## श्रीमद्भागवतमाहात्म्य

## पहला अध्याय

### देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट

सिंव्यानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णको हम नमस्कार करते हैं, जो जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक— तीनों प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं॥ १॥

जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक-वैदिक कमेंकि अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगे—'बेटा! बेटा! तुम कहाँ जा रहे हो?' उस समय वृक्षोंने तन्मय होनेके कारण श्रीशुकदेवजीकी ओरसे उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत-हृदयस्वरूप श्रीशुकदेवमुनिको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २॥

एक बार भगवत्कथामृतका रसांखादन करनेमें कुशल मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्य क्षेत्रमें विराजमान महामति सुतजीको नमस्कार करके उनसे पूछा॥ ३ ॥

शौनकजी बोले—सूतजी! आपका ज्ञान अज्ञानान्यकारको नष्ट करनेके लिये करोड़ों सूर्योंके समान है। आप हमारे कानोंके लिये रसायन—अमृतस्वरूप सारगर्भित कथा कहिये॥४॥ भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे प्राप्त होनेवाले महान् विवेककी वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णवलोग किस तरह इस माया-मोहसे अपना पीछा छुड़ाते हैं?॥५॥ इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः आसुरी स्वभावके हो गये हैं, विविध क्लेशोंसे आक्रान्त इन जीवोंको शुद्ध (दैवीशक्तिसम्पत्र) बनानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ?॥६॥

सूतजी! आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइये, जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करनेवालोंमें भी पवित्र हो तथा जो भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा दे॥ ७॥ चिन्तामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक-से-अधिक स्वर्गीय सम्पत्ति दे सकता है; परन्तु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान्का योगिदुर्लभ नित्य वैकुण्ठ घाम दे देते हैं ॥ ८ ॥

सुतजीने कहा-शौनकजी! तुम्हारे हदयमें भगवानुका प्रेम है; इसलिये मैं विचारकर तुम्हें सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म-मृत्युके भयका नाश कर देता है॥ ९॥ जो भक्तिके प्रवाहको बढाता है और भगवान् श्रीकृष्णको प्रसन्नताका प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हैं; उसे सावधान होकर सुनो ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजीने कलियुगमें जीवींके काल-रूपी सर्पके मुखका प्राप्त होनेके त्राप्तका आत्यन्तिक नाश करनेके लिये श्रीमद्भागवतशास्त्रका प्रवचन किया है ॥ ११ ॥ मनकी शुद्धिके लिये इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवतशासकी प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥ जब शुकदेवजी राजा परीक्षित्को यह कथा सुनानेके लिये सभामें विराजमान हुए, तब देवतालोग उनके पास अमृतका कलश लेकर आये ॥ १३ ॥ देवता अपना काम बनानेमें बड़े कुशल होते हैं; अतः यहाँ भी सबने शुकदेवपुनिको नमस्कार करके कहा, 'आप यह अमृत लेकर बदलेमें हमें कथामृतका दान दीजिये॥ १४॥ इस प्रकार परस्पर विनिमय (अदला-बदली) हो जानेपर राजा परीक्षित् अमृतका पान करें और हम सब श्रीमद्भागवतरूप अमृतका पान करेंगे'॥ १५ ॥ इस संसारमें कहाँ काँच और कहाँ महामृत्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा ? श्रीशुकदेवजीने (यह सोचकर) उस समय देवताओंकी हैंसी उड़ा दी॥१६॥ उन्हें भक्तिशुन्य (कथाका अनधिकारी) जानकर कथामृतका दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवतको कथा देवताओंको भी दर्लभ है ॥ १७ ॥

पूर्वकालमें श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षित्की मुक्ति देखकर ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोकमें तराजू बाँधकर सब साधनोंको तौला॥ १८॥ अन्य सभी साधन तौलमें हल्के बतायी थी॥ २२॥

पड़ गये, अपने महत्त्वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियोंको बडा विस्मय हुआ॥१९॥ उन्होंने कलियुगमें इस भगवद्रूप भागवतशास्त्रको ही पढुने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाला निश्चय किया ॥ २० ॥ सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्वकालमें इसे दयापरायण सनकादिने देवर्षि नारदको स्नाया था॥ २१॥ यद्यपि देवर्षिने पहले ब्रह्माजीके मृखसे इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताहश्रवणकी विधि तो उन्हें सनकादिने ही

शौनकजीने पूछा—सांसारिक प्रपञ्चसे मुक्त एवं विचरणशील नारदजीका सनकादिके साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि-विधानके श्रवणमें उनकी प्रीति कैसे हुई ? ॥ २३ ॥

सुतजीने कहा-अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो श्रीशुकदेवजीने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकान्तमें सुनाया था॥ २४॥ एक

दिन विशालाप्रीमें वे चारों निर्मल ऋषि सत्सङ्गके लिये आये। वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा॥ २५॥ सनकादिने पूछा--- ब्रह्मन् ! आपका मृख उदास

क्यों हो रहा है? आप चित्तातुर कैसे हैं? इतनी

जल्दी-जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं ? और आपका आगमन कहाँसे हो रहा है ? ॥ २६ ॥ इस समय तो आप उस पुरुषके समान व्याकुल जान पडते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो; आप-जैसे आसक्तिरहित प्रूपोंके लिये यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइये॥ २७॥

नारदजीने कहा-भैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वीमें आया था। यहाँ पृथ्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी (नासिक), हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्ग और सेतुबन्ध आदि

कई तीर्थेमि मैं इधर-उधर विचरता रहा; किन्तु मुझे कहीं भी मनको संतोष देनेवाली शान्ति नहीं मिली। इस समय अधर्मके सहायक कलियुगने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर रखा है॥२८-३०॥ अब यहाँ सत्य, तप, शीच

(बाहर-भीतरकी पवित्रता), दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालनेमें लगे हए हैं; वे असत्यभाषी, आलसी, मन्दबृद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवयस्त हो गये हैं। जो साधु-संत कहे जाते हैं, वे पूरे

राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभसे लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्नी-पुरुषोंमें कलह मचा रहता है

पाखण्डी हो गये हैं: देखनेमें तो वे विरक्त हैं, किन्तु

स्त्री-धन आदि सभीका परिग्रह करते हैं। घरोंमें स्त्रियोंका

॥ ३१-३३ ॥ महात्माओंके आश्रम, तीर्थ और नदियोंपर यवनों (विधर्मियोंका) अधिकार हो गया है; उन दुष्टेनि बहत-से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं ॥ ३४ ॥ इस समय

यहाँ न कोई योगी है न सिद्ध है; न ज्ञानी है और न सत्कर्म करनेवाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानलसे जलकर भस्म हो गये हैं॥३५॥ इस कलियुगमें सभी देशवासी बाजारोंमें अन्न बेचने लगे हैं,

ब्राह्मणलोग पैसा लेकर वेद पढाते हैं और श्रियाँ

वेश्यावृत्तिसे निर्वाह करने लगी हैं॥ ३६॥

इस तरह कलियुगके दोष देखता और पृथ्वीपर विचरता हुआ मैं यमुनाजीके तटपर पहुँचा, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी अनेकों लीलाएँ हो चुकी हैं॥३७॥ मुनिवरो ! सुनिये, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा । वहाँ

दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे साँस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करानेका प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी ॥ ३९ ॥ वह अपने शरीरके रक्षक परमात्माको दसों

एक युवती स्त्री खिन्न मनसे बैठी थी ॥ ३८ ॥ उसके पास

दिशाओंमें देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों सियाँ उसे पंखा झल रही थीं और बार-बार समझाती जाती थीं ॥ ४० ॥ दूरसे यह सब चरित देखकर मैं कृतुहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो

युवतीने कहा-अजी महात्माजी ! क्षणभर ठहर जाइये और मेरी चिन्ताको भी नष्ट कर दीजिये। आपका दर्शन तो संसारके सभी पापोंको सर्वथा नष्ट कर देनेवाला

गयी और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी॥४१॥

है ॥ ४२ ॥ आपके वचनोंसे मेरे दुःखकी भी बहुत कुछ शान्ति हो जायगी। मनुष्यका जब बड़ा भाग्य होता है, तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं॥ ४३॥

भारदजी कहते हैं—तब मैंने उस स्त्रीसे पूछा—देवि ! तुम कौन हो ? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं ? और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियाँ कौन हैं ? तुम हमें विस्तारसे अपने दःखका कारण बताओ ॥ ४४ ॥

युवतीने कहा-मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराम्य नामक मेरे पत्र हैं। समयके फेरसे ही ये ऐसे जर्जर हो गये हैं ॥४५ ॥ ये देवियाँ गङ्गाजी आदि नदियाँ है । ये सब मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी है। इस प्रकार साक्षात् देवियोंके द्वारा सेवित होनेपर भी मुझे सुख-शान्ति नहीं है ॥ ४६ ॥ तपोधन ! अब ध्यान देकर मेरा वृत्तान्त सुनिये । मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान करें ॥ ४७ ॥

मैं द्रविड देशमें उत्पन्न हुई, कर्णाटकमें बढ़ी,

कहीं-कहीं महाराष्ट्रमें सम्मानित हुई; किन्तु गुजरातमें मुझको बुढापेने आ घेरा॥ ४८॥ वहाँ घोर कलियुगके प्रभावसे पाखण्डियोने मुझे अङ्ग-भङ्ग कर दिया। चिरकालतक यह अवस्था रहनेके कारण मैं अपने पत्रोंक साथ दुर्बल और निस्तेज हो गयी॥४९॥ अब जबसे मैं वृन्दावन आयी, तबसे पुनः परम सुन्दरी सुरूपवती नवयुवती हो गयी हैं॥ ५०॥ किन्तु सामने पड़े हए ये दोनों मेरे पुत्र थके-माँदै दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती है।। ५१ ॥ ये दोनों बुढ़े हो गये है-इसी द:खसे मैं द:खी है। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बुढ़े क्यों ? ॥ ५२ ॥ हम तीनों साथ-साथ रहनेवाले हैं। फिर यह विपरीतता क्यों ? होना तो यह चाहिये कि माता बुढी हो और पुत्र तरुण ॥ ५३ ॥ इसीसे मैं आश्चर्यचकित चित्तसे अपनी इस अवस्थापर शोक करती रहती हैं। आप परम बुद्धिमान् एवं योगनिधि हैं; इसका क्या कारण हो सकता है, बताइये ? ॥ ५४ ॥

नारदजीने कहा-साध्व ! मैं अपने हृदयमें ज्ञानदृष्टिसे तुम्हारे सम्पूर्ण दुःखका कारण देखता है, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिये। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे ॥ ५५ ॥

सुतजी कहते हैं--- पृतिवर नारदजीने एक क्षणमें ही उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६ ॥

नारदजीने कहा-देवि ! सावधान होकर सुनो ! यह दारुण कलियुग है। इसीसे इस समय सदाचार, योगमार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गये हैं॥ ५७॥ लोग शठता और द्ष्कर्ममें लगकर अधासर बन रहे हैं।

संसारमें जहाँ देखों, वहीं सत्पुरुष दुःखसे म्लान हैं और

दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुषका धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पण्डित है ॥ ५८ ॥ पृथ्वी

क्रमशः प्रतिवर्ष शेषजीके लिये भाररूप होती जा रही है। अब यह छुनेयोग्य तो क्या, देखनेयोग्य भी नहीं रह गयी

है और न इसमें कहीं मङ्गल ही दिखायी देता है ॥ ५९ ॥ अब किसोको पुत्रोंके साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता।

विषयानुरागके कारण अंधे बने हुए जीवोंसे उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी ॥ ६० ॥ वृन्दावनके संयोगसे तुम फिर नवीन तरुणी हो गयी हो। अतः यह वृन्दावनधाम

धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र मृत्य कर रही है ॥ ६१ ॥ परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रोंका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिये इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख (भगवत्स्पर्शजनित आनन्द) की प्राप्ति होनेके

कारण ये सोते-से जान पड़ते हैं॥ ६२ ॥

भक्तिने कहा-एजा परीक्षित्ने इस पापी कलियुगको क्यों रहने दिया ? इसके आते ही सब वस्तुओंका सार न जाने कहाँ चला गया ?॥ ६३ ॥ करुणामय श्रीहरिसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है ? मृते ! मेरा यह संदेह दूर कीजिये, आपके वचनोंसे मुझे बड़ी शान्ति मिली है ॥ ६४ ॥

नास्दजीने कहा-बाले ! यदि तुमने पूछा है, तो प्रेमसे सुनो, कल्याणी ! मैं तुम्हें सब बताऊँगा और तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा ॥ ६५ ॥ जिस दिन भगवान् श्रीकृष्ण इस भूलोकको छोडकर अपने परमधामको पधारे, उसी दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोंमें बाधा डालनेवाला कलियुग आ गया॥६६॥ दिम्बिजयके समय राजा परीक्षित्की दृष्टि पडनेपर कलियुग दीनके समान उनकी

शरणमें आया । भ्रमस्के समान सारग्राही राजाने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिये॥ ६७॥ क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधिसे भी नहीं मिलता, कलियुगमें वही फल श्रीहरिकीर्तनसे ही भलीभाँति मिल जाता है॥ ६८॥ इस प्रकार सारहीन होनेपर भी उसे इस एक ही दृष्टिसे सारवक्त देखकर उन्होंने कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सुखके लिये ही इसे रहने दिया था॥ ६९॥

इस समय लोगोंके कुकर्ममें प्रवृत्त होनेके कारण

सभी वस्तुओंका सार निकल गया है और पृथ्वीके सारे पदार्थ बीजहीन भूसीके समान हो गये हैं ॥ ७० ॥ ब्राह्मण केवल अन्न-धनादिके लोभवश घर-घर एवं जन-जनको भागवतको कथा सुनाने लगे हैं, इसलिये कथाका सार चला गया॥ ७१॥ तीथॉमि नाना प्रकारके अत्यन्त घोर कर्म करनेवाले. नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं; इसलिये तीर्थोंका भी प्रभाव जाता रहा॥७२॥ जिनका चित्त निरन्तर काम, क्रोध, महान् लोभ और तृष्णासे तपता रहता है, वे भी तपस्याका ढोंग करने लगे हैं, इसलिये तपका भी सार निकल गया॥७३॥ मनपर काबु न होनेके कारण तथा लोभ, दम्भ और पाखण्डका आश्रय लेनेके कारण एवं शास्त्रका अभ्यास न करनेसे ध्यानयोगका फल मिट गया ॥ ७४ ॥ पण्डितोंकी यह दशा है कि वे अपनी खियोंके साथ भैंसोंकी तरह रमण करते हैं; उनमें संतान पैदा करनेकी हो कुशलता पायी

जाती है, मुक्तिसाधनमें ये सर्वथा अकुशल है।। ७५॥

सम्प्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखनेमें नहीं आती । इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुओंका सार लुप्त हो गया है ॥ ७६ ॥ यह तो इस युगका स्वभाव ही है इसमें किसीका दोष नहीं है। इसीसे पुण्डरीकाक्ष भगवान् बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं॥ ७७॥

सुतजी कहते हैं-शौनकजी ! इस प्रकार देवर्षि नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ; फिर उसने जो कुछ कहा, उसे सुनिये॥७८॥

भक्तिने कहा-देवचें ! आप घन्य हैं ! मेरा बड़ा सौभाग्य था, जो आपका समागम हुआ। संसारमें साधुओंका दर्शन ही समस्त सिद्धियोंका परम कारण है ॥ ७९ ॥ आपका केवल एक बारका उपदेश धारण करके कयाधकमार प्रह्लादने मायापर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रवने भी आपकी कृपासे ही ध्रवपद प्राप्त किया था । आप सर्वमङ्गलमय और साक्षात् श्रीब्रह्माजीके पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हैं ॥ ८० ॥

### दूसरा अध्याय

### भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग

नारदजीने कहा-वाले ! तुम व्यर्थ ही अपनेको क्यों खेदमें डाल रही हो ? ओर ! तुम इतनी चिन्तातुर क्यों हो ? भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चित्तन करो, उनकी कृपासे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा ॥ १ ॥ जिन्होंने कौरवोंके अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा की थी और गोपसुन्दरियोंको सनाथ किया था, वे श्रीकृष्ण कहीं चले थोड़े ही गये हैं॥२॥ फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणोंसे भी प्यारी हो; तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान् नीचोंके घरोमें भी चले जाते हैं॥३॥ सत्य, त्रेता और द्वापर—इन तीन युगोमें ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो केवल भक्ति ही ब्रह्मसायूज्य (मोक्ष) की प्राप्ति करानेवाली है ॥ ४ ॥ यह सोचकर ही परमानन्दिचन्पर्ति ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने अपने सतस्वरूपसे तुम्हें रचा है; तुम साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रिया और परम सुन्दरी हो ॥ ५ ॥ एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि 'मैं क्या करूँ ?' तब भगवान्ने तुम्हें यही आज्ञा

दी थी कि 'मेरे भक्तोंका पोषण करो।' ॥ ६ ॥ तुमने भगवानुकी वह आज्ञा स्वीकार कर ली; इससे तुमपर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करनेके लिये मुक्तिको तुम्हें दासीके रूपमें दे दिया और इन ज्ञान-वैराग्यको पुत्रोंके रूपमें ॥ ७ ॥ तुम अपने साक्षात् स्वरूपसे वैकण्डधाममें ही भक्तोंका पोषण करती हो, भूलोकमें तो तुमने उनकी पृष्टिके लिये केवल छायारूप धारण कर रखा है ॥ ८ ॥

तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्यको साथ लिये पृथ्वीतलपर आयीं और सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त बड़े आनन्दसे रहीं ॥ ९ ॥ कलियुगमें तुम्हारी दासी मुक्ति पाखण्डरूप रोगसे पीडित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिये वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञासे वैकुण्ठलोकको चली गयी॥ १०॥ इस लोकमें भी तुम्हारे स्मरण करनेसे ही वह आती है और फिर चली जाती है; किंतु इन ज्ञान-वैराग्यको तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है।। ११।। फिर भी कलियुगमें इनकी उपेक्षा होनेके कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गये हैं, फिर भी तुम चिन्ता न करो, मैं इनके नवजीवनका उपाय सोचता है॥ १२ ॥ सुमुखि ! कलिके समान कोई भी युग

नहीं है, इस युगमें मैं तुम्हें घर-घरमें प्रत्येक पुरुषके हृदयमें स्थापित कर देंगा॥ १३ ॥ देखो, अन्य सब धर्मोंको दबाकर और भक्तिविषयक महोत्सवोंको आगे रखकर यदि मैंने लोकमें तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरिका दास नहीं ॥ १४ ॥ इस कलियुगमें जो जीव तमसे यक्त होंगे, वे पापी होनेपर भी बेखटके भगवान श्रीकृष्णके अभय धामको प्राप्त होंगे॥ १५॥ जिनके हृदयमें निरन्तर

स्वप्रमें भी यमराजको नहीं देखते ॥ १६ ॥ जिनके हृदयमें भक्ति महारानीका निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते ॥ १७ ॥ भगवान् तप, बेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधनसे वशमें नहीं किये जा सकते; वे केवल भक्तिसे

प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धान्त:करण पुरुष

ही वशीभृत होते हैं। इसमें श्रीगोपीजन प्रमाण है॥ १८॥ मनुष्योंका सहस्रों जन्मके पुण्य-प्रतापसे भक्तिमें अनुराग होता है। कलियगमें केवल भक्ति, केवल भक्ति ही सार है। भक्तिसे तो साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र सामने उपस्थित हो जाते हैं ॥ १९ ॥ जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैं, वे तीनों

लोकोंमें दु:ख-हो-दु:ख पाते हैं। पूर्वकालमें भक्तका तिरस्कार करनेवाले दुर्वासा ऋषिको बडा कष्ट उठाना पडा था ॥ २० ॥ बस, बस—व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञाक चर्चा आदि बहत-से साधनोंकी कोई आवश्यकता नहीं है; एकमात्र भक्ति ही मृक्ति देनेवाली है ॥ २१ ॥

सुतजी कहते हैं-इस प्रकार नारदजीके निर्णय किये हुए अपने माहात्म्यको सुनकर भक्तिके सारे अङ्ग पुष्ट हो

गये और वे उनसे कहने लगीं॥ २२॥ भक्तिने कहा—नारदजी ! आप धन्य हैं । आपकी मुझमें निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदयमें रहँगी,

कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी॥२३॥ साधी! आप बड़े कुपाल हैं। आपने क्षणभरमें हो मेरा सारा दु:ख दूर कर दिया । किन्तु अभी मेरे पुत्रोमें चेतना नहीं आयो है; आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिये, जगा दीजिये ॥ २४ ॥

सुतजी कहते हैं-भक्तिके ये वचन सुनकर नारदजीको बडी करुणा आयी और वे उन्हें हाथसे हिलाइलाकर जगाने लगे॥ २५॥ फिर उनके कानके पास मुँह लगाकर जोरसे कहा, 'ओ ज्ञान ! जल्दी जग

पड़ो: ओ वैराग्य ! जल्दी जग पड़ो ।' ॥ २६ ॥ फिर उन्होंने वेदध्वनि, वेदान्तघोष और बार-बार गीतापाठ करके उन्हें जगाया; इससे वे जैसे-तैसे बहुत जोर लगाकर उठे ॥ २७ ॥ किन्तु आलस्यके कारण वे दोनों जैपाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलोंकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अङ्ग प्रायः सुखे

काठके समान निस्तेज और कठोर हो गये थे ॥ २८ ॥ इस प्रकार भृख-प्यासके मारे अत्यन्त दुर्बल होनेके कारण उन्हें फिर सोते देख नारदजीको बड़ी चिन्ता हुई और वे सोचने लगे, 'अब मुझे क्या करना चाहिये ? ॥ २९ ॥ इनको यह

नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो ?' शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे भगवानुका स्मरण करने लगे॥ ३०॥ उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि 'मुने ! खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निःसंदेह सफल होगा ॥ ३१ ॥ देवर्षे ! इसके लिये

तुम एक सल्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संतशिरोमणि महानुभाव बतायेंगे ॥ ३२ ॥ उस सत्कर्मका अनुष्ठान करते ही क्षणभरमें उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जायँगी सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा'॥३३॥ यह

आकाशवाणी वहाँ सभीको साफ-साफ सुनाई दी। इससे नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, 'मुझे तो इसका कुछ आशय समझमें नहीं आया'॥ ३४॥ नारदजी बोले-इस आकाशवाणीने भी गप्तरूपमें

ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन किया जाय, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो ॥ ३५ ॥ वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधनको बतायेंगे ? अब आकाशवाणीने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिये ? ॥ ३६ ॥

सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! तब ज्ञान-वैराग्य दोनोंको वहीं छोड़कर नारदमुनि वहाँसे चल पड़े और प्रत्येक तीर्थमें जा-जाकर मार्गमें मिलनेवाले मुनीश्वरोंसे वह साधन पूछने लगे॥ ३७॥ उनकी उस बातको सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषयमें कोई कुछ भी निश्चित

उत्तर न देता। किन्हींने उसे असाध्य बताया; कोई बोले--'इसका ठीक-ठीक पता लगना ही कठिन है।' कोई सुनकर चुप रह गये और कोई-कोई तो अपनी अवज्ञा होनेके भयसे बातको टाल-टुलकर खिसक गये ॥ ३८ ॥ त्रिलोकीमें महान् आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपसमें कानाफुसी करने लगे—'भाई! जब वेदध्वनि, वेदान्तघोष और बार-बार गीतापाठ स्नानेपर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य--ये तीनों नहीं

जगाये जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है ॥ ३९-४० ॥ स्वयं योगिराज नारदको भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं ?'॥४१॥ इस प्रकार जिन-जिन ऋषियोंसे इसके विषयमें पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात द:साध्य ही है॥ ४२॥

तब नारदजी बहुत चिन्तातुर हुए और बदरीवनमें आये। ज्ञान-वैराग्यको जगानेके लिये वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि 'मैं तप करूँगा' ॥ ४३ ॥ इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी सनकादि म्नीश्वर दिखायी दिये। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे॥ ४४॥

नार**दजीने कहा**—महात्माओ ! इस समय बड़े भाग्यसे मेरा आपलोगोंके साथ समागम हुआ है, आप मुझपर कृपा करके शीघ ही वह साधन बताइये॥ ४५॥ आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान् और विद्वान् हैं। आप देखनेमें पाँच-पाँच वर्षके बालक-से जान पडते हैं, किंतु है पूर्वजोंके भी पूर्वज ॥ ४६ ॥ आपलोग सदा वैकुण्डधाममें निवास करते हैं, निरन्तर हरिकीर्तनमें तत्पर रहते हैं, भगवल्लीलामृतका रसास्वादन कर सदा उसीमें उन्पत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत्कथा ही आपके जीवनका आधार है ॥ ४७ ॥ 'हरि:शरणम्' (भगवान् ही

आपको बाधा नहीं पहुँचाती॥४८॥ पूर्वकालमें आपके भूभङ्गमात्रसे भगवान् विष्णुके द्वारपाल जय और विजय तुरंत पथ्वीपर गिर गये थे और फिर आपकी ही कुपासे वे पूनः वैकृण्डलोक पहुँच गये॥४९॥ धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े

हमारे रक्षक हैं) यह वाक्य (मन्त्र) सर्वदा आपके

मुखमें रहता है; इसीसे कालप्रेरित वृद्धावस्था भी

जिसके विषयमें कहा है, वह कौन-सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्टान करना चाहिये। आप इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥ ५१ ॥ भक्ति, ज्ञान और वैराप्यको किस प्रकार सुख मिल सकता है ? और किस तरह इनकी प्रेमपूर्वक सब वर्णोमें प्रतिष्ठा की जा

सौभाग्यसे ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आफ्लोग

स्वभावसे ही दयालु हैं; इसलिये मुझपर आपको अवश्य

कृपा करनी चाहिये॥ ५०॥ बताइये — आकाशवाणीने

सकती है? ॥ ५२ ॥ सनकादिने कहा-देवपें! आप चिन्ता न करें, मनमें प्रसन्न हों; उनके उद्धारका एक सरल उपाय पहलेसे ही विद्यमान है॥ ५३॥ नारदजी । आप धन्य हैं। आप विस्क्रोंके शिरोमणि हैं। श्रीकण्णदासोंके शाश्वत पथ-प्रदर्शक एवं भक्तियोगके भास्कर हैं।। ५४॥ आप

भक्तिके लिये जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिये

कोई आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये। भगवानके भक्तके लिये तो भक्तिकी सम्यक् स्थापना करना सदा उचित ही है।। ५५॥ ऋषियोंने संसारमें अनेकों मार्ग प्रकट किये हैं; किंतु वे सभी कष्टसाध्य हैं और परिणाममें प्रायः स्वर्गकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं॥ ५६॥ अभीतक भगवानकी प्राप्ति करानेवाला मार्ग तो गप्त ही रहा है। उसका उपदेश करनेवाला पुरुष प्रायः भाग्यसे ही मिलता है॥ ५७॥ आपको आकाशवाणीने जिस सत्कर्मका संकेत किया है, उसे हम बतलाते हैं; आप प्रसन्न और समाहितचित्त होकर सनिये ॥ ५८ ॥ नास्ट्जी ! द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और

स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ—ये सब तो स्वर्गादिकी प्राप्ति करानेवाले कर्मकी ही ओर संकेत करते हैं॥ ५९॥ पण्डितोने ज्ञानयज्ञको ही सत्कर्म (मिक्टियक कर्म) का सुचक माना है । वह श्रीमद्भागवतका पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावाने किया है ॥ ६० ॥ उसके शब्द सुननेसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराप्यको बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान-वैराग्यका कष्ट पिट जायगा और भक्तिको आनन्द मिलेगा॥६१॥ सिंहकी गर्जना सनकर जैसे भेड़िये भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्धागवतकी ध्वनिसे कॉलयगके सारे दोष नष्ट हो जायेंगे ॥ ६२ ॥ तय प्रेमरस

प्रवाहित करनेवाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्तिके हृदयमें क्रीडा करेगी॥६३॥

ा नारदजीने कहा---मैंने वेद-वेदान्तको ध्वनि और गीतापाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतू फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य-ये तीनों नहीं जगे॥ ६४॥ ऐसी स्थितिमें श्रीमद्भागवत स्नानेसे वे कैसे जगेंगे ? क्योंकि उस कथाके प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पदमें भी वेदोंका ही तो सारांश है॥ ६५॥ आपलोग शरणागतवत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता; इसलिये मेरा यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कार्यमें विलम्ब न कीजिये ॥ ६६ ॥

सनकादिने कहा-श्रीमद्भागवतकी कथा वेद और उपनिषदोंके सारसे बनी है। इसलिये उनसे अलग उनकी फलरूपा होनेके कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है॥६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षकी जड़से लेकर शाखायपर्यन्त रहता है, किंतु इस स्थितिमें उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता; वहीं जब अलग होकर फलके रूपमें आ जाता है, तब संसारमें सभीको प्रिय लगने लगता है ॥ ६८ ॥ दूधमें घी रहता ही है, किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता: वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओंके लिये भी खादवर्धक हो जाता है ॥ ६९ ॥ खाँड ईखके ओर-छोर और बीचमें भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होनेपर उसकी कुछ

A TET - F 65

और ही मिटास होती है। ऐसी ही यह भागवतको कथा है ॥ ७० ॥ यह भागवतपुराण वेदकि समान है । श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापनाके लिये प्रकाशित किया है ॥ ७१ ॥ पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदात्तके पारगामी और गीताकी भी रचना करनेवाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञानसमुद्रमें गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार श्लोकोंमें इसका उपदेश किया था। उसे सनते ही उनकी सारी चिन्ता दूर हो गयो थी॥ ७२-७३॥ फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं ? आपको उन्हें शोक और दुःखका विनाश करनेवाला श्रीमद्रागवतपुराण ही सुनाना चाहिये॥ ७४॥

नारद्वजीने कहा-महानुभावो ! आपका दर्शन जीवके सम्पूर्ण पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार-द:खरूप दावानलसे तपे हुए हैं, उनपर शोध ही शान्तिको वर्षा करता है। आप निरन्तर शेषजीके सहस्र मुखोंसे गाये हुए भगवत्कथामृतका ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेमलक्षणा भक्तिका प्रकाश करनेके उद्देश्यसे आपकी शरण लेता हूँ॥७५॥ जब अनेकों जन्मोंके संचित प्ण्यपृङ्गका उदय होनेसे मन्ष्यको सत्सङ्ग मिलता है, तब वह उसके अज्ञानजनित मोह और मदरूप अन्धकारका नाश करके विवेक उदय होता है।। ७६ ॥

### तीसरा अध्याय

### भक्तिके कष्टकी निवृत्ति

नास्द्रजी कहते हैं—अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको स्थापित करनेके लिये प्रयत्नपूर्वक श्रीशुक्तदेवजीके कहे हुए भागवतशास्त्रको कथाद्वारा उञ्जल ज्ञानयज्ञ करूँगा ॥ १ ॥ यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिये, आप इसके लिये कोई स्थान बता दीजिये। आपलोग वेदके पारगामी हैं, इसलिये मुझे इस शुकशास्त्रकी महिमा सुनाइये॥ २॥ यह भी बताइये कि श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिनोंमें सनानी चाहिये और उसके सननेकी विधि क्या है॥३॥

सनकादि बोले-नारदजी ! आप बडे विनीत और विवेकी हैं। सुनिये, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वारके पास आनन्द नामका एक घाट है॥४॥ वहाँ अनेको ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्धलोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भाँति-भाँतिके वृक्ष और लताओंके कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है ॥ ५ ॥ वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकान्त प्रदेशमें है, वहाँ हर समय सुनहले कमलोंकी सुगन्ध आया करती है। उसके आस-पास रहनेवाले सिंह,

हाथी आदि परस्पर-विरोधी जीवोंके चित्तमें भी वैरभाव ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और

हाथी आदि परस्पर-विरोधी जीवेंकि चित्तमें भी बैरभाव नहीं है ॥ ६ ॥ वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्नके ही ज्ञानयज्ञ आरम्भ कर दीजिये, उस स्थानपर कथामें अपूर्व रसका उदय होगा ॥ ७ ॥ भक्ति भी अपनी आँखोंके ही सामने निर्वल और जराजीर्ण अवस्थामें पड़े हुए ज्ञान और वैराग्यको साथ लेकर वहाँ आ जायगी ॥ ८ ॥ क्योंकि जहाँ भी श्रीमद्रागवतको कथा होती है, वहाँ ये भक्ति

आदि अपने-आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानोंमें कथाके

राब्द पड़नेसे ये तीनों तरुण हो जायँगे॥१॥
सूतजी कहते हैं—इस प्रकार कहकर नारदजीके
साथ सनकादि भी श्रीमद्भागवतकथामृतका पान करनेके
लिये वहाँसे तुरंत गङ्गातटपर चले आये॥१०॥ जिस
समय वे तटपर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और
ब्रह्मलोक—सभी जगह इस कथाका हल्ला हो
गया॥११॥ जो-जो भगवत्कथाके रसिक विष्णुभक्त थे,
वे सभी श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके लिये सबसे

आगे दौड़-दौड़कर आने लगे॥ १२॥ भृगु, बसिष्ठ,

च्यवन, गौतम, मेथातिथि, देवल, देवरात, परशुराम,

विश्वामित्र, शाकल, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद,

योगेश्वर व्यास और पराशर, झयाशुक, जाजिल और जहु आदि सभी प्रधान-प्रधान मुनिगण अपने-अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियोंसमेत बड़े प्रेमसे वहाँ आये ॥ १३-१४ ॥ इनके सिखा बेद, बेदान्त (उपनिषद्), मन्त्र, तन्त्र, सन्नह पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान् होकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १५ ॥ मङ्गा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएँ, दण्डक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गन्धर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आये । जो लोग अपने गौरवके

सभी कथा सुनने चले आये। जो लोग अपने गौरवके कारण नहीं आये, महर्षि भृगु उन्हें समझाबुझाकर ले आये॥ १६-१७॥ तब कथा सुनानेके लिये दीक्षित होकर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए श्रेष्ठ आसनपर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओंने

उनकी वन्दना की॥१८॥ श्रोताओंमें वैष्णव, विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारदजी विराजमान हुए॥१९॥ एक ओर

सकता ॥ ३२ ॥

नमस्कार और शङ्क्षांका शब्द होने लगा और अबीर-गुलाल, खील एवं फूलोंकी खूब वर्षा होने लगी॥ २१॥ कोई-कोई देवश्रेष्ठ तो विमानोंपर चढ़कर, वहाँ बैठे हए सब लोगोंपर कल्पवक्षके पृष्योंकी वर्षा करने

उपनिषदादि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दसरी ओर

स्तियाँ बैठीं ॥ २० ॥ उस समय सब ओर जब-जबकार,

लगे ॥ २२ ॥ सुतजी कहते हैं—इस प्रकार पूजा समाप्त होनेपर

महात्मा नारदको श्रीमन्द्रागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे ॥ २३ ॥ सनकादिने कहा—अब हम आपको इस

जब सब लोग एकाप्रचित्त हो गये, तब सनकादि ऋषि

भागवतशास्त्रकी महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवणमात्रसे मुक्ति हाथ लग जाती है।। २४॥ श्रीमद्भागवतकी कथाका सदा-सर्वदा सेवन, आखादन करना चाहिये। इसके श्रवणमात्रसे श्रीहरि हदयमें आ विराजते हैं।। २५॥ इस प्रन्थमें अठारह हजार श्लोक और वारह स्कन्ध हैं तथा श्रीशुकदेव और राजा परीक्षित्का संवाद है। आप यह भागवतशास्त्र ध्यान देकर सुनिये॥ २६॥ यह जीव तभीतक अज्ञानवश इस संसारचक्रमें भटकता है, जबतक क्षणभरके लिये भी कानोंमें इस शुकशास्त्रकी कथा नहीं पड़ती॥ २७॥ बहुत-से शास्त्र और पुराण सुननेसे क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थका प्रम बहुता है। मुक्ति देनेके

सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २९ ॥ हजारों अश्वमेध और सैकड़ों बाजपेय यज्ञ इस शुकशास्त्रकी कथाका सोलहवाँ अंश भी नहीं हो सकते ॥ ३० ॥ तपोधनो ! जबतक लोग अच्छी तरह श्रीमद्भागवतका श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके शरीरमें पाप निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ फलकी दृष्टिसे इस शुकशासकथाकी समता गङ्गा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग—कोई तीर्थ भी नहीं कर

लिये तो एकमात्र भागवतशास्त्र ही गरज रहा है॥ २८॥

जिस घरमें नित्यप्रति श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वह

तीर्थरूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं, उनके

यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुखसे ही श्रीमद्भागवतके आधे अथवा चौथाई श्लोकका भी

\*\*\* नित्य नियमपूर्वक पाठ कीजिये ॥ ३३ ॥ ॐकार, गायत्री, पुरुषसूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'---यह द्वादशाक्षर मन्त्र, बारह मूर्तियोंबाले सूर्यभगवान्, प्रयाग, संवत्सररूप काल, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु और भगवान् पुरुषोत्तम---इन सबमें बृद्धिमान् लोग वस्तृतः कोई अन्तर नहीं मानते ॥ ३४-३६ ॥ जो पुरुष अहर्निश अर्थसहित श्रीमद्भागवत-शास्त्रका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥ ३७ ॥ जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेधयज्ञोंका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ नित्य भागवतका पाठ करना, भगवानुका चिन्तन करना, तुलसीको सींचना और गौकी सेवा करना—ये चारों समान हैं॥ ३९॥ जो पुरुष अन्तसमयमें श्रीमद्भागवतका वाक्य सुन लेता है, उसपर प्रसन्न होकर भगवान् उसे वैकुण्ठधाम देते हैं॥४०॥ जो पुरुष इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर विष्णुभक्तको दान करता है, वह अवस्य ही भगवानका

करके श्रीमद्भागवतामृतका थोड़ा-सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल और गधेके समान व्यर्थ ही गैंवा दिया; वह तो अपनी माताको प्रसव-पीड़ा पहुँचानेके लिये ही उत्पन्न हुआ ॥ ४२ ॥ जिसने इस शुकशास्त्रके थोड़े-से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुदेंके समान है। 'पृथ्वीके भारस्वरूप उस पश्तुल्य मनुष्यको घिकार है'—यों स्वर्गलोकमें देवताओंमें प्रधान इन्द्रादि कहा

जिस दुष्टने अपनी सारी आयुमें चित्तको एकाव्र

सायुज्य प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥

करते हैं ॥ ४३ ॥ संसारमें श्रीमद्भागवतकी कथाका मिलना अवश्य ही कठिन है: जब करोड़ों जन्मोंका पण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है ॥ ४४ ॥ नारदजी ! आप बड़े ही बद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथाका श्रवण कीजिये। इसे सुननेके लिये दिनोंका कोई नियम नहीं है,

इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है॥४५॥ इसे

सत्यभाषण और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ट

माना गया है। किन्तु कलियुगमें ऐसा होना कठिन है;

इसलिये इसकी शुकदेवजीने जो विशेष विधि बतायी है, वह जान लेनी चाहिये ॥ ४६ ॥ कलियुगमें बहुत दिनोंतक चित्तकी वृत्तियोंको वशमें रखना, नियमोंमें वैधे रहना और किसी पुण्यकार्यके लिये दीक्षित रहना कठिन है; इसलिये सप्ताह-श्रवणकी विधि है॥ ४७॥ श्रद्धापूर्वक कभी भी

श्रवण करनेसे अथवा माघमासमें श्रवण करनेसे जो फल होता है, वही फल श्रीशुकदेवजीने सप्ताइश्रवणमें निर्धारित किया है॥४८॥ मनके असंयम, रोगोंकी बहलता और आयकी अल्पताके कारण तथा कलियगमें अनेको दोषोंकी सम्भावनासे ही सप्ताहश्रवणका विधान किया गया है ॥ ४९ ॥ जो फल तप, योग और समाधिसे भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वाङ्गरूपमें सप्ताहश्रवणसे सहजमें ही मिल जाता है॥ ५०॥ सप्ताहश्रवण यज्ञसे बढकर है, व्रतसे बढकर है, तपसे कहीं बढकर है।

अजी ! इसकी विशेषताका कहाँतक वर्णन करें, यह तो सभीसे बढ-चढकर है ॥ ५१-५२ ॥ शौनकजीने पूछा---सृतजी ! यह तो आपने बड़े आश्चर्यकी बात कही। अवश्य ही यह भागवतपुराण योगवेता ब्रह्माजीके भी आदिकारण श्रीनारायणका निरूपण करता है; परन्तु यह मोक्षकी प्राप्तिमें ज्ञानादि

सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगमें उनसे भी कैसे

तीर्थसेवनसे तो सदा ही बड़ा है, योगसे बढ़कर

है—यहाँतक कि ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़कर है,

बढ गया ? ॥ ५३ ॥ सूतजीने कहा—शौनकजी ! जब भगवान् श्रीकृष्ण इस घराधामको छोडकर अपने नित्यधामको जाने लगे, तब उनके मुखारविन्दसे एकादश स्कन्धका ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धकजीने पूछा ॥ ५४ ॥ उद्धवजी बोले-गोविन्द ! अब आप तो अपने भक्तोंका कार्य करके परमधामको पधारना चाहते हैं; किन्तु

मेरे मनमें एक बड़ी चिन्ता है। उसे सुनकर आए मुझे शान्त कीजिये॥ ५५॥ अब घोर कलिकाल आया ही समझिये, इसलिये संसारमें फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जायँगे; उनके संसर्गसे जब अनेको सत्पृष्ट भी उप्र प्रकृतिके हो जायँगे, तब उनके भारसे दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरणमें जायगी ? कमलनयन ! मुझे तो आपको छोडकर इसकी रक्षा करनेवाला कोई

दूसरा नहीं दिखायी देता॥ ५६-५७॥ इसलिये भक्तवत्सल ! आप साधुओंपर कृपा करके यहाँसे मत जाइये । भगवन् ! आपने निराकार और चिन्पात्र होकर भी भक्तोंके लिये ही तो यह सगुण रूप धारण किया है॥ ५८॥ फिर भला, आपका वियोग

होनेपर वे भक्तजन पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासनामें तो बड़ा कष्ट है। इसलिये कछ

और विचार कीजिये ॥ ५९ ॥ प्रभासक्षेत्रमें उद्धवजीके ये वचन सुनकर भगवान्

सोचने लगे कि भक्तोंके अवलम्बके लिये मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिये॥६०॥ शौनकजी!

भगवान्ने अपनी सारी शक्ति भागवतमें रख दी; वे

अन्तर्थान होकर इस भागवतसमुद्रमें प्रवेश कर गये ॥ ६१ ॥ इसलिये यह भगवानुकी साक्षात् शब्दमयी

मृति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शनसे ही मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ इसीसे इसका

सप्ताहश्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलियुगमें तो अन्य सब साधनोंको छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है ॥ ६३ ॥ कलिकालमें यही ऐसा धर्म है, जो दःख.

दिखता, दुर्भाग्य और पापोंकी सफाई कर देता है तथा काम-क्रोधादि शत्रुऑपर विजय दिलाता है॥ ६४॥ अन्यथा, भगवानको इस मायासे पीछा छडाना देवताओंके

लिये भी कठिन हैं, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटनेके लिये भी सप्ताहश्रवणका विधान

किया गया है ॥ ६५ ॥ स्तजी कहते हैं-शौनकजी ! जिस समय सनकादि

मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताहश्रवणको महिमाका बखान कर रहे थे, उस सभामें एक बड़ा आश्चर्य हुआ; उसे मैं तुन्हें

बतलाता हूँ, सुनो ॥ ६६ ॥ वहाँ तरुणावस्थाको प्राप्त हए अपने दोनों पुत्रोंको साथ लिये विशुद्ध प्रेमरूपा भक्ति बार-बार 'श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ !

सभामें सभी यह तर्क-वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आयों, कैसे प्रविष्ट हुईं ॥ ६८ ॥ तब सनकादिने कहा—'ये भक्तिदेवी अभी-अभी कथाके अर्थसे निकली

नारायण ! वासुदेव !' आदि भगवत्रामोंका उच्चारण

करती हुई अकस्मात् प्रकट हो गयौं॥६७॥ सभी

सदस्योंने देखा कि परम सुन्दरी भक्तिरानी भागवतके

अथौंका आभूषण पहने वहाँ पधारीं। मुनियोंकी उस

है।' उनके ये वचन सुनकर भक्तिने अपने पुत्रोंसमेत अत्यन्त विनम्र होकर सनत्कुमारजीसे कहा ॥ ६९ ॥

भक्ति बोर्ली—मैं कलियगमें नष्टप्राय हो गयी थी. आपने कथामृतसे सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइये कि मैं कहाँ रहें? यह सुनकर

सनकादिने उससे कहा-- ॥ ७० ॥ 'तुम भक्तोंको भगवानुका स्वरूप प्रदान करनेवाली, अनन्यप्रेमका सम्पादन करनेवाली और संसार-रोगको निर्मृल करनेवाली हो; अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य-निरन्तर

विष्णुभक्तोंके हृदयोंमें ही निवास करो॥ ७१॥ ये कलियुगके दोष भले ही सारे संसारपर अपना प्रभाव डालें, किन्तु वहाँ तुमपर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरस

भगवदभक्तोंके हृदयोंमें जा विराजीं ॥ ७२ ॥

जिनके हृदयमें एकमात्र श्रीहरिकी भक्ति निवास करती है; वे त्रिलोकीमें अत्यन्त निर्धन होनेपर भी परम धन्य हैं; क्योंकि इस भक्तिकी डोरीसे बैधकर तो साक्षात् भगवान् भी अपना परमधाम छोड़कर उनके हृदयमें आकर बस जाते हैं॥ ७३॥ भूलोकमें यह भागवत साक्षात् परब्रह्मका विवह है, हम इसकी महिमा कहाँतक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनानेसे तो सुनने

और सुनानेवाले दोनोंको ही भगवान् श्रीकृष्णकी समता

प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मोंसे क्या

प्रयोजन है ॥ ७४ ॥

## चौथा अध्याय

गोकणॉपाख्यान प्रारम्भ

स्तजी कहते हैं--मुनिवर! उस समय अपने भक्तोंके चित्तमें अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख

वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि दमक रही थी, सारा श्रीअङ्ग हरिचन्दनसे चर्चित था। उस रूपकी शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवोंकी रूपमाधुरी छीन ली थी ॥ ३ ॥ वे परमानन्दिचन्पृति मधुरातिमधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छविसे अपने भक्तोंके निर्मल चित्तोंमें आविर्भृत हुए॥४॥ मगवान्के नित्य लोकनिवासी लीलापरिकर उद्धवादि वहाँ गुप्तरूपसे उस कथाको सुननेके लिये आये हुए थे॥ ५॥ प्रभुके प्रकट होते ही चारों ओर 'जय हो ! जय हो !!' को ध्वनि होने लगी। उस समय भक्तिरसका अन्द्रत प्रवाह चला, बार-बार अवीर-गुलाल और पृष्पेंकी वर्षा तथा शङ्कच्वनि होने लगी ॥ ६ ॥ उस सभामें जो लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, गेह और आत्माकी भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारदजी कहने लगे—॥७॥ मुनीश्वरगण ! आज सप्ताहश्रवणकी मैंने यह बडी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मुर्ख, दृष्ट और पशु-पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यन्त निष्पाप हो गये हैं ॥ ८ ॥ अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकालमें चित्तकी शुद्धिके लिये इस भागवतकथाके समान मर्त्यलोकमें पापपुञ्जका नाश करनेवाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है॥९॥ मुनिवर! आपलोग बड़े कृपाल हैं, आपने संसारके कल्याणका विचार करके यह जिलकुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथारूप सप्ताहयज्ञके द्वारा संसारमें कौन-कीन लोग पश्चित्र हो जाते हैं॥ १०॥ सनकादिने कहा-जो लोग सदा तरह-तरहके पाप किया करते हैं, निरन्तर दूराचारमें ही तत्पर रहते हैं और उलटे मार्गोंसे चलते हैं तथा जो क्रोधांग्निसे जलते रहनेवाले, फ़टिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कॅलिय्गमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं॥ ११ ॥ जो

भक्तवत्सल श्रीभगवान् अपना धाम छोड़कर वहाँ

पंधारे ॥ १ ॥ उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही थी,

हृदयवाले हैं, वे भी कलियुगमें सप्ताहयञ्जसे पवित्र हो जाते हैं ॥ १४ ॥ नारदजी ! अन्य हम तुन्हें इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुननेसे ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥ पूर्वकालमें तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णोंके लोग अपने-अपने धर्मोंका आचरण करते हुए सस्य और सल्कमेंमि तत्पर रहते थे॥ १६॥ उस नगरमें समस्त वेदोंका विशेषञ्च और श्रीत-स्मार्त कर्मोंमें निपुण एक आत्पदेव नामक ब्राह्मण रहता था, वह साक्षात् दूसरे सूर्यके समान तेजस्वी था॥ १७॥ वह धनी होनेपर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी घुन्यली कुलीन एवं। सुन्दरी होनेपर भी सदा अपनी बातपर अड जानेवाली थो ॥ १८ ॥ उसे लोगोंकी बात करनेमें सुख मिलता था । स्वभाव था क्रुर । प्रायः कुछ-न-कुछ बकवाद करती रहती थी। गृहकार्यमें निपुष थी, कृपण थी, और ची झम्ब्डाल भी॥ १९॥ इस प्रकार ब्राह्मण-दम्पति प्रेमसे अपने घरमें रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग-विलासकी सामग्री बहुत थी। घर-द्वार भी सुन्दर थे, परन्तु उससे उन्हें सुख नहीं था॥ २०॥ जब अवस्था बहुत इल गयी, तथ उन्होंने सत्तानके लिये तरह-तरहके पुण्यकर्म आरम्भ किये और वे दीन-दुखियोंको गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और बस्नादि दान करने लगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार धर्ममार्गमें उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसीका भी मुख देखनेको न मिला। इसलिये अब बह ब्राह्मण

श्रीअङ्ग सजल जलधरके समान श्यामवर्ण था, उसपर देखकर कृढ़नेवाले और दूसरोंको द:ख देनेवाले हैं, वे भी मनोहर पीताम्बर सुशोभित था, कटिप्रदेश करघनीकी कलियगर्मे सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं॥ १२॥ जो लड़ियोंसे सुसज्जित था, सिरपर मुकुटकी लटक और मंदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्णकी चोरी, गुरुस्वीरामन और कानोंमें कुण्डलोंकी झलक देखते ही बनती थी ॥ २ ॥ वे विश्वासघात--ये पाँच महापाप करनेवाले, छल-त्रिभङ्गललित भावसे खडे हए चित्तको चुराये लेते थे। छदापरायण, कृर, पिशाचीक समान निर्दयी, ब्राह्मणीक धनसे पृष्ट होनेवाले और व्यक्तिचारी हैं, वे भी कॉलयुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं॥१३॥ जो दृष्ट आप्रहपूर्वक सर्वदा भन, वाणी या शरीरसे पाप करते रहते है, दूसरेके धनसे ही पृष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दृष्ट

सत्यसे च्युत, माता-पिताकी निन्दा करनेवाले, तृष्णाके मारे

व्याक्ल, आश्रमधर्मसे रहित, दष्पी, दसरोंकी उन्नति

बहुत ही चिन्तातुर रहने लगा ॥ २२ ॥

एक दिन वह ब्राह्मणदेवता वहत दखी होकर घरसे निकलकर वनको चल दिया। दोपहरके समय उसे प्यास लगी, इसलिये वह एक तालाबपर आया॥२३॥ सन्तानके अभावके दुःखने उसके शरीरको बहुत सुखा दिया था, इसलिये थक जानेके कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। दो घड़ी बीतनेपर वहाँ एक संन्यासी महात्मा आये ॥ २४ ॥ जब ब्राह्मणदेवताने देखा कि वे जल पी चके हैं. तब वह उनके पास गया और चरणोंमें नमस्कार करनेके बाद सामने खड़े होकर लंबी-लंबी साँसें लेने लगा॥ २५॥

संन्यासीने पुछा-कहो, ब्राह्मणदेवता ! रोते क्यों हो ? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिन्ता है ? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुःखका कारण बताओ ॥ २६ ॥

ब्राह्मणने कहा—महाराज ! मैं अपने पूर्वजन्मके पापोंसे संचित दु:खका क्या वर्णन कहँ ? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलाञ्जलिक जलको अपनी चित्ताजनित साँससे कुछ गरम करके पीते हैं॥ २७॥ देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मनसे स्वीकार नहीं करते। सन्तानके लिये में इतना दुखी हो गया है कि मुझे सब स्ना-हो-स्ना दिखायी देता है। मै प्राण त्यापनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥ २८ ॥ सत्तानहोन जीवनको धिकार है, सन्तानहीन गृहको थिकार है ! सन्तानहीन धनको थिकार है और सन्तानहीन कुलको धिकार है !! ॥ २९ ॥ मैं जिस गायको पालता है, वह भी सर्वथा बाँझ हो जाती है; जो पेड़ लगाता है, उसपर भी फल-फुल नहीं लगते ॥ ३० ॥ मेरे घरमें जो फल आता है, वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हैं,

तब फिर इस जीवनको ही रखकर मुझे क्या करना है ॥ ३१ ॥ यों कहकर वह ब्राह्मण दुःखसे व्याकुल हो उन संन्यासी महात्माके पास फुट-फुटकर रोने लगा । तब उन

यतिवरके हदयमें बड़ो करुणा उत्पन्न हुई॥३२॥ वे योगनिष्ठ थे; उन्होंने उसके ललाटकी रेखाएँ देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया और फिर उसे विस्तारपूर्वक कहने

लगे ॥ ३३ ॥ संन्यासीने कहा----ब्राह्मणदेवता ! इस प्रजाप्राप्तिका मोह त्याग दो। कर्मकी गति प्रवल है, विवेकका आश्रय लेकर संसारकी वासना छोड दो ॥ ३४ ॥ विप्रवर ! सुनी: पैने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि

सात जन्मतक तुन्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ पूर्वकालमें राजा सगर एवं अङ्गको

सन्तानके कारण दुःख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण ! अब

तुम कुटुम्बकी आशा छोड दो । संन्यासमें ही सब प्रकारका सुख है ॥ ३६ ॥

होगा । मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिये; नहीं तो मै आपके सामने ही शोकमुर्च्छित होकर अपने प्राण त्यागता हैं॥ ३७ ॥ जिसमें पुत्र-स्त्री आदिका सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोकमें सरस तो

ब्राह्मणने कहा—महात्माजी ! विवेकसे मेरा क्या

पुत्र-पौत्रादिसे भरा-पुरा गृहस्थात्रम ही है ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणका ऐसा आबह देखकर उन तपोधनने कहा.

'विधातके लेखको मिटानेका हठ करनेसे एजा चित्रकेत्को बडा कष्ट उठाना पडा था॥ ३९॥ इसलिये दैव जिसके उद्योगको कुचल देता है, उस प्रूपके समान तृष्टें भी पुत्रसे सुख नहीं मिल सकेगा। तमने तो बडा हठ पकड़ रखा है और अर्धीके रूपमें तुम मेरे सामने उपस्थित हो; ऐसी दशामें मैं तुमसे क्या कहें'॥४०॥

जब महात्माजीने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आश्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा---'इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा ॥ ४१ ॥ तुम्हारी स्त्रीको एक सालतक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अत्र खानेका नियम रखना चाहिये। यदि वह ऐसा करेगी तो वालक बहुत शुद्ध स्वभाववाला होगा'॥४२॥

यों कहकर वे योगिराज चले गये और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्रीके हाथमें दे दिया और खयं कहीं चला गया ॥ ४३ ॥ उसकी स्वी तो कृटिल स्वभावकी थी ही, वह रो-रोकर अपनी एक सखीसे कहने लगी—'सखी ! मुझे तो बडी चिन्ता हो गयी, मैं तो यह फल नहीं खाऊँगी॥ ४४॥ फल खानेसे गर्भ रहेगा और गर्भसे पेट बढ़ जायगा। फिर कुछ खाया-पीया जायेगा नहीं, इससे मेरी दाक्ति शीण हो जायगी; तब बता, घरका धंधा कैसे होगा ? ॥ ४५ ॥

और—दैववश—यदि कहीं गाँवमें

हैं' ॥ ४९ ॥

आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि शुकदेवजीकी तरह यह गर्भ भी पेटमें ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जायगा॥ ४६॥ और कहीं प्रसक्कालके समय वह टेढा हो गया तो फिर प्राणींसे ही हाथ घोना पड़ेगा। यों भी प्रसदके समय बडी भयंकर पोड़ा होती है: मैं सकमारी पला, यह सब कैसे सह सर्बुंगी ? ॥ ४७ ॥ मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगो, तब ननदरानी आकर घरका सब माल-मता सपेट ले जायेगी। और भुझसे तो सत्य-शौचादि नियमोंका पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है ॥ ४८ ॥ जो स्त्री बच्चा जनती है, उसे उस बच्चेके लालन-पालनमें भी बड़ा कह होता है।

मेरे विचारसे तो वरुया या विधवा स्त्रियाँ ही सुखी

मनमें ऐसे ही तरह-तरहके कुतर्क उठनेसे उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पतिने पछा—'फल खा लिया ?' तब उसने कह दिया--'हाँ, खा लिया' ॥ ५० ॥ एक दिन उसकी बहिन अपने-आप हो उसके घर आयो; तब उसने अपनी बहिनको सारा वृत्तान्त सुनाकर कहा कि 'मेरे मनमें इसकी बड़ी कित्ता है ॥ ५१ ॥ मैं इस दःखके कारण दिनोदिन दुबली हो रही हैं। बहिन ! मैं क्या कहैं ?' बहिनने कहा, 'मेरे पेटमें बच्चा है, प्रसब होनेपर वह बालक मैं तुझे दे दूँगी ॥ ५२ ॥ तबतक तु गर्भवतीके समान घरमें गुप्तरूपसे सुखसे रह । तु मेरे पतिको कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे॥ ५३ ॥ (हम ऐसी युक्ति करेंगी) कि जिसमें सब लोग यही कहें कि 'इसका बालक छः महीनेका होकर मर गया' और मैं नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बालकका पालन-पोषण करती रहेंगी ।। ५४ ॥ तु इस समय इसको जाँच करनेके लिये यह फल गौको खिला दे।' ब्राह्मणीने खीस्त्रभाववश जो-जो उसकी बहिनने कहा था, वैसे ही सब किया॥ ५५॥

इसके पश्चात् समयानुसार जब उस खोके पुत्र हुआ, तब उसके पिताने चपचाप लाकर उसे धन्धालीको दे दिया 🛚 ५६ ॥ और उसने आत्मदेवको सुचना दे दो कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आसदेवके पत्र हुआ सुनकर सब लोगोंको बड़ा आनन्द हुआ॥ ५७॥ ब्राह्मणने उसका जातकर्म-संस्कार करके ब्राह्मणाँको

दान दिया और इसके द्वारपर याना-बजाना तथा अनेक प्रकारके माञ्चलिक कत्य होने लगे॥ ५८॥ घ्रश्यलीने अपने पतिसे कहा, 'मेरे स्तनोंमें तो दुध ही नहीं हैं; फिर गौ आदि किसी अन्य जीवके दुधसे मैं इस बालकका किस प्रकार पालन करूँगी ? ॥ ५९ ॥ मेरी बहिनके अभी बालक हुआ था, वह मर गया है; उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चेका पालन-पोषण कर लेगी'॥ ६० ॥ तब पत्रकी रक्षाके लिये आत्मदेवने वैसा ही किया तथा माता-धुन्धुलोने उस बालकका नाम धृत्युकारी रखा॥ ६१.॥

इसके बाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वाङ्गसुन्दर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाला था॥ ६२॥ उसे देखकर ब्राह्मणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ और उसने खयं ही उसके सब संस्कार किये। इस समाचारसे और सब लोगोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालकको देखनेके लिये आये॥६३॥ तथा आपसमें कहने लगे,'देखो, भाई ! अब आत्मदेवका कैसा भाग्य उदय हुआ है ! कैसे आश्चर्यको बात है कि मौके भी ऐसा दिव्यरूप बालक उत्पन्न हुआ हैं ॥ ६४ ॥ दैवयोगसे इस गुप्त रहस्यका किसीको भी पता न लगा । आत्मदेवने उस बालकके गौके-से कान देखकर उसका नाम 'गोकर्ण' रखा ॥ ६५ ॥

कुछ काल बौतनेपर वे दोनों बालक जवान हो गये। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किन्तु धुन्धुकारी बड़ा ही दुष्ट निकरना॥६६॥ स्नान-शौचादि ब्राह्मणोचित आचारोंका उसमें नाम भी न था और न खान-पानका ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बह्त बढ़ा-चढ़ा था। वह ब्री-ब्री वस्तुओंका संप्रह किया करता था। मुदेंके हाथसे छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था॥ ६७॥ दूसरोंकी चोरी करना और सब लोगोंसे देव बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे-छिपे वह दूसरोंके घरोमें आग लगा देता था। दूसरोंके बालकोंको खेलानेके लिये गोदमें लेता और उन्हें चट कुऐंमें डाल देता ॥ ६८ ॥ हिंसाका उसे व्यसन-सा हो गया था। हर समय वह अख-शख धारण किये रहता और बेचारे अंधे और दीन-दक्षियोंको व्यर्थ तंग करता।

चाण्डालोंसे उसका विशेष प्रेम था: बस, हाथमें फंटा लिये कुलोंकी टोलीके साथ शिकारकी टोहमें घुमता रहता ॥ ६९ ॥ वेश्याओंके जालमें फैसकर उसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता-पिताको मार-पीटकर घरके सब वर्तन-भाँडे उठा ले गया ॥ ५० ॥

इस प्रकार जब सारी सम्पत्ति स्वाहा हो गयी, तब उसका कृषण पिता फूट-फूटकर रोने लगा और बोला-'इससे तो इसकी माँका बाँझ रहना ही अच्छा था; कुपुत्र तो बड़ा ही दुःखदायी होता है ॥ ७१ ॥ अब मैं कहाँ रहें ? कहाँ जाऊँ ? मेरे इस संकटको कौन काटेगा ? हाय ! मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, इस दःखके कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोएने पडेंगे॥७२॥ उसी समय परम ज्ञानी गोकर्णजी वहाँ आये और उन्होंने पिताको वैग्रम्यका उपदेश करते हुए बहुत समझाया ॥ ७३ ॥ वे बोले,'पिताजी ! यह संसार असार है। यह अत्यन्त द:खरूप और मोहमें डालनेवाला है। पुत्र किसका ? धन किसका ? स्रोहवान पुरुष रात-दिन दीपकके समान जलता रहता है॥ ७४॥ सुख न तो इन्द्रको है और न चक्रवर्ती राजाको हो; सुख है तो केवल विरक्त, एकान्तजीवी मुनिको ॥ ७५ ॥ 'यह मेरा पुत्र हैं इस अज्ञानको छोड़ दीजिये। मोहसे नरककी प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही। इसलिये सब कुछ छोड़कर वनमें चले जाडये ॥ ७६ ॥

गोक्पिके बचन सुनका आत्मदेव वनमें जानेके लिये

तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, 'बेटा ! वनमें रहकर मुझे क्या करना चाहिये, यह मुझसे विस्तारपूर्वक कहो ॥ ७७ ॥ मै बड़ा मूर्ख है, अवतक कर्मवश स्रेह-पाशमें बंधा हुआ अपहुन्त्री भाँति इस घररूप अधेरे कऐंमें ही पड़ा रहा है। तम बड़े दयाल हो, इससे मेरा उदार करो' ॥ ७८ ॥

गोकणी कहा-पिताजी ! यह शरीर हड़ी, मोस और रुधिरका पिण्ड है; इसे आप 'मैं' मानना छोड़ दें और ली-पुत्रादिको 'अपना' कभी न माने। इस संसारको रात-दिन क्षणभङ्गर देखें, इसकी किसी भी वस्तुको स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस, एकमात्र वैराप्य-रसके रसिक होकर भगवानुकी भक्तिमें लगे रहें॥७९॥ भगवन्द्रजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरन्तर उसीका आश्रय लिये रहें। अन्य सब प्रकारके लौकिक घर्मीसे मुख मोड़ लें। सदा साध्वजनोंकी सेवा करें। भोगोंकी लालसाको पास न फटकने दें तथा जल्दी-से-जल्दी दसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवानकी कथाओंके रसका ही पान करें ॥ ८० ॥

इस प्रकार पुत्रकी वाणीसे प्रभावित होकर आत्मदेवने घर छोड़ दिया और वनकी यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय साठ वर्षको हो चुकी थी, फिर भी बुद्धिमें पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात-दिन भगवान्की सेवा-पूजा करनेसे और नियमपूर्वक भागवतके दशमस्कन्यका पाठ करनेसे उसने भगवान् श्रीकणचन्द्रको

प्राप्त कर लिया ॥ ८१ ॥

\*\*\*

## पाँचवाँ अध्याय

### भुन्युकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति और उससे उद्धार

सूतजी कहते हैं-शौनकजी ! पिताके वन चले जानेपर एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको बहुत पीटा और कहा—'बता, धन कहाँ रखा है ? नहीं तो अभी तेरी लुआठी (जलती लकड़ी) से खबर लुँगा'॥ १ ॥ उसकी इस धमकीसे डरकर और पुत्रके उपद्रवॉसे दुखी होकर वह रात्रिके समय कुएँमें जा गिरी और इसीसे

उसको मृत्य हो गयी॥२॥ योगनिष्ठ गोकर्णजी तीर्थयत्राके लिये निकल गये। उन्हें इन घटनाओंसे कोई सुख या दु:ख नहीं होता था; क्योंकि उनका न कोई मित्र था न राष्ट्र॥३॥

धुन्युकारी पाँच वेश्याओंके साथ घरमें रहने लगा। उनके लिये भोग-सामग्री जुटानेकी चिन्ताने उसकी चुद्धि

नष्ट कर दी और वह नाना प्रकारके अत्यन्त क्रूर कर्म करने

लगा ॥ ४ ॥ एक दिन उन कुलटाओंने उससे बहुत-से गहने माँगे। वह तो कामसे अंधा हो रहा था, मौतकी उसे कभी याद नहीं आती थी। बस, उन्हें जुटानेके लिये वह घरसे निकल पड़ा ॥ ५ ॥ वह जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुन्दर वस्त्र और आभूषण लाकर दिये ॥ ६ ॥ चोरीका बहुत माल देखकर

र्खात्रके समय सियोंने विचार किया कि 'यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिये इसे किसी दिन अवश्य राजा एकड

लेगा ॥ ७ ॥ राजा यह सारा धन छोनकर इसे निश्चय हो प्राणदण्ड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धनकी रक्षाके लिये गुप्तरूपसे इसको क्यों न मार

डालें।। ८ ॥ इसे मारकर हम इसका माल-मता लेकर बहाँ-कहीं चली जायँगी।' ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोये

हए धुन्धुकारीको रस्सियोंसे कस दिया और उसके गलेमें फॉसी लगाकर उसे मारनेका प्रयत्न किया। इससे जब बह जल्दी न मरा, तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई ॥ ९-१० ॥ तब

उन्होंने उसके मुखपर बहत-से दहकते ॲगारे डाले; इससे वह अग्निकी लपटोंसे बहुत छटपटाकर मर गया ॥ ११ ॥ उन्होंने उसके शरीरको एक गड्ढेमें डालकर गांड दिया।

सच है, सियाँ प्रायः बडी दःसाहसी होती है। उनके इस कृत्यका किसीको भी पता न चला॥१२॥ लोगोंके पूछनेपर कह देती थीं कि 'हमारे प्रियतम पैसेके लोचसे

अबकी बार कहीं दूर चले गये हैं, इसी वर्षके अंदर लौट आयेंगे' ॥ १३ ॥ बुद्धिमान् पुरुषको दृष्टा स्तियाँका कभी विश्वास न करना चाहिये। जो मूर्ख इनका विश्वास करता

है, उसे दुखी होना पड़ता है।। १४।। इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियोंके हृदयमें रसका सञ्चार करती है; किन्त् हृदय छरेकी धारके समान तीक्ष्ण होता है। भला,

इन स्वियोंका कौन प्यारा है ? ॥ १५ ॥ वे कुलटाएँ धुन्धुकारीकी सारी सम्पत्ति समेटकर

वहाँसे चंपत हो गयों; उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। और धृत्युकारी अपने कुकमंकि कारण भयंकर प्रेत हुआ ॥ १६ ॥ वह बवंडरके रूपमें सर्वदा दसों दिशाओंमें

भटकता रहता था तथा शीत-घामसे सन्तप्त और भुख-प्याससे व्याकुल होनेके कारण 'हा दैव ! हा दैव !' चिल्लाता रहता था । परन्तु उसे कहीं भी कोई

आश्रय न मिला। कुछ काल बीतनेपर गोकर्णने भी लोगोंके मुखसे धृन्युकारीकी मृत्युका समाचार सुना ॥ १७-१८ ॥ तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने

उसका गयाजीमें श्राद्ध किया: और भी जहाँ-जहाँ वे जाते थे, उसका श्राद्ध अवश्य करते थे॥ १९॥

इस प्रकार खूपते-चूपते योकर्णजी अपने नगरमें आये और रात्रिके समय दूसरोंकी दृष्टिसे बचकर सीघे अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये पहुँचे॥ २०॥ वहाँ

अपने भाईको सोया देख आधी रातके समय धुन्धुकारीने अपना बडा विकट रूप दिखाया ॥ २१ ॥ वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इन्द्र और कभी अग्निका रूप धारण करता । अन्तमें वह मनुष्यके आकारमें प्रकट हुआ ॥ २२ ॥ ये विपरीत अवस्थाएँ देखकर गोकणी

तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा ॥ २३ ॥ गोकर्णने कहा—तु कौन है ? रात्रिके समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है ? तेरी यह दशा कैसे

निश्चय किया कि यह कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है।

हुई ? हमें बता तो सही--तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है ? ॥ २४ ॥

सुसजी कहते हैं--गोकर्णके इस प्रकार पूछनेपर वह बार-बार जोर-जोरसे रोने लगा। उसमें बोलनेकी शक्ति नहीं थी, इसलिये उसने केवल संकेतमात्र किया ॥ २५ ॥ तब गोकर्णन अञ्जलिमें जल लेकर उसे अभिमन्त्रित करके उसपर छिड़का। इससे उसके पापोंका कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कडने लगा ॥ २६॥

प्रेत बोला—'मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम है धुन्युकारी । मैंने अपने ही दोपसे अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया ॥ २७ ॥ मेरे कुकमौंकी गिनतो नहीं को जा सकती । मैं तो महान् अज्ञानमें चक्कर काट रहा था। इसीसे मैंन

लोगोकी बड़ी हिंसा की। अन्तमें कुलटा स्त्रियेनि मुझे तङ्गा-तङ्गाकर मार झला॥ २८॥ इसीसे अब प्रेत-योनिमें पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हैं। अब दैववश कर्मफलका उदय होनेसे मैं केवल वाय्भक्षण करके जी रहा हैं॥ २९॥ भाई ! तुम दयाके समृद्र हो;

अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनिसे छुड़ाओं। गोकर्णने धन्धकारीकी सारी बातें सूनीं और तब उससे बोले ॥ ३० ॥

गोकर्णने कहा—भाई ! मुझे इस बातका बड़ा आश्चर्य है--मैंने तुम्हारे लिये विधिपूर्वक गयाजीमें पिण्डदान किया, फिर भी तुम प्रेतयोनिसे मुक्त कैसे नहीं हुए ? ॥ ३१ ॥ यदि गया-श्राद्धसे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो-- मुझे अब क्या करना चाहिये ? ॥ ३२ ॥

प्रेतने कहा — मेरी मुक्ति सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेसे भी नहीं हो सकती। अब सो तुम इसका कोई और उपाय सोचो ॥ ३३ ॥

प्रेतकी यह बात सुनकर गोकर्णको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे—'यदि सैकड़ों गया-श्राद्धोंसे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असम्भव ही है॥ ३४॥ अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो; मैं विचार करके तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा उपाय करूँगा'॥ ३५ ॥

गोकर्णकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी बहाँसे अपने

स्थानपर चला आया। इधर गोकर्णने रातभर विचार किया. तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सुझा॥३६॥ प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेमसे उनसे मिलने आये । तब गोकर्णने रातमें जो कुछ जिस प्रकार हुआ था, वह सब उन्हें सुना दिया॥ ३७॥ उनमें जो लोग बिह्नान्, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रोंको उलट-पलटकर देखा; तो भी उसकी मुक्तिका कोई उपाय न मिला॥ ३८॥ तब सबने यही निश्चय किया कि इस विएयमें सूर्यनारायण जो आज्ञा करें, वही करना चाहिये। अतः गोकर्णने अपने तपोबलसे सूर्यको गतिको रोक दिया ॥ ३९ ॥ उन्होंने सुति की—'भगवन् ! आप सारे संसारके साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता है। आप मुझे कृपा करके धन्धकारीकी मुक्तिका साधन बताइये।' गोकर्णकी यह प्रार्थना सुनकर सुर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा--'श्रीमद्भागवतसे मृक्ति हो सकती है, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पारायण करो ।'

सूर्यका यह धर्ममय बचन वहाँ सभीने सूना ॥ ४०-४१ ॥

तब सबने यही कहा कि 'प्रयलपूर्वक यही करो, है भी यह

साधन बहुत सरल ।' अतः गोकर्णजी भी तदनुसार निश्चय

करके कथा सुनानेके लिये तैयार हो गये॥ ४२ ॥

देश और गाँबोसे अनेको लोग कथा सुननेके लिये आये । बहुत-से लँगड़े-लुले, अंधे, बुढ़े और मन्दर्बुद्ध पुरुष भी अपने पापोंकी निवृत्तिके उद्देश्यसे वहाँ आ पहुँचे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी कि

उसे देखकर देवताओंको भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर-उधर बैठनेके लिये

स्थान हुँढुने लगा। इतनेमें ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए सात गाँठके बाँसपर पड़ी ॥ ४४-४५ ॥ उसीके नीचेके छिद्रमें घुसकर वह कथा सुननेके लिये बैठ गया। वायुरूप होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता

था, इसलिये बॉसमें घुस गया॥४६॥

गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको भूख्य श्रोता बनाया और प्रथमस्कन्धसे ही स्पष्ट स्वरमें कथा सुनानी आरम्भ कर दी॥ ४७॥ सायंकालमें जब कथाको विश्राम दिया गया, तय एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदेकि देखते-देखते उस बाँसकी एक गाँउ तड-तड शब्द करती फट गयी॥४८॥ इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकालमें दूसरी गाँठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सात दिनोमें सातों गाँठोंको फोड़कर धृश्कारी बारहों स्कन्धेंकि स्तनेसे पवित्र होकर प्रेतयोगिसे मुक्त हो गया और दिव्यरूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेचके समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसीकी मालाओंसे सुशोभित था तथा सिरपर मनोहर मुकुट और कानोंमें कमनीय कुण्डल झिलमिला रहे थे॥ ५०-५१॥ उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णको प्रणाम करके कहा--- 'भाई ! तुमने कृपा करके मुझे प्रेतयोनिको यातनाओंसे मुक्त कर दिया ॥ ५२ ॥ यह प्रेतपोड़ाका नाश करनेवाली श्रीमद्भागवतको कथा धन्य है तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति करानेवाला इसका सप्ताह-पारायण भी धन्य है ! ॥ ५३ ॥ जब सञ्चाह-

श्रवणका योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि

अब यह भागवतको कथा जल्दी ही हमाग्र अन्त कर

देगी॥ ५४॥ जिस प्रकार आग गीली-सखी.

छोटी-बड़ी---सब तरहकी लकड़ियोंको जला डालती है.

उसो प्रकार यह सप्ताह-श्रवण मन, वचन और कर्मद्वारा

किये हुए नबे-पुराने, छोटे-बड़े---सभी प्रकारके पापोंको

भस्म कर देता है ॥ ५५ ॥ विद्वानीने देवताओंकी समामें कहा है कि जो लोग इस भारतवर्षमें श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सनते, उनका जन्म वृथा ही है ॥ ५६ ॥ भला, मोहपूर्वक लालन-पालन करके यदि इस अनित्य शरीरको हष्ट-पृष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद्भागवतको कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ ?॥ ५७॥ अस्थियाँ ही इस शरीरके आधारसम्भ हैं, नस-नाडीरूप रस्सियोसे यह बैधा हुआ है, ऊपरसे इसपर मांस और रक्त थोएकर इसे चर्मसे मैंद दिया गया है। इसके प्रत्येक अङ्गमें दुर्गन्य आती है; क्योंकि है तो यह मल-मूत्रका भाष्ड ही॥ ५८॥ वृद्धावस्था और शोकके कारण यह परिणाममें द:खमय हो है, रोगोंका तो घर ही ठहरा। यह निरन्तर किसी-न-किसी कापनासे पीड़ित रहता है, कभी इसकी तप्ति नहीं होती। इसे घारण किये रहना भी एक भार ही है; इसके रोम-रोममें दोष भरे हुए हैं और नष्ट होनेमें इसे एक क्षण भी नहीं लगता ॥ ५९ ॥ अन्तमें यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं; कोई पश् खा जाता है तो यह बिष्टा हो जाता है और अग्निमें जला दिया जाता है तो भस्मकी ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गितयाँ बतायी गयी हैं। ऐसे अस्थिर शरीरसे मनुष्य अविनाशी फल देनेवाला काम क्यों नहीं बना लेता ? ॥ ६० ॥ जो

कैसी ॥ ६१ ॥ इस लोकमें सप्ताहश्रवण करनेसे भगवानुकी शीध ही प्राप्ति हो सकतो है। अतः सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है ॥ ६२ ॥ जो लोग

अत्र प्रातःकालं पकाया जाता है, वह सायंकालतक बिगड

जाता है; फिर उसोके रससे पुष्ट हुए शरीरकी नित्यता

भागवतकी कथासे विश्वत हैं, वे तो जलमें बद्बदे और जीवोंमें मच्छरोंके समान केवल मरनेके लिये ही पैदा होते हैं॥६३॥ भला, जिसके प्रभावसे जड़ और सुखे हुए

बॉसकी गाँठ फट सकती हैं, उस भागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गाँठोंका खुल जाना कौन बडी बात

है ॥ ६४ ॥ सप्ताह-अवण करनेसे मनुष्यके हृदयकी गाँउ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और सारे कमें क्षीण हो जाते हैं॥६५॥ यह

भागवतकथारूप तीर्थ संसारके कीचडको घोनेमें बड़ा ही पट् है। विद्वानोंका कथन है कि जब यह हदयमें स्थित हो जाता है, तब मनुष्यकी मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिये ॥ ६६ ॥

जिस समय धुन्धुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिये वैकुण्डवासी पार्यदेकि सहित एक विमान उत्तरः; उससे सब ओर मण्डलाकार प्रकाश फैल रहा था॥ ६७॥ सब लोगोंके सामने ही युन्युकारो उस विमानपर चढ़ गया। तब उस विमानपर आये हए

पार्षदोंको देखकर उनसे गोकणी यह बात कही ॥ ६८ ॥ गोकर्णने पूछा-भगवानुके प्रिय पार्वदो ! यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्धहृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिये आपलोग एक साथ बहुत-से विमान क्यों नहीं लाये ? हम देखते हैं कि यहाँ सभीने समानरूपसे कथा सुनी है, फिर फलमें इस प्रकारका भेद क्यों हुआ, यह बताइये ॥ ६९-७० ॥

भगवानके सेवकॉने कहा—हे मानद! इस फलभेदका कारण इनके श्रवणका भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समानरूपसे ही किया है, किन्तु इसके-जैसा मनन नहीं किया। इसीसे एक साथ भजन करनेपर भी उसके फलमें भेद रहा॥७१॥ इस प्रेतने सात दिनोतक निराहार रहकर श्रवण किया था, तथा सुने हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खुब मनन-निदिध्यासन भी करता रहता था ॥ ७२ ॥ जो ज्ञान दुख नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवणका, संदेहसे मन्त्रका और चित्तके इधर-उधर भटकते रहनेसे जपका भी कोई फल नहीं होता ॥ ७३ ॥ वैष्णवहीन देश, अपात्रको कराया हुआ श्राद्धका भोजन, अश्रोतियको दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल-इन सबका नाश हो जाता है ॥ ७४ ॥ गुरुवचनोमें विश्वास, दीनताका भाव, मनके दोषॉपर विजय और कथामें चित्तको एकावृता इत्यदि नियमोंका यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्भागवतकी कथा सुनें तो निश्चय ही सबको बैकुण्डकी प्राप्ति होगी ॥ ७५-७६ ॥ और मोकर्णवी ! आपको तो भगवान

खयं आकर गोलोकधाममें ले जायँगे। यों कहकर

वे सब पार्षद हरिकोर्तन करते वैकण्डलोकको चले

मये ॥ ७७ ॥

श्रावण मासमें गोकर्णजीने फिर उसी प्रकार सप्ताहक्रमसे कथा कही और उन श्रोताओंने उसे फिर सना ॥ ७८ ॥ नास्दजी ! इस कथाकी समाप्तिपर जो कुछ हुआ, वह सुनिये॥ ७९॥ वहाँ भक्तोसे भरे हुए विमानोंके साथ भगवान् प्रकट हए। सब ओरसे खुब जय-जयकार और नमस्कारको ध्वनियाँ होने लगीं॥ ८०॥ धगधान् खयं हर्षित होकर अपने पाछजन्य शहुकी ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्णको हृदयसे लगाकर अपने ही समान बना लिया॥ ८१॥ उन्होंने श्रणभएमें ही अन्य सब श्रोताओंको भी मेचके समान स्थामवर्ण, रेशमी पोताम्बरधारी तथा किरीट और कुण्डलादिसे विभूषित कर दिया ॥ ८२ ॥ उस गाँवमें कृते और चाण्डालपर्यन्त जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्णजीकी कुपासे विमानीपर चढ़ा लिये गये ॥ ८३ ॥ तथा जहाँ योगिजन जाते हैं. उस भगवद्धाममें वे भेज दिये गये। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण कथाश्रवणसे प्रसन्न होकर गोकर्णजीको साथ ले अपने ग्वालबालोंके प्रिय गोलोकधाममें चले गये ॥ ८४ ॥ पूर्वकालमें जैसे अयोध्यावासी भगवान् श्रीरामके साथ साकेतधाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान

श्रीकृष्ण उन सबको योगिदुर्लभ गोलोकधापको ले गये ॥ ८५ ॥ जिस लोकमें सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धोंकी भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण करनेसे चले गये॥ ८६॥

नारदर्जा ! सप्ताहयज्ञके द्वारा कथा-श्रवण करनेसे जैसा उञ्चल फल संचित होता है, उसके विषयमें हम आपसे क्या कहें ? अजी ! जिन्होंने अपने कर्णपुटसे गोकर्णजीको कथाके एक अक्षरका भी पान किया था. वे फिर माताके गर्भमें नहीं आये॥ ८७॥ जिस गतिको लोग याय, जल या पते खाकर शरीर सुखानेसे, बहुत कालतक घोर तपस्या करनेसे और योगाभ्यससे भी नहीं पा सकते. उसे वे सप्ताहश्रवणसे सहजमें ही प्राप्त कर लेते है।। ८८।। इस परम पवित्र इतिहासका पाठ चित्रकृटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी ब्रह्मानन्दमें मग्न होकर करते रहते हैं ॥ ८९ ॥ यह कथा बडी ही पवित्र है। एक बारके श्रवणसे ही समस्त पाप-राशिको परम कर देती है। यदि इसका श्राद्धके समय पाठ किया जाय, तो इससे पितृगणको बड़ी तृष्ति होती है और नित्य पाठ करनेसे मोक्षकी प्राप्त होती है ॥ ९० ॥

### छठा अध्याय

#### सप्ताहयज्ञकी विधि

श्रीसनकादि कहते हैं—नारदजी! अब हम आपको सप्ताहश्रवणकी विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगोंकी सहायता और धनसे साध्य कही गयी है ॥ १ ॥ पहले तो यलपूर्वक ज्योतिषीको बुलाकर मुहर्त पूछना चाहिये तथा विवाहके लिये जिस प्रकार धनका प्रबन्ध किया जाता है उस प्रकार ही धनको व्यवस्था इसके लिये करनी चाहिये॥२॥ कथा आरम्भ करनेमें भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाद और श्रावण-ये छः महीने श्रोताओंके लिये मोक्षको प्राप्तिके कारण हैं॥ ३॥ देक्षें ! इन महीनोंमें भी भद्रा-व्यतीपात आदि कुयोगोंको सर्वधा स्याग देना चाहिये। तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों, उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिये॥४॥ फिर प्रयत्न करके देश-देशान्तरीमें यह संवाद भेजना चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सब लोगोंको सपरिवार पधारना चाहिये॥५॥ स्त्री और शुद्रादि भगवत्कथा एवं संकीर्तनसे दूर पढ़ गये हैं। उनको भी सुचना हो जाय, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये॥६॥ देश-देशमें जो विरक्त वैष्णव और हरिकीर्तनके प्रेमी हों. उनके पास निमन्त्रणपत्र अवस्य भेजे। उसे लिखनेकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है॥७॥ 'महानुभावी ! यहाँ सात दिनतक सत्परवाँका बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद्भागवतको कथा होगी॥८॥ आपलोग भगवदसके रसिक हैं, अतः श्रीभागवतामृतका पान करनेके लिये प्रेमपूर्वक शीध ही प्रधारनेकी कृपा करें ॥ ९ ॥ यदि आपको विशेष अवकाश न हो, तो भी एक दिनके लिये तो अवस्य ही कृपा करनी चाहिये; क्योंकि यहाँका तो एक क्षण भी अत्यन्त दुर्लभ है।' ॥ १० ॥ इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमन्त्रित करे और जो लोग आयें, उनके लिये यथोचित निवासस्थानका

प्रबन्ध करे॥ ११॥ कथाका अवण किसी तीर्थमें, वनमें अथवा अपने घरपर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा-चौडा मैदान हो, वहीं कथास्थल रखना चाहिये॥१२॥ पृमिका शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग-बिरंगी धातुओंसे चौक पूरे । परकी सारी सामग्री उठाकर एक कोनेमें रख दे॥ १३॥ पाँच दिन पहलेसे ही यलपूर्वक बहुत-से विखनेके वस एकत्र कर ले तथा केलेके खंधींसे सुशोभित एक ऊँचा मण्डप तैयार कराये॥ १४॥ उसे सब ओर फल, पूच, पत्र और चैंदोबेसे अलंकत करे तथा चारों ओर झंडियाँ लगाकर तरह-तरहके सामानोंसे सजा दे ॥ १५ ॥ उस मण्डपमें कुछ ऊँचाईपर सात विशाल लोकोंको कल्पना करे और उनमें विरक्त बाह्मणोंको बुला-बुलाकर बैठाये ॥ १६ ॥ आगेकी ओर उनके लिये वहाँ यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ताके लिये भी एक दिव्य सिंहासनका प्रबन्ध करे ॥ १७ ॥ यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर रहे, तो श्रोता पूर्वाभिम्ख

होकर बैठे और यदि बक्ता पूर्वीपमुख रहे तो श्रोताको उत्तरकी ओर पुख करके बैठना चाहिये॥ १८॥ अधवा क्ता और श्रोताको पूर्वमुख होकर बैठना चाहिये। देश-काल आदिको जाननेवाले पहानुभावनि श्रोताके लिये ऐसा ही नियम बताबा है ॥ १९ ॥ जो वेद-शासकी स्पष्ट व्याख्या करनेमें समर्थ हो, तरह-तरहके दृष्टान्त दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यन्त निःस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णुभक्त ब्राह्मणको वक्ता बनाना चाहिये॥२०॥ श्रीमद्भागवतके प्रवचनमें ऐसे लोगोंको नियुक्त नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक धर्मोंके चक्करमें पडे हुए, स्त्री-लम्पट एवं पाखण्डके प्रचारक हों॥ २१॥

वक्ताके पास ही उसकी सहायताके लिये एक वैसा ही

विद्वान् और स्वापित करना चाहिये । वह भी सब प्रकारके

संशयोंकी निवृत्ति करनेमें समर्थ और लोगोंको समझानेमें

क्सल हो॥२२॥

करनेके लिये वक्ताको श्रीर करा लेना चाहिये। तथा अरुणोदयके समय शौचसे निवत होकर अच्छी तरह स्नान करे ॥ २३ ॥ और संध्यादि अपने नित्यकर्मोंको संक्षेपसे समाप्त करके कथाके विधोकी निवत्तिके लिये गणेशजीका पूजन करे ॥ २४ ॥ तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर पूर्व पापेंकी शृद्धिके लिये प्रायक्षित करे और एक मण्डल

बनाकर उसमें श्रीहरिको स्थापित करे॥ २५॥ फिर

भगवान् श्रीकृष्णको सक्ष्य करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक

कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पूर्व व्रप्त ब्रह्म

क्रमशः षोडशोपचारविधिसे पूजन करे और उसके पश्चात् प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तृति करे ॥ २६ ॥ 'करुणानिधान ! मैं संसार-सागरमें उदा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कमेंकि मोहरूपी ग्राहने मुझे पकड़ रक्खा है। आप इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये।। २७॥ इसके पश्चात् धूप-दीप आदि सामग्रियोंसे श्रीमद्भागवतकी भी वडे उत्साह प्रीतिपूर्वक विधि-विधानसे पूजा करे॥ २८॥ फिर पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तृति करे- १: २९ ॥ 'श्रीमद्भागवतके रूपमें आप साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र ही

विराजमान है। नाथ ! मैंने भवसागरसे छुटकारा पानेके

लिये आपको शरण ली है ॥ ३० ॥ मेरा यह मनोरथ आप

बिना किसी विघ्न-बाधाके साङ्गोपाङ्ग पूरा करें । केशव ! मैं

आपका दास हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पुजन करें। उसे सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विभूषित करें और फिर पुजाके पक्षात् उसकी इस प्रकार स्तृति करे— ॥ ३२ ॥ 'शुकस्वरूप भगवन् ! आप समझानेकी कलामें कुशल और सब शास्त्रोमें पारंगत हैं; कृपया इस कथाकी प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें ॥ ३३ ॥ फिर अपने कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम प्रहण करे और सात दिनोंतक यथाशक्ति उसका पालन करे॥ ३४॥ कथामें विघ्न न हो, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंको और वरण करे; वे द्वादशाक्षर मन्द्रद्वारा भगवान्के नामोंका जप करें ॥ ३५ ॥ फिर ब्राह्मण, अन्य विष्णुभक्त एवं कीर्तन करनेवालोंको नमस्कार करके उनको पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी

आसनपर बैठ जाय ॥ ३६ ॥ जो पुरुष लोक, सम्पत्ति, धन, घर और पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर शुद्धचित्तसे केवल कथामें ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवणका उत्तम फल मिलता है ॥ ३७ ॥

बुद्धिमान् वक्ताको चाहिये कि सुयोदयसे कथा आरम्प करके साढे तीन पहरतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह कथा बाँचे॥ ३८॥ दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बंद रखे। उस समय कथाके प्रसङ्गके अनुसार वैष्णवांको भगवानुके गुणोंका कीर्तन चाहिये--व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिये॥ ३९॥ कथाके समय मल-मृत्रके वेगको कावुमें रखनेके लिये अल्पाहार सुखकारी होता है; इसलिये श्रोता केवल एक ही समय हविष्यात्र भोजन करे ॥ ४० ॥ यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार रहका कथा सुने अथवा केवल घो या दध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे ॥ ४१ ॥ अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे। जिससे जैसा नियम सुभीतेसे सध सके. उसीको कथाश्रवणके लिये प्रहण करे ॥ ४२ ॥ मै तो उपवासको अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हैं. यदि वह कथाश्रवणमें सहायक हो। यदि उपवाससे अवणमें बाधा पहुँचती हो तो यह किसी कामका नहीं ॥ ४३ ॥

सुनिये। विष्णुभककी दोक्षासे रहित पुरुष कथाश्रवणका अधिकारी नहीं है ॥ ४४ ॥ जो पुरुष नियमसे कथा सने, उसे ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना और निस्वप्रति कथा समाप्त होनेपर फ्वलमें भोजन करना चाहिये॥४५॥ दाल, मधु, तेल, गरिष्ट अत्र, भावदृषित पदार्थ और बासी अञ्ज—इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिये॥ ४६॥ काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह और द्वेषको तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिये ॥ ४७ ॥ वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महाप्रुयोंको निन्दासे भी बचे ॥ ४८ ॥ नियमसे कथा सुननेवाले पुरुषको रजस्वला स्त्री, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणोंसे

द्वेप करनेवाले तथा बेदको न माननेवाले पुरुषीसे बात

नहीं करनी चाहिये॥ ४९॥ सर्वदा सत्य, शौच,

दया, मीन, सरलता, विनय और उदारताका बर्ताव करना

नारदजी ! नियमसे सप्ताह सुननेवाले पुरुषोक नियम

जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जो बाँझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथाको सुने ॥ ५२ ॥ ये सब यदि विधिवत् कथा सुने तो इन्हें अक्षय फुलकी प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञोका फल देनेवाली है ॥ ५३ ॥ इस प्रकार इस वतकी विधियोंका पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फलकी इच्छा हो, वे जन्माष्टमी-व्रतके समान ही इस कथावतका उद्यापन करें॥ ५४ ॥ किन्तु जो भगवानुके अकिञ्चन भक्त हैं, उनके लिये उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवणसे ही पवित्र हैं; क्योंकि वे तो निष्काम भगवन्द्रक्त

चाहिये ॥ ५० ॥ धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे

पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा

श्रवण करे ॥ ५१ ॥ जिस स्त्रोंका रजोदर्शन रुक गया हो.

श्रोताओंको अत्यन्त भॉक्तपूर्वक पुरतक और वक्ताको पूजा करनी चाहिये॥ ५६॥ फिर वक्ता श्रोताओंको प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएँ दे तथा सब लोग मृदङ्ग और झाँझकी मनोहर ध्यनिसे सुन्दर कीर्तन करें n ५७ n जय-जयकार, नमस्कार और शक्कध्वनिका घोष कराये तथा ब्राह्मण और याचकोंको धन और अन दे॥ ५८॥ श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके लिये दूसरे दिन गीतापाठ करे; गृहस्य हो तो हवन करे॥ ५९ ॥ उस हवनमें दशमस्त्रन्थका एक-एक श्लोक विधिपूर्वक खीर, मध्, घत, तिल और अन्नादि सामग्रियोंसे आहति दे॥ ६०॥ अथवा एकाग्र चित्तसे गायत्री-मन्त्रद्वारा हवन करे:

इस प्रकार जब सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तथ

क्योंकि तत्त्वतः यह महापुराण गायत्रीखरूप ही है ॥ ६१ ॥ होम करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके लिये ब्राह्मणोंको हवनसामग्री दान करे तथा नाना प्रकारको त्रुटियोको दूर करनेके लिये और विधिमें फिर जो न्युनाधिकता रह गयी हो, उसके दोषोंकी शान्तिके लिये विष्णुसहस्रनामका पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं: क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है ॥ ६२-६३ ॥

फिर बारह बाह्मणोंको खोर और मध् आदि उत्तम-उत्तम पदार्थ खिलाये तथा व्रतको पूर्तिके लिये गौ और सुवर्णका दान करे ॥ ६४ ॥ सामर्थ्य हो तो तीन तोले सोनेका एक सिंहासन बनवाये, उसपर सुन्दर अक्षरोंमे लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी पोथी रखकर उसकी आबाहनादि विविध उपचारोंसे पूजा करे और फिर जितेन्द्रिय आचार्यको—उसका वस, आभूषण एवं गन्धादिसे पुजनकर-दक्षिणांके सहित समर्पण कर दे॥६५-६६॥ यों करनेसे वह बद्धिमान दाता जन्म-मरणके बन्धनोसे मुक्त हो जाता है। यह सप्तहपारायणकी विधि सब पापोंकी निवृत्ति करनेवाली है। इसका इस प्रकार ठीक-ठीक पालन करनेसे यह मक्रुलमय भागवतपुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोश्च—चारोंकी प्राप्तिका साधन

सनकादि कहते हैं--नारदजी ! इस प्रकार तम्हें यह सप्ताहश्रवणको विधि हमने पूरी-पूरी सूना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो ? इस श्रीमद्भागवतसे भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते है ॥ ६९ ॥

हो जाता है—इसमें सन्देह नहीं ॥ ६७-६८ ॥

सुतजी कहते हैं—शौनकजी ! यो कहकर महामृनि सनकादिने एक सप्ताहतक विधिपर्वक इस सर्व-पापनाशिनो, परम पक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली भागवतकथाका प्रवचन किया । सब प्राणियंति नियमपूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात् उन्होंने विधिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमको स्तृति की ॥ ७०-७१ ॥ कथाके अत्तमें ज्ञान-वैराग्य और भौतिको बड़ी पृष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवोंका चित्त अपनी और आकर्षित करने लगे ॥ ७२ ॥ अपना मनोरध पूरा होनेसे नारदजीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे परमानन्दसे पूर्ण हो गये ॥ ७३ ॥ इस प्रकार कथा अवणकर भगवानके प्यारे नारदजी हाथ ओड़कर प्रेमगद्गद वाणीसे सनकादिसे कहने लगे॥ ७४॥

नारदजीने कहा-मैं धन्य हैं, आपलांगोंने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुगृहीत किया है, आज मुझे सर्वपापहारी भगवान् श्रीहरिकी ही प्राप्ति हो गयी ॥ ७५ ॥ तपोधनो ! मैं श्रीमद्भागवतश्रवणको ही सब धर्मोंसे श्रेष्ट मानता हैं; क्योंकि इसके श्रवणसे वैकुण्ड( गोलोक)-विहारी श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है ॥ ७६ ॥

सुतजी कहते हैं-शौनकजी ! वैष्यवश्रेष्ठ नास्तजी यों कह ही रहे थे कि वहाँ भूमते-फिरते योगेश्वर शुक्देवजी आ गये॥ ७७॥ कथा समाप्त होते ही व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी वहाँ पश्चारे । सोलह वर्षकी-सौ आयु, आत्मलाभसे पूर्ण, ज्ञानरूपी महासागरका संवर्धन करनेके लिये चन्द्रमाके समान वे प्रेमसे धीर-धीर श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे थे॥ ७८॥ परम तेजस्वी शुकदेवजीको देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गये और उन्हें एक ऊँचे आसनपर बैठाया। फिर देवर्षि नारदजीने उनका प्रेमपूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा—'आपलोग मेरी निर्मल वाणी सनिये'॥ ७९ ॥

श्रीशुकदेवजी बोले — रसिक एवं भावक जन ! यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका परिपक्क फल है। श्रीशुकदेवरूप शुकके मुखका संयोग होनेसे अमृतरससे परिपूर्ण है। यह रस-ही-रस है—इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोकमें सुलभ है। जबतक शरीरमें चेतना रहे, तबतक आपलोग बार-बार इसका पान करें ॥ ८० ॥ महामृति व्यासदेवने श्रीमद्भागवत महापुराणकी रचना की है। इसमें निष्कपट—निष्काम परमधर्मका निरूपण है। इसमें शुद्धान्तःकरण सत्पुरुवेकि जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुका वर्णन है. जिससे तीनों तापोंकी शान्ति होती है। इसका आश्रय लेनेपर दूसरे शास्त्र अथवा साधनकी आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पृण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणको इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलम्ब उनके हदयमें अवरुद्ध हो जाता है।। ८१ ।। यह भागवत पुराणोंका तिलक और वैष्णवीका धन है। इसमें परमहंसोंके प्राप्य विशाद ज्ञानका ही वर्णन किया गया है तथा जान, वैराग्य और भक्तिके सहित निर्वातमार्गको अकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मननमें तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है।। ८२ ॥ यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलास और वैकुण्डमें भी नहीं है। इसलिये

भाग्यवान् श्रोताओ ! तुम इसका खूब पान करो; इसे कभी

मत छोडो, मत छोडो ॥ ८३ ॥

सुतजी कहते हैं--श्रीशुक्रदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस समाके बीचोबीच प्रहाद, बलि, उद्धव, और अर्जुन आदि पार्षदेकि सहित साक्षात् श्रीहरि प्रकट हो गये। तब देवर्षि नास्दने भगवान् और उनके भक्तोंकी यथोचित पुजा की ॥ ८४ ॥ भगवानुको प्रसन्न देखकर देवर्षिने उन्हें एक विशाल सिंहासनपर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तनको देखनेके लिये श्रीपार्वतीजीके सहित महादेवजी और ब्रह्माजी भी आये ॥ ८५ ॥ कीर्तन आरम्भ हुआ । प्रह्लादजी तो चञ्चलगति (फुर्तीले) होनेके कारण करताल बजाने लगे. उदक्रजीने झाँझें उठा लीं, देवर्षि नारद वीषाकी ष्विन करने लगे, स्वर-विज्ञान (गान-विद्या) में कशल होनेके कारण अर्जुन राग अलापने लगे, इन्द्रने मटङ्क बजाना आरम्भ किया, सनकादि बीच-बीचमें खयघोष करने लगे और इन सबके आगे शुकदेवजी तरह-तरहकी सरस अङ्गभङ्गी करके भाव बताने लगे॥ ८६॥ इन सबके बीचमें परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटोंके समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कोर्तन देखकर भगवान् प्रसन्न हो गये और इस प्रकार कहने लगे— ॥ ८७ ॥ 'मै तुम्हारी इस कथा और कीर्तनसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे भक्तिभावने इस समय पुझे अपने वशमें कर लिया है। अतः तुमलोग मुझसे वर माँगो'। भगवान्के ये वचन सुनकर सब लोग ग्रहे प्रसन्न हए

हो गये॥ ८९ ॥ इसके पश्चात् नारदजीने भगवान् तथा उनके पार्यदेकि चरणोंको लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुकदेवजी आदि तपस्वियोंको भी नमस्कार किया। कथामृतका पान करनेसे सब लोगोंको बड़ा ही आनन्द हुआ, उनका सास मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥ ९०॥ उस समय शुकदेवजीने भक्तिको उसके पुत्रोसहित अपने शास्त्रमे स्थापित कर दिया । इसीसे भागवतका सेवन करनेसे श्रीहरि वैकावोंके

और प्रेमार्द्र चित्तसे भगवान्से कहने लगे॥ ८८॥

'भगवन् ! हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्यमें भी

जहाँ-कहीं सप्ताह-कथा हो, वहाँ आप इन पार्यदेकि

सहित अवस्य पद्यारे । हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर

दीजिये'। भगवान् 'तथास्त्' कहकर अन्तर्यान

हदयमें आ विराजते हैं॥ ९१॥ जो लोग दरिद्रताके द:खज्बरको ज्वालासे दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया-पिशाचीने रौंद डाला है तथा जो संसार-समुद्रमें ड्रब रहे हैं. उनका कल्याण करनेके लिये श्रीमद्भागवत सिंहनाद कर रहा है॥ ९२ ॥

शौनकजीने पूछा-सतजी! शुकदेवजीने राजा परीक्षित्को, गोकर्णने धृत्यकारीको और सनकादिने नारदजीको किस-किस समय यह ग्रन्थ सुनाया था---मेरा यह संशय दूर कीजिये ! ॥ ९३ ॥

सुतजीने काहा-भगवान् श्रीकृष्णके स्वधामगमनके बाद कलियुगके तीस वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर भारपद मासकी शुक्ला नवमीको शुकदेवजीने कथा आरम्भ की थी॥ ९४॥ एजा परीक्षितके कथा सन्तेके बाद कलियुगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर आघाढ मासकी शक्ला नवमीको ग्रोकर्गजीने यह कथा सुनाई थी।। ९५॥ इसके पीछे कलियगके तीस वर्ष और निकल जानेपर कार्तिक शुक्ता नवमीसे सनकादिने कथा आरम्भ की थी॥ ९६॥ निष्पाप शौनकजी ! आपने जो कछ पछा था. उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलियुगमें भागवतको कथा भवरोगको रामवाण औषध है ॥ ९७ ॥

संतजन ! आपलोग आदरपूर्वक इस कथामृतका पान कीजिये। यह श्रीकष्णको अत्यन्त प्रिय, सम्पर्ण पापोंका नाश करनेवाला, मृतिका एकमात्र कारण और भक्तिको बढानेवाला है। लोकमें अन्य कत्याणकारी साधनोका विचार करने और तीथोंका सेवन करनेसे क्या होगा ॥ ९८ ॥ अपने दुतको हाथमें पाश लिये देखकर यमराज उसके कानमें कहते हैं—'देखो, जो भगवानको कथावार्तामें मत्त हो रहे हों, उनसे दर रहना: मैं औरोंको ही दण्ड देनेकी शक्ति रखता हैं, वैष्णवोंको नहीं'॥ ९९ ॥ इस असार संसारमें विषयरूप विषकी आसक्तिके कारण व्याकुल बृद्धिवाले पुरुषो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे क्षणके लिये भी इस शुक्रकथारूप अनुपम स्थाका पान करो। प्यारे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे यक्त कृपधमें व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो ? इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही मक्ति हो जाती है, इस बातके साभी राजा परीक्षित् है ॥ १०० ॥ श्रीशकदेवजीने प्रेमरसके प्रवाहमें

स्थित होकर इस कथाको कहा था। इसका जिसके इस द्वादशस्कन्थरूप रसका पान करें ॥ १०२ ॥ जो पुरुष कण्डसे सम्बन्ध हो जाता है, वह वैकुण्डका स्वामी वन नियमपूर्वक इस कथाका भक्ति-भावसे जाता है॥ १०१॥ शौनकजी ! मैंने अनेक शास्त्रोंको देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी-अभी सुनाया है। सब शास्त्रोंके सिद्धान्तींका यही निचोड है। संसारमें इस शुक्रशास्त्रसे अधिक पवित्र और कोई वस्तु हैं—उनके लिये त्रिलोकीमें कुछ भी असाध्य नहीं नहीं है: अतः आपलोग परमानन्दकी प्राप्तिके लिये

करता है, और जो शुद्धान्तःकरण भगवद्धक्तीके सामने इसे सुनाता है, वे दोनों हो विधिका पूरा-प्रा पालन करनेके कारण इसका यथार्थ फल पाते रह जाता ॥ १०३॥

#### ॥ श्रीमद्भागवतमाहात्म्य समाप्त ॥

॥ इरि: ॐ तत्सत् ॥





श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

\*\*\*\*\*

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

प्रथम स्कन्ध

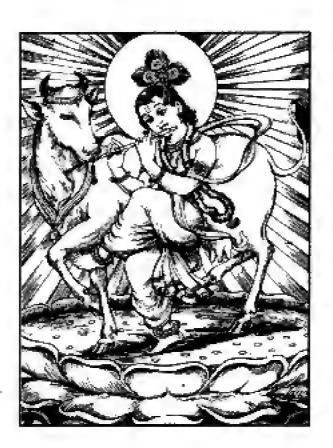

यो लीलालास्यसंलग्नो गतोऽलोलोऽपि लोलताम्। तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये॥

## श्रीमद्भागवतमहापुराण

### प्रथम स्कन्ध

### पहला अध्याय

श्रीसूतजीसे शीनकादि ऋषियोंका प्रश्न

मङ्गलाचरण

जिससे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं—क्योंकि वह सभी सद्भूप पदार्थोमें अनुगत है और असत् पदार्थोसे पृथक् है; जड नहीं, चेतन है; परतन्त्र नहीं, स्वयंप्रकाश है; जो बहाा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्पसे ही जिसने उस वेदझानका दान किया है; जिसके सम्बन्धमें बड़े-बड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं; जैसे तेजोमय सूर्यरिप्तयोमें जलका, जलमें स्थलका और स्थलमें जलका प्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जावत्-स्वप्त-सुबुध्तिरूपा सृष्टि मिथ्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यवत् प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयंप्रकाश ज्योतिसे सर्वदा और सर्वधा माया और मायाकार्यसे पूर्णतः मुक्त रहनेवाले परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं॥ १॥ महामुनि व्यासदेवके द्वारा निर्मित इस श्रीमन्द्रागवत महापुराणमें मोक्षपर्यन्त फलकी कामनासे रहित परम धर्मका निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धान्तःकरण सत्पुरुषोंके जाननेयोग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्माका निरूपण हुआ है, जो तीनों तापोंका जड़से नाश करनेवाली और परम कल्याण देनेवाली है। अब और किसी साधन या शास्त्रसे क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृती पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलम्ब उनके हदयमें आकर बन्दी बन जाता है॥ २॥ रसके मर्मज भक्तजन ! यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका हुआ फल है। श्रीशुकदेवरूप तोतेके मुखका सम्बन्ध हो जानेसे यह परमानन्दमयी सुघासे परिपूर्ण हो गया है। इस फलमें छिलका, गुठली आदि त्याच्य अंश तिनक भी नहीं है। यह मूर्तिमान् रस है। जबतक शरीरमें चेतना रहे, तबतक इस दिव्य भगवद्-रसका निरन्तर बार-बार पान करते रहो। यह पृथ्वीपर ही सुलम है॥ ३॥

#### कथाप्रारम्भ

एक बार भगवान् विष्णु एवं देवताओंके परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने भगवत्-प्राप्तिकी इच्छासे सहस्र वर्षोमें पूरे होनेवाले एक महान् यक्का अनुष्टान किया ॥ ४ ॥ एक दिन उन लोगोंने प्रातःकाल आगिहोत्र आदि नित्यकृत्योसे निवृत्त होकर सूतजीका पूजन किया और उन्हें ऊँचे आसनपर बैठाकर बड़े आदरसे यह प्रश्न किया ॥ ५ ॥

ऋषियोंने कहा — सृतजी ! आप निष्पाप हैं । आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी मलीभौति व्याख्या भी की है ॥ ६ ॥ वेदवेताओंमें श्रेष्ट भगवान बादरायणने एवं भगवान्के सगुण-निर्गुण रूपको जाननेवाले दूसरे मुनियोंने जो कुछ जाना है—उन्हें जिन विषयोंका ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूपमें जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसीसे आप उनकी कृपा और अनुग्रहके पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यको गुप्त-से-गुप्त बात भी बता दिया करते हैं॥७-८॥ आयुष्पन्! आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन सब शाखों, पुगणों और गुरुजनोंक उपदेशोंमें कॉलयुगी जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निराय किया है॥९॥ आप संत समाजके भूषण है। इस कलियुगमें प्रायः लोगोंकी आयु कम हो गयी है। साधन

<sup>🍍</sup> यह प्रसिद्ध है कि लेतेका कार। हुआ फल अधिक मोठा लेता है।

<del>^</del> करनेमें लोगोंकी रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गये हैं। उनका भाष्य तो मन्द है ही, समझ मी बोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकारको विज्ञ-बाधाओंसे घिरे हुए भी रहते हैं॥ १०॥ शास्त्र भी बहुत-से हैं। परन्तु उनमें एक निश्चित साधनका नहीं, अनेक प्रकारके कपोंका वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े है कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी है। अपनी बृद्धिसे उनका सार निकालकर प्राणियोंके परम कल्याणके लिये हम श्रद्धाल्ओंको सुनाइये, जिससे हमारे अन्तःकरणकी शृद्धि प्राप्त प्यारे सुतजी ! आपका कल्याण हो । आप तो जानते ही है कि यदुवंशियोंक रक्षक भक्तवताल भगवान् इच्छासे अवतीर्ण हुए थे ॥ १२ ॥ हम उसे सुनना चाहते

हो ॥ ११ ॥ श्रीकृष्ण वसुदेवकी धर्मपत्नी देवकीके गर्भसे क्या करनेकी हैं। आप कृपा करके हमारे लिये उसका वर्णन कीजिये; क्योंकि भगवानका अवतार जीवाँके परम कल्याण और उनकी भगवत्रोममयी समृद्धिके लिये ही होता है ॥ १३ ॥ यह जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रमें पड़ा हुआ है-इस स्थितिमें भी यदि वह कभी भगवानके मङ्गलमय नामका उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मृक्त हो जाय; क्योंकि स्वयं भय भी भगवान्से हस्ता रहता है ॥ १४ ॥ सुतजी! परम विरक्त और परम शान्त मनिजन भगवानुके श्रीचरणोंकी शरणमें हो रहते हैं, अतएव उनके स्पर्शमात्रसे संसारके जीव तुरन्त पवित्र हो जाते हैं। इधर गङ्गाजीके जलका बहुत दिनोतक सेवन किया जाय, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ ऐसे पुण्यात्मा भक्त

जिनकी लीलाओंका गान करते रहते हैं, उन भगवानुका कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धिकी इच्छवाला ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो श्रवण न करे ॥ १६ ॥ वे लीलासे ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओंने उनके उदार कमीका गान किया है। हम श्रद्धालुओंके प्रति आप उनका वर्णन क्वेंजिये ॥ १७ ॥ बुद्धिमान् सृतजी! सर्वसमर्थ प्रमु अपनी योग-मायासे स्वच्छन्द लोला करते हैं। आप उन श्रीहरिकी मङ्गलमयी अवतार-कथाओंका अब वर्णन करिजये ॥ १८ ॥ पृण्यकीर्ति भगवानुकी लीला सननेसे हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि रसज्ञ श्रोताओंको पद-पदपर भगवानुको लीलाओंमें नये-नये रसका अनुभव होता है॥१९॥ भगवान् श्रीकृष्ण अपनेको छिपाये हुए थे, लोगोंक सामने ऐसी चेष्टा करते

करके बैठे हैं। श्रीहरिकी कथा सुननेके लिये हमें अवकाश प्राप्त है।। २१।। यह कलियुग अन्त:करणकी पवित्रता और शक्तिका नाश करनेवाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्रसे पार जानेवालोंको कर्णधार मिल जाय, उसी प्रकार इससे पार पानेकी इच्छा रखनेवाले हमलोगोंसे ब्रह्माने आएको मिलाया है॥ २२॥ धर्मरक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेश्वर पगवान् श्रीकृष्णके अपने धाममें पधार जानेपर धर्मने अस

किसकी शरण ली है--यह बताइये॥ २३॥

थे मानो कोई मनुष्य हों। परन्तु उन्होंने बलग्रमजीके साथ

ऐसी लीलाएँ भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया

है, जो मनुष्य नहीं कर सकते॥ २०॥ कलियुगको आया

जानकर इस वैष्णवक्षेत्रमें हम दीर्घकालीन सत्रका संकल्प

## दूसरा अध्याय

\*\*\*\*

भगवत्कथा और भगवद्धक्तिका माहात्म्य

श्रीव्यासची कहते हैं—शीनकादि ब्रह्मवादी ऋषियोंके ये प्रश्न सुनकर रोमहर्पणके पुत्र उक्रश्रवाको बड़ा ही आनन्द हुआ। उन्होंने ऋषियोंके इस मङ्गलमय प्रश्रका अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया॥ १ ॥

सुतजीने कहा -- जिस समय श्रीशकदेवजीका

यक्नोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतर्च लीकिक-वैदिक कर्मीके अनुष्टानका अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगे—'बेटा ! बेटा !' उस समय तन्मय होनेके कारण

श्रीशुकदेवजीकी ओरसे वृक्षीने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदयमें विराजमान श्रीशुकदेव मुनिको मैं नेमस्कार करता है।।२।। यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपनीय---रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत्स्वरूपका अनुभव करानेवाला और प्रमस्त वेदोंका सार है। संसारमें फैसे हए जो लोग इस घोर अज्ञानान्यकारसे पार जाना चाहते हैं, उनके लिये आध्यात्मिक तत्वोंको प्रकाशित करानेवाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तवमें उन्हींपर करणा करके बडे-बडे पुनियोंक आचार्य ंश्रीशुकदेवजीने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ब्रहण करता है।। ३॥ मनुष्योमें सर्वश्रेष्ठ भगवानुके अवतार नर-नारायण ऋषियोंको, सरस्वती देवीको और श्रीव्यासदेकजीको नमस्कार करके तब संसार और अन्तःकरणके समस्त विकारीपर विजय प्राप्त करानेवाले इस श्रीमद्रागयत महापराणका पाठ करना चाहिये ॥ ४ ॥ ऋषियों । आपने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके लिये न्यह बहुत सुन्दर प्रश्न किया है; क्योंकि यह प्रश्न श्रीकृष्णके सम्बन्धमें है और इससे भलोभौति आत्मशुद्धि हो जाती है।। ५॥ मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, जिससे भगवान श्रीकृष्णमें भक्ति हो—भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य-निरत्तर बनी रहे: ऐसी भक्तिसे इदय आनन्दस्वरूप परमात्माकी 'उपलब्धि' करके कृतकृत्य हो जाता है ॥ ६ ॥ भगवान् श्लीकष्णमें भक्ति होते हो, अनन्य प्रेमसे उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराप्यका आविर्माव हो जाता 🕏 ॥ ७ ॥ धर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेपर भी यदि मनुष्यके इदयमें भगवानुकी लीला-कथाओंक प्रति अनुरागका उदय न हो तो वह निरा श्रम-ही-श्रम है ॥ ८ ॥ घर्मका फल है मोक्ष । उसकी सार्धकता अर्ध-प्राप्तिमें नहीं है। अर्थ केवल धर्मके लिये है। भोगविलास उसका फल नहीं माना गया है ॥ ९ ॥ भोगविलासका फल इन्द्रियोंको तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन-निर्वाह । जीवनका फल भी तत्त्वजिज्ञासा है । बहत कर्म करके स्वर्गीद प्राप्त करना उसका फल नहीं है।। १० ।। तत्ववेतालोग ज्ञाता और ज्ञेचके भेदसे रहित अखण्ड अद्वितीय सिन्धिदानन्दस्यरूप ज्ञानको ही तत्त्व कहते हैं। उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमातमा और

कोई भगवानके नामसे पुकारते हैं॥११॥ श्रद्धाल् मुनिजन भागवत-श्रवणसे प्राप्त ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तिसे अपने हृदयमें उस परमतन्त्ररूप परमात्माका अनुभव करते है।। १२।। शौनकादि ऋषियो । यही कारण है कि अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुसार मन्ष्य जो धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसीमें है कि भगवान् प्रसन्न हो ॥ १३ ॥ इसलिये एकाप्र मनसे भक्तवत्सल भगवानुका ही नित्य-निरत्तर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिये॥ १४"॥ कमेंकी गाँउ बड़ी कड़ी है। विचारवान् पुरुष भगवान्के चिन्तनकी तलवारसे उस गाँठको काट डालते हैं। तब भला. ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो पगवानुकी लीलाकथामें प्रेम न करे ॥ १५ ॥ शौनकादि ऋषियो ! पवित्र तीथाँका सेवन करनेसे

महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात् भगवत्-कथामें रुचि होती है ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके यशका श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करनेवाले हैं। वे अपनी कथा सुननेवालेंकि हृदयमें आकर स्थित हो जाते है और उनकी अश्घ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं: क्योंकि वे संतोके नित्यसहुद हैं ॥ १७ ॥ जब श्रीमद्रागवत अथवा भगवदक्तोंके निरन्तर सेवनसे अश्रभ वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके प्रति स्थायी प्रेमकी प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ तब रजोगूण और तमोगुणके भाव--काम और लोभादि शान्त हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्त्वगुणमें स्थित एवं निर्मल हो जाता है।। १९।। इस प्रकार भगवानको प्रेममयी भक्तिसे जब संसारकी समस्त आसक्तियाँ पिट जाती है. हृदय आनन्दसे भर जाता है, तब भगवानके तत्त्वका अनुभव अपने-आप हो जाता है॥२०॥ हृदयमें आत्मस्वरूप भगवानुका साक्षात्कार होते ही हदयकी प्रन्थि टट जाती है, सारे सन्देह मिट जाते हैं और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है।। २१।। इसीसे बृद्धिमान् लोग नित्य-निरन्तर यहे आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रेम-भक्ति करते हैं, जिससे आत्मप्रसादकी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥

प्रकृतिके तीन गुण हैं-सन्त, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और

प्रलयके लिये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र-ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यांका परम कल्याण तो सत्त्वगुण स्वीकार करनेवाले श्रीहरिसे ही होता है॥ २३॥ जैसे पृथ्वीके विकार लकड़ीकी अपेक्षा घुओं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि-क्योंकि वेदोक्त यज्ञ-यागादिके द्वारा अग्नि सदगति देनेवाला है---वैसे ही तमोगुणसे रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुणसे भी सत्त्वगुण श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वह भगवानुका दर्शन करानेवाला है॥ २४॥ प्राचीन युगमें महात्मालोग अपने कल्याणके लिये विशुद्ध सत्वमय भगवान् विष्णुकी ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्होंके समान कल्याणभाजन होते हैं॥ २५॥ जो लोग इस संसारसागरसे पार जाना चाहते हैं, वे यदापि किसीकी निन्दा तो नहीं करते. न किसीमें दोष ही देखते हैं, फिर भी घोररूपवाले-तमोगुणी-रजोगुणी भैरवादि भूतपतियोंकी उपासना न करके सत्त्वगुणी विष्णुभगवान् और उनके अंश-कलाखरूपोका ही भजन करते हैं ॥ २६ ॥ परन्त् जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐक्षर्य और संतानकी कामनासे भूत, पितर और प्रजापतियोंकी उपासना करते हैं; क्योंकि इन लोगोंका स्वभाव उन (भृतादि) से मिलता-जुलता होता है ॥ २७ ॥ वेदोंका तात्पर्य श्रीकृष्णमें ही है। यज्ञोंके उद्देश्य श्रीकृष्ण ही हैं। योग श्रीकृष्णके लिये ही किये जाते हैं और समस्त

कमोंकी परिसमाप्ति भी श्रोकृष्णमें ही है।। २८ ॥ ज्ञानसे ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णको हो प्राप्ति होती है। तपस्या श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही की जाती है। श्रीकृष्णके लिये ही धर्मोंका अनुष्टान होता है और सब गतियाँ श्रीकृष्णमें हो समा जातो हैं॥ २९॥ यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी मायासे, जो प्रपञ्चकी दृष्टिसे है और तत्त्वकी दृष्टिसे नहीं है—उन्होंने ही सर्गके आदिमें इस संसारकी रचना को थी॥३०॥ ये सत्व, रज और तम—तीनों गुण उसी मायाके विलास है; इनके भीतर रहकर भगवान् इनसे युक्त-सरीखे मालुम पड़ते हैं। वास्तवमें तो वे परिपूर्ण विज्ञानानन्दधन हैं ॥ ३१ ॥ अपिन तो वस्ततः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकारकी लकडियोंने प्रकट होती है तब अनेक-सी मालुम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान् तो एक ही हैं, परंतु प्राणियोंकी अनेकतासे अनेक-जैसे जान पहते हैं ॥ ३२ ॥ भगवान् ही सुक्ष्म भृत—तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणोंके विकारभूत भावांके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोंका निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न-भिन्न जीवोंके रूपमें प्रवेश करके उन-उन योनियंकि अनुरूप विषयोंका उपभोग करते-कराते हैं॥ ३३॥ वे ही सम्पूर्ण स्तेकांकी रचना करते हैं और देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि योनियोंमें लीलावतार प्रहण करके सत्त्वगणके द्वारा जीवोकः पालन-पोषण करते हैं ॥ ३४ ॥

## तीसरा अध्याय

### भगवानके अवतारोंका वर्णन

श्रीसृतजी कहते है-सृष्टिके आदिमें भगवानने लोकोंक निर्माणकी इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्त्व आदिसे निष्पन्न पुरुषरूप ब्रहण किया । उसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत-ये सोलह कलाएँ थीं ॥ १ ॥ उन्होंने कारण-जलमें शयन करते हुए जब योगनिदाका विस्तार किया, तब उनके नामि-सरोवरमेंसे एक कमल प्रकट हुआ और उस कमलसे प्रजापतियोंके अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए॥२॥ भगवान्के उस

विरादरूपके अङ्ग-प्रत्यक्षमें ही समस्त लोकोंकी कल्पना की गयी है, वह भगवानुका विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है ॥ ३ ॥ योगीलोग दिव्यदृष्टिसे भगवान्के उस रूपका दर्शन करते हैं। भगवान्का वह रूप हजारों पैर, जींचे, भुजाएँ और मुखेकि कारण अत्यन्त विलक्षण है; उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएँ हैं। हजारों मुकुट, वस और कुण्डल आदि

आभूषणोसे वह उल्लंसित रहता है॥४॥ भगवानुका

यही पुरुषरूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अयतारोंका अक्षय कोष है-इसीसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूपके छोटे-से-छोटे अंशसे देवता, पश्-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि होती है ॥ ५ ॥

उन्हों प्रभूने पहले कौमारसर्गमें सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—इन चार ब्राह्मणेकि रूपमें अंबतार ग्रहण करके अत्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया ॥ ६ ॥ दुसरी बार इस संसारके कल्याणके लिये समस्त यहाँके स्वामी उन भगवान्ने ही रसातलमें गयी हुई पृथ्वीको निकाल लानेके विचारसे सुकररूप प्रहण किया॥७॥ ऋषियोंकी सृष्टिमें उन्होंने देवर्षि नारदके रूपमें तीसरा अवतार प्रहण किया और सात्वत तन्त्रका (जिसे 'नारद-पाञ्चरात्र' कहते हैं) उपदेश किया; उसमें कमोंके द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है ॥ ८ ॥ धर्मपत्नी मूर्तिके गर्भसे उन्होंने नर-नारायणके रूपमें चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतारमें उन्होंने ऋषि बनकर मन और इन्द्रियोंका सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की॥९॥ पाँचवें अवतारमें वे सिद्धेंकि स्वामी कपिलके रूपमें प्रकट हुए और तत्त्वोंका निर्णय करनेवाले सांख्य-शासका, जो समयके फेरसे ल्प्त हो गया था, आसूरि नामक ब्राह्मणको उपदेश किया॥ १०॥ अनस्याके वर माँगनेपर छठे अवतारमें वे अन्निकी सन्तान----दत्तात्रेय हए। इस अवतारमें उन्होंने अलर्क एवं प्रहाद आदिको ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया॥ ११॥ सातवीं बार खेंच प्रजापतिकी आकृति नामक पत्नीसे यञ्चके रूपमें उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओंके साथ स्वायम्भव मन्वन्तरकी रक्षा की॥ १२॥ राजा नाभिको पत्नी मेर देवीके गर्भसे ऋषभदेवके रूपमें भगवानने आठवाँ अवतार ग्रहण किया। इस रूपमें उन्होंने परमहंसोंका वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोंके लिये बन्दनीय है, दिखाया ॥ १३ ॥ ऋषियोंकी प्रार्थनासे नवीं बार वे राजा पृथुके रूपमें अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियो ! इस अवतारमें उन्होंने पृथ्वीसे समस्त ओषधियोंका दोहन किया था, इससे यह अवतार सबके

लिये बड़ा ही कल्याणकारी हुआ।। १४॥ चाक्षुय मन्यत्तरके अन्तमें जब सारी त्रिलोकी समृद्रमें दुब रही थी, तब उन्होंने मत्स्यके रूपमें दसवाँ अवतार प्रहण किया और पृथ्वीरूपी नौकापर बैठाकर अगले मन्वत्तरके अधिपति वैवस्वत मनुकी रक्षा की ॥ १५ ॥ जिस समय देवता और दैत्य समृद्र-मन्थन कर रहे थे, उस समय म्यारहर्वा अवतार धारण करके कच्छपरूपसे भगवानने मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया॥१६॥ बारहवीं बार धन्वन्तरिके रूपमें अमृत लेकर समुद्रसे प्रकट हुए और तेरहवीं बार मोहिनीरूप धारण करके दैत्योंको मोहित करते हुए देवताओंको अमृत पिलाया ॥ १७ ॥ चौदहवें अवतारमें उन्होंने नरसिंहरूप धारण किया और अत्यन्त बलवान् दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी छाती अपने नखोंसे अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनानेवाला सॉकको चीर डालता है।। १८।। पंद्रहर्वी बार वामनका रूप धारण करके भगवान् दैत्यराज बलिके यञ्चमें गये। वे चाहते तो थे त्रिलोकीका राज्य, परन्तु माँगी उन्होंने केवल तीन पग पृथ्वी ॥ १९ ॥ सोलहर्वे परशुराम अवतारमें जब उन्होंने देखा कि राजालोग ब्राह्मणॉक द्रोही हो गये हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वीको इक्क्षेस बार क्षत्रियोंसे शुन्य कर दिया ॥ २० ॥ इसके बाद सत्रहवें अवतारमें सत्यवतीके गर्भसे पराशस्त्रीके द्वारा वे व्यासके रूपमें अवतीर्ण हुए। उस समय लोगोंकी समझ और धारणाशक्ति कम देखकर आपने वेदरूप वृक्षकी कई शाखाएँ बना दीं॥ २१॥ अठारहवीं बार देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होंने राजके रूपमें रामावतार प्रहण किया और सेत्-बन्धन, रावणवध आदि वीरतापूर्ण बहत-सी लीलाएँ कीं ॥ २२ ॥ उन्नीसवें और बीसवें अवतारोंमें उन्होंने यदुर्वशमें बलराम और श्रीकृष्णके नामसे प्रकट होकर पृथ्वीका भार उतारा॥ २३॥ उसके बाद कलियुग आ जानेपर मगधदेश (बिहार) में देवताओंके द्वेपी दैत्योंको मोहित करनेके लिये अजनके पुत्ररूपमें आपका बुद्धाक्तार होगा॥ २४॥ इसके भी बहुत पीछे जब कलियुगका अन्त समीप होगा और राजालोग प्रायः लुटेरे

हो जायँगे, तब जगत्के रक्षक भगवान् विष्णुयश नामक ब्राह्मणके घर कल्किरूपमें अवतीर्ण होंगे \* ॥ २५॥

शौनकादि ऋषियो ! जैसे अगाध सरोवरसे हजारों छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, बैसे ही सत्त्वनिधि भगवान श्रीहरिके असंख्य अवतार हुआ करते हैं ॥ २६ ॥ ऋषि, मन्, देवता, प्रजापति, पनुपुत्र और जितने भी महान् शांकिशाली है, वे सब-के-सब भगवान्के ही अंश हैं॥ २७॥ ये सब अवतार तो भगवानके अंशावतार अथवा कलावतार है, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् (अवतारी) ही हैं। जब लोग दैत्यीके अत्याचारसे व्याकुल ही उठते हैं, तब युग-युगमें अनेक रूप धारण करके भगवान् उनकी रक्षा करते हैं ॥ २८ ॥ भगवान्के दिव्य जन्मोंकी यह कथा अत्यन्त गोपनीय---रहस्यमयी है: जो मनुष्य एकाप्र चित्तसे नियमपर्वक सायङ्काल और प्रातःकाल प्रेमसे इसका पाठ करता है, वह सब दृःखोसे छूट जाता है।। २९॥

भगवानुमें ही कल्पित है॥ ३०॥ जैसे बादल वायुके आश्रय रहते हैं और धुसरपना धुलमें होता है, परन्त अल्पवृद्धि मनुष्य बादलोका आकाशमें और धुसरपनेका वायुमें आरोप करते हैं—वैसे ही अविवेकी पृरुप सबके साक्षी आत्मामें स्थूल दृश्यरूप जगत्का आरोप करते है।। ३१ ॥ इस स्यूल रूपसे परे भगवानका एक सुक्ष्य अव्यक्त रूप है—जो न तो स्थलको तरह आकारादि गुणॉवाला है और न देखने, सुननेमें ही आ सकता है; वही सुक्ष्मशरीर है। आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही जीव कहलाता है और इसीका बार-बार जन्म होता है।। ३२ ।। उपर्युक्त सुक्ष्म और स्थल हारीर अविद्यासे ही आत्मामें आरोपित हैं। जिस अवस्थामें आत्मस्वरूपके ज्ञानसे यह आरोप दूर हो जाता है, उसी

प्राकृत स्वरूपरहित चिन्मय भगवानुका जो यह स्थूल

जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महत्तत्वादि गणींसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* समय ब्रह्मका साक्षात्कार होता है ॥ ३३ ॥ तत्क्जानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वरकी माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानन्दमय हो जाता है और अपनी स्वरूप-महिमामें प्रतिष्ठित होता है ॥ ३४ ॥ वास्तवमें जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं, उन

> इदयेश्वर भगवानुके अप्राकृत जन्म और समीका तत्त्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं; क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदोंके अत्यन्त गोपनीय रहस्य है।। ३५॥ भगवानुकी लीला अमोष है। वे लीलासे ही इस

संसारका सुजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियोंके अन्तःकरणमें छिपे रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मनके नियन्ताके रूपमें उनके विषयोंको

ब्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं, वे परम

खतन्त्र है—ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर

सकते ॥ ३६ ॥ जैसे अनजान मनुष्य जादगर अथवा नटके सङ्कल्प और वचनोंसे की हुई करामातको नहीं समझ पाता, बैसे ही अपने संकल्प और बेदवाणीके द्वारा भगवानुके प्रकट किये हुए इन नाना नाम और रूपोंकों तथा उनकी लीलाओंको कृबृद्धि जीव बहुत-सी तर्क-

यक्तियोंके द्वारा नहीं पहचान सकता॥ ३७॥ चंक्रपाणि

भगवानुकी शक्ति और पराक्रम अनन्त हैं—उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगतके निर्माता होनेपर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके खरूपको अचला उनकी लीलाके रहस्यको वही जान सकता है, जो नित्य-निरन्तर<sup>े</sup> निष्कपट भावसे उनके चरणकमलोंको दिव्य गृन्धका सेवन करता है-सेवा-भावसे उनके चरणोका चिनान

करता रहता है ॥ ३८ ॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य है जो इस जीवनमें और विज्ञ-बाधाओंसे भरे इस संसारमें समस्त लोकोंके स्वामी भगवान श्रीकणासे वह सर्वात्मक आत्ममाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस

<sup>📤</sup> यहाँ बाईस असतारोको गणना की गयी है, परंतु भगवान्हो भौबीस अवतार प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान् चौबीसकी संख्या की पूर्ण करते है—राम-कृष्णके अतिरिक्त बीस अकतार तो उपर्युक्त हैं ही; शेष चार अकतार श्रीकृष्णके हो अंश हैं। सब्बे श्रीकृष्ण तो पूर्व परमेश्वर है; वे अकतार नहीं, अन्तारी हैं। अतः जीकृष्णको अवतारीकी गणनामें नहीं गिनते। उनके चार अंश ये है---एक तो केशका अवतार, दूसरा स्हारा तथा पृक्षिपर कृषा करनेकला अवतार, तोसरा संकर्षण-बलराम और चौवा परवाहा ! इस प्रकार इन चार आवतारोसे विशिष्ट पाँकवे साराज् भगवान् वासुरेव हैं ! दूसरे विद्वान् ऐसा मानते हैं कि बाईस अवतार तो उपर्युक्त हैं ही; इनके अतिरिक्त दो और है—हंस और हवायीय।

जन्म-मरणरूप संसारके भयंकर चक्रमें नहीं पड़ना होता ॥ ३९ ॥

भगवान् वेदव्यासने यह वेदकि समान भगवच्चरित्रसे परिपूर्ण भागवत नामका पुराण बनाया है ॥ ४० ॥ उन्होंने इस स्लाधनीय, कल्याणकारी और महान् पुराणको लोगोंके परम कल्याणके लिये अपने आत्मज्ञानिशिरोपणि पुत्रको महण कराया॥४१॥ इसमें सारे बेद और इतिहासींका सार-सार संग्रह किया गया है। शुकदेवजीने राजा परीक्षित्को यह सुनाया॥ ४२॥ उस समय वे परमर्थियोसे घिरे एए आयरण अनशनका व्रत लेकर

मङ्गातटपर बैठे हुए थे। भगवान् श्लोकष्ण जब धर्म, ज्ञान आदिके साथ अपने परमधामको पधार गये, तब इस कलियुगमें जो लोग अज्ञानरूपी अन्यकारसे अंधे हो रहे हैं, उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियो ! जब महातेजस्वी श्रीशुकदेवजी पहाराज वहाँ इस पुराणको कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था । वहीं मैंने उनकी क्यापूर्ण अनुमतिसे इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बृद्धिने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे मैं आपलोगोंको सुनाऊँगा ॥ ४३-४५ ॥

## चौथा अध्याय

### महर्षि व्यासका असन्तोष

व्यासजी कहते हैं—उस दीर्घकालीन सत्रमें सम्मिलित हुए मुनियोमे विद्या-वयोवृद्ध कुलपति ऋखेदी शौनकजीने सुतजीकी पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा॥१॥

शौनकजी बोले--सतजी ! आप वक्ताओंमे श्रेष्ठ हैं तथा बड़े माग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्रीशुक्रदेवजीने कही थी, वही भगवानुको पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइये॥ २॥ वह कथा किस युगमें, किस स्थानपर और किस कारणसे हुई थी? मुनिवर श्रीकृष्णद्वैपायनने किसको प्रेरणासे इस परमहंसोंको संहिताका निर्माण किया था ? ॥ ३ ॥ उनके पुत्र शुकदेवजी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव-रहित, संसार-निदासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामें ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहनेके कारण मृद-से प्रतीत होते हैं ॥ ४ ॥ व्यासजी जब संन्यासके लिये वनकी ओर जाते हुए अपने पुत्रका पीछा कर रहे थे, उस समय जलमें स्नान करनेवाली स्त्रियोने नंगे शुकदेशको देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परन्तु वस्न पहने हुए व्यासजीको देखकर लज्जासे कपड़े पहन लिये थे। इस आश्चर्यको देखकर जब व्यासजीने उन सियोंसे इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि 'आपकी दृष्टिमें तो अभी स्त्री-पुरुवका भेट बना हुआ है, परन्तु आपके पुत्रकी शुद्ध दृष्टिमें यह

भेद नहीं है' ॥ ५ ॥ कुरुजाङ्गस्त देशमें पहुँचकर हस्तिनापुरमें वे पागल, गूँगे तथा जड़के समान विचरते होंगे। नगरवासियोंने उन्हें कैसे पहचाना ? ॥ ६ ॥ पाण्डवनन्दन राजर्षि परीक्षित्का इन मौनी शुक्तदेवजीके साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवतसंहिता कही गयी ? ॥ ७ ॥ महाभाग श्रीशुकदेवजी तो गृहस्थोंके घरोंको तीर्थस्वरूप बना देनेके लिये उतनी ही देर उनके दरवाजेपर रहते हैं, जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है ॥ ८ ॥ सुतजी ! हमने सुना है कि अभिमन्युनन्दन परीक्षित् भगवान्के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यन्त आश्चर्यमय जन्म और कर्मोंका भी वर्णन कीजिये॥९॥ वे तो पाण्डववंशके गौरव बढ़ानेवाले सम्राट् थे। वे भला, किस कारणसे साम्राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके गङ्गातटपर मृत्यु-पर्यन्त अनशनका व्रत लेकर बैठे थे ? ॥ १० ॥ शत्रुगण अपने भलेके लिये बहुत-सा धन लाकर उनके चरण रखनेकी चौकीको नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मीको, अपने प्राणंकि साथ भला, क्यों त्याग देनेकी इच्छा की ॥ ११ ॥ जिन लोगोंका जीवन भगवान्के आश्रित है, वे तो संसारके परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धिके लिये ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरोंके हितके लिये था, उन्होंने

विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया ?॥ १२ ॥ वेदवाणीको छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रोक आप पारदर्शी विद्रान् है। सुतजी ! इसलिये इस समय जो कुछ हमने

आपसे पुछा है, वह सब कृपा करके हमें कहिये ॥ १३ ॥ सुकजीने कहा-इस वर्तमान चतुर्यगीके तीसरे युग

द्वापरमें महर्षि पराशरके द्वारा वस-कन्या सत्यवतीके गर्पसे भगवानके कलावतार योगिराज व्यासजीका जन्म हुआ॥ १४॥ एक दिन वे सुर्योदयके समय सरस्वतीके पवित्र जलमें स्नानादि करके एकान्त पवित्र स्थानपर बैठे हुए थे॥ १५॥ महर्षि भृत और भविष्यको जानते थे। उनकी दृष्टि अचुक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समयके फेरसे प्रत्येक युगमें धर्मसङ्करता और उसके प्रभावसे भौतिक वस्तुओंकी भी शक्तिका हास होता रहता है। संसारके लोग श्रद्धाहीन और शक्तिरहित हो जाते हैं। उनको बुद्धि कर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगोंको इस भाग्यहीनताको देखकर उन म्नोधरने अपनी दिव्यदृष्टिसे समस्त वर्णों और आश्रमोंका हित कैसे हो, इसपर विचार किया ॥ १६-१८ ॥ उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होंत्र \* कर्म लोगोंका हृदय शुद्ध करनेवाला है। इस दृष्टिसे यज्ञोंका विस्तार करनेके लिये उन्होंने एक ही बेदके चार विभाग कर दिये॥ १९॥ व्यासजीके द्वारा ऋक्, यजुः, साम और अधर्व-इन चार वेदोंका उद्धार (पृथक्करण) हुआ । इतिहास और पुराणोंको पाँचवाँ येद कहा जाता है॥ २०॥ उनमेंसे ऋग्वेदके पैल, साम-गानके विद्वान जैमिनि एवं यज्वेंदके एकमात्र स्नातक वैशम्पायन हए॥ २१॥ अथर्ववेदमें प्रवीण हुए दरुणनन्दन सुमन्तु मृनि। इतिहास और पुराणोंके स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे॥ २२॥ इन पूर्वोक्त ऋषियाँने अपनी-अपनी शाखाको और भी अनेक भागोंमें विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और

उनके शिष्योंद्वारा वेदोंकी बहत-सी शाखाएँ बन

गर्यो ॥ २३ ॥ कम समझवाले पुरुषोपर कृपा करके भगवान् वेदव्यासने इसिलये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगोंको स्मरणशक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदोंको धारण कर सके ॥ २४ ॥

स्त्री, शुद्र और पतित द्विजाति—तीनों ही वेद-अवणके अधिकारी नहीं हैं। इसिलये वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कमेंकि आचरणमें भूल कर बैटते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाय, यह सोचकर्र महामृनि व्यासजीने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहासकी रचना को ॥ २५ ॥ सीनकादि ऋषियो ! यद्यपि व्यासजी इस प्रकार अपनी पूरी शक्तिसे सदा-सर्वदा प्राणियोंकें कल्याणमें ही लगे रहे, तथापि उनके इदयको सन्तोष नहीं हुआ। २६॥ उनका मन कुछ खित्र-सा हो गया। सरस्वती नदीके पवित्र तटपर एकान्तमें बैठकर धर्मवेता व्यासजी मन-ही-मन विचार करते हुए इस प्रकार कहनें लगे— ॥ २७ ॥ 'पैने निष्कपट मावसे ब्रह्मचयाँदे व्रतींका पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियोंका सम्मान किया है और उनकी आञ्चाका पालन कियाँ है ॥ २८ ॥ महाभारतको रचनाके बहाने मैंने वेदके अर्थको खोल दिया है---जिससे स्त्री, शुद्र आदि भी अपने-अपने धर्म-कर्मका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं॥ २९ ॥ यद्यपि मैं ब्रह्मतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछं अपूर्णकाम-सा जान पड़ता है॥३०॥ अवश्य ही अवतक मैंने भगवानको प्राप्त करानेवाले धर्मीका प्रायह निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसोंको प्रिय है और वे ही भगवानको भी प्रिय हैं (हो-न-हो मेरी

अपूर्णताका यही कारण है)'॥३१॥ श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास इस प्रकार अपनेको अपूर्ण-सा मानकर जब खिन्न

हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर देवर्षि नारदजी

आ पहेंचे ॥ ३२ ॥ उन्हें आया देख व्यासजी तरन खड़े हों

गये। उन्होंने देवताओंके द्वारा सम्मानित देवर्षि नारदकी

विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३३ ॥

<sup>🔹</sup> होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ऋशा—ये चार होता है। इनके द्वारा सम्पादित होनेवाले अगिनहोशादि बङ्गको चातुहाँव कहते हैं।

## पाँचवाँ अध्याय

भगवान्के यश-कीर्तनकी महिमा और देवर्षि नारदजीका पूर्वचरित्र

सूतजी कहते हैं—तदनत्तर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणापाणि परम यशस्त्री देवर्षि नारदने मुसकराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यासजीसे कहा ॥ १ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ारदमीने प्रश्न किया—महाभाग व्यासजी! आपके शरीर एवं मन—दोनों ही अपने कर्म एवं चिन्तनसे सन्तुष्ट हैं न?॥२॥ अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भलीभाँति पूर्ण हो गयी है; क्योंकि आपने जो यह महाभारतको रचना की है, वह बड़ी हो अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषायोंसे परिपूर्ण है॥३॥ सनातन ब्रह्मतस्वको भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु! आप अकृतार्थ पुरुषके समान अपने विषयमें शोक क्यों कर रहे हैं ?॥४॥

ः व्यासजीने कहा — आपने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है, वह सब ठीक ही है। वैसा होनेपर भी मेरा हदय सन्तुष्ट नहीं है। पता नहीं, इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात् ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं। इसिलये मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ॥ ५॥ त्रारदजी! आप समस्त गोपनीय रहस्योंको जानते हैं; क्योंकि आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की है, जो प्रकृति-पुरुष दोनोंके स्वामी हैं और असङ्ग रहते हुए ही अपने सङ्गुरूपमात्रसे गुणोंके द्वारा संसारकी सृष्टि, स्थित और प्रलय करते रहते हैं॥ ६॥ आप सूर्यकी भाँति तीनों लोकोमें भ्रमण करते रहते हैं और योगबलसे प्राणवायुके समान सबके भीतर रहकर अन्तःकरणोंके साक्षी भी है। योगानुष्ठान और नियमोंके द्वारा परब्रह्म और शब्दब्रह्म दोनोंकी पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी मुझमें जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइये॥ ७॥

नारदर्जीने कहा—व्यासजी ! आपने भगवान्के निर्मल यशका गान प्रायः नहीं किया । मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान् संतुष्ट नहीं होते, यह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है ॥ ८ ॥ आपने धर्म आदि पुरुषाधींका जैसा निरूपण किया है, भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वैसा निरूपण नहीं किया ॥ ९ ॥ जिस वाणीसे—चाहे वह रस-भाव-अल्ह्नुसादिसे युक्त ही क्यों न हो—जगत्को

पवित्र करनेवाले भगवान् श्रोकृष्यके यशका कभी गान नहीं होता, यह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवरके कमनीय कमलवनमें विहरनेवाले हंसोंकी भाँति ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते॥ १०॥ इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो दुषित शब्दोंसे युक्त भी है, परन्त जिसका प्रत्येक स्लोक भगवानुके सवशस्त्रक नामोंसे युक्त है, वह वाणी लोगोंक सारे पापोंका नाश कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका अवण, गान और कीर्तन किया करते हैं ॥ ११ ॥ वह निर्मल ज्ञान भी. जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवानुकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होतो। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा ही अमङ्गलरूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवानुको अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहैतुक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है॥१२॥ महाभाग व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोघ है। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्यपरायण एवं दुढवत हैं। इसलिये अब आप सम्पूर्ण जीवोंको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये समाधिके द्वारा अचिन्यशक्ति भगवानुकी लीलाओंका स्मरण कीजिये ॥ १३ ॥ जो मनुष्य भगवानुकी लीलाके अतिरिक्त और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, यह उस इच्छासे ही निर्मित अनेक नाम और रूपेंकि चक्करमें पड जाता है। उसकी बृद्धि भेदभावसे भर जाती है। जैसे हवाके झकोरोंसे डगमगाती हुई डोंगीको कहीं भी ठहरनेका ठौर नहीं मिलता , वैसे ही उसकी चञ्चल बृद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती ॥ १४ ॥ संसारी लोग स्वभावसे ही विषयोंमें फैंसे हुए हैं। धर्मके नामपर आपने उन्हें निन्दित (पश्हिंसायुक्त) सकाम कर्म करनेकी भी आज्ञा दे दो है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई; क्योंकि मूर्खलोग आपके वचनोंसे पूर्वोक्त निन्दित कर्मको ही धर्म मानकर— 'यही मुख्य धर्म है' ऐसा निश्चय करके उसका

निषेध करनेवाले बचनोंको ठीक नहीं मानते॥ १५॥

भगवान् अनन्त है। कोई विचारवान् ज्ञानी पुरुष ही संसारकी ओरसे निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानन्दका अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धिसे रहित हैं और गुणोंके द्वारा नचाये जा रहे हैं, उनके कल्याणके लिये ही आप भगवानकी लीलाओंका सर्वसाधारणके हितकी दृष्टिसे वर्णन कीजिये ॥ १६ ॥ जो मनुष्य अपने धर्मका परित्याम करके भगवानुके चरण-कमलोंका भजन-सेवन करता है---भजन परिपक्त हो जानेपर तो बात ही क्या है-यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छुट जाय तो क्या कहीं भी उसका कोई अमन्त्रल हो सकता है ? परन्तु जो भगवानका भजन नहीं करते और केवल ख़बर्मका पालन करते हैं. उन्हें कौन-सा लाभ मिलता है॥१७॥ बृद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि वह उसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयक्ष करे, जो तिनकेसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त समस्त कॅची-नीची योनियोंमें कमेकि फलस्वरूप आने-जानेपर भी खयं प्राप्त नहीं होती। संसारके विषयसुख तो, जैसे बिना चेष्टाके दुःख मिलते हैं वैसे ही, कर्मके फलक्रपमें अचिन्यगति समयके फेरसे सबको सर्वत्र खभावसे ही मिल जाते हैं॥ १८॥ व्यासजी ! जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दका सेवक है वह पजन न करनेवाले कमीं मनुष्यंकि समान दैवात् कभी बुरा भाव हो जानेपर भी जन्म-मृत्युमय संसारमें नहीं आता। वह भगवान्के चरणकमलोंके आलिङ्गनका स्मरण करके फिर उसे छोडना नहीं चाहता; उसे रसका चसका जो लग चका है ॥ १९ ॥ जिनसे जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रस्तय होते हैं. वे भगवान् ही इस विश्वके रूपमें भी हैं। ऐसा होनेपर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बातको आप स्वयं जानते हैं, तवापि मैंने आपको संकेतमात्र कर दिया है।। २०॥ व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोघ है; आप इस बातको जानिये कि आप पुरुषोत्तम भगवानुके कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत्के कल्याणके लिये जन्म यहण किया है। इसलिये आप विशेषरूपसे भगवानकी लोलाओंका कीर्तन कीजिये ॥ २१ ॥ विद्वानीने इस बातका निरूपण किया है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दानका एकमात्र प्रयोजन यही है कि पृण्यकीर्ति श्रीकृष्णके गुणों और

लीलाओंका वर्णन किया जाय॥ २२॥

मृते ! पिछले कल्पमे अपने पूर्वजीवनमें मैं बेदवादी ब्राह्मणोंकी एक दासीका लड़का था। वे योगी वर्षा-ऋतुमें एक स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे । यचपनमें ही मैं उनकी सेवामें नियुक्त कर दिया गया था॥ २३॥ मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकारकी चञ्चलता नहीं करता था, जितेन्द्रिय था, खेल-कुदसे दूर रहता था और आज्ञानुसार उनको सेवा करता या। मैं बोलता भी बहुती कम था। मेरे इस शील-स्वभावको देखकर समदर्शी मृतियोंने मुझ सेवकपर अत्यन्त अनुग्रह किया॥ २४ ॥ उनकी अनुमति प्राप्त करके बरतनोमें लगा हुआ जुँउन मैं" एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गये। इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा इदय शुद्धः हो गया और वे लोग जैसा भजन-पूजन करते थे, उसीपें मेरी भी रुचि हो गयी।। २५।। प्यारे व्यासकी ! उसं सत्सङ्गमें उन लीलागानपरायण महात्माओंके अनुब्रहसे में प्रतिदिन श्रीकृष्णकी मनोहर कथाएँ सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक-एक पर श्रवण करते-करते प्रियकीर्ति भगवान्में मेरी रुचि हो गयी॥ २६॥ महामृते ! जब भगवान्में मेरी रुचि हो गयी, तब उन मनोहरकीर्ति प्रभूमें मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गयी। उस बुद्धिसे मैं इस सम्पूर्ण सत् और असत्रूष्य जगत्को अपने परवादस्यरूप आत्मामे मायासे कल्पित देखने लगा ॥ २७ ॥ इस प्रकार शरद और वर्षा---इन दो ऋतुओंमें तीनों समय उन महात्मा मृनियोंने श्रीहरिके निर्मल यशका सङ्गीर्तन किया<sup>ः</sup> और मैं प्रेमसे प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्तके रजोगुण और तमोगुणको नाश करनेवाली भक्तिका मेरे हृदयमें प्रादर्भाव हो गया।। २८॥ मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था; उन लोगोंकी सेवासे मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हटयमें श्रद्धा थी, इन्द्रियोंमें संयम था एवं शरीर, वाणी और मनसे मैं उनका आज्ञाकारी था॥ २९ ॥ उन दीनवत्सल महालाओंने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहातम ज्ञानका उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान्ने अपने श्रीमुखसे किया है ॥ ३० ॥ उस उपदेशसे ही जगत्के निर्माता भगवान् श्रीकृष्णकी मायाके प्रभावकी मैं जान सका, जिसके जान लेनेपर उनके परमपदको प्राप्ति हो जाती है ॥ ३१ ॥

प्रयोत्तम व्यासनी ! श्रीकृष्णके प्रति समस्त कमीको समर्पित कर देना ही संसारके तीनों तापोंकी एकमात्र ओषधि है, यह बात मैंने आपको बतला दी॥ ३२॥ प्राणियोंको जिस पदार्थके सेवनसे जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्साविधिके अनुसार प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको दूर नहीं करता ?॥ ३३ ॥ इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्योको जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें डालनेवाले हैं, तथापि जब वे भगवानुको समर्पित कर दिये जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है॥ ३४॥ इस लोकमें जो शास्त्रविहित कर्म भगवानुको प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, उन्होंसे पराभक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ उस भगवदर्ध कर्मके मार्गमें भगवान्के आज्ञान्सार आसरण करते हुए लोग बार-बार भगवान श्रीकृष्णके गुण और नामोका कीर्तन तथा स्मरण करते हैं ॥ ३६ ॥ 'प्रभी !

आप भगवान् श्रीवासुदेवको नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युष्ठ, अनिरुद्ध और संकर्षणको भी नमस्कार है' ॥ ३७ ॥ इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यहरूपी भगवन्पृर्तियोके नामद्वारा प्राकृत-मृर्तिरहित अप्राकृत मन्तपृति भगवान् यज्ञपुरुषका पूजन करता है, उसीका ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है ॥ ३८ ॥ ब्रह्मन् ! जब मैंने भगवानकी आज्ञाका इस प्रकार पालन किया, तब इस बातको जानकर भगवान् श्रीकृष्णने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावरूपा प्रेमाभक्तिका दान किया॥३९॥ व्यासजी ! आपका ज्ञान पूर्ण है; आप भगवानुकी ही कीर्तिका--- उनकी प्रेममयी लीलाका वर्णन कीजिये। उसीसे बढ़े-बड़े ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दःखोंके द्वारा बार-बार रींदे जा रहे हैं, उनके दुःखकी शान्ति इसीसे हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है ॥ ४० ॥

### छठा अध्याय

### भारदजीके पूर्वचरित्रका शेव भाग

श्रीसृतजी कहते हैं-शीनकजी ! देवर्षि नारदके जन्म और साधनाको बात सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्। श्रीव्यासजीने उनसे फिर यह प्रश्न किया ॥ १ ॥

श्रीष्यासजीने पूछा--नारदजी! जब आपको ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने क्या किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी॥ २॥ स्वायम्भव ! आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्युके समय आपने किस विधिसे अपने शरीरका परित्याग किया ? ॥ ३ ॥ देवर्षे ! काल तो सभी वस्तुओंको नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्वकल्पको स्मृतिका कैसे नाश नहीं किया ? ॥ ४ ॥

बीनारद्वीने कहा-मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण जब चले गये, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया---यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहत छोटी थी।। ५॥ मैं अपनी माका इकलीता लड़का था। एक तो वह भी थी, दूसरे मृद् और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था।

उसने अपनेको मेरे स्नेहपाशसे जकड रखा था ॥ ६ ॥ वह मेरे योगक्षेमको चिन्ता तो बहुत करती थी, परन्तु पराधीन होनेके कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपतली नचानेवालेकी इच्छाके अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वरके अधीन है ॥ ७ ॥ मैं भी अपनी माके क्रेहबन्धनमें बैधकर उस ब्राह्मण-बस्तीमें हो रहा। मेरी अवस्था केवल पाँच वर्षकी थी; मुझे दिशा, देश और कालके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नहीं था॥८॥ एक दिनकी बात है, मेरी मा गौ दहनेके लिये रातके समय घरसे बाहर निकली। रास्तेमें उसके पैरसे साँप छ गया, उसने उस बेचारीको इस लिया। उस साँपका क्या दोष, कालकी ऐसी ही प्रेरणा थी।। ९ ॥ मैंने समझा, भक्तोंका मङ्गल चाहनेवाले भगवानुका यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशाकी ओर चल पड़ा ॥ १० ॥

उस ओर मार्गमें मुझे अनेकों धन-धान्यसे सम्पन्न देश, नगर, गाँव, अहीरोंकी चलती-फिरती बस्तियाँ, खानें, खेडे, नदी और पर्वतीक तटवर्ती पडाव, वाटिकाएँ ,

वन-उपवन और रंग-विरंगी धातुओंसे युक्त विचित्र पर्वत दिखायी पडे। कहीं-कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनको बड़ी-बड़ी शाखाएँ हाथियोने तोड़ डाली थीं। शीतल जलसे भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओंके काममें आनेवाले कमल थे; उनपर पक्षी तरह-तरहकी बोली बोल रहे थे और भीरे मैंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तै करनेपर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा । उसमें नरकट, बाँस, सेंठा, क्श, कोचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई-चौड़ाई भी बहुत थी और वह साँप, उल्लू, स्वार आदि भयंकर जीवोंका घर हो रहा था। देखनेमें बड़ा भयावना लगता था ॥ ११-१४ ॥ चलते-चलते मेरा शरीर और इन्द्रियाँ शिथिल हो गयी। मुझे बड़े जोरकी प्यास लगी, भूखा तो था हो। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुण्डमें मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गयी॥ १५॥ उस विजन बनमें एक पीपलके नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्पाओंसे जैसा पैंने सुना था, इदयमें रहनेवाले परमात्मके उसी स्वरूपका मैं मन-ही-मन ध्यान करने लगा ॥ १६ ॥ भक्तिभावसे वशीकृत चितद्वारा भगवानुके चरणकमलोंका ध्यान करते ही भगवत्-प्राप्तिकी उत्कट लालसासे मेरे नेत्रोमें आँस् छलछला आये और इदयमे धीर-धीर भगवान् प्रकट हो यथे ॥ १७ ॥ व्यासवी ! उस समय प्रेमभावके अत्यन्त उद्रेकसे मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा। इदय अत्यन्त शान्त और शीतल हो गया। उस आनन्दकी बाढ़में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तुका तनिक भी भान न रहा ॥ १८ ॥ भगवानका वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकोंका नाश करनेवाला और पनके लिये अत्यन्त लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना-सा होकर आसनसे उठ खड़ा हुआ॥ १९॥

मैंने उस स्वरूपका दर्शन फिर करना चाहा; किन्तु मनको हदयमें समाहित करके बार-बार दर्शनकी चेष्टा करनेपर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्तके समान आतुर हो उठा ॥ २० ॥ इस प्रकार निर्जन वनमें मुझे प्रयत करते देख स्वयं भगवान्ने, जो वाणीके विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणीसे मेरे शोकको शान्त करते

हए-से कहा॥ २१॥ 'खेद है कि इस जन्ममें तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी हैं, उन अधकचरे योगियोंको मेरा दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २२ ॥ निष्पाप बालक ! तुम्हारे हृदयमें मुझे प्राप्त करनेकी लालसा जायत् करनेके लिये ही मैंने एक बार तुन्हें अपने रूपको झलक दिखायी है। मुझे प्राप्त करनेकी आकांक्षासे युक्त साधक धीरे-धीर हदयकी सम्पूर्ण वासनाओंका भलीभाँति त्याग कर देता है ॥ २३ ॥ अल्पकालीन संतसेवासे ही तुम्हारी चितवृति मुझमें स्थिर हो गयी है। अब तुम इस प्राकृतमलिन शरीरको छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओंगे ॥ २४ ॥ मुझे प्राप्त करनेका तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टुटेगा। समस्त सृष्टिका प्रलय हो जानेपर भी मेरी कृपाले तुम्हें मेरी स्मृति वनी रहेगी ॥ २५॥ आकाशके समान अध्यक्त सर्वशक्तिमान् महान् परमात्मा इतना कहकर चप हो रहे । उनकी इस कृपाका अन्भव करके मैंने उन श्रेष्ट्रोंसे भी श्रेष्ठतर भगवानुको सिर ञ्चकाकर प्रणाम किया ॥ २६ ॥ तभीसे मैं लज्जा-संकोच छोड़कर भगवान्के अत्यन रहस्यमय और मङ्गलमय मधुर नामों और लीलाओका कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद-मत्सर मेरे हदयसे पहले ही निवृत हो चुके थे, अब मैं आनन्दसे कालकी प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वीपर विचरने लगा॥ २७॥

> व्यासजी ! इस प्रकार भगवानुकी कृपासे मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसिक मिट गयी और मैं श्रीकृष्णपरायण हो गया। कुछ समय बाद, जैसे एकाएक विजली काँध जाती है, वैसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु आ गयी ॥ २८ ॥ मुझे शुद्ध भगवत्पार्षद-शरीर प्राप्त होनेका अवसर आनेपर प्रारम्धकर्म समाप्त हो जानेके कारण पाञ्चभौतिक शरीर नष्ट हो गया॥ २९॥ कल्पके अन्तमें जिस समय भगवान् नारायण एकाणीय (प्रलयकालीन समुद्र) के जलमें शयन करते हैं, उस समय उनके हृदयमें शयन करनेकी इच्छासे इस सारी सृष्टिको समेटकर ब्रह्माजी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्रासके साथ मैं भी उनके हृदयमें प्रवेश कर गया॥३०॥ एक सहस्र चतुर्यंगी बीत जानेपर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करनेकी इच्छा की, तब उनको इन्द्रियोंसे मरीचि आदि

ऋषियोंके साथ में भी प्रकट हो गया ॥ ३१ ॥ तभीसे मैं भगवान्की कुपासे वैकुण्ठादिमें और तीनों लोकोंमें बाहर और भीतर बिना रोक-टोक विचरण किया करता है। मेरे जीवनका व्रत भगवन्द्रजन अखण्डरूपसे चलता रहता है ॥ ३२ ॥ भगवान्की दी हुई इस स्वरब्रहासे \* विभृषित बीणापर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओंका गान करता हुआ सारे संसारमें विचरता है।। ३३ ।। जब मैं उनकी लीलाओंका गान करने लगता हैं, तब वे प्रभु, जिनके चरणकमल समस्त तीथोंके उद्गमस्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाये हुएकी भाँति तुरन्त मेरे इदयमें आकर दर्शन दे देते 🕏 ॥ ३४ ॥ जिन लोगोंका चित्त निरन्तर विषय-भोगोंकी कामनासे आतुर हो रहा है, उनके लिये भगवानुकी लीलाओंका कीर्तन संसार-सागरसे पार जानेका जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव है॥३५॥ काम और

लोभकी चोटसे बार-बार घायल हुआ हृदय श्रीकृष्य-सेवासे जैसी प्रत्यक्ष शान्तिका अनुभव करता है, यम-नियम आदि योग-मार्गोंसे वैसी शान्ति नहीं मिल सकती ॥ ३६ ॥ व्यासजी ! आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पुछा था, वह सब अपने जन्म और साधनाका रहस्य तथा आपकी आत्मतृष्टिका उपाय मैंने बतला दिया ॥ ३७ ॥

श्रीसुनजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! देवर्षि नारदने व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति ली और बीणा बजाते हुए स्वच्छन्द विचरण करनेके लिये वे चल पड़े ॥ ३८ ॥ अहा ! ये देवर्षि नारद धन्य हैं; क्योंकि ये शार्क्षपाणि भगवानुकी कीर्तिको अपनी बीणापर गा-गाकर स्वयं तो आनन्दमग्न होते ही हैं, साथ-साथ इस जितापतप्त जगतको भी आनन्दित करते रहते

## सातवाँ अध्याय

### अश्वत्थायाद्वारा द्रौपदीके पुत्रोंका मारा जाना और अर्जुनके द्वारा अश्वत्यामाका मानमर्दन

श्रीशीनकजीने पूछा---सृतजी ! सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् व्यासभागवान्ने नारदजीका अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जानेपर उन्होंने क्या किया ? ॥ १ ॥

श्रीसृतजीने कहा-श्रद्धानदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर शम्यापास नामका एक आश्रम है। वहाँ ऋषियोंके यज्ञ चलते ही रहते हैं॥२॥ वहीं व्यासजीका अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेरका सुन्दर वन है। उस आश्रममें बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मनको समाहित किया॥३॥ उन्होंने भक्तियोगके द्वारा अपने मनको पूर्णतया एकाव और निर्मल करके आदिपुरुष परमात्मा और उनके आश्रयसे रहनेवाली मायाको देखा ॥ ४ ॥ इसी भायासे मोहित होकर यह जीव तीनों गुणींसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगणात्मक मान

लेता है और इस मान्यताके कारण होनेवाले अनथोंको भोगता है ॥ ५ ॥ इन अनधोंकी शास्त्रिका साक्षात् साधन है—केवल भगवान्का भक्तियोग। परन्तु संसारके लोग इस बातको नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसोंकी संहिता श्रीमद्भागवतकी रचना की ॥ ६ ॥ इसके श्रवणमात्रसे प्रयोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीवके शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं॥ ७॥ उन्होंने इस भागवत-संहिताका निर्माण और प्नरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्तिपरायण पुत्र श्रीशुक्रदेवजीको पढ़ाया॥८॥ श्रीशीनकजीने पृष्ठा—श्रीशुक्तदेवजी तो अत्यन्त

निवृत्तिपरायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मामे ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किसलिये इस विशाल प्रन्थका अध्ययन किया ? ॥ ९ ॥

पड्ज, ऋषभ, गाभार, मध्यम, पळम, धैवत और निवाद—वे सातो सर बहाव्यक्रक होनेके नाते ही बहारूप करे गये हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* श्रीसक्वीने कहा—जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी पड़े ॥ १७ ॥ बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्थामाका भी मन उद्दिग्न हो गया था। जब उसने दूरसे ही देखा कि अर्जुन

अविद्याको गाँउ खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, वे भी भगवानुको हेतुर्रहत भक्ति किया करते हैं: क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं॥१०॥ फिर श्रीशुकदेवजी तो भगवानुके भक्तरेक अत्यन्त प्रिय और स्वयं भगवान् वेदव्यासके पुत्र है। भगवान्के गुणोंने उनके इदयको अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल प्रन्थका

अध्ययन किया ॥ ११ ॥ शौनकजी ! अब मैं राजर्षि परीक्षित्के जन्म, कर्म और मोक्षको तथा पाण्डबोके खगरिहणको कथा कहता हैं; क्योंकि इन्हींसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनेकों कथाओंका उदय होता है ॥ १२ ॥ जिस समय महाभारत युद्धमें कौरव और पाण्डव दोनों पश्लोंके बहुत-से वीर वीरगतिको प्राप्त हो चुके थे और भीमसेनकी गदाके प्रहारसे द्योंधनकी जाँच ट्रट चुकी थी, तब अश्वत्थामाने अपने स्वामी दुर्योधनका प्रिय कार्य समझकर द्रौपदीके सोते हुए पुत्रोंके सिर काटकर उसे भेंट किये, यह घटना दुर्योधनको भी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी सभी निन्दा करते हैं ॥ १३-१४ ॥ उन बालकोंकी माता दौपदी अपने पुत्रोंका निधन सुनकर अल्पन्त दुखी हो गयी। उसकी आँखोमें आंसु छलछला आये-वह रोने लगी। अर्जुनने उसे सान्त्वना देते हुए कहा ॥ १५ ॥ 'कल्याणि ! मैं तुम्हारे आँस् तब पोर्ङ्गा, जब उस आततायी \* ब्राह्मणाधमका सिर गाण्डीव-धनुषके वाणोंसे काटकर तुम्हें भेंट करूँगा और पुत्रोंको अन्त्येष्टि क्रियाके बाद तुम उसपर पैर रखकर स्त्रान करोगी'॥ १६॥ अर्जुनने इन मीठी और विचित्र

बातोंसे द्रौपदीको सान्त्वना दो और अपने मित्र भगवान्

श्रीकृष्णकी सलाहसे उन्हें सार्राथ बनाकर कवच धारणकर

और अपने भयानक गाण्डीय धनुषको लेकर वे स्थपर

सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वस्थामाके पीछे दौड़

एकमात्र साधन ब्राह्मस्त ही समझा॥ १९॥ यदापि उसे. ब्रह्मासको लौटानेकी विधि मालूम न धी, फिर भी प्राणसङ्कट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मखंका सन्धान किया ॥ २० ॥ उस अससे सब दिशाओंमें एक बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया। अर्जुनने

देखा कि अब तो मेरे प्राणींपर ही आ बनी है, तब उन्होंने

मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणींकी

रक्षाके लिये पृथ्वीपर जहाँतक भाग सकता था, रुद्रसे

भयभीत सूर्यको 🕇 भाँति भागता रहा॥ १८॥ जब

उसने देखा कि मेरे रथके घोड़े धक गये हैं और मैं

बिलकुल अकेला हैं, तब उसने अपनेको बचानेका

श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ॥ २१ ॥ अर्जुनने कहा — श्रीकृष्ण ! तम सच्चिदानन्दस्यरूप : परमातमा हो। तुम्हारी शक्ति अनन्त है। तुम्हीं भक्तरेको अभय देनेवाले हो। जो संसारकी धधकती हुई आगमें जल रहे हैं, उन जीवोंको उससे उबारनेवाले एकमात्र तुन्हीं

हो ॥ २२ ॥ तुम प्रकृतिसे परे रहनेवाले आदिपुरुष साक्षात्. परमेश्वर हो। अपनी चित्-शक्ति (स्वरूप-शक्ति) से बहिरङ्ग एवं त्रिगुणमयी मायाको दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूपमें स्थित हो॥ २३॥ वही तुम अपने प्रभावसे माया-मोहित जीवोंके लिये धर्मादिरूप कल्याणका विधान करते हो ॥ २४ ॥ तुम्हारा यह अवतार , पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये और तुम्हारे अनन्य

प्रेमी भक्तजनोंके निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके लिये

है ॥ २५ ॥ स्वयम्बकाशस्वरूप श्रीकृष्ण ! यह भयद्भुर तेज -

सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है,

कहाँसे, क्यों आ रहा है---इसका मुझे बिलकुल पता

नहीं है ! ॥ २६ ॥ भगवान्ते कहा — अर्जुन ! यह अधस्यामाका :

चलाया हुआ ब्रह्मारू है। यह बात समझ लो कि

अग लगानेवाला,जहर देनेवाला, बुरी नीवलसे हाथमें शक वहण करनेवाला, धन लुटनेवाला, खेत और स्रीको छोननेवाला—ये छः 'आततायी' कारताते हैं।

<sup>ां</sup> शियचक विद्युत्वाली दैत्यको क्य सुर्यन इस दिया, तब सुर्यपर क्रोधित हो भगवान् रह विशुल हायमें लेकर उनकी ओर दीहे । उस समय सूर्यं भागते-भागते पृथ्वीपर काशीमें आकर गिरे, इसीसे वहाँ उनका 'लोलार्क' तम पदा ।

प्राण-संकट उपस्थित होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परन्तु वह इस असको लौदाना नहीं जानता ।। २७ ॥ किसी भी दूसरे अखमें इसको दबा देनेकी शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र-विद्याको भलीभौति जानते ही हो, ब्रह्मासके तेजसे ही इस ब्रह्मासकी प्रचण्ड आगको

बझा दो॥ २८॥ सुतजी कहते हैं--अर्जुन विपक्षी वीरोंको मारनेमें बडे प्रवीण थे। भगवानुकी बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवानुकी परिक्रमा करके ब्रह्माखके निवारण के लिये ब्रह्मासका ही सन्धान किया॥ २९॥ बाणोंसे वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्रोंके तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्निके समान आपसमें टकराकर सारे आकाश और दिशाओंमें फैल गये और बढ़ने लगे॥ ३०॥ तीनों लोकोंको जलानेवाली उन दोनों अस्रोंको बढ़ी हुई लपटोंसे प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलयकालकी सांवर्तक अग्नि है ॥ ३१ ॥ उस आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश होते देखकर भगवानुकी अनुपतिसे अर्जुदने उन दोनोंको ही लौटा लिया ॥ ३२ ॥ अर्जुनको आँखें क्रोधसे लाल-लाल हो रही थीं। उन्होंने झफ्टकर उस क्रूर अश्वत्थामाको एकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको बाँध ले, वैसे ही र्वोध लिया ॥ ३३ ॥ अश्वत्थामाको बलपूर्वक बाँधकर अर्जुनने जब शिविरकी ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने कृपित होकर

ठोक नहीं है, इसको तो मार ही डालो । इसने रातमें सोये हए निरपराध बालकोंकी हत्या की है।। ३५॥ धर्मकेता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोये हुए, बालक, स्त्री, विवेकजानशृत्य, शरणागत, रधहीन और भयभीत

कहा- ॥ ३४ ॥ 'अर्जुन ! इस बाह्मणाधमको छोड्ना

शत्रुको कभी नहीं भारते॥ ३६॥ परन्तु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरोको मारकर अपने प्राणोंका पोषण करता है. उसका तो क्य ही उसके लिये कल्याणकारी है; क्योंकि वैसी आदतको लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप

करता है और उन पापोंके कारण नरकगामी होता है ॥ ३७ ॥ फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा की थी कि 'मानवती ! जिसने तुम्हारे पुत्रोंका वाच किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊँगा'॥३८॥ इस पापी

कुलाङ्गार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है। इसलिये अर्जुन ! इसे मार ही डालो ॥ ३९ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की, परन्तु अर्जुनका हृदय महान् था। यद्यपि अश्वत्थामाने उनके पुत्रोंकी हत्या की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें

गुरुपुत्रको मारनेकी इच्छा नहीं हुई ॥ ४० ॥ इसके बाद अपने मित्र और सारथि श्रीकृष्णके साध वे अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रोंके लिये शोक करती हुई द्रौपदीको उसे सींप दिया॥४१॥ द्रीपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पश्की तरह बाँधकर लाया गया है। निन्दित कर्म करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करनेवाले गृहपुत्र अश्रत्थामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदीका कोमल इदय कृपासे भर आया और उसने अश्वत्यामाको नमस्कार किया॥४२॥ पुरुपुत्रका इस प्रकार बाँधकर लाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ। उसने कहा—'छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हमलोगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं॥ ४३॥ जिनको कृपासे आपने रहस्यके साथ सारे धनुवेंद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्रके रूपमें आपके सामने

अभी जीवित हैं॥४४-४५॥ महाभाग्यवान् आर्यपुत्र ! आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा और वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य कार्य नहीं है ॥ ४६ ॥ जैसे अपने बच्चोंके मर जानेसे मैं दुखी होकर से रही हैं और मेरी आँखोंसे बार-बार आँस निकल रहे हैं, बैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोये॥४७॥ जो उच्छ्रहरू राजा अपने कुकत्योंसे ब्राह्मणक्लको कृपित कर देते हैं, वह कृपित ब्राह्मणकृल उन राजाओंको सपरिवार शोकारिनमें डालकर शीघ ही भस्म कर देता है'॥४८॥ सुतजीने कहा-शौनकादि ऋषियो ! द्रौपदीकी

खड़े हैं। उनकी अर्धाङ्गिनी कृषी अपने वीर पुत्रकी

ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकीं, वे

बात धर्म और न्यायके अनुकूल थो। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा यधिष्ठिरने

रानीके इन हितभरे श्रेष्ट वचनोंका अभिनन्दन किया ॥ ४९ ॥ साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण और वहाँपर उपस्थित सभी नर-नारियोने द्रौपदीकी यातका समर्थन किया ॥ ५० ॥ उस समय क्रोधित होकर भीमसेनने कहा, 'जिसने सोते हुए बच्चोंको न अपने लिये और न अपने स्वामीके लिये. बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम हैं ॥ ५१ ॥ भगवान ओकणाने द्रौपदी और भीमसेनकी बात सुनकर और अर्जुनकी ओर देखकर कुछ हैसते हए-से कहा ॥ ५२ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—'पतित बाह्यणका भी वध नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना चाहिये'---शास्त्रोमें मैंने ही ये दोनों बातें कही है। इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो ॥ ५३ ॥ तुमने द्रीपदीको सान्त्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी

सत्य करो; साथ ही भीमसेन, प्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो, वह भी करो॥ ५४॥

सुतजी कहते हैं-अर्ज़न भगवानके हदक्की बात तुरंत ताड़ गये और उन्होंने अपनी तलवारसे अधस्यामके सिरको मणि उसके बालोंके साथ उतार ली॥ ५५॥ बालकोंकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था. अब मणि और ब्रह्मतेजसे भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्तीका बन्धन खोलकर उसे शिविरसे निकाल दिया॥ ५६॥ मृंड देना, धन छीन लेना और स्थानसे बाहर निकाल देना—यही ब्राह्मणाधर्मोका बध है। उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वधका विधान नहीं है॥ ५७॥ पूत्रोंकी मृत्युसे द्रौपदी और पाण्डव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बन्धुओंकी दाहादि अन्त्येष्टि क्रिया को ॥ ५८ ॥

## आठवाँ अध्याय

गर्भमें परीक्षित्की रक्षा, कुत्तीके द्वारा भगवान्की स्तुति और युधिष्ठिरका शोक

सुतजी कहते हैं-इसके बाद पाण्डव श्रीकृष्णके साथ जलाञ्जलिके इच्छुक मरे हुए स्वजनोंका तर्पण करनेके लिये खियोंको आगे करके गङ्गातटपर गये ॥ १ ॥ वहाँ उन सबने मृत बन्धुओंको जलदान दिया और उनके गुणोंका स्परण करके बहुत विलाप किया। तदनन्तर भगवानके चरण-कमलोंकी धृलिसे पवित्र गङ्गाजलमें पनः स्नान किया ॥ २ ॥ वहाँ अपने भाइयोके साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे व्याकुल गान्धारी, कुन्ती और द्रौपदी— सब बैठकर मरे हुए खजनोंके लिये शीक करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने घीम्यादि मुनियंकि साथ उनको सान्त्वना दो और समझाया कि संसारके सभी प्राणी कालके अधीन हैं, मौतसे किसीको कोई बचा नहीं सकता ॥ ३-४ ॥

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अजातशङ्ग महाराज युधिष्ठिरको उनका वह राज्य, जो धृतानि छलसे छीन लिया था, वापस दिलाया तथा द्रीपदीके केशोंका स्पर्श करनेसे

जिनकी आयु श्रीण हो गयी थी, उन दृष्ट राजाओंका वध कराया ॥ ५ ॥ साथ ही युधिष्टिरके द्वारा उत्तम सामग्रियोंसे तथा पुरोहितोंसे तीन अश्वमेध यज्ञ कराये । इस प्रकार युधिष्ठिरके पवित्र यशको सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्रके यशकी तरह सब ओर फैला दिया।। ६।। इसके बाद भगवान्। श्रीकृष्णने वहाँसे जानेका विचार किया । उन्होंने इसकेः लिये पाण्डबोसे विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणोंका सत्कार किया । उन लोगोंने भी भगवानुका बड़ा ही सम्पान किया। तदननार सार्त्याक और उद्धवके साथ द्वारका जानेके लिये वे स्थपर सवार हुए । उसी समय उन्होंने देखा-कि उत्तरा भयसे विद्वाल होकर सामनेसे दौड़ी चली आ रही है ॥ ७-८ ॥

क्तराने कहा-देवाधिदेव ! जगदीश्वर ! आप-महायोगी है। आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। आपके अतिरिक्त इस लोकमें मुझे अपय देनेवाला और कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दसरेकी

मृत्युके निमित्त बन रहे हैं॥९॥ प्रभो! आप सर्व-शक्तिमान् है। यह दहकते हुए लोहेका बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन्! यह मुझे चले ही जला डाले, परन्तु मेरे गर्भको नष्ट न करे-ऐसी कृपा कीजिये॥ १०॥

सुतजी कहते हैं---भक्तवत्सल भगवान् श्रीकण उसकी बात सुनते ही जान गये कि अश्वत्यामाने पाण्डवॉके वंशको निर्बीज करनेके लिये ब्रह्मासका प्रयोग किया है ॥ ११ ॥ शीनकजी ! उसी समय पाण्डवीन भी देखा कि जलते हुए पाँच बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिये उन्होंने भी अपने-अपने अस्त्र उठा लिये॥१२॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने अपने अनन्य प्रेमियोपर— शरणागत भक्तोपर बहुत बड़ी विपत्ति आयी जानकर अपने निज अस्त सुदर्शन-चक्रसे उन निज जनोंकी रक्षा की॥१३॥ योगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तराके गर्भको पाण्डवोंको वंश-परम्परा चलानेके लिये अपनी मायाके कवचसे ढक दिया॥ १४॥ शौनकजी ! यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमीध है और उसके निवारणका कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्रीकृष्णके तेजके सामने आकर वह शान्त हो गया ॥ १५ ॥ यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि भगवान् तो सर्वाश्चर्यमय हैं, वे ही अपनी निज शक्ति मायासे स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसारकी सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं॥ १६॥ जब भगवान् श्रीकृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्रकी ज्वालासे मृक्त अपने पुत्रोंके और द्रौपदीके साथ सती कुलीने भगवान् श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की ॥ १७ ॥

कुत्तीने कहा--आप समस्त जीवोंके बाहर और भीतर एकरस स्थित हैं, फिर भी इन्द्रियों और वसियोंसे देखे नहीं जाते; क्योंकि आप प्रकृतिसे परे आदिप्रुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हैं॥ १८॥ इन्द्रियोसे जो कुछ जाता जाता है, उसकी तहमें आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही मायाके परदेसे अपनेको दके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तमको भला, कैसे जान सकती हूँ ? जैसे मृद् लोग दूसरा भेष धारण किये हुए नटको प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, बैसे ही आप दोखते हुए भी नहीं

दीखते ॥ १९ ॥ आप शुद्ध हदयवाले विचारशील जीवन्युक्त परमहंसोंके हृदयमें अपनी प्रेममयी भक्तिका सुजन करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि कियाँ आपको कैसे पहचान सकती है।। २०॥ आप श्रीकृष्ण, वास्ट्रेव, देवकीनन्दन, नन्द गोपके लाइले लाल गोविन्दको हमारा बारंबार प्रणाम है॥२१॥ जिनकी नाभिसे ब्रह्माका जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुन्दर कमलोंकी माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमलके समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण-कमलॉमें कमलका चिह्न है--श्रीकृष्ण ! ऐसे आपको मेरा बार-बार नमस्कार है॥ २२॥ इपीकेश ! जैसे आपने दुष्ट कंसके द्वारा कैंद्र की हुई और चिरकालसे शोकमस्त देवकीकी रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रोंके साथ मेरी भी आपने बार-बार विपत्तियोंसे रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी है। आप सर्वशक्तिमान् हैं। श्रीकृष्ण ! कहाँतक गिनाऊँ —विषसे, लाक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिम्ब आदि राक्षसोंकी दृष्टिसे, दृष्टोंकी द्युत-सभासे, वनवासकी विपत्तियोंसे और अनेक बारके युद्धोंमें अनेक महारिधयोंके शस्त्रास्त्रोंसे और अभी-अभी इस अश्वत्यामाके ब्रह्माख्वसे भी आपने ही हमारी रक्षा की है ॥ २३-२४ ॥ जगद्ग्रो ! हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें; क्योंकि क्रिपत्तियोंने ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जानेपर फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं आना पड़ता॥ २५॥ ऊँचे कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सम्पत्तिके कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मन्ध्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता: क्योंकि आप तो उन लोगोंको दर्शन देते हैं, जो अकिसन है।। २६॥ आप निर्धनोकि परम धन हैं। मायाका प्रपञ्च आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने-आपमें ही विहार करनेवाले, परम शान्तखरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्षके अधिपति है। आपको मैं बार-बार नमस्त्रार करती है।। २७॥ मैं आपको अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सबके

नियन्ता, कालरूप परमेश्वर समझती है। संसारके समस्त

पदार्थ और प्राणी आपसमें टकराकर विषमताके कारण

परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परन्तु आप सबमें समानरूपसे

लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं—यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके सम्बन्धमें लोगोंकी बुद्धि हो विषम हुआ करती है।। २९॥ आप विश्वके आत्मा है, विश्वरूप है। न

आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदिमें आप जन्म लेते

पशु-पदा, मनुष्य, ऋष, जलचर आदम आप जन्म लत हैं और उन योनियोंके अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला हो तो है॥ ३०॥ जब बचपनमें आपने

पह आपना लाला हाता है। एक एक बचपनम आपन दूधकी मटकी फोड़कर यशोदा मैयाको खिझा दिया था और उन्होंने आपको बाँधनेके लिये हाथमें रस्सी ली धी,

तब आपकी आँखोंमें आँसू छलक आये थे, काजल कपोलॉपर बह चला था, नेत्र चञ्चल हो रहे थे और

भयकी भावनासे आपने अपने मुखको नीचेकी और हुका लिया था ! आपकी उस दशाका — लीला-छविका ध्यान करके मैं पोहित हो जाती हैं। भला, जिससे भय भी भय

मानता है, उसकी यह दशा ! ॥ ३१ ॥ आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई-कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचलकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिये उसमें चन्दन प्रकट होता है.

क्यातका विस्तार करनक लिय उसम चन्द्रन प्रकट हाता ह, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यश्लोक राजा यदुकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिये ही आपने उनके वंशमें अवतार

प्रहण किया है।। ३२ ॥ दूसरे लोग यों कहते हैं कि बसुदेव और देवकीने पूर्वजन्ममें (सुतपा और पृश्चिके रूपमें) आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिये

आप अजन्मा होते हुए भी जगत्के कल्याण और दैत्योंके नाशके लिये उनके पुत्र बने हैं ॥ ३३ ॥ कुछ और लोग यो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्योंके अत्यन्त भारसे समुद्रमें

डूबते हुए जहरजकी तरह डगमगा रही थी—पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मकी प्रार्थनासे उसका भार उतारनेके लिये ही आप प्रकट हुए॥ ३४॥ कोई महापुरुष यों कहते हैं

कि जो लोग इस संसारमें अज्ञान, कामना और कमेंकि बन्धनमें जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगोंके लिये श्रवण और स्मरण करनेयोग्य लीला करनेके विचारसे ही

आपने अवतार प्रहण किया है ॥ ३५ ॥ भक्तजन धार-खार आपके चरित्रका त्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते हैं; वे ही अविलम्ब आपके उस प्रवाहको सदाके लिये सेक देता है ॥ ३६ ॥

भक्तवाञ्झकत्पतर प्रभो ! क्या अब आप अपने आश्रित और सम्बन्धी हमलोगोंको छोड़कर जाना चाहते

हैं ? आप जानते हैं कि आपके चरणकमलोंके अतिरिक्त हमें और किसीका सहारा नहीं है । पृथ्वीके राजाओंके तो हम हों से स्टिमेरी हो हुए हैं ॥ २०॥ जैसे जीवके दिसा

हम और किसीका सहारा नहां है । पृथ्याक राजाका ता हम यों ही विरोधी हो गये हैं ॥ ३७ ॥ जैसे जीवके बिनाः इन्द्रियाँ शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिनाः

यदुर्वेशियोंके और हमारे पुत्र पाण्डवीके नाम तथा रूपका अस्तित्व ही क्या रह जाता है ॥ ३८ ॥ गदाधर ! आपके

विलक्षण चरणचिह्नोंसे चिह्नित यह कुरुजाङ्गल-देशकी भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले : जानेके बाद न रहेगी ॥ ३९ ॥ आपकी दृष्टिके प्रभावसे ही

यह देश फ्की हुई फसल तथा लता-वृक्षोंसे समृद्ध हो रहा है। ये बन, पर्वत, नदी और समृद्ध भी आपकी दृष्टिसे ही

है। ये बन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपको दृष्टिसे ही वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं॥ ४०॥ आप विश्वके स्वामी हैं.

विश्वके आत्मा है और विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पाण्डवोमें मेरी बड़ी ममता हो गयी है। आप कृपा करके

स्वजनेकि साथ जोड़े हुए इस स्नेहको दृढ़ फॉसोको काट दीजिये ॥ ४१ ॥ श्रोकृष्ण ! जैसे पङ्गाकी अखण्ड धाराः समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरीः।

और न जाकर आपसे ही निरन्तर प्रेम करती रहे ॥ ४२ ॥<sup>:</sup> श्रीकृष्ण ! अर्जुनके प्यारे सखा यदुवंशशिरोमणे ! आपह

पृथ्वीके भाररूप राजवेशधारी दैत्योंको जलानेके लिये: ऑग्नस्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनल है। गोविन्द !ः आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओंका द:खां

मिटानेके लिये ही हैं। योगेश्वर ! चराचरके गुरु घगवन् !!! मैं आपको नमस्कार करती हैं॥ ४३ ॥

न आपका चमस्तार करता हू ॥ ३३ ॥ सूतजी कहते हैं—इस प्रकार कुन्तीने बड़े मधुर । राज्दोंमें भगवान्की अधिकांश लीलाओंका वर्णन किया ।⊪

यह सब सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी मायासे उसे।। मोहित करते हुए-से पन्द-मन्द मुसकराने लगे॥ ४४॥। उन्होंने कुन्तीसे कह दिया— 'अच्छा ठीक है' और स्थके।

स्थानसे वे हस्तिनापुर लीट आये। वहाँ कुन्ती और सुपद्राणं आदि देवियोंसे विदा लेकर अब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिरने बड़े प्रेमसे उन्हें रोक लिया॥४५॥ राजा युधिष्ठिरको अपने भाई-बन्धओंके मारे जानेका बड़ा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शोक हो रहा था। भगवानुकी लीलाका मर्म जाननेवाले व्यास आदि महर्षियोंने और स्वयं अद्भुत चरित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेष्टा की; परंतु उन्हें सान्खना न मिली, उनका शोक न मिटा॥४६॥ शौनकादि ऋषियो ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अपने स्वजनोंके वधसे बडी चिन्ता हुईं। वे अधिवेकयुक्त चित्तसे स्नेह और मोहके वशमें होकर कहने लगे—भला, मुझ दुरात्माके हदयमें बद्धमुल हुए इस अज्ञानको तो देखो; मैंने सियार-कुलोंके आहार इस अनात्मा शरीरके लिये अनेक असौहिणी \* सेनाका नाश कर डाला ॥ ४७-४८ ॥ मैंने वालक, ब्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई-बन्ध्

幸严女务员有卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖

और गुरुजनोंसे दोह किया है। करोड़ों बरसोंमें भी नरकसे मेरा कुटकारा नहीं हो सकता॥ ४९॥ यद्यपि शास्त्रका बचन है कि राजा यदि प्रजाका पालन करनेके लिये धर्मयद्भमें शत्रुओंको मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता॥ ५०॥ क्षियोंक पति और भाई-बन्धुआंको मारनेसे उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ-यागादिकांके द्वारा मार्जन करनेमें समर्थ नहीं हूँ ॥ ५१ ॥ जैसे कीचड़से गैंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मंदिरासे मदिराकी अपवित्रता नहीं मिटायी जा सकती, वैसे ही बहत-से हिसाबहल यज्ञोंक द्वारा एक भी प्राणीकी हत्याका प्रावश्चित नहीं किया जा सकता॥ ५२॥

## नवाँ अध्याय

### युधिष्ठिराद्दिका भीष्मजीके पास जाना और भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए भीष्मजीका प्राणत्याग करना

सुतजी कहते हैं—इस प्रकार राजा युधिष्टिर अजाद्रोहसे ध्यभीत हो गये। फिर सब धर्मीक ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने कुरुक्षेत्रकी यात्रा की, जहाँ भीष्मपितामह शरशव्यापर पडे हुए थे ॥ १ ॥ शीनकादि ऋषियो ! उस समय उन सब भाइयोने स्वर्णजटित रथोपर. जिनमें अच्छे-अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिरका अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि बाह्मण भी थे॥ २॥ शौनकजी ! अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्ण भी रथपर चढ़कर चले । उन सब भाइयोंके साथ महाराज यूधिष्ठिरकी ऐसी शोभा हुई, मानो यक्षोंसे घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों ॥ ३ ॥ अपने अनुसरों और भगवान् बीकृष्णके साथ वहाँ जाकर पाण्डवॉन देखा कि भीष्मपितामह स्वर्गसे गिरे हुए देवताके समान पृथ्वीपर पड़े हुए हैं : उन लोगोंने उन्हें प्रणाम किया॥४॥ शौनकजी ! उसी समय भरतवंशियोंके गौरवरूप भीष्मपितामहको देखनेके लिये सभी ब्रह्मर्थि.

भगवान् व्यास, बृहदश्च, भरद्वाज, शिष्योंके साथ परशुरामजी, वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गुल्समद, असित, कक्षीवान्, गौतम्, अत्रि, विश्वापित्र, सुदर्शन तथा और भी शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यंकि सहित कश्यप, अद्भिरा-पुत्र बृहस्पति आदि मृनिगण भी वहाँ पथारे ॥ ६-८ ॥ भीष्मपितामह धर्मको और देश-कालके विभागको--कहाँ किस समय क्या करना चाहिये. इस बातको जानते थे। उन्होंने उन बडभागी ऋषियोंको सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया॥ ९॥ वे भगवान् त्रीकृष्णका प्रभाव भी जानते थे। अतः उन्होंने अपनी लीलासे मनुष्यका वेष धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा अगदीश्वरके रूपमें हृदयमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णकी बाहर तथा भीतर दोनों जगह पुजा की ॥ १० ॥ बडे विनय और

देवर्षि और राजर्षि वहाँ आये ॥ ५ ॥ पर्वत, नारद, धीम्य,

२१८७० रथं, २१८७० हथी, १०९३५० पैटल और ६५६०० पुरसवार—इतनी सेनाको अक्षीतिको कहते हैं।

हो ॥ १७ ॥

भीष्मपितामहके पास बैठ गये। उन्हें देखकर भीष्मपितामहकी आँखें प्रेमके आँस्ओंसे भर गयीं। उन्होंने उनसे कहा-- ॥ ११ ॥ 'धर्मपुत्रो ! हाय ! हाय ! यह बड़े कष्ट और अन्यायकी बात है कि तुमलोगोंको ब्राह्मण, धर्म और भगवानुके आश्रित रहनेपर भी इतने कष्टके साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे॥ १२॥ अतिरथी पाण्डुकी मृत्युके समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुमलोगोंके लिये कुत्तीरानीको और साथ-साथ तुन्हें भी बार-बार बहुत-से कष्ट झेलने पडे ॥ १३ ॥ जिस प्रकार बादल वायके वशमें रहते हैं, वैसे ही लोकपालेंकि सहित साए संसार कालभगवान्के अधीन है। मैं समझता है कि त्मलोगोंके जीवनमें ये जो अप्रिय घटनाएँ घटित हुई है, वे सब उन्होंकी लीला है।। १४।। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपूत्र राजा युधिष्टिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुधीरी अर्जुन रक्षाका काम कर रहे हों, गाण्डीव धनुष हो और स्वयं श्रीकृष्ण सुहद् हों---भला, वहाँ भी विपत्तिकी सम्भावना है ? ॥ १५ ॥ ये कालरूप श्रीकृष्ण कव क्या करना चाहते हैं, इस बातको कभी कोई नहीं जानता। बड़े-बड़े ज्ञानी भी इसे जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जाते हैं॥१६॥ यधिष्ठिर ! संसारकी ये सब घटनाएँ ईश्वरेच्छाके अधीन हैं। उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजाका पालन करो; क्योंकि अब तुम्हीं इसके स्वामी और इसे पालन करनेमें समर्थ

ये श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् है। ये सबके आदि-कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी मायासे लोगोंको मोहित करते हुए ये यदुवेशियोंमें छिपकर लीला कर रहे हैं॥ १८॥ इनका प्रभाव अत्यन्त गृह एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर ! उसे भगवान् शङ्कर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान् कपिल ही जानते हैं॥ १९॥ जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हित् मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मन्त्री, दत और सार्यक्षिक बनानेमें संकोच नहीं किया है, वे खंय परमात्मा हैं ॥ २० ॥ इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहङ्काररहित और निष्पाप परमात्मामें उन ऊँचे-नीचे कार्योंके कारण कभी किसी प्रकारको विषयता नहीं

होती ॥ २१ ॥ युधिष्ठिर ! इस प्रकार सर्वत्र सम होनेपर भी, देखो तो सही, वे अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंपर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समयमें जबकि मैं अपने प्राणोंका त्याग करने जा रहा है, इन भगवान् श्रीकृष्णने मुझे साक्षात् दर्शन दिया है॥ २२ ॥ भगवत्परायण योगी पुरुष भक्तिभावसे इनमें अपना मन लगाकर और वाणीसे इनके नामका कीर्तन करते हुए शरीरका त्याग करते हैं और कामनाओंसे तथा कर्मके बन्धनसे छट जाते हैं॥ २३॥ वे ही देवदेव भगवान् अपने प्रसन्न हास्य और रक्तकमलके समान अरुण नेत्रोंसे उल्लंसित मुखवाले चतुर्भुजरूपसे, जिसका और लोगोंको केवल ध्यानमें दर्शन होता है, तबतक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जबतक मैं इस शरीरका त्याग न कर दैं ॥ २४ ॥

सुतजी कहते हैं--यूधिष्ठिरने उनकी यह बात सुनकर शर-शय्यापर सोये हुए भीष्मपितामहसे बहुत-से ऋषियोंके सामने ही नाना प्रकारके धर्मोंके सम्बन्धमें अनेकों रहस्य पुछे॥२५॥ तव तत्त्ववेता भीष्म-पितामहने वर्ण और आश्रमके अनुसार पुरुषके खाभाविक धर्म और वैराग्य तथा रागके कारण विभिन्नरूपसे बतलाये हुए निवृत्ति और प्रवृत्तिरूप द्विविध धर्म, दानधर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म, स्त्रीधर्म और भगवद्धर्म—इन सबका अलग-अलग संक्षेप और विस्तारसे वर्णन किया। शौनकजी ! इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषाधौँका तथा इनकी प्राप्तिके साधनोंका अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हरू विभागशः वर्णन किया ॥ २६-२८ ॥ भीष्यपितामह इस प्रकार धर्मका प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायणका समय आ पहेंचा, जिसे मत्यको अपने अधीन रखनेवाले भगवत्परायण योगीलोग चाहा करते हैं॥ २९॥ उस समय हजारों रिथयोंके नेता भीष्मपितामहने वाणीका संयम करके मनको सब ओरसे हटाकर अपने सामने स्थित आदिपुरुष भगवान् श्रीकृष्णमे लगा दिया। भगवान् श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विग्रहपर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्मजीकी आँखें उसीपर एकटक लग गर्यो ॥ ३० ॥ उनको शस्त्रोंको चोटसे जो पीडा हो रही थी. वह तो भगवानुके दर्शनमात्रसे ही तुरन्त दर हो गयी तथा

भगवानुकी विशुद्ध धारणासे उनके जो कुछ अशुभ शेष थे; वे सभी नष्ट हो गरो। अब शरीर छोड़नेके समय उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियोंके वृत्ति-विलासको रोक दिया

और बड़े प्रेमसे भगवानुकी स्तृति की ॥ ३१ ॥

भीष्यजीने कहा — अब मृत्युके समय मैं अपनी यह

वृद्धि, जो अनेक प्रकारके साधनीका अनुष्टान करनेसे

अत्यन्त शुद्ध एवं कामनारहित हो गयो है, यदवंश-

शिरोमणि अनन्त भगवान् श्रोकृष्णके चरणोमें समर्पित

करता हैं, जो सदा-सर्वदा अपने आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही कभी विहार करनेकी — लीला करनेकी

इच्छासे प्रकृतिको स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि

परम्परा चलती है ॥ ३२ ॥ जिनका शरीर त्रिभुवन-सन्दर

एवं श्याम तमालके समान सौबला है, जिसपर सर्य-रहिमयोंके समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और

कमल-सदश मुखपर श्रेंबराली अलके लटकती रहती है. उंन अर्जुन-सखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्कपट प्रीति

हो ॥ ३३ ॥ मुझे युद्धके समयकी उनकी वह विलक्षण

छवि याद आती है। उनके मुखपर लहराते हुए धुँघराले

बाल बोड़ोंकी टापकी धूलसे मटमैले हो गये वे और पसीनेकी छोटी-छोटी बुँदें शोभायमान हो रही थीं। मैं

अपने तीखे बाणोंसे उनकी त्वचाको बीध रहा था। उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान् श्रीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और आत्मा समर्पित हो जायै ॥ ३४ ॥ अपने

मित्र अर्जुनको बात सुनकर, जो तुरंत ही पाण्डव-सेना और कौरव-सेनाके बीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टिसे ही शत्रुपक्षके

सैनिकोंकी आयु छीन ली, उन पार्थसखा भगवान् श्रीकृष्णमें मेरी परम प्रीति हो ॥ ३५ ॥ अर्जुनने जब दूरसे कौरवोकी सेनाके मुखिया हमलोगोंको देखा, तब पाप

समझकर वह अपने स्वजनेकि वधसे विमुख हो गया।

उस समय जिन्होंने गीताके रूपमें आत्मविद्याका उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया. उन परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमे मेरी प्रीति बनी रहे ॥ ३६ ॥ मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्रीकृष्णको

पहिया लेकर मुझपर झपट पड़े । उस समय वे इतने वेगसे दौड़े कि उनके कंधेका दपट्टा गिर गया और पृथ्वी काँपने लगी॥ ३७॥ मुझ आततायीने तीखे बाण मार-मारकर

हाथींको मारनेके लिये उसपर ट्रट पडता है, वैसे ही रथका

उनके शरीरका कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहलहान हो रहा था, अर्जुनके रोकनेपर भी वे बलपूर्वक मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही

भगवान् श्रीकृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुप्रह और भक्तकरसलतासे परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हों—आश्रय हो ॥ ३८ ॥ अर्जुनके रथकी रक्षामें सावधान

जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमें घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व इवि बन गयी थी, तथा महाभारत युद्धमें मरनेवाले

वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्को प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथि भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासञ्जकी परम प्रीति हो ॥ ३९ ॥ जिनको लटकोली सुन्दर चाल, हाब-भावयुक्त चेष्टाएँ, मधुर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे अत्यन्त सम्मानित

गोपियाँ रासलीलामें उनके अन्तर्धान हो जानेपर

प्रेमोन्पादसे भतवाली होकर जिनकी लीलाओंका अनुकरण करके तन्मय हो गयी थीं, उन्हीं भगवान श्रीकृष्णमें मेरा परम प्रेम हो॥४०॥ जिस समय युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े-बड़े राजाओंसे भरी हुई सभामें सबसे पहले सबकी ओरसे

इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान् श्रीकृष्णको मेरी आँखेकि सामने पूजा हुई थी; वे ही सबके आत्मा प्रम् आज इस मृत्युके समय मेरे सामने खड़े हैं ॥ ४१ ॥ जैसे एक हो सूर्य अनेक आखिसे अनेक रूपेमि दीखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्रीकणा अपने हो द्वारा रचित अनेक शरीरधारियोंके हदयमें अनेक रूप-से जान पडते है: वास्तवमें तो वे एक और सबके हदयमें विराजमान हैं ही।

उन्हीं इन भगवान् श्रीकृष्णको मैं भेद-भ्रमसे रहित होकर

प्राप्त हो गया हैं॥४२॥ सुतजी कहते हैं-इस प्रकार भीष्मपितामहने मन, वाणी और दृष्टिकी वृत्तियोंसे आत्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णमें अपने आपको लीन कर दिया । उनके प्राण वहीं बिलीन हो गये और वे शास्त हो गये॥४३॥

शस्त्र प्रहण कराकर छोड़ेंगा; उसे सत्य एवं ऊँची करनेके लिये उन्होंने अपनी शख्य प्रष्टण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड दो । उस समय ये रथसे नीचे कुट पड़े और सिंह जैसे

उन्हें अनन्त ब्रह्ममें लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गये, जैसे दिनके बीत जानेपर पश्चियोंका कलरव शास हो जाता है॥४४॥ उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साध्यसमावके राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाशसे पृथ्पोकी वर्षा होने लगी॥४५॥ शौनकजी! युधिष्ठिरने उनके मृत शरीरकी अन्त्येष्टि क्रिया करायी और कुछ समयके लिये वे शोकमग्र हो गये॥४६॥ उस समय मुनियोने बड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णकी उनके रहत्यमय

नाम ले-लेकर स्तृति की। इसके पश्चात् अपने हृदयोंको श्रीकृष्णमय बनाकर वे अपने-अपने आश्रमोंको लौट गये॥ ४७॥ तदनन्तर भगवान श्रीकृष्णके साथ युधिष्टिर हस्तिनापुर चले आये और उन्होंने वहीं अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गान्धारीको ढाढस बँधाया॥४८॥ फिर धृतराष्ट्रकी आज्ञा और भगवान् श्रीकृष्णकी अनुमतिसे समर्थ सजा युधिष्ठिर अपने वंशपरम्परागत साम्राज्यका धर्मपूर्वक शासन करने लगे॥४९॥

## दसवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णका द्वारका-गमन

शीनकजीने पृष्ठा—धार्मिकशिरोमणि महाराज युधिष्ठरने अपनी पैतुक सम्पत्तिको हड्डप जानेके इच्छक आततायियोंका नाश करके अपने भाइयोंके साथ किस प्रकारसे राज्य-शासन किया और कौन-कौन-से काम किये, क्योंकि भोगोंमें तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं ॥ १ ॥

सुतजी कहते हैं--सम्पूर्ण सृष्टिको उर्जावित करनेवाले भगवान् श्रीहरि परस्परकी कलहाग्निसे दग्ध कुरुवंशको पुनः अंकुरितकर और युधिष्टिरको उनके राज्यसिंहासनपर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए॥२॥ भीष्मपितामह और भगवान् श्रीकृष्णके उपदेशींके श्रवणसे उनके अन्तःकरणमें विज्ञानका उदय हुआ और प्रान्ति मिट गयो । भगवानुके आश्रयमें रहकर वे समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका इन्द्रके समान शासन करने लगे । भीमसेन आदि उनके भाई पूर्णरूपसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते थे ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरके राज्यमें आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृथ्वीमें समस्त अभीष्ट वस्त्एँ पैदा होती थीं, बड़े-बड़े थनोवाली बहत-सी गौएँ प्रसन्न रहकर गोशालाओंको दूधसे सींचती रहती थीं ॥४॥ नदियाँ. समृद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएँ और ओर्पाधयाँ प्रत्येक ऋतुमें यथेष्टरूपसे अपनी-अपनी बस्तुएँ राजाको देती थीं ॥ ५ ॥अजातरात्रु महाराज युधिष्टिरके राज्यमे किसी प्राणीको कभी भी आधि-व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आव्यिक क्लेश नहीं होते थे ॥ ६ ॥

अपने बन्धुओंका शोक मिटानेके लिये और अपनी वहिन सुभद्राकी प्रसन्नताके लिये भगवान् श्रीकृष्ण कई महीनोतक हस्तिनापुरमें ही रहे॥ ७॥ फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिरसे द्वारका जानेकी अनुमति माँगी, तब राजाने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान् उनको प्रणाम करके रथपर सवार हुए। कुछ लोगों (समान उप्रवालों) ने उनका आलिङ्गन किया और कुछ (छोटी उम्रवालों) ने प्रणाम ॥ ८ ॥ उस समय सुभद्रा, द्रीपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मुर्च्छित-से हो गये। वे शार्क्स्याणि श्रीकृष्णका विरह नहीं सह सके ॥ ९-१० ॥ भगवदक्त सत्पृष्योंके सङ्गरी जिसका दुःसङ्ग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान्के मधुर-मनोहर स्वशको एक बार भी सन लेनेपर फिर उसे छोड़नेकी कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवानके दर्शन तथा स्पर्शसे, उनके साथ आलापे करनेसे तथा साथ-ही-साथ सोने, उठने-बैठने और भोजन करनेसे जिनका सम्पूर्ण इदय उन्हें समर्पित हो चुका थां, वे पाण्डव भला, उनका विरह कैसे सह सकते थे ॥ ११-१२ ॥ उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब निर्निमेष नेत्रीसे भगवानुको देखते हुए स्नेह-बन्धनसे बैंधकर जहाँ-तहाँ दौड़ रहे थे ॥ १३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके भरसे चलते समय उनके बन्धुओंकी स्वियोंके नेत्र

उत्कण्ठावश उमड़ते हुए अस्अासे भर आये; परन्तु इस भयसे कि कहीं यात्राके समय अशकुन न हो जाय, उन्होंने बड़ी कविनाईसे उन्हें रोक लिया ॥ १४ ॥

भगवान्के प्रस्थानके समय मृदङ्क, शङ्क, भेरी, बीणा, ढोल, नरसिंगे, घुन्धुरी, नगारे, घंटे और दुन्दुचियाँ आदि बाजे बजने लगे॥ १५॥ भगवान्के दर्शनकी ·लालसासे कुरुवंशकी स्त्रियाँ अटारियोपर चढ़ गयीं और प्रेम, लज्जा एवं मुसकानसे युक्त चितवनसे भगवानुको देखती हुई उनपर पुष्पोंको वर्षा करने लगीं ॥ १६ ॥ उस समय भगवानुके त्रिय सखा वैचराले बालोंवाले अर्जुनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका यह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियोंकी झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रलोंका बना हुआ था, अपने हाथमें ले लिया॥ १७॥ उद्भव और सात्यिक बड़े विचित्र चैवर हुलाने लगे। मार्गमें भगवान् श्रीकृष्णपर चारों ओरसे पृष्पोंकी वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मध्र झाँकी थी॥ १८॥ जहाँ-तहाँ जाह्मणंकि दिये हुए सत्य आशीर्वाद सुनायी पड़ रहे थे। खे सगुण भगवान्के तो अनुरूप ही थे; क्योंकि उनमें सब कुछ है, परन्तु निर्नुणके अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है ॥ १९ ॥ हास्तिनापुरकी कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें रम गया था, आपसमें ऐसी बातें कर रही थीं, जो सबके कान और मनको आकृष्ट कर रही थीं ॥ २०॥

संगातन परम पुरुष है, जो प्रलयके समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूपमें स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टिके मूल ये तीनो गुण भी नहीं रहते । जगदात्मा ईश्वरमें जीव भी लीन हो जाते है और महतत्त्वादि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्तमें सो जाती हैं॥ २१॥ उन्होंने ही फिर अपने नाम-रूपरहित स्वरूपमें नामरूपके निर्माणकी इच्छा की, तथा अपनी काल-शक्तिसे प्रेरित प्रकृतिका, जो कि उनके अंशभूत जीवोंको मोहित कर लेती है और सृष्टिकी रचनामें प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहारके लिये वेदादि शास्त्रोंकी रचना की ॥ २२ ॥ इस जगत्में जिसके स्वरूपका साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने प्राणींको यशमें करके भक्तिसे प्रफुल्लित निर्मल

हृदयमें किया करते हैं, ये श्रीकृष्ण वही साक्षात

ं वे आपसमें कह रही थीं—'सखियो ! ये वे ही

परब्रह्म हैं। वास्तवमें इन्होंको भक्तिसे अन्तःकरणकी पूर्ण शक्ति हो सकती है, योगादिके द्वारा नहीं ॥ २३ ॥ सखी ! वास्तवमें ये वही हैं, जिनकी सुन्दर लीलाओंका गायन वेटोंमें और दसरे गोपनीय शास्त्रीमें व्यासादि रहस्यवादी ऋषियोंने किया है---जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीलासे जगत्की सृष्टि, पालन तथा संहार करते है, परन्तु उनमें आसक्त नहीं होते॥ २४॥ जब तामसी बुद्धिवाले राजा अधर्मसे अपना पेट पालने लगते हैं तब ये ही सत्त्वगुणको स्वीकारकर ऐसर्य, सत्य, ऋत, दया और यश प्रकट करते और संसारके कल्याणके लिये युग-चुगमें अनेकों अवतार धारण करते हैं॥२५॥ अहो ! यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है; क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण करके इस वंशको सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन (ब्रजमण्डल) भी अत्यन्त धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्थामें घप-फिरकर सुशोधित किया है।। २६।। बड़े हर्षकी बात है कि द्वारकाने स्वर्गके यशका तिरस्कार करके पृथ्वीके पवित्र यशको बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँकी प्रजा अपने स्थामी भगवान् श्रीकृष्णको, जो बड़े प्रेपसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए उन्हें क्यादृष्टिसे देखते हैं, निरन्तर निहारती रहती हैं॥ २७॥ सखी ! जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, उन कियोंने अवस्य ही वृत, स्नान, हवन आदिके द्वारा इन परमात्पाकी आराधना की होगी; क्योंकि वे बार-बार इनकी उस अधर-स्थाका पान कस्ती हैं, जिसके स्मरणमात्रसे ही व्रजनालाएँ आनन्दसे मुर्च्छित हो जाया करती थीं ॥ २८ ॥ ये स्वयंवरमें शिश्पाल आदि मतवाले राजाओंका मान मर्दन करके जिनको अपने बाहबलसे हर लाये थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युप्त, साम्ब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि आठों पटरानियाँ और भीमासुरको मारकर लायी हुई जो इनकी हजारों अन्य पित्रयाँ हैं, वे वास्तवमें धन्य है। क्योंकि इन सभीने स्वतन्त्रता और पवित्रतासे रहित

स्तीजीवनको पवित्र और उञ्ज्वल बना दिया है। इनकी महिमाका वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात्

कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण है, जो नाना प्रकारकी प्रिय

चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओकी भेंटसे इनके

हदयमें प्रेम एवं आनन्दकी अभिवृद्धि करते हुए कभी एक

क्षणके लिये भी इन्हें छोड़कर दूसरो जगह नहीं जाते ॥ २९-३० ॥

हस्तिनापुरकी स्थियाँ इस प्रकार बातचीत कर ही रही वीं कि भगवान् श्रीकृष्ण मन्द मुसकान और प्रेमपूर्ण चितवनसे उनका अभिनन्दन करते हुए वहाँसे बिदा हो गये ॥ ३१ ॥ अजातशत्रु युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी; उन्हें स्नेहवश यह सङ्ख्रा हो आयी थी कि कहीं रास्तेमे शत्र इनपर आक्रमण न कर दें॥ ३२ ॥ सुद्रुढ प्रेमके कारण कुरुवंशी पाण्डव भगवानके साथ बहुत दूरतक चले गये। वे लोग उस समय भावी विरहसे व्याकुल हो रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने

उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सारपिक, उद्भव आदि प्रेमी मित्रोंके साथ द्वारकाकी यात्रा की॥ ३३ ॥ शौनकजी ! वे कुरुजाङ्गल, पाञ्चाल, शुरसेन, यमुनाके तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्त्य, सारस्वत और मरुधन्व देशको पार करके सीवीर और आभीर देशके पश्चिम आनर्त देशमें आये। उस समय अधिक चलनेके कारण भगवानुके रथके थोड़े कुछ थक-से गये थे ॥ ३४-३५॥ मार्गमें स्थान-स्थानपर लोग उपहारादिके द्वारा भगवानुका सम्मान करते, सायङ्काल होनेपर वे रथपरसे भूमिपर उत्तर आते और जलाशयपर जाकर सन्ध्या-बन्दन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी।। ३६॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

द्वारकामें श्रीकृष्णका राजोचित स्वागत

सुतजी कहते हैं-श्रीकृष्णने अपने समृद्ध आनर्त्त देशमें पहुँचकर वहाँके लोगोंकी विरह-वेदना बहुत कुछ शान्त करते हुए अपना श्रेष्ट पाञ्चजन्य नामक शङ्क बजाया ॥ १ ॥ भगवान्के होठोंकी लालोसे लाल हुआ वह श्रेत वर्णका शङ्ख बजते समय उनके कर-कमलोंमें ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे लाल रंगके कमलोंपर बैठकर कोई राजहंस उच्चस्वरसे मधर गान कर रहा हो ॥ २ ॥ भगवान्के शङ्ककी वह ध्वनि संसारके भयको भयभीत करनेवाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे नगरके बाहर निकल आयी ॥ ३ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने आत्मलाभसे ही सदा-सर्वदा पूर्णकाम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदरसे भगवान सूर्यको भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकारको चेंटोंसे प्रजाने श्रीकष्णका स्वागत किया॥४॥ सबके मुख-कमल प्रेमसे खिल उठे। वे हर्षगद्गद वाणीसे सबके सुहद् और संरक्षक भगवान् श्रीकृष्णको टोक वैसे ही स्तृति करने लगे, जैसे बालक अपने पितासे अपनी तोतली बोलीमें बातें करते हैं ॥ ५ ॥ 'स्वामिन ! हम आपके उन चरण-कमलोंको सदा-सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वन्दना ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्रतक

करते हैं, जो इस संसारमें परम कल्याण चाहनेवालॉके लिये सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण से सेनेपर परम समर्थ काल भी एक बालतक बाँका नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ विश्वभावन ] आप ही हमारे माता, सुहद् स्वामी और पिता हैं; आप ही हमारे सदगुरू और परम आराध्यदेव हैं। आपके चरणोंकी सेवासे हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें॥ ७॥ अहा ! हम आपको पाकर सनाध हो गये। क्योंकि आपके सर्वसौन्दर्यसार अनुषम रूपका हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुन्दर मुख है। प्रेमपूर्ण मुसकानसे किग्ध चितवन ! यह दर्शन तो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है॥८॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! जब आप अपने बन्ध-बान्धवाँसे मिलनेके लिये हस्तिनापुर अथवा मधुरा (व्रज-मण्डल) चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक-एक क्षण कोटि-कोटि वर्षोंके समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है, जैसी सुर्यके बिना आँखोंको॥९॥ भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण प्रजाके मुखसे ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टिसे उनपर अनुग्रहकी वृष्टि करते हुए द्वारकामें प्रविष्ट हुए ॥ १० ॥

जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती (पातालपुरी) की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवानुकी वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशाई, अई, कुक्र, अन्धक और वृष्णिवंशी यादवाँसे, जिनके पराक्रमको तलना और किसीसे भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी॥ ११॥ वह पुरी समस्त ऋतुओंके सम्पूर्ण वैभवसे सम्पन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओंके कुनोंसे युक्त थी। स्थान-स्थानपर फलोंसे पूर्ण उद्यान, पुष्पवारिकाएँ एवं क्रीडावन थे। बीच-बीचमें कमलवृक्त सरोवर नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ १२॥ नगरके फाटकों, महलके दरवाजो और सड़कोंपर भगवानुके स्वागतार्थ बंदनवारे लगायी गयी थीं। चारी ओर चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानोंपर घामका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था ॥ १३ ॥ उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाडु-बुहारकर सुगन्धित जलसे सींच दिये गये थे। और मगवानुके स्वागतके लिये बरसाये हुए फल-फुल, अक्षत-अङ्कर चारों ओर बिखरे हुए थे॥ १४॥ घरोंके अत्येक द्वारपर दही, अक्षत, फल, ईख, जलसे भरे हुए कलश, उपहारकी वस्तुएँ और घूप-दीप आदि सजा दिये गये थे॥ १५॥

उदारशिरोमणि वस्देव, अक्रुर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रशुप्त, चारुदेष्ण और जाम्बक्तीनन्दन भाम्बने जब यह सना कि हमारे प्रियतम भगवान श्रीकष्ण आ रहे हैं, तब उनके मनमें इतना आनन्द उमड़ा कि उन लोगोंने अपने सभी आवश्यक कार्य— सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिये। प्रेमके आवेगसे उनका हृदय उछलने लगा। वे मङ्गलशकुनके लिये एक गजराजको आगे करके स्वस्त्ययन-पाठ करते हुए और मार्ङ्गलक सामप्रियोसे सुसन्जित ब्राह्मणोंको साथ लेकर चले। शृक्ष और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेदध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रधोंपर सवार हुए और बड़ी आदरबृद्धिसे भगवानुकी अगवानी करने चले ॥ १६-१८ ॥ साथ ही भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ट वारांगनाएँ, जिनके मुख कपोलॉपर चमचमाते हुए कुण्डलॉकी कान्ति पड़नेसे बड़े सुन्दर दीखते थे, पालकियोंपर चढ़कर भगवानुकी अगवानीके लिये चलीं ॥ १९ ॥ बहुत-से नट,

नाचनेवाले, गानेवाले, विरद वखाननेवाले सूत, मागध और वंदीजन भगवान् श्रीकृष्णके अद्भृत चरित्रोंका गायन करते हुए चले॥ २०॥

भगवान् श्रीकृष्णने बन्धु-बान्धवों, नागरिकों और सेक्कोंसे उनकी योग्यताके अनुसार अलग-अलग मिलकर सबका सम्मान किया॥२१॥ किसोको सिर ङ्काकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे अभिवादन किया, किसीको इदयसे लगाया, किसीसे हाथ मिलाया, किसीकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया और किसीको केवल प्रेमभरी दृष्टिसे देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी, उसे वही-वरदान दिया । इस प्रकार चाण्डालपर्यन्त सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपलीक ब्राह्मण और बुद्धीका तथा दूसरे लोगोंका भी आशीर्वाद प्रहण करते एवं बंदीजनोंसे विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान् श्रीकृष्णने नगरमें प्रेवश किया ॥ २२-२३ ॥

शौनकजी !जिस समय भगवान राजमार्गसे जा रहे थे, उस समय द्वारकाकी कुल-कामिनियाँ भगवान्के दर्शनको हो परमानन्द मानकर अपनी-अपनी अटारियोपर चढ़ गयीं ॥ २४ ॥ भगवान्का वक्षःस्थल मृर्तिमान् सौन्दर्यसक्ष्मीका निवासस्थान है। उनका मुखारविन्द नेत्रोंके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुधासे भरा हुआ पात्र है। उनकी भूजाएँ लोकपालोंको भी शक्ति देनेवाली हैं। उनके चरणकमल भक्त परमहंसेकि आश्रय हैं। उनके अङ्ग-अङ्ग शोभाके धाम है। भगवानकी इस छविको द्वारकावासी नित्य-निरन्तर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आँखें एक क्षणके लिये भी तुप्त नहीं होतीं॥ २५-२६॥ द्वारकाके राजपथपर भगवान् श्रीकृष्णके ऊपर श्रेत वर्णका छत्र तना हुआ था, श्वेत चँबर डुलाये जा रहे थे, चारों ओरसे पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी, वे पीताम्बर और वनमाला धारण किये हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सुर्य, चन्द्रमा, इन्द्रधन्य और विजलीसे शोधायमान हो ॥ २७ ॥ भगवान् सबसे पहले अपने माता-पिताके महलमें

गये। वहाँ उन्होंने बड़े आनन्दसे देवकी आदि सातों माताओंको चरणोपर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओंने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर गोदमें बैठा

सकती है ॥ ३३ ॥

लिया। स्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहने लगी, उनका हृदय हर्षसे विद्वल हो गया और वे आनन्दके ऑसओसे उनका अभिषेक करने लगों॥ २८-२९॥ माताओंसे आजा लेकर वे अपने समस्त भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ पद्मनमें गये। उसमें सोलह हजार पिनयोंके अलग-अलग महल थे॥३०॥ अपने प्राणनाथ भगवान् श्रीकृष्णको बहुत दिन बाहुर रहनेके बाद घर आया देखकर गनियोंके हृदयमें बडा आनन्द हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक च्यान छोड़कर उट खड़ी हुई; उन्होंने केवल आसनको ही नहीं, बॉल्क उन नियमोंको\* भी त्याग दिया, जिन्हें उन्होंने पतिके प्रवासी होनेपर प्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रोमें लजा छ। गयी॥३१॥ भगवान्के प्रति उनका भाव बड़ा ही गम्भीर था। उन्होंने पहले मन-ही-मन, फिर नेत्रोंके द्वारा और तत्पश्चात् पुत्रोंके बहाने शरीरसे उनका आलिङ्गन किया । शौनकजी ! उस समय उनके नेत्रोमें जो प्रेमके आंस् छलक आये थे, उन्हें सङ्कोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशताके कारण वे उलक ही

जला देता है, वैसे ही पृथ्वीके भारभूत और शक्तिशाली राजाओंने परस्पर फुट डालकर बिना शख बहुण किये ही भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें कई अक्षौहिणी सेनासहित एक दसरेसे मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गये॥ ३४ ॥ साक्षात् परमेश्वर ही अपनी लीलासे इस मनुष्य-लोकमें अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणी-रलोंमे रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यकी तरह क्रीडा की ॥ ३५ ॥ जिनकी निर्मल और मध्र हैंसी उनके हृदयके उन्मुक्त भावोंको सुचित करनेवाली थी, जिनकी लजीली चितवनकी चोटसे बेस्थ होकर विश्वविजयी कामदेवने भी अपने धनुषका परित्याग कर दिया था---वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम-विलासोंसे जिनके मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकीं, उन असङ्ग भगवान श्रीकष्णको संसारके लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं—यह उनकी मूर्खता है।। ३६-३७॥ यही तो भगवान्की भगवत्ता है कि वे प्रकृतिमें स्थित होकर भी उसके गुणोंसे कभी लिप्त नहीं होते, जैसे गये ॥ ३२ ॥ यद्मपि भगवान् श्रीकृष्ण एकान्तमें सर्वदा ही भगवानुकी शरणागत बृद्धि अपनेमें रहनेवाले प्राकृत उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण-कमल उन्हें गुणोंसे लिप्त नहीं होती॥३८॥ वे मुद्र क्षियाँ भी पर-पदपर नये-नये जान पडते। भला, स्वभावसे ही श्रीकृष्णको अपना एकान्तसेवी, स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थीं; क्योंकि वे अपने स्वामीके ऐसर्यको नहीं जानती चञ्चल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षणके लिये भी कभी नहीं छोड़तीं, उनकी संनिधिसे किस स्रोको तप्ति हो थीं---डीक वैसे ही जैसे अहंकारकी वृत्तियाँ ईश्वरको अपने धर्मसे यक्त महत्ती हैं॥ ३९॥

जैसे वाय बाँसोंके संघर्षसे दावानल पैदा करके उन्हें

## बारहवाँ अध्याय

#### परीक्षित्का जन्म

शौनकजीने कहा---अश्वत्थामाने जो अत्यन्त दिया॥१॥ उस गर्भसे पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तराका गर्भ नष्ट हो । परीक्षित्के, जिन्हे शुकदेवजीने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह गया था; परन्तु भगवान्ने उसे प्नः जीवित कर

क्रीडी शरीरसंस्कारं समाजीतस्वदर्शनम् । हास्यं परगृहे कनं स्वजेत्योकितभर्तृका ॥

जिसका पति परदेश गया हो, उस भीको सोल-कृट, शृहार, सामाजिक उत्सवीर्ध भाग होता. हंसी-पताक करना और पराये वर जाना पाँच कामीको त्याग देना चाहिये।

जिस खीका पति किटेश गया हो, उसे इन नियमोका पालन करना चित्रये—

सब यदि आप ठीक समझें तो कहें; हमलोग बड़ी श्रद्धांके साथ सूनना चाहते हैं॥ २-३॥

सूतजीने कहा—धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाको प्रसन्न रखते हुए पिताके समान उसका पालन करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके सेवनसे वे समस्त भोगोंसे निःस्पृह हो गये थे॥४॥

शौनकादि ऋषियो ! उनके पास अत्ल सम्पत्ति थी, ंडन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकोंका अधिकार प्राप्त किया था। उनको रानियाँ और भाई अनुकुल थे, सारी पथ्वी उनकी थी, वे जम्बद्वीपके स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्गतक फैली हुई थी॥ ५॥ उनके पास भोगकी ऐसी सामग्री थी, जिसके लिये देवतालोग भी लालायित रहते हैं। परन्तु जैसे भूखे

वैसे ही उन्हें भगवानके सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी॥ ६॥ शौनकजी ! उत्तराके गर्भमें स्थित वह वीर शिशु

मनुष्यको भोजनके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सहाते.

ंपरीक्षित् जब अश्वस्थामाके ब्रह्मास्वके तेजसे जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आँखोंके सामने एक ज्योतिर्मय िपुरुष है।। ७ ॥ वह देखनेमें तो अंगूठेभरका है, परन्तु उसका खरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यन्त सुन्दर स्थाम

शरीर है, विजलीके समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किये हुए है, सिरपर सोनेका मुक्ट झिलमिला रहा है। उस

निर्विकार पुरुषके बड़ी ही सुन्दर लंबी-लंबी चार भुजाएँ हैं। कानोमें तपाये हुए स्वर्णके सुन्दर कृष्डल है, आँखोंमें

लालिमा है, हाथमें लुकेके समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार-बार भूमाता जा रहा है और स्वयं शिशुके चारों ओर घूम रहा है॥ ८-९॥ जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे

तेजको शान्त करता जा रहा था । उस पुरुषको अपने समीप देखकर वह गर्भस्य शिश् सोचने लगा कि यह कौन

कुहरेको भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदाके द्वारा ब्रह्मास्त्रके

है।। १० ॥ इस अकार उस दस मासके गर्भस्थ शिशुके

सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान् श्रीकृष्ण बहासिके

तेजको शान्त करके वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ११॥ तदनन्तर अनुकूल प्रहोंके उदयसे युक्त समस्त

सद्ग्णोंको विकसित करनेवाले शुभ समयमें पाण्डुके वंशधर परीक्षित्का जन्म हुआ। जन्मके समय ही वह

बालक इतना तेजस्वी दीख पड़ता था, मानो स्वयं पाण्डुने ही फिरसे जन्म लिया हो ॥ १२ ॥ पौत्रके जन्मकी बात

सुनकर राजा युधिष्ठिर मनमें बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धीम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणीसे मङ्गलवाचन और

आतकर्म-संस्कार करवाये ॥ १३ ॥ महाराज युधिष्ठिर दानके योग्य समयको जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ \* नामक कालमें अर्थात् नाल काटनेके पहले ही ब्राह्मणोंको सुवर्ण, गौएँ, पृथ्वी, गाँव, उत्तम जातिके हाथी-घोड़े और

अत्यन्त विनयी युधिष्ठिरसे कहा- 'पुरुवंश-शिरोपणे ! कालकी दुर्नियार गतिसे यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परन्तु तुसलोगोंपर कृपा करनेके लिये भगवान्। विष्णुने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर

दी ॥ १५-१६ ॥ इसीलिये इसका नाम विष्णुरात होगा।।

निस्सन्देह यह बालक संसारमें बड़ा यशस्त्री, भगवानुका

उत्तम अत्रका दान दिया ॥ १४ ॥ ब्राह्मणीने सन्तष्ट होकर

परम भक्त और महापुरुष होगा'॥ १७॥ युधिष्टिरने कहा---महात्माओ ! यह बालक क्या

अपने उञ्चल यशसे हमारे वंशके पवित्रकीर्ति महात्मा राजर्षियोंका अनुसरण करेगा ? ॥ १८ ॥ ब्राह्मणोंने कहा-धर्मराज !यह मनुपन्न इश्वाकुके

समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामके समान ब्राह्मणभक्त और सत्यप्रतिज्ञ होगा ॥ १९ ॥ यह उशीनर-नरेश शिविके समान दाता

और शरणागतवत्सल होगा तथा याज्ञिकोंमें दुव्यन्तके पुत्र

भरतके समान अपने वंशका यश फैलायेगा॥ २०॥

बनुर्धरोमें यह सहस्रवाह अर्जुन और अपने दादा पार्थके समान अग्रगण्य होगा। यह अग्निके समान दर्शवं और सभुद्रके समान दुस्तर होगा॥ २१॥ यह सिंहके समान परक्रमी, हिमाचलकी तरह आश्रय लेनेयोग्य, पृथ्वीके

<sup>\*</sup> नालच्छेदनसे पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा है—'यावत्र छिदाते नालं तावत्रात्रीत सूतकम्। क्रिके नालं ततः पश्चात् सूतकं तु विकीयते ॥' इसी समयको 'प्रजातीर्थ' काल कहते हैं । इस समय जो दान दिया जाता है, वह अक्षय होता है । स्मृति कहती है — 'पुत्रे जाते व्यतीपाते दर्त भवति चाक्षयम् ।' अर्थात् 'पुत्रोत्पत्ति और न्यतोपातके समय दिया तुआ दान अक्षय होता है ।'

सदश तितिक्षु और माता-पिताके समान सहनशील होगा ॥ २२ ॥ इसमें पितामह बद्याके समान समता रहेगी. भगवान् शंकरको तरह यह कृपाल् होगा और सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्रय देनेमें यह लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुके समान होगा॥२३॥ यह समस्त सदगुणोंकी महिमा धारण करनेमें श्रीकृष्णका अनुवायी होगा, रन्तिदेवके समान उदार होगा और ययातिके समान धार्मिक होगा॥ २४॥ धैर्यमें बलिके समान और भगवान श्रीकृष्णके प्रति दृढ़ निष्ठामें यह प्रह्लादके समान होगा। यह बहत-से अक्षमेध-यहाँका करनेवाला और युद्धाँका सेवक होगा ॥ २५ ॥ इसके पुत्र राजर्षि होंगे । मर्यादाका उल्लङ्घन करनेवालोंको यह दण्ड देगा। यह पृथ्वीमाता और धर्मकी रक्षाके लिये कलियुगका भी दमन करेगा ॥ २६ ॥ ब्राह्मणकुमारके शापसे तक्षकके द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान्के चरणोंकी शरण लेगा॥२७॥ राजन्! व्यासनन्दन शुकदेवजीसे यह आत्माके यधार्थ खरूपका ज्ञान प्राप्त करेगा और अन्तमें यङ्गातटपर अपने शारीरको त्यागकर निश्चय ही अभयपद प्राप्त करेगा॥ २८॥

ज्यौतिषशासके विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्टिरको इस प्रकार बालकके जन्मलग्नका फल बतलाकर और भेंट-पूजा लेकर अपने-अपने घर चले गये ॥ २९ ॥ वही यह वालक संसारमें परीक्षित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ; क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भमें जिस पुरुषका दर्शन पा किय \*\*\*\*

चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगोंमें उसीकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमेंसे कीन-सा वह है ॥ ३० ॥ जैसे शुक्लपक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कलाओंसे पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, बैसे ही वह राजकमार भो अपने गुरुजनेकि लालन-पालनसे ऋमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ ही सयाना हो गया ॥ ३१ ॥

इसी समय खजनोंके वधका प्रायक्षित करनेके लिये राजा युधिष्टिरने अश्वमेध-यज्ञके द्वारा भगवानुको आराधना करनेका विचार किया, परन्तु प्रजासे वसूल किये हुए कर और दण्ड (जुर्मीन) की स्कमके अतिरिक्त और धन न होनेके कारण वे बड़ी चिन्तामें पड़ गये॥ ३२॥ उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्रीकृष्णकी प्रेरणासे उनके भाई उत्तर दिशामें राजा मरुत और बाह्मणोंद्वारा छोड़ा हुआ \* बहुत-सा धन ले आये॥ ३३॥ उससे यज्ञकी सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज यधिष्ठिरने तोन अधमेध-यज्ञोंके द्वारा भगवानुको पूजा की ॥ ३४ ॥ युधिष्ठिरके निमन्त्रणसे पधारे हुए भगवान् ब्राह्मणोद्वारा उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुहृद् पाण्डवीकी प्रसन्नताके लिये कई महीनॉतक वहाँ रहे॥ ३५॥ शौनकजी ! इसके बाद भाइयोंसहित राजा युधिष्टिर और द्रौपदीसे अनुमति लेकर अर्जुनके साथ यदवंशियोसे थिरे हुए भगवान् श्रीकृष्णने द्वारकाके लिये प्रस्थान किया॥ ३६॥

# तेरहवाँ अध्याय

विदुरजीके उपदेशसे धृतराष्ट्र और गान्धारीका वनमें जाना

सुलजी कहते हैं-विदुरजी तीर्थवात्रामें महर्षि मैत्रेयसे आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आये। उन्हें जो कुछ जाननेकी इच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी थी ॥ १ ॥ विदुरजीने मैत्रेय ऋषिसे जितने प्रश्न किये थे, उनका उत्तर सुननेके पहले ही श्रीकृष्णमें अनन्य

भक्ति हो जानेके कारण वे उत्तर सननेसे उपराप हो गये॥ २॥ शीनकजी ! अपने चाचा विदुरजीको आया देख धर्मराज वृधिष्ठिर, उनके चारों भाई, धतराष्ट्र, ययुत्स, संजय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पाण्डव-परिवारके अन्य सभी नर-नारी और

<sup>🍍</sup> पूर्वकालमें महरग्रज मरुतने ऐसा यह किया था, जिसमें सभी पात्र सूवर्णके थे। यह सम्बद्धा हो आनेपर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशामें फिक्त्या दिये थे। उन्होंने बाहाचीको भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके, वे भी उसे उत्तर दिशामें ही ओड़कर वरते आये। पॉरस्यक धनपर सञ्जनः अधिकार होता है, इसलिये उस धनको मैंगवाकर भगवानुने वृधिष्ठिरका यह कराया।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विनाशको बात नहीं कही ॥ १२ ॥ करुणहृदय विदुरजी 

प्रसन्नतासे, मानो मृत शरीरमें प्राण आ गया हो--ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानीके लिये सामने गये।

वधायोग्य आलिङ्गन और प्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले और विरहजनित उत्कण्ठासे कातर होकर सबने

प्रेमके आँसु बहाये। युधिष्ठिरने आसनपर बैठाकर उनका यधोचित सत्कार किया॥ ३—६॥ जब वे घोजन एवं

विश्राम करके स्खपूर्वक आसनपर बैठे थे तब युधिष्टिरने

विनयसे झककर सबके सामने ही उनसे कहा ॥ ७ ॥

युधिष्टिरने कहा-चाचाजी ! जैसे पक्षी अपने

अंडोंको पंखोंकी छायाके नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, बैसे ही आपने अत्यन्त वात्सल्यसे अपने कर-कमलांकी छत्रछायामे हमलोगांको पाला-पोसा है। बार-बार आपने हमें और हमारी माताको विषदान और लाक्षागृहके दाह आदि विपत्तियोंसे बचाया है। क्या आप

कभी हम लोगोंको भी याद करते रहे हैं ? ॥ ८ ॥ आपने पृथ्वीपर विचरण करते समय किस वृत्तिसे जीवन-निर्वाह किया ? आपने पृथ्वीतलपर किन-किन तीथौँ और मुख्य क्षेत्रोंका सेवन किया ? ॥ ९ ॥ प्रभी ! आप-जैसे

भगवानुके प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्धस्वरूप होते हैं। आपलोग अपने हृदयमें विराजमान भगवानके द्वारा तीर्योंको भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं ॥ १० ॥

वाचाजी ! आप तीर्थयात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गये होंगे। वहाँ हमारे सहुद एवं भाई-कम् यादकलोग, जिनके एकमात्र आराध्यदेव श्रीकृष्ण है, अपनी नगरीमें सुखसे तो हैं न ? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो

सुना तो अवश्य ही होगा॥ ११॥

युधिष्ठिरके इस प्रकार पृष्ठनेपर विदरजीने तीधीं और

यदुर्वोशयोक सम्बन्धमें जो कुछ देखा, सुना और अनुभव

किया था, सब क्रमसे बतला दिया, केवल यदवंशके

पाण्डवोंको दुखो नहीं देख सकते थे। इसलिये उन्होंने यह अप्रिय एवं असहा घटना पाण्डवांको नहीं सुनायी; क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होनेवाली थी॥ १३ ॥

पाण्डव विदुरजीका देवताके समान सेवा-सत्कार करते थे। वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रकी

कल्याण-कामनासे सब लोगोंको प्रसन्न करते हुए

सुखपूर्वक हस्तिनापुरमें ही रहे॥ १४ ॥ विदुरजी तो साक्षात धर्मराज थे, माण्डव्य ऋषिके शापसे ये सौ वर्षके

लिये शह बन गये थे हैं । इतने दिनोतक यमराजके पदपर अर्थमा थे और बही पापियोंको उचित दण्ड देते राज्य प्राप्त हो थे। १५॥ जानेपर

लोकपालों-सरीखे भाइयोंके साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित्को देखकर अपनी अतुल सम्पत्तिसे आनन्दित रहने लगे॥१६॥ इस प्रकार पाण्डव गृहस्थके काम-धंधोंमें रम गये और उन्होंके पीछे एक प्रकारसे यह

बात भूल गये कि अनजानमें ही हमारा जीवन मत्यकी ओर जा रहा है; अब देखते-देखते उनके सामने यह समय आ पहुँचा जिसे कोई टाल नहीं सकता ॥ १७ ॥

परन्त् विदरजीने कालकी गति जानकर अपने बडे भाई धृतराष्ट्रसे कहा—'महाराज ! देखिये, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँसे निकल चलिये ॥ १८ ॥ हम सब लोगोंके सिरपर वह सर्वसमर्थ काल मैडराने लगा है, जिसके टालनेका कहीं भी कोई

उपाय नहीं है।। १९॥ कालके वशीभत होकर जीवका अपने जियतम प्राणींसे भी बात-की-बातमें वियोग हो जाता है; फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओंकी तो बात

ही क्या है।। २०॥ आपके चाचा, ताऊ, भाई, संगे-सम्बन्धी और प्त्र--सभी मारे गये, आपकी उम्र भी दल चुकी, शरीर बुढापेका शिकार हो गया, आप पराये घरमें

एक समय किसी राजके अनुवरीने कुछ चौरीको माण्डय्य ऋषिके आक्रमपर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी घोरीमें शामिल होंगे :

अतः वे भी पकड़ लियं गये और राजकारे सबके साथ उनको भी सुलीयर बढ़ा दिया गया। राजाको यह पता लगते ही कि ये भहात्या है— ऋषिको सुलीसे उत्तरणा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा क्ष्मांथा। मान्क्ष्मात्रीने यमग्राके पास जाकर पृक्ष—'मुझे किय पापके प्रशासकार यह दण्ड मिला ?' वमराजने कराया कि 'आयरे लड़ककारे एक टिड्रीको कुराको रोकसे छेट दिया क, इसीलिये ऐसा हुआ।' इसपर

मुनिने जहा— "मैंने अञ्चलवहा ऐसा किया होगा, उस छोटेसे अपरायके लिये तुमने मुझे बड़ा कटोर दण्ड दिया। इसलिये तुम सी वर्षतक शुद्रयोजिमे रहोगे।' माण्डव्यजीके इस शापसे ही यपराजने विदुस्के रूपमे अवदार लिया था। श्रीमद्भाव-स्व-साव — ३

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पडे हुए हैं ॥ २१ ॥ ओह ! इस प्राणीको जीवित रहनेकी कितनी प्रवल इच्छा होती है! इसीके कारण तो आप भीषका दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन बिता रहे हैं ॥ २२ ॥ जिनको आपने आगमें जलानेकी चेष्टाकी, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभामें जिनकी विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनको भूमि और धन छीन लिये, उन्होंके अन्नसे पले हुए प्राणोंको स्छनेमें क्या गौरव है ॥ २३ ॥ आपके अज्ञानको हद हो गयी कि अब भी आप जीना चाहते हैं ! परन्तु आपके चाहनेसे क्या होगा; पुराने बस्तकी तरह बुढापेसे गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहनेपर भी क्षीण हुआ जा रहा है।। २४।। अब इस शरीरसे आपका कोई स्वार्थ सधनेवाला नहीं है; इसमें फैंसिये मत, इसकी ममताका बन्धन काट डालिये। जो संसारके सम्बन्धियोंसे अलग रहकर उनके अनजानमें अपने शरीरका त्याग करता है. वही धीर कहा गया है ॥ २५ ॥ चाहे अपनी समझसे हो या दूसरेके समझानेसे---ओ इस संसारको दुःखरूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने

अन्तःकरणको वशमें करके हृदयमें भगवानुको धारणकर

संन्यासके लिये घरसे निकल पडता है, वही उत्तम मनव्य

है ॥ २६ ॥ इसके आगे जो समय आनेवाला है, वह प्रायः

मनुष्यंकि गुणोंको घटानेवाला होगा; इसलिये आप अपने

कुट्रम्बियोंसे डिपकर उत्तराखण्डमें चले जाइये ॥ २७ ॥

जब छोटे भाई विदुरने अंधे राजा धृतराष्ट्रको इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञाके नेत्र खुल गये; वे भाई-बन्धुओंके सुदृढ़ छोह-पाशोंको काटकर अपने छोटे भाई विदुरके दिखलाये हुए भागीसे निकल पड़े॥ २८॥ जब परम पितवता सुबलनिस्ती गान्धारीने देखा कि मेरे पांतदेव तो उस हिमालयकी पात्रा कर रहे हैं, जो संन्यासियोंको वैसा ही सुख देता है, जैसा वीर पुरुषोंको लड़ाईके मैदानमें अपने शत्रुके द्वारा किये हुए न्यायोचित प्रहारसे होता है, तब वे भी उनके पीछे-पीछे चल पड़ीं॥ २९॥

अजातशत्रु युधिष्ठिरने प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणोंको नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुकर्णका दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनोंकी चरणबन्दनाके लिये राजमहलमें गये, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गान्धारीके दर्शन नहीं हुए ॥ ३० ॥ युधिष्ठिरने उद्विग्नचित होकर वहीं बैठे हुए सञ्जयसे पूछा---'सञ्जय ! मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं ? ॥ ३१ ॥ पूत्रशोकसे पीड़ित दुखिया

चले गये ? ताऊजी अपने पुत्रों और बन्धु-बान्धवीके मारे जानेसे दुखी थे। मैं बड़ा मन्दबुद्धि हूँ— कहीं मुझसे किसी अपराधकी आशङ्का करके वे माता गान्धारीसहित गङ्गाजीमें तो नहीं कृद पड़े॥ ३२॥ जब हमारे पिता पाण्डुकी मृत्यु हो गयी थी और हमलोग नन्हे-नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओंने बड़े-बड़े दु:खोंसे हमें

बसाया था। वे हमपर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय ! वे

माता गान्धारी और मेरे परम हितेषी चाचा विदरजी कहाँ

यहाँसे कहाँ चले गये ?'॥ ३३॥

सूतजी कहते हैं—सञ्जय अपने स्वामी धृतराष्ट्रको न पाकर कृपा और स्नेहकी विकलतासे अत्यन्त पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिरको कुछ उत्तर न दे सके॥ ३४॥ फिर घीरे-घीर बुद्धिके द्वारा उन्होंने अपने वितको स्थिर किया, हाथोंसे आँखोंके आँसू पोछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्रके चरणोंका स्मरण करते हुए युधिष्ठिरसे कहा॥ ३५॥ सञ्जय बोले—कुलनन्दन! मुझे आपके दोनों चाचा

और गान्धारोके सङ्कल्पका कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो ! मुझे तो उन महात्माओंने छग लिया ॥ ३६ ॥ सञ्जय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरुके साथ देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे । महाराज युध्धिहरने भाइयाँसहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले— ॥ ३७॥

युधिष्ठिरने कहा—'भगवन्! मुझे अपने दोनों चाचाओंका पता नहीं लग रहा है; न जाने वे दोनों और पुत्र-शोकसे व्याकुल तपस्विनी माता गान्धारी यहाँसे कहाँ चले गये॥ ३८॥ भगवन्! अपार समुद्रमें कर्णधारके समान आप ही हमारे पारदर्शक है।' तब भगवान्के परमभक्त भगवन्यय देविष नारदने कहा—॥ ३९॥ 'धर्मराज! तुम किसोंके लिये शोक मत करो क्योंकि यह सारा जगत् ईश्वरके वशमें है। सारे लोक और लोकपाल

विवश होकर ईश्वरकी ही आज्ञाका पालन कर रहे हैं। वही

एक प्राणीको दूसरेसे मिलाता है और वही उन्हें

अलग करता है।। ४०।। जैसे बैल बड़ी रस्सीमें बैंधे और छोटी रस्सीसे नथे रहकर अपने खामीका भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णान्नमादि अनेक प्रकारके नामोंसे बेदरूप रस्तीमें बैचकर ईधरकी ही आज्ञाका अनुसरण करते है।।४१॥ जैसे संसारमें खिलाडीकी इच्छासे ही खिलीनोंका संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवानुकी इच्छासे ही मनुष्योंका मिलना-विछडना होता है ॥ ४२ ॥ तुम लोगोंको जीवरूपसे नित्य मानो या देहरूपसे अनित्य अथवा जडरूपसे अनित्य और चेतन-रूपसे नित्य अथवा शृद्धब्रह्मरूपमें नित्य-अनित्य कुछ भी न मानो-किसी भी अवस्थामें मोहजन्य आसक्तिके अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं॥ ४३॥ इसलिये धर्मराज ! वे दीन-दर्खी चाचा-चाची असहाय अवस्थामे मेरे बिना कैसे रहेगे, इस अज्ञानजन्य मनकी विकलताको छोड़ दो ॥ ४४ ॥ यह पाञ्चभौतिक शरीर काल, कर्म और गुणोंके बशमें है। अजगरके मृहमें पड़े हुए पुरुषके समान यह पराधीन शरीर दूसरोंकी रक्षा ही क्या कर संकता है॥४५॥ हाथवालंकि बिना हाथवाले, चार पैरवाले पश्अकि बिना पैरवाले (तुणादि) और उनमें भी बड़े जीवॉके छोटे जीव आहार है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीवके जीवनका कारण हो रहा है।। ४६॥ इन समस्त रूपोमें जीवोंक बाहर और मीतर वही एक खंयंप्रकाश भगवान, जो सम्पूर्ण आत्माओंके आत्मा हैं, मायाके द्वारा अनेकों प्रकारसे प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हींको देखो॥४७॥ महाराज! प्राणियोंको जीवनदान देनेवाले वे ही भगवान् इस समय इस पृथ्वीतलपर देवद्रोहियोंका नारा करनेके लिये कालरूपसे अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४८ ॥ अब वे देवताओंका कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा-सा काम और शेष है, उसीके लिये वे रुके हुए हैं। जबतक वे प्रभ् यहाँ हैं, तबतक तुपलोग भी उनको प्रतीक्षा करते रही ॥ ४९ ॥

धर्मराज ! हिमालयके दक्षिण भागमें, जहाँ सप्तर्वियोंको प्रसन्नताके लिये गङ्गाजीने अलग-अलग सात धाराओंके रूपमें अपनेको सात भागोंमें विभक्त कर दिया है, जिसे 'सप्तस्त्रोत' कहते है, वहीं ऋषियोंके आश्रमपर घृतराष्ट्र अपनी पत्नी गान्धारी और विदुरके साथ गये हैं॥ ५०-५१॥ वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्तमें किसी प्रकारको कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शान्तवित्तसे निवास करते हैं॥ ५२॥ आसन जीतकर प्राणोंको वशमें करके उन्होंने अपनी छहाँ इन्द्रियोंको विषयोंसे लौटा लिया है। भगवानुकी धारणासे उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुणके मल नष्ट हो चके है ॥ ५३ ॥ उन्होंने अहङ्कारको बृद्धिके साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मामें लीन करके उसे भी महाकाशमें घटाकाशके समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्ममें एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों और मनको रोककर समस्त विषयोंको बाहरसे ही लौटा दिया है और मायाके गुणोंसे होनेवाले परिणामोको सर्वधा मिटा दिया है। समस्त कमौका संन्यास करके ये इस समय ठुँठकी तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके मार्गमें विप्ररूप मत बनना\* ॥ ५४-५५ ॥ धर्मराज ! आजसे पाँचवें दिन वे अपने शरीरका परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जायगा।। ५६॥ गाईपत्यादि अग्नियोंके द्वारा पर्णकृटीके साथ अपने पतिके मृतदेहको जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गान्धारी भी पतिका अनुगमन करती हुई उसी आगमें प्रवेश कर जायेंगी॥ ५७॥ धर्मराज ! विदरजी अपने भाईका आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँसे तोर्थ-सेवनके लिये चले जायँगे॥ ५८॥ देवर्षि नारद यों कहकर तम्बरूके साथ खर्गको चले गये। धर्मराज युधिष्ठिरने उनके उपदेशोंको हृदयमें धारण करके शोकको त्याग दिया॥ ५९ ॥

<sup>\*\*\*\*</sup> 

<sup>\*</sup> दंबरि नारदंबी क्रिकासदर्शी है। ये पृतराष्ट्रके भविषय—जीवनको वर्तमानको भाँति प्रसंख देखते हुए तसी रूपमे वर्णन कर रहे हैं । पृतराष्ट्र फिल्ली रतको ही हस्तिनापुरमे गये हैं, अतः यह वर्णन भविष्यका ही समझना व्यक्तिये।

# चौदहवाँ अध्याय

अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका शंका करना और अर्जुनका द्वारकासे लौटना

सुतजी कहते हैं---स्वजनोंसे मिलने और पुण्यश्लोक भगवान् श्रीकृष्य अब क्या करना चाहते हैं—यह जाननेके लिये अर्जुन द्वारका गये हुए थे॥ १॥ कई महीने बीत जानेपर भी अर्जुन वहाँसे लौटकर नहीं आये। धर्मराज युधिष्टिरको बड़े भयङ्कर अपशकुन दीखने लगे ॥ २ ॥ उन्होंने देखा, कालकी गति बड़ी विकट हो गयी है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएँ भी उत्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गये हैं। अपने जीवन-निर्वाहके लिये लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे है।। ३।। सारा व्यवहार कपटसे भरा हुआ होता है. यहाँतक कि मित्रतामें भी छल मिला रहता है; पिता-माता, सगे-सम्बन्धी, भाई और पति-पत्नीमें भी झगड़ा-टेटा रहने लगा है ॥ ४ ॥ कलिकालके आ जानेसे लोगोंका खमाव ही लोभ, दम्भ आदि अधर्मसे अभिभृत हो गया है और प्रकृतिमें भी अत्यन्त अरिष्टसूचक अपशक्त होने लगे हैं, यह सब देखकर युधिष्ठिरने अपने छोटे भाई भीमसेनसे कहा ॥ ५ ॥

**有有有有有有有有有有有有有力的或者也有的的的。** 

युधिष्ठिरने कहा -- भीमसेन ! अर्जुनको हमने द्वारका इसलिये भेजा था कि वह वहाँ जाकर, पुण्यश्लोक भगवान् श्रीकृष्ण क्या कर रहे हैं—इसका पता लगा आये और सम्बन्धियोंसे मिल भी आये ॥ ६ ॥ तबसे सात महीने बीत गये; किन्तु तुम्हारे छोटे भाई अबतक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक-ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके न आनेका क्या कारण है ॥ ७ ॥ कहीं देवर्षि नारदके द्वारा यतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण अपने लीला-विव्रहका संवरण करना चाहते हैं ? ॥ ८ ॥ उन्हीं भगवान्की कृपासे हमें यह सम्पत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, राष्ट्रऑपर विजय और स्वरादि लोकोंका अधिकार प्राप्त हुआ है॥९॥

भीपसेन ! तुम तो मनुष्योमें व्याधके समान बलवान् हो;

भूकम्पादि और शरीरोमें रोगादि कितने भयंकर अपशक्त

हो रहे हैं! इनसे इस बातकी सुचना मिलती है कि

होनेवाला है॥ १०॥ प्यारे भीमसेन ! मेरी वायीं जींच, आँख और भुजा बार-बार फड़क रही है। हृदय जोरसे थड़क रहा है। अवस्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होनेबाला है ॥ ११ ॥ देखो, यह सियारिन उदय होते हए सूर्यको ओर मुँह करके से रही है। अरे ! उसके मुँहसे तो आगं भी निकल रही है! यह कुत्ता बिलकुल निर्भय-सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है॥ १२॥ भीमसेन ! गौ आदि अच्छे पश् मुझे अपने बायें करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हए दिखायी देते हैं॥ १३ ॥ यह मृत्युका दूत पेड्खी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्ण-कठोर शब्दोंसे मेरे मनको कँपाते हुए विश्वको सूना कर देना चाहते हैं ॥ १४ ॥ दिशाएँ धुँघली हो गयी है, सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर बार-बार मण्डल बैठते हैं। यह पथ्वी पहाडोंके साथ कॉप उठती है, बादल बड़े जोर-जोरसे गरजते हैं और जहाँ-तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है ॥ १५ ॥ शरीरको छेदनेवाली एवं चलिवर्षासं अधकार फैलानेवाली आँधी चलने लगो है। यादल वहा डरावना दुश्य उपस्थित करके सब ओर खुन बरसाते है।। १६।। देखो ! सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गयी है। आकाशमें ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भृतींकी धर्मा भीडमें पृथ्वी और अन्तरिक्षमें आग-सी लगी हुई है।। १७॥ नदी, नद, तालाब, और लोगोंके मन क्ष्म्य हो रहे हैं। घीसे आग नहीं जलती। यह भयदूर काल न जाने क्या करेगा।। १८॥ वछडे दुध नहीं पीते, गौएँ दुहने नहीं देतीं, गोशालामें गौएँ आँस् बहा-बहाकर से रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं ॥ १९ ॥ देवताओंकी मुर्तियाँ रो-सी रही हैं, उनमेंसे पसीना चूने लगता है और वे हिलती-डोलती भी हैं। देखी तो सही—आकाशमें उल्कापातादि, पथ्वीमें भाई ! ये देश, गाँब, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम

श्रीहीन और आनन्दरहित हो गये हैं। पता नहीं ये हमारे

किस दुःखको सुचना दे रहे हैं॥२०॥ इन बडे-बडे

शीघ्र ही हमारी बुद्धिको भोहमें डालनेवाला कोई उत्पात

उत्पातोंको देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय हो यह भाग्यहीना भृषि भगवान्के उन चरणकमलोंसे, जिनका सौन्दर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र अंकुशादि विलक्षण चिह्न और किसोमें भी कहीं भी नहीं हैं, रहित हो गयी है ॥ २१ ॥ शौनकजी ! राजा युधिष्ठिर इन भयङ्कर उत्पातोको देखकर मन-हो-मन चिलित हो रहे थे कि ह्यारकासे लौटकर अर्जन आये ॥ २२ ॥ युधिष्ठिरने देखा, अर्जुन इतने आतर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गये थे। मृह लटका हुआ है, कमल-सरीखे नेत्रोंसे आँस् वह रहे हैं और शरीरमें बिलकल कान्ति नहीं है। उनको इस रूपमें अपने चरणोंमें पड़ा देखकर युधिष्ठिर घवरा गये। देवर्षि नारदकी बातें याद करके उन्होंने सहदोंके सामने ही अर्जुनसे पुछा ॥ २३-२४ ॥

युधिष्ठिरने कहा—'भाई! द्वारकापुरीमें हमारे स्कजन-सम्बन्धी मधु, भोज, दशाई, आई, सात्वत, अन्यक और सृष्णिवंशी यादव कुशलसे तो हैं ? ॥ २५॥ हमारे भाननीय नाना शुरसेनजी प्रसन्न है ? अपने छोटे भाईसहित मामा वसूदेवजी तो कुशलपूर्वक हैं ? ॥ २६ ॥ उनकी पिलयाँ हमारी मामी देवको आदि सातों बहिने अपने पूत्रों और बहुओंके साथ आनन्दसे तो है ?॥ २७ ॥ जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दृष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो हैं न ? ह़दीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रुर, जयन्त, गद, सारण तथा शत्रजित् आदि यादव बोर सकुशल है न? यादवॉके प्रभु बेलरामजी तो आनन्दसे हैं ? ॥ २८-२९ ॥ वृष्णिवंशके सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युप्त सुखसे तो हैं ? युद्धमें बड़ी फुर्ती दिखलानेवाले भगवान् अनिरुद्ध आनन्दसे हैं न ? ॥ ३० ॥ सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बबतीनन्दन साम्ब और अपने पुत्रोंके सहित ऋषभ आदि भगवान् श्रीकृष्णके अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न हैं न ? ॥ ३१ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके सेवक श्रुतदेव, उद्भव आदि और दूसरे सुनन्द-नन्द आदि प्रधान यदवंशी, जो भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामके बाहुबलसे सुरक्षित है, सब-के-सब सकुशल है न ? हमसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले वे लोग कभी हमारा कुशल-मङ्गल भी पुछते हैं ? ॥ ३२-३३ ॥

भक्तवस्मल बाह्मणभक्त भगवान् श्रीकृष्ण अपने स्वजनीके साथ द्वारकाकी सुधर्मा-सभामें सुखपर्वक विराजते हैं न ? ॥ ३४ ॥ वे आदिपुरुष बलरामजीके साथ संसारके परम मङ्गल, परम कल्याण और उन्नतिके लिये यदवंशरूप क्षीरसागरमें विराजमान है । उन्हेंकि वाहबलसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें यदुवंशीलोग सारे संसारके द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनन्दसे विष्णुभगवान्के पार्वदोंके समान विहार कर रहे हैं॥ ३५-३६॥ सत्यभामा आदि सोलह हजार रानियाँ प्रधानरूपसे उनके चरणकमलोंकी सेवामें ही रत रहकर उनके द्वारा युद्धमें इन्द्रादि देवताओंको भी हराकर इन्द्राणीके भोगयोग्य तथा उन्होंकी अभीष्ट पारिजातादि वातुओंका उपभोग करती हैं॥३७॥ यदवंशी वीर श्रीकृष्णके बाहदण्डके प्रभावसे सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लायी हुई बड़े-बड़े देवताओंके बैठने योग्य सुधर्मा सभाको अपने चरणीसे आक्रान्त करते हैं ॥ ३८ ॥

भाई अर्जुन ! यह भी बताओं कि तुम स्वयं तो कुशलसे हो न ? मुझे तुम श्रीहीन-से दीख रहे हो; वहाँ बहुत दिनोतक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मानमें तो किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई ? किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया ? ॥ ३९ ॥ कहीं किसीने दुर्भावपूर्ण अमङ्गल शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दखाया ? अथवा किसी आशासे तुम्हारे पास आये हए याचकोंको उनकी माँगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओरसे कुछ देनेको प्रतिशा करके भी तुम नहीं दे सके ? ॥ ४० ॥ तुम सदा शरणागतोंकी रक्षा करते आये हो; कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अवला अथवा अन्य किसी प्राणीका, जो तुन्हारी शरणमें आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया ? ॥ ४१ ॥ कहीं तुमने अगम्या स्त्रीसे समागम तो नहीं किया? अथवा गमन करनेयोग्य स्त्रीके साथ असत्कारपूर्वक समागम तो नहीं किया ? कहीं मार्गमें अपनेसे छोटे अथवा बराबरीवालोंसे हार तो नहीं गये ? 🛭 ४२ 🗈 अथवा भोजन करानेयोग्य बालक और युद्धोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न हो॥४३॥ हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन्नहृदय परम सुहुद् भगवान् श्रीकृष्णसे तुम रहित हो गये हो। इसीसे अपनेको

शृन्य मान रहे हो । इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो । सकता, जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो' ॥ ४४ ॥ \* \* \* \*

# पंद्रहवाँ अध्याय

### कृष्णविरहव्यथित पाण्डवोंका परीक्षित्को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना

सुतजी कहते हैं--भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्रीकृष्णके विरहसे कुश हो रहे थे, उसपर राजा यधिष्ठिरने उनको विषादयस्त मुद्रा देखकर उसके विषयमें कई प्रकारकी आशङ्काएँ करते हुए प्रश्नोंकी झड़ी लगा दी॥१॥ शोकसे अर्ज्नका मुख और हदय-कमल सुख गया था, चेहरा फीका पड गया था। वे उन्हों भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानमें ऐसे इब रहे थे कि बड़े भाईके प्रश्नोंका कुछ भी उत्तर न दे सके ॥ २ ॥ श्रीकृष्णके: आँखोंसे ओझल हो जानेके कारण वे बढ़ी हुई प्रेमजनित उत्कण्ठाके परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदिके समय भगवान्ते उनके साथ जो मित्रता, अभित्रहृदयता और प्रेमसे भरे हुए व्यवहार किये थे, उनकी याद-पर-याद आ रही थी; बडे कष्ट्रसे उन्होंने अपने शोकका देग रोका, हाथसे नेत्रोंक आँस् पोंछे और फिर रैंधे हुए गलेसे अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिरसे कहा ॥ ३-४ ॥

अर्जुन बोले—महाराज ! मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यन्त घनिष्ठ मित्रका रूप धारणकर श्रीकृष्णने मुझे उग लिया । मेरे जिस प्रवल पराक्रमसे बड़े-बड़े देवता भी आश्चर्यमें डूब जाते थे, उसे श्रीकृष्णने मुझसे छीन लिया ॥ ५ ॥ जैसे यह शरीर प्राणसे रहित होनेपर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षणभरके वियोगसे यह संसार अप्रिय दीखने लगता है ॥ ६ ॥ उनके आश्रयसे द्रौपदी-स्वयंवरमें राजा द्रुपदके घर आये हुए कामोन्मत राजाओंका तेज मैंने हरण कर लिया, घनुषपर बाण चढ़ाकर मत्यवंध किया और इस प्रकार द्रौपदीको प्राप्त किया था॥ ७ ॥ उनकी सिर्विधमावसे मैंने समस्त देवताओंके साथ इन्द्रको अपने बलसे जीतकर

अग्निदेवको उनकी तृप्तिके लिये खाण्डव वनका दान कर दिया और पय दानवकी निर्माण की हुई, अलीकिक कलाकौशलसे युक्त मायापयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञमें सब ओरसे आ-आकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी भेटे समर्पित की ॥ ८ ॥ दस हजार हाथियोंकी शक्ति और बलसे सम्पन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेनने उन्हींकी शक्तिसे राजाओंके सिरपर पैर रखनेवाले अभिमानी जरासन्धका वध किया था; तदनन्तर उन्हीं भगवान्ते उन बहत-से राजाओंको मुक्त किया, जिनको जरासन्धने महाभैत्व-यञ्जमें बॉल चढ़ानेके लिये बंदी बना रखा था। उन सब राजाओंने आपके यज्ञमें अनेकों प्रकारके उपहार दिये थे॥ ९॥ महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञके महान् अभिषेकसे पवित्र हुए अपने उन सुन्दर केशोंको, जिन्हें दुष्टोंने भरी समामें छूनेका साहस किया था, चिखेरकुर तथा आँखोंमें आँस् भरकर जब श्रीकृष्णके चरणोंमें ग़िर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस धोर अपपानका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन धृतींकी स्वियोंकी ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गयीं और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े॥ १०॥ यनवासके समय हमारे वैरी दुर्योधनके षड्यन्तसे दस हजार शिष्योंको साँध बिठाकर भोजन करनेवाले महर्षि दुर्वासाने हमें दूस्तर संकटमें डाल दिया था। उस समय उन्होंन द्रौपदीके पात्रमें बची हुई शाककी एक पतीका ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदीमें स्नान करती हुई मुनिमण्डलीको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी जिलोकी ही तुप्त हो गयी है \* ॥ ११ ॥ उनके प्रतापसे मैंने युद्धमें पार्वतीसहित भगवान् शङ्करको आश्चर्यमें डाल दिया तथा उन्होंने मुझको

फ एक कर राज दुर्वोधनने महर्षि दुर्वांसाकी बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनिने दुर्वोधनसे वर मौगनेको कहा। दुर्वोधनने यह सोधकर कि ऋषिके रागसे पाण्डवोंको नष्ट करनेका अच्छा अवसर है, मुनिसे कहा--- "बहार । हमारे कुलमे वृधिष्ठर प्रधान हैं, आप अपने दस

अपना पाश्पत नामक अस्त्र दिया; साथ ही दूसरे हिरण्यकशिषु आदि दैत्येकि अख-शख भगवदक्त प्रह्लादका स्पर्श नहीं करते थे, बैसे ही उनके शखास पूझे

लोकपालीने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने अस्त्र मुझे दिये । और तो क्या, उनकी कृपासे मैं इसी शरीरसे स्वर्गमें गया और देवराज इन्द्रकी सभामें उनके बराबर आधे आसनपर बैठनेका सम्मान मैंने प्राप्त किया ॥ १२ ॥ उनके

आग्रहसे जब मैं स्वर्गमें ही कुछ दिनोतक रह गया, तब

इंन्द्रके साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्हीं गाण्डीव धारण

करनेवाली भूजाओंका निवातकवच आदि दैत्योंको

मारनेके लिये आश्रय लिया । महाराज ! यह सब जिनकी

महती कृपाका फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णने मुझे आज उग लिया ? ॥ १३ ॥

महाराज ! कौरवोंकी सेना भीष्य-द्रोण आदि अजेय महामत्स्योंसे पूर्ण अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, परंत्

उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथपर सवार हो मै

उसे पार कर गया। उन्हींकी सहायतासे, आपको याद होगा, मैंने शत्रुओंसे राजा विराटका सारा गोधन तो वापिस

ले ही लिया, साथ ही उनके सिरोपरसे चमकते हुए मणिमय मुक्ट तथा अङ्गोंके अलङ्कारतक छीन लिये थे ॥ १४ ॥ भाईजी ! कौरवॉकी सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण,

शिल्य तथा अन्य बडे-बडे राजाओं और क्षत्रिय वीरोंके रथोंसे शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे-आगे चलकर वे अपनी दृष्टिसे ही उन महारथी यूथपतियोंकी

आयु, मन, उत्साह और बलको छीन लिया करते थे ॥ १५ ॥ द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, स्शर्मा,

शस्य, जयद्रथ और बाह्मीक आदि वीरोने मुझपर अपने

कभी न चुकनेयाले अस्त चलाये थे: परंत जैसे

होनेके लिये जिनके चरणकमलोंका सेवन करते हैं. अपने-आपतकको दे डालनेवाले उन भगवान्को मुझ

छूतक नहीं सके। यह श्रीकृष्णके भुजदण्डोकी छत्रछायामें

रहनेका ही प्रभाव था॥ १६॥ श्रेष्ठ पुरुष संसारसे मुक्त

द्वृद्धिने सार्राधतक बना डाला । अहा ! जिस समय मेरे घोड़े थक गये थे और मैं स्थसे उत्तरकर पृथ्वीपर खड़ा

था, उस समय बड़े-बड़े महारथी शत्रु भी मुझपर प्रहार न

कर सके; क्योंकि श्रीकृष्णके प्रभावसे उनकी वृद्धि मारी गयी थी॥ १७॥ महाराज । माधवके उत्पक्त और मध्र

मुसकानसे वृक्त, विनोदभरे एवं हृदयस्पर्शी वचन, और उनका पुड़ो 'पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनन्दन' आदि कहकर पुकारना, मुझे याद आनेपर मेरे हृदयमें उथल-पुधल मचा

देते हैं ॥ १८ ॥ सोने, बैठने, टहलने और अपने सम्बन्धमें बड़ी-बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करनेमें हम प्रायः

एक साथ रहा करते थे। किसी-किसी दिन मैं व्यंग्यसे उन्हें कह बैठता, 'मित्र ! तुम तो बड़े सत्यवादी हो !' उस

समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावताके कारण, जैसे मित्र अपने मित्रका और पिता अपने पुत्रका अपराध सह

लेता है उसी प्रकार, मुझ दुर्शीद्धके अपराधोंको सह लिया करते थे॥१९॥ महाराज! जो मेरे सखा, प्रिय

मित्र---नहीं-नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान्से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान्की पलियोंको

द्वारकासे अपने साथ ला रहा थां, परंतु मार्गमें दृष्ट गोपोन मुझे एक अबलाकी भाँति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा

सहस्र शिष्योसहित उनका आदिष्य स्रांकार करे । किनु आप उनके यहाँ उस समय जाये जबकि हौपदी मोजन कर सुकी हो, जिससे उसे भूखका क्ष र ठठाना पड़े।" द्रौपरीके पास सूर्यकी दी हुई एक ऐसी कटलोई थी, जिसमें सिद्ध किया हुआ अत्र द्रौपरीके मोजन कर लेनेस पूर्व रोष नहीं होता था; किन्तु उसके भोजन करनेके बाद वह सम्मन्त हो जाता था। दुर्वासाओं दुर्योधनके कञ्चननुसार उसके भोजन कर चुकनेपर मध्याहरूँ . अपनी जिल्लामण्डरतीलंडित पहुँचे और धर्मछजसे बोले—''हम नदीपर फान करने जाते हैं, तुम हमारे लिये भीजन तैयार रखना ।'' इससे द्रीपदीका

बड़ी विका हुई और उसने अति आते होकर आर्तवन्धु भगवान् क्षेत्रकाकी शरण लो । भगवान् तुरंत ही अपना विस्तासधवन छोड़कर द्रीपदीकी इतेपड़ीपर आये और उससे बोले—''फुको । आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेको हो ।'' डीपटी भगवान्को इस अनुपम दबासे गङ्गद हो गयी और बोली,"प्रभो ! मेरा बढ़ा भाष्य है, जो आज विश्वस्थरने मुझसे भोजन मौगा; परन्तु क्या करूँ ? अब तो कुटीसे कुछ भी नहीं है।" भगवान्ते क्का—"अक्का, वह पत्र तो लाओ; उसमें कुछ होगा ही।" द्रौपदी बटलोई ले आयी; उसमें कही शाकका एक कम लगा था। विश्वास हिंदी

उसीको भोग लगाका जिलांकीको तुप्त कर दिया और भीमसेनसे कहा कि मुनिबध्यालीको भोजनके लिये बुला लाओ। किन्तु मुनिगण तो पहले ही तुन्त होकर भाग गये थे।

नहीं कर सका ॥ २० ॥ यहीं मेरा गाण्डीक धनुष है. वे ही बाण है, वही एथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हैं, जिसके सामने बड़े-बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्रीकृष्णके विना ये सब एक ही क्षणमें नहींके समान सारशून्य हो गये--ठीक उसी तरह, जैसे भस्ममें डाली हुई आहृति, कपटभरी सेवा और ऊसरमें बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है।। २१॥

राजन् ! आपने द्वारकावासी अपने जिन सहद् सम्बन्धियोंकी बात पूछी है, वे बाह्यणोंके शापवश मोहग्रस्त हो गये और वारुणी मदिसके पानसे मदोन्मत होकर अपरिचितोंकी भौति आपसमें ही एक-दूसरेसे भिड़ गये और धूैसोंसे मार-पीट करके सबके-सब नष्ट हो गये। उनमेंसे केवल चार-पाँच ही बचे हैं॥२२-२३॥ वास्तवमें यह सर्वशक्तिमान् भगवानुकी ही लोला है कि संसारके प्राणी परस्पर एक-दूसरेका पालन पोषण भी करते हैं और एक-दूसरेको मार भी डालते हैं॥२४॥ राजन्! जिस प्रकार जलकरोंमें बड़े अन्तु छोटोंको, बलवान् दुर्बलोंको एवं बड़े और बलवान् भी परस्पर एक-दूसरेको खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदवंशियोंके द्वारा भगवानुने दुसरे राजाओंका संहार कराया। तत्पश्चात यद्वंशियोंके द्वारा ही एकसे दूसरे यद्वंशीका नाश कराके पूर्णरूपसे पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २५-२६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने मुझे जो शिक्षाएँ दी थीं, वे देश, काल और प्रयोजनके अनुरूप तथा इदयके तापको शान्त करनेवाली धीं; स्मरण आते ही वे हमारे चितका हरण कर लेती है। २७॥

सुतजी कहते हैं-इस प्रकार प्रगाद प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका चिन्तन करते-करते अर्जुनकी चित्तवृत्ति अत्यन्त निर्मल और प्रशान्त हो गयी॥ २८॥ उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंके अहर्निश चिन्तनसे अत्यन्त बढ गयी। भक्तिके वेगने उनके हृदयको मधकर उसमेंसे सारे विकारोंको बाहर निकाल दिया॥ २९॥ उन्हें युद्धके प्रारम्भमें भगवानुके द्वारा उपदेश किया हुआ गीता-ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी कालके व्यवधान और

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कर्मोंके विस्तारके कारण प्रमादवश कुछ दिनोंक लिये विस्मृति हो गयी थी॥ ३०॥ ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिसे मायाका आवरण भङ्ग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गयी। द्वैतका संशय निवृत्त हो गया। सुक्ष्यशरीर भङ्ग हुआ। वे शोक एवं जन्म-मृत्युके चक्रसे सर्वधा मुक्त हो गये॥३१॥

> भगवानुके स्वधाम-गमन और यद्वंशके संहारका वृत्तान्त सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिरने स्वर्गाग्रेहणका निश्चय किया॥३२॥ कन्तीने भी अर्जुनके मुखसे यद्वंशियोंके नाश और भगवान्के स्वधाम-गमनकी बात सुनकर अनन्य भक्तिसे अपने इदयको भगवान् श्रीकृष्णमें लगा दिया और सदाके लिये इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे अपना मुँह मोड़ लिया॥ ३३॥ भगवान् श्रीकृष्णने लोक-दृष्टिमें जिस यादवशारीरसे पृथ्वीका भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कटिसे काँटा निकालकर फिर दोनोंको फेंक दे। भगवान्की दृष्टिमें दोनों ही समान थे॥३४॥ जैसे वे नटके समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं वैसे हो उन्होंने जिस यादवशरीरसे पृथ्वोका भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया ॥ ३५ ॥ जिनकी मधुर लीलाएँ श्रवण करनेयोग्य हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णने जब अपने मनुष्यके-से शरीरसे इस पृथ्वीका परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगोंको अधर्ममें फैसानेवाला कलियग आ धमका ॥ ३६ ॥ महाराज युधिष्ठिरसे कलियुगका फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा—देशमें, नगरमें, घरोमें और प्राणियोमें लोभ, असत्य, छल, हिसा आदि अधर्मोंकी बढ़ती हो गयी है। तब उन्होंने महाप्रस्थानका निश्चय किया ॥ ३७ ॥ उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षितको, जो गुणोंमें उन्होंके समान थे, समृद्रसे घिरी हुई पृथ्वीके सम्राट् पदपर हस्तिनापुरमें अभिषिक्त किया ॥ ३८ ॥ उन्होंने मधुरामें शुरसेनाधिपतिके रूपमें अनिरुद्धके पुत्र क्ज़का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्टिरने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियोंको अपनेमें लीन कर दिया अर्थात् गृहस्थाश्रमके धर्मसे मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया॥३९॥ युधिष्ठिरने अपने सब वस्ताभुषण आदि वहीं छोड़ दिये

एवं ममता और अहंकारसे रहित होकर समस्त बन्धन काट हाले ॥ ४० ॥ उन्होंने दृढ़ भावनासे वाणीको मनमें, मनको प्राणमें, प्राणको अपानमें और अपानको उसकी क्रियाके साथ मृत्युमें, तथा मृत्युको पञ्चभूतमय शरीरमे लीन कर लिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार शरीरको मृत्युरूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुणमें मिला दिया, त्रिगुणको मुल प्रकृतिमें, सर्वकारणरूपा प्रकृतिको आत्मामें, और आत्माको अविनाशी ब्रह्ममें विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह सम्पूर्ण दृश्यप्रपञ्च ब्रह्मसरूप है ॥ ४२ ॥ इसके पश्चात् उन्होंने शरीरपर चीर-वस्र धारण कर लिया, अन्न-जलका त्याग कर दिया, मीन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिये। वे अपने रूपको ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जह, उत्पत्त या पिशाच हो ॥ ४३ ॥ फिर वे विना किसीकी बाट देखे तथा बहरेकी तरह बिना किसीकी बात सने, घरसे निकल पड़े। हृदयमें उस परब्रह्मका ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लीटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशाकी यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े-बड़े पहात्पा जन जा चके हैं॥४४॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिरके छोटे भाइयोनि भी देखा कि अब पृथ्वीमें सभी लोगोंको अधर्मके सहायक कलियुगने प्रभावित कर डाला है; इसलिये वे भीश्रीकृष्ण-चरणोंको प्राप्तिका दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाईके

पीछे-पीछे चल पडे ॥ ४५ ॥ उन्होंने जीवनके सभी लाभ भलीभौति प्राप्त कर लिये थे; इसलिये यह निश्चय करके कि भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदयमें भारण किया।। ४६॥ पाण्डवाँके हृदयमें भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोके ध्यानसे भक्ति-भाव उपड़ आया, उनको बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान् श्रीकृष्णके उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपमें अनन्य मावसे स्थिर हो गयी; जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अन्तःकरणसे स्वयं हो वह गति प्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्योंको कभी प्राप्त नहीं हो सकती॥ ४७-४८॥ संयमी एवं श्रीकृष्णके प्रेमावेशमें मृग्ध भगवन्मय विदुरजीने भी अपने शरीरको प्रभास-क्षेत्रमें त्याग दिया। उस समय उन्हें लेनेके लिये आये हुए पितरोंके साथ वे अपने लोक (यमलोक) को चले गये ॥ ४९ ॥ द्रौपदीने देखा कि अब पाण्डबलोग निरपेक्ष हो गये हैं; तब वे अनन्य प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णका ही चिन्तन करके उन्हें प्राप्त हो गर्थी ॥ ५० ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भगवान्के प्यारे भक्त पाण्डवेकि महाप्रयाणकी इस परम पवित्र और मङ्गलमयी कथाको जो पुरुष श्रद्धासे सुनता है, यह निश्चय ही भगवान्को भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है॥ ५१॥

\*\*\*\*

# सोलहवाँ अध्याय

### परीक्षित्की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वीका संवाद

सूतजी कहते हैं—शौनकजी! पाण्डवंकि महाप्रयाणके पश्चात् भगवान्के परम भक्त राजा परीक्षित् श्रेष्ठ ब्राह्मणॉकी शिक्षाके अनुसार पृथ्वीका शासन करने लगे। उनके जन्मके समय ज्योतिषियोने उनके सम्बन्धमें जो कुंछ कहा था, वास्तवमें वे सभी महान् गुण उनमें विद्यमान थे ॥ १ ॥ उन्होंने उत्तरकी पुत्री इरावतीसे विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न किये॥ २ ॥ तथा कृपाचार्यको आचार्य बनाकर उन्होंने गङ्गके तटपर तीन अश्वमेध-यन्न किये, जिनमें ब्राह्मणोंको पुष्कल दक्षिणा दी गयी। उन बन्नोंमें देवताओंने

प्रत्यक्षरूपमें प्रकट होकर अपना भाग ब्रहण किया था ॥ ३ ॥ एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्रके रूपमें कलियुग राजाका वेष धारण करके एक गाय और बैलके जोड़ेको ठोकरोंसे मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दण्ड दिया ॥ ४ ॥

शौनकजीने पूछा—महाभाग्यवान् सूतजी । दिग्विजयके समय महाराज परीक्षित्ने कलियुगको दण्ड देकर ही क्यों छोड़ दिया—भार क्यों नहीं डाला ? क्योंकि राजाका वेष धारण करनेपर भी वा तो वह अधम शृद्र ही, जिसने गायको लातसे मारा था ? यदि यह प्रसङ्ग भगवान्

श्रीकृष्णकी लीलासे अथवा उनके चरणकमलाँके मकरन्द-रसका पान करनेवाले रसिक महानुभावाँसे सम्बन्ध रखता हो तो अवश्य कहिये। दूसरी व्यर्थकी वातोंसे क्या लाभ। उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है॥ ५-६॥ प्यारे सुतजी ! जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष परन्तु अल्पाय् होनेके कारण मृत्युसे प्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याणके लिये भगवान् यमका आवाहन करके उन्हें यहाँ शान्तिकर्ममें नियुक्त कर दिया गया है॥७॥ जबतक यमराज यहाँ इस कर्ममें नियुक्त हैं, तबतक किसीकी मृत्य नहीं होगी। मृत्युसे ग्रस्त मन्ष्यलोकके जीव भी भगवान्की स्थातुल्य लीला-कथाका पान कर सके. इसीलिये महर्षियोने भगवान् यमको यहाँ बलाया है ॥ ८ ॥ एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ । ऐसी अवस्थामें संसारके मन्द्रभाग्य विषयी पुरुषोंकी आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है—नींदमें रात और व्यर्थके कामोमें दिन ॥ ९ ॥

सूतजीने कहा---जिस समय राजा परीक्षित् कुरुजाङ्गल देशमें सम्राट्के रूपमें निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेनाद्वारा सरक्षित साम्राज्यमें कलियुगका प्रवेश हो गया है। इस समाचारसे उन्हें द:ख तो अवश्य हुआ; परन् यह सोचकर कि युद्ध करनेका अवसर हाच लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित्ने धनुष हाध्यमें ले लिया॥ १०॥ वे स्यामवर्णके घोड़ोंसे जुते हुए, सिंहकी ध्वजावाले. सुसन्जित रथपर सवार होकर दिग्विजय करनेके लिये नगरसे बाहर निकल पड़े। उस समय २६, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ-साध चल रही थी॥ ११॥ उन्होंने भद्राश, केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु और किम्पृरुष आदि सभी वर्षोंको जीतकर वहाँके राजाओंसे भेंट ली ॥ १२ ॥ उन्हें उन देशोंमें सर्वत्र अपने पूर्वज महाव्याओंका सुयश सुननेको मिला। उस यशोगानसे पद-पदपर भगवान् श्रीकृष्णको महिमा प्रकट होती थी ॥ १३ ॥ इसके साथ ही उन्हें यह भी सुननेको मिलता था कि भगवान् श्रीकृष्णने अश्वत्यामाके ब्रह्मास्त्रकी ज्वालासे किस प्रकार उनकी रक्षा की थी, यदवंशी और पाण्डवॉमें परस्पर कितना प्रेम था तथा पाण्डवॉकी भगवान श्रीकृष्णमें कितनी पाँक थी।। १४॥ जो लोग उन्हें ये

चरित्र सुनाते, उनपर महामना राजा परीक्षित् बहुत प्रसन्न होते; उनके नेत्र प्रेमसे खिल उठते। वे बड़ी उदारतासे उन्हें बहमूल्य वस्त्र और मणियोंके हार उपहाररूपमे देते ॥ १५ ॥ वे सुनते कि भगवान् श्रीकृष्णने प्रेमपरक्श होकर पाण्डवेकि सार्राथका काम किया, उनके सभासद बने--यहाँतक कि उनके मनके अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो ये ही, दुत भी बने। वे रातको शरू प्रहण करके वीरासनसे बैठ जाते और शिविरका पहरा देते, उनके पीछे-पीछे चलते, स्तृति करते तथा प्रणाम करते: इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पाण्डवींक चरणोमें उन्होंने सारे जगतको झुका दिया । तब परीक्षित्की भक्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलॉमें और भी बढ़ जाती॥ १६॥ इस प्रकार वे दिन-दिन पाण्डवोंके आचरणका अनुसरण करते हुए दिष्क्रिय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविरसे थोडी ही दूरपर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सनातः हैं॥ १७ ॥ धर्म बैलका रूप धारण करके एक पैरसे चुन रहा था। एक स्थानपर उसे गायके रूपमें पथ्वी मिली। पुत्रकी मृत्युसे दुःखिनी माताके समान उसके नेत्रोंसे आँसुओंके झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया। था। धर्म पृथ्वीसे पूछने लगा॥ १८॥

धर्मने कहा-कल्याणि ! कशलसे तो हो न ? तुम्बरा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुन्हारे हदयमें कुछ-न-कुछ दुःख अवस्य है। क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दूर देशमें चला गया है, जिसके लिये तुम इतनी चिन्ता कर रही हो ? ॥ १९ ॥ कहीं तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर रही हो कि अब इसके तीन पैर ट्रट गये, एक ही पैर रह गया है ? सम्भव है, तुम अपने लिये शोक कर रही हो कि अब शह तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओंके लिये भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञोंमें आहति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजाके लिये भी, जो वर्षा न होनेके कारण अकाल एवं दुर्भिक्षसे पीड़ित हो रही है।। २०॥ देवि ! क्या तुम राक्षस-सरीखे मनुष्योंके द्वारा सतायी हुई अरक्षित सियों एवं आर्तबालकोंके लिये शोक कर रही हो ? सम्भव है, विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणेंक चंगुलमें पड गयी है और ब्राह्मण विष्रहोही राजाओंकी सेवा करने

लगे हैं, और इसीका तुम्हें दुःख हो॥ २१॥ आजके नाममात्रके राजा तो सोलहों आने कलियगी हो गये हैं. उन्होंने बड़े-बड़े देशोंको भी उजाड डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशोंके लिये शोक कर रही हो ? आजकी जनता खान-पान वस्त्र, स्नान और स्त्री-सहवास आदिमें शास्त्रीय नियमोंका पालन न करके खेच्छाचार कर रही है; क्या इसके लिये तुम दुखी हो ? ॥ २२ ॥ मा पृथ्वी ! अब समझमें आया, हो-न-हो तुम्हें भगवान् श्रीकृष्णकी याद

आ रही होगी; क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारनेके लिये ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएँ की थीं, जो मोक्षका भी अवलम्बन हैं। अब उनके लीला संवरण कर लेनेपर उनके परित्यागसे तुम दुखी हो रही हो॥ २३॥

देखि ! तुम तो धन-रल्लोकी खान हो । तुम अपने क्लेशका कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गयी हो, मुझे वतलाओ । मालूम होता है, बड़े-बड़े बलवानोंको भी हरा देनेवाले कालने देवताओंके द्वारा वन्दनीय तुम्हारे

पृथ्वीने कहा—धर्म ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, यह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान्के सहारे तुम सारे संसारको सुख पहुँचानेवाले अपने चारों चरणोंसे युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोब, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपर्रात,

सौभाग्यको छीन लिया है ॥ २४ ॥

शास्त्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, खतन्त्रता, कीशल, कान्ति, धैर्य, कोमलता, निर्भोकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सीभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और

निरहङ्कारता—ये उनतालीस अप्राकृत गृण तथा महत्त्वाकांसी पुरुषोंके द्वारा वाञ्छनीय (शरणागतवत्सलता अदि) और भी बहत-से महान् गुण उनकी सेवा करनेके लिये नित्य-निरन्तर निवास करते हैं, एक क्षणके लिये भी उनसे अलग नहीं होते—उन्हीं समस्त गुणोंके आश्रव,

सौन्दर्यधाम भगवान् श्रीकृष्णने इस समय इस लोकसे अपनी लीला संबरण कर ली और यह संसार पापमय

कलियुगको कुदृष्टिका शिकार हो गया । यही देखकर भुझे बड़ा शोक हो रहा है॥२५-३०॥ अपने लिये, देवताओंमें श्रेष्ठ तुम्हारे लिये, देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमोके मनुष्योके लिये मैं शोकप्रस्त हो रही हैं॥ ३१॥ जिनका कृपाकटाक्ष प्राप्त

करनेके लिये ब्रह्मा आदि देवता भगवानुके शरणागत होकर बहुत दिनोतक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मीजी अपने निवासस्थान कमलवनका परित्याग करके बडे प्रेमसे जिनके चरणकमलोंकी सुभग छत्रछायाका सेवन

आदि चिह्नोंसे युक्त श्रीचरणोंसे विपृषित होनेके कारण मुझे महान् वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकोंसे बढ़कर शोभा हुई थी; परन्तु मेरे सौभाग्यका अब अन्त हो गया ! भगवानुने मुझ अभागिनीको छोड

दिया। मालुम होता है मुझे अपने सौभाष्यपर गर्व

करती हैं, उन्हीं भगवान्के कमल, वज्र, अङ्करा, ध्वजा

हो गया था, इसीलिये उन्होंने मुझे यह दण्ड दिया है ॥ ३२-३३ ॥

तुम अपने तीन चरणेकि कम हो जानेसे मन-ही-मन कुढ़ रहे थे; अतः अपने पुरुषार्थसे तुम्हें अपने ही अन्दर पुनः सब अङ्गारेसे पूर्ण एवं स्वस्थ कर देनेके लिये वे अत्यन्त रमणीय स्थामसुन्दर विव्रहसे यदुवंशमें प्रकट हुए और मेरे बढ़े भारी भारको, जो असुरवंशी राजाओंकी सैकड़ों अक्षौहिणियोंके रूपमें था, नष्ट कर डाला । क्योंकि वे परम स्वतन्त्र थे॥३४॥ जिन्होंने अपनी प्रेमभरी चितवन, मनोहर मुसकान और मीठी-मीठी बातोंसे सस्यभामा आदि मध्मयो मानिनियोंके मानके साथ धीरजको भी छीन लिया था और जिनके चरण-कमलोंके स्पर्शसे मैं निरन्तर आनन्दसे पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका विरह भला कौन सह सकती है ॥ ३५ ॥

धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित् पूर्ववाहिनी सरस्वतीके तटपर आ पहुँचे ॥ ३६ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय

#### महाराज परीक्षितद्वारा कलियुगका दमन

सुतजी कहते हैं-शौनकजी ! वहाँ पहेंचकर राजा परीक्षित्ने देखा कि एक राजवेषधारी शुद्र हाथमें डंडा लिये हुए है और गाय-बैलके एक जोड़ेको इस तरह पीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई खामी ही न हो ॥ १ ॥ वह कभल-तन्तुके समान श्वेत रंगका बैल एक पैरसे खड़ा कॉप रहा था तथा शद्रकी ताडनासे पीडित और भयभीत होकर मृत्र-त्याग कर रहा था ॥ २ ॥ धर्मोपयोगी दध, घी आदि हविष्य पदार्थोंको देनेवाली यह गाय भी बार-बार शुद्रके पैरोंको ठोकरें खाकर अत्यन्त दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुवली-पतली बी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आँखोंसे आँसु बहते जा रहे थे॥३॥ स्वर्णजटित रथपर चढ़े हुए राजा परीक्षित्ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उसको ललकारा ॥ ४ ॥ और ! तु कौन है, जो बलवान होकर भी मेरे राज्यके इन दुर्बल प्राणियोंको बलपुर्वक मार रहा है ? तुने नटकी पाँति वेष तो राजाका-सा बना रखा है, परन्तु कर्मसे त् शुद्र जान पड़ता है ॥ ५ ॥ हमारे दादा अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इस प्रकार निर्जन स्थानमें निरपराधोंपर प्रहार करनेवाला त अपराधी है, अतः वधके योग्य है॥ ६॥

उन्होंने धर्मसे पूछा—कमलनालके समान आपका खेतवर्ण है। तीन पैर न होनेपर भी आप एक ही पैरसे चलते-फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइये, आप क्या बैलके रूपमें कोई देखता हैं?॥७॥ अभी यह भूमण्डल कुरुवंशी नरपतियोंके वाहुवलसे सुरक्षित हैं। इसमें आपके सिवा और किसो भी प्राणीकी आँखोंसे शोकके आँसू बहते मैंने नहीं देखे॥८॥ धेनुपुत्र! अब आप शोक न करे। इस शूद्रसे निर्भय हो जायें। गोमाना! मैं दुष्टोंको दण्ड देनेवाला हूं। अब आप रोये नहीं। आपका कल्याण हो॥९॥ देखि! जिस राजाके राज्यमें दुष्टोंके उपद्रवसे सारी प्रजा बस्त रहती है, उस मतवाले राजाकी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं॥१०॥

राजाओंका परम धर्म यही है कि वे दुखियोंका दुःख दूर करें । यह महादृष्ट और प्राणियोंको पीड़ित करनेवाला है । अतः मैं अभी इसे मार डाल्ंगा ॥ ११ ॥ सुरभिनन्दन ! आप तो चार पैरवाले जीव है। आपके तीन पैर किसने काट डाले ? श्रीकृष्णके अनुयायी राजाओंके राज्यमें कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो।। १२ ॥ वृषभ ! आपका कल्याण हो। बताइये. आप-जैसे निरपराध साधओंका अङ्ग-भङ्ग करके किस दुष्टने पाण्डवोंकी कीर्तिमें कलकु लगाया है ? ॥ १३ ॥ जो किसी निरपराध प्राणीको सताता है, उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवस्य होगा। दृष्टोंका दमन करनेसे साध्ओंका कल्याण ही होता है ॥ १४ ॥ जो उदण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियोंको दुःख देता है, वह चाहे साक्षात् देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी याजुबंदसे विभूषित भूजाको काट डालुँगा ॥ १५ ॥ विना आपत्तिकालके मर्यादाका उल्लङ्घन करनेवालोको शास्त्रानुसार दण्ड देते हुए अपने धर्ममें स्थित लोगोंका पालन करना राजाओंका परम धर्म है।। १६ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

धर्मने कहा-राजन् ! आप महाराज पाण्डुके वंशज है। आपका इस प्रकार दखियोंको आश्वासन देना आपके योग्य ही है; क्योंकि आपके पूर्वजोंके श्रेष्ठ गुणोंने भगवान् श्रीकृष्णको उनका सार्राय और दूत आदि बना दिया था॥ १७॥ नरेन्द्र ! शास्त्रोंके विभिन्न वचनोंसे मोहित होनेके कारण हम उस प्रुषको नहीं जानते, जिससे क्लेशोंके कारण उत्पन्न होते हैं॥ १८॥ जो लोग किसी भी प्रकारके द्वैतको स्वीकार नहीं करते, वे अपने-आपको ही अपने दःखका कारण बतलाते हैं। कोई प्रारक्षको कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्मको। कछ लोग स्वभावको, तो कुछ लोग ईश्वरको दःखका कारण मानते हैं ॥ १९ ॥ फिन्हीं-किन्हींका ऐसा भी निश्चय है कि दःखका कारण न तो तर्कके द्वारा जाना जा सकता है और न वाणीके द्वारा वतलाया जा सकता है। राजवें ! अब इनमें कौन-सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही विचार लीजिये ॥ २०॥

सतजी कहते हैं--अधिक्षेष्ठ शौनकजी ! धर्मका यह प्रवचन सुनकर सम्राट् परीक्षित् बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शान्तचित्त होकर उनसे 中間 サマミル

परीक्षित्ने कहा-धर्मका तत्त्व जाननेवाले वृषभदेव ! आप धर्मका उपदेश कर रहे हैं। अवस्य ही ओप वृज्यके रूपमें स्वयं धर्म है। (आपने अपनेको दुःख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया है कि) अधर्म करनेवालेको जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करनेवालेको भी मिलते हैं॥ २२ ॥ अथवा यही सिद्धाना निश्चित है कि प्राणियोंके मन और वाणीसे परमेश्वरकी मायाके खरूपका निरूपण नहीं किया जा सकता ॥ २३ ॥ धर्मदेव ! सत्वयगमे आपके चार चरण थे--तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्मके अंश गर्व, आसक्ति और मदसे तीन चरण नष्ट हो चुके हैं॥ २४॥ अब आपका चौथा चरण केवल 'सत्य' ही वच रहा है। उसिके बलपर आप जी रहे हैं। असत्वसे पृष्ट हुआ बह अधर्मरूप करियुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता हैं ॥ २५ ॥ ये भी माता साक्षात् पृथ्वी हैं : भगवान्ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि-राशि सौन्दर्य विखेरनेवाले चरणचिद्धांसे सर्वत्र उत्सवमयी हो गयी थीं ॥ २६ ॥ अब ये उनसे बिछड गयी हैं । ये साध्वी अभागिनीके समान नेत्रोमें जल भरकर यह चिन्ता कर रही हैं कि अब राजाका स्वांग बनाकर ब्राह्मणद्रोही शुद्र मुझे भोगेंगे॥ २७॥

महारथी परीक्षित्ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वीको सान्त्वना दी। फिर उन्होंने अधर्मके कारणरूप कॉलयगको मारनेके लिये तीक्ष्ण तलवार उठायी ॥ २८ ॥ कलियुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं; अतः झटपट उसने अपने राजचिक्क उतार हाले और मयविद्वल होकर उनके चरणोमें अपना सिर रख दिया ॥ २९ ॥ परीक्षित् बडे यशस्त्री, दीनवत्सल और शरणागतरक्षक थे। उन्होंने जब कलियुगको अपने पैरोपर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हैंसते हए-से उससे कहा॥ ३०॥

परीक्षित् बोले-जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया, तब अर्जुनके यशस्त्री वंशमें उत्पन्न हुए किसी

भी बीरसे तुझे कोई भय नहीं है। परन्तु तु अधर्मका सहायक है, इसलिये तुझे मेरे राज्यमें बिलकुल नहीं रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ तेरे राजाओंक शरीरमें रहनेसे ही लोभ, झुठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्मलाग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ और दूसरे पापोंको बढ़ती हो रही है ॥ ३२ ॥ अतः

अधर्मके साथी ! इस ब्रह्मावर्तमें तु एक क्षणके लिये भी न ठहरना: क्योंकि यह धर्म और सत्यका निवासस्थान है : इस क्षेत्रमें यज्ञविधिके जाननेवाले महात्मा यज्ञीके द्वारा यञ्जपुरुष भगवानुकी आराधना करते रहते हैं ॥ ३३ ॥ इस देशमें भगवान श्रीहरि यज्ञीके रूपमें निवास करते हैं, यज्ञेंके द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करनेवालोंका

कल्याण करते हैं। वे सर्वातमा भगवान् वायुकी भाँति

समस्त चराचर जीवोंके भीतर और बाहर एकरस स्थित

रहते हुए उनको कामनाओंको पूर्ण करते रहते हैं ॥ ३४ ॥

सुतजी कहते हैं-परीक्षित्की यह आज्ञा सुनकर कलियुग सिहर उठा। यमराजके समान मारनेके लिये उद्यत, हाथमें तलवार लिये हुए परीक्षित्से वह बोला ॥ ३५ ॥

कलिने कहा—सार्वभौम ! आपको आज्ञासे जहाँ कहीं भी मैं रहनेका विचार करता है, वहीं देखता है कि आप धनुषपर बाण चढ़ाये खड़े हैं॥ ३६॥ धार्मिक-शिरोमणे ! आप मुझे बह स्थान बतलाइये, जहाँ मैं आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सक्कें ॥ ३७ ॥ सूतजी कहते हैं—कलियुगकी प्रार्थना स्वीकार

करके राजा परीक्षितने उसे चार स्थान दिये—द्यत, मद्यपान, स्ती-सङ्ग और हिंसा। इन स्थानोंमें क्रमशः असत्य, यद, आसक्ति और निर्दयता—ये चार प्रकारके अधर्म निवास करते हैं॥ ३८॥ उसने और भी स्थान माँगे। तब समर्च परीक्षित्ने उसे रहनेके लिये एक और स्थान---'सुवर्ण' (धन) ---दिया । इस प्रकार कलियुगके पाँच स्थान हो गये--- झुठ, मद, काम, बैर और रजोगुण ॥ ३९ ॥ परीक्षित्के दिये हुए इन्हीं पाँच स्थानोंमें अधर्मका मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओंका पालन करता हुआ निवास करने लगा॥४०॥ इसलिये आत्मकल्याणकामी पुरुषको इन पाँचों स्थानोका सेवन कभी नहीं करना चाहिये। धार्मिक राजा, प्रजावर्गक

लीकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओंको तो बडी दिया था, विराजमान हैं॥४३॥ वे परम यशस्त्री सावधानीसे इनका त्याग करना चाहिये॥४१॥ राजा सीभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परोक्षितने इसके बाद वषगरूप धर्मके इस समय हस्तिनाप्रमें कौरव-कुलकी राज्यलक्ष्मीसे चरण—तपस्या, शौच और दया जोड दिये और शोभायमान है ॥ ४४ ॥ अभिमन्यनन्दन राजा परीक्षित् आश्वासन देकर पृथ्वीका संवर्धन किया॥ ४२॥ वे ही वास्तवमें ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासनकालमें महाराजा परीक्षित इस समय अपने राजसिंहासनपर, जिसे आप-लोग इस दीर्घकालीन यज्ञके लिये दीक्षित उनके पितामह महाराज वृधिष्ठिरने वनमें जाते समय उन्हें हुए हैं 🔻 ॥ ४५ ॥

## अठारहवाँ अध्याय

#### राजा परीक्षित्को शुङ्की ऋषिका शाप

सृतजी कहते हैं—अन्दत कर्मा भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे राजा परीक्षित् अपनी माताको कोखमें अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे जल जानेपर भी मरे नहीं ॥ १ ॥ जिस समय ब्राह्मणके रापसे उन्हें इसनेके लिये तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाशके महान् भयसे भी भयभीत नहीं हए; क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित कर रखा था ॥ २ ॥ उन्होंने सबकी आसक्ति छोड दी, गङ्गातटपर जाकर श्रीशकदेवजीसे उपदेश प्रहण किया और इस प्रकार भगवानुके स्वरूपको जानकर अपने शरीरको स्थाग दिया ॥ ३ ॥ जो लोग भगवान् श्रीकृष्णकी लौलाकथा कहते रहते हैं, उस कथामृतका पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनोंके द्वारा उनके चरणकमलोंका स्मरण करते रहते हैं, उन्हे अन्तकालमें भी मोह नहीं होता ॥ ४ ॥ जबतक पृथ्वीपर अभिमन्यूनन्दन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तबतक चारों ओर व्याप्त हो जानेपर भी कलियुगका कुछ भी प्रभाव नहीं या॥ ५॥ वैसे तो जिस दिन, जिस क्षण श्रीकृष्णने पृथ्वीका परित्याग किया, उसी समय पृथ्वीमें अधर्मका मूलकारण कॉलयुग आ

गया था॥६॥ भ्रमरके समान सारप्राही सम्राट् परीक्षित् कलियुगसे कोई द्वेष नहीं रखते थे; क्योंकि इसमें यह एक सहत बड़ा गुण है कि पुण्यकर्म तो सङ्खल्पमात्रसे ही फलीमत हो जाते हैं, परन्त पापकर्मका फल शरीरसे करनेपर ही मिलता है; सङ्कल्पमात्रसे नहीं ॥ ७ ॥ यह भेड़ियंके समान बालकोंके प्रति शुरवीर और घीरवीर पुरुषोंके लिये बड़ा भीरु है। यह प्रमादी मनुष्योंको अपने वशमें करनेके लिये ही सदा सावधान रहता। है॥८॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोगोंको मगवानुकी कथासे युक्त राजा परोक्षितुका पवित्र चरित्र सनाया । आपलोगोने यही पुछा था ॥ ९ ॥ भगवान : श्रीकृष्ण कीर्तन करनेयोग्य बहुत-सी लीलाएँ करते हैं।:: इसलिये उनके गुण और लीलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी कथाएँ हैं, कल्याणकामी पुरुषोंको उन सबका सेवन करना चाहिये ॥ १० ॥

ऋषियोंने कहा—सौम्यस्वभाव सृतजी ! आप युग युग जीये; क्योंकि मृत्युके प्रवाहमें पडे हुए हमलोगीको आप भगवान् श्रीकृष्णकी अमृतमयी उञ्ज्वल कीर्तिका

४६से ४५ तकके स्लोकोर्थ महाराज परोशितका वर्तमानके समान वर्णन किया गया है। 'वर्तमानसामीय्ये वर्तमानवद्य' (पा॰ सु॰३।३।१३१) एक पणिनि-सुक्रके अनुसार वर्तमानके निकटवर्ती पुत और भविष्यके लिये भी वर्तमानका प्रयोग किया था सकता है। जगदगुरु औवरसमाधार्वकी महाराजने अपनी टोकामे लिखा है कि क्वारि परीक्षाकी मृत्यु हो एवं भी, फिर भी उनकी कीर्त और प्रभाव वर्तमानके समान ही जिग्रमान थे। उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये उनको दूरी यहाँ भिटा दी गयी है। उन्हें भगवानका साक्त्य प्राप्त हो गया था. इसलिये भी सुरुजीको ये अपने सम्पुख ही दीख रहे हैं। न केवल उन्होंको, भरिक समको इस बातको प्रतीति हो रही है। 'आएन ये जायते पुत्रः" इस श्रुतिके अनुसार जनमेजयके रूपमे भी वही राजसिंहासनपर मैंडे हुए हैं। इन सब अदर्शने अर्ज्यकोर रूपमें उनका वर्णन भी रूपाके रसको पष्ट ही करता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* श्रवण कराते हैं॥ ११ ॥ यज्ञ करते-करते उसके धूएँसे हमलोगोंका शरीर धूमिल हो गया है। फिर भी इस कर्मका कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमानमें ही भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोका मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तुप्त कर रहे हैं॥ १२॥ भगवत्-प्रेमी भक्तोंके लवमात्रके सत्सङ्गसे स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती; फिर मन्ष्येकि तुच्छ भोगोंको तो बात ही क्या है॥ १३॥ ऐसा कीन रस-मर्मञ्ज होगा, जो महापुरुषोंके एकमात्र जीवन-सर्वस्व श्रीकृष्णकी लीला-कथाओंसे तृप्त हो जाय ? समस्त प्राकृत गुणोंसे अतीत भगवानके अचिन्य अनन कल्याणमय गुणगणींका मार तो ब्रह्म, शङ्कर आदि बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके।। १४॥ बिद्धन् ! आप भगवानुको ही अपने जीवनका भूवतारा मानते हैं। इसलिये आप सत्पृष्ट्योंके एकमात्र आश्रय भगवानके उदार और विश्दा चरित्रोंका हम श्रद्धाल श्रोताओंके लिये विस्तारसे वर्णन कीजिये॥ १५॥ भगवानुके परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित्ने श्रीशुक्तदेवजीके उपदेश किये हुए जिस ज्ञानसे मोक्षस्त्ररूप भगवानुके चरणकमलोंको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित्के परम पक्षित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये; क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गयी होगी और भगवत्प्रेसकी अन्द्रत योगनिष्ठाका निरूपण किया गया

सुननेमें बड़ा रस मिलता है।। १६-१७॥ सुतजी कहते हैं-अहो ! विलोम \* जातिमें उत्पन्न होनेपर भी महात्माओंकी सेवा करनेके कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषोंके साथ बातचीत करनेमात्रसे ही नीच कुलमें उत्पन्न होनेकी

होगा । उसमें पद-पदपर भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका

वर्णन हुआ होगा। भगवानुके प्यारे भक्तोंको वैसा प्रसङ्ग

मनोव्यथा शीघ हो मिट जाती है॥ १८॥ फिर उन लोगोंकी तो बात ही क्या है, जो सत्पुरुषोंके एकमात्र

अनन्त है, वे स्वयं अनन्त है। वास्तवमें उनके गुणोंकी अनन्तताके कारण ही उन्हें अनन्त कहा गया है ॥ १९ ॥ भगवानुके गुणोंकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके

आश्रय भगवानुका नाम लेते हैं। भगवानुकी शक्ति

ही पर्याप्त है कि लक्ष्मीजी अपनेको प्राप्त करनेकी इच्छारे प्रार्थना करनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको छोडकर भगवानके न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोंकी रजका ही सेवन करती हैं॥२०॥ ब्रह्माजीने भगवान्के चरणोंका प्रक्षालन करनेके लिये जो जल समर्पित किया

गुणीको यह विशेषता समझानेके लिये इतना कह देना

प्रवाहित हुआ। यह जल महादेवजीसहित सारे जगतुको पवित्र करता है। ऐसी अवस्थामें त्रिमुबनमें श्रीकृष्णके अतिरिक्त 'भगवान्' शब्दका दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है ॥ २१ ॥ जिनके प्रेमको प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचकके देह-गेह आदिकी दृढ़ आसक्तिको

था, वही उनके चरणनखोसे निकलकर गङ्गाजीके रूपमें

स्वीकार करते हैं, जिसमें किसीको कष्ट न पहुँचाना और सब ओरसे उपशान्त हो जाना ही स्वधर्म होता है॥ २२ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमान महातमाओ ! आपलोगोन मुझसे जो कुछ पूछा है, वह मैं अपनी समझके अनुसार सुनाता हैं। जैसे पक्षी अपनी शक्तिके

अनुसार आकाशमें उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान्लोग भी

छोड़ देते हैं और उस अन्तिम परमहंस-आश्रमको

अपनी-अपनी खुद्धिके अनुसार ही श्रीकृष्णकी लीलाका वर्णन करते हैं॥ २३॥

एक दिन राजा परीक्षित् धनुष लेकर वनमें शिकार खेलने गये हुए थे। हरिणोंके पीछे दौड़ते-दौड़ते वे थक गये और उन्हें बड़े जोरको भूख और प्यास लगी॥ २४॥ जब कहीं उन्हें कोई जलाराय नहीं मिला, तब वे पासके हो एक ऋषिके आश्रममें घुस गये । उन्होंने देखा कि वहाँ

आँखें बंद करके शान्तभावसे एक मृति आसनपर बैठे हुए

\* उच्च वर्णकी माता और निम्न वर्णके पितासे उत्पन्न संतानको 'विस्तोपक' कहते हैं । भूत व्यक्तिको उत्पत्ति इसी प्रकार बाह्मणी माता और क्षत्रिय पिताके द्वारा होनेसे उसे शहरूमेंमें क्लोम जाति माना गया है।

है।। २५॥ इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिके निरुद्ध हो जानेसे वे संसारसे ऊपर उठ गये थे। जाग्रत्, स्वप्न, सुपृष्ति---तीनों अवस्थाओंसे रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पदमें वे स्थित थे ॥ २६ ॥ अनका शरीर विखरी हुई जटाओंसे और कृष्ण मुगचर्पसे बका हुआ था। राजा परीक्षित्ने ऐसी ही अवस्थामें उनसे जल माँगा, क्योंकि प्याससे उनका गला सुखा जा रहा था॥ २७॥ जब राजाको बहुँ बैठनेके लिये तिनकेका आसन भी न मिला, किसीने उन्हें भूमिपर भी बैठनेको न कहा-- अर्घ्य और आदरभरी मीठी बातें तो कहाँसे मिलर्ती — तब अपनेको अपमानित-सा मानकर वे क्रोधके वश हो गये॥ २८॥ शौनकज़ी ! वे भृद्ध-प्याससे छटपटा रहे थे, इसलिये एकाएक उन्हें बाह्यणके प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवनमें इस प्रकारका यह पहला ही अवसर था ॥ २९ ॥ वहाँसे लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धन्यको नोकसे एक मरा साँप उठाकर ऋषिके गलेमें डाल दिया और अपनी राजधानीमें चले आये॥ ३०॥ उनके मनमें यह बात आयी कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तवमें इन्होंने अपनी सारी इन्द्रियवृत्तियोंका निरोध कर लिया है अधवा इन राजाओंसे हमारा क्या प्रयोजन है, यों सोचकर इन्होंने झुठ-मुठ समाधिका होंग रच रखा है॥ ३१॥

उन शमीक मुनिका पुत्र बड़ा तेजसी था। वह दूसरे ऋषिकमारोंके साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालकने सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा--- ॥ ३२ ॥ 'ये नरपति कहलानेवाले लोग अच्छिष्टभोजी कौओके समान संड-मूसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं! ब्राह्मणोंके दास होकर भी ये दरबाजेपर पहरा देनेवाले क्तेके समान अपने स्वामीका ही तिरस्कार करते हैं।। ३३।। ब्राह्मणेनि क्षप्रियोंको अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वारपर रहकर रक्षा करनी चाहिये, घरमें धुसकर स्वामीके वर्तनीमें खानेका उसे अधिकार नहीं है ॥ ३४ ॥ अतएव उन्पार्गगामियोंके शासक भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इन मर्यादा तोडनेवालोको आज मै दण्ड देता है। मेरा तपोबल देखों'॥३५॥ अपने साथी बालकोंसे इस प्रकार कहकर क्रोधसे लाल-लाल

आंखोंबाले उस ऋषिक्मारने कौशिकी नदीके जलसे आचमन करके अपने वाणीरूपी वज्रका प्रयोग किया ॥ ३६ ॥ 'कुलाङ्गर परीक्षितने मेरे पिताका अपमान करके मर्यादाका उल्लङ्कन किया है, इसलिये मेरी प्रेरणासे आजके सातवें दिन उसे तक्षक सर्प इस लेगां ॥ ३७ ॥

इसके बाद वह बालक अपने आश्रमपर आया और

अपने पिताके गलेमें साँप देखकर उसे घड़ा दुःख हुआ तथा वह ढाड मारकर रोने लगा॥ ३८॥ विप्रवर शौनकजो ! शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोता-चिल्लाना सनकर धारे-धारे अपनी आँखें खोलों और देखा कि उनके गलेमें एक परा साँप पड़ा है ॥ ३९ ॥ उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्रसे पुछा—'बेटा ! तुम क्यों से रहे हो ? किसने तुम्हारा अपकार किया है ?' उनके इस प्रकार पुछनेपर बालकने सारा हाल कह दिया ॥ ४० ॥ ब्रह्मर्षि शमीकने राजाके शापकी बात सुनकर अपने पुत्रका अभिनन्दन नहीं किया। उनकी दृष्टिमें परीक्षित् शापके योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा—'ओह, मुर्ख बालक! तुने बड़ा पाप किया ! खेद है कि उनकी थोड़ी-सी गलतीके लिये तुने उनको इतना बड़ा दण्ड दिया ॥ ४१ ॥ तेरी सुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत्स्वरूप राजाको साधारण पनुष्येकि समान नहीं समझना चाहिये; क्योंकि राजाके दस्सह तेजसे सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण सम्पादन करतो है ॥ ४२ ॥ जिस समय राजाका रूप धारण करके भगवान् पृथ्वीपर नहीं दिखायी देंगे, उस समय चोर बढ जायेंगे और अर्राक्षत भेड़ोंके समान एक क्षणमें ही लोगोंका नाश हो जायगा ॥४३॥ राजाके नष्ट हो जानेपर धन आदि चरानेवाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न होनेपर भी वह हमपर भी लागु होगा। क्योंकि राजाके न रहनेपर ल्टेरे बढ़ जाते हैं और वे आपसमें मार-पीट, गाली-गलीज करते हैं, साथ ही पश्, स्त्री और धन-सम्पत्ति भी लुट लेते है ॥ ४४ ॥ उस समय मनुष्योंका वर्णाश्रमाचारयुक्त वैदिक आर्यधर्म लुप्त हो जाता है, अर्थ-लोप और काम-वासनाके विवश होकर लोग कुतों और बंदरेंकि समान वर्णसङ्घर हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ सम्राट् परीक्षित् तो बड़े ही यशस्त्री और धर्मधुरश्वर हैं। उन्होंने बहत-से अश्वमेध यज्ञ किये हैं और वे भगवानके परम प्यारे

भक्त हैं; वे ही राजर्षि भूख-प्याससे व्याकुल होकर हमारे आश्रमपर आये थे, वे शापके योग्य कदापि नहीं है।। ४६।। इस नासमझ बालकने हमारे निष्पाप सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान् कृपा करके इसे क्षमा करें ॥ ४७ ॥ भगवान्के भक्तोमें भी बदला लेनेकी शक्ति होती है, परंत् वे दूसरोके द्वारा किये हुए अपमान, घोखेबाजी, गाली-गलौज, आक्षेप और मार-पीटका कोई बदला सर्वथा परे हैं ॥ ५० ॥

नहीं लेते ॥ ४८ ॥ महामृनि शमीकको पत्रके अपराधपर पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित्ने उनका अपमान किया था, उसपर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया॥४९॥ महात्माओंका स्वभाव ऐसा होता है कि जगत्में जब दूसरे लोग उन्हें सुख-दु:खादि इन्द्रोमें डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते; क्योंकि आत्माका स्वरूप तो गुणोंसे

## उन्नीसवाँ अध्याय

#### परीक्षित्का अनशनवृत और शुक्रदेवजीका आगमन

सुतजी कहते हैं--राजधानीमें पहेंचनेपर राजा परीक्षित्को अपने उस निन्दनीय कर्मके लिये बड्डा पशाताप हुआ। वे अत्यन्त उदास हो गये और सोचने लगे---'मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये हुए ब्राह्मणके साथ अनार्य पुरुषोंके समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेदकी बात है॥ १॥ अवस्य ही उन महात्माके अपमानके फलस्वरूप शीव्र-से-शीव्र मुझपर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता है: क्योंकि उससे मेरे पापकर प्रायक्षित हो जायगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करनेका द:साहस नहीं कहाँगा ॥ २ ॥ ब्राह्मणॉको क्रोधार्गिन आज ही मेरे राज्य, सेना और धरे-पूरे खजानेको जलाकर खाक कर दे---जिससे फिर कभी मुझ दुष्टकी बाह्यण, देवता और गीओंके प्रति ऐसी पापवृद्धि न हो ॥ ३ ॥ वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ —ऋषिकुमारके शापसे तक्षक मुझे इसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आगके समान तक्षकका इसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनोंसे में संसारमें आसक्त हो रहा था, अब मुझे शोध वैराग्य होनेका कारण प्राप्त हो गया॥४॥ वे इस लोक और परलोकके भोगोंको तो पहलेसे ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान्। श्रीकृष्णके चरणकमलॉकी सेवाको हो सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन-अत लेका वे गङ्गातटपर बैठ गये ॥ ५ ॥ मङ्गाजीका जल भगवान् श्रीकृष्णके चरण-

कम्पलोंका वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसीकी गन्धसे मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालोंके सहित ऊपर-नीचेके समस्त लोकोंको पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा, जो उनका सेवन न करेगा ? ॥ ६ ॥

इस प्रकार गङ्गाजीके सटपर आमरण अनशनका निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर दिया और वे मुनियोंका व्रत स्वीकार करके अनन्यभावसे श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करने लगे ॥ ७ ॥ उस समय त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले बडे-बडे महानभाव ऋषि-मृति अपने शिष्यंकि साथ वहाँ पधारे। संतजन प्रायः तीर्थयात्राके बहाने स्वयं उन तीर्थस्थानोको ही पवित्र करते हैं ॥ ८ ॥ उस समय वहाँपर अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्, अरिष्टनेमि, भृगु, अङ्गिरा, पराशर, विश्वामित्र, परश्राम, उतथ्य, इन्द्रप्रमद, इध्मवाह, मेश्चातिथि, देवल, आष्ट्रिण, भारद्वाज, गीतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवष, अगस्त्य, भगवान् व्यास, नारद् तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षिवयौका सुभागमन हुआ । इस प्रकार विभिन्न गोजोंके मुख्य-मुख्य ऋषियोंको एकत्र देखकर राजाने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणोपर सिर रखकर बन्दना की ॥ ९-११ ॥ जब सब लोग आरामसे अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये, तब महाराज परीक्षितने उन्हें फिरसे प्रणाम किया और उनके सामने खंडे होकर

शुद्ध हदयसे अञ्जलि बाँधकर वे जो कुछ करना चाहते थे, उसे सनाने लगे॥ १२॥

राजा परीक्षित्वे कहा—अहो ! समस्त राजाओंमें हम धन्य हैं। धन्यतम हैं। क्योंकि अपने शील-स्वभावके

कारण हम आप महापुरुषोंके कुपापात्र बन गये हैं।

राजवंशके लोग प्रायः निन्दित कर्म करनेके कारण

ब्राह्मणोंके चरण-धोवनसे दूर पड़ जाते हैं—यह कितने

खेदकी बात है॥ १३॥ मैं भी राजा ही हैं। निरन्तर

देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मैं भी पापरूप ही हो

गया है। इसीसे स्वयं भगवान् ही ब्राह्मणके शापके रूपमें

मुहापर कृपा करनेके लिये पधारे हैं। यह शाप वैराग्य

उत्पन्न करनेवाला है। क्योंकि इस प्रकारके शापसे संसारासक पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं ॥ १४ ॥ ब्राह्मणों ! अब मैंने अपने चित्तको भगवान्के

चरणोमें समर्पित कर दिया है। आपलोग और मा गङ्गाजी शरणागत जानकर मुझपर अनुप्रह करें, ब्राह्मणकुमारके

शापसे प्रेरित कोई दूसरा कपटसे तक्षकका रूप धरकर मुझे इस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर इस ले: इसकी मुझे तनिक भी परवा नहीं है। आपलोग कृपा करके

भगवानुकी रसमयी लीलाओंका गायन करें ॥ १५॥ मैं आप बाह्मणोंके चरणोंमें प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हैं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनिमें जन्म लेना

पड़े, भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें मेरा अनुराग हो, उनके

चरणाश्रित महात्माओंसे विशेष प्रीति हो और जगतके समस्त प्राणियोंके प्रति मेरी एक-सी मैत्री रहे । ऐसा आप

आशीर्वाद दीजिये ॥ १६ ॥ महाराज परीक्षित् परम धीर थे। वे ऐसा दुइ निश्चय

करके गङ्गाजीके दक्षिण तटपर पूर्वाप्र कुशोंके आसनपर उत्तरमुख होकर बैठ गये। राज-काजका भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयको सौंप दिया था॥ १७॥

पृथ्वीके एकछत्र सम्राट् परीक्षित् जब इस प्रकार आमरण अनशनका निश्चय करके बैठ गये, तब आकाशमें स्थित

देवतालोग बड़े आनन्दसे उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ

बार-बार बजने लगे॥ १८॥ सभी उपस्थित महर्षियोने परीक्षित्के निश्चयकी प्रशंसा की और 'साध-साध' कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषिलोग तो स्वभावसे ही

पृथ्वीपर पृथ्वोंकी वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे

लोगोंपर अनुप्रहकी वर्षा करते रहते हैं; यही नहीं, उनकी

सारी शक्ति लोकपर कपा करनेके लिये ही होती है। उन लोगोने भगवान् श्रीकृष्णके गुणोसे प्रभावित परीक्षित्के

प्रति उनके अनुरूप वचन कहे ॥ १९ ॥ 'राजर्षिशिरोमणे । भगवान् श्रीकृष्णके सेवक और अनुवायी आप पाण्डवीशयोके लिये यह कोई आक्षर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपलोगोंने भगवानुकी सन्निधि प्राप्त करनेकी

आकाङ्क्षासे उस राजसिंहासनका एक क्षणमें ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े-बड़े राजा अपने मुकटोंसे करते थे ॥ २० ॥ हम सब तबतक यहीं रहेंगे, जबतक ये

भगवानुके परम भक्त परीक्षित् अपने नक्षर शरीरको छोडकर मायादोष एवं शोकसे रहित भगवद्धापमें नहीं चले जाते' ॥ २१ ॥ ऋषियोंके ये वचन बड़े ही मध्य, गम्भोर, सत्य और

समतासे युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित्ने उन योगयुक्त मुनियोका अभिनन्दन किया और भगवान्के मनोहर चरित्र सुननेको इच्छासे ऋषियोंसे प्रार्थना की॥ २२ ॥ 'महात्माओ ! आप सभी सब ओरसे यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोकमें रहनेवाले मूर्तिमान वेदोंक

समान है। आपलोगोंका दूसरोपर अनुग्रह करनेके

अतिरिक्त, जो आपका सहज स्वभत्व ही है, इस लोक या

परलोकमें और कोई स्वार्थ नहीं है॥ २३॥ विप्रवरों ! आपलोगोंपर पूर्ण विश्वास करके मै अपने कर्तव्यके सम्बन्धमें यह पूछने योग्य प्रश्न करता आप सभी विद्वान् परस्पर विचार करके बतलाइये

कि सबके लिये सब अवस्थाओंमें और विशेष करके थोड़े ही समयमें मरनेवाले पुरुषोंके लिये अन्तःकरण और शरीरसे करनेयोग्य विशद्ध कर्म कौन-सा है 💌 ॥ २४ ॥

<sup>\*</sup> इस जगह राजाने ब्राह्मणोसे दो प्रश्न फिसे हैं; पहला प्रश्न यह है कि जोवको सदा-सर्वदा क्या करना चाहिये और दूसरा यह कि जो बोदे धी समयमें मरनेवाले हैं, उनकर क्या करांव्य है ? ये ही दो प्रश्न उन्होंने श्रीशुक्रदेवओंसे भी किये तथा क्रम**राः इन्हीं दोनो प्रश्नोका उत्तर दि**तीय स्कम्पसे लेकर इन्दरापर्यन्त श्रीशुक्देवजीने दिया है।

उसी समय पृथ्वीपर खेच्छासे विचरण करते हुए, किसीकी कोई अपेक्षा न रखनेवाले व्यासनन्दन भगवान श्रीशुक्रदेवजी महाराज वहाँ प्रकट हो गये । वे वर्ण अथवा

आश्रमके बाह्य चिह्नोंसे रहित एवं आत्मानभृतिमें सन्तृष्ट थे। बच्चों और स्त्रियोंने उन्हें घेर एखा था। उनका वेष

अवध्यका था॥२५॥ सोलह वर्षको अवस्था थी।

चरण, हाथ, जङ्गा, भुजाएँ, कंघे, कपोल और अन्य सब

अङ्ग अत्यन्त सुकुमार थे। नेत्र बड़े-बड़े और मनोहर घे।

नासिका कुछ ऊँची थी। कान बराबर थे। सुन्दर भाँहें थीं,

इनसे भुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो

सुन्दर शङ्क ही था॥ २६॥ हैसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भैवरके समान गहरी तथा उदर बड़ा

ही सुन्दर, त्रिवलीसे युक्त था। लंबी-लंबी भुजाएँ थीं,

मुखपर चुँघराले वाल बिखरे हुए थे। इस दिगम्बर वेषमें वे श्रेष्ठ देवताके समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ २७ ॥

श्याम रंग था। चित्तको चुरानेवाली भरी जवानी थी। वे शरीरको छटा और मधुर मुसकानसे खियोंको सदा ही

मनोहर जान पडते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेजको छिपा रखा या, फिर भी उनके लक्षण जाननेवाले मुनियोने उन्हें

पहचान लिया और वे सब-के-सब अपने-अपने आसन छोड़कर उनके सम्मानके लिये उठ खड़े हुए॥ २८॥

राजा परीक्षित्ने अतिधिरूपसे श्रीशुकदेवजीको सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की । उनके स्वरूपको न जाननेवाले बच्चे और स्तियाँ

उनकी यह महिमा देखकर वहाँसे लौट गये; सबके द्वारा सम्मानित होकर श्रीशुकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजपान हुए॥२९॥ अह, नक्षत्र और तासँसे यिरे हुए चन्द्रमाके

समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियोके समूहसे आयृत श्रीशुकदेवजी अत्यन्त शोभायमान हुए। वास्तवमें वे

महात्माओंके भी आदरणीय थे॥ ३०॥ जब प्रखरबद्धि श्रीशुकदेवजी शान्तभावसे बैठ गये, तब भगवानके परम मक्त परीक्षित्ने उनके समीप आकर और चरणोंपर सिर

रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोडकर

नमस्कार किया। उसके पश्चात् बड़ी मध्र वाणीसे उनसे यह पूछा ॥ ३१ ॥

परिश्चित्ने कहा-बहास्वरूप भगवन ! आज हम बड़मागी हए; क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होनेपर भी हमें

संत-समागमका अधिकारी समझा गया । आज कृपापूर्वक अतिथिरूपसे पश्चारकर आपने हमें तीर्थके तुल्य पवित्र वना दिया ॥ ३२ ॥ आप-जैसे महात्माओंके स्मरणमात्रसे

ही गृहस्थोंके घर तस्काल पवित्र हो जाते हैं; फिर दर्शन, स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसन दानादिका सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्या है ॥ ३३ ॥ महायोगिन् ! जैसे

भगवान् विष्णुके सामने दैत्यलोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपको सन्निधिसे बडे-बडे पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं॥ ३४॥ अवस्य ही पाण्डवेकि सहुद भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैं; उन्होंने अपने फुफेरे भाइयोंकी

प्रसन्नताके लिये उन्हेंकि कुलमे उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपनका व्यवसार किया है॥३५॥ भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त वनवासी अव्यक्तगति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधारकर इस मृत्युके

आप योगियांके परम गुरु हैं, इसलिये मैं आपसे परम सिद्धिके स्वरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वधा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिये ? ॥ ३७ ॥ भगवन् ! साथ ही यह भी बतलाइये

समय हम-जैसे प्राकृत मनुष्योंको क्यों दर्शन देते ॥ ३६ ॥

कि मनुष्यमात्रको क्या करना चाहिये। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें ? ॥ ३८ ॥ भगवत्स्वरूप मुनिवर ! आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है; क्योंकि जितनी

देर एक गाय दही जाती है, गृहस्थंकि घरपर उतनी देर भी

तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९ ॥ सुतजी कहते हैं-जब राजाने बड़ी ही मधुर वाणीमें

इस प्रकार सम्भाषण एवं प्रश्न किये, तब समस्त धर्मेकि मर्मज्ञ व्यासनन्दन भगवान श्रीशृकदेवजी उनका उत्तर देने लगे ॥ ४० ॥

#### इति प्रथम स्कन्ध समाप्त

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

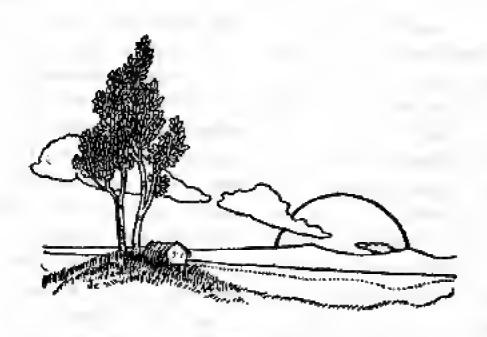

श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

द्वितीय स्कन्ध

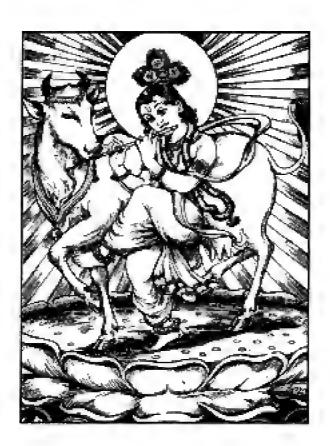

यस्य दीप्तिलवेनैव देवता देवतां गताः। वन्दे तं देवदेवेशं सर्वदेवमयं हरिम्॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## श्रीमद्भागवतमहापुराण

#### द्वितीय स्कन्ध पहला अध्याय

#### ध्यान-विधि और भगवान्के विराद्खरूपका वर्णन

**भीशुकदेवजीने कहा—**परीक्षित् ! तुम्हारा लोकहितके लिये किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्योंके लिये जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करनेकी हैं, उन सबमें यह श्रेष्ट है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नका बड़ा आदर करते हैं ॥ १ ॥ राजेन्द्र 🗄 जो गुरस्थ घरके काम-घंधोंमें उलझे हुए हैं, अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनके लिये हजारो बातें कहने-सुनने एवं सोचने, करनेकी रहती हैं॥ २ ॥ उनकी सारी उप्र यों ही बोत जाती है। उनकी रात नींद या स्वी-प्रसङ्क्से कटती है और दिन धनकी हाय-हाय या कर्टान्वयोंके भरण-पोषणमें समाप्त हो जाता है।। ३॥ संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घतिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् हैं; परन्त जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं ॥ 🗴 ॥ इसिलये परीक्षित् ! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी हो लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये॥५॥ मनुष्य-जन्मका यही—-इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो-शानसे, भक्तिसे अथवा अपने धर्मकी निष्ठासे जीवनको ऐसा बना लिया जाय कि मृत्युके समय भगवानुकी स्मृति अवश्य बनी रहे॥६॥ परीक्षित् ! जो निर्गृण स्वरूपमें स्थित हैं एवं विधि-निषेधको मर्यादाको लाँघ चुके हैं, वे बड़े-बड़े ऋषि-मृति भी प्रायः भगवान्के अनन्त कल्याणमय गुणगणोंके वर्णनमें रमे रहते हैं ॥ ७ ॥ द्वापरके अन्तमें इस भगवद्रूप अथवा वेदतुल्य श्रीमद्भागवत नामके महापुराणका अपने पिता श्रीकृष्णद्वैपायनसे मैंने अध्ययन किया था॥८॥ राजर्षे ! मेरी निर्गुणस्वरूप परमात्मामें पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान् श्रीकृष्णको मधुर

लीलाओंने बलात् मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस प्राणका अध्ययन किया ॥ ९ ॥ तुम भगवान्के परमभक्त हो, इसलिये तुम्हें मैं इसे सुनाऊँगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें अनन्य प्रेमके साथ बहुत शोघ लग जाती है।। १०॥ जो लोग लोक या परलोकको किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसारमें दुःखका अनुभव करके जो उससे विस्क हो गये हैं और निर्भय मोक्षपदको प्राप्त करना चाहते है. उन साधकेंकि लिये तथा योगसम्पन्न सिद्ध ज्ञानियंकि लिये भी समस्त शास्त्रॉका यही निर्णय है कि वै भगवानुके नामोंका प्रेमसे सङ्घीतन करें ॥ ११ ॥ अपने कल्याण-साधनकी ओरसे असावधान रहनेवाले पुरुवकी क्वों लम्बी आयु भी अनजानमें ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ ! सावधानीसे ज्ञानपूर्वक वितायी हुई घडी, दो घडी भी श्रेष्ठ हैं; क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याणको चेष्टा तो की जा सकती है।। १२।। राजर्षि खट्वाङ्क अपनी आयुको समाप्तिका समय जानकर दो घडीमें ही सब कुछ स्वागकर भगवानुके अभयपदको प्राप्त हो गये।। १३ ॥ परीक्षित् ! अभी तो तुम्हारे जीवनकी अवधि सात दिनकी है। इस वीचमें ही तुम अपने परम कल्याणके लिये जो कुछ करना चाहिये, सब कर लो॥ १४॥

मृत्युका समय आनेपर मनुष्य चवराये नहीं। उसे चाहिये कि वह वैराग्यके शस्त्रसे शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवालोंके प्रति ममताको काट डाले॥ १५॥ धैर्यके साथ घरसे निकलकर पवित्र तीर्थके जलमे स्नान करे और पवित्र तथा एकान्त स्थानमें विधिपूर्वक आसन लगाकर बैठ जाय॥ १६॥ तत्स्श्वात् परम पवित्र 'अ उ म्' इन तीन मात्राओंसे युक्त प्रणयका मन-ही-मन जप करे।

प्राणवायुको वरामें करके मनका दमन करे और एक क्षणके लिये भी प्रणवको न भूले॥ १७॥ बुद्धिकी सहायनासे मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटा ले। और कर्मको वासनाओंसे चञ्चल हुए मनको विचारके द्वारा रोककर भगवान्के मङ्गलमय रूपमें लगाये ॥ १८ ॥ स्थिर चित्तसे भगवानुके श्रीविग्रहमेंसे किसी एक अङ्गका ध्यान करे। इस प्रकार एक-एक अङ्गका ध्यान करते-करते विषय-वासनासे रहित मनको पूर्णरूपसे भगवान्में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषयका चिन्तन ही न हो। वही भगवान् विष्णुका परमपद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत्रेमरूप आनन्दसे भर जाता है ॥ १९ ॥ यदि भगवानुका ध्यान करते समय मन रजोगुणसे विक्षिप्त या तमोगुणसे मृढ हो जाय तो धवराये नहीं । धैर्यके साध योगधारणाके द्वारा उसे वशमें करना चाहिये; क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणोंके दोषोंको मिटा देती है।। २०।। घारणा स्थिर हो जानेपर ध्यानमें जब योगी अपने परम मङ्गलमय आश्रय (भगवान्)को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्तियोगकी प्राप्ति हो जाती है।: २१॥

परीक्षित्वे पूछा—ब्रह्मन् ! धारणा किस साधनसे किस वस्तुमें किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ ही मनुष्यके मनका मैल मिटा देती है ? ॥ २२ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! आसन, श्रास, आसिक और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके फिर वृद्धिके द्वारा मनको भगवान्के स्थूल रूपमें लगाना चाहिये॥ २३॥ यह कार्यरूप सम्पूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा—सबका-सब-जिसमें दोख पड़ता है, वही भगवान्का स्थूल-से-स्थूल और विराद् शरीर है॥ २४॥ जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्तत्त्व और प्रकृति—इन सात आवरणोंसे घिरे हुए इस ब्रह्माण्ड-शरीरमें जो विराद् पुरुष भगवान् है, वे हो धारणांके आश्रय हैं, उन्होंकी धारणां की जाती है॥ २५॥ तत्त्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं—पाताल विराद् पुरुषके तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ— एड़ीके ऊपरकी गाँठ महातल हैं, उनके पैरके पिंडे तलातल हैं, गाँच विराद और अतल हैं, पेडू भूतल है,

और परीक्षित् ! उनके नाभिरूप सरोवरको ही आन्त्रश कहते हैं॥२७॥ आदिपुरुष परमातमकी छातीको स्वर्गलोक, गलेको महलॉक, मुखको जनलोक और ललाटको तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिखाले भगवानुका मस्तकसमृह ही सत्यलोक है ॥ २८ ॥ इन्हादि देवता उनकी भूजाएँ हैं। दिशाएँ कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अधिनीकुमार उनकी नासिकाके छिद्र हैं; यन्य घाणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है।। २९ ॥ भगवान् विष्णुके नेत्र अन्तरिक्ष हैं, उनमें देखनेकी शक्ति सुर्य है, दोनों पलकें रात और दिन है, उनका भूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्ना रस ॥ ३० ॥ वेदॉको भगवानुका ब्रह्मस्वर कहते हैं और यमको दाढे। सब प्रकारके स्नेह दाँत है और उनकी जगन्मोहिनी मायाको ही उनकी मुसकान कहते हैं। यह अनन्त सृष्टि उसी मायाका कटाक्ष-विक्षेप है।। ३१।। लज्जा ऊपरका होठ और लोभ नीचेका होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मुत्रेन्द्रिय है, मित्रावरूण अण्डकोश हैं, समुद्र कोख है और बड़े-बड़े पर्वत उनकी हिंदुवाँ हैं ॥ ३२ ॥ राजन् ! विश्वमूर्ति विराट् पुरुषकी नाड़ियाँ नदियाँ हैं । कुक्ष रोम हैं । परम प्रवल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणोंका चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है ॥ ३३ ॥ परीक्षित् ! बादलोंको उनके केश मानते हैं। सन्ध्या उन अनन्तका वस्त्र हैं। महात्माओंने अन्यक्त (मृलप्रकृति) को हो उनका हृदय बतलाया है और सब विकारोंका खजाना उनका मन चन्द्रमा कहा गया है।।३४॥ महतत्त्वको सर्वात्मा भगवानुका चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहङ्कार कहे गये हैं। घोड़े, खच्चर, ऊँट और हाथी उनके नख है। वनमें रहनेवाले सारे मुग और पश् उनके कटिप्रेदशमें स्थित हैं॥३५॥ तरह-तरहके पक्षी उनके अदमृत रचना-कौशल है। स्वायम्भुव मन् उनकी बुद्धि है और मनुकी सन्तान मनुष्य उनके निवासस्थान है। गन्धर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएँ इनके पड़ज आदि स्वरोंकी स्मृति हैं । दैत्य उनके वीर्य हैं ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणं मृख, क्षत्रिय भुजाएँ, वैश्य जङ्काएँ और शूद्र उन विराट् पुरुषके चरण हैं। विविध देवताओंके नामसे जो बड़े-बड़े द्रव्यमय यज्ञ किये जाते हैं, वे उनके कर्म हैं ॥ ३७ ॥ परीक्षित् ! विराट

भगवान्के स्थूलशरीरका यही खरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा सब कुछ अनुभव करनेवाला दिया। इसीमें मुमुक्षु पुरुष बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर करते सर्वान्तर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्यखरूप हैं; क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है॥ ३८॥ आनन्दनिधि भगवान्का ही भजन करना चाहिये, अन्य जैसे स्वप्न देखनेवाला स्वप्नावस्थामें अपने-आपको ही किसी भी वस्तुमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये। क्योंकि यह विविध पदार्थोंके रूपमें देखता है, वैसे ही सबकी आसक्ति जीवके अधःपतनका हेतु है॥ ३९॥

非常水准市

#### दूसरा अध्याय

भगवान्के स्थूल और सूक्ष्म रूपोंकी बारणा तथा क्रममुक्ति और सद्योमुक्तिका वर्णन

श्रीशुकदेक्जी कहते हैं—सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने इसी धारणांके द्वारा प्रसन्न हुए भगवान्से वह सृष्टिविषयक स्मृति प्राप्त को थी, जो पहले अलयकालमें विलुप्त हो गयी थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चर्यात्मिका हो गयी। तब उन्होंने इस जगत्को वैसे ही इसा जैसा कि यह अलयके पहले था॥१॥

वेदोंकी वर्णन-शैली ही इस प्रकारकी है कि लोगोंकी बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामोंके फेरमे फैस जाती है. जीव वहाँ सुखकी वासनासे स्वप्न-सा देखता हुआ भटकने लगता है; किन्तु उन मायामय लोकोंमें कहीं भी उसे सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २ ॥ इसलिये विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह विविध नामवाले पदार्थीसे उतना ही व्यवहार करे, जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बद्धिको उनको निस्सारताके निश्चयसे परिपूर्ण स्वखे और एक क्षणके लिये भी असावधान न हो। यदि संसारके पदार्थ प्राख्यवश बिना परिश्रमके यों ही मिल जाये, तब उनके हपार्जनका परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिये कोई प्रयक्ष न करे ॥ ३ ॥ जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है. तब पर्लेगके लिये प्रयत्न करनेसे क्या प्रयोजन । जब भुजाएँ अपनेको भगवानुकी कृपासे खयं ही मिली हुई हैं. तव तकियोंकी क्या आवश्यकता। जब अञ्जलिसे काम चल सकता है, तब बहुत-से वर्तन क्यों बटोरें। वृक्षकी छाल पहनकर या संस्कृतीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो बस्नोंकी क्या आवश्यकता ॥ ४ ॥ पहननेको क्या रास्तोमिं चिथडे नहीं हैं ? भूख लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल-फुलको भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालेकि

लिये नदियाँ क्या बिल्कुल सुख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोकी गुफाएँ बंद कर दी गयी है ? अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतीको रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमें बृद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चुर धमंडी धनियोंकी चापलुसी क्यों करते हैं ? ॥ ५ ॥ इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, बड़े प्रेम और आनन्दसे दुढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन करे; क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चकरमें डालनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है ॥ ६ ॥ पशुओंको बात तो अलग है; परन्तु मनुष्योंमें भला ऐसा कीन है, जो लोगोंको इस संसाररूप वैतरणी नदीमें गिरकर अपने कर्मजन्य दुःखोंको भोगते हए देखकर भी भगवान्का मङ्गलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन असत् विषय-भोगोमे ही अपने चित्तको भटकने देगा ? ॥ ७ ॥

कोई-कोई साधक अपने शरीरके भीतर हृदयाकाशमें विराजमान भगवान्के प्रादेशमात्र स्वरूपकी घारणा करते हैं। वे ऐसा घ्यान करते हैं कि भगवान्की चार भुजाओं में शहु, चक्र, गदा और पदा हैं॥ ८॥ उनके मुखपर प्रसन्ता झलक रही है। कमलके समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदाबके पुष्पकी केसरके समान पीला वस्त धारण किये हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रतों से जड़े हुए सोनेके बाजूबंद शोभायमान हैं। सिरपर बड़ा ही सुन्दर मुकुट और कानों में कुण्डल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं॥ ९॥ उनके चरण-कमल योगेश्वरंकि खिले हुए हृदयकमलकी कार्णकापर विराजित हैं। उनके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इदयपर श्रीवत्सका चिह्न—एक सुनहरी रेखा है। गलेमे है ? ॥ १७ ॥ योगीलोग 'यह नहीं, यह नहीं — इस

द्वारा धारणा करनी चाहिये। जैसे-जैसे बृद्धि शुद्ध होती जायगी, वैसे-वैसे चित्त स्थिर होता जायगा। जब एक अङ्गका ध्यान ठीक-ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अङ्गका ध्यान करना चाहिये॥ १३ ॥ ये विशेशर भगवान् दृश्य नहीं, द्रष्टा हैं। सगुण, निर्गुण—सब कुछ इन्होंका स्वरूप है। जबतक इनमें अनन्य प्रेमामय भक्तियोग न हो जाय, तबतक साधकको नित्य-नैमित्तिक कमेंकि बाद एकाअतासे पगवानके उपर्युक्त स्थल रूपका ही चित्तन करना चाहिये॥ १४॥ परीक्षित् ! जब योगी पुरुष इस मनुष्य-लोकको छोडना चाहे, तब देश और कालमें मनको न लगाये। सुखपूर्वक स्थिर आसनसे बैठकर प्राणोंको जीतकर मनसे इन्द्रियोंका संयम करे॥ १५॥ तदनन्तर अपनी निर्मल बुद्धिसे मनको नियमित करके मनके साथ बुद्धिको क्षेत्रझमें और क्षेत्रहको अन्तरात्मामें लीन कर दे। फिर अन्तरात्माको परमात्मामें लीन करके धीर पुरुष उस परम शान्तिमय अवस्थामें स्थित हो जाय। फिर उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता॥१६॥ इस अवस्थामें सत्त्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुणकी तो

बात हो क्या है । अहङ्कार, महत्तत्त्व और प्रकृतिका भी यहाँ

अस्तित्व नहीं है। उस स्थितिमें जब देवताओंके

नियामक कालकी भी दाल नहीं गलती. तब देवता और

उनके अधीन रहनेवाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते

षट्चक्रभेदनकी रीतिसे ऊपर ले जाय ॥ १९ ॥ मनस्वी योगीको चाहिये कि नाभिचक मणिपुरकमें स्थित वायुको हृदयचक अनाहतमें, यहाँसे उदानवायुके द्वारा वक्षःस्थलके ऊपर विशुद्ध चक्रमें, फिर उस वायुको धीरे-धीरे ताल्प्लमें (विशुद्ध चक्रके अग्रभागमें) चढ़ा दे॥ २०॥ तदनन्तर दो आँख, दो कान, दो नासाछिद्र और मुख—इन सातों छिद्रोंको रोकका उस तालुमूलमें स्थित वायुको भौद्रोंके बीच आज्ञाचक्रमें ले जाय। यदि किसी लोकमें जानेकी इच्छा न हो तो आधी घडीतक उस वायको वहीं रोककर स्थिर लक्ष्यके साथ उसे सहस्रारमें ले जाकर परमात्मामें स्थित हो जाय। इसके बाद ब्रह्मस्माका भेदन करके शरीर-इन्द्रियादिको छोड दे॥ २१॥ परीक्षित् ! यदि योगीकी इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोकमें जाऊँ, आड़ों सिद्धियाँ प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धेकि साथ बिहार करूँ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी प्रदेशमें विचरण करूँ, तो उसे मन और इन्द्रियोंको साथ ही लेकर शरीरसे निकलना चाहिये॥ २२॥ योगियोंका शरीर वायुकी भाँति सुक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञानका सेवन करनेवाले योगियोंको त्रिलोकीक बाहर और भीतर सर्वत्र खच्छन्दरूपसे विचरण करनेका अधिकार होता है। केवल कर्मोंक द्वारा इस प्रकार बेरोक-टोक विचरना नहीं हो सकता॥ २३॥ परीक्षित् !

योगी ज्योतिर्मय मार्ग सूष्म्णाके द्वारा जब ब्रह्मलोकके

लिये प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाशमार्गसे

अग्निलोकमें जाता है; वहाँ उसके बचे-खचे मल भी

प्रकार परमात्मासे भिन्न पदार्थीका त्याग करना चाहते हैं

ज्ञानदृष्टिके बलसे जिसके चित्तको वासना नष्ट हो

कौस्तुभमणि लटक रही है। वसःस्थल कभी न कुम्हलानेवाली वनमालासे घिरा हुआ है॥ १०॥ वे और शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदार्थीमें आत्मबुद्धिका कमरमें करधनी, अंगुलियोंमें बहुमुख्य अंगुठी, चरणोंमें स्काग करके हदयके द्वारा पद-पदपर भगवान्के जिस परम नुपुर और हाथोमें कंगन आदि आभूषण धारण किये हुए पुज्य स्वरूपका आलिङ्गन करते हुए अनन्य प्रेमसे परिपूर्ण है। उनके बालोंकी लटें बहत चिकनी, निर्मल, धुँधग्रली रहते हैं, वही भगवान् विष्णुका परम पद है—इस और नीली हैं। उनका मुख-कमल मन्द-मन्द मुसकानसे विषयमें समस्त शास्त्रोंको सम्मति है ॥ १८ ॥ खिल रहा है॥ ११॥ लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवनसे शोभायमान भौहोंके द्वारा वे भक्तजनोंपर अनन्त गयी है, उस ब्रह्मनिष्ट योगीको इस प्रकार अपने शरोरका अनुयहको वर्षा कर रहे हैं। जयतक मन इस धारणाके त्याग करना चाहिये। पहले एडीसे अपनी गुदाको दबाकर द्वारा स्थिर न हो जाय, तबतक बार-बार इन चिन्तनस्वरूप स्थिर हो जाय और तब बिना घबड़ाहटके प्राणवायुको भगवान्को देखते रहनेकी चेष्टा करनी चाहिये॥ १२॥ भगवानुके चरण-कमलॉसे लेकर उनके मुसकानवृक्त मुख-कमलपर्यन्त समस्त अङ्गोंकी एक-एक करके बृद्धिके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जल जाते हैं। इसके बाद वह बहाँसे ऊपर भगवान् श्रीहरिके शिशुमार नामक ज्योतिर्पय चक्रपर पहुँचतां है।। २४।। भगवान् विष्णुका यह शिश्मार चक्र विश्वब्रह्माण्डके भ्रमणका केन्द्र है। उसका अतिक्रमण

करके अत्यन्त सुक्ष्म एवं निर्मल शरीरसे वह अकेला ही महलोंकमें जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओंके द्वारा भी वन्दित है और उसमें करुपपर्यन्त जीवित रहनेवाले देवता विद्वार करते रहते हैं॥ २५॥ फिर जब प्रलयका समय आता है, तब नीचेके लोकोंको शेषके मुखसे निकली हुई आगके द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोकमें चला जाता है, जिस ब्रह्मलोकमें बड़े-बड़े सिद्धेश्वर विमानोंपर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोककी आयु ब्रह्माकी आयुके समान ही दो परार्द्धकी है ॥ २६ ॥ वहाँ न शोक है न दःख, न बुढ़ापा है न मृत्यु । फिर वहाँ किसी प्रकारका उद्वेग या भय ीं हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दृश्य है तो केवल ्रक बातका । वह यही कि इस परमपदको न जाननेवाले लोगोंके जन्ममृत्युमय अत्यन्त घोर सङ्कृटोंको देखकर दयावश वहाँके लोगोंके मनमें बड़ी व्यथा होती हैं ॥ २७ ॥ सत्वलोकमें पहुँचनेके पश्चात् वह योगी निर्भय होकर अपने सुक्ष्य शरीरको पृथ्वीसे मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए सात आवरणोंका भेदन करता है। पृथ्वीरूपसे जलको और जलरूपसे अग्निमय आवरणोंको प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप

प्राप्त करता है।। २८।। इस प्रकार स्थूल आवरणोंको पार करते समय उसकी इन्द्रियाँ भी अपने सुक्ष्म अधिष्ठानमें लीन होती जातो हैं। घाणेन्द्रिय गन्धतन्यात्रामें, रसना रसतन्यात्रामें, नेत्र रूपतन्यात्रामें, त्वचा स्पर्शतन्यात्रामें, श्रोत्र शब्दतन्मात्रामें और कर्मेन्द्रियाँ अपनी-अपनी क्रिया-शक्तिमें मिलकर अपने-अपने सुध्मखरूपको प्राप्त हो

आवरणमें आ जाता है और वहाँसे समयपर ब्रह्मकी

अनन्तताका बोध करानेवाले आकाशरूप आवरणको

जाती हैं ॥ २९ ॥ इस प्रकार योगी पश्चभूतोंके स्थूल-सुक्ष्म आवरणोंको पार करके अहङ्कारमें प्रवेश करता है। यहाँ सुक्ष्म भृतोंको तामस अहङ्कारमें, इन्द्रियोंको राजस

अहङ्कारमें तथा मन और इन्द्रियंकि अधिष्ठाता देवताओंको सान्त्रिक अहङ्कारमें लीन कर देता है। इसके बाद अहङ्कारके सहित लयरूप गतिके द्वारा महत्तत्त्वमें प्रवेश करके अन्तमें समस्त गुणोंके लयस्थान प्रकृतिरूप

आवरणमें जा मिलता है ॥ ३० ॥ परीक्षित् ! महाप्रलयके समय प्रकतिरूप आवरणका भी लय हो जानेपर वह योगी खयं आनन्दस्यरूप होकर अपने उस निरावरण रूपसे

आनन्दस्वरूप शान्त परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जिसे

इस भगवन्ययो गतिको प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता॥ ३१॥ परीक्षित् ! तुमने जो पुछा था, उसके उत्तरमें मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्योमृक्ति और क्रममुक्तिका तुमसे वर्णन किया। पहले

ब्रह्माजीने भगवान वास्ट्रेवकी आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तरमें इन्हीं दोनों मार्गोंकी बात

ब्रह्माजीसे कही थी॥ ३२॥ संसार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके द्वारा उसे भगवान श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है।। ३३ ॥ भगवान ब्रह्माने एकाम चित्तसे सारे वेदोंका तीन बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धिसे यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वहीं सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥ ३४ ॥ समस्त चर-अचर प्राणियोंमें उनके आत्मारूपसे भगवान् श्रीकृष्ण ही लक्षित होते हैं; क्योंकि ये बुद्धि आदि दुश्य पदार्थ उनका अनुमान करानेवाले लक्षण है, वे इन सबके साक्षी

सम्पूर्ण शक्तिसे भगवान् श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें ॥ ३६ ॥ राजन् ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवानुकी कथाका मधुर अमृत बाँटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भर-भरकर उनका पान करते हैं. उनके हृदयसे विषयोंका विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् श्रीकष्णके चरण-कमलोंको सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं॥ ३७॥

एकमात्र द्रष्टा है ॥ ३५ ॥ परीक्षित् ! इसलिये मनुष्योको

चाहिये कि सब समय और सभी स्थितियोंमें अपनी

#### तीसरा अध्याय

कामनाओंके अनुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथा भगवद्धक्तिके प्राधान्यका निरूपण

श्रीशकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! तुमने मुझसे जो पूछा था कि मस्ते समय बुद्धिमान् मनुष्यको क्या करना चाहिये, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया॥१॥ जो ब्रह्मतेजका इच्छक हो, वह ब्रह्मर्पातकी: जिसे अन्द्रियोंकी विशेष शक्तिको कामना हो, वह इन्द्रको और जिसे सन्तानकी लालसा हो, यह प्रजापतियोंकी उपासना करे ॥ २ ॥ जिसे लक्ष्मी चाहिये वह मायादेवीकी, जिसे तेज चाहिये वह अग्निकी, जिसे धन चाहिये वह वसुओंकी और जिस प्रभावशाली पुरुषको वीरता की चाह हो उसे रुद्रोंकी उपासना करनी चाहिये॥ ३ ॥ जिसे बहुत अत्र प्राप्त करनेकी इच्छा हो यह अदितिका: जिसे स्वर्गकी कामना हो वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यकी अभिलाषा हो वह विश्वेदेवोंका और जो प्रजाको अपने अनुकुल बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका आराधन करना चाहिये॥४॥ आयुकी इच्छासे अधिनोकुमारोका, पृष्टिकी इच्छासे पथ्वीका और प्रतिष्ठाकी चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी और द्यौ (आकाश) का सेवन करना चाहिये॥५॥ सीन्दर्यको चाहसे गन्धवाँकी, पत्नीकी प्राप्तिके लिये उर्दशी अप्सराकी और सबका यननेके लिये ब्रह्माकी आराधना चाहिये ॥ ६ ॥ जिसे यशकी इच्छा हो वह यज्ञपरुषकी. जिसे खजानेकी लालसा हो वह बरुणकी; विद्या प्राप्त करनेकी आकाइका हो तो भगवान शहरकी और पति-पत्नीमें परस्पर प्रेम बनाये रखनेके लिये पार्वतीजीकी उपासना करनी चाहिये॥ ७॥ धर्म उपार्जन करनेके लिये विष्णुभगवानुको, वंशपरम्पराको रक्षाके लिये पिठराँकी, बाधाओंसे बचनेके लिये यक्षोंकी और बलवान होनेके लिये मरुद्गणोंकी आराधना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ राज्यके लिये मन्यन्तरोंके अधिपति देवोंको, अभिचारके लिये निर्ऋतिको, भोगोंके लिये चन्द्रमाको और निष्कामता प्राप्त करनेके लिये परम पुरुष नारायणको भजना चाहिये॥ ९॥ और जो बृद्धिमान् पुरुष है—बह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्ष बाहता हो-उसे तो तीव भक्तियोगके द्वारा केवल प्रुषोत्तम

भगवानकी ही आराधना करनी चाहिये ॥१०॥ जितने भी उपासक है, उनका सबसे बड़ा हित इसीमें है कि वे भगवानुके प्रेमी भक्तोंका सङ्घ करके भगवानुमें अविचल प्रेम प्राप्त कर ले ॥११॥ ऐसे पुरुषोंके सत्सङ्घर्म जो भगवानुकी लीला-कथाएँ होती हैं, उनसे उस दुर्लभ <u>ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जिससे संसार-सागरकी त्रिगणमयी</u> तरङ्गमालाओंके थपेड़े शान्त हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनन्दका अनुभव होने लगता है, इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्ति नहीं रहती, कैयल्यमोक्षका सर्वसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त हो जाता है। भगवानकी ऐसी रसमयी कथाओंका चस्का लग जानेपर भला कौन ऐसा है, जो उनमें प्रेम न करे ॥ १२ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

शौनकजीने कहा-सतजी! राजा परीक्षित्ने शुकदेवजीकी यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा ? वे तो सर्वज्ञ होनेके साध-हो-साध-मधुर वर्णन करनेमें भी बड़े निपुण थे॥ १३॥ सुतजी ! आप तो सब कुछ जानते हैं, हमलोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेमसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइये। क्योंकि संतोंकी सभामें ऐसी ही बातें होती हैं, जिनका पर्यवसान भगवानकी रसमयी लीला-कथामें ही होता है।। १४॥ पाण्डनन्दन महारथी राजा परीक्षित् बड़े भगवद्गक्त थे। बाल्यावस्थामें खिलौनोंसे खेलते समय भी वे श्रीकृष्णलीलाका ही रस लेते थे॥ १५॥ भगवन्पय वीशकदेवजी भी जन्मसे ही भगवत्परायण हैं। ऐसे संतेकि सत्सङ्गमें भगवानके मङ्गलमय गणेंकी दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी॥ १६॥ जिसका समय भगवान श्रीकष्णके गुणोंके गान अथवा श्रवणमें व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्योंकी आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान् सूर्यं प्रतिदिन अपने उदय और अस्तसे उनको आयु छीनते जा रहे हैं ॥ १७ ॥ क्या चुझ नहीं जीते ? क्या लुहास्की धाँकनी साँस नहीं लेती ? गाँवके अन्य पालत् पश् क्या मनुष्य-पशुकी हो तरह खाते-पीते या मैथन नहीं करते ? ॥ १८ ॥ जिसके कानमें भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथा कभी नहीं पड़ी, यह नर पश, कते,

प्राप-सकर, ऊंट और गधेसे भी गया बीता है॥ १९॥

सृतजी ! जो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णकी कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान विलके समान है। जो जीभ भगवान्की लीलाओंका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीमके समान टर्र-टर्र करनेवाली है; उसका तो न रहना हो अच्छा है॥ २०॥ जो सिर कभी भगवान श्रीकृष्णके चरणोंने शुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्रसे सुसज्जित और ्मुक्टसे युक्त होनेपर भी बोझामात्र हो है। जो हाथ भगवानुकी सेवा-पुजा नहीं करते, वे सोनेके कंगनसे भृषित होनेपर भी मुदेंके हाथ है।। २१।। जो आँखें भगवान्की याद दिलानेवाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, वे मोरोंकी पाँखमें बने हए आँखोंके चित्रके समान निरर्थक है। मनुष्यंके वे पैर चलनेकी शक्ति रखनेपर भी न चलनेवाले पेड़ों-जैसे ही हैं, जो भगवानुकी लीला-स्थलियोंकी यात्रा

नहीं करते॥ २२॥ जिस मनुष्यने भगवत्येमी संतीके चरणोंकी धूल कभी सिरपर नहीं चढ़ायी, वह जीता हुआ भी मुद्दां है। जिस मनुष्यने भगवान्के चरणोंपर चढ़ी हुई तुलसीकी सुगन्ध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वासरहित शब है।। २३॥ सृतजी ! वह हृदय नहीं, लोहा है, जो भगवानुके मंगलमय नामोंका श्रवण-कीर्तन करनेपर भी पिघलकर उन्होंकी ओर बह नहीं जाता। जिस समय हदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रोमें आँस छलकने लगते हैं और शरीरका रोम-रोम ख़िल उठता है॥२४॥ प्रिय सुतजी! आपको वाणो हमारे हृदयको मधुरतासे भर देती है। इसलिये भगवानुके परम भक्त, आत्मविद्या-विशास्त् श्रीशुकदेवजीने परीक्षित्के सुन्दर प्रश्न जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृषा करके हमलोगोंको सुनाइये ॥ २५॥

### चौथा अध्याय

#### राजाका सृष्टिविषयक प्रश्न और शुक्रदेवजीका कथारम्भ

सुतजी कहते हैं--शुकदेवजीके वचन भगवतस्वका निश्चय करानेवाले थे। उत्तरानन्दन राजा परीक्षित्ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें अनन्यभावसे समर्पित कर दी॥ १॥ शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई-बन्धु और निष्कण्टक राज्यमें नित्यके अभ्यासके कारण उनकी दृढ़ ममता हो गयी थी। एक क्षणमें ही उन्होंने उस ममताका स्थाग कर दिया ॥ २ ॥ शौनकादि ऋषियो ! महामनस्वी परीक्षित्ने अपनी मृत्यका निश्चित समय जान लिया था। इसलिये उन्होंने धर्म, अर्थ और कामसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी कर्म थे, उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्रीकृष्णमें सुदृढ़ आत्मभावको प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धासे भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके लिये उन्होंने श्रीशुकदेकजीसे यही प्रश्न किया, जिसे आपलोग मुझसे

परीक्षित्ने पूछा-भगवत्स्वरूप मृतिवर ! आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है, वह

पुछ रहे हैं॥ ३-४॥

कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे अज्ञानका परदा फटता जा रहा है ॥ ५ ॥ मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता है कि भगवान् अपनी मायासे इस संसारकी सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसारकी रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझनेमें भूल कर बैठते हैं ॥ ६ ॥ भगवान् कैसे इस विश्वकी रक्षा और फिर संहार करते हैं ? अनन्तशक्ति परमात्मा किन-किन शक्तियोंका आश्रय लेकर अपने-आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं ? ये बच्चोंके बनाये हुए घरीदोंकी तरह ब्रह्माण्डोंकी कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात-की-बातमें मिटा देते हैं ? ॥ ७ ॥ भगवान् श्रीहरिकी लीलाएँ बड़ी ही अब्हुत-अचिन्त्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी उनकी लीलाका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ भगवान् तो अकेले ही हैं। वे बहुत-से कर्म करनेके लिये पुरुषरूपसे प्रकृतिके विभिन्न गुणोंको एक साथ ही धारण करते हैं

सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान्की कथा

अथवा अनेकों अवतार प्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं ? ॥ ९ ॥ भूनिवर ! आप वेद और ब्रह्मतत्व दोनोंके पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिये मेरे इस सन्देहका निवारण क्षीजिये ॥ १० ॥

सुतजी कहते हैं-जब राजा परीक्षितने भगवानके गुणोंका वर्णन करनेके लिये उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्रीशुकदेवजीने भगवान् श्रीकृष्णका बार-बार स्नरण करके अपना प्रवचन प्रारम्भ किया ॥ ११ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-उन प्रुपोत्तम भगवान्के चरणकमलोंमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम है, जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी लीला करनेके लिये सत्त्व, रज तथा तमोगणरूप तीन शक्तियोंको खीकार कर बहा। विष्णु और शहरका रूप धारण करते हैं; जो समस्त चर-अचर प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धिका मार्ग बृद्धिके विषय नहीं हैं; जो स्वयं अनन्त हैं तथा जिनको महिमा भी अनन्त है।। १२ ॥ हम एनः बार-बार उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं, जो सत्प्रयोका दुःख मिटाकर उन्हें अपने प्रेमका दान करते हैं, दुष्टोंकी सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रममें स्थित है, उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तुका दान करते हैं। क्योंकि चर-अचर समस्त प्राणी उन्होंकी मृति है, इसलिये किसोसे भो उनका पक्षपात नहीं है ॥ १३ ॥ जो बडे ही भक्तवत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करनेवाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते; जिनके समान भी किसीका ऐधर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है तथा ऐसे ऐश्वर्यसे युक्त होकर जो निरन्तर ब्रह्मस्वरूप अपने धाममें विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्रीकृष्णको मैं बार-बार नमस्कार करता है।। १४॥ जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बन्दन, श्रवण और पूजन जीवोंके पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्यकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार है ॥ १५ ॥ विवेकी पुरुष जिनके चरणकमलोंको शरण लेकर अपने हृदयसे इस लोक और परलोककी आसक्ति निकाल डालते हैं और विना किसी परिश्रमके ही ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैं, उन मङ्गलपय कोर्तिवाले भगवान श्रीकष्णको अनेक बार नमस्कार है।। १६॥ बड़े-बड़े तपस्वी, दानी,

यशस्त्री, पनस्त्री, सदाचारी और मन्त्रवेता जबतक अपनी साधनाओंको तथा अपने-आपको उनके चरणोमें समर्पित नहीं कर देते. तबतक उन्हें करूयाणकी प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पणकी ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्तिवाले भगवानुको बार-बार नमस्कार है ॥ १७ ॥ किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कड़ू, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दुसरे पापी जिनके शरणागत भक्तोंकी शरण प्रहण करनेसे ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान् भगवानुको बार-बार नमस्कार है॥ १८॥ वे ही भगवान् ज्ञानियोंके आत्मा है, भक्तोंके स्थामी है, कर्मकाण्डियोंके लिये वेदमृति हैं, धार्मिकोंके लिये धर्ममूर्ति है और तपस्वियोंके लिये तपःस्वरूप हैं। ब्रह्मा, शहुर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदयसे उनके स्वरूपका चिन्तन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझपर अपने अनुप्रहको-प्रसादको वर्षा करें॥ १९॥ जो समस्त सम्पत्तियोंकी स्वामिनी लक्ष्मीदेवीके पति हैं, समस्त यज्ञीके भोत्ता एवं फलदाता है, प्रजाके रक्षक है, सबके अन्तर्यामी और समस्त लोकोंके पालनकर्ता है तथा पथ्वीदेवीके स्वामी हैं, जिन्होंने यदवंशमें प्रकट होकर अन्धक, बच्चि एवं यदवंशके लोगोंकी रक्षा की है, तथा जो उन लोगोंके एकमात्र आश्रय रहे है-वे भक्तवत्सल, संतजनोंके सर्वस्व श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हो ॥ २०॥ विद्वान् पुरुष जिनके चरणकमलोंके चित्तनरूप समाधिसे शृद्ध हुई बृद्धिके द्वारा आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शनके अनन्तर अपनी-अपनी मति और रुचिके अनुसार जिनके स्वरूपका वर्णन करते रहते हैं, ये प्रेम और मुक्तिके लुटानैवाले भगवान श्रीकव्य मुहापर प्रसन्न हो ॥ २१ ॥ जिन्होंने सष्टिके समय ब्रह्माके हृदयमें पूर्वकरपकी स्पृति जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित किया और वे अपने अङ्गोके सहित वेदके रूपमें उनके मखसे प्रकट हुई, वे ज्ञानके मुलकारण भगवान् मुझपर कृषा करें, मेरे हृदयमें प्रकट हों ॥ २२ ॥ भगवान् ही पञ्चमहाभूतोंसे इन शरीरोंका निर्माण करके इनमें जीवरूपसे शयन करते हैं और पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण और एक मन---इन सोलह कलाओंसे युक्त होकर इनके द्वारा सोलह

विषयोंका भोग करते हैं। वे सर्वभृतमय भगवान् मेरी वाणीको अपने गुणोंसे अलङ्कत कर दें ॥ २३ ॥ संत पुरुष

जिनके मुखकमलसे मकरन्दके समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधाका पान करते रहते हैं उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान् व्यासके चरणोमें मेरा बार-बार

नारद्वाने पूछा---पिताजी ! आप केवल मेरे ही

नमस्कार है ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! वेदगर्भ स्वयम्भ ब्रह्माने नारदके प्रश्न करनेपर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान् नारायणने उन्हें उपदेश किया था (और वही मैं तुमसे कह रहा है) ॥ २५॥

#### पाँचवाँ अध्याय

#### सृष्टि-वर्णन

महीं, सबके पिता, समस्त देवताओंसे श्रेष्ट एवं सष्टिकर्ता है। आफ्को मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिये, जिससे आत्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है॥ १॥ पिताजी ! इस संसारका क्या लक्षण है ? इसका आधार क्या है ? इसका निर्माण किसने किया है ? इसका प्रलय किसमें होता है ? यह किसके अधीन है ? और वास्तवमें यह है क्या वस्तु ? आप इसका तत्त्व बतलाइये॥ २॥ आप तो यह सब कुछ जानते हैं; क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्थामी आप ही है। यह सारा संसार हथेलीपर रखे हुए ऑबलेके समान आपकी ज्ञान-दृष्टिके अन्तर्गत ही है ॥ ३ ॥ पिताजी । आपको यह ज्ञान कहाँसे मिला ? आप किसके आधारपर उहरे हुए ै ? आपका स्वामी कौन है ? और आपका खरूप क्या है ? आप अकेले ही अपनी मायासे पञ्चभतेकि द्वारा प्राणियोंकी सृष्टि कर लेते हैं, कितना अन्द्रत है ! ॥ ४ ॥ जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मैहसे जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्तिके आश्रयसे जीवोंको अपनेमें ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आपमें कोई विकार नहीं होता ॥ ५ ॥ जगत्में नाम, रूप और गुणोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत्, असत्, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता, जो आपके सिवा और किसीसे उत्पन्न हुई हो॥ ६॥ इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्तसे घोर तपस्या की, इस बातसे मुझे मोहके साथ-साथ बहुत बड़ी

शक्रा भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है

क्या ? ॥ ७ ॥ पिताजी ! आप सर्वज्ञ और सर्वेद्धर हैं । जो

कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइये कि जिससे मैं आपके उपदेशको ठीक-ठीक समझ सकुँ ॥ ८ ॥ ब्रह्माजीने कहा-बेटा नारद ! तुमने जीवीके प्रति

करुणाके भावसे भरकर यह बहुत ही सुन्दर प्रश्न किया है; क्योंकि इससे भगवानुके गुणोंका वर्णन करनेकी प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है ॥ ९ ॥ तुमने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है। क्योंकि जबतक मुझसे परेका तत्त्व —जो स्वयं भगवान् ही हैं —जान नहीं लिया जाता, तबतक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है ॥ १० ॥ जैसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र और तारे उन्होंके प्रकाशसे प्रकाशित होकर जगत्में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं खबंप्रकाश भगवानके चिन्मय प्रकाशसे प्रकाशित होकर संसारको प्रकाशित कर रहा हैं॥ ११॥ उन भगवान वासदेवकी मैं वन्दना करता हैं और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय मायासे मोहित होकर लोग मुझे जगदगुरु कहते हैं ॥ १२ ॥ यह माया तो उनकी आँखोंके सामने उहरती ही नहीं, झेंफ्कर दूरसे ही भाग आती है। परन्तु संसारके अज्ञानी जन उसीसे मोहित होकर 'यह मैं है, यह मेरा है' इस प्रकार बकते रहते हैं ॥ १३ ॥ भगवत्स्वरूप नारद ! इच्य, कर्म, काल, खमाव और जीव--वास्तवमें भगवान्से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है॥१४॥ वेद नारायणके परायण हैं। देवता भी नारायणके ही अङ्गोमें कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायणकी प्रसन्नताके लिये ही है तथा उनसे जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, वे भी नारायणमें ही कल्पित हैं।। १५ ॥ सब प्रकारके योग भी नारायणकी

समस्त साध्य और साधनींका पर्यवसान भगवान नारायणमें ही है।। १६॥ वे द्रष्टा होनेपर भी ईश्वर है, स्वामी हैं; निर्विकार होनेपर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टिसे ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि-रचना करता हैं ॥ १७ ॥ भगवान् मायाके गुणोंसे रहित एवं अनन्त हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलयके लिये रबोगुण, सत्वगुण और तमोगुण—ये तीन गुण भायाके द्वारा उनमें स्वीकार किये गये हैं॥ १८ ॥ ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रियाका आश्रय लेकर मायातीत नित्यमुक्त पुरुषको ही मायामें स्थित होनेपर कार्य, कारण और कर्तापनके अभिमानसे बाँध लेते हैं ॥ १९ ॥ नास्ट! इन्द्रियातीत भगवान् गुणोंके इन तीन आवरणोंसे अपने खरूपको भलीभाँति दक लेते हैं. इसलिये लोग उनको नहीं जान पाते । सारे संसारके और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं॥ २०॥ मायापति भगवान्ने एकसे बहुत होनेकी इच्छा होनेपर अपनी मायासे अपने खरूपमें खयं प्राप्त काल. कर्म और स्वभावको स्वीकार कर लिया॥२१॥ भगवानुकी शक्तिसे ही कालने तीनों गुणोंमें श्लोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभावने उन्हें रूपान्तरित कर दिया और कमीन

महत्तत्त्वको जन्म दिया॥ २२ ॥ रजोग्ण और सत्त्वगुणकी र्वृद्धि होनेपर महत्तत्त्वका जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्यरूप तमःप्रधान विकार हुआ ॥ २३ ॥ वह अहंकार कहलाया और विकारको प्राप्त होकर तीन अकारका हो गया। उसके भेद हैं--वैकारिक, तैजस और तामस । नारदजी ! वे क्रमशः ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और द्रव्यशक्तिप्रधान है ॥ २४ ॥ जब पञ्चमहाभूतोंके कारणरूप तामस अहंकारमें विकार हुआ, तब उससे आकाशकी उत्पत्ति हुई। आकाशकी तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्दके द्वारा ही द्रष्टा और दुश्यका बोध होता है ॥ २५ ॥ जब आकाशमें विकार हुआ, तब उससे वायुकी उत्पत्ति हुई; उसका गुण स्पर्श है। अपने कारणका

गुण आ जानेसे यह शब्दवाला भी है। इन्द्रियोमें स्फूर्ति,

शरीरमें जीवनीशक्ति, ओज और बल इसीके रूप

हैं॥ २६॥ काल, कर्म और स्वभावसे वायुमें

भ्राप्तिके ही हेत् हैं। सारी तपस्याएँ नारायणकी ओर ही ले भी विकार हुआ। उससे तेजकी उत्पत्ति हुई। इसका जानेवाली हैं. जानके द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायुके गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं॥ २७॥ तेजके विकारसे जलको उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस; कारण-तत्त्वेकि गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं॥ २८॥ जलके विकारसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गन्ध। कारणके गुण कार्यमें आते हैं—इस न्यायसे शब्द, स्पर्श, रूप और रस-ये चारों गृण भी इसमें विद्यामान है ॥ २९ ॥ वैकारिक अहङ्कारसे मनको और इन्द्रियोंके दस अधिष्ठात-देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं—दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकृमार, अग्नि, इन्द्र, विष्ण्, मित्र प्रजापति ॥ ३० ॥ तैजस अहबूत्रके विकारसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना और घाण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं वाक्, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय—ये पाँच कमेन्द्रियाँ ठत्पत्र हुई। साथ हो ज्ञानशक्तिरूप बृद्धि और क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तैजस अहङ्कारसे ही उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठ ब्रह्मवित् ! जिस समय ये पञ्चभृत, इन्द्रिय, मन

> और सत्त्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहनेके लिये भोगोंके साधनरूप शरीरकी रचना नहीं कर सके ॥ ३२ ॥ जब भगवानने इन्हें अपनी शक्तिसे प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरेके साथ मिल गये और उन्होंने आपसमें कार्य-कारणभाव स्वीकार करके व्यष्टि-समष्टिरूप पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनोकी रचना की ॥ ३३ ॥ वह ब्रह्माण्डरूप अंडा एक सहस्र वर्षतक निर्जीवरूपसे जलमें पड़ा रहा; फिर काल, कर्म और स्वभावको स्वीकार करनेवाले भगवान्ने उसे जीवित कर दिया ॥ ३४ ॥ उस अंडेको फोड़कर उसमेंसे वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जङ्गा, चरण, भुजाएँ, नेत्र, मुख और सिर सहस्रोंकी संख्यामें हैं॥ ३५॥ विद्वान् पुरुष (उपासनाके लिये) उसीके अङ्गोपे समस्त लोक और उनमें रहनेवाली वस्तुओंकी कल्पना करते हैं। उसकी कमरसे नीचेके अङ्गोंमें सातों पातालकी और उसके पेडसे ऊपरके अङ्गोमें सातों स्वर्गकी कल्पना की जाती है ॥ ३६ ॥ बाह्मण इस विराद् पुरुषका मुख है, मुजाएँ क्षत्रिय है, जाँघोंसे वैश्य और पैरोसे शुद्र उत्पन्न हए

37º 5 T \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्तललोक और अङ्गाओंमें तलातलको कल्पना की गयी हैं॥ ३७॥ पैरोंसे लेकर कटिफ्यन्त सातों पाताल तथा

भूलोककी कल्पना की गयी है; नाभिमें भूवलोंककी,

हदयमें खलोंककी और परमात्माके बक्षःस्थलमें महलोंकको कल्पना को गयी है॥ ३८॥ उसके गलेमें

जनलोक, दोनों स्तनोंमें तपोलोक और मस्तकमें ब्रह्मका

नित्य निवासस्थान सत्यलोक है॥ ३९॥ उस विराट पुरुषकी कमरमें अतल, जींघोंमें वितल, घुटनोंमें पवित्र

छठा अध्याय

विराद्खरूपकी विभृतियोंका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं—उन्हीं विराट् पुरुषके मुखसे वाणी और उसके अधिष्टातुदेवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं।

सातों छन्द \* उनकी सात धातुओंसे निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओंक भोजन करनेयोग्य

अमृतमय अञ्च, सब प्रकारके रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठातुदेवता वरुण विराद पुरुषकी जिह्नासे उत्पन्न हए हैं॥ १ ॥ उनके नासाछिद्रोंसे प्राण, अपान, ब्यान, उदान और समान—ये पाँचों प्राण और वाय तथा घाणेन्द्रियसे

अश्विनीकुमार, समस्त ओषधियाँ एवं साधारण तथा

विशेष गन्ध उत्पन्न हुए हैं ॥ २ ॥ उनकी नेत्रेन्द्रिय रूप और तेजकी तथा नेत्र-गोलक स्वर्ग और सूर्यकी जन्मभूमि हैं। समस्त दिशाएँ और पवित्र करनेवाले तीर्थ कानोंसे तथा

आकाश और शब्द श्रोत्रेन्द्रियसे निकले हैं। उनका शरीर संसारको सभी वस्तुओंके सारभाग तथा सौन्दर्यका खाजाना है।। ३।। सारे यज्ञ, स्पर्श और वाय उनकी

खचासे निकले हैं: उनके रोम सभी उद्भिज्ज पदार्थिक जन्मस्थान है, अथवा केवल उन्हेंकि, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ उनके केश, दाढ़ी-मूँछ और नखोंसे मेघ,

बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएँ तथा भुजाओंसे प्रायः संसारको रक्षा करनेवाले लोकपाल प्रकट हुए है॥ ५॥ उनका चलना-फिरना भूः, भुवः, स्वः—वीनों

लोकोंका आश्रय है। उनके चरणकमल प्राप्तकी रक्षा

करते हैं और भयोंको भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओंकी पूर्ति उन्होंसे होती है ॥ ६ ॥ विराद पुरुषका

और सिरमें खलोंक है।। ४२॥

लिङ्ग जल, वीर्य, सृष्टि, मेथ और प्रजापतिका आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथनजनित आनन्दका उदगम

है ॥४० ॥ एड़ीके ऊपरकी गाँठोंमें महातल, पंजे और एडियोमें रसातल और तलुओमें पाताल समझना चाहिये।

इस प्रकार विराट् पुरुष सर्वलोकमय है ॥ ४१ ॥ विराट् भगवानुके अङ्गोमें इस प्रकार भी लोकोंकी कल्पना की

जाती है कि उनके चरणोंमें पृथ्वी है, नाभिमें भुवलोंक है

है ॥ ७ ॥ नारदजो ! विराट् पुरुषको पायु-इन्द्रिय यम, मित्र और मलत्यागका तथा गुदाहार हिंसा, निऋंति, मृत्यु और नरकका उत्पत्तिस्थान है॥८॥ उनकी पीठसे पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाहियोंसे नद-नदी और हड्डियोंसे

है।। १०॥ नारद! हम, तुम, धर्म, सनकादि, शङ्कर,

पर्वतीका निर्माण हुआ है ॥ ९ ॥ उनके उदरमें मूल प्रकृति, रस नामकी धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समायी हुई है। उनका हृदय ही मनकी जन्मभूमि

विज्ञान और अन्तःकरण—सब-के-सब उनके चित्तके आश्रित है।।११॥ (कहाँतक गिनायें—) मैं, तूप, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शङ्कर, देवता, दैत्य, मनुष्य,

गक्षस, भृत-प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकारके जीव—जी आकाश, जल या स्थलमें रहते हैं—अह-नक्षत्र, केतु (पुच्छल तारे), तारे, बिजली और बादल-ये सब-के-सब विराद पुरुष ही हैं। यह सम्पूर्ण विश्व-जो कुछ कभी था, है या

होगा—सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह

नाग, पक्षी, मृग, रेंगनेवाले जन्तु, गन्धर्व, अप्सराएँ, यक्ष,

गायती, तिष्टप, अनुष्टप, जीमक, कृहती, पहलि और जगती—ये सात छन्द हैं।

श्रीमद्भा०-सु०-सा०--४

विश्व उसके केवल दस अंगुलके \* परिमाणमें ही स्थित है ॥ १२ — १५ ॥ जैसे सूर्य अपने मण्डलको प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, बैसे ही पुराणपुरुष परमात्मा भी सम्पूर्ण विराद् विग्रहको प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर-भीतर-सर्वत्र एकरस प्रकाशित हो रहा है ॥ १६ ॥ मुनिवर ! जो कुछ मनुष्यकी क्रिया और सङ्कल्पसे बनता है, उससे वह परे है और अमृत एवं अभयपद (मोक्ष) का खामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता ॥ १७ ॥ सम्पूर्ण लोक भगवानुके एक पादमात्र (अंशमात्र) हैं तथा उनके अंशमात्र लोकोंमें समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवलॉक और स्वलॉकके ऊपर महलोंक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोकोंमें क्रमशः अपृत, क्षेप एवं अभयका नित्य निवास 養田名と田

जन, तप और सत्य—इनं तीनों लोकोंमे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं संन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्यसे रहित गृहस्य भूलोक, भूवलोंक और खलोंकके मीतर ही निवास करते हैं॥ १९॥ शास्त्रोमें दो मार्ग बतलाये गये हैं--एक अविद्यारूप कर्म-मार्ग, जो सकाम पुरुषेकि लिये है और दूसरा उपासनारूप विद्याका मार्ग, जो निष्काम उपासकोंके लिये हैं। मनुष्य दोनोंमेंसे किसी एकका आश्रय लेकर भोग प्राप्त करानेवाले दक्षिणपार्गसे अथवा मोक्ष प्राप्त करानेवाले उत्तरमार्गसे यात्रा करता है: किन्तु पुरुषोत्तम भगवान् दोनोंके आधारभूत हैं॥ २०॥ जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मासे इस अष्डकी और पञ्चभूत, एकादश इन्द्रिय एवं गुणमय विरास्की उत्पत्ति हुई है—वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओंक अंदर और उनके रूपमें रहते हुए भी उनसे सर्वथा

जिस समय इस विराट् पुरुषके नाभि-कमलसे मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुषके अङ्ग्रोंके अतिरिक्त मुझे

अतीत है ॥ २१ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* और कोई भी यजकी सामग्री नहीं मिली ॥ २२ ॥ तब मैंने उनके अङ्गोपें ही यज्ञके पश्, यूप (स्तम्भ), कुश, यह यज्ञभूमि और यज्ञके योग्य उत्तम कालकी कल्पना की ॥ २३ ॥ ऋषिश्रेष्ठ ! यज्ञके लिये आवश्यक पात्र आदि वस्तुएँ, जौ, चावल, आदि ओषधियाँ, धृत आदि खेहपदार्थ, छः रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजुः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञोंके नाम, मन्त्र, दक्षिणा, क्रत, देवताओंके नाम, पद्धतिप्रस्थ, सङ्ग्रस्प, तन्त्र (अनुष्टानकी रीति), गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण—यह समस्त यज्ञ-सामग्री मैंने विराट पुरुषके अन्नोंसे ही हकट्टी की ॥ २४-२६ ॥ इस प्रकार विराद पुरुषके अङ्गोंसे ही सारी सामग्रीका संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियोंसे उन यज्ञस्वरूप परमात्माका यज्ञके द्वारा यजन किया ॥ २७ ॥ तदनत्तर तुम्हारे बड़े भाई इन नौ प्रजापतियान अपने चित्तको पूर्ण समाहित करके विराट् एवं अन्तर्धामीरूपसे स्थित उस पुरुषको आसधना की ॥ २८ ॥ इसके पश्चात् समय-समयपर मन्, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्योने यज्ञोंके द्वारा भगवान्की आराधना की ॥ २९ ॥ नास्द ! यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीं भगवान् नारायणमें स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणोंसे रहित हैं, परन्तु सृष्टिके प्रारम्भमें मायाके द्वारा बहत-से गुण प्रहण कर लेते हैं ॥ ३० ॥ उन्होंकी प्रेरणासे मैं इस संसारकी रचना करता हैं। उन्हेंकि अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे खयं ही विष्णुके रूपसे इसका पालन करते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्त्व, रज और तमकी तीन शक्तियाँ खोकार कर रखी हैं ॥ ३१ ॥ बेटा ! जो कुछ तुमने पूछा था, उसका

> भिन्न हो ॥ ३२ ॥ प्यारे नारद ! मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कण्टित इदयसे भगवान्के स्मरणमें मग्न रहता हूं, इसीसे मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दीखती, मेरा मन कभी असत्य सङ्खल्य नहीं करता और मेरी इन्द्रियाँ भी कभी मर्यादाका उल्लह्स

उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया; भाव या अभाव, कार्य या

कारणके रूपमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो भगवानसे

महाण्डके सात आक्रकोका वर्णन करते हुए वेदाना-प्रक्रिकामे ऐसा माना है कि—पृथ्वीसे दसगुना जल है, जलसे दसगुना आंग्न, ऑन्स्से दसपुना बाबु, बाबुसे दसपुना आकारसे दसपुना आहङ्कार, अहङ्कारसे दसपुना पहत्तक और महत्तक्वसे दसपुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान्के केवल एक पादमें है। इस प्रकार भगवान्की महता प्रकट की गयी है। यह दशाङ्गुरू-वाय कहलाता है।

करके कमार्गमें नहीं जातीं॥ ३३॥ मैं बेदमृति है, मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े-बड़े प्रजापति मेरी वन्दना करते हैं और मैं उनका स्वामी हैं। पहले मैंने बड़ी निष्टासे योगका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया था, परन्तु मैं अपने मुलकारण परमात्मके स्वरूपको नहीं जान सका ॥ ३४ ॥

(क्योंकि वे तो एकमात्र पक्तिसे ही प्राप्त होते हैं।) मैं तो परम मङ्गलमय एवं शरण आये हुए भक्तोंको जन्म-मृत्युसे खुड़ानेवाले परम कल्याणस्वरूप मगवानुके चरणोंको ही नमस्कार करता हैं। उनकी मायाकी शक्ति अपार है; जैसे आकाश अपने अन्तको नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी

महिमाका विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थितिमें दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं ? ॥ ३५ ॥ मैं, मेरे पृत्र तुम लोग और शङ्करजी भी उनके सत्य खरूपको नहीं जानते; तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी मायाके द्वारा रचे हए जगत्को भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकते.

अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार ही अटकल लगाते 常用多形用 हमलोग केवल जिनके अवतास्की लोलाओंका गान ही, करते रहते हैं, उनके तत्वको नहीं जानते-

उन भगवान्के श्रोचरणोंमें मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३७ ॥ वे अजन्मा एवं पृरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्पमें वे स्वयं अपने आपमें अपने आफ्डी ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं.और संहार कर लेते हैं॥३८॥ ये मायाके लेशसे

रहित, केवल ज्ञानखरूप है और अन्तरात्माके रूपमें एकरस स्थित हैं। वे तीनों कालमें सत्य एवं परिपूर्ण हैं; न उनका आदि है न अन्त । वे तीनों गुणोंसे रहित, सनातन

एवं अद्वितीय हैं॥ ३९॥ नास्द ! महात्मालीग जिस

समय अपने अन्तःकरण, इन्द्रिय और शरीरको शान्त कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परन्त जब असत्पृत्वोंके द्वारा कृतकाँका जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पति ॥ ४० ॥

परमात्माका पहला अवतार विराट पुरुष है; उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पश्चभत, अहङ्कार, तोनों गुण, इन्द्रियाँ, ब्रह्माण्ड-शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और अङ्गम जीव—सब-के-सब उन अनन्त भगवानुके ही रूप है।। ४१ ॥ मैं, शहूर, विष्णु,

दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे-जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोकके रक्षक, पक्षियोंके राजा, मनुष्यलोकके राजा, नीचेके लोकोंके राजा; मन्धर्व, विद्याधर और चारणेंके अधिनायक; यक्ष, राक्षस, साँप

और नागोंके स्वामी; महर्षि, पितृपति, दैत्येन्द्र, सिद्धेश्वर,

दानवराज: और भी प्रेत-पिशाच, भृत-कृष्माण्ड,

जल-जन्तु, मृग और पश्चियोके खामी; एवं संसारमें और भी जितनी बस्त्एँ ऐश्वर्य, तेज, इन्द्रियबल, मनोबल, शरीरवल या क्षमासे युक्त हैं; अथवा जो भी विशेष सौन्दर्य, लज्जा, वैभय तथा विभूतिसे युक्त हैं; एवं जितनी भी वस्तुएँ अन्द्रत वर्णवाली, रूपवान् या

हैं॥४२-४४॥ नारद! इनके सिवा परम पुरुष परमात्माके परम पवित्र एवं प्रधान-प्रधान लीलावतार भी शास्त्रोमें वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हैं। उनके चरित्र सुननेमें बड़े मध्र एवं अवणेन्द्रियके दोषोंको दूर करनेवाले है। तुम सावधान होकर उनका

अरूप हैं—वे सब-के-सब परमतत्त्वमय भगवत्स्वरूप ही

\*\*\*\*

#### सातवाँ अध्याय

रस लो॥ ४५॥

भगवानुके लीलावतारोंकी कथा

ब्रह्माजी कहते हैं-अनन्त भगवान्ने प्रलयके जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये समस्त यज्ञमय वराह-शरीर प्रहण किया था । आदिदैत्य हिरण्याक्ष

जलके अंदर ही लडनेके लिये उनके सामने

आया। जैसे इन्द्रने अपने बजरे पर्वतोंके पंख काट डाले थे, वैसे हो वराह भगवानने अपनी दाखाँसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये॥ १॥

फिर उन्हीं प्रभूने रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आकृतिके गर्भसे सुयज्ञके रूपमें अवतार प्रहण किया।

उस अवतारमें उन्होंने दक्षिणा नामको पलीसे सुबम नामके देवताओंको उत्पन्न किया और तीनों लोकोंके बड़े-बड़े सङ्कट हर लिये। इसीसे स्वायम्भव मनुने उन्हें 'हरि'के नामसे पुकारा ॥ २ ॥

नारद ! कर्दम प्रजापतिके घर देवहतिके गर्भसे नौ वहिनोंके साथ भगवान्ने कपिलके रूपमें अवतार प्रहण किया। उन्होंने अपनी माताको उस आत्मज्ञानका उपदेश किया, जिससे ये इसी जन्ममें अपने हृदयके सम्पूर्ण मल-तीनों गुणोंकी आसक्तिका सारा कीचड़ घोकर कपिल भगवान्के वास्तविक स्वरूपको प्राप्त हो

गर्थों ॥ ३ ॥ महर्षि अप्रि मगवानुको पुत्ररूपमें प्राप्त करना चाहते थे। उनपर प्रसन्न होकर भगवान्ने उनसे एक दिन कहा कि

'मैंने अपने आपको तुम्हें दे दिया ।' इसीसे अवतार लेनेपर भगवान्का नाम 'दत्त' (दत्तात्रेय) पडा। उनके चरणकमलोंके परागसे अपने शरीरको पवित्र करके राजा

यद् और सहस्रार्जुन आदिने योगको भोग और मोक्ष दोनों

ही सिद्धियाँ प्राप्त की ॥ ४ ॥ नारद ! सृष्टिके प्रारम्भमें मैंने विविध लोकोको

रचनेकी इच्छासे तपस्या की। मेरे उस अखण्ड तपसे प्रसन्न होकर उन्होंने 'तप' अर्थखाले 'सन' नामसे युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारके रूपमें अवतार

प्रहण किया । इस अवतारमें उन्होंने प्रलयके कारण पहले कल्पके भूले हुए आत्मज्ञानका ऋषियोकि प्रति यथावत् उपदेश किया, जिससे उन लोगोन तत्काल परम तत्त्वका

अपने हृदयमें साक्षात्कार कर लिया ॥ ५ ॥

धर्मको पत्नी दक्षकन्या मृतिके गर्भसे वे नर-भारायणके रूपमें प्रकट हुए । उनकी तपस्याका प्रधाद उन्होंके जैसा है। इन्द्रको भेजो हुई कापको सेना अपसराएँ उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैटों। ये अपने हाव-भावसे उन आत्मस्वरूप भगवान्की तपस्यामें विद्य

नहीं डाल सर्को ॥ ६ ॥ नारद ! शङ्कर आदि महानुभाव अपनी रोषभरी दृष्टिसे कामदेवको जला देते हैं, परंतु अपने आपको जलानेवाले असहा क्रोधको चे नहीं जला पाते।

वहीं क्रोध नर-नारायणके निर्मल हृदयमें प्रवेश करनेके पहले ही डरके मारे काँप जाता है। फिर भला, उनके

हदयमें कामका प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है॥७॥ अपने पिता राजा उत्तानपादके पास बैठे हुए पाँच

वर्षके बालक धुवको उनकी सौतेली माता सुरुचिने अपने वचन-बाणोंसे बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होनेपर भी वे उस ग्लानिसे तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान् प्रकट हुए और

उन्होंने भूवको भूवपदका बरदान दिया। आज भी भूवके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तृति करते रहते हैं ॥ ८ ॥

दोहन किया ॥ ९ ॥

कुमार्गगामी वेनका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणीके हुङ्काररूपी वज्रसे जलकर भस्म हो गया। वह नरकमें गिरने लगा। ऋषियोंकी प्रार्थनापर भगवान्ने उसके शरीरमन्थनसे पृथ्के रूपमें अवतार धारण कर उसे नरकोंसे उबारा और इस प्रकार 'पुत्र' \* शब्दको चरितार्थ किया। उसी अवतारमें पृथ्वीको गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत्के लिये सपस्त ओषधियोंका

राजा नाभिकी पत्नी सुदेवीके गर्भसे भगवान्ने ऋषभदेवके रूपमें जन्म लिया। इस अवतारमें समस्त आसक्तियोसे रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मनको अत्यत्त शान्त करके एवं अपने खरूपमें स्थित होकर समदर्शकि रूपमें उन्होंने जड़ोंकी धाँति योगचर्याका आचरण किया। इस स्थितिको महर्षिलोग परमहंसपट अथवा अवधृतचर्या कहते हैं ॥ १० ॥

इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञपुरुषने मेरे यज्ञमें खणके समान कान्तिवाले हयप्रोवके रूपमें अवतार ग्रहण किया। भगवानुका वह विव्रह वेदभय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्होंकी नासिकासे श्वासके रूपमें वेदवाणी प्रकट र्ख्ड । ११ ॥

चाक्ष्य मन्यन्तरके अन्तमें भावी मन सत्यव्रतने मत्त्वरूपमें भगवानको प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वीरूप नौकाके आश्रय होनेके कारण वे ही समस्त जीवंकि आश्रय वने । प्रलयके उस भवंकर जलमें मेरे

<sup>🧚 &#</sup>x27;पूत्र' शब्दका अर्थ ही है 'पूत्' नामक नरकसे रक्षा करकेवला ।

मुखसे गिरे हुए वेदोंको लेकर वे उसीमें विहार करते रहे ॥ १२ ॥ जब मुख्य-मुख्य देवता और दानव अमृतकी प्राप्तिके लिये श्रीरसागरको मध रहे थे, तब भगवानने कच्छपके रूपमें अपनी पीठपर मन्दराचल धारण किया।

\*\*\*\*\*\*\*

उस समय पर्वतके घुमनेके कारण उसकी रगड़से उनकी पीठकी खुजलाहर थोड़ी मिट गयी, जिससे वे कुछ क्षणोंतक सुखकी नींद सो सके॥ १३॥

देवताओंका महान भय मिटानेके लिये उन्होंने

नृसिंहका रूप धारण किया। फड़कती हुई भौही और

तीखी दाड़ोंसे उनका मुख बड़ा भयावना लगता था।

हिरण्यकशिषु उन्हें देखते ही हाथमें गदा लेकर उनपर टट

पड़ा। इसपर भगवान् नृसिंहने दूरसे हो उसे पकड़कर अपनी जौषोंपर डाल लिया और उसके छटपटाते रहनेपर भी अपने नखोंसे उसका पेट फाड़ डाला॥ १४॥

चडे भारी सरोवरमें महाबली प्राहने गजेन्द्रका पैर पकड़ लिया। जब बहुत धककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सुँड्में कमल लेकर भगवान्को पुकारा--- 'हे

आदिपुरुष ! हे समस्त लोकोंके खामी ! हे श्रवणमात्रसे कल्याण करनेवाले !'॥ १५॥ उसकी पुकार सुनकर अनन्तराक्तिः भगवान् चक्रपाणि गरुड्की पीठपर चढकर वहाँ आये और अपने चक्रसे उन्होंने ब्राहका मस्तक

उखाड् डाला । इस प्रकार कृपापरवश भगवानूने अपने शरणागत गजेन्द्रको सुँड पकडकर उस विपत्तिसे उसका

उदार किया ॥ १६ ॥

भगवान् वापन अदितिके पुत्रोंमें सबसे छोटे थे, परन्तु गुणांकी दृष्टिसे वे सबसे बड़े थे। क्योंकि यज्ञपुरुष भगवानुने इस अवतारमें बलिके संकल्प छोड़ते ही सम्पूर्ण लोकोंको अपने चरणोंसे ही नाप लियां था। वामन वनकर

उन्होंने तीन पग पथ्लीके बहाने बलिसे सारी पथ्वी ले तो ली, परन्त इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्गपर चलनेवाले प्रूपोंको याचनाके सिवा और किसी उपायसे समर्थ पुरुष भी अपने स्थानसे नहीं हटा सकते.

ऐश्वर्यसे च्युत नहीं कर सकते॥ १७॥ दैत्यराज बलिने अपने सिरपर स्वयं वामनभगवानुका चरणायत धारण किया था। ऐसी स्थितिमें उन्हें जो देवताओंके राजा

इन्द्रकी पदवी मिली, इसमें कोई बलिका प्रुपार्थ नहीं

प्रतिज्ञाके विपरीत कुछ भी करनेको तैयार नहीं हुए और तो क्या, भगवानुका तीसरा पग पूरा करनेके लिये उनके चरणोमें सिर रखकर उन्होंने अपने आपको भी समर्पित

था। अपने गुरु शुक्राचार्यके मना करनेपर भी वे अपनी

कर दिया ॥ १८ ॥

नारद ! तुन्हारे अत्यन्त प्रेमचावसे परम प्रसन्न होकर

इसके रूपमें भगवानुने तुम्हे योग, ज्ञान और आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेवाले भागवतधर्मका उपदेश किया। वह

केवल भगवानके शरणागत भक्तोंको ही सगमतासे प्राप्त होता है।। १९ ॥ वे ही भगवान स्वायम्भव आदि

मन्वन्तरोमें मनुके रूपमें अवतार लेकर पनुवंशकी रक्षा करते हुए दसों दिशाओंमें अपने सुदर्शनचक्रके समान तेजसे बेरोक-टोक---निष्कण्टक राज्य करते हैं। तीनों

लोकोंके ऊपर सत्यलोकतक उनके चरित्रोंकी कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूपमें वे समय-समयपर पृथ्वीके भारभृत दृष्ट राजाओंका दमन भी करते

रहते हैं ॥ २०॥ खनामधन्य भगवान् धन्यन्तरि अपने नामसे ही

बड़े-बड़े रोगियोंके रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमत पिलाकर देवताओंको अमर कर दिया और दैत्योंके

द्वारा हरण किये हुए उनके यज्ञ-भाग उन्हें फिरसे दिला दिये। उन्होंने ही अवतार लेकर संसारमें आयुर्वेदका प्रवर्तन किया ॥ २१ ॥

जब संसारमें ब्राह्मणहोही आर्यमर्यादाका उल्लहन करनेवाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाशके लिये ही दैववश

बढ़ जाते हैं और पृथ्वींके काँटे बन जाते हैं, तब भगवान् महापराक्रमी परशुरामके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी

तीखी धारवाले फरसेसे इकीस बार उनका संद्रार करते हैं ॥ २२ ॥

पायापति भगवान् हमपर अनुग्रह करनेके लिये

श्रीरामके रूपसे इक्ष्वाकुके वंशमें अवतीर्ण होते हैं। इस

अपनी कलाओं—भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मणके साथ

अवतारमें अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये

अपनी पत्नी और भाईके साथ वे बनमें निवास करते हैं।

उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता

है ॥ २३ ॥ त्रिपुर विमानको जलानेके लिये उद्यत शहरके

समान, जिस समय भगवान राम शत्रको नगरी लङ्काको

भस्म करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचते हैं, उस समय सीताके वियोगके कारण बढ़ी हुई क्रोधारिनसे उनकी

आँखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टिसे ही समुद्रके मगरमच्छ, साँप और प्राह आदि जीव जलने

लगते हैं और भयसे थर-थर काँपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है ॥ २४ ॥ जब रावणकी कठोर छातीसे

टकराकर इन्द्रके वाहन ऐरावतके दाँत चुर-चुर होकर चारों ओर फैल गये थे, जिससे दिशाएँ सफेद हो गयी थीं, तब

दिषिजयी राखण धमंडसे फुलकर हैंसने लगा था। वही रावण जब श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताजीको च्राकर ले

जाता है और लडाईके मैदानमें उनसे लडनेके लिये गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान् श्रीरामके धनुषकी टङ्कारसे ही उसका वह घमंड प्राणीके साथ तत्क्षण विलीन

हो जाता है ॥ २५ ॥

जिस समय झुंड-के-झुंड दैत्य पृथ्वीको रौंद डालेंगे

उस समय उसका भार उतारनेके लिये भगवान् अपने

सफेद और काले केशसे बलराम और श्रीकणके रूपमें

कलावतार प्रहण करेंगे।\* वे अपनी महिमाको प्रकट

करनेवाले इतने अञ्चत चरित्र करेंगे कि संसारके मनुष्य उनकी लीलाओंका रहस्य बिलकुल नहीं समझ

सकेंगे ॥ २६ ॥ बचपनमें ही पूतनाके प्राण हर लेना, तीन

महीनेकी अवस्थामें पैर उछालकर बड़ा भारो छकड़ा उलट देना और घुटनोंके बल चलते-चलते आकाशको छनेवाले यमलार्जुन वृक्षोंके बीचमें जाकर उन्हें उखाड़ डालना — ये

सब ऐसे कर्म हैं, जिन्हें भगवान्के सिवा और कोई नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ जब कालियनागके विषये दुषित

हुआ यमुना-जल पीकर बछड़े और गोपवालक मर जायेंगे, तब से अपनी सुधामयी कृपा-दृष्टिकी वर्षासे ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना-जलको शुद्ध करनेके लिये ये उसमें विहार करेंगे तथा विषकी शक्तिसे जीभ

लपलपाते हए कालियनागको वहाँसे निकाल देंगे ॥ २८ ॥ उसी दिन रातको जब सब लोग वहीं यमना-तटफर सो

जार्यंगे और दावाग्निसे आस-पासका मूँजका वन

श्रीबलरामजो और श्रीकृष्णके वर्णीकी सूचना देनेके लिये भी उन्हें क्रमण- सफेद और काले केशीका अवतार कहा गया है। बस्तुतः श्रीकृष्ण के पूर्णपुरुष स्वयं भगवान् है—कृष्णस्त् भगवान् स्वयम्।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

चारों ओरसे जलने लगेगा, तब बलरामजीके साथ वे प्राणसङ्कटमें पड़े हुए व्रजवासियोंको उनकी आँखें बंद

छोटी ही रह जायगी। तथा जैभाई लेते समय श्रोकृष्णके

पहाडकी गुफाओंमें बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँसे

बचा लायेंगे। गोकुलके लोगोंको, जो दिनभर ती काम-धंधीमें व्याकल रहते हैं और रातको अत्यन्त धककर सो जाते हैं, साधनाहीन होनेपर भी, वे अपने परमधाममें

सलाहसे गोपलोग इन्द्रका यज्ञ बंद कर देंगे, तब इन्द्र ब्रजभृतिका नाश करनेके लिये चारों ओरसे मुसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओंकी

रक्षा करनेके लिये भगवान् कृपापरवश हो सात वर्षकी अवस्थामें ही सात दिनोतक गोवर्द्धन पर्वतको एक ही हाथसे छत्रकपृष्य (कृकुरमृते) की तरह खेल-खेलमें ही

धारण किये रहेंगे॥ ३२॥ वृन्दावनमें विहार करते हुए रास करनेकी इच्छासे वे शतके समय, जब चन्द्रमाठी उञ्चल चाँदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी

बाँस्रीपर मध्र सङ्गीतकी लंबी तान छेड़ेंगे। उससी प्रेमविवश होकर आयी हुई गोपियोंको जब कुबेरका सेवक शङ्खचूड हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार

लेंगे॥ ३३॥ और भी बहुत-से प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, क्कासुर, केशी, अरिष्टासुर, आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुक्लबापीड हाथी, कंस, कालयवन,

\* केशोंके अवतार कहनेका आंभजाय यह है कि पृथ्वीका भार उतारनेके लिये तो भगव्यन्तका एक केश ही काफी है । इसके आंतरिक

कराकर उस अग्निसे बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तवमें अचित्त्य

है ॥ २९ ॥ उनकी माता उन्हें बॉधनेके लिये जो-जो रस्सी

लायेगी वही उनके उदस्में पूरी नहीं पड़ेगी, दो अंगुल

मुखमें चौदहों भूवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जायेंगी, परन्तु फिर वे सम्हल जायेंगी॥३०॥ वे

नन्दवाबाको अजगरके भयसे और वरुणके पाशसे छुड़ायेंगे । मय दानवका पुत्र व्योमासुर जब गोपबालोंकी

ले जायँगे॥ ३१॥ निष्पाप नारद ! जब श्रीकृष्णकी

भौमास्र, मिथ्याबास्रदेव, शाल्व, द्विविद वानर, बल्वल दत्तवका, राजा नग्नजित्के सात बैल, शम्बरास्र,

विदर्ध और स्वमी आदि तथा कम्बोज, मत्स्य, कुरु, केकय और सञ्जय आदि देशोंके राजालीग एवं जो भी योदा धनुष धारण करके युद्धके मैदानमें सामने आयेंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामोंकी आइमें स्वयं भगवानुके द्वारा मारे जाकर उन्होंके धाममें चले जायँगे ॥ ३४-३५ ॥

 समयके फेरसे लोगोंकी समझ कम हो जाती है. आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्त्वको बतलानेवाली वैदवाणीको समझनेमें असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक करपमें सत्यवतीके गर्भसे व्यासके रूपमें प्रकट होकर वे बेदरूपी वृक्षका विभिन्न शाखाओंके रूपमें विभाजन कर देते हैं ॥ इस् ॥

देवताओंके शत्रु दैत्यलोग भी वेदमार्गका सहारा लेकर मयदानयके बनाये हुए अदृश्य वेगवाले नगरोंमे रहकर लोगोंका सत्यानाश करने लगेंगे, तब भगवान् लोगोंकी बुद्धिमें मोह और अत्यन्त लोभ उत्पन्न करनेवाला वेष धारण करके युद्धके रूपमें बहुत-से उपधानौका उपदेश करेंगे ॥ ३७ ॥ कलियुगके अन्तमें जब सत्पुरुषेकि क्र भी भगवानुकी कथा होनेमें बाधा पड़ने लगेगी: ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा यैश्य पाखण्डी और शृद्ध राजा हो जायँगे, यहाँतक कि कहीं भी 'स्वाहा', 'स्वधा' और 'वषट्कार'की ध्वनि-देवता-पितरोंके यज्ञ-श्राद्धको बाततक नहीं सुनायी पड़ेगी , तब कलियुगका शासन करनेके लिये भगवान कल्कि अवतार यहण करेंगे ॥ ३८ ॥

जब संसारकी रचनाका समय होता है, तब तपस्या, नौ प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपमें; जब सृष्टिकी रक्षाका समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मन्, देवता और राजाओंके रूपमें, तथा जब सृष्टिके प्रलयका समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नामके सर्प एवं दैत्य आदिके रूपमें सर्वशक्तिमान् भगवान्की माया-विभृतियाँ हो प्रकट होती है॥३९॥ अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धूलि-कणको गिन चुकनेपर भी जगत्में ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवानुकी शक्तियोंकी गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम-अदतार लेकर त्रिलोकीको नाप रहे थे. उस समय उनके चरणोंके

अदस्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर सत्यलोकतक सारा ब्रह्माण्ड कॉपने लगा था। तब उन्होंने हो अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था॥४०॥ समस्त सृष्टिकी रचना और संहार करनेवाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी-ऐसी अनन्त शक्तियोंके आश्रय उनके स्वरूपको न मैं जानता हैं और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि हीं; फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान् शेष सहस्र मुखसे उनके गणींका गायन करते आ रहे हैं; परन्तु वे अब भी उसके अन्तकी कल्पना नहीं कर सके ॥ ४१ ॥ जो निष्कपटभावसे अपना सर्वस्व और अपने आपको भी उनके चरणकमलोंमें निछावर कर देते हैं, उनपर वे अनन्त भगवान खयं हो अपनी ओरसे दया करते हैं और उनकी दयाके पात्र ही उनकी दूसर मायाका स्वरूप जानते है और उसके पार जा पाते है। वास्तवमें ऐसे पुरुष ही कृते और सियारोंके कलेवारूप अपने और पुत्रादिके शरीरमें 'यह मैं हूं और यह मेरा है' ऐसा भाव नहीं करते ॥ ४२ ॥ प्यारे नारद ! परम पुरुषको उस योगपायाको मैं जानता हूँ तथा तुमलोग, भगवान् शहर, दैत्यकुलभूषण प्रहाद, शतरूपा, मन्, मनुपुत्र प्रियवत आदि, प्राचीनवर्हि, ऋभू और घूव भी जानते हैं॥४३॥ इनके सिवा इक्ष्वाक्, पुरूरवा, मुचुकुन्द, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय, ययाति आदि तथा मान्धाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रन्तिदेव, मीध्म, बलि अमृर्तस्य, दिलीप, सौभरि, उत्तङ्क, शिबि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्भव, पराशर भूरिवेण एवं विभीषण, इनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आष्टिषेण, विदर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं॥४४-४५॥ जिन्हें भगवान्के प्रेमी फ्लोका-सा स्वपाव बनानेकी शिक्षा मिली है, वे स्ती, शृद्र, हण, भील और पापके कारण पशु-पक्षी आदि योनियोंने रहनेवाले भी भगवान्की मायाका रहस्य जान जाते हैं और इस संसार-सागरसे सदाके लिये पार हो जाते हैं; फिर जो लोग वैदिक सदाचारका पालन करते हैं, उनके सम्बन्धमें

परमात्माका वास्तविक स्वरूप एकरस, शान्त, अभय एवं केवल ज्ञानस्वरूप है। न उसमें मायाका मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएँ हो। यह सत् और

तो कहना ही क्या है ॥ ४६ ॥

असत् दोनोंसे परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्दकी वहाँतक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकारके साधनोंसे सम्पन्न होनेवाले कमोंका फल भी वहाँतक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है ॥ ४७ ॥ परमपुरुष भगवानुका वही परमपद है। महात्मालीग उसीका शोकरहित अनन्त आनन्दस्वरूप ब्रह्मके रूपमें साक्षात्कार करते हैं। संथमशील पुरुष उसीमें अपने मनको समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इन्द्र स्वयं मेघरूपसे विद्यमान होनेके कारण जलके लिये कुओं खोदनेकी कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करनेवाले ज्ञान-साधनोंको भी छोड़ देते हैं॥ ४८॥ समस्त कर्मीके फल भी भगवान ही देते हैं। क्योंकि मन्द्र्य अपने स्वभावके अनुसार जो शृभकर्म करता है, वह सब उन्होंकी प्रेरणासे होता है। इस शरीरमें रहनेवाले पश्चभूतीक अलग-अलग हो जानेपर जब--यह शरीर नष्ट हो जाता

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

है, तब भी इसमें रहनेवाला अजन्मा पुरुष आकाशके समान नष्ट नहीं होता ॥ ४९ ॥

बेटा नारद! सङ्कल्पसे विश्वकी रचना करनेवाले पर्डश्वर्यसम्पन्न श्रीहरिका मैंने तुम्हारे सामने संक्षेपसे वर्णन किया। जो कुछ कार्य-कारण अधवा भाव-अभाव है, वह सब भगवान्से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान् तो इससे पृथक् भी हैं ही॥ ५०॥ भगवान्ने मुझे जो उपदेश किया था, वह यही 'भागवत' है। इसमें भगवान्की विभूतियोंका संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो॥ ५१॥ जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान् श्रीहरिमें लोगोंकी प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो॥ ५२॥ जो पुरुष भगवान्की अचित्र्य शक्ति मायाका वर्णन या दूसरेके द्वारा किये हुए वर्णनका अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धांके साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त मायासे कभी मोहित नहीं होता॥ ५३॥

\*\*\*

#### आठवाँ अध्याय

#### राजा परीक्षित्के विविध प्रश्न

परीक्षित्वे कहा—भगवन् ! वेदवेताओंमें श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता है कि जब ब्रह्माजीने निर्मुण भगवानुके गुणोंका वर्णन करनेके लिये नारदजीको आदेश दिया, तब उन्होंने किन-किनको किस रूपमें उपदेश किया ? एक तो अचिन्य शक्तियंकि आश्रय भगवानुकी कथाएँ ही लोगोंका परम महत्त करनेवाली हैं, दूसरे देवर्षि नारदका सबको भगवदर्शन करानेका खभाव है। अवस्य ही आप उनकी बातें पुझे सुनाइये ॥ १-२ ॥ महाभाग्यवान् शुक्रदेवजी ! आप पुझे ऐसा उपदेश कीजिये कि मैं अपने आसक्तिरहित मनको सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्णमे तन्यय करके अपना शरीर छोड सक्षे ॥ ३ ॥ जो लोग उनकी लीलाओंका श्रद्धांके साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदयमें थोड़े ही समयमें भगवान् प्रकट हो जाते हैं॥ ४३। श्रीकृष्ण छिद्रोंक द्वारा अपने भक्तोंके भावमय हदसकमलपर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद

ऋतु जलका गैंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तेंके मनोमलका नाश कर देते हैं ॥ ५ ॥ जिसका हदय शुद्ध हो जाता है, वह श्रीकृष्णके चरणकमलोंको एक श्रणके लिये भी नहीं छोड़ता—जैसे मार्गके समस्त क्लेशोंसे छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घरको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ ।

भगवन् ! जीवका पश्चभूतोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी इसका शरीर पश्चभूतोंसे ही बनता है। तो क्या स्वभावसे ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश—आप इस बातका मर्म पूर्णरितिसे जानते हैं॥७॥ (आपने बतलाया कि) भगवान्की नाभिसे वह कमल प्रकट हुआ, जिसमें लोकोंको रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवोंसे जैसे परिच्छित्र है, बैसे ही आपने परमात्मको भी सीमित अवयवोंसे परिच्छित्र-सा वर्णन किया (यह क्या बात है?)॥८॥ जिनकी कृपासे सर्वभूतमय ब्रह्मजी प्राणियोंको सृष्टि करते हैं, जिनके नाभिकमलसे पैदा होनेपर भी जिनकी कृपासे

ही ये उनके रूपका दर्शन कर सके थे. वे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयके हेतु, सर्वान्तर्यामी और मायाके स्वामी परमपुरुष परमातमा अपनी मायाका त्याग करके किसमें किस रूपसे शयन करते हैं ? ॥ १-१० ॥ पहले आपने बतलाया था कि विराद प्रूपके अङ्गोसे लोक और लोकपालोंकी रचना हुई और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालोंके रूपमें उसके अङ्गोकी कल्पना हुई। इन दोनों बातोंका तात्पर्य क्या है ? ॥ ११ ॥ महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तर कल्प कितने

है ? भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालका अनुमान किस

प्रकार किया जाता है ? क्या स्थुल देहाभिमानी जीवोंकी

आयु भी बैंधी हुई है॥ १२॥ बाह्यणश्रेष्ठ ! कालकी सुक्ष्म गति ब्रुटि आदि और स्थुल गति वर्ष आदि किस प्रकारसे जानी जाती है ? जिनिध कमोंसे जीवोंकी कितनी और कैसी गतियाँ होती है ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्त्व, रज, तम-इन तीन गुणोंके फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको साहनेवाले जीवोंमें से कौद-कौन किस-किस योनिको प्राप्त करनेके लिथे किस-किस प्रकारसे कौन-कौन कर्म स्वीकार करते हैं ? ॥ १४ ॥ पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समृद्र, द्वीप और उनमें रहनेवाले जीवोंकी उत्पत्ति कैसे होती है ? ॥ १५ ॥ ब्रह्माण्डका परिमाण भीतर और वाहर-दोनों प्रकारसे बतलाइये। साथ ही महाप्रुचेकि चरित्र, वर्णाक्षमके भेद और उनके धर्मका निरूपण कीजिये ॥ १६ ॥ युगेकि भेद, उनके परिमाण और उनके अलग-अलग धर्म तथा भगवानुके विभिन्न अवतारोंके परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइये ॥ १७ ॥ मनुष्योंके साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हैं ? विभिन्न व्यवसायवाले लोगोंके, राजर्षियोंके और विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके धर्मका भी उपदेश कीजिये॥ १८॥ तत्त्वोंकी संख्या कितनी है, उनके सक्छप और लक्षण क्या है ? भगवानुकी आराधनाकी और अध्यात्मयोगकी विधि क्या

है ? ॥ १९ ॥ योगेश्वरोंको क्या-क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, तथा अन्तमें उन्हें कौन-सी गति मिलती है ? योगियोंका लिङ्गशरीर किस प्रकार भङ्ग होता है ? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणींका स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है ? ॥ २० ॥ समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है ? बाबली, कुओं खुदबाना आदि स्मार्त, यज्ञ-यागादि वैदिक, एवं काम्य कर्मोंकी तथा अर्थ-धर्म-कामके साधनोंकी विधि क्या है ? ॥ २१ ॥ प्रलयके समय जो जीव प्रकृतिमें लीन रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है ? पाखण्डको उत्पत्ति कैसे होती है ? आत्माके बन्ध-मोक्षका स्वरूप क्या है ? और वह अपने स्वरूपमें किस अकार स्थित होता है ? ॥ २२ ॥ भगवान् तो परम स्वतन्त्र हैं। वे अपनी मायासे किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षीके समान उदासीन कैसे हो जाते हैं ? ॥ २३ ॥ भगवन् ! मैं यह सब आपसे पुछ रहा हैं। मैं आपकी शरणमें हैं। महामुने ! आप कृपा बरके क्रमशः इनका तात्त्विक निरूपण कीजिये॥ २४॥ इस विषयमें आप स्वयम्भू ब्रह्माके समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्वपरम्पराक्षे सुनी-सुनायी बातोंका ही अनुष्टान करते हैं॥२५॥ ब्रह्मन्!आप मेरी भूख-प्यासकी चिन्ता न करें। मेरे प्राण कृपित ब्राह्मणके शापके अतिरिक्त और किसी कारणसे निकल नहीं सकते; क्योंकि मैं आपके मुखारिशन्दसे निकलनेवाली भगवानको अमतमयी लीला-कथाका पान कर रहा है॥ २६॥ सुतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! जब राजा

परीक्षित्ने संतोको सभामें भगवान्की लीला-कथा सुनानेके लिये इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्रीशुकदेकजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २७ ॥ उन्होंने उन्हें वही बेदतुस्य श्रीमद्भागवत-महापुराण सुनावा, जो ब्राह्मकल्पके आरम्भमें स्वयं भगवानने ब्रह्माजीको सुनाया था॥ २८॥ पाण्डवंशशिरोमणि परीक्षित्ने उनसे जो-जो प्रश्न किये थे, वे उन सबका उत्तर क्रमशः देने लगे॥ २९॥

#### नवाँ अध्याय

ब्रह्माजीका भगवद्भामदर्शन और भगवानके द्वारा उन्हें चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जैसे स्वप्नमें देखे जानेवाले पदार्थीक साथ उसे देखनेवालेका कोई सम्बन्ध नहीं होता. वैसे ही देहादिसे अतीत अनुभवस्वरूप आत्माका मायाके बिना दश्य पदार्थिक साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता॥१॥ विविध रूपवाली मायाके कारण वह विविध रूपवाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणोंमें रम जाता है तब 'यह मैं हैं, यह मेरा है' इस प्रकार मानने लगता है॥२॥ किन्तु जब यह गुणोंको क्षुट्य करनेवाले काल और मोह उत्पन्न करनेवाली माया---इन दोनोंसे परे अपने अनन्त खरूपमें मोहरहित होकर रमण करने लगता है--आत्माराम हो जाता है, तब यह 'मै, मेरा' का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन---गुणातीत हो जाता है ॥ ३ ॥ ब्रह्माजीकी निष्कपट तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें अपने रूपका दर्शन कराया और आत्मतत्त्वके ज्ञानके लिये उन्हें परम सत्व परमार्थ वस्तुका उपदेश किया (वही बात मैं तुम्हें सुनाता 書) 11 × 11

तीनों लोकांकि परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने जन्मस्थान कमलपर बैठकर सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार करने लगे। परन्तु जिस ज्ञानदृष्टिसे सृष्टिका निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापारके दिनये वाञ्छनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई ॥ ५ ॥ एक दिन वे यही चिन्ता कर रहे थे कि प्रलयके समुद्रमें उन्होंने व्यञ्जनोंके सोलहवें एवं इब्हीसवें अक्षर 'त' तथा 'प' को---'तप-तप' ('तप करो') इस प्रकार दो बार सना । परीक्षित् ! महात्मालोग इस तपको ही त्यागियोंका धन मानते हैं॥६॥ यह सुनकर ब्रह्माजीने वकाको देखनेकी इच्छासे चारों ओर देखा, परन्तु वहाँ दूसरा कोई दिखायी न पड़ा। वे अपने कमलपर बैठ गये और 'मुझे तप करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है' ऐसा निश्चयकर और उसीमें अपना हित समझकर उन्होंने अपने मनको तपस्यामें लगा दिया॥७॥ ब्रह्माजी तपस्वियोमें सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ

है। उन्होंने उस समय एक सहस्र दिव्य वर्षपर्यन्त एकाप्र चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय और जानेन्द्रियोंको वशमें करके ऐसी तपस्या की, जिससे वे समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ हो सके ॥ ८॥ उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें अपना

वह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दसरा लोक नहीं है। उस लोकमें किसी भी प्रकारके क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार-बार उसकी स्तृति करते रहते हैं॥९॥ वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्त्वगुण भी नहीं है। वहाँ न कालकी दाल गलती है और न मायां ही कदम रख सकती है: फिर मायाके बाल-बच्चे तो जां ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवानके वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते। है।। १०।। उनका उज्ज्वल आभासे युक्त स्थाम शरीर शतदल कमलके समान कोमल नेत्र और पीले रंगके वस्तसे शोषायमान है। अङ्ग-अङ्गसे राशि-राशि सौन्दर्य बिखरता रहता है। वे कोमलताकी मूर्ति है। सभीके चार-चार भुजाएँ हैं। वे स्वयं तो अत्यन्त तेजस्वी है ही, मणिजटित स्वर्णके प्रधासय आपूषण भी धारण किये रहते हैं। उनकी छवि मृंगे, वैदुर्यमणि और कंमलके उञ्ज्वल तन्तुके समान है। उनके कानोमें कृण्डल,<sup>1</sup> मस्तकपर मुकुट और कण्डमे मालाएँ शोभायमान है।। ११॥ जिस प्रकार आकाश विजलीसहित बादलोंसे शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियोंकी कान्तिसे युक्त पहात्पाओंके दिव्य तेजोमयं विमानीसे स्थान-स्थानपर सुशोभित होता रहता है ॥ १२ ॥ उस वैकण्डलोकमें लक्ष्मीजी सुन्दर रूपः धारण करके अपनी विविध विभृतियोंके द्वारा भगवानुके चरणकमलोंकी अनेकों प्रकारसे सेवा करती रहती हैं। कभी-कभी जब वे झुलेपर बैठकर अपने प्रियतम भगवानकी लीलाओंका गायन करने लगती है, तब उनके सौन्दर्य और सुर्राभसे उत्पत्त होकर भीर

स्वयं उन लक्ष्मीजीका गुण-गान करने लगते हैं ॥ १३ ॥ है। ब्रह्माजी ! जीवके समस्त करूयाणकारी साधनीका

विश्राम—पर्यवसान मेरे दर्शनमें ही है ॥ २० ॥ तुमने मुझे ब्रह्माजीने देखा कि उस दिव्य लोकमें समस्त भक्तोंक देखे बिना ही उस सुने जलमें मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर

रक्षक, लक्ष्मोपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान् विराजमान हैं। सुनन्द, नन्द, प्रबल और अईण आदि

मुख्य-मुख्य पार्षदगण उन प्रभुकी सेवा कर रहे हैं॥ १४॥ उनका मुख-कमल प्रसाद-मध्र मुसकानसे

युक्त है। आँखोंमें लाल-लाल डोरियाँ है। बड़ी मोहक

और मध्र चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी-अभी अपने प्रेमी भक्तको अपना सर्वस्व दे देंगे।

सिरपर मुक्ट, कानोंमें कुण्डल और कंघेपर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्षःस्थलपर एक सुनहरी रेखाके रूपमें

ब्रीलक्ष्मीजी विराजमान है और सुन्दर चार भूजाएँ हैं॥ १५॥ वे एक सर्वोत्तम और बहमूल्य आसनपर

विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, मन, दस इन्द्रिय, शब्दादि पाँच तन्यात्राएँ और पञ्चभूत—ये पचीस

शक्तियाँ मृर्तिमान् होकर उनके चारो ओर खड़ी हैं। समग्र ऐक्षर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन छः नित्यसिद्ध स्वरूपभूत शक्तियोंसे वे सर्वदा युक्त रहते हैं।

उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्यरूपसे निवास नहीं करतीं। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनन्दमय स्वरूपमें ही नित्य-निरन्तर निमग्न रहते हैं॥१६॥ उनका दर्शन

करते ही ब्रह्माजीका हृदय आनन्दके उद्रेकसे लबालब पर गया । शरीर पुलकित हो उठा,नेत्रोमें प्रेमाश्च छलक आये ।

ब्रह्माजीने भगवानुके उन चरणकमलीमें, जो परमहंस्रोंके तिवृत्तिमार्गसे प्राप्त हो सकते हैं, सिर झकाकर प्रणाम किया॥ १७॥ ब्रह्माजीके प्यारे भगवान् अपने प्रिय ब्रह्माको प्रेम और दर्शनके आनन्दमें निमन्न, शरणागत

तथा प्रजा-सृष्टिके लिये आदेश देनेके योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा पन्द

मुसकानसे अलंकत वाणीमें कहा--- ॥ १८ ॥ श्रीभगवान्ने कहा-श्रह्माजी ! तुन्हारे हदयमें तो समस्त वेदोंका ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टिरचनाकी

इच्छासे चिरकालतक तपस्या करके मुझे भली-भाँति सन्तुष्ट कर दिया है। मनमें कपट रखकर योगसाधन करनेवाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते॥ १९॥ तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो अभिलामा हो, वही वर मुझसे माँग लो। क्योंकि मैं मुँहमाँगी वस्तु देनेमें समर्थ

हुआ है ॥ २१ ॥ तुम उस समय सृष्टिरचनाका कर्म करनेमें किकर्तव्यविमृद् हो रहे थे। इसीसे मैंने तुन्हें तपस्पा करनेकी आज्ञा दी थी। क्योंकि निष्पाप ! तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्याका आत्मा है ॥ २२ ॥ मैं तपस्यासे ही इस संसारकी सृष्टि करता हैं, तपस्यासे ही इसका चारण-पोषण करता है और फिर तपस्यासे ही इसे अपनेमें लीन कर लेता हैं। तपस्या मेरी एक दुर्लङ्ख्य शक्ति है ॥ २३ ॥

तपस्या को है, इसीसे मेरी इच्छासे तुम्हें मेरे लोकका दर्शन

ब्रह्माजीने कहा-भगवन् ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें साक्षीरूपसे विराजमान रहते हैं । आप अपने अञ्चलिहत ज्ञानसे यह जानते ही है कि मैं क्या करना चाहता हैं॥ २४॥ नाथ! आप कृपा करके मुझ याचककी यह माँग पूरी कीजिये कि मैं रूपर्रहेत आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपोंको जान सकें ॥ २५ ॥ आप मायाके स्वामी हैं, आपका सङ्कल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुँहसे जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है,

शक्तिसम्पन्न जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेके लिये अपने आपको ही अनेक रूपोंमें बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं--इस मर्मको मैं जान सर्कुं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिये ॥ २६-२७॥ आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं सजग रहकर सावधानीसे आपको आज्ञाका पालन कर सर्के और सृष्टिको रचना करते समय भी कर्तापन आदिके

वैसे हो आप अपनी मायाका आश्रय लेका इस विविध-

मित्रके समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा-सष्टि-रचनामें लग् और सावधानीसे पूर्वसृष्टिके गुण-कर्मानुसार

अभिमानसे बैध न जाऊँ॥ २८॥ प्रभो ! आपने एक

जीवोका विभाजन करने लगें, तब कहीं अपनेको जन्म-कर्मसे खतन्त मानकर प्रदल अभिमान न कर बैठें ॥ २९ ॥

श्रीभगवान्ते कहा—अनुभव, प्रेमाभक्ति और

साधनोसे यक्त अत्यन्त गोपनीय अपने स्वरूपका ज्ञान मैं तुम्हें कहता हैं; तुम उसे ग्रहण करो ॥ ३० ॥ मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएँ हैं—मेरी कृपासे तुम उनका तत्व ठीक-टीक वैसा ही अनुभव करो ॥ ३१ ॥ सृष्टिके पूर्व केवल मै-ही-मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थुल था न सुक्ष्म

और न तो दोनोंका कारण अज्ञान । जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं-ही-मैं हैं और इस सृष्टिके रूपमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ वच रहेगा, वह भी मैं ही हैं॥३२॥ वास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मामें दो चन्द्रमाओंकी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होनेपर भी आकाश-मण्डलके नक्षत्रोमें सहकी भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना

चाहिये ॥ ३३ ॥ जैसे प्राणियोंके पश्चभृतरचित छोटे-बडे शरीरोमें आकाशादि पञ्चमहाभूत उन शरीरोंके कार्यरूपसे निर्मित होनेके कारण प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन स्थानों और रूपोंमें कारणरूपसे विद्यापान रहनेके कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे हो उन प्राणियोंक

शरीरकी दृष्टिसे मैं उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए

हूँ और आत्मदृष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न

होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी है।। ३४ ।। यह ब्रह्म नहीं, यह बहा नहीं-इस प्रकार निषेधकी पद्धतिसे, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है—इस अन्वयकी पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही

सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्त्व है। जो आत्मा अथवा परमात्माका तत्त्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जाननेकी आवश्यकता है॥३५॥

ब्रह्मजी ! तुम अविचल समाधिके द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमें पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तृम्हें कल्प-कल्पमें

#### दसवाँ अध्याय

भागवतके दस लक्षण

है—परीक्षित् ! मन्यन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मृक्ति और आश्रय-इन इस भागवतपुराणमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, दस विषयोंका वर्णन है।।१।। इनमें जो दसवाँ

विविध प्रकारकी सृष्टिरचना करते रहनेपर भी कभी मोह नहीं होगा ॥ ३६ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-लोकपितामह ब्रह्माजीको

इस प्रकार ठपदेश देकर अजन्मा भगवान्ने उनके देखते-ही-देखते अपने उस रूपको छिपा लिया ॥ ३७ ॥

जब सर्वभृतखरूप ब्रह्माजीने देखा कि भगवान्ने अपने इन्द्रियगोचर स्वरूपको हमारे नेत्रीके सामनेसे हटा लिया है, तब उन्होंने अञ्जलि बाँधकर उन्हें प्रणाम किया और

पहले कल्पमें जैसी सृष्टि थी, उसी रूपमें इस विश्वकी

रचना की ॥ ३८ ॥ एक बार धर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजीने

सारी जनताका करूयाण हो. अपने इस स्वार्थकी पर्तिके लिये विधिपूर्वक यम-नियमोंको धारण किया॥ ३९॥ उस समय उनके पुत्रोमें सबसे अधिक प्रिय, परम भक्त

देवर्षि नारदजीने मायापति भगवानुकी मायाका तस्व जाननेकी इच्छासे बडे संयम, विनय और सौम्यतासे

अनुगत होकर उनकी सेवा की। और उन्होंने सेवासे बह्मजीको बह्त ही सन्तुष्ट कर लिया॥४०-४१॥ परीक्षित् ! जब देवर्षि नारदने देखा कि मेरे लोकपितामह

पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्ना किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो॥४२॥ उनके प्रश्रसे

ब्रह्माजी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह दस लक्षणवाला भागवतपुराण अपने पुत्र नारदको सुनाया जिसका स्वयं भगवान्ने उन्हें उपदेश किया था॥४३॥

परीक्षित् ! जिस समय मेरे परमतेजस्वी पिता सरस्वतीकेः तटपर बैठकर परमात्माके ध्यानमें मग्न थे, उस समयः देवर्षि नारदजीने वही भागवत उन्हें सुनाया ॥ ४४ ॥ तुमने

मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुषसे इस जगत्की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत-से प्रश्न

किये हैं, उन सबका उत्तर मैं उसी भागवतप्राणके रूपमे देता हैं ॥ ४५ ॥

• क्रिसेंग स्थास •

34° ₹o ] <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> आश्रय-तत्त्व है, उसोका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिये कहीं श्रीतसे, कहीं तात्पर्यसे और कहीं दोनोंके अनुकल अनुभवसे यहात्माओंने अन्य नौ विषयोंका बड़ी सगम रीतिसे वर्णन किया है ॥ २ ॥ ईश्वरकी प्रेरणासे गुणोंमें श्लोभ होकर रूपान्तर होनेसे जो आकाशादि पञ्चभूत, शब्दादि तन्यात्राएँ, इन्द्रियाँ, अहङ्कार और महत्तत्त्वकी उत्पत्ति होती है, उसको 'सर्ग' कहते हैं। उस विराट प्रथमे उत्पन्न ब्रह्माजीके द्वारा जो विभिन्न चराचर सष्टियोंका निर्माण होता है, उसका नाम है 'विसर्ग' ॥ ३ ॥ प्रतिपद नाशकी ओर बढ़नेवाली सृष्टिको एक मर्यादामें स्थिर रखनेसे भगवान विष्णुकी जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम 'स्थान' है । अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टिमें भक्तोंके ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है 'पोषण' । मन्यन्तरोके अधिपति जो भगवद्धति और प्रजापालनरूप शुद्ध धर्मका अनुष्टान करते हैं, उसे 'मन्वत्तर' कहते हैं। जीवोंकी वे वासनाएँ, जो कर्मके द्वारा उन्हें बन्धनमें डाल देती हैं, 'ऊति' नामसे कही जाती हैं ॥ ४ ॥ भगवान्के विभिन्न अवतारोंके और उनके प्रेमी मक्तोंको विविध आख्यानीसे युक्त गाथाएँ 'ईशकथा' है ॥ ५ ॥ जब भगवान् योगनिद्रा खीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीवका अपनी उपाधियोंके साथ उममें लीन हो जाना 'निरोध' है। अज्ञानकल्पित कर्तृत्व, भोक्त्रत आदि अनात्मभावका परित्याग करके अपने बास्तविक स्वरूप परमात्मामें स्थित होना ही 'मुक्ति' है ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! इस चराचर जगत्की उत्पत्ति और प्रसाय जिस तत्त्वसे प्रकाशित होते हैं, वह परम बहा ही 'आश्रय' है। शास्त्रोमें उसोको परमात्मा कहा गया है।। ७ ॥ जो नेत्र आदि इन्द्रियोका अभिमानी द्रष्टा जीव है, वही इन्द्रियोंके अधिष्ठातु-देवता सूर्य आदिके रूपमें भी है और जो नेत्र गोलक आदिसे युक्त दृश्य देह है, वहीं उन दोनोंको अलग-अलग करता है ॥ ८ ॥ इन तीनोंमें यदि

ही, सबका अधिष्ठान 'आश्रय' तत्त्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं ॥ ९ ॥ जब पूर्वोक्त विराट् पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर निकला, तब वह अपने रहनेका स्थान हुँदने लगा और स्थानको इच्छासे उस शृद्ध-सङ्कल्प पुरुषने अत्यन्त पवित्र

एकका भी अभाव हो जाय तो दूसरे दोकी उपलक्षि नहीं

हो सकती । अतः जो इन तीनोंको जानता है, वह परमात्मा

जलको सृष्टि की ॥ १० ॥ विग्रट पुरुषरूप 'नर' से उत्पन्न होनेके कारण ही जलका नाम 'नार' पढ़ा । और उस अपने उत्पन्न किये हुए 'नार'में वह पुरुष एक हजार वर्षोतक रहा, इसीसे उसका नाम 'नारायण' हुआ।। १९॥ उन नारायणभगवानुकी कृपासे ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदिकी सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देनेपर और

किसीका अस्तित्व नहीं रहता॥ १२॥ उन अद्वितीय

भगवान नारायणने योगनिदासे जगकर अनेक होनेकी

इच्छा की। तब अपनी मायासे उन्होंने अखिल ब्रह्माण्डके बीजस्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्यको तीन भागोमे जिभक्त कर दिया—अधिदैव, अध्यात्म और अधिभृत। परीक्षित् ! विराट् पुरुषका एक ही वीर्य तोन भागोंमें कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो॥ १३-१४॥ विराट् पुरुषके हिलने-डोलनेपर उनके शरीरमें रहनेवाले आकाशसे इन्द्रियवल, मनोवल

शरीरबलकी उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥ जैसे सेवक अपने स्वामी राजाके पीछे-पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरोंने प्राणके प्रबल रहनेपर ही सारी इन्द्रियाँ प्रवल रहती हैं और जब वह सुस्त पड़ जाता है, तब सारी इन्द्रियाँ भी सुस्त हो जाती हैं ॥ १६ ॥ जब प्राण जोरसे आने-जाने लगा, तब विराद पुरुषको भृख-प्यासका अनुभव हुआ । खाने-पीनेकी इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीरमें मुख प्रकट हुआ ॥ १७ ॥ मुखसे तालु और तालुसे रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकारके रस उत्पन्न हुए, जिन्हें

उनका विषय बोलना---ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद वहत दिनोतक उस जलमें ही वे रुके रहे ॥ १९ ॥ श्वासके वेगसे नासिका-छिद्र प्रकट हो गये। जब उन्हें सुधनेकी इच्छा हुई, तब उनकी नाक धाणेन्द्रिय आकर बैठ गयी और उसके देवता गन्धको फैलानेवाले वायुदेव प्रकट हुए॥ २०॥ पहले उनके शरीरमें प्रकाश नहीं था; फिर जब उन्हें अपनेको तथा दूसरी वस्तुओंको देखनेकी इच्छा हुई, तब नेत्रोंके छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेन्द्रिय प्रकट हो गये। इन्होंसे रूपका यहण होने लगा॥ २१॥

जब वेदरूप ऋषि विराट पुरुषको स्तृतियोंके द्वारा जगाने

रसना ग्रहण करती है ॥ १८ ॥ अब उनकी इच्छा बोलनेकी

हुई तब वाक्-इन्द्रिय, उसके अधिष्ठात्-देवता अग्नि और

लगे, तब उन्हें सुननेकी इच्छा हुई। उसी समय कान,

उनकी अधिष्ठात्-देवता दिशाएँ और श्रोत्रेन्द्रिय प्रकट हुई। इसीसे शब्द सुनायी पड़ता है॥ २२॥ जब उन्होंने वाल्ओंकी कोमलता, कठिनता, हलकापन, भारीपन, डण्गता और शीतलता आदि जाननी चाही तब उनके शरीरमें चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वीमेंसे जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्ममें रोएँ पैदा हुए और उसके भीतर-बाहर रहनेवाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श यहण करनेवाली त्वचा-इन्द्रिय भी साध-ही-साथ शरीरमें चारों ओर लिपट गयी और उससे उन्हें स्पर्शका अनुभव होने लगा॥ २३॥ जब उन्हें अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग आये। उन हाथोंमें प्रहण करनेकी शक्ति हस्तेन्द्रिय तथा उनके अधिदेवता इन्द्र प्रकट हुए और दोनोंके आश्रयसे होनेवाला ग्रहणरूप कर्म भी प्रकट हो गया॥ २४॥ जब उन्हें अभीष्ट स्थानपर जानेकी इच्छा हुई, तब उनके शरीरमें पैर उग आये। चरणोंके साथ ही चरण-इन्द्रियके अधिष्ठातारूपमें वहाँ स्वयं यज्ञपुरुष भगवान् विष्णु स्थित हो गये और उन्होंमें चलनारूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रियसे चलकर यज्ञ-सामग्री एकत्र करते हैं ॥ २५ ॥ सन्तान, रति और स्वर्ग-भोगको कामना होनेपर विराट् पुरुषके शरीरमें लिङ्गकी उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले कामसुखका आविर्माव हुआ ॥ २६ ॥ जब उन्हें मलत्यागको इच्छा हुई, तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात् उसमें पायु-इन्द्रिय और मित्र-देखता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनोंके द्वारा

मलत्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है ॥ २७ ॥ अपानमार्ग-द्वारा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी उच्छा होनेपर नाभिद्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए । इन दोनोंके आश्रयसे ही प्राण और अपानका विक्षोह यानी मृत्यु होती है ॥ २८ ॥ जब विराट् पुरुषको अन्न-जल प्रहण करनेकी इच्छा हुई, तब कोख, अति और

नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षिके देवता समुद्र, नाड़ियोंके देवता नदियाँ एवं तृष्टि और पृष्टि—ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए॥ २९॥ जब उन्होंने अपनी मायापर विचार करना चाहा, तब हृदयकी उत्पत्ति

हुई। उससे मनरूप इन्द्रिय और मनसे उसका देवता

चन्द्रमा तथा विषय कामना और सङ्कल्प प्रकट हए॥ ३० ॥ विराट् पुरुषके शरीरमें पृथ्वी, जल और

तेजसे सात धातुएँ प्रकट हुई—स्वचा, चर्म, मांस, रुचिर, मेद, मजा और अस्यि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायुसे प्राणोकी उत्पत्ति हुई ॥ ३१ ॥ श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ

शब्दादि विषयोंको प्रहण करनेवाली हैं। वे विषय

अहङ्कारसे उत्पन्न हुए हैं । मन सब विकारोंका उत्पत्तिस्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थीका बोध करानेवाली है ॥ ३२ ॥ मैंने भगवान्के इस स्थूलरूपका वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहरकी ओरसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहकूर, महतत्त्व और प्रकृति—इन आठं आवरणोंसे घिरा हुआ है॥ ३३॥ इससे परे भगवानुका अत्यन्त सुक्ष्मरूप है। वह अन्यक्त, निर्विशेष, आदि:

मध्य और अन्तसे रहित एवं नित्य है । वाणी और मनकी वहाँतक पहुँच नहीं है ॥ ३४ ॥ मैंने तुम्हें भगवानुके स्थल और सुक्ष्म—व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपोंका वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही

भगवानुको मायाके द्वारा रचित हैं। इसलिये विद्वान् पृष्ट इन दोनोंको ही स्वीकार नहीं करते॥३५॥ वास्तवमें भगवान् निष्किय है। अपनी शक्तिसे हो वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्माका या विराट् रूप धारण करके वाच्य और वाचक--- शब्द और उसके अर्थके रूपमें प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएँ खीकार करते है ॥ ३६ ॥ परीक्षित् ! प्रजापति, मन्, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, अस्रर, यक्ष, कित्रर, अप्सराएँ, नाग, सर्प, किम्पुरुष, उरग, मातृकाएँ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कृष्माण्ड, उत्पाद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसुप इत्यादि जितने भी संसारमें नाम-रूप हैं, सब भगवानके ही है।। ३७-३९।। संसारमें चर और अचर भेदसे दो प्रकारके तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज भेदसे चार प्रकारके जितने भी जलचर, धलचर तथा

आकाशचारी प्राणी हैं, सब-के-सब श्र्भ-अश्र्म और पिश्रित कर्मोंके तदनुरूप फल हैं॥४०॥ सत्त्वकी प्रधानतासे देवता, रजोग्णकी प्रधानतासे मन्ष्य और

तमोगुणकी प्रधानतासे नारकीय योनियाँ मिलती हैं। इन गुणोंमें भी जब एक गुण दूसरे दो गुणोंसे अभिभृत हो जाता है, तब प्रत्येक गतिके तीन-तीन भेद और हो जाते है।। ४१ ॥ वे भगवान् जगतके धारण-पोषणके लिये धर्मपय विष्णुरूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पश्,

पक्षी आदि रूपोंमें अवतार लेते हैं तथा विश्वका पालन-पोषण करते हैं ॥ ४२ ॥ प्रलयका समय आनेपर वे

ही भगवान् अपने बनाये हुए इस विश्वको कालाग्निस्वरूप रुद्रका रूप प्ररूप करके अपनेमें वैसे ही लीन कर लेते हैं,

जैसे वायु मेघमालाको ॥ ४३ ॥ परीक्षित् ! महात्माओने अचिन्यैश्वर्य भगवान्का

इसी प्रकार वर्णन किया है। परन्तु तत्त्वज्ञानी पुरुषोंको केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करनेवाले रूपमें ही

उनका दर्शन नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं॥ ४४ ॥ सृष्टिकी रचना आदि कमोंका निरूपण

करके पूर्ण परमात्मासे कर्म या कर्तापनका सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया है। वह तो मायासे आरोपित होनेके कारण

कर्तत्वका निषेध करनेके लिये ही है॥४५॥ यह मैंने बह्याजीके महाकल्पका अवात्तर कल्पोंके साथ वर्णन

किया है। सब कल्पोंमें सष्टि-क्रम एक-सा ही है। अन्तर है तो केवल इतना ही कि महाकल्पके प्रारम्भमें प्रकृतिसे क्रमशः महत्त्त्वादिकी उत्पत्ति होती

रूपसे होती है ॥ ४६ ॥ परीक्षित् ! कालका परिमाण, करूप और उसके अन्तर्गत मन्वन्तरोंका वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तम पायकल्पका वर्णन सावधान

होकर सुनो ॥ ४७ ॥ शौनकजीने पूछा—सूतजी! आपने हमलोगींसे

कहा था कि भगवानुके परम भक्त विदुरजीने अपने अति दुस्त्वज क्टुम्बियोंको भी छोड़कर पृथ्वीके विभिन्न तीयोंमें विचरण किया था ॥ ४८ ॥ उस वात्रामें मैत्रेय ऋषिके साथ

अध्यातमके सम्बन्धमें उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेयजीने उनके प्रश्न करनेपर किस तत्त्वका उपदेश किया ? ॥ ४९ ॥ सुतजी ! आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विद्रजीका वह चरित्र हमें सुनाइये। उन्होंने

और कल्पोंके प्रारम्भमें प्राकृत सृष्टि तो ज्यों-की-त्यों रहती ही है, चराचर प्राणियोंकी वैकत सृष्टि नवीन

क्यों लौट आये ? ॥ ५० ॥ सुरुजीने कहा —शीनकादि ऋषियो ! परीक्षित्ने भी यही बात पृक्षी थी। उनके प्रश्रोंके उत्तरमें श्रीशुकदेवजी महाराजने जो कुछ कहा था, वही मैं

आपलोगोंसे कहता हैं। सावधान होकर सुनिये॥ ५१॥

अपने भाई-बन्धुओंको क्यों छोड़ा और फिर उनके पास

॥ इरि: ॐ तत्सन्॥



श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

तृतीय स्कन्ध

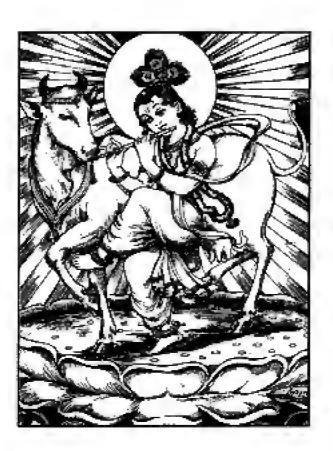

**长期的多种的多种的变形的多种的多种的多种的的种种的物质的的变形的的变形的多种的的变形的多种的** 

यस्य भासा विभातीदं सर्वं सदसदात्मकम्। सर्वाधारं सदानन्दं स्वात्मानं तं हरि भजे॥

# श्रीमद्भागवतमहापुराण <sub>वृतीय स्कन्ध</sub>

#### पहला अध्याय

#### उज्जूब और विदरकी भेंट

श्रीशुक्कदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जो बात तुपने पूछी है, वही पूर्वकालमें अपने सुख-समृद्धिसे पूर्ण घरको छोड़कर वनमें गये हए विदुरजीने भगवान् मैत्रेयजीसे पृछी थी ।। १ ।। जब सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोकि दृत बनकर गये थे, तब वे दुर्योधनके महलोंको छोड़कर, उसी विदुरजीके घरमें उसे अपना ही समझकर बिना बुलाये चले गये थे ॥ २ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा-प्रभो ! यह तो बतलाइये कि भगवान् मैत्रेयके साथ विदुरजोका समागम कहाँ और किस समय हुआ था ? ॥ ३ ॥ पवित्रात्मा विद्राने महात्मा मैत्रेयजीसे कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा: क्योंकि उसे तो मैत्रेयजी-जैसे साधृशिरोमणिने अधिनन्दनपर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था॥४॥

सुतजी कहते हैं—सर्वज्ञ शुकदेवजीने राजा परीक्षित्के इस प्रकार पृछनेपर अति प्रसन्न होकर कहा-सूनो ॥ ५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहने लगे—परीक्षित् ! यह उन दिनोंकी बात है, जब अन्धे राजा धृतराष्ट्रने अन्यायपूर्वक अपने दृष्ट पुत्रोंका पालन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पाण्डुके अनाथ बालकोंको लाक्षाभवनमें भेजकर आग लगवा दी॥६॥ जब उनकी पुत्रवध् और महाराज युधिष्ठिरकी पटरानी द्रौपदीके केश दुःशासनने भरी सभामें खींचे, उस समय द्रीपदोकी आँखोंसे आँसुओकी धारा वह चली और उस प्रवाहसे उसके वक्ष:स्थलपर लगा हुआ केसर भी वह चला; किन्तु धृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीं रोका॥ ७॥ दुर्योधनने सत्वपरायण और भोले-भाले युधिष्ठिरका राज्य जुएमें अन्यायसे जीत लिया और उन्हें वनमें निकाल दिया। किन्तु अनसे लौटनेपर

प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोजित पैतृक भाग माँक, तब भी मोहबश उन्होंने उन अजातशत्र युधिष्ठिरको उनका हिस्सा नहीं दिया॥८॥ महाराज युधिष्ठिएके भेजनेपर जब जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णने कौरवींकी सभामें हितभरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सजनोंको अपृत-से लगे, पर कुरुराजने उनके कथनको कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे ? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे॥९॥ फिर जब सलाहके लिये विद्रजीको बुलाया गया, तब मन्त्रियोमें श्रेष्ट विदुरजीने राजभवनमें जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति-शासके जाननेवाले पूरुष 'विद्रतीति' कहते हैं ॥ १० ॥

उन्होंने बद्धा---'महाराज ! आप अजातशत्रु महात्मा वृधिष्ठिरको उनका हिस्सा दे दौजिये। ये आपके न सहनेयोग्य अपराधको भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नागसे तो आप भी बहत डरते हैं; देखिये, वह अपने छोटे भाइयोंके सहित बदला लेनेके लिये बड़े क्रोधसे फुफकारें मार रहा है ॥ ११ ॥ आपको पता नहीं, भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवीको अपना लिया है। वे यद्वीरोके आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरीमें विराजमान है। उन्होंने पृथ्वीके सभी बड़े-बड़े राजाओंको अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हेंकि पक्षमें हैं॥ १२ ॥ जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ-में-हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस द्योंधनके रूपमें तो मूर्तिमान् दोष ही आपके घरमें घुसा बैठा है। यह तो साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णसे देष करनेवाला है। इसीके कारण आप भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुलकी कुशल चाहते

हैं तो इस दष्टको तुरंत ही त्याग दीनियें ॥ १३ ॥

विद्रजीका ऐसा सुन्दर स्वभाव था कि साघजन भी उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते थे। किन्तु उनकी यह बात सुनते हो कर्ण, दुःशासन और शकुनिके सहित दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा-'ओर! इस कुटिल दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है ? यह जिनके टुकड़े खा-खाकर जीता है, उन्होंके प्रतिकृल होकर शतुका काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत सो, परंतु इसे हमारे नगरसे तुरन्त बाहर निकाल दो'॥ १४-१५॥ भाईके सामने ही कार्नोमें वाणके समान लगनेवाले इन अत्यन्त कठोर वचनोंसे मर्माहत होकर भी विद्रजीने कुछ बुरा न माना और भगवानुकी मायाको प्रवल समझकर अपना घनुष राजद्वारपर रख वे हस्तिनापुरसे चल दिये॥ १६॥ कौरवोंको विदर-जैसे महात्मा बड़े पृण्यसे प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी इच्छासे भूमण्डलमें तीर्थपाद भगवानुके क्षेत्रोंमें विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनन्त आदि अनेकों मुर्तियोके रूपमें विराजमान है ॥ १७ ॥ जहाँ-जहाँ भगवानुकी प्रतिमाओंसे सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुञ्ज और निर्मल जलसे भरे हुए नदी-सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानोमें वे अकेले ही विचरते रहे॥१८॥ वे अवधूत-वेषमें स्वच्छन्दतापूर्वक पृथ्वीपर विचरते थे, जिससे आर्त्राय-जन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीरको सजाते न थे, पक्षित्र और साधारण भोजन करते, शुद्धवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थमें स्नान करते, जमीनपर सोते और भगवानुको प्रसन्न करनेवाले वर्तोका पालन करते रहते थे ॥ १९ ॥

इस प्रकार भारतवर्षमें ही विचरते-विचरते जबतक वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तबतक भगवान् श्रीकृष्णको सहायतासे महाराज युधिष्टिर पृथ्वीका एकच्छन अखण्ड राज्य करने लगे थे॥२०॥ वहाँ उन्होंने अपने कौरव बन्धुओंके विनाशका समाचार सुना, जो आपसकी कलहके कारण परस्पर लड-भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गये थे, जैसे अपनी ही रगड़से उत्पन्न हुई आगसे बाँसोंका सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वतीके तीरपर आये ॥ २१ ॥

बहाँ उन्होंने त्रित, उशना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सदास, गौ, गृह और श्राद्धदेवके नापोंसे प्रसिद्ध ग्यारह तीर्घोंका सेवन किया ॥ २२ ॥ इनके सिवा पृथ्वीमें ब्राह्मण और देवताओंके स्थापित किये हुए जो भगवान् विष्णुके और भी अनेको मन्दिर थे, जिनके शिखरोपर भगवान्के प्रधान आयुध चक्रके चिह्न थे और जिनके दर्शनमात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आता था; उनका भी सेवन किया ॥ २३ ॥ वहाँसे चलकर वे धन-धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौबीर, मतस्य और कुरुजाङ्गल आदि देशोंमें होते हुए जब कुछ दिनोमें यमुना-तटपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परमभागवत उद्धवजीका दर्शन किया ॥ २४ ॥ वे भगवान् श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्तस्वभाव थे। वे पहले वृहस्पतिजीके शिष्य रह चुके थे। विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ़ आलिङ्गन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान् श्रीकृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनोंका कुशल-समाचार पुछा॥ २५॥

विदुरजी कहने लगे—उद्धवजी। पुराणपुरुष बलरामजी और श्रीकृष्णने अपने ही नाभिकमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे इस जगत्में अवतार लिया है। वे पृथ्वीका भार उतारकर सबको आनन्द देते हुए अब श्रीवसुदेवजीके घर कुशलसे रह रहे है न ? ॥ २६ ॥ प्रियवर ! हम कुरुवंशियंकि परम सुहद् और पूज्य वसुदेवजी, जो पिताके समान उदारतापूर्वक अपनी कुत्ती आदि बहिनोंको उनके स्वामियोंका सस्तोष कराते हुए उनको सभी मनचाही वस्तुएँ देते आये हैं, आनन्दपूर्वक हैं न ? ॥ २७ ॥ प्यारे उद्धवजी ! यादवॉके सेनापति वीरवर प्रधुव्रजी तो प्रसन्न हैं न, जो पूर्वजन्पमें कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुविमणीजीने ब्राह्मणीकी आराधना करके भगवानुसे प्राप्त किया था ॥ २८ ॥ सात्वत, बृष्णि, भीज और दाशाईवंशी यादबोंके अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुखसे हैं न, जिन्होंने राज्य पानेकी आशाका सर्वधा परित्याग कर दिया था किन्तु कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने जिन्हें फिरसे राज्यसिहासनपर बैदाया ॥ २९ ॥ सौम्य ! अपने पिता श्रीकृष्णके समान समस्त र्राधयोंमें अग्रगण्य श्रीकृष्णतनय साम्य सक्शल तो है ? ये पहले पार्वतीजीके द्वारा गर्भमें धारण किये हुए स्वामिकार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवतीने इन्हें जन्म दिया

था ॥ ३० ॥ जिन्होंने अर्जुनसे रहस्ययुक्त धनुर्विद्याकी शिक्षा पायी है, वे सात्यिक तो कशलपूर्वक हैं ? वे भगवान् श्रीकृष्णको सेवासे अनायास ही भगवज्जनोंकी उस महान् स्थितिपर पहुँच गये हैं, जो बडे-बडे योगियोंको भी दुर्लभ है ॥ ३१ ॥ भगवानुके शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान् अक्रूरजी भी प्रसन्न हैं न, जो श्रीकृष्णके चरण-चिह्नोंसे अङ्कित बजके मार्गकी रजमें प्रेमसे अधीर

होकर लोटने लगे थे ?॥ ३२ ॥ भोजवंशी देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरह हैं न, जो देवमाता अदितिके समान

ही साक्षात विष्णुभगवानुकी माता है ? जैसे बेदत्रयी यञ्जविस्ताररूप अर्थको अपने मन्त्रोमें घारण किये रहती है. उसी प्रकार उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको अपने गर्भमें धारण किया था॥३३॥ आप भक्तजनोंकी कामनाएँ पूर्ण

करनेवाले भगवान् अनिरुद्धजो स्खपूर्वक है न, जिन्हें शास्त्र वेदोंके आदिकारण और अन्तःकरणचतृष्टयके चौथे अंश मनके अधिष्ठाता बतलाते हैं 🕫 ३४ ॥ सौम्यस्वभाव उद्धवजो ! अपने इदयेश्वर भगवान श्रीकृष्णका अनन्यभावसे अनुसरण करनेवाले जो हृदीक. सत्यभामानन्दन चारुदेष्ण और गद आदि अन्य भगवानुके

पुत्र हैं, वे सब भी कुशलपूर्वक हैं न ? ॥ ३५ ॥ महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्रीकृष्णरूप दोनों भुजाओंकी सहायतासे धर्ममर्यादाका न्यायपूर्वक पालन करते हैं न ? मय दानवकी बनायी हुई सभामें इनके राज्यवैभव और दबदबेको देखकर दुर्योधनको बड़ा

डाह हुआ घा॥३६॥ अपराधियाँके प्रति अत्यन्त असहिष्णु भीमसेनने सर्पके समान दीर्घकालीन क्रोधको छोड़ दिया है क्या ? जब वे गदायुद्धमें तरह-तरहके पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरोंकी धमकसे धाती डोलने लगती थी॥ ३७॥ जिनके बाणींक जालसे छिपकर

भगवान् शहर प्रसन्न हो गये थे, वे रथी और युधपतियोंका सुयश बढानेवाले गाण्डीसधारी अर्जन तो प्रसन्न है न ? अब तो उनके सभी शत्रु शान्त हो चुके होंगे ? ॥ ३८ ॥ पलक जिस प्रकार नेलोंकी रक्षा करते हैं,

सैभाल रखते हैं और कुत्तीने ही जिनका लालन-पालन किया है, वे माद्रीके यमज पुत्र नकुल-सहदेव कुशलसे तो हैं न ? उन्होंने युद्धमें शतुरो अपना राज्य उसी प्रकार छीन

लिया, जैसे दो गरुड़ इन्द्रके मुखसे अमृत निकाल लाये ॥ ३९ ॥ अहो ! बेचारी कुन्ती तो राजर्षिश्रेष्ठ पाण्डुके वियोगमें मृतप्राय-सी होकर भी इन बालकोंके लिये ही प्राण धारण किये हुए है । रिधयोमें श्रेष्ठ महाराज पाण्डु ऐसे अनुपम बीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही

अकेले चारों दिशाओंको जीत लिया था॥४०॥ सौम्यस्वभाव उद्धवजी ! मुझे सो अधःपतनकी ओर जानेवाले उन धृतराष्ट्रके लिये बार-बार शोक होता है, जिन्होंने पाण्डबोंके रूपमे अपने परलोकवासी भाई पाण्ड्से ही द्रोह किया, तथा अपने पुत्रोंकी हाँ-में-हाँ मिलाकर अपने हिर्ताचन्तक मुझको भी नगरसे निकलवा

दिया ॥ ४१ ॥ किंतु भाई ! मुझे इसका कुछ भी खेद

अथवा आक्षर्य नहीं है। जगद्विधाता भगवान् श्रीकृष्ण ही

मनुष्योंकी-सी लीलाएँ करके लोगोंकी मनोवत्तियोंको

भ्रमित कर देते हैं । मैं तो उन्होंकी कुपासे उनको महिमाको देखता हुआ दूसरोकी दृष्टिसे दूर रहकर सानन्द विचर रहा हुँ ॥ ४२ ॥ यद्यपि कौरवोने उनके बहुत-से अपराध किये, फिर भी भगवान्ते उनकी इसीलिये उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओंको भी मारकर अपने शरणागतोंका दुःख दूर करना चाहते थे, जो घन, विद्या और जातिके मदसे अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार-बार अपनी सेनाओंसे पृथ्वीको कैंपा रहे थे॥ ४३॥

उद्भवती ! भगवान् श्रीकृष्ण जन्म और कर्मसे रहित हैं.

फिर भी दृष्टोंका नाश करनेके लिये और लोगोंको अपनी

और आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म-कर्म हुआ

करते हैं । नहीं तो, भगवान्की तो बात ही क्या—दूसरे जो

किरातवेषधारी, अतरब किसीकी पहचानमें न असेवाले लोग गुणोंसे पार हो गये हैं, उनमें भी ऐसा कौन है, जो इस कर्माधीन देहके बन्धनमें पड़ना चाहेगा ॥ ४४ ॥ अतः मित्र ! जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरणमें आये हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यद्कलमें जन्म लिया है, उन पविजकीर्ति उसी प्रकार कृत्तीके पृत्र युधिष्टिरादि जिनकी सर्वदा श्रीहरिकी बाते सन्तुओ ॥ ४५ ॥

<sup>💌</sup> चिल, अबहुएर, बृद्धि और मन--- ये अन्त-करणके चार अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वास्टेब, सहुर्यंत, प्रदुष्ठ और अधिरुद्ध है।

#### दूसरा अध्याय

#### उद्भवजीद्वारा भगवान्की बाललीलाओका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं -- जब विदुरजीने परम भक्त उद्भवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें पूछीं, तब उन्हें अपने स्वामीका स्मरण हो आया और वे हृदय भर आनेके कारण कुछ भी उत्तर न दे सके ॥ १ ॥ जब ये पाँच क्वीके थे, तब बालकीकी तरह खेलमें ही श्रीकृष्णकी मृति बनाकर उसकी सेवा-पुजामें ऐसे तन्पय हो जाते थे कि कलेवेके लिये मालाके ब्रुलानेपर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे॥२॥ अब तो दीर्घकालसे उन्हींको सेवामे रहते-रहते ये बढे हो चले थे; अतः विदरजीके पूछनेसे उन्हें अपने प्यारे प्रमुके चरणकमलॉका स्मरण हो आया----उनका चित्त विरहसे व्याकल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे॥ ३॥ उद्धवजी श्रीकृष्णके चरणारविन्द-मकरन्द-सधासे सराबोर होकर दो घडीतक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव भक्तियोगसे उसमें इबकर वे आनन्द-मग्न हो गये॥४॥ उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया तथा मैदे हुए नेत्रोंसे प्रेमके आँसुओंकी धारा बहने लगी। उद्धवजीको इस प्रकार प्रेम-प्रवाहमें डुबे हुए देखका विदर्जीने उन्हें कृतकृत्य माना ॥ ५ ॥ कुछ समय बाद जब उद्भवजी भगवान्के प्रेमधामसे उतरकर पुनः धीरे-धीरे संसारमें आये, तब अपने नेत्रोंको पोंछकर भगवल्लीलाओंका स्मरण हो आनेसे विस्मित हो विदुरजीसे इस प्रकार कहने समे ॥ ६ ॥

उद्धवजी बोले—विदुरजी ! श्रीकृष्णरूप सूर्यके छिप जानेसे हमारे घरोंको कालरूप अजगरने खा डाला है, वे श्रीहोन हो गये हैं; अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊँ ॥ ७ ॥ ओह ! यह मनुष्यलोक बड़ा हो अभागा है; इसमें भी यादव तो नितात्त भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरस्तर श्रीकृष्णके साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना—जिस तरह अमृतमय चन्द्रमाके समुद्रमें रहते समय मछलियाँ उन्हें नहीं पहचान सकी थीं ॥ ८ ॥ यादवलोग मनके भावको ताड़नेवाले, बड़े समझदार और भगवान्के साथ एक ही स्थानमें रहकर झरेडा करनेवाले थे; तो भी उन सबने समस्त विश्वके आश्रय, सर्वान्तर्यांमी श्रीकृष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा॥ १॥ किंतु भगवान्की मायासे मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थका वैर ठाननेवाले शिशुभाल आदिके अवहेलना और निन्दासूचक वाक्योंसे भगवदमाण महानुभावोंकी बुद्धि भममें नहीं पड़ती थी॥ १०॥ जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगोंको भी इतने दिनोतक दर्शन देकर अब उनको दर्शन-लालसाको तृप्त किये विना ही वे भगवान् श्रीकृष्ण अपने त्रिभुवन-मोहन श्रीविधहको छिपाकर अन्तर्धान हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रोंको ही छीन लिया है॥ ११॥ भगवान्ने अपने योगमायाका प्रभाव दिखानेके लिए मानवलीलाओंके योग्य जो दिव्य श्रीविधह प्रकट किया था, वह इतना सुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगत् तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुन्दरताको पराकाछा थी उस रूपमें। उससे आभूषण (अङ्गोंक गहने) भी विभूषित हो जाते थे॥ १२॥

धर्मराज यधिष्टिरके राजस्य यज्ञमें जब भगवानुक उस नयनाभिएम रूपपर लोगोंकी दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकीने यही माना था कि मानवसृष्टिकी रचनामें विधाताको जितनो चतुराई है, सब इसी रूपमे पूरी हो गयी है।। १३ ॥ उनके प्रेमपूर्ण हास्य-विनोद और लीलामय चितवनसे सम्मानित होनेपर वजवालाओंकी आँखें उन्होंकी ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लोन हो जाता था कि वे घरके काम-धंधोंको अध्या ही छोडकर जड पुतलियोंको तरह खड़ी रह जाती थीं ॥ १४ ॥ चराचर जगत् और प्रकृतिके स्वामी भगवानुने जब अपने शान्त-रूप महात्याओंको अपने ही घोररूप अस्रोंसे सताये जाते देखा, तब वे करुणाभावसे द्रवित हो गये और अजन्मा होनेपर भी अपने अंश बलरामजीके साथ कार्यमे अग्निक समान प्रकट हुए ॥ १५ ॥ अजन्मा होकर भी वस्टेकजीके यहाँ जन्म लेनेकी लीला करना, सबको अभय देनेवाले होनेपर भी मानो कंसके भयसे क्रजमें जाकर छिप रहना और अनन्तपराक्रमी होनेपर भी कालयवनके सामने मधरापरीकी छोडकर भाग जाना--भगवानुकी ये लीलाएँ याद आ-आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं॥ १६॥ उन्होंने जी

देवको-वस्देवकी चरण-वन्दना करके कहा था-

'पिताजी, माताजी! कंसका बड़ा भय रहनेके कारण मुझसे आपको कोई सेवा न वन सकी, आप मेरे इस अपराधपर ध्यान न देकर मुझपर प्रसन्न हों।' श्रीकृष्णकी ये बातें जब बाद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है॥ १७॥ जिन्होंने कालरूप अपने भ्रकृटिविलाससे ही पथ्वीका सारा भार उतार दिया था, उन श्रीकृष्णके पाद-पदा-परागका सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उसे भूल सके।। १८।। आफ्लोगोने राजस्य यज्ञमें प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाले शिशुपालको वह सिद्धि मिल गयी, जिसकी बड़े-बड़े योगी भली-भाँति योग-साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है॥ १९॥ शिश्पालके ही महाभारत-युद्धमें जिन दूसरे योद्धाओंने अपनी आँखोंसे भगवान् श्रीकृष्णके नयनाभिराम मुख-कमलका मकरन्द पान करते हुए, अर्जुनके बाणोंसे बिधकर प्राणस्याग किया, वे पवित्र होकर सब-के-सब भगवान्के परमधामको प्राप्त हो गये ॥ २० ॥ स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण तीनों लोकोंके अधीशर हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतःसिद्ध ऐश्वर्यसे

अग्रमागसे उनके चरण रखनेकी चौकीको प्रणाम किया करते हैं॥ २१॥ विद्रजी ! वे ही भगवान् श्रीकृष्ण राजसिंहासनपर बैठे हुए उपसेनके सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, 'देव ! हमारी प्रार्थना सुनिये।' उनके इस सेवा-भावकी याद आते ही हम-जैसे सेवकॉका चित्त अत्यन्त व्यधित हो जाता है ॥ २२ ॥ पापिनी पृतनाने अपने स्तेनोंमें हलाहल विष लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी

ही सर्वदा पूर्णकाम हैं। इन्द्रादि असंख्य लोकपालगण

नाना प्रकारकी भेटें ला-लाकर अपने-अपने मुक्टोंके

नीयतसे उन्हें दूध पिलाया था; उसको भी भगवानने वह परम गति दी; जो धायको मिलनी चाहिये। उन भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कौन दयाल है, जिसकी शरण प्रहेण करें ॥ २३ ॥ मैं अस्रोंको भी भगवानका भक्त

समझता हैं; क्योंकि वैरभावजनित क्रोधके कारण उनका चित्त सदा श्रीकृष्णमें लगा रहता था और उन्हें रणभूमिमें सुदर्शन-चक्रधारी भगवानुको कंधेपर चढ़ाकर झपटते हुए गरुडजीके दर्शन हुआ करते थे॥ २४॥

ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे पृथ्वीका भार उतारकर उसे सुखी करनेके लिये कंसके कारागारमें बसुदेव-देवकीके यहाँ भगवानुने अवतार सिया था॥ २५॥ उस समय

कंसके डरसे पिता बसुदेवजीने उन्हें नन्दबाबाके वजमें पहुँचा दिया था। वहाँ वे बलग्रमजीके साथ ग्यारह वर्षतक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव झजके

बाहर किसोपर प्रकट नहीं हुआ॥ २६॥ यपुनाके उपवनमें, जिसके हरे-भरे वृक्षीपर कलस्व करते हुए पक्षियोंके झंड-के-झंड रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णने बछड़ोंको चरते हुए म्वाल-बालोंकी मण्डलीके साथ

विहार किया था॥ २७॥ वे ब्रजनासियोंकी दृष्टि आकृष्ट करनेके लिये अनेकों बाल-लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने-से लगते, कभी हँसते और कभी सिंह-शायकके समान मुग्ध-दृष्टिसे देखते ॥ २८ ॥ फिर कुछ बड़े होनेपर वे सफेद बैल और रंग-बिरंगी शोधाकी मृति गौओंको

रिज्ञाने लगे ॥ २९ ॥ इसी समय जब कंसने उन्हें मारनेके लिये बहत-से मायाची और मनमाना रूप धारण करनेवाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल-ही-खेलभें भगवान्ने मार डाला—जैसे वालक खिलौनोंको

तोड्-फोड डालता है ॥ ३० ॥ कालियनागका दमन करके

चराते हुए अपने साथी गोपोको बाँसुरी बजा-बजाकर

विष मिला हुआ जल पीनेसे मरे हुए खालबालीं और गौओंको जीवितकर उन्हें कालियदहका निर्दोष जल पीनेकी स्विधा कर दी॥ ३१॥ भगवान् श्रीकृष्णने बढ़े हए धनका सद्व्यय करानेकी इच्छासे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा नन्दबाबासे गोवर्धन-पुजारूप गोयज्ञ करवाया॥ ३२॥

भद्र ! इससे अपना मानभङ्ग होनेके कारण जब इन्द्रने

क्रोचित होकर व्रजका विनाश करनेके लिये मुसलधार

जल बरसाना आरम्भ किया, तब भगवान्ने करुणावश खेल-ही-खेलमें छत्तेके समान गोबर्धन पर्वतको उठा लिया और अत्यन्त घषराये हुए झजबासियोंकी तथा उनके पशुओंकी रक्षा की॥ ३३॥ सन्ध्याके समय जब सारे वन्दावनमें शरदके चन्द्रमाकी चाँदनी छिटक जाती, तब

श्रीकृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियोंके मण्डलकी शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रासविहार करते ॥ ३४ ॥

### तीसरा अध्याय

#### चगवानुके अन्य लीला-चरित्रोंका वर्णन

उद्भवजी कहते हैं—इसके बाद श्रीकृष्ण अपने पाता-पिता देवकी-वस्देवको सुख पहुँचानेकी इच्छासे बलदेवजीके साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रुसमुदायके स्वामी कंसको ऊँचे सिंहासनसे नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाशको बड़े जोरसे पृथ्वीपर घसीटा ॥ १ ॥ सान्दीपनि मनिके द्वारा एक बार उच्चारण किये हुए साङ्गोपाङ्ग वेदका अध्ययन करके दक्षिणास्वरूप उनके मरे हुए पुत्रको पञ्जजन नामक राक्षसके पेटसे (यमपुरीसे) लाकर दे दिया॥२॥ भीष्मकर्नान्दनी रुविमणीके सौन्दर्यसे अथवा रुक्मीके बुलानेसे जो शिश्पाल और उसके सहायक वहाँ आये हुए थे, उनके सिरपर पैर रखकर गान्धर्व विधिके द्वारा विवाह करनेके लिये अपनी नित्यसींगनी रुविमणीको वे वैसे ही हरण कर लाये, जैसे गरुड अमृत-कलशको ले आये थे॥३॥ स्वयंवरमें सात बिना नथे हुए बैलोंको नाथकर नाग्नजिती (सत्या) से विवाह किया। इस प्रकार मानभङ्ग हो जानेपर मूर्ख राजाओंने शख उठाकर राजकुमारीको छीनना चाहा । तब भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं बिना घायल हए अपने राखोंसे उन्हें मार डाला॥४॥ भगवान् विषयी प्रुषोंकी-सी लीला करते हुए अपनी प्राणप्रिया सत्यभामाको प्रसन्न करनेकी इच्छासे उनके लिये स्वर्गसे कल्पवक्ष उखाइ लाये। उस समय इन्द्रने क्रोधसे अंधे होकर अपने सैनिकोसहित उनपर आक्रमण कर दिया: क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्थियोंका क्रीडाम्ग बना हुआ है ॥ ५ ॥ अपने विशाल डोलडीलसे आकाशको भी दक देनेवाले अपने पत्र भौमासुरको भगवानुके हाथसे मरा हुआ देखकर पृथ्वीने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुरके पुत्र भगदत्तको उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अन्तःप्रमें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ वहाँ भौमासुरद्वारा हरकर लायी हुई बहुत-सी राजकन्याएँ थीं। वे दीनबन्ध् श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही खड़ी हो गयीं और सबने महान् हर्ष, लजा एवं प्रेमपूर्ण चितवनसे तत्कालं ही भगवानको पतिरूपमें वरण कर लिया ॥ ७ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

तव भगवान्ने अपनी निजशक्ति योगमायासे उन

ललनाओंके अनुरूप उतने ही रूप धारणकर उन सबका अलग-अलग महलोंमें एक ही महर्तमें विधिवत् पाणिग्रहण किया ॥ ८ ॥ अपनी लीलाका विस्तार करनेके लिये उन्होंने उनमेंसे प्रत्येकके गर्भसे सभी गुणोंमें अपने हो समान दस-दस पत्र उत्पन्न किये॥९॥ जब कालयवन, जरासन्य और शाल्वादिने अपनी सेनाओंसे मध्य और द्वारकाप्रीको घेरा था, तब भगवान्ते निजनोंको अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था॥ १०॥ शम्बर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बल्बल तथा दलवका आदि अन्य योद्धाओंमेंसे भी किसीको उन्होंने खयं मारा था और किसीको दूसरोंसे मरवाया ॥ ११ ॥ इसके बाद उन्होंने आपके भाई धतराष्ट और पाण्डुके पुत्रोंका पश्च लेकर आये हुए राजाओंका भी संहार किया, जिनके सेनासहित कुरुक्षेत्रमें पहुँचनेपर पृथ्वी डममगाने लगी थी॥१२॥ कर्ण, दुःशासन और शकुनिकी खोटी सलाहसे जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थीं, तथा भीमसेनकी गदासे जिसकी जाँघ ट्रट चुकी थी, उस दुर्योधनको अपने साथियोंके सहित पृथ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई ॥ १३ ॥ वे सोचने लगे—यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेनके द्वारा इस अठारह अशौहिणी सेनाका विपुल सेहार हो भी गया, तो इससे पृथ्वीका कितना भार हलका हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युष्ट आदिके बलसे बढ़े हुए यादवाँका दुःसह दल बना ही हुआ है ॥ १४ ॥ जब ये मध्-पानसे मतवाले हो लाल-लाल आँखें करके आपसमें लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा । इसके सिवा और कोई उपाय नहीं हैं । असलमें मेरे संकल्प करनेपर ये स्वयं हो अन्तर्धान हो जायँगे॥ १५॥ यों सोचकर भगवान्ने युधिष्ठिरको अपनी पैतक राजगहीपर बैटाया और अपने सभी सगे-सम्बन्धियोंको

सत्पृरुषोका मार्ग दिखाकर आनन्दित किया॥ १६॥

उत्तराके उदरमें जो अभिमन्यूने पुरुवंशका बीज स्थापित

किया था, वह भी अश्वत्यामके ब्रह्माखसे नष्ट-सा हो

चुका था; किन्तु भगवान्ने उसे बचा लिया॥ १७॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* उन्होंने धर्मराज युधिष्टिरसे तीन अश्वमेध-यङ्ग करवाये और वे भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने छोटे पाइयोंकी सहायतासे पृथ्वीकी रक्षा करते हुए बड़े आनन्दसे रहने लगे ॥ १८ ॥ विश्वातमा श्रीभगवानने भी द्वारकापुरोमें रहकर लोक और वेदकी मर्यादाका पालन करते हुए सब प्रकारके भोग भोगे, किन्तु सांख्ययोगकी स्थापना करनेके लिये उनमें कभी आसक्त नहीं हुए॥ १९॥ मधुर मुसकान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुन्दरताके निवास अपने श्रीवित्रहसे लोक-परलोक और विशेषतया यादवांको आनन्दित किया तथा एत्रिमें अपनी प्रियाओंके साथ क्षणिक अनुरागयुक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया॥ २०-२१॥ इस तरह बहुत वर्षीतक विहार करते-करते उन्हें गृहस्थ भोग-सामाँग्रयाँसे आश्रम-सम्बन्धी वैसम्य गया ॥ २२ ॥ ये भोग-सामग्रियाँ ईश्वरके अधीन हैं और जीव भी उन्होंके अधीन है। जब योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको ही उनसे वैराग्व हो गया तब भक्तियोगके द्वारा

उनका अनुगमन करनेवाला भक्त तो उनपर विश्वास ही कैसे करेगा ? ॥ २३ ॥

एक बार द्वारकापुरीमें खेलते हुए यद्वंशी और मोजवशी बालकोने खेल-खेलमें कुछ मृनीधरीको चिदा दिया। तब यादवकुलका नाश ही भगवानुको अभीष्ट है-यह समझकर उन ऋषियोंने बालकोंको शाप दे दिया ॥ २४ ॥ इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश वृष्णि, भोज और अन्धकवंशी यादव बड़े हर्षसे रथोंपर चढ़कर प्रभासक्षेत्रको गये॥ २५॥ वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थके जलसे पितर, देवता और ऋषियोंका तर्पण किया तथा ब्राह्मणोको श्रेष्ठ गौएँ दीं॥२६॥ सोना, चाँदी, शय्या, बख, मगचर्म, कम्बल, पालको, रथ, हाथी, कन्याएँ और ऐसी मूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकारके सरस अन्न भी भगवदर्पण करके ब्राह्मणोंको दिये। पक्षात् गौ और झाह्मणोंके लिये ही प्राण धारण करनेवाले उन वीरोंने पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया ॥ २७-२८ ॥

# चौथा अध्याय

#### उद्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मैत्रेय ऋषिके पास जाना

उद्धवजीने कहा-फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर यादवीने भोजन किया और वारुणी मंदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और ये दुर्वचनोंसे एक दूसरेके इदयको चोट पहैचाने लगे ॥ १ ॥ मदिसके नशेसे उनकी बुद्धि बिगड़ गयी और जैसे आपसकी रगड़से बॉसॉमें आग लग जाती है, उसी प्रकार सुर्वास्त होते-होते उनमें मार-काट होने लगी ॥ २ ॥ भगवान् अपनी माथाकी उस विचित्र गतिको देखकर सरस्वतीके जलसे आचपन करके एक बुक्षके नीचे बैठ गये॥३॥ इससे पहले ही शरणागतींका दुःख दूर करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार करनेकी इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरिकाश्रम चले आओ॥४॥ विदुरजी ! इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह सकनेके कारण मैं उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया ॥ ५ ॥ वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किन्तु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम स्वामसुन्दर सरस्वतीके तटपर अकेले ही बैठे हैं॥६॥ दिव्य विशृद्ध-सत्त्वमय अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, शान्तिसे भरी रतनारी आँखें हैं। उनकी चार भुजाएँ और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दुरसे ही पहचान लिया॥७॥ वे एक पीपलके छोटे-से वृक्षका सहारा लिये वार्यी जाँघपर दायाँ चरणकमल रखे बैठे थे। भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे प्रफ़िल्लत हो रहे थे॥८॥ इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेयजी लोकोंमें खच्छन्द विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ९ ॥ मैत्रेय मुनि भगवानुके अनुरागी भक्त है। आनन्द और भक्तिभावसे उनकी गर्दन

झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरिने प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित करते

हए कहा ॥ १० ॥ श्रीभगवान् कहने लगे---मै तुम्हारी आन्तरिक अभिलाषा जानता हैं; इसलिये मैं तुम्हें वह साधन देता है, जो दूसरोंके लिये अस्यन्त दुर्लभ है। उद्धव ! तुम पूर्व-जन्ममें वसु थे। विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियों और वसुओंके यज्ञमें मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी आराधना की थी॥ ११॥ साधुस्वभाव उद्धव ! संसारमें तुम्हारा यह अन्तिम जन्म है; क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुप्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोकको छोड़कर अपने धापमें जाना चाहता हैं। इस समय यहाँ एकान्तमें तुमने अपनी अनन्य भक्तिके कारण हो मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्यकी बात है।। १२।। पूर्वकालमें पादकल्पके आरम्भमें मैंने अपने नाभि-कमलपर बैठे हुए ब्रह्माको अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश किया था और

देता हैं ॥ १३ ॥ विदुरजी ! मुझपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुवकी कृपा वरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहनेसे स्नेहवश मुझे रोपाञ्च हो आया, मेरी वाणी गद्गद हो गयी और नेत्रोंसे आँस्ओंको धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ

जिसे क्लिकी लोग 'भागवत' कहते हैं, वहीं मैं तुम्हें

जोड़कर उनसे कहा- ॥ १४ ॥ 'स्वापिन् ! आपके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले पुरुषोंको इस संसारमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-इन चारोमेंसे कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है; तथापि मुझे उनमेंसे किसीको इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरणकमलोंकी सेवाके लिये

ही लालायित रहता हैं॥ १५॥ प्रमो ! आप निःस्पह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, कालरूप होकर भी शत्रुके डरसे भागते हैं और द्वारकाके किलेमें जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्माराम

होकर भी सोलह हजार सियोंके साथ रमण करते विचित्र चरित्रोंको देखकर विदानोंकी बृद्धि भी चकरमें पड जाती है।। १६।। देव ! आपका स्वरूपज्ञान सर्वथा अबाध और अखण्ड है। फिर मनुष्योको तरह बड़ी सावधानीसे मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभो ! आपकी वह लीला मेरे मनको मोहित-सा कर देती है॥१७॥ स्वामिन्! अपने स्वरूपका गृढ़ रहस्य प्रकट करनेवाला जो श्रेष्ठ एवं समप्र ज्ञान आपने ब्रह्माजीको बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइये, जिससे मैं भी इस संसार-दुःखको सुगमतासे पार कर जाऊँ'॥ १८॥

भी आप सलाह लेनेके लिये मुझे बुलाकर जो भोले

जब मैंने इस प्रकार अपने हृदयका भाव निवेदित किया, तब परमपुरुष कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने मुझे अपने स्वरूपकी परम स्थितिका उपदेश दिया॥ १९॥ इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्रीकृष्णसे आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका साधन सनकर तथा उन प्रभुके चरणोंकी

समय उनके विरहसे मेरा चित्र अत्यन्त व्याकल हो रहा है ॥ २० ॥ बिद्रुकी ! पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनन्द हुआ था, किन्तु अब तो मेरे हृदयको उनकी विरहव्यथा अत्यन्त पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके

प्रिय क्षेत्र बदरिकाश्रमको जा रहा है, जहाँ भगवान्

वन्दन। और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया है। इस

श्रीनारायणदेव और नर-ये दोनों ऋषि लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये दीर्घकालीन सौम्य दूसरोंको सख पहुँचानेवाली एवं कठिन तपस्या कर रहे है ॥ २१-२२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार उद्धवजीके भुखसे अपने प्रिय बन्धुओंके विनाशका असहा समाचार सुनकर परम ज्ञानी विद्राजीको जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञानद्वारा शास्त कर दिया॥ २३॥ जब भगवान् श्रीकृष्णके परिकरोमें प्रधान महाभागवत उद्भवनी बदरिकाश्रमकी और जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ

विदरजीने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा ॥ २४ ॥ विदरजीने कहा-उद्धवजी ! योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने अपने स्वरूपके गृह रहस्यको प्रकट करनेवाला जो परमञ्जान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइये; क्योंकि भगवानके सेवक तो अपने सेवकोंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही विचया करते हैं ॥ २५ ॥

उद्भवजीने कहा---उस तत्वज्ञानके लिये आपको

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<u>a</u>

मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये। इस मर्त्यलोकको छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान्ने ही आपको उपदेश करनेके लिये उन्हें आज्ञा दी थी॥ २६॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार विदुरजोंके साथ विश्वमूर्ति भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंकी चर्चा होनेसे उस कथामृतके द्वारा उद्धवजीका वियोगजनित महान् ताप शान्त हो गया। यमुनाजीके तीरपर उनकी वह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहाँसे चल दिये॥ २७॥

राजा परीक्षित्ने पूछा— भगवन् ! वृष्णिकुल और भोजवंशके सभी रथी और यूथपतियोंके भी यूथपति नष्ट हो गये थे। यहाँतक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरिको भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धवनी ही कैसे बच रहे ? ॥ २८ ॥

भीशुकदेकजीने कहा—जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप कालके वहाने अपने कुलका संहार कर अपने श्रीविग्रहको त्यागते समय विचार किया ॥ २९ ॥ 'अब इस लोकसे मेरे चले आनेपर संबमीशिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञानको प्रहण करनेके सच्चे अधिकारी हैं॥ ३०॥ उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयोंसे कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगोंको भेरे इमको शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें'॥ ३१॥ वेदोंकि मूल कारण जगद्गुरु श्रीकृष्णके इस प्रकार आञ्चा देनेपर उद्धवजी बदरिकाश्रममें जाकर समाधियोगद्वारा श्रीहरिकी आराधना करने लगे॥ ३२॥ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्! परमात्मा श्रीकृष्णने लीलासे ही अपना श्रीवियह प्रकट किया था और लीलासे ही उसे अन्तर्थान भी कर दिया। उनका वह अन्तर्थान होना भी धीर पुरुषोंका उत्साह बढ़ानेवाला तथा दूसरे पश्चुल्य अधीर पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुष्कर था। परम भागवत उद्धवजीके मुखसे उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अन्तर्थान होनेका समाचार पासर तथा यह

जानकर कि भगवानने परमधाम जाते समय मुझे भी

स्मरण किया था, विदरजो उद्धवजीके चले जानेपर प्रेमसे

बिह्नल होकर रोने लगे॥ ३३-३५॥ इसके पश्चात्

सिद्धशिरोपणि विदुरजी यमुनातटसे चलकर कुछ दिनोंमें

मङ्गाजीके किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्रीमैत्रेयजी

\*\*\*

रहते थे ॥ ३६ ॥

### पाँचवाँ अध्याय

#### विदुरजीका प्रश्न और मैत्रेयजीका सृष्टिक्रमवर्णन

ं श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परमज्ञानी मैत्रेय मुनि (हरिद्वारक्षेत्रमें) विराजमान थे। भगवद्धक्तिसे शुद्ध हुए इंदयबाले बिदुरजी उनके पास जा पहुँचे और उनके साध्स्वभावसे आप्यायित होकर उन्होंने पूछा॥ १॥

विदुरजीने कहा—भगवन्! संसारमें सब लोग सुखके लिये कर्म करते हैं; परन्तु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुःख ही दूर होता है, बिल्क उससे भी उनके दुःखकी वृद्धि ही होती है। अतः इस विषयमें क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइये॥ २॥ जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्मपरायण और अत्यन्त दुखी है, उनपर कृपा करनेके लिये ही आप-जैसे भाग्यशाली भगवद्यक्त संसारमें विचरा करते हैं॥ ३॥ साधशिरोमणे! आप मुझे उस शान्तिप्रद साधनका उपदेश दीजिये, जिसके अनुसार आराधना करनेसे भगवान् अपने भक्तेके भक्तिपृत हदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूपका अपरोक्ष अनुभय करानेवाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं ॥४॥ त्रिलोकीके नियन्ता और परम स्वतन्त्र श्रोहरि अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ करते हैं: जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्पके आरम्पमें इस सृष्टिकी रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर ये जगत्के जोवोंकी जीविकाका विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हदयाकाशमें लीनकर वृत्तिशृन्य हो योगमायाका आश्रय लेकर शयन करते हैं और जिस प्रकार वे योगेश्वरेशर प्रभु एक होनेपर भी इस ब्रह्माण्डमें अन्तर्यामोरूपसे अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपोमें प्रकट नहीं होता॥७॥

स्त्रमी श्रीहरिने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक-पर्वतसे बाहरके भागोंको, जिनमें ये सब प्रकारके प्राणियंकि अधिकारानुसार भिन्न-भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं. किन तत्त्वींसे रचा है।। ८॥ द्विजवर ! उन विश्वकर्दा स्वयम्भु श्रीनारायणने अपनी प्रजाके स्वभाव, कर्म, रूप और नामोंके भेदकी किस प्रकार रचना की है ? भगवन् ! मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊँच-नीच वर्णीके धर्म तो कई बार सुने हैं; किन्तु अब श्रीकृष्णकथामृतके प्रवाहको छोड़कर अन्य खल्पसुखदायक धर्मीसे मेरा चित्र कब गया है॥ ९-१०॥ उन तीर्थपाद श्रीहरिके

होते हैं — वह सब रहस्य आप हमें समझाइये॥ ५-६॥

बाह्यण, गौ और देवताओंके कल्याणके लिये जो अनेकों

अवतार धारण करके लीलासे ही नाना प्रकारके दिव्य कर्म

करते हैं, वे भी हमें सुनाइये। यशस्त्रियोंके मुकुटमणि

श्रीहरिके लीलामुक्का पान करते-करते हमारा मन तप्त

हमें यह भी सुनाइये कि उन समस्त लोकपतियोंके

गुणानुबादसे तुप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नास्दादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओंके समाजमें कोर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णर-धोमें प्रवेश करते हैं. तब उनकी संसारचक्रमें डालनेवाली घर-गृहस्थीकी आसक्तिको काट डालते हैं॥११॥ भगवन् ! आपके सखा मृतिवर कृष्णद्वैपायनने भी भगवानुके गुणोंका वर्णन करनेकी इच्छासे ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषयसुखोंका उल्लेख करते हुए पनुष्योंकी बृद्धिको भगवानुको कथाओंकी ओर लगानेका ही प्रयत्न किया गया है ॥ १२ ॥ यह भगवत्कथाको रुचि श्रद्धाल् पुरुषके हदयमें जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयोंसे उसे विरक्त कर देती है। वह भगवच्चरणोंके निरत्तर चिन्तनसे आनन्दमग्न हो जाता है और उस पुरुषके सभी दु:खोंका तत्काल अन्त हो जाता है ॥ १३ ॥ मुझे तो उन शोचनीयाँके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषेकि लिये निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापोंके कारण श्रीहरिकी कथाओंसे विमुख रहते हैं। हाय ! कालभगवान्

उनके अमुल्य जीवनको काट रहे हैं और वे वाणी, देह

और मनसे व्यर्घ वाद-विवाद, व्यर्थ बेहा और व्यर्थ

चिन्तनमें लगे रहते हैं॥१४॥ मैत्रेयजी!

सब जीवॉपर अत्यन्त अनुप्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पुछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्रीभगवान्में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसारमें भी आपका बहत सुयश फैलेगा॥ १८॥ आप श्रीव्यासजीके औरस पुत्र हैं; इसलिये आपके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्यभावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके ही आश्रित हो गये हैं॥ १९ ॥ आप प्रजाको दण्ड देनेवाले भगवान यम ही हैं। माण्डव्य ऋषिका शाप होनेके कारण ही आपने श्रीव्यासजीके वीर्यसे उनके भाई विचित्रवीर्यकी भोगपत्नी दासीके गर्भसे जन्म लिया है।। २०॥ आप सर्वदा ही श्रीभगवान् और उनके भक्तोंको अत्यन्त प्रिय हैं; इसीलिये भगवान् निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करनेको आजा दे गये हैं॥ २१॥ इसलिये अब मैं जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये योगमायाके द्वारा विस्तारित हुई भगवानुकी विभिन्न लीलाओंका क्रमशः वर्णन करता है ॥ २२ ॥ स्ष्टिरचनाके पूर्व समस्त आत्माओंके आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे—न द्रष्टा था न दृश्य ! सप्टिकालमें अनेक वृत्तियोंके भेदसे जो अनेकता दिखायी पडती है, वह भी वही थे; क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहनेकी थीं ॥ २३ ॥ वे ही द्रष्टा होकर देखने लगे, परन्तु उन्हें दृश्य दिखायी नहीं पड़ा; क्योंकि उस समय वे ही अदितीय रूपसे प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्थामें वे अपनेको असत्के समान समझने लगे। वस्ततः वे असत नहीं थे.

दीनोपर क्या करनेवाले हैं: अत: भीरा जैसे फुलोमेंसे रस

निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओंमेंसे

उनकी सारभता परम कल्याणकारी पवित्रकीर्ति श्रीहरिकी

कथाएँ छाँटकर हमारे कल्याणके लिये सुनाइये॥ १५॥

उन सर्वेश्वरने संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेके

लिये अपनी मायाशक्तिको स्वीकार कर राम-कष्णादि

अवतारोंके द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएँ को हैं, ये

कल्याणके लिये इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ

भगवान् मैत्रेयजीने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए याँ

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जब विदर्जीने जीवोंके

श्रीमैत्रेपजी बोले-साध्स्वभाव विदर्जी ! आपने

सब मुझे सुनाइये॥ १६॥

कहा ॥ १७ ॥

क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोयी थीं । उनके ज्ञानका लोप नहीं हुआ था॥ २४॥ यह द्रष्टा और दृश्यका अनुसन्धान करनेवाली शक्ति ही-कार्यकारणरूपा माया है। महाभाग विदुरजी ! इस भावाभावरूप अनिर्वचनीय मायाके हारा ही भगवान्ते इस विश्वका निर्माण किया है ॥ २५ ॥ कालशक्तिसे जब यह त्रिगुणमयी भाषा क्षोभको प्राप्त हुई, तब उन इन्द्रियातीत चिन्मय परमात्मने अपने अंश पुरुषरूपसे उसमें चिदाभासरूप बीज स्थापित किया ॥ २६ ॥ तव कालकी प्रेरणासे इस अव्यक्त भायासे महत्तत्त्व प्रकट हुआ। यह मिथ्या अज्ञानका नाशक होनेके कारण विज्ञानस्वरूप और अपनेमें सुक्ष्मरूपसे स्थित प्रपञ्चको अभिव्यक्ति करनेवाला था॥२७॥ फिर चिदाभास, गुण और कालके अधीन उस महत्तत्वने भगवानुकी दृष्टि पड़नेपर इस विश्वकी रचनाके लिये अपना रूपात्तर किया॥२८॥ महतत्त्वके विकृत होनेपर अहङ्कारकी उत्पत्ति हुई—जो कार्य (अधिभृत), कारण (अध्यात्म) और कर्ता (अधिदैव) रूप होनेके कारण भूत, इन्द्रिय और मनका कारण है ॥ २९ ॥ वह अहङ्कार वैकारिक (सास्विक), तैजस (राजस) और तामस भेदसे तीन प्रकारका है; अतः अहंतत्त्वमें विकार होनेपर वैकारिक अहङ्कारसे मन, और जिनसे विषयोंका ज्ञान होता है वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता हुए ॥ ३० ॥ तैजस अहङ्कारसे ज्ञानेन्द्रियाँ और कमेन्द्रियां हुई तथा तामस असङ्कारसे सुक्ष्म भूतोंका कारण शब्दतन्मात्र हुआ, और उससे दृष्टात्तरूपसे आत्माका बोध करानेवाला आकाश उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ भगवानुकी दृष्टि जब आकाशपर पड़ी, तब

इन आकाशादि भूतोंमेंसे जो-जो भूत पीछे-पीछे उत्पन्न हुए

विकार, विक्षेप और चेतनांशविशिष्ट देवगण श्रीभगवानुके ही अंश है। किन्तु पृथक्-पृथक् रहनेके कारण जय वे विश्वरचनारूप अपने कार्यमें सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवानुसे कहने लगे ॥ ३७ ॥ देवताओंने कहा—देव! हम आपके चरणकमलोकी बन्दना करते हैं । ये अपनी शरणमें आये हुए जीव्येंका ताप दूर करनेके लिये छन्नके समान हैं तथा इनका आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसार-दुःखको सुगमतासे ही दूर फेंक देते हैं॥३८॥ जगतकर्ता जगदीश्वर ! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुल रहनेके कारण जीवोंको जरा भी शान्ति नहीं मिलती : इसलिये भगवन् ! हम आपके चरणोंकी ज्ञानमयी छायाका आश्रय लेते हैं॥३९॥ मुनिजन एकान्त स्थानमें रहकर आपके मुखकमलका आश्रय लेनेवाले वेदमन्त्ररूप पक्षियोंके द्वारा जिनका अनुसन्धान करते रहते हैं तथा जो सम्पूर्ण पापनाशिनी नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजीके उद्गमस्थान हैं. आपके उन परम पावन पाटपद्मोंका हम आश्रय लेते है ॥ ४० ॥ हम आपके चरणकमलोंको उस चौकीका आश्रय प्रहण करते हैं, जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवणकोर्तनादिरूप भक्तिसे परिमार्जित अन्तःकरणमे धारण करके वैराप्यपुष्ट ज्ञानके द्वारा परम धीर हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ ईश ! आप संसारको उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये ही अवतार लेते हैं; अतः हम सब आपके **उन चरणकमलोंकी शरण लेते हैं, जो अपना स्मरण** उससे फिर काल, माया और चिदाभासके योगसे करनेवाले भक्तजनोंको अभय कर देते हैं॥४२॥ जिन स्पर्शतन्मात्र हुआ और उसके विकृत होनेपर उससे पुरुषोंका देह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य वायुको उत्पत्ति हुई॥३२॥ अत्यन्त बलवान् वायुने तुच्छ पदार्थोमें अहंता, ममताका दृढ़ दुराव्रह है, अनके शरीरमें (आपके अन्तर्यामीरूपसे) रहनेपर भी जो अत्यन्त आकाशके साँहत विकृत होकर रूपतन्यात्रकी रचना की और उससे संसारका प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ दूर है—उन्हीं आपके चरणारविन्दोंको हम भजते फिर परमात्माकी दृष्टि पड़नेपर वायुयक्त तेजने काल, माया है ॥ ४३ ॥ परम यशस्वी परमेश्वर ! इन्द्रियोंके और चिदंशके योगसे विकृत होकर रसतन्पात्रके कार्य विषयाभिमुख रहनेके कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामरलोग आपके विलासपूर्ण जलको उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर तेजसे युक्त जलने ब्रह्मका दृष्टिपात होनेपर काल, माया और चिदंशके योगसे पादिवन्यासकी शोभाके विशेषज्ञ भक्तजनींका दर्शन नहीं गन्धगुणमयी पृथ्वीको उत्पन्न किया॥ ३५॥ विदुरजी ! कर पाते; इसीसे वे आपके चरणोंसे दूर रहते हैं ॥ ४४ ॥

देव । आपके कथामृतका पान करनेसे उमडी हुई मिकके

हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व-पूर्व भूतोंके गुण भी अनुगत

समझने चाहिये॥ ३६॥ ये महत्तत्वादिके अभिमानी

लोग—वैराग्य ही जिसका सार है—ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैक्एटधामको चले जाते हैं ॥ ४५ ॥ दूसरे धीर पुरुष चित्तनिरोधरूप समाधिके बलसे आपकी बलवती मायाको जीतकर आपमे ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है; किन्तु आपको सेवाके मार्गमें कुछ भी कष्ट नहीं है॥४६॥ आदिदेव ! आपने सृष्टि-रचनाकी इच्छासे हमें त्रिगुणमय रचा है। इसलिये विभिन्न स्वपाववाले होनेके

कारण जिनका अन्तःकरण निर्मल हो गया है, वे

कारण हम आपसमें मिल नहीं पाते और इसीसे आपकी क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डको रचना करके उसे आपको समर्पित करनेमें असमर्थ हो रहे हैं॥४७॥ अतः जन्मरहित भगवन् ! जिससे हम ब्रह्माण्ड रचकर आएको सब प्रकारके भोग समयपर समर्पित कर सके और जहाँ

विष्ठवाधाओंसे दूर रहकर हम और आप दोनोंको भोग समर्पित करते हुए अपना-अपना अत्र भक्षण कर सकें; ऐसा कोई उपाय कीजिये॥ ४८॥ आप निर्विकार प्राणपुरुष हो अन्य कार्यवर्गके सहित हम देवताओंके आदि कारण है। देव ! पहले आप अजन्माहीने सत्त्वदि गुण और जन्मादि कमौंकी कारणरूपा मायाशक्तिमें चिदाभासरूप योर्व स्थापित किया परमात्मदेव ! महत्तत्वादिरूप हम देवगण जिस कार्यके लिये उत्पन्न हुए हैं, उसके सम्बन्धमें हम क्या करें ? देव 🛭 हमपर आप ही अनुग्रह करनेवाले हैं। इसलिये ब्रह्मण्डरचनाके लिये आप हमें क्रियाशक्तिके सहित अपनी ज्ञानशक्ति भी प्रदान कीजिये॥ ५०॥

स्थित होकर हम भी अपनी योग्यताके अनुसार अन्न ग्रहण

कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकारकी

\*\*\*\*

#### छठा अध्याय

#### विसद् शरीस्की उत्पत्ति

महत्तत्व आदि शक्तियाँ विश्व-रचनाके कार्यमें असमर्थ हो रही हैं, तब वे कालशक्तिको खीकार करके एक साथ ही महत्तत्त्व, अहङ्कार, पञ्चभृत, पञ्चतन्मात्रा और मनसहित स्थारह इन्द्रियाँ—इन तेईस तत्त्वोंके समुदायमें प्रविष्ट हो गये ॥ १-२ ॥ उनमे प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवोंके सोये हए अदृष्टको जाप्रत् किया और परस्पर विलग हए उस तत्त्वसमूहको अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा आपसमें मिला दिया ॥ ३ ॥ इस प्रकार जब भगवानने अदृष्टको कार्योच्छ किया, तब उस तेईस तत्त्वेकि समूहने भगवानुकी प्रेरणासे अपने अंशोंद्वारा अधिप्रुष---विराटको उत्पन्न किया १८॥ अर्थात् जब भगवान्ने अंशरूपसे अपने उस शरीरमे प्रवेश किया, तब वह विश्वरचना करनेवाला महत्तत्वादिका समुदाय एक-दूसरेसे मिलकर परिणामको प्राप्त हुआ।

श्रीमैन्नेय ऋषिने कहा -- सर्वश्राक्तमान् भगवान्ने

जब देखा कि आपसमें संगठित न होनेके कारण ये मेरी

जगत विद्यमान है।। ५॥ जलके भीतर जो अण्डरूप आश्रयस्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट् पुरुष सम्पूर्ण जीवोंको साथ लेकर एक इजार दिव्य वर्षोतक रहा ॥ ६ ॥ वह विश्वरचना करनेवाले तस्वॉका गर्भ (कार्य) था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्तिसे सम्पन्न था। इन शक्तियोंसे उसने स्वयं अपने क्रमशः एक (हटयरूप), दसं (प्राणरूप) और तीन (आध्यात्मक, आधिदैविक, आधिभौतिक) विभाग किये ॥ ७ ॥ यह विराट् प्रुषं हो प्रथम जीव होनेके कारण समस्त जीवोंका आत्मा, जीवरूप होनेके कारण परमात्माका अंश और प्रथम अधिक्यक्ते होनेके कारण भगवानुका आदि-अवतार है। यह सम्पूर्ण भृतसमृदाय इसीमें प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ यह अध्यात्मः अधिभृत और अधिदैवरूपसे तीन प्रकारका, प्राणरूपसे

दस प्रकारका\* और हदयरूपसे एक प्रकारका है ॥ ९ ॥

यह तत्त्वीका परिणाम ही विराद् पुरुष है, जिसमें चराचर्

<sup>💌</sup> दस इन्डियोसीहत मन अध्यात्म है, इन्डियादिके जिपम अधिपूत हैं, इन्डियाधिहाता देव अधिदेव है तथा प्राप्त, अपान, उदान, समान, स्थान, नाम, कुर्म, कुकल, देवदल और धनकुय-ये दस प्राप्त हैं।

फिर विश्वकी रचना करनेवाले महत्तत्वादिके अधिपति श्रीभगवान्ने उनकी प्रार्थनाको स्मरण कर उनकी वृत्तियोंकों जगानेके लिये अपने चेतनरूप तेजसे उस विराट् पुरुषको प्रकाशित किया, उसे जगाया ॥ १० ॥ उसके जाग्रत् होते ही देवताओंके लिये कितने स्थान प्रकट हए—यह मैं बतलाता हैं, सुनो ॥ ११ ॥ विराट् पुरुषके पहले मुख प्रकट हुआ; उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिन्द्रियके समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है ॥ १२ ॥ फिर विराट् पुरुषके ताल् उत्पन्न हुआ; उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियके सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ब्रहण करता है।। १३।। इसके पश्चात् उस विराट् पुरुषके नथुने प्रकट हुए; उनमें दोनों अश्विनीकुमार अपने अंश घाणेन्द्रियके सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता है ॥ १४ ॥ इसी प्रकार जब उस विराट्देहमें आँखें प्रकट हुईं, तब उनमें अपने अंश नेत्रेन्द्रियके सहित---लोकपति सूर्यने प्रवेश किया, जिस नेप्रेन्द्रियसे पुरुषको विविध रूपोंका ज्ञान होता है।। १५॥ फिर उस विराट् विग्रहमें त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश विगिन्द्रियके सहित वायु स्थित हुआ, जिस व्यगिन्द्रियसे जीव स्पर्शका अनुभव करता है॥ १६॥ जब इसके कर्णीळद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रियके सहित दिशाओंने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियसे जीवको शब्दका ज्ञान होता है॥ १७॥ फिर विराट् शरीरमें चर्म उत्पन्न हुआ; उसमें अपने अंश रोमोंके सहित ओषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमोंसे जीव खुजली आदिको अनुभव करता है।। १८।। अब उसके लिङ्ग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रयमें प्रजापतिने अपने अंश वीर्यके सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनन्दका अनुभव करता है ॥ १९ ॥ फिर विराट् पुरुषके गुदा प्रकट हुई; उसमें लोकपाल भित्रने अपने अंश पायु-इन्द्रियके सहित प्रवेश किया, इससे जीव मलत्याग करता है ॥ २० ॥ इसके पश्चात् उसके हाथ प्रकट हुए; उनमें अपनी प्रहण-त्यागरूपा शक्तिके सहित देवराज इन्द्रने प्रवेश किया, इस शक्तिसे जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें

अपनी शक्ति गतिके सहित लोकेश्वर विष्णुने प्रवेश किया — इस गति-शक्तिदारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचता है ॥ २२ ॥ फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई; अपने इस स्थानमें अपने अंश बुद्धिशक्तिके साथ वाक्पति ब्रह्माने प्रवेश किया, इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य विषयोंको जान सकता है ॥ २३ ॥ फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ; उसमें अपने अंश मनके सहित चन्द्रमा स्थित हुआ। इस मनःशक्तिके द्वारा जीव सङ्कल्प-विकल्पादिरूप विकारोको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ तत्पश्चात् विराट् पुरुषमें अहङ्कार उत्पन्न हुआ; इस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिसहित अभिमान (रुद्र) ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्यको स्वीकार करता है ॥ २५ ॥ अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्तशक्तिके सहित महत्तल (ब्रह्म) स्थित हुआ; इस चितशक्तिसे जीव विज्ञान (चेतना) को उपलब्ध करता है॥२६॥ इस विराट् पुरुषके सिरसे स्वर्गलोक, पैरोंसे पृथ्वी और नामिसे अन्तरिक्ष (आकाश) उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंके परिणामरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं॥ २७॥ इनमें देवतालोग सन्वगुणको अधिकताके कारण स्वर्गलोकमें, मनुष्य और उनके उपयोगी मौ आदि जीव रजोगुणकी प्रधानताके कारण पृथ्वीमें तथा तमोगुणी स्वभाववाले होनेसे रुद्रके पार्षदगण (भूत, प्रेत आदि) दोनेकि बीचमें स्थित भगवानुके नाभिस्थानीय अन्तरिक्षलोकमें रहते हैं ॥ २८-२९ ॥ विदुरजी ! वेद और ब्राह्मण भगवान्के मुखसे

प्रकट हुए। पुखसे प्रकट होनेके कारण ही आहाण सब वर्णोमि श्रेष्ठ और सचका गुरु है॥३०॥ उनकी भूजाओंसे क्षत्रियवृत्ति और उसका अवलम्बन करनेवाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट् भगवान्का अंश होनेके कारण जन्म लेकर सब वर्णोंकी चौर आदिके उपद्रवरित रक्षा करता है॥ ३१॥ भगवान्की दोनों जॉंधोंसे सब लोगोंका निर्वाह करनेवाली वैश्यवृत्ति उत्पन्न हुई और उन्होंसे वैश्य वर्णका भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्तिसे सब जीवोंकी जीविका चलाता है॥३२॥ फिर सब धर्मोंकी सिद्धिके लिये

भगवानुके चरणोंसे सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्होंसे पहले-पहल उस वृत्तिका अधिकारी शृद्रवर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्तिसे ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं \*॥ ३३ ॥ ये चारों, वर्ण अपनी-अपनी वृत्तियोंके सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपने धर्मोंसे चित्तशद्धिके लिये श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं।। ३४॥ विदस्ती ! यह विराद पुरुष काल, कर्म और स्वभावशक्तिसे युक्त भगवानुसी योगमायाके प्रभावको प्रकट करनेवाला है। इसके स्वरूपका प्रा-प्रा वर्णन करनेका कौन साहस कर सकता है ॥ ३५ ॥ तथापि प्यारे विदरजी ! अन्य व्यावहारिक चर्चाओंसे अपवित्र हुई अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये, जैसी मेरी बृद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना है वैसा, श्रीहरिका सुयश वर्णन करता है ॥ ३६ ॥ महापुरुषोंका मत है कि

मनुष्योकी वाणीका तथा विद्वानोंके मुखसे भगवत्कथामृत-का पान करना ही उनके कानोंका सबसे बड़ा लाभ है ॥ ३७ ॥ यस्स ! हम ही नहीं, आदिकवि श्रीबह्याजीने एक हजार दिव्य वर्षीतक अपनी योगपरिपक्व बुद्धिसे विचार किया; तो भी क्या वे भगवानुकी अमित महिमाका पार पा सके ? ॥ ३८ ॥ अतः भगवानुको माया बढ़े-बढ़े मायावियोंको भी मोहित कर देनेवाली है। उसकी चकरमें डालनेवाली चाल अनन्त है; अतएव खयं भगवान् भी उसकी थाइ नहीं लगा सकते, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है ॥ ३९ ॥ जहाँ न पहुँचकर मनके सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पानेमें अहङ्कारके अभिमानी रुद्र तथा अन्य इन्द्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है.

उन श्रीभगवानुको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४० ॥

पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके गुणींका गान करना ही

### सातवाँ अध्याय

#### विदुरजीके प्रश्न

सुनकर बुद्धिमान् व्यासनन्दन विदरजीने उन्हें अपनी वाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा ॥ १ ॥ विदरजीने पूछा-- ब्रह्मन ! भगवान तो राज बोधस्वरूप, निर्विकार और निर्गृण हैं; उनके साथ लीलासे भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? ॥ २ ॥ बालकमें तो कापना और दूसऐके साथ खेलनेकी इच्छा रहती है, इसीसे वह खेलनेके लिये प्रयत्न करता है; किन्तु भगवान् तो स्वतः नित्यतुप्त-पूर्णकाम और सर्वदा असङ्ग हैं, वे क्रीडाके लिये भी क्यों सङ्कल्प करेंगे॥ ३॥

भगवानुने अपनी गुणमयी मायासे जगतकी रचना की है,

उसीसे वे इसका पालन करते हैं और फिर उसीसे संहार

मी करेंगे॥४॥ जिनके ज्ञानका देश, काल अचवा

श्रीशकदेकजी कहते हैं—मैत्रेयजीका यह भाषण

लोप नहीं होता. उनका मायाके साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है ॥ ५ ॥ एकमात्र ये भगवान् हो समस्त क्षेत्रोमें उनके साक्षीरूपसे स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकारके कर्मजनित क्लेशकी प्राप्त कैसे हो सकती है ॥ ६ ॥ भगवन् ! इस अज्ञानसङ्कटमें पडकर मेरा मन बड़ा खिल हो रहा है, आप मेरे मनके इस महान मोहको कृपा करके दूर कीजिये॥ ७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—तत्त्वजिज्ञास् विदरजीकी यह प्रेरणा प्राप्तकर अहङ्कारहीन श्रीमैत्रेवजीने भगवानुका

अवस्थासे, अपने-आप या किसी दूसरे निमित्तसे भी कभी

स्मरण करते हुए मुसकराते हुए कहा ॥ ८ ॥ श्रीमैत्रेयजीने कहा—जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्तस्वरूप है, वही दीनता और बन्धनको प्राप्त

<sup>\*</sup> सब धर्मीकी सिद्धिकर मूल सेवा है, सेवा किये बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मीकी मूलभूता सेवा ही जिसकर पर्न है, वह सुद्र सब क्योंमें महान् है। ब्राह्मणका पर्म भेक्षके लिये है, क्षत्रियका पर्म भोगके लिये है, वैज्यका धर्म अर्थके लिये है और सुद्रका वर्ष अपके लिये हैं। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णकि धर्म अन्य पुरुषाधोंके लिये हैं, किन्तु शृहका धर्म स्वपुरुषाधिक लिये हैं; अतः इसकी जुलिये ही भगवान प्रसन्न से जाते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हो—यह बात युक्तिवरुद्ध अवस्य है; किसु वस्तृत: यही तो भगवात्को माया है॥९॥ जिस प्रकार स्वप्न देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कटना आदि व्यापार न होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत भारते हैं, उसी प्रकार इस जीवको बन्धनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे

हैं॥ १०॥ यदि यह कहा जाय कि फिर ईश्वरमें इनकी अतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जलमें होनेवाली कम्प आदि क्रिया जलमें दीखनेवाले चन्द्रमाके प्रतिबिध्यमें न होनेपर भी भासती है.

आकाशस्य चन्द्रमामें नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्या घर्मोंकी प्रतीति होती है, परमात्मामे

नहीं ॥ ११ ॥ निष्कामभावसे धर्मौका आचरण करनेपर

भगवत्क्रपासे प्राप्त हुए भक्ति-योगके द्वारा यह प्रतीति

धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है।। १२॥ जिस समय समस्त

इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ निद्रामें सीये हए मनुष्यके समान जीवके राग-द्वेषादि सारे क्लेश सर्वया नष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन एवं अवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर बदि हमारे हृदयमें उनके चरणकमलकी रजके सेवनका प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है ?॥ १४ ॥ बिद्रजीने कहा-भगवन्! आपके युक्तियुक्त

क्वनोंकी तलवारसे मेरे सन्देह छिन्न-भिन्न हो गये है। अब मेरा चित्त भगवानुकी स्वतन्त्रता और जीवकी परतन्त्रता—दोनों ही विषयोंमें खब प्रवेश कर रहा है ॥ १५ ॥ विद्वन् ! आपने यह बात बहत ठीक कही कि कीवको जो क्लेशादिकी प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवानुकी माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मुल ही है; क्योंकि इस विश्वका मूल कारण ही भायाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ इस संसारमें दो ही प्रकारके लोग सुखी है-या तो जो अत्यन्त मुढ़ (अज्ञानग्रस्त) हैं, या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्रीभगवानुको प्राप्त कर चुके हैं। बीचकी श्रेणीके संशयापन्न लोग तो दःख ही घोगते रहते हैं॥ १७॥ भगवन् ! आपकी कृपासे मुझे यह निश्चय हो गया कि ये

श्रीमद्भा०-स०-सा०-- ५

भी हटा दुंगा॥ १८॥ इन श्रीचरणोंको सेवासे नित्यसिद्ध भगवान् श्रीमध्सुदनके चरणकमलोमिं उत्कट प्रेम और आनन्दकी बृद्धि होती है, जो आवागमनकी यन्त्रणाका

नाश कर देती है॥ १९॥ महात्मालोग भगवत्प्राप्तिके साक्षात मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्रीहरिके गुणीका गान होता रहता है; अल्पप्ण्य पुरुषको उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है ॥ २० ॥

भगवन् ! आपने कहा कि सृष्टिके प्रारम्भमें भगवानने क्रमशः महदादि तस्व और उनके विकारींको रचकर फिर उनके अंशीसे विराट्को उत्पन्न किया और इसके पश्चात् वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गये ॥ २१ ॥ उन विराटके हजारों पैर, जॉर्च और व्यहिं हैं; उन्होंको वेद आदिपुरुष कहते हैं: उन्होंमें ये सब लोक विस्तृतरूपसे स्थित हैं॥२२॥ उन्होंमें इन्द्रिय, विषय

इन्द्रियाभिमानी देवताओंके सहित दस प्रकारके

प्राणोका---जो इन्द्रियबल, मनोबल और शारीरिक बलरूपसे तीन प्रकारके है---आपने वर्णन किया है और उन्होंसे ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभृतियोंका वर्णन सुनाइये--जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुम्बियोंके सहित तरह-तरहकी प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर गया ॥ २३-२४ ॥ वह विराद ब्रह्मादि प्रजापतियोंका भी प्रभृ है। उसने किन-किन प्रजापतियोंको उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मन्वक्तरोंके अधिपति मनुओंकी भी किस क्रमसे रचना की ? ॥ २५ ॥ मैत्रेयजी ! उन मनुओंके वंश और वंशघर राजाओंके चरित्रोंका, पथ्वीके

तिर्यक्, मनुष्य, देवता, सरीसुप (सपीदि रंगनेवाले जन्तु) और पक्षी तथा जरायुज, खेदज, अण्डज और उद्भिज्ञ-ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए ॥ २६-२७ ॥ श्रीहरिने सृष्टि करते समय जगतृकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये अपने गुणावतार ब्रह्म, बिष्ण् और महादेवरूपसे जो कल्याणकारी लीलाएँ कीं, उनका भी वर्णन कीजिये॥ २८॥ वेष, आचरण अनात्म पदार्थ वस्ततः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं।

ऊपर और नीचेके लोकों तथा भूलोंकके विस्तार और

स्थितिका भी वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये कि

और स्वपावके अनुसार वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियोंके अब मैं आपके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उस प्रतीतिको जन्म-कर्मादि, वेदोंका विभाग, यज्ञांका विस्तार, योगका मार्ग, ज्ञानमार्ग और उसका साधन सांख्यमार्ग तथा भगवान्के कहे हए नारदपाञ्चरात्र आदि तन्त्रशास्त्र, विभिन्न पाखुण्डमार्गोके प्रचारसे होनेवाली विषयता, नीचवर्णके प्रूषसे उच्चवर्णकी स्त्रीमें होनेवाली सन्तानोंके प्रकार तथा भिन्न-भिन्न गुण और कमेंकि कारण जीवकी जैसो और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब हमें सुनाइये ॥ २९-३१ ॥

ब्रह्मन् ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्तिके परस्पर अविरोधी साधनीका, वाणिज्य, दण्डनीति और शास्त्रश्रवणकी विधियोंका, श्राद्धकी विधिका, पितृगणीकी सृष्टिका तथा कालचक्रमें यह, नक्षत्र और तारागणकी स्थितिका भी अलग-अलग वर्णन कींजिये॥ ३२-३३॥ दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कमीका क्या फल है ? प्रवास और आपत्तिके समय मनुष्यका क्या धर्म होता है ?॥ ३४ ॥ निष्पाप मैत्रेयजी ! धर्मके मूल कारण श्रीजनार्दन भगवान् किस आचरणसे सन्तृष्ट होते हैं और किनपर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिये॥ ३५॥ द्विजवर ! दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रोंको बिना पुछे भी उनके हितकी बात बतला दिया करते हैं॥ ३६॥ भगवन ! उन महदादि तत्त्वोंका प्रलय कितने प्रकारका है ? तथा जब भगवान योगनिद्रामें शयन करते

हैं. तब उनमेंसे कीन-कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं ? ॥ ३७ ॥ जीवका तत्त्व, परमेश्वरका स्वरूप, उपनिषत्-प्रतिपादित ज्ञान तथा गृह और शिष्यका पारस्परिक प्रयोजन क्या है ? ॥ ३८ ॥ पविज्ञात्मन्!विद्वानीने उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या उपाय बतलाये हैं ? क्योंकि मनुष्योंको ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यको प्राप्ति अपने-आप तो हो नहीं सकती॥ ३९% ब्रह्मन् ! माया-मोहके कारण मेरी विचार-दृष्टि नष्ट हो गबी है। मैं अज्ञ हैं, आप मेरे परम सुबद् हैं; अतः श्रीहरिलोलाका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे मैंने जो प्रश्र किये हैं, उनका उत्तर मुझे दीजिये॥४०॥ पुण्यमक मैत्रेयजी ! भगवतत्त्वके उपदेशद्वारा जीवको जन्म-मृत्युसे छुडाकर उसे अभय कर देनेमें जो पृण्य होता 🗞 समस्त वेदोंके अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादिसे होनेवाला पुण्य उस पुण्यके सोलहवे अंशके बराबर भी नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---राजन्! जब कुरुश्रेष्ट विद्रजीने मुनिवर मैत्रेयजीसे इस प्रकार पुराणविषयक प्रश्न किये, तब भगवच्चचिक लिये प्रेरित किये जानेके कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुसकराकर उनसे कहते लगे ॥ ४२ ॥

### आठवाँ अध्याय

#### ब्रह्माजीकी उत्पत्ति

श्रीयेत्रेयजीने कहा-विद्रजी ! आप भगवदक्तोंमें प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं; आपके प्रुवंशमें जन्म लेनेके कारण वह वंश साधुपुरुषोंके लिये भी सेव्य हो गया है। धन्य हैं ! आप निरन्तर पद-पदपर श्रीहरिको कीर्तिमयी मालाको नित्य नृतन बना रहे हैं ॥ १ ॥ अब मैं, श्रद्ध विषय-सुखको कामनासे महान् दुःखको मोल लेनेवाले पुरुषोको दुःखनिवृत्तिके लिये, श्रीमद्भागवतपुराण प्रारम्भ करता हँ-जिसे स्वयं श्रीसङ्कर्षणभगवान्ने सनकादि ऋषियोंको सुनाया था॥२॥

अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आदिदेव भगवान् सङ्घर्यण पाताललोकमें विराजमान थे। सनत्कुमार आदि ऋषियाँने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्व जाननेके लिये उनसे प्रश्न किया ॥ ३ ॥ उस समय शेषजी अपने आश्रयस्तरूप उन परमात्माकी मार्नासक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेवके नामसे निरूपण करते हैं। उनके कमलकोशः सरीखे नेत्र बन्द थे। प्रश्न करनेपर सनत्कुमारादिः ज्ञानीजनोंके आनन्दके लिये उन्होंने अधस्त्रले नेत्रोंसे देखा ॥ ४ ॥

सनत्कुमार आदि ऋषियोने मन्दाकिनीके जलसे भीगे। अपने जटासमृहसे उनके चरणोकी चौकीके रूपमें स्थित कमलका स्पर्श किया, जिसकी नागराजकमारियाँ अभिलावित वरकी प्राप्तिके लिये प्रेमपूर्वक अनेकों

उपहार-सामग्रियोंसे पूजा करती हैं॥ ५॥

सनत्कृमार्याद उनको लीलाके मर्मज्ञ है। उन्होंने

बार-बार प्रेम-गद्गद वाणीसे उनकी लीलाका गान

किया। उस समय शेषभगवान्के उठे हुए सहस्रों फण किरीटोंकी सहस्र-सहस्र श्रेष्ठ मणियोंकी छिटकती हुई

र्राष्ट्रमयोंसे जगमगा रहे थे॥६॥ भगवान् सङ्कर्षणने

निवृत्तिपरायण सनत्कुमारजीको यह भागवत सुनाया थं — ऐसा प्रसिद्ध है। सनस्कृमारजीने फिर इसे परम

व्रतशील सांख्यायन मृनिको, उनके प्रश्न करनेपर स्नाया ॥ ७ ॥ परमहंसोमें प्रधान श्रीसांख्यायनजीको जब भंगवानुकी विभृतियोंका वर्णन करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य, हमारे गृह श्रीपराशरजीको और बृहस्पतिजीको सुनाया॥ ८॥ इसके पंश्चात् परम दयालु पराशरजीने पुलस्त्य मुनिके कहनेसे वंहे आदिपुराण मुझसे कहा। वत्स ! श्रद्धाल् और सदा अनुगत देखकर अब बही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हैं ॥ ९ ॥ सृष्टिके पूर्व यह सम्पूर्ण विश्व जलमें डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्रीनारायणदेव शेषशय्यापर पौढे हए क्षें। वे अपनी ज्ञानशक्तिको अक्षुण्ण रखते हुए ही यौंगनिदाका आश्रय ले, अपने नेत्र मूँदे हुए थे। सृष्टिकर्मसे अवकाश लेकर आत्मानन्दमें मग्न थे। उनमें किसी भी क्रियाका उन्मेष नहीं था॥ १०॥ जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियोंको छिपाये हए काष्ट्रमें व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्रीभगवानुने सम्पूर्ण प्राणियोंके सुक्ष्म शरीरोंको अपने शरीरमें लीन करके अपने आधारभूत उस जलमें शयन किया, उन्हें सृष्टिकाल आनेपर पुनः जगानेके लिये केवल कालशक्तिको जायत् रखा॥ ११॥ इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिच्छक्तिके साथ एक सहस्र चतुर्यगपर्यन्त जलमें शयन करनेके अनन्तर जब उन्होंके द्वारा नियुक्त उनकी कालशक्तिने उन्हें जीवंकि कमोंकी प्रवृत्तिके लिये प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीरमें लीन हुए अनन्त लोक देखे ॥ १२ ॥ जिस समय भगवानुकी दृष्टि अपनेमें निहित लिङ्गशरीरादि सृंश्यतत्त्वपर पड़ी, तब वह कालांश्रित रजोगुणसे क्षमित होकर सृष्टिरचनाके निमित्त उनके नाभिदेशसे बाहर निकला ॥ १३ ॥ कर्मशक्तिको जायत् करनेवाले कालके

द्वारा विष्णुभगवानुको नाभिसे प्रकट हुआ वह सुक्ष्मतत्त्व

कमलकोशके रूपमें सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्यके समान अपने तेजसे उस अपार जलराशिको देदीप्यमान कर दिया ॥ १४ ॥ सम्पूर्ण गुणोंको प्रकाशित करनेवाले उस सर्वलोकमय कमलमें वे विष्णुपगवान् ही अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो गये । तब उसमेंसे बिना पढ़ाये ही स्वयं सम्पूर्ण वेदोको जाननेवाले साक्षात् वेदमूर्ति श्रीब्रह्मजी प्रकट हुए, जिन्हें लोग खयम्भू कहते हैं ॥ १५ ॥ उस कमलकी कर्णिका (गद्दी)में बैठे हुए ब्रह्माजीको जब कोई लोक दिखायी नहीं दिया, तब वे आंखें फाइकर आकाशमें चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे, इससे उनके चारों दिशाओंमें चार मुख हो गये ॥ १६ ॥ उस समय प्रलयकालीन पधनके धपेड़ॉसे उछलती हुई जलको तरङ्गमालाओंके कारण उस जलराशिसे ऊपर उठे हुए कमलपर विराजमान आदिदेव ब्रह्माजीको अपना तथा उस लोकतत्त्वरूप कमलका कुछ भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७ ॥

वे सोचने लगे, 'इस कमलकी कर्णिकापर बैठा हुआ मैं कौन हैं ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधारके जलमें कहाँसे उत्पन्न हो गया ? इसके नीचे अवस्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर यह स्थित 11 58 11 18

ऐसा सोचकर वे उस कमलकी नालके सुक्ष्म छिद्रोमें होकर उस जलमें घुसे। किन्तु उस नालके आधारको खोजते-खोजते नाभिदेशके समीप पहुँच जानेपर भी वे उसे पा न सके ॥ १९ ॥ विदरजी ! उस अपार अञ्चकारमें अपने उत्पत्ति-स्थानको खोजते-खोजते ब्रह्माजीको बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवानुका चक्र है, जो प्राणियोंको भयभीत (करता हुआ उनकी आयुको क्षीण) करता रहता है।। २०॥ अन्तमें विफलमनोरथ हो वे क्हाँसे लौट आये और पुनः अपने आधारभूत कमलपर बैठकर घीर-धीरे प्राणवायुको जीतकर चित्तको निःसङ्ख्य किया और समाधिमें स्थित हो गये॥ २१॥ इस प्रकार पुरुषकी पूर्ण आयुके बराबर कालतक (अर्थात् दिव्य सौ वर्षतक) अच्छी तरह योगाभ्यास करनेपर ब्रह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ; तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठानको, जिसे बे पहले खोजनेपर भी नहीं देख पाये थे, अपने ही अन्तःकरणमें प्रकाशित होते देखा ॥ २२ ॥ उन्होंने देखा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कि उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनालसदश गौर और विशाल विब्रहकी शय्यापर पुरुषोत्तम भगवान् अकेले ही लेटे हुए हैं। शेवजीके दस हजार फण छक्के समान फैले हुए हैं। उनके मसकोंपर किरोट शोभायमान हैं, उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओरका अन्धकार दूर हो गया है ॥ २३ ॥ वे अपने श्याम शरीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको लिंबत कर रहे हैं। उनकी कमरका पीतपट पर्वतके प्रान्त देशमें छाये हुए सायकालके पीले-पीले चमकोले मेघोंकी आभाको मिलन कर रहा है, सिरपर सुशोमित सुवर्णमुक्ट स्वर्णमय शिखरॉका मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वतके रत, जलप्रपात, ओवधि और पृथ्योंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेणुदण्डका और चरण वृक्षांका तिरस्कार करते हैं ॥ २४ ॥ उनका वह श्रीवियह अपने परिमाणसे लेबाई-चौडाईमें त्रिलोकीका संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वसामूयणोंको शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी बेष-भूषासे सुसज्जित है ॥ २५ ॥ अपनी-अपनी अभिलावाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तयाञ्डाकल्पतर चरणकमलॉका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अंगुलिदल नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं॥ २६॥ सुन्दर नासिका, अनुबहवर्षी भीहें, कानोंमें झिलमिलाते हुए कुण्डलींकी शोभा, विम्बाफलके समान लाल-लाल

अधरोंकी कान्ति एवं लोकार्तिहारी मुसकानसे युक्त

मुखार्रावन्दके द्वारा वे अपने उपासकाका सम्मान-

अभिनन्दन कर रहे हैं ॥ २७ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें

कदम्बकुसुमकी केसरके समान पीतवस्य और सुवर्णमयी

मेखला सुशोभित है तथा वक्षःस्थलमे अमूल्य हार और सुनहरी रेखावाले श्रीवत्सचिहकी अपूर्व शोभा हो रही है॥२८॥ वे अध्यक्तमूल चन्दनवृक्षके समान है। महामुल्य केपुर और उत्तम-उत्तम मणियोंसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानी उसकी सहस्रों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें जैसे बड़े-बड़े साँप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको शेषजीके फणोने लपेट रखीं है ॥ २९ ॥ वे नागराज अनन्तके बन्ध् श्रीनारायण ऐसे जॉन पड़ते हैं, मानो कोई जलसे बिरे हुए पर्वतराज ही हाँ। पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके फर्णोपर जो सहस्रों मुक्ट हैं वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित शिखर है तथा वक्षःस्थलमे विग्रजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रत है।! ३०॥ प्रमुके गलेमें वेदरूप भौरोसे गुञ्जायमान अपनी कीर्तिमयी बनमाला विराज रही है; सूर्यु, चन्द्र, वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवनमें बेरोक-टोक विचरण करनेवाले सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आसपास ही घुमते रहते हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दर्लघ हैं॥ ३१॥ तब विश्वरचनाकी इच्छावाले लोकविधाता ब्रह्माजीने

भगवान्के नाभिसरोक्ससे प्रकट हुआ वह कमल, जल; आकाश, बायु और अपना शरीर—केवल ये पाँच ही पदार्थ देखे, इनके सिक्षा और कुछ उन्हें दिखायी प दिया ॥ ३२ ॥ रजोगुणसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टिके कारणरूप केवल बे पाँच ही पदार्थ देखे, तब लोकरचनाके लिये उत्स्क होनेके कारण वे अचित्त्यगति श्रीहरिमें चित लगाकर उन परमपूजनीय प्रभुकी स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥

### नवाँ अध्याय

#### ब्रह्माजीह्यस भगवानुकी स्तृति

ब्रह्माजीने कहा—प्रभो ! आज बहुत समयके बाद बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूपको नहीं जान मैं आपको जान सका हूँ। अहो ! कैसे दुर्भाग्यकी पाते। भगवन् ! आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं

3**1**° 9 ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है। जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि मायाके गुणोंके क्ष्मित होनेके कारण केवल आप हो अनेकों रूपोमें प्रतीत हो रहे हैं॥१॥ देव ! आपकी चित् शक्तिके प्रकाशित रहनेके कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि-कमलसे में प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारोंका मृल कारण है। इसे आपने सत्पृक्ष्योंपर कृपा करनेके लिये ही पहले-पहल प्रकट किया है ॥ २ ॥ परमात्मन ! आपका जो आनन्दमात्र, भेदरहित, अखण्ड तेजोमयस्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता । इसलिये मैंने विश्वकी रचना करनेवाले होनेपर मी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूपको ही शरण लो है। यहाँ सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियोंका भी अधिष्ठान है॥ ३॥ हे विश्वकल्याणमय ! मैं आपका उपासक हैं, आपने मेरे हितके लिये ही मुझे ध्यानमें अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है. वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूपमें बार-बार नमस्कार करता है॥४॥ मेरे स्वामी ! जो लोग वैदरूप वायुसे लायी हुई आपके चरणरूप कमलकोशकी गैन्थको अपने कर्णपुटोसे महण करते हैं, उन अपने भंकजनोंके हृदय-कमलसे आप कभी दूर नहीं होते; क्योंकि वे पराभक्तिरूप डोरीसे आपके पाटपरोंको खाँध लेते हैं॥५॥ जबतक पुरुष आपके अभयप्रद चेरणारविन्दोंका आश्रय नहीं लेता, तभीतक उसे धन, घर और बन्ध्जनोंके कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सताते हैं और तभीतक उसे मैं-मेरेपनका द्रायह रहता है, जो दुःखका एकमात्र कारण है।।६।। जो लोग सब प्रकारके अमद्भलोंको नष्ट करनेवाले आपके श्रवण-कीर्तनादि प्रसङ्गोसे इन्द्रियोक्ते हटाकर लेशमात्र विषय-सुखके लिये दीन और मन-ही-मन लालायित होकर निरन्तर दुष्कमोमिं लगे रहते हैं, उन बेचारोको बृद्धि दैवने हर ली है ॥ ७ ॥ अच्युत ! उरुक्रम ! इस प्रजाको भुख-प्यास, बात, पित्त, कफ, सदी, गर्मी, हवा और वर्षासे, परस्पर एक-दूसरेसे तथा कामाग्नि और द:सह क्रोचसे बार-बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खित्र होता है॥८॥ स्वामिन् ! जनतक मनुष्य इन्द्रिय और विषयरूपी मायाके प्रभावसे आपसे अपनेको भिन्न देखता है, तबतक उसके लिये

इस संसारचक्रको निवृत्ति नहीं होती । यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफल-भोगका क्षेत्र होनेके कारण उसे नाना प्रकारके दुःखोंमें डालता रहता है ॥ ९ ॥ देव ! औरोकी तो बात ही क्या--जो साक्षात् मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथाप्रसक्तसे विमुख रहते हैं तो उन्हें संसारमें फैसना पडता है। वे दिनमें अनेक प्रकारके व्यापारोंके कारण विक्षिप्तचित्त रहते हैं, रात्रिमें निद्रामें अचेत पड़े रहते हैं; उस समय भी तरह-तरहके मनोरथेंकि कारण क्षण-क्षणमें उनकी नींदे दूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थसिद्धिके सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं ॥ १० ॥ नाथ ! आपका मार्ग केवल गुण-श्रवणसे ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्येकि भक्तियोगके द्वारा परिशृद्ध हुए हृदयकमलमें निवास करते हैं। पुण्यश्लोक प्रभो ! आपके भक्तजन जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन करते हैं, उन साधु पुरुषोपर अनुप्रह करनेके लिये आप बही-बही रूप धारण कर लेते हैं ॥ ११ ॥ भगवन् ! आप एक हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणोमें स्थित उनके परम हितकारी अन्तरात्मा हैं। इसलिये यदि देवतालोग भी हदयमें तरह-तरहकी कामनाएँ रखकर भाँति-भाँतिकी विपुल सामप्रियोंसे आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियोंपर दया करनेसे होते हैं। किन्तु वह सर्वभृतदया असत् पुरुषोक्रो अत्यन्त दुर्लभ है।। १२।। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता—वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकारके कर्म-यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादिके द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्यका सबसे बड़ा कर्मफल हैं: क्योंकि आपकी प्रसन्नता होनेपर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता ॥ १३ ॥ आप सर्वदा अपने स्वरूपके प्रकाशसे ही प्राणियोंके भेद-भ्रमरूप अञ्यक्तारका नाश करते रहते है तथा ज्ञानके अधिष्ठान साक्षात परमपुरुष हैं; मैं आपको नमस्कार करता हैं। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके निमित्तसे जो पायाको लीला होती है, वह आपका हो खेल है; अतः आप परमेश्वरको में बार-बार नमस्कार करता हैं॥ १४ ॥ जो लोग प्राणल्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कमौंको सुचित करनेवाले देवकीनन्दन, जनार्दन,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कंसनिकन्दन आदि नामोंका विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे तस्काल छटकर मायादि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा है, मैं आपको शरण लेता है।। १५॥ भगवन् ! इस विश्ववृक्षके रूपमे आप ही विराजमान है । आप ही अपनी मुलप्रकृतिको स्वीकार करके जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये मेरे, अपने और महादेक्जीके रूपमें तीन प्रधान शाखाओंमें विपक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा-प्रशाखाओंके रूपमें फैलकर बहुत विस्तृत हो गये हैं। मैं आपको नमस्कार करता हैं॥ १६ ॥ भगवन् ! आपने अपनी आराधनाको हो लोकोंके लिये कल्याणकरी स्वधर्म बताया है, किन्तु वे इस ओरसे उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत (निषिद्ध) कमेमि लगे रहते हैं। ऐसी प्रमादकी अवस्थामें पड़े हुए इन जीवॉकी जीवन-आशाको जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रतासे काटता रहता है, वह बलबान् काल भी आपका हो रूप है; मैं उसे नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ यद्यपि मैं सत्यलोकका अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्द्धपर्यन्त रहनेवाला और समस्त लोकोंका वन्दनीय है, तो भी आपके उस कालरूपसे डरता रहता हैं। उससे बचने और आपको प्राप्त करनेके लिये ही मैंने बहुत समयतक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञरूपसे मेरी इस तपस्याके साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हैं॥ १८ ॥ आप पूर्णकाम हैं, आपको किसी विषयसुखकी इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये पश्-पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीवयोनियोमें अपनी ही इच्छासे शरीर धारण कर अनेकों सीलाएँ की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवानको मेरा नमस्कार है ॥ १९ ॥ प्रमो ! आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—पाँचोंमेंसे किसीके भी अधीन नहीं हैं; तथापि इस समय जो सारे संसारको अपने उदरमें लीनकर भयदूर तरङ्गमालाओंसे विश्वका प्रलयकालीन जलमें अनन्तविग्रहकी कोमल शब्वापर

शयन कर रहे हैं, वह पूर्वकल्पको कर्मपरम्परासे श्रमित

हुए जीवोंको विश्राम देनेके लिये ही है ॥ २० ॥ आएके

नाभिकमलरूप भवनसे मेरा जन्म हुआ है। यह सम्पूर्ण

विश्व आपके उदरमें समाया हुआ है। आपकी कपासे ही

मैं त्रिलोकीकी रचनारूप उपकारमें प्रमृत हुआ हूँ । इस समय योगनिदाका अन्त हो जानेके कारण आपके नेत्र-कमल विकसित हो रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥ २१ ॥ आप सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र सुहद् और आत्मा है तथा शरणागतोंपर कृपा करनेवाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्यंसे आप विश्वको आनन्दित करते हैं, उसोसे मेरी वृद्धिको भी वृक्त करे-जिससे मैं पूर्वकल्पके समान इस समय भी जगत्की रचना करी सकूँ ॥ २२ ॥ आप भक्तवाञ्छाकल्पतरु है । अपनी शक्ति लक्ष्मीजीके सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो-जो अन्द्रत कर्म करेंगे, मेरा यह जगतकी रचना करनेकीं उद्यम भी उन्हींमेंसे एक है। अतः इसे रचते समर्क आप मेरे चितको प्रेरित करें-शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टिरचनाविषयक अभिमानरूप मलसे दूर रहें सकूँ ॥ २३ ॥ प्रभो ! इस प्रलयकालीन जलमें शयर्ने करते हुए आप अनत्तशक्ति परमपुरुषके नाभि-कमलसे मेरा प्रादुर्पान हुआ है और मैं हूँ भी आपको ही विज्ञानशक्तिः; अतः इस जगत्के विचित्र रूपका विस्तारें। करते समय आपकी कृपासे मेरी बेदरूप वाणीकी उच्चारण लुप्त म हो॥ २४॥ आप अपार करणापर्यः पुराणपुरुष है। आप परम प्रेममधी मुसकानके सहिते अपने नेत्रकमल खोलिये और शेष-श्रम्यासे उठकर विश्वके उद्भवके रूपे अपनी सुमध्र वाणीसे मेरा विवाद दूर कीजिये ॥ २५ ॥ भीमैत्रेयजी कहते हैं--विदरजी ! इस प्रकार तप,

विद्या और समाधिक द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्रीभगवानुको देखकर तथा अपने मन और वाणीकी शक्तिके अनुसार उनकी स्तृति कर ब्रह्माजी थके-से होकर मौन हो गये॥ २६॥ श्रीमधुसुदन भगवान्ने देखा कि ब्रह्मजी इस प्रलयजलराशिसे बहुत घवराये हुए है तथीं लोकरचनाके विषयमें कोई निश्चित विचार न होनेके कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्रायको जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे उनका खेद शाना करतें हुए कहने लगे ॥ २७-२८ ॥

श्रीभगवान्ने कहा-वेदगर्भ ! तुम विवादके वशीभृत हो आलस्य न करो, सृष्टिरचनाके उद्यममें तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो मैं

电内角电电角电电角电电角电电角电电角电电角电电角电电角电电 पहले हो कर चुका हैं ॥ २९ ॥ तम एक बार फिर तप करो और भागवत-ज्ञानका अनुष्ठान करो । उनके द्वारा तुम सब लोकोंको स्पष्टतया अपने अत्तःकरणमें देखोगे॥ ३०॥ फिर भक्तियुक्त और समाहितचित होकर तुम सम्पूर्ण लोक और अपनेमें मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझमें सम्पूर्ण लोक और अपने आपको देखोगे॥ ३१॥ जिस समय खीव काष्ट्रमें व्याप्त अग्निके समान समस्त भूतोमें मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मलसे मुक्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ जब वह अपनेको भृत, इन्द्रिय, गुण और अन्तःकरणसे रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ३३ ॥ ब्रह्माजी ! नाना प्रकारके कर्मसंस्कारोंके अनुसार अनेक प्रकारकी जीवसृष्टिको रचनेकी इच्छा होनेपर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता. यह मेरी अतिशय कपाका ही फल है।। ३४ ॥ तम सबसे पहले मन्त्रद्रष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझमें ही लगा रहता है, इसीसे पापमय रजोगुण तुमको बाँध नहीं पाता ॥ ३५ ॥ तुम मुझे भृत, इन्द्रिय, गुण और अन्त:करणसे रहित समझते हो: इससे जान पड़ता है कि यदापि देहधारी क्रीबोंको मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे

जान लिया है ॥ ३६ ॥ 'मेरा आश्रय कोई है या नहीं' इस

सन्देहसे तुम कमलनालके द्वारा जलमें उसका मल खोज

रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह खरूप अन्तःकरणमें

ही दिखलाया है ॥ ३७ ॥

प्यारे ब्रह्माजी ! तुमने जो मेरी कथाओंके वैचवसे युक्त मेरी स्तृति की है और तपस्थामें जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी हो कृपाका फल है ॥ ३८ ॥ लोक-रचनाको इच्छासे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर भी जो निर्गुणरूपसे मेरा वर्णन करते हुए स्तृति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हैं: तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३९ ॥ मैं समस्त कामनाओं और मनोरथोंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं। जो पुरुष नित्यप्रति इस स्तोत्रद्वारा स्तृति करके मेरा भजन करेगा, उसपर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊँगा॥४०॥ तत्त्ववेत्ताओंका मत है कि पूर्व, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनींसे प्राप्त होनेवाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता हो है॥४१॥ विधाता ! मैं आत्माओंका भी आत्मा और स्त्री-पुत्रादि प्रियोंका भी प्रिय हैं। देहादि भी मेरे ही लिये प्रिय हैं। अतः पृक्षसे ही प्रेम करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजी ! त्रिलोकीको तथा जो प्रजा इस समय मुझमें लीन है, उसे तुम पूर्वकरूपके समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूपसे स्वयं

角皮头的皮头尖向大大的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-प्रकृति और प्रूवके खामी कमलनाभ भगवान् सृष्टिकर्ता ब्रह्मजीको इस प्रकार जगत्की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायणरूपसे अदश्य हो गये ॥ ४४ ॥

ही रचे ॥ ४३ ॥

### दसवाँ अध्याय

#### दस प्रकारकी सृष्टिका वर्णन

विदुरजीने कहा — मृनिवर ! भगवान् नारायणके अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूर्ण लोकॉके पितामह ब्रह्माजीने अपने देह और मनसे कितने प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न कृति ? ॥ १ ॥ भगवन् ! इनके सिवा मैंने आपसे और जो-जो बातें पूछी हैं, उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिये और मेरे सब संशयोंको दूर कीजिये; क्योंकि आप सभी बहुजोमें श्रेष्ट है।। २।।

सुतजी कहते हैं--शौनकजो ! विदुरजीके इस प्रकार पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हदयमें स्थित उन प्रश्लोका इस प्रकार उत्तर देने लगे ॥ ३ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा-अजन्मा भगवान् श्रीहरिने जैसा कहा था, ब्रह्माजीने भी उसी प्रकार चित्तको अपने आत्मा श्रीनारायणमें लगाकर सौ दिव्य वर्षोतक तप किया ॥ ४ ॥ ब्रह्माजीने देखा कि प्रख्यकालीन प्रबल वायुके झकोरोंसे, जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिसपर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे हैं ॥ ५ ॥ प्रबल तपस्या एवं इदयमें स्थित आत्मज्ञानसे उनका विज्ञान-वल बढ़ गया। और उन्होंने जलके साथ वायको पी

लिया ॥ ६ ॥ फिर जिसपर स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाशव्यापी कमलको देखकर उन्होंने विचार किया कि 'पूर्वकल्पमें लीन हुए लोक्बेंको मैं इसीसे रचुँगा'॥७॥ तब भगवान्के द्वारा सृष्टिकार्यमें नियुक्त ब्रह्माजीने उस कमलकोशमें प्रवेश किया और उस एकके ही भू:, भूव:, ख:--ये तीन भाग किये, यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके चौदह भवन या इससे भी अधिक लोकोंके रूपमें विभाग किये जा सकते थे॥८॥ जीवेंकि भोगस्थानके रूपमें इन्हों तीन लोकॉका शास्त्रोमें वर्णन हुआ है; जो निष्काम कर्म करनेवाले हैं, उन्हें महः, तपः, जनः और सत्यलोकरूप ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥

विदुरजीने कहा--- ब्रह्मन् । आपने अञ्चलकर्मा विश्वरूप श्रीहरिकी जिस काल नामक शक्तिकी बात कही थी, प्रभो! उसका कृपया विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ १० ॥

श्रीयेत्रेयजीने कहा—विषयोंका (बदलना) ही कालका आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनन्त है । उसीको निमित्त बनाकर भगवान् खेल-खेलमें अपने-आपको ही सृष्टिके रूपमें प्रकट कर देते हैं॥ ११॥ पहले यह सारा विश्व भगवानकी मायासे लीन होकर ब्रह्मरूपसे स्थित था। उसीको अध्यक्तमृति कालके द्वारा भगवान्ने एनः पृथक्रूपसे प्रकट किया है ॥ १२ ॥ यह जगत् जैसा अब है बैसा ही पहले या और भविष्यमें भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि नौ प्रकारकी होती है तथा प्राकृत-वैकृत भेदसे एक दसवीं सृष्टि और भी है॥१३॥ और इसका प्रलय काल, द्रव्य तथा गुणोंके द्वारा तीन प्रकारसे होता है। (अब पहले मैं दस प्रकारकी सृष्टिका वर्णन करता हैं।) पहली सृष्टि महत्तत्त्वकी है। भगवानुकी प्रेरणासे सत्वादि गुणोंमें विषमता होना ही इसका स्वरूप है ॥ १४ ॥ दूसरी सृष्टि अहङ्गरकी है, जिससे पथ्वी आदि

पञ्चभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूतसर्ग है, जिसमें पञ्चमहाभूतोंको उत्पन्न करनेवाला तन्यात्रवर्ग रहता है॥ १५॥ सौथी सृष्टि इन्द्रियोंकी है, यह ज्ञान और क्रियाशक्तिसे सम्पन्न होती है। पाँचवीं सृष्टि सान्विक अहङ्कारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्टाता देवताओंको है, मन भी इसी सृष्टिके अन्तर्गत है ॥ १६ ॥ छठी सृष्टि अविद्याकी है। इसमें तामिस, अन्धतामिस, तम, मोह और महामोह—ये पाँच गाँठे हैं। यह जीवोंकी बृद्धिका आकरण और विश्वेप करनेवाली है। ये छः प्राकृत सृष्टियाँ हैं, अब वैकृत सृष्टियोंका भी विकरण सुनो ॥ १७ ॥

जो भगवान् अपना चिन्तन करनेवालोंके समस्त दुःखोंको हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरिकी है। वे ही अधाके रूपमें रजोगुणको स्वीकार करके जगतुकी रचना करते हैं। छः प्रकारको प्राकृत सृष्टियंकि बाद सातवीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन छः प्रकारके स्थावर वृक्षीकी होती है ॥ १८ ॥ वनस्पति<sup>\*</sup>, ओषधि<sup>\*</sup>, रूता<sup>\*</sup>, खबसार<sup>\*</sup>, वीरुध्" और दूम" इनका संचार नीचे (जड़) से ऊपरकी ओर होता है, इनमें प्रायः ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर-ही-भीतर केवल स्पर्शका अनुभव करते हैं तथा इनमेंसे प्रत्येकमें कोई विशेष गुण रहता है।। १९।। आठवीं सृष्टि तिर्वग्योनियों (पश्-पक्षियों) की है। वह अट्टाईस प्रकारकी मानी जाती है। इन्हें कालका ज्ञान नहीं होता, तमोगुणकी अधिकताके कारण ये केवल खाना-पोना, मैथून करना, सोना आदि हो जानते हैं, इन्हें सूँघनेमात्रसे वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है। इनके हृदयमें विचारशक्ति या दुरदर्शिता नहीं होती ॥ २० ॥ साधुश्रेष्ठ-! इन तिर्यकोमें गाँ, वकरा, भैसा, कृष्ण-मृग, सूअर, नील-गाय, रुरु नामका मृग, भेड़ और ऊँट--ये द्विशफ (दो खुरोंबाले) पश् कहलाते हैं॥ २१॥ मधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमग, शरफ और चमरी—ये एकशफ (एक खुरवाले) है। अब पाँच नखवाले पश्-पश्चियोंके

१. जो बिमा मीर आये ही करतते हैं, जैसे गुलर, बाह, पीपल आदि । २. जो फलॉक एक जानेपर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहें, चना आदि। ३. जो किसीका आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे आही, गिलोय आदि। ४. विकसी छाल बहुत कटोर होती है, जैसे बॉस ऑह। ५. जी लता पृथ्वीपर ही फैलती है, किलु कडोर होनेसे उत्परको और नहीं चढ़ती जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि । ६ . जिनमें पहले कुल आकर फिर उन पूरलंकि स्थापमे ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामून आदि।

नाम सनो ॥ २२ ॥ कत्ता, गीदङ, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कळुआ, गोह और मगर आदि (पश्) हैं॥ २३॥ कंक (वगुला), विद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उल्लू आदि उड़नेवाले जीव पक्षी कहलाते हैं ॥ २४ ॥ विद्रजी ! नवीं सृष्टि मनुष्योंको है । यह एक ही प्रकारकी है। इसके आहारका प्रवाह ऊपर (मूँह) से नीचेकी ओर होता है। मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्मपरायण और दुःखरूप विषयोंमें ही सुख माननेवाले होते हैं॥ २५॥ स्थावर, पशु-पक्षी और मनुष्य—ये तीनों प्रकारको सृष्टियाँ तथा आगे कहा जानेवाला देवसर्ग बैकृत सृष्टि हैं तथा जो महतत्त्वादिरूप वैकारिक देवसर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टिमें की जा चुकी है।

है।। २६ ॥ देवता, पितर, असुर, गन्धर्व-अप्सरा, यक्ष-राक्षस, सिद्ध-चारण-विद्याधर, भृत-प्रेत-पिशाच

इनके अतिरिक्त सनत्कुमार आदि ऋषियोंका जो

कीमारसर्ग है, वह प्राकृत-वैकृत दोनों

किञर-किम्पुरुप-अश्वमुख आदि भेदसे देवसृष्टि आठ प्रकारकी है। विदुरजी! इस प्रकार जगत्कर्ता श्रीब्रह्माजीकी रची हुई यह दस प्रकारकी सृष्टि मैंने तुमसे कही ॥ २७-२८ ॥ अब आगे में वंश और मन्वसरादिका वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करनेवाले सत्पसङ्कल्प

भगवान् हरि ही ब्रह्माके रूपसे प्रत्येक कल्पके

आदिमें रजोगुणसे व्याप्त होकर स्वयं ही जगतुके

अवस्थामें व्याप्त रहता है, वह अत्यन्त सुक्ष्म है, और जो

सृष्टिसे लेकर प्रलयपर्यन्त उसकी सभी अवस्थाओंका

भोग करता है, वह परम महान् है।। ४॥

रूपमें अपनी ही रचना करते हैं॥ २९ ॥

### ग्यारहवाँ अध्याय

#### यन्वत्तरादि कालविभागका वर्णन

श्रीमैत्रेकजी कहते हैं--विदुरजी! पृथ्वी आदि कार्यवर्गका जो सुक्ष्मतम अंश है—जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्यरूपको प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओंके साथ संयोग भी नहीं हैआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओंके 'परस्पर मिलनेसे ही मनुष्योंको भ्रमवश उनके समुदायरूप एंक अवयवीकी प्रतीति होती है॥१॥ यह परमाण् जिसका सुक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य खरूपमें स्थित उस पृथ्वी आदि कार्योंकी एकता (समदाय अथवा समग्ररूप) का नाम परम महान् है। इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्थाभेदकी स्पूर्ति होती है, न नवीन-प्राचीन आदि कालभेदका भान होता है और न घट-पटादि वस्तुभेदकी ही कल्पना होती है॥२॥ साधुश्रेष्ठ ! इस प्रकार यह वस्तुके सुक्ष्यतम और महत्तम खरूपका विचार हुआ। इसीके सादृश्यसे परमाणु आदि

अवस्थाओंमें व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थोंको भोगनेवाले

सष्टि आदिमें समर्थ, अव्यक्तस्वरूप भगवान् कालकी भी

सूक्ष्मता और स्थूलताका अनुमान किया जा सकता

है ॥ ३ ॥ जो काल प्रपञ्चको परमाण्-जैसी सुक्ष्म

दो परमाण् मिलकर एक 'अण्' होता है और तीन अण्ओंके मिलनेसे एक 'त्रसरेण्' होता है, जो झरोखेमेंसे होकर आयी हुई सूर्यकी किरणोंके प्रकाशमें आकाशमें उड़ता देखा जाता है॥ ५॥ ऐसे तीन त्रसरेणऑको पार करनेमें सुर्यको जितना समय लगता है, उसे 'त्रृटि' कहते हैं। इससे सौगुना करल 'वेघ' कहलाता है और तीन वेधका एक 'लव' होता है॥६॥ तीन लवको एक 'निमेष' और तीन निमेषको एक 'क्षण' कहते हैं। पाँच क्षणकी एक 'काष्टा' होती है और पन्द्रह काष्ट्राका एक

'लघु' ॥ ७ ॥ पन्द्रह लघुको एक 'नाडिका' (दण्ड) कही

जाती है, दो नाडिकाका एक 'मुहुर्त्त' होता है और दिनके

घटने-बढनेके अनुसार (दिन एवं रात्रिको दोनों सन्धियोंके

दो मुहत्तेंको छोड़कर) छः या सात नाडिकाका एक 'प्रहर'

होता है। यह 'याम' कहलाता है, जो मनुष्यके दिन या

रातका चौथा भाग होता है॥८॥ छः पल ताँबेका एक

ऐसा बरतन बनाया जाय जिसमें एक प्रस्थ जल आ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सके और चार माशे सोनेकी चार अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बरतनके पेंटेमें छेट करके उसे

जनवाकर उत्तक द्वारा उत्त बरताक पर्या छर करक उत्त जलमें छोड़ दिया जाय। जितने समयमें एक प्रस्थ जल उस बरतनमें भर जाय, यह बरतन जलमें डुब जाय, उतने

समयको एक 'नाडिका' कहते हैं॥९॥ बिदुरजी! चार-चार पहरके मनुष्यके 'दिन' और 'रात' होते हैं और

पंद्रह दिन-रातका एक 'पक्ष' होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेदसे दो प्रकारका माना गया है ॥ १० ॥ इन दोनों

कृष्ण भेदसे दो प्रकारका माना गया है ॥ १० ॥ इन दोनों पक्षोंको मिलाकर एक 'मास' होता है, जो पितरोंका एक

दिन-रात है। दो मासका एक 'ऋतु' और छः मासका एक 'अयन' होता है। अयन 'दक्षिणायन' और 'उत्तरायण'

अयन हाता है। अयन दिक्षणायन आर उत्तरायण भेदसे दो प्रकारका है॥ ११॥ ये दोनों अयन मिलकर

देवताओंके एक दिन-रात होते हैं तथा मनुष्यलोकमें ये 'वर्ष' या बारह मास कहे जाते हैं। ऐसे सी वर्षकी

'वर्ष' या बारह मास कहे जाते हैं। ऐसे सौ वर्षकी मनुष्यकी परम आयु बतायी गयी है॥१२॥ चन्द्रमा

आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारापण्डलके अधिष्ठाता कालस्वरूप भगवान् सूर्य परमाणुसे लेकर

संवत्सरपर्यन कालमें द्वादश राशिरूप सम्पूर्ण भुवनकोशको निरन्तर परिक्रमा किया करते हैं॥ १३॥

सूर्य, बृहस्पति, सवन, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धी महीनोंके भेदसे यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर,

इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है ॥ १४ ॥ विदुरजी ! इन पाँच प्रकारके वर्षोंकी प्रवृत्ति करनेवाले भगवान् सूर्यकी तुम उपहारादि समर्पित करके पूजा करो ।

ये सूर्यदेव पञ्चभूतोमेसे तेजःस्वरूप हैं और अपनी कालशक्तिसे बीजादि पदार्थोंकी अङ्कुर उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनेक प्रकारसे कार्योन्मुख करते हैं। ये

पुरुषोंकी मोहनिवृत्तिके लिये उनकी आयुका क्षय करते हुए आकाशमें विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम-पुरुषोंकी

यज्ञादि कर्मोंसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि मङ्गलमय फलोका

विस्तार करते हैं ॥ १५॥

विदुरजीने कहा—मुनिवर ! आपने देवता, पितर और मनुष्योंकी परमायुका वर्णन तो किया । अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकीसे बाहर कल्पसे भी

अधिक कालतक रहनेवाले हैं, उनकी भी आयुका वर्णन

कीजिये ॥ १६ ॥ आप भगवान् कालकी गति भलीभौति

जानते हैं; क्योंकि ज्ञानीलोग अपनी योगसिद्ध दिव्य दृष्टिसे सारे संसारको देख लेते हैं॥ १७॥

सार संसारका दख लत है।। १७॥ मैत्रेयजीने कहा—विद्राजी ! सत्ययुग, त्रेताँ,

द्वापर और कलि—ये चार युग अपनी सन्ध्या और सन्ध्यांशोंक सहित देवताओंक बारह सहस्र वर्षतक रहते

हैं, ऐसा बतलाया गया है॥ १८॥ इन सत्यादि चारों युगोंमें क्रमशः चार, तीन, दो और एक सहस्र दिव्ये वर्ष होते हैं और प्रयोक्तों जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे

वर्ष होते हैं और प्रत्येकमें जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उनकी सन्ध्या और सन्ध्याशोंमें होते है\* ॥ १९ ॥ युगकी आदिमें सन्ध्या होती है और अन्तमें सन्ध्यांश । इनको वर्ष-गणना सैकडोंकी संख्यामें बतलायी

गयी है। इनके बीचका जो काल होता है, उसीकी कालवेताओंने युग कहा है। प्रत्येक युगमें एक-एके विशेष धर्मका विधान पाया जाता है॥ २०॥ सत्ययुगके मनुष्योंमें धर्म अपने चार्चे चरणोंसे रहता है; फिर अन्य

युगोमें अधर्मको वृद्धि होनेसे उसका एक-एक चरण शीण होता जाता है ॥ २१ ॥ प्यारे विदुरजी ! त्रिलोकोसे बाहर महलॉकसे ब्रह्मलोकपर्यन्त यहाँको एक सहस्र चतुर्यगीका

एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी राति होती है, जिसमें जगत्कर्ता ब्रह्मजी शयन करते हैं॥ २२॥ उस राजिकां अन्त होनेपर इस लोकका कल्प आरम्भ होता है; उसका क्रम जबतक ब्रह्मजीका दिन रहता है तबतक चलता

रहता है। उस एक कल्पमें चौदह मनु हो जाते हैं॥ २३॥ प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक काल (७१<sub>२४</sub> चतुर्युगी) तक अपना अधिकार भोगता है।

प्रत्येक मन्त्रनारमें भिन्न-भिन्न मनुवंशी राजालोग,

\* अर्थात् सत्वपुगमे ४००० दिव्य वर्ष युगके और ८०० सन्ध्या एवं सन्ध्यांशके—इस प्रकार ४८०० वर्ष होते हैं। इसी प्रकार वेतामे ३६००, द्वापामे २४०० और व्यक्तियुगमे १२०० दिव्यक्ष होते हैं। मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन होता है, अतः देवताओंका एक वर्ष मनुष्योंके ३६० वर्षके बरावर हुआ। इस प्रकार मानबीय मानसे कॉलयुगमे ४३२००० वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापरमें, तिगुने वेतामे और सैनुने सत्वपुगमें होते हैं।

सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धवीदि साथ-साथ हो अपना अधिकार भोगते हैं॥ २४॥ यह ब्रह्माजीकी प्रतिदिनकी सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकोंकी रचना होती है। उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पशु-पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओंकी उत्पत्ति होती है।। २५॥ इन मन्द्रत्तरोमें भगवान् सत्वगुणका आश्रय ले, अपनी मन् आदि मूर्तियोके द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्वका पालन करते हैं।। २६॥ कालक्रमसे जब ब्रह्माबीका दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुणके सम्पर्कको ह्वीकार कर अपने सृष्टिरचनारूप पौरूषको स्थिगत करके विश्वेष्टभावसे स्थित हो जाते हैं ॥ २७ ॥ उस समय सारा विश्व उन्होंमें लीन हो जाता है। जब सूर्य और चन्द्रमादिसे हाहित वह प्रलयरात्रि आती है, तब वे भुः, भुवः, हवः—तीनों लोक उन्हीं ब्रह्माजीके शरीरमें छिप जाते हैं ॥ २८ ॥ उस अवसरपर तीनों लोक शेषजीके मृखसे निकली हुई अग्निरूप भगवानुकी शक्तिसे जलने लगते हैं। इसलिये उसके वापसे व्याकुल होकर भृगु आदि **अ**नीश्वरगण महलॉकसे जनलोकको चले जाते हैं ॥ २९ ॥ इतनेमें ही सातों समुद्र प्रलयकालके प्रचण्ड पवनसे उमङ्कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरङ्गोसे त्रिलोकीको हुवो देते हैं॥३०॥ तब उस जलके भीतर भगवान् शोषशायी योगनिद्रासे नेत्र मूँदकर शयन करते हैं। उस समय जनलोकनिवासी मुनिगण उनकी स्तृति किया करते हैं॥ ३१॥ इस प्रकार कालको गतिसे एक-एक सहस्र ,बतुर्युगके रूपमें प्रतीत होनेवाले दिन-रातके हेर-फेरसे अहाजीकी सौ वर्षको परमायु भी बीती हुई-सी दिखायी देती है ॥ ३२ ॥

**老女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女** 

ब्रह्माजीकी आयुके आधे भागको परार्ध कहते हैं। अबतक पहला परार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है ॥ ३३ ॥ पूर्व परार्धके आरम्पमें ब्राह्म नामक महान् कल्प हुआ था। उसीमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई थी। पण्डितजन इन्हें शब्दब्रह्म कहते हैं ॥ ३४ ॥ उसी परार्थके अन्तमें जो कल्प हुआ था, उसे पाद्मकल्प कहते हैं। इसमें भगवान्के नाभिसरोवरसे सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था ॥ ३५ ॥ विदुरजी ! इस समय जो कल्प चल रहा है, वह दूसरे परार्धका आरम्भक बतलाया जाता है। यह वाराहकल्प नामसे विख्यात है, इसमें भगवान्ने सुकररूप धारण किया था॥ ३६॥ यह दो परार्धका काल अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विश्वारमा श्रीहरिका एक निमेष माना जाता है ॥ ३७ ॥ यह परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होनेपर भी सर्वात्मा श्रीहरिपर किसी प्रकारको प्रभुता नहीं रखता । यह तो देहादिमें अभिमान रखनेवाले जीवोंका ही शासन करनेमें समर्थ है ॥ ३८ ॥

प्रकृति, महतत्त्व, अहङ्कार और पश्चतन्मात्र—इन आठ प्रकृतियोंके सहित दस इन्द्रियाँ, भन और पञ्चभूत—इन सोलह विकारोसे मिलकर बना हुआ यह ब्रह्माण्डकोश भीतरसे पन्मस करोड़ योजन विस्तारवाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दस-दस गुने सात आवरण है। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणुके समान पड़ा हुआ दीखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्माण्डराशियाँ हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणोंका कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यहां पुराणपुरुष परमात्मा श्रीविष्णुभगवान्का श्रेष्ठ धाम (स्वरूप) है। ३९-४१॥

\*\*\*\*

# बारहवाँ अध्याय

#### सृष्टिका विस्तार

श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी! यहाँतक मैंने आपको भगवान्की कालरूप महिमा सुनायी। अब जिस प्रकार ब्रह्माजीने जगत्को रचना को, वह सुनिये॥१॥ सबसे पहले उन्होंने अज्ञानको पाँच वृत्तियाँ—तम

(अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोइ (राग), तामिस (द्वेष) और अन्धतामिस (अभिनिवेश) रचीं॥ २॥ किंतु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिको देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मनको भगवान्के ध्यानसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पषित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची॥३॥ इस बार ब्रह्माजीने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—ये चार निवृत्तिपरायण ऊध्यरिता मुनि उत्पन्न किये॥४॥ अपने इन पुत्रोंसे ब्रह्माजीने कहा, 'पुत्रो ! तुमलोग सृष्टि उत्पन्न करो ।' किंत् वे जन्मसे ही मोक्षमार्ग (निवृत्तिमार्ग) -का अनुसरण करनेवाले और भगवानके ध्यानमें तत्पर थे, इसलिये उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा॥५॥ जब ब्रह्माजीने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असहा क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न किया॥ ६॥ कितु बुद्धिद्वार उनके बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापतिकी भौहोंके बोचमेंसे एक नील-लोहित (नीले और लाल रंगके) बालकके रूपमें प्रकट हो गया ॥ ७ ॥ वे देवताओंके पूर्वज भगवान् भव (रुद्र) रो-रोकर कहने लगे- 'जगत्पता ! विधाता ! मेरे नाम और रहनेके

स्थान बतलाइये' ॥ ८ ॥ तब कमलयोनि भगवान् ब्रह्माने उस बालककी प्रार्थना पूर्ण करनेके लिये मधुर वाणीमें कहा, 'रोओ मत' मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ ॥ ९ ॥ देवश्रेष्ठ ! तुम जन्म लेते ही बालकके समान फूट-फूटकर रोने लगे, इसलिये प्रजा तुम्हें 'रुद्र' नामसे पुकारेगी ॥ १० ॥ तुम्हारे रहनेके लिये मैंने पहलेसे ही हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और तप---ये स्थान रच दिये हैं ॥ ११ ॥ तुम्हारे नाम मन्यु, मन्, महिनस, महान्, शिव, ऋतध्वज, उप्रोता, भव, काल, वामदेव और धृतवत होंगे॥ १२॥ तथा धी, वृत्ति, उशना, उमा, नियुत्, सर्पि, इला, अम्बिका, इरावती. स्घा और दीक्षा—ये ग्यारह रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्रियाँ होंगों ॥ १३ ॥ तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियोंको स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो; क्योंकि तुम प्रजापति हो ॥ १४ ॥

लोकपिता ब्रह्माजीसे ऐसी आज्ञा पाकर भगवान् नीललोहित बल, आकार और स्वभावमें अपने-ही-जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे ॥ १५ ॥ भगवान् रुद्रके द्वारा उत्पन्न हुए उन स्ट्रॉको असंख्य युध बनाकर सारे संसारको भक्षण करते देख ब्रह्माजीको बड़ी शहून हुई ॥ १६ ॥ तब उन्होंने रुद्रसे कहा, 'सुरश्रेष्ठ! तुम्हारी प्रजा तो अपनी

भयद्भर दृष्टिसे मुझे और सारी दिशाओंको भस्म किये डालती है; अतः ऐसी सृष्टि और न रचो ॥ १७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियोंको सुख देनेके लिये तप करो । फिर उस तपके प्रभावसे ही तुम पूर्ववत् इस संसारकी रचना करना॥१८॥ पुरुष तपके द्वारा ही इन्द्रियातीत, सर्वोत्तर्यामी, ज्योतिःखरूप श्रोहरिको सुगमतासे प्राप्त कर सकता है'॥ १९॥ श्रीपैत्रेयजी कारते है-जब ब्रह्माजीने ऐसी आश

दी, तब रुद्रने 'बहुत अच्छा' कहकर उसे शिरोधार्य किया

और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करनेके लिये वनको चले गये ॥ २० ॥ 🍱 इसके पश्चात् जब भगवानुकी शक्तिसे सम्पन्न ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये सङ्कल्प किया, तब उनके दस पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोककी बहुत बुद्धि हुई ॥ २१ ॥ उनके नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्य, पुलह, ऋतु, भृगु, बसिष्ठ, दक्ष और दसवें नारद थे॥ २२॥ इनमें नारदजी प्रजापति ब्रह्माजीकी गोदसे, दक्ष अंगूटेसे, वसिष्ठ प्राणसे, भृगु त्वचासे, ऋतु हाथसे, पुलह नाभिसे, पुलस्यऋषि कानीसे, अङ्गिरा मुखसे, अति नेत्रीसे और मरीचि मनसे उत्पन्न हुए॥ २३-२४॥ फिर उनके दावे स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्तिसे स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठसे अधर्मका जन्म हुआ और उससे संसारको भयभीत करनेवाला मृत्यु उत्पन्न हुआ ॥ २५ ॥ इसी प्रकार ब्रह्माजीके हृदयसे काम, भौहाँसे क्रोध, नीचेके होठसे लोध, मुखसे वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिक्नुसे समुद्र, गुदासे पापका निवासस्थान

उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ विदुरजी ! भगवान् ब्रह्माकी कत्या सरस्वती वड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है—एक बार उसे देखकर ब्रह्माजी काममोहित हो गये थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी॥ २८॥ उन्हें ऐसा अधर्ममय सङ्कल्प करते देख, उनके पुत्र मरोचि आदि ऋषियोने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया— ॥ २९ ॥ 'पिताजी ! आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मनमें उत्पन्न हुए कामके वेगको न रोककर

(राक्षसोंका अधिपति) निर्ऋति ॥ २६ ॥ छायासे

देवहतिके पति भगवान् कर्दमजी उत्पन्न हए। इस तरह

यह सारा जगत् जगत्कर्ता ब्रह्माजीके शरीर और मनसे

+ त्रतामहाक्रमहेः =

पुत्रीगमन-जैसा दुस्तर पाप करनेका सङ्कल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्माने नहीं किया और

न आगे ही कोई करेगा॥ ३०॥ जगदगुरो ! आप-जैसे तेजस्वी पुरुषोको भी ऐसा काम शोभा नहीं देता; क्योंकि

आपलोगोंके आचरणोंका अनुसरण करनेसे ही तो संसारका कल्याण होता है॥ ३१॥ जिन श्रीभगवान्ने

अपने स्वरूपमें स्थित इस जगतको अपने ही तेजसे प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्मकी रक्षा कर सकते हैं'॥३२॥ अपने पुत्र मरीचि आदि

प्रजापतियोंको अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियोंके पति ब्रह्माजी बड़े लिजत हुए और उन्होंने

उस शरीरको उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीरको दिशाओंने ले लिया। वही कुहरा हुआ, जिसे अन्यकार भी कहते हैं॥ ३३॥

एक बार ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि 'मैं पहलेकी तरह सुव्यवस्थित रूपसे सब लोकोंको रचना किस प्रकार

करूँ ?' इसी समय उनके चार मुखाँसे चार वेद प्रकट हुए॥ ३४॥ इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्य और ब्रह्मा—इन चार ऋत्विजोंके कर्म, बज्ञोंका विस्तार, धर्मके चार चरण और चारों आश्रम तथा

एकालिको व्याद्यवयसासाम् ह सीतां कार्योमाह। याचमस्य प्रवेदयते महः' इत्यादे।

उनकी वृत्तियाँ—ये सब भी ब्रह्माजीके मुखाँसे ही उत्पन्न हुए ॥ ३५ ॥

विदरजीने पूछा—तपोधन! विशरचयिताओंके

स्वामी श्रीब्रह्माजीने जब अपने मुखोंसे इन वेदादिको रचा.

तो उन्होंने अपने किस मुखसे कौन वस्तु उत्पन्न की--यह

आप कृपा करके मुझे बतलाइये॥ ३६॥

वर्षेका महावर्षेकतः। ३. वेदाध्ययमध्ये समाजितक एडनेकला ब्रह्मचर्यकतः। ४, अयुवर्यन्त रहनेवाला ब्रह्मचर्यकतः। ५, कृति आदि शाक्षणिकतः

वृतिसाँ। ६. समादि कराना। ७. असमित वृति। ८. खेल कट अलेपर पृथ्वीपर पड़े हुए तथा अनावकी मेडीमें गिरे हुए दानीकी बोनकर निर्वाह करना । ९.सिना जोती-बोबी भूमिसे उत्पन्न हुए पदावाँसे निर्वाह करनेवाले । १०, नवीन अत्र मिलनेवर पहला सक्का

करके रुखा हुआ अन्न दान कर देनेवाले। ११. प्रात:काल उडनेक जिस दिशाकी ओर मुख हो, उसी ओरसे फलादि लाकर निर्वाह

करनेवाले । १२, अपने-अवप इन्हें हुए फलादि साकर रहनेवाले । १३. कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रमके पर्यका पूर पालन

करनेवाले । १४, कर्मकी ओर गौगदृष्टि रखकर ज्ञानको ही प्रधान माननेवाले । १५, ज्ञानाध्वासी । १६, ज्ञानी जीवन्युक । १७, मोक्ष प्राप्त करानेवाली आव्यविद्या । १८. लगीटिफल देनेवाली कर्मीवद्या । १९. खेली-व्यापारादि-सम्बन्धी विद्या । २०. राजनीति । २१. पृ:, पृष:, सः — ये तीन और चौथो, महःको मिलाकर, इस प्रकार कर व्याहतियाँ आसलायनने अपने गृहासूत्रीमें बतलायी हैं — 'एवं व्याहतयः पोक्ता व्यस्ताः समस्ताः।' अथवा भृः, भृतः, सः और महः—ये चार व्याहतियाँ, वैसा कि श्रृति कहती है—'भृषुवः सुवरिति वा

(होताका कर्म), इज्या (अध्वर्युका कर्म), स्तुतिस्तोम

(उदगाताका कर्म) और प्रायश्चित (ब्रह्मका कर्म)---इन चारोंकी रचना की॥३७॥ इसी प्रकार आयुर्वेद (चिकित्साशास्त), धन्वेंद (शस्त्रविद्या), गान्धर्ववेद

(सङ्गीतशास्त्र) और स्थापत्यवेद (शिल्पविद्या)—इन

चार उपवेदोंको भी क्रमशः उन पूर्वीद मुखाँसे हो उत्पन्न

मुखोंसे इतिहास-प्राणरूप पाँचवाँ वेद बनाया ॥ ३९ ॥ इसी क्रमसे षोडशी और उक्थ, चयन और अग्निष्टोप, आप्तोयांम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव—ये

हैं ॥ ४३ ॥ इसी क्रमसे आन्वीक्षिको <sup>१४</sup>, त्रयो <sup>१४</sup>, वार्ता <sup>१९</sup> और दण्डनीति<sup>?\*</sup>—ये चार विद्याएँ तथा चार व्याहतियाँ<sup>०१</sup>

१. उपनयन संस्कारके पक्षान् गायश्रीका अध्ययन करनेके लिये भारण किया जानेवाला तीन दिनका ब्रह्मवर्षकृत । २. एक

भी ब्रह्माजीके चार मुखाँसे उत्पन्न हुई तथा उनके

दो-दो याग भी उनके पुर्वीद मुखोसे ही उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ विद्या, दान, तप और सत्य—ये धर्मके चार पाद और बुत्तियोंके सहित चार आश्रम भी इसी क्रमसे प्रकट हुए ॥ ४१ ॥ सावित्र¹, प्राजापस्य³, ब्राह्य³ और

दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके मुखसे क्रमशः ऋक्, यजुः, साम और अथर्ववेदोको एवा तथा इसी क्रमसे शस्त्र

ब्रीमैब्रेयजीने कहा-विदाजी ! ब्रह्माने अपने पूर्व,

किया ॥ ३८ ॥ फिर सर्वदर्शी भगवान् ब्रह्माने अपने चारो

यृहत्<sup>\*</sup>---ये चार वृत्तियाँ ब्रह्मचारीकी हैं तथा वार्ता<sup>\*</sup>,

सञ्जय", शालीन" और शिलोव्छ"—ये चार वृतियाँ

गृहस्थको है ॥ ४२ ॥ इसी प्रकार वृत्तिभेदसे वैखानस<sup>\*</sup>,

वालिखल्य', औद्भ्बर' और फेनप' -- ये चार भेद वानप्रस्थांके तथा कुटीचक<sup>१३</sup>, बहुदक<sup>१४</sup>, हंस<sup>१५</sup> और

निष्क्रिय (परमहंस<sup>१६</sup>)—ये वार भेद संन्यासियाँके

हृदयाकाशसे ॐकार प्रकट हुआ ॥ ४४ ॥ उनके रोमोंसे उष्णिक, त्वचासे गायत्रो, मांससे त्रिष्टप, स्नायसे अनुष्टप्, अस्थियोंसे जगती, मज्जासे पंक्ति और प्राणीसे बृहती छन्द उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्शवर्ण (कवर्गादि पञ्चवर्ग) और देह स्वरवर्ण (अकारादि) कहलाया ॥ ४५-४६ ॥ उनकी इन्द्रियोंको ऊष्मवर्ण (श ए स ह) और बलको अन्तःस्थ (य र ल व) कहते हैं, तथा ठनको क्रीडासे निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत और पञ्चम—ये सात स्वर हुए ॥ ४७ ॥ हे तात ! ब्रह्माजी शब्दब्रह्मस्वरूप है। ये वैस्तुरीरूपसे व्यक्त और ओङ्काररूपसे अञ्चक्त हैं। तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेक्रे प्रकारकी शक्तियोंसे विकसित होकर इन्द्रादि रूपोमें भास रहा है ॥ ४८ ॥

विदुरजी ! ब्रह्माजीने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना चा-छोड़नेके बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्वविस्तारका विचार किया; वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान् शक्तिशाली ऋषियोंसे भी सृष्टिका विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन-ही-मन पुनः चित्ता करने लगे-'अहो ! बडा आश्चर्य है. मेरे निरन्तर प्रयत्न

करनेपर भी प्रजाकी वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विश्व डाल रहा है।''जिस समय यथीचित क्रिया करनेवाले श्रीब्रह्माजी इस प्रकार दैवके विषयमें विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात् उनके इस्रोरके दो भाग हो गये। 'क' ब्रह्माजीका नाम है, उन्होंसे विभक्त होनेके कारण शरीरको 'काय' कहते हैं। उन दोनों विभागोसे एक स्त्री-प्रुक्का जोड़ा प्रकट हुआ ॥ ४९—५२॥ उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट् स्वायम्भ्व मन् हुए और जो स्त्री थी, वह उनकी महारानी शतरूपा हुई॥५३॥ तबसे मिथुनधर्म (स्त्री-पुरुष-सम्भोग) से प्रजाकी वृद्धि होने लगी। महाराज स्वायम्भव मनुने इतरूपासे पाँच सन्ताने उत्पन्न कीं ॥ ५४ ॥ साध्वित्ररोमणि विदरजी ! उनमें प्रियवत और उत्तानपाद—दो पुत्र थे तथा आकृति, देवहति और प्रसृति—तीन कन्याएँ थीं॥५५॥ आकृतिका विवाह रुचि प्रजापतिसे किया, मझली कन्या देवहृति कर्दमजीको दी और प्रसृति दक्ष प्रजापतिकोः। इन तीनो कन्याओंकी सन्ततिसे सारा संसार गया ॥ ५६ ॥

# तेरहवाँ अध्याय

वाराह अवतारकी कथा

श्रीशुकदेवजीने कहा-राजन् ! मृतिवर मैत्रेयजीके मुखसे यह परम पुण्यमयी कथा सनकर श्रीविदरजीने फिर पृष्ठा; क्योंकि भगवानुकी लीलाकथामें इनका अत्यन्त अनुसम हो गया था॥ १॥

विदुरजीने कहा-मृने ! स्वयम्भु ब्रह्माजीके प्रिय पुत्र महाराज स्वायम्भुव मनने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको पाकर फिर क्या किया ? ॥ २ ॥ आप साध्शिरोमणि हैं ! आप मुझे आदिराज राजर्षि खायम्भ्य मनुका पवित्र चरित्र सुनाइये । वे श्रीविष्णुभगवान्के शरणापत्र थे, इसलिये उनका चरित्र सुननेमें मेरी बहुत श्रद्धा है ॥ ३ ॥ जिनके हदयमें श्रीमृकन्दके चरणार्यवन्द विराजमान है, उन भक्तजनीके गुणोंको श्रवण करना ही मनुष्योंके बहुत दिनोंतक किये हुए शास्त्राभ्यासके श्रमका मुख्य फल है,

ऐसा विद्वानोंका श्रेष्ठ मत है ॥ ४ ॥

श्रीश्**कदेकजी कहते हैं—**राजन् ! विद्रजी सहस्रशीर्षा भगवान् श्रीहरिके वरणाश्चित भक्त थे। उन्होंने जब विनयपूर्वक भगवान्की कथाके लिये प्रेरणा की, तब भूनिकर मैत्रेयका रोम-रोम ख़िल उटा । उन्होंने कहा ॥ ५ ॥:

श्रीमैत्रैयजी बोले-जब अपनी भार्या शतरूपाके साथ स्वायम्भुव मनुका जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रतासे हाथ जोडकर श्रीब्रह्माजीसे कहा- ॥६॥ 'भगवन् ! एकमात्र आप ही समस्त जीवंकि जन्मदाता और जीविका प्रदान करनेवाले पिता है। तथापि हम आपकी सन्तान ऐसा कौन-सा कर्म करें, जिससे आपकी सेवा बन सके ? ॥ ७ ॥ पुज्यपाद ! हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे

कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये, जिससे इस लोकमें हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोकमें सदगति प्राप्त हो सके ॥८॥

श्रीव्रह्माजीने कहा-तात ! पृथ्वीपते ! तुम दोनोंका कत्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हैं; क्योंकि तुमने निष्कपट भावसे 'मुझे आज्ञा दीजिये' यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है॥९॥ बीर! पुत्रोंको अपने निताकी इसी रूपमें पूजा करनी चाहिये। उन्हें उचित है कि दूसरोंके प्रति ईर्घ्यांका भाव न रखकर जहाँतक बने, उनकी आज्ञाका आदरपूर्वक सावधानीसे पालन करें ॥ १० ॥ तुम अपनी इस भावसि अपने ही समान गुंगवती सन्तति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और यज्ञोंद्वारा श्रीहरिकी आराधना करो।। १९॥ राजन् ! प्रजापालनसे मेरी बड़ी सेवा होगी और तम्हें भिजाका पालन करते देखकार भगवान श्रोहरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिनपर यज्ञमूर्ति जनार्दन भगवान् प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है: क्योंकि वे तो एक प्रकारसे अपने आत्माका ही अनादर

करते हैं ॥ १२-१३ ॥ यनुजीने कहा---पापका नाश करनेवाले पिताजी ! मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा; किस् आप इस जगत्में मेरे और मेरी भावी प्रजाके रहनेके लिये स्थान बतलाइये॥ १४॥ देव! सब जीवोंका निवासस्थान पृथ्वी इस समय प्रलयके जलमें डुंबी हुई है। आप इस देवीके उद्धारका प्रयत्न कीजिये ॥ १५ ॥

ि श्रीमैत्रेवजीने कहा—पृथ्वीको इस प्रकार अधाह जलमें डूबी देखकर ब्रह्माजी बहुत देरतक मनमें यह सोचते रहे कि 'इसे कैसे निकालुँ॥ १६॥ जिस समय मैं लोकरचनामें लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी ञ्जलमें इब जानेसे रसातलको चली गयी। हमलोग सृष्टिकार्यमें नियुक्त हैं, अतः इसके लिये हमें क्या करना चाहिये ? अब तो, जिनके सङ्कल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्रीहरि ही पेरा यह काम पूरा करें'॥ १७॥

निष्पाप बिद्रजी ! ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासाछिद्रसे अकस्मात् अँगुठेके

भारत ! बड़े आश्चर्यको बात तो यही हुई कि आकाशमें खड़ा हुआ वह वराह-शिशु ब्रह्माजीक देखते-ही-देखते बड़ा होकर क्षणभरमें हाथीके बराबर हो गया॥ १९॥ उस विशाल वराह-मूर्तिको देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वायम्भव मन्के सहित श्रीबद्धाजी तरह-तरहके विचार करने लगे—॥ २०॥ अहो ! सुकरके रूपमें आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है ? कैसा आश्चर्य है ! यह अभी-अभी मेरी नाकसे निकला था॥ २१॥ पहले तो यह अंग्रुटेके पोरुएके बराबर दिखायी देता घा, किन्तु एक क्षणमें ही बड़ी भारी शिलाके समान हो गया । अवस्य ही यज्ञमृति भगवान् हमलोगोके मनको मोहित कर रहे हैं॥ २२॥ ब्रह्माजी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञपुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे॥ २३॥ सर्वशक्तिमान श्रीहरिने अपनी गर्जनासे दिशाओंको प्रतिष्वनित करके ब्रह्म और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको हर्षसे भर दिया॥ २४॥ अपना खेद दूर करनेवाली मायामय वराह भगवानुकी घुरघुराहटको सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोकनिवासी मृतिगण तीनों वेदोंके परम पवित्र मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे॥ २५॥ भगवान्के स्वरूपका वेटोंमें विस्तारसे वर्णन किया गया है: अत: उन मुनीधरोने जो स्तृति को, उसे वेदरूप मानकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरजकर देवताओंके हितके लिये गजराजकी-सी लीला करते हुए जलमें घुस गये॥ २६॥ पहले वे सुकररूप भगवान् पुँछ उठाकर बहु बेगसे आकाशमें उछले और अपनी गर्दनके वालोंको फटकास्कर खरोंके आघातसे बादलोंको छितराने लगे। उनका शरीर बडा कठार था, त्वचापर कड़े-कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रोंसे तेज निकल रहा था, उस समय उनकी

बड़ी शोभा हो रही थी !! २७ ॥ भगवान् स्वयं यज्ञपुरुष हैं।

तथापि सुकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सुँघ-सुँघकर पृथ्वीका पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें

बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर

जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तृति करनेवाले मर्तीच

बरावर आकारका एक वराह-शिश् निकला॥ १८॥

आदि मुनियोंकी ओर बड़ी सौम्य दृष्टिसे निहारते हुए उन्होंने जलमें प्रवेश किया॥ २८॥ जिस समय उनका

वज्रमय पर्वतके समान कटोर कलेकर जलमें गिरा, तब उसके वेगसे मानो समुद्रका पेट फट गया और उसमें बादलॉकी गडगडाहरके समान बड़ा भीषण शब्द हुआ।

उस समय ऐसा जान पड़ता वा मानो अपनी उत्ताल

तरङ्गरूप भुजाओंको उठाकर वह बड़े आर्तस्वरसे है यहोधर ! मेरी रक्षा करो।' इस प्रकार प्रकार रहा है।। २९ ॥ तब भगवान् यज्ञमूर्ति अपने बाणके समान

पैने खरोंसे जलको चीरते हुए उस अपार जलराशिके उस पार पहुँचे। वहाँ रसातलमें उन्होंने समस्त जीवोंकी आश्रयभूता पृथ्वीको देखा, जिसे कल्पान्तमें शयन करनेके

लिये उद्यत श्रीहरिने स्वयं अपने ही उदरमें लीन कर

लिया था॥ ३०॥ फिर, वे जलमें डूबी हुई पृथ्वीको अपनी दाढ़ींपर

लेकर रसातलसे ऊपर आये। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जलसे बाहर आते समय उनके मार्गमें विद्र डालनेके लिये महापराक्रमी हिरण्याक्षने जलके भीतर

ही उनपर गदासे आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्रके समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लोलासे ही इस प्रकार मार डाला, जैसे सिंह हाथीको मार डालता है।

उस समय उसके रक्तसे थूथनी तथा कनपटो सन जानेके कारण वे ऐसे जान पहते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टीके टीलेमे टकर मारकर आया हो॥ ३१-३२॥

तात ! जैसे गजराज अपने दाँतोंपर कमल-पूच्य धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दाँतोंकी नोकपर पृथ्वीको धारण कर जलसे बाहर निकले हुए, तमालके समान

नीलवर्ण वराहभगवानुको देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदिको निश्चय हो गया कि ये भगवान् ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर

वेदवाक्योंसे उनकी स्तृति करने लगे॥३३॥ ऋषियोने कहा--भगवान् अजित् ! आपकी जय

हो, जय हो। यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयीरूप विद्यहको फटकार रहे हैं; आपको नमस्कार है। आपके रोम-कृपोंमें सम्पूर्ण यज्ञ लीन हैं। आपने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये ही यह सुकररूप घारण किया है; आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ देव ! दुराचारियोंको आपके इस शरीरका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि यह यहरूप है।

इसकी त्वचामें भायत्री आदि छन्द, रोमावलीमें कुश, नेत्रोमें घृत तथा चारों चरणोंमें होता, अध्वर्य, उद्गाता

और बाह्या—इन चारों ऋत्विजोंके कर्म है ॥ ३५ ॥ ईश ! आपकी युधनी (मुखके अग्रभाग)में ख्क है. नासिकाछिद्रोमें स्वा है, उदरमें इडा (यज्ञीय भक्षणपात्र)

है, कानोंमें चमस है, मुखमें प्राशित्र (ब्रह्मभागपात्र) है और कण्डिछ्डमें प्रह (सोमपात्र) है। मगवन् ! आपका जो चवाना है, बही अग्निहोत्र है।।३६।। बार-बार, अवतार लेना यज्ञस्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है, गरदन

उपसद (तीन इष्टियाँ) हैं: दोनों दाढें प्रायणीय (दोक्षाके बादकी इष्टि) और उदयनीय (यञ्चसमाप्तिको इष्टि) हैं;

जिह्ना प्रवर्ग्य (प्रत्येक उपसदके पूर्व किया जानेवालाः महावीर नामक कर्म) है, सिर सभ्य (होमर्राहत ऑग्न)

और आवसध्य (औपासनाग्नि) है तथा प्राण चिति (इष्टकाचयन) है ॥ ३७ ॥ देव ! आपका वीर्य सोम है; आसन (बैठना) प्रातःसवनादि तीन सबन हैं; सातों धात्

अतिरात्र और आप्तोर्याम नामको सात संस्थाएँ हैं तथा शरीरकी सन्धियाँ (जोड़) सम्पूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप सम्पूर्ण यज्ञ (सोमरहित याग) और क्रत् (सोमसहित याग) रूप हैं। यज्ञानुष्टानरूप इष्टियाँ आपके अङ्गोंको

अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्य, बोडशी, बाजपेय,

मिलाये रखनेवाली मांसपेशियाँ है ॥ ३८ ॥ समस्त मन्त्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके हो स्वरूप हैं: आपको नमस्कार है। बैरान्य, भक्ति और मनकी एकाप्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप हो है तथा

आप ही सबके विद्यागुरु हैं; आपको पुन:-पुन: प्रणाम है ॥ ३९ ॥ पथ्वीको धारण करनेवाले भगवन ! आपको दाढ़ोंकी नोकपर रखी हुई यह पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे वनमेंसे निकलकर बाहर आये

हुए किसी गजराजके दाँतींपर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो ॥ ४० ॥ आपके दाँताँपर रखे हुए भूमण्डलके सहित आफ्का यह वेदमय वराहवियह ऐसा सुशोधित हो रहा है, बैसे शिखरोपर छायी हुई मेघमालासे कलपर्वतकी शोधा

होती है ॥ ४१ ॥ नाथ ! चराचर जीवंकि सुखपूर्वक रहनेके लिये आप अपनी पत्नी इन जगन्याता पथ्वीको जलपर स्थापित कीजिये । आप जगतुके पिता हैं और अरणिमें अग्निस्थापनके समान आपने इसमें धारणशक्तिकप

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृञ्जीमाताको प्रणाम करते हैं ॥ ४२ ॥ प्रभो ! रसातलमें

डूबी हुई इस पृथ्वीको निकालनेका साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था। किंतु आप तो सम्पूर्ण आश्चर्येंके आश्चय हैं, आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आपने ही तो अपनी मायासे इस अंत्याहार्यमय विश्वकी रचना की है॥४३ ॥ जब आप अपने वेदमय विश्वहको हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी गरदनके बालोंसे झरती हुई शीतल जलकी बुँदे गिरती हैं। ईश ! उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोकमें रहनेवाले मृतिजन सर्वथा पवित्र हो जाते. हैं ॥ ४४ ॥ जो पुरुष आपके कमोंका पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी है; क्योंकि आपके कमीका कोई पार ही नहीं है। आपको ही योगमायाके सत्त्वादि गुणांसे यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भंगवन् ! आप इसका कत्याण कीजिये ॥ ४५ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी! उन ब्रह्मवादी मुनियोंके इस प्रकार स्तृति करनेपर सबकी रक्षा करनेवाले वराह भगवान्ने अपने खुरोसे जलको स्तम्भितकर उस पर

पृथ्वीको स्थापित कर दिया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार रसातलसे लीलापूर्वक लायी हुई पृथ्वीको जलपर रखकर वे विष्वक्सेन प्रजापति भगवान् श्रीहरि अक्तर्घान हो गये॥ ४७ ॥

विदुरजी ! भगवान्के लीलामय चरित्र अत्यन्त कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकारके पाप-तापोंको दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मङ्गलमयी मञ्जल कथाको भक्तिभावसे सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान् अन्तरतलसे बहुत शीव प्रसन्न हो जाते हैं॥४८॥ भगवान् तो सभी कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं उनके प्रसन्न होनेपर संसारमें क्या दुर्लभ है। किन्तु उन तुच्छ कामनाओंकी आवश्यकता ही क्या है ? जो लोग उनका अनन्यभावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे अन्तर्यामी परमात्या स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं ॥ ४९ ॥ अरे ! संसारमें पशुओंको छोड़कर अपने पुरुषार्थका सार जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुड़ा देनेवाली भगवानकी प्राचीन कथाओंमेंसे किसी भी अमृतमयी कथाका अपने कर्णपुटोंसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन हटा लेगा॥ ५०॥

# चौदहवाँ अध्याय

#### दितिका गर्भधारण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---राजन् ! प्रयोजनवश सुकर वने श्रीहरिकी कथाको मैत्रेयजीके मुखसे सुनकर भी र्भोक्तवतथारी विदुरजीकी पूर्ण तुप्ति न हुई; अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा ॥ १ ॥

विदुरजीने कहा--मृनिवर ! हमने यह बात आपके मुखसे अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्षको भगवान यञ्जपूर्ति ने ही मारा था॥२॥ ब्रह्मन्! जिस समय भगवान् लीलासे ही अपनी दाढ़ोंपर रखकर पथ्वीको जलमेसे निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्षकी मुठभेड़ किस कारण हुई ? ॥ ३ ॥

श्रीमैत्रेकजीने कहा---विदुरजी ! तुम्हारा प्रश्न यहा ही सुन्दर है; क्योंकि तुम श्रीहरिकी अवतारकथाके विषयमें

ही पूछ रहे हो, जो मनुष्येकि मृत्युपाशका छेदन करनेवाली है।। ४।। देखो, उत्तानपादका पुत्र धुव बालकपनमें श्रीनारदजीकी सुनायी हुई हरिकथाके प्रभावसे ही मृत्युके सिरपर पैर रखकर भगवानुके परमपदपर आरूढ़ हो गया था ॥ ५ ॥ पूर्वकालमें एक बार इसी वाराह भगवान् और हिरण्याक्षके युद्धके विषयमें देवताओंके प्रश्न करनेपर देवदेव श्रीब्रह्मजीने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसीके परम्परासे मैंने सुना है ॥ ६ ॥ विदुरजी ! एक बार दक्षकी पुत्री दितिने पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे कामातुर होकर सायङ्कालके समय ही अपने पति मरीचिनन्दन कश्यपजीसे प्रार्थना की॥७॥ उस समय कश्यपजी खीरकी आहतियोद्वारा अग्निजिद्ध भगवान् यञ्चपतिकी

आराधना कर सुर्यास्तका समय जान अग्निशालामें ध्यानस्थ होकर बैठे थे ॥ ८ ॥

दितिने कहा-विद्वन् ! मतवाला हाथी जैसे केलेके वृक्षको मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबलापर जोर जताकर आपके लिये मुझे बेचैन कर रहा है।।९।। अपनी पुत्रवती सीतोंकी सुख-समृद्धिको देखकर मैं ईर्ष्यांको आगसे जली जाती हैं। अतः आप मुझपर कृपा कौजिये, आपका कल्याण हो ॥ १० ॥ जिनके गर्भसे आप-जैसा पति पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, वे ही स्नियाँ अपने पतियोंसे सम्मानिता समझी जाती है। उनका सुयश संसारमें सर्वत्र फैल जाता है ॥ ११ ॥ हमारे पिता प्रजापति दक्षका अपनी पत्रियोंपर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग-अलग बुलाकर पूछा कि 'तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो ?'॥ १२ ॥ वे अपनी सन्तानकी सब प्रकारकी चिन्ता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमेंसे हम तेरह पुत्रियोंको, जो आपके गुण-स्वभावके अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया॥ १३॥ अतः मङ्गलमुते । कमलनयन ! आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये; क्योंकि हे महत्तम ! आप-जैसे महाप्रयंकि पास दीनजनोंका आना निष्फल नहीं होता ॥ १४ ॥

विदरजी ! दिति कामदेवके वेगसे अत्यन्त बेचैन और वेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहत-सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यपजीसे प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणीसे समझाते हुए कहा ॥ १५ ॥ 'भीरु ! तुम्हारी इच्छाके अनुसार मैं अभी-अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम-तीनोंकी सिद्धि होती हैं, अपनी ऐसी पत्नीकी कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा ? ॥ १६ ॥ जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य महासागरको पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमोंको आश्रय देता हुआ अपने आश्रमद्वारा स्वयं भी दुःखसमुद्रके पार हो जाता है 🛭 १७ ॥ मानिनि ! स्त्रीको तो त्रिविध पुरुषार्थकी कामनावाले पुरुषका आधा अङ्ग कहा गया है। उसपर अपनी गृहस्थीका भार डालकर पुरुष निश्चिन होकर विचरता है ॥ १८ ॥ इन्द्रियरूप शत्रु अन्य आश्रमवालोंके

लिये अत्यन्त दर्जय है; किन्तु जिस प्रकार किलेका स्वामी सुगमतासे ही लुटनेवाले शत्रुओंको अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय लेकर इन इन्द्रियरूप शत्रुओंको सहजमें ही जीत लेते हैं॥१९॥ गृहेश्वरि! तुम-जैसी भावकि उपकारोंका बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सार्ग उसमे अथवा जन्मान्तरमें भी पूर्णरूपसे नहीं चुका सकते ॥ २० ॥ तो भी तुम्हारी इस सन्तान-प्राप्तिकी इच्छाको मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। परन्तु अभी तम एक मृहर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निन्दा न करे ॥ २१ ॥ यह अत्यन्त घोर समय राक्षसादि घोर जीवोंका है और देखनेमें भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान् भूतनाथके गण भूत-प्रेतादि घूमा करते हैं ॥ २२ ॥ साध्वि ! इस सन्ध्याकालमें भूतभावन भूतपति भगवान् शङ्कर अपने गण भृत-प्रेतादिको साथ लिये बैलपर चढ़कर बिचरा करते हैं ॥ २३ ॥ जिनका जटाजुट श्मशानभृमिसे उठे हुए क्वंडरकी घृतिसे घूसरित होकर देदोप्यमान हो रहा है तथा जिनके सवर्ण-कान्तिमय गौर शरीरमें भस्म लगी हुई है, वे तुन्हारे देवर (श्वशुर) महादेवजी अपने सूर्य, चन्द्रमा और अध्निरूप तीन नेत्रोंसे सभीको देखते रहते हैं॥ २४॥ संसारमें उनका कोई अपना या पराया नहीं है। न कोई अधिक आदरणीय और न निन्दनीय ही है। हमलोग तो अनेक प्रकारके वर्तोंका पालन करके उनकी मायाको ही प्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोगकर लात मार दी है।। २५॥ विवेकी पुरुष अविद्याके आवरणको हटानेकी इच्छासे उनके निर्मल चरित्रका गान किया करते हैं; उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उनतक केवल सत्पुरुपोंकी ही पहेंच है। यह सब होनेपर भी वे स्वयं पिशाचोंका-सा आचरण करते हैं ॥ २६ ॥ यह नरशरीर कृतोका भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चन्द्रनादिसे इसीको सजाते-सँवारते रहते हैं---वे अभागे ही आत्माराम भगवान शुक्रुरके आचरणपर हँसते है।। २७॥ हमलोग तो क्या, ब्रह्माद लोकपाल भी उन्होंकी बाँधी हुई धर्म-मर्यादाका पालन करते हैं; वे ही इस विश्वके अधिष्ठान है तथा यह माया भी उन्होंकी

आज्ञाका अनुसरण करनेवाली है । ऐसे होकर भी वे प्रेतीका-सा आचरण करते हैं। अही ! उन जगदव्यापक प्रभुकी यह अद्भुत लीला कुछ समझमें नहीं आतीं ॥ २८ ॥

मैन्नेयजी कहते हैं—पतिके इस प्रकार समझानेपर

भी कामात्रा दितिने वेश्याके समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्ष कश्यपजीका वस्त पकड लिया ॥ २९ ॥ तब कश्यपजीने उस निन्दित कर्ममें अपनी भार्याका बहुत आग्रह देख दैवको नमस्कार किया और एकान्तमें उसके साथ समागम किया ॥ ३० ॥ फिर जलमें स्त्रानकर प्राण और वाणीका

संयम करके विश्द ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मका ध्यान करते हुए उसीका जप करने लगे॥३१॥ विदुरजी! दितिको भी उस निदित कर्मके कारण बडी लजा आयी और वह ब्रह्मिक पास जा, सिर नौचा करके इस प्रकार कहने लगी ॥ ३२ ॥

दिति बोर्ली--ब्रह्मन् ! भगवान् रुद्र भूतोंके स्वामी

हैं, मैंने उनका अपराध किया है; किन्तु वे भूतश्रेष्ट मेरे इस गुर्भको नष्ट न करे॥ ३३॥ मैं भक्तवाञ्छाकल्पतर, उप एवं रुद्ररूप महादेवको नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषोंक लिये कल्याणकारी एवं दण्ड देनेके भायसे रहित हैं, किल् दुष्टकि लिये क्रोधमृति दण्डपाणि हैं ॥ ३४ ॥ हम स्वियोपर ती व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु है; अतः वे मुझपर प्रसन्न हो ॥ ३५ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा--विद्रुजी ! प्रजापति कश्यपने सायङ्कालीन सन्ध्या-वन्दनादि कर्मसे निवत होनेपर देखा कि दिति थर-थर काँपती हुई अपनी सन्तानकी लौकिक और पारलाँकिक उन्नतिके लिये प्रार्थना कर रही हैं। तब उन्होंने उससे कहा ॥ ३६ ॥

कश्यपजीने कहा--तुम्हारा चित्तं कामवासनासे मैलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओंकी भी अवहेलना

की ॥ ३७ ॥ अमङ्गलमयी चण्डी ! तुम्हारी कोखसे दो बड़े ही अमदल्लमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार-बार संग्रुण लोक और लोकपालोंको अपने अत्याचारीसे रूंलायेंगे ॥ ३८ ॥ जब उनके हाथसे बहत-से निर्पराध

और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, खियोंपर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओंको क्ष्य किया जाने लगेगा, उस समय सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाले श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इन्द्र जैसे पर्वतोंका दमन करता

है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे॥ ३९-४०॥ दितिने कहा - प्रभो ! यहां मैं भी चाहती है कि यदि

मेरे पुत्रोका बध हो तो वह साक्षात् भगवान् चक्रपाणिके हाथसे ही हो, कृपित ब्राह्मणोंके शापादिसे न हो ॥ ४१ ॥

जो जोव ब्राह्मणोंके शापसे दन्ध अथवा प्राणियोंको भय देनेवाला होता है, वह किसी भी योनिमें जाय—उसपर

नारकी जीव भी दया नहीं करते ॥ ४२ ॥

कश्चपजीने कहा-देवि ! तुमने अपने कियेपर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शोध ही उचित-अनुचितका विचार भी हो गया तथा भगवान् विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है; इसलिये तुन्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोमेंसे एक ऐसा होगा, जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यशको भक्तजन भगवानुके गुणौंक साथ गायेंगे ॥ ४३-४४ ॥ जिस प्रकार खोटे सोनेको जार-जार

तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभावका अनुकरण करनेके लिये निवेरता आदि उपायोंसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करेंगे ॥ ४५ ॥ जिनकी कृपासे उन्होंका स्वरूपभूत यह जगत् आर्नान्दत होता है, वे खबंप्रकाश भगवान् भी उसकी अनन्य भक्तिसे सन्तुष्ट हो जायंगे ॥ ४६ ॥ दिति ! वह बालक बड़ा हो भगवद्भक्त,

उदारहृदय, प्रभावशाली और महान् प्रुषोका भी पुज्य

होगा। तथा प्रौढ़ भक्तिभावसे विशुद्ध और भावान्वित हए

अन्तःकरणमें श्रीभगवानुको स्थापित करके देहाभिमानको त्याग देगा ॥ ४७ ॥ वह विषयोंमें अनासक, शीलवान, गुणोंका भंडार तथा दूसरोंकी समृद्धिमें सुख और दःखमें दुःख माननेवाला होगा । उसका कोई शत्र न होगा, तथा

चन्द्रमा जैसे प्रीष्म ऋतुके तापको हर लेता है, वैसे ही वह संसारके शोकको शान्त करनेवाला होगा ॥ ४८ ॥ जो इस संसारके बाहर-भीतर सब ओर विराजमान हैं, अपने भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर मङ्गलविश्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मीरूप लावण्यमृति सलनाकी भी शोभा

बढ़ानेवाले हैं, तथा जिनका मुखमण्डल झिलमिलाते हुए

कुण्डलोंसे सुशोभित है—उन परम पवित्र कमलनयन श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रको प्रत्यक्ष दर्शन होगा ॥ ४९ ॥ **श्रीमैत्रेयजी कहते हैं**—विद्राजी ! दितिने जब स्ना

कि मेरा पौत्र भगवानुका भक्त होगा,तब उसे बड़ा आनन्द श्रीहरिके हाथसे मारे जायँगे, उसे और भी अधिक हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात् उत्साह हुआ ॥ ५० ॥

# पंद्रहवाँ अध्याय

#### जय-विजयको सनकादिका शाप

श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदरजी! दितिको अपने पुत्रोंसे देवताओंको कष्ट पहुँचनेकी आशङ्का थी, इसलिये उसने दूसरोंके तेजका नाश करनेवाले उस कश्यपजीके तेज (वीर्य) को सौ वर्षीतक अपने उदरमें ही रखा 🗈 र ॥ उस गर्भस्थ तेजसे ही लोकोंमें सूर्यादिका प्रकाश श्लीण होने लगा तथा इन्द्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गये। तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा कि सब दिशाओंमें अन्यकारके कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है॥ २॥

देवताओंने कहा-भगवन् ! काल आपकी ज्ञानशक्तिको कृष्टित नहीं कर सकता, इसलिये आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अन्धकारके विषयमें भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं ॥ ३ ॥ देवाधिदेव ! आप जगतके रचयिता और समस्त लोकपालोंके मुक्टमणि हैं। आप छोटे-बड़े सभी जीवोंका भाव जानते हैं ॥ ४ ॥ देव ! आप विज्ञानबलसम्पन्न है; आपने मायासे ही यह चतुर्मख रूप और रजोगण स्वीकार किया है; आपकी उत्पत्तिके वास्तविक कारणको कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं॥५॥ आपमें सम्पूर्ण भूवन स्थित हैं, कार्य-कारणरूप सारा प्रपञ्च आपका शरीर है; किन्तु वास्तवमें आप इससे परे है। जो समस्त जीबोके उत्पत्तिस्थान आपका अनन्य भावसे ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियोंका किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता; क्योंकि वे आपके कृपाकटाक्षसे कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इन्द्रिय और मनको जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक्ष्य हो जाता है॥ ६-७॥ रस्सोसे बेंधे हुए बैलोंकी भाँति आपकी वेदवाणीसे जकड़ी हुई सारो प्रजा आपकी अधीनतामें नियमपूर्वक कर्मानुष्टान करके आपको बॉल समर्पित

करती है। आप सबके नियन्ता मुख्य प्राण है, हम

आपको नमस्कार करते हैं ॥ ८ ॥ भूमन् ! इस अञ्चकारके कारण दिन-गतका विभाग अस्पष्ट हो जानेसे लोकोंके सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं; उनका करन्याण कीजिये और हम शरणागतोंकी ओर अपनी अपार दयादृष्टिसे निहारिये ॥ ९ ॥ देव ! आग जिस प्रकार इँधनमें पड़कर बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार कश्यपजीके वीर्यसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सारी दिशाओंको अन्धकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है ॥ १० ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—महाबाहो ! देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान् बह्याजी हँसे और उन्हें अपनी मधुर वाणीसे आर्नन्दत करते हुए कहने लगे ॥ ११ ॥ श्रीब्रह्माजीने कहा-देवताओ ! तुम्हारे पूर्वज, मेरे

मानसपुत्र सनकादि लोकोकी आसक्ति त्यागकर समस्त लोकोमें आकाशमार्गसे विचरा करते थे ॥ १२ ॥ एक बार वे भगवान् विष्णुके शुद्ध-सत्त्वमय सब लोकोंके शिरोभागमें स्थित, बैकुण्डधाममें जा पहुँचे ॥ १३ ॥ वहाँ सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्होंको होता है, जो अन्य सब प्रकारकी कामनाएँ छोड़कर. केवल भगवच्चरण-शरणकी प्राप्तिके लिये ही अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं॥१४॥ वहाँ वेदान्तर्प्रातपाद्य धर्ममूर्ति श्रीआदिनारायण हम अपने भक्तोंको सुख देनेके लिये शृद्धसत्वमय खरूप धारणकर हर समय विराजमान रहते हैं॥ १५॥ उस लोकमें नै:श्रेयस नामका एक वन है, जो मृतिमान् कैवल्य-सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकारको कामनाओंको पूर्ण करनेवाले वृक्षोंसे सुशोधित है, जो स्वयं हर समय छहीं ऋतुओंकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं ॥ १६ ॥

वहाँ विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके सहित अपने प्रभूकी पवित्र लीलाओंका गान करते रहते हैं,

जो लोगोंकी सम्पूर्ण पापराशिको भरम कर देनेवाली हैं। उस समय सरोवरोमें खिली हुई मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवी लताको सुमधुर गन्ध उनके चितको अपनी ओर खींचना चाहती है; परन्तु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते वरं उस गन्धको उडाकर लानेवाले वायुको ही य्रा-भला कहते हैं॥ १७॥ जिस समय भ्रमरराज ऊँचे स्वरसे गुंजार करते हुए मानो हरिकथाका गान करते हैं, उँस समय थोड़ी देरके लिये कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तीते, तीतर और भोरॉका कोलाहल बंद हो जाता है---मानो वे भी उस कीर्तनानन्दमें बेस्ध हैं। जाते हैं ॥ १८ ॥ श्रीहरि तुलसीसे अपने श्रीविग्रहको सेंजाते है और तुलसोको गन्यका हो अधिक आदर करते हैं—यह देखकर वहकि मन्दार, कुन्द, कुरवक (तिलकबुक्ष), उत्पल (ग्रिजिमें खिलनेवाले कमल), चम्पक, अर्ण, पूनाग, नामकेसर, वकुल (भौलसिरी), अंग्वुज (दिनमें खिलनेवाले कमल) और पारिजात आदि पुष्प सुगन्धयुक्त होनेपर भी तुलसीका ही तप अधिक मानते हैं ॥ १९ ॥ वह लोक वैदुर्य, मस्कत-मणि (पन्ने) और सुवर्णके विमानोंसे भरा हुआ है। ये सव किसी कर्मफलसे नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरिके पादपद्मीकी वन्दना करनेसे ही प्राप्त होते हैं। उन विमानोपर चढ़े हुए कृष्णप्राण भगकद्वकोंके चित्तोंमें

नेहीं उत्पन्न कर सकती ॥ २० ॥ परम सौन्दर्यशालिनी लक्ष्मोजी, जिनको कृपा प्राप्त करनेके लिये देवगण भी यताशील रहते हैं, श्रीहरिके

बेंड़े-बड़े नितम्बोंवाली सुमुखी सुन्दरियों भी अपनी

मेंन्द मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे कामविकार

भेषनमें चञ्चलतारूप दोषको त्यागकर रहती हैं। जिस संमय अपने चरण-कमलोंके नृप्रोंकी झनकार करती हुई वे अपना लीलाकमल घुमाती हैं, उस समय इस कनकभवनकी सर्फाटकमय दीवारोमें उनका प्रतिविम्ब पंडनेसे ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों।। २१ ॥ प्यारे देवताओ ! जिस समय दासियोंको

साथ लिये वे अपने क्रांडावनमें तुलसोदलद्वारा

भगवानुका पूजन करती हैं, तब वहकि निर्मल जलसे

भरे हुए सरोबरोंमें, जिनमें मूँगेके घाट बने हुए हैं,

अपना सुन्दर अलकावली और उन्नत नासिकासे सुशोभित मुखार्यवन्द देखकर 'यह भगवानुका चुम्बन किया हुआ है' यों जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली

समझती हैं॥ २२ ॥ जो लोग भगवानुकी पापापहारिणी लीलाकथाओंको छोडकर बृद्धिको नष्ट करनेवाली

अर्थ-कामसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथाएँ सुनते हैं, वे उस वैकण्डलोकमें नहीं जा सकते। हाय ! जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातोंको सुनते हैं, तब ये उनके पण्योंको नष्टकर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकोंमें डाल देती

हैं ॥ २३ ॥ अहा ! इस मनुष्ययोनिकी बड़ी महिमा है, हम देवताखोग भी इसकी चाह करते हैं। इसीमें तत्त्वज्ञान और धर्मको भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवानुकी आराधना नहीं करते, वे वास्तवमें उनकी

सर्वत्र फैली हुई मायासे ही मोहित हैं॥ २४॥ देवाधिदेव

श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपसमें प्रभुके सुयशकी चर्चा चलनेपर अनुरागजन्य विद्वलतावश जिनके नेत्रीसे अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है और जिनके-से शील खभावकी हमलोग भी इच्छा करते हैं—वे परमभागवत ही हमारे लोकोंसे ऊपर उस वैकुण्डधाममें जाते हैं ॥ २५ ॥ जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्रीहरिके निवासस्थान, सम्पूर्ण लोकीक वन्दनीय और श्रेष्ठ देवताओंके विचित्र विमानीसे विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुण्डधाममें अपने योगबलसे पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ ॥ २६ ॥

उपेक्षा करते हुए वैकुण्ठधामको छः ड्योदियाँ पार करके जब वे सातवींपर पहुँचे, तय वहाँ उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आयुवाले देवश्रेष्ट दिखलायी दिये—जो कानुबंद, कुण्डल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणोंसे अलङ्कृत थे॥२७॥ उनकी चार श्यामल भुजाओंक बाँचमें मतवाले मधुकरोंसे गुज़ायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाँकी भाँहें, फड़कते हुए नासिकारका और अरुण नयनीक कारण उनके चेहरेपर कुछ क्षोभके-से चिह्न दिखायी

भगवदृर्शनकी लालसासे अन्य दर्शनीय सामग्रोकी

दे रहे थे ॥ २८ ॥ उनके इस प्रकार देखते रहनेपर भी वे मृतिगण उनसे बिना कुछ पृछताछ किये, जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ोंसे युक्त पहली छः डवाँदी लाँपकर आये ये, उसी प्रकार उनके द्वारमें भी घुस गये। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निःशङ्क होकर सर्वत्र बिना किसी रोक-टोकके विचरते थे॥ २९॥ वे चारों कुमार पूर्ण तत्त्वज्ञ थे तथा ब्रह्माकी सृष्टिमें आयुमें सबसे बड़े होनेपर भी देखनेमें पाँच वर्षके बालकों-से जान पड़ते थे और दिगम्बर-कृतिसे (नंग-धड़ंग) रहते थे। उन्हें इस प्रकार निःसङ्कोचरूपसे भीतर जाते देख उन द्वारपालीन भगवानुके शील-स्वभावके विपरीत सनकादिके तेजकी हॅसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहारके योग्य नहीं थे॥३०॥ जब उन द्वारपालीने वैकुण्ठवासी देवताओंके सामने पूजाके सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारोंको इस प्रकार रोका, तब अपने त्रियतम प्रभुके दर्शनोमें विघ्न पड़नेके कारण उनके नेत्र सहसा कुछ-कुछ क्रोधसे लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३१ ॥

**पुनियाँने कहा**—अरे द्वारपालो ! जो लोग भगवानुकी पहती सेवाके प्रभावसे इस लोकको प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवानके समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्होंमिसे हो, किन्तु तुम्हारे स्वभावमें यह विषमता क्यों है ? भगवान् तो परम शान्तस्वभाव हैं, उनका किसीसे विरोध भी नहीं है; फिर यहाँ ऐसा कौन हैं, जिसपर शङ्का की जा सके ? तुम स्वयं कपटी हो, इसीसे अपने ही समान दूसरोपर शङ्का करते हो ॥ ३२ ॥ भगवानुके उदरमें यह सारा ब्रह्माण्ड स्थित है: इसलिये यहाँ रहनेवाले ज्ञानीजन सर्वात्मा श्रीहरिसे अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाशमें घटाकाशकी भाँति उनमें अपना अन्तर्भाव देखते हैं। तुम तो देव-रूपधारी हो; फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवान्के साथ कुछ घेदपावके कारण होनेवाले भयको कल्पना कर ली॥ ३३॥ तुम हो तो इन भगवान् बैकुण्डनाथके पार्षद, किन्तु तुम्हारी बुद्धि बहुत मन्द है। अतएव तुम्हारा कल्याण करनेके लिये हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका विचार करते हैं। तुम अपनी भेदबृद्धिके दोषसे इस वैकण्ठलोकसे निकलकर

उन पापमय योनियोमें जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ—प्राणियोंके ये तीन शत्रु निवास हैं ।। इह ।। है

सनकादिके ये कठोर वचन सनकर और ब्राह्मणेकि शापको किसी भी प्रकारके शस्त्रसमृहसे निवारण होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अत्यन्त दीनभावसे उनके चरण पकड़कर पथ्वीपर लोट गये। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी बाह्मणोंसे बहुत हरते हैं ॥ ३५%। फिर उन्होंने अस्यन्त आतुर होकर कहा- 'भगवन् ! हम अवश्य अपराधी हैं; अतः आपने हमें जो दण्ड दिया है, वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिये। हमते भगवानुका अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञाका उल्लङ्कन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है, यह आपके दिये हुए दण्डसे सर्वया धुल जायगा। किन्तु इपारी इस दुर्दशाका विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा-सा भी अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीज़िहे कि जिससे उन अधमाधम योनियोंमें जानेपर भी हुमुं भगवत्स्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह न प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ इधर जब साधुजनेकि हृदयधन भगवान्

कमलनाभको मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालीन सनकादि साधओंका अनादर किया है, तब वे लक्ष्मीजीके सहित अपने उन्हीं श्रीचरणोंसे चलकर हो, वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी दूँदते रहते हैं—सहजमें पाते नहीं, ॥ ३७ ॥ सनकादिने देखा कि उनकी समाधिके विषय श्रीवैकुण्डनाथ स्वयं उनके नेत्रगोचर होकर पधारे 🐔 उनके साथ-साथ पार्षदगण छत्र-चानग्रदि लिये चल रहे हैं तथा प्रभुके दोनों ओर राजहंसके पंखोंके समान दो क्षेत चैंवर डुलाये जा रहे हैं। उनकी शीतल वायुसे उनके श्वेत छत्रमें लगी हुई मोतियोंकी झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चन्द्रभाकी किरणोंसे अमृतकी बुँदें झर रही हों ॥ ३८ ॥ प्रभु समस्त सदगुणेकि आश्रय हैं, उनकी सौम्य मुखमुद्राको देखकर जान पड़ता था मानो वे संपीपर अनवरत कृपासुधाकी वर्षा कर रहे हैं। अपनी खेहमयी चितवनसे वे भक्तोंका हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल स्थाम वक्षःस्थलपर स्वर्णरेखाके रूपमे जो साक्षात् लक्ष्मी विराजमान थीं, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोकोके चुडामणि वैकुण्डचामको सुशोभित

कर रहे थे॥ ३९॥ उनके पीताम्बरमण्डित विशाल और नयनानन्दकी वृद्धि करनेवाला पुरुषरूप प्रकट नितम्बोपर ज़िलमिलाती हुई करधनी और गलेमें भ्रमरोंसे करते हैं॥ ४५॥

मुखरित वनमाला विराज रही थी; तथा वे कलाइयोंमें सुन्दर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़जीके कंधेपर रख इस्टेसे कारकरा गया गया महे है ॥ ४० ॥ उनके आग्रेस

दूसरेसे कमलका पुष्प घुमा रहे थे ॥ ४० ॥ उनके अमोल कपोल बिजलीकी प्रभाको भी लजानेवाले मकराकृत

कुँण्डलोंकी शोभा बढ़ा रहे थे, उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुन्दर मुख था, सिरपर मणिमय मुकुट

विराजमान था तथा चारों भुजाओंक बीच महामूल्यवान् मनोहर हारकी और गलेमें कौस्तुममणिकी अपूर्व शोभा

थी ॥ ४१ ॥ भगवान्का श्रीविग्रह बहा ही सौन्दर्यशाली थी । उसे देखकर भक्तोंके मनमें ऐसा वितर्क होता था कि

इसके सामने लक्ष्मीजीका सीन्दर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्माजी कहते हैं—देवताओ ! इस प्रकार

मेरे, महादेवजीके और तुम्हारे लिये परम सुन्दर विग्रह धारण करनेवाले श्रीहरिको देखकर सनकादि

मुनीक्षरोंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अञ्चत छविको निहारते-निहारते उनके नेत्र तृप्त

नहीं होते थे ॥४२॥

ा सनकादि मुनीश्वर निरन्तर ब्रह्मानन्दमें निमम्ब रहा करते थे। किन्तु जिस समय भगवान् कमलनयनके चरणारविष्टमकरन्दसे मिली हुई तुलसीमञ्जरीके गत्थसे सुँवासित वायुने नासिकारन्धीके द्वारा उनके अन्तःकरणमें बंबेश किया, उस समय वे अपने शरीरको सँमाल न सके

और उस दिव्य गन्धने उनके मनमें भी खलबली पैदा कर दीं ॥ ४३ ॥ भगवान्का मुख नील कमलके समान था,

अति सुन्दर अधर और कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उसकी झाँकी करके वे कृतकृत्य हो गये। और फिर पदारागके समान

लील-लाल नखोंसे सुशोधित उनके चरणकमल देखकर वें उन्होंका ध्यान करने लगे॥ ४४॥ इसके पश्चात् वे मनिगण अन्य साधनोंसे सिद्ध न होनेवाली, स्वाधाविक

मुनिगण अन्य साधनास सिद्ध न हनिवाला, स्वाधावक अष्टरिसिद्धवासे सम्पन्न श्रीहरिकी स्तुति करने लगे—जो जोगणार्वसम्बद्धाः

अष्टासाङ्ग्यास सम्पन्न आहारका स्तुति करने लग-—जा योगमार्गद्वारा मोक्षपदकी खोज करनेवाले पुरुषोंके लिये उनके ध्यानका विषय, अत्यन्त आदरणीय सनकादि मुनियोने कहा—अनन्त ! यद्यपि आप अन्तर्यामीरूपसे दुष्टचित्त पुरुषेकि इदयमें भी स्थित रहते

条件表示网络表示的表示方式表示方式表示表示的表示的表示的

अन्तर्यामीरूपसे दुष्टचित्त पुरुषाक हृदयम भा स्थत रहत हैं, तथापि उनको दृष्टिसे ओझल हो रहते हैं । किन्तु आज हमारे नेत्रोंकि सामने तो आप साक्षात् विराजमान हैं ।

प्रभी ! जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मजीने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवणरन्धोंद्वारा हमारी बुद्धिमें तो आप आ जिसजे थे; किन्तु प्रत्यक्ष दर्शनका महान् सौमाग्य तो हमें आज ही

प्राप्त हुआ है ॥ ४६ ॥ भगवन् ! हम आपको साक्षात् परमात्मतत्त्व ही जानते हैं । इस समय आप अपने विशुद्ध

सत्त्वमय विग्रहसे अपने इन भक्तोंको आनन्दित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण-साकार मूर्तिको एग और

अहङ्कारसे मुक्त मुनिजन आपकी कृपादृष्टिसे प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा अपने हृदयमें उपलब्ध करते हैं॥४७॥ प्रापो ! आपका सुयश अत्यन्त कीर्तनीय और सांसारिक दुःखोंकी निवृत्ति करनेवाला है। आपके

चरणोंकी शरणमें रहनेवाले जो महाभाग आपकी कथाओंके रसिक हैं, वे आपके आत्यन्तिक प्रसाद मोक्षपदको भी कुछ अधिक नहीं गिनते; फिर जिन्हें आपकी जरा-सी टेढी भाँह ही भयभीत कर देती है, उन

इन्द्रपद आदि अन्य भोगोंके विषयमें तो कहना ही क्या है ॥४८ ॥ भगवन् ! यदि हमारा चित्त भौरेकी तरह आपके चरण-कमलोंमें ही रमण करता रहे, हमारी वाणी

तुलसीके समान आपके चरण-सम्बन्धसे ही सुशोधित हो और हमारे कान आपकी सुयश-सुधासे परिपूर्ण रहे तो अपने पापोंके कारण घले ही हमारा जन्म नरकादि

योनियोंमें हो जाय—इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है॥ ४९॥ वियुलकीर्ति प्रभी ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेप्रोंको यहा

ही सुख मिला है; विषयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोके लिये इसका दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है। आप साक्षात् भगवान् हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं॥ ५०॥

### सोलहवाँ अध्याय

जय-विजयका वैकुण्डसे पतन

श्रीब्रह्माजीने कहा—देवगण! जब योगनिष्ट सनकादि मुनियाँने इस प्रकार स्तुति की, वैकुण्ड-निवास श्रीहरिने उनकी प्रशंसा करते हुए यह **कडा !! १ !!** 

श्रीभगवान्ने कहा -- मृनिगण । ये जय-विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवा न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है ॥ २ ॥ आपलोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं; अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करनेके कारण आपने इन्हें जो दण्ड दिया है, वह मुझे भी अभिमत है ॥ ३ ॥ ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं; मेरे अनुचरीके द्वारा आपलोगोंका जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हैं। इसलिये मैं आएलोगोंसे प्रसन्नताको भिक्षा माँगता है ॥ ४ ॥ सेक्कोंके अपराध करनेपर संसार उनके स्थामीका ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्तिको इस प्रकार दृषित कर देता है, जैसे त्वचाको चर्मरोग ॥ ५ ॥ मेरी निर्मल सुयश-सुधामें मोता लगानेसे चाण्डालपर्यन्त सारा जगत् तूरंत पवित्र हो जाता है, इसीलिये मैं 'विकुण्ठ' कहलाता हैं। किन्तु यह पवित्र कीर्ति मुझे आपलोगोसे ही प्राप्त हुई है। इसलिये जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही क्यों न हो—मैं उसे तुरन्त काट डालुँगा॥६॥ आपलोगोंकी सेवा करनेसे ही मेरी चरण-रजको ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापोंको तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसा सुन्दर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहनेपर भी लक्ष्मीजी मुझे एक क्षणके लिये भी नहीं छोडतीं-यद्यपि इन्होंके लेशमात्र कृपाकटाक्षके लिये अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके नियमों एवं व्रतींका पालन करते हैं ॥ ७ ॥ जो अपने सम्पूर्ण कर्मफल मुझे अर्पणकर सदा सन्तृष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण प्रास-प्रासपर तृप्त होते हुए श्रीसे तर तरह-तरहके पकवानोंका जब भोजन करते हैं, तब उनके मुखसे मै जैसा तुप्त होता है वैसा यज्ञमें अग्निरूप मुखसे यजपानकी दी हुई आहतियोंको ग्रहण करके नहीं होता ॥ ८ ॥ योगमायाका अखण्ड और असीम ऐश्वर्य मेरे

अधीन है तथा मेरी चरणोदकरूपिणी मङ्गाजी चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले भगवान् शङ्करके सहित समस्त लोकोंको पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनको पवित्र चरण-रजको अपने मुक्टपरे धारण करता हैं, उन ब्राह्मणेकि कर्मको कौन नहीं सहमें करेगा ॥ ९ ॥ ब्राह्मण, दुध देनेवाली गीएँ और अनाध प्राणी--ये मेरे ही शरीर हैं। पापोंके द्वारा विवेकदृष्टि नष्ट हो जानेके कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराजके गुध-जैसे दूत-जी सर्पके समान क्रोधी हैं- अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी चोंचोंसे नोचते हैं॥१०॥ ब्राह्मण तिरस्कारपूर्वक कटभाषण भी करे, तो भी जो उसमें मेरी भावना करकें प्रसन्नवित्तसे तथा अमृतमरी मुसकानसे युक्त मुखकमलसे उसका आदर करते हैं तथा जैसे रूठे हुए पिताको पुत्र और आपलोगोंको मैं मनाता है, उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनोंसे प्रार्थना करते हुए उन्हें शान्त करते हैं, वे मुझे अपने वशमें कर लेते हैं ॥ ११ ॥ मेरे इन सेक्कीने मेरां अभिप्राय न समझकर ही आफ्लोगोंका अपमान किया है। इसलिये मेरे अनुरोधसे आप केवल इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह निर्वासनकाल शोध हो समाप्त हो जाय, ये अपने अपराधके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आयें॥ १२॥

श्रीक्रह्माजी कहते हैं—देवताओ ! सनकादि मूर्नि क्रोधरूप सर्पसे इसे हुए थे, तो भी उनका चित्तें अन्तःकरणको प्रकाशित करनेवाली भगवानुको मन्त्रमयी सुमध्र वाणी स्नते-स्नते तप्त नहीं हुआ।। १३ म भगवानुकी उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरोंवाली थी; किन्तु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारवुक्त, दुर्विज्ञेय और गम्भीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करनेपर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते है।। १४॥ भगवानुको इस अव्हत उदारताको देखकर वे बहुत आनन्दित हुए और उनका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो गया । फिर योगमायाके प्रभावसे अपने परम ऐश्चर्यका प्रभाव प्रकट करनेवाले प्रभूसे वे हाथ

जोडकर कहने लगे॥ १५॥

मुनियोने कहा — स्वप्रकाश भगवन् ! आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि 'यह आपने मुझपर बड़ा अनुप्रह किया' सो इससे आपका क्या अभिप्राय है-यह हम नहीं जान सके हैं ॥ १६ ॥ प्रभो ! आप ब्राह्मणेंके परम हितकारी हैं: इससे लोक-शिक्षाके लिये आप भले ही ऐसा मानें कि बाह्मण मेरे आराध्यदेव हैं। वस्तृतः तो हाह्मण तथा देवताओंके भी देवता हह्मादिके भी आप ही आत्मा और आराष्यदेव हैं॥ १७॥ सनातनधर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारोद्वारा समय-समयपर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकारस्वरूप क्राप ही धर्मके परम गुह्य रहस्य हैं---यह शास्त्रोंका मत है ॥ १८ ॥ आपकी कृपासे निवृत्तिपरायण योगीजन सहजमें ही मृत्युरूप संसार-सागरसे पार हो जाते हैं; फिर भला, दूसरा कोई आपपर क्या कृपा कर सकता है॥ १९॥ भगवन्! दूसरे अर्थाधीं जन जिनकी बरण-रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण करते हैं. वे लक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवामें लगी रहती हैं; सो ऐसा बान पड़ता है कि भाग्यवान् भक्तजन आपके चरणोंपर जो तुतन तुलसीकी मालाएँ अर्पण करते हैं; उनपर गुंजार करते हुए भौग्रेंके समान वे भी आपके पादपदाँको ही अपना निवासस्थान बनाना चाहती हैं ॥ २० ॥ किन्तु अपने पुषित्र चरित्रोंसे निरन्तर सेवामें तत्पर रहनेवाली उन लक्ष्मीजीका भी आप विशेष आदर नहीं करते, आप तो अपने भक्तोंसे हो विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही सम्पूर्ण भजनीय गुणोंके आश्रय हैं; क्या जहाँ-तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणोंके चरणोंमें लगनेसे पवित्र हुई मार्गकी धूलि और श्रीवत्सका चिद्र आपको पवित्र कर सकते हैं ? क्या इनसे आपको शोधा बढ सकती है ? ॥ २१ ॥ भगवन् ! आप साक्षात् धर्मस्वरूप हैं। आप

सत्यादि तीनों युगोमें प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते है तथा ब्राह्मण और देखताओंके लिये तप, शौच और दया--अपने इन तीन चरणोंसे इस चराचर जगत्की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शृद्धसत्त्वमयी वरदायिनी मृर्तिसे हमारे धर्मविरोधी रजोगुण-तमोगुणको दूर कर दीजिये ॥ २२ ॥ देव ! यह ब्राह्मणकुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात् धर्मरूप होकर भी

आप सुमधुर बाणी और पूजनादिके द्वारा इस उतम कुलकी रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जाय; क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ प्रयोक आचरणको ही प्रमाणरूपसे ग्रहण करता है ॥ २३ ॥ प्रभो ! आप सत्त्वगुणको खान है और सभी जीवोंका कल्याण करनेके लिये उत्स्क हैं। इसीसे आप अपनी शक्तिरूप राजा आदिके द्वारा धर्मके शत्रुओंका संहार करते हैं: क्योंकि वेदमार्गका उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत्प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणोंक प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती; यह तो आपकी लीलामात्र है ॥ २४ ॥ सर्वेश्वर ! इन द्वारपालोको आप जैसा उचित समझे वैसा दण्ड दें, अथवा पुरस्काररूपमें इनकी वृत्ति बढा दें---हम निष्कपटभावसे सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरोंको शाप दिया है, इसके लिये हमोंको उचित दण्ड दें। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है ॥ २५॥

श्रीभगवान्ने कहा-मृतिगण ! आपने इन्हें जो शाप दिया है-सच जानिये, वह भेरी ही प्रेरणासे हुआ है। अब ये शीव ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेशसे बढ़ी हुई एकामताके कारण सुदृढ़ योगसम्पन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आयेंगे॥ २६॥ श्रीब्रह्माजी कहते हैं--तदनसर उन मुनीश्वरीने

नयनाभिराम भगवान विष्ण और उनके स्वयंप्रकाश वैकण्ठ-धामके दर्शन करके प्रभक्ती परिक्रमा की और उन्हें प्रणामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगवानुके ऐक्षर्यका वर्णन करते हुए प्रमृदित हो वहाँसे लौट गये ॥ २७-२८ ॥ फिर भगवानने अपने अनुचरोंसे कहा, 'जाओ, मनमें किसी प्रकारका भय मत करो; तुन्तारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता; क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है ॥ २९ ॥ एक बार जब मैं योगनिद्रामें स्थित हो गया था, तब तुमने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको रोका था। उस समय उन्होंने कुद्ध होकर पहले ही तुन्हें यह शाप दे दिया था॥ ३०॥ अब दैत्ययोनिमें मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहनेसे तुन्हें जो एकावता होगी, उससे तुम इस विप्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और

फिर थोड़े ही समयमें मेरे पास लौट आओगे'॥ ३१ ॥ द्वारपालोंको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवानने विमानोंको श्रेणियोंसे सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न धाममें प्रवेश किया॥३२॥ वे देवश्रेष्ठ जय-विजय तो ब्रह्मशापके कारण उस अलङ्कनीय भगवद्धाममें ही श्रीहीन हो गये तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया॥ ३३॥ पुत्रो ! फिर अब वे वैकृण्ठलोकसे गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानोपर बैठे हुए वैकुण्डवासियोंमें महान् हाहाकार मच गया ॥ ३४ ॥ इस समय दितिके गर्भमें स्थित जो

कश्यपजीका उप तेज हैं, उसमें भगवानके उन पार्षदप्रवरेनि ही प्रवेश किया है ॥ ३५ ॥ उन दोनों असुरेकि तेजसे हो तुम सबका तेज फोका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं ॥ ३६ ॥ जो आदिपुरुष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लक्के कारण हैं, जिनकी योगमायाको बडे-बडे योगिजन भी बडी कठिनतासे पर कर पाते हैं—ये सत्त्वादि तीनों गुणोंके नियन्ता श्रीहरि ही हमारा कत्याण करेंगे। अब इस विषयमें हमारे विशेष विचार करनेसे क्या लाभ हो सकता है ॥ ३७ ॥

# सत्रहवाँ अध्याय

#### हिरण्यकलिपु और हिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षकी दिग्किय

श्रीमैत्रेक्जीने कहा-विदुरजी ! ब्रह्माजीके कहनेसे अन्यकारका कारण जानकर देवताओंकी शङ्का निवृत्त हो गयी और फिर वे सब स्वर्गलोकको लीट आये॥ १ ॥

इधर दितिको अपने पतिदेवके कथनानुसार पूत्रोंकी ओरसे उपद्रवादिकी आश्रहुः बनी रहती थी। इसलिये जब पूरे सौ वर्ष बीत गये, तब उस साध्वीने दो यंगज (जुड़वे) पुत्र उत्पन्न किये॥२॥ उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें अनेकों उत्पात होने लगे-जिनसे लोग अत्यन्त भयभीत हो गये॥ ३॥ जहाँ-तहाँ पृथ्वी और पर्वत काँपने लगे, सब दिशाओंमें दाह होने लगा। जगह-जगह उल्कापात होने लगा. बिजलियाँ गिरने लगों और आकाशमें अनिष्टसूचक धूमकेतु (पुच्छल तारे) दिखायी देने लगे॥४॥ बार-बार सायै-सायै करती और बड़े-बड़े वृक्षोंको उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहा वायू चलने लगी। उस समय आँधी उसकी सेना और उड़ती हुई भूल ध्वजाके समान जान पड़ती थी॥ ५॥ बिजली जोर-जोरसे चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओंने ऐसा सचन रूप धारण किया कि सूर्य, चन्द्र आदि प्रहोंके लुप्त हो जानेसे आकाशमें गहरा अधेरा छ। गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखायी न देता था॥६॥ समुद्र दुखी मनुष्यकी मॉर्ति

कोलाहल करने लगा, उसमें ऊँची-ऊँची तरंगें उठनें लगीं और उसके भीतर रहनेवाले जीवोंमें बड़ी हलचल मच गयी। नदियों तथा अन्य जलाशयोंमें भी यडी खलबली मच गयी और उनके कमल सुख गये॥ ७॥ सुर्य और चन्द्रमा बार-बार प्रसे जाने लगे तथा उनकें चारों ओर अमङ्गलसुचक मण्डल बैठने लगे। बिनां बादलोंके ही गरजनेका शब्द होने लगा तथा गुफाओंमेंसे रथकी घरघराइटका-सा शब्द निकलने लगा॥८॥ गौंबोमें गीदड़ और उल्लुओंके भयानक शब्दके साथे ही सियारियाँ मुखसे दहकती हुई आग उगलकर बड़ी अमङ्गल शब्द करने लगीं॥९॥ जहाँ-तहाँ कृते अपनी गरदन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोनेके समान भाँति-भाँतिके शब्द करने लगे॥ १०॥ विदरजी ! इंड-के-इंड गधे अपने कटोर खुरोंसे पृथ्वी खोदते और रेंकनेका सब्द करते मतवाले होकर, इधर-उधर दौड़ने लगे॥ ११॥ पक्षी गधीके शब्दसे, डरकर रोते-चिल्लाने अपने घोंसलोंसे उड़ने लगे। अपनी ख़िरकोंमें बैधे हुए और वनमें चरते हुए गाय-बैल आदि पशु हरके मारे मल-मूत्र त्यागने लगे॥ १२ ॥ गीएँ ऐसी डर गयीँ कि दुष्टनेपर उनके थनोंसे खून निकलने लगा, बादल पीबकी वर्षा करने

लगे, देवपूर्तियोंकी आंखोंसे आँस् बहने लगे और

आँघीके बिना ही वृक्ष उखड़-उखड़कर गिरने लगे ।। १३ ॥ शनि, राह अदि क्रुर ग्रह प्रथल होकर चन्द्र, बुहस्पति आदि सौम्य प्रहो तथा बहुत-से नक्षत्रोंको लाँयकर बक्रगतिसे चलने लगे तथा आपसमें युद्ध करने लगे॥ १४॥ ऐसे ही और भी अनेकों भयद्भर उत्पात देखकर सनकादिके सिवा और सब जीव भंयभीत हो गये तथा उन उत्पातीका मर्भ न जाननेके कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसारका प्रलय होनेवाला है ॥ १५ ॥

वे दोनों आदिदैस्य जन्मके अनन्तर शीघ्र ही अपने

फौलादके समान कठोर शरीरोंसे बढ़कर महान् पर्वतीके सदश हो गये तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया॥ १६ ॥ वे इतने ऊँचे थे कि उनके सुवर्णमय मुक्टोंका अग्रभाग स्वर्गको स्पर्श करता था और उनके र्विशाल शरीरोसे सारी दिशाएँ आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भूजाओंमें सीनेके बाजुबंद वमचमा रहे थे। पृथ्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते थे, उससे भुकम्प होने लगता था और जब वे खड़े होते थे, तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करघनीसे सुश्वेभित कमर भूपने प्रकाशसे सूर्यको भी मात करती थी॥ १७॥ वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यपजीने उनका नामकरण किया। उनमेंसे जो उनके वीर्यसे दितिके गर्यमें पहले ह्यापित हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिप रखा और जो द्वितिके उदरसे पहले निकला, वह हिरण्याक्षके नामसे बिख्यात हुआ॥ १८॥

हिरण्यकशिषु ब्रह्माजीके बरसे मृत्युभयसे मुक्त हो जानेके कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी मुजाओंके बलसे लोकपालेकि सहित तीनों लोकोंको अपने बशमें कर लिया॥ १९॥ वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्षको बहुत चाहता था और वह भी सटा अपने बंड़े भाईका प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथमें गदा लिये युद्धका अवसर दूँढता हुआ स्वर्गलोकमें जा पहुँचा॥ २०॥ उसका वेग बडा असहा था। उसके पैरोमें सोनेके नृप्रोंकी झनकार हो रही थी,

गलेमें विजयसूचक माला धारण की हुई थी और कंधेपर

विशाल गदा रखी हुई थी॥ २१॥ उसके मनोबल,

शारीरिक बल तथा ब्रह्माजीके बरने उसे मतवाला कर

रखा था; इसलिये वह सर्वथा निरङ्क्श और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डरके मारे वैसे ही जहाँ-तहाँ छिप गये, जैसे गरुड़के डरसे साँप छिप जाते हैं ॥ २२ ॥ जब दैत्यराज हिरण्याक्षने देखा कि भेरे तेजके सामने बड़े-बड़े गर्वोले इन्द्रादि देवता भी छिप गये है, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार-बार भयङ्कर गर्जना करने लगा ॥ २३ ॥ फिर वह महाबली दैत्य वहाँसे लौटकर जलक्रीड़ा करनेके लिये मतवाले हाथीके समान गहरे समुद्रमे घुस गया, जिसमें लहरोंकी बड़ी भयद्भर गर्जना हो रही थी॥ २४॥ ज्यों ही उसने समुद्रमें पैर रखा कि इस्के मारे वरुणके सैनिक जलवर जीव हकबका गये और किसी प्रकारकी छेड़छाड़ न करनेपर भी वे उसकी धाकसे ही घबराकर बहुत दूर भाग गये ॥ २५ ॥ महाबली

हिरण्याक्ष अनेक वर्षातक समुद्रमें ही घूमता और सामने

किसी प्रतिपक्षीको न पाकर बार-बार वायुवेगसे उठी हुई उसकी प्रचण्ड तस्ट्रोंपर ही अपनी लोहमयी गदाको आजमाता रहा। इस प्रकार घूपते-घूपते वह वरुणकी राजधानी विभावरोपुरीमें जा पहेंचा॥ २६॥ वहाँ पाताललोकके खामो, जलचरोंके अधिपति वरुणजीको देखकर उसने उनकी हैंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यकी भाँति प्रणाप किया और कुछ मुसकराते हुए व्यङ्गसे कहा—'महाराज ! मुझे युद्धकी भिक्षा दीजिये ॥ २७ ॥ प्रभो ! आप तो लोकपालक, राजा और बडे कीर्तिशाली. है। जो लोग अपनेको बाँका बीर समझते थे, उनके वीर्यमदको भी आप चुर्ण कर चुके है और पहले एक बार आपने संसारके समस्त दैत्य-दानवाँको जीतकर एजस्य-यज्ञ भी किया था ॥ २८॥ उस मदोन्पत्त शत्रुके इस प्रकार बहुत उपहास करनेसे भगवान वरणको क्रोध तो बहुत आया, कित्

अपने बृद्धिवलसे वे उसे पी गये और बदलेमें उससे कहने लगे—'माई ! हमें तो अब युद्धादिका कोई चाव नहीं रह गया है ॥ २९ ॥ भगवान् पुराणपुरुषके सिवा हमें और कोई ऐसा दोखता भी नहीं, जो तुम-जैसे रणकुशल वीरको युद्धमें सन्तुष्ट कर सके। दैत्यराज ! तुम उन्हींके पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम-जैसे बीर उन्होंका गुणगान किया करते है ॥ ३० ॥ वे बड़े बीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जायगी और तुम कृतोंसे घरकर वीरशय्यापर शयन करनेके लिये अनेक प्रकारके रूप धारण किया करोगे । वे तम-जैसे दृष्टोंको मारने और सत्पृरुषोपर कृपा करते हैं ॥ ३१ ॥

## अठारहवाँ अध्याय

हिरण्यासके साथ वराहभगवानका युद्ध

श्रीमैत्रेयजीने कहा —तात ! यरुणजीकी यह बात सुनकर वह मदोन्मत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथनपर कि 'तू उनके हाथसे मारा आयगा' कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारदजीसे श्रीहरिका पता लगाकर रसातलमें पहुंच गया॥ १॥ वहां उसने विश्वविजयी वराहभगवान्को अपनी दाढ़ोंको नोकपर पृथ्वीको ऊपरकी ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल-लाल चमकीले नेत्रोंसे उसके तेजको हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हैस पड़ा और बोला, 'अरे ! यह जंगली पशु यहाँ जलमें कहाँसे आया' ॥ २ ॥ फिर वराहजीसे कहा, 'ओर नासमझ ! इधर आ, इस पृथ्वीको छोड़ दे: इसे विश्वविधाता ब्रह्माजीने हम रसातलवासियोंके हवाले कर दिया है। रे सुकररूपधारी सुराधम । मेरे देखते-देखते तु इसे लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकता॥३॥ तु मायासे लुक-ख्रिपकर ही दैत्योंको जीत लेता और मार डालवा है। क्या इसीसे हमारे शत्रुओंने हमारा नाश करानेके लिये तुझे पाला है ? मृद । तेरा बल तो योगमाया ही है; और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोडे ही है। आज तुझे समाप्तकर मैं अपने बन्धुओंका शोक दूर करूँगा॥ ४॥ जब मेरे हाथसे छूटी हुई गदाके प्रहारसे सिर फट जानेके कारण तु मर जायगा, तब तेरी आराधना करनेवाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षोंकी भाँति स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे'॥ ५॥

हिरण्याक्ष भगवानुको दर्वचन-बाणोंसे छेदे जा रहा था; परन्तु उन्होंने दाँतकी नोकपर स्थित पृथ्वीको भयभीत देखकर वह चीट सह ली तथा जलसे उसी प्रकार बाहर निकल आये. जैसे प्राहको चोट खाकर हथिनोसहित गजराज ॥ ६ ॥ जब उसकी चुनौतीका कोई उत्तर न देकर वे जलसे बाहर आने लगे, तब ब्राह जैसे गजका पीछा

करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दादांबाले उस दैत्यने उनका पीछा किया तथा वज्रके समान कड़ककर वह कहने लगा, 'तुझे भागनेमें लज्जा नहीं आती ? सच है, असत् पुरुषोंके लिये कौन-सा काम न करने योग्य है ?'॥७॥

भगवान्ने पृथ्वीको ले जाकर जलके ऊपर व्यवहार-योग्य स्थानमें स्थित का दिया और उसमें अपनी आधारशक्तिका सञ्चार किया। उस समय हिरण्याक्षके सामने ही बह्याजीने उनकी स्तुति की और देवताओंने फूल बरसाये ॥ ८ ॥ तब श्रीहरिने चडी भारी गदा लिये अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्षसे, जो सोनेके आभूषण और अन्द्रत कक्क धारण किये था तथा अपने करुवानयोसे उन्हें निरन्तर मर्माहत कर रहा था, अत्यन्त क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा ॥ ९ ॥

श्रीभगवान्ने कहा-अरे ! सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे प्राय-सिंहों (कृतों) को ढूँढ़ते फिरतें हैं। दृष्ट ! वीर पुरुष तुझ-जैसे मृत्यू-पाशमें बैंचे हुए अभागे जीबोकी आत्मरलामापर ध्यान नहीं देते ॥ १० ॥ हाँ, इम रसातलवासियोंकी धरोहर चुराकर और लजा छोडकर तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये हैं। हममें ऐसी सामर्च्य ही कहाँ कि तेरे-जैसे अद्वितीय बीरके सामने युद्धमें उड़र सकें। फिर भी हम जैसे-तैसे तेरे सामने खड़े है; तुझ-जैसे बलवानोंसे वैर बाँधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं ? ॥ ११ ॥ तू पैदल बीरोंका सरदार है, इसलिये अब निःशङ्क होकर---उधेइ-बन छोडकर हमारा अनिष्ट करनेका प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई-बन्धुओंके आँस् पोंछ । अब इसमें देर न कर । जो अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, वह असभ्य है---भले आदमियोंमें बैठनेलायक नहीं है ॥ १२ ॥

मैत्रेयजी कहते हैं — विदुर्जी ! जब भगवान्ने

रोषसे उस दैत्यका इस प्रकार खुष उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाये जाते हुए सर्पके समान क्रोधसे तिलमिला उठा ।। १३ ॥ वह खोझकर लंबी-लंबी सौंसें लेने लगा, उसकी इन्द्रियों क्रोधसे क्षुट्य हो उठीं और उस दृष्ट दैत्यने बड़े बेगसे लपककर भगवान्पर गदाका प्रहार किया॥ १४॥ किल् भगवान्ने अपनी छातीपर चलायी हुयी शत्रुकी गदाके प्रहारको कुछ देवे हीकर बचा लिया—ठीक वैसे हो, जैसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके आक्रमणसे अपनेको बचा लेता है।। १५॥ फिर ज़ब वह क्रोधसे होठ चवाता अपनी गदा लेकर बार-बार भूमाने लगा, तब श्रीहरि कृपित होकर बड़े बेगसे उसकी और इपटे ॥ १६ ॥ सौम्यस्वभाव विदुरजी ! तब प्रभूने शाकुको दायों भौहपर गदाकी चोट की, किन्तु गदायुद्धमें कुराल हिरण्याक्षने उसे बोचमें ही अपनी गदापर ले लिया॥ १७॥ इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त कुद्ध होकर आपसमें अपनी भारी गदाओंसे प्रहार करने लगे॥ १८॥ उस समय उन दोनोमें ही जीतनेको होड़ लग गयी, दोनोंके ही अंग गदाओंको चोटोंसे घायल हो गये थे, अपने अङ्गोंके घावाँसे बहनेवाले रुधिरकी गन्धसे दोनोंका ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह-तरहके पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौके लिये आपसमें लड़नेवाले द्रो साँड़ोके समान उन दोनोंमें एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा भयद्भर युद्ध हुआ ॥ १९ ॥ विद्राजी ! जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और मायासे वराहरूप धारण ऋरनेवाले भगवान् यज्ञपूर्ति पृथ्वीके लिये द्वेष वाँधकर यद करने लगे, तब उसे देखनेके लिये वहाँ ऋषियोंके सहित ब्रह्माजी आये॥ २०॥ वे हजारों ऋषियोंसे चिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है,

उसमें भयका नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करनेमें भी समर्थ है और उसके पराक्रमको चुर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान् आदिसुकररूप नारायणसे इस प्रकार कहने लगे॥ २१॥

**बीबह्याजीने कहा—देव ! मुझसे वर पाकर यह** दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले देवताओं, ब्राह्मणें, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवोंको बहुत ही हानि पहेंचानेवाला, दुःखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिये यह महाकण्टक अपना मुकाबला करनेवाले वीरकी खोजमें समस्त लोकोमें घूम रहा है ॥ २२-२३ ॥ यह दुष्ट बड़ा ही मायाबी, चमण्डी और निरङ्कश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए साँपसे खोलता हैं, वैसे ही आप इससे खिलवाइ न करें॥ २४ ॥ देव ! अच्युत ! जबतक यह दारुण दैत्य अपनी बलवृद्धिकी बेलाको पाकर प्रबल हो, उससे पहले-पहले ही आप अपनी योगमायाको स्वीकार करके इस पापीको मार डालिये ॥ २५ ॥ प्रभो ! देखिये, लोकोंका संहार करनेवाली सन्ध्याकी भयद्भुर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन् ! आप उससे पहले ही इस मारकर देवताओंको विजय कीजिये ॥ २६ ॥ इस समय अभिजित् नामक मङ्गलमय मुहर्तका भी योग आ गया है। अतः अपने सुहद् हमलोगोंके कल्याणके लिये शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्यसे निपट लीजिये ॥ २७ ॥ प्रभो ! इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हमलोगोंके बड़े भाष्य हैं कि यह खयं ही अपने कालरूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप युद्धमें बलपूर्वक इसे मारकर लोकोंको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ २८ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

#### हिरण्याक्ष-वध

मैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! ब्रह्माजीके ये भोलेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्षके द्वारा कपटरहित अमृतमय वचन सुनकर भगवानुने उनके उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली॥१॥ फिर उन्होंने

झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रुको ठुडीपर गदा मारी । किन्तु हिरण्याक्षकी गदासे टकराकर वह गदा भगवानके हाथसे छट गयी और चकर काटती हुई जमीनपर गिरकर सुशोधित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत-सी घटना हुई ॥ २-३ ॥ उस समय शत्रुपर बार करनेका अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्षने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्धधर्मका पालन करते हुए उनपर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान्का क्रोध बढ़ानेके लिये ही ऐसा किया था॥४॥ गदा गिर जानेपर और लोगोंका हाहाकार बंद हो जानेपर प्रभूने उसकी धर्मबृद्धिकी प्रशंसा की और अपने सुदर्शनचक्रका स्मरण किया॥५॥

चक्र तरंत ही उपस्थित होकर भगवानके हाथमें घुमने लगा। किंत् वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्षके साथ विशेषरूपसे क्रीडा करने लगे। उस समय उनके प्रभावको न जाननेवाले देवताओंके ये विचित्र वचन सुनायी देने लगे—'प्रापो ! आपकी जय हो; इसे और न खेलाइये, शीघ्र ही मार डालिये'॥६॥ जब हिरण्याक्षने देखा कि कमल-दल-लोचन श्रांहरि उसके सामने चक्र लिये खड़े हैं, तब उसकी सारी इन्द्रियाँ क्रोधसे तिलामिला उठीं और वह लंबी साँसे लेता हुआ अपने दाँतोंसे होठ च्याने लगा ॥ ७ ॥ उस समय वह तीखी दाढ़ोंबाला दैत्य, अपने नेत्रोंसे इस प्रकार उनकी ओर घुरने लगा मानो वह भगवानुको भस्म कर देगा। उसने उछलकर 'ले, अब तू नहीं बच सकता' इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरिपर गदासे प्रहार किया॥८॥ साध्स्वभाव विदुरजी ! यज्ञमूर्ति श्रीवराहभगवान्ने शत्रुके देखते-देखते लीलासे ही अपने बाये परसे उसकी वह वायुके समान वेगवाली गदा पृथ्वीपर गिरा दी और उससे कहा, 'अरे दैत्य ! तु मुझे जीतना चाहता है, इसलिये अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर बार कर।' भगवानुके इस प्रकार कहनेपर उसने फिर गदा चलायी और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा॥ ९-१०॥ गदाको

अपनी ओर आते देखकर भगवानने, जहाँ खडे थे वहाँसे, उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरुड सॉपिनको पकड़ ले॥ ११॥

अपने उद्यमको इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महार्दस्यका घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया । अबकी बार भगवानके देनेपर उसने उस गदाको लेना न चाहा ॥ १२ ॥ किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मणके ऊपर निष्फल अभिचार (मारणादि प्रयोग) करे-मुद्ध-आदि चलाये, बैसे ही उसने श्रीयञ्जपुरुषपर प्रहार करनेके लिये एक प्रञ्चलित अग्निके समान लपलपाता हुआ त्रिशृल लिया॥१३॥ महाबली हिरण्याक्षका अत्यन्तः वेगसे छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशृल आकाशमें बढ़ी तेजीसे चमकने लगा। तब भगवानुने उसे अपनी तीखी धारवाले चक्रसे इस प्रकार काट डाला, जैसे इन्द्रने, गरुडजीके छोड़े हुए तेजस्वी पंखको काट डाला था 📲 १४ ॥ भगवानुके चक्रसे अपने त्रिशुलके बहुत-से. टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास् आकर उनके विशाल वक्षःस्थलपर, जिसपर श्रीवत्सकः चिद्र सुशोधित है, कसकर धूंसा मारा और फिर बंधे जोरसे गरजकर अन्तर्धान हो गया॥ १५॥

विद्रजी ! जैसे हाथीपर पृष्यमालाकी चोटका कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार धैसा मास्त्रेसे भगवान् आदिवराह तिनक भी टस-से-मस नहीं हुए ॥ १६ ॥ तब वह महामायाची दैत्य भाषापति श्रीहरिपरं अनेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी और समझने लगी कि अब संसारका प्रलय होनेवाला है।। १७॥ बडी प्रचण्ड आधी चलने लगी, जिसके कारण घुलसे सब ओर अन्धकार छ। गया । सब ओरसे पत्थरोंकी वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपणयन्त्र (गुलेल)<sup>5</sup> से फेंके जा रहे हों ॥ १८ ॥ विजलीकी चमचमाहट और कडकके साथ बादलोंके घिर आनेसे आकाशमें सुर्य, चन्द्र आदि ग्रह छिप गये तथा उनसे निरन्तर पीच, केश.

<sup>🍍</sup> एक बार मध्याजी अपनी माता विनासको सप्रीकी माता अहुके दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये देक्ताओंके पाससे अमृत होन लाये थे। तब इन्द्रने उनके ऊपर अपना कह होता। इन्द्रका कह कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिये उसका मान रक्षतेके लिये गरुवजीने अपना एक पर पिछ दिया। उसे उस बक्ते कर बाला।

रुधिर, विष्ठा, मृत्र और हिंदुयोंकी वर्षा होने लगी ॥ १९ ॥ विद्रजी! ऐसे-ऐसे पहाड़ दिखायी देने लगे, जो

तरह-तरहके अख-शस्त्र बरसा रहे थे। हाथपे त्रिशुल लिये वाल खोले नंगी सक्षासियाँ दीखने लगाँ॥ २०॥ वहत-से पैदल, मुड्सवार रथी और हाथियोंपर चढ़े सैनिकोंके साथ आततायी यक्ष-राक्षसोंका 'मारो-मारो, काटो-काटो' ऐसा अत्यन्त क्रूर और हिंसामय कोलाहल

सुनायी देने लगा ॥ २१ ॥ इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माथा-जालका नाश करनेके लिये यद्ममूर्ति भगवान् वराहने अपना प्रिय स्दर्शनचक्र छोडा॥ २२॥ उस समय अपने पतिका र्कथन स्परण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा काँप उठा और उसके स्तनोंसे रक्त बहुने लगा॥ २३ ॥ अपना माया-जाल नष्ट हो जानेपर वह दैत्य फिर भगवानुके पास आया। उसने उन्हें क्रोधसे दबाकर चूर-चूर करनेकी इंच्लासे भुजाओंमें भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर हो खड़े हैं॥ २४ ॥ अब वह भगवानुको वजके समान केटोर मुक्कोंसे मारने लगा। तब इन्द्रने जैसे बुबासुरपर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवानुने उसको कनपटोपर

एक तमाचा मारा॥ २५॥ विश्वविजयी भगवान्ने यद्यपि बड़ी उपेक्षासे तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षका शरीर घुमने लंगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये तथा हाथ-पैर और बाल छित्र-भित्र हो गये और वह निष्पाण होकर आँधीसे उखड़े हुए विशाल वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पुड़ा ॥ २६ ॥ हिरण्याक्षका तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ोवाले दैत्यको दाँतींसे होठ चवाते पृथ्वीपर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखनेके लिये आये हए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि 'अहो ! ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है॥ २७॥ अपनी मिथ्या उपाधिसे छटनेके लिये जिनका योगिजन समाधियोगके द्वारा एकान्तमे ध्यान करते हैं, उन्होंके चरण-प्रहारसे उनका मुख देखते-देखते इस दैत्यराजने अपना शरीर त्यागा॥ २८॥ ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिषु भगवानुके ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मोमें ये फिर अपने

स्थानपर पहुँच जायँगे' ॥ २९ ॥

देवतालीय कहने लगे—प्रभो ! आपको बारंबार नमस्कार है। आप सम्पूर्ण यज्ञोंका विस्तार करनेवाले हैं तथा संसारकी स्थितिके लिये शृद्धसत्त्वभय मङ्गलविग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनन्दकी बात है कि संसारको कष्ट देनेवाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया । अब आपके चरणोंकी

भक्तिके प्रभावसे हमें भी सुख-शान्ति मिल गयी॥ ३०॥ **पेत्रेवजी कहते हैं**—विदुरजी! इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्षका वध करके भगवान आदिवराह अपने अखण्ड आनन्दमय धामको पधार गये । उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे॥ ३१॥ भगवान् अवतार लेकर जैसी लीलाएँ करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राममें खिलौनेकी भाँति महापराक्रमी हिरण्याक्षका यथ कर डाला, मित्र विद्राजी ! वह सब चरित जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, तुम्हें सुना दिया ॥ ३२ ॥

सुतजी कहते हैं — शौनकजी ! मैत्रेयजीके मुखसे भगवानुकी यह कथा सुनकर परम भागवत विद्राजीको बड़ा आनन्द हुआ॥ ३३॥ जब अन्य पवित्रकोर्ति और परम यशस्त्रों महापुरुषोंका चाँछ। सुननेसे ही यडा आनन्द होता है, तब श्रीवत्सधारी भगवानकी लिलत-ललाम लीलाओंको तो बात ही क्या है॥३४॥ जिस समय प्राहके पकड़नेपर गजराज प्रभुके चरणोंका ध्यान करने लगे और उनको हथिनियाँ दःखसे चिप्पाडने लगीं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुःखसे छुड़ाया और जो सब ओरसे निराश होकर अपनी शरणमें आवे हए सरलहृदय मक्तोंसे सहजमें हो प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दृष्ट पुरुषोके लिये अत्यन्त दुराराध्य हैं — उनपर जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभुके उपकारोंको जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उनका सेवन न करेगा ? ॥ ३५-३६ ॥ शौनकादि ऋषियो ! पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी इस हिरण्याक्ष-वध नामक परम अब्दत लीलाको जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्महत्या-जैसे घोर पापसे भी सहज़में ही छूट जाता है।। ३७ ॥ यह चरित्र अत्यन्त पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यशकी प्राप्ति करानेवाला आयुवर्धक

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

और कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला तथा युद्धमें प्राण सुनते हैं, उन्हें अन्तमें श्रीभगवान्का आश्रय प्राप और इन्द्रियोंको शक्ति बढ़ानेवाला है। जो लोग इसे होता है॥३८॥

# बीसवाँ अध्याय

## ब्रह्माजीकी रची हुई अनेक प्रकारकी सृष्टिका वर्णन

शौनकजी कहते हैं—सूतजी ! पृथ्वीरूप आधार पाकर खायंभुव मन्ने आगे होनेवालो सन्ततिको उत्पन्न करनेके लिये किन-किन डपायोंका किया ? ॥ १ ॥ विदुरजी बड़े ही भगवन्द्रक और भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य सहद् थे। इसीलिये उन्होंने अपने बडे भाई धृतराष्ट्रको, उनके पुत्र दुर्वोधनके सहित भगवान् श्रीकृष्णका अनादर करनेके कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था॥२॥ वे महर्षि द्वैपायनके पुत्र थे और महिमामें उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित और कृष्णभक्तीके अनुगामी थे॥ ३॥ तीर्थसेवनसे उनका अन्तःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्तक्षेत्र (हरिद्वार) में बैठे हए तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मैत्रेयजीके पास जाकर और क्या पूछा ? ॥ ४ ॥ सुतजी ! उन दोनोंमे बार्तालाप होनेपर श्रीहरिके चरणोसे सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी पवित्र कथाएँ हुई होंगी, जो उन्हीं चरणोंसे निकले एए गङ्गाजलके समान सम्पूर्ण पापेका नाश करनेवाली होंगी॥५॥ सुतजी ! आपका महत्त हो, आप हमें भगवानकी वे पवित्र कथाएँ स्नाइये । प्रभुके उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला, ऐसा कौन रसिक होगा, जो श्रोहरिके सीलामृतका पान करते-करते तुप्त हो जाय ॥ ६ ॥

नैमियारण्यवासी मुनियंकि इस प्रकार पूछनेपर उप्रश्रवा सृतजीने भगवान्में चित्त लगाकर उनसे कहा—'सनिये'॥ ७॥

सूतजीने कहा--मुनिगण! अपनी मायासे वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी रसातलसे पृथ्वीको निकालने और खेलमें ही तिरस्कारपूर्वक हिरण्याक्षको मार डालनेकी लीला सुनकर विदुरजीको बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने मुन्बिर मैत्रेयजीसे कहा ॥ ८ ॥

विदुरजीने कहा — ब्रह्मन् ! आप परोक्ष विषयोंको भी जाननेवाले हैं; अतः यह वतलाइये कि प्रजापतियोंके पति श्रीब्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न करके फिर सृष्टिको बढ़ानेके लिये क्या किया ॥ ९ ॥ मरीबि आदि मुनीक्षरोंने और स्वायम्पुल मनुने भी ब्रह्माजीकी आज्ञासे किस प्रकार प्रजाकी वृद्धि की ? ॥ १० ॥ क्या उन्होंने इस जगत्को पित्रयोंके सहयोगसे उत्पन्न किया या अपने-अपने कार्यमे स्वतन्त्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत्की रचना की ? ॥ ११ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! जिसकी गतिको जानना अस्यन्त कठिन है—उस जीवोंके प्रारच्य, प्रकृतिके नियन्ता पुरुष और काल—इन तीन हेतुओंसे तथा भगवान्की सन्धिसे त्रिगुणमय प्रकृतिमें शोभ होनेपर उससे महत्तत्व उत्पन्न हुआ॥ १२॥ दैवकी प्रेरणासे रजःप्रधान महतत्त्वसे वैकारिक (सात्विक), राजस और तामस-तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न हुआ। उसने आकाशादि पाँच-पाँच तत्त्वोंके अनेक वर्ग \* प्रकट किये॥ १३॥ वे सब अलग-अलग रहकर भूतीके कार्यरूप ब्रह्माण्डकी रचना नहीं कर सकते थे: इसलिये उन्होंने भगवानको शक्तिसे परस्पर संगठित होकर एक स्वर्णवर्ण अण्डकी रचना की ॥ १४ ॥ चह अण्ड चेतनाशुन्य अवस्थामें एक हजार वर्षोंसे भी अधिक समयतक कारणाब्धिके जलमें पड़ा रहा। फिर उसमें श्रीभगवान्ने प्रवेश किया ॥ १५ ॥ उसमें अधिष्टित होनेपर उनकी नामिसे सहस्र सुर्योके समान आत्यन्त देदीय्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण जीव-समुदायका आश्रय था। उसासे साथं ब्राह्माजीका भी आदिर्भाव

<sup>■</sup> पञ्चतन्त्रात्र, पञ्च महाभूत, पाँच आनेदिय, पाँच कर्मेदिय और उनके पाँच-पाँच देवता — इन्हीं छः प्रगाँका यहाँ संकेत समझना चाहिये।

हुआ है ॥ १६॥

जब ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें शयन करनेवाले श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें प्रवेश किया, तब वे पूर्वकरपोमें अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम-रूपमयी व्यवस्थाके अनुसार लोकोंकी रचना करने लगे॥ १७॥ सबसे पहले उन्होंने अपनी छायासे तामिका, अन्धतामिका, तम, मोह और महामोह—यों पाँच प्रकारकी अविद्या उत्पन्न की ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीको अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब, जिससे भुख-प्यासकी उत्पत्ति होती है---ऐसे रात्रिरूप उस शरीरको उसीसे उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसोने ग्रहण कर लिया ॥ १९ ॥ उस समय भृख-प्याससे अभिभृत होकर वे ब्रह्माजीको खानेको दौड़ पड़े और कहने लगे—'इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो',क्योंकि वे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे थे॥ २०॥ ऋग्राजीने घबराकर उनसे कहा--'अरे यक्ष-राक्षसो ! तुम मेरी सत्तान हो; इसलिये मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो !' (उनमेंसे जिन्होंने कहा 'खा जाओ', वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा 'रक्षा

मत करो', वे राक्षस कहलाये) ॥ २१ ॥ फिर ब्रह्माजीने सात्त्विकी प्रभासे देदीप्यमान होकर मुख्य-मुख्य देवताओंकी रचना की। उन्होंने क्रीडा करते हुए, ब्रह्माजीके त्यागनेपर, उनका वह दिनरूप प्रकाशमय शरीर प्रहण कर लिया।। २२ ॥ इसके पश्चात् अखाजीने

अपने जघनदेशसे कामासक्त असरोको उत्पन्न किया। वे अत्यन्त कामलोल्प होनेके कारण उत्पन्न होते हो मैथुनके लिये ब्रह्माजीकी ओर चले ॥ २३ ॥ यह देखकर पहले तो वे हैंसे; किन्तु फिर उन निर्लब्ज असूरोंको अपने पीछे लगा

देख परापीत और क्रोधित होकर बड़े जोरसे भागे॥ २४॥ तब उन्होंने भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उनकी भावनाके अनुसार दर्शन देनेवाले, शरणागतवत्सल

वरदायक श्रीहरिके पास जाकर कहा—॥ २५॥ 'परमात्मन् ! मेरी रक्षा कोजिये: मैंने तो आपको हो आज्ञासे प्रजा उत्पन्न की थी, किन्तु यह तो पापमें प्रवृत

होकर मुझको ही तंग करने चली है ॥ २६ ॥ नाथ ! एकमात्र आप ही दखी जीवोंका दृःख दूर करनेवाले हैं और जो आपकी चरण-शरणमें नहीं आते, उन्हें दुःख

देनेवाले भी एकमात्र आप ही हैं ॥ २७॥ औषद्भा०-स्०-सा० — ६

प्रम् तो प्रत्यक्षवत् सबके इदयको जाननेवाले हैं। उन्होंने ब्रह्माजीकी आतुरता देखकर कहा—'तुम अपने

इस कामकल्वित शरीरको त्याग दो।' भगवान्के यों कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया॥ २८॥

(ब्रह्माजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुन्दरी स्त्री—संध्यादेवीके रूपमें परिणत हो गया।) उसके चरणकमलोंके पायजेव झकुत हो रहे थे। उसकी आँखें मतवाली हो रही थीं और कमर करधनीको लड़ोसे सुशोधित सजीलो साड़ीसे ढकी हुई थी॥ २९॥ उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक-दूसरेसे सटे हुए थे कि उनके बीचमें कोई अन्तर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दत्तावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर-मधुर मुसकराती हुई असुरोंकी ओर हाव-भावपूर्ण दृष्टिसे देख रही थी।। ३०।। वह नीली-नोली अलकावलोसे सुशोभित सुकुमारी मानो लजाके मारे अपने अञ्चलमें ही सिमिटी जाती थी। विदुरजी ! उस सुन्दरीको देखकर सब-के-सब असुर मोहित हो गये ॥ ३१ ॥ 'अहो ! इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा

अलौकिक धैर्य और कैसी नयी अवस्था है। देखो, हम

कामपीड़ितोंके बीचमें यह कैसी बेपरवाह-सी विचर रही

意 11 37 11 इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्योंने खोरूपिणी संध्याके विषयमें तरह-तरहके तर्क-वितर्क करके फिर उसका बहत आदर करते हुए प्रेमपूर्वक पूछा- ॥ ३३ ॥ 'सुन्दरि ! तुम कौन हो और किसकी पूत्री हो ? भामिनि ! यहाँ तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ? तम अपने अनुप रूपका यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागोको क्यो तरसा रही हो ॥ ३४ ॥ अबले ! तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हररा दर्शन हुआ—यह बड़े सौभाग्यकी बात है। तुम अपनी गेंद उछाल-उछालकर तो हम दर्शकोंक मनको मधे डालती हो ॥ ३५ ॥ सुन्दरि ! जब तुम उछलती हुई गेंदपर अपनी हथेलीकी थफ्की मारती हो, तब तुम्हारा चरण-कमल एक जगह नहीं टहरता; तुम्हारा कटिप्रदेश स्थूल स्तर्नोके भारसे थक-सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टिसे भी यकावट झलकने लगती है। अहो । तुम्हारा

केशपारा कैसा सुन्दर हैं ॥ ३६ ॥ इस प्रकार स्तीरूपसे

प्रकट हुई उस सायङ्कालीन सम्धाने उन्हें अत्यन्त

कामासक कर दिया और उन मुढोंने उसे कोई रमणीरल समझकर प्रहण कर लिया ॥ ३७ ॥

तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीर भावसे हँसकर अपनी कान्तिमयी मृर्तिसे, जो अपने सौन्दर्यका मानो आप हो आस्वादन करती थो, गर्थाव और अपरारओंको उत्पन्न किया ॥ ३८ ॥ उन्होंने ज्योत्स्त्रा (चन्द्रिका)-रूप अपने उस कालिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया। उसीको विश्वावस् आदि गन्धवेनि प्रसन्नतापुर्वक महण किया ॥ ३९ ॥

इसके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी तन्द्रासे भत-पिशाच उत्पन्न किये । उन्हें दिगम्बर (वस्त्रहोन) और बाल बिखेर देख उन्होंने आँखें मेंद लीं ॥ ४० ॥ ब्रह्माजीके त्यामे हुए उस जैभाईरूप शरीरको भूत-पिशाचेनि ब्रहण किया। इसीको निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवोंकी इन्द्रियोमें शिधिलता आती देखी जाती है। यदि कोई भनुष्य जुटे मुहँ सो जाता है तो उसपर भूत-पिशाचादि आक्रमण करते हैं; उसीको उन्पाद कहते हैं ॥ ४१ ॥

फिर भगवान् ब्रह्माने भावना की कि मैं तेजोमय हैं और अपने अदृश्य रूपसे साध्यगण एवं पितृगणको उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥ पितरीने अपनी उत्पत्तिके स्थान उस अदश्य शरीरको यहण कर लिया। इसीको लक्ष्यमें रखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्वारा पितर और साध्यगणोंको ऋमशः कव्य (पिण्ड) और हव्य अर्पण करते हैं ॥ ४३ ॥

अपनी तिरोधानशक्तिसे ब्रह्माजीने सिद्ध और विद्याधरोंकी सृष्टि की और उन्हें अपना वह अन्तर्धाननामक अद्भुत शरीर दिया॥४४॥ एक बार ब्रह्मजीने अपना प्रतिविम्ब देखा। तब अपनेको बहुत

सन्दर मानकर उस प्रतिबिम्बसे किञ्चर और किम्पुरुष उत्पन्न किये ॥ ४५ ॥ उन्होंने ब्रह्माजीके त्याग देनेपर उनका वह प्रतिबिम्ब-शरीर ब्रहण किया। इसीलिये ये सब उपःकालमें अपनी पत्नियोकि साथ मिलकर ब्रह्माजीके गुण-कमोदिका गान किया करते हैं॥४६ ॥

एक बार झहाजी सृष्टिकी वृद्धि न होनेके कारण बहुत चिन्तित होकर हाथ-पैर आदि अवयवोंको फैलाकर लेट गये और फिर क्रोधवश उस भोगमय शर्गरको त्याग दिया ॥ ४७ ॥ उससे जो बाल झड़कर गिरे, वे अहि हुए तथा उसके हाथ-पैर सिकोड़कर चलनेसे क्रुरस्वभाव सर्प और नाग हए, जिनका शरीर फणरूपसे कंघेके पास बहुत फैला होता है ॥ ४८ ॥

एक बार ब्रह्मजीने अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव किया। उस समय अन्तमें उन्होंने अपने मनसे मनुओंकी सिष्ट को। ये सब प्रजाको विद्ध करनेवाले हैं॥४९॥ मनस्वी बह्याजीने उनके लिये अपना पुरुषाकार शरीर ल्याग दिया। मनुऑको देखकर उनसे पहले उत्पन्न देवता-गन्धवीदि ब्रह्माजोकी स्तृति करने लगे॥ ५०॥ वे बोले, 'विश्वकर्ता ब्रह्माजी! आपकी यह (मनुऑकी) सृष्टि बड़ी ही सृन्दर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्टित हैं। इसकी सहायतासे हम भी अपना अन्न (हविर्धांग) ग्रहण कर सर्केंगे'॥ ५१ ॥

फिर आदिऋषि अद्याजीने इन्द्रियसंयमपूर्वक तप, विद्या, योग और समाधिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय सन्तान ऋषिगणको रचना की और उनमेंसे प्रत्येकको अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीरका अंश दिया॥ ५२-५३॥

\*\*\*\*

# इक्कीसवाँ अध्याय

## कर्दमजीकी तपस्या और भगवानुका वरदान

विदुरजीने पूछा—भगवन् ! स्वायम्भव मनुका वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथ्नधर्मके द्वारा प्रजाको वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसीकी कथा सुनाइये ॥ १ ॥ ब्रह्मन् ! आपने कहा था कि स्वायम्भ्य

मनुके पुत्र प्रियवत और उत्तानपादने सातों द्वीपोवाली पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री, जो देवहति नामसे विख्यात थी, कर्द्रमप्रजापतिको व्याही गयी थी ॥ २-३ ॥ देवहृति योगके सक्षण यमादिसे सम्पन्न

थी. उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी सन्ताने उत्पन्न कीं ? वह सब प्रसङ्घ आप मुझे सुनाइये, मुझे उसके सुननेको वडी इच्छा है।।४।। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने भी पन्जीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या-क्या सन्तान उत्पन्न को, यह सब चरित भी मुझे सुनाइये ॥ ५ ॥ मैनेयजीने कहा-विदुरजी! जब ब्रह्माजीने

भगवान् कर्दमको आज्ञा दी कि तम संतानको उत्पत्ति करो तो उन्होंने दस हजार वर्षीतक सरस्वती नदीके तौरपर तपस्या की ॥६॥ वे एकाम्र चित्तसे प्रेमपूर्वक पुजनोपचारद्वारा शरणागतवरदायक श्रीहरिकी आरध्यना करने लगे॥ ७॥ तब सत्ययुगके आरम्भमें कमलनयन भगवान श्रीहरिने उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्दब्रह्ममय स्वरूपसे मूर्तिमान् होकर दर्शन दिये ॥ ८ ॥

भगवानुको वह भव्य मृति सुर्यके समान तेजोमयी थी। वे गलेमें श्वेत कमल और कमदके फुलोको पाला धारण किये हुए थे, मुखकमल नीली और चिकनी अलकावलीसे सुशोभित था। वे निर्मल वस धारण किये ेहर् थे ॥ ९ ॥ सिरपर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानोंमे जगमगाते हुए कुण्डल और कर-कमलोंमें शहु चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथमें क्रीडाके लिये श्रेत कपल सुशोधित था। प्रभुको मधुर मुसकानभरी चितवन चित्तको चुराये लेती थी ॥ १०॥ उनके चरणकमल गरुङजीके कंधोंपर विराजधान थे तथा वक्षःस्थलमे श्रीलक्ष्मीजी और कण्डमें कौस्तुधर्माण 'सुशोभित थी। प्रभुकी इस आकाशस्थित मनोहर मुर्तिका दर्शन करके कर्दमजीको बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो गर्यो । उन्होंने सामन्द हदयसे पृथ्वीपर सिर टेककर भगवानको साष्ट्राङ्क प्रणाम किया और फिर प्रेमप्रवण चित्तसे हाथ जोड़कर सुमधुर वाणीसे वे उनकी स्तृति करने लगे ॥ ११-१२ ॥

कर्दमजीने कहा—स्तृति करनेयोग्य परमेश्वर ! आप सम्पूर्ण सत्वगुणके आधार हैं। योगिजन उत्तरोत्तर शुभ योनियोमें जन्म लेकर अन्तमें योगस्य होनेपर आपके दर्शनोंकी इच्छा करते हैं: आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रोंका फल मिल गया ॥ १३ ॥ आपके चरणकपल भवसागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं। जिनकी

हैं, उन चरणोका आश्रय लेते हैं; किन्तु स्वर्गमन ! आप तो उन्हें वे विषय-भोग भी दे देते हैं॥ १४॥ प्रभो ! आप कल्पवृक्ष हैं। आएके चरण समस्त मनोरथोंको पुर्ण करनेवाले हैं। मेरा हृदय काम-कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाववाली और गृहस्थयर्मके पालनमें सहायक शीलवती कन्यासे विवाह करनेके लिये आपके चरणकमलोंकी शरणमें आया हैं॥ १५॥ सर्वेश्वर ! आप सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति हैं। नाना प्रकारकी कामनाओंमें फँसा हुआ यह लोक आपकी वेद-वाणीरूप डोरीमें बँधा है। धर्ममूर्ते ! उसीका अनुगमन करता हुआ मैं भी कालरूप आपको आज्ञापालनरूप पूजोपहारादि समर्पित करता है ।। १६ ॥

बृद्धि आपको मायासे मारी गयी है, वे ही उन तृच्छ

क्षणिक विषय-सुखोंके लिये, जो नरकमें भी मिल सकते

प्रभो ! आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्होंके पार्णका अनुसरण करनेवाले मझ-जैसे कर्मजड पशओंको कुछ भी न गिनकर आपके चरणोंकी छत्रछायाका ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगानरूप मादक सुधाका ही पान करके अपने शुधा-पिपासादि देहधमाँको शान्त करते रहते हैं ॥ १७ ॥ प्रभो ! यह कालचक बड़ा प्रवल है । साक्षात् ब्रह्म हो इसके घुमनेको धुरो है, अधिक माससहित तेरह महीने अरे हैं, तीन सौ साठ दिन जोड़ हैं, छः ऋतएँ नेमि (हाल) हैं, अनन्त क्षण-पल आदि इसमें पत्राकार घाराएँ हैं तथा तीन चातुर्मास्य इसके आधारभृत नाभि है। यह अत्यन्त वेगवान् संवत्सररूप कालचक्र चराचर जगत्की आयुका छेदन करता हुआ घुमता रहता है, किन्तु आपके भक्तोंको आयुका हास नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ भगवन् ! जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जालेको फैलाती, उसकी रक्षा करती और अन्तमें उसे निगल जाती है—उसी प्रकार आप अकेले ही जगतुकी रचना करनेके लिये अपनेसे अभित्र अपनी योगमायाको स्वीकारकर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्त्वादि शक्तियां-द्वारा स्वयं ही इस जगतको रचना, पालन और संहार करते है।। १९॥ प्रभो ! इस समय आपने हमें अपनी

त्लसीमालामण्डित, मायासे परिच्छित्र-सी दिखायी

देनेबाली सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है। आप हम भक्तोंको

जो शब्दादि विषय-सुख प्रदान करते हैं, वे मायिक होनेके

कारण बद्यपि आपको पसंद नहीं हैं, तथापि परिणाममें हमारा शुभ करनेके लिये वे हमें प्राप्त हों--- ॥ २० ॥

नाथ ! आप स्वरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायाके द्वारा सारे संसारका व्यवहार चलानेवाले हैं तथा थोड़ी-सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त अभिलवित वस्तुऑकी वर्षा करते रहते हैं। आपके चरणकमल बन्दनीय हैं, मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥

मैत्रेक्जी कहते हैं—भगवान्की भौते प्रणय म्सकानभरी चितवनसे चञ्चल हो रही थीं, वे गरूडजीके कंधेपर विराजमान थे। जब कर्दमजीने इस प्रकार निष्कपटभावसे उनको स्तृति को तब वे उनसे अमृतमयी वाणीसे कहने लगे ॥ २२ ॥

श्रीभगवानने कहा-जिसके लिये तुमने आत्मसंयमहिंदेके द्वारा मेरी आराधना की है, तुन्हारे हदयके उस भावको जानकर मैंने पहलेसे ही उसकी व्यवस्था कर दी है।। २३ ।। प्रजापते ! मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती; फिर जिनका चित्त निरन्तर एकान्तरूपसे मुझमें ही लगा रहता है, उन तुम-जैसे महात्माओंके द्वारा को हुई उपासनाका तो और भी अधिक फल होता है ॥ २४ ॥ प्रसिद्ध यशस्त्री सप्राट स्वायम्भूव मनु ब्रह्मावर्तमें रहकर सात समुद्रवाली सारी पृथ्वीका शासन करते हैं ॥ २५ ॥ विप्रवर ! वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपाके साथ तुमसे मिलनेके लिये परसो यहाँ आयेंगे ॥ २६ ॥ उनकी एक रूप-यौदन, शील और गुणोंसे सम्पन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाहके योग्य है। प्रजापते ! तम सर्वधा उसके योग्य हो, इसलिये वे तुम्होंको वह कन्या अर्पण करेंगे ॥ २७ ॥ ब्रह्मन् ! गत अनेकों वर्षोंसे तुम्हारा चित्त जैसी भायकि लिये समाहित रहा है, अब शीघ ही वह राजकत्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी ॥ २८ ॥ वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भमें धारणकर उससे नी कन्याएँ उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओंसे लोकरीतिके अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे ॥ २९ ॥ तुम भी मेरी आज्ञाका अच्छी तरह पालन करनेसे शुद्धचित हो, फिर अपने सब कमोंका फल मुझे अर्पणकर मुझको ही प्राप्त होओगे ॥ ३० ॥ जीबॉपर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सहित

सम्पूर्ण जगतुको मुझमें और मुझको अपनेमें स्थित देखोगे ॥ ३१ ॥ महामुने ! मैं भी अपने अंश-कलारूपसे तुम्हारे वीर्यद्वारा तुम्हारी पत्नी देवहतिके गर्भमें अवतीर्ण होकर सांख्यशासकी रचना करूँगा॥ ३२॥

मैन्नेयजी कहते हैं-विद्रजी ! कर्दमभृषिसे इस प्रकार सम्भाषण करके, इन्द्रियोके अन्तर्मुख होनेपर प्रकट होनेवाले श्रीहरि सरस्वती नदीसे घिरे हुए बिन्दुसर-तीर्थसे (जहाँ कर्दमऋषि तप कर रहे थे) अपने लोकको चले गये ॥ ३३ ॥ भगवानुके सिद्धमार्ग (वैकृष्टमार्ग) की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दमजीके देखते-देखते अपने लोकको सिधार गये। उस समय गरुडजीके पक्षोंसे जो साम की आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थीं, उन्हें ये सुनते जाते थे॥ ३४॥

विदरजी ! श्रीहरिके चले जानेपर भगवान् कर्दम उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए बिन्द-सरीवरपर ही ठहरे रहे ॥ ३५ ॥ वीरवर ! इधर मनुजी भी महारानी शतरूपाके साथ सुवर्णजटित रथपर सवार होकर तथा उसपर अपनी कन्याको भी विठाकर पृथ्वीपर विचरते हुए, जो दिन भगवान्ने बताया था, उसी दिन शान्तिपरायण महर्षि कर्दमके उस आश्रमपर पहुँचे॥ ३६-३७॥ सरस्वतीके जलसे भरा हुआ यह बिन्दुसरोबर वह स्थान है, जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दमके प्रति उत्पन्न हुई अत्यन्त करुणाके वशीभृत हुए भगवानुके नेत्रोंसे ऑस्ऑको बुँदें गिरी थीं । यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृतके समान मध्र है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते है ॥ ३८-३९ ॥ उस समय बिन्द-सरोवर पवित्र वृक्ष-लताओंसे विरा हुआ था, जिनमें तरह-तरहकी बोली बोलनेवाले पवित्र मुग और पक्षी रहते थे, वह स्थान सभी ऋतुओंके फल और फुलोंसे सम्पन्न था और सुन्दर वनश्रेणी भी उसकी शोभा बढाती थी॥ ४०॥ वहाँ झंड-के-झंड मतवाले पश्ची चहक रहे थे, मतवाले भीर मैंडरा रहे थे, उत्पत्त मयुर अपने पिच्छ फैला-फैलाकर नटको भाँति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कीकिल कुहु-कुहु करके मानो एक दूसरेको बुला रहे थे॥४१॥ वह आश्रम कदम्ब, चम्पक, अशोक, करञ्ज, बकल, असन, कृन्द, मन्दार, कृटज और नये-नये आमके वक्षीसे

अलंकृत था॥ ४२॥ वहाँ जलकाग, बत्तख आदि जलपर तैरनेवाले पक्षी हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चक्ता और चकोर मधुर स्वरसे कलरव कर रहे थे॥ ४३॥ हरिन, सुअर, स्वाही, नीलगाय, हाथी, लैगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरीमृग आदि पशुआंसे भी वह आश्रम बिरा हुआ था॥ ४४॥

आदिराज महाराज मनुने उस उत्तम तीर्थमें कन्यांक सहित पहुँचकर देखा कि मुनियर कर्दम अग्निहोत्रसे निवृत्त होकर बैठे हुए हैं॥४५॥ बहुत दिनोंतक उग्न तपस्या करनेके कारण वे शरीरसे बड़े तेजस्वी दीख पहते थे तथा भगवान्के स्नेहपूर्ण चितवनके दर्शन और उनके उच्चारण किये हुए कर्णामृतरूप सुमध्र बचनोंको सुननेसे. इतने दिनोंतक तपस्या करनेपर भी वे विशेष दुर्वल नहीं जान पड़ते थे॥ ४६॥ उनका शारीर लंबा था, नेत्र कमलदलके समान विशाल और मनोहर थे. सिरपर जटाएँ सुशोभित थीं और कमरमें चीर-वस्त्र थे। वे निकटसे देखनेपर बिना सानपर चढ़ी हुई महामूल्य मणिके समान मलिन जान पडते थे॥ ४७॥ महासब स्वायम्भवमनुको अपनी कटोमें आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वादसे प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका स्वागत-सत्कार किया ॥ ४८ ॥

जब मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ-

चित्तसे आसनपर बैठ गये, तब मुनिवर कर्दमने भगवानुको आज्ञाका स्मरण कर उन्हें मध्र वाणीसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा-- ॥ ४९ ॥ देव ! आप भगवान् विष्णुकी पालनशक्तिरूप हैं, इसलिये आपका यूमना-फिरना निःसन्देह सज्जनोंको रक्षा और दुष्टोंके संहारके लिये ही होता है॥ ५०॥ आप साक्षात् विश्द विष्णुस्वरूप है तथा भिन्न-भिन्न कार्योंके लिये सुर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वाय, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं: आपको नमस्कार है॥ ५१॥ आप मणियोंसे जड़े हुए जयदायक रथपर सवार हो, अपने प्रचण्ड धनुषकी टङ्कार करते हुए उस रथकी घरघराहटसे ही पापियोंको भयभीत कर देते हैं और अपनी सेनाके चरणोसे रौंदे हुए भूमण्डलको कॅपाते अपनी उस विशाल सेनाको साथ लेकर पृथ्वीपर सूर्यक समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर-डाकु भगवान्की बनायी हुई वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाको तत्काल नष्ट कर दें तथा विषयलोलुप निरङ्कश मानवोद्धरा सर्वत्र अधर्म फैल जाय। यदि आप संसारको ओरसे निश्चन्त हो जायै तो यह लोक दुराचारियोंके पंजेमें पड़कर नष्ट हो जाय ॥ ५२-५५ ॥ तो भी वीरवर ! मैं आपसे पृछता है कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे हुआ है ? मेरे लिये जो आज्ञा होगी, उसे मैं निष्कपट भावसे सहर्ष स्वीकार करूँगा ॥ ५६ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

## बाईसवाँ अध्याय

## देवहृतिके साथ कर्दम प्रजापतिका विवाह

मैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! इस प्रकार जब कदर्मजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों और कमीकी श्रेष्ठताका वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण पुनिसे कुछ सकुचाकर कहा ॥ १ ॥

पनुजीने कहा — मुने ! वेदमृति भगवान् ब्रह्माने अपने वेदमय विश्वहको रक्षाक लिये तप, विद्या और योगसे सम्पन्न तथा विषयोमें अनासक्त आप ब्राह्मणोंको अपने मुखसे प्रकट किया है और फिर उन सहस्र चरणोंवाले विराट् पुरुषने आप लोगोंको रक्षाके लिये ही अपनी सहसों भुजाओंसे हम क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं ॥ २-३ ॥ अतः एक ही शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण अपनी-अपनी और एक-दूसरेकी रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियोंको वास्तवमें श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्यकारणरूप होकर भी वास्तवमें निर्विकार है ॥ ४ ॥ आपके दर्शनमात्रसे हो मेरे सारे सन्देह दूर हो पये, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसाके मिससे स्वंय ही प्रजापालनकी इच्छावाले राजांके धर्मोंका बड़े प्रेमसे निरूपण किया है॥५॥ आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बहुत दुर्लभ है; मेरा बड़ा भाग्य है, जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणोंकी मक्कलमयी रज अपने सिरपर चढा सका॥६॥ मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजधर्मीकी शिक्षा देकर

मुझपर महान अनुबह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्धका उदय होनेसे ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है।। ७॥

मुने ! इस कन्याके स्रोहवश मेरा चित बहत चिन्ताप्रस्त हो रहा है; अतः मुझ दीनकी यह प्रार्थना आप कृपापूर्वक सुने॥ ८॥ यह मेरी कन्या—जो प्रियन्नत और उत्तानपादकी बहिन है-अवस्था, शील और गुण आदिमें अपने योग्य पतिको पानेकी इच्छा रखती है।। ९।। जबसे इसने नारदजीके मुखसे आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गृषोंका वर्णन सुना है, तभीसे यह आपको अपना पति यनानेका निश्चय कर चुकी है॥१०॥ द्विजवर। मैं बड़ी श्रद्धासे आपको यह कन्या समर्पित करता हैं, आप इसे

स्वीकार कीजिये। यह पुहस्थीचित कार्योकि लिये सव प्रकार आपके योग्य है।। ११॥ जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाय, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषको भी उचित नहीं है; फिर विषयासककी तो बात ही क्या है।। १२ ॥ जो पुरुष स्थयं प्राप्त हुए मोगका निरादर कर फिर किसी कृषणके आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरोके तिरस्कारसे मानभङ्ग भी होता है।। १३॥ बिद्धन् ! मैंने सुना है, आप बिवाह करनेके लिये उद्यत है। अरापका ब्रह्मचर्य एक सीमातक है, आप नैष्टिक ब्रह्मचारी तो है नहीं। इसलिये अब आए इस

करता है।। १४ ॥

ब्राह्म \* विधिसे विवाह होना उचित हो होगा ॥ १५ ॥ राजन ! वेदोक्त विवाह-विधिमें प्रसिद्ध जो 'गुम्णामि ते' इत्यदि मन्त्रोमें बताया हुआ काम (संतानोत्पादनरूप

वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिये हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ

मनोरथ) है, वह आपको इस कन्याके साथ हमारा सम्बन्ध होनेसे सफल होगा। भला, जो अपनी अङ्गकान्तिसे आभूषणादिकी शोभाको भी तिरस्कृत कर रही है, आएको उस कन्याका कौन आदर<sup>ः</sup>न

करेगा ? ॥ १६ ॥ एक बार यह अपने महलकी छतपर गेंद खेल रही थी। गेंदके पीछे इधर-उधर दौड़नेके कारण इसके नेत्र चञ्चल हो रहे थे तथा पैरोंके पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय

इसे देखकर विश्वावस गन्धर्व मोहवश अचेत होकर

अपने विमानसे फिर पड़ा था॥ १७॥ वही इस समय

यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है; ऐसी अवस्थामें

कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा ? यह तो साक्षात् आप महाराज श्रीस्वायम्भुवमनुकी दुलारी कन्या और उत्तानपादकी प्यारी बहिन है तथा यह रमणियोंमें रतने समान है। जिन लोगोन कभी श्रोलक्ष्मीजीके चरणांकी उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता॥१८॥ अतः मै आपकी इस साध्वो कन्याको अवश्य स्वीकार करूँगा,

किन्तु एक शर्तके साथ। जबतक इसके संतान**्**न

हो जायगी, तबतक मैं गृहस्थ-धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान्के बताये हुए संन्यासप्रधान

हिंसारहित शम-दमादि धर्मीको हो अधिक महत्त्व

दुँगा॥ १९ ॥ जिनसे इस विचित्र जगतुकी उत्पत्ति हुई

है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रयसे यह स्थित है---मुझे तो वे प्रजापतियोंके भी पति कन्याको स्वीकार कीजिये, मैं इसे आपको अर्पित भगवान् श्रीअनन्त ही सबसे अधिक मान्य हैं ॥ २० ॥ **पेत्रेयजी कहते हैं—**प्रचण्ड धनुर्धर विदुर !

श्रीकर्दम पुनिने कहा--ठीक है, मै विवाह करना कर्दमजी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदयमें चाहता हैं और आपको कन्याका अभी किसीके साथ भगवान् कमलनाभका ध्यान करते हए मीन हो गये।

मनुस्कृतिमे आङ प्रकारके विवाहीका उत्तरेख पाया जाता है—(१) बाह्य, (२) दैव, (३) आर्थ, (४) प्रावापत्य, (५) आसुर, (६) गम्बर्व, (७) राक्षस और (८) पैशाच। इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्यायमें देखने चाहिये। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ मरना गया

है। इसमें फिला बोल्य जरको कन्याका दान करता है।

इस समय उनके मन्द हास्ययुक्त मुखकमलको देखकर देवहतिका चित्त लुभा गया॥२१॥ मनुजीने देखा कि इस सम्बन्धमें महारानी शतरूपा और राजकमारीकी स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणोसे सम्पन्न कर्दमजीको उन्हेंकि समान गुणवती कन्याका प्रसन्नता-पूर्वक दान कर दिया ॥ २२ ॥ महारानी शतरूपाने भी बेटी और दामादको बड़े प्रेमपूर्वक बहत-से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेजमें दिये ॥ २३ ॥ इस प्रकार सुयोग्य वरको अपनी कन्या देकर महाराज मन् निश्चित्त हो गये। चलती बार उसका वियोग न सह सकनेके कारण उन्होंने उत्कण्डावश विद्वलचित्त होकर उसे अपनी छातीसे चिपटा लिया और 'बेटी ! बेटी !' क़हकर रोने लगे। उनकी आँखोंसे आँस्ऑकी झड़ी लग गयी और उनसे उन्होंने देवहतिके सिरके सारे बाल भिगो दिये ॥ २४-२५ ॥ फिर वे मुनिवर कर्दमसे पूछकर, उनकी आज्ञा ले रानीके सहित रथपर सवार हुए और अपने सेवकोसहित ऋषिकृतसेवित सरस्वती नदीके दोनों तीरोंपर मुनियंकि आश्रमोंको शोभा देखते हुए अपनी राजधानीमें चले आये ॥ २६-२७ ॥

जब ब्रह्मावर्तकी प्रजाको यह समाचार मिला कि उसके खामी आ रहे हैं तब वह अत्यन्त आनन्दित होकर सर्ति, गीत एवं बाजे-गाजेके साथ अगवानी करनेके लिये ब्रह्मवर्तकी राजधानीसे बाहर आयी॥२८॥ सव प्रकारको सम्पदाओंसे युक्त वर्हिष्मती नगरी मन्जीकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वीको रसातलसे ले आनेके पश्चात् शिरीर कैंपाते समय श्रीवराहभगवानुके रोम झडकर गिरे थे॥ २९ ॥ वे रोम ही निरन्तर हरे-भरे रहनेवाले कुश और कास रूए, जिनके द्वारा मुनियोने यज्ञमें विज्ञ डालनेवाले दैत्योंका तिरस्कार कर भगवान् यज्ञपुरुषकी यंशोंद्वारा आराधना की है।। ३०।। महाराज मनुने भी

श्रीवराहभगवान्से भृमिरूप निवासस्थान प्राप्त होनेपर इसी स्थानमें कुश और कासकी बर्हि(चटाई) विकाकर श्रीयज्ञभगवानको पजा की धी॥ ३१॥

जिस बर्हिष्पती पुरीमें मनुजी निवास करते थे, उसमें पहँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवनमें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ वहाँ अपनी भार्या और सन्ततिके सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्षके अनुकरत भोगोंको भोगने लगे। प्रातःकाल होनेपर गन्धर्वगण अपनी स्त्रियोके सहित उनका गुणगान करते थे; किन्तु मनुजी उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदयसे श्रीहरिकी कथाएँ ही सूना करते थे ॥ ३३ ॥ वे इच्छानुसार भोगोंका निर्माण करनेमें कुशल थे; किन्तु मननशोल और भगवत्परायण होनेके कारण भोग उन्हें किचित् भी विचलित नहीं कर पाते थे ॥ ३४ ॥ भगवान् विष्णुकी कथाओंका श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहनेके कारण उनके मन्वन्तरको व्यतीत करनेवाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे॥ ३५॥ इस प्रकार अपनी जायत् आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणोंको अभिभृत करके उन्होंने भगवान् वास्देवके कथाप्रसङ्गमें अपने मन्द्रन्तरके इकहत्तर चतुर्युग पूरे कर दिये ॥ ३६ ॥ व्यासनन्दन विदुरजी ! जो पुरुष श्रीहरिके आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मार्नासक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार कष्ट पहुँचा सकते हैं ॥ ३७ ॥ मनजी निरन्तर समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहते थे। मुनियांके पूछनेपर उन्होंने मनुष्यांके तथा समस्त वर्ण और आश्रमोंके अनेक प्रकारके मङ्गलमय धर्मीका भी वर्णन किया (जो मनुसंहिताके रूपमें अब भी उपलब्ध है। ॥ ३८ ॥ जगत्के सर्वप्रथम सम्राट् महाराज मनु वास्तवमें

# तेईसवाँ अध्याय

कर्दम और देवहतिका विहार

जानेपर पतिके अभिप्रायको समझ लेनेमें कुशल

श्रीमैत्रेयजीने कहा---विदुरजी ! माता-पिताके चले साध्वी देवहति कर्दमजीकी प्रतिदिन प्रेपपूर्वक सेवा करने लगी, डीक उसी सरह, जैसे श्रीपार्वतीजी भगवान्

कीर्तनके योष्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्रका वर्णन

किया, अब उनकी कन्या देवहतिका प्रभाव सुनो ॥ ३९ ॥

राङ्करकी सेवा करती हैं॥ १॥ उसने काम-वासना, दम्भ, द्रेष, लोभ, पाप और मदका त्यागकर बडी सावधानी और लगनके साथ सेवामें तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शृक्षुवा, प्रेम और मधुरभावणादि गृणोंसे अपने परम तेजस्वी पतिदेवको सन्तुष्ट कर लिया ॥ २-३ ॥ देक्हति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैवसे भी बढ़कर है. इसलिये वह उनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ रखकर उनकी सेवामें लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनोंतक अपना अनुवर्तन करनेवाली उस मनुपुत्रीको व्रतादिका पालन करनेसे दुर्बल हुई देख देवर्षिश्रेष्ठ कर्दमको दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेमगद्गद वाणीमें कहा ॥ ४-५ ॥

कर्दमजी बोले—मनुनन्दिनि ! तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्तिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ। सभी देहधारियोंको अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदरकी वस्तु होता है, किन्तु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके श्रीण होनेकी भी कोई परवा नहीं की ॥ ६ ॥ अतः अपने धर्मका पालन करते रहनेसे मुझे तप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा जो भय और शोकसे रहित भगवत्प्रसाद-स्वरूप विभृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उनपर मेरी सेवाके प्रभावसे अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मै तुन्हें दिव्य-दृष्टि प्रदान करता हैं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो ॥ ७ ॥ अन्य जितने भी भोग हैं, वे तो भगवान् श्रीहरिके भुकुटि-विलासमात्रसे नष्ट हो जाते हैं: अत: वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवासे भी कृतार्थ हो गयी हो; अपने पातिव्रत-धर्मका पालन करनेसे तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गये हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा है, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्योंको इन दिव्य भोगोंकी प्राप्ति होनी कड़िन है ॥ ८ ॥

कर्दमजीके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको सम्पूर्ण योगमाया और विद्याओंमें कुशल जानकर उस अवलाकी सारी चिन्ता जाती रही। उसका मुख 'किञ्चित संकोचभरी चितवन और मधुर मुसकानसे खिल उठा और वह विनय एवं प्रेमसे गद्गद वाणीमें इस प्रकार कहने लगी॥ ९॥

देवहतिने कहा--द्विजश्रेष्ट !स्वामिन ! मैं यह जानती

हूँ कि कभी निष्फल न होनेवाली योगशक्ति और त्रिगुणात्मका मायापर अधिकार रखनेवाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किन्तु प्रामो ! आपने विवाहके समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होनेतक मैं तम्हारे साथ गृहस्य-सुखका उपभोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिये। क्योंकि श्रेष्ठ पतिके द्वारा सन्तान प्राप्त होना पतिव्रता स्रीके लिये महान् लाभ है ॥ १० ॥ हम दोनोंके समागमके लिये शास्त्रके अनुसार जो कर्तव्य हो, उसका आप उपदेश दीजिये और उबटन, गन्य, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियाँ भी जुटा दीजिये, जिससे मिलनकी इच्छासे अत्यन्त दीन, दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अङ्ग-संगके योग्य हो जाय; क्योंकि आपकी ही बढाई हुई कामवेदनासे मैं पीड़ित हो रही हैं। स्वामिन् ! इस कार्यके लिये एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाय, इसका भी विसार कीजिये ॥ ११ ॥

पैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! कर्दम मृनिने अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय चोगमें स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था ॥ १२ ॥ यह विमान सब प्रकारके इच्छित भोग-सुख प्रदान करनेवाला, अत्यन्त सुन्दर, सब प्रकारके रत्नीसे युक्त, सब सम्पतियोंकी उत्तरोत्तर वृद्धिसे सम्पन्न तथा मणिमय खंभोंसे सुशोमित था॥ १३॥ वह सभी ऋतुओंमें सुखदायक था और उसमें जहाँ-तहाँ सब प्रकारको दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थीं तथा उसे चित्र-विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओंसे खुब सजाया गया था॥ १४॥ जिनपर भमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग-बिरंगे पृष्पीकी मालाओंसे तथा अनेक प्रकारके सुती और रेशमी वस्त्रोंसे वह अत्यन्त होभायमान हो रहा था॥ १५॥ एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरोमें अलग-अलग रखी हुई शय्या, प्रलंग, पंखे और आसनोके कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था॥ १६॥ जहाँ-तहाँ दीवारोमें की हुई शिल्परचानासे उसको अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्नेका फर्श था और बैठनेके लिये मूँगेकी वेदियाँ बनायी गयी थीं॥ १७ ॥ मूँगेकी ही देहलियाँ थीं। उसके द्वारोमें हरिके किवाड़ थे तथा इन्द्रनील मणिके शिखरोंपर सोनेके कलश रखे हए थे ॥ १८ ॥ उसकी हरिकी दीवारोंमें बढ़िया लाल जड़े हुए

थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमानको आँखें हो, तथा उसे रंग-बिरंगे चैदोवे और बहुमुल्य सुनहरी बन्दनवारोंसे

सजाया गया था।। १९॥ उस विमानमें जहाँ-तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाये गये थे, जो बिलकुल

सजीव-से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत-से हंस और कबूतर उनके पास

बैठ-बैठकर अपनी बोली बोलते थे॥२०॥ उसमें

सुविधानुसार क्रोडास्थलो, शयनगह, बैठक, औगन और

चौक आदि बनाये गये थे-जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दमजीको भी विस्मित-सा कर रहा था॥ २१॥

ऐसे सुन्दर घरको भी जब देवहतिने बहुत प्रसन्न चित्तसे नहीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावको परख

लेनेवालं कर्दमजीने स्वयं ही कहा--- ॥ २२ ॥ 'भीरु !

तुम इस बिन्दुसरोवरमें स्नान करके विमानपर चढ़ जाओ;

यह विष्णुभगवानुका रचा हुआ तीर्थ मनुष्योंको सभी

कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला है'॥ २३ ॥ कमललोचना देवहाँतने अपने पतिकी बात मानकर

सरस्वतीके पवित्र जलसे भरे हुए उस सरोवरमें प्रवेश किया । उस समय वह बड़ी पैली-कुचैली साड़ी पहने हुए

थी, उसके सिरके वाल चिपक जानेसे उनमें लटें पड़ गयी थीं, रारीरमें मैल जम गया था तथा स्तन कान्तिहोन हो

गये ये ॥ २४-२५ ॥ सरोवरमें मोता लगानेपर उसने उसके भीतर एक महलमें एक हजार कन्याएँ देखीं। वे

सभी किशोर अवस्थाकी थीं और उनके शरीरोंसे कमलकी-सी गन्ध आती थी॥ २६॥ देवहतिको देखते ही वे सब स्वियाँ सहसा खड़ी हो गर्यी और हाथ जोड़कर

कहने लगीं, 'हम आपकी दासियाँ हैं: हमें आज्ञा दीजिये,

आपकी क्या सेवा करें' ॥ २७॥

विदरजी ! तब स्वामिनीको सम्मान देनेवाली उन रमणियोंने बहमूल्य मसालों तथा गन्ध आदिसे मिश्रित जलके द्वारा मनस्विनी देवहतिको स्नान कराया तथा उसे दो नवीन और निर्मल वस पहननेको दिये॥ २८॥ फिर

उन्होंने ये बहुत मूल्यके बड़े सुन्दर और कान्तिमान् आभूषण, सर्वगुणसम्पन्न भोजन और पीनेके लिये अमृतके

समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किये॥२९॥ अब देवहतिने दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखा तो उसे मालुम हुआ कि वह भाँति-भाँतिक सूर्गधित फुलोंके हारोंसे

विभूषित है, स्वच्छ वस्र धारण किये हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कान्तियान हो गया है तथा उन कन्याओंने

बड़े आदरपूर्वक उसका माङ्गलिक शृंगार किया है।। ३०॥ उसे सिरसे स्नान कराया गया है, स्नानके

पश्चात् अङ्ग-अङ्गमें सब प्रकारके आभूषण सजाये गये हैं

तथा उसके गलेमें हार-हमेल, हाथोमें कडूण और पैरोमें छमछमाते हुए सोनेके पायजेब सुशोभित हैं॥३१॥

कमरमें पड़ी हुई सोनेकी रलजटित करघनीसे, बह्मूल्य मणियोंके हारसे और अङ्ग-अङ्गमें लगे हुए कुङ्कमादि मङ्गलद्रव्योंसे उसकी अपूर्व शोभा हो रही है।। ३२॥ उसका मुख सुन्दर दत्तावली, मनोहर भींहें, कमलकी

कली-से स्पर्धा करनेवाले प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र और नीली अलकाबलीसे बड़ा ही सुन्दर जान पडता

है ॥ ३३ ॥ विदुरजी ! जब देवहतिने अपने प्रिय पॉटदेवका स्मरण किया, तो अपनेको सहिलयोके सहित वहीं पाया, जहाँ प्रजापति कर्दमजी विराजमान थे ॥ ३४ ॥

उस समय अपनेको सहस्रों स्वियोंके सहित अपने

प्राणनाथके सामने देख और इसे उनके योगका प्रभाव समज्ञकर देवहतिको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥

शत्रुविजयी विदुर! जब कर्दमजीने देखा कि देवहतिका शरीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मल हो गया है, और विवाहकालसे पूर्व उसका जैसा रूप था, उसी रूपको पाकर वह अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो गयी है,उसका सुन्दर

वक्षःस्थल चोलीसे ढका हुआ है, हजारों विद्याधरियाँ उसकी सेवामें लगी हुई है तथा उसके शरीरपर बढ़िया-बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं, तब उन्होंने बड़े प्रेमसे उसे विभानपर चढाया॥ ३६-३७॥ उस समय अपनी प्रियाके प्रति अनुरक्त होनेपर भी कर्दमजीकी महिमा

(मन और इन्द्रियोपर प्रभुता) कम नहीं हुई । विद्याघरियाँ उनके शरीरकी सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुदके फुलोंसे शुंगार करके अस्यन्त सुन्दर बने हुए वे विमानपर इस प्रकार शोभा पा रहे थे. मानो आकाशमें तारागणसे चिरे हुए चन्द्रदेव विराजमान हों॥ ३८॥ उस विमानपर निवासकर उन्होंने दीर्घकालतक कुबेरजीके समान मेरु

लोकपालोकी विहारभूमि हैं । इनमें कामदेवको बढ़ानेवाली शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलकर इनकी कमनीय

पर्वतको घाटियोमें बिहार किया। ये घाटियाँ आहों

शोमाका विस्तार करती है तथा श्रीमङ्गाजीके स्वर्गलोकसे गिरनेकी मङ्गलपय ध्विन निरक्तर गूँजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याचरियोंका समुदाय उनकी सेवामें उपस्थित था और सिद्धगण वन्दना किया करते थे॥ ३९॥

इसी प्रकार प्राणिप्या देवत्तिके साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र और चैत्रस्य आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवरमें अनुरागपूर्वक विहार किया॥४०॥ उस कार्तिमान् और इच्छानुसार चलनेवाले श्रेष्ठ विमानपर बैठकर वायुके समान सभी लोकोंमें विचरते हुए कर्दमजी विधानविहारी देवताओंसे भी आगे बढ़ गये॥४१॥ विदुरजी! जिन्होंने भगवान्के भवभयहारी पवित्र पादफ्वोंका आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषोंके लिये कौन-सी वस्तु या शक्ति दर्लभ है॥४२॥

इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह सारा भूमण्डल, जो द्वीप-वर्ष आदिकी विचित्र रचनाके कारण बडा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रियाको दिखाकर अपने आश्रमको लौट आये।।४३॥ फिर उन्होंने अपनेको नौ रूपोंमें विभक्तकर रतिसुखके लिये अत्यन्त उत्सुक मनुकुमारी देवहतिको आनन्दित करते हए उसके साथ बहुत वर्षोतक बिहार किया, किन्तु उनका इतना लम्बा समय एक मुहर्तके समान बीत गया॥४४॥ उस विमानमें रतिस्खको बढ़ानेवाली बड़ी सुन्दर शय्याका आश्रय ले अपने परम रूपवान् प्रियतमके साथ रहती हुई देवहतिको इतना करल कुछ भी न जान पड़ा ॥ ४५ ॥ इस प्रकार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबलसे सैकडों वर्षोतक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समयके समान निकल गया ॥ ४६ ॥ आत्मज्ञानी कर्दमजी सब प्रकारके संक्रूल्योंको जानते थे; अतः देवाहृतिको सन्तानप्राप्तिके लिये उत्सक देख तथा भगवानुके आदेशको स्मरणकर उन्होंने अपने खरूपके नौ विभाग किये तथा कन्याओंको उत्पत्तिके लिये एकाप्रचित्तसे

अर्थाङ्गरूपमें अपनी पत्नीकी भावना करते हुए उसके गर्पमें वीर्य स्थापित किया ॥ ४७ ॥ इससे देक्हूतिके एक ही साथ नौ कन्याएँ पैदा हुईं। वे सभी सर्वाङ्गसुन्दरी थीं और उनके शरीरसे लाल कमलकी-सी सुगन्ध निकलती थी ॥ ४८ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

इसी समय शुद्ध स्वभाववाली सती देवहृतिने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेव संन्यासाश्रम-ग्रहण करके वनको जाना चाहते हैं, तो उसने अपने औसुओंको ऐककर ऊपरसे मुसकराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हदयसे धीरे-धीरे अति मधुर वाणीमें कहा। उस समय वह सिर नीचा किये हुए अपने नखमणिमण्डितं चरणकमलसे पृथ्वीको कुरेद रही थी॥ ४९-५०॥ देवहृतिने कहा—भगवन्। आपने जो कुछ प्रतिज्ञा-

को थी, वह सब तो पूर्णतः निभा दी; तो भी मै आपकी शरणागत हैं, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिये ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन् ! इन कन्याओंके लिये योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आफ्के बनको चले जानेके बाद मेरे जन्म-मरणरूप शोकको दूर करनेके लिये भी कोई होना चाहिये॥ ५२॥ प्रभो ! अबतक परमात्मासे विपुख रहकर मेरा जो समय इन्द्रियसुख मोगनेमें बीता है, वह तो। निरर्थक ही गया॥ ५३॥ आपके परम प्रभावको ने जाननेके कारण ही मैंने इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया । तथापि यह भी मेरे संसार-भवकी दूर करनेवाला ही होना चाहिये॥ ५४॥ अज्ञानवशः असत्पुरुवोंके साथ किया हुआ जो संग संसार-बन्धनका कारण होता है, वहीं सत्पुरुषोंके साथ किये जानेपरी असङ्गता प्रदान करता है ॥ ५५ ॥ संसारमें जिस परुपके कमेंसि न तो धर्मका सम्पादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवानुकी सेवा ही सम्पन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुदेके समान है।। ५६ ॥ अवस्य ही मैं भगवान्की भायासे बहुत उमी गयी, जो आप-जैसें मक्तिदाता पतिदेवको पाकर भी मैंने संसार-बन्धनसे छटनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५७ ॥

# चौबीसवाँ अध्याय

#### श्रीकपिलदेवजीका जन्म

श्रीपेत्रेकजी कहते हैं—उत्तम गुणोंसे सुशोभित मनुकुमारी देवहूर्तिने जब ऐसी वैराग्ययुक्त बाते कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनिको भगवान् विष्णुके कथनका स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा ॥ १ ॥

\*\*\*\*\*\*

कर्दमजी बोले—दोवर्राहत एजकुमारी ! तुम अपने विषयमें इस प्रकार खेंद्र न करो; तुम्हारे गर्भमें अविनाशी भगवान् विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे॥ २॥ प्रिये ! तुमने अनेक प्रकारके वर्तोका पालन किया है, अतः तुम्हास कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान्का भजन करो॥ ३॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहरि तुम्हारे गर्भसे अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और बहाज्ञानका उपदेश करके तुम्हारे हृदयको अहङ्कारमयी ग्रन्थिका छेदन करेंगे॥ ४॥

श्रीमैत्रेयची सङ्गते हैं---विद्रजो ! प्रजापति कर्दमके आदेशमें गौरव-बृद्धि होनेसे देवहतिने उसपर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार, जगद्गुरु भगवान् श्रीपृष्टपोत्तमकी आराधना करने लगी॥ ५॥ इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भगवान् मधुसुदन कर्दसजीके वीर्यका आश्रय से उसके गर्भसे इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे काष्ट्रमेंसे अग्नि ॥ ६ ॥ उस समय आकाशमें मेथ जल बरसाते हुए गरज-गरजकर बाजे बजाने लगे, गम्बर्वगण गान करने लगे और अप्सराएँ आनन्दित होकर नाचने लगीं ॥ ७ ॥ आकाशसे देवताओंके बरसाये हए दिव्य पृथ्पोकी वर्षा होने लगी; सब दिशाओंमें आनन्द छा गया, जलाशयोका जल निर्मल हो गया और सभी जीवोंके मन प्रसन्न हो गये॥८॥ इसी समय सरस्वती नदीसे बिरे हुए कर्दमजीके उस आश्रममें मरीचि आदि मृनियोके सहित श्रीब्रह्माजी आये॥९॥ शत्रदमन विदर्शन ! स्वतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा बहााजीको यह मालुम हो गया था कि साक्षात् परवहा भगधान् विष्णु सांख्यशास्त्रका उपदेश करनेके लिये अपने विशृद्ध सत्त्वमय अंशसे अवतीर्ण हुए हैं ॥ १० ॥ अतः भगवान् जिस कार्यको करना चाहते थे, उसका उन्होंने विशुद्ध चित्तसे अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी सम्पूर्ण

इन्द्रियोंसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्टमजीसे इस प्रकार कहा ॥ ११ ॥

**श्रीब्रह्माजीने कहा**—प्रिय कर्दम ! तुम दूसराँको मान देनेवाले हो । तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आक्रका पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट-भावसे मेरी पूजा सम्पन्न हुई है।। १२ ॥ पुत्रोंको अपने पिताकी सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिये कि 'ओ आज्ञा' ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेशको स्वीकार करें ॥ १३ ॥ बेटा ! तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुन्दरी कन्याएँ अपने वंशोंद्वारा इस सृष्टिको अनेक प्रकारसे बढ़ावेंगी ॥ १४ ॥ अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरींको इनके स्वभाव और रुचिके अनुसार अपनी कन्याएँ समर्पित करो और संसारमें अपना सुयश फैलाओ ॥ १५ ॥ मुने ! मैं जानता हूँ, जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी निधि हैं—उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं, वे आदिपुरुष श्रीनारायण ही अपनी योगमायासे कपिलके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं॥ १६॥ [फिर देवहृतिसे बोले--] राजकमारी ! सुनहरे बाल, कमल-जैसे विशाल नेत्र और कमलाङ्कित चरणकमलीयाले शिशुके रूपमें कैटभास्को भारनेवाले साक्षात् श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा कर्मीकी वासनाओंका मुलोच्छेदन करनेके लिये, तेरे गर्भमें प्रवेश किया है। ये अविद्यार्जानेत मोहकी ग्रन्थियोंको काटकर पृथ्वीमें खड़न्द विचरंगे॥१७-१८॥ ये सिद्धगणेकि खामी और सांख्याचार्यकि भी माननीय होंगे। लोकमें तेरी कीर्तिका विस्तार करेंगे और 'कपिल' नामसे विख्यात होंगे॥ १९॥

श्रीमैन्नेयजी कहते हैं—विदुरजी ! जगत्की सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोंको इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकार्टको साथ ले, इंसपर चढ़कर ब्रह्मलोंकको चले भये ॥ २० ॥ ब्राह्मजीके चले जानेपर कर्दमजीने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियोंके साथ अपनी कन्याओंका विधिपूर्वक विवाह कर दिया ॥ २१ ॥ उन्होंने अपनी कला नामकी कन्या मरीचिको, अनसूया अत्रिको, श्रद्धा अङ्गिराको और सबमें अपने आत्माको ही देखने लगे। उनकी बृद्धि अन्तर्मेख एवं शान्त हो गयी। उस समय धीर कर्दभजी शान्त लहरोंबाले समुद्रके समान जान पड़ने लगे॥ ४४ ॥ परम भक्तिभावके द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ श्रीवास्ट्रेवमें चित्त स्थिर हो जानेसे वे सारे बन्धनोंसे मुक्त हो गये ॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण भूतोमें अपने आत्मा श्रीभगवानुको और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मस्वरूप श्रीहरिमें स्थित देखने लगे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार इच्छा और द्वेषसे रहित, सर्वत्र समर्वाद्ध और भगवद्धक्तिसे सम्पन्न होकर श्रीकर्दमजीने भगवानुका परमपद प्राप्त कर लिया ॥ ४७ ॥

## पचीसवाँ अध्याय

## देवहतिका प्रश्न तथा भगवान् कपिलद्वारा भक्तियोगकी महिमाका वर्णन

शौनकजीने पूछा—सूतजी! तत्त्वोंकी संख्या करनेवाले भगवान् कपिल साक्षात् अजन्मा नारायण होकर भी लोगोंको आत्मज्ञानका उपदेश करनेके लिये अपनी मायासे उत्पन्न हुए थे॥ १॥ मैंने भगवान्के वहत-से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिलजीकी कीर्तिको सुनते-सुनते मेरी इन्द्रियाँ तुप्त नहीं होती ॥ २ ॥ सर्वथा स्वतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा भक्तोंकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके जो-जो लीलाएँ करते हैं, वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं; अतः आप पुड़ो वे सभी सुनाइये, मुझे उन्हें सुननेमें बड़ी श्रद्धा है ॥ ३ ॥

सुतजी कहते हैं---मृते ! आपकी ही भाँति जब विदरने भी यह आत्मज्ञानविषयक प्रश्न किया, तो श्रीव्यासजीके संख्या भगवान् मैत्रेयजी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ४ ॥

श्रीमैन्नेयजीने कहा-विदुरजी ! पिताके वनमें चले जानेपर भगवान् कपिलजी माताका प्रियं करनेकी इच्छासे उस बिन्दुसर तीर्थमें रहने लगे॥५॥ एक दिन तत्त्वसमृहके पारदर्शी भगवान कपिल कर्मकलापसे विस्त हो आसनपर विराजमान थे। उस समय ब्रह्माजीके वचनोंका स्मरण करके देवहतिने उनसे कहा॥ ६ ॥

देखहर्ति बोली--- भूमन ! प्रभो ! इन दष्ट इन्द्रियोंकी विषय-लालसासे में बहुत ऊब गयी हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी हुई हैं॥ ७॥ अब आपकी कृषासे मेरी जन्मपरम्परा समाप्त हो चुकी है, इसीसे इस दुस्तर अज्ञानान्धकारसे पार लगानेके लिये सुन्दर नेब्ररूप आप प्राप्त हुए हैं ॥ ८ ॥ आप सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी भगवान आदिप्रुप

है तथा अज्ञानान्धकारसे अन्धे पुरुषोके लिये नेत्रस्वरूप सूर्यकी भाँति उदित हुए हैं॥९॥ देव ! इन देह-गेह आदिमें जो मैं-मेरेपनका द्राग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है; अतः अब आप मेरे इस महामोहको दूर कीजिये॥ १०॥ आप अपने मक्तोंके संसाररूप वृक्षके लिये कुठारके समान है; मैं प्रकृति और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे शरणागतवत्सलको शरणमें आयी है। आप भागवतधर्म जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती है।। ११॥

श्रीमैत्रेकजी कहते हैं---इस प्रकार माता देवहतिने अपनी जो ऑफलाचा प्रकट की, वह परम पवित्र और लोगोंका मोक्षमार्गमें अनुराग उत्पन्न करनेवाली थी, उसे सुनकर आत्पन्न सत्परुषोंकी गति श्रीकपिलजी उसकी मन-ही-मन प्रशंसा करने लगे और फिर मुद मुसकानसे सुशोभित मुखारविन्दसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १२ ॥

भगवान् कविलने कहा—माता ! यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्मयोग ही मनुष्योंके आत्यन्तिक कल्याणका मुख्य साधन है, जहाँ द:ख और सुखकी सर्वधा निवति हो जाती है ॥ १३ ॥ साध्वि ! सब अद्वांसे सम्पन्न उस योगका मैंने पहले नारदादि ऋषियोंके सामने, उनकी सुननेकी इच्छा होनेपर, वर्णन किया था। वही अब मैं आपको सुनाता है।। १४॥

इस जीवके बन्धन और मोक्षका कारण मन हो। माना गया है। विषयोंमें आसक्त होनेपर वह बन्धनका हेतु होता है और परमात्मामें अनुरक्त होनेपर वहीं मोक्षका कारण वन जाता है।। १५॥ जिस समय यह मन मैं और

मेरेपनके कारण होनेवाले काम-लोभ आदि विकारीसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख-द:खसे छुटकर सम अवस्थामें आ जाता है॥१६॥ तब जीव अपने ज्ञान-वैराग्य और भक्तिसे युक्त हृदयसे आत्पाको प्रकृतिसे परे, एकमात्र (ऑद्रतीय), भेदरहित, स्वयंप्रकाश, सुक्ष्म, अखण्ड और उदासीन (सुख-द:खशुन्य) देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहोन अन्भव करता है।।१७-१८।। योगियांके लिये भगवत्प्राप्तिके निमित्त सर्वात्मा श्रीहरिके प्रति की हुई भक्तिके समान और कोई महत्त्वमय मार्ग नहीं है ॥ १९ ॥ विवेकीजन सङ्ग या आसक्तिको ही आत्माका अच्छेद्य बन्धन मानते हैं; किन्तु वही सङ्ग या आसक्ति जब संतों-महापुरुषोंके प्रति हो जाती है, तो मोक्षका खुला द्वार बन जाती है।। २०॥

जो लोग सहनशील, दयाल, समस्त देहधारियोंके अकारण हित्, किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले, शान्त, सरलस्वभाव और सत्प्रस्थोंका सम्मान करनेवाले होते हैं, जो मुझमें अनन्यभावसे सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिये सम्पूर्ण कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओंका श्रवण, कीर्तन करते हैं तथा मुझमें ही क्रित लगाये रहते है—उन भक्तोंको संसारके तरह-तरहके ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं॥२१-२३॥ साध्वि! ऐसे-ऐसे सर्वसङ्गपरित्यागी महापुरुष ही साध होते हैं, तुम्हें उन्हींके सङ्गको इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि वे आसक्तिसे उत्पन्न सभी दोषोंको हर लेनेवाले हैं॥ २४॥ सत्पुरुषोंके समागमसे मेरे पराक्रमांका यथार्थ ज्ञान करानेवाली तथा हृदय और कानोंको प्रिय लगनेवाली कथाएँ होती हैं। उनका संवन करनेसे शीघ़ ही मोक्षमार्गमें श्रद्धा, प्रेम और भक्तिका क्रमशः विकास होगा॥ २५॥ फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओंका चित्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा लीकिक एवं पारलीकिक सुखोंने वैराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानतापुर्वक योगके भक्तिप्रधान सरल उपायोंसे समाहित होकर मनोनियहके लिये यत्न करेगा ॥ २६ ॥ इस प्रकार प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न हुए शब्दादि विषयोंका त्याग करनेसे, वैराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे और मेरे प्रति की हुई सद्दढ भक्तिसे मनुष्य मुझ अपने अन्तरात्माको इस देहमें हो प्राप्त कर लेता है ॥ २७ ॥

देवहतिने कहा—भगवन्! आपको समृचित भक्तिका स्वरूप क्या है ? और मेरी-जैसी अवलाओंके लिये कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहजमें ही आपके निर्वाणपदको प्राप्त कर सकुँ ? ॥ २८ ॥ निर्वाणस्वरूप प्रभो ! जिसके द्वारा तत्वज्ञान होता है और जो लक्ष्यको येघनेवाले बाणके समान भगवानुकी प्राप्ति करानेवाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अङ्ग हैं ? ॥ २९ ॥ हरे ! यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइये जिससे कि आपकी कृपासे मैं मन्दमति खीजाति भी इस दुर्वोध विषयको सुगमतासे समझ सक्ते॥ ३०॥

श्रीमैत्रेकजी कहते हैं--विद्राजी ! जिसके शरीरसे उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माताका ऐसा अभिप्राय जानकर कपिलाजीके हदयमें खेह उमड आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्त्वोंका निरूपण करनेवाले शास्त्रका, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति-विस्तार एवं योगका भी वर्णन किया॥ ३१॥

श्रीभगवान्ने कहा—माता ! जिसका चित्त एकमात्र भगवान्में ही लग गया है, ऐसे मनुष्यकी वेदविहित कर्मोमें लगी हुई तथा विषयोका ज्ञान करानेवाली (कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय—दोनों प्रकारकी) इन्द्रियोंकी जो सत्त्वमूर्ति श्रीहरिके प्रति स्वाभाविकी प्रवत्ति है, वही भगवानकी अहैतकी भक्ति है। यह मिक्तसे भी बढ़कर है: क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाये हुए अन्नको प्रकाता है, उसी प्रकार यह भी कर्मसंस्कारोंके भंडाररूप लिङ्गशरीरको तत्काल भस्म कर देती है ॥ ३२-३३ ॥ मेरी चरणसेवामें प्रीति रखनेवाले और मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले कितने ही वड़भागी भक्त, जो एक दूसरेसे मिलकर प्रेमपूर्वक मेरे ही पराक्रमोंकी चर्चा किया करते हैं. मेरे साथ एकीभाव (सायुज्यमोक्ष) की भी इच्छा नहीं करते ॥ ३४ ॥ मा ! वे साध्यत अरुण-नयन एवं मनोहर मुखारविन्दसे युक्त मेरे परम सुन्दर और वरदायक दिव्य रूपोंकी झाँकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम सम्भाषण भी करते हैं, जिसके लिये बड़े-बड़े तपस्त्री भी लालायित रहते हैं॥ ३५॥ दर्शनीय अङ्ग-प्रत्यङ्ग, उदार हास-विलास, मनोहर चितवन और समधर वाणीसे युक्त मेरे उन रूपोंकी माध्रीमें उनका मन और इन्द्रियाँ

हविर्भु पुलस्त्यको समर्पित की ॥ २२ ॥ पुलहको उनके अनुरूप गति नामकी कन्या दी, ऋतुके साथ परम साध्वी क्रियाका विवाह किया, भुगुजोको ख्याति और वसिष्ठजीको अरूसती समर्पित की॥२३॥ अथर्वा ऋषिको शान्ति नामको कन्या दी, जिससे यज्ञकर्मका विस्तार किया जाता है। कर्दमजीने उन विवाहित ऋषियोंका उनको पन्नियोंके सहित खूब सत्कार

किया ॥ २४ ॥ विदुरजी ! इस प्रकार विवाह हो जानेपर वे

सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ले अति आनन्दपूर्वक अपने-अपने आश्रमोंको चले गये॥ २५॥ कर्दमजीने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्रीहरिने ही अवतार लिया है, तो वे एकान्तमें उनके पास गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे ॥ २६ ॥ 'अहो ! अपने पापकमंकि कारण इस दःखमय संसारमें नाना प्रकारसे पीडित होते हुए पुरुषोंपर

देवगण तो बहुत काल बीतनेपर प्रसन्न होते हैं॥ २७॥ किन्तु जिनके खरूपको योगिजन अनेको जन्मोंके साधनसे सिद्ध हुई सुदुढ़ समाधिके द्वारा एकान्तमें देखनेका प्रयत्न करते हैं, अपने मक्तोंकी रक्षा करनेवाले वे ही श्रीहरि हम विषयलोल्पोके द्वारा होनेवाली अपनी अवज्ञाका कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हए हैं ॥ २८-२९ ॥ आप वास्तवमें अपने भक्तोंका मान बढ़ानेवाले हैं। आपने अपने बचनोंको सत्य करने और सांख्ययोगका उपदेश करनेके लिये ही मेरे यहाँ अवतार लिया है ॥ ३० ॥ भगवन् ! आप प्राकृतरूपसे रहित है, आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप है, वे ही आपके योग्य हैं तथा जो मनुष्य-सदृश रूप आपके भक्तोंको प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं॥३१॥ आपका पाद-पीठ तत्त्वज्ञानको इच्छासे विद्वानोंद्वारा सर्वदा वन्दनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री—इन छहों ऐखयोंसे पूर्ण है। मैं

आपकी शरणमें हैं॥ ३२ ॥ भगवन् ! आप परब्रह्म हैं:

सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं; प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त्व, काल, त्रिविध अहङ्कार, समस्त लोक एवं लोकपालोंके

रूपमें आप ही प्रकट हैं: तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस

सारे प्रपञ्चको चेतनशक्तिके द्वारा अपनेमें लीन कर

लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप हो है। मैं आप

भगवान् कपिलकी शरण लेता हैं ॥ ३३ ॥ प्रभो ! अगपकी कुष्यसे मैं तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया है और पेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास-मार्गको ग्रहणकर आपका चिन्तन करते हुए शोकरष्टित होकर विचर्छमा। आप समस्त प्रजाओंके स्वामी हैं, अतरूव इसके लिये मैं

आफ्की आज्ञा चाहता हैं ॥ ३४ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—मुने ! वैदिक और लौकिक सभी कमेंमि संसारके लिये मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिये मैंने जो तुमसे कहा था कि 'मैं तुन्हारे यहाँ जन्म लुंगा', उसे सत्य करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया है ॥ ३५ ॥ इस लोकमें मेरा यह जन्म लिङ्गशरीरसे मुक्त होनेकी इच्छावाले मनियोंके लिये आत्मदर्शनमें उपयोगी प्रकृति आदि तत्वोंका विवेचन करनेके लिये ही हुआ है ॥ ३६ ॥ आत्मज्ञानका यह सुक्ष्म मार्ग बहुत समयसे लुप्त हो गया है। इसे फिरसे प्रवर्तित करनेके लिये ही मैंने वह शरीर प्रहण किया है--- ऐसा जानो ॥ ३७ ॥ मृते ! मैं आज्ञा देता है, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्युको जीतकर मोक्षपद प्राप्त करनेके लिये मेरा भजन करो।। ३८ ॥ मैं स्वयंप्रकाश और सम्पूर्ण जीवोंके अन्तःकरणोंमें रहनेवालाः परमात्मा ही हैं। अतः जब तुम विश्द्ध बृद्धिके द्वारा अपने अन्तःकरणमें मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकारके शोकोंसे छटकर निर्भय पद (मोक्ष) प्राप्त कर लोगे ॥ ३९ ॥ माता देवहॉतको भी मैं सम्पूर्ण कमोंसे छुडानेवाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह संसाररूप भयसे पार हो जायगी॥४०॥ श्रीमैन्नेयजी कहते हैं--भगवान कपिलके

इस प्रकार कहनेपर प्रजापति कर्दमओ उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वनको चले गये॥४१॥ वर्डी अहिसामय संन्यास-धर्मका पालन करते हुए वे

एकमात्र श्रीभगवानुको शरण हो गये तथा अग्नि और आश्रमका त्याग करके निःसङ्गभावसे पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ ४२ ॥ जो कार्यकारणसे अतीत है, सत्वादि गुणोंका प्रकाशक एवं निर्मृण है और अनन्य भक्तिसे ही प्रत्यक्ष होता है, उस परब्रह्ममें उन्होंने अपना मन लगा दिया ॥ ४३ ॥ चे अहंकार, ममता और सख-द:खादि इन्होंसे छूटकर समदर्शी (भेददृष्टिसे गृहत) हो,

फेंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहनेपर भी उन्हें परमपदकी प्राप्ति करा देती है ॥ ३६ ॥ अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर यद्यपि वे मुझ मायापतिके सत्यादि लोकॉकी भोगसम्पत्ति, भक्तिको प्रवृत्तिके पक्षात् स्वयं प्राप्त होनेवाली अष्टर्सिद्ध अथवा वैकण्डलोकके भगवदीय ऐश्वर्यकी भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे घाममें पहुँचनेपर उन्हें ये सब विभृतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३७ ॥ जिनका एकमात्र में ही प्रिय, आत्मा, पृत्र, मित्र, **ग्रु. सुहद् और इष्टदेव है—वे मेरे ही आश्रयमें रहनेवाले** भक्तजन शान्तिमय बैकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगोंसे रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा

कालचक ही ग्रस सकता है।। ३८॥ माताजी ! जो लोग इहलोक, परलोक और इन दोनों लोकोंमें साथ जानेवाले वासनामय लिङ्गदेहको तथा शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले जो धन, पश् एवं गृह आदि

पदार्थ है, उन सबको और अन्यान्य संप्रहोको भी छोडकर अनन्य भक्तिसे सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं---उन्हें मैं मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर देता है ॥ ३९-४० ॥ मैं साक्षात् भगवान् है, प्रकृति और पुरुषका भी प्रभु हैं तथा समस्त प्राणियोंका आत्मा है; मेरे सिवा और किसीका आश्रय लेनेसे मृत्युरूप महाभवसे छुटकारा नहीं मिल सकता॥४१॥ मेरे भयसे यह वायु चलती है, मेरे भयसे सूर्य तपता है, मेरे भयसे इन्द्र वर्षा करता और आग्न जलाती है तथा मेरे ही भयसे मृत्य अपने कार्यमे प्रवृत्त होता है॥४२॥ योगिजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निर्भय चरणकमलोका आश्रय लेते हैं ॥ ४३ ॥ संसारमें मनुष्यके लिये सबसे बड़ी कल्याणप्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव भक्तियोगके द्वारा मुझमें लगकर स्थिर

हो जाय ॥ ४४ ॥

## छब्बीसवाँ अध्याय

#### महदादि भिन्न-भिन्न तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन

श्रीभगवान्ने कहा-माताजी ! अब मैं तुन्हें प्रकृति आदि सब तत्त्वोंके अलग-अलग लक्षण बतलाता है; इन्हें जानकर मन्ष्य प्रकृतिके गुणोंसे मृक्त हो जाता है ॥ १ ॥ आत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके मोक्षका कारण है और वही उसकी अहङ्काररूप हदयग्रन्थिका छेदन करनेवाला है, ऐसा पण्डितजन कहते हैं। उस जानका मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हैं॥२॥ यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा हो पुरुष है । वह अनादि, निर्मृण, प्रकृतिसे परे, अन्तःकरणमें स्फूर्रित होनेवाला और स्वयंप्रकाश है॥३॥ उस सर्वन्यापक पुरुषने अपने पास लोला-विलासपूर्वक आयी हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मका वैष्णवी मायाको स्वेच्छासे

स्वीकार कर लिया ॥ ४ ॥ लीलापरायण प्रकृति अस्पने

सत्त्वादि गुणोंद्वारा उन्होंके अनुरूप प्रजाकी सृष्टि करने

लगी; यह देख पुरुष ज्ञानको आच्छादित करनेवाली

उसकी आवरणशक्तिसे मोहित हो गया, अपने स्वरूपको

भूल गया ॥ ५ ॥ इस प्रकार अपनेसे भिन्न प्रकृतिको ही

जानेवाले कर्मोमें अपनेको ही कर्ता मानने लगता है ॥ ६ ॥ इस कर्तृत्वाभिमानसे ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनन्दस्वरूप पुरुषको जन्म-मृत्युरूप बन्धन एवं परतन्त्रताको प्राप्ति होती है॥७॥ कार्यरूप शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तथा कर्तारूप इन्द्रियाधिष्ठात्-देवताओंमें पुरुष जो अपनेपनका आरोप कर लेता है, उसमें पण्डितजन प्रकृतिको ही कारण मानते हैं तथा वास्तवमें प्रकृतिसे परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुषको सुख-दृःखोके भोगनेमें कारण मानते हैं ॥ ८ ॥ । देवहतिने कहा—परुषोत्तम ! इस विश्वके स्थल-सुक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और प्रश्वका लक्षण भी आप

अपना स्वरूप समझ लेनेसे पुरुष प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये

मुझसे कहिये॥ ९॥ श्रीभगवान्ने कहा-जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य-कारणरूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मीका आश्रय है, उस प्रधान

नामक तत्त्वको ही प्रकृति कहते हैं ॥ १० ॥ पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्रा, चार अन्तःकरण और दस इन्द्रिय-इन चौबोस तत्त्वोंके समुहको विद्वान लोग प्रकृतिका कार्य मानते हैं॥११॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-ये पाँच महाभूत हैं; गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द—ये पाँच तन्मात्र माने गये हैं॥ १२ ॥ श्रीत्र. त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और पाय्-ये दस इन्द्रियाँ है ॥ १३ ॥ मन, बृद्धि, चित और अहङ्कार-इन चारके रूपमें एक हो अन्तःकरण अपनी सङ्कल्प, निश्चय, चिन्ता और अभिमानरूपा चार प्रकारकी वृत्तियोंसे लक्षित होता है॥ १४॥ इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषोंने सगुण ब्रह्मके सन्निवेशस्थान इन चौबीस तत्वोंकी संख्या यतसायी है। इनके सिवा जो काल है, वह पचीसवाँ तस्व है ॥ १५ ॥ कुछ लोग कालको पुरुषसे भिन्न तत्त्व न मानकर पुरुषका प्रभाव अर्थात् ईश्वरकी संहारकारिणी शक्ति खताते हैं। जिससे मायाके कार्यरूप देहादिमें आत्मत्वका अधिमान करके अहङ्कारसे मोहित और अपनेको कर्ता माननेवाले जीवको निरन्तर भय लगा रहता है ॥ १६ ॥ मन्पन्नि ! जिनकी प्रेरणासे गुणोंकी साप्यावस्थारूप निर्विशेष प्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है, वास्तवमें वे पुरुषरूप भगवान् ही 'काल' कहे जाते है।। १७।। इस प्रकार जो अपनी मायाके द्वारा सब

जब परमपुरुष परमात्माने जीवाँके अदृष्टवश क्षोभको प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्तिस्थानरूपा अपनी मायामें चिच्छक्तिरूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महतत्त्व उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ सय-विक्षेपादि रहित तथा जगत्के अङ्कररूप इस महत्तत्त्वने अपनेमें स्थित विश्वको प्रकट करनेके लिये अपने स्वरूपको आच्छादित करनेवाले प्रलयकालीन अन्धकारको अपने ही तेजसे पी लिया ॥ २०॥

प्राणियोंके भीतर जीवरूपसे और बाहर कालरूपसे व्याप्त

हैं, वे भगवान् ही पचीसवें तत्व हैं ॥ १८ ॥

जो सत्त्वगणसय, स्वच्छ, शान्त और भगवानुकी

उसीको 'वासुदेव' कहते हैं \* ॥ २१ ।। जिस प्रकार पृथ्वो आदि अन्य पदार्थोंके संसर्गसे पूर्व जल अपनी स्वाभाविक (फेन-तरङ्गादिरहित) अवस्थामें अत्यन्त स्वच्छ, विकारशुन्य एवं शान्त होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अबस्थाको दृष्टिसे स्वच्छत्व, अविकारित्व और शान्तल ही वृत्तियोंसहित चित्तका लक्षण कहा गया है॥ २२॥ तदनन्तर भगवानुकी वीर्यरूप चित्-शक्तिसे उत्पन्न हुए महत्तत्त्वके विकृत होनेपर उससे क्रिया-शक्तिप्रधान आहङ्कार उत्पन्न हुआ । यह वैकारिक, तैजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है। उसीसे क्रमशः मन, इन्द्रियों और पश्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति हुई ॥ २३-२४ ॥ इस भृत, इन्द्रिय और मनरूप असुद्वारको ही पण्डितजन साक्षात् 'सङ्कर्यण' नामक सहस्र सिरवाले अनन्तदेव कहते हैं॥२५॥ इस अहङ्कारका देवतारूपसे कर्तृत्व, इन्द्रियरूपसे करणत्व और पञ्चभूतरूपसे कार्यत्व लक्षण है तथा सत्त्वादि गुणोंके सम्बन्धसे शान्तत्व, घोरत्व और मुद्धत्व भी इसीके लक्षण हैं ॥ २६ ॥ उपर्युक्त तीन प्रकारके अहङ्कारमेसे वैकारिक अहङ्कारके विकृत होनेपर उससे मन हुआ, जिसके सङ्कल्प-विकल्पोंसे कामनाओकी उत्पत्ति होती है ॥ २७ ॥ यह मनस्तत्त्व ही इन्द्रियोके अधिष्ठाता 'अनिरुद्ध' के नामसे प्रसिद्ध है। योगिजन शरत्कालीन नीलकमलके समान श्याम वर्णवाले इन अनिरुद्धजीकी रानै:-शनै: मनको वशीभृत करके आराधना करते

है ॥ २८ ॥ साध्यि ! फिर तैजस अहङ्कारमें विकार होनेपर

उससे बुद्धितत्त्व उत्पन्न हुआ। वस्तुका स्पृत्रणरूप विज्ञान

और इन्द्रियोंके व्यापारमें सहायक होना—पदार्थांका

विशेष ज्ञान करनाः—ये वृद्धिके कार्य हैं॥२९॥

वृत्तियोंके भेदसे संशय, विषयैय (विपरीत ज्ञान), निश्चय,

स्मृति और निदा भी बृद्धिके ही लक्षण हैं। यह बृद्धितत्त्व ही 'प्रसूप्त' है ॥ ३० ॥ इन्द्रियाँ भी तैजस अहङ्कारका ही

कार्य हैं। कर्म और ज्ञानके विभागसे उनके कर्मेन्द्रिय और

ज्ञानेन्द्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राणको शक्ति

उपलब्धिका स्थानरूप चित्त है, वही महतत्व है और

 जिसे अध्यातममे चिन कहते हैं, उसीको अधिभृतमें महतत्व कहा आता है। चिनमें अधिष्ठाता 'क्षेत्रङ्क' और उपास्पदेव 'काम्देव' हैं। इमी प्रकार अस्द्भुत्रमें आधानता 'स्ट' और उपास्पदेव 'सङ्क्ष्मेंग' है, बृद्धिमें आधिमाता 'बह्म' और उपास्पदेव 'प्रदाव' है तथा पनमे अधिमाता 'चन्त्रमा' और उपस्पदेव 'अस्टिट्ट' है।

है और ज्ञान बद्धिकी ॥ ३१ ॥

भगवानुकी चेतनशक्तिकी प्रेरणासे तामस अहङ्कारके विकृत होनेपर उससे शब्दतन्मात्रका प्रादुर्भाव हुआ। राव्दतन्मात्रसे आकाश तथा शब्दका ज्ञान करानेवाली श्रीत्रेन्द्रिय उत्पन्न हुई ॥ ३२ ॥ अर्थका प्रकाशक होना, ओटमें खड़े हुए वक्ताका भी ज्ञान करा देना और आकाशका सूक्ष्य रूप होना विद्वानीके मतमें यही शब्दके लक्षण हैं।। ३३।। भूतोंको अवकाश देना, सबके वाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय और मनका आश्रय होना—ये आकारके वृत्ति (कार्य) रूप लक्षण हैं॥ ३४॥

फिर शब्दतन्मात्रके कार्य आकाशमें कालगतिसे विकार होनेपर स्पर्शतन्मात्र हुआ और उससे वाय तथा स्पर्शका यहण करानेवाली त्वर्गिन्द्रय (खवा) उत्पन्न हुई ॥ ३५ ॥ कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायुका सुक्ष्म रूप होना—ये स्पर्शके लक्षण है।। ३६।। अक्षकी शाखा आदिको हिलाना, तुणादिको इकट्टा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गन्धादिवृक्त द्रव्यको चाणादि इन्द्रियोकि पास तथा शब्दको श्रीत्रेन्द्रियके समीप ले जना तथा समस्त इन्द्रियोंको कार्यशक्ति देना—ये वायुकी वृत्तियोंके लक्षण हैं ॥ ३७ ॥

तदनन्तर दैवकी प्रेरणासे स्पर्शतत्मात्रविशिष्ट वायुके विकृत होनेपर उससे रूपतत्वात्र हुआ तथा उससे तेज और रूपको उपलब्ध करानेवाली नेवेन्द्रियका प्रादर्भाव हुआ ॥ ३८ ॥ साध्व ! यस्तुके आकारका बोध कराना, गौण होना----द्रव्यके अङ्गरूपसे प्रतीत होना, द्रव्यका जैसा आकार-प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूपमें उपलक्षित होना तथा तेजका खरूपभूत होना—ये सब रूपतन्मात्रकी वृत्तियाँ हैं॥३९॥ चमकना, पकाना, शीतको दुर करना, सुखाना, भुख-प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्तिके लिये भोजन एवं जलपान कराना—ये तेजकी वृत्तियाँ हैं ॥ ४० ॥

फिर दैवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके बिकृत होनेपर उससे रसतन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रसको ग्रहण करानेवाली रसनेद्रिय (जिह्ना) उत्पन्न हुई ॥ ४१ ॥ रस अपने शुद्ध स्वरूपमें एक ही है; किन्तु अन्य भीतिक पटाथेंकि संयोगसे वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा,

खड़ा और नमकोन आदि कई प्रकारका हो जाता है ॥ ४२ । गोला करना, मिट्टी आदिको पिण्डाकार बना देना, तप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थीको मृद् कर देना, तापको निवृत्ति करना और कृपादिमेंसे निकाल लिये जानेपर भी बहाँ बार-बार एतः प्रकट हो जाना—ये जलको युत्तियाँ है ॥४३ ॥

इसके पश्चात् दैवप्रेरित रसखरूप जलके विकृत होनेपर उससे गन्धतन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गन्धको ग्रहण करानेवाली भ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई ॥ ४४ ॥ गन्ध एक ही है; तथापि परस्पर मिले हए द्रव्यभागोंकी न्यूनाधिकतासे वह मिश्रितगन्ध, दुर्गन्ध, सृगन्ध, मृद्, तीव और अम्ल (खट्टा) आदि अनेक प्रकारका हो जाता है ॥ ४५ ॥ अतिमादिरूपसे ब्रह्मकी साकार-भावनाका आश्रय होना, जल आदि कारण-तत्त्वींसे भित्र किसी दूसरे आश्रयको अपेक्षा किये बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थोंको धारण करना, आकाशादिका अवच्छेदक होना (धटाकाश, मठाकाश आदि भेदोंको सिद्ध करना) तथा परिणामविशेषसे सम्पूर्ण प्राणियंकि [स्रोत्व, पुरुषत्व आदि] गुणोंको प्रकट करना—ये पृथ्वीके कार्यरूप लक्षण है ॥ ४६ ॥

आकाशका विशेष गुण शब्द जिसका विषय है, वह श्रोत्रेन्द्रिय है; वायुका विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है, वह त्वगिन्द्रिय है;॥४७॥ तेजका विशेष गुण रूप जिसका विषय है, वह नेत्रेन्द्रिय है; जलका विशेष गुण रस जिसका विषय है, वह रसनेन्द्रिय है और पृथ्वीका विशेष गुण गन्ध जिसका विषय है, उसे घाणेन्द्रिय कहते है।। ४८।। वाय आदि कार्य-तत्त्वोमें आकाशादि कारण-तत्त्वोंके रहनेसे उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं: इसलिये समस्त महाभूतंकि गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध केवल पृथ्वीमें ही पाये जाते हैं ॥ ४९ ॥ जब महत्तत्त्व, अहङ्कार और पञ्चभृत—ये सात तत्त्व परस्पर मिल न सके-पृथक-पृथक् ही रह गये, तब जगत्के आदिकारण श्रीनारायणने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणोंके सहित उनमें प्रवेश किया ॥ ५०॥ फिर परमात्माके प्रवेशसे क्षुब्ध और आपसमें मिले

हुए उन तत्त्वोंसे एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ। उस अण्डसे इस विराट् प्रुपकी अभिन्यकि हुई ॥ ५१ ॥ इस अण्डका नाम विशेष है, इसीके अन्तर्गत शीहरिके उसके अनन्तर उसका अभिमानी रुद्रदेवता उत्पन्न हुआ। स्वरूपभृत चौदहों भूवनोंका विस्तार है। यह चारों ओरसे इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट क्रमशः एक-दूसरेसे दसगुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, हुआ ॥ ६१ ॥

असङ्कार और महत्तत्व—इन छः आवरणेंसे विरा हुआ है। इन सबके बाहर सातवाँ आवरण प्रकृतिका

है ॥ ५२ ॥ कारणमय जलमे स्थित उस तेजोमय अण्डसे

उठकर उस विराद पुरुषने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकारके छिद्र किये ॥ ५३ ॥ सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक्-इन्द्रिय और उसके अनन्तर वाक्का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। पित

नाकके छिद्र (नथुने) प्रकट हुए, उनसे प्राणसहित प्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई॥ ५४॥ घाणके बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पक्षात् नेत्रगोलक प्रकट

हुए, उनसे चक्षु-इन्द्रिय प्रकट हुई और उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानोंके छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इन्द्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए॥ ५५॥ इसके बाद उस

विराद् पुरुषके त्वचा उत्पन्न हुई । उससे रोम, मूँछ-दाढ़ी तथा सिरके बाल प्रकट हुए। और उनके बाद लाचाकी अभिमानी ओषधियाँ (अन्न आदि) उत्पन्न हुई। इसके पश्चात् लिङ्क प्रकट हुआ ॥ ५६ ॥ उससे बीर्य और वीर्यके

बाद लिङ्गका अभिमानी आपोदेब (जल) उत्पन्न हुआ। फिर गुदा अकट हुई, उससे अपानवायु और अपानके बाद उसका अभिमानी लोकोंको भयभीत करनेवाला मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ ॥ ५७ ॥ तदनन्तर हाथ प्रकट हुए,

उनसे बल और बलके बाद इस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति (गमनकी क्रिया) और फिर पादेन्द्रियका अभिमानी विष्णुदेवता उत्पन्न हुआ॥ ५८॥ इसी प्रकार जब विराद पुरुषके नाडियाँ प्रकट हुई, तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और

उससे नदियाँ हुई। फिर उसके उदर (पेट) प्रकट हुआ ॥ ५९ ॥ उससे सुधा-पिपासाकी अभिव्यक्ति हुई और फिर उदरका अभिमानी समुद्रदेवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् उसके इदय प्रकट हुआ, इदयसे मनका प्राकट्य

हुआ।।६०॥ मनके बाद उसका अभिमानी देवता चन्द्रमा हुआ। फिर हृदयसे ही बृद्धि और उसके बाद उसका अभिमानो ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात् अहङ्कार और

जब ये क्षेत्रज्ञके ऑतरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराद पुरुषको उठानेमें असमर्थ रहे, तो उसे उठानेके

लिये क्रमशः फिर अपने-अपने उत्पत्तिस्थानोमें प्रविष्ट होने लगे ॥ ६२ ॥ अग्निने वाणीके साथ मुखमें प्रवेश किया; परन्तु इससे विराट् पुरुष न उठा। वायुने बाणेन्त्रियके सहित नासाछिद्रोंमें प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न

उठा ॥ ६३ ॥ सूर्यने चक्ष्के सहित नेत्रोंमें प्रवेश किया, तब मी विराद पुरुष न उठा। दिशाओंने श्रवणेन्द्रियके सहित कानोंमे प्रवेश किया, तो भी विराट् पुरुष न उटा ॥ ६४ ॥ ओषधियाँने रोमोंके सहित त्वचामें प्रवेश

किया फिर भी विसद् पुरुष न उदा । जलने वीर्यके साध

लिङ्गमें प्रवेश किया, तब भी विराट् पुरुष न उठा ॥ ६५ ॥ मृत्युने अपानके साथ गुदामें प्रवेश किया, फिर भी विराट् पुरुष न उठा। इन्द्रने बलके साथ हाथोंमें प्रवेश किया, परन्तु इससे भी विराट् पुरुष न उठा ॥ ६६ ॥ विष्णुने गतिके सहित चरणोमें प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा । नदियाँने रुधिरके सहित नाडियोंमें प्रवेश किया;

क्ष्म-पिपासाके सहित इदरमें प्रवेश किया, फिर मी विराद पुरुष न उठा । चन्द्रमाने मनके सहित हृदयमें प्रवेशः किया, तो भी विराट् पुरुष न उठा ॥ ६८ ॥ बह्याने बृद्धिके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तब भी विराट् पुरुष न उठा : रुद्रने अहबूहरके सहित उसी हृदयमें प्रवेश किया, तो भी

विराट् पुरुष न उठा ॥ ६९ ॥ किन्तु जब चितके अधिष्ठाताः

तब भी विराद् पुरुष न उठा॥६७॥ समुद्रने

क्षेत्रज्ञने चित्तके सहित इदयमें प्रवेश किया, तो विराट् पुरुष उसी समय जलसे उठकर खड़ा हो गया॥७०॥ जिस प्रकार लोकमें प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञकी सहायताके विना सोये हुए प्राणीको अपने बलसे नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुषको भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्माके विना नहीं उठा

सके॥ ७१॥ अतः भक्ति, वैराग्य और चित्तकी

एकामतासे प्रकट हुए ज्ञानके द्वारा उस अन्तरात्मखरूप

क्षेत्रज्ञको इस शरीरमें स्थित जानकर उसका चिन्तन करना चाहिये॥ ७२ ॥ \*\*\*\*

# सत्ताईसवाँ अध्याय

#### प्रकृति-पुरुषके विवेकसे मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन

श्रीभगवान् कहते हैं—मताजी ! जिस तरह जलमें प्रतिबिम्बित सर्पके साथ जलके शीतलता, चञ्चलता आदि गृणींका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतिके कार्य शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें उसके सख-दःखादि धर्मोंसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि वह स्वभावसे निर्विकार, अकर्ता और निर्मण है॥ १॥ किन्त् जब वही प्राकृत गुणोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता हैं, तब अहङ्कारसे मोहित होकर 'मैं कर्ता हैं'—ऐसा मानने लगता है।। २॥ उस अभिमानके कारण वह देहके संसर्गसे किये हुए पुण्य-पापरूप कमोंके दोषसे अपनी स्वाधीनता और शान्ति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियोंमें उत्पन्न होकर संसारचक्रमें घुमता रहता है ॥ ३ ॥ जिस प्रकार स्वप्नमें भय-शोकादिका कोई कारण न होनेपर भी स्वप्नके पदार्थोंमें आस्था हो जानेके कारण दुःख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय-शोक, अह-सम एवं जन्म-मरणादिरूप संसारकी कोई सत्ता न होनेपर भी अविद्यावश विषयोंका चिन्तन करते रहनेसे जीवका संसार-चक्र कभी निकृत नहीं होता ॥ ४ ॥ इसलिये है कि असन्पार्ग क्दिमान मनुष्यको उचित (विषय-चिन्तन) में फेंसे हए चित्तको तीव मिक्तयोग और वैराग्यके द्वारा धीर-धीर अपने वशमें लावे ॥ ५ ॥

योगसाधनोंके द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास--चित्तको बारंबार एकाप्र करते हए मुझमें सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियोंमें समभाव रखने, किसीसे वैर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मचर्य, मीन-वत और बॉलाइ (अर्थात् भगवानुको समर्पित किये हुए) स्वधर्मसे जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गयी है कि-प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसीमें सन्तुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकान्तमें रहता है, शान्तस्वभाव है, सबका मित्र है, दयालू और धैर्यवान् है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक खरूपके अनुभवसे प्राप्त हुए तस्वज्ञानके कारण स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धियोंके सहित इस देहमें मैं-मेरेपनका मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धिकी जाप्रदादि अवस्थाओंसे

भी अलग हो गया है तथा परमात्माके सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता—वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रोंसे सूर्यको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्वारा परमात्माका साक्षात्कार कर उस अदितीय ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है, जो देहादि सम्पूर्ण उपाधियोंसे पृथक, अहङ्कारादि मिथ्या वस्तुओंमें सत्यरूपसे भासनेवाला, जगत्कारणभूता प्रकृतिका आधिष्ठान, महदादि कार्यवर्गका प्रकाशक और कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण पदार्थमि व्याप्त है ॥ ६-११ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

जिस प्रकार जलमें पड़ा हुआ सुर्यका प्रतिबिम्ब दोवालपर पड़े हुए अपने आभासके सम्बन्धसे देखा जाता है और जलमें दीखनेवाले प्रतिविम्बसे आकाशस्थित सुर्यका ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेदसे तीन प्रकारका अहङ्कार देह, इन्द्रिय और मनमें स्थित अपने प्रतिबिम्बोंसे लक्षित होता है और फिर सत् परमात्माके प्रतिबिम्बयुक्त उस अहङ्कारके द्वारा सत्य-ज्ञानस्वरूप परमात्माका दर्शन होता है—जो सुषुष्तिक समय निद्रासे शब्दादि भृतस्थम, इन्द्रिय और मन-बृद्धि आदिके अब्याकृतमें लीन हो जानेपर खयं जागता रहता है और सर्वधा अहङ्कारशृन्य है ॥ १२-१४ ॥ (जावत्-अवस्थामें यह आत्मा भृतसुक्ष्मादि दृश्यवर्गके द्रष्टारूपमें स्पष्टतया अनुभवमें आता है; किन्तु) सुपुष्तिके समय अपने उपाधिभृत अहङ्कारका नाश होनेसे वह भ्रमवश अपनेको ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धनका नाश हो जानेपर मनुष्य अपनेको भी नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यन्त विवश होकर नष्टवत् हो जाता है॥ १५॥ माताजी। इन सब वातोंका मनन करके दिवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुभव कर लेता है, जो अहङ्कारके सहित सम्पूर्ण

तत्त्वींका अधिष्ठान और प्रकाशक है ॥ १६ ॥ देवहतिने पूछा—प्रभो ! पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक-दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले हैं, इसलिये प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड़ ही नहीं सकती ॥ १७ ॥ ब्रह्मन् ! जिस प्रकार गन्ध और पृथ्वी तथा रस और जलको पृथक-पृथक स्थिति नहीं हो

सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक-दूसरेकी छोड़कर नहीं रह सकते ॥ १८ ॥ अतः जिनके आश्रयसे अकर्ता पुरुषको यह कर्मबन्धन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृतिके गुणींके रहते हुए उसे कैबल्यपद कैसे प्राप्त होगा ? ॥ १९ ॥ यदि तत्त्वोंका विचार करनेसे कभी यह संसारबन्धनका तोव्र भय निवृत्त हो भी जाय, तो भी उसके निमित्तपूर प्राकृत गुणोंका अभाव न होनेसे वह भय फिर उपस्थित हो सकता है॥ २०॥

श्रीभगवान्ते कहा—माताजी ! द्धस अभिका उत्पत्तिस्थान आर्गण अपनेसे ही उत्पन्न अग्निसे जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये हुए स्वधर्मपालनद्वारा अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बहुत समयतक भगवत्कथा-श्रवणद्वारा पृष्ट हुई मेरी तीव भक्तिसे, तत्त्वसाक्षात्कार करानेवाले ज्ञानसे, प्रवल वैराग्यसे, वर्तानयमादिके सहित किये हुए ध्यानाध्याससे और चित्तकी प्रगाद एकायतासे पुरुषकी प्रकृति (अविद्या) दिन-रात शीण होती हुई घीर-घीर लीन हो जाती है॥ २१-२३॥ फिर निस्पप्रति दोष दीखनेसे मोगकर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूपमें स्थित और खतन्त्र (बन्धनमुक्त) हुए उस पुरुषका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती॥ २४॥ जैसे सोये हुए पुरुषको स्वप्नमें कितने ही अनथोंका अनुभव करना पडता है, किन्तु जग पड़नेपर उसे उन स्वप्रके अनुभवोंसे किसी प्रकारका मोह नहीं होता॥ २५॥ उसी प्रकार जिसे तत्वज्ञान हो गया है और जो निरन्तर मुझमें ही मन लगाये रहता है, उस आत्माराम मृनिका प्रकृति कुछ भी नहीं विगाड़ सकती ॥ २६ ॥ जब मनुष्य अनेको जन्मोमें बहुत समयतक इस प्रकार आत्मचिन्तनमें ही निमन्न रहता है; तव उसे ब्रह्मलोक-पर्यत्त सभी प्रकारके भोगोंसे वैराग्य हो जाता है।। २७॥ मेरा यह धैर्यवान् भक्त मेरी ही महती। कृपासे तत्त्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभवके द्वारा सारे संशयोंसे मुक्त हो जाता है और फिर लिङ्गदेहका नाश होनेपर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभृत कैवल्य-संज्ञक मङ्गलमय पदको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचनेपर योगी फिर लौटकर नहीं आता ॥ २८-२९ ॥ माताजी ! चदि योगीका चित्त योगसाधनासे बढ़ी हुई पायामयी अणिमादि सिद्धियोंमें, जिनकी प्राप्तिका योगके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फैसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है—जहाँ मृत्युकी कुछ भी दाल नहीं गलती॥ ३०॥

# अट्टाईसवाँ अध्याय

#### अष्टाङ्कयोगकी विधि

कपिलचगवान् कहते हैं— भाताजी ! अब मैं तुम्हें सबीज (ध्येयस्वरूपके आलम्बनसे युक्त) योगका लक्षण बताता हैं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्माके मार्गमें प्रकृत हो जाता है ॥ १ ॥ यथाशक्ति शास्त्रविहित स्वधर्मका पालन करना तथा शास्त्रविरुद्ध आचरणका परित्याग करना, प्रारव्धके अनुसार जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तृष्ट रहना, आत्मज्ञानियोंके चरणोंकी पूजा करना, ॥ २ ॥ विषयवासनाओंको बढ़ानेवाले कमौंसे दूर रहना, संसारबन्धनसे छुड़ानेवाले धर्मीमें प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरन्तर एकान्त और निर्भय स्थानमें रहना, ॥ ३ ॥ मन, वाणी और शरीरसे किसी जीवको न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना,

आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका संग्रह न करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना, तपस्या करना (धर्मपालनके लिये कष्ट सहना), बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, शास्त्रोंका अध्ययन करना, भगवानुकी पूजा करना, ॥ ४ ॥ वाणीका संयम करना, उत्तम आसनोंका अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना. धीरे-धीरे प्राणायामके द्वारा शासको जीतना, इन्द्रियोंको मनके द्वारा विषयोंसे हटाकर अपने हदयमें ले जाना ॥ ५ ॥ मुलाधार आदि किसी एक केन्द्रमें मनके सहित प्राणोंको स्थिर करना, निरन्तर भगवानुकी लीलाओंका चित्तन और चित्तको समाहित करना, ॥ ६ ॥ इनसे तथा वत-दानादि दुसरे साधनोंसे भी सावधानीके साथ प्राणीको जीतकर बृद्धिके द्वारा अपने कुमार्गगामी दृष्ट चित्तको

धीर-धीर एकाप्र करे, परमात्माके ध्यानमें लगावे ॥ ७ ॥

पहले आसनको जीते, फिर प्राणायामके अध्यासके लिये पवित्र देशमें क्श-मृगचर्मादिसे यक आसन विद्धावे । उसपर शरीरको सीधा और स्थिर रखते हए स्खपूर्वक बैठकर अभ्यास करे॥ ८॥ आरम्भमें पूरक, क्म्पक और रेचक क्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, क्ष्मक और पूरक करके प्रापके मार्गका शोधन करे — जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाय ॥ ९ ॥

जिस प्रकार वाय् और ऑग्नसे तपाया हुआ सीना अपने मलको त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायुको जीत लेता है, उसका पन बहत शोध शुद्ध हो। जाता है ॥ १० ॥ अतः योगीको उचित है कि प्राणायामसे वात-पितादिजनित दोपोको, धारणासे पापोको, प्रत्याहारसे विषयोंके सम्बन्धको और ध्यानसे भगवद्विम्ख करनेवाले राग-द्वेषादि दुर्गुणोको दूर करे॥ ११॥ जब योगका अभ्यास करते-करते चित्त निर्मल और एकाय हो जाय, तब नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवानुको मुर्तिका ध्यान करे ॥ १२ ॥

भगवानका मुखकमल आनन्दसं प्रफुल्ल है, नेप्र कमलकोशके समान स्तनारे हैं, शरीर नौलकमलदलके समान स्याम है; हाथोंमें शङ्क, चक्र और गदा धारण किये 🎖 🛮 १३ 🖛 कमलकी केसरके समान पीला रेशमी वस्त लहरा रहा है, वक्षःस्थलमें श्रीवल्सचिह्न है और गलेमें कौस्त्भमणि झिलमिला रही है।। १४।। वनमाला चरणांतक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भीरे सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर गृंजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमें महामृल्य हार, कङ्कुण, किरीट, भुजबन्ध और नृप्र आदि आभुषण विराजमान है।। १५॥ कमरमें करधनीकी लंडियाँ उसको शोभा बढ़ा रही हैं; भक्तोंके हटयकमल हो उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय स्थामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नवनीको आनन्दित करनेवाला हैं ॥ १६ ॥ उनकी अति सन्दर किशोर अवस्था है, वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झाँकी है। भगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे वन्दित हैं ॥ १७ ॥ उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे

राजा विल आदि परम यशस्त्रियोंके भी यशको यदानेयाले है। इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोके सहित

तबतक ध्यान करे, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥ १८ ॥ भगवानुको लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी र्राचके अनुसार खड़े हए, चलते हए, बैठे हए, पौढ़े हुए अथवा अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विशुद्ध भावयुक्त चित्तसे चिन्तन करे ॥ १९ ॥ इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद्विग्रहमें चित्तकी स्थिति हो गयी, तब वह उनके समस्त अङ्गीमें लगे हुए चितको विशेष रूपसे एक-एक अङ्गमे लगावे॥ २०॥

भगवानुके चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये। वे वज्ञ, अङ्करा,ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नोंसे युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल-लाल शोभामय नखचन्द्र-मण्डलको चन्द्रिकासे ध्यान करनेयालोके हृदयके अज्ञानरूप घोर अन्धकारको दूर कर देते है।। २१॥ इन्होंकी घोजनसे नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जलको मस्तकपर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलपय हो गये। ये अपना ध्यान करनेवालोंके पापरूप पर्वतीपर छोड़े हुए इन्द्रके क्षप्रके समान है। भगवान्के इन चरणकमलोंका चिरकालतक चिन्तन करे॥ २२॥

भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिडलियों एवं घटनोका ध्यान करे, जिसको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी माता सरवन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जीघोंपर रखकर अपने कान्तिमान करकिसलयोंकी कान्तिसे लाड लडाती रहती हैं ॥ २३ ॥ भगवानकी जॉबोंका ध्यान करे, जो अलसीके फुलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गरुडजीकी पीठपर शोभायमान हैं। भगवानुके नितम्बविम्बका ध्यान को, जो एडीतक लटके हए पीताम्बरसे इका हुआ है और उस पीताम्बरके ऊपर पहनी र्ह्य सूर्वणमयी करधनीकी लड़ियोंको आलिङ्गन कर रहा है ॥ २४ ॥

सम्पूर्ण लोकांके आश्रयस्थान भगवानके उदरदेशमें स्थित नाभिसरोबरका ध्यान करे; इसीमेंसे ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभुके श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्तनोंका चिन्तन करे, जो वक्षःस्थलपर पड़े हुए शुभ्र हारोंकी किरणेसि गौरवर्ण जान पड़ते हैं।। २५॥ इसके पश्चात् पुरुषोत्तम भगवानके ध्यान करे<sup>\*</sup> ॥ २८ ॥

वक्षःस्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है। फिर सम्पूर्ण लोकोंक चन्दनीय भगवानुक गलेका चिन्तन करे. जो मानो कौस्तुभमणिको भी सुशोधित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥ २६ ॥

समस्त लोकपालोंकी आश्रयभृता भगवानुकी चारों भुजाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कडूगादि आभूषण समुद्रमन्थनके समय मन्द्रराचलको रगृहसे और भी उजले हो गये हैं। इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारोबाले सुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान शहुका चिन्तन करे॥ २७॥ फिर विपक्षी वीरोंक रुधिरसे सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गटाका, भौरोके शब्दसे गुञ्जायमान वनमालाका और उनके कण्डमें स्शोधित सम्पूर्ण जीवोंके निर्मलतत्त्वरूप कौल्लभमणिका

भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकाररूप धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो स्यङ् नासिकासे सुशोभित है और ज़िलमिलाते हुए मकराकृत कृण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलोंके कारण बडा ही मनोहर जान पडता है ॥ २९ ॥ काली-काली वैषयली अलकावलीसे मण्डित भगवान्का मृखमण्डल अपनी छविके द्वारा भ्रमरोसे सेवित कमलकोशका भी तिरस्कार कर रहा है और उसके

कमलसदुश विशाल एवं चन्नल नेत्र उस कमलकोशपर

उछलते हए मछलियोंके जोड़ेकी शोधाको मात कर रहे

हैं। उत्रत घुलताओंसे सुशोधित भगवानके ऐसे मनोहर

मुख्यस्विन्दकी मनमें धारणा करके आलस्यरहित हो

उसीका ध्यान करे ॥ ३० ॥ हदयग्हामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवानुके नेत्रोंकी चितवनका ध्यान करना चाहिये, जो कृपासे और

प्रेमभरी मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढती रहती है, विपुल प्रसादकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनीके अत्यन्त घोर तीनों तापोंको शान्त करनेके लिये

ही प्रकट हुई है।। ३१॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनेकि तीब-से-तीब शोकके अश्रसागरको सुखा देता है और अत्यन्त उदार है। मृनियोंके हितके लिये कामदेवकी मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे श्रीहरिने अपने

धमण्डलको बनाया है---उनका ध्यान चाहिये ॥ ३२ ॥ अत्यन्त प्रेमाईभावसे अपने हदयमें विराजमान श्रीहरिके खिलखिलाकर हैंसनेका ध्यान करे.

जो बस्तुतः ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों होठोंको अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके कृत्दकलीके समान शुभ्र छोटे-छोटे दाँतॉपर लालिमा-सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थको देखनेकी

इस प्रकारके ध्यानके अभ्याससे साधकका श्रीहरिमें

इच्छान करे॥ ३३ ॥

प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रवित हो जाता है, शरीरमें आनन्दातिरेकके कारण रोमाञ्च होने लगता है. उन्कण्ठाजनित प्रेमाश्रुओंकी धारामें वह बारंबार अपने शरीरको नहलाता है और फिर मछली पकड़नेके काँटेके समान श्रीहरिको अपनी और आकर्षित करनेके साधनरूप अपने चित्तको भी धीरे-धीरे ध्येय वस्तुसे हटा लेता है।। ३४।। जैसे तेल आदिके चुक जानेपर दीपशिखा अपने कारणरूप तेजस्-तत्त्वमें लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय, विषय और रागसे रहित होकर मन शान्त-

ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर

जीव गुणप्रवाहरूप देहादि उपाधिके निवत्त हो जानेके

कारण ध्याता, ध्येय आदि विधागसे रहित एक

अखण्ड परमात्माको ही सर्वत्र अनुगत देखता है।। ३५॥। योगाप्याससे प्राप्त हुई चित्तको इस अविद्यारहित लयरूप निवृत्तिसे अपनी सृख-द:ख-रहित ब्रह्मरूप महिमामें स्थित होकर परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लेनेपर वह योगी। जिस सुख-दःखके भोकुत्वको पहले अज्ञानवश अपने 🕾 स्वरूपमें देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहङ्गारमें ही देखता है।। ३६॥ जिस प्रकार मदिसके मदसे मनवाले पुरुषको अपनी कमरपर लपेटे हुए बखके रहने वा

अवस्थानसस्य जगतो निलेपमगुणामलम् । विभिन्न कौल्यमूर्णे स्वरूपं भगवान् इतिः ॥' अर्थात् इस जनत्वी निर्तेष, निर्गुण, निर्मल तथा स्कल्पभूत आत्मको कीस्तुमर्माणके रूपमे प्रगावान् धारण करते हैं।

गिरनेकी कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार घरमावस्थाको प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषको भी अपनी देहके बैठने-उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आनेके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता; क्योंकि वह अपने परमानन्दमय स्वरूपमें स्थित है।। ३७।। उसका शरीर तो पूर्वज्ञक्के संस्कारीके अधीन है; अतः ज्ञयतक उसका आरम्भक प्रारुध शेष है तबतक वह इन्द्रियोंके सहित जीवित रहता है; किन्तु जिसे समाधिपर्यन्त योगको स्थिति प्राप्त हो गयी है और जिसने परमात्मतत्त्वको भी भलीभौति जान लिया है, यह सिद्धपुरुष पुत्र-कलज्ञादिके सहित इस शरीरको स्थामें प्रतीत होनेवाले शरीरोंके समान फिर खीकार नहीं करता—फिर उसमें अहंता-ममता नहीं करता॥ ३८॥

जिस प्रकार अत्यन्त स्नेहके कारण पुत्र और धनादिमें भी साधारण जोवोंकी आत्मयुद्धि रहती है, किन्तु धोड़ा-सा विचार करनेसे ही वे उनसे स्पष्टतथा अलग दिखायी देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादिसे भी उनका साक्षी पुरुष पृथक् ही है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार जलती हुई लकड़ीसे, चिनगारीसे, खर्य अग्निसे ही

प्रकट हुए धुएँसे तथा अग्निरूप मानी जानेवाली उस जलती हुई लकड़ीसे भी अग्नि वास्तवमें पृथक ही है—उसी प्रकार भृत, इन्द्रिय और अन्तःकरणसे उनका साक्षी आत्मा अलग है, तथा जीव कहलानेवाले उस आत्मासे भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृतिसे उसके सञ्चालक पुरुषोत्तम भिन्न हैं॥४०-४१॥ जिस प्रकार देहदृष्टिसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्गिज—चारों प्रकारके प्राणी पञ्चभूतमात्र हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीवोंमें आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण जीवोंको अनन्यभावसे अनुगत देखे ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक्-पृथक् आश्रयोमें उनकी विभिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न आकारका दिखायी देता है, उसी प्रकार देव-मनुष्यादि शरीरोमें रहनेवाला एक ही आत्मा अपने आश्रयोंके गुण-भेदके कारण भिन्न-भिन्न प्रकारका भासता है ॥ ४३ ॥ अतः भगवान्का भक्त जीवके स्वरूपको छिपा देनेवाली कार्यकारणरूपसे परिणामको प्राप्त हुई भगवानुकी इस अधिन्य शक्तिमयी मायाको भगवानुकी कृपासे ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप--- ब्रह्मरूपमें स्थित होता है ॥ ४४ ॥

\*\*\*\*

## उनतीसवाँ अध्याय

#### भक्तिका मर्म और कालकी महिमा

देवहृतिने पूछा—प्रभो ! प्रकृति, पुरुष और महत्तत्वादिका जैसा लक्षण सांख्यशास्त्रमें कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग-अलग जाना जाता है और भक्तियोगको ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्तियोगका मार्ग मुझे विस्तारपूर्वक बताइये॥ १-२॥ इसके सिवा जीवोकी जन्म-मरणरूपा अनेक प्रकारकी गतियोका भी वर्णन कीजिये; जिनके सुननेसे जीवको सब मकारकी वस्तुओंसे वैग्रम्य होता है॥ ३॥ जिसके भयसे लोग शुभ कमेंमि प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादिका भी शासन करनेवाला है, उस सर्वसमर्थ कालका स्वरूप भी आप मुझसे कहिये॥ ४॥ ज्ञानदृष्टिके लुप्त हो जानेके कारण देहादि मिथ्या वस्तुओंमें जिन्हे आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धिके कर्मासक रहनेके कारण अत्यन्त श्रीमत होकर जो चिरकालसे अपार अन्यकारमय संसारमें सोये पड़े हैं, उन्हें जगानेके लिये आप योगप्रकाशक सूर्य हो प्रकट हुए हैं॥ ५॥

श्रीपैत्रेयजी कहते हैं — कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! माताके ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिलजीने उनकी प्रशंसा की और जीवोंके प्रति दयासे द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नताके साथ उनसे इस प्रकार वोले ॥ ६॥

श्रीभगवान्ने कहा—माताजी ! साधकोंके भावके अनुसार भक्तियोगका अनेक प्रकारसे प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणोंक भेदसे मनुष्येंके भावमे भी विभिन्नता आ जाती है॥ ७॥ जो मेददर्शी क्रोबी पुरुष हृदयमें हिसा, दष्य अथवा मात्सर्यका भाव रखकर मुझसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है ॥ ८ ॥ जो पुरुष विषय, यहा और ऐश्वर्यको कामनासे प्रतिमादिमें मेरा भेदभावसे पूजन करता है, यह राजस भक्त है ॥ ९ ॥ जो व्यक्ति पापाँका सब करनेके लिये, परमात्माको अर्पण करनेके लिये और पुजन करना कर्तव्य है—इस बृद्धिसे मेरा भेदभावसे पूजन करता है, वह सात्विक फक्त है॥ १०॥ जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रको ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोंक श्रवणमात्रसे मनकी गतिका तैलधारावत् अविच्छित्ररूपसे मुझ सर्वान्तर्यामीके प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तममें निष्काम और अनन्य प्रेम होना—यह निर्मुण भक्तियोगका लक्षण कहा गया है।। ११-१२॥ ऐसे निष्काम भक्त, दिये जानेपर भी, मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य', सार्ष्टि, सम्मीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्षतक नहीं लेते— ॥ १३ ॥ भगवत्-सेवाके लिये मुक्तिका तिरस्कार करनेवाला यह भक्तियोग हो परम पुरुषार्थ अथवा साध्य

भावको-मेरे प्रेमरूप अप्राकृत खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ निष्कामभावसे श्रद्धापूर्वक अपने नित्य-नैमितिक कर्तव्योंका पालन कर, नित्यप्रति हिसारहित उत्तप क्रियायोगका अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिपाका दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वन्दना करने, प्राणियोंमें मेरी मावना

कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंको लाँघकर मेरे

करने, धैर्य और वैराग्यके अवलम्बन, महापुरुषोंका मान, दीनोंपर द्या और समान स्थितिवालोंके प्रति मित्रताका व्यवहार करने, यम-नियमोंका पालन, अध्यात्मशास्त्रोंका श्रवण और मेरे नामोंका उच्च स्वरसे कीर्तन करनेसे तथा मनको सरलता, सत्पुरुषोंके सङ्घ और अहङ्कारके त्यागसे मेरे धर्मोंका (भागवतधर्मोंका) अनुद्वान करनेवाले भक्त पुरुषका चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुणोंके श्रवणपात्रसे

अनायास ही मुझमें लग जाता है।। १५-१९।।

जिस प्रकार वायुके द्वारा उड़कर जानेवाला गन्ध अपने आश्रय पुष्पसे घाणेन्द्रियतक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्तियोगमें तत्पर और राग-द्वेषादि विकराोंसे शुन्य

चित्त परमात्माको प्राप्त कर लेता है।।२०॥ मै आत्मारूपसे सदा सभी जीवोंमें स्थित हैं; इसलिये जो

लोग मुझ सर्वभृतस्थित परमात्माका अनादर करके केवल प्रतिमामें ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वाँगमात्र है॥ २१॥ मैं सबका आत्मा, परमेश्वर सभी भृतोंमें स्थित हैं; ऐसी दशामें जो मोहवश मेरी उपेक्षा

करके केवल प्रतिमाके पूजनमें ही लगा रहता है, वह तो

मानो भस्ममें ही हवन करता है॥ २२॥ जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरे जीवेंके साथ वैर बाँधता है और इस प्रकार उनके शरीरोंमें विद्यमान मुझ आल्मासे ही द्वेष करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल सकती ॥ २३ ॥ माताजी ! दसरे जीवोंका अपमान करता

है, वह बहुत-सी घटिया-बढ़िया सामग्रियोंसे अनेक

प्रकारके विधि-विधानके साथ मेरी मुर्तिका पूजन भी करे

तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता॥ २४॥ मनुष्य अपने धर्मका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझ ईंश्ररको प्रतिमा आदिमें पूजा करता रहे, जबतक उसे अपने हृदयमें एवं सम्पूर्ण प्राणियोमें स्थित परमात्माका अनुभव न हो जाय ॥ २५ ॥ जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके बीचमें थोडा-सा भी अन्तर करता है, उस मेददर्शीको मैं मृत्युरूपसे महान् भय उपस्थित करता है।। २६।। अतः सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर घर बनाकर उन प्राणियोंके ही रूपमें स्थित मुझ परमात्माका यथायोग्य दान,

करना चाहिये॥ २७॥ माताजी ! पाषाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा युक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे साँस लेनेवाले प्राणी श्रेष्ठ हैं,उनमें भी मनवाले प्राणी उत्तम और उनसे इन्द्रियकी वृत्तिवाँसे युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेन्द्रिय प्राणियोमें भी केवल स्पर्शका

मान, मित्रताके व्यवहार तथा समदृष्टिके द्वारा पूजन

अनुभव करनेवालोंकी अपेक्षा रसका ग्रहण कर सकनेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं, तथा रसवेताओंको अपेक्षा गञ्चका अनुभव करनेवाले (भ्रमसदि) और गञ्चका प्रहण करनेवालोंसे भी शब्दका प्रहण करनेवाले (सर्पादि) श्रेष्ठ हैं ॥ २८-२९ ॥ उनसे भी रूपका अनुभव

१. भगवानुके नित्यक्षममें निवास, २. भगवानुके समान ऐसर्यक्षेग, ३. भगवानुकी शिख समीपता, ४. भगवानुका-सा रूप और ५. भगवानुके विकल्पे समा जना, उनसे एक हो जाना या ब्रह्मरूप प्राप्त कर लेखा।

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> करनेवाले (काकादि) उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर दाँत होते हैं, वे जीव श्रेष्ट है। उनमें भी बिना पैरवालोंसे बहत-से चरणोवाले श्रेष्ठ हैं तथा बहत चरणोवालोंसे चार चरणवाले और चार चरणवालोंसे भी दो चरणवाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं ॥ ३० ॥ मनुष्योमें भी चार वर्ण श्रेष्ठ हैं: उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणोंमें वेदको जाननेवाले उत्तम हैं और बेदजोमें भी बेदका तात्पर्य जाननेवाले श्रेष्ट हैं ॥ ३१ ॥ तात्पर्य जाननेवालोंसे संशय निवारण करनेवाले. उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्मका पालन करनेवाले तथा उनसे भी आसक्तिका त्याग और अपने धर्मका निष्कामभावसे आचरण करनेवाले श्रेष हैं ॥ ३२ ॥ उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने सम्पूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शारीरको भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मझे ही चित्त और कर्म समर्पण करनेवाले अकर्ता

और समदर्शी पुरुषसे बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता ॥ ३३ ॥ अतः यह मानकर कि जीवरूप अपने अंशसे साक्षात् भगवान् ही सबमें अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियोंको बड़े आदरके साथ मनसे प्रणाम करे ॥ ३४ ॥

माताजी ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिये भक्तियोग और अष्टाङ्गयोगका वर्णन किया। इनमेंसे एकका भी साधन करनेसे जीव परमपुरुष भगवानको प्राप्त कर संकता है ॥ ३५ ॥ भगवान् परमात्मा परब्रह्मका अन्द्रत प्रभावसम्पन्न तथा जागतिक पदार्थिक नानाविध वैचित्र्यका हेत्भृत स्वरूपविशेष ही 'काल' नामसे विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसीके रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी

है। नाना प्रकारके कमौंका मूल अदृष्ट भी यही है तथा

इसीसे महत्तत्वादिके अभिमानी भेददर्शी प्राणियोंको

सदा भय लगा रहता है ॥ ३६-३७ ॥ जो सबका आश्रय होनेके कारण समस्त प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट होकर भुतोंद्वारा

ही उनका संहार करता है, वह जगतका शासन करनेवाले ब्रह्मादिका भी प्रभू भगवान काल ही यज्ञोंका फल

देनेवाला विष्णु है ॥ ३८ ॥ इसका न तो कोई मित्र है न कोई शत्र और न तो कोई सगा-सम्बन्धी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूपपृत श्रीधगवानुको भूलकर भोगरूप प्रमादमें पड़े हुए प्राणियोपर आक्रमण

करके उनका संहार करता है ॥ ३९ ॥ इसीके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सुर्य तपता है, इसीके भयसे इन्द्र वर्षा करते हैं और इसीके भयसे तारे चमकते हैं ॥ ४० ॥ इसीसे भयभीत होकर ओषधियोंके सहित लताएँ और

है ॥ ४१ ॥ इसीके डरसे नदियाँ बहती है और समुद्र अपनी मर्यादासे बाहर नहीं जाता। इसीके भयसे अपन प्रज्वलित होती है और पर्वतीक सहित पृथ्वी जलमें नहीं इवती ॥ ४२ ॥ इसीके शासनसे यह आकाश जीवित

प्राणियोंको श्वास-प्रश्वासके लिये अवकाश देता है और

महत्तत्व आहंकाररूप शरीरका सात आवरणोंसे यक्त

सारी वनस्पतियाँ समय-समयपर फल-फुल धारण करती

ब्रह्माण्डके रूपमें विस्तार करता है ॥ ४३ ॥ इस करलके ही भयसे सत्वादि गुणाँके नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत् है, अपने जगत्-रचना आदि कार्योमें युगक्रमसे तत्पर रहते है।। ४४ ।। यह अविनाशी काल स्वयं अंनादि किल् दूसरोंका आदिकर्ता (उत्पादक) है तथा स्वयं अनल होकर भी दूसरोंका अन्त करनेवाला है। यह पितासे पृत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगतुकी रचना करता है और

अपनी संहारशक्ति मृत्युके द्वारा यमराजको भी मरबाकर

इसका अन्त कर देता है ॥ ४५ ॥

\*\*\*\*

## तीसवाँ अध्याय

#### देह-गेहमें आसक्त पुरुषोंकी अधोगतिका वर्णन

कपिलदेवजी कहते हैं--भाताजी! जिस प्रकार वायुके द्वारा उड़ाया जानेवाला मेघसमूह उसके बलको नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान कालकी

प्रेरणासे भिन्न-भिन्न अवस्थाओं तथा योनियोंमें भ्रमण करता रहता है, किन्तु उसके प्रवल पराक्रमको नहीं जानता ॥ १ ॥ जीव सुख्रकी अभिलाषासे जिस-जिस

वस्तुको बड़े कष्टसे प्राप्त करता है, उसी-उसीको भगवान काल विनष्ट कर देता है---जिसके लिये उसे बड़ा शोक होता है ॥ २ ॥ इसका कारण यही है कि यह मन्दमति जीव अपने इस नाशवान् शरीर तथा उसके सम्बन्धियोंके

घर, खेत और धन आदिको मोहबश नित्य मान लेता

है ॥ ३ ॥ इस संसारमें यह जीव जिस-जिस योनिमें जन्म

लेता है, उसी-उसीमें आनन्द मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता॥४॥ यह भगवान्की मायासे ऐसा

मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियोंमें जन्म लेनेपर भी वहाँके विद्या आदि भोगोमें ही सख माननेके

कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता ॥ ५ ॥ यह मुर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बन्धु-बान्धवोमें अत्यन्त आसक्त होकर उनके सम्बन्धमें नाना प्रकारके

मनोरथ करता हुआ अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है ॥ ६ ॥ इनके पालन-पोषणकी चित्तासे इसके सम्पूर्ण

अङ्ग जलते रहते हैं; तथापि दर्वासनाओंसे दुषित हृदय होनेके कारण यह मुद्र निरन्तर इन्होंके लिये तरह-तरहके

पाप करता रहता है ॥ ७ ॥ कुलटा क्षियोंके द्वारा एकान्तमें सम्भोगादिके समय प्रदर्शित किये हुए कपटपूर्ण प्रेममें तथा बालकॉकी मीठी-मीठी बातोमें मन और इन्द्रियोंके फॅस जानेसे गृहस्थ पुरुष घरके दुःख-प्रधान कपटपूर्ण

कर्मोमें लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करनेपर यदि उसे किसी दुःखका प्रतीकार करनेमें सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख-सा मान लेता है ॥ ८-९ ॥ जहाँ-तहाँसे भयदूर हिंसावृत्तिके द्वारा

धन सञ्चयकर यह ऐसे लोगोंका पोषण करता है, जिनके पोषणसे नरकमें जाता है। स्वयं तो उनके खाने-पीनेसे बचे हुए अञ्चको ही खाकर रहता है ॥ १० ॥ बार-बार प्रयत्न करनेपर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह

लोभवश अधीर हो जानेसे दूसरेके घनकी इच्छा करने लगता है ॥ ११ ॥ जब मन्द्रभाग्यके कारण इसका कोई प्रयत नहीं चलता और यह मन्दवृद्धि घनहीन होकर

कटम्बके भरण-पोषणमें असमर्थ हो जाता है, तब अत्यन्त दीन और चिन्तात्र होकर लंबी-लंबी साँसे छोडने लगता है ॥ १२ ॥

इसे अपने पालन-पोषणमें असमर्थ देखकर वे स्ती-पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं करते.

फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं, यदायस्थाके कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मन्द पढ़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही

जैसे कृपण किसान बुढ़े बैलकी उपेक्षा कर देते हैं ॥ १३ ॥

कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घरमें पड़ा रहता है और कृतेकी भाँति स्त्री-भूत्रादिके अपमानपूर्वक दिये हुए टुकड़े खाकर जीवन-निर्वाह करता है।। १४-१५॥ मृत्युका समय निकट आनेपर वायुके उत्क्रमणसे इसकी

पुतलियाँ चढ़ जाती हैं, श्वास-प्रश्वासको नलिकाएँ कफसे रुक जाती हैं, खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जानेके कारण कण्डमें घुरपुराहट होने लगती है।। १६॥ यह अपने शोकात्र् बन्ध्-बान्धवॉसे घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके

वशीभृत हो जानेसे उनके बुलानेपर भी नहीं बोल

इस प्रकार जो मृद्ध पुरुष इन्द्रियोंको न जीतकर निरन्तर कुटुम्ब-पोषणमें ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनेकि बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ इस अवसरपर उसे लेनेके लिये

सकता ॥ १७ ॥

अति भयद्भुर और रोषपुक्त नेत्रोंबाले जो दो यमद्त आते हैं, उन्हें देखकर वह भयके कारण मल-मूत्र कर देता है ॥ १९ ॥ वे यमदृत उसे यातनादेहमें डाल देते है और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधीको ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गलेमें रस्सी बाँधकर बलात्कारसे यमलोककी लंबी यात्रामें उसे ले जाते हैं॥ २०॥ उनकी

घुड़कियोंसे उसका हृदय फटने और शरीर कॉपने लगता है, मार्गमें उसे कुते नोचते हैं। उस समय अपने पापोंको याद करके वह व्याकल हो उठता है॥ २१ ॥ भूख-प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दाबानल और लूओंसे वह तप जाता है। ऐसी अवस्थामें जल और विश्राम-स्थानसे रहित उस तप्तवालुकामय मार्गमे जब उसे एक पग आगे बढ़नेकी भी शक्ति नहीं रहती, यमदृत उसकी पीठपर कोड़े बरसाते हैं, तब वड़े कष्टसे उसे

चलना ही पडता है ॥ २२ ॥ वह जहाँ-तहाँ धककर गिर जाता है, मुर्छा आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुःखमय अधेरे मार्गसे अत्यन्त क्रूर यमदूत उसे शोष्नतासे यमपुरीको ले जाते हैं ॥ २३ ॥
यमलोकका मार्ग निन्यानवे हजार योजन है । इतने लम्बे
मार्गको दो-ही-तीन मुहूर्तमें ते करके वह नरकमें
तरह-तरहकी यातनाएँ भोगता है ॥ २४ ॥ वहाँ उसके
शरीरको धषकती लकड़ियाँ आदिक बीचमें डालकर
जलाया जाता है, कहाँ स्वयं और दूसरीक द्वारा
काट-काटकर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता
है ॥ २५ ॥ यमपुरीके कुतों अथवा गिद्धोंद्वारा जीते-जी
उसकी जाते खींची जाती हैं । साँप, बिच्छू और डाँस
आदि डसनेवाले तथा डंक मारनेवाले जीवोंसे शारीरको
पीड़ा पहुँचायी जाती है ॥ २६ ॥ शरीरको काटकर
ट्कड़े-ट्कड़े किये जाते हैं । उसे हाथियोंसे चिरवाया

· जाता है, पर्वतशिखरोंसे गिराया जाता है अथवा जल या

गढेमें डालकर बन्द कर दिया जाता है॥ २७॥ ये सब

्यातनाएँ तथा इसी प्रकार तामिस्न, अन्धतामिस्न एवं रौरव

आदि नरकोंकी और भी अनेकों यन्त्रणाएँ, स्त्री हो या

्परुष, उस जीवको पारस्परिक संसर्गसे होनेवाले पापके

. कारण भोगनी ही पड़ती हैं॥ २८॥ माताजी ! कुछ ंलोगोंका कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोकमें

इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुम्बका ही पालन करनेवाला अथवा केवल अपना ही पेट भरनेवाला पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर—दोनोंको यहीं छोड़कर मरनेके बाद अपने किये हुए पापाँका ऐसा फल भोगता है ॥ ३० ॥ अपने इस शरीरको यहाँ छोड़कर प्राणियोसे द्रोह करके एकत्रित किये हुए पापरूप पाथेयको साथ लेकर वह अकेला ही नस्कमें जाता है॥३१॥ मनप्य अपने कृदुम्बका पेट पालनेमें जो अन्याय करता है, उसका दैवविहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकृल होता है, मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो ॥ ३२ ॥ जो पुरुष निरी पापकी कमाईसे ही अपने परिवारका पालन करनेमें व्यस्त रहता है, वह अन्धतामिस नरकमें जाता है—जो नरकोंमें चरम सीमाका कष्टपद स्थान है ॥ ३३ ॥ मनुष्य-जन्म मिलनेके पूर्व जितनी भी यातनाएँ है तथा शुकर-कुकरादि योनियंकि जितने कष्ट है, उन सबको क्रमसे भोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है॥ ३४॥

\*\*\*\*

## इकतीसवाँ अध्याय

#### मनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन

श्रीभगवान् कहते हैं—माताजी! जब जीवको मनुष्यशरीरमें जन्म लेना होता है, तो वह भगवान्की भेरणासे अपने पूर्वकर्मानुसार देहप्राप्तिके लिये पुरुषके वीर्यक्रणके हारा स्त्रीके उदरमें प्रवेश करता है।११॥ वहाँ वह एक राजिमें स्त्रीके रजमें मिलकर एकरूप कलल बन जाता है, पाँच राजिमें बुद्बुदरूप हो जाता है, दस दिनमें सेंके समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अण्डज प्राणियोमें अण्डेके रूपमें परिणत हो जाता है ॥२॥ एक महोनेमें उसके सिर निकल आता है, दो मासमें हाथ-पाँच आदि अङ्गोका विभाग हो जाता है और तीन मासमें नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री-पुरुषके चिह्न तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं॥३॥ चार मासमें उसमें मांसादि सातों धातएँ पैदा हो

जाती हैं, पाँचवें महीनेमें भूख-प्यास लगने लगती है और छठे मासमें झिल्लीसे लिपटकर वह दाहिनी कोखमें घूमने लगता है॥ ४॥ उस समय माताके खाये हुए अन्न-जल आदिसे उसकी सब धातुएँ पुष्ट होने लगती हैं और वह कृषि आदि जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान उस जघन्य मल-मूनके गढ़ेमें पड़ा रहता है॥ ५॥ वह सुकुमार तो होता हो है; इसलिये जब वहाँके भूखे कीड़े उसके अन्न-प्रत्यन्न नीचते हैं, तब अत्यन्त क्लेशके कारण वह क्षण-क्षणमें अचेत हो जाता है॥ ६॥ माताके खाये हुए कड़के, तीखे, गरम, नमकीन, रुखे और खड़े आदि उग्र पदार्थोंका स्पर्श होनेसे उसके सारे शरीरमें पीड़ा होने लगता है॥ ७॥ वह जीव माताके गर्पाशयमें झिल्लीसे लिपटा और आंतोंसे थिस रहता है। उसका सिर पेटकी ओर तथा पीठ और गर्दन कुण्डलाकार मुडे रहते हैं ॥ ८ ॥ यह पिजडेमें बंद पक्षीके समान पराधीन एवं

अङ्गोंको हिलाने-डुलानेमें भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्टकी प्रेरणासे उसे स्मरणशक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मोंके कर्म याद आ जाते हैं और वह

बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्थामें उसे क्या शान्ति मिल सकती है ? ॥ ९ ॥

सातवाँ महीना आरम्भ होनेपर उसमें ज्ञानशक्तिका भी उन्मेष हो जाता है; परन्तु प्रसृतिवायसे चलायमान रहनेके कारण वह उसी उदरमें उत्पन्न हुए विष्ठाके कीड़ोंके समान एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥ १० ॥ तब सप्तधात्मय स्यूलशरीरसे बैंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यन्त भयभीत होकर दीन वाणीसे कृपा-याचना करता हुआ,

हाथ जोड़कर उस प्रभुकी स्तृति करता है, जिसने उसे माताके गर्भमें डाला है।। ११॥ जीव कहता है-मैं बड़ा अधम है ; भगवानने

मुझे जो इस प्रकारकी गति दिखायी है, वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरणमें आये हुए इस नश्वर जगत्की रक्षाके लिये ही अनेक प्रकारके रूप धारण करते हैं: अतः मैं भी भूतलपर विचरण करनेवाले उन्हींके निर्भय चरणारिवन्दोंकी शरण लेता हैं॥ १२ ॥ जो मैं (जीव)

मायाका आश्रय कर पुण्य-पापरूप कर्मोंसे आच्छादित रहनेके कारण बद्धकी तरह हैं, वही मैं यहीं अपने सत्तप्त इदयमें प्रतीत होनेवाले उन विशुद्ध (उपाधिरहित),

इस माताके उदरमें देह, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपा

अविकारी और अखण्ड बोधस्वरूप परमात्माको नमस्कार करता हैं॥ १३ ॥ मैं बस्तुतः शरीरादिसे रहित (असङ्ग) होनेपर भी देखनेमें पाञ्चभीतिक शरीरसे सम्बद्ध हूँ और

इसीलिये इन्द्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदाभास (अहङ्कार) रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीरादिके आवरणसे जिनकी महिमा कुण्डित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ (विद्याशक्तिसम्पन्न)

परमपुरुक्को मैं बन्दना करता हूँ ॥ १४ ॥ उन्हींकी मायासे अपने स्वरूपकी स्पृति नष्ट हो जानेके कारण यह जीव अनेक प्रकारके सत्त्वादि गुण और कर्मके बन्धनसे युक्त इस संसारमार्गमें तरह-तरहके कष्ट झेलता हुआ भटकता

और किस युक्तिसे इसे अपने स्वरूपका ज्ञान हो सकता है ॥ १५ ॥ मुझे जो यह त्रैकॉलक ज्ञान हुआ है, यह भी

उनके सिवा और किसने दिया है; क्योंकि स्थावर-जंगम समस्त प्राणियोंमें एकमात्र वे ही तो अन्तर्यामीरूप अंशसे विद्यमान हैं । अतः जीवरूप कर्मजनित पदवीका अनुवर्तन

करनेवाले हम अपने त्रिविध तापोंकी शान्तिके लिये उन्होंका भजन करते हैं ॥ १६ ॥

उदरके भीतर मल, मूत्र और रुधिरके कुएँमें गिरा हुआ है, उसकी जठराग्निसे इसका शरीर अत्यन्त सन्तप्त हो रहा है । उससे निकलनेकी इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवन्! अब इस दोनको यहाँसे कय निकाला जायगा ? ॥ १७ ॥ स्वामिन् ! आप वडे दवाल् हैं, आप-जैसे उदार प्रभूने ही इस दस मासके जीवको

भगवन् । यह देहघारी जीव दूसरी (माताके) देहके

हुए उपकारसे ही आप प्रसन्न हों; क्योंकि आपको हाथ जोड़नेके सिवा आपके उस उपकारका बदला तो कोई दे भी क्या सकता है ॥ १८ ॥ प्रभो ! संसारके ये पश्-पश्ची आदि अन्य जीव तो

ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबन्धो ! इस अपने किये

अपनी मृद्र बुद्धिके अनुसार अपने शरीरमें होनेवाले सुख-दुःखादिका ही अनुभव करते हैं; किन्तु मैं तो आपको कृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरसे युक्त हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धिसे आप पुराणपुरुषको अपने शरीरके बाहर और भीतर अहङ्कारके आश्रयभूत आत्माकी भाँति प्रस्यक्ष अनुभव करता हैं॥१९॥ भगवन्! इस अत्यन्त दःखसे भरे हए

गर्भाशयमें यद्यपि मैं बड़े कष्टसे रह रहा हूँ, तो भी इससे

बाहर निकलकर संसारमय अन्धकृपमें गिरनेकी मुझे बिलकुल इच्छा नहीं है; क्योंकि उसमें जानेवाले जीवको आपकी माया घेर लेती है ; जिसके करण उसकी शरीरमें अहंबुद्धि हो जाती है और उसके परिणाममें उसे फिर इस संसारचक्रमें ही पड़ना होता है॥२०॥ अतः मैं व्याकुलताको सोडकर हृदयमें श्रीविष्णुभगवानके चरणोंको

स्थापितकर अपनी बुद्धिकी सहायतासे ही अपनेको यहत शीध इस संसाररूप समुद्रके पार लगा दुँगा, जिससे मुझे अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त यह संसार-दुःख फिर रहता है; अतः उन परमपुरुष परमात्माको कृपाके बिना न प्रयुक्त हो ॥ २१ ॥

कपिलदेवजी कहते हैं---माता ! यह दस महीने का जीव गर्पमें ही जब इस प्रकार विवेकसम्पन्न होकर भगवान्की स्तृति करता है, तब उस अधोम्ख बालकको प्रसक्कालकी वायु तत्काल बाहर आनेके लिये ढकेलती है॥ २२ ॥ उसके सहसा ठेलनेपर वह बालक अत्यन्त व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्टसे बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वासकी गति रुक जाती है और पूर्वस्मृति नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥ पृथ्वीपर माताके रुधिर और मुत्रमें पढ़ा हुआ वह बालक विष्ठाके कीडेके समान छटपटाता है। उसका गर्भवासका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति (देहाभिमानरूप अज्ञान-दशा)-को प्राप्त होकर बार-बार जोर-जोरसे रोता है ॥ २४ ॥ फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है। ऐसी अवस्थामें

उसे जो प्रतिकृत्तता प्राप्त होती है, उसका निषेध करनेकी शक्ति भी उसमें नहीं होती॥ २५॥ जब उस जीवको शिश्-अवस्थामें मैली-कुचैली खाटपर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि खेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीरको खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलनेकी भी सामर्थ्य न होनेके कारण वह बड़ा कष्ट पाता है ॥ २६ ॥ उसकी त्वचा वडी कोमल होती है । उसे डाँस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़ेको छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्थाका सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोनेके वह कुछ नहीं कर सकता॥ २७॥

इसी प्रकार बाल्य (कौमार) और पौगण्ड---अवस्थाओंके दःख भोगकर वह बालक युवावस्थामें पहुँचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश इसका क्रोध उद्दीप्त हो उउता है और वह शोकाकल हो जाता है।। २८।। देहके साथ-ही-साथ ऑपमान और क्रोध वढ जानेके कारण वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करनेके लिये दूसरे कामी पुरुषोंके साथ वैर ठानता है।। २९॥ खोटी बुद्धिवाला वह अज्ञानी जीव पद्धभृतींसे रचे हए इस देहमें मिथ्याभिनिवेशके कारण निरन्तर मैं-मेरेपनका अभिमान करने लगता है॥ ३०॥ जो शरीर इसे बद्धावस्था आदि

अनेक प्रकारके कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्मके

सुत्रसे बंधा रहनेके कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसीके लिये यह तरह-तरहके कर्म करता रहता है—जिनमें वैध जानेके कारण इसे बार-बार संसार-चक्रमें पड़ना होता है ॥ ३१ ॥ सन्मार्गमें चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिद्धा और उपस्थेन्द्रियके भोगोमें लगे हए विषयी पुरुषोंसे समागम हो जाता है, और यह उनमें आस्था करके उन्हींका अनुगमन करने लगता है, तो पहलेके समान ही फिर नारको योनियोमें पड़ता है ॥ ३२ ॥ जिनके सङ्गसे इसके सत्य, शौच (बाहर-भोतरकी पवित्रता), दया, वाणीका संयम, बुद्धि, धन-सम्पत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इन्द्रियोंका संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सदगण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यन्त शोचनीय, स्तियोंके क्रीडामृग (खिलीना), अशान्त, मृद् और देहात्मदर्शी असत्पृरुषोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ क्योंकि इस जीवको किसी औरका सङ्ग करनेसे ऐसा मोह और बन्धन नहीं होता. जैसा स्त्री और स्त्रियोंके सङ्गियोंका सङ्ग करनेसे होता है॥ ३५॥ एक बार अपनी पुत्री सरस्वतीको देखकर ब्रह्माजी भी उसके रूप-लावण्यसे मोहित हो गये थे और उसके मृगीरूप होकर भागनेपर उसके पीछे निर्लब्बतापूर्वक मगरूप होकर दौड़ने लगे ॥ ३६ ॥ उन्हों ब्रह्माजीने भरीचि आदि प्रजापतियोंकी तथा मरीचि आदिने कश्यपादिकी और कश्यपादिने देव-मनुष्यादि प्राणियोकी सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषिप्रवर नारायणको छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है, जिसकी बृद्धि स्नोरूपिणी मायासे भोहित न हो ॥ ३७ ॥ अहो ! मेरी इस स्तीरूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने भुक्टि-विलासमात्रसे बडे-बडे दिग्किजयी बोरोको पैरोंसे कुचल देती है ॥ ३८ ॥ जो पुरुष योगके परम पदपर आरूढ होना चाहता हो

अथवा जिसे मेरी सेवाके प्रभावसे आत्मा-अनात्मका विवेक हो गया हो, यह फिल्मोंका सङ्ग कभी न करे; क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषके लिये नरकका खुला द्वार बताया गया है ॥ ३९ ॥ भगवानुकी रची हुई यह जो स्त्रोरूपिणी माया धीरे-धीरे सेवा आदिके मिससे पास आती है, इसे तिनकाँसे ढके हुए कुएँके समान अपनी मृत्यू ही समझे॥४०॥

स्वीमें आसक्त रहनेके कारण तथा अन्त समयमें

स्त्रीका ही ध्यान रहनेसे जीवको स्त्रीयोनि प्राप्त होती है। इस प्रकार खोयोनिको प्राप्त हुआ जीव पुरुषरूपमें प्रतीत होनेवाली मेरी मायाको हो धन, पुत्र और गृह आदि देनेवाला अपना पति मानता रहता है: सो जिस प्रकार व्याधेका गान कानोंको प्रिय लग्नेपर मी बेचारे भोले-भाले पशु-पक्षियोंको फैसाकर उनके नाशका ही कारण होता है---उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह आदिको विधाताकी निश्चित की हुई अपनी मृत्यू ही जाने ॥ ४१-४२ ॥ देवि ! जीवके उपाधिभृत लिङ्गादेहके द्वारा पुरुष एक लोकसे दूसरे लोकमें जाता है और अपने प्रारम्थकमाँको मोगता हुआ निरन्तर अन्य देहाँकी प्राप्तिके लिये दूसरे कर्म करता रहता है॥४३॥ जीवका उपाधिरूप लिङ्गशरीर तो मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता है तथा भृत, इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थलशरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनोंका परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणीकी 'मृत्यु' है और दोनोंका साथ-साथ

प्रकट होना 'जन्म' कहलाता है ॥ ४४ ॥ पदार्थीकी उपलब्धिके स्थानरूप इस स्थुलशरीरमें जब उनको यहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थुलशरीर ही मैं ई--इस अभिमानके साथ उसे देखना उसका जन्म है ॥ ४५ ॥ नेत्रोंमें जब किसी दोषके कारण रूपादिको देखनेकी योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहनेवाली चक्ष्-इन्द्रिय भी रूप देखनेमें असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उनमें रहनेवाली इन्द्रिय दोनों ही रूप देखनेमें असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनेंकि साक्षी जीवमें भी वह योग्यता नहीं रहती॥ ४६॥ अतः ममुक्ष प्रवक्तो मरणादिसे भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिये। उसे जीवके स्वरूपको जानकर धैर्यपूर्वक निःसङ्गभावसे विचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारमें योग-वैराग्ययुक्त सम्यक्जानमयी बृद्धिसे शरीरको निक्षेप (धरोहर) की पाँति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हए विचरण करना चाहिये॥४७-४८॥

## बत्तीसवाँ अध्याय

धूममार्ग और अर्चितदि मार्गसे जानेवालोंकी गतिका और भक्तियोगकी उत्कृष्टताका वर्णन

कपिलदेवजी कहते हैं--माताजी ! जो पृष्टव घरमें रहकर सकामभावसे गृहस्थके धर्मीका पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं कामका उपभोग करके फिर उन्होंका उस्नुष्टान करता रहता है, यह तरह-तरहकी कामनाओंसे मोहित रहनेके कारण भगवद्धमोंसे विमुख हो जाता है और यज्ञोद्वार श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरोंकी ही आराधना करता रहता है॥ १-२॥ उसकी बृद्धि उसी भकारकी श्रद्धासे युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं; अतः वह चन्द्रलोकमें जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षोण होनेपर इसी लोकमें लैट आता है ॥ ३ ॥ जिस समय प्ररूपकारूमें शेषशायी भगवान् शेषशय्यापर रायन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियोंको प्राप्त होनेवाले ये सब लोक भी लीन हो जाते है ॥ ४ ॥

जो विवेकी पुरुष अपने धर्मीका अर्थ और भोग-विलासके लिये उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवानकी

प्रसन्नताके लिये ही उनका पालन करते हैं—वे अनासक. प्रशान्त, शुद्धचित्त, निवृत्तिधर्मपरायण, ममतारहित और अहङ्कारश्च्य पुरुष स्वधर्मपालनरूप सत्त्वगुणके द्वारा सर्वथा शुद्धचित हो जाते हैं॥ ५-६ ॥ वे अन्तमें सूर्यमार्ग (अर्खिमार्ग या देवयान) के द्वारा सर्वव्यापी पूर्णप्रूप श्रीहरिको ही प्राप्त होते हैं -- जो कार्य-कारणरूप जगतके नियन्त्र, संसारके उपादान-कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करनेवाले हैं॥७॥ जो लोग परमात्मदृष्टिसे हिरण्यगर्भको उपासना करते हैं, वे दो परार्द्धमें होनेवाले ब्रह्माजीके प्रलबपर्यन्त उनके सत्यलोकमें ही रहते हैं॥ ८॥ जिस समय देवतादिसे श्रेष्ठ ऋकाओ अपने द्विपग्रर्द्धकालके अधिकारको भोगकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इन्द्रिय, उनके विषय (शब्दादि) और अहङ्कारादिके सहित सम्पूर्ण विश्वका संहार करनेको इच्छासे त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके साथ एकरूप होकर निर्विशेष परमालामें लीन हो जाते हैं. उस

समय प्राण और मनको जीते हुए वे विरक्त योगिगण भी देह त्यागकर उन भगवान् ब्रह्माजीमें ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्होंके साथ परमानन्दस्वरूप पुराणपुरुष परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान्में लीन नहीं हुए, क्योंकि अवतक उनमें अहबूर शेष था।। ९-१०॥ इसलिये माताजी ! अब तुम भी अत्यन्त भक्तिभावसे उन श्रीहरिकी ही चरण-शरणमें जाओ; समस्त प्राणियोंका हृदय-कमल ही उनका मन्दिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है॥ ११॥ वेदनर्भ ब्रह्माजी भी---जो समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियोंक सनकादिकों तथा योगप्रवर्तक सिद्धोंके सहित निष्काम कर्मके द्वारा आदिप्रथ पुरुषश्रेष्ठ सग्ण ब्रह्मको प्राप्त होकर भी भेददृष्टि और कर्तृत्वाभिमानके कारण भगवदिच्छासे, जब सर्गकाल उपस्थित होता है तब, कालरूप ईश्वरकी प्ररेणासे गुणोंमें श्लोभ होनेपर फिर पूर्ववत् प्रकट हो जाते हैं ॥ १२-१४ ॥ इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने-अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोकके ऐसर्यको भोगकर भगवदिच्छासे गुणोंमें क्षोभ होनेपर पुनः इस लोकमें आ जाते हैं॥ १५॥

जिनका चित्त इस लोकमें आसक्त है और जो कमोंमें श्रद्धा रखते हैं, वे वेदमें कहे हुए काम्य और नित्य कर्मीका साङ्गोपाङ्क अनुष्ठान करनेमें ही लगे रहते हैं ॥ १६ ॥ उनकी बृद्धि रजोगुणको अधिकताके कारण कण्ठित रहती है. हदयमें कामनाओंका जाल फैला रहता है और इन्द्रियाँ उनके बशमें नहीं होतीं: बस, अपने घरोपें ही आसक्त होकर वे नित्यप्रति पितरोंकी पजामें लगे रहते हैं ॥ १७ ॥ ये लोग अर्थ, धर्म, और कामके ही परायण होते हैं; इसलिये जिनके महान् पराक्रम अत्यन्त कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्रीमधुसुदन भगवानुकी कथा-वार्ताओंसे तो ये विप्ख ही रहते हैं ॥ १८ ॥ हाय ! विष्ठा-भोजी कुकर-सुकर आदि जीवोंके विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भगवत्कथामृतको छोड़कर निन्दित विषय-वार्ताओंको सुनते हैं-वे तो अवश्य ही विधाताके मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मन्द भाग्य है।। १९॥ गर्भाधानसे लेकर अन्येष्टितक सब संस्कारोंको विधिपर्वक करनेवाले ये सकामकर्मी सर्वसे दक्षिण ओरके पितृयान या धुममार्गसे पित्रीश्वर अर्थमाके

लोकमें जाते हैं और फिर अपनी ही सन्ततिके वंशमें उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥ माताजी ! पितलोकके भोग भोग लेनेपर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवतालोग उन्हें बहाँके ऐश्वर्यसे च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरत्त ही इस लोकमें गिरना पड़ता है॥ २१॥ इसलिये माताजी ! जिनके चरण-कमल सदा भजनेयोग्य हैं, उन भगवान्का तुम उन्होंके गुणोंका आश्रय लेनेवाली भक्तिके द्वारा सब प्रकारसे (मन, वाणी और शरीरसे) भजन करो ॥ २२ ॥ भगवान् वास्टेक्के प्रति किया हुआ भक्तियोग तुरंत ही संसारसे वैराग्य और ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञानकी प्राप्ति करा देता है ॥ २३ ॥ वस्तुतः सभी विषय भगवद्रूष्य होनेके कारण समान हैं। अतः जब इन्द्रियोंकी वृत्तियाँके द्वारा भी भगकदक्तका चित्त उनमें प्रिय-अप्रियरूप विषयताका अनुभव नहीं करता— सर्वत्र भगवानुका ही दर्शन करता है-उसी समय वह सङ्गरहित, सबमें समानरूपसे स्थित, त्याग और प्रहण करनेयोग्य, दोष और गुणोंसे रहिल, अपनी महिमामें आरूढ़ अपने आत्माका ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करता है ॥ २४-२५ ॥ वही ज्ञानस्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईन्धर है, वही पुरुष है; वही एक भगवान् खयं जीव, शरीर, विषय, इन्द्रियों आदि अनेक रूपोमें प्रतीत होता है ॥ २६ ॥ सम्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव हो जाना-वस, यही योगियोंके सब प्रकारके योग-साधनका एकमात्र अभीष्ट फल है ॥ २७ ॥ ब्रह्म एक है, ज्ञानस्वरूप और निर्गण है, तो भी वह बाह्य वत्तियोवाली इन्द्रियोंके द्वारा प्रान्तिवश शब्दादि धर्मीवाले विभिन्न पदार्थोके रूपमें भास रहा है ॥ २८ ॥ जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महत्तत्त्व, वैकारिक, राजस और तामस—तीन प्रकारका अहङ्कार, पश्चमहाभृत एवं म्यारह इन्द्रियरूप बन गया और फिर वही खयंप्रकाश इनके संयोगसे जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीवका शरीररूप यह ब्रह्माण्ड भी वस्तृतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मसे ही इसकी उत्पति हुई है॥२९॥ किन्तु इसे ब्रह्मरूप वहीं देख सकता है, जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरन्तरके योगाप्यासके द्वारा एकाप्रचित्त और असब्बद्धि हो गया है॥ ३०॥

पुजनीय माताजी ! मैंने तुन्हें यह ब्रह्मसाक्षात्कारका

साधनरूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुषके यथार्थस्वरूपका बोध हो जाता है॥३१॥ देखि ! निगुर्णबद्धा-विषयक ज्ञानयोग और मेरे प्रति किया हुआ मक्तियोग---इन दोनोंका फरन एक ही है। उसे ही भगवान् कहते हैं ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार रूप, रस एवं गन्ध आदि अनेक गुणोंका आश्रयभृत एक ही पदार्थ मिन्न-मिन्न इन्द्रियोद्धरा विभिन्नरूपसे अनुभूत होता है, वैसे ही शासके विभिन्न मार्गोद्वारा एक ही भगवानुको अनेक प्रकारसे अनुभृति होती है ॥ ३३ ॥ नाना प्रकारके कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेदविचार (मीमांसा), मन और इन्डियोंके संयम, कमीके त्याग, विविध अङ्गोवाले योग, भक्तियोग, निवृत्ति और प्रवृत्तिरूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके धर्म, आत्मतत्त्वके ज्ञान और दुढ़ वैराप्य--- इन सभी साधनोंसे सगुण-निर्गुणरूप खबंप्रकाश भगवानुको ही प्राप्त किया जाता है ॥ ३४-३६ ॥

भाताजी ! सात्त्विक, राजस, तामस और निर्मूण-भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका और जो प्राणियोंक

जन्मादि विकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस कालका स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हैं॥ ३७॥ देवि ! अविद्याजनित कर्मके कारण जीवकी अनेकों गतियाँ होती हैं; उनमें जानेपर वह अपने खरूपको नहीं पहचान सकता ॥ ३८ ॥ मैंने तुम्हें जो ज्ञानीपदेश दिया है—उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी (दम्भी) पुरुषोंको नहीं सुनाना चाहिये॥३९॥ जो विषयलोल्प हो, गृहासक हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तोंसे द्रेष करनेवाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे ॥ ४० ॥ जो अत्यन्त श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरोंके प्रति दोषदृष्टि न रखनेवाला, सब प्राणियोसे मित्रता रखनेवाला, गृहसेवामें तत्पर, बाह्य विषयोंमें अनासक, शानचित, मत्सरशुन्य और पवित्रचित हो तथा मुझे परम प्रियतम माननेवाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे ॥ ४१-४२ ॥ मा ! जो पुरुष मुझमें चित्र लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रद्धण या कथन करेगा, वह मेरे परमपदको जाप्त होगा ॥ ४३ ॥

# तैंतीसवाँ अध्याय

#### देक्हतिको तत्त्वज्ञान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति

मैबेयजी कहते हैं-विदुरजी ! श्रीकपिल भगवानुके ये वचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिय पत्नी माता देवहर्तिके मोहका पर्दा फट गया और वे तत्त्वप्रतिपादक सांख्यशासके ज्ञानको आधारभृमि भगवान् श्रीकपिलजीको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं ॥ १ ॥

देवहर्तिजीने कहा--कपिलजो ! ब्रह्माजी आपके ही नाभिकमलसे प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जलमें शयन करनेवाले आपके पञ्चभूत, इन्द्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विप्रहका, जो सत्त्वादि गुणेकि प्रवाहसे युक्त, सत्त्वरूप और कार्य एवं कारण दोनोंका बीज है, ध्यान ही किया था॥२॥ आप निष्क्रिय, सत्यसङ्कल्प, सप्पूर्ण जीवंकि प्रभू तथा सहस्रो अचिन्य शक्तियोसे सम्पन्न हैं। अपनी शक्तिको गुणप्रवाहरूपसे बहादि अनन्त मृर्तियोंमें विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्वकी रचना आदि करते हैं ॥ ३ ॥ नाथ ! यह

कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदरमें प्रलयकाल आनेपर यह सारा प्रपञ्च लीन हो जाता है और जो कल्पान्तमें मायामय बालकका रूप धारण कर अपने चरणका अंगुटा चूसते हुए अकेले ही बटवृक्षके फ्तेपर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्पमें घारण किया ॥ ४ ॥ विमो ! आप पापियोंका दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तोंका अभ्युदय एवं कल्याण करनेके लिये खेच्छासे देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके क्राह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलायतार भी मुम्बुऑको ज्ञानमार्ग दिखानेके लिये हुआ है॥५॥ भगवन्! आपके नामोंका श्रवण या कीर्तन करनेसे तथा भूले-भटके कभी-कभी आपका वन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मांस खानेवाला चाण्डाल भी सोमयाजी ब्राह्मणके समान पुजनीय हो सकता है; फिर आपका दर्शन करनेसे मनुष्य

· ·

कृतकृत्य हो जाय—इसमें तो कहना ही क्या है॥६॥

अहो । वह चाण्डाल भी इसीसे सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्नके अञ्चनागमें आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ

पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन—सब कुछ

कर लिया ॥ ७ ॥ कपिलदेवजी ! आप साक्षात् परब्रहा है, आप ही परम पुरुष हैं, वृत्तियोंके प्रवाहको अन्तर्मेख करके

अन्तःकरणमें आपका ही चिन्तन किया जाता है। आप

अपने तेजसे मायाके कार्य गुण-प्रवाहको शान्त कर देते

हैं तथा आपके ही उदरमें सम्पूर्ण बेदतत्त्व निहित है। ऐसे साक्षात् विष्णुस्वरूप आपको मैं प्रणाप

करती है ॥ ८ ॥

मैन्नेयजी कहते हैं-माताके इस प्रकार स्तृति

करनेपर मातुवत्सल परमपुरुष भगवान् कपिलदेवजीने

उनसे गम्भीर वाणीमें कहा॥ ९॥

कपिलदेवजीने कहा —माताजो ! मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलम्बन करनेसे तुम

शीघ ही परमपद प्राप्त कर लोगी॥ १०॥ तुम मेरे इस मतमें विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगोंने इसका सेवन किया

है; इसके द्वारा तुम मेरे जन्म-मरणरहित स्वरूपको प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मतको नहीं जानते, वे

जन्म-मृत्युके चक्रमें पड़ते हैं ॥ ११ ॥

मैन्नेयजी कहते हैं—इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञानका उपदेशकर श्रीकपिलदेवजी अपनी

ब्रह्मबादिनी जननीकी अनुमति लेकन वहाँसे चले

गये ।। १२ ॥ तब देवहतिजी भी सरस्वतीके मुकुटसदृश अपने आश्रममें अपने पूत्रके उपदेश किये हुए

योगसाधनके द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधिमें स्थित

हो गर्यो ॥ १३ ॥ त्रिकाल स्नान करनेसे उनकी धुँघराली अलके भूरी-भूरी जटाओंमें परिणत हो गयीं तथा

चीर-वस्त्रोसे दका हुआ शरीर उप्र तपस्पाके कारण दुर्बल हो गया॥ १४॥ उन्होंने प्रजापति कर्दमके तप और योगवलसे प्राप्त अनुपम गार्डस्थ्यसुखको, जिसके लिये

देवता भी तरसते थे, त्याग दिया॥१५॥ जिसमें दुग्धफेनके समान स्वच्छ और सुकोमल शब्यासे यक्त

हाथी-दाँतके पलंग, सुवर्णके पात्र, सोनेके सिंहासन और उतपर कोमल-कोमल गद्दे खिछे हुए थे तथा जिसकी श्रीमद्भा०-स०-सा०--७

रलोको बनो हुई रमणी-मूर्तियोके सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फुलोंसे लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षीसे

सुशोधित था, जिसमें अनेक प्रकारके पक्षियोंका कलरव और मतवाले भौरींका गुंजार होता रहता था, जहाँकी

कमलगन्धसे सुवासित बावलियोंमें कर्दमजीके साथ उनका लाइ-प्यार पाकर क्रीडाके लिये प्रवेश करनेपर

उसका (देवहतिका) गन्धर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पानेके लिये इन्द्राणियाँ भी लालायित रहती थीं---उस गृहोद्यानको भी ममता उन्होंने त्याग दी। किन्तु

पुत्रवियोगसे व्याकुल होनेके कारण अवश्य उनका मुख

कुछ उदास हो गया॥ १६-२०॥

पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो

जानेसे वे आत्मज्ञानसम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गयीं, जैसे बछड़ेके बिछड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली गौ ॥ २१ ॥ वत्स विद्र ! अपने पत्र कपिलदेवरूप

भगवान् हरिका ही चिन्तन करते-करते वे कुछ ही दिनोंमें

ऐसे ऐश्वर्यसम्पन्न घरसे भी उपरत हो गयीं॥ २२ ॥ फिर

वे, कपिलदेवजीने भगवानुके जिस भ्यान करनेयोग्य

प्रसन्नवदनार्यवन्दयुक्त स्वरूपका वर्णन किया था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस समग्र रूपका भी चिन्तन

खच्छ स्फटिकमणि और महामरकतमणिकी भीतोंमें

करती हुई ध्यानमें तत्पर हो गर्यो ॥ २३ ॥ भगवद्धक्तिके प्रवाह, प्रबल वैरान्य और यथोचित कर्मानुष्टानसे उत्पन्न हुए ऋध साक्षात्कार करानेवाले ज्ञानद्वारा चित्त शुद्ध हो

जानेपर वे उस सर्वव्यापक आत्माके ध्यानमें मान हो गयीं, जो अपने स्वरूपके प्रकाशसे मायाजनित आवरणको दुर कर देता है ॥ २४-२५ ॥ इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभृत

परब्रह्म श्रीभगवान्में ही बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका जीवभाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशोंसे मुक्त होकर परमानन्दमें निमग्न हो गयों ॥ २६ ॥ अब निरन्तर

समाधिस्थ रहनेके कारण उनको विषयोंके सत्यत्वकी प्रान्ति मिट गयी और उन्हें अपने शरीरकी भी सचि न रही---जैसे जागे हुए पुरुषको अपने स्वप्नमें देखे हुए

शरीरको नहीं रहती॥ २७॥ उनके शरीरका पोषण भी दूसरीके द्वारा ही होता था। किन्तु किसी प्रकारका मानसिक क्लेश न होनेके कारण वह दर्वल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखार गया और वह मैलके कारण

धूमयुक्त अग्निकं समान सुशोधित होने लगा। उनके बाल विधुर गये थे और वस्त्र भी गिर गया था; तथापि निरन्तर श्रीभगवान्में ही चित्त लगा रहनेके कारण उन्हें अपने तथोयोगमय शरीरकी कुछ भी सुधि नहीं थो, केवल

भारक्य ही उसकी रक्षा करता था।। २८-२९ ॥

विदुरजी ! इस प्रकार देवहूर्तिजीने कपिलदेवजीके वताये हुये मार्गद्वारा थोड़े ही समयमें नित्यपुक्त परमात्मस्वरूप श्रीभगवान्को प्राप्त कर लिया ॥ ३० ॥ वीरवर ! जिस स्थानपर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकीमें 'सिद्धपद' नामसे विख्यात हुआ ॥ ३१ ॥ साधुस्तभाव विदुरजी ! योगसाधनके द्वारा उनके शरीरके सारे देहिक मल दूर हो गये थे । वह एक

नदीके रूपमें परिणत हो गया, जो सिद्धगणसे सेवित और

सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली है॥ ३२॥

महायोगी भगवान् कपिलजो भी माताको आज्ञा ले पिताके आश्रमसे ईशानकोणकी ओर चले गये ॥ ३३ ॥ वहाँ स्वयं समुद्रने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया । वे तीनों लोकोंको शान्ति प्रदान करनेके लिये योगमार्गका अवलम्बन कर समाधिमें स्थित हो गये हैं । सिद्ध, चारण, गन्धर्व, मुनि और अपसरागण उनकी स्तृति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं ॥ ३४-३५ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

निष्पाप विदुरजी ! तुम्हारे पूछनेसे मैंने तुम्हें यह भगवान् कपिल और देवहूर्तिका परम पवित्र संवाद सुनाया ॥ ३६ ॥ यह कपिलदेवजीका मत अध्यातमयोगका गूढ़ रहस्य है । जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है, वह भगवान् गरुडध्वजकी भक्तिसे युक्त होकर शीघ्र ही श्रीहरिके चरणारविन्दोंको प्राप्त करता है ॥ ३७ ॥



तीसरा स्कन्ध समाप्त

\*\*\*\*

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥



श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

चतुर्थ स्कन्ध

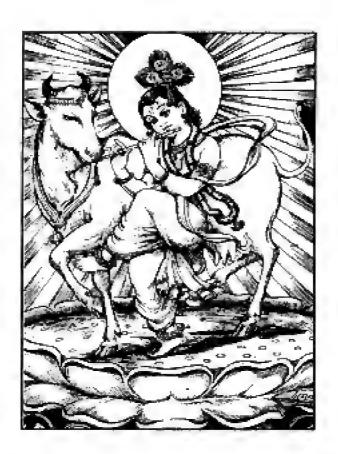

अधुवाय कृतो यत्नो धुवाय परिकल्पितः। धुवस्य यत्प्रसादेन वासुदेवं नतोऽस्मि तम्॥

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

----

# चतुर्थ स्कन्ध

### पहला अध्याय

### स्वायम्पुत्र पनुकी कन्याओंके वंशका वर्णन

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! स्वायम्भुव मनुके महारानी शतरूपासे प्रियवत और उत्तानपाद—इन दो पुत्रोंके सिवा तीन कन्याएँ भी हुई थीं; वे आकूति, देवहूति और प्रसूति नामसे विख्यात थीं॥ १॥ आकृतिका, यद्यपि उसके भाई थे तो भी, महारानी शतरूपाकी अनुमतिसे उन्होंने रुचि प्रजापतिके साथ 'पुत्रिकाधर्म'के \* अनुसार विवाह किया॥ २॥

प्रजापति रुचि भगवानुके अनन्य चिन्तनके कारण ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे। उन्होंने आकृतिके गर्भसे एक पुरुष और स्त्रीका जोड़ा उत्पन्न किया ।। ३ ॥ उनमें जो पुरुष था, वह साक्षात् यज्ञस्वरूपधारी भगवान् विष्णु थे और जो स्त्री थी, वह भगवान्से कभी अलग न रहनेवाली लक्ष्मोजीको अंशस्वरूपा 'दक्षिणा' धी॥४॥ मनुजी अपनी पुत्री आकृतिके उस परमतेजस्थी पुत्रको बड़ी प्रसन्नतासे अपने घर ले आये और दक्षिणाको रुचि प्रजापतिने अपने पास रखा ॥ ५ ॥ जब दक्षिणा विवाहके योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान्को हो पतिरूपमे प्राप्त करनेको इच्छा की, तब भगवान् यज्ञपुरुषने उससे विवाह किया । इससे दक्षिणाको बड़ा सन्तोष हुआ । भगवान्ने प्रसन्न होकर उससे बारह पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६ ॥ उनके नाम है—तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभू, स्वह्न, सुदेव और रोचन ॥ ७ ॥ ये ही स्वायम्भुव मन्वत्तरमें 'तुषित' नामके देवता हुए। उस मन्यन्तरमें मरीचि आदि सप्तर्षि थे, भगवान् यज्ञ ही देवताओंके अधीश्वर इन्द्र थे और महान् प्रभावशाली प्रियवत एवं उतानपाद मनुपुत्र थे। वह मन्यन्तर उन्हीं दोनोंके बेटों, पोतों और दौहित्रोंक बंशसे छा गवा॥ ८-९॥

प्यारे विदुर्जी ! मनुजीने अपनी दूसरी कन्या देवहूर्ति कर्दमजीको ब्याही थी । उसके सम्बन्धकी प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो ॥ १० ॥ भगवान् मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था; उसकी विशाल वंशपरम्परा तो सारी त्रिलोकीमें फैली हुई है ॥ ११ ॥

मैं कर्दमजीको नौ कन्याओंका, जो नौ ब्रह्मार्षयोंसे क्याही गयी थीं, पहले हो वर्णन कर चुका हूँ। अब उनको वंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ, सुनो॥ १२॥ मरीचि ऋषिको पत्नी कर्दमजीको बेटी कलासे कश्यप और पूर्णमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके वंशसे यह सारा जगत् भरा हुआ है॥ १३॥ शत्रुतापन विदुरजी! पूर्णमाके विराज और विश्वण नामके दो पुत्र तथा देवकुल्या नामको एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्ममें श्लोहरिके चरणोंके घोवनसे देवनदी गङ्गाके रूपमें प्रकट हुई॥ १४॥ अत्रिकी पत्नी अनस्यासे दतात्रेय, दुर्वासा और चन्द्रमा नामके तीन परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान् विष्णु, शङ्कर और ब्रह्माके अंशसे

<sup>\*&#</sup>x27;पृत्रिकरपर्य'के अनुसार फिले जानेवाले दिवाहमें यह अर्त होती है कि कत्यके जो पहला पुत्र होगा, उसे कत्यके पिता ले लेंगे।

उत्पन्न हुए थे ॥ १५ ॥

विदुरजीने पूछा---गुरुजी ! कुपया यह बतलाइये कि जगतुको उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले इन सर्वश्रेष्ठ देवोंने अन्निमुनिके यहाँ क्या करनेकी इच्छासे अवतार लिया था ? ॥ १६ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा — जब ब्रह्माजीने ब्रह्मज्ञानियोमें श्रेष्ट महर्षि अन्निको सृष्टि रचनेके लिये आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणीके सहित तप करनेके लिये ऋक्षनामक कुलपर्वतपर गये॥ १७॥ वहाँ पलाश और अशोकके वृक्षोंका एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फुलोंके गुच्छोंसे लंदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विन्थ्या नदीके जलकी कलकल ध्यनि गुँजती रहती थी।। १८।। उस वनमें वे मुनिश्रेष्ट प्राणायामके द्वारा चित्तको वशमें करके सौ वर्षतक केवल वायु पीकर सरदी-गरमी आदि द्वन्द्रोंकी कछ भी परवा न कर एक ही

करें ॥ २०॥ तब यह देखकर कि प्राणायामरूपी ईंधनसे प्रञ्चलित हुआ अत्रिम्निका तेज उनके मस्तकसे निकलकर तीनो

पैरसे खड़े रहे॥ १९॥ उस समय वे मन-ही-मन यही

प्रार्थना करते थे कि 'जो कोई सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं, मैं

उनकी शरणमें हैं; वे मुझे अपने ही समान सन्तान प्रदान

लोकोको तपा रहा है—बह्या, विष्णु और महादेव—तीनों जगत्पति उनके आश्रमपर आये। उस समय अप्सरा, मृनि, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग—उनका स्रयश गा रहे थे॥ २१-२२ ॥ उन तीनोंका एक ही साथ

प्राद्भाव होनेसे अन्निमृनिका अन्तःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैरसे खड़े-खड़े ही उन देवदेवांको देखा और फिर पृथ्वीपर दण्डके समान लोटकर प्रणाम करनेके अनन्तर अर्घ्य-पुष्पादि पुजनकी सामग्री हाथमें ले उनकी

पूजा की । वे तीनों अपने-अपने वाहन—हंस, गरुड और बैलपर चढ़े हुए तथा अपने कमण्डलु, चक्र, त्रिशूलादि चिहोंसे सुशोपित थे॥२३-२४॥ उनकी आँखोंसे

कृपाको वर्षा हो रही थी। उनके मुखपर मन्द हास्यकी रेखा थी-जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके

तेजसे चौंघियाकर मुनिवरने अपनी आँखें मूँद लीं ॥ २५ ॥ वे चित्तको उन्होंकी ओर लगाकर हाथ जोड़ अंतिमध्र और सुन्दर भावपूर्ण वचनोंमें लोकमें सबसे बड़े उन तीनों

देवोंकी स्तृति करने लगे॥ २६॥ अप्रिम्निने कहा-भगवन्! प्रत्येक कल्पके आरम्भमें जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये जो

मायाके सत्त्वादि तीनों गुणोंका विभाग करके भिन-भिन शरीर धारण करते हैं—वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं; मैं आपको प्रणाम करता हूँ । कहिये—मैंने जिनको बुलाया था, आपमेंसे वे कौन महानुभाव है ? ॥ २७ ॥ क्योंकि मैंने तो सत्तानप्राप्तिकी इच्छासे केवल एक सुरेश्वर भगवानुका ही चिन्तन किया था। फिर आप तीनोंने यहाँ पधारनेकी कृपा कैसे की ? आपलोगोतक तो देहधारियोंके मनकी भी गति नहीं है, इसलिये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपलोग कृषा करके मुझे इसका रहस्य

बतलाइये ॥ २८ ॥ श्रीयेत्रेयजी कहते हैं ---समर्थ विदुरजी ! अत्रिमृतिके वचन सुनकर वे तीनों देव हैंसे और उनसे सुमध्र वाणीमें कहने लगे॥ २९॥

देवताओंने कहा—ब्रह्मन् ! तुम सत्यसङ्करण हो। अतः तुमने जैसा सङ्कल्प किया था, वही होना चाहिये। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस 'जगदीश्वर'का ध्यान करते थे, वह हम तीनों ही हैं॥३०॥ प्रिय महर्षे ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशस्वरूप तीन जगद्विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुन्दर यशका विस्तार करेंगे॥ ३१॥

उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति-पत्नी दोनोंसे भलीभाँति पूजित होकर उनके देखते-ही-देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने-अपने लोकोंको चले गये॥ ३२॥ ब्रह्मजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे योगवेता दत्तात्रेयजी और महादेवजीके अंशसे दुर्वासा ऋषि अत्रिके पुत्ररूपमें प्रकट हुए। अब अङ्गिरा ऋषिको सन्तानोंका वर्णन सुनो ॥ ३३ ॥

अङ्गिराकी पत्नी श्रद्धाने सिनीवाली, कुह, राका और अनुमति—इन चार कन्याओंको जन्म दिया॥३४॥ इनके सिवा उनके साक्षात् भगवान् उतथ्यजी और ब्रह्मिष्ट बृहस्पतिजी—ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वारोजिय

मन्वत्तरमें विख्यात हुए ॥ ३५ ॥ पुलस्वजीके उनकी पत्नी संसारका संहार करनेवाले तथा जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले हिर्किर्मूसे महर्षि अगस्त्व और महातपत्नी विश्ववा—ये दो भगवान् शङ्कारको दो ॥ ४८ ॥ श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, पुत्र हुए ॥ ३६ ॥ विश्रवा मुनिके इडिवडाके गर्भसे यक्षराज मूर्ति—ये धर्मकी पित्रवाँ हैं ॥ ४९ ॥ इनमेंसे श्रद्धाने शुम, कुबेरका जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनीसे मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, शान्तिने सुख, तुष्टिने मोद और एवण, कुम्भकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए ॥ ३७ ॥ पृष्टिने अहङ्कारको जन्म दिया ॥ ५० ॥ क्रियाने योग,

महामते ! महर्षि पुलहकी स्त्री परम साध्वी गतिसे कर्मश्रेष्ठ, करीयान् और सहिष्णु—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार क्रतुकी पत्नी क्रियाने ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान वालिक्त्यादि साठ हजार ऋषियोंको जन्म दिया ॥ ३९ ॥ शत्रुतापन विदुर्जी ! विसष्टजीकी पत्नी कर्जा (अरु-धती) से वित्रकेतु आदि सात विशुद्धचित ब्रह्मपियोंका जन्म हुआ ॥ ४० ॥ उनके नाम वित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मिन्न, उल्बण, बसुभृद्यान और ग्रुमान् थे । इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नीसे शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए ॥ ४१ ॥ अथवा मुनिकी पत्नी चित्तिने दध्यङ् (दधीचि) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था । अब भृगुके वंशका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥

महाभाग भृगुजीने अपनी भावां ख्यातिसे धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक भगवत्परायणा कन्या उत्पन्न की ॥ ४३ ॥ मेरुऋषिने अपनी आयित और नियित नामकी कन्याएँ क्रमशः धाता और विधाताको व्याहीं; उनसे उनके मृकण्ड और प्राण नामक पुत्र सुए ॥ ४४ ॥ उनमेंसे मृकण्डके मार्कण्डेय और प्राणके मृनिवर वेदशिराका जन्म हुआ । भृगुजीके एक कविनामक पुत्र भी थे। उनके भगवान् उशाना (शुक्र्यचार्य) सुए ॥ ४५ ॥ विदुर्जी ! इन सब मुनीश्चरीन भी सन्तान उत्पन्न करके सृष्टिका विस्तार किया । इस प्रकार मैंने तुन्हें यह कर्दमजीके दौहित्रोंकी सन्तानका वर्णन सुनाया । जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पापाँको यह तत्काल नष्ट कर देता है ॥ ४६ ॥

वहाजिके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुनन्दिनी प्रसृतिसे विवाह किया। उससे उन्होंने सुन्दर नेत्रोंबाली सोलह कन्याएँ उत्पन्न कीं॥ ४७॥ भगवान् दक्षने उनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको और एक

संसारका संहार करनेवाले तथा जन्म-मृत्युसे खुडानेवाले भगवान् शङ्करको दो ॥ ४८ ॥ श्रद्धा, मैत्री, दया, शास्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ही और मृति—ये धर्मकी पत्नियाँ हैं ॥ ४९ ॥ इनमेंसे श्रद्धाने शुभ, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, शान्तिने सुख, तुष्टिने मोद और पृष्टिने अहङ्कारको जन्म दिया॥ ५०॥ क्रियाने योग, उत्रतिने दर्प, बुद्धिने अर्थ, मेथाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और ही (लजा)ने प्रश्रय (विनय) नामक पुत्र उत्पन्न किया॥ ५१ ॥ समस्त गुणोंको खान मूर्तिदेवीने नर-नारायण ऋषियोंको जन्म दिया॥ ५२॥ इनका जन्म होनेपर इस सम्पूर्ण विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगोंक मन, दिशाएँ, वायु, नदी और पर्वत-सभीमें प्रसन्नता छा गयी॥ ५३॥ आकाशमें भाक्नलिक बाजे बजने लगे, देवतालोग फुलोकी वर्षा करने लगे, भुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गन्धर्व और किन्नर गाने लगे ॥ ५४ ॥ अप्सराएँ नाचने लगीं । इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनन्द-मङ्गल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रोद्धारा भगवानुकी स्तुति करने लगे ॥ ५५ ॥

देवताओंने कहा—जिस प्रकार आकाशमें तरह-तरहके रूपोंकी कल्पना कर ली जाती है—उसी प्रकार जिन्होंने अपनी मायाके द्वारा अपने ही स्वरूपके अंदर इस संसारकी रचना की है और अपने उस स्वरूपको प्रकाशित करनेके लिये इस समय इस ऋषि-विग्रहके साथ धर्मके घरमें अपने-आपको प्रकट किया है, उन परम पुरुषको हमारा नमस्कार है॥ ५६॥ जिनके तत्त्वका शासके आधारपर हमलोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते—उन्हों भगवान्ने देवताओंको संसारकी मार्यादामें किसी प्रकारकी गड़बड़ी न हो, इसीलिये सत्त्वगुणसे उत्पन्न किया है। अब वे अपने करूणामय नेजोंसे—जो समस्त शोभा और सौन्दर्यके निवासस्थान निर्मल दिव्य कमलको भी नीचा दिखानेवाले हैं—हमारी ओर निहारे॥ ५७॥

प्यारे विदुरजी! प्रभुका साक्षात् दर्शन पाकर देवताओंने उनकी इस प्रकार स्तृति और पूजा की। तदनत्तर भगवान् नर-नारायण दोनों गन्धमादन पर्वतपर चले गये॥ ५८॥ भगवान् श्रीहरिके अंशभूत वे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* नर-नारायण ही इस समय पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यद्कलभूषण श्रीकृषण और उन्होंकि सरीखे श्यामवर्ण, क्रुक्तितिलक अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ५९ ॥ अग्निदेककी पत्नी स्वाहाने अग्निके ही अभिमानी

पावक, पवमान और शृचि---ये तीन पुत्र उत्पन्न किये । ये तीनों ही हवन किये हुए पदार्थोंका भक्षण करनेवाले है।। ६०॥ इन्हों तीनोसे पैतालीस प्रकारके अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने तीन पिता और एक पितामहको साथ लेकर उनचास ऑग्न कहलाये॥६१॥ वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञकर्ममें जिन उनचास अग्नियोंके नामोंसे आग्नेयी इष्टियाँ करते हैं, वे ये ही हैं॥ ६२॥ अग्नियात, बर्हियद, सोमप और आज्यप—ये पितर

### दूसरा अध्याय

### भगवान् शिव और दक्षप्रजापतिका मनोमालिन्य

किदुरजीने पूछा-बहान् ! प्रजापति दक्ष तो अपनी लडिकयोंसे बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सतीका अनादर करके शीलवानीमें सबसे श्रेष्ठ श्रोमहादेवजीसे द्रेष क्यों किया ? ॥ १ ॥ महादेवजी भी चराचरके पृष्ठ, वैररहित, शान्तमृति, आत्माराम और जगतुके परम आराध्यदेव हैं। उनसे मला, कोई क्यों वैर करेगा ? ॥ २ ॥

भगवन् ! उन सस्रर और दापादमें इतना विदेष कैसे हो गया, जिसके कारण सतीने अपने दुस्यज प्राणीतककी बॉल दे दी ? यह आप मुझसे कहिये॥ ३॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा-विद्राजी! पहले एक बार

प्रजापतियोंके यज्ञमें सब बड़े-बड़े ऋषि, देवता, मृनि और अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोंके सहित एकत्र हए थे ॥ ४ ॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भी उस सभामें प्रवेश किया । वे अपने तेजसे सुर्यके समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभाभवनका अन्यकार दूर किये देते

थे। उन्हें आया देख ब्रह्माजी और महादेवजीके अतिरिक्त अग्निपर्यन्त सभी सभासद् उनके तेजसे प्रभावित होकर

अपने-अपने आसनीसे उठकर खडे हो गये ॥ ५-६ ॥ इस प्रकार समस्त सभासदोंसे भलीभाँति सम्मान प्राप्त करके

सब प्रकारते अपने पतिदेवको सेवामे संलग्न रहनेवाली थीं। किन्तु उनके अपने गुण और शोलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ क्योंकि सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके भगवान शिवजीके प्रतिकृत आचरण किया था, इसलिये सतीने युवावस्थामें ही क्रोधवश योगके द्वारा स्वयं ही अपने शरीरका त्याग कर दिया था॥ ६६॥

तेजस्वी दक्ष जगत्पिता ब्रह्माजीको प्रणाम कर उनकी

अभ्युत्थानादिके रूपमें कुछ भी आदर न पाकर दक्ष

परन्तु महादेवजीको पहलेसे ही बैठा देख तथा उनसे

आज्ञासे अपने आसनपर बैठ गये ॥ ७ ॥

हैं: इनमें साप्तिक भी हैं और निर्मनक भी। इन सब

पितरोंको पत्नी दक्षकमारी स्वधा है।। ६३ ॥ इन पितरोंसे

स्वधाके धारिणी और वयना नामको दो कन्याएँ हुई। वे

दोनों ही ज्ञान-विज्ञानमें पारङ्गत और ब्रह्मज्ञानका उपदेश

करनेवाली हुई ॥ ६४ ॥ महादेवजीकी पत्नी सती थीं, वे

उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढी नजरसे इस प्रकार देखा मानी उनी वे क्रोधारिनसे जला डालेंगे। फिर कहने लगे—॥८॥ 'देवता और अग्नियोंके सहित समस्त ब्रह्मर्पिगण मेरी बात सुनें। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचारको बात कहता हुँ ॥ ९ ॥ यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालोंकी पवित्र कीर्तिको धुलमें मिला रहा है। देखिये, इस घमण्डीने सत्पुरुषोंके आचरणको लाव्छित एवं मिटियामेट कर दिया है ॥ १० ॥ बंदरके-से नेप्रवाले इसने सत्पुरुषोंके समान मेरो सावित्री-सरीखी मृगनयनी पवित्र कत्याका अग्नि और ब्राह्मणोंके सामने पाणिब्रहण किया था, इसलिये यह एक प्रकार मेरे पृत्रके समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता. मुझे प्रणाम करता; परन् इसने वाणीसे भी मेरा सत्कार

नहीं किया ॥ ११-१२ ॥ हाय ! जिस प्रकार शहको कोई

बेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी

सत्कर्मका लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा यमण्डी है और घर्मको मर्यादाको तोड़ रहा है ॥ १३ ॥ यह प्रेतेकि निवासस्थान भयद्भुर रमशानीमें भृत-प्रेतोंको साथ लिये घमता रहता है। पुरे पागलको तरह सिरके बाल बिखेरे नंग-धड़ेग भटकता है, कभी हैंसता है, कभी रोता है॥ १४॥ यह सारे शरीरपर चिताकी अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गलेमें भूतोंके पहननेयोग्य नरम्ण्डोंकी माला और सारे शरीरमें हिंडुयोंक गहने पहने रहता है। यह बस, नामभरका ही शिव है, वास्तवमें है पूरा अशिव—अमङ्गलरूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भृत-प्रेत-प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वपाववाले जीवोंका यह नेता है॥१५॥ अरे ! मैंने केवल बह्याजीके वहकावेमें आकर ऐसे भृतोंके सरदार, आचारहीन और दृष्ट स्वभाववालेको अपनी मोली-पाली बेटी ब्याह दी'॥ १६॥

भावीवश इसको अपनी सुकमारी कन्या दे दी ! इसने

श्रीमैन्नेयजी कहते हैं—विदरजी ! दक्षने इस प्रकार पहादेवजीको बहत कुछ बुग्र-भला कहा; तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतीकार नहीं किया, वे पूर्ववत् निश्चलभावसे बैठे रहे। इससे दक्षके क्रोधका पारा और भी ऊँचा चढ गया और वे जल हाथमें लेकर उन्हें शाप देनेको तैयार हो गये ।। १७ ।। दक्षने कहा, 'यह महादेव देवताओंमे बड़ा ही अधम है। अबसे इसे इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओंके साथ यज्ञका भाग न मिले' ॥ १८ ॥ उपस्थित मुख्य-मुख्य सभासदोने उन्हें बहुत मना किया, परन्तु उन्होंने किसीकी न सुनी; महादेवजीको शाप दे ही दिया। फिर वे अल्यन्त क्रोधित हो उस समासे निकलकर अपने घर चले गये॥ १९॥

जब श्रीशङ्करजीके अनुयायियोंमें अग्रगण्य नन्दोश्वरको मालुम हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो वे क्रोधसे तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणोंको, जिन्होंने दक्षके दुर्वचनोंका अनुपोदन किया था, बड़ा भयद्भर शाप दिया॥ २०॥ वे बोले—'जो इस मरण-धर्मा शरीरमें ही अभिमान करके किसीसे भी द्रोह न करनेवाले भगवान् शक्नुरसे द्वेष करता है, वह भेद-बृद्धिवाला मूर्ख दक्ष, तत्त्वज्ञानसे विमुख ही रहे ॥ २१ ॥ यह 'चातुर्मास्य यज्ञ करनेवालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है' आदि अर्थवादरूप वेदवाक्योंसे मोहित एवं विवेकभ्रष्ट होकर विषयसुखकी इच्छासे कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डमें ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादिमें आत्मभावका चिन्तन करनेवाली है; उसके द्वारा इसने आत्मखरूपको भूला दिया है; यह साक्षात् पशुके ही समान है, अतः अत्यन्त स्वी-लम्पट हो और शोध ही इसका मेंह बकरेका हो जाय ॥ २२-२३ ॥ यह मुर्ख कर्ममयी अविद्याको ही विद्या समझता है: इसलिये यह और जो लोग भगवान शङ्करका अपमान करनेवाले इस दुष्टके पीछे-पीछे चलनेवाले हैं, बे सभी जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें पड़े रहें॥ २४॥ वेदवाणीरूप लता फलब्रुतिरूप पृथ्योसे सुशोधित है, उसके कर्मफलरूप मनोमोहक गन्धसे इनके चित्त क्षुव्य हो रहे हैं। इससे ये शङ्करदोही कमेंकि जालमें ही फैंसे रहें ॥ २५ ॥ ये ब्राह्मणलोग मध्यामध्यके विचारको छोडकर केवल पेट पालनेके लिये ही विद्या, तप और ब्रतादिका आश्रय लें तथा धन, शरीर और इन्द्रियोंके सुखको ही सुख मानकर—उन्होंके गुलाम बनकर द्नियामें भीख माँगते भटका करें ॥ २६ ॥

शाप सनकर उसके बदलेमें मृगुजीने यह दस्तर शापरूप ब्रह्मदण्ड दिया॥ २७॥ 'जो लोग शिवभक्त है तथा जो उन फ्लोंके अनुयायी है, वे सत्-शास्त्रोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों॥ २८॥ जो लोग शौचाचारविहीन, मन्दबृद्धि तथा जटा, ग्रख और हिंदुयोंको घारण करनेवाले हैं—वे ही शैव-सम्पदायमें दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओंके समान आदरणीय है॥ २९॥ और! तुमलोग जो धर्मसर्योदाके संस्थापक एवं वर्णाश्रमियोंके रक्षक वेद और ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हो, इससे मालुम होता है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रखा है ॥ ३० ॥ यह वेदमार्ग ही लोगोंके लिये कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्वपुरुष इसीपर चलते आये हैं और इसके मूल साक्षात् श्रीविष्णुभगवान् है ॥ ३१ ॥ तुमलोग सत्पुरुषेकि परम पक्षित्र और सनातन मार्गस्वरूप वेदकी निन्दा करते हो-इसलिये उस पाखण्डमार्गमें जाओ, जिसमें

नन्दीश्वरके मुखसे इस प्रकार बाह्यणकृतके लिये

भूतोंके सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास करते हैं'॥ ३२ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! भृगुऋषिके इस प्रकार शाप देनेपर भगवान् शङ्कर कुछ खिन्न-से हो वहाँसे अपने अनुयायियोंसहित चल दिये॥ ३३॥ वहाँ प्रजापतिलोग जो यक्त कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि

ही उपास्यदेव थे। और वह यज्ञ एक हजार वर्षमें समाप्त होनेवाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियोंने श्रीयङ्ग-यमुनाके सङ्गममें यज्ञान्त स्त्रान किया और फिर प्रसन्नमनसे वे अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥ ३४-३५॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

### तीसरा अध्याय

#### सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सवमें जानेके लिये आग्रह करना

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुर्जी ! इस प्रकार उन ससुर और दामादको आपसमें बैर-विदोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया ॥ १ ॥ इसी समय ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना दिया । इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया ॥ २ ॥ उसने भगवान् शङ्कर आदि ब्रह्मनिष्टोंको बन्नभाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेययन्न किया और फिर बृहस्पतिसब नामका महायन्न आरम्भ किया ॥ ३ ॥ उस यन्नोत्सबमें सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पितयोंके साथ पचारे, उन सबने मिलकर वहाँ माङ्गलिक कार्य सम्पन्न किये और दक्षके द्वारा उन सबका स्यागत-सत्कार किया गया ॥ ४ ॥

उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए देवता आपसमें उस यज्ञकी चर्चा करते जाते थे। उनके मुखसे दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके घर होनेवाले यज्ञको बात सुन ली॥ ५॥ उन्होंने देखा कि हमारे निवासस्थान कैलासके पाससे होकर सब ओरसे चज्ञल नेत्रॉवाली गन्धर्व और यसोंकी स्विचाँ चमकीले कुण्डल और हार पहने खूच सज-धजकर अपने-अपने पतियोंके साथ विभानीपर बैठी उस यज्ञोत्सवमें जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान् भूतनाथसे कहा॥ ६-७॥

सतीने कहा—आमदेव! सुना है, इस समय आपके ससुर दक्षप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिये, ये सब देवता क्षशें जा रहे हैं; यदि आपको इच्छा हो तो हम भी चलें ॥ ८ ॥ इस समय अपने आत्मीयोंसे मिलनेके लिये मेरी बॉहने भी अपने-अपने

पतियोंके सहित वहाँ अवश्य अत्रयेंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता-पिताके दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्त्रीकार करूँ ॥ ९ ॥ वहाँ अपने पतियाँसे सम्मानित बहिनों, मीसियों और स्रेहाईहदया जननीको देखनेके लिये मेरा मन बहुत दिनोसे उत्सुक है। कल्याणमय ! इसके सिवा वहाँ महर्षियोंका रच। हआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको मिलेगा॥ १०॥ अजन्मा प्रभो ! आप जगत्की उत्पत्तिके हेत् हैं। आपकी मायासे रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत् आपहीमें भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्रीस्वभाव होनेके कारण आपके तत्त्वसे अनिभन्न और बहुत दीन हैं। इसलिये इस समय अपनी जन्मभूमि देखनेको बहुत उत्सुक हो रही है ॥ ११ ॥ जन्मरहित नीलकण्ठ ! देखिये----इनमें कितनी ही स्नियाँ तो ऐसी हैं, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है। फिर भी वे अपने-अपने पतियोंके सहित खुब सज-धजकर इंड-की-झंड वहाँ जा रही हैं। वहाँ जानेवाली इन देवाङ्गनाओंके राजहंसके समान श्रेत विमानोंसे आकाशमण्डल कैसा सुशोधित हो रहा है ॥ १२ ॥ सुरश्रेष्ठ ! ऐसी अवस्थामें अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटीका शरीर उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छटपटायेगा। पति, गुरु और माता-पिता आदि सुहदेकि यहाँ तो बिना बलाये भी जा सकते हैं ॥ १३ ॥ अतः देव ! आप मुझपर प्रसन्न हों: आफ्को मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिये; आप बड़े करुणामय है, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अङ्गमें स्थान दिया है। अब मेरी इस याचनापर ध्यान देकर मुझे अनुगृहीत कीजिये ॥ १४ ॥

श्रीपेश्रेयजी कहते हैं-प्रिया सतीजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर अपने आत्मीयोंका प्रिय करनेवाले भगवान् शहुरको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेदी दुर्वचनरूप बाणोंका स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियोंके सामने कहे थे: तब वे हँसकर बोले ॥ १५॥

घगवान् शकुरने कहा-सुदरि ! तुमने जो कहा कि अपने बन्धुजनके यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है; किंतु ऐसा तभी करना चाहिये, जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रवल देहाभिमानसे उत्पन्न हुए मद और क्रोधके कारण द्वेष-दोषसे युक्त न हो गयी हो ॥ १६ ॥ विद्या, तप, धन, सद्द शरीर, युवावस्था और उच्च कुल—ये छः सत्पुरुषोके तो गुण हैं, परन्तु नीच पुरुषोमें ये ही अवगुण हो जाते हैं; क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और टुष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषोंका प्रभाव नहीं देख पाते॥ १७॥ इसीसे जो अपने यहाँ आये हुए पुरुषोंको कुटिल बुद्धिसे भौ चढ़ाकर रोषभरी दृष्टिसे देखते हैं, उन अव्यवस्थितचित्र लोगोंके यहाँ 'ये हमारे बान्धव हैं' ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिये ॥ १८ ॥ देवि ! शत्रओंके बाणोंसे बिंध जानेपर भी ऐसी व्यथा नहीं होती, जैसी अपने कुटिलबुद्धि खजनेकि कृटिल बचनोसे होती है। क्योंकि बाणोंसे शरीर छिन्न-भिन्न हो जानेपर तो जैसे-तैसे निद्रा आ जाती है, किन्तु क्लाक्योंसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेपर तो मन्ष्य हृदयकी पीडासे दिन-रात बेचैन रहता है ॥ १९ ॥

सुन्दरि ! अवस्य हो मैं यह जानता है कि तुम परमोत्रतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिको अपनी कन्याओंमें सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होनेके

कारण तुम्हें अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं॥ २० ॥ जीवकी चित्तवृत्तिके साक्षी अहङ्कारशुन्य महापुरुषोंकी समृद्धिको देखका जिसके इदयमें सन्ताप और इन्द्रियोंमें व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे प्राप्त कर नहीं सकता; बस, दैत्यगण जैसे श्रीहरिसे द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुदता रहता है ॥ २१ ॥

सुमध्यमे ! तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियोंकी संभामें उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएँ जो लोकव्यवहारमें परस्पर की जाती है. तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती हैं। वे अन्तर्वामीरूपसे सबके अन्तःकरणोमें स्थित परमपुरुष वास्ट्रेवको ही प्रणामादि करते हैं; देहाभिमानी पुरुषको नहीं करते॥ २२ ॥ विशुद्ध अन्तःकरणका नाम ही 'वसुदेव' है, क्योंकि उसीमें भगवान् वासुदेवका अपरेक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्तमें स्थित इन्द्रियातीत मगवान वास्ट्रेक्को ही मैं नमस्कार किया करता हैं ॥ २३ ॥ इसीलिये प्रिये ! जिसने प्रजापतियोंके यज्ञमें, मेरेद्वारा कोई अपराध न होनेपर भी, मेरा कटवाक्योंसे तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुन्हारे शरीरको उत्पन्न करनेवाला पिता है, तो भी मेरा शत्र होनेके कारण तुन्हें उसे अथवा उसके अनुवायियोंको देखनेका विचार भी नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे लिये अच्छा न होगा; क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका अपने आलीयजनेकि द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्युका कारण हो जाता है ॥ २५ ॥

# चौथा अध्याय

सतीका अग्निप्रवेश

श्रीमैत्रेयजी काले हैं—विदुरजी! इतना कड़कर भगवान् शङ्कर मीन हो गये । उन्होंने देखा कि दक्षके यहाँ जाने देने अथवा जाने देनेसे रोकने — दोनों हो अवस्थाओं में सतीके प्राणत्यागको सम्भावना है। इधर, सतीजी भी

कभी बन्धुजनोंको देखने जानेकी इच्छासे बाहर आतीं और कभी 'भगवान् शङ्कर रुष्ट न हो जायै' इस शङ्कासे फिर लौट जातीं। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दविधामें पड गर्यो—चञ्चल हो

चल दिये॥ ५॥

गर्यो ॥ १ ॥ बन्धजनोंसे मिलनेकी इच्छामें बाधा पड़नेसे वे बडी अनमनी हो गर्यो । स्वजनोंके स्नेहबश उनका हृदय भर आया और वे आँखोमे आंसु भरकर अत्यन्त व्याकुल हो रोने लगीं। उनका शरीर थरथर काँपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान् शहूरकी और इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टिसे देखने लगीं मानो उन्हें भस्म कर देंगी॥ २॥ शोक और क्रोधने उनके चित्तको बिलकुल बेचैन कर दिया तथा स्वीस्वभावके कारण उनकी बृद्धि मृद् हो गयी। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अङ्कतक दे दिया था, उन सत्पुरुपेकि प्रिय भगवान् शङ्करको भी छोड़कर वे लंबी-लंबी साँस लेती हुई अपने माता-पिताके घर चल र्दी ॥ ३ ॥ सतीको बड़ी फुर्तीसे अकेली जाते देख श्रीमहादेवजीके माँणमान् एवं मद आदि हजारों सेवक भगवानुके बाहन सुषभराजको आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षोंको साथ ले बड़ी तेजीसे निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिये॥ ४॥ उन्होंने सतीको बैलपर सवार करा दिया तथा मैनापश्ली, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेलकी सामग्री, श्वेत छत्र, चैवर और माला आदि राजचिह तथा दुन्दुभि, शङ्क और बाँसुरी आदि गाने-बजानेके सामानोंसे सुसज्जित हो वे उनके साध

तदनन्तर सती अपने समस्त सेवकाँक साथ दक्षकी यज्ञशालामें पहेंचीं। यहाँ वेदध्यनि करते हुए ब्राह्मणोंमें परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊँचे स्वरमें कौन बोले: सब ओर ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ-तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाभ और चर्मके पात्र रखे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ पहुँचनेपर पिताके द्वारा सतीकी अवहेलना हुई, यह देख यज्ञकर्ता दक्षके भयसे सतीकी माता और बहर्नेके सिवा किसी भी मनुष्यने उनका कुछ भी आदर-सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहिनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेमसे गदगद होकर उन्होंने सतीजीको आदरपूर्वक गले लगाया॥७॥ किन्तु सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, बहिनोंके कुशल-प्रश्नसहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियोंके सम्मानपूर्वक दिये हुए उपहार और सुन्दर आसनादिको स्वीकार नहीं किया ॥ ८ ॥

सर्वलोकेश्वरी देवी सतीका यज्ञमण्डपमें तो अनादर

हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञमें मगवान् शङ्करके लिये कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ; ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोषसे सम्पूर्ण लोकॉको भस्म कर देंगी॥९॥ दक्षको कर्ममार्गक अभ्याससे बहुत घमंड हो गया था। उसे शिक्जीसे द्वेप करते देख जब सतीके साथ आये हुए भूत उसे मारनेको तैयार हुए, तो देवी सतीने उन्हें अपने तेजसे रोक दिया और सब लोगोंको सुनाकर पिताकी निन्दा करते हुए क्रोधसे लड़खड़ाती हुई वाणीमें कहा ॥ १० ॥ देवी सतीने कहा—पिताजी ! भगवान् शङ्करसे

बड़ा तो संसारमें कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं; आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा ? ॥ ११ ॥ द्विजवर ! आप-जैसे लोग दूसरोंके गुणोंमें भी दोष ही देखते हैं, किन्तु कोई साधुपुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग—दोष देखनेकी बात तो अलग रही---दूसरोंके थोड़ेसे गुणको भी बड़े रूपमें देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ट हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषॉपर भी दोषारोपण ही किया ॥ १२ ॥ जो दष्ट मनुष्य इस शवरूप जडशरीरको ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्घ्यावश सर्वदा हो महापुरुषोंकी निन्दा करें तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टापर कोई ध्यान नहीं देते, परन्तु उनके चरणोंकी धृलि उनके इस अपराधको न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महाप्रूषोंकी निन्दा-जैसा जयन्य कार्य उन दृष्ट प्रूषोंको ही शोभा देता है॥ १३॥ जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम प्रसङ्गवश एक वार भी मुखसे निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लद्धन नहीं कर सकता. अहो ! उन्हीं पवित्रकीर्ति मङ्गलमय भगवान् शङ्करसे आप द्रेष करते हैं ! अवस्य ही आप अमङ्गलरूप है ॥ १४ ॥ अरे ! महापुरुषोंके मन-मधुकर ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके चरणकमलोंका निरत्तर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविन्द सकाम

प्रवॉको उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्ववन्ध भगवान् शिवसे आप वैर करते हैं ? ॥ १५ ॥

ये केवल नाममात्रके शिव हैं, उनका वेध अशिवरूप-अमङ्गलरूप है; इस बातको आपके सिवा दूसरे कोई देवता सम्भवतः नहीं जानते; क्योंकि जो भगवान् शिव श्मशानभूमिस्थ नरमृण्डोंको माला, चिताकी भस्म और हड़ियाँ पहने, जटा बिखेरे, भूत-पिशाचीके साथ श्मशानमें निवास करते हैं, उन्होंके चरणोपरसे गिरे हए निर्माल्यको ब्रह्मा आदि देवता अपने सिरपर धारण करते हैं ॥ १६ ॥ यदि निरङ्कशलोग धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निन्दा करें तो अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर कान बंद करके वहाँसे चला जाय और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करनेवाली अमङ्गलरूप दृष्ट जिह्नाको काट डाले। इस पापको रोकनेके लिये स्वयं अपने प्राणतक दे दे, यही धर्म है ॥ १७ ॥ आप भगवान् नीलकण्डकी निन्दा करनेवाले हैं, इसलिये आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नहीं रख सकतो; यदि भूलसे कोई निन्दित वस्तु खा ली आय, तो उसे वमन करके निकाल देनेसे ही मनुष्यको शृद्धि बतायो जाती है।। १८ ॥ जो महामुनि निरन्तर अपने स्वरूपमें ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा बेदके विधिनिषेधमय वाक्योंका अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्योंकी पतिमें भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानीकी स्थिति भी एक-सी नहीं होती। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने ही धर्ममार्गमें स्थित रहते हुए भी दूसरेके मार्गकी निन्दा न करे ॥ १९ ॥ प्रवृत्ति (यज्ञ-यागादि) और निवृत्ति (शम-दमादि)-रूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठीक है। बेदमें उनके अलग-अलग रागी और विरागी दो प्रकारके अधिकारी बताये गये हैं। परस्पर विरोधी होनेके कारण उक्त दोनों प्रकारके कमौंका एक साथ एक हो प्रुषके द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता । भगवान् शहुर तो परव्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारका कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २०॥

पिताजी ! हमारा ऐश्वर्य अञ्चल है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओंमें यज्ञात्रसे तृप्त होकर

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्राणपोषण करनेवाले कर्मठलोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते ॥ २१ ॥ आप भगवान् शङ्करका अपराध करनेवाले हैं। अतः अग्रपके शरीरसे उत्पन्न इस निन्दनीय देहको रखकर मुझे क्या करना है। आप-जैसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेके कारण मुझे लज्जा आती है। जो महाप्रूपोंका अपराध करता है, उससे होनेवाले जन्मको भी धिकार है॥ २२॥ जिस समय भगवान् शिव आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे हैंसीमें 'दाक्षायणी' (दक्षक्मारी) के नामसे पुकारेंगे, उस समय हैंसीको भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिये उसके पहले ही मैं आपके अङ्गसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको त्याग दुंगी ॥ २३ ॥

लीमैन्नेयजी कहते हैं—कामादि शतुओंको जीतनेवाले विद्रजी ! उस यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशामें भूमिपर बैठ गर्यी । उन्होंने आचमन करके पीला वस्र ओढ़ लिया तथा आँखें मुँदकर शरीर छोड़नेके लिये वे योगमार्गमें स्थित हो गर्यो ॥ २४ ॥ उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको एकरूप करके नाभिचक्रमें स्थित किया; फिर उदानवायुको नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर धीरे-धीरे बुद्धिके साथ इदयमें स्थापित किया। इसके पश्चात् अनिन्दिता सती उस हृदयस्थित वायुको कण्डमार्गसे भुकृटियोंके बीचमें ले गर्वों ॥ २५ ॥ इस प्रकार, जिस शरीरको महापुरुषोंके भी पुजनीय भगवान् शङ्करने कई बार बड़े आदरसे अपनी गोदमें बैठाया था, दक्षपर कृषित होकर उसे त्यागनेकी इच्छासे महामनस्विनी सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गोमें वायु और अग्निकी धारणा की ॥ २६ ॥ अपने पति जगदगुरु भगवान् शङ्करके चरण-कमल-मकरन्दका चिन्तन करते-करते सतीने और सब ध्यान भूला दिये: उन्हें उन चरणोंके अतिरिक्त कुछ भी दिखायी न दिया। इससे वे सर्वधा निर्दोष, अर्थात् मै दक्षकऱ्या हूँ—ऐसे अभिमानसे भी मुक्त हो गयीं और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्निसे जल ठठा॥ २७॥

उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब सतीका देहत्यागरूप यह महान् आश्चर्यमय चरित्र देखा, तय वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयकुर कोलाहल

आकाशमें एवं पृथ्वीतलपर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनायी देता था-'हाय! दक्षके दुर्व्यक्तारसे कृपित होकर देवाधिदेव महादेवकी प्रिया सतीने प्राण त्याग दिये ! ॥ २८ ॥ देखो, सारे चराचर जीव इस दक्षप्रजापतिकी ही सन्तान हैं; फिर भी इसने कैसी भारो दुष्टता की है! इसकी पुत्री शुद्धहृदया सती सदा ही मान पानेके योग्य थी, किन्तु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिये ॥ २९ ॥ वास्तवमें यह बड़ा ही असहिष्ण् और ब्राह्मणद्रोही है। अब इसकी संसारमें बड़ी अपकीर्ति होगी । जब इसकी पुत्री सती इसीके अपराधसे प्राणत्याग करनेको तैयार हुई, तब भी इस शङ्करदोहीने उसे रोकातक नहीं !' ॥ ३० ॥

जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजीके पार्षद सतीका यह अन्द्रत प्राणत्याय देख, अस-शस लेकर दक्षको मारनेके लिये उठ खडे हए॥ ३१॥ उनके आक्रमणका वेग देखका भगवान् भुगुने यज्ञमें विद्य डालनेवालोंका नाश करनेके लिये 'अपहत रक्ष- · · ' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करते हए दक्षिणाग्निमें आहर्ति दी॥ ३२॥ अध्वर्यु भूगुने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञकुण्डसे 'ऋभू' नामके हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गये। इन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे चन्द्रलोक प्राप्त किया था॥३३॥ उन ब्रह्मतेजसम्पन्न देवताओंने जलती हुई लर्काङ्योंसे अक्रमण किया, तो समस्त गुहाक और प्रमधगण इधर-उधर भाग गये॥ ३४॥

\*\*\*\*

## पाँचवाँ अध्याय

#### वीरभद्रकृत दक्षयज्ञविध्वंस और दक्षवध

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—महादेवजीने जब देवर्षि नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्षसे अपमानित होनेके कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये हैं और उसकी यज्ञवेदीसे प्रकट हुए ऋषुओंने उनके पार्षदोंकी सेनाको मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ ॥ १ ॥ उन्होंने उत्र रूप धारण कर क्रोधके मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली-जो किजली और आगकी लपटके समान दीप्त हो रही थी-और सहसा खड़े होकर बड़े गम्भीर अट्टहासके साथ उसे पृथ्वीपर पटक दिया॥२॥ उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा-चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्गको स्पर्श कर रहा था। उसके हजार भूजाएँ थीं। मेघके समान श्यामवर्ण था, सूर्यके समान जलते हुए तीन नेत्र थे, विकास दाई थीं और अग्निकी ज्वालाओंके समान लाल-लाल जटाएँ थीं। उसके गलेमें नरमृष्डोंकी माला थी और हाथोमें तरह-तरहके अस-शख थे ॥ ३ ॥ जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, 'भगवन् ! मैं

क्या करूँ ?' तो भगवान् भृतनाथने कहा--'वीर रुद्र !

त् मेरा अंश है, इसलिये मेरे पार्षदोंका अधिनायक वनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञको नष्ट कर दें गर ।

प्यारे विदुरजी ! जब देवाधिदेव भगवान् शङ्करने क्रोधमें भरकर ऐसी आज़ा दी, तब बीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलनेको तैयार हो गये। उस समय उन्हें ऐसा मालुम होने लगा कि मेरे वेगका सामना करनेवाला संसारमें कोई नहीं है और मैं बड़े-से-बड़े बीरका भी बेग सहन कर सकता हूँ ॥ ५ ॥ वे भयद्भूर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथमें लेकर दक्षके यञ्जमण्डपकी ओर दौड़े। उनका त्रिशृल संसारसंहारक मृत्युका भी संहार करनेमें समर्थ था। भगवान रुद्रके और भी बहत-से सेक्क गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिये। उस समय वीरभद्रके पैरोके नुपुरादि आभूषण अनन-अनन बजते जाते थे॥६॥

इधर यज्ञशालामें बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियोने जब उत्तर दिशाकी ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे--- 'अरे, यह अधेरा-सा कैसे होता आ रहा है ?

यह घुल कहाँसे छा गयी ? ॥ ७ ॥ इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं: क्योंकि अपराधियोंको कठोर दण्ड देनेवाला राजा प्राचीनबर्हि अभी जीवित है। अभी गौओंके आनेका समय भी नहीं हुआ है ! फिर यह घूल कहाँसे आयी ? क्या इसी समय संसारका प्रलय तो नहीं होनेवाला है ?'॥ ८॥ तब दक्षपत्री प्रसृति एवं अन्य सियाँन व्याकल होकर कहा-प्रजापति दक्षने अपनी सारी कन्याओंके सामने बेचारी निरपराधा सतीका तिरस्कार किया था; मालुम होता है यह उसी पापका फल है ॥ ९ ॥ (अथवा हो न हो यह संहारमूर्ति भगवान् रुद्रके अनादरका ही परिणाम है।) प्रलयकाल उपस्थित होनेपर जिस समय वे अपने जटाजूटको बिखेरकर तथा शस्त्रास्त्रोंसे सुसजित अपनी भूजाओंको ध्वजाओंके समान फैलाकर ताण्डव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशुलके फलोंसे दिग्गज बिच जाते हैं तथा उनके मेघगर्जनके समान भयकूर अट्टहाससे दिशाएँ विदीर्ण हो जाती हैं ॥ १० ॥ उस समय उनका तेज असहा होता है. वे अपनी भींहें टेढ़ी करनेके कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकासन दाढ़ोंसे तासगण अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोधमें भरे हए भगवान शङ्करको बार-बार कृपित करनेवाला पुरुष साक्षात् विधाता ही क्यों न हो--क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है ? ॥ ११ ॥

जो लोग महात्मा दक्षके यज्ञमें बैठे थे, वे भयके कारण एक-दूसरेकी ओर कातर दृष्टिसे निहारते हुए ऐसी ही तरह-तरहकी बातें कर रहे थे कि इतनेमें ही आकाश और पृथ्वीमें सब ओर सहस्रों भयकूर उत्पात होने लगे॥ १२॥ विदुरजी ! इसी समय दौड़कर आये हुए रुद्रसेयकोने उस महान् यज्ञमण्डपको सब ओरसे घेर लिया। वे सब तरह-तरहके अख-शख लिये हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंगके, कोई पीले और कोई मगरके समान पेट और मुखवाले थे॥ १३॥ उनमेंसे किन्होंने प्राप्वंश (यज्ञशालाके पूर्व और पश्चिमके खंभोंके बीचमें आड़े रखे हुए इंडे) को तोड़ डाला, किन्हीने यज्ञशालाके पश्चिमकी ओर स्थित पत्नीशालाको नष्ट कर दिया, किन्हींने यज्ञशालाके सामनेका सभामण्डप और मण्डपके आगे उत्तरकी ओर स्थित आग्नीधशालाको तोड

किन्होंने यजमानगृह और पाकशालाको तहस-नहस कर डाला ॥ १४ ॥ किन्होंने यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्हींने अग्नियोंको बुझा दिया, किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें पेशाब कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सुत्रोंको तोड़ डाला ॥ १५ ॥ कोई-कोई मुनियोंको तंग करने लगे, कोई सियोंको डराने-धमकाने लगे और किन्हींने अपने पास होकर भागते हुए देवताओंको पकड़ लिया॥१६॥ पणिपान्ने भृग् ऋषिको बाँध लिया, वीरभद्रने प्रजापति दक्षको कैद कर लिया तथा चण्डीशने पूषाको और नन्दीश्वरने भगदेवताको पकड लिया ॥ १७ ॥

भगवान् शङ्करके पार्षदोंको यह भयङ्कर लीला देखकर तथा उनके कंकड़-पत्थरोंकी मारसे बहुत तंग आकर बहाँ जितने ऋलिज, सदस्य और देवतालींग थे, सब-के-सब जहाँ-तहाँ भाग गये॥ १८॥ भृगुजी हाथमें स्रवा लिये हवन कर रहे थे। वीरभद्रने इनकी दादी-मुँछ नोच र्ली; क्योंकि इन्होंने प्रजापतियोंकी सभामें मूँछें ऐंडते हए महादेकजीका उपहास किया था॥१९॥ उन्होंने क्रोधमें भरकर भगदेवताको पृथ्वीपर पटक दिया और उनकी आँखें निकाल लीं; क्योंकि जब दक्ष देवसभामें श्रीमहादेवजीको बरा-भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्षको सैन देकर उकसाया था॥ २०॥ इसके पश्चात् जैसे अनिरुद्धके विचाहके समय बलरामजीने कलिक्साजके दाँत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पुषाके दाँत तोड़ दिये; क्योंकि जब दक्षने महादेवजीको गालियाँ दी धीं, उस समय ये दाँत दिखाकर हैसे थे ॥ २१ ॥ फिर वे दक्षकी स्पतीपर बैठकर एक तेज तलवारसे उसका सिर काटने लगे, परन्तु बहुत प्रयत करनेपर भी वे उस समय उसे घडसे अलग न कर सके ॥ २२ ॥ जब किसी भी प्रकारके अख-शखोंसे दक्षको त्वचा नहीं कटो, तब वीरमद्रको बड़ा आधर्य हुआ और वे बहुत देरतक विचार करते रहे ॥ २३ ॥ तब उन्होंने यज्ञमण्डपमें यज्ञपशुओंको जिस प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार दक्षरूप उस यजमान पशुका सिर धड़से अलग कर दिया॥ २४॥ यह देखकर भृत, प्रेत और पिशाचादि तो उनके इस कर्मको प्रशंसा करते हए 'बाह-बाह' करने लगे और दक्षके दलवालोंमें

हाहाकार मच गया ॥ २५ ॥ बीरभद्रने अत्यन्त कृषित उस यज्ञशालामें आग लगाकर यज्ञको विध्वंस करके होकर दक्षके सिरको यज्ञकी दक्षिणाग्निमें डाल दिया और वे कैलासपर्वतको लौट गये ॥ २६ ॥

\*\*\*\*

#### छठा अध्याय

#### ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर श्रीमहादेवजीको मनाना

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! इस प्रकार जब रुद्रके सेवकोने समस्त देवताओंको हरा दिया और उनके सम्पूर्ण अङ्ग-प्रत्यङ्ग भूत-प्रेतोंके त्रिशुल, पट्टिश, खडग, गदा, परिच और मुद्गर आदि आयुघोसे छिन्न-भिन्न हो गये तब वे ऋत्विज और सदस्योंके सहित बहुत ही डरकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्ताना कहं सुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान् ब्रह्माजी और सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण पहलेसे ही इस भावी उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षके यज्ञमें नहीं गये थे ॥ ३ ॥ अब देवताओंके मुखसे वहाँकी सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, 'देवताओ ! परम समर्थ तेजस्वी पुरुषसे कोई दोष भी बन जाय, तो भी उसके बदलेमें अपराध करनेवाले मनुष्योंका भला नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ फिर तुमलोगॉने तो यज्ञमें भगवान् शङ्करका प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। परन् शहरजी बहुत शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हैं, इसलिये तुमलोग शुद्ध हदयसे उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो-- उनसे क्षमा माँगो॥५॥ दक्षके दर्वचनरूपी वाणोंसे उनका इंदय तो पहलेसे ही विध रहा था, उसपर उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया। इसलिये यदि तुमलोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिरसे आरम्भ होकर पूर्ण हो. तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधीक लिये क्षमा माँगो । नहीं तो, उनके कृषित होनेपर लोकपालंकि सहित इन समस्त लोकोंका भी बचना असम्भव है ॥ ६ ॥ भगवान् रुद्र परम स्वतन्त्र हैं, उनके तत्त्व और शक्ति-सामर्थ्यको न तो कोई ऋषि-मुनि, देवता और यज्ञ-स्वरूप देवराज इन्द्र ही जानते हैं और न स्वयं में ही जानता हुँ, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्थामें उन्हें शान्त करनेका उपाय कौन कर सकता 🕏 ॥ ७ ॥

देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी उनको, प्रजापतियोंको और पितरोंको साथ ले अपने लोकसे

पर्वतश्रेष्ठ कैलासको गये, जो भगवान् शङ्करका प्रिय धाम है ॥ ८ ॥ उस कैलासपर ओषधि, तप, मन्त्र तथा योग आदि उपायोंसे सिद्धिको प्राप्त हुए और जन्मसे ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं; किन्नर, गन्धर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं ॥ ९ ॥ उसके मणिमय शिखर है, जो नाना प्रकारकी धातुओंसे रंग-बिरंगे प्रतीत होते हैं। उसपर अनेक प्रकारके बुझ, लता और गुल्मादि छाये हुए हैं, जिनमें झुंड-के-झुंड जंगली पश् विचरते रहते हैं॥ १०॥ वहाँ निर्मल जलके अनेकों झरने बहते हैं और बहत-सी गहरी कन्दरा और ऊँचे शिखरोंके कारण वह पर्वत अपने प्रियतमेकि साथ विहार करती हुई सिद्धपतियोका क्रीडा-स्थल बना हुआ है ॥ ११ ॥ वह सब ओर मोरॉके शोर, मदान्य भ्रमसेके गुजार, कोयलोंकी कुह-कुह ध्वनि तथा अन्यान्य पक्षियोंके कलस्वसे गूँज रहा है।। १२।। उसके कल्पवृक्ष अपनी ऊँची-ऊँची डालियोंको हिला-हिलाकर मानो पक्षियोंको बुलाते रहते हैं। तथा हाचियोंके चलने-फिरनेके कारण वह कैलास खयं चलता हुआ-सा और झरनोंकी कलकल-ध्वनिसे बातचीत करता हुआ-सा जान पड़ता है ॥ १३ ॥ मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़,

कचनार, असन और अर्जुनके वृक्षांसे वह पर्वत बड़ा हो सुहाबना जान पड़ता है ॥ १४ ॥ आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुत्राग, चम्पा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुन्द, कुरबक, सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और मालतीकी मनोहर लताएँ तथा कुळाक, मोगरा और माधवीकी बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं ॥ १५-१६ ॥ कटहल, गुलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, पोजवृक्ष, ओषघि जातिके पेड़ (केले आदि, जो फल आनेके बाद काट दिये जाते हैं), सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसीड़ा आदि विभिन्न प्रकारके वृक्षों तथा पोले • चतर्य स्कन्ध •

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

और टोस बाँसके झरम्टोंसे यह पर्यंत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है।। १७—१८।। उसके सरोवरॉमें कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जातिके कमल

खिले रहते हैं। उनकी शोभासे मृग्ध होकर कलस्व करते हुए झुंड-के-झुंड पक्षियोंसे वह बड़ा ही भला लगता

हैं॥ १९ ॥ वहाँ जहाँ-तहाँ हरिन, वानर, सूअर, सिंह,

रीछ, साही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्यमृग, भैसे,

कर्णान्त्र, एकपद, अश्रमुख, भेडिये और करतुरी-मृग यूमते रहते हैं तथा वहाँके सरोवरोंके तट केलोंकी

पङ्क्तियोंसे थिरे होनेके कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नन्दा नामकी नदी बहती है, जिसका पवित्र जल

देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पवित्र एवं सुगन्धित हो

गया है। भगवान् भृतनाथके निवासस्थान उस कैलासपर्वतकी ऐसी रमणीयता देखकर देवताओंको बडा

आश्चर्य हुआ॥ २०---२२॥

वहाँ उन्होंने अलका नामकी एक सुरम्य पुरी और

सौर्गान्थक वन देखा, जिसमें सर्वत्र स्पन्ध फैलानेवाले सौगन्धिक नामके कमल खिले हुए थे॥ २३॥ उस

नगरके बाहरको ओर नन्दा और अलकनन्दा नामकी दो निर्देश हैं; वे तीर्थपाद श्रीहरिकी चरण-रजके संयोगसे

अंत्यन्त पवित्र हो गयी हैं ॥ २४ ॥ विद्रुखी ! उन नदियोंमें रतिविलाससे थकी हुई देवाङ्गनाएँ अपने-अपने

निवासस्थानसे आकर जलक्रीड़ा करती है और उसमें

प्रवेशकर अपने प्रियतमोंपर जल उलीवती है ॥ २५॥ स्नानके समय उनका तुरंतका लगाया हुआ कुचकुङ्कम धुल जानेसे जल पीला हो जाता है। उस कुडुमॉमश्रित

जलको हाथी प्यास न होनेपर भी गन्धके लोपसे स्वयं पीते और अपनी हथिनियोंको पिलाते हैं॥ २६॥ अलकापुरीपर चाँदी, सोने और बहुमूल्य मणियोंके

सैकड़ों विमान छाये रूए थे, जिनमें अनेकों यक्षपत्नियाँ

निवास करती थीं । इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली

और बादलोंसे छाये हुए आकाशके समान जान पड़ती थी ॥ २७ ॥ यक्षराज कुबेरकी राजधानी उस अलकाप्रीको

पीछे छोडकर देवगण सौगन्धिक वनमें आये। वह वन

रंग-बिरंगे फल, फुल और फ्तॉबाले अनेकों कल्पवृक्षोंसे सुशोधित था॥ २८॥ उसमें कोकिल आदि पश्चियोंका

कलरव और भौरीका गुंजार हो रहा था तथा राजहंसीके परमञ्जय कमलकुसुमोसे सुशोधित अनेको सरोवर

ये ॥ २९ ॥ वह वन जंगली हाधियोंके शरीरकी रगड लगनेसे विसे हुए हरिचन्दन वृक्षोंका स्पर्श करके

चलनेवाली सुगन्धित वायुके द्वारा यक्षपत्रियोंके मनको विशेषरूपसे मधे डालता था॥३०॥ बावलियोंकी

सीदियाँ वैदूर्यमणिको बनो हुई यीं । उनमें बहुत-से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किप्पुरुष जी बहलानेके लिये

आये हुए ये। इस प्रकार उस वनकी शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वटवक्ष दिखलायी दिया ॥ ३१ ॥

वह यक्ष सौ योजन ऊँचा था तथा उसकी शाखाएँ पचहत्तर योजनतक फैली हुई थीं। उसके चारों ओर सर्वटा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिये घामका कष्ट कभी नहीं होता था; तथा उसमें कोई घोसला भी न था॥ ३२॥ उस महायोगमय और मुमक्षओंके आश्रयभृत वक्षके नीचे

देवताओंने भगवान् शङ्करको विराजमान देखा । वे साक्षात्

क्रोधहीन कालके समान जान पड़ते ये ॥ ३३ ॥ भगवान् भूतनाथका श्रीअङ्ग बड़ा हो शान्त था। सनन्दर्नाद शान्त सिद्धगण और सखा—यक्ष-राक्षसोके स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे ॥ ३४ ॥ जगत्पति महादेवजी सारे संसारके सुहद् हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करनेवाले हैं; वे लोकहितके लिये ही उपासना, चित्तकी एकापता और

समाधि आदि साधनोंका आचरण करते रहते हैं ॥ ३५ ॥

सन्ध्याकालीन मेघकी-सी कान्तिवाले शरीरपर वे एवं मस्तकपर चन्द्रकला घारण किये हुए थे॥ ३६॥ वे एक कुशासनपर बैठे थे और अनेको साध श्रोताओंके बीचमें श्रीनारदजीके पछनेसे सनातन ब्रह्मका उपदेश कर रहे थे ॥ ३७ ॥ उनका यार्यो चरण दायीं जीधपर रखा था । वे वार्यों हाथ बार्ये घुटनेपर रखे, कलाईमें रुद्राक्षकी माला डाले तर्कमुद्रासे\* विराजमान थे॥ ३८॥ वे योगपद्र

नाम शनमद्रा भी है।

कर्जनीको अंगूठेसे जोड़कर अन्य अंगुलियोंको आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो यन्य सिद्ध होता है, उसे 'तर्कमुद्दा' कहते हैं। इसका

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(काठकी बनी हुई टेकनी)का सहारा लिये एकाप्र चित्तसे ब्रह्मानन्दका अनुभव कर रहे थे। लोकपालोंके सहित समस्त मृनियोंने मननशीलोंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान् शङ्करको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ यद्यपि समस्त देवता और दैत्योंके अधिपति भी श्रीमहादेवजीके चरणकमलोकी बन्दना करते हैं. तथापि वे श्रीब्रह्माजीको अपने स्थानपर आया देख तुरंत खड़े हो गये और जैसे वामनावतारमें परमपुज्य विष्णुभगवान् कश्यपजीकी वन्दना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ४० ॥ इसी प्रकार शङ्करजीके चारों ओर जो महर्षियोसहित अन्यान्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मजीको प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकतेपर ब्रह्माजीने चन्द्रमौलि भगवान्से, जो अवतक प्रणामकी मुद्रामें हो खड़े थे.

श्रीब्रह्माजीने कहा—देव ! मैं जानता हैं, आप सम्पूर्ण जगत्के खामी हैं; क्योंकि विश्वकी योनि शक्ति (प्रकृति) और उसके बीज शिव (पुरुष)-से परे जो एकरस परब्रहा है, वह अवप ही हैं॥४२॥ भगवन् ! आप मकड़ीके समान ही अपने स्वरूपभृत शिव-शक्तिके रूपमें क्रीडा करते हुए लीलासे ही संसारकी रचना, पालन और संहार करते रहते हैं॥४३॥ आपने ही धर्म और अर्थकी प्राप्ति करानेवाले बेदकी रक्षाके लिये दक्षको निमित्त बनाकर यजको प्रकट किया है। आपको हो बाँधी

हँसते हुए कहा ॥ ४१ ॥

प्रदान करते हैं तथा पापकर्म करनेवालोंको धोर नरकॉमें डालते हैं। फिर भी किसी-किसी व्यक्तिके लिये इन कमौंका फल उलटा कैसे हो जाता है ? ॥ ४५ ॥ जो महानुभाव आपके चरणोंमें अपनेको समर्पित कर

हुई ये वर्णाश्रमकी मर्यादाएँ हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण

श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं ॥ ४४ ॥ मङ्गलमय महेश्वर !

आप शुभ कर्म करनेवालोंको स्वर्गलोक अथवा मोक्षपद

देते हैं, जो समस्त प्राणियोंमें आपकी ही झाँकी करते हैं और समस्त जीवोंको अभेददृष्टिसे आत्मामें ही देखते हैं.

होते ॥ ४६ ॥ जो लोग भेदबुद्धि होनेके कारण कमोमिं दी आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरोंकी उन्नति देखकर जिनका चित्त रात-दिन कुढ़ा करता है और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दर्वचनोंसे दूसरोंका चित दुखाया करते हैं, आप-जैसे महापुरुषोंके लिये उन्हें भी मारना उचित नहीं है; क्योंकि वे बेचारे तो विधाताके ही मारे हए हैं ॥ ४७ ॥ देवदेव ! भगवान् कमलनाभकी प्रवल मायासे मोहित हो जानेके कारण यदि किसी पुरुषकी कभी किसी स्थानमें भेदबुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परदःखकातर स्वभावके कारण उसपर कृपा ही करते हैं; दैववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकनेका प्रयत

नहीं करते ॥ ४८ ॥

वे पश्अकि समान प्रायः क्रोधके अधीन नहीं

प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवानुकी दस्तर मायाने आपकी बृद्धिका स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उसके वशीभृत होकर कर्ममार्गमें आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाय, तो भी उनपर आपको कृपा ही करनी चाहिये॥ ४९॥ भगवन् ! आप सबके मूल हैं। आप ही सम्पूर्ण यज्ञोको पूर्ण करनेवाले है। यज्ञभाग पानेका भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्षयज्ञके बुद्धिहीन याजकोने आपको यज्ञभाग नहीं दिया । इसीसे यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ । अब आप इस अपूर्ण यज्ञका पुनरुद्धार करनेकी कृपा करें ॥ ५० ॥ प्रभो ! ऐसा कीजिये, जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भगदेवताको नेत्र मिल जाये, भुगुजीके दादी-मुँछ आ जायै और पृषाके पहलेके ही समान दाँत निकल आर्ये ॥ ५१ ॥ रुद्रदेव ! अस्त-शस्त पत्थरोंकी बौछारसे जिन देवता और ऋक्विजोंके अङ्ग-प्रत्यङ्ग घायल हो गये हैं, आपकी कृपासे वे फिर

ठीक हो जायँ॥ ५२॥ यज्ञ सम्पूर्ण होनेपर जो कुछ शेष

रहे. वह सब आपका भाग होगा। यज्ञविध्वेसक ! आज

यह यज्ञ आपके ही भागसे पूर्ण हो॥ ५३॥

# सातवाँ अध्याय

#### दक्षयज्ञकी पूर्ति

त्रीमैत्रेयजी कहते हैं—महावाहो विदरजी ! ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् शङ्करने प्रसन्नतापूर्वक हैंसते हुए कहा--स्निये ॥ १ ॥

श्रीमहादेवजीने कहा—'प्रजापते ! मायासे मोहित हुए दक्ष-जैसे नासमझोंके अपराधकी न तो में चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करनेके लिये ही उन्हें थोड़ा-सा दण्ड दे दिया॥ २॥ दक्षप्रजापतिका सिर जल गया है, इसलिये उनके बकरेका सिरं लगा दिया जाय: भगदेव मित्रदेवताके नेत्रींसे अपना यज्ञभाग देखें ॥ ३ ॥ पूषा पिसा हुआ अन्न खानेवाले हैं, वे उसे यजमानके दौतोंसे भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओंके अङ्ग-प्रत्यङ्ग भी स्वस्य हो जायँ; क्योंकि उन्होंने यञ्चले बचे हुए पदार्थोंको मेरा भाग निश्चित किया है।।४।। अध्वर्य आदि याज्ञिकोमेसे जिनकी भूजाएँ इट गयी हैं, वे अधिनीकुमारकी भुजाओंसे और जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं, वे पूषाके हाथोंसे काम करें तथा भूगुजीके बकरेको-सी दाढी-मुँछ हो जाय'॥ ५॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं---चस्स विदर ! तब भगवान शङ्करके वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न-चित्तसे 'घन्य ! धन्य!' कहने लगे॥६॥ फिर सभी देवता और ऋषियाँने महादेवजीसे दक्षकी यञ्चशालामें पधारनेकी प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्माजोको साथ लेकर वहाँ गये ॥ ७ ॥ वहाँ जैसा-जैसा भगवान शहरने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्षकी घड़से यज्ञपशका सिर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ सिर जुड़ जानेपर रुद्र-देवकी दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागनेके समान जी उठे और अपने सामने भगवान् शिवको देखा॥ ९॥ दक्षका शङ्करदोहको कालिमासे कर्ल्यत हृदय उनका दर्शन करनेसे शरत्कालीन सरोधरके समान स्वच्छ हो गया ॥ १० ॥ उन्होंने महादेवजीको स्तृति करनी चाही, किन्तु अपनी मरी हुई बेटी सतीका स्मरण हो आनेसे स्नेह और उत्कण्डाके कारण उनके नेत्रोमें आँसू भर आये। उनके मुखसे शब्द न निकल सका ॥ ११ ॥ प्रेमसे बिह्नल, परम र्वाद्धमान् प्रजापतिने जैसे-तैसे अपने हृदयके

आवेगको रोककर विशृद्धभावसे भगवान् शिवकी स्तृति करनी आरव्य की ॥ १२ ॥

द्शने कहा-भगवन् ! मैंने आपका अपराध किया था, किन्तु आपने उसके बदलेमें मुझे दण्डके द्वारा शिक्षा देकर बड़ा हो अनुप्रह किया है। अहो ! आप और श्रीहरि तो आचारहीन, नाममात्रके ब्राह्मणोंकी भी उपेक्षा नहीं करते---फिर हम-जैसे यज्ञ-यागादि कानेवालोंको क्यों भूलेंगे॥ १३॥ विभो ! आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मतत्त्वकी रक्षाके लिये अपने मुखसे विद्या, तप और व्रतादिके धारण करनेवाले बाह्यणोको उत्पन्न किया या। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणोंकी सब विपत्तियोंसे रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ मैं आपके तत्त्वको नहीं जानता था, इसोसे मैंने भरी सभामें आपको अपने वाग्वाणोंसे बेधा था। किन्तु आपने मेरे उस अपराधका कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप-जैसे पूज्यतम महानुभावीका अपराध करनेके कारण नरकादि नीच लोकोंमें गिरनेवाला था, परन्तु आपने अपनी करुणाभरी दृष्टिसे मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करनेयोग्य मुझमें कोई गुण नहीं है; बस, आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर प्रसन्न हो ॥ १५ ॥

श्रीपैत्रेयजी कहते हैं — आशुतोष शङ्करसे इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षने ब्रह्माजीके कहनेपर उपाध्याव, ऋत्किन आदिकी सहायतासे यज्ञकार्य आएभ किया ॥ १६ ॥ तब ब्राह्मणॉनि यज्ञ सम्पन्न करनेके उद्देश्यसे स्ट्रगण-सम्बन्धी भूत-पिशाचौंके संसर्गजनित दोषकी शान्तिके लिये तीन पान्नोंमें विष्णुभगवानुके लिये तैयार किये हुए पुरोडाश नामक चरुका हवन किया॥ १७ ॥ विदुरजी ! उस हविको हाथमें लेकर खड़े हुए अध्वयुंके साथ यजमान दक्षने ज्यों ही विशुद्ध चित्तसे श्रीहरिका ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गये ॥ १८ ॥ 'बृहत्' एवं 'रथन्तर' नामक साम-स्तोत्र जिनके पंख है, उन गरूडजीके द्वारा समीप लाये हए भगवान्ने दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई अपनी अङ्गकान्तिसे सब देवताओंका तेज हर लिया—उनके

सामने सबको कान्ति फीकी पड गयी ॥ १९ ॥ उनका श्याम वर्ण था, कमरमें सवर्णको करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिरपर सुर्यके समान देदीप्यमान मुक्ट था, मुखकमल भौरोके समान नीली अलकावली और कान्तिमय कुण्डलोंसे शोभायमान था, उनके सुवर्णमय आभुषणोंसे विभृषित आठ भूजाएँ थीं, जो भक्तोंकी रक्षाके लिये सदा उद्यत रहती हैं। आठों भूजाओंमें वे शङ्क, परा, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिये हुए थे तथा इन सब आयुधोंके कारण वे फुले हुए कनेरके वृक्षके

समान जान पडते थे॥ २०॥ प्रभुके हृदयमे श्रीवत्सका चिह्न था और सुन्दर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्षसे सारे संसारको आनन्दमग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों और राजहंसके

समान सफेद पंखे और चैवर इला रहे थे। भगवानके परतकपर बन्द्रमाके समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था॥ २१॥

भगवान् पधारे हैं--यह देखकर इन्द्र, ब्रह्मा और

महादेवजी आदि देवेश्वरॉसहित समस्त देवता, गन्धर्व और ऋषि आदिने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाप किया।। २२ ।। उनके तेजसे सबकी कान्ति फीकी पड गयी, जिङ्का लड़खड़ाने लगी, वे सब-के-सब सकपका गये और मस्तकपर अञ्चलि बाँधकर भगवानके सामने खड़े हो गये॥ २३॥ यद्यपि भगवानुकी महिमातक ब्रह्म आदिकी मति भी नहीं पहुँच पाती, तो भी भक्तीपर कृपा करनेके लिये दिव्यरूपमें प्रकट हुए श्रीहरिकी वे अपनी-अपनी बृद्धिके अनुसार स्तृति करने लगे ॥ २४ ॥ सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्रमें प्रजाकी सामग्री ले नन्द-सुनन्दादि पार्यदोंसे थिरे हुए, प्रजापतियोंके परम गुरु भगवान् बन्नेश्वरके पास गर्व और अति आनन्दित हो विनीतभावसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभके शरणापन्न हुए ॥ २५ ॥

दक्षने कहा-भगवन्! अपने स्वरूपमें आप वृद्धिको जायदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंसे रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेदरहित, अतएव निर्भय है। आप मायाका तिरस्कार करके स्वतन्त्ररूपसे विराजमान है: तथापि जब मायासे ही जोव-भावको स्वीकारकर उसी मायामें स्थित हो जाते हैं. तब अज्ञानी-से दीखने लगते हैं॥ २६॥

ऋक्तिजोने कहा — उपाधिरहित प्रभो ! मगवान्। रुद्रके प्रधान अनुसर नन्दीश्वरके शापके कारण हमारी बृद्धि केवल कर्मकाण्डमें ही फैसी हुई है, अतएव हम आपके तत्त्वको नहीं जानते। जिसके लिये 'इस कर्मका यही देवता है' ऐसी व्यवस्था की गयी है—उस धर्मप्रवृतिके प्रयोजक, बेदत्रयीसे प्रतिपादित यज्ञको ही हम आपका खरूप समझते हैं ॥ २७ ॥

सदस्योंने कहा-जीवोंको आश्रय देनेवाले प्रमो ! जो अनेक प्रकारके क्लेशोंके कारण अत्यन्त दर्गम है, जिसमें कालरूप भयदूर सर्प ताकमें बैठा हुआ है, दुन्दुरूप अनेकों गढ़े हैं, दुर्जनरूप जंगली जीवोंका भय है तथा शोकरूप दावानल धधक रहा है—ऐसे, विश्राप-स्थलसे रहित संसारमार्यमें जो अज्ञानी जीव कामनाओंसे पीडित होकर विषयरूप मुगतप्याजलके लिये ही देह-गेहका भारी बोझा सिरपर लिये जा रहे हैं, वे भला आपके चरणकमलोंकी शरणमें कब आने लगे॥ २८॥ रुद्धने कहा---वरदायक प्रभो ! आपके उत्तम चरण

इस संसारमें सकाम प्रवांको सम्पूर्ण प्रवाधोंको प्राप्ति करानेवाले हैं; और जिन्हें किसी भी वस्तुकी कामना नहीं है, वे निष्काम मृनिजन भी उनका आदरपूर्वक यूजन करते है। उनमें चित्त लगा रहनेके कारण यदि अज्ञानी लोग मझे आवरण भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें; आपके परम अनुब्रहसे

मैं उनके कहने-सुननेका कोई विचार नहीं करता ॥ २९ ॥ भृगुजीने कहा-आपकी गहन मायासे आत्मज्ञान लुप्त हो जानेके कारण जो अज्ञान-निदामें सोये हुए हैं, बे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञानमें उपयोगी आपके तत्त्वको

अभीतक नहीं जान सके। ऐसे होनेपर भी आप अपने शरणागत भक्तोंके तो आत्मा और सुद्धद् हैं; अतः आप

मुझपर प्रसन्न होड्ये ॥ ३० ॥

ब्रह्माजीने कहा—प्रभो ! पृथक्-पृथक् पदार्थीको जाननेवाली इन्द्रियोंके द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है; क्योंकि आप ज्ञान, शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंके अधिष्टान हैं—ये सब आपमें अध्यस्त है। अतएव आप इस मायामय प्रपञ्चसे सर्वचा अलग है ॥ ३१ ॥

इन्द्रने कहा-अच्यत ! आपका यह जगतुको प्रकाशित करनेवाला रूप देवडोहियोंका

करनेवाली आठ भूजाओंसे सशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकारके आयुध धारण किये रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रोंको परम आनन्द देनेवाला है ॥ ३२ ॥

याज्ञिकोंकी पत्नियोंने कहा-भगवन ! ब्रह्माजीने आपके पजनके लिये ही इस यज्ञकी रचना की थी; परन्त

दक्षपर कृपित होनेके कारण इसे भगवान पशुपतिने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञमृतें! रमशानभूमिके समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञको आप नील कमलकी-सी कात्तिवाले अपने नेत्रोंसे निहारकर

पवित्र कीजिये ॥ ३३ ॥ ऋषियोने कहा-भगवन् ! आपकी लीला बड़ी ही

अनोखी है; क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निलेंप

रहते हैं। दूसरे लोग वैभवको भूखसे जिन लक्ष्मीजीकी उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवामें लगी रहती हैं;

तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निःस्पृह रहते हैं ॥ ३४ ॥

सिद्धोंने कहा---प्रभो ! यह हमारा मनरूप हाथी नाना प्रकारके क्लेशरूप दावानलसे दग्ध एवं अत्यन्त

तृषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरितामें घसकर गोता लगाये बैठा है। वहाँ ब्रह्मानन्दमें लीन-सा हो जानेके कारण उसे न तो संस्तररूप

दावानलका ही स्मरण है और न वह उस नदीसे बाहर ही निकलता है॥ ३५॥

वजमानपत्नीने कहा-सर्वसमर्थ परमेश्वर ! आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हैं। आप मुझपर प्रसन्न होइये। लक्ष्मीपते! अपनी प्रिया

लक्ष्मीजीके सहित आप हमारी रक्षा कोजिये। यज्ञेश्वर ] जिस प्रकार सिरके विना मन्ध्यका धड अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अङ्गोंसे पूर्ण होनेपर भी आपके

बिना यज्ञकी शोभा नहीं होती ॥ ३६ ॥ लोकपालानि कहा-अनन्त परमात्मन ! आप

समस्त अन्तःकरणेकि साक्षी हैं, यह सारा जगत् आपके ही द्वारा देखा जाता है। तो क्या मायिक पदार्थीको प्रहण करनेवाली हमारी इन नेत्र आदि इन्द्रियोंसे कभी आप

प्रत्यक्ष हो सके हैं ? वस्तुत: आप हैं तो पञ्चभूतोंसे पृथक: फिर भी पाझभौतिक शरीरोंके साथ जो आपका सम्बन्ध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है।। ३७॥

योगेब्रसेने कहा-अभो ! जो पूरव सम्पूर्ण विश्वके आत्मा आपमें और अपनेमें कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल !

जो लोग आपमें स्वामिभाव रखकर अनन्य भक्तिसे आपकी सेवा करते हैं, उनपर भी आप कृपा कीजिये ॥ ३८ ॥ जीवोंके अदृष्टवश जिसके सत्त्वादि

गुणोंमें बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी मायाके द्वारा जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेटबृद्धि पैदा कर देते हैं; किन्तु अपनी खरूप-स्थितिसे आप उस पेदज्ञान और

उसके कारण सत्वादि गुणोंसे सर्वथा दर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है ॥ ३९ ॥

ब्रह्मस्वरूप बेदने कहा—आप हो धर्मादिकी

उत्पत्तिके लिये शुद्ध सत्त्वको स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्मुण भी हैं। अतएव आपका तत्त्व न तो मैं

जानता हैं और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं; आपको नमस्कार है ॥ ४० ॥

अग्निदेवने कहा—भगवन् ! आपके ही तेजसे प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञोंमें देवताओंके पास भृतमिश्रित हवि पहेंचाता है। आप साक्षात् यञ्जपुरुष एवं

चातुर्मास्य और पश्-सोम—ये पाँच प्रकारके यञ्ज आपके ही स्वरूप हैं तथा 'आश्रवय', 'अस्त् श्रीपट्', 'यजे', 'ये यजामहे' और 'वषट'—इन पाँच प्रकारके यजर्मन्त्रोंसे आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम

करता है ॥ ४१ ॥ देवताओंने कहा--देव! आप आदिप्रव हैं। पूर्वकल्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस प्रपञ्चको

उदरमें लीनकर आपने ही प्रलयकालीन जलके पीतर शेषनागको उत्तम शय्यापर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूपका जनलोकादिवासी सिद्धगण भी

अपने हृदयमें चिन्तन करते हैं। अहो ! वहीं आप आज

हमारे नेत्रोंकि विषय होकर अपने भक्तोंकी रक्षा कर

यञ्जकी रक्षा करनेवाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास,

रहे हैं ॥ ४२ ॥

गन्धवानि कहा—देव ! मरीचि आदि ऋषि और ये बह्मा, इन्द्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंशके भी अंश हैं। महत्तम ! यह सम्पूर्ण विश्व आपके खेलकी सामग्री है। नाथ! ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

करते हैं ॥ ४३ ॥ विताधरोने कहा --- प्रभो ! परम पुरुषार्थकी प्राप्तिके साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भी जीव आपकी मायासे मोहित होकर इसमें मैं-मेरेपनका अभिमान कर लेता है।

फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयोंसे तिरस्कृत होनेपर भी असत विषयोंकी ही लालसा करता रहता है। किन्त ऐसी

अवस्थामें भी जो आपके कथामृतका सेवन करता है, वह

इस अन्तःकरणके मोहको सर्वधा त्याग देता है ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणोंने कहा-भगवन् ! आप ही यह हैं, आप ही होंब हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मन्त्र हैं; आप

ही समिधा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप हो सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उसको धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र,

खधा, सोमरस, वृत और पश् हैं ॥ ४५ ॥ वेदमूर्ते ! यज्ञ और उसका सङ्कल्प दोनों आप ही है। पूर्वकालमें आप

हो अति विशाल वराहरूप धारणकर रसातलमें डुवी हुई पृथ्वीको लीलासे ही अपनी दाढ़ोंपर उठाकर इस प्रकार

लाये। उस समय आप धीर-धीर गरज रहे थे और योगिगण आपका यह अल्बैकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तृति करते जाते थे ॥ ४६ ॥ यञ्जेश्वर ! जब लोग आपके

नामका कोर्तन करते हैं, तब यशके सारे विद्य नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञस्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था. अतः

हम आएके दर्शनोंकी इच्छा कर रहे थे। अब आप हमपर प्रसन्न होइये। आपको नमस्कार है॥४७॥

श्रीमेप्रेयजी कहते हैं--भैया विदुर ! जब इस प्रकार सब लोग यज्ञरक्षक भगवान् हवीकेशकी स्तृति करने लगे, तब परम चतुर दक्षने रुद्रपार्षद वीरभद्रके ध्वंस किये हुए

यज्ञको फिर आरम्भ कर दिया ॥ ४८ ॥ सर्वान्तर्यामी श्रीहरि सभीके भागोंके भोक्ता हैं:

त्रिकपाल-पुरोडाशरूप अपने भागसे और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्षको सम्बोधन करके कहा॥४९॥

श्रीभगवान्ने कहा--जगत्का परम कारण में ही ब्रह्मा और महादेव हैं; मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी

हैं तथा स्वयम्प्रकाश और उपाधिशून्य हैं॥ ५०॥

विप्रवर ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके मैं ही जगत्की रचना, पालन और संहार करता रहता हैं और

परब्रह्मस्थरूप में हैं, उसीमें अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवोंको विभिन्न रूपसे देखता है॥ ५२॥

मैंने ही उन कमेंकि अनुरूप बहाा, विष्णु और शहूर—ये नाम धारण किये हैं॥ ५१॥ ऐसा जो भेदरहित विश्रह्म

जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अङ्गोमें 'ये मुझसे भिन्न हैं' ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार

ब्रह्मन् ! हम---ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर---तीनों स्वरूपतः एक हो हैं और हम ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं; अतः

मेरा भक्त प्राणिमात्रको मुझसे भिन्न नहीं देखता॥ ५३॥

जो हममें कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त करता है ॥ ५४ ॥

भीमेंत्रेयजी कहते हैं--भगवानुके इस प्रकार आज्ञा

देनेपर प्रजापतियोंक नायक दक्षने उनका त्रिकपाल-यज्ञके हारा पूजन करके फिर अङ्गभूत और प्रधान दोनों प्रकारके

यञ्जोसे अन्य सब देवताओंका अर्चन किया ॥ ५५ ॥ फिर एकाप्रचित हो भगवान् शङ्करका यज्ञशेषरूप उनके भागसे यजन किया तथा समाप्तिमें किये जानेवाले उदवसान निकाल लाये थे, जैसे कोई गजराज कमलिनीको उठा नामक कर्मसे अन्य सोमपायी एवं दुसरे देवताओंका यजन

कर यज्ञका उपसंहार किया और अन्तमें ऋत्विजेंकि सहित अवभूथ-स्नान किया ॥ ५६ ॥ फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थसे ही सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त थीं, उन दक्षप्रजापतिको 'तुम्हारी सदा धर्ममें बृद्धि रहे' ऐसा आशीर्वाद देकर सब

देवता स्वर्गलोकको चले गये ॥ ५७ ॥ विद्रजी ! सुना है कि दक्षसृता सतीजीने इस प्रकार

अपना पूर्वशारीर त्यागकर फिर हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे जन्म लिया था ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार प्रलयकालमें लीन हुई शक्ति सृष्टिके आरम्भमें फिर ईश्वरका ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायणा श्रीअम्बकाजीने उस

जन्ममें भी अपने एकमात्र आक्षय और प्रियतम भगवान् शङ्करको हो वरण किया ॥ ५९ ॥ विदरजी । दक्ष-यञ्जका विध्वंस करनेवाले भगवान शिवका यह चरित्र मैंने बुहस्पतिजीके शिष्य परम भागवत उद्धवजीके मुखसे सुना

था ॥ ६० ॥ कुरुनन्दन ! श्रीमहादेकजीका यह पावन चरित्र यश और आयुको बढानेवाला तथा पापपुञ्जको नष्ट करनेवाला है। जो पुरुष भक्तिभावसे इसका नित्यप्रति श्रवण और कोर्तन करता है, वह अपनी पापराशिका नाश

\*\*\*\*

कर देता है ॥ ६१ ॥

### आठवाँ अध्याय

#### ध्रवका वन-गमन

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—शत्रुसुदन विदुरजी! सनकादि, नारद, ऋभू, हंस, अरुणि और यति-ब्रह्माजीके इन नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रोंने गृहस्थाश्रममें प्रवेश नहीं किया (अत: उनके कोई सन्तान नहीं हुई)। अधर्म भी ब्रह्माजीका ही पुत्र था, उसकी पत्नीका नाम था मुखा। उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नामकी कन्या हुई । उन दोनोंको निक्रीत से गया, क्योंकि उसके कोई सन्तान न थी।। १-२।। दम्भ और मायासे लोभ और निकृति (शटता) का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कॉल (कलह) और उसकी बहिन दुरुक्ति (गाली) उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ साध्रुशिरोमणे ! फिर दुरुक्तिसे कलिने भय और मृत्युको उत्पन्न किया तथा उन दोनोंके संयोगसे यातना और निरय (नरक) का जोड़ा उत्पन्न हुआ॥४॥ निष्पाप विदुरजी ! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें प्रलयका कारणरूप यह अधर्मका वंश सुनाया। यह अधर्मका त्याग कराकर पुण्य-सम्पादनमें हेत् बनता है: अतएक इसका वर्णन तीन बार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मिलनता दूर कर देता है॥५॥ कुरुनन्दन ! अब मैं श्रीहरिके अंश (बह्माजी) के अंशसे उत्पन्न हुए पवित्रकोर्ति महाराज स्वायम्पुव मनुके पुत्रीके वंशका वर्णन करता है।। ६।।

महारानी शतरूपा और उनके पति स्वायम्पूब मनुसे प्रियन्नत और उतानपाद—ये दो पुत्र हुए। भगवान् वासुदेवकी कलासे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनों संसारकी रक्षामें तत्पर रहते थे॥ ७॥ उत्तानपादके सुनीति और सुरुचि नामकी दो पत्रियाँ थीं। उनमें सुरुचि राजाको अधिक प्रिय थी; सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी।। ८॥

एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पत्र उत्तमको गोदमें बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्वने भी गोदमें बैठना चाहा, परन्तु राजाने उसका स्वागत नहीं किया ॥ ९ ॥ उस समय धमण्डसे भरी हुई सुरुचिने अपनी सौतके पुत्र भ्वको महाराजकी गोदमें आनेका यहा करते देख उनके सामने ही उससे डाहभरे शब्दोंमें

कहा॥ १०॥ 'बच्चे !त् राजसिंहासनपर बैठनेका अधिकारी नहीं है ! तू भी राजाका ही बेटा है, इससे क्या हुआ; तुझको मैंने तो अपनी कोखमें नहीं घारण किया ॥ ११ ॥ तु अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तुने किसी दूसरी खींके गर्भसे जन्म लिया है; तभी तो ऐसे दुर्लभ विषयकी इच्छा कर रहा है॥ १२॥ यदि तुझे राजसिंहासनकी इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्रीनारायणकी आराधना कर और उनकी कृपासे मेरे गर्भमें आकर जन्म ले'॥ १३ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्रीमैन्नेकजी कहते हैं--विद्राजी ! जिस प्रकार इंडेको चोट खाकर साँप फुँफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँके कठोर वचनोंसे घायल होकर घ्व क्रोधके मारे लंबी-लंबी साँस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, पुँहसे एक शब्द भी नहीं बोले । तब पिताको छोड़कर धुव रोता हुआ अपनी माताके पास आया ॥ १४ ॥ उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक-सिसककर रो रहा था। सुनीतिने बेटेको गोदमें उठा लिया और जब महलके दूसरे लोगोंसे अपनी सौत सुरुचिकी कही हुई वातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दु:ख हुआ ॥ १५ ॥ उसका धीरज टूट गया । वह दावानलसे जली हुई बेलके समान शोकसे सन्तप्त होकर मुरङ्गा गयी तथा विलाप करने लगी। सौतकी बातें याद आनेसे उसके कमल-सरीखे नेत्रोंमें आँसू घर आये ॥ १६ ॥ उस येचारीको अपने दःखपाराचारका कहीं अन्त ही नहीं दिखायी देता था। उसने गहरी साँस लेकर धूबसे कहा, 'बेटा ! तू दूसरोंके लिये किसी प्रकारके अमङ्गलकी कामना मत कर । जो मनुष्य दूसरोंको दुःख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है॥१७॥ सुरुचिने जो कुछ कहा है, ठीक ही है; क्योंकि महाराजको मुझे 'पली' तो क्या, 'दासी' खीकार करनेमें भी लजा आती है। तूने मुझ मन्द्रभागिनीके गर्भसे ही जन्म लिया है और मेरे ही दुधसे तू पला है ॥ १८ ॥ बेटा ! सुरुचिने तेरी सौतेली माँ होनेपर भी बात बिलकुल ठीक कही है; अतः यदि राजकमार उत्तमके समान

राजसिंहासनपर बैठना चाहता है तो द्वेषभाव छोडकर उसीका पालन कर। बस, श्रीअधोक्षज भगवान्के चरणकमलोंकी आराधनामें लग जा॥ १९॥ संसारका पालन करनेके लिये सत्त्वगुणको अङ्गीकार करनेवाले उन श्रीहरिके चरणोंकी आराधना करनेसे ही तेरे परदादा श्रीबह्याजीको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणींको जीतनेकले मनियोंके द्वार भी वन्दनीय है॥ २०॥ इसी प्रकार तेरे दादा स्वायम्भव मनुने भी बड़ी-बड़ी दक्षिणओंबाले यज्ञोंके द्वारा अनन्यभावसे उन्हीं भगवान्की आराधना की थी; तभी उन्हें दूसरोंके लिये अति दूर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्षस्खको प्राप्ति हुई ॥ २१ ॥ 'बेटा ! तु भी उन भक्तवत्सल श्रीभयवानुका ही आश्रय ले। जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटनेकी इच्छा करनेवाले मृमुक्षुलोग निरन्तर उन्होंके चरणकमलोंके मार्गकी खोज किया करते हैं । त स्वधर्मपालनसे पवित्र हए अपने चित्तमें श्रीपुरुषोत्तम भगवानुको बैठा ले तथा अन्य सबका चिन्तन छोड़कर केवल उन्हींका भजन

खोज किया करती हैं'॥ २३॥
श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं—माता सुनीतिने जो वचन कहे, वे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिका पार्ग दिखलानेवाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुवने बृद्धिद्वारा अपने चित्तका समाधान किया। इसके बाद वे पिताके नगरसे निकल पड़े॥ २४॥ यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बातको जानकर नारदजी वहाँ आये। उन्होंने घुवके मस्तकपर अपना पापनाशक कर-कमल फेरते हुए पन-ही-मन विस्पित होकर कहा॥ २५॥ 'अहो।

कर ॥ २२ ॥ बेटा ! उन कमल-दल-लोचन श्रीहरिको

छोड़कर मुझे तो तेरे दःखको दूर करनेवाला और कोई

दिखायी नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करनेके लिये बहा।

आदि अन्य सब देवता ढुँढते रहते हैं, वे श्रीलक्ष्मीजी भी

दीपककी भाँति हाथमें कमल लिये निरन्तर उन्हीं श्रीहरिकी

गये हैं'॥ २६॥ तत्पश्चात् नारदजीने धुवसे कहा—वेटा ! अभी तो तू बच्चा है, खेल-कूदमें ही मस्त रहता है; हम नहीं समझते

क्षत्रियोंका कैसा अन्तुत तेज है, वे थोड़ा-सा भी मान-भङ्ग

नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा-सा बच्चा है:

तो भी इसके हदयमें सौतेली माताके कटु वचन घर कर

कि इस उप्रमें किसी बातसे तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है ॥ २७ ॥ यदि तुझे मानापमानका विचार ही हो, तो बेटा ! असलमें मनुष्यके असन्तोपका कारण मोहके सिवा और कुछ नहीं है । संसारमें मनुष्य अपने कर्मानुसार

**南北方南南北方南南北方南北北方南北北方南南大方南市方方产产方方产** 

है। मान-अपमान या सुख-दुःख आदिको प्राप्त होता है।। २८ ॥ तात ! भगवान्की गति बड़ी विचित्र है ! इसलिये उसपर विचार करके बृद्धिमान् पुरुषको चाहिये

कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थितिका सामना करना पड़े, उसीमें सन्तुष्ट रहे॥ २९॥ अब, माताके उपदेशसे तू योगसाधनद्वारा जिन भगवान्की कृषा प्राप्त करने चला है—मेरे विचारसे साधारण पुरुषोंक लिये उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है॥ ३०॥ योगीलोग अनेकों जन्मोंतक अनासक्त रहकर समाधियोगके द्वारा बड़ी-वड़ी कठोर साधनाएँ करते रहते हैं, परन्तु भगवान्के मार्गका

पता नहीं पाते ॥ ३१ ॥ इसलिये त यह व्यर्थका हठ छोड

दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमार्थ-साधनका

समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्न कर लेना ॥ ३२ :।

विधातके विधानके अनुसार सुख-दु:ख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसीमें चित्तको सन्तुष्ट रखना चाहिये। यों करनेवाला पुरुष मोहमय संसारसे पार हो जाता है।। ३३॥ मनुष्यको चाहिये कि अपनेसे अधिक गुणवानको देखकर प्रसन्न हो; जो कम गुणवाला हो, उसपर दया करे और जो अपने

समान गुणवाला हो, उससे मित्रताका भाव रखे। यों

करनेसे उसे दृ:ख कभी नहीं दबा सकते॥ ३४॥

सुबने कहा—भगवन् ! सुख-दुःखसे जिनका चित्त चञ्चल हो जाता है, उन लोगोंके लिये आपने कृपा करके शालिका यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया। परन्तु मुझ-जैसे अज्ञानियोंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँच पाती॥ ३५॥ इसके सिवा, मुझे घोर क्षत्रियस्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएक मुझमें बिनयका प्रायः अभाव है; सुरुचिने अपने कटुचचनरूपी बाणोंसे मेरे हृदयको विदीर्ण कर डाला है; इसलिये उसमें आपका यह उपदेश नहीं उहर पाता॥ ३६॥ बहान् ! मै उस पदपर अधिकार

करना चाहता हूँ, जो त्रिलोकीमें सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसपर मेरे बाप-दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसीकी प्राप्तिका कोई अच्छा-सा मार्ग बतलाइये।। ३७॥ आप भगवान् ब्रह्माजीके पुत्र हैं और

संसारके कल्याणके लिये ही वोणा बजाते सूर्यको भाँति त्रिलोकोमें विचय करते हैं ॥ ३८ ॥

श्रीमैंबेयजी कहते हैं--- ध्वकी बात सुनकर भगवान् नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और उसपर कृपा करके इस प्रकार सद्पदेश देने लगे ॥ ३९ ॥

**श्रीनास्ट्जीने कहा**—बेटा ! तेरी माता सुनीतिने तुझे जो कुछ बताया है, बही तेरे लिये परम कल्याणका मार्ग है। भगवान् वास्देव ही वह उपाय है, इसलिये तु चित्त लगाकर उन्होंका भजन कर ॥४०॥ जिस पुरुषको अपने लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थकी अभिलाया हो, उसके लिये उनकी प्राप्तिका उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोंका सेवन ही है ॥ ४१ ॥ बेटा ! तेरा कल्याण होगा, अब तु श्रीयम्नाजीके तटवर्ती परम पवित्र मधुवनको जा। यहाँ श्रीहरिका नित्य-निकास है ॥ ४२ ॥ वहां श्रीकालिन्दीके निर्मल जलमें तोनों समय स्नान करके नित्यकर्मसे निवृत्त हो यथाविधि आसन बिष्ठाकर स्थिरभावसे बैठना ॥ ४३ ॥ फिर रेचक, परक और कृष्पक—तीन प्रकारके प्राणायामसे धीरे-धीरे प्राण, मन और इन्द्रियके दोषोंको दूरकर धैर्ययुक्त मनसे परमगुरु श्रीभगवानुका इस प्रकार ध्यान करना ॥ ४४ ॥

भगवानुके नेत्र और मुख निरन्तर प्रसन्न रहते हैं: उन्हें देखनेसे ऐसा मालुम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्तको वर देनेके लिये उद्यत है। उनको नासका, भींहें और कपोल बड़े ही सुहाबने हैं; वे सभी देवताओंपे परम सुन्दर है ॥ ४५ ॥ उनको तरुण अवस्था है; सभी अङ्ग बड़े सुझैल हैं; लाल-लाल होठ और रतनारे नेत्र हैं। वे प्रणतजनीको आश्रय देनेवाले, अपार सुखदायक, शरणापतवत्सल और दयाके समुद्र है।। ४६ ॥ उनके वक्षःस्थलमे श्रीवत्सका चिह्न है; उनका शरीर सजल जलधरके समान श्यामवर्ण है; वे परम पुरुष श्यामसुन्दर गलेमें बनमाला धारण किये हुए हैं और उनकी चार भुजाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा एवं पदा सुशोभित हैं॥४७॥ उनके अङ्ग-प्रात्यङ्ग किरीट, कुण्डल, केयुर और कडूणादि आभुषणोंसे विभूषित हैं; गला कीस्त्भमणिकी भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीरमें रेशमी पीताम्बर है ॥ ४८ ॥ उनके कटिप्रदेशमें काञ्चनकी

करधनी और चरणोमें सुवर्णमय नुपूर (पैजनी) सशोभित है। भगवानुका स्वरूप बड़ा हो दर्शनीय, शान्त तथा मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाला है ॥४९ ॥ जो लोग प्रभुका मानस-पूजन करते हैं, उनके अन्तःकरणमें वे हृदयकमलको कर्णिकापर अपने नख-मणिमप्डित मनोहर पादारविन्दोंको स्थापित करके विराजते हैं ॥ ५० ॥ इस प्रकार धारणा करते-करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाय, तब उन वरदायक प्रभुका मन-ही-मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी और अनुरागभरी दृष्टिसं निहारते हुए मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं॥५१॥ भगवानुको मङ्गलमयी मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे मन शीघ ही परमानन्दमें इबकर तल्लोन हो जाता है और फिर वहाँसे लौटता नहीं ॥ ५२ ॥

राजक्षमार ! इस ध्यानके साथ जिस परम गृह्य मन्त्रका जप करना चाहिये, वह भी बतलाता हैं---स्न । इसका सात रात जप करनेसे मनुष्य आकाशमें विचरनेवाले सिद्धोंका दर्शन कर सकता है॥ ५३ ॥ वह मन्त्र हैं—'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'। किस देश और किस कालमें कौन वस्तु उपयोगी है—इसका विचार करके बुद्धिमान् पुरुषको इस मन्त्रके द्वारा तरह-तरहकी सामग्रियोंसे भगवानुकी द्रव्यययी पूजा करनी चाहिये॥ ५४॥ प्रभुका पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजामें बिहित दुर्वादि अङ्कर, बनमें ही प्राप्त होनेवाले बलकल वस्त और उनकी प्रेयसी तुलसीसे करना चाहिये॥ ५५॥ यदि शिला आदिकी मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदिमें ही भगवान्की पूजा करे। सर्वदा संयतिचल, मननशोल, शान्त और मौन रहे तथा जंगली फल-मुलादिका परिमित आहार करे॥ ५६॥ इसके सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीया मायाके द्वारा अपनी ही इच्छासे अबतार लेकर जो-ओ मनोहर चरित्र करनेवाले हैं, उनका मन-ही-मन चिस्तन करता रहे ॥ ५७ ॥ प्रभुकी पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका विधान किया गया है, उन्हें मन्त्रमर्ति श्रीहरिको द्वादशाक्षर मन्त्रके द्वारा ही अर्पण करे॥ ५८॥

इस प्रकार जब इंदयस्थित हरिका मन, वाणी और

शरीरसे भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्छलपावसे भलीभाँति भजन करनेवाले अपने भक्तीके भावको बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छाके अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षरूप कल्याण प्रदान करते हैं॥ ५९-६०॥ यदि उपासकको इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंसे वैराप्य हो गया हो, तो वह मोक्षप्रस्तिके लिये अस्यत्त भक्तिपूर्वक अविच्छित्रभावसे भगवानुका भजन करे ॥ ६१ ॥

श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्यने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनन्तर उन्होंने भगवानुके चरणचिहाँसे अद्भित परम पवित्र मध्यनकी यात्रा की ॥ ६२ ॥ धुवके तपोवनकी ओर चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महलमें पहुँचे। राजाने उनकी यथायोग्य उपचारीसे पूजा की; तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजासे पूछा ॥ ६३ ॥

श्रीनारदजीने कहा—राजन् ! तुम्हारा मुख सुखा हुआ है, तुम बड़ी देरसे किस सोच-विचारमें पड़े हो ? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काममेंसे किसीमें कोई कमी तो नहीं आ गयी ? ॥ ६४ ॥

राजाने कहा-अहान् ! मैं बड़ा हो खेण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने पाँच वर्षके नन्हेसे बच्चेको उसकी माताके साथ घरसे निकाल दिया । मृनिवर ! वह बहा हो बुद्धिमान् था॥ ६५॥ उसका कमल-सा मख भखसे कुम्हला गया होगा, वह थककर कहीं सस्तेमें पड गया होगा । ब्रह्मन् ! उस असहाय बच्चेको बनमे कहीं भेड़िये न खा जायें ॥ ६६ ॥ अहो ! मैं कैसा स्रोका गुलाम हूँ ! मेरी कुटिलता तो देखिये—वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें बढ़ना चाहता था, किन्तु मुझ दृष्टने उसका तनिक भी आदर नहीं किया ॥ ६७ ॥

श्रीनारदजीने कहा---राजन् ! तुम अपने वालककी चिन्ता मत करो। उसके रक्षक भगवान् हैं। तुम्हें उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यश सारे जगतमें फैल रहा है।। ६८ ॥ वह बालक बडा समर्थ है। जिस कामको बड़े-बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीध ही तुम्हारे पास लौट आयेगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा॥ ६९॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—देवर्षि नारदजीकी बात सनकर भहाराज उत्तानपाद राजपाटकी ओरसे उदासीन होकर निरत्तर पत्रकी ही चित्तामें रहने लगे॥ ७०॥ इधर ध्रुवजीने मध्वनमें पहुँचकर यमुनाजीमें स्नान किया और उस रात पवित्रतापूर्वक उपवास करके श्रीनारद्जीके उपदेशानुसार एकाप्रचित्तसे परमपुरुव श्रीनारायणकी उपासना आरम्भ कर दी ॥ ७१ ॥ उन्होंने तीन-तीन रात्रिके अत्तरसे शरीरनिर्वाहके लिये केवल कैथ और बेरके फल

खाकर श्रीहरिको उपासना करते हुए एक मास व्यतीत

किया ॥ ७२ ॥ दूसरे महीनेमें उन्होंने छ:-छ: दिनके पीछे सुखे घास और पते खाकर भगवानुका भजन किया॥ ७३ ॥ तीसरा महोना नी-नी दिनपर केवल जल पीकर समाधियोगके द्वारा श्रीहरिकी आराधना करते हए बिताया ॥ ७४ ॥ चौथे महीनेमें उन्होंने श्वासको जीतकर बारह-बारह दिनके बाद केवल बायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवानुकी आराधना की ॥ ७५ ॥ पाँचवाँ मास लगनेपर राजकुमार ध्रुव श्वासको जोतकर परश्रश्चका चिन्तन करते हुए एक पैरसे खंभेके समान निश्चल भावसे खड़े हो गये ॥ ७६ ॥ उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इन्द्रियोंके नियामक अपने मनको सब ओरसे खींच लिया तथा हृदयस्थित हरिके स्वरूपका चिन्तन करते हुए चिन्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥ ७७ ॥ जिस समय उन्होंने महदादि सम्पूर्ण तत्त्वीके आधार तथा प्रकृति और प्रुषके

भी अधीश्वर परब्रह्मकी घारणा की, उस समय (उनके

तेजको न सह सकनेके कारण) तीनों लोक काँप

उदे ॥ ७८ ॥ जब राजकुमार ध्रुव एक पैरसे खड़े हुए, तब

उनके अँगुठेसे दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार शुक गयी,

जैसे किसी गजराजके चढ़ जानेपर नाव पद-पदपर दायों-

बायों ओर डगमगाने लगती है।। ७९॥ धवजी अपने

इन्द्रियद्वार तथा प्राणोंको रोककर अनन्यबृद्धिसे विश्वातम

श्रीहरिका ध्यान करने लगे । इस प्रकार उनकी समृष्टि प्राणसे

अभिन्नता हो जानेके कारण सभी जीवोंका श्वासप्रशास रुक

गया । इससे समल लोक और लोकपालोको बडी पीड़ा हुई

और वे सब धनराकर श्रीहरिको शरणमें गये॥ ८०॥ देवताऑने कहा — भगवन् ! समस्त स्थावर-जङ्गम जीवींके शरीरोंका प्राण एक साथ ही रुक गया है---

ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतीकी रक्षा करनेवाले हैं, अपनी शरणमें आये हए हमलोगोंको इस दःखसे छुड़ाइये ॥ ८१ ॥

श्रीभगवानने कहा—देवताओ ! तम हरो मत । उतानपादके पुत्र ध्वने अपने चित्तको मुझ विश्वात्मामें लीन

कर दिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अभेद-घारणा सिद्ध हो गयी है, इसीसे उसके प्राणनिरोधसे तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने-अपने लोकोंको जाओ, मैं इस बालकको इस दुष्कर तपसे निवृत कर दैंगा ॥ ८२ ॥

### नवाँ अध्याय

#### श्चवका वर पाकर घर लोटना

श्रीमैत्रेक्जी कहते हैं—विदुरजी ! भगवान्के इस प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओंका भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले गये। तदनन्तर विराट्स्वरूप भगवान् गरुडपर चढुकर अपने भक्तको देखनेके लिये मध्वनमें आये॥ १॥ उस समय ध्वजी तीव योगाभ्याससे एकाव हुई बृद्धिके द्वारा भगवानुकी विजलीके समान देदीप्यमान जिस मुर्तिका अपने हृदयकमलमें ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गयी। इससे घवराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवानुके उसी रूपको बाहर अपने सामने खडा देखा। २॥ प्रभुका दर्शन पाकर वालक प्रवको बड़ा कुतुहल हुआ, वे प्रेममें अधीर हो गये। उन्होंने पृथ्वीपर दण्डके समान लोटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेमभरी दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी जायेंगे, मुखसे चुम लेंगे और भूजाओंमें कस लेंगे॥३॥ वे हाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे, और उनकी स्तृति करना चाहते थे, परन्त् किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वोत्तर्यामी हरि उनके मनकी बात जान गये; उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शहुको उनके गालसे छुआ दिया॥ ४॥ ध्रवजी भविष्यमें अविकल पद प्राप्त करनेवाले थे । इस समय शहुका स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और जीव तथा ब्रह्मके स्वरूपका भी निश्चय हो गया। वे अत्यन्त भक्तिभावसे र्थियंपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान् श्रीहरिकी स्तृति करने लगे ॥ ५ ॥

धुक्जीने कहा—प्रभो ! आप सर्वशक्तिसम्पत्र हैं; आप ही मेरे अन्त:करणमें प्रवेशकर अपने तेजसे मेरी इस

सोयी हुई वाणीको सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्यचा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एवं प्राणोंको भी चेतनता देते हैं। मैं आप अन्तर्यामी भगवानको प्रणाम करता है ॥ ६ ॥ भगवन् ! आप एक हो हैं, परन्तु अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिसे इस महदादि सम्पूर्ण प्रपञ्चको रचकर अन्तर्यामीरूपसे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इन्द्रियादि असत् गुणोमें उनके अधिष्ठात-देवताओंके रूपमें स्थित होका अनेकरूप भासते है—ठीक वैसे ही जैसे तरह-तरहकी लकड़ियोंने प्रकट हुई आग अपनी उपाधियोंके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपोंमें भासती है ॥ ७ ॥ नाथ ! सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माजीने भी आपको शरण लेकर आपके दिये हुए शानके प्रभावसे ही इस जगत्को सोकर उडे हुए पुरुषके समान देखा था। दीनवन्धो ! उन्हीं आपके चरणतलका मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं, कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है ? ॥ ८ ॥ प्रभो ! इन शवत्ल्य शरीरोंके द्वारां भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे उत्पन्न सुख तो मनुष्योंको नरकमें भी मिल सकता है। जो लोग इस विषयसुखके लिये लालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके सन्धनसे छुड़ा देनेवाले कल्पतरुखरूप आपकी उपासना भगवत्-प्राप्तिके सिवा किसी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा उमी मयी है।। ९॥ नाथ ! आपके चरणकमलोंका ध्यान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें कालकी तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले

प्रश्नेको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है।। १०॥

अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय महात्मा भक्तीका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमे अविच्छित्र भक्तिभाव है; उनके सङ्गमें मै आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्पत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयद्भर संसारसागरके उस पार पहुँच आऊंगा ॥ ११ ॥ कमलनाभ प्रभो ! जिनका चित्त आपके चरणकमलको सुगन्धमें लुभाया हुआ है, उन महानुभावोंका जो लोग सङ्घ करते हैं—वे अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और इसके सम्बन्धी

पुत्र, मित्र, गृह और स्त्री आदिकी सुधि भी नहीं करते ॥ १२ ॥ अजन्मा परमेश्वर ! मैं तो पश्, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीस्प (सपींदि रेगनेवाले जन्तु), देवता, दैत्य

कारणोंसे सम्पादित आपके इस सदसदात्मक स्थल विश्वरूपको ही जानता हुँ; इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणीकी गति नहीं है, उसका मुझे

और मनुष्य आदिसे परिपूर्ण तथा महदादि अनेको

पतानहीं है ॥ १३ ॥

भगवन् ! कल्पका अन्त होनेपर योगनिदामें स्थित जो परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वको अपने उदरमें लीन करके शेषजीके साथ उन्होंकी गोदमें शयन करते हैं तथा जिनके नाभि-समुद्रसे प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्णवर्ण कमलसे

परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान् आप ही है. मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १४ ॥

प्रभो ! आप अपनी अखण्ड चिन्मगी दृष्टिसे बुद्धिकी सभी अवस्थाओंके साक्षी है तथा नित्यमृक शुद्धसत्त्वमय, सर्वज्ञ, परमात्मस्वरूप, निर्विकार, आदिप्रुप, पडेश्वर्य-सम्पन्न एवं तीनों गुणोंके अधीश्वर है। आप जीवसे सर्वश्रा

भिन्न हैं तथा संसारकी स्थितिके लिये यज्ञाधिष्ठाता विष्णुरूपसे विराजमान हैं॥१५॥ आपसे

विद्या-अविद्या आदि विरुद्ध गतियोवाली अनेको शक्तियाँ घारावाहिक रूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती हैं। आप

जगत्के कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निर्विकार ब्रह्मस्वरूप हैं। मैं आपकी शरण है॥ १६॥

भगवन् । आप परमानन्दमूर्ति हैं—जो लोग ऐसा समझकर निष्कामभावसे आपका निरन्तर भजन करते

हैं, उनके लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके

चरणकमलोंको प्राप्ति ही भजनका सच्चा फल है। स्वामिन् ! यद्यपि बात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे अपने

तुरंतके जन्में हुए बछड़ेको दूध पिलाती और व्याघादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरत्तर विकल रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीवोंकी भी कामना पूर्ण करके उनकी

संसार-भयसे रक्षा करते रहते हैं॥ १७ ॥ ब्रीमैन्नेयजी कहते हैं-विदुरजी! जब शुभ सङ्करपवाले मतिमान् भूवजीने इस प्रकार स्तृति की तब भक्तबत्सल भगवान् उनकी प्रशंसा करते हुए

कहने लगे॥ १८॥ श्रीभगवान्ने कहा---उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजकुमार ! मैं तेरे हदयका सङ्करूप जानता है। यद्यपि उस पदका प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हैं। तेरा कल्याण हो ॥ १९ ॥

भद्र ! जिस तेजोमय अविनाशी लोकको आजतक किसीने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों और प्रह, नक्षत्र और तारागणरूप ज्योतिश्रक उसी प्रकार चकर काटता रहता है जिस प्रकार मेवींके \* चारों ओर देवरीके बैल घूमते रहते हैं। अवात्तर कल्पपर्यन्त रहनेवाले अन्य लोकोंका नाश हो जानेपर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागणके सहित धर्म, अप्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं. वह धुवलोक मैं तुझे देता हूँ॥ २०-२१॥ यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राजसिंहासन देकर बनको चले जायँगे; तब त् छतीस हजार वर्षतक धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन

करेगा। तेरी इन्द्रियोंकी शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी ॥ २२ ॥ आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेळता हुआ मारा जायगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र-प्रेपमें पागल होकर उसे बनमें खोजती हुई दावानलमें प्रवेश कर जायगी ॥ २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति

कटो हुई फसल धन, मेड्ड्रै आदिको कुचलनेके सिवे घुमाये आनेकाले कैल शिस खम्पोमे वैधे रहते हैं, टसका नाम मेवी है।

है, तु अनेकों बडी-बडी दक्षिणाओंबाले यज्ञोंके द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम-उत्तम भोग भोगकर अन्तमें मेरा ही स्मरण करेगा॥ २४॥ इससे तु अन्तमें सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय और सप्तर्वियोसे भी ऊपर मेरे निज धामको जायगा, जहाँ पहुँच जानेपर फिर संसारमें लौटकर नहीं आना होता है ॥ २५॥

श्रीमैत्रेक्जी कहते हैं---वालक ध्रुवसे इस प्रकार पृजित हो और उसे अपना पद प्रदानकर भगवान् श्रीगरुडध्वज उसके देखते-देखते अपने लोकको चले गये ॥ २६ ॥ प्रभुकी चरणसेवासे सङ्कृत्यित वस्तु प्राप्त हो जानेके कारण यद्यपि भूवजीका सङ्गल्प तो निवृत्त हो गया, किन्तु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगरको लौट गये॥ २७॥

विदुरजीने पूछा---ब्रह्मन् । मायापति श्रीहरिका परमपद तो अत्यन्त दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरणकमलॉकी उपासनासे हो है। घ्रवजो भी सारासारका पूर्ण विवेक रखते थे; फिर एक ही जन्ममें उस परमपदको पा लेनेपर भी उन्होंने अपनेको अकृतार्थ क्यों समझा ? ॥ २८ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा—धुकजीका हृदय अपनी सौतेली माताके वाग्बाणोंसे विध गया था तथा वर मॉंगनेके समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था; इसीसे उन्होंने मक्तिदाता श्रीहरिसे मक्ति नहीं माँगी। अब जब भगवदर्शनसे वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूलके लिये पश्चाताप हुआ ॥ २९ ॥

धुवजी मन-ही-मन कहने लगे-अहो ! सनकादि ऊर्ध्वरेता (नैष्टिक ब्रह्मचारी) सिद्ध भी जिन्हें समाधिद्वारा अनेकों जन्मोमें प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवच्चरणोंकी छायाको मैंने छः महीनेमें ही पा लिया, किन्तु चित्तमें दूसरी वासना रहनेके कारण मैं फिर उनसे दर हो गया॥ ३०॥ अहो ! मुझ मन्दभायको मुर्खाता तो देखो, मैंने संसार-पाशको काटनेवाले प्रभुके पादपद्योमे पहुँचकर भी उनसे नाशवान् वस्तुकी ही याचना की॥३१॥ देवताओंको स्वर्गभोगके पश्चात् फिर नीचे गिरना होता है, इसलिये वे मेरी भगवत्प्राप्तिरूप उच्च स्थितिको सहन नहीं कर सके; अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धिको नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दृष्टने नारदजीकी यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं

नहीं है; तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्नमें अपने ही कल्पना किये हुए व्याघादिसे इस्ता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवानुकी मायासे मोहित होकर भाईको ही शत्रु मान लिया और व्यर्ध ही द्वेषरूप हार्दिक रोगसे जलने लगा ॥ ३३ ॥ जिन्हें प्रसन्न करना अत्यन्त कठिन है; उन्हीं विश्वारमा श्रीहरिको तपस्याद्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ माँगा है, वह सब व्यर्थ है: ठीक उसी तरह, जैसे गताय पुरुषके लिये चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह ! मैं बड़ा भाग्यहीन हैं, संसार-यन्धनका नाश करनेवाले प्रभृते मैंने संसार ही माँगा ॥ ३४ ॥ मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ ! जिस प्रकार कोई कैंगला किसी चक्रवर्ती सम्राटको प्रसन्न करके उससे तुषसहित चावलोंकी कनी माँगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानन्द प्रदान करनेवाले श्रीहरिसे मुर्खतावश व्यर्थका अभिमान बढ़ानेवाले उच्चपदादि ही माँगे हैं॥ ३५॥

की ॥ ३२ ॥ वरापि संसारमें आत्माके सिवा दसरा कोई भी

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं---तात ! तुम्हारी तरह जो लोग श्रीपुक्-दपादारविन्द-मकरन्दके ही मध्का है---जो निरत्तर प्रभुको चरण-रजका ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने-आप आयी हुई सभी परिस्थितियोमे सन्तुष्ट रहता है, वे भगवान्से उनकी सेवाके सिवा अपने लिये और कोई भी पदार्थ नहीं माँगते॥ ३६॥

इधर जब राजा उत्तानपादने सुना कि उनका पृत्र धृक्ष घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बातपर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसीके यमलोकसे लौटनेकी बातपर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि 'मुझ अभागेका ऐसा भाग्य कहाँ ।। ३७॥ परन्तु फिर उन्हें देवविं नारदकी बात बाद आ गयी। इससे उनका इस बातमें विश्वास हुआ और वे आनन्दके वेगसे अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह समाचार लानेवालेको एक बहुमूल्य हार दिया ॥ ३८ ॥ राजा उत्तानपादने पुत्रका मुख देखनेके लिये उत्सुक होकर बहत-से ब्राह्मण, कुलके बड़े-बूढ़े, मन्त्री और बन्धुजनोंको साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ींवाले सुवर्णजॉटत स्थपर सवार होकर वे झटपट नगरके बाहर आये। उनके आगे-आगे बेटध्वनि होती जाती थी तथा शङ्क, दुन्दुभि एवं वंशी आदि अनेको मार्झिलक बाजे बजते जाते थे॥ ३९-४०॥ उनकी दोनों रानियाँ सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभुवर्णोसे

विभूषित हो राजकुमार उत्तमके साथ पालकियोपर चवुकर चल रही थीं॥४१॥ ध्रुवजी उपवनके पास आ पहुँचे, उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तृरंत रथसे उतर पड़े। पुत्रको देखनेके लिये वे बहुत दिनोंसे उत्कण्डित हो रहे

ये। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातर हो, लंबी-लंबी साँसें लेते हुए, धुक्को भुजाओंमें भर लिया। अब ये पहलेके भूव नहीं थे, प्रभुके परमपुनीत पादपद्मोंका स्पर्श होनेसे इनके समस्त पाप-बन्धन कट गये थे ॥ ४२-४३ ॥

राजा उत्तानपादकी एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गयी। उन्होंने बार-बार पुत्रका सिर सुंघा और आनन्द तथा प्रेमके कारण निकलनेवाले ठंडे-ठंडे \* आँस्ऑसे उन्हें

नहला दिया॥ ४४॥ तदनन्तर सञ्जनोमें अग्रगण्य भूवजीने पिताके

चरणोमें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर, कुशल-प्रश्नादिसे सम्मानित हो दोनों माताओंको प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ छोटी भाता सुरुचिने अपने चरणोपर झुके हुए बालक धुवको उठाकर हृदयसे लगा लिया और अश्रुगद्गद वाणीसे 'चिरञ्जीवी रही' ऐसा आशीर्वाद दिया ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचेकी ओर बहने लगता है—उसी प्रकार मैत्री आदि गुणोके कारण जिसपर श्रीभगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव अ़क जाते हैं ॥ ४७ ॥ इधर उत्तम और धृव दोनों ही प्रेमसे विह्नल होकर मिले। एक दूसरेके अङ्गॉका स्पर्श पाकर उन दोनोंके ही शरीरमें रोमाञ्च हो आया तथा नेत्रोंसे बार-बार आसुओंकी धारा बहने लगी॥४८॥ घूवकी माता सुनीति अपने प्राणीसे भी प्यारे पुत्रको गले लगाकर सारा सन्ताप भूल गयी। उसके सुकमार अङ्गीके स्पर्शसे उसे बड़ा ही आनन्द प्राप्त हुआ॥४९॥ वीरवर विदुरजी ! वीरमाता सुनीतिके स्तन उसके नेत्रोंसे झरते हुए मङ्गलमय आनन्दाश्रुओंसे भीग गये और उनसे बार-बार दूध बहने लगा ॥ ५० ॥ उस समय पुरवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, 'महाराजीजी ! आपका लाल बहुत दिनोंसे खोया हुआ था; सौभाग्यवश अब वह लौट

आया, यह हम सबका दुःख दूर करनेवाला है। बहत

दिनोतक भूमण्डलको रक्षा करेगा ॥ ५१ ॥ आपने अवश्य

ही शरणागतभयभञ्जान श्रीहरिकी उपासना की है। उनका निरन्तर ध्यान करनेवाले घीर पुरुष परम दुर्जय मृत्युको भी जीत लेते हैं'॥ ५२॥

विदुरजी ! इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुवके प्रति अपना लाड-प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें पाई उत्तमके सहित हथिनीपर चढ़ाकर महाराज उत्तानपादने बड़े

हर्षके साथ राजधानीमें प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्यकी बड़ाई कर रहे थे॥ ५३॥ नगरमें

जहाँ-तहाँ मगरके आकारके सुन्दर दरवाजे बनाये गये थे तथा फल-फूलोंके गुच्छोंके सहित केलेके खम्भे और सुपारीके पौधे सजाये गये थे॥ ५४॥ द्वार-द्वारपर

दीपकके साहित जलके कलश रखे हुए थे-जो आमके पत्तों, वस्तों, पुष्पमालाओं तथा मोतीकी लड़ियोंसे सुसज्जित थे ॥ ५५ ॥ जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलोंसे नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्णकी सामप्रियोंसे सजाया गया था तथा उनके कैंग्रे विमानोंके

गलियों, अटारियों और सडकोंको झाड-बहारकर उनपर चन्दनका छिडकाब किया गया था और जहाँ-तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य माङ्गीलक उपहार-सामग्रियाँ सञ्जी रखी थीं॥ ५७॥ धृवजी

राजमार्गसे जा रहे थे। उस समय जहाँ-तहाँ नगरकी

शीलवती सुन्दरियाँ उन्हें देखनेको एकव हो रही धीं।

शिखरोंके समान चमक रहे थे॥ ५६॥ नगरके चौक,

उन्होंने वात्सल्यभावसे अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उनपर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलोकी वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हए षुकजीने अपने पिताके महलमें प्रवेश किया ॥ ५८-५९ ॥ वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियोंकी लड़ियोंसे

सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजीके लाइ-प्यारका सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने लगे, जैसे स्वर्गमें देवतालोग रहते हैं ॥६०॥ वहाँ दुधके फेनके समान सफेद और कोमल शय्याएँ, हाथी-दाँतके पलंग, सुनहरी कामदार परदे, बहमूल्य आसन और बहत-सा सोनेका सामान था॥६१॥ उसको स्फटिक और महामरकतमणि (पन्ने) की दीवारोंमें रलोंकी बनी हुई

<sup>\*</sup> आनन्द वा प्रेमके कारण आँसु आते हैं वे ठंडे हुआ करते हैं और शोकके आँसु गरम होने हैं।

स्त्रीमूर्तियोपर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे ॥ ६२ ॥ उस महलके चारों और अनेक जातिके दिव्य वृक्षोंसे सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियोंका कलस्य तथा मतवाले भौरिका गुजार होता रहता था॥ ६३ ॥ उन बगीचोंमें वैदुर्वमणि (पुखराज) की सीदियोसे सुशोपित बाबलियाँ धीं--- जिनमें लाल, नीले और सफेद रंगके कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारण्डव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीडा करते रहते थे ॥ ६४ ॥ राजर्षि उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्भुत

प्रभावकी बात देवर्षि नारदसे पहले ही सन रखी थी; अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ६५॥ फिर यह देखकर कि अब धूव तरुण अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं, अमात्यवर्ग उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखते हैं तथा प्रजाका भी उनपर अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखिल भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया॥ ६६॥ और आप वृद्धावस्था आयी जानकर आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हुए संसारसे विरक्त होकर वनको चल दिये॥ ६७॥

## दसवाँ अध्याय

#### उत्तमका मारा जाना, ध्रुवका यक्षोंके साथ युद्ध

श्रीमैत्रेयजी करते हैं—विदुरजी ! ध्रुवने प्रजापति शिशुमारकी पुत्री भ्रमिके साथ विवाह किया, उससे उनके कल्प और क्त्सर नामके दो पुत्र हुए॥ १॥ महाब्रली धुवकी दूसरी स्त्री वायुप्त्री इला थी। उससे उनके उत्कल नामके एक पुत्र और एक कन्यारलका जन्म हुआ ॥ २ ॥ उत्तमका अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वतपर एक बलवान् यक्षने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गयी ॥ ३ ॥

घुवने जब भाईके मारे जानेका समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेगसे भरकर एक विजयप्रद रथपर सवार हो यक्षोंके देशमें जा पहुँचे॥४॥ उन्होंने उत्तर दिशामें जाकर हिमान्वयको घाटीमें यक्षोसे भरी हुई अलकापुरी देखी, उसमें अनेकों भूत-प्रेत-पिशाचादि रुद्रानुबर एहते थे॥५॥ विदुर्जी ! वहाँ पहुँचकर महाबाह घुवने अपना शङ्क बजाया तथा सम्पूर्ण आकाश और दिशाओंको पुँजा दिया। उस शहुध्वनिसे यक्ष-पश्चियाँ बहुत ही डर गयीं, उनकी आँखें भयसे कातर हो उठीं ॥ ६ ॥

वीरवर विदुरजी ! महाबलवान् यक्षवीरोंको वह शङ्खुनाद सहन न हुआ। इसलिये वे तरह-तरहके अल-शक्ष लेकर नगरके बाहर निकल आये और धुवपर

ट्ट पड़े॥ ७॥ महारथी घुव प्रचण्ड घनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारे ॥ ८ ॥ उन सभीने जब अपने-अपने मस्तकोंमें तीन-तीन बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवस्य होगी। वे धुवजीके इस अद्भुत पराक्रमकी प्रशंसा करने लगे ॥ ९ ॥ फिर जैसे सर्प किसीके पैरोंका आधात नहीं सहते. उसी प्रकार ध्रवके इस पराक्रमको न सहकर उन्होंने भी उनके बाणोंके जवाबमें एक ही साथ उनसे दुने--छ:-छ: बाण छोड़े ॥ १० ॥ यक्षोंकी संख्या तेरह अयुत (१३००००) थी। उन्होंने धूक्जीका बदला लेनेके लिये अत्यन्त कृपित होकर रथ और सारधिके सहित उनपर परिष, खड्ग, प्रास, विश्ल, फरसा, शक्ति, ऋष्टि, भूशुण्डी तथा चित्र-विचित्र पेखदार बाणोंकी वर्षा की ॥ ११-१२ ॥ इस भीषण शस्त्रवर्षासे धृवजी बिलकुल दक गये। तब लोगोंको उनका दीखना वैसे ही बंद हो गया, जैसे भारी वर्षासे पर्वतका ॥ १३ ॥ उस समय जो सिद्धगण आकाशमें स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय-हाय करके कहने लगे—'आज यक्षसेनारूप समुद्रमें ड्रबकर यह मानव-सूर्य अस्त हो गया'॥ १४॥ यक्षलोग अपनी किजयकी घोषणा करते हुए युद्धक्षेत्रमें सिंहकी तरह गरजने लगे। इसी बीचमें धुकजीका रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया, जैसे कुडरेमेंसे

सुर्वभगवान् निकल आते हैं॥ १५॥ स्

धुवजीने अपने दिव्य धनुषकी टङ्कार करके शबुओंके दिल दहला दिये और फिर प्रचण्ड बाणोंको वर्षा करके ठनके अख-शखोंको इस प्रकार छित्र-भित्र कर दिया, जैसे आँधी बादलोंको तितर-बितर कर देती है। १६॥ उनके धनुषसे छूटे हुए तीखे तीर यक्ष-राक्षसोंके कव्यसेंको भेदकर इस प्रकार उनके शरीरोंमें घुस गये, जैसे इन्द्रके छोड़े हुए वज्र पर्वतीमें प्रवेश कर गये थे॥ १७॥ विद्रजी! महाराज धुवके बाणोंसे कटे हुए यक्षोंक सुन्दर कुण्डलमण्डित मसाकोंसे, सुनहरी तालवृक्षके समान जाँधोंसे, वलयविभूषित बाहुओंसे, हार, पुजबन्य, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियोंसे पटी हुई वह वीरोंके मनको लुभानेवाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी॥ १८-१९॥

जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे शित्रयप्रवर घुक्जीके बाणोंसे प्रायः अंग-अंग हिन्त-भिन्न हो जानेके कारण युद्धक्रीडामें सिंहसे परास्त हुए गजराजके समान मैदान छोड़कर भाग गये॥ २०॥ नरश्रेष्ठ घुक्जीने देखा कि उस विस्तृत रणभूमिमें अब एक भी शत्रु अस्त-शस्त्र लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखनेकी हुई; किन्तु वे पुरीके भीतर नहीं गये 'ये मायाबी क्या करना चाहते हैं इस बातका मनुष्यको पता नहीं लग सकता' सार्राध्यसे इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथमें बैठे रहे तथा शत्रुके नवीन आक्रमणकी आशङ्करसे सावधान हो गये। इतनेमें ही उन्हें समुद्रकी गर्जनाके समान आँधीका भीषण शब्द सुनायोः दिया तथा दिशाओंमें उठती हुई धूल भी दिखायी दो॥२१-२२॥

एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघमालासे घर गया। सब ओर भयक्कर गड़गड़ाहटके साथ बिजली चमकने लगी॥ २३॥ निष्पाप विदस्ती! उन बादलोंसे खुन,

कफ, पोब, विष्टा, मूत्र एवं चर्बीकी वर्षा होने लगी और पुषजीके आगे आकाशसे बहुत-से घड़ गिरने लगे॥ २४॥ फिर आकाशमें एक पर्वत दिखायी दिया और सभी दिशाओंमें पत्थरोंकी वर्षाके साथ गदा, परिघ,

बहुत-से सर्प वजकी तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रोंसे आगकी चिनगारियाँ उगलते आ रहे हैं: झुंड-के-झुंड मतबाले हाथी, सिंह और बाब भी दौड़े चले आ रहे हैं ॥ २६ ॥ प्रलयकालके समान भयद्भर समुद्र अपनी

तलबार और मुसल गिरने लगे॥ २५॥ उन्होंने देखा कि

उत्ताल तरङ्गोंसे पृथ्वांको सब ओरसे डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जनाके साथ उनकी ओर बढ़ रहा है ॥ २७ ॥ क्रूरस्वभाव असुरोंने अपनी आसुरी मायासे ऐसे ही बहुत-से कौतुक दिखलाये, जिनसे कायरोंक मन काँप सकते थे ॥ २८ ॥ धुवजीपर असुरोंने अपनी दुस्तर माया फैलायी है, यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियोंने आकर उनके

लिये मङ्गल कामना की ॥ २९ ॥

मुनियोंने कहा — उत्तानपादनन्दन भुव ! शरणागतभयभञ्जन शार्क्नपाणि भगवान् नारायण तुम्हारे शबुओंका
संहार करें । भगवान्का तो नाम ही ऐसा है, जिसके सुनने
और कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मृत्युके मुखसे
अनायास ही बच जाता है ॥ ३० ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

स्वायम्भुव मनुका क्षुवजीको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! ऋषियोंका ऐसा कथन सुनकर महराज धुयने आचमन कर श्रीनारायणके बनाये हुए नारायणास्त्रको अपने धनुषपर चदाया॥१॥ उस बाणके चढ़ाते ही यक्षोंद्वारा रची हुई नाना प्रकारको माया उसी क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानका उदय होनेपर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं॥२॥ ऋषिकर

नारायणके द्वारा आविष्कृत उस असको धनुषपर चढ़ाते ही उससे राजहंसके-से पक्ष और सोनेके फलवाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकारव करते वनमें घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साँध-साँध शब्द करते हुए वे शतुकी सेनामें घुस गये॥ ३॥ उन तीखी धारवाले बाणोंने शत्रुऑको वेचैन कर दिया। तब उस

ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥

बेटा घूव ! देहादिके रूपमें परिणत हुए पञ्चमृतीसे

ही स्ती-पुरुषका आविभीव होता है और फिर उनके

पारस्परिक समागमसे दूसरे स्त्री-पुरुष उत्पन्न होते

है ॥ १५ ॥ ध्व ! इस प्रकार भगवानको मायासे सत्वादि

गुणोमें न्यनाधिकभाव होनेसे ही जैसे भतेंद्वारा शरीरोंकी

रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते

हैं ॥ १६ ॥ पुरुषश्रेष्ठ ! निर्मुण परमात्मा तो इनमें केवल

निमित्तमात्र है; उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणात्मक

अः ११ ] रणाङ्गणमें अनेकों यक्षोंने अत्यन्त कृषित होकर अपने अख-शख सैभाले और जिस प्रकार गरुडके छेडनेसे बहे-बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर-उधरसे धुकजीपर ट्रट पहे ॥४॥ उन्हें सामने आते देख ध्रुवजीने अपने बाणोद्वारा उनकी भूजाएँ, जॉर्चे, कंधे और उदर आदि अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको छिन्न-भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक (सत्यलोक)में भेज दिया, जिसमें कथ्वीरता मृनिगण सूर्यमण्डलका भेदन करके जाते हैं ॥ ५ ॥ अस्य उनके पितासह स्वायस्पृथ मन्ने देखा कि विचित्र स्थपर चढ़े हुए धृव अनेकों निरपराध यक्षोंको मार रहे हैं, तो उन्हें उनपर बहुत दया आयी। वे बहुत-से ऋषियोंको साथ लेकर वहाँ आये और अपने पाँत ध्रवको समझाने लगे ॥ ६ ॥ मनुजीने कहा-बेटा ! यस, बस ! अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरकका द्वार है। इसीके

वशीभृत होकर तुमने इन निरपराध यक्षोंका वध किया है ॥ ७ ॥ तात ! तुम जो निर्दोष यक्षोंके संहारपर उत्तर रहे हो, यह हमारे कुलके योग्य कर्म नहीं है; साधु पृख्य इसकी बड़ी निन्दा करते हैं ॥ ८ ॥ बेटा ! तुम्हारा अपने भाईपर वड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है; परन्तु देखों, उसके अधसे सत्तान होकर तुमने एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसङ्गवश कितनोंकी हत्या कर डाली ॥ ९ ॥ इस जड शरीरको है। आत्मा मानकर इसके लिये पशुओंकी भाँति प्राणियोंकी हिंसा करना यह भगवत्सेवी साध्वजनोंका पार्ग नहीं है ॥ १० ॥ प्रभुकी आराधना करना बड़ा कठिन है, परन्तु तुमने तो लड़कपनमें ही सम्पूर्ण भूतेकि

श्रीमद्भा०-स्०-सा०--८

जगत् उसी प्रकार भमता रहता है, जैसे चुम्बकके आश्रयसे लोहा॥ १७॥ काल-शक्तिके द्वारा क्रमशः सत्त्वादि गुणोंमें क्षोभ होनेसे लीलामय भगवानुको शक्ति भी सृष्टि आदिके रूपमें विभक्त हो जाती है; अतः भगवान् अकर्ता होकर भी जगतुको रचना करते हैं और संहार करनेवाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनन्त प्रभुकी लीला सर्वथा अचिन्तनीय है ॥ १८ ॥ घव ! वे कालस्वरूप अध्यय परमात्मा ही स्वयं अन्तरहित होकर भी जगत्का अन्त करनेवाले हैं तथा अनादि होकर आश्रयस्थान श्रीहरिकी सर्वभूतात्मभावसे आराधना करके उनका परमपद प्राप्त कर लिया है॥ ११ ॥ तुम्हें तो प्रभु भी अपना त्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तम साध्वजनेके पथप्रदर्शक हो; फिर भी तुमने ऐसा निन्दनीय कर्म कैसे किया? ॥ १२ ॥ सर्वात्मा श्रोहरि तो अपनेसे बड़े पुरुषेकि प्रति सहनशीलता, छोटोंके प्रति दया, वरावरवालोंके साथ मित्रता और समस्त जीवोंक साथ समताका वर्ताय करनेसे ही प्रसन्न होते हैं ॥ १३ ॥ और प्रभुके प्रसन्न हो जानेपर पुरुष प्राकृत गण एवं उनके कार्यरूप लिङ्गशरीरसे छटकर परमानन्दस्वरूप

भी सबके आदिकर्ता हैं। वे ही एक जीवसे दूसरे जीवको उत्पन्न कर संसारकी सृष्टि करते हैं तथा मृत्युके द्वारा मारनेवालेको भी मरवाकर उसका संहार करते हैं ॥ १९ ॥ वे कालभगवान् सम्पूर्ण सृष्टिमें समानरूपसे अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्रपक्ष है और न शत्रुपक्ष। जैसे वाय्के चलनेपर धूल उसके साथ-साथ उडती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने-अपने कमेंकि अधीन होकर कालको गतिका अनुसरण करते हैं---अपने-अपने कर्मानुसार सुख-दुःखादि फल भोगते हैं॥२०॥ सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्मबन्धनमें वैधे हुए जीवकी आयुकी वृद्धि और क्षयका विधान करते हैं, परन्त वे स्वयं इन दोनोंसे रहित और अपने स्वरूपमें स्थित है।। २१॥ रजन् ! इन परमात्माको ही मीमांसकलोग कर्म, चार्वाक स्वभाव, वैशेषिक- मतावलम्बी काल, ज्योतियी देव और कामशास्त्री काम कहते हैं ॥ २२ ॥ वे किसी भी इन्द्रिय या प्रमाणके विषय नहीं हैं। महदादि अनेक शक्तियाँ भी उन्होंसे प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं, इस जातको भी संसारमें कोई नहीं जानता; फिर अपने मूल कारण

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

उन प्रभुको तो जान ही कौन सकता है॥ २३॥

बेटा ! ये कुबेरके अनुचर तुम्हारे भाईको मारनेवाले नहीं हैं, क्योंकि मन्ष्यके जन्म-मरणका वास्तविक कारण तो ईश्वर है ॥ २४ ॥ एकमात्र वही संसारको रचता, पालता और नष्ट करता है, किन्तू अहङ्कारशृन्य होनेके कारण इसके गुण और कमेंसे वह सदा निलेंप रहता है ॥ २५ ॥

वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, नियन्ता और रक्षा करनेवाले प्रभु ही अपनी मायाशक्तिसे युक्त होकर समस्त

जीवोंका सुजन, पालन और संहार करते हैं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार नाकमें नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिकका बोझा

ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत्की रचना करनेवाले

ब्रह्मादि भी नामरूप डोरीसे वैधे हुए उन्होंकी आज्ञाका पालन करते हैं। वे अभक्तोंके लिये मृत्युरूप और भक्तोंक

लिये अमृतरूप है तथा संसारके एकमात्र आश्रय है। तात ! तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्माकी शरण लो ॥ २७ ॥ तुम पाँच वर्षकी ही अवस्थामें अपनी सौतेली

माताके वाग्बाणोंसे मर्माहत होकर माँकी गोद छोड़कर वनको चले गये थे। वहाँ तपस्याद्वारा जिन हपीकेश भगवान्की आराधना करके तुमने त्रिलोकोसे ऊपर धुवपद

प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैरभावहोन सरल हृदयमें वात्सल्यवश विशेषरूपसे विराजमान हुए थे, उन निर्गुण

अद्वितीय अविनाशी और नित्यमुक्त परमात्माको अध्यात्मदृष्टिसे अपने अन्तःकरणमें ढुँढो। उनमें यह

भेदभावमय प्रपञ्ज न होनेपर भी प्रतीत हो रहा

है ॥ २८-२९ ॥ ऐसा करनेसे सर्वशक्तिसम्पन्न परमानन्दस्वरूप सर्वान्तर्यामी भगवान् अनन्तमे तुम्हारी

सुदुढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभावसे तुम मै-मेरेपनके रूपमें दृढ़ हुई अविद्याकी गाँठको काट डालोगे ॥ ३० ॥

राजन् । जिस प्रकार ओषधिसे रोग शान्त किया जाता है—उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है. उसपर विचार करके अपने क्रोधको शान्त करो। क्रोध

कल्याणमार्गकः बडा हो विरोधी है। भगवान तम्हारा मङ्गल करे ॥ ३१ ॥ क्रोधके वशीभृत हुए पुरुषसे सभी लोगोंको बड़ा भय होता है; इसलिये जो बृद्धिमान् पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणीको भय न हो और पुझे भी किसीसे भय न हो, उसे क्रोधके बशमें कभी

न होना चाहिये ॥ ३२ ॥ तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाईके मारनेवाले हैं, इतने यक्षोंका संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान् शक्रुरके सखा कुबेरजीका बडा अपराध हुआ है ॥ ३३ ॥ इसलिये चेटा ! जवतक कि महापुरुषोंका तेज हमारे कुलको आक्रान्त नहीं कर लेता;

इसके पहले ही विनग्न भाषण और विनयके द्वारा शीध

उन्हें प्रसन्न कर लो॥ ३४॥ इस प्रकार स्वायम्भुव मनुने अपने पीत्र धुवको शिक्षा दी। तब ध्वजीने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात् वे महर्षियोंके सहित अपने लोकको चले गये।। ३५॥

# बारहवाँ अध्याय

### धुवजीको कुबेरका चरदान और विष्णुलोककी प्राप्ति

श्रीमैश्रेयकी कहते हैं—विदुरजी! ध्रुवका क्रोध शान्त हो गया है और वे यक्षोंके वधसे निवृत्त हो गये हैं, यह जानकर भगवान् कुबेर वहाँ आये । उस समय यक्ष. चारण और किञ्ररलोग उनकी स्तृति कर रहे थे। उन्हें देखते ही घुकजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये।

तब कुबेरने कहा॥ १ ॥ **श्रीकुबेरजी बोले**—शुद्धहृदय क्षत्रियकुमार ! तुमने

अपने दादाके उपदेशसे ऐसा दुस्त्यज वैर त्याग दिया; इससे मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हैं॥२॥ बास्तवमें न तुमने यक्षींको मारा है और न यक्षीने तुम्हारे भाईको। समस्त जीवोंकी उत्पत्ति-और विनाशका कारण तो एकमात्र

काल ही है।। ३।। यह भैं-तु आदि मिध्यावृद्धि तो जीयको अज्ञानवश स्वप्नके समान शरीरादिको ही आत्मा

माननेसे उत्पन्न होती है। इसीसे मन्ध्यको बन्धन एवं दुःखादि विपरीत अवस्थाओंकी प्राप्ति होती है॥४॥

धुव ! अब तुम जाओ, भगवान् तृम्हारा मङ्गल करें । तुम संसारपाशसे मुक्त होनेके लिये सब जीवोंमें समदृष्टि रखकर सर्वभृतात्मा भगवान् श्रीहरिका भजन करो । वे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* संसारपाशका छेदन करनेवाले हैं तथा संसारकी उत्पत्ति आदिके लिये अपनी त्रिगुणात्मिका मायाशक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवमें उससे रहित है। उनके चरणकमल ही सबके लिये भजन करनेयोग्य है।। ५-६॥ प्रियवर ! हमने सुना है, तुम सर्वदा भगवान् कमलनाभके चरणकमलोके समीप रहनेवाले हो; इसलिये तुम अवश्य ही कर पानेयोग्य हो। धुव ! तुम्हें जिस वस्की इच्छा हो, मुझसे निःसङ्कोच एवं निःशङ्क होकर माँग लो ॥ ७ ॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी! यक्षराज कुवेरने

जय इस प्रकार वर भाँगनेके लिये आग्रह किया, तब महाभागवत महामति धुवजीने उनसे यही माँगा कि मुझे श्रीहरिको अखण्ड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसारसागरको पार कर जाता है॥ ८॥ इडविडाके पुत्र क्वेरजीने बड़े प्रसन्न मनसे उन्हें भगवतस्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते-ही-देखते वे अन्तर्धान हो गये। इसके पश्चात् धुवजी भी अपनी राजधानीको लीट आये ॥ ९ ॥ वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे भगवान् यज्ञपुरुषको आराधना को; भगवान् हो इच्य, क्रिया और देवता-सम्बन्धी समस्त कर्म और उसके फल है तथा वे हो कर्मफलके दाता भी है।। १०॥ सर्वोपाधिशून्य सर्वातम श्रीअच्युतमे प्रबल वेगयुक्त भक्तिभाव रखते हुए घुवजी अपनेमें और समस्त प्राणियोंमें सर्वव्यापक ओहरिको ही विराजमान देखने लगे ॥ ११ ॥ धूवजी यहे हो शीलसम्पन्न, ब्राह्मणभक्त, दीनक्त्सल और घर्मपर्यादाके रक्षक थे; उनकी प्रजा उन्हें साक्षात् पिताके समान मानती थी॥ १२॥ इस प्रकार तरह-तरहके ऐश्वर्यभौगसे पुण्यका और भोगोंके त्यागपूर्वक यज्ञादि कमोंकि अनुष्टानसे पापका क्षय करते हुए उन्होंने छत्तीस हजार वर्षतक पृथ्वीका शासन किया ॥ १३ ॥ जितेन्द्रिय महात्मा घुवने इसी तरह अर्थ, धर्म और कामके सम्पादनमे बहत-से वर्ष बिताकर अपने एत्र उत्करनको राजसिंहासन सींप दिया॥ १४॥ इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपञ्चको अविद्यारचित स्वप्न और गन्धर्वनगरके समान मायासे अपनेमें ही कल्पित मानकर और यह समञ्ज्ञकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरापुरा खजाना, जनाने महल, स्रम्य विहारभृमि और समृद्रपर्यन्त

भूमण्डलका राज्य—ये सभी कालके गालमें पड़े हुए हैं, वे बदरिकाश्रमको चले गये॥ १५-१६॥

वहाँ उन्होंने पवित्र जलमें स्नानकर इन्द्रियोंको विशुद्ध (शान्त) किया। फिर स्थिर आसनसे बैठकर प्राणायामद्वारा वायुको वशमें किया । तदनत्तर मनके द्वारा इन्द्रियोको बाह्य विषयोसे हटाकर मनको भगवान्के स्पूल विराहस्वरूपमे स्थिर कर दिया। उसी विराहरूपका चिन्तन करते-करते वे अन्तमें ध्याता और ध्येयके भेदसे शुन्य निर्विकल्प समाधिमें लीन हो गये और उस अवस्थामें विराट्रू पका भी परित्याग कर दिया॥ १७॥ इस प्रकार मगवान् श्रीहरिके प्रति निरन्तर भक्तिभावका प्रवाह चलते रहनेसे उनके नेत्रोंमें बार-बार आनन्दाश्रुओंकी बाइ-सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभृत हो गया और शरीरमें रोमाञ्च हो आया । फिर देहाभिमान गलित हो जानेसे उन्हें 'मैं धूब हूँ' इसकी स्मृति भी न रही ॥ १८ ॥

इसी समय धुवजीने आकाशसे एक बड़ा ही सुन्दर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाशसे दसों दिशाओंको आलोकित कर रहा था; मानो पूर्णिमाका चन्द्र ही उदय हुआ हो ॥ १९ ॥ उसमें दो श्रेष्ट पार्षद गदाओंका सहारा लिये खड़े थे। उनके चार भुजाएँ थीं, सुन्दर स्थाम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमलके समान नेत्र थे। वे सुन्दर वस्त्र, किरीट, हार, पुजबन्ध और अति मनोहर कुण्डल धारण किये हुए थे॥ २०॥ उन्हें प्ण्यश्लोक श्रीहरिके सेक्क जान भ्रवजी हडवडाहटमें पूजा आदिका क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गये और ये भगवानुके पार्षदोंमें प्रधान है—ऐसा समझकर उन्होंने श्रीमधुसूदनके नामोंका कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया॥२१॥ धूकजीका मन भगवान्के चरणकमलोमें तल्लीन हो गया और वे हाथ जोडकर बडी नमतासे सिर नीचा किये खड़े रह गये। तब श्रीहरिके प्रिय पार्षद सुनन्द और नन्दने उनके पास जाकर मुसकराते हुए कहा ॥ २२ ॥

सुनन्द और नन्द कहने लगे---राजन्! आपका कल्पाण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सनिये। आएने पाँच वर्षकी अवस्थामें हो तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान्को प्रसन्न कर लिया था॥ २३॥ हम उन्हों निखिलजगितयन्ता शार्ब्रुपाणि भगवान् विष्णुके सेवक हैं और आपको भगवान्के धाममें ले जानेके लिये यहाँ आये हैं॥ २४॥ आपने अपनी भिक्तके प्रभावसे विष्णुलोकका अधिकार प्राप्त किया है, जो औरोंके लिये बड़ा दुर्लभ है। परमञ्जानी सप्तर्षि भी वहाँतक नहीं पहुँच सके, वे नीचेसे केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा वित्या करते हैं। चित्यं, आप उसी विष्णुधाममें निवास कीजिये॥ २५॥ प्रियवर! आजतक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पदमर कभी नहीं पहुँच सके। भगवान् विष्णुका वह परमधाम सारे संसारका वन्दनीय है, आप वहीं चलकर विराजमान हों॥ २६॥ आयुष्यन्! यह श्रेष्ठ विमान पुण्यश्लोकशिखामणि श्रीहरिने आपके लिये ही भेजा है, आप इसपर चढ़नेयोग्य है॥ २७॥

**西西古古西古古古古古古**古古古古古古古古古古古古古

श्रीमैन्नेक्जी कहते हैं— भगवान्के प्रमुख पार्षदेकि ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत धुवजीने स्नान किया, फिर सक्या-बन्दनादि नित्यकर्मसे निवृत हो भान्नलिक अल्ड्रासिट घारण किये। बदरिकाश्रममें रहनेवाले मुनियोंको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया॥ २८॥ इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानकी पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदोंको प्रणाम कर सुवर्णके समान कान्तिमान् दिव्य रूप धारण कर उसपर चढ़नेको तैयार हुए॥ २९॥ इतनेमें ही धुवजीने देखा कि काल मूर्तिमान् होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्युके सिरपर पैर रखकर उस समय अन्द्रत विमानपर चढ़ गये॥ ३०॥ उस समय आकाशमें दुन्दुमि, मृदङ्ग और होल आदि बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गन्धर्व मृत करने लगे और फुलोकी वर्षा

विमानपर बैठकर धुवजी ज्यों-ही भगवान्के धामको जानेके लिये तैयार हुए, त्यों-ही उन्हें अपनी माता सुनीतिका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, 'क्या मैं बेचारी माताको छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुण्ठधामको जाऊँगा ?'॥ ३२॥ नन्द और सुनन्दने धुवके हृदयकी बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे-आगे दूसरे विमानपर जा रही हैं॥ ३३॥ उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी यह देखे। मार्गमें जहाँ-तहाँ विमानपर

होने सागी ॥ ३१ ॥

बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वर्षा करते जाते थे ॥ ३४ ॥ उस दिव्य विमानपर बैठकर घुवजी त्रिलोकीको पारकर सप्तर्षिमण्डलसे भी ऊपर भगवान् विष्णुके नित्यधाममें पहुँचे । इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की ॥ ३५ ॥ यह दिव्य धाम अपने हो प्रकाशसे प्रकाशित हैं । इसमें जीवोपर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते । यहाँ तो उन्होंको पहुँच होती है, जो दिन-रात प्राणियोंके कल्याणके लिये शुभ कर्म ही करते रहते हैं ॥ ३६ ॥ जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाले हैं तथा भगवद्धकांको हो अपना एकमात्र सच्चा सुहद् मानते हैं — ऐसे लोग सुगमतासे हो इस भगवद्धानको प्राप्त कर लेते है ॥ ३७ ॥

इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्परायण श्रीधुवजी तीनों लोकोंके ऊपर उसकी निर्मल चूडामणिके समान विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ कुरुनन्दन ! जिस प्रकार दायें चलानेके समय खम्मेके चारों और बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गम्मीर वेगवाला ज्योतिश्चक उस अविनाशी लोकके आश्रय ही निरन्तर घूमता रहता है ॥ ३९ ॥ उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारदने प्रचेताओंको यशशालामें वीणा बजाकर ये तीन श्लोक गाये थे ॥ ४० ॥ नारदजीने कहा था—इसमें सन्देह नहीं,

नारदंजान कहा था—इसम सन्दर्ध नहा, पितपरायणा सुनीतिक पुत्र घुवने तपस्याद्वारा अन्द्रत शक्ति संवित करके जो गति पार्यी है, उसे भागवतघमोंकी आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; फिर राजाओंकी तो बात ही क्या है ॥ ४१ ॥ अहो ! वे पाँच वर्षकी अवस्थामें ही सीतेली माताके वाग्वाणोंसे मर्माहत होकर दुखी हदयसे वनमें चले गये और मेरे उपदेशके अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभुको जीत लिया, जो केवल अपने भक्तोंक गुणोंसे ही वशमें होते हैं ॥ ४२ ॥ खुवजीने तो पाँच-छः वर्षकी अवस्थामें कुछ दिनोंकी तपस्यासे ही भगवान्को प्रसन्न करके उनका परमपद प्राप्त कर लिया; किन्तु उनके अधिकृत किये हुए इस पदको भूमण्डलमें कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षोतक तपस्या करके भी पा सकता है ? ॥ ४३ ॥ अमेने मुझसे

श्री**पैत्रेयजी कहते हैं**---विदुरजी ! तुमने मुझसे उदारकीर्ति धुवजीके चरित्रके विषयमें पूछा शा,

सो मैंने तुम्हें वह प्रा-का-प्रा सना दिया। साधजन इस चरित्रकी बड़ी प्रशंसा करते हैं ॥ ४४ ॥ यह धन, यश और आयुको यृद्धि करनेवाला, परम पवित्र और अत्यन्त मङ्गलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्वकी प्राप्ति करानेवाला, बढ़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापींका नाश करनेवाला है ॥ ४५ ॥ भगवद्भक्त ध्रुवके इस पवित्र चरित्रको जो श्रद्धापूर्वक बार-बार सुनते हैं, उन्हें भगवानुकी पक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुःखोंका नाश हो जाता है ॥ ४६ ॥ इसे श्रवण करनेवालेको शीलादि गुणोकी प्राप्ति होती है जो महस्य चाहते हैं, उन्हें महस्यकी प्राप्ति करानेवाला स्थान मिलता है, जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियोका मान बढ़ता है ॥ ४७ ॥ पवित्रकार्ति ध्वकाके इस महान् चरित्रका प्रातः और सार्यकाल ब्राह्मणादि द्विजातियोंके समाजमें एकाप्र चित्तसे

कोर्तन करना चाहिये॥४८॥ भगवानुके परम पवित्र चरणोंकी शरणमें रहनेवाला जो पुरुष इसे निष्कामभावसे पूर्णिमा, अमाबास्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा रविवारके दिन श्रद्धाल पुरुषोंको सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मामें ही सन्तुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है ॥ ४९-५० ॥ यह साक्षात् भगवद्विषयक अमृतमय ज्ञान है; जो लोग भगवन्मार्गके मर्मसे अनुभिन्न है-उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल कृपाल् पुरुषपर देवता अनुग्रह करते हैं॥ ५१ ॥ घुनजीके कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं, वे अपनी बाल्यावस्थामें ही माताके घर और खिलीनोंका मोह छोडकर श्रीविष्ण्-भगवानुकी शरणमें चले गये थे। कुरुनन्दन ! उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हे सना दिया॥५२॥

## तेरहवाँ अध्याय

### ध्रुववंशका वर्णन, राजा अङ्गका चरित्र

श्रीसुतजी कहते हैं---शौनकजी ! श्रीमैत्रेय मुनिके मुखसे ध्रुवजीके विष्णुपदपर आरूढ़ होनेका वृतान्त सुनकर विदुरजीके हदयमें भगवान विष्णुकी मक्तिका उद्देक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेयजीसे प्रश्न करना आरम्भ किया॥१॥

विद्राजीने पृष्ठा-भगवत्परायण मृते ! ये प्रचेता कौन थे ? किसके पुत्र थे ? किसके वंशमें प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था ? ॥ २ ॥ भगवानुके दर्शनसे कृतार्थ नारदजी परम भागवत है—ऐसा मैं मानता है। उन्होंने पाञ्चरात्रका निर्माण करके श्रीहरिकी पुजापद्धतिरूप क्रियायोगका उपदेश किया है ॥ ३ ॥ जिस समय प्रचेतागण स्वधर्मका आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वरकी आराधना कर रहे थे. उसी समय भक्तप्रवर नारदजीने धुवका गुणगान किया था॥४॥ ब्रह्मन् ! उस स्थानपर उन्होंने भगवानुकी जिल-जिल लीला-कथाओका वर्णन किया था, वे सब पूर्णरूपसे मुझे सुनाइये; मुझे उनके सुननेकी बड़ी इच्छा है ॥ ५ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदुरजी! महाराज धुवके वन चले जानेपर उनके पुत्र उत्कलने अपने पिताके सार्वभौम वैभव और राज्यसिंहासनको अस्वीकार कर दिया॥६॥ वह जन्मसे ही शान्तचित, आसक्तिशृन्य और समदर्शी था तथा सम्पूर्ण लोकोंको अपनी आत्पामें और अपनी आत्पाको सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित देखता था॥ ७॥ उसके अन्तःकरणका वासनारूप मल अखण्ड योगाग्निसे भस्म हो गया था। इसलिये वह अपनी आत्मको विश्व बोधरसके साथ अभित्र, आनन्दमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकारके भेदसे रहित प्रशान्त ब्रह्मको ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मासे भित्र कुछ भी नहीं देखता था॥८-९॥ वह अज्ञानियोंको रास्ते आदि साधारण स्थानोमें विना लपटकी आगके समान, मुर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गृंगा-सा प्रतीत होता था---वास्तवमें ऐसा था नहीं ॥ १० ॥ इसलिये कलके बडे-बढ़े तथा मन्त्रियोंने उसे मुर्ख और पागल

समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र बत्सरको राजा

बनाया ॥ ११ ॥ वत्सरकी प्रेयसी भार्या स्ववीधिक गर्पसे पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, इय, ऊर्ज, वसु और जय नामके छः पुत्र हुए ॥ १२ ॥ पृष्पार्णके प्रभा और दोषा नामकी दो स्नियाँ थीं; उनमेंसे प्रभक्ते प्रातः, मध्यन्दिन और सायं—ये तीन पुत्र हुए ॥ १३ ॥ दोषाके प्रदोष, निशीध और व्यष्ट--ये तीन पुत्र हुए। व्यूष्टने अपनी भार्या पृष्करिणीसे सर्वतिज्ञा नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ उसकी पत्नी आकृतिसे चक्षुः नामक पुत्र हुआ । चाक्षुष मन्यन्तरमें वही मनु हुआ । चक्षु मनुकी स्वी नङ्बलासे पुरु, कुत्स, त्रित, द्युप्त, सत्यवान्, ऋत, बत, अधिनष्टोम, अतिरात्र, प्रदा्म, शिक्षि और उल्पृक---थे बारह सत्त्वगुणी बालक उत्पन्न हुए ॥ १५-१६ ॥ इनमें उत्सुकने अपनी पत्नी पुष्करिणीसे अङ्ग, समना, ख्याति, क्रत, अङ्गिरा और गय—ये छः उत्तम पुत्र उत्पन्न किये॥ १७॥ अङ्गकी पत्नी सुनीधाने क्रूरकर्मा वेनको जन्म दिया, जिसकी दुष्टतासे उद्विग्न होकर राजर्षि अङ्ग नगर छोड़कर चले गये थे॥ १८॥ प्यारे विदरजी ! मूर्नियोंके वाक्य वज्रके समान आमोध होते हैं: उन्होंने कृपित होकर बेनको शाप दिया और जब वह मर गया, तब कोई राजा न रहनेके कारण लोकमें लुटेरोंके द्वारा प्रजाको बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने

विदरजीने पूछा-- ब्रह्मन् ! महाराज अङ्ग तो बड़े शीलसम्पन्न, साधुस्त्रभाव, ब्राह्मण-भक्त और महात्मा थे। उनके वेन-जैसा दृष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा॥२१॥ राजदण्डधारी वेनका भी ऐसा क्या अपराध था, जो धर्मज्ञ मुनीक्षरीन उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदण्डका प्रयोग किया॥ २२॥ प्रजाका कर्तव्य है कि यह प्रजापालक राजासे कोई पाप बन जाय तो भी उसका तिरस्कार न करे; क्योंकि वह अपने प्रभावसे आठ लोकपालोंके तेजको धारण करता है ॥ २३ ॥ । बहान् ! आप भूत-भविष्यकी व्यते जाननेवालॉमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये आप मुझे सुनीशाके

पुत्र वेनकी सब करतूरी सुनाइये। मैं आपका श्रद्धाल्

वेनकी दाहिनी भूजाका मन्धन किया, जिससे भगवान्

विष्णुके अंशावतार आदिसम्राट् महाराज पृथु प्रकट

हए ॥ १९-२० ॥

भक्त है॥ २४॥

भीमैन्नेयजीने कहा-विदुरजी! एक बार राजर्षि अक्रुने अश्वमेध-महायज्ञका अनुष्ठान किया। उसमे वेदवादी ब्राह्मणीक आवाहन करनेपर भी देवतालोग अपना भाग लेने नहीं आये॥ २५॥ तब ऋत्विजीने विस्पित होकर यजमान अङ्गस्ये कहा—'राजन्! हम आहर्तियोंकि रूपमें आएका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं, उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते ॥ २६ ॥ हम जानते हैं आपको होम-सामग्री दुषित नहीं है; आपने उसे बड़ी श्रद्धासे जुटाया है तथा वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं हैं; क्योंकि उनका प्रयोग करनेवाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमोका पूर्णतया पालन करते हैं ॥ २७ ॥ हमें ऐसी कोई बात नहीं दीखती कि इस यशमें देवताओंका किञ्चित् भी तिरस्कार हुआ है--फिर भी कर्माध्यक्ष देवतालोग क्यों अपना भाग नहीं ले 徳 巻 ?" || そと ||

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—ऋखिजोंकी वात सुनकर यजमान अङ्ग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकोंकी अनुमतिसे मौन तोड्कर सदस्योंसे पूछा॥ २९ ॥ 'सदस्यो ! देवतालोग आवाहन करनेपर भी यज्ञमें नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही प्रहण करते हैं; आप बतलाइये मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है ?'॥ ३०॥

सदस्योंने कहा—राजन् ! इस जन्ममें तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ; हाँ, पूर्वजन्मका एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण-सम्पन्न होनेपर भी पुत्रहीन हैं ॥ ३१ ॥ आपका कल्याण हो ! इसलिये पहले आप सुपुत्र प्राप्त करनेका कोई उपाय कीजिये। यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ करेंगे, तो भगवान् यज्ञेश्वर आपको अवस्य पुत्र प्रदान करेंगे ॥ ३२ ॥ जब सन्तानके लिये साक्षात् यज्ञपुरुष श्रीहरिका आवाहन किया जायगा, तब देवतालोग स्वयं ही अपना-अपना यज्ञ-भाग प्रहण करेंगे ॥ ३३ ॥ भक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे यही-यही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासकको फल भी मिलता है॥ ३४॥

इस प्रकार राजा अङ्गको पुत्रप्राप्ति करानेका निश्चय कर ऋत्विजीने पश्में यज्ञरूपसे रहनेवाले श्रीविष्णु-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भगवानुके पूजनके लिये पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया ॥ ३५ ॥ अग्निमें आहुति डालते ही अग्निकुण्डसे सोनेके हार और शुभ वस्त्रोंसे विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए; वे एक स्वर्णपात्रमें सिद्ध खीर लिये हुए थे॥ ३६॥ उदारबुद्धि राजा अङ्गने याजकोंकी अनुमतिसे अपनी अञ्चलिमें वह खीर ले ली और उसे खयं सुँघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नीको दे दिया॥ ३७॥ पुत्रहीना रानीने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पतिके सहवाससे गर्भ धारण किया। उससे यथासमय उसके

था (सुनीधा मृत्युकी ही पुत्री थी); इसलिये वह भी अधार्मिक ही हुआ ॥ ३९ ॥ वह दृष्ट बालक धनुष-बाण चढ़ाकर वनमें जाता और व्याधके समान बेचारे भोलेभाले हरिणोंकी हत्या

करता। उसे देखते ही पुरवासीलोग 'वेन आया! वेन

आया !' कहकर पुकार उठते ॥ ४० ॥ वह ऐसा क्रूर और

एक पुत्र हुआ ॥ ३८ ॥ यह बालक बाल्यायस्थासे ही

अधर्मके वंशमें उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्युका अनुपामी

निर्देशी था कि मैदानमें खेलते हुए अपनी बराबरीके बालकोंको पशुओंकी भारत बलात्कारसे डालता ॥ ४१ ॥ वेनकी ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अक्रुने उसे तरह-तरहसे सुधारनेकी चेष्टा की; परन्तु वे उसे

सुमार्गपर लानेमें समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ ॥ ४२ ॥ (वे मन-ही-मन कहने लगे---) 'जिन गृहस्थोंके पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य हो पूर्वजन्ममें

श्रोहरिकी आराधना की होगी; इसीसे उन्हें क्पूतकी क्लेश नहीं

करत्तीसे होनेवाले असहा

मिट्टीमें मिल जाय, उन्हें अधर्मका भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाव, कभी न छटनेवाली चिन्ता मौल लेनी पड़े और घर भी दुःखदायी हो जाय--ऐसी नामपात्रकी सन्तानके लिये कौन समझदार पुरुष ललचावेगा ? वह तो आत्माके लिये एक प्रकारका मोहमय अन्धन ही है ॥ ४४-४५ ॥ मैं तो सपुतको अपेक्षा कुपुतको ही अच्छा समझता हैं; क्योंकि सपूतको छोडनेमें बड़ा क्लेश होता है। कुपुत घरको नरक बना देता है, इसलिये उससे

पड़ते ॥ ४३ ॥ जिसकी करनीसे माता-पिताका सारा सुयश

सहज ही ख़ुटकास हो जाता है'॥४६॥ इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अङ्गको रातमें नींद नहीं आयी। उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त हो गया। वे आधी रातके समय बिछीनेसे उठे । इस समय वेनकी माता नींदमें बेसुध पड़ी थी। राजाने सबका मोह छोड़

दिया और उसी समय किसीको भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान् ऐश्वर्यसे भरे राजमहलसे निकलकर वनको चल दिये॥४७॥ महाराज विरक्त होकर घरसे निकल गये हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मन्त्री और सुहद्गण आदि अत्यन्त शोकाकुल होकर पृथ्वीपर उनकी खोज करने लगे । ठीक वैसे ही जैसे योगका यथार्थ रहस्य न जाननेवाले पुरुष अपने हृदयमें छिपे हुए भगवान्को बाहर खोजते हैं ॥४८॥ जब उन्हें

अपने स्वामीका कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगरमें लौट आये और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत् प्रणाम करके उन्होंने आँखोंमें आँस् परकर महाराजके न मिलनेका वृत्तान्त सनाया॥४९॥

# चौदहवाँ अध्याय

#### राजा वेनकी कथा

श्रीमैत्रयजी कहते हैं-वीखर विदुरजी! सभी लोकोंकी कुशल चाहनेवाले भृगु आदि मुनियंनि देखा कि अङ्गके चले जानेसे अब पृथ्वीको रक्षा करनेवाला कोई नहीं रह गया है, सब लोग पशुओंके समान उच्छ्रबूल होते जा रहे हैं ॥ १ ॥ तब उन्होंने माता सुनीश्राकी सम्मतिसे,

मन्त्रियोंके सहमत न होनेपर भी वेनको भूमण्डलके

राजपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ २ ॥ वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर-डाकुओंने सुना कि वही राजसिंहासनपर बैठा है, तब सर्पसे डरे हए चुहोंके समान वे सब तुरंत ही जहाँ-तहाँ छिप गये॥३॥ राज्यासन पानेपर वेन आठों लोकपालोंकी ऐश्वर्यकलाके कारण उत्पत्त हो गया और अभिपानवश अपनेको ही सबसे

बड़ा मानकर महापुरुषोंका अपमान करने लगा ॥ ४ ॥ वह ऐश्चर्यमदसे अंधा हो रथपर चढ़कर निरङ्क्षण गजराजके समान पृथ्वी और आकाशको कँपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा ॥ ५ ॥ 'कोई भी द्विजातिवर्णका पुरुष कभी किसी प्रकारका यज्ञ, दान और हक्तन न करें अपने राज्यमें यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म-कर्म बंद करवा दिये ॥ ६ ॥

दृष्ट वेनका ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि-मृनि एकव हुए और संसारपर सङ्कट आया समझकर करुणावश आपसमें कहने लगे ॥ ७ ॥ 'अहो ! जैसे दोनों और जलती हुई लकड़ीके बीचमें रहनेवाले चींटी आदि जीव महान् सङ्कटमें पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजाके और दूसरी ओर चोर-डाकुओंके अत्याचारसे महान् सङ्कटमें पड़ रही है॥८॥ हमने अराजकताके भयसे ही अयोग्य होनेपर भी वेनको राजा बनाया था; किन्तु अब उससे भी प्रजाको भय हो गया। ऐसी अवस्थामें प्रजाको किस प्रकार सुख-शान्ति मिल सकती है ? ॥ ९ ॥ सुनीधाकी कोखसे उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभावसे हो दुष्ट है। परन्तु साँपको दूध पिलानेके समान इसको पालना पालनेवालोंके लिये अनर्थका कारण हो गया॥ १०॥ हमने इसे प्रजाकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त किया था, यह आज उसीको नष्ट करनेपर तुला हुआ है। इतना सब होनेपर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिये; ऐसा करनेसे इसके किये हए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे॥ ११॥ हमने जान-युझकर दशचारी वेनको एजा बनाया था; किन्तु यदि समझानेपर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा, तो लोकके धिकारसे दग्ध हए इस दृष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर देंगे।' ऐसा विचार करके मृनिलोग वेनके पास गये और अपने क्रोधको छिपाकर उसे प्रिय वचनोंसे समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे॥ १२-१३॥

मुनियाँने कहा --- राजन् ! हम आपसे जो बात कहते हैं, उसपर ध्यान दीजिये । इससे आपकी आय्, श्री, बल और कीर्तिकी बृद्धि होगी ॥ १४ ॥ तात ! यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बृद्धिसे धर्मका आचरण करे, तो उसे स्वर्गादि शोकरहित लोकोंकी प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो, तब तो वही धर्म उसे

अनन्त मोक्षपदपर पहुँचा देता है।।१५।। इसलिये बीरवर ! प्रजाका कल्याणरूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिये। धर्मके नष्ट होनेसे राजा भी ऐसर्यसे च्युत हो जाता है।। १६।। जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदिसे अपनी प्रजाकी रक्षा करते हुए न्यायानुकृत कर लेता है, वह इस लोकमें और परलोकमें दोनों जगह सुख पाता है।। १७।। जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम-धर्मीका पालन करनेवाले पुरुष खधर्मपालनके द्वारा भगवान् यज्ञपुरुषको आराधना करते हैं, भहाभाग ! अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे भगवान् प्रसन्न रहते हैं; क्योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा सम्पूर्ण भूतोंके रक्षक हैं॥ १८-१९॥ भगवान् ब्रह्मादि जगदीश्रोंके भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होनेपर कोई भी वस्तु दर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इन्द्रादि लोकपालोंके सहित समस्त लोक उन्हें बड़े आदरसे पूजोपहार समर्पण करते हैं ॥ २० ॥ राजन् ! भगवान् श्रीहरि समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञोक नियन्ता है; व बेदन्नयीरूप, द्रव्यरूप और तपःस्वरूप है। इसलिये आपके जो देशवासी आपकी उन्नतिके लिये अनेक प्रकारके यहाँसे भगवानका क्जन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिये ॥ २१ ॥ जब आपके राज्यमें ब्राह्मणलोग यज्ञोंका अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पुजासे प्रसन्न होकर भगवानुके अंशस्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वोरवर ! आपको यज्ञादि धर्मानृष्टान बंद करके देवताओंका तिरस्कार नहीं करना चाहिये॥ २२॥ वेनने कहा — तुमलोग बड़े मूर्ख हो । खेद है, तुमने

अधर्ममें ही धर्मबुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देनेवाले मुझ साक्षात् पतिको छोड़कर किसी दूसरे जारपतिकी उपासना करते हो॥२३॥ जो लोग मुर्खतावश राजारूप परमेश्वरका अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोकमें ही ॥ २४ ॥ अरे ! जिसमें तुमलोगोंकी इतनी भक्ति है, वह यज्ञपुरुष है कौन ? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्तियाँ अपने विवाहित पतिसे प्रेम न करके किसी परपुरुषमें आसक्त हो जार्थ ॥ २५ ॥ विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, बायु, यम, सूर्य, मेच, कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अप्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे

वर और शाप देनेमें समर्थ देवता है, वे सब-के-सब राजाके शरीरमें रहते हैं; इसलिये राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंशमात्र है। २६-२७ ॥ इसलिये ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कमॉद्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझीको बलि समर्पण करो। मला, मेरे सिवा और कौन अप्रपूजाका अधिकारी हो सकता है॥ २८॥

धीमैत्रेयजी काहते हैं—इस प्रकार विपरीत बुद्धि होनेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य श्रीण हो चुका था, इसलिये मुनियोंके बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करनेपर भी उसने उनकी बातपर ध्यान न दिया ॥ २९ ॥ कल्याणरूप विदुरजी । अपनेको बड़ा बुद्धिमान् समझनेवाले बेनने जब उन मुनियोंका इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी माँगको व्यर्थ हुई देख वे उसपर अखन कृपित हो गये॥ ३०॥ 'मार डालो ! इस स्वभावसे ही दृष्ट पापीको मार डालो । यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनोंमें संसारको अवश्य भस्म कर डालेगा ॥ ३१ ॥ यह दुराचारी किसी प्रकार राजसिंहासनके योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लब्ब साक्षात् यज्ञपति श्रीविष्णुभगवान्की निन्दा करता है॥३२॥ अहो ! जिनकी कृपासे इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्रीहरिकी निन्दा अभागे वेनको छोड़कर और कौन कर सकता है' ? ॥ ३३ ॥

इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोधको प्रकट कर उन्होंने उसे मारनेका निश्चय कर लिया। वह तो भगवान्की निन्दा करनेके कारण पहले ही मर चुका था, इसलिये केवल हुद्वारोंसे ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया॥ ३४॥ जब मुनिगण अपने-अपने आश्रमोंको चले गये, तब इधर वेनकी शोकाकुला माता सुनीधा मन्त्रादिके बलसे तथा अन्य युक्तियोंसे अपने पुत्रके शककी रक्षा करने लगी॥ ३५॥

एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पश्चित्र जलमें स्नान कर अग्निहोत्रसे निवृत्त हो नदीके तीरपर बैठे हुए

फैलानेवाले बहुतसे उपदव होते देखकर वे आपसमें कहने लगे, 'आजकल पृथ्वीका कोई रक्षक नहीं है; इसलिये चोर-डाकुओंके कारण उसका कुछ अमञ्जल तो नहीं होनेवाला है ?' ॥ ३७ ॥ ऋषिलोग ऐसा विचार कर ही रहे ये कि उन्होंने सब दिशाओंमें धावा करनेवाले चोरों और डाकुओंके कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी॥ ३८॥ देखते ही वे समझ गये कि राजा वेनके मर जाने के कारण देशमें अराजकता फैल गयी है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर-डाकु बढ़ गये हैं; यह सारा उपद्रव लोगोंका धन लुटनेवाले तथा एक दूसरेके खुनके प्यासे लुटेरोंका ही है। अपने तेजसे अथवा तपोबलसे लोगोंको ऐसी कुप्रवृत्तिसे रोकनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा करनेमें हिसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण किया ॥ ३९-४० ॥ फिर सोचा कि 'ब्राह्मण यदि समदर्शी और शान्तस्वभाव भी हो तो भी दीनोंको उपेक्षा करनेसे उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फुटे हुए घडेमेंसे जल बह जाता है॥ ४१॥ फिर राजर्षि अङ्गका वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि इसमें अनेक अमोध-शक्ति और भगवत्परावण राजा हो चुके हैं ॥ ४२ ॥ ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजाकी जाँघको बड़े जोरसे मधा तो उसमेंसे एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ ४३ ॥ वह कौएके समान काला था; उसके सभी अङ्ग और खासकर भुजाएँ बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत

बड़े, टॉर्ग छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश

त्रविके-से रंगके थे॥ ४४॥ उसने बडी दोनता और

नम्रपावसे पूछा कि 'मैं क्या करूँ ?' तो ऋषियोंने

कहा—'निषीद (बैट आ)।' इसीसे वह 'निषाद'

कहलाया ॥ ४५ ॥ उसने जन्म लेते ही राजा वेनके भयद्भर

पापोंको अपने ऊपर ले लिया, इसीलिये उसके वंशधर

नैषाद भी हिंसा, लटपाट आदि पापकमोमि रत रहते हैं:

अतः वे गाँव और नगरमें न टिक कर वन और पर्वतीमें

ही निवास करते हैं ॥ ४६ ॥

**《大学的大大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学** 

हरिचर्चा कर रहे थे।। ३६॥ उन दिनों लोकोंमें आतङ्क

## पंद्रहवाँ अध्याय

#### महाराज पृथुका आखिर्घाव और राज्याधिषेक

श्रीपैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! इसके बाद बाह्मणोंने पुत्रहीन एजा बेनकी पुजाओंका मन्धन किया, तब उनसे एक स्ती-पुरुषका बोद्धा प्रकट हुआ॥१॥ ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान्का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले॥२॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ऋषियांने कहर—यह पुरुष भगवान् विष्णुकी विश्वपालिनी कलासे प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुषकी अनुपायिनी (कभी अलग न होनेवाली) शक्ति लक्ष्मीजीका अवतार है ॥ ३ ॥ इनमेंसे जो पुरुष है वह अपने सुपशका प्रथन—विस्तार करनेके कारण परम यशस्त्री 'पृथु' नामक सम्राट् होगा । राजाओं यही सबसे पहला होगा ॥ ४ ॥ यह सुन्दर दाँतोवाली एवं गुण और आभूषणोंको भी विभूषित करनेवाली सुन्दरी इन पृथुको ही अपना पति बनायेगी । इसका नाम अर्चि होगा ॥ ५ ॥ पृथुके रूपमें साक्षात् श्रीहरिके अंशने ही संसारकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और अर्चिक रूपमें, निरन्तर भगवान्की सेवामें रहनेवाली उनकी नित्य सहचरी श्रीलक्ष्मीजी ही प्रकट हुई है ॥ ६ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! उस समय ब्राह्मण लोग पृथुकी स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धवेंने गुणगान किया, सिद्धोंने पृष्पोंकी वर्षा की, अप्सराएँ नाचने लगीं ॥ ७ ॥ आकारामें शङ्क, तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे । समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने-अपने लोकोंसे वहाँ आये ॥ ८ ॥ जगदगुरु बह्माजी देवता और देवेश्वरोंके साथ पधारे । उन्होंने वेनकुमार पृथुके दाहिने हाथमें भगवान् विष्णुको हस्तरेखाएँ और चरणोंमें कमलका चिह्न देखकर उन्हें श्रीहरिका ही अंश समझा; क्योंकि जिसके हाथमें दूसरी रेखाओंसे विना कटा हुआ चक्रका चिह्न होता है, वह भगवान्का ही अंश होता है ॥ ९-१०॥

वेदवादी ब्राह्मणोंने महाराज पृथुके अभिषेकका आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटानेमें लग गये॥ ११॥ उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियोनि भी उन्हें तरह-तरहके उपहार भेंट किये ॥ १२ ॥ सुन्दर वस्त्र और आपूषणोंसे अलङ्कृत महाराज पृथुका विधिवत् राज्याभिषेक हुआ । उस समय अनेकों अलङ्कारोसे सजी हुई महारानी अर्चिक साथ वे दूसरे अग्निदेवके सदृश जान पड़ते थे ॥ १३ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वीर विदुर्जा । उन्हें कुबेरने बड़ा ही सुन्दर सोनेका सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रमाके समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जलकी फुहियाँ इस्ती रहती थीं ॥ १४ ॥ वायुने दो चैवर, धर्मने कीर्तिमयी माला, इन्द्रने मनोहर मुक्ट, यमने दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्माने वेदमय कवचं, सरस्वतीने सन्दर हार, विष्णुभगवान्ने सुदर्शनचक्र, विष्णुप्रिया लक्ष्मीजीने अविचल सम्पत्ति, रुद्रने दस चन्द्राकार चिह्नोंसे युक्त कोषवाली तलवार, अम्बिकाजीने सौ चन्द्राकार चिहाँवाली ढाल, चन्द्रमाने अपृतमय अश्व, त्वष्टा (विश्वकर्मा) ने सुन्दर रघ, अग्निने बकरे और गौके सीगोंका बना हुआ सुदुद धनुष, सूर्यने तेजोमय बाण, पृथ्वीने चरणस्पर्श-मात्रसे अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देनेवाली योगमयी पादुकाएँ, आकाशके अभिमानी द्यौदेवताने नित्य नृतन पुर्योकी माला, आकाशिकहारी सिद्ध-गन्धवीदिने नाचने-गाने, बजाने और अन्तर्धान हो जानेकी शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोध आशीर्वाद, समृद्रने अपनेसे उत्पन्न हुआ शङ्ख, तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियोंने उनके रथके लिये बेरोक-टोक मार्ग उपहारमें दिये। इसके पश्चात् सृत, मागच और वन्दीजन उनकी स्तृति करनेके लिये उपस्थित हुए॥ १५-२०॥ तब उन स्तृति करनेवालोका अभिप्राय समझकर चेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथ्ने हैंसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा ॥ २१ ॥

पृष्ठुने कहा—सौम्य सूत, मागध और वन्दीजन ! अभी तो लोकमें मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ। फिर तुम किन गुणोंको लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषयमें तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये। इसल्प्रिये मुझसे भित्र किसी औरकी स्तुति करो॥ २२॥ मृद्धावियो ! कालान्तरमें जब मेरे अप्रकट गण प्रकट हो जायै, तब भरपेट अपनी मधुर वाणीसे मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणानुवादके रहते हुए तुच्छ मनुष्योंकी स्तृति नहीं किया करते ॥ २३ ॥ महान् गुणोंको घारण करनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है, जो उनके न छनेपर भी केवल सम्भावनामात्रसे स्तृति करनेवालोद्वारा अपनी स्तृति करायेगा ? यदि यह विद्याप्यास करता तो इसमें अमुक-अमुक गुण हो जाते—इस प्रकारकी स्तुतिसे तो मनुष्यकी वञ्चना की जाती है। वह

मन्दमति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं॥२४॥ जिस प्रकार लजाशील उदार पुरुष अपने किसी निन्दित पराक्रमकी चर्चा होनी ब्रंध समझते हैं, उसी प्रकार लोकविख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुतिको भी निन्दित मानते हैं ॥ २५ ॥ सुतगण ! अभी हम अपने श्रेष्ट कर्मोंके द्वारा लोकमें अप्रसिद्ध ही हैं; हमने अबतक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगोंसे बच्चोंके समान अपनी कीर्तिका किस प्रकार गान करावें ?॥ २६ ॥

## सोलहवाँ अध्याय

### वन्दीजनद्वारा महाराज पृथुकी स्तुति

श्रीमैन्नेयजी कहते हैं---भहाराज पृथुने जब इस प्रकार कहा, तब उनके बचनाभृतका आस्वादन करके सूत आदि गायकलोग बड़े प्रसन्न हुए । फिर वे मुनियोंकी प्ररेणासे उनकी इस प्रकार स्तृति करने लगे ॥ १ ॥ 'आप साक्षात् देवप्रवर श्रीनारायण हो हैं जो अपनी मायासे अवतीर्ण हुए हैं; हम आपकी महिमाका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेनके मृतक शरीरसे लिया है, किन्तु आपके पौरुषोंका वर्णन करनेमें साक्षात् ब्रह्मादिकी बुद्धि भी चकरा जाती है॥२॥ तथापि आपके कथामृतके आस्वादनमें आदर-बृद्धि रखकर मुनियोंके उपदेशके अनुसार उन्होंकी प्रेरणासे हम आपके परम प्रशंसनीय कमौंका कुछ विस्तार करना चाहते हैं, आप साक्षात श्रीहरिके कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है ॥ ३ ॥

'ये धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज पृथ् लोकको धर्ममें प्रवृत्त करके धर्ममर्यादाकी रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियोंको दण्ड देंगे॥४॥ ये अकेले ही समय-समयपर प्रजाके पालन, पोषण और अनुरक्षन आदि कार्यके अनुसार अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न लोकपालोकी मूर्तिको धारण करेंगे तथा यञ्च आदिके प्रचारद्वारा स्वर्गलोक और बृष्टिकी व्यवस्थाद्वारा

भूलोक—दोनोंका हो हित साधन करेंगे॥ ५॥ ये सुर्यंके समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता आठ महीने तपते रहकर जल खोंचते हैं और वर्षा ऋत्में उसे उँडेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदिके द्वारा कभी धन-सञ्जय करेंगे और कभी उसका प्रजाके हितके लिये व्यय कर डालेंगे॥ ६॥ ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये पृथ्वीके समान उसके इस अनुचित व्यवहारको सदा सहन करेंगे ॥ ७ ॥ कभी वर्षा न होगी और प्रजाके प्राण सङ्घटमें पढ़ जायँगे, तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्रकी भाँति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे॥८॥ ये अपने अपृतमय मुखचन्द्रकी मनोहर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे सम्पर्ण लोकोंको आनन्दमस्य कर देंगे॥ ९॥ इनकी गतिको कोई समझ न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें सम्पन्न करनेका ढंग भी बहुत गम्भीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनन्त माहात्म्य और गुणोंके एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार ननस्वी पृथ् साक्षात् वरुणके ही समान होंगे॥ १०॥

'महाराज पृथु वेनरूप अर्राणके मन्थनसे प्रकट हए

अग्निके समान हैं। शत्रुओंके लिये ये अत्यन्त दुर्धर्व और द्ःसह होंगे। ये उनके समीप रहनेपर भी, सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेवाले-से होंगे। शब्

कभी इन्हें हरा न सकेंगे॥ ११॥ जिस प्रकार प्राणियोंकि भीतर रहनेवाला प्राणरूप सुत्रात्मा शरीरके भीतर-बाहरके समस्त व्यापारोंको देखते रहनेपर भी उदासीन रहता है,

उसी प्रकार ये गुप्तचरीके द्वारा प्राणियोंके गुप्त और प्रकट

सभी प्रकारके व्यापार देखते हुए भी अपनी निन्दा और

स्तुनि आदिके प्रति उदासीनवत् रहेंगे॥१२॥ ये धर्ममार्गमे स्थित स्टूकर अपने शत्रके पत्रको भी,

दण्डनीय न होनेपर, कोई दण्ड न टेंगे और दण्डनीय होनेपर तो अपने पुत्रको भी दण्ड देंगे॥ १३॥ भगवान सुर्य मानसोत्तर पर्वततक जितने प्रदेशको अपनी किरणॉसे प्रकाशित करते हैं, उस सम्पूर्ण क्षेत्रमें इनका निष्कण्टक

राज्य रहेगा ॥ १४ ॥ ये अपने कार्योंसे सब लोकोंको सख पहुँचावेंगे--- उनका रज़न करेंगे; इससे उन मनोरञ्जनात्मक व्यापारीके कारण प्रजा इन्हें 'राजा' कहेगी॥ १५॥ ये बड़े दुढ्सङ्कल्प, सत्यप्रतिज्ञ,

ब्राह्मणभक्त, वृद्धोंकी सेवा करनेवाले, शरणागतवत्सल, सब प्राणियोंको मान देनेवाले और दीनोंपर दया करनेवाले होंगे ॥ १६ ॥ ये परस्रोमें माताके समान भक्ति रखेंगे, फ्लोको अपने आधे अङ्गके समान मानेगे, प्रजापर

होंगे॥ १७॥ दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीरको । ये सहदेकि आनन्दको बढ़ावेंगे । ये सर्वदा वैराग्यवान् पुरुषोसे विशेष प्रेम करेंगे और दृष्टोंको

पिताके समान प्रेम रखेंगे और बहुस्वादियोंके सेवक

दण्डपाणि थमराजके समान सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहेंगे ॥ १८ ॥ ंतीनों गुणेकि अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात्

श्रीनारायणने ही इनके रूपमें अपने अंशसे अवतार लिया है, जिनमें पण्डितलोग अविद्यावश प्रतीत होनेवाले इस

समस्त पुमण्डलकी रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथपर चढ़कर धनुष हाथमें लिये सूर्यके समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे।। २०॥ उस समय जहाँ-तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेटें समर्पण करेंगे, उनकी

स्तियाँ इनका गुणगान करेगी और इन आदिराजको साक्षात् श्रीहरि ही समझेगी॥२१॥ ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजाके जीवननिर्वाहके

नानात्वको मिथ्या ही समझते हैं ॥ १९ ॥ ये अद्वितीय वीर

और एकच्छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचलपर्यन्त

गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्रके समान अपने धनुषके कोनोंसे बातों-की-बातमें पर्वतोंको तोड़-फोड़कर पृथ्वीको समजल कर देंगे॥२२॥

समय ये जंगलमें पूँछ उठाकर विचरते हुए सिंहके समान अपने 'आजगव' धनुषका टंकार करते हुए भूमण्डलमें विचरेंगे, उस समय सभी दृष्टजन इधर-उधर छिप जायेंगे॥ २३॥ ये सरस्वतीके उदगमस्थानपर सी अश्वमेधयज्ञ करेंगे। तब अन्तिम यज्ञानृष्ठानके समय इन्द्र

रणभूमिमें कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस

बगीचेमें इनकी एक बार भगवान सनत्क्रमारसे भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञानको प्राप्त करेंगे, जिससे परब्रहाकी प्राप्ति होती है॥२५॥ इस प्रकार जब इनके जनताके सामने आ जायंगे.

परमपराक्रमी महाराज जहाँ-तहाँ अपने चरित्रकी

ही चर्चा स्तेंगे॥२६॥ इनकी आञ्चका विरोध

कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओंको

इनके घोड़ेको हरकर ले जायँगे॥ २४॥ अपने महलके

जीतकर और अपने तेजसे प्रजाके क्लेशरूप कटिको निकालकर सम्पूर्ण भूमण्डलके शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभावका वर्णन करेंगे' ॥ २७ ॥

### सत्रहवाँ अध्याय

### महाराज पृथुका पृथ्वीयर कुपित होना और पृथ्वीके द्वारा उनकी सुति करना

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—इस प्रकार जब वन्दीजनने महाराज पृथुके गुण और कर्मोंका बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया॥१॥ उन्होंने ब्राह्मणादि चारों चणों, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न-भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आश्रानुवर्तियोंका भी सत्कार किया॥२॥

·

विदुरजीने पूछा—बहान्! पृथ्वी तो अनेक रूप घारण कर सकती है, उसने गौका रूप ही क्यों घारण किया ? और जब महाराज पृथ्वे उसे दुहा, तब बछड़ा कीन बना ? और दुहनेका पात्र क्या हुआ ? ॥ ३ ॥ पृथ्वी-देवी तो पहले स्वभावसे ही ऊँची-नीची थी। उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इन्द्र उनके यज्ञसम्बन्धी घोड़ेको क्यों हर ले गये ? ॥ ४ ॥ ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान् सनत्कुमारजीसे ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके बे राजींबें किस गतिको प्राप्त हुए ? ॥ ५ ॥ पृथुरूपसे सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने ही अवतार ग्रहण किया था; अतः पृण्यकीर्ति श्रीहरिके उस पृथु-अवतारसे सम्बन्ध रखनेवाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिये। मैं आपका और श्रीकृष्णचन्द्रका बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ ॥ ६-७ ॥

श्रीसूतजी कहते हैं—जब बिदुरजीने भगवान् वासुदेवकी कथा कहनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्रीमैत्रवजी प्रसन्नचित्तसे उनकी प्रशंसा करते हए कहने लगे॥८॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुर्जी ! ब्राह्मणीने महाराज पृथुका राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजाका रक्षक उद्योचित किया । इन दिनों पृथ्वी अलहीन हो गयी थी, इसिलये भूखके कारण प्रजाजनोंके शरीर सूखकर काँटे हो गये थे । उन्होंने अपने स्वामी पृथुके पास आकर कहा ॥ ९ ॥ 'राजन् ! जिस प्रकार कोटरमें सुलगती हुई आगसे पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण ज्यालासे जले जा रहे हैं । आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाये गये हैं, इसिलये हम आपकी शरणमें आये हैं॥ १०॥ आप समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले हैं, आप ही हमारी जीविकाके भी स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर! आप हम शुधापीड़ितोंको शीघ ही अब्र देनेका प्रबन्ध कीजिये; ऐसा न हो कि अब्र मिलनेसे पहले ही हमारा अन्त हो जाय'॥ ११॥

文字典表字字典文字典文字典文字编文字编文字编文字编文字编文字编文字编文字

श्रीपैत्रेयजी कहते हैं—कुरुवर! प्रजाका करणक्रन्दन सुनकर महाराज पृथु बहुत देरतक विचार करते रहे। अन्तमें उन्हें अग्राभावका कारण मालूम हो गया॥ १२॥ 'पृथ्वीने स्वयं ही अन्न एवं औषधादिको अपने भीतर छिपा लिया है' अपनी बुद्धिसे इस बातका निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुरविनाशक भगवान् शङ्करके समान अत्यन्त क्रोधित होकर पृथ्वीको लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया॥ १३॥ उन्हें शस्त उठाये देख पृथ्वी काँप उठी और जिस प्रकार व्याधके पीद्य करनेपर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह इस्कर मौना रूप धारण करके भागने लगी॥ १४॥

यह देखकर महाराज पृथुकी आँखें कोघसे लाल हो गर्यो । वे जहाँ-जहाँ पृथ्वी गर्या, वहाँ-वहाँ धनुषपर वाण चढाये उसके पीछे लगे रहे॥ १५॥ दिशा, विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अत्तरिक्षमें जहाँ-जहाँ भी वह दौडकर जाती, वहीं उसे महाराज पृथ् हथियार उठाये अपने पीछे दिखायी देते॥१६॥ जिस प्रकार मन्ष्यको मृत्युसे कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकीमें वेनपुत्र पृथ्से बचानेवाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यन्त भयभीत होकर दुःखित चित्तसे पीछेकी ओर लौटी।। १७॥ और महाभाग पृथुजीसे कहने लगी—'धर्मके तत्त्वको जाननेवाले शरणागतवत्सल राजन ! आप तो सभी प्राणियोंकी रक्षा करनेमें तहरर है. आप मेरी भी रक्षा कीजिये॥ १८॥ मै अत्यन्त दीन और निरपराध हैं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं ? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं; फिर मुझ स्त्रीका वध आप कैसे कर सकेंगे ? ॥ १९ ॥ खियाँ कोई अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं उठाते; फिर

आप जैसे करुणामय और दीनवत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं ? ॥ २० ॥ मैं तो एक सुदृढ़ नौकाके समान हैं, सारा जगत् मेरे ही आधारपर स्थित हैं। मुझे तोड़कर आए अपनेको और अपनी प्रजाको जलके ऊपर कैसे रखेंगे ?'॥ २१ ॥

महाराज पृथुने कहा—पृथ्वी ! तू मेरी आज्ञका उल्लङ्कन करनेवाली है। तु यज्ञमें देवतारूपसे भाग तो लेती है, किन्तु उसके बदलेमें हमें अन्न नहीं देती; इसलिये आज मैं तुझे मार डालुंगा ॥ २२ ॥ तु जो प्रतिदिन हरी-हरी घास छ। जाती है और अपने धनका दुध नहीं देती — ऐसी दृष्टता करनेपर तुझे दण्ड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता ॥ २३ ॥ तु नासमझ है, तुने पूर्वकालमें ऋषाजीके उत्पन्न किये हुए अन्नादिके बीजोंको अपनेमें लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवा न करके उन्हें अपने गर्भसे निकालती नहीं ॥ २४ ॥ अब मैं अपने बाणोंसे तुझे छित्र-भिन्न कर तेरे मेदेसे इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनीका करुण-क्रन्दन शान्त करूँगाः॥ २५॥ जो दृष्ट अपना ही पोषण करनेवाला तथा अन्य प्राणियोंके प्रति निर्देय हो-वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो-उसका मारना राजाओंके लिये न मारनेके ही समान है ॥ २६ ॥ तु बड़ी गर्वीली और मदोन्पता है; इस समय मायासे ही यह पौका रूप बनाये हुए है। मैं वाणोंसे तेरे टुकड़े-टुकड़े करके अपने योगबलसे प्रजाको धारण करूँगा ॥ २७ ॥

इस समय महाराज पृथु कालको भाँति क्रोधमयी मूर्ति घारण किये हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर घरती काँपने लगी और उसने अत्यन्त विनीतभावसे हाथ जोडकर कहा॥ २८॥

पृथ्वीने कहा---आप साकात् परमपुरुष है तथा अपनी मायासे अनेक प्रकारके शरीर धारणकर गुणमय जान पहते हैं: वास्तवमें आत्मानभवके द्वारा आप अधिभृत, अध्यात्म और अधिदैवसम्बन्धी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए सग-द्वेषादिसे सर्वाचा रहित है। मैं आपको बार-बार नमस्कार करती है।। २९।। आप सम्पूर्ण जगत्के विधाता हैं; आपने ही यह

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवोंका आश्रय बनाया है। आप सर्वधा स्वतन्त्र हैं। प्रभो ! जब आप ही अख-शस्त्र लेकर मुझे मारनेको तैयार हो गये, तब मैं और किसकी शरणमें जाऊँ ? ॥ ३० ॥ करपके आरम्भमें आपने अपने आश्रित रहनेवाली अनिर्वचनीया मायासे ही इस चराचर जगतुकी रचना की थी और उस मायाके ही द्वारा आप इसका पालन करनेके लिये तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण है; फिर भी मुझ गोरूपधारिणीको किस प्रकार मारना चाहते हैं ? ॥ ३१ ॥ आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पडते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्माको रचकर उनसे विश्वकी रचना करायी है। आप साक्षात् सर्वेश्वर है, आपकी लीलाओंको अजितेन्द्रिय लोग कैसे जान सकते हैं ? उनकी बृद्धि तो आपकी दुर्जय मायासे विक्षिप्त हो रही है।। ३२॥ आप ही पञ्चभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठात देवता, बृद्धि और अहङ्काररूप अपनी शक्तियोकि द्वारा क्रमशः जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भित्र-भित्र कार्येकि लिये समय-समयपर आपकी शक्तियोंका आविर्भाव-तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात् परमपुरुष और जगद्विधाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥ ३३ ॥ अजन्मा प्रापो ! आप ही अपने रचे हुए भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप जगतुकी स्थितिके लिये आदिवसहरूप होकर मुझे रसातलसे जलके बाहर लाये थे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने 'घराघर'नाम पाया था; आज वही आप वीरमूर्तिसे जलके ऊपर नौकाके समान स्थित मेरे ही आश्रय रहनेवाली प्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पैने-पैने वाण चढ़ाकर दूध न देनेके अपराधमें मुझे मारना चाहते है।। ३५॥ इस त्रिगुणात्मक सृष्टिकी रचना करनेवाली आपकी मायासे मेरे जैसे साधारण जीवकि चित्त मोहयस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके पक्तोंकी लीलाओंका भी आशय नहीं समझ सकते. फिर आपकी किसी क्रियाका उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इन्द्रिय संयमादिके द्वारा वीरोचित यज्ञका विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तोंको भी

नमस्कार है ॥ ३६ ॥

## अठारहवाँ अध्याय

#### प्रश्वी-दोहन

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदरजी! इस समय महाराज पृष्के होठ क्रोधसे काँप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तृति कर पृथ्वीने अपने हृदयको विचारपूर्वक समाहित किया और डरते-डरते उनसे कहा॥१॥ 'प्रभो ! आप अपना क्रोध शात्त कोजिये और मैं जो प्रार्थना करती हूँ , उसे ध्यान देकर सुनिये । बुद्धिमान् पुरुष भ्रमरके समान सभी जगहसे सार प्रहण कर लेते हैं ॥ २ ॥ तत्वदर्शी मुनियोंने इस लोक और परलोकमें मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुतसे उपाय निकाले और काममें लिये हैं॥ ३॥ उन प्राचीन ऋषियोंके बताये हुए उपायोंका इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भलीभाँति आचरण करता है, वह सुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है ॥ ४ ॥ परन्तु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन:कल्पित उपायाँका आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार निष्फल होते रहते हैं ॥ ५ ॥ राजन् ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिन भारा आदिको उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम-नियमादि व्रतोंका पालन न करनेवाले दुराचारीलोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं॥६॥ लोकतक्षक ! आप राजा लोगोने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया; इसलिये सब लोग चोरोंके समान हो गये हैं। इसीसे यज्ञके लिये ओवधियोंको मैंने अपनेमें हिल्प लिया॥७॥ अब अधिक समय हो जानेसे अवश्य ही वे धान्य मेरे उदरमें जीर्ण हो गये हैं; आप उन्हें पूर्वाचार्योंके बतलाये हए उपायसे निकाल लीजिये ॥ ८ ॥ लोकपालक बीर ! यदि आपको समस्त प्राणियोंके अभीष्ट एवं बलकी बृद्धि करनेवाले अन्नकी आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य यछड़ा, दोहनपात्र और दहनेवालेको व्यवस्था कीजिये; मैं उस बछड़ेके स्रेहसे पिन्हाकर दुधके रूपमें आपको सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे दूँगी ॥ ९-१० ॥ राजन् ! एक बात और है; आपको पुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षाऋतु वीत जानेपर भी मेरे ऊपर इन्द्रका बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे—मेरे भीतरकी आईता सुखने न पावे। यह आपके लिये बहुत मङ्गलकारक होगा' ॥ ११ ॥

पृथ्वीके कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर, महाराज पृथ्ने स्वायम्भव मनुको बछडा बना अपने हाथमें ही समस्त धान्योंको दुह लिया॥१२॥ पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहरी सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथ्जीके द्वारा वशमें की हुई वस्त्रयसे अपनी-अपनी अभीष्ट वस्तुएँ दृह सी ॥ १३ ॥ ऋषियोंने कृहस्पतिजीको बछड़ा बनाकर इन्द्रिय (वाणी, मन और श्रोत्र) रूप पात्रमें पृथ्वीदेवीसे वेदरूप पवित्र दूध दुत्त ॥ १४ ॥ देवताओंने इन्द्रको बछड़ेके रूपमें कल्पना कर सुवर्णमय पात्रमे अमृत, वीर्य (मनोबल), ओज (इन्द्रियबल) और शारीरिक बलरूप दूध दुहा॥ १५॥ दैत्य और दानवॉन अस्रश्रेष्ठ प्रह्लादजोको वत्स बनाकर लोहेके पात्रमें मदिश और आसव (ताडी आदि) रूप दृध दहा ॥ १६ ॥ गन्धर्व और अपसाओने विश्वावसुको बरुडा बनाकर कमलरूप पात्रमें संगीतमाधुर्व और सौन्दर्वरूप द्ध दहा ॥ १७ ॥ श्राद्धके अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने अर्थमा नामके पित्रीश्वरको वत्स बनाया तथा मिट्टीके कच्चे पात्रमें श्रद्धापूर्वक कव्य (पितरॉको अर्पित किया जनिवाला अत्र) रूप दूध दुहा॥१८॥ कपिलदेवजीको बल्हा बनाकर आकाशरूप पात्रमें सिद्धोंने अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याधरीन आकाशगमन आदि विद्याओंको दृहा ॥ १९ ॥ किम्पुरुषादि अन्य मायावियाँन मयदानवको बछहा बनाया तथा अन्तर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि सङ्ख्यमयी मायाओंको दग्धरूपसे दहा॥ २०॥

इसी प्रकार यक्ष-राक्षस तथा भूत-पिशाचादि मांसाहारियोंने भृतनाथ रुद्रको बछडा बनाकर कपालरूप पात्रमें रुचिरासवरूप दूध दुहा ॥ २१ ॥ बिना फनवाले साँप, फनवाले साँप, नाग और बिच्छु आदि विवैले जन्तुओंने तक्षकको बछड़ा बनाकर मुखरूप पात्रमें विषरूप दूध दुहा ॥ २२ ॥ पशुओंने भगवान् रुद्रके वाहन बैलको क्त्स बनाकर बनरूप पात्रमें तुणरूप दुध दुहा। बड़ी-बड़ी दाढ़ोंबाले मांसमक्षी जीवीन सिंहरूप बछड़ेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें कच्चा मांसरूप दुध दुहा तथा

गरुड़जीको वत्स बनाकर पश्चियनि कोट-पतद्वादि चर और फलादि अचर पदार्थींको दुग्धरूपसे दृहा॥ २३-२४॥ वृक्षांने बटको बत्स बनाकर अनेक प्रकारका रसरूप दुध दुहा और पर्वतोंने हिमालयरूप बछड़ेके द्वारा अपने शिखररूप पात्रोमें अनेक प्रकारकी धातुओंको दुहा ॥ २५ ॥ पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली है और इस समय वह पृथुजीके अधीन थी। अत: उससे सभीने अपनी-अपनी जातिके मुखियाको बछडा बनाकर अलग-अलग पात्रोंमें भित्र-भित्र प्रकारके पदार्थीको दुधके रूपमें दुह लिया ॥ २६ ॥

कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न-मोजियोने भिन्न-भिन्न दोहन-पात्र और वत्सेकि द्वारा अपने-अपने विभिन्न अञ्चरूप दूच पृथ्वीसे दुहे ॥ २७ ॥ इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकामदुहा

पृथ्विक प्रति उनका पुत्रीके समान खेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्याके रूपमें खीकार कर लिया ॥ २८ ॥ फिर राजाधिराज पृथुने अपने धनुषक्री नोकसे पर्वतोको फोड़कर इस सारे भूमण्डलको प्रायः समतल कर दिया॥ २९॥ वे पिताके समान अपनी प्रजाके पालन-पोषणकी व्यवस्थामें लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमिमें प्रजावर्गके लिये जहाँ-तहाँ यथायोग्य निवासस्थानोंका विभाग किया॥ ३०॥ अनेकों गाँव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरॉकी खस्ती, पश्ओंके रहनेके स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानोंके गाँव और पहाडोंकी तलहटीके गाँव बसाये ॥ ३१ ॥ महाराज पृथ्यसे पहले इस पृथ्वीतलपर प्र-प्रामादिका विभाग नहीं था; सब लोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार बेखटके जहाँ-तहाँ बस जाते थे ॥ ३२ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

### महाराज पृथुके सौ अञ्चमेध यज्ञ

श्रीमैश्रेयकी कहते हैं--विदुरजी ! महाराज मनुके ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथ्ने सौ अश्वमेध-यज्ञोंकी दीक्षा ली॥ १ ॥ यह देखकर भगवान् इन्द्रको विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथुके कर्म मेरे कर्मोंकी अपेक्षा भी बढ़ जायँगे। इसलिये वे उनके यज्ञमहोत्सवको सहन न कर सके॥२॥ महाराज पृथुके यक्षमें सबके अन्तरात्या सर्वलोकपुज्य जगदीश्वर भगवान् इरिने यज्ञेश्वररूपसे साक्षात् दर्शन दिया था ॥ ३ ॥ उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने अनुचरोंके सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गन्धर्व, मृति और अपसराएँ प्रभुको कीर्ति मा रहे थे ॥ ४ ॥ सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनन्द-नन्दादि भगवानुके प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवानुकी सेवाके लिये उत्सुक रहते हैं--वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे॥ ५-६॥ भारत ! उस यज्ञमें यज्ञसामग्रियोंको देनेवाली भूमिने कामधेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओंको पूर्ण किया था॥७॥ नदियाँ दाख और ईख आदि

सब प्रकारके रसोंको बहा लाती थीं तथा जिनसे मध् चुता रहता था---ऐसे बड़े-बड़े वृक्ष दुध, दही, अन्न और घृत आदि तरह-तरहकी सामग्रियाँ समर्पण करते थे॥८॥ समुद्र बहुत-सी रत्नराशियाँ, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेहा-चार प्रकारके अन्न तथा लोकपालीके सहित सम्पूर्ण लोक तरह-तरहके उपहार उन्हें समर्पण करते थे॥ शा

महाराज पथ तो एकमात्र श्रीहरिको ही अपना प्रभ मानते थे। उनकी कृपासे उस यज्ञानृष्टानमें उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ । किन्तु यह बात देवराज इन्द्रको सहन न हुई और उन्होंने उसमें क्षिप्त डालनेकी भी चेष्टा की ॥ १० ॥ जिस समय महाराज पृथु अन्तिम यज्ञद्वारा भगवान् यञ्चपतिको आराधना कर रहे थे, इन्द्रने ईर्घ्यावश गुप्तरूपसे उनके यज्ञका घोड़ा हर लिया॥ ११॥ इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कवचरूपसे पाखण्डवेष धारण कर लिया था, जो अधर्ममें धर्मका भ्रम उत्पन्न करनेवाला है-जिसका आश्रय लेकर पापी परुष भी धर्मात्मा-सा जान पडता है। इस सेषमें वे घोडेको लिये बडी

शीघतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे कि उतपर भगवान् अितकी दृष्टि पड़ गयी। उनके कहनेसे महाराज पृथुका महारथीं पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोधसे बोला, 'अरे खड़ा रहे! खड़ा रहे'। १२-१३॥ इन्द्र सिरपर जटाजूट और शरीरमें भस्म धारण किये हुए थे। उनका ऐसा केव देखकर पृथुकुमारने उन्हें मूर्तिमान् धर्म समझा, इसलिये उतपर बाण नहीं छोड़ा॥ १४॥ जब वह इन्द्रपर वार किये बिना ही लौट आया, तब महर्षि अितने पुनः उसे इन्द्रको मारनेके लिये आज्ञा दी—'बत्स! इस देबताधम इन्द्रने तुम्हारे यज्ञमें विद्य डाला है, तम इसे मार डालों'॥ १५॥

अति पुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर पृथुकुमार क्रोधमें पर गया। इन्द्र बड़ी तेजीसे आकाशमें जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जैसे रावणके पीछे जटायु॥ १६॥ स्वर्गपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये और वह वीर अपना यज्ञपशु लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट आया॥ १७॥ शिकशाली विदुरजी! उसके इस अन्द्रत पराक्रमको देखकर महर्षियोंने उसका नाम विजिताश्व रखा॥ १८॥

यज्ञपशुको चयाल और यूपमें \* बाँध दिया गया था। शक्तिशाली इन्द्रने घोर अन्धकार फैला दिया और उसोमें छिपकर वे फिर उस घोड़ेको उसकी सोनेकी जंजीर समेत ले गये। १९॥ अत्रि मुनिने फिर उन्हें आकाशमें तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाल और खट्वाङ्ग देखकर पृथुपुत्रने उनके मार्गमें कोई बाधा न डाली॥ २०॥ तब अत्रिने राजकुमारको फिर उकसाया और उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये॥ २१॥ बीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट आया।

तबसे इन्द्रके उस निन्दित वेषको मन्द्रबृद्धि प्रुवेनि

ग्रहण कर लिया॥ २२॥ इन्द्रने अश्वहरणकी इच्छासे

जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड होनेके कारण

त्यागा था, उन 'नगन', 'रक्ताम्बर' तथा 'कापालिक' आदि पाखण्डपूर्ण आचारोमें मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है; क्योंकि ये नास्तिकमत देखनेमें सुन्दर हैं और बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका समर्थन करते हैं। वास्तवमें ये उपधर्ममात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। २४-२५॥

पाखण्ड कहलाये। यहाँ 'खण्ड' शब्द चिद्धका वाचक

है ॥ २३ ॥ इस प्रकार पृथके यज्ञका विष्यंस करनेके लिये

यज्ञपश्को सुराते समय इन्द्रने जिन्हें कई बार प्रहण करके

इन्द्रकी इस कुन्चालका पता लगनेपर परम पराक्रमी महाराज पृथुको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया॥ २६॥ उस समय क्रोधावेशके कारण उनकी और देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजोंने देखा कि असहा पराक्रमी महाराज पृथु इन्द्रका वध करनेको तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, 'राजन्! आप तो बड़े बुद्धिमान् हैं. यहदीशा ले लेनेपर शास्त्रविहत यहापशुको छोड़कर और किसीका वध करना उचित नहीं है॥ २७॥ इस यहाकार्यमें विद्य डालनेवाला आपका शत्रु इन्द्र तो आपके सुयशसे ही ईव्यांवश निसीज हो रहा है। हम अमोध आवाहन-मन्त्रोंद्वारा उसे यहाँ बुला लेते हैं और बलात्कारसे अग्निमें हवन किये देते हैं॥ २८॥

याजकोने क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया। वे खुवाहारा आहुति डालना हो चाहते थे कि ब्रह्माजीने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया॥ २९॥ वे बोले, 'याजको! तुम्हें इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यञ्चसंज्ञक इन्द्र तो भगवान्की ही मूर्ति है। तुम यञ्चारा जिन देवताओंकी आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अङ्ग हैं और उसे तुम यञ्चहारा मारना चाहते हो॥ ३०॥ पृथुके इस यज्ञानुष्टानमें विद्य डालनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड फैलाया है, यह धर्मका उच्छेदन करनेवाला है। इस बातपर तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक विरोध मत करो; महाँ तो वह और भी पाखण्ड मार्गीका प्रचार

विदुरजी ! यजमानसे इस प्रकार सलाह करके उसके

<sup>\*</sup> यज्ञपण्डपमें यज्ञपशुको बौधनेके लिये जो सांभा होता है, उसे 'यूप' कहते हैं और यूपके आगे रखे हुए बलयाकार काहको 'बयाल' कहते हैं।

करेगा॥३१॥ अच्छा, परमयशस्त्री महाराज पृथुके निन्यानवे ही यज्ञ रहने दो।' फिर राजर्थि पृथुसे कहा, 'राजन् ! आप तो मोक्षधर्मके जाननेवाले हैं; अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानौंको आवश्यकता नहीं है ॥ ३२ ॥ आपका महल हो ! आप और इन्द्र—दोनों ही पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीहरिके शरीर हैं; इसलिये अपने ही स्वरूपभूत इन्द्रके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ आपका यह यज्ञ निर्विष्ट समाप्त नहीं हआ-इसके लिये आप चिन्ता न करें ! हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिये। देखिये, जो मन्ध्य विधाताके बिगाड़े हुए कामको बनानेका विचार करता है, उसका पन अत्यन्त क्रोधमें भरकर भयङ्कर मोहमें फैंस जाता है ॥ ३४ ॥ बस, इस यज्ञको बंद क्वीजिये । इसीके कारण इन्द्रके चलाये हुए पाखण्डीसे धर्मका नाश हो रहा है; क्योंकि देवताओंमें बड़ा दुराग्रह होता है।। ३५॥ जरा देखिये तो, जो इन्द्र घोड़ेको प्राक्त आपके यज्ञमें विज्ञ डाल रहा था, उसीके रचे हुए इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर सारी जनता खिंचती चली जा रही है।।३६॥ आप साक्षात् विष्णुके अंश हैं। वेनके दराचारसे धर्म लुप्त हो

रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके लिये ही आपने उसके शरीरसे अवतार लिया है॥ ३७॥ अतः प्रजापालक पृथुजी ! अपने इस अवतारका उद्देश्य विचारकर आप भृगु आदि विश्वरचिता भुनीश्वरोंका सङ्कल्प पूर्ण कोजिये। यह प्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इन्द्रकी माया अधर्मकी जननी है। आप नष्ट कर डालिये'॥ ३८॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-लोकगुरु भगवान् ब्रह्माजीके इस प्रकार समझानेपर प्रवल पराक्रमी महाराज पृथ्ने यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ प्रीतिपूर्वक सन्धि भी कर ली॥ ३९॥ इसके पक्षात् जब वे यज्ञान्त स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञोंसे तृप्त हुए देवताओंने उन्हें अभीष्ट वर दिये॥४०॥ आदिराज पृथ्ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणींको दक्षिणाएँ दीं तथा ब्राह्मणोने उनके सत्कारसे सन्तृष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिये॥ ४१॥ वे कहने लगे, 'महाबाह्ये ! आपके बुलानेसे जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि आये थे, उन सभीका आपने दान-मानसे खुब सत्कार किया'॥ ४२॥

### बीसवाँ अध्याय

### महाराज पृथुकी यज्ञशालामें श्रीविष्णु भगवानुका प्रादुर्भाव

भ्रीपैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! महाराज पृथुके निन्यानवे यज्ञोंसे यज्ञभोक्ता यज्ञेश्वर भगवान् विष्णुको भी बड़ा सत्तोष हुआ। उन्होंने इन्द्रके सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा ॥ १ ॥

श्रीभगवानुने कहा—राजन् ! (इन्द्रने) तुम्हारे सौ अधमेध पूरे करनेके सङ्कल्पमें विच डाला है। अब ये तुमसे समा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो॥२॥ नरदेव ! जो श्रेष्ठ मानव साधु और सदब्बिहसम्पन्न होते है, वे दूसरे जीवॉसे द्रोह नहीं करते; क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है ॥ ३ ॥ यदि तुम-जैसे लोग भी मेरी मायासे मीहित हो जायँ, तो समझना चाहिये कि बहुत दिनोंतक की हुई ज्ञानीजनोंकी सेवासे केवल अम ही हाथ लगा॥४॥ ज्ञानवान् पुरुष इस शरीरको अविद्या,

वासना और कर्मोंका ही पुतला समझकर इसमें आसक नहीं होता॥ ५॥ इस प्रकार जो इस शरीरमें ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदिमें भी किस प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६ ॥

यह आत्मा एक, शुद्ध, स्वयंप्रकाश, निर्गण, गृणोंका आश्रयस्थान, सर्वव्यापक, आवरणशुन्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मासे रहित हैं; अतएव शरीरसे भिन्न है ॥ ७ ॥ जो पुरुष इस देहस्थित आत्माको इस प्रकार शरीरसे भिन्न जानता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हुए भी उसके गुणोसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मामें रहती है ॥ ८ ॥ राजन् ! जो पुरुष किसी प्रकारकी कापना न रखकर अपने वर्णाश्रमके धर्मोद्वारा निल्पप्रति श्रद्धापुर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त

धीर-धीर शुद्ध हो जाता है॥ ९॥ चित्त शुद्ध होनेपर उसका विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रहता तथा उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्त हो जाती है। फिर तो वह मेरी समतारूप स्थितिको प्राप्त हो जाता है। यही परम शान्ति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है॥ १०॥ जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मनका साक्षी होनेपर भी कृटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्षपद प्राप्त कर लेता है॥ ११॥

राजन् ! गुणप्रवाहरूप आवागमन तो भूत, इन्द्रिय, इन्द्रियाभिमानी देवता और चिदाभास-इन सबकी समष्टिरूप परिच्छित्र लिङ्गशरीरका ही हुआ करता है; इसका सर्वसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझमें दृढ़ अनुराग रखनेवाले बृद्धिमान् पुरुष सम्पत्ति और विपत्ति प्राप्त होनेपर कभी हर्ष-शोकादि विकासके वशीपृत नहीं होते ॥ १२ ॥ इसलिये बीरवर ! तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषोमें समानभाव रखकर सुख-दःखको भी एक-सा समझो तथा मन और इन्द्रियोंको जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाये हए भन्त्री आदि समस्त राजकीय पुरुषोंकी सहायतासे सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करो ॥ १३ ॥ राजाका कल्याण प्रजापालनमें ही है । इससे उसे परलोकमें प्रजाके पुण्यका छटा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं करता: किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदलेमें उसे प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है॥ १४॥ ऐसा विचारकर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सम्मति और पूर्व परम्परासे प्राप्त हुए धर्मको ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनोंमें तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धेंकि दर्शन होंगे॥ १५॥ राजन् ! तुम्हारे गुणींने और स्वभावने मुझको वशमें कर लिया है। अतः तुम्हें जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग लो। उन क्षमा आदि गुणोसे रहित यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है, मैं तो उन्होंके हृदयमें रहता हूं जिनके चित्तमें समता रहती है ॥ १६ ॥

श्रीमैन्नेयजी कहते हैं—बिदुरजी ! सर्वलोकगुरु श्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज

अपने कर्मसे लज्जित होकर उनके चरणोपर गिरना ही चाहते थे कि राजाने उन्हें प्रेमपूर्वक हृदयसे लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया॥ १८॥ फिर महाराज पथने विश्वाल्या भक्तवत्सल भगवानका पुजन किया और क्षण-क्षणमें उमड़ते हुए भक्तिभावमें निमन्न होकर प्रभुके चरणकमल पकड़ लिये॥१९॥ श्रीहरि वहाँसे जाना चाहते थे; किन्तु पृथुके प्रति जो उनका वात्सल्यभाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमलदलके समान नेत्रोंसे उनकी ओर देखते ही रह गये, वहाँसे जा न सके ॥ २० ॥ आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रोमें जल भर आनेके कारण न तो भगवानुका दर्शन ही कर सके और न तो कण्ठ गदगद हो जानेसे कुछ बोल ही सके। उन्हें हदयसे आलिङ्गन कर एकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों-के-स्यों खड़े रह गये।। २१॥ प्रभू अपने चरणकमलोंसे पृथ्वीको स्पर्श किये खडे थे; उनका करायभाग मरुडजीके ऊँचे कंधेपर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रोंके आँस् पोंछकर अतुप्त दृष्टिसे उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥ २२ ॥

महाराज पृथु बोले-पोक्षपति प्रभो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है ? वे तो नास्की जीवोंको भी मिलते ही हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयोंको आपसे नहीं माँगता ॥ २३ ॥ सूझे तो उस मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है जिसमें महाप्रूपोंके हृदयसे उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरणकमलीका मकरन्द नहीं है—जहाँ आपको कीर्ति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता। इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मैं आपके लीलागुणोंको सुनता ही रहूँ॥ २४॥ पुण्यकीर्ति प्रभी ! आपके चरणकमल-मकरन्दरूपी अमृत-कणोंको लेकर महापुरुषोंके मुखसे जो वायु निकलती है, उसीमें इतनी शक्ति होती है कि वह तत्त्वको भूले हुए हम कुयोगियोंको प्नः तत्वज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है॥२५॥ उत्तम कीर्तिवाले प्रभो ! सत्सङ्गमें आपके मङ्गलमय स्वशको दैववश

एक बार भी सुन लेनेपर कोई पशुक्रिद्ध पुरुष भले ही तृप्त हो जाय; गुणवाही उसे कैसे छोड़ सकता है ? सब प्रकारके प्रवाधीको सिद्धिके लिये स्वयं लक्ष्मीजी भी आपके सुवशको सुनना चाहती है।।२६॥ अब लक्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त उत्स्कतासे आप सर्वगृणधाम पुरुषोत्तमकी सेवा ही करना चाहता है। किन्तु ऐसा न हो कि एक ही पतिकी सेवा प्राप्त करनेकी होड होनेके कारण आपके चरणोमें ही मनको एकाप्र करनेवाले हम दोनोंमें कलह छिड़ जाय॥२७॥ जगदीश्वर ! जगज्जननी लक्ष्मीजीके हृदयमें मेरे प्रति विरोधभाव होनेकी संभावना तो है ही; क्योंकि जिस आपके सेवाकार्यमें उनका अनुराग है, उसीके लिये मैं भी लालायित हैं। किन्तु आप दीनोंपर दया करते हैं, उनके तुच्छ कमोंको भी बहुत करके मानते हैं। इसलिये मुझे आशा है कि हमारे झगड़ेमें भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

क्या लेना है॥ २८॥ इसीसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो जानेके बाद भी आपका भजन करते हैं। आपमें मायाके कार्य अहङ्कारादिका सर्वथा अभाव है। भगवन् ! मुझे तो आपके चरणकमलोंका निरत्तर चित्तन करनेके सिवा सत्पुरुपोंका कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता ॥ २९ ॥ मैं भी बिना किसी इच्छाके आपका भजन करता है, आपने जो मझसे कहा कि 'वर माँग' सो आपकी इस वाणीको तो मैं संसारको मोहमें डालनेवाली

जगत्को बाँघ रखा है। यदि उस वेदवाणीरूप रस्तीसे लोग बँधे न होते. तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते ? ॥ ३० ॥ प्रभो ! आपको मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य

स्वी-पुत्रादिको इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे हितके लिये स्वयं ही प्रयत्न करें ॥ ३१ ॥

ब्रीमैन्नेयजी कहते हैं-आदिएज पृथ्के इस प्रकार

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्तृति करनेपर सर्वसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा, 'राजन् ! तुम्हारी मुझमें भक्ति हो। बड़े सीभाग्यको बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मङ्गमें लगा हुआ है । ऐसा होनेपर तो पुरुष सहजमें ही मेरी उस मायाको पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बन्धनसे छटना अत्यन्त कठिन है। अब तुम सावधानीसे मेरी आज्ञाका पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश ! जो पुरुष मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वत्र मङ्गल होता है'॥ ३२-३३॥

श्रीमैत्रेपजी कहते हैं-विद्राजी! इस प्रकार सक्यमें ही रमण करते हैं: आपको भला, लक्ष्मीजीसे भी मगवान्ने राजर्षि पृथ्के सारगर्भित वचनोंका आदर किया । फिर पृथुने उनकी पूजा की और प्रभृ उनपर सब प्रकार कृपा कर बहाँसे चलनेको तैयार हुए॥ ३४॥ महाराज पृथ्ने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किञर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकारके प्राणी एवं भगवानुके पार्षद् आये थे, उन सम्प्रेका भगवद्बृद्धिसे भक्तिपूर्वक वाणी और धनके द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥ ३५-३६॥ भगवान् ही मानता हैं। यही क्या, आपकी बेदरूपा वाणीने भी तो अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितोंका चित्त चुराते हुए अपने धामको सिधारे॥ ३७॥ तदनन्तर अपना स्ररूप दिखाकर अन्तर्धान हुए अव्यक्तस्वरूप देवाधिदेव भगवानुको नमस्कार करके राजा पृथ् भो असनी राजधानीमें चले आये ॥ ३८ ॥ \*\*\*\*

## इक्कीसवाँ अध्याय

महाराज पृथुका अपनी प्रजाको उपदेश

श्रीमैत्रेक्जी कहते हैं—बिदुरजी! उस समय महाराज पृथुका नगर सर्वत्र मोतियोंकी लड़ियाँ, फुलोंकी मालाओं, रंग-बिरंगे वस्त्रों, सोनेके दरवाजों और अत्यन्त सुगन्धित धूपोंसे सुकोधित था॥१॥ उसकी गलियाँ, चौक, और सड़कें चन्दन और अरगजेके जलसे सींच दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवाङ्कर, खील और

दीपक आदि माङ्गलिक इस्योंसे सजाया गया था॥२॥ वह और-औरपर रखे हुए फल-फूलके गुच्छोंसे युक्त केलेके खेंमों और सुपारीके पौधोंसे बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षोंके नवीन फ्लोंकी बंदनवारोंसे विभूषित था॥३॥ जब महाराजने नगरमें प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकारकी माङ्गलिक सामग्री लिये हुए प्रजाजनोंने तथा मनोहर कुण्डलीसे सुशोधित सुन्दरी कन्याओंने उनकी अगवानी की ॥ ४ ॥ शङ्क और दुन्दुभि आदि काजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेदध्वनि करने लगे, बन्दीजनोंने सुतिगान आरम्भ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकारका अहुङ्कार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथुने राजमहलमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ मार्गमें जहाँ-तहाँ पुरवासी और देशवासियोंने उनका अभिनन्दन किया। परम यशस्त्री महाराजने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर सन्तृष्ट किया ॥ ६ ॥ महाराज पृथ् महापुरुष और सभीके पुजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकारके अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वीका शासन किया और अत्तमें अपने विपुल यशका विस्तार कर भगवानुका परमपद प्राप्त किया ॥ ७ ॥ सुतजी कहते हैं--पुनिवर शौनकजी ! इस प्रकार

मगवान् मैत्रेयके मुखसे आदिराज पृथुका अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और गुणवानोंद्वारा प्रशंसित विस्तृत सुबश सुनकर परम भागवत विदुरजी ने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा ॥ ८ ॥

विदुरजी बोले--ब्रह्मन्! ब्राह्मणीने पृथुका

अभिषेक किया। समस्त देवताओंने उन्हें उपहार दिये। उन्होंने अपनी भुजाओंमें बैष्णव तेजको धारण किया और उससे पृथ्वीका दोहन किया ॥ ९ ॥ उनके उस पराक्रमके उच्छिष्टरूप विषयभोगोंसे ही आज भी सम्पूर्ण राजा तथा लोकपालीके सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन-निर्वाह करते हैं। मला, ऐसा कौन समझदार होगा जो उनको पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः अभी

सुनाइये ॥ १० ॥ **श्रीमैन्नेक्जीने कहा**—साधुश्रेष्ठ खिदुरजी ! महाराज पृष् गङ्गा और यमनाके मध्यवर्ती देशमें निवास कर अपने

आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र

अखण्ड एवं अबाध शासन था ॥ १२ ॥ एक बार उन्होंने एक महासत्रकी दीक्षा ली; उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोंका बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ ॥ १३ ॥ उस समाजमें महाराज पृथुने उन पूजनीय अतिथियोंका यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस

सभामें नक्षत्रमण्डलमें चन्द्रमाके समान खड़े हो गये ॥ १४ ॥ उनका शरीर ऊँचा, भुजाएँ भरी और विशाल,

पुण्यकर्मीके क्षयकी इच्छासे प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगोंको

ही भोगते थे॥ ११॥ ब्राह्मणवंश और भगवानुके सम्बन्धी

विष्णुभक्तोंको छोड़कर उनका सातों द्वीपीके सभी पुरुषोंपर

रंग गोरा, नेत्र कमलके समान सुन्दर और अरुणवर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊँचे और मुसकानसे युक्त दन्तर्पक्ति सुन्दर थी॥ १५॥ उनकी छाती चौडी, कमरका पिछला भाग स्थूल और उदर पीपलके पतेके समान सुडील तथा बल पड़े हुए होनेसे और भी सुन्दर जान पडता था। नाभि भैंबरके समान गम्भीर थी, शरीर तेजस्वी था, जङ्काएँ सुवर्णके समान देदीय्यमान थीं तथा पैरोंके पंजे उभरे हुए थे॥ १६॥

उनके वाल बारीक, घुँघराले, काले और चिकने थे:

गरदन शङ्कके समान उतार-चढाववाली तथा रेखाओंसे

युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोतो पहने और वैसी ही चादर ओड़े थे॥ १७॥ दीक्षाके नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिये थे; इसीसे उनके शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गको शोभा अपने स्वाभाविक रूपमें स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीरपर कृष्णपुगका चर्म और हाथोमें कुशा धारण किये हुए थे। इससे उनके शरीरकी कान्ति और भी बढ़ गयी थी। वे अपने सारे नित्यकत्य यथाविधि सम्पन्न कर चुके थे ॥ १८ ॥ राजा पृथ्ने मानो सारी सभाको हर्पसे सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं क्षेष्टपूर्ण नेत्रोंसे चारों ओर देखा और फिर अपना पाषण प्रारम्भ किया ॥ १९ ॥ उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पदोंसे युक्त, स्पष्ट, मधुर, गम्भीर एवं निश्शंक

राजा पृथुने कहा—सञ्जनो ! आपका कल्याण हो । आप महानुभाव, जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना स्नें-जिज्ञस् प्रयोंको चाहिये कि संत-समाजमें अपने

था। मानो उस समय वे सबका उपकार करनेके लिये

अपने अनुभवका हो अनुवाद कर रहे हों॥ २०॥

निश्चयका निवेदन करें॥ २१॥ इस लोकमें मुझे प्रजाजनीका शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविकाका प्रबन्ध तथा उन्हें अलग-अलग अपनी मर्यादामें रखनेके लिये राजा बनाया गया है ॥ २२ ॥ अतः इनका यथावत् पालन करनेसे मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करनेवाले लोकोंकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी मृनियोंके मतानुसार सम्पर्ण कमंकि साक्षी श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर मिलते हैं॥ २३॥ जो राजा प्रजाको धर्ममार्गको शिक्षा न देकर केवल उससे कर यसल करनेमें लगा रहता है, वह केवल प्रजाके पापका ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्यसे हाथ धो बैठता है ॥ २४ ॥ अतः प्रिय प्रजाजन ! अपने इस राजाका परलोकमें हित करनेके लिये आप लोग परस्पर दोषदृष्टि छोड़कर हदयसे भगवानको याद रखते हए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते रहिये; क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसीमें है और इस प्रकार मुझपर भी आपका बड़ा अनुमह होगा॥ २५॥ विशुद्धचित्त देवता, पितर और महर्षिगण ! आप भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीजिये; क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरनेके अनन्तर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थकको उसका समान फल मिलता है ॥ २६ ॥ माननीय सज्जनो ! किन्हीं

और इसी कोटिके अन्यान्य महानुभावीके मतमें तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्गके स्वाधीन नियामक, कर्नफलदातारूपसे भगवान गदाधकी आवश्यकता है ही। इस विषयमें तो केवल मृत्युके दौहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्मविमृद लोगोंका ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष महस्व नहीं हो सकता ॥ २८-३० ॥ जिनके चरणकमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़नेवाली अभिलापा उन्होंके चरणनखरसे निकली हुई गङ्गाजीके समान, संसारतापसे संतप्त

समस्त जन्मोंके सञ्चित मनोमलको तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय लेनेवाला परुष सब

संसारचक्रमें नहीं पड़ता और जिनके चरणकमल सब प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं—उन प्रभुको आपलोग अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णात्रमोचित अध्यापनादि कर्मो तथा ध्यान-स्तृति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओंके द्वारा भने। हृदयमें किसी प्रकारका कपट न रखें तथा यह निधय रखें कि हमें अपने-अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा ॥ ३१-३३ ॥

प्रकरके मानसिक दोषोंको धो डालता तथा वैराग्य और

तत्त्वसाक्षात्काररूप बल पाकर फिर इस दुःखमय

भगवान् स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञानधन और समस्त विशेषणीसे रहित हैं; किन्तु इस कर्ममार्गमें जी-सावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवधात (कुटना) आदि क्रिया एवं मन्त्रोंके द्वारा और अर्थ, आशय (सङ्कल्प), लिङ्क (पदार्थ-शक्ति) तथा ज्योतिष्टोम आदि नामारे सम्पन्न होनेवाले, अनेक विशेषणयुक्त यङ्गके रूपमें प्रकाशित होते हैं॥ ३४॥ जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न-भिन्न काष्ट्रोमें उन्हेंकि आकारादिके अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानन्दस्तरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्टसे उत्पन्न श्रेष्ठ महानुभावोंके मतमें तो कमींका फल देनेवाले हुए शरीरमें विषयाकार बनी हुई बुद्धिमें स्थित होकर उन भगवान यज्ञपति ही हैं; क्योंकि इहलोक और परलोक यज्ञ-बागादि क्रियाओंके फलरूपसे अनेक प्रकारके जान दोनों ही जयह कोई-कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे पहते हैं ॥ ३५ ॥ अहो ! इस पृथ्वीतलपर मेरे जो जाते हैं ॥ २७ ॥ मन्, उत्तानपाद, महोपति घूल, राजर्षि प्रजाजन यज्ञभोत्ताओंके अधीखर सर्वगृरु श्रीहरिका प्रियवत, हमारे दादा अङ्ग तथा बहाा, शिव, प्रहाद, बलि एकनिष्ठ-भावसे अपने-अपने धर्मोंके द्वारा निरत्तर पूजन करते हैं, वे मुझपर बड़ी कृपा करते हैं॥३६॥ सहनशीलता, तपस्था और ज्ञान—इन विशिष्ट विभृतियोंके कारण वैष्णव और ब्राह्मणेंके वंश स्वभावतः ही उञ्ज्वल होते हैं। उनपर राजकुलका तेज, धन, ऐधर्य आदि समृद्धियोके कारण अपना प्रभाव न डाले ॥ ३७ ॥ ब्रह्मादि समस्त महापुरुषोमें अप्रगण्य, ब्राह्मणभक्त, पुराणपुरुष श्रीहरिने भी निरन्तर इन्होंके चरणोंकी बन्दना करके अविचल लक्ष्मी और संसारको पवित्र करनेवाली

कीर्ति प्राप्त की है।। ३८।। आपलोग भगवान्के

लोकसंग्रहरूप धर्मका पालन करनेवाले है तथा सर्वान्तर्यापी स्वयंप्रकाश बाह्यणप्रिय श्रीहरि विप्रवंशकी

सेवा करनेसे ही परम सन्तष्ट होते हैं, अतः आप सभीको

सब प्रकारसे विनयपूर्वक बाधणकुलकी सेवा करनी चाहिये॥ ३९॥ इनकी नित्य सेवा करनेसे शीध ही चित शुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य स्वयं ही (ज्ञान और अध्यास आदिके बिना ही) परम शान्तिरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोकमें इन ब्राह्मणोंसे बढ़कर दूसरा कीन है जो हिंबयमोजी देवताओंका मुख हो सके ?॥४०॥ उपनिषदोंके ज्ञानपरक बचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनन्त इन्द्रादि यज्ञीय देवताओंके नामसे बाह्यणोंके मुखमें तस्वज्ञानियोद्धारा श्रद्धापूर्वक हसन किये हुए पदार्थको जैसे चावसे प्रहण करते हैं, वैसे चेतनाशुन्य अग्निमें होमे हए द्रव्यको नहीं प्रहण करते ॥ ४१ ॥ सभ्यगण ! जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें प्रतिबिम्बका भान होता है-उसी प्रकार जिससे इस सम्पूर्ण प्रपञ्चका ठीक-ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य, शुद्ध और सनातन ब्रह्म (वेद) को जो परमार्थ-तत्त्वकी उपलब्धिके लिये श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्यायविरोधी वार्तालापके त्याग तथा संयम और समाधिके अध्यासद्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणीके चरणकमलोंकी धृलिको मैं आयुपर्यन्त अपने मुक्टपर धारण करूँ; क्योंकि उसे सर्वदा सिरपर चढाते रहनेसे मनुष्यके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं॥४२-४३॥ उस गुणवान्, शीलसम्पन्न, कृतज्ञ और गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले पुरुषके पास सारी सम्पदाएँ अपने-आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अधिलाश है कि ब्राह्मणकुल, गोवंश और भक्तोंके सहित ब्रीभगवान मुझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४४ ॥

जीमैन्नेकजी कहते हैं—महाराज पृथ्का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और 'साधु ! साधु !' यो कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४५ ॥ उन्होंने कहा, 'पुत्रके द्वारा पिता पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता हैं' यह श्रुति यथार्थ है; पापी वेन ब्राह्मणोंके शापसे मारा गया था; फिर भी इनके पण्यबलसे उसका नरकसे निस्तार हो गया॥४६॥ इसी प्रकार हिरण्यकशिए भी भगवानकी निन्दा करनेके कारण नरकोमें गिरनेवाला ही था कि अपने पुत्र प्रह्लादके प्रभावसे उन्हें पार कर गया॥ ४७॥ बीरवर पृथुजी ! आप तो पृथ्वीके पिता ही हैं और सब लोकोंके एकमात्र स्वामी श्रीहरिमें भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिये आप अनन्त वर्षोतक जीवित रहें ॥ ४८ ॥ आपका सुयश बड़ा पवित्र है; आप उदारकीर्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीहरिकी कथाओंका प्रचार करते हैं । हमारा बड़ा सीभाग्य है: आज आपको अपने स्वामीके रूपमें पाकर हम अपनेको भगवानुके ही राज्यमें समझते हैं ॥ ४९ ॥ स्वामिन् ! अपने आश्रितोंको इस प्रकारका श्रेष्ट उपदेश देना आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महाप्रूचोंका स्वभाव ही होता है॥ ५०॥ हमलोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्यमें भटक रहे थे; सो प्रभो ! आज आपने हमें इस अज्ञानाश्वकारके पार पहुँचा दिया ॥ ५१ ॥ आप शुद्ध सत्त्वमय परमप्रव है, जो ब्राह्मणजातिमें प्रविष्ट होकर क्षत्रियोंकी और क्षत्रियजातिमें प्रविष्ट होकर ब्राह्मणोंकी तथा दोनों जातियोंमें प्रतिष्ठित होकर सारे जगतकी रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है॥ ५२॥

**未申申申** 

## बाईसवाँ अध्याय

महाराज पृथुको सनकादिका उपदेश

श्रीयेत्रेयजी कहते है—जिस समय प्रजाजन परमपराक्रमी पृथ्वीपाल पृथुकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्यके समान तेजस्थी चार मुनीचर आये ॥ १ ॥ राजा और उनके अनुचरोने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कालिसे सम्पूर्ण लोकोंको पापनिर्मृक्त करते हुए आकाशसे उतरकर आ रहे हैं ॥ २ ॥ राजाके प्राण सनकादिकोंका दर्शन करते ही, जैसे विषयीजीव विषयोंकी ओर दौडता है, उनकी ओर चल पड़े-मानो उन्हें रोकनेके लिये ही वे अपने सदस्यों और अनुवावियोंके साथ एकाएक उठकर खड़े हो

लगे ॥ १७ ॥

गये ॥ ३ ॥ जब वे मृतिगण अर्घ्य खीकारकर आसनपर विराज गये, तब शिष्टाग्रणी पृथ्ने उनके गौरवसे प्रभावित हो विनयवश गरदन झुकाये हुए उनकी विधिवत् पूजा की ॥ ४ ॥ फिर् उनके चरणोदकको अपने सिरके बालोपर छिङ्का । इस प्रकार शिष्टुजनोचित आचारका आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पृष्णोंको ऐसा व्यवहार करना चाहिये॥ ५॥ सनकादि मुनीश्वर भगवान् शङ्करके भी अवज हैं। सोनेके सिंहासनपर वे ऐसे सुशोभित हुए, जैसे अपने-अपने स्थानोंपर अग्नि देवता । महाराज पृथ्ने बड़ी श्रद्धा और संयमके साथ प्रेमपूर्वक

उनसे कहा ॥ ६ ॥ पृथुजीने कहा — मङ्गलमृतिं मुनोश्चरो ! आपके दर्शन तो योगियोंको भी दुर्लभ हैं; मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ॥७॥ जिसपर ब्राह्मण अथवा अनुचरेकि सहित श्रीशङ्कर या विष्णुभपवान् प्रसन्न हों, उसके लिये इहलोक और परलोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है॥८॥ इस दुश्य-प्रपञ्चके कारण महतत्त्वादि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्याको नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकोंमें विचरते रहते हैं, तो भी अनुधिकारीलोग आएको देख नहीं पाते ॥ ९ ॥ जिनके घरोमें आप-जैसे फुज्य पुरुष उनके जल, तुण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थको स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होनेपर भी धन्य है।। १०॥ जिन घरोमें कभी भगवन्द्रक्तीके परमपाँवत्र चरणोदकके छीटे नहीं पडे, वे सब प्रकारकी ऋदि-सिद्धियोंसे भरे होनेपर भी ऐसे वक्षोंके समान हैं कि जिनपर साँप रहते हैं ॥ ११ ॥ मृनीक्षरो ! आपका स्वागत है। आपलोग तो बाल्यावस्थासे ही मुमुक्षुअंकि मार्गका अनुसरण करते हुए एकायचित्तसे ब्रह्मचर्यादि महान् वतोंका बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं॥ १२॥ स्वामियो ! हमलोग अपने कमेंकि वशीपूत होकर विपत्तियोंके क्षेत्ररूप इस संसारमें पड़े हुए केवल इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंको ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं; सो क्या हमारे निस्तारका भी कोई उपाय है ?॥ १३॥ आपलोगोंसे कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि

आप निरन्तर आत्मामें ही रमण करते हैं। आपमें

यह कशल है और यह अकशल है—इस प्रकारको वित्तर्यों कभी होती ही नहीं॥ १४॥ आप संसारानलसे सन्तप्त जीवोंके परम सहद हैं, इसलिये आपमें विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसारमें मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है ? ॥ १५ ॥ यह निश्चय है कि जो आत्मबान् (धीर) पुरुषोमें 'आत्मा' रूपसे प्रकाशित होते हैं और उपासकोंके हृदयमें अपने खरूपको प्रकट करनेवाले हैं, वे अजन्मा भगवान् नारायण ही अपने मक्तोंपर कृपा करनेके लिये आप-जैसे सिद्ध पुरुषेकि रूपमें इस पृथ्वीपर विचरा करते हैं ॥ १६ ॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—राजा पृथुके ये युक्तियुक्त, गम्भीर, परिमित और मधुर बचन सुनकर श्रीसनत्कुमारजी

बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने

श्रीसनत्कृमारजी ने कहा—महाराज ! आपने सब

कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोंके कल्याणकी दृष्टिसे बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधुपुरुषोंकी बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है ॥ १८ ॥ सत्पुरुषोंका समागम श्रोता और बक्ता दोनोंको ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभीका कल्याण करते हैं॥१९॥ राजन्! श्रीमध्सदन भगवान्के चरणकमलोंके गृणानुवादमें अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जानेपर यह हदयके भीतर रहनेवाले उस वासनारूप मलको सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपायसे जल्दी नहीं छटता॥ २०॥ शास्त्र जीवीके कल्याणके लिये भलीभाँति विचार करनेवाले हैं: उनमें आत्मासे भिन्न देहाँदिके प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्मण ब्रह्ममें सुदृढ़ अनुराग होना—यही कल्याणका साधन निश्चित किया गया है ॥ २१ ॥ शास्त्रोंका यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्रके वचनोंमें विश्वास रखनेसे, भागवतधर्मीका आचरण करनेसे, तत्त्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगको निष्ठासे, योगेश्वर श्रीहरिको उपासनासे, नित्यप्रति पुण्यकीर्ति श्रीभगवान्की पावन कथाओंको सुननेसे, जो लोग धन और इन्द्रियोंके पोगींमें ही रत हैं उनकी गोष्टीमें प्रेम न रखनेसे, उन्हें प्रिय लगनेवाले पदार्थीका आसक्तिपूर्वक संप्रह न करनेसे,

भगवद्गुणामृतका पान करनेके सिवा अन्य समय आत्मामें ही सन्तृष्ट रहते हुए एकान्तसेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी भी जीवको कष्ट न देनेसे, निवृत्तिनिष्ठासे, आत्पहितका अनुसन्धान करते रहनेसे, श्रीहरिके पवित्र चरित्ररूप श्रेष्ट

अमृतका आस्त्रादन करनेसे, निष्कामभावसे यप-नियमोंका पालन करनेसे, कभी किसीकी निन्दा न करनेसे, योगक्षेपके लिये प्रयत न करनेसे, शीतोष्णादि इन्होंको सहन करनेसे, भक्तजनोंके कानोंको सुख देनेवाले श्रीहरिके गुणोंका बार-बार वर्णन करनेसे और बढ़ते हुए भक्तिभावसे मनुष्यका कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जड प्रपञ्चसे वैराप्य हो जाता है और आत्मखरूप निर्गुण

परब्रह्ममें अनायास हो उसकी प्रीति हो जाती है।। २२-२५।। परब्रह्ममें सुदुढ़ प्रीति हो जानेपर पुरुष सदगुरुकी शरण लेता है; फिर ज्ञान और वैराग्यके प्रबल वेगके कारण वासनाशून्य हुए अपने अविद्यादि पाँच प्रकारके क्लेशोंसे युक्त अहङ्कारात्मक अपने लिङ्ग-शरीरको वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकडीसे प्रकट होकर फिर उसीको जला डालती है ॥ २६ ॥ इस प्रकार लिङ्क देहका नाश हो जानेपर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणोंसे मृत हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्रावस्थामें तरह-तरहके पदार्थ देखनेपर भी उससे जग पड़नेपर उनमेंसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीरके बाहर दिखायी देनेवाले घट-पटादि और भीतर अनुभव होनेवाले सख-दु:खादिको भी नहीं देखता। इस स्थितिके प्राप्त होनेसे पहले ये पदार्थ हो जीवातमा और परमात्माके बीचमें रहकार

उनका भेद कर रहे थे॥ २७॥ जयतक अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तभीतक पुरुषको जीवात्मा, इन्द्रियोंके विषय और इन दोनोंका सम्बन्ध करानेवाले अहदूसका अनुभव होता है: इसके बाद नहीं ॥ २८ ॥ बाह्य जगत्में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तेके रहनेपर ही अपने किम्ब और प्रतिबिम्बका भेद दिखायी देता है, अन्य समय नहीं ॥ २९ ॥ जो लोग विषयचिन्तनमें लगे रहते हैं, उनको

इन्द्रियाँ विषयोमें फँस जाती हैं तथा मनको भी उन्हींकी

और खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशयके तीरपर

उगे हए कुशादि अपनी जड़ोंसे उसका जल खींचते रहते

नाशको ही पण्डितजन 'अपने-आप अपना नाश करना' कहते हैं॥ ३१॥ जिसके उद्देश्यसे अन्य सब पदार्थीमें प्रियताका बोध होता है—उस आत्माका अपनेद्वारा ही नाश होनेसे जो स्वार्थहानि होती है, उससे बढ़कर लोकमें जीवकी और कोई हानि नहीं है ॥ ३२ ॥ धन और इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करना मनुष्यके सभी पुरुषार्थीका नाश करनेवाला है; क्योंकि इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर

हैं, उसी प्रकार वह इन्द्रियासक्त मन बुद्धिकी

विचारशक्तिको क्रमशः हर लेता है ॥ ३० ॥ विचारशक्तिके

नष्ट हो जानेपर पूर्वापरको स्पृति जाती रहती है और

स्पृतिका नाश हो जानेपर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञानके

योनियोमें जन्म पाता है।। ३३॥ इसलिये जिसे अज्ञानान्यकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस प्रवको विषयोंमें आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें वड़ो वाधक है ॥ ३४ ॥ इन चार पुरुषाधौँमिं भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है; क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थीमें सर्वदा कालका भय लगा रहता है॥ ३५॥ प्रकृतिमें गुणक्षोभ होनेके बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव-पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशलसे रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। कालभगवान् उन समीके कुशलोंको कचलते रहते हैं ॥ ३६ ॥ अतः राजन् ! जो श्रीभगवान् देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अहङ्कारसे आवृत सभी स्थावर-जङ्गम प्राणियंकि हृदयोंमें जीवके नियासक अन्तर्यामी आत्मारूपसे सर्वत्र साक्षात् प्रकाशित हो रहे हैं---उन्हें तूम

ज्ञान हो जानेपर उसमें सर्पबृद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होनेपर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपञ्च जिसमें कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल-कल्पित प्रकृतिसे परे है, उस नित्यमुक्त, निर्मल और ज्ञानस्वरूप परमात्माको मैं प्राप्त हो रहा हैं॥३८॥ संत-महात्मा जिनके चरणकमलेकि अङ्गलिदलको छिरकती हुई छटाका स्मरण करके अहङ्कार-रूप हृदयप्रन्थिको, जो कमाँसे गठित है, इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इन्द्रियोंका

'बह मैं ही हैं' ऐसा जानो ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार मालाका

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्रत्याहार करके अपने अन्तःकरणको निर्विषय करनेवाले संन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान् वासुदेवका भजन करो॥ ३९॥ जो लोग मन और इन्द्रियरूप मगरोंसे भरे हुए इस संसारसागरको योगादि दुष्कर साधनोसे पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुँचना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप श्रीहरिका आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवानुके आराधनीय चरणकमलोंको नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समृद्रको पार कर लो ॥ ४० ॥

भीमैत्रेयजी कहते हैं—विद्राजी । ब्रह्माजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्त्वका उपदेश पाकर महाराज पृथुने उनकी बहुत प्रशंसा करते हए कहा ॥ ४१ ॥

राजा पृथ्ने कहा-भगवन ! दीनदयाल श्रीहरिने मुहापर पहले कुपा की थी, उसीको पूर्ण करनेके लिये आफ्लोग पधारे हैं ॥ ४२ ॥ आप लोग बड़े ही दयाल हैं । जिस कार्यके लिये आपलोग पधारे थे, उसे आपलोगीन अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया। अब, इसके बदलेमें मैं आपलोगोंको क्या दूँ ? भेरे पास तो शरोर और इसके साथ जो कुछ है, वह सब महापुरुषोंका ही प्रसाद है॥४३॥ ब्रह्मन् ! प्राण, स्त्री, पुत्र सब प्रकारकी सामग्रियोंसे परा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश---यह सब कुछ आप ही लोगोंका है, अतः आपके ही श्रीवरणोंपे अपित है ॥ ४४ ॥ वास्तवमें तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान और सम्पूर्ण लोकॉक शासनका अधिकार तो वेद-शास्त्रोंक ज्ञाता ब्राह्मणोंको ही है ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण अपना ही खाता है. अपना ही पहनता है और अपनो हो वस्त् दान देता है। दूसरे--- क्षत्रिय आदि तो उसीकी कृपासे अन्न खानेको पाते

हैं॥४६॥ आपलोग बेदके पारगामी हैं. आपने अध्यात्मतत्त्वका विचार करके हमें निश्चितरूपसे समझा दिया है कि भगवानके प्रति इस प्रकारकी अभेद-भक्ति ही उनकी उपलब्धिका प्रधान साधन है। आप लोग परम कपाल हैं, अतः अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे ही सर्वदा सन्तृष्ट रहें। आपके इस उपकारका बदला कोई क्या दे

कराना हो है।। ४७॥

ब्रीमैत्रेकनी कहते है—विदुरजी ! फिर आदिराज

पृथ्ने आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ सनकादिको पूजा की और वे उनके शीलको प्रशंसा करते हुए सब लोगॉक सामने ही आकाशमार्गसे चले गये ॥ ४८ ॥ महाताओंमे अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्तकी

एकाप्रतासे आत्मामें हो स्थित रहनेके कारण अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव करने लगे॥४९॥ ब्रह्मार्पण-बुद्धिसे समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धनके अनुसार सभी कर्म करते थे॥ ५०॥ इस प्रकार एकाव

चित्तसे समस्त कमोंका फल परमात्मको अर्पण करके आल्फको कमोंका साक्षी एवं प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करनेपर भी वस्तुओंके गुण-दोषसे निर्देप रहते हैं. उसी प्रकार सार्वभीम साम्राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी अहङ्कारशुन्य होनेके कारण वे इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं हुए॥ ५२॥

इस प्रकार आत्मनिष्ठामें स्थित होकर सभी कर्तव्य-कमौंका पर्याचित रीतिसे अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अचिक गर्भसे अपने अनुरूप पाँच पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५३ ॥ उनके नाम विजितास्व, घप्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्त थे । महाराज पृथु भगवान्के अंश थे। वे समय-समयपर, जब-जब आवश्यक होता था,

जगत्के प्राणियोंकी रक्षाके लिये अकेले ही समस्त लोकपालीके गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर बचन, मनोहर पूर्ति और सौम्य गुणोंके द्वारा प्रजाका रखन करते रहनेसे दूसरे चन्द्रमाके समान उनका 'राजा' यह नाम सार्थक हुआ । सूर्य जिस प्रकार गरमीमें पृथ्वीका जल खींचकर वर्षाकालमें उसे प्नः पृथ्वीपर बरसा देता है तथा अपनी किरणोसे सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वे कररूपसे प्रजाका धन लेकर उसे दुष्कालादिके समय मुक्तहस्तसे प्रजाके हितमें लगा देते थे तथा सबपर अपना प्रभाव जमाये रखते थे ॥ ५४-५६ ॥ वे तेजमें अग्निके समान दर्धर्ष, इन्द्रके समान अजेव,

पृथ्वीके समान क्षमाशील और स्वर्गके समान मनुष्योंकी

समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे॥ ५७॥ समय-सकता है ? उसके लिये प्रयत्न करना भी अपनी हैंसी समयपर प्रजाजनोंको तुप्त करनेके लिये वे मेचके समान उनके अभीष्ट अथींको खुले हाचसे लुटाते रहते थे। वे समुद्रके समान गम्भीर और पर्वतराज सुमेरके समान धैर्यवान भी थे॥ ५८॥

महाराज पृथ् दृष्टोंके दमन करनेमें यमराजके समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओंके संयहमें हिमालयके समान, कोशकी समृद्धि करनेमें कुबेरके समान और धनको छिपानेमें वरुणके समान थे॥ ५९॥ शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी पटुता तथा पराक्रममें सर्वत्र गतिशील वायुके समान और तेजकी असद्धातामें भगवान् शङ्करके समान थे॥ ६०॥ सौन्दर्यमे कामदेवके समान, उत्साहमें सिंहके समान, वात्सल्यमें

मनुके समान और मनुष्योंके आधिपत्यमें सर्वसमर्थ ब्रह्माजीके समान थे॥६१॥ ब्रह्मविचारमें बृहस्पति, इन्द्रियजयमे साक्षात् श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरूजन एवं भगवद्भक्तोंकी भक्ति, लखा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणोंमें अपने ही समान (अनुपम) थे ॥ ६२ ॥ लोग त्रिलोकीमें सर्वत्र उच्च स्वरसे उनकी कीर्तिका गान करते थे, इससे वे स्वियोतकके कानोंमें वैसे ही प्रवेश पाये हुए थे जैसे सत्पुरुषोके इदयमें श्रीराम ॥ ६३ ॥

## तेईसवाँ अध्याय

राजा पृथुकी तपस्या और परलोकगमन

श्रीमैन्नेकजी कहते हैं—इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथुने स्वयमेव अन्नादि तथा पुर-प्रामादि सर्गकी व्यवस्था करके स्थावर-जङ्गम सभीको आजीविकाका सुपीता कर दिया तथा साधजनोचित धर्मोंका भी खब पालन किया। 'मेरी अवस्था कुछ ढल गयी है और जिसके लिये मैंने इस लोकमें जन्म लिया था, उस प्रजा-रक्षणरूप ईश्वराज्ञाका पालन भी हो चुका है; अतः अब मुझे अन्तिम पुरुषार्थ-मोक्षके लिये प्रयत्न करना चाहिये' यह सोचकर उन्होंने अपने विरहमें रोती हुई अपनी पुत्रीरूपा पृथ्वीका भार पुत्रोंको सौंप दिया और सारी प्रजाको जिलखती छोडका वे अपनी पत्नीसहित अकेले ही तपोक्तको चल दिये ॥ १ — ३ ॥ वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्यामें लग गये, जैसे पहले गृहस्थाश्रममें अखण्ड व्रतपूर्वक पृथ्वीको विजय करनेमें लगे थे !॥ ४ ॥ कुछ दिन तो उन्होंने कन्द-मूल-फल खाकर बिताये, कुछ काल सूखे पते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाडोंतक जलपर ही रहे और इसके बाद केवल वायुसे ही निर्वाह करने लगे॥ ५॥ वीरवर पृथु मुनिवृत्तिसे रहते थे। गर्मियोमें उन्होंने पञ्चारिनयोंका सेवन किया, वर्षाऋतुमें खुले मैदानमें रहकर अपने शरीरपर जलकी धाराएँ सहीं और जाड़ेमें गलेतक जलमें खडे रहे। वे प्रतिदिन पिट्टीकी वेदीपर ही शयन करते थे॥६॥ उन्होंने शीतोच्यादि

सब प्रकारके इन्ह्रोंको सहा तथा वाणी और मनका संयम करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए प्राणीको अपने अधीन किया। इस प्रकार श्रीकृष्णकी आराधना करनेके लिये उन्होंने उत्तम तप किया ॥ ७ ॥ इस क्रमसे उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गयी और उसके प्रभावसे कर्ममल नष्ट हो जानेके कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामोंके द्वारा मन और इन्द्रियोंके निरुद्ध हो जानेसे उनका वासनाजनित बन्धन भी कट गया॥८॥ तव, भगवान् सनत्कुमारने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मयोगकी शिक्षा दी थी, उसीके अनुसार राजा पृथ् पुरुषोत्तम श्रीहरिकी आराधना करने लगे ॥ ९ ॥ इस तरह भगवत्परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचारका पालन करते हुए निरन्तर साधन करनेसे परब्रह्म परमात्मामें उनकी अनन्य भक्ति हो गयी॥ १०॥

इस प्रकार भगवदुपासनासे अन्तःकरण शुद्ध सालिक हो जानेपर निरन्तर भगविकनानके प्रभावसे प्राप्त हुई इस अनन्य पक्तिसे उन्हें वैराग्यसहित ज्ञानकी प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञानके द्वारा उन्होंने जीवके उपाधिभूत अस्ङ्कारको नष्ट कर दिया, जो सब प्रकारके संशय-विषयीयका आश्रय है॥ ११॥ इसके पश्चात् देहात्मञ्जुद्धिकी निवृत्ति और परमात्मस्वरूप श्रीकृष्णको अनुभृति होनेपर अन्य सब प्रकारको सिद्धि आदिसे भी उदासीन हो जानेके कारण उन्होंने उस

तत्त्वज्ञानके लिये भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायतासे पहले अपने जीवकोशका नाश किया था. क्योंकि जबतक साधकको योगमार्गके द्वारा श्रीकृष्ण-

कथामृतमें अनुराग नहीं होता, तबतक केवल योगसाधनासे उसका मोहर्जानत प्रमाद दूर नहीं होता-प्रम नहीं

मिटता ॥ १२ ॥ फिर जब अन्तकाल उपस्थित हुआ तो

वीरवर पृथुने अपने चित्तको दृढ़तापूर्वक परमात्मामें स्थिर कर ब्रह्मभावमें स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया ॥ १३ ॥ उन्होंने एड़ीसे गुदाके द्वारको रोककर प्राणवायुको धीरे-धीरे मूलाधारसे ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और मस्तकमें स्थित किया ॥ १४ ॥ फिर उसे और ऊपरकी ओर ले जाते हुए

क्रमशः ब्रह्मरन्धमें स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकारके सांसारिक भोगोंकी लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायुको समष्टि वायुमें, पार्थिव शरीरको पृथ्वीमें और शरीरके तेजको समष्टि तेजमें लीन कर दिया ॥ १५ ॥ हृदयाकाशादि देहावच्छित्र आकाशको

महाकाशमें और शरीरगत रुधिरादि जलीय अंशको समष्टि जलमें लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें और वायुको आकाशमें लीन किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर मनको [ सविकल्प ज्ञानमें

जिनके अधीन वह रहता है, उन ] इन्द्रियोंमें, इन्द्रियोंको

उनके कारणरूप तन्मात्राओंमें और सक्ष्मपूर्वी

(तन्मात्राओं) के कारण अहङ्कारके द्वारा आकाश, इन्द्रिय और तन्मात्राओंको उसी अहङ्कारमें लीन कर, अहङ्कारको महत्तत्त्वमें लीन किया ॥ १७ ॥ फिर सम्पूर्ण गृणोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस महत्त्वको मायोपाधिक जीवमें

भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्यके प्रभावसे अपने शद बहास्वरूपमें स्थित होकर त्याग दिया॥ १८॥ महाराज पृथकी पत्नी महारानी अर्चि भी उनके साथ

स्थित किया। तदनन्तर उस मायारूप जीवकी उपाधिको

वनको गयी थीं। वे बड़ी सुकुमारी थीं, पैरोंसे भूमिका स्पर्श करनेयोग्य भी नहीं थीं॥ १९॥ फिर भी उन्होंने अपने स्वामीके व्रत और नियमादिका पालन करते हुए उनकी खूब सेवा को और मुनिवृत्तिके अनुसार कन्द-मूल

उसीमें आनन्द माननेके कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था ॥ २० ॥ अब पृथ्वीके स्वामी और अपने प्रियतम

महाराज पृथुकी देहको जीवनके चेतना आदि सभी धर्मीसे र्रोहत देख उस सतीने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वतके ऊपर चिता बनाकर उसे उस चितापर रख दिया ॥ २१ ॥ इसके बाद उस समयके सारे कृत्य कर

नदीके जलमें स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पतिको जलाञ्जलि दे आकाशस्थित देवताओंकी वन्दना की तथा तीन बार चिताकी परिक्रमा कर पतिहेक्के चरणेंका ध्यान करती हुई अग्निमें प्रवेश कर गयी॥ २२॥ परमसाध्वी

अर्चिको इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथुका अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनो देवियोन अपने-अपने पतियोंके साथ उनकी स्तृति की ॥ २३ ॥ वहाँ देवताओंके बाजे बजने लगे । उस समय उस मन्दराचलके शिखापर

कहने लगीं ॥ २४ ॥ देवियाँने कहा-अहो ! यह स्त्री धन्य है ! इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथुकी मन-वाणी-शरीरसे टीक उसी प्रकार सेवा की है, जैसे श्रीलक्ष्मीजी यहेशर भगवान्

विष्णुकी करती हैं॥ २५॥ अवस्य ही अपने अचित्त्य

कर्मके प्रभावसे यह सती हमें भी लॉबकर अपने पतिके

वे देवाङ्गनाएँ पुष्पोंकी वर्षा करती हुई आपसमें इस प्रकार

साथ उच्चतर लोकोंको जा रही है॥ २६॥ इस लोकमें कुछ ही दिनोंका जीवन होनेपर भी जो लोग भगवान्के परमपदकी प्राप्ति करानेवाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिये संसारमें कौन पदार्थ दुर्लभ है ॥ २७ ॥ अतः

जो पुरुष बड़ी कठिनतासे भूलोकमें मोक्षका साधनस्वरूप मनुष्य-शरीर पाकर भी विषयोंमें आसक्त रहता है. वह निश्चय हो आत्मघाती है: हाय! हाय! वह

श्रीपैत्रेकजी कहते हैं-विदरजी! जिस समय देवाङ्गनाएँ इस प्रकार स्तृति कर रही थीं, भगवानुके जिस परमधामको आत्मज्ञानियोमें श्रेष्ठ भगवत्प्राण महाराज पृथ् गये, महारानी अर्थि भी उसी पतिलोकको गर्थी ॥ २९ ॥

परमभागवत पृथुजी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन आदिसे निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्वल हो किया॥ ३०॥ जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्रको गर्या थीं, तो भी प्रियतमके करस्पर्शसे सम्मानित होका श्रद्धापूर्वक (निष्काभभावसे) एकाप्रचित्तसे पढता,

ठगा गया ! ॥ २८ ॥

सुनता अथवा सुनाता है—वह भी महाराज पृथ्के पद-भगवान्के परमधामको प्राप्त होता है॥३१॥ इसका सकामभावसे पाठ करनेसे ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियोमें प्रधान हो जाता है और शुद्रमें साधुता आ जाती है।। ३२ ।। स्त्री हो अथवा पुरुष—जो कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है, वह सन्तानहोन हो तो पुत्रवान्, धनहोन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्त्री और मुर्ख हो तो पण्डित हो जाता है। यह चरित मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाला और अमञ्जलको दर करनेवाला है ॥ ३३-३४ ॥ यह धन, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला, स्वर्गको प्राप्ति करानेवाला और कलियुगके दोषोंका नाश करनेवाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्गकी प्राप्तिमें भी बड़ा सहायक है; इसलिये जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको पलीपाँति सिद्ध करना

चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ जो राजा विजयके लिये प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ-आकर राजा-लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथके सामने रखते थे ॥ ३६ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अन्य सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर भगवान्में विश्वद्ध निष्काम भक्ति-भाव रखते हुए महाराज पृथुके इस निर्मल चरितको सुने, सुनावे और पढ़े ॥ ३७ ॥ विदुरवी ! मैंने भगवानुके माहात्म्यको प्रकट करनेवाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करनेवाला पुरुष महाराज पृथुकी-सी गति पाता है ॥ ३८ ॥ जो पुरुष इस पृथु-चरितका प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्कामभावसे श्रवण और कीर्तन करता है; उसका जिनके चरण संसारसागरको पार करनेके लिये नौकाके समान हैं, उन श्रीहरिमें सुदृढ़ अनुग्रग हो जाता 1195118

## चौबीसवाँ अध्याय

### पृष्टुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओंको भगवान् स्द्रका उपदेश

अभिनेयजी कहते हैं-विदरजी ! महाराज पृथुके बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयॉपर बड़ा खेड था, इसलिये उन्होंने चारोंको एक-एक दिशाका अधिकार सौंप दिया॥ १॥ राजा विजिताधने हर्यक्षको पूर्व, धूमकेशको दक्षिण, क्रुकको पश्चिम और द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया ॥ २ ॥ उन्होंने इन्द्रसे अन्तर्धान होनेकी शक्ति प्राप्त की थी, इसलिये उन्हें 'अन्तर्धान' भी कहते थे। उनकी पत्नीका नाम शिखप्डिनी था। उससे उनके तीन सुपन्न हए॥३॥ उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्वकालमें वसिष्ठजीका शाप होनेसे उपर्यक्त नामके अग्नियोने ही उनके रूपमें जन्म लिया था। आगे चलकर योगमार्गसे ये फिर अग्निरूप हो गये॥४॥

अन्तर्धानके नभस्वती नामको पत्नीसे एक और पुत्र-रत हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अन्तर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इन्द्र उनके पिताके अध्योध-यज्ञका घोड़ा हरकर ले गये थे, उन्होंने

पता लग जानेपर भी उनका वध नहीं किया था ॥ ५ ॥ राजा अन्तर्धानने कर लेना, दण्ड देना, जुरमाना वसुल करना आदि कर्तव्योंको बहुत कठोर एवं दूसरोंके लिये कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञमें दीक्षित होनेक बहाने अपना राज-काज छोड़ दिया॥६॥ यञ्चकार्यमें लगे रहनेपर भी उन आत्मज्ञानी राजाने भक्तभयभञ्जन पूर्णतम परमात्माको आराधना करके सुदुढ़ समाधिके द्वारा भगवानुके दिव्य लोकको प्राप्त किया ॥ ७ ॥

विदुरजी ! इविर्धानकी पत्नी इविर्धानीने बर्हियद्, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितवत नामके छः पुत्र पैदा किये ॥ ८ ॥ कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! इनमें हविर्धानके पुत्र महाभाग बहिंगद् यज्ञादि कर्मकाण्ड और योगाभ्यासमें कुराल थे। उन्होंने प्रजापतिका पद प्राप्त किया॥९॥ उन्होंने एक स्थानके बाद इसरे स्थानमें लगातार इतने यज्ञ किये कि यह सारी भूमि पूर्वकी और अग्रभाग करके फैलाये हुए कुशोंसे पट गयी थी। (इसीसे आगे चलकर वे 'प्राचीनवर्हि' नामसे विख्यात हए) ॥ १०॥

राजा प्राचीनबर्हिने ब्रह्माजीके कहनेसे समृद्रकी कन्या शतद्रतिसे विवाह किया या। सर्वाङ्गस्टरी किशोरी शतद्वति सन्दर् वस्ताभूषणीसे सजधजकर विवाह-मण्डपमें जब भाँवर देनेके लिये घुमने लगी, तब खर्य अग्निदेव भी मोहित होकर उसे बैसे ही चाहने लगे जैसे शुक्तीको चाहा था ॥ ११ ॥ नवविवाहिता शतद्वतिने अपने नृप्तेकी झनकारसे ही दिशा-विदिशाओंके देवता, असुर, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग—सभीको वशमें कर लिया था ॥ १२ ॥ शतद्रतिके गर्भसे प्राचीनबर्हिके प्रचेता नामके दस पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक-से नाम और आचरणवाले थे ॥ १३ ॥ जब पिताने उन्हें सन्तान उत्पन्न करनेका आदेश दिया, तब उन सबने तपस्या करनेके लिये समुद्रमें प्रवेश किया। वहाँ दस हजार वर्षतक तपस्या करते हुए उन्होंने तपका फल देनेवाले श्रोहरिकी आराधना की ॥ १४ ॥ घरसे तपस्या करनेके लिये जाते समय मार्गमें श्रीमहादेवजीने उन्हें दर्शन देकर कृपापूर्वक जिस तत्त्वका उपदेश दिया था, उसीका वे एकाग्रतापूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे॥ १५॥

विदुरजीने पूछा--वहान्! मार्गमें प्रचेताओंका श्रीमहादेकजीके साथ किस प्रकार संपागम हुआ और उनपर प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त बात आप कृषा करके मुझसे कहिये ॥ १६ ॥ ब्रह्मर्षे ! शिवजीके साथ समागम होना तो देहधारियाँक लिये बहुत कठिन है। औराँको तो बात ही क्या है—मृनिजन भी सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर उन्हें पानेके लिये उनका निरन्तर ध्यान ही किया करते हैं, किन्तु सहजमें पाते नहीं ॥ १७ ॥ यद्यपि भगवान् शङ्कर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिये न कुछ करना है. न पाना, तो भी इस लोकसृष्ट्रिकी रक्षाके लिये वे अपनी घोररूपा शक्ति (शिवा) के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं ॥ १८ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदरजी [

प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्यामें चित

लगा पश्चिमकी और चल दिये॥ १९ ॥ चलते-चलते

उन्होंने समृद्रके समान विशाल एक सरोवर देखा। वह

महापुरुषोंके चित्तके समान बड़ा ही खच्छ था तथा

हंस, सारस, चकवा, और कारण्डव आदि जलपक्षी चहक रहे थे॥ २१॥ उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष और

साध्स्यपाव

लताएँ थीं, उनपर मतवाले भीरे गूँज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनिसे हर्षित होकर मानो उन्हें रोमाञ्च हो रहा था। कमलकोशके परागपुत्र वायुके क्षकोरीसे चारों ओर उड्ड रहे थे मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है॥ २२ ॥ वहाँ मुदङ्ग, पणव आदि बाजेंकि साथ अनेकों दिव्य राग-रागिनियोंके ऋमसे गायनकी मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारोको बड़ा आश्चर्य हुआ॥२३॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान् शहुर अपने अनुचरोंके सहित उस सरोवरसे बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्णराशिके समान कान्तिमान है, कण्ड नीलवर्ण है तथा तीन विशाल नेत्र है। वे अपने भक्तीपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत है। अनेकों गन्धर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओंको बड़ा कुतुहल हुआ और उन्होंने शहूरजीके चरणोपे प्रणाम किया ॥ २४-२५ ॥ तब शरणागतभयहारी धर्मवत्सल भगवान् शङ्करने अपने दर्शनसे प्रसन्न हए उन धर्मज्ञ और शीलसम्पन्न राजकुमारोसे प्रसन्न होकर कहा- ॥ २६ ॥ श्रीमहादेवजी बोले-तुमलोग राजा प्राचीनवर्हिके पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो, वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुमलोगॉपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है।। २७॥ जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष—इन दोनोंके नियामक भगवान् वासुदेवकी साक्षात् शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है।। २८।। अपने वर्णाश्रमधर्मका मलीभाँति पालन करनेवाला पृष्टप सी जन्मके बाद ब्रह्माके पदको प्राप्त होता है। और इससे भी अधिक पुण्य होनेपर वह मुझे प्राप्त होता है। परन्तु जो भगवानुका अनन्य भक्त है, वह तो मृत्युके बाद ही सीचे भगवान् विष्णुके उस सर्वप्रपञ्जातीत परमपद्की प्राप्त हो जाता है, जिसे स्ट्ररूपमें स्थित में तथा अन्य

आधिकारिक देवता अपने-अपने अधिकारकी समाप्तिके

उसमें रहनेवाले मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पडते

थे ॥ २० ॥ उसमें नीलकमल, लालकमल, रातमें, दिनमें

और सायंकालमें खिलनेवाले कमल तथा इन्टीवर आदि

अन्य कई प्रकारके कमल सुशोधित थे। उसके तटॉपर

बाद प्राप्त करेंगे ॥ २९ ॥ तुमलोग भगवदक्त होनेके नाते मुझे भगवानुके समान ही प्यारे हो । इसी प्रकार भगवानुके भक्तोंको भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता ॥ ३० ॥ अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता है। इसका तुमलोग शृद्धभावसे जप करना ॥ ३१ ॥ श्रीमैत्रेवजी कहते हैं—तब नारायणपरायण

करुणाईहृदय भगवान शिवने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हए उन राजपूत्रोंको यह स्तोत्र सुनाया ॥ ३२ ॥

भगवान् रुद्र स्तुति करने लगे—भगवन् ! आपका

उत्कर्ष उच्चकोटिके आत्पज्ञानियोंके कल्याणके लिये---निजानन्द लाभके लिये हैं, उससे मेरा भी कल्याण हो ! आप सर्वदा अपने निरितशय परमानन्द खरूपमें ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ आप पदानाभ (समस्त लोकोंके आदि कारण) हैं; भूतसूक्ष्म (तन्मात्र) और इन्द्रियोंके नियन्ता, शान्त, एकरस और स्वयंप्रकाश वासुदेव (चित्तके अधिष्ठाता) भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ आप ही सूक्ष्म (अव्यक्त), अनन्त और मुखारिनके द्वारा सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेवाले अहङ्कारके अधिष्ठाता सङ्घंण तथा जगत्के प्रकृष्ट ज्ञानके उद्गमस्थान बुद्धिके अधिष्ठाता प्रदाप्त हैं; आफ्को नमस्कार है ॥ ३५ ॥ आप ही इन्द्रियोंके स्वामी मनस्तत्त्वके अधिष्ठाता भगवान् अनिरुद्ध

आपमें वृद्धि और क्षय नहीं होता; आपको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ आप स्वर्ग और मोक्षके द्वार तथा निरत्तर पवित्र हदयमें रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सुर्वणरूप वीर्यसे युक्त और चातुर्हेत्र कर्मके साधन तथा विस्तार करनेवाले अग्निदेव हैं; आपको नमस्कार है।। ३७॥ आप पितर और देवताओंके पोषक सोम हैं तथा तीनों बेदोंके अधिष्ठाता है; हम आपको नमस्कार करते हैं, आप ही समस्त प्राणियोंको तृप्त

करनेवाले सर्वरस (जल) रूप हैं; आपको नमस्कार

है।। ३८।। आप समस्त प्राणियोंके देह, पथ्बी और

क्रियट्सकप है तथा त्रिलोकोको रक्षा करनेवाले मानसिक,

ऐन्द्रियिक और शारोरिक शक्तिस्वरूप वाय (प्राण) हैं:

हैं; आपको बार-बार नमस्कार है। आप अपने तेजसे

जगत्को व्याप्त करनेवाले सुर्यदेव हैं, पूर्ण होनेके कारण

आपको नमस्वार है ॥ ३९ ॥ आप ही अपने गुण शब्दके द्वारा—समस्त पदार्थीका ज्ञान करानेवाले तथा बाहर-भीतरका भेद करनेवाले आकाश है तथा आप ही महान् पुण्योसे प्राप्त होनेवाले परम तेजोमय स्वर्ग-वैकुण्टादि लोक हैं; आपको पुन:-पुन: नमस्कार है॥४०॥ आप पितृलोककी प्राप्ति करानेवाले प्रवृत्ति-कर्मरूप और देवलोकको प्राप्तिके साधन निवृत्तिकर्मरूप हैं तथा आप ही अधर्मके फलरूप द:खदायक मृत्य हैं;

आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ नाथ ! आप ही प्राणपृत्रव तथा सांख्य और योगके अधीक्षर भगवान श्रीकृष्ण है; आप सब प्रकारकी कामनाओंकी पुर्तिके कारण, साक्षात् मन्त्रभृति और महान् धर्मस्वरूप हैं; आपको ज्ञानशक्ति किसी भी प्रकार कृण्डित होनेवाली नहीं हैं: आपको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ४२ ॥ आप ही कर्ता, करण और कर्म---तीनों शक्तियोंके एकमात्र आश्रय हैं; आप ही अस्क्रारके अधिष्ठाता स्द्र हैं; आप ही ज्ञान और क्रियाखरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा

और वैखरी--चार प्रकारकी वाणीकी अधिव्यक्ति होती है;

आपको नमस्कार है ॥ ४३ ॥

प्रभो ! हमें आपके दर्शनोंकी अभिलाषा है: अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निजननेको अत्यन्त प्रिय हैं, अपने उस अनुप रूपकी आप हमें झाँकी कराइये । आपका वह रूप अपने गुणोंसे समस्त इन्द्रियोंको तुप्त करनेवाला है॥४४॥ वह वर्षाकालीन मेघके समान क्षित्र श्याप और सम्पूर्ण सौन्दर्योंका सार-सर्वस्व है। सुन्दर चार विशाल भूजाएँ, महामनोहर मुखार्यबन्द, कमलदलके समान नेत्र, सुन्दर भौंहैं, सुबंड नासिका, मनमोहिनी दत्तपंक्ति, अमोल-कपोलयुक्त मनोहर मुखमण्डल और शोभाशाली समान कर्णयुगल है ॥ ४५-४६ ॥ प्रीतिपूर्ण उन्पृक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली-काली पूँघएली अलके, कमलकुस्मकी केसरके समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हए कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कङ्कुण, हार, नृपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शङ्ख, चक्र, गदा, पदा, यनमाला और कौस्तुभमणिके कारण उसकी अपूर्व

शोभा है॥४७-४८॥ उसके सिंहके समान स्थल

कंधे हैं-जिनपर हार, केयुर एवं क्रण्डलादिकी कान्ति

ज्ञिलमिलाती रहती है—तथा कौस्त**पपणिकी कान्तिसे** सुशोभित मनोहर प्रीवा है। उसका स्यापल वक्ष:स्थल श्रीक्रसचिद्वके रूपमें लक्ष्मीजीका निस्य निकास होनेके कारण कसीटीकी शोभाको भी मात करता है॥४९॥ उसका त्रिवलीसे सुशोभित, पीपलके पत्तेके समान सुडौल उदर शासके आने-जानेसे हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भैंबरके समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसीमें लीन होना चाहता है॥ ५०॥ श्यामवर्ण कटिभागमें पीताम्बर और सुवर्णको मेखला शोभायमान है। समान और सुन्दर चरण, पिडलो, जाँघ और धुटनोंके कारण आपका दिव्य विव्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है॥ ५१ ॥ आपके चरणकमलोंकी शोभा शरद ऋतके कमल-दलकी कान्तिका भी तिरस्कार करती है। उनके नखोंसे जो प्रकाश निकलता है, वह जीवोंके इदयान्धकारको तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तीके भयहारी एवं आश्रयस्वरूप उसी रूपका दर्शन कराइये । जगदग्रो ! हम अज्ञानावृत प्राणियोंको अपनी प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले आप ही हमारे

गुरु हैं॥ ५२॥ प्रभो ! चित्तशृद्धिकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषको आपके इस रूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये; इसकी भांक ही स्वधर्मका पालन करनेवाले पुरुषको अभय करनेवाली है ॥ ५३ ॥ स्वर्गका शासन करनेवाला इन्द्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विश्द आत्मज्ञानियोंकी गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहचारियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं; केवल भक्तिमान् पुरुष ही आपको पा सकते हैं ॥ ५४ ॥ सत्पृष्णोंके लिये भी दुर्लभ अनन्य भक्तिसे भगवानको प्रसन्न करके, जिनको प्रसन्नता किसी अन्य साधनासे दुःसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरणतलके अतिरिक्त और कुछ चाहेगा ॥ ५५ ॥ जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रमसे फड़कती हए भौहके इशारेसे सारे संसारका संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणोंकी शरणमें गये हुए प्राणीपर अपना अधिकार नहीं मानता॥ ५६॥ ऐसे भगवानुके प्रेमी भक्तेंका यदि आधे क्षणके लिये भी समागम हो जाय तो उसके सामने में स्वर्ग और मोक्षको कुछ नहीं समझता:

फिर, मर्त्यलोकके एच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है ॥ ५७ ॥ प्रभो ! आपके चरण सम्पर्ण पापराशिको हर लेनेवाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगोने आपकी कीर्ति और तीर्थ (गङ्गाजी) में आन्तरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकारके पापोंको धो डाला है तथा जो जीवोंके प्रति दया, राग-द्वेषरहित चित्त तथा सरलता आदि मुणोसे युक्त 🖏 उन आपके भक्तजनोंका सङ्ग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हमपर आपकी बड़ी कृषा होगी॥ ५८॥ जिस साधकका चित्त भक्तियोगसे अनुगृहीत एवं विशृद्ध होकर न तो बाह्य विषयोंमें भटकता है और न अज्ञान-गृहारूप प्रकृतिमें ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके खरूपका दर्शन पा जाता है॥ ५९॥ जिसमें यह सारा जगत् दिखायी देता है और जो स्वयं सम्पूर्ण जगत्में भास रहा है, वह आकाशके समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्मतत्त्व आप हो है ॥ ६० ॥

भगवन् । आपकी माया अनेक प्रकारके रूप धारण करती है। इसीके द्वारा आप इस प्रकार जगत्की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सदस्तु हो। किन्तु इससे आपमें किसी प्रकारका विकार नहीं आता। मायाके कारण दूसरे लोगोंमें ही भेदबद्धि उत्पन्न होती है, आप परमात्मापर वह अपना प्रभाव डालनेमें असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतन्त्र ही समझते हैं॥६१॥ आपका स्वरूप पञ्चभूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणके प्रेरकरूपसे उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तरह-तरहके कर्मोद्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूपका श्रद्धापूर्वक मलीभाँति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रोंक सच्चे मर्मक् हैं।। ६२ ॥ प्रभो ! आप हो अद्वितीय आदिपुरुष हैं। सृष्टिके पूर्व आपकी माबाशक्ति सोयी रहती है। फिर उसीके द्वारा सत्त्व, रज और तमरूप गृणोंका भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणोंसे महत्तत्व, अहङ्कार, आकाश, बायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियोंसे युक्त इस जगतुकी उत्पत्ति होती है ॥ ६३ ॥ फिर आप अपनी ही मायाशक्तिसे रचे हए इन जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्जभेदसे चार प्रकारके शरीरोमें अंशरूपसे प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार

मध्मविखयाँ अपने ही उत्पन्न किये हुए मध्यका आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरोमें रहकर इन्द्रियोंके द्वारा इन तुच्छ विषयोंको भोगता है। आपके उस अंशको ही पुरुष या जीव

कहते हैं ॥ ६४ ॥ प्रभो ! आपका तत्त्वज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं अनुमानसे होता है। प्रलयकाल उपस्थित होनेपर कालस्वरूप आप ही अपने प्रचण्ड एवं असहा बेगसे पृथ्वी आदि भूतोंको अन्य भूतोसे विचलित कराकर समस्त लोकोंका संहार कर देते हैं-जैसे बायु अपने असहनीय एवं प्रचण्ड झोंकोंसे मेघोंके द्वारा ही मेघोंको तितर-बितर करके नष्ट कर डालती है।। ६५॥ भगवन् ! यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिन्तामें रहता है कि 'अमुक कार्य करना है'। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयोंकी ही लालसा बनी रहती है। किन्तु आप सदा ही सजग रहते हैं; भूखसे जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चुहेको चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने कालस्वरूपसे उसे सहसा लील जाते हैं ॥ ६६ ॥ आपकी अबहेलना , करनेके कारण अपनी आयुको व्यर्थ माननेवाला ऐसा कौन विद्वान् होगा, जो आपके चरणकमलोंको विसारेगा ? इनकी पूजा तो कालकी आशङ्कासे ही हमारे पिता ब्रह्माजी और स्वायम्भुव आदि

हो सर्वथा भयशुन्य आश्रय है।। ६८।। राजकुमारो ! तुमलोग विशुद्ध भावसे स्वधर्मका आचरण करते हुए भगवान्में चित्त लगाकर मेरे कहे

हुए इस स्तोत्रका जप करते रहो; भगवान् तुम्हारा

मङ्गल करेंगे ॥ ६९ ॥ तुमलोग अपने अन्तःकरणमें स्थित उन सर्वभृतान्तर्यामी परमात्मा श्रीहरिका ही बार-बार स्तवन और चित्तन करते हुए पूजन करो॥७०॥ मैंन तुम्हें यह योगादेश नामका स्तोत्र सुनाया है। तुमलोग इसे मनसे धारणकर मुनिवतका आचरण करते हुए इसका एकायतासे आदरपूर्वक अध्यास करो॥ ७१ ॥ यह स्तोत्र पूर्वकालमें जगद्विस्तारके इच्छुक प्रजापतियोंके

पति भगवान् ब्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले

हम पुगु आदि अपने पुत्रोंको सुनाया था॥७२॥ जब हम प्रजापतियोंको प्रजाका विस्तार करनेकी आज्ञा हुई, तब इसीके द्वारा हमने अपना अञ्चन निवृत्त करके अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की थी।। ७३ ॥ अब भी जो भगवत्परायण पुरुष इसका एकाप्र चित्तसे नित्यप्रति जप करेगा, उसका शीघ ही कल्याण हो जायगा ॥ ७४ ॥ इस लोकमें सब प्रकारके कल्याणसाधनोंमें मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान-नौकापर चढ़ा हुआ पुरुष

अनायास ही इस दुस्तर संसारसागरको पार कर लेता

है ॥ ७५ ॥ यदापि भगवान्की आराधना बहुत कठिन है—किन्तु मेरे कहे हुए इस स्तोत्रका जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमतासे ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा ॥ ७६ ॥ भगवान् ही सम्पूर्ण कल्याणसाधनोंके एकमात्र प्यारे—प्राप्तव्य है। अतः मेरे गाये हुए इस चीदह मन्ओनि भी बिना कोई विचार किये केयल श्रद्धासे स्तोत्रके गानसे उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिरिचत होकर ही की थी॥६७॥ ब्रह्मन् ! इस प्रकार सारा जगत् उनसे जो कुछ चाहेगा, प्राप्त कर लेगा ॥ ७७ ॥ जो पुरुष स्द्ररूप कालके भवसे व्याकुल है। अतः परमात्पन् ! उप:कालमें उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोडकर सुनता इस तत्त्वको जाननेवाले हमलोगाँकि तो इस समय आप या सुनाता है, वह सब प्रकारके कर्मबन्धनोंसे पुक्त हो जाता है॥७८॥ राजकुमारो ! मैंने तुम्हें जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाप्रचित्तसे जपते हुए तुम महान् तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होनेपर इसीसे तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जायगा॥ ७९॥



### पचीसवाँ अध्याय

#### पुरञ्जनोपाख्यानकः प्रारम्भ

**श्रीमैत्रेयजी कहते है—**विदुरजी! इस प्रकार भगवान् शङ्करने प्रचेताओंको उपदेश दिया। फिर प्रचेताओंने शङ्करजीकी बड़े पक्तिभावसे पूजा की। इसके पश्चात् वे उन राजकुमारोके सामने ही अन्तर्धान हो गये॥१॥ सब-के-सब प्रचेता जलमें खड़े रहकर भगवान् रुद्रके बताये स्तोत्रका जप करते हुए दस हजार वर्षतक तपस्या करते रहे॥२॥ इन दिनों राजा प्राचीनवर्हिका चित्त कर्मकाण्डमें बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्मविद्या-विशारद परम कृपालु नारदर्जीने उपदेश दिया ॥ ३ ॥ उन्होंने कहा कि 'राजन् ! इन कमोंकि द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण करना चाहते हो ? दुःखके आत्यन्तिक नारा और परमानन्दकी प्राप्तिका नाम कल्याण है; वह तो कमेंसि नहीं मिलता'॥४॥

राजाने कहा-महाभाग नारदजी ! मेरी बृद्धि कर्ममें फँसी हुई है, इसलिये मुझे परम कल्याणका कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस कर्मबन्धनसे छूट जाऊँ ॥ ५ ॥ जो पुरुष कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धनको ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्यमें ही भटकता रहनेके कारण उस परम कल्याणको प्राप्त नहीं कर संकता॥ ६॥

श्रीनारदर्शने कहा—देखो, देखो, राजन् ! तुमने यज्ञमें निर्देयतापूर्वक जिन हजारों पश्ओकी अलि दी है—उन्हें आकाशमें देखो ॥ ७ ॥ ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओंको याद करते हुए बदला लेनेके लिये तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोकमें जाओगे, तब ये अत्यन्त क्रोधमें भरकर तन्हें अपने लोहेके-से सींगोसे छेदेंगे ॥ ८ ॥ अच्छा, इस विषयमें मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ । वह राजा पुरञ्जनका

राजन् ! पूर्वकालमें पुरञ्जन नामका एक बडा यशस्त्री राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओंको समझ नहीं सकता था।। १०॥ राजा

चित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥

वह कछ उदास-सा हो गया॥ ११॥ उसे तरह-तरहके भोगोंकी लालसा थी; उन्हें भोगनेके लिये उसने संसारमें जितने नगर देखे, उनमेंसे कोई भी उसे ठीक न जैंचा॥ १२॥ एक दिन उसने हिमालयके दक्षिण तटवर्ती शिखरोंपर कर्मभूमि भारतखण्डमें एक नौ द्वारोंका नगर

देखा। वह सब प्रकारके सुलक्षणींसे सम्पन्न था॥ १३ ॥

पुरजन अपने रहनेयोग्य स्थानकी खोजमें सारी पृथ्वीमें

घुमा; फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब

सब ओरसे परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारोंसे सुशोभित था और सोने, चाँदी तथा लोहेके शिखरोवाले विशाल भवनीसे खचाखच भरा था॥ १४॥ उसके महलोकी फर्शे नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालोंकी बनी हुई थीं। अपनी कात्तिके कारण वह नागोंको राजधानो भोगवतीपुरीके समान जान पड़ता था॥ १५॥ उसमें जहाँ-तहाँ अनेकों सभा-भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीडाभवन, बाजार, विश्राम-स्थान, ध्वजा-पताकाएँ और मूँगेके चब्रुतरे सुशोभित थे॥ १६॥

उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और लताओंसे पूर्ण एक सुन्दर बाग था; उसके बीचमें एक सरोबर सुशोधित था। उसके आस-पास अनेको पक्षी भाँति-भाँतिको बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे ॥ १७ ॥ सरोवरके तटपर जो वृक्ष थे, उनकी डालियाँ और पत्ते शीतल झरनोंके जलकणोंसे मिली हुई वासन्ती वायुके झकोरोंसे हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमिकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १८ ॥ वहाँके वन्य पशु भी मूनिजनोचित अहिसादि व्रतींका पालन करनेवाले थे, इसलिये उनसे किसीको कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार-बार जो कोकिलकी कुट्-ध्वनि होती थी, उससे पार्पमें चलनेवाले वटोहियोंको ऐसा भ्रम होता था मानो वह वगीचा विश्राम करनेके लिये उन्हें बूला रहा है॥ १९॥

राजा पुरक्षनने उस अन्द्रत चनमें भूमते-भूमते एक

सुन्दरीको आते देखा, जो अकस्मात् उधर चली आयी थी। उसके साथ दस सेवक थे, जिनमेंसे प्रत्येक सी-सी नाविकाओंका पति था॥ २०॥ एक पाँच फनवाला साँप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओरसे रक्षा करता था। वह सन्दर्ग भोली-भाली किशोरी थी और विवाहके लिये श्रेष्ठ प्रुयकी खोजमें थी ॥ २१ ॥ उसकी नासिका,

दत्तपङ्क्ति, कपोल और मुख बहुत सन्दर थे। उसके समान कार्नोमें कृण्डल झिलमिला रहे थे॥ २२॥ उसका रैंग सॉक्ला था। कटिप्रदेश सुन्दर था। वह पीले रैंगकी

साड़ी और सोनेकी करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणोंसे नुपूर्वेकी झनकार करती जाती थी। अधिक

क्या वह साक्षात् कोई देवी-सी जान पड़ती थी॥ २३ ॥

वह गजगामिनी बाला किशोरावस्थाकी सुचना देनेवाले अपने गोल-गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनोंको

लजावश वार-बार अञ्चलसे ढकती जातो थी।। २४॥ उसकी प्रेमसे मटकती भौह और प्रेमपूर्ण तिरखी

चितवनके बाणसे घायल होकर वीर पुरञ्जनने लज्जायुक्त

मुसकानसे और भी सुन्दर लगनेवाली उस देवीसे मधुरवाणीमें कहा ॥ २५ ॥ 'कमलदललोचने' ! मुझे बताओं तुम कौन हो, किसकी कन्या हो ? साध्वी ! इस समय आ कहाँसे रही हो, भीरु ! इस प्रीके समीप तुम क्या करना चाहती हो ? ॥ २६ ॥ सन्न ! तुम्हारे साथ इस ग्यारहवें महान् शुरवीरसे सञ्जालित ये दस सेवक कौन हैं

सर्प कौन है ? ॥ २७ ॥ सुन्दरि ! तुम साक्षात् लज्जादेवी हो अच्चा उमा, रमा और ब्रह्माणीमेंसे कोई हो ? यहाँ

और ये सहेलियाँ तथा तुन्हारे आगे-आगे चलनेवाला यह

वनमें म्रियोंकी तरह एकान्तवास करके क्या अपने पतिदेवको खोज रही हो ? तुम्हारे प्राणनाथ तो 'तुम उनके चरणोंकी कामना करती हो', इतनेसे ही पूर्णकाम हो

जायँगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात् कमलादेवी हो, तो तुम्हारे हाथका क्रीडाकमल कहाँ गिर गया॥ २८॥

स्भगे । तम इनमेंसे तो कोई हो नहीं; क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वीका स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो, तो लक्ष्मीजी जिस प्रकार मगवान् विष्णुके साथ

वैकुण्डकी शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरीको अलङ्कृत करो। देखो, मैं बड़ा ही बीर और पराक्रमी हैं॥ २९ ॥ परंतु आज तुम्हारे कटाक्षीन र्यतभावसे भरी मुसकानके साथ भौहोंके संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीडित कर रहा है। इसलिये सुन्दरि ! अब तुन्हें मुझपर कृपा करनी चाहिये॥ ३०॥ श्चिस्पिते ! सुन्दर भौहें और सुघड़ नेत्रोंसे सुशोधित

मेरे मनको बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और

तुम्हारा मुखारविन्द इन लंबी-लंबी काली अलकावलियोसे थिरा हुआ है; तुम्हारे मुखसे निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरनेवाले हैं, परंतु वह मुख तो लाजके मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊँचा

क्सके अपने उस सुन्दर मुखड़ेका मुझे दर्शन तो कराओं'॥ ३१ ॥ श्रीनारदजीने कहा-वीरवर ! जब राजा पुरञ्जनने अधीर-से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बालाने भी हँसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजाको देखकर मोहित हो चुको थी ॥ ३२ ॥ वह कहने लगी, 'नरश्रेष्ठ ! हमें अपने उत्पन्न करनेवालेका ठीक-ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरेके नाम या गोत्रको ही जानती है ॥ ३३ ॥ वीरवर ! आज हम सब इस प्रीमें हैं—इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती; मुझे

इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहनेके लिये यह पूरी किसने बनायी है।। ३४॥ प्रियवर ! ये पृष्टव मेरे सखा और ख़ियाँ मेरी सहेलियाँ हैं तथा जिस समय मै सो जाती हैं, यह सर्प जागता हुआ इस पुरीकी रक्षा करता रहता है ॥ ३५ ॥ शत्रुदमन ! आप यहाँ पघारे, यह मेरे लिये सौभाग्यको बात है। आपका मङ्गल हो। आपको विषय-भोगोंकी इच्छा है, उसको पृतिके लिये मैं अपने साधियोंसहित सभी प्रकारके भोग प्रस्तुत करती रहेंगी ॥ ३६ ॥ प्रभो ! इस नौ द्वारोवाली प्रीमें मेरे प्रस्तृत किये हुए इच्छित भोगोंको भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षीतक निवास कीजिये ॥ ३७ ॥ भला, आएको छोडकर मैं और किसके साथ रमण करूँगी ? दूसरे लोग तो न रति-सुखको जानते हैं, न विहित भोगोंको हो भोगते हैं, न परलोकका ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा—इसका ही ध्यान रखते हैं, अतएव पशुतुल्य हैं॥ ३८॥ अहो ! इस लोकमें गृहस्थाश्रममें ही धर्म, अर्थ, काप, सन्तान-सुख, मोक्ष, सुयश और खर्गादि दिव्य लोकोंको प्राप्ति हो सकती है। संसारत्यागी

यतिजन तो इन सबको कल्पना भी नहीं कर सकते ॥ ३९ ॥ महापुरुषोंका कथन है कि इस लोकमें पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके और अपने भी कल्याणका आश्रय एकमात्र गुहस्थात्रम ही है ॥४० ॥ वीरशिरोमणे ! लोकमें मेरी-जैसी कीन स्त्री होगी, जो स्वयं प्राप्त हुए आप-जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुन्दर पतिको वरण न करेगी॥४१॥ महाबाहो ! इस पृथ्वीपर आपकी साँप-जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओंमें स्थान पानेके लिये किस कामिनीका जित न ललचावेगा ? आप तो अपनी मधुर मुसकानमयी करुणापूर्ण दृष्टिसे हम-जैसी अनाथाओंके मानसिक सन्तापको शान्त करनेके लिये ही पृथ्वीमें विचर रहे हैं ॥ ४२ ॥

**धीनारदजी कहते हैं----ग्रजन् !** उन स्ती-पुरुयोंने इस प्रकार एक दूसरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ वर्षीतक उस प्रीमें रहकर आनन्द भोगा॥४३॥ गायक लोग सुमधुर स्वरमें जहाँ-तहाँ राजा पुरञ्जनको कोर्ति गाया करते थे। जब प्रीच्य ऋतु आती, तब वह अनेकों खियोंके साथ सरोवरमें घुसकर जलक्रीड़ा करता ॥ ४४ ॥ उस नगरमें जो नौ द्वार थे, उनमेंसे सात नगरीके ऊपर और दो नीचे थे। उस नगरका जो कोई राजा होता, उसके पृथक्-पृथक् देशोंमें जानेके लिये ये द्वार बनाये गये थे ॥ ४५ ॥ राजन् । इनमेंसे पाँच पूर्व, एक दक्षिण, एक उत्तर और दो पश्चिमकी ओर थे। उनके नामोंका वर्णन करता है ॥ ४६ ॥ पूर्वकी ओर खद्योता और आविर्मुखी नामके दो द्वार एक ही जगह बनाये गये थे। उनमें होकर राजा पुरक्कन अपने मित्र द्यमानुके साथ विभाजित नामक देशको जाया करता था॥ ४७॥ इसी प्रकार उस ओर निलनी और नालिनी नामके दो द्वार और भी एक ही जगह बनाये गये थे। उनसे होकर वह अवधृतके साथ सौरभ नामक देशको जाता था॥ ४८॥ पूर्वदिशाको ओर मुख्या नामका जो पाँचवाँ द्वार था, उसमें होकर वह रसञ्च और विपणके साथ क्रमशः बहुदन और आपण नामके देशोंको जाता था ॥ ४९ ॥ पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितृह नामका द्वार था, उसमें होकर राजा पुरन्नन श्रुतधरके साथ दक्षिणपाञ्चाल देशको जाता था ॥ ५० ॥ उत्तरकी ओर जो देवह नामका द्वार था, उससे श्रृतधरके ही साथ वह

उत्तरपाञ्चाल देशको जाता था ॥ ५१ ॥ पश्चिम दिशामें आस्री नामका दरबाजा था, उसमें होकर वह दुर्मदके साथ प्रापक देशको जाता था॥ ५२॥ तथा निऋति नामका जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुव्यकके साथ वह वैशस नामके देशको जाता था॥ ५३॥ इस नगरके निवासियोंमें निर्वाक् और पेशस्कृत्—ये दो नागरिक अन्धे थे। राजा पुरञ्जन आँखवाले नागरिकोंका अधिपति होनेपर भी इन्हींकी सहायतासे जहाँ-तहाँ जाता और सब प्रकारके कार्य करता था॥ ५४॥ जब कमी अपने प्रधान सेवक विष्चीनके साथ

अन्तःपुरमें जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रेकि कारण होनेवाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारीका अनुभव होता॥ ५५॥ उसका चित्त तरह-तरहके कर्मोमे पंसा हुआ था और काम-परवश होनेके कारण वह मुद्र रमणीके द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो-जो काम करती थी. वही वह भी करने लगता था॥ ५६॥ वह जब मद्यपान करती, तब वह भी मदिरा पीता और मदसे उष्पत्त हो जाता था; जब वह पोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चवाती, तब आप भी वही वस्त् चबाने लगता था॥ ५७॥ इसी प्रकार कभी उसके गानेपर गाने लगता, रोनेपर रोने लगता, हैसनेपर हैंसने लगता और बोलनेपर बोलने लगता॥ ५८॥ वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता. सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता ॥ ५९ ॥ कभी वह सनने लगती तो आप भी सनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूँचती तो सूँचने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता ॥ ६० ॥ कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यन्त दीनके समान व्याकृत हो जाता; जब वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनन्दित होनेपर आप भी आनन्दित हो जाता ॥ ६१ ॥ (इस प्रकार) राजा प्रज़ान अपनी सुन्दरी रानीके द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृतिवर्ग--परिकर ही उसको घोखा देने लगा। यह मुर्ख विवश होकर इच्छा न होनेपर भी खेलके लिये घरपर पाले हुए बंदरके समान अनुकरण करता रहता॥६२॥

### छब्बीसवाँ अध्याय

### राजा पुरञ्जनका शिकार खेलने वनमें जाना और रानीका कृपित होना

**अीनारदजी कडते हैं--- राजन् !** एक दिन राजा प्रक्रान अपना विशाल चनुष, सोनेका कवच और अक्षय तरकस धारणकर अपने न्यारहवें सेनापतिके साथ पाँच घोड़ोंके शीघ्रमामी रबमें बैठकर पञ्चप्रस्थ नामके वनमें गया । उस रथमें दो ईवादण्ड (बंब), दो पहिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पाँच डोरियाँ, एक लगाम, एक सारथि, एक बैठनेका स्थान, दो जुए, पाँच आयुध और सात आवरण थे। वह पाँच प्रकारकी चालोंसे चलता था तथा उसका साज-बाज सब सुनहरा था॥ १-३॥ यद्यपि राजाके लिये अपनी प्रियाको क्षणभर भी छोड़ना कठिन था, किन्तु उस दिन उसे शिकारका ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवा न कर वह वहे गर्वसे धनुष-बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा ॥ ४ ॥ इस समय आसुरीवृत्ति बढ जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशुन्य हो गया था, इससे उसने अपने तीखे बाणोंसे बहुतसे निर्दोष जंगली जानवरीका वध कर डाला ॥ ५ ॥ जिसकी मांसमें अत्यन्त आसक्ति हो, वह एजा केवल शास्त्रप्रदर्शित कमेंकि लिये वनमें जाकर आवश्यकतानुसार अनिविद्ध पशओंका वध को; व्यर्थ पश्हिसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छक्कल प्रवृत्तिको नियन्तित करता है ॥ ६ ॥ राजन् ! जो विद्वान् इस प्रकार शास्त्रनियत कर्मीका आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्टानसे प्राप्त हुए ज्ञानके कारणभूत कर्मोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ नहीं तो, मनमाना कर्म करनेसे मनुष्य अभिमानके वशीभृत होकर कर्मीमें बँध जाता है तथा गुण-प्रवाहरूप संसारचक्रमें पडकर विवेकवृद्धिके नष्ट हो जानेसे अधम योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ८ ॥

पुरजनके तरह-तरहके पंखोंवाले बाणोंसे छित्र-भित्र होकर अनेकों जीव बड़े कष्टके साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्देयतापूर्ण औव-संहार देखकर सभी दवाल् पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके ॥ ९ ॥ इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, पैसे, नीलगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुतसे मेध्य पशुओंका वध करते-करते राजा पुरद्धान बहुत थक गया॥१०॥ तब वह भूख-प्याससे अत्यन्त शिथिल हो बनसे लौटकर

राजमहलमे आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीतिसे स्नान और भोजनसे निवृत्त हो, कुछ विश्राम करके धकान दूर की ॥ ११ ॥ फिर गन्ध, चन्दन और माला आदिसे सुसज्जित हो सब अङ्गोमें सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रियाको याद आयी॥ १२॥ वह भोजनादिसे तप्त, हृदयमें आनन्दित, मदसे उन्मत्त और कामसे व्यथित होकर अपनी सुन्दरी भार्याको ढुँढ्ने लगा; किन्तु उसे वह कहीं भी दिखायी न दो॥ १३॥

प्राचीनवर्डि ! तब उसने चित्तमें कुछ उदास होकर अन्तःपुरकी स्त्रियोसे पूछा, 'सुन्दरियो ! अपनी स्वामिनीके सहित तुम सब पहलेकी ही तरह कुशलसे हो न ? ।। १४ ॥ क्या कारण है आज इस घरकी सम्पत्ति पहले-जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घरमें माता अथवा पतिपरायणा भार्या न हो, तो वह घर बिना पहियेके रथके समान हो जाता है; फिर उसमें कौन बृद्धिमान दीन पुरुषोके समान रहना पंसद करेगा ॥ १५ ॥ अतः बताओ, वह सुन्दरी कहाँ है, जो दुःख-समुद्रमें इबनेपर मेरी विवेक-बृद्धिको पद-पदपर जाग्रत् करके मुन्ने उस सङ्घरसे उबार लेती है ?'॥ १६॥

क्रियोंने कहा—नरनाथ ! मालूम नहीं आज आफ्को प्रियाने क्या ठानी है। शत्रुदमन ! देखिये, वे बिना विछोनेके पृथ्वीपर ही पड़ी हुई है ॥ १७ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! उस स्त्रीके सङ्गसे राजा पुरञ्जनका विवेक नष्ट हो चुका था; इसलिये अपनी रानीको पृथ्वीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामे पड़ी देखकर बह अत्यन्त व्यक्ति हो गया ॥ १८ ॥ उसने द:खित हदयसे उसे मधुर वचनोंद्वारा बहुत कुछ समझाया, किन्तु उसे अपनी प्रेयसीके अंदर अपने प्रति प्रणय-कोपका कोई चिद्व नहीं दिखायी दिया ॥ १९ ॥ वह मनानेमें भी बहत कुराल था, इसलिये अब प्रक्षतने उसे धीर-धीर पनाना आरम्भ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोदमें विटाकर बड़े प्यारसे कहने लगा॥ २०॥

पुरक्कन बोला—सुन्दरि ! वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करनेपर खामी उन्हें अपना

समझकर शिक्षाके लिये उचित दण्ड नहीं देते॥ २१॥ सेवकको दिया हुआ स्वामीकर दण्ड तो उसपर बड़ा अनुप्रह ही होता है । जो मूर्ख हैं, उन्होंको क्रोधके कारण अपने हितकारी स्वामीके किये हुए उस उपकारका पता नहीं चलता ॥ २२ ॥ सुन्दर दन्तावली और मनोहर भौहोंसे शोभा पानेवाली मनस्विनि ! अब यह कोच दुर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय-भार तथा लजासे झुका हुआ एवं मध्र म्सकानमयी चितवनसे सुशोधित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो ! प्रमरपंक्तिके समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमध्र वाणीके कारण तुन्हारा वह मुखार्यवन्द कैसा भनोमोतक जान पड़ता है।। २३ ॥ वीरपत्रि ! यदि किसी दूसरेने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ; यदि वह अपराधी ब्राह्मणकुलका नहीं है, तो मैं उसे अभी दण्ड

देता है। मुझे तो भगवानके भक्तोंको छोडकर त्रिलोकीमें अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखायी देता जो तुन्हारा अपराध करके निर्भय और आनन्दपूर्वक रह सके ॥ २४ ॥ प्रिये ! मैंने आजतक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरङ्गाया हुआ, क्रोधके कारण डरावना, कास्तिहीन और स्रोहशुन्य नहीं देखा; और न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तर्नोंको ही शोकाशुओंसे भीगा तथा बिप्बाफलसदुश अधरोंको स्निप्य केसरकी लालीसे रहित देखा है ॥ २५ ॥ मैं व्यसनवश नुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिये अवश्य अपराधी हैं। फिर भी अपना समझकर तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ; कामदेवके विषम बाणोंसे अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है. उस अपने प्रिय पतिको उचित कार्यके लिये पला कौन कामिनो स्वीकार नहीं करती ॥ २६ ॥

## सत्ताईसवाँ अध्याय

### पुरञ्जनपुरीपर चण्डवेगकी चढाई तथा कालकन्याका चरित्र

श्रीनारदजी कहते हैं---महाराज! इस प्रकार खह सुन्दरी अनेकों नखरोंसे पुरञ्जनको पूरी तरह अपने वशमें कर उसे आनन्दित करती हुई विहार करने लगी॥१॥ उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकारके महहत्तिक शुङ्गार किये तथा भोजनादिसे तृप्त होकर वह राजाके पास आयी । राजाने उस मनोहर मुखवाली राजमहिषीका सादर अभिनन्दन किया॥ २॥ प्रक्षतीने राजाका आलिक्नन किया और राजाने उसे गले लगाया । फिर एकानामें मनके अनुकूल रहस्यकी बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनीमें ही जित लगा रहनेके कारण उसे दिन-रातके भेदसे निरन्तर बीतते हुए कालको दुस्तर गतिका भी कुछ पता न चला॥३॥ मदसे छका हुआ मनस्वी पुरञ्जन अपनी प्रियाको भूजापर सिर रखे महामृल्य शय्यापर पड़ा रहता । उसे तो वह रमणी ही जीवनका परम फल जान पड़ती थी। अज्ञानसे आवृत्त हो जानेके कारण उसे आत्मा अचना परमात्माका कोई ज्ञान न रहा ॥ ४ ॥

राजन् ! इस प्रकार कामातुर वित्तसे उसके

साथ विहार करते-करते राजा पुरञ्जनको जवानी आधे क्षणके समान बीत गयी ॥ ५ ॥ प्रजापते ! उस पुरञ्जनीसे राजा पुरञ्जनके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस कन्याएँ हुईं, जो सभी माता-पिताका सुथश बढानेवाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न थीं। ये पौरङ्कनी नामसे विख्यात हुईं। इतनेमें ही उस सम्राट्की लंबी आयुका आधा भाग निकल गया॥६-७॥ फिर पाञ्चालराज पुरज्ञनने पितृवंशकी वृद्धि करनेवाले पुत्रोंका वधुओंके साथ और कन्याओंका उनके योग्य वरीके साथ विवाह कर दिया ॥ ८ ॥ पुत्रोमेंसे प्रत्येकके सौ-सौ पुत्र हुए। उनसे वृद्धिको प्राप्त होकर पुरञ्जनका वंश सारे पाञ्चाल देशमें फैल गया ॥ ९ ॥ इन पुत्र, पौत्र, गृह, कोश, सेक्क और मन्त्री आदिमें दुढ़ ममता हो जानेसे वह इन विषयोंमें ही बँध गया ॥ १० ॥ फिर तुम्हारो तरह उसने भी अनेक प्रकारके भोगोंकी कामनासे यज्ञकी दीक्षा ले तरह-तरहके पश्हिंसामय घोर यज्ञोंसे देवता, पितर और भूतपतियोंकी आराधना की॥११॥ इस प्रकार वह जीवनभर आत्माका कल्याण करनेवाले कर्मोंकी ओरसे

दीनबृद्धिसे अपने स्ती-प्रतादिके लिये शोकाकल हो रहा था। इसी समय उसे पकडनेके लिये वहाँ भयनामक ववनराज आ धमका ॥ २२ ॥ जब यवनलोग उसे पशुके समान वाँधकर अपने स्थानको ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यन्त आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिये ॥ २३ ॥ यवनोंद्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरीको छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। टसके जाते ही सारा नगर छिन्न-भिन्न होकर अपने कारणमें लीन हो गया॥ २४॥ इस प्रकार महाबली यवनराजके बलपूर्वक खोंचनेपर भी राजा पुरञ्जनने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञातका स्मरण नहीं किया ॥ २५ ॥

उस निर्देय राजाने जिन यज्ञपशुओंकी बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ाको याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारोंसे काटने लगे ॥ २६ ॥ वह वर्षोतक विवेकडीन अवस्थामें अपार अन्धकारमें पड़ा निरन्तर कष्ट भोगता रहा । स्वीकी आसक्तिसे उसकी यह दुर्गीत हुई थी ॥ २७ ॥ अना समयमें भी पुरञ्जनको उसीका चिन्तन बना हुआ था । इसलिये दूसरे जन्ममें वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराजके यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ॥२८॥ जब यह विदर्भनिदनी विवाहयोग्य हुई तब विदर्भराजने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पएक्रमी वीर ही ब्याह संकंगा। तब राष्ट्रअंकि नगरोंको जीतनेवाले पाण्ड्यनरेश महाराज मलयध्वजने समरभूमिमें समस्त राजाओंको जीतकर उसके साथ विवाह किया॥ २९॥ उससे महाराज मलयध्वजने एक स्थामलोचना कन्या और उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न किये, जो आगे चलकर द्रविडदेशके सात राजा हए॥ ३०॥ राजन् ! फिर उनमेंसे प्रत्येक पृत्रके बहुत-बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके संशधर इस पृथ्वीको मन्वन्तरके अन्ततक तथा उसके बाद भी भोगेंगे॥ ३१ ॥ राजा मलयध्वजकी पहली पुत्री बड़ी वतशीला थी। उसके साथ अगस्य ऋषिका विवाह हुआ। उससे उनके दृढच्युत नामका पुत्र हुआ और दृढ्च्युतके इध्यवाह हुआ ॥ ३२ ॥

अन्तमें राजर्षि मलयध्यज पृथ्वीको पुत्रीमें बाँटकर भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना करनेकी इच्छासे मलय पर्वतपर चले गये॥ ३३॥ उस समय—चन्द्रिका जिस

प्रकार चन्द्रदेवका अनुसरण करती है—उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भोने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगोंको तिलाञ्जलि दे पाण्डयनरेशका अनगमन किया॥ ३४॥ वहाँ चन्द्रवसा, तासपणीं और वटोदका नामकी तीन निद्याँ थीं। उनके पवित्र जलमें स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अन्तःकरणको निर्मल करते थे ॥ ३५ ॥ वहाँ रहकर उन्होंने कन्द, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तुण और जलसे ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे-धीरे उनका शरीर बहुत सुख गया ॥ ३६ ॥ महाराज मलयध्वजने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत-उष्ण, वर्षा-वायु, भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय और सुख-दु:खादि सभी हुन्होंको जीत लिया ॥ ३७ ॥ तप और उपासनासे वासनाओंको निर्मुल कर तथा यम-नियमादिके द्वारा इन्द्रिय, प्राप और मनको वशमें करके वे आत्मामें ब्रह्मभावना करने लगे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार सौ दिव्य वर्षीतक स्थाणके समान निश्चलभावसे एक ही स्थानपर बैठे रहे। भगवान् वासुदेवमे सुदृढ़ प्रेम हो जानेके कारण इतने समयतक उन्हें शरीरादिका भी भान न हुआ॥ ३९॥ राजन्! गुरुखरूप साक्षात् श्रीहरिके उपदेश किये हुए तथा अपने अन्तःकरणमें सब ओर स्फ्रिंत होनेवाले विशुद्ध विज्ञानदीयकसे उन्होंने देखा कि अन्तःकरणको वृत्तिका प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्थाकी भाँति देहादि समस्त उपाधियाँमें व्याप्त तथा उनसे पथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओरसे उदासीन हो गये ॥ ४०-४१ ॥ फिर अपनी आत्माको परब्रहामें और परब्रह्मको आत्मामें अभिन्नरूपसे देखा और अन्तमें इस अभेद चिन्तनको भी त्यागकर सर्वथा शान्त हो गये ॥ ४२ ॥

राजन् ! इस समय पतिपरायणा यैदर्भी सब प्रकारके भोगोंको त्यागकर अपने परमधर्मज्ञ पति मलयध्वजकी सेवा बड़े प्रेमसे करती थी॥ ४३॥ वह चीर-वस धारण किये रहती, ब्रत उपवासादिके कारण उसका शरीर अत्यन्त कुश हो गया था और सिरके बाल आपसमें उलझ जानेके कारण उनमें लटें पड़ गयी थीं। उस समय अपने पतिदेवके पास वह अङ्गारभावको प्राप्त धूमरहित अग्निके समीप अध्निकी शान्त शिखाके समान सुशोभित हो रही थी॥ ४४॥ उसके पति परलोकवासी हो चुके थे,

परन्तु पूर्ववत् स्थिर आसनसे विराजमान थे । इस रहस्यको न जाननेके कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत् सैवा करने लगी ॥ ४५ ॥ चरणसेवा करते समय जब उसे अपने पतिके चरणोमें गरमी बिलकुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंडसे बिकुड़ी हुई मृगीके समान चित्तमें अत्यन्त व्याकुल हो गयी॥४६॥ उस बीहड वनमें अपनेको अकेली और दीन अवस्थामें देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आँसुओंकी धारासे स्तनोंको भिगोती हुई बड़े जोर-जोरसे रोने लगी ॥ ४७ ॥ वह बोली, 'राजपें । उठिये, उठिये: समुद्रसे विरी हुई यह वसुन्धर लुटेगें और अधार्मिक राजाओंसे भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिये' ॥ ४८ ॥ पतिके साथ वनमें गयी हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पतिके चरणोंमें गिर गयी और रो-रोकर आँस् बहाने लगी ॥ ४९ ॥ लकडियाँकी चिता बनाकर उसने उसपर पतिका शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते-करते खयं सती होनेका निष्ठय किया ॥ ५० ॥ राजन् ! इसी समय उसका कोई प्राना मित्र

एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अक्लाको मधुर वाणीसे समझाते हुए कहा ॥ ५१ ॥

ब्राह्मणने कहा-तू कौन है ? किसकी पुत्री है ? और जिसके लिये तु शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है ? क्या तु मुझे नहीं जानती ? मैं वही तेरा मित्र हैं, जिसके साथ तु पहले विचरा करती थी।। ५२ ॥ सखे ! क्या तुम्हें अपनी याद आती है, किसी समय मै तुम्हारा अविज्ञात नामका सखा था? तुम पृथ्वीके भोग भोगनेके लिये निवासस्थानकी खोजमें मुझे छोड़कर चले गये थे॥ ५३॥ अतर्थ ! पहले मैं और तुम एक दूसरेके मित्र एवं मानसनिवासी हंस थे। हम दोनी सहस्रों वर्षोंतक बिना किसी निवास-स्थानके ही रहे थे ॥ ५४ ॥ किन्तु मित्र ! तुम विषयभोगोंकी इच्छासे मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वीपर चले आये ! यहाँ घूमते-घूमते तुमने एक स्त्रीका रचा हुआ स्थान देखा॥ ५५॥ इसमें पाँच बगीचे, नौ दरवाजे, एक द्वारपाल, तीन परकोटे, छः वैश्यकुल और पाँच बाजार थे। वह पाँच उपादान-

कारणोंसे बना हुआ था और उसकी स्वामिनो एक स्वी थी ॥ ५६ ॥ महाराज ! इन्द्रियोंक पाँच विषय उसके बगीचे थे. नौ इन्द्रिय-छिद्र द्वार थे; तेज, जल और अञ्च---तीन परकोटे थे; मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ---छः वैश्यकल वे: क्रियाशक्तिरूप कर्मेन्द्रियों ही बाजार थीं: पाँच भृत ही उसके कभी श्रीण न होनेवाले उपादान कारण थे और बुद्धिशक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर

था जिसमें प्रवेश करनेपर पुरुष ज्ञानशुन्ध हो जाता है—अपने स्वरूपको भूल जाता है।। ५७-५८।। भाई 🛚 उस नगरमे उसकी स्वापिनीके फंदेपे पड़कर उसके साथ विहार करते-करते तुम भी अपने खरूपको भूल गये और उसीके सङ्गसे तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है ॥ ५९ ॥

देखो, तुम न तो विदर्भराजकी पुत्री ही हो और न यह वीर मलयभ्यज तुम्हारा पति ही । जिसने तुम्हें नौ द्वारोंक नगरमें बंद किया था, उस पुरञ्जनीके पति भी तुम नहीं हो ॥ ६० ॥ तम पहले जन्ममें अपनेको पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो—यह सब मेरी ही फैलायी। हई माया है। वास्तवमें तुम न पुरुष हो न स्त्री। हम दोनी तो हंस हैं; हमारा जो वास्तविक खरूप है, उसका अनुभव करो ॥ ६१ ॥ मित्र ! जो मैं (ईश्वर) हैं, वही तुम (जीव) हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हैं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनोंमें कभी थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं देखते॥ ६२॥ जैसे एक पुरुष अपने शरीरकी परछाउँको शीशेमें और किसी व्यक्तिके नेत्रमें भिन्न-भिन्न रूपसे देखता है वैसे ही--एक ही आत्मा विद्या और अविद्याकी उपधिके भेदसे अपनेको ईश्वर और जीवके रूपमें दो प्रकारसे देख रहा है ॥ ६३ ॥

इस प्रकार जब हंस (ईश्वर)ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवरका हंस (जीव) अपने खरूपमें स्थित हो गया और उसे अपने मित्रके विस्नोहसे मूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया ॥ ६४ ॥ प्राचीनवर्हि ! मैंने तम्हें परोक्षरूपसे यह आत्यज्ञानका दिग्दर्शन कराया है: क्योंकि जगत्कर्ता जगदीश्ररको परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है ॥ ६५ ॥

### उनतीसवाँ अध्याय

#### पुरञ्जनोपाख्यानका तात्पर्ध

राजा प्राचीनवर्षिने कता—भगवन ! मेरी समझमें आपके बचनोंका अभिप्राय पूर-पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्ममोहित जीव नहीं ॥ १ ॥

**भीनारदर्जीने कहा—राजन् ! पुरञ्जन** (नगरका निर्माता) जीव है--जो अपने लिये एक, दो, तीन, चार अथवा बहुत पैरोबाला या बिना पैरोका शरीररूप पुर तैयार कर लेता है ॥ २ ॥ उस जीवका सखा जो अविज्ञात नामसे कहा गया है, वह ईश्वर है: क्योंकि किसी भी प्रकारके नाम, गुण अथवा कमोसे जीवोंको उसका पता नहीं चलता॥३॥ जीवने जब सुख-दःखरूप सभी प्राकृत विषयोंको भोगनेकी इच्छा की तब उसने दूसरे शरीरोंकी अपेक्षा नौ द्वार, दो हाथ और दो पैरोंवाला मानव-देह ही पसंद किया ॥ ४ ॥ बुद्धि अथवा अविद्याको ही तुम पुरञ्जनी नामकी स्त्री जानो; इसीके कारण देह और इन्द्रिय आदिमें मैं-मेरेपनका भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसीका आश्रय लेकर शरीरमें इन्द्रियोद्वारा विषयोंको मोपता है ॥ ५ ॥ दस इन्द्रियों ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकारके ज्ञान और कर्म होते हैं। इन्द्रियोकी युत्तियाँ हो उसकी - संखियाँ और प्राण-अपान-व्यान-उदान-समानरूप पाँच वृत्तियाँवाला प्राणवाय ही नगरको रक्षा करनेवाला पाँच फनका सर्प है।। ६।। दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके नाक्क मनको ही म्यास्टवॉ महावली योदा जानना चाहिये। शब्दादि पाँच विषय ही पाञ्चाल देश है. जिसके बीचमें वह नौ द्वारोवाला नगर बसा हुआ है ॥ ७ ॥

उस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये गये थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और दो कर्णींख्द्र हैं। इनके साथ मुख, लिङ्ग और गुदा—ये तीन और मिलाकर कुल नौ द्वार हैं; इन्हींमें होकर वह जीव इन्द्रियंकि साथ बाह्य विषयोंमें जाता है ॥ ८ ॥ इसमें दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक मुख-ये पाँच पूर्वके द्वार हैं. दाहिने कानको दक्षिणका और वार्षे कानको उत्तरका द्वार समझना चाहिये॥ ९ ॥ गृदा और लिङ्ग —ये नीचेके दो छिद्र पश्चिमके द्वार है। खद्योता और

आविर्मुखी नामके जो दो द्वार एक स्थानपर बतलाये थे, वे नेत्रगोलक हैं तथा रूप विभाजित नामका देश है, जिसका इन द्वारोंसे जीव चक्ष्-इन्द्रियकी सहायतासे अनुभव करता है। (चक्ष्-इन्द्रियोंको हो पहले घुमान् नामका सखा कहा गया है) ॥ १० ॥ दोनों नासाछिद्र ही नलिनी और नलिनी नामके द्वार है और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरभ देश है तथा घरणेन्द्रिय अवधृत नामका मित्र है। मूख मूख्य नामका द्वार है। उसमें रहनेवाला वागिन्द्रिय विषण है और रसनेन्द्रिय रसविद् (रसज्ञ) नामका मित्र है ॥ ११ ॥ साणीका ब्यापार आपण है और तरह-तरहका अन्न बहदन है तथा दाहिना कान पितृह और बायाँ कान देवह कहा गया है॥ १२॥ कर्मकाण्डरूप शास और उपासना काण्डरूप निवृत्तिमार्गका शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पाञ्चाल देश हैं। इन्हें श्रवणेन्द्रियरूप श्रुतधरकी सहायतासे सुनकर जीव क्रमशः पित्रवान और देक्यान मार्गोमें जाता है।। १३।। लिङ्ग ही आस्री नामका पश्चिमी द्वार है, खीप्रसङ्घ प्रापक नामका देश है और लिक्क्में रहनेवाला उपस्थेन्द्रिय दुर्मद नामका मित्र है। गुदा निर्फ्राति नामका पश्चिमी द्वार है॥ १४॥ नरक वैशस नामका देश है और गुदामें स्थित पायु-इन्द्रिय लुखक नामका पित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताये गये थे, उनका रहस्य भी सुनो । वे हाथ और पाँव हैं: इन्होंकी सहायतासे जीव क्रमशः सब काम करता और जहाँ-तहाँ जाता है॥१५॥ हदय अन्तःप्र है, उसमें रहनेवाला मन ही विष्चि (विष्चीन) नामका प्रधान सेवक है। जीव उस मनके सत्त्वादि गुणोंके कारण ही प्रसन्नता, हर्षरूप विकार अथवा मोहको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ बृद्धि (राजमहिषी पुरञ्जनी) जिस-जिस प्रकार स्वप्रावस्थामें विकारको प्राप्त होती है और जायत् अवस्थामें इन्द्रियादिको विकृत करती है, उसके गुणोंसे लिप्त होकर आत्मा (जीव) भी उसी-उसी रूपमें उसकी वृत्तियोंका अनुकरण करनेको बाध्य होता है—यद्यपि वस्तृतः वह उनका निर्विकार साक्षीमात्र ही है ॥ १७ ॥

खेलना है ॥ २० ॥

शरीर ही रथ है। उसमें ज्ञानेन्द्रियरूप पाँच घोड़े जते हए हैं। देखनेमें संवत्सररूप कालके समान ही उसका

अप्रतिहत देग है, वास्तवमें वह गतिहीन है। पृण्य और पाप--ये दो प्रकारके कर्म ही उसके पहिये हैं, तीन गुण ध्वजा है, पाँच प्राण डोरियाँ हैं ॥ १८ ॥ मन बागड़ोर है, बुद्धि सार्राध है, इदय बैठनेका स्थान है, सुख-द:खादि इन्द्र जुए हैं, इन्द्रियोंकि पाँच विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि सात घातुएँ उसके आवरण हैं ॥ १९ ॥ पाँच कमेंन्द्रियाँ उसकी पाँच प्रकारकी गति हैं । इस रथपर चढ़कर रथीरूप यह जीव मुगत्रणाके समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ता है। ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी सेना है तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको अन्यायपूर्वक प्रहण करना ही उसका शिकार

जिसके द्वारा कालका ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चण्डवेग नामक गन्धर्वराज है। उसके अधीन जो तीन सौ साठ गन्धर्व बताये गये थे, वे दिन हैं और तीन सौ साठ गन्धर्वियाँ रात्रि हैं। ये बारी-बारीसे चकर लगाते हुए भनुष्यको आयुको हरते रहते हैं ॥ २१ ॥ वृद्धावस्था ही साक्षात् कालकन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्युरूप यवनराजने लोकका संहार करनेके लिये उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया॥ २२॥ आधि (मानसिक क्लेश) और व्याधि (रोगादि शारीरिक कष्ट) ही उस यक्षनराजके पैदल चलनेवाले सैनिक हैं तथा प्राणियोंको पीड़ा पहेंचाकर शीघ्र ही मृत्युके मृखमें ले जानेवाला शीत और उष्ण दो प्रकारका ज्वर ही प्रज्वार नामका उसका भाई है ।। २३ ॥

इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञानसे आच्छादित होकर अनेक प्रकारके आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैत्रिक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्ष-तक मनुष्यशरीरमें पड़ा रहता है ॥ २४ ॥ वस्तृतः तो वह निर्मुण है, किस् प्राप्त, इन्द्रिय और मनके धर्मोंको अपनेमें आरोपित कर मैं-मेरेपनके अभियानसे बैंधकर शुद्र विषयोंका चिन्तन करता हुआ तरह-तरहके कर्म करता रहता है॥ २५॥ यह यद्यपि स्वयंप्रकाश है, तथापि जबतक सबके परमगुर आत्मखरूप श्रीभगवानुके स्वरूपको नहीं जानता, तयतक प्रकृतिके गुणोंमें ही

वैधा रहता है ॥ २६ ॥ उन गुणॉका अभिमानी होनेसे वह विवश होकर सांख्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कमेंकि अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोमें जन्म लेता है॥ २७॥ वह कभी तो सात्विक कमेंकि द्वारा प्रकाशबहल स्वर्गीद लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मोंके द्वारा दःखमय रजोगुणी लोकोंमें जाता है-जहाँ उसे तरह-तरहके कमौंका क्लेश उठाना पड़ता है---और कभी तमोगुणी कमोंकि द्वारा शोकबहल तमोमयी योनियोमें जन्म लेता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार अपने कर्म और गुणेंकि अनुसार देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा पश्-पक्षीयोनिमें जन्म लेकर वह अज्ञानान्य जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है॥ २९॥ जिस प्रकार बेचारा भुखसे व्याकृत कृता दर-दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्तमें नाना प्रकारकी वासनाओंको लेकर ऊँचे-नीचे मार्गसे ऊपर, नीचे अधवा मध्यके लोकोमें भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख-दु:ख भोगता रहता है ॥ ३०-३१ ॥

आधिदैविक, आधिपौतिक और आध्यात्मिक—इन तीन प्रकारके दुःखोंमेंसे किसी भी एकसे जीवका सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो यह केवल तात्कालिक नियृति ही है ॥ ३२ ॥ वह ऐसी ही है जैसे कोई सिरपर भारी बोझा ढोकर ले जानेवाला पुरुष उसे कंधेपर रखा ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया मनुष्य एक प्रकारके दःखसे छुट्टी पाता है, तो दूसरा दुःख आकर उसके सिरपर सवार हो जाता है॥ ३३॥ शुद्धहृदय नरेन्द्र ! जिस प्रकार स्वप्नमें होनेवाला स्वप्नान्तर उस स्वप्नसे सर्वथा छूटनेका उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफलभोगसे सर्वथा छटनेका उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता: क्योंकि कर्म और कर्मफलभोग दोनों ही अविद्यायुक्त होते हैं ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें अपने मनोमय लिङ्गशरीरसे विचरनेवाले प्राणीको स्वप्नके पदार्थ न होनेपर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दुश्यपदार्थ वस्तृतः न होनेपर भी, जबतक अज्ञान-निद्रा नहीं टुटती, बने ही रहते हैं और जीवको जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्ति नहीं मिलती। (अतः इनकी आत्यन्तिक नियत्तिका

उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है) ॥ ३५ ॥

राजन् ! जिस अविद्यांके कारण परमार्थस्वरूप आत्माको यह जन्म मरणरूप अनर्थपरम्परा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरुखरूप श्रीहरिमें सुदृढ भक्ति होनेपर हो सकती है।। ३६।। पगवान् वासुदेवमें एकाग्रतापूर्वक सम्यक् प्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान और वैराज्यका आविर्भाव कर देता है।। ३७॥ राजवें ! यह भक्तिभाव भगवान्की कथाओंके आश्रित रहता है। इसलिये जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उसे बहुत शीष इसकी प्राप्ति हो जाती है॥ ३८॥ एजन् ! जहाँ भगवद्गुणोंको कहने और सुननेमें तत्पर विशुद्धिकत भक्तजन रहते हैं, उस साधु-समाजमें सब ओर महापुरुषोके मुखसे निकले हुए श्रीमधुसुदनभगवानुके चरित्ररूप शुद्ध अमृतको अनेको नदियाँ बहती रहती है। जो लोग अनुप्तचित्तसे श्रवणमें तत्पर अपने कर्णकुहरोद्वारा उस अमृतका छककर पान करते हैं, उन्हें भूख-प्यास, भय, शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकते ॥ ३९-४०॥ हाय ! स्वभावतः प्राप्त होनेवाले इन **अुधा-पिपासादि विघ्रोंसे सदा घिरा हुआ जीव-समुदाय** श्रीहरिके कथामृत-सिन्धुसे प्रेम नहीं करता॥ ४१॥ साक्षात् प्रजापतियोंके पति ब्रह्मजी, भगवान् शङ्कर, स्वायम्भ्य मन्, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रत्, भृगु, वसिष्ट और मैं—ये जितने ब्रह्मकदी मुनिगण है, समस्त बाङ्मयके अधिपति होनेपर भी तप, उपासना और समाधिके द्वारा ढूँढ़-ढूँढ़कर हार गये, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वरको आजतक न देख सके ॥ ४२-४४ ॥ वेद भी अस्यन्त विस्तृत हैं, उसका पार पाना हैंसी-खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी अहलोचना करके मन्त्रोमें वताये हुए वज्रहस्तत्वादि गुणोसे युक्त उन्द्रादि देवताओंके रूपमें, भिन्न-भिन्न कमोंके द्वारा, यद्यपि उस परमात्माका ही यंजन करते हैं तथापि उसके स्वरूपको वे भी नहीं जानते।।४५॥ हृदयमें बार-बार किलान किये जानेपर भगवान् जिस समय जिस जीवपर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म-मार्गकी

बद्धमूल आखासे छुट्टी पा जाता है॥ ४६॥ वर्हिष्मन् ! तुम इन कर्मोमें परमार्थवृद्धि यत करो ।

ये सुननेमें ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थका तो स्पर्श भी नहीं करते । ये जो परमार्थवत् दीख पडते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है।। ४७॥ जो मिलनमित कर्मवादी लोग वेदको कर्मपरक बताते हैं, वे वास्तवमें उसका मर्म नहीं जानते । इसका कारण यही है कि वे अपने खरूपभृत लोक (आत्मतत्त्व) को नहीं जानते, जहाँ साक्षात् श्रीजनार्दन पगवान् विराजमान है ॥ ४८ ॥ पूर्वकी ओर अग्रभागवाले कुशाओंसे सम्पूर्ण भूमण्डलको आच्छादित करके अनेकों पश्अोंका वध करनेसे तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गये हो; किन्तु वास्तवमे तुन्हें कर्म या उपासना-किसीके भी रहस्यका पता नहीं है। वास्तवमें कर्म तो वही है, जिससे श्रीहरिको प्रसन्न किया जा सके और विद्या भी वही है, जिससे भगवानमें चित्त लगे ॥ ४९ ॥ श्रीहरि सम्पूर्ण देहधारियोंके आत्मा, निवामक और स्वतन्त्र कारण हैं; अतः उनके चरणतल ही पनुष्योंके एकमात्र आश्रय हैं और उन्होंसे संसारमें सकका कल्याण हो सकता है ॥ ५० ॥ 'जिससे किसीको अणुपात्र भी मय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है' ऐसा जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात् श्रीहरि है ॥ ५१ ॥ श्रीनास्ट्जी कहते हैं--पुरुषश्रेष्ट ! यहाँतक जो

कुछ कहा गया है, उससे तुम्हारे प्रश्नका उत्तर हो गया। अब मैं एक भलीभाँति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हैं, ध्यान देकर सुनो ॥ ५२ ॥ 'पुष्पवाटिकामें अपनी हरिनीके साथ बिहार करता हुआ एक हरिन मस्त भूम रहा है वह दूब आदि छोटे-छोटे अङ्करोंको चर रहा है। उसके कान भौरेकि मध्र गूंजारमें लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवोंको भारकर अपना पेट पालनेवाले मेडिये ताक लगाये खडे हैं और पीछेसे शिकारीव्याधने वींधनेके लिये उसपर बाण छोड दिया है। परन्त हरिन इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है।' एक बार इस हरिनकी दशापर विचार करो॥ ५३॥ राजन् ! इस रूपकका आशय सुनो । यह मृतप्राय

हरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी दशापर विचार करो । पृष्पेकी तरह ये स्वियाँ केवल देखनेमें सुन्दर है, इन खियोंके रहनेका घर ही पृष्यवादिका है। इसमें रहकर तम पृष्येके

पधु और गन्धके समान क्षद्र सकाम कर्मीके फलरूप, जीभ और जननेन्द्रियको प्रिय लगनेवाले भोजन तथा

स्रीसङ्क आदि तुच्छ भोगोंको ढूँढ रहे हो। स्रियोंसे शिर्

रहते हो और अपने मनको तुमने उन्होंमें फँसा रखा है। स्त्री-पुत्रोका मधुर भाषण ही भौरोंका मधुर गुंजार है, तुन्हारे

कान उसीमें अत्यन्त आसक हो रहे हैं। सामने ही भेडियोंके झंडके समान कालके अंश दिन और रात

तुम्हारी आयुको हर रहे हैं, परन्तु तुम उनकी कुछ भी परवा न कर गृहस्थीके सखोमें मस्त हो रहे हो। तुन्हारे पीछे गुप-चुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणसे

तुम्हारे हदयको दूरसे ही बींध डालना चाहता है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार अपनेको मुगकी-सी स्थितिमें देखकर तुम

अपने चित्तको हृदयके भीतर निरुद्ध करो और नदीकी माँति प्रवाहित होनेवाली श्रवणेन्द्रियकी बाह्य वृक्तिको चितमें स्थापित करो (अन्तर्मुखी करो)। जहाँ कामी पुरुषोंकी सर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रमको छोड़कर

परमहंसोंके आश्रय श्रीहरिको प्रसन्न करो और क्रमणः सभी विषयोंसे विस्त हो जाओ॥ ५५॥

राजा प्राचीनवर्हिने कहा-भगवन् ! आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैंने सुना और उसपर विशेषरूपसे विचार भी किया। मुझे कर्मका उपदेश

देनेवाले इत आचार्योंको निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है; यदि ये इस विषयको जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते ॥ ५६ ॥ विप्रवर ! मेरे उपाध्यायाँने आत्मतत्त्वके विषयमें मेरे इदयमें जो महान् संशय खड़ा कर दिया था. उसे आपने पूरी तरहसे काट दिया। इस विषयमे

इन्द्रियोंकी पति न होनेके कारण मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंको भी मोह हो जाता है॥ ५७॥ वेदवादियोंका कथन जगह-जगह सुना जाता है कि 'पुरुष इस लोकमें जिसके

द्वारा कर्म करता है, उस स्थूलशरीरको यहीं छोड़कर परलोकमें कमौंसे ही बने हुए दूसरी देहसे उनका फल भोगता है। किन्तु यह बात कैसे हो सकती है?'

(क्योंकि उन कर्मोंका कर्ता स्थलशरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है।) इसके सिवा जी-जो कर्म यहाँ किये जाते हैं, वे तो दूसरे ही क्षणमें अदृश्य हो जाते हैं; वे

परलोकमें फल देनेके लिये किस प्रकार एन: प्रकट हो सकते हैं ? ॥ ५८-५९ ॥

श्रीनारद्वीने कहा---राजन् ! (स्थल शरीर तो लिङ्गशरीरके अधीन है, अतः कमीका उत्तरदायित्व उसीपर

हैं) जिस मनःप्रधान लिङ्गशारिकी सहायतासे मनुष्य कर्म करता है, यह तो मरनेके बाद भी उसके साथ रहता ही है: अतः वह परलोकमें अपरोक्षरूपसे स्वयं उसीके द्वारा

उनका फल मोयता है॥ ६०॥ स्वप्नावस्थामें मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड़ देता है, किन्तु इसीके समान अथवा इससे पित्र प्रकारके पश-पक्षी आदि

शरीरसे वह मनमें संस्काररूपसे स्थित कर्मीका फल भोगता रहता है॥ ६१॥ इस मनके द्वारा जीव जिन स्त्री-पुत्रादिको 'ये मेरे हैं' और देहादिको 'यह मैं हैं' ऐसा

कहकर मानता है, उनके किये हुए पाय-पुण्यादिरूप कमॉको भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पडता है।। ६२।। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कमेंन्द्रिय दोनोंकी चेष्टाओंसे उनके प्रेरक चित्तका अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्तकी

भित्र-भिन्न प्रकारको वृत्तियाँसे पूर्वजन्मके कर्मीका भी अनुमान होता है (अतः कर्म अदृष्टरूपसे फल देनेके लिये कालान्तरमें मौजूद रहते हैं) ॥ ६३ ॥ कभी-कभी देखा जाता है कि जिस वस्तुका इस शरीरसे कभी अनुभव नहीं किया—जिसे न कभी देखा, न सुना ही—उसका स्वप्रमें, यह जैसी होती है, वैसा ही अनुभव हो जाता है॥ ६४॥ राजन् ! तुम निश्चय मानो कि लिङ्कदेहके अभिमानी जीवको उसका अनुभव पूर्वजन्ममें हो चका है: क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती, उसकी

राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्यके पूर्वरूपोंको तथा भावी शरीरादिको भी बता देता है; और जिनका भावी जन्म होनेवाला नहीं होता, उन तत्त्व-वेत्ताओंकी विदेहमृत्तिका पता भी उनके मनसे ही लग जाता है।। ६६ ॥ कभी-कभी स्वप्रमें देश, काल अथवा क्रियासम्बन्धी ऐसी क्रेंते भी देखी जाती हैं, जो पहले कभी

मनमें वासना भी नहीं हो सकती॥ ६५॥

.दिनमें तारे अथवा अपना सिर कटा दिखायी देना, इत्यादि) । इनके दीखनेमें निद्रादोषको ही कारण मानना चाहिये॥ ६७॥ मनके सामने इन्द्रियोसे अनुभव होने-योग्य पदार्थ ही भोगरूपमें बार-बार आते हैं और भोग

देखी या सुनी नहीं गयीं (जैसे पर्वतको चोटीपर सपुद्र,

समाप्त होनेपर चले जाते हैं; ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता, जिसका इन्द्रियोंसे अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव पनसहित है।। ६८॥ साधारणतथा तो सब पदार्थोंका क्रमशः ही भान होता है; किन्तु यदि किसी समय भगविच्चनानमें लगा हुआ मन विशुद्ध सत्त्वमें स्थित हो जाय, तो उसमें भगवानुका संसर्ग होनेसे एक साथ समस्त विश्वका भी भान हो सकता है-जैसे यह दृष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशात्मक चन्द्रभाके संसर्गसे दोखने लगता है॥६९॥ राजन्! जबतक गुणोंका परिणाम एवं बृद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादि विषयोंका सङ्गत यह अनादि लिङ्गदेह बना हुआ है, तबतक जीवके अंदर स्थलदेहके प्रति 'मैं-मेरा' इस भावका अभाव नहीं हो सकता ॥ ७० ॥ सुष्रित, मुर्च्छा, अत्यन्त दुःख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वरादिके समय भी इन्द्रियोंको व्याकुलताके कारण 'मैं' और 'मेरेपन' की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती; किन्तु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है।। ७१ ।। जिस प्रकार अमावस्थाकी रात्रिमें चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार युवायस्थामें स्पष्ट प्रतीत होनेवाला यह एकादश इन्द्रियविशिष्ट लिङ्गशरीर गर्भावस्था और बाल्यकालमें रहते हुए भी इन्द्रियोंका पूर्ण विकास न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता॥ ७२ ॥ जिस प्रकार स्वप्रमें किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भी जागे बिना स्वप्नजनित

संसारसे छुटकार नहीं हो पाता॥७३॥ इस प्रकार पञ्चतन्यात्राओंसे बना हुआ तथा सोलह तत्वोंके रूपमें विकसित यह त्रिगुणमय सङ्घात ही लिङ्गशरीर है। यही चेतनाशक्तिसे युक्त होकर जीव कहा जाता है ॥ ७४ ॥ इसीके द्वारा पुरुष भिन्न-भिन्न देहोंको यहण करता और त्यागता है तथा इसीसे उसे हुई, शोक, भय, दुःख और सुख आदिका अनुभव होता है ॥ ७५ ॥ जिस प्रकार जोंक जबतक दूसरे तुणको नहीं पकड़ लेती, तबतक पहलेको नहीं छोड़ती-उसी प्रकार जीव

अनर्थकी निवृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार सांसारिक वस्त्र्एँ यद्यपि असत् हैं, तो भी अविद्यावश जीव उनका

चित्तन करता रहता है; इसलिये उसका जन्म-मरणरूप

कर्मोंकी समाप्ति होनेपर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक पहले शरीरके अभिमानको नहीं छोडता। राजन् ! यह मनःप्रधान सिङ्गशरीर ही जीवके जन्मादिका कारण है ॥ ७६-७७ ॥ जीव जब इन्द्रियजनित भोगोंका चिन्तन करते हुए बार-बार उन्होंके लिये कर्म करता है, तब उन कमेंकि होते रहनेसे अविद्यावश वह देहादिके कमेंमिं बँध जाता है ॥ ७८ ॥ अतएव उस कर्मबन्धनसे छटकार। पानेके लिये सम्पूर्ण विश्वको भगवद्वप देखते हुए सब प्रकार श्रीहरिका भजन करो । उन्हींसे इस विश्वकी उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्होंने लय होता है।। ७९ ॥

मरणकाल उपस्थित होनेपर भी जबतक देहारम्भक

भीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! भक्तश्रेष्ठ श्रीनारदजीने राजा प्राचीनबर्हिको जीव और ईश्वरके खरूपका दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोकको चले गये॥ ८०॥ तब राजर्षि प्राचीनबर्हि भी प्रजापालनका भार अपने पुत्रोंको सौंपकर तपस्या करनेके लिये कपिलाश्रमको चले गये॥ ८१॥ वहाँ उन वीरवरने समस्त विषयोंकी आसक्ति छोड़ एकाग्र मनसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन करते हए सारूप्यपद प्राप्त किया ॥ ८२ ॥

निष्पाप विदरजी ! देवर्षि नारदके परोक्षरूपसे कहे हुए इस आत्मज्ञानको जो पुरुष सुनेगा या सुनायेगा, वह शीघ्र ही लिक्कदेहके बन्धनसे छट जायगा ॥ ८३ ॥ देवर्षि नारदके मुखसे निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान् मुक्तन्दके यशसे सम्बद्ध होनेके कारण त्रिलोकीको पवित्र करनेवाला, अन्तःकरणका शोधक तथा परमात्मपदको प्रकाशित करनेवाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा, वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जायगा और फिर उसे इस संसार-चक्रमें नहीं भटकता पड़ेगा॥ ८४॥ विदस्त्री ! गृहस्थाश्रमी प्रखनके रूपकसे परोक्षरूपमें कहा हुआ यह अद्भुत आत्पञ्चान मैंने गुरुजीकी कृपासे प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेनेसे बृद्धियुक्त जीवका देहाभिमान निवृत हो जाता है तथा उसका 'परलोकमें जीव किस प्रकार कमीका फल भोगता है' यह संशय भी मिट जाता है।। ८५॥

### तीसवाँ अध्याय

#### प्रचेताओंको श्रीविष्णुभगवान्का वरदान

विदुरजीने पूछा—ब्रह्मन्! आपने राजा प्राचीनवाहिंके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था, उन्होंने स्द्रगीतके द्वारा श्रीहरिको स्तृति करके क्या सिद्धि प्राप्त को ?॥ १॥ वार्हस्पत्य! मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त प्रिय भगवान् शङ्करका अकस्मात् सात्रिष्य प्राप्त करके प्रचेताओंने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी; इससे पहले इस लोकमें अथवा परलोकमें भी उन्होंने क्या पाया—बह चतलानेकी कृया करें ॥ २॥

श्रीपैत्रेकजीने कहा-विदुरजी ! पिताके आज्ञाकारी प्रचेताओंने समृद्रके अंदर खडे रहकर रुद्रगीतके जयरूपी यज्ञ और तपस्पाके द्वारा समस्त शरीरोंके उत्पादक भगवान् श्रीहरिको प्रसन्न कर लिया॥३॥ तपस्या करते-करते दस हजार वर्ष बीत जानेपर प्राणपुरुष श्रीनारायण अपनी मनोहर कान्तिहारा उनके तपस्याजीनत क्लेशको शान्त करते हुए सौम्य विग्रहसे उनके सामने प्रकट हए ॥ ४ ॥ भरुड़जीके कंधेपर बैठे हुए श्रीभगवान् ऐसे जान पड़ते थे, मानो सुमेरके शिखरपर कोई श्याम घटा छायो हो। उनके श्रीअङ्गमं मनोहर पोताम्बर और कण्ठमें कौस्तुभमणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभासे वे सब दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे थे॥५॥ चमकीले सुवर्णमय आभूषणोसे युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमण्डलको अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तकपर ज़िलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान या। प्रमुकी आठ भुजाओंमें आठ आयुध थे; देवता, मृनि और पार्यदगण सेवामें उपस्थित थे तथा गरुडजी किन्नरॉकी भाँति साममय पंखोंकी ध्वनिसे कीर्तिगरन कर रहे थे॥६॥ उनको आठ लंबी-लंबी स्थल भुजाओंके बीचमें लक्ष्मीजीसे स्पर्धा करनेवाली वनमाला विराजमान थी। आदिपुरुष श्रीनारायणने इस प्रकार पंचारकर अपने शरणागृत प्रचेताओंकी और दयादृष्टिसे निहारते हुए मेघके समान पम्भीर वाणीमें

श्रीभगवान्ते कहा—राजपुत्रो ! तुन्हारा कल्याण हो । तुम सबसे परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश

कहा ॥ ७ ॥

पुरुष सायङ्कालके समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयोंमें अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवोंके प्रति मित्रताका भाव हो जायगा ॥ ९ ॥ जो लोग सायङ्काल और प्रातःकाल एकार्प्रचित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट बर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा ॥ १० ॥ तुमलोगोंने बड़ी प्रसन्नतासे अपने पिताको आज्ञा शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकोंमें फैल जायगी ॥ ११ ॥ तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा । वह गुणोंमें किसी भी प्रकार ब्रह्माजीसे कम नहीं होगा तथा अपनी सन्तानसे तीनों लोकोंको पूर्ण कर देगा ॥ १२ ॥ रुक्तमें लिये इन्द्रकी राजकुमारो ! कष्टु ऋषिके तपोनाशके लिये इन्द्रकी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

तुम एक ही धर्मका पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श

सौहार्दसे मैं बड़ा प्रसन्न हैं। मुझसे वर माँगो ॥ ८ ॥ जी

भेजी हुई प्रम्लोचा अप्सरासे एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोकको चलो गयी। तय वृक्षीने उस कन्याको लेकर पाला-पोसा॥ १३॥ जब वह भुखसे व्यक्तर होकर रोने लगी तब ओवधियंकि एजा चन्द्रमाने दयावश उसके मृहमें अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी अंगुली दे दी॥ १४॥ तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा (भक्ति) में लगे हुए हैं; उन्होंने तुन्हें सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुन्दरी कन्यासे विवाह कर लो ॥ १५॥ तुम सब एक ही धर्ममें तत्पर हो और तुम्हारा स्वमाव भी एक-सा ही है; इसलिये तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाववाली वह सुन्दरी कन्या तुम सभीकी पत्नी होगी तथा तुम सभीमें उसका समान अनुराग होगा ॥ १६ ॥ तुमलोग मेरी कृपासे दस लाख दिव्य वर्षीतक पूर्ण बलवान् रहकर अनेकों प्रकारके पार्थिय और दिव्य भोग भोगोगे ॥ १७ ॥ अन्तर्भे मेरी अविचल भक्तिसे इदयका समस्त वासनारूप पल दग्ध हो जानेपर तुम इस लोक तथा परलोकके नरकतृत्य भोगोंसे उपरत होकर मेरे परमधामको जाओगे॥ १८॥ जिन लोगोंके कर्म भगवदर्पणबुद्धिसे होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथावार्ताओंमें हो बीतता है, वे

गृहस्थाश्रममें रहें तो भी घर उनके बन्धनका कारण नहीं होते॥ १९॥ वे नित्यप्रति मेरी लीलाएँ सुनते रहते हैं. इसलिये ब्रह्मवादी वकाओंके द्वारा में ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म उनके हृदयमें नित्य नया-नया-सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेनेपर जीबोंको न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही॥ २०॥

श्रीपेत्रेयजी कहते हैं-भगवानके दर्शनीसे प्रचेताओंका रजोग्ण-तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषाधेंकि आश्रय और सबके परम सुद्धद श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे कहने लगे॥ २१॥

प्रेयताओंने कहा—प्रभो ! आप भक्तोंके क्लेश दूर

करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। बेद आपके

उदार गुण और नामोका निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणींके वेगसे भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है। हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ २२ ॥ आप अपने स्वरूपमें स्थित रहनेके कारण निल्प-शाद और शान्त हैं, मनरूप निमिक्तके कारण हमें आपमें यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तवमें जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये आप मायाके गुणोको स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं॥२३॥ आप विश्वद्ध सत्त्वस्वरूप है, आपका ज्ञान संसारबन्धनको दुर कर देता है। आप ही समस्त भागवतीके प्रभू वसुदेवनन्दन भगवान् श्लीकृष्ण हैं, आपको नमस्कार है॥ २४॥ आपको ही नामिसे ब्रह्माण्डरूप कमल प्रकट हुआ था, आपके कण्डमें कमलकुसुपोंकी पाला सुशोभित है तथा आपके चरण कमलके समान क्रोमल हैं; कमलनयन! आपको

भगवन् ! आपका यह स्वरूप सम्पूर्ण क्लेशोंकी निवृत्ति करनेवाला है; हम अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेवादि क्लेशोंसे पीडितोंके सामने आपने इसे प्रकट किया

नमस्कार है ॥ २५ ॥ आप कमलकुस्मकी केसरके समान

स्वच्छ पीताम्बर धारण किये हुए हैं, समस्त भूतोंके

आश्रयस्थान है तथा सबके साक्षी हैं; हम आपको

नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥

अमङ्गलहारी प्रभो ! दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ पुरुषोंको इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समय-समयपर उन दीनजनोंको 'ये हमारे हैं' इस प्रकार स्मरण कर लिया करें 🛭 २८ ॥ इसीसे उनके आश्रितोंका चित्त शान्त हो

है। इससे बढकर हमपर और क्या कृपा होगी॥ २७॥

जाता है। आप तो क्षुद्र-से-क्षुद्र प्राणियोंके भी अन्तःकरणोमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हमलोग जो-जो कामनाएँ करते हैं. हमारी उन कामनाओंको आप क्यों न जान खेंगे॥ २९ ॥

जगदीवर ! आप मोक्षका मार्ग दिखानेवाले और स्वयं पुरुषार्थस्वरूप है। आप हमपर प्रसन्न है, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिये। बस, हमारा अभीष्ट कर तो आपकी प्रसन्नता ही है ॥ ३० ॥ तथापि, नाथ ! हम एक वर आपसे अवश्य माँगते हैं। प्रपो ! आप प्रकृति आदिसे परे हैं और आपकी विभृतियोंका भी कोई अन्त नहीं है; इसलिये आप 'अनन्त' कहे जाते हैं॥ ३१॥ यदि भ्रमरको अनायास ही कल्पवक्ष मिल जाय, तो क्या यह किसी दूसरे वृक्षका सेवन करेगा ? तय आपकी चरणशरणमें आकर अब हम क्या-क्या माँगे॥ ३२॥

मायासे मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसारमें भ्रमते रहें. तबतक जन्म-जन्ममें हमें आपके प्रेमी भक्तोंका सङ्घ प्राप्त होता रहे॥ ३३॥ हम तो भगवद्भक्तोंके क्षणभरके सबुके सामने स्वर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते; फिर मानवी भोगोंकी तो बात ही क्या है॥३४॥ भगवद्धक्तीके समाजमे सदा-सर्वदा मगवानुको मधुर-मधुर कथाएँ होती रहती है, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतच्या शान्त हो जाती है। वहाँ प्राणियोंमें किसी प्रकारका वैर-विरोध या उद्वेग

हम आपसे केवल यही माँगते हैं कि जबतक आपकी

निष्कामभावसे संन्यासियंकि एकमात्र आश्रय साक्षात् श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगान होता है ॥ ३६ ॥ आपके वे भक्तजन तीर्थोंको पवित्र करनेके उद्देश्यसे पृथ्वीपर पैदल ही विचरते रहते हैं। मला,

नहीं रहता॥३५॥ अच्छे-अच्छे कथा-प्रसङ्गोद्वारा

उनका समागम संसारसे भयभीत हुए पुरुषोंको कैसे रुचिकर न होगा ॥ ३७ ॥

भगवन् ! आपके प्रिय सखा भगवान् शङ्करके क्षणभरके समागमसे ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म-मरणरूप दुःसाध्य रोगके श्रेष्टतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है ॥ ३८ ॥ प्रभो ! हमने समाहित चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-शुश्रृषा करके गुरु, ब्राह्मण और वृद्धजनोंको प्रसन्न किया है तथा दोपनुद्धि त्यामकर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बन्धुवर्ग एवं समस्त प्राणियोंकी बन्दना की है और अन्नादिको त्यागकर दीर्घकालतक जलमें खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तमके सन्तोषका कारण हो--- यही वर माँगते हैं ॥ ३९-४० ॥ स्वामिन् ! आपकी महिमाका पार न पाकर भी स्वायष्प्रव मन्, स्वयं ब्रह्माजी, भगवान शङ्कर तथा तप और ज्ञानसे शुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरत्तर आपको स्तृति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपका यशोगान करते है ॥ ४१ ॥ आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष है। आप सत्त्वपूर्ति भगवान् वासुदेवको हम नमस्कार करते है।।४२॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विद्रजी ! प्रचेताओंके इस प्रकार स्तृति करनेपर शरणागतवत्सल श्रीभगवान्ने प्रसन्न होकर कहा-'तथास्त्'। अप्रतिहतप्रभाव श्रीहरिकी मधुर मूर्तिके दर्शनोंसे अभी प्रचेताओंके नेत्र तुप्त नहीं हुए थे, इसलिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे; तथापि वे अपने परमधामको चले गये॥४३॥ इसके

पक्षात् प्रचेताओंने समृद्रके जलसे बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वीको ऊँचे-ऊँचे वृक्षोनि दक दिया है, जो मानो स्वर्गका मार्ग रोकनेके लिये ही इतने बढ़ गये थे। यह देखकर वे वृक्षोपर बड़े कृपित हुए॥४४॥ तब उन्होंने पृथ्वीको वृक्ष, लता आदिसे रहित कर देनेके लिये अपने मुखसे प्रचण्ड वायू और अग्निको छोड़ा, जैसे कालाग्निरुद्र प्रलयकालमें छोड़ते हैं॥४५॥ जब ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे वृक्षोंको भस्प कर रहे हैं, तब वे वहाँ आये और प्राचीनवार्हिक पुत्रोंको उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शान्त किया ॥ ४६ ॥ फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्माजीके कहनेसे वह कन्या लाकर प्रचेताओंको दी॥४७॥ प्रचेताओंने भी ब्रह्माजीके आदेशसे उस पारिषा नामकी कन्यासे विवाह कर लिया। इसीके गर्भसे ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने, श्रीमहादेवजीको अवज्ञाके कारण अपना पर्वशारीर त्यागकर जन्म लिया ॥ ४८ ॥ इन्हीं दक्षने चासूष मन्यन्तर आनेपर, जब कालक्रमसे पूर्वसर्ग नष्ट हो गया, भगवान्की प्ररेणासे इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की ॥ ४९ ॥ इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कान्तिसे समस्त तेजस्थियोंका तेज छीन लिया। ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष (कुशल) थे, इसीसे इनका नाम 'दक्ष' हुआ॥ ५०॥ इन्हें ब्रह्माजीने प्रजापतियोंके नायकके पदपर अभिविक्त कर सृष्टिकी रक्षाके लिये नियुक्त किया और इन्होंने

\*\*\*\*

नियुक्त किया ॥ ५१ ॥

### इकतीसवाँ अध्याय

### प्रचेताओंको श्रीनारदजीका उपदेश और उनका परमपद-लाभ

श्रीमैत्रेक्जी कहते हैं-विदुरजी ! दस लाख वर्ष बीत जानेपर जब प्रचेताओंको विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान्के वाक्योंकी याद आयी और वे अपनी भार्या मारियाको पुत्रके पास छोड़कर तुरंत घरसे निकल पड़े ॥ १ ॥ वे पश्चिम दिशामें समुद्रके तटपर—जहाँ जाजलि मुनिने सिद्धि प्राप्त की थी—जा पहुँचे और जिससे 'समस्त भूतोंमें एक ही आत्मतत्त्व विराजमान है'

ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचाररूप अञ्चलका सङ्कल्प करके बैठ गये ॥ २ ॥ उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टिको बशमें किया तथा शरीरको निश्चेष्ट, स्थिर और सीघा रखते हुए आसनको जीतकर चितको विशुद्ध परब्रहामें लीन कर दिया। ऐसी स्थितिमें उन्हें देवता और अस्र दोनोके ही बन्दनीय श्रीनारदजीने देखा॥३॥ नारदजीको आया देख प्रचेतागण खडे हो गये और

मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियोंको अपने-अपने कार्यमें

जाये ॥ ७ ॥

प्रणाम करके आदर-सत्कारपूर्वक देश-कालानुसार उनकी विधिवत् पूजा की । जब नारदजी सुखपूर्वक बैठ गये, तब वे कहने लगे ॥ ४ ॥

प्रचेताओंने कहा—देवर्षे ! आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्यसे हमें आपका दर्शन हुआ । बहान् ! सुर्वके समान आपका चूमना-फिरना भी ज्ञानालोकसे सपस्त जीवोंको अभय-दान देनेके लिये ही होता है ॥ ५ ॥ प्रभो ! भगवान् शङ्कर और श्रीविष्ण्भगवानने हमे जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थीमें आसक्त रहनेके कारण हमलोग प्रायः भूल गये हैं॥६॥ अतः आप हमारे इदयोंमें उस परमार्थतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले अध्यात्मञ्चानको फिर प्रकाशित कर दोजिये, जिससे

हम सुगमतासे हो इस दस्तर संसार-सागरसे पार हो

श्रीमैनेयजी कहते हैं-भगवन्मय श्रीनारदजीका

चित्त सर्वदा भगवान् श्रीकृष्णमें ही लगा रहता है। वे प्रचेताओंके इस प्रकार पृष्टनेपर उनसे कहने लगे ॥ ८ ॥ श्रीनारदजीने कहा—राजाओ ! इस लोकमें मनुष्यका वहाँ जन्म, वहाँ कर्म, वहाँ आयु, वहाँ मन और वहीं वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वोत्या सर्वेश्वर श्रीहरिका सेवन किया जाता है ॥ ९ ॥ जिनके द्वारा अपने खरूपका साक्षात्कार करानेवाले श्रीहरिको प्राप्त न किया जाय, उन माता-पिताकी पवित्रतासे, यज्ञोपवीत-संस्कारसे एवं यज्ञदीक्षासे प्राप्त होनेवाले उन तीन प्रकारके श्रेष्ठ जन्भीसे, बेदोक्त कर्मीसे, देवताओंके समान दीर्घ आयुसे, शास्त्रज्ञानसे, तपसे, वाणीको चतुराईसे, अनेक प्रकारकी

इन्द्रियोंकी पदतासे, योगसे, सांख्य (आत्मानात्मविवेक) से. संन्यास और वेदाध्ययनसे तथा वृत-वैराम्यादि अन्य कल्याण-साधनोंसे भी पुरुषका क्या लाभ है ? ॥ १०-१२ ॥ वास्तवमें समस्त कल्याणोकी अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करनेवाले श्रीहरि ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रिय आत्मा है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि

सभीका पोषण हो जाता है और जैसे भोजनद्वारा प्राणोंको

तुप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ पृष्ट होती हैं, उसी प्रकार

श्रीभगवानुकी पूजा ही सबकी पूजा है।। १४॥ जिस

समान असङ्ग परमात्मामें कोई विकार नहीं होता ॥ १७ ॥ अतः तम ब्रह्मादि समस्त लोकपालोके भी अधीधर वातें याद रखनेकी शक्तिसे, तीव बृद्धिसे, बलसे,

जगत्के निमित्तकारण काल, उपादानकारण प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम है तथा अपनी कालशक्तिसे वे ही इस गुणोकि प्रवाहरूप प्रपञ्चका संहार कर देते हैं ॥ १८ ॥ वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवींपर दया करनेसे, जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तष्ट रहनेसे तथा प्रकारकी वासनाओंके निकल जानेसे जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतेकि हृदयमें उनके निरन्तर बढ़ते हए चिन्तनसे खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और

प्रकार वर्षाकालमें जल सुर्यक तापसे उत्पन्न होता है और ग्रीष्म-ऋतुमें उसीको किरणोमें पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त चराचर भृत पृथ्वीसे उत्पन्न होते हैं और फिर उसीमें मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनाचेतनात्मक यह समस्त प्रपञ्च श्रीहरिसे ही उत्पन्न होता है और उन्हींमें

लीन हो जाता है ॥१५॥ वस्तृतः यह विश्वातम श्रीभगवानुका वह शास्त्रप्रसिद्ध सर्वोपाधिरहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्यकी प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी-कभी

गन्धर्व-नगरके समान स्फुरित होनेवाला यह जगत् भगवान्से भिन्न नहीं है; तथा जैसे जायत्—अवस्थामें इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं किन्तु सुर्पुप्तमें उनकी शक्तियाँ लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्गकालमें

भगवानुसे प्रकट हो जाता है और कल्पान्त होनेपर उन्होंमें लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान्में द्रव्य, क्रिया और ज्ञानरूपी त्रिविध अहङ्कारके कार्योंकी तथा उनके निमित्तसे होनेवाले भेदभ्रमकी सता है ही नहीं ॥ १६ ॥

नृपतिगण ! जैसे बादल, अन्धकार और प्रकाश—ये

क्रमशः आकाशसे प्रकट होते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं; किन्तु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्त्व, स्ज, और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्मसे उत्पन्न होती हैं और कभी उसीमें लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है; किन्तु इससे आकाशके

श्रीहरिको अपनेसे अभिन्न मानते हुए भजो; क्योंकि वे ही समस्त देहधारियोंके एकमात्र आत्मा है। वे ही

समस्त इन्द्रियोंको विषयोंसे निवत करके शान करनेसे शीघ़ ही प्रसन्न हो जाते हैं॥ १९॥ पुत्रेषणा आदि सब

अपनी भक्ताधीनताको चरितार्थ करते हुए हदयाकाशकी भौति वहाँसे हटते नहीं ॥ २० ॥ भगवान तो अपनेको (भगवान्को) ही सर्वस्व माननेवाले निर्धन पुरुषोपर ही प्रेम करते हैं: क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं—उन अकिञ्चनोंकी अनन्याश्रया अहैतुकी भक्तिमें कितना माधूर्य होता है, इसे प्रभू अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्रज्ञान, धन, कुल और कमेंकि मदसे उन्मत होकर, ऐसे निष्किञ्चन साधुजनीका तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियोंकी पूजा तो प्रभू स्वीकार ही नहीं करते॥ २१॥ भगवान् स्वरूपानन्दसे ही परिपूर्ण है, उन्हें निरन्तर अपनी सेवामें रहनेवाली लक्ष्मीओ तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपति और देवताओंकी भी कोई परवा नहीं है। इतनेपर भी वे अपने भक्तोंके तो अधीन ही रहते हैं। अहो ! ऐसे करुणा-सागर श्रीहरिको कोई भी कृतऋ पुरुष थोड़ी देरके लिये भी कैसे छोड़ सकता है 78 २२ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! भगवान् नारदने प्रचेताओंको इस उपदेशके साथ-साथ और भी बहत-सी भगवत्सम्बन्धी बाते सुनायीं । इसके पश्चात् वे ब्रह्मलोकको चले गये॥ २३॥ प्रचेतागण भी उनके मुखसे सम्पूर्ण जगत्के पापरूपी मलको दूर करनेवाले भगवच्चरित्र सुनकर भगवानुके चरणकमलोंका ही चिन्तन करने लगे और अन्तमें भगवदायको प्राप्त हुए॥ २४॥ इस प्रकार आपने जो मुझसे श्रीनारदजी और प्रचेताओंक भगवत्कथासम्बन्धी संवादके विषयमें पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया ॥ २५ ॥

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—एजन् ! यहाँतक स्वायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादके वंशका वर्णन हुआ, अब प्रियव्रतके वंशका विवरण भी सुनो॥ २६॥ राजा प्रियवतने श्रीनारदजीसे आत्मज्ञानका उपदेश पाकर भी राज्यभोग किया था तथा अन्तमे इस सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने पुत्रोंमें बाँटकर वे भगवानके परमधामको प्राप्त हुए थे॥ २७॥

राजन् ! इधर श्रोमैत्रेयजीके मुखसे यह भगवद-गुणानुबादयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदरजी प्रेममग्न हो गये, भक्तिभावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्रोंसे पवित्र आँसुओंकी धारा बहने लगी तथा उन्होंने इदयमें भगवच्चरणोंका स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैन्नेयजीके चरणोंपर रख दिया॥ २८॥

विदरजी कहने लगे---महायोगिन ! आप बडे ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानान्यकारके उस पार पहुँचा दिया है, जहाँ अकिखनेंक सर्वस्व श्रीहरि विराजते है।। २९॥

**अश्किदेवजी कहते हैं—**मैत्रेयजीको उपर्युक्त कृतज्ञतासुचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे आज्ञा ली और फिर शान्तचित होकर अपने बन्धुजनोंसे मिलनेके लिये वे हस्तिनापुर चले गये ॥ ३० ॥ राजन् ! जो पुरुष भगवान्के शरणागत परमभागवत राजाओंका यह पवित्र सरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्दगति और ऐसर्वकी प्राप्ति होगी॥ ३१॥

हरि: ॐ तत्सत



श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

888888888888<del>888888</del>888888888888888

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

पञ्चम स्कन्ध

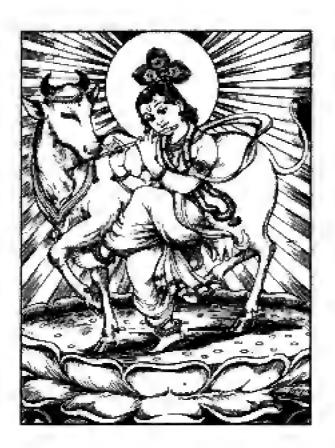

यत्रामी लोकविस्तारास्तारा इव विहायसि। भासन्ते तमहं वन्दे बालगोपालमालयम्॥

## श्रीमद्भागवतमहापुराण



#### पञ्चम स्कन्ध



### पहला अध्याय

#### प्रियद्यत-चरित्र

राजा परीक्षित्ने पूछा— मुने ! महाराज प्रियन्नत तो वड़े भगवद्धत और आत्माराम थे। उनकी गृहस्थान्नममें कैसे रुचि हुई, जिसमें फैंसनेके कारण मनुष्यको अपने स्वरूपकी विस्मृति होती है और वह कर्मबन्धनमें बैध जाता है ? ॥ १ ॥ विप्रकर ! निश्चय ही ऐसे निःसङ्ग महापुरुषोंका इस प्रकार गृहस्थान्नममें अभिनिवेश होना उचित नहीं है ॥ २ ॥ इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणोंकी शीतल छायाका आन्नय लेकर शान्त हो एया है, उन महापुरुषोंकी कुटुष्वादिमें कभी आसक्ति नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ ब्रह्मन् ! मुझे इस बातका बड़ा सन्देह है कि महाराज प्रियवतने खी, घर और पुत्रादिमें आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्योंकर उनकी भगवान् श्रीकृष्यमें अविचल भक्ति हुई ॥ ४ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—राजन्! तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिसका चित्त पवित्रकीर्ति श्रीहरिक परम मधुर चरणकमल-मकरन्दके रसमें सराबोर हो गया है, वे किसी विद्य-बाधाके कारण रुकावट आ जानेपर भी पगवद्धक्त परमहंसोंके प्रिय श्रीवासुदेव भगवान्के कथाश्रवणरूपी परम करन्याणमय मार्गको प्रायः छोड़ते नहीं॥ ५॥ राजन्! राजकुमार प्रियवत बड़े भगवद्धक थे, श्रीनारदजीके चरणोंकी सेवा करनेसे उन्हें सहजमें हो परमार्थतत्त्वका बोध हो यया था। वे ब्रह्मसत्रकी दीक्षा—निरक्तर ब्रह्माध्यासमें जीवन बितानेका नियम लेनेवाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वायम्युव मनुने उन्हें पृथ्वीपालनके लिये शास्त्रमें बताये हुए सभी श्रेष्ट गुणोसे पूर्णतया सम्बन्न देख राज्यशासनके लिये आज्ञा दी। किन्तु प्रियव्रत अखण्ड समाधियोगके द्वारा अपनी सारी इन्द्रियों और क्रियाओंको भगवान् वासुदेवके चरणोंमे ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिताकी आजा किसी प्रकार उल्लङ्कन करनेयोग्य न होनेपर भी, यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मखरूप स्वी-पुत्रादि असत् प्रपञ्चसे आव्हादित हो जायगा—राज्य और कुटुम्बकी चिन्तामें फैसकर मैं परमार्थतत्त्वको प्रायः भूल जाऊँगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया॥ ६॥

आदिदेव स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजीको निरन्तर इस गुणमय प्रपञ्चकी बृद्धिका ही विचार रहता है। वे सारे संसारके जीवोंका अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रतकी ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान् चारों वेद और मरोचि आदि पार्षदोंको साथ लिये अपने लोकसे उतरे ॥ ७ ॥ आकाशमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर चढ़े हुए इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवताओंने उनका पूजन किया तथा मार्गमें टोलियाँ बाँचकर आये हुए सिद्ध, गन्धर्व, साध्य, चारण और मृनिजनने स्तवन किया। इस प्रकार जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात् नक्षत्रनाथ चन्द्रमाके समान गन्धमादनकी घाटीको प्रकाशित करते हुए प्रियञ्जतके पास पहुँचे॥८॥ प्रियञ्जतको आत्म-विद्याका उपदेश देनेके लिये वहाँ नारदजी भी आये हुए थे। ब्रह्माजीके यहाँ पहुँचनेपर उनके वाहन हंसको देखकर देवर्षि नारद जान गये कि हमारे पिता भगवान् ब्रह्माजी पद्मारे हैं; अतः वे स्वायम्भुव मनु और प्रियवतके सहित तुरंत खड़े हो गये और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ९ ॥ परीक्षित् ! नारदजीने उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की और समधुर वचनोंमें उनके गुण

और अवतारको उत्कृष्टताका वर्णन किया । तब आदिपुरुष भगवान् ब्रह्माजीने प्रियव्यक्की ओर मन्द मुसकानयुक्त दयादृष्टिसे देखते हुए इस प्रकार कहा ॥ १० ॥

श्रीब्रह्माजीने कहा-चेटा ! मैं तृपसे सस्य सिद्धान्तकी बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनी ! तुम्हें अप्रमेय श्रीहरिके प्रति किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये। तुम्हीं क्या--हम, महादेवजी, तुम्हारे पिता स्वायम्भव मन् और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्होंकी आज्ञाका पालन करते हैं।। ११।। उनके विधानको कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योगवल या बुद्धिबलसे, न अर्थ या धर्मकी शक्तिसे और न खयं या किसी दूसरेकी सहायतासे ही टाल सकता है।। १२॥ प्रियंवर ! उसी अन्यक्त ईश्वरके दिये हुए शरीरको सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख-दुःखका भोग करने तथा कर्म करनेके लिये सदा धारण करते हैं॥ १३ ॥ वत्स ! जिस प्रकार रस्सीसे नथा हुआ पशु मनुष्योंका बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्माकी वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें सत्त्वादि गुण, सात्त्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्योंकी मजबूत डोरोसे जकड़े हुए हम सब लोग उन्होंके इच्छानुसार कर्ममें लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते है।। १४।। हमारे गुण और कमॅकि अनुसार प्रभने हमे जिस योनिमें डाल दिया है उसीको स्वीकार करके, ये जैसी व्यवस्था करते हैं उसीके अनुसार हम सुख या दुःख भोगते रहते हैं । हमें उनकी इच्छाका उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जैसे किसी अंधेको आँखवाले

मुक्त पुरुष भी प्रारब्धका भोग करता हुआ भगवानुकी इच्छाके अनुसार अपने शरीरको धारण करता ही है; टीक वैसे ही जैसे म्लुष्यकी निद्रा टूट जानेपर भी स्वप्रमें अनुभव किये हुए पदार्थोंका स्मरण होता है। इस अवस्थामें भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय-वासनाके जिन संस्कारीके कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें यह स्वीकार नहीं करता॥१६॥ जो पुरुष इन्द्रियंकि क्शीभूत है, वह वन-वनमें विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म-मरणका भय बना हो रहता है; क्योंकि

पुरुषका ॥ १५ ॥

बिना जीते हुए मन और इन्द्रियरूपी उसके छः शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो जुद्धिमान् पुरुष इन्द्रियोंको जीतकर अपनी आत्मामें ही रमण करता है, उसका गुहस्थाश्रम भी क्या विगाड़ सकता है ?॥ १७ ॥ जिसे इन छः शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले घरमें रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हें वशमें करनेका प्रयत्न करे । किलेमें स्रश्धित रहकर लड़नेवाला राजा अपने प्रवल शबुओंको भी जीत लेता है। फिर जब इन शबुओंका बल अत्यन्त क्षीण हो जाय, तब विद्वान् पुरुष इच्छानुसार

विचर सकता है॥ १८॥ तुम यद्यपि श्रीकमलनाभ

भगवानुके चरणकमलको कलीरूप किलेके आश्रित रहकर

इन छहाँ शत्रुओंको जीत चुके हो, तो भी पहले उन

पुराणपुरुषके दिये हुए भोगोंको भोगो; इसके बाद निःसङ्ग

होकर अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाना ॥ १९ ॥ **श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—**जब विलोकीके गुरु श्रीब्रह्माजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रियन्नतने छोटे होनेके कारण नवतासे सिर झुका लिया और 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया॥ २०॥ तब स्वायम्प्य मन्त्रे प्रसन्न होकर भगवान् बद्धाजीकी विधिवत् पूजा की। इसके पश्चात् ये मन और वाणीके अविषय, अपने आश्रय तथा सर्वव्यवहारातीत परब्रह्मका चित्तन करते हुए अपने लोकको चले गये। इस समय प्रियद्वत और नारदजी सरल भावसे उनकी ओर देख रहे थे॥ २१॥

मनुजीने इस प्रकार ब्रह्माजीको कृपासे अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेपर देवर्षि नारदकी आज्ञासे प्रियव्रतको सम्पूर्ण भूमण्डलको रक्षाका भार सौंप दिया और खबं विषयरूपी विषैले जलसे भरे हुए गृहस्थाश्रमरूपी दुस्तर जलाशयकी भोगेच्छासे निवृत्त हो गये ॥ २२ ॥ अब पृथ्वीपति महाराज प्रियम् भगवानुकी इच्छासे राज्यशासनके कार्यमें नियुक्त हुए। जो सम्पूर्ण जगत्को बन्धनसे छुड़ानेमें अल्पन्त समर्थ हैं, उन आदिपुरुष श्रीभगवान्के चरणयुगलका निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका इदय भी अत्यन्त शुद्ध था, तथापि बड़ोंका मान रखनेके लिये वे पृथ्वीका शासन करने लगे॥ २३॥ तदनन्तर उन्होंने प्रजापति

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विश्वकर्माकी पुत्री वर्हिष्मतीसे विवाह किया । उससे उनके दस पुत्र हुए। वे सब उन्होंके समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान् और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नामको एक कन्या भी हुई ॥ २४ ॥ पुत्रोके नाम आग्नीध, इध्मजिह्न, यज्ञबाह, महाबीर, हिरण्यरेता, घतपृष्ठ, सबन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्निके भी हैं॥२५॥ इनमें कवि, महावीर और सबन-प्ये तीन नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्थासे आत्मविद्याका अभ्यास करते हुए अन्तमें संन्यासाश्रम हो स्वोकार किया ॥ २६ ॥ इन निवृत्तिपरायण महर्षियोंने संन्यासाश्रममें ही रहते हुए समस्त जीवेंकि अधिष्ठान और भववन्धनसे डरे हुए लोगोको आश्रय दैनेवाले भगवान् वास्देवके परम सन्दर चरणारविन्दींका निरन्तर चिन्तन किया। उससे प्राप्त हुए अखुण्ड एवं श्रेष्ट भक्तियोगसे उनका अन्त:करण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्रीभगवान्का आविर्भाव हुआ। तब देहादि

नामवाले मन्वन्तरंकि अधिपति हुए॥ २८॥ इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रोंके नियुत्तिपरायण हो जानेपर राजा प्रियनतने ग्यारह अर्बुद वर्षोतक पृथ्वीका शासन किया। जिस समय वे अपनी अखण्ड पुरुषार्थमयी और वोर्थशालिनी भुजाओंसे धनुषकी डोरी खोंचकर टड्डार करते थे, उस समय डरके मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राणप्रिया बर्हिष्मतीके दिन-दिन बढ्नेबाले आमोद-प्रमोद और अभ्यत्यानादि क्रीडाओंके कारण तथा उसके स्त्रीजनोचित हाव-भाव, लजासे सङ्कृचित मन्दहास्ययुक्त चितवन

और मनको भानेवाले विनोद आदिसे महामना प्रियवत

विवेकहीन व्यक्तिकी भाँति आत्मविस्मृत-से होकर

उपाधिकी निवृत्ति हो जानेसे उनकी आत्माकी सम्पूर्ण

जीवोंके आत्मभूत प्रत्यगात्मामें एकीभावसे स्थिति हो

गयी।। २७॥ महाराज प्रियन्नतकी दूसरी भार्यासे उत्तम, तामस और रैवत—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने सब भोगोंको भोगने लगे। किन्तु वास्तवमें ये उनमें आसक नहीं थे ॥ २९ ॥

एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान् सूर्य सुमेरकी परिक्रमा करते हुए लोकालोकपर्यन्त पृथ्वीके जितने भागको आलोकित करते हैं, उसमेंसे आधा ही प्रकाशमें रहता है और आधेमें अन्यकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि 'मैं रातको भी दिन बना दुँगा;' सुर्यके समान ही बेगबान् एक ज्योतिर्मय रचपर चढ़कर द्वितीय सूर्यकी ही भाँति उनके पीछे-पीछे पृथ्वीकी सात परिक्रमाएँ कर डालीं। भगवानुकी उपासनासे इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था॥३०॥ उस समय इनके रधके पहियोंसे जो लीकें बनों, वे ही सात समृद्र हुए; उनसे पृथ्वीमें सात द्वीप हो गये॥ ३१॥ उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शाल्पलि, कुश, क्रोक्क, शाक और पृष्कर हीप हैं। इनमेंसे पहले-पहलेकी अपेक्षा आगे-आगेके हीपका परिमाण दुना है और ये समृद्रके बाहरी भागमें पृथ्वीके चारों ओर फैले हुए हैं॥ ३२॥ सात समुद्र क्रमशः खारे जल, ईखके रस, मदिरा, घी, दूध, मड्डे और मीठे जलसे भरे हुए हैं। ये सातों द्वीपोंकी खाइयोंके समान हैं और परिमाणमें अपने भीतरवाले द्वीपके बरावर हैं। इनमेसे एक-एक क्रमशः अलग-अलग सातों द्वीपोंको बाहरसे घेरकर स्थित है।\* बर्हिष्मतीपति महाराज प्रियवतने अपने अनुगत पुत्र आग्नीध, इध्यजिह्न, यज्ञबाह्, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और बीतिहोत्रमेंसे क्रमशः एक-एकको उक्त जम्बु आदि द्वीपोमेंसे एक-एकका राजा बनाया॥ ३३॥ उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वतीका विवाह शुक्राचार्यजीसे किया। उसीसे राक्रकत्या देवयानीका जन्म हुआ।। ३४॥ राजन् !

जिन्होंने भगवच्चरणारिवन्दोंको रजके प्रभावसे शरीरके

भुख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मृत्यृ—इन छ: गुणोंको

अथवा मनके सहित छः इन्द्रियोंको जीत लिया है, उन

<sup>\*</sup> इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिये—पहले कम्बुद्दीप है, उसके धारों और शार समूद है। यह प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है, उसके चारों ओर ईखके रसका समुद्र है। उसे शाल्पलिद्वीय धेर हुए है, उसके चारों ओर महिराका समुद्र है। किर कुशद्वीय है, वह घोके समुद्रसे घरा हुआ है। उसके बाहर कीज़ईप है, उसके धारों और दूधका समुद्र है। फिर जाकड़ीप है, उसे मद्रेका समुद्र घेंग हुए है। उसके फारों और पृथकाईप है, वह मीठे जलके समृहसे धिरा हुआ है।

भगवन्द्रक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्यको बात नहीं है; क्योंकि वर्णबहिष्कृत चाण्डाल आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवानुके नामका केवल एक बार उच्चारण करनेसे तत्काल संसारवन्धनसे मृक्त हो जाता है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार अतुलनीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज प्रियवत एक बार, अपनेको देवर्षि नास्टके चरणोंकी शरणमें जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपञ्चमें फैस जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विस्त होकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ३६ ॥ 'ओह ! बड़ा बुरा हुआ ! मेरी विषयलोलुप इन्द्रियोने मुझे इस अविद्यार्जीनत विषम विषयरूप अन्धकृपमें गिरा दिया। बस, ! बस ! बहत हो लिया। हाय ! मैं तो स्रीका ऋडियम्ग हो बन गया ! उसने भुझे बंदरकी भाँति नचाया ! मुझे घिकार है ! धिकार है !' इस प्रकार उन्होंने अपनेको बहुत कुछ बुरा-भला कहा ॥ ३७ ॥ परमाराध्य श्रीहरिकी कृपासे उनकी विवेकवृति जाप्रत् हो गयी। उन्होंने यह सारी पथ्वी यधायोग्य अपने अनुगत पुत्रोंको बाँट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह-तरहके भोग भोगे थे,

अपनी राजरानीको साम्राज्यलक्ष्मीके सहित मृतदेहके समान छोड़ दिया तथा हृदयमें वैराग्य धारणकर भगवानुकी लीलाओका चिन्तन करते हुए उसके प्रभावसे श्रीनारदजीके वतलाये हुए मार्गका पुनः अनुसरण करने लगे॥ ३८॥

महाराज प्रियव्रतके विषयमें निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

'राजा प्रियव्रतने जो कर्म किये, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वरके सिवा और कौन कर सकता है ? उन्होंने एप्रिके अन्यकारको मिटानेका प्रयत करते हुए अपने रथके पहियाँसे बनी हुई लीकोंसे ही सात समुद्र बना दिये ॥ ३९ ॥ प्राणियोंके सुभीतेके लिये (जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो) द्वीपेकि द्वारा पृथ्वीके विभाग किये और प्रत्येक द्वीपमें अलग-अलग नदी, पर्वत और वन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी॥४०॥ वे भगवदक नारदादिके प्रेमी भक्त पाताललोकके, देवलोकके, मर्त्यलोकके तथा कर्म और योगको शक्तिसे प्राप्त हुए ऐश्वर्यको भी नरकतुल्य समझा था' ॥ ४१ ॥

### दूसरा अध्याय

#### आग्नीध-चरित्र

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-पिता प्रियव्रतके इस प्रकार तपस्यामें संलग्न हो जानेपर राजा आग्नीध उनकी आज्ञाका अनुसरण करते हुए जम्बुद्वीपकी प्रजाका धर्मानुसार पुत्रवत् पालन करने लगे॥ १॥ एक बार वे पितृलोकको कामनासे सत्पुत्रप्राप्तिके लिये पूजाको सब सामग्री जुटाकर सुर-सुन्दरियोंके क्रीडास्थल मन्दराचलकी एक घाटीमें गये और तपस्थामें तत्पर होकर एकाग्र-चित्तसे प्रजापतियोंके पति श्रीब्रह्माजीको आराधना करने लगे ॥ २ ॥ आदिदेव भगवान् ब्रह्माजीने उनकी अभिलाषा जान लो । अतः अपनी सभाको गायिका पूर्वचिति नामको अप्सराको उनके पास भेज दिया॥ ३॥ आग्नीधजीके आश्रमके पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसीमें विचरने लगी। उस उपधनमें तरह-तरहके सधन

तरुवरोको शाखाओपर स्वर्णलताएँ फैली हुई थीं। उनपर बैठे हुए मयुरादि कई प्रकारके स्थलचारी पक्षियोंके जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी पड़जादि स्वरयक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुकट, कारण्डव एवं कलहंस आदि जलपक्षी भाँति-भाँतिसे कुजने लगते थे। इससे वहाँके कमलवनसे सुशोधित निर्मल सरोवर गुजने लगते थे॥४॥

पृवीचित्तिकी विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद-विन्यासकी शैलीसे पद-पदपर उसके चरणनृपुरोकी झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि स्<del>वक</del>र एजकुमार आग्नीधने समाधियोगद्वारा मुँदे हए अपने कमल-कलीके समान सुन्दर नेत्रोंको कुछ-कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखायी दी। वह

भमरीके समान एक-एक फुलके पास जाकर उसे सुंघती थी तथा देवता और मनुष्योंके मन और नयनोंको आङ्कादित करनेवाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीडा-चापल्य, लज्जा एवं विनययुक्त चितवन, सृपध्र वाणी तथा मनोहर अङ्गावयवोंसे पुरुषेकि हृदयमें कामदेवके प्रवेशके लिये द्वार-सा बना देती थी। जब वह हैंस-हैंसकर बोलने लगती, तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुखसे अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके नि:धासके गन्धसे मदान्ध होकर भौरे उसके मुख-कमलको घेर लेते, तब बह उनसे बचनेके लिये जल्दी-जल्दी पैर उडाकर चलती तो उसके कृथकलश, वेणी और करधनी हिलनेसे बड़े हो सुहावने लगते। यह सब देखनेसे भगवान् कामदेवको आग्नीधके हृदयमें प्रवेश करनेका अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करनेके लिये पागलकी भाँति इस प्रकार कहने लगे— ॥ ५-६ ॥

'मुनिवर्य ! तुम कौन हो, इस पर्वतपर तुम क्या करना चाहते हो ? तुम परमप्रुष श्रीनारायणकी कोई माया तो नहीं हो ? [भौहाँकी ओर संकेत करके---] सखे ! तुमने ये बिना डोरीके दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं ? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस 'संसारारण्यमें मुझ-जैसे मतवाले मृगोंका शिकार करना चाहते हो ! ॥ ७ ॥ [कटाक्षोंको लक्ष्य करके----] तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुन्दर और पैने हैं। अहो ! इनके कमलदलके पंख हैं, देखनेमें बड़े शान्त हैं और हैं भी पंखरीन\*। यहाँ क्षत्रमें विचरते हुए तुम इन्हें किसपर छोड़ना चाहते हो ? यहाँ तृष्हारा कोई सामना करनेवाला नहीं दिखायी देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम-जैसे जडवृद्धियंकि लिये कल्याणकारी हो॥८॥ [भौरोंकी और देखकर--) भगवन्! तृम्हारे चारों और जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरन्तर रहस्ययक सामगान करते हुए मानो भगवानुकी स्तृति कर रहे हैं और ऋषियण जैसे वेदकी शाखाओंका अनुसरण करते हैं इसी

प्रकार ये सब तुम्हारी चोटीसे झड़े हए पृष्योंका सेवन कर

रहे हैं ॥ ९ ॥ [नुपरेकि शब्दकी और संकेत करके--]

ब्रह्मन् ! तुन्हारे चरणरूप पिजडोंमें जो तीतर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनायी देता है; परन्तु रूप देखनेमें नहीं आता । कर्धनोसहित पोली साडीमें अङ्गकी कान्तिकी उठोक्षा कर-] तुम्हारे नितर्व्वीपर यह कदम्ब कुसुपोंकी-सी आभा कहाँसे आ गयी ? इनके ऊपर तो अंगारोंका मण्डल-सा भी दिखायी देता है। किन्तु तुम्हारा वल्कल-वस्र कहाँ है ? ॥ १० ॥ [कुङ्कममण्डित कुचोंकी ओर लक्ष्य करके—] द्विजवर ! तुम्होरे इन दोनों सुन्दर सींगोंमें क्या भरा हुआ है ? अवश्य ही इनमें बड़े अमृल्य रत भरे हैं, इसीसे तो तुन्हारा मध्यभाग इतना कुश होनेपर भी तुम इनका बोझ हो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गयी है। और स्पग ! इन सींगोंपर तुपने यह लाल-लाल लेप-सा क्या लगा रखा है ? इसकी गन्धसे तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है।। ११।। मित्रवर ! मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँके निवासी अपने वक्षःस्थलपर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे-जैसे प्राणियोंके चित्तोंको शुरुः कर दिया है तथा मुखमें विचित्र हाव-भाव, सरसभापण और अधरामृत-जैसी अनुठी वस्तुएँ रखते हैं ॥ १२ ॥

'प्रियवर ! तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खानेसे

तुम्हारे मुखसे हवन-सामग्रीकी-सी स्गन्ध फैल रही है ? मालुम होता है, तुम कोई विष्णुभगवान्की कला हो हो; इसोलिये तुम्हारे कानोमें कभी पलक न मारनेवाले मकरके आकारके दो कुण्डल हैं। तुम्हारा मुख एक सन्दर सरोवरके समान है। उसमें तुन्हारे चञ्चल नेत्र भयसे काँपती हुई दो मछलियोंके समान, दन्तपंक्ति हंसोंके समान और युँघराली अलकावली भौरीके समान शोभायमान है।। १३।। तुम जब अपने करकमलोंसे थपकी मारकर इस गेंटको उछालते हो, तब यह दिशा-विदिशाओंमें जाती हुई मेरे नेत्रोंको तो चञ्चल कर ही देती है, साथ-साथ मेरे मनमें भी खलबली पैदा कर देती हैं। तुम्हारा बाँका जटाजुट खुल गया है, तुम इसे सैभालते नहीं ? और, यह धृर्त वायु कैसा दृष्ट है जो बार-बार तुम्हारे नीवी-बरस्को उडा देता है ॥ १४ ॥ तपोधन ! तपस्वियंकि तपको अष्ट करनेवाला यह अनुप रूप तुमने किस तपके प्रभावसे

कुरु, भद्राक्ष और

पाया है ? मित्र ! आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो। अथवा, कहीं विश्वविस्तारकी इच्छासे ब्रह्माजीने ही तो मुझपर कृपा नहीं की है।। १५॥ सचम्ब, तुम ब्रह्माजीकी ही प्यारी देन हो; अब मैं तुन्हें नहीं छोड़ सकता। तुममें तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गये हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सन्दर सींगोंवाली ! तुम्हार जहाँ मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो; मै तो तुम्हारा अनुचर है और तुम्हारी ये

मङ्गलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें'॥ १६॥ भ्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! आग्नीघ देवताओंके समान बुद्धिमान् और स्वियांको प्रसन्न करनेमें बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकारको रतिचातुर्यमयी मीठी-मीठी बार्तसि उस अपसाको प्रसन्न कर लिया ॥ १७ ॥ बीर-समाजमें अग्रगण्य आग्नीधकी बृद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारतासे आकर्षित होकर वह उन जम्बद्वीपाधिपतिके साथ कई हजार वर्षोतक पृथ्वी और स्वर्गके भीग भोगती रही॥ १८॥ तदनन्तर नृपवर आग्नीधने उसके गर्भसे नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावत, रम्यक, हिरण्मय,

उत्पन्न किये॥ १९॥ इस प्रकार नी वर्षमें प्रतिवर्ष एकके क्रमसे नी पुत्र उत्पन्न कर पूर्विचिति उन्हें राजभवनमें ही छोड़कर फिर बह्याजीकी सेवामें उपस्थित हो गयी॥२०॥ ये आग्नीधके पुत्र माताके अनुप्रहसे खभावसे ही सुडौल और सबल शरीरवाले थे। आग्नीध्रने बम्बुद्वीपके विभाग करके उन्होंके समान नामवाले नौ वर्ष (भुखण्ड) बनाये और उन्हें एक-एक पुत्रको सींप दिया। तब वे सब अपने-अपने वर्षका राज्य भोगने लगे ॥ २१ ॥ महाराज आग्नीध्र दिन-दिन भोगोंको भोगते रहनेपर भी उनसे अतुप्त ही रहे। वे उस अपसराको हो परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिये उन्होंने वैदिक कमेंकि द्वारा उसी लोकको प्राप्त किया, जहाँ पितृगण अपने सुकृतीके अनुसार तरह-तरहके भोगोंमें मस्त रहते हैं ॥ २२ ॥ पिताके परलोक सिधारनेपर नाभि आदि नौ भाइयोने मेरुकी मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उपदंशी,

लता, रम्या, श्यामा, नारो, भद्रा और देववीति नामकी नी

कन्याओंसे विवाह किया॥ २३॥

केतुमाल नामके

### तीसरा अध्याय

#### राजा नाभिका चरित्र

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! आर्ग्नाधके पुत्र नाभिके कोई सन्तान न थी, इसलिये उन्होंने अपनी भार्या मेरुदेवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकाप्रतापूर्वक भगवान् यञ्जपुरुवका यजन किया ॥१॥ यधपि सुन्दर श्रीभगवान द्रव्य, देश, काल, मन्त्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि—इन यञ्जके साधनीसे सहजमें नहीं मिलते, तथापि वे भक्तोपर तो कृपा करते ही हैं। इसलिये जब महाराज नामिने श्रद्धापूर्वक विशृद्धभावसे उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्तका अभीष्ट कार्य करनेके लिये उत्सक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतन्त्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्णकर्मका अनुष्टान होते समय उसे मन और नयनोंको आनन्द देनेवाले अवयवोंसे यक्त अति सन्दर

हदयाकर्षक मूर्तिमें प्रकट किया ॥ २ ॥ उनके श्रीअङ्गमें रेशमी पीताप्बर था, वक्षःस्थलपर सुपनोहर श्रीवत्स-चिह्न सुरोभित था; भुजाओंमें शङ्क, चक्र, गदा, पदा तथा गलेमें बनमाला और कौस्तुभर्माणको शोभा थी। सम्पूर्ण शरीर अङ्ग-प्रत्यङ्गकी कान्तिको बढानेवाले किरणजाल-मण्डित मणियय मुकुट, कुण्डल, कहूण, करधनी, हार, बाजुबंद और नुपुर आदि आभूषणोंसे विभृषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुजपूर्ति पुरुषविशेषको प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्यदित हुए, जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फुला नहीं समाता। फिर सभीने सिर झुकाकर अत्यन्त आदरपूर्वक प्रभुकी अर्घ्यद्वारा पूजा को और ऋत्विजीन उनकी स्तृति की ॥ ३ ॥

ऋक्तिजोने कहा-पूज्यतम ! हम अतपके अनुगत भक्त है, आप हमारे पुन:-पुन: पुजनीय हैं। किन्तु हम आपकी पूजा करना क्या जानें ? हम तो बार-बार आपको नमस्कार करते हैं—इतना ही हमें महापुरुषोंने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणोंक कार्यभूत इस प्रपश्चमें बृद्धि फैस जानेसे आपके गुण-गानमें सर्वधा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृतिके द्वारा आपके खरूपका निरूपण कर सके ? आप साक्षात् परमेश्वर हैं ॥ ४ ॥ आपके परम मङ्गलमय गुण सम्पूर्ण जनताके दुःखोंका दमन करनेवाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करनेका साहस भी करेगा, तो केवल उनके एकदेशका ही वर्णन कर सकेगा॥५॥ किन्तु प्रभो ! यदि आपके भक्त प्रेम-गद्गद वाणीसे स्तृति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूबके अङ्कर आदि सामग्रीसे ही आपको पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार सन्तृष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥

हमें तो अनुसगके सिवा इस द्रव्य-कालादि अनेकों अङ्गोंबाले यहसे भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलायी देता; ॥ ७ ॥ क्योंकि आपसे स्वतः हो क्षण-क्षणमें जो सम्पूर्ण पुरुषार्थोंका फलस्वरूप प्रमानन्द स्वभावतः हो निरन्तर प्रादुर्भृत होता रहता है, आप साक्षात् उसके खरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादिसे कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकारकी कामनाओंकी सिद्धि चाहनेवाले हमलोगोंके लिये तो मनोरधसिद्धिका पर्याप्त साधन यही होना चाहिये ॥ ८ ॥ आप ब्रह्मादि परम पुरुषोंकी अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है; तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाये भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषेकि पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्षसंज्ञक अपना परमपद और हमारी अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करनेके लिये अन्य साधारण यज्ञदर्शकीके समान यहाँ प्रकट हुए है ॥ ९ ॥ फुन्यतम ! हुमें सबसे बड़ा बर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकोंमें श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभिको इस यञ्चशालामें साक्षात् हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हो गये। अब हम और वर क्या माँगें ? ॥ १० ॥

प्रभो ! आपके गुणगणींका गान परम मङ्गलमय है । जिन्होंने वैराग्यसे प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्निके द्वारा अपने अन्तःकरणके राग-द्वेषादि सम्पूर्ण मलोंको जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शान्त है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरन्तर आपके गुणौंका गान ही किया करते हैं।। ११॥ अतः हम आपसे यही वर माँगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छोंकने अथवा जैमाई लेने और सङ्कटादिके समय एवं ज्वर और मरणादिकी अवस्थाओंमें आपका स्मरण न हो सकनेपर भी किसी प्रकार आपके सकलकलिमलविनाशक 'भक्तवत्सल', 'दीनबन्ध्' आदि गुणद्योतक नामोंका हम उच्चारण कर सर्के ॥ १२ ॥

इसके सिवा, कहनेयोग्य न होनेपर भी एक प्रार्थना और है। उतप साक्षात् परमेश्वर हैं; स्वर्ग-अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्त नहीं है, जिसे आप न दे सके । तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटानेवाले परम उदार प्रूपके पास पहुँचकर भी उससे भूसा ही माँगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि सन्तानको ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पानेके लिये आपकी आराधना कर रहे हैं॥ १३॥ यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आपकी मायाका पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसीके बशमें ही आ सकती है। जिन लोगॉने महापुरुषेकि चरणोका आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वशमें नहीं होता, उसकी बुद्धिपर उसका परदा नहीं पड़ जाता और विषयरूप विषका वेग उसके स्वभावको दुषित नहीं कर देता ?॥ १४ ॥ देवदेव ! आप भक्तोंके बड़े-बड़े काम कर देते हैं। हम मन्दर्गतयोंने कामनावश इस तुच्छ कार्यके लिये आपका आवाहन किया, यह आपका अनादर ही है। किन्तु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियोंकी इस घृष्टताको आप क्षमा करें ॥ १५॥

श्रीशुकदेकजी कहते हैं--राजन् ! वर्षाधिपति नाभिके पुज्य ऋतिजोंने प्रभूके चरणींको वन्दना करके जब, पृवींक स्तोत्रसे स्तुति की, तय देवश्रेष्ट श्रीहरिने करुणावश इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥

श्रीभगवान्ने कहा -- ऋषियो ! बडे असमंजसकी बात है। आप सब सत्यबादी महात्मा है, आपने मुझसे

यह बड़ा दर्लभ वर माँगा है कि राजर्षि नाभिके मेरे समान पुत्र हो। मुनियो ! मेरे समान तो मैं ही हैं, क्योंकि में अद्वितीय हैं। तो भी ब्राह्मणोंका वचन मिथ्या नहीं होना चाहिये, द्विजकुल मेरा हो तो मुख है॥ १७॥ इसलिये में स्वयं ही अपनी अंशकलासे आग्नीधनन्दन नाभिके यहाँ अवतार ल्या, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥

श्रीशुक्कदेवजी कहते हैं—महारानी मेरुदेवीके सुनते हुए उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान अलर्धान हो गये ॥ १९ ॥ विष्णुदत्त परीक्षित् ! उस यञ्चमें महर्षियोद्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर श्रीभगवान् महाराज नाभिका प्रिय करनेके लिये उनके रनिवासमें महाराती मेरुदेवीके गर्भसे दिगम्बर संन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियोका धर्म प्रकट करनेके लिये शुद्धसत्त्वमय विश्रहसे प्रकट हुए ॥ २० ॥

\*\*\*\*

### चौथा अध्याय

#### ऋषभदेवजीका राज्यशासन

श्रीशुकदेकणी काहते हैं--राजन् ! नाभिनन्दनके अंग जन्मसे ही भगवान् विष्णुके वज्र-अङ्कृश आदि चिह्नोंसे युक्त थे। समता, शान्ति, वैराम्य और ऐंबर्य आदि महाविभृतियोंके कारण उनका प्रभाव दिनोदिन बढता जाता था। यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृतिवर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओंकी यह उत्कट अभिलापा होने लगी कि ये ही पृथ्वीका शासन करें ॥ १ ॥ उनके सुन्दर और सुडील शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शुरवीरता आदि गुणोंके कारण महाराज नाभिने उनका नाम 'ऋषभ' (श्रेष्ठ) रखा । २ ॥

एक बार भगवान् इन्द्रने ईर्घ्यावश उनके राज्यमें वर्षा नहीं को । तब योगेश्वर भगवान् ऋषभने इन्द्रको मूर्खतापर हँसते हुए अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने वर्ष अजनाभखण्डमें खुब जल बरसाया ॥ ३ ॥ महाराज नाभि अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त आनन्दमग्न हो गये और अपनी ही इच्छासे मनुष्य-शरीर धारण करनेवाले पुराणपुरुष श्रीहरिका सप्रेम लालन करते हुए, उन्हींके लीलाविलाससे मुग्ध होकर 'वत्स! तात !' ऐसा गद्गदवाणीसे कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे ॥ ४ ॥

जब उन्होंने देखा कि मन्त्रिमण्डल, नागरिक और राष्ट्रको जनता ऋषभदेवसे बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हे धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये राज्याभिषक करके ब्राह्मणोंकी देख-रेखमें छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरुदेवीके सहित बदरिकाश्रमको चले गये। वहाँ अहिंसावृत्तिसे, जिससे किसीको उद्देग न हो ऐसी कौशलपूर्ण, तपस्या और समाधियोगके द्वारा भगवान् वास्देवके नर-नारायणरूपकी आराधना करते हुए समय आनेपर उन्होंके स्वरूपमें लीन हो गये॥ ५ ॥

पाण्डुनन्दन ! राजा नाभिके विषयमे यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है----

राजर्षि नाभिके उदार कमोंका आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है—जिनके शुद्ध कमींसे सन्तुष्ट होकर साक्षात् श्रीहरि उनके पुत्र हो गये थे॥६॥ महाराज नाभिके समान ब्राह्मणभक्त भी कौन हो सकता है—जिनको दक्षिणादिसे सन्तृष्ट हुए ब्राह्मणेनि अपने मन्त्रबलसे उन्हें यज्ञशालामें साक्षात श्रीविष्णुभगवानुके दर्शन करा दिये॥ ७॥

भगवान् ऋषभदेवने अपने देश अजनाभखण्डको कर्मभूमि मानकर लोकसंग्रहके लिये कुछ काल गुरुकुलमें वास किया। गुरुदेवको यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थमें प्रवेश करनेके लिये उनकी आज्ञा ली। फिर लोगोंको गृहस्थधर्मको शिक्षा देनेके लिये देवराज इन्द्रकी दी हुई उनको कन्या जयन्तीसे विवाह किया तथा श्रीत-स्मार्त दोनों प्रकारके शास्त्रोपदिष्ट कमोंका आचरण करते हुए उसके गर्भसे अपने ही समान गुणवाले सी पुत्र उत्पन्न किये 🛮 ८ ॥ उनमें महायोगी भरतजी सबसे बडे और सबसे अधिक गुणवान् थे। उन्होंके नामसे लोग इस

अजनाभखण्डको 'भारतवर्ष' कहने लगे॥ ९॥ उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पक्, विदर्भ और कीकट—ये नौ राजकमार शेष नव्ये भाइयोंसे बड़े एवं श्रेष्ठ थे ॥ १० ॥ उनसे छोटे कवि, हरि, अत्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोंत्र, दुमिल, चमस और करभाजन-ये नौ राजकमार भागवतधर्मका प्रचार करनेवाले बडे भगवदक्क थे। भगवानुको महिमासे महिमान्वित और परम शान्तिसे पूर्ण इनका पवित्र चरित हम नारद-वसदेवसंवादके प्रसङ्गसे आगे (एकादश स्कन्धमें) कहेंगे॥ ११-१२॥ इनसे छोटे जयन्तीके इक्यासी पुत्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले, अति विनीत, महान् वेदज्ञ और निरन्तर यज्ञ करनेवाले थे। वे पुण्यकर्मीका अनुष्टान करनेसे शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये थे॥ १३॥

भगवान् ऋषभदेव, यद्यपि परम स्वतन्त्र होनेके कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकारकी अनर्थपरम्परासे रहित, केवल आनन्दानुभवस्वरूप और साक्षात् ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियोंके समान कर्म करते हुए उन्होंने कालके अनुसार प्राप्त धर्मका आचरण करके उसका तत्त्व न जाननेवाले लोगोंको उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम. शान्त, सहद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश,

ससम्पन्न सभी प्रकारके सौ-सौ यञ्च किये॥ १७॥ भगवान् ऋषभदेवके शासनकालमें इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने प्रभुके प्रति दिन-दिन बढ़नेवाले अनुरागके सिवा और किसी वस्तुको कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाशक्स्मादि अविद्यमान वस्तुको भाँति कोई किसीको वस्तुकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था ॥ १८ ॥ एक बार भगवान् ऋषभदेव घूमते-धूमते ब्रह्मावर्त देशमें पहुँचे। वहाँ बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियोंकी सभामें उन्होंने प्रजाके सामने ही अपने समाहितचित्त तथा विनय और प्रेमके भारसे सुसंयत पूत्रोंको शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार कहा॥ १९॥

सन्तान भोग-सुख और मोक्षका संप्रह करते हुए

गृहस्थाश्रममें लोगोंको नियमित किया ॥ १४ ॥ महाप्रव

जैसा-जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसीका

अनुकरण करने लगते हैं ॥ १५ ॥ यधपि वे सभी धर्मीक

साररूप वेदके गृढ रहस्यको जानते थे, तो भी बाह्यणोंकी

बतलायी हुई विधिसे साम-दानादि नीतिके अनुसार ही

जनताका पालन करते थे॥ १६॥ उन्होंने शास्त्र और

बाह्मणोंके उपदेशानुसार भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे

इस्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋक्तिज आदिसे

### पाँचवाँ अध्याय

#### ऋषभजीका अपने पुत्रोंको उपदेश देना और स्वयं अवधूतवृत्ति ग्रहण करना

श्रीऋषभदेवजीने कहा-पुत्रो ! इस मर्त्यलोकमें यह मन्ष्य-शरीर दःखमय विषयभीग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भीग तो विष्ठाभोजी सुकर-कुकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये. जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ शास्त्रोंने महाप्रुव्योंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीसंगी कामियोंके सङ्गको नरकका द्वार बताया है। महापरुष वे ही है जो समानचित्त. परमशान्त, क्रोधहीन, सबके हितचिन्तक सदाचार-सम्पन्न हों ॥ २ ॥ अथवा मुझ परमात्माके प्रेमके ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों, केवल विषयोकी ही चर्चा करनेवाले लोगोंमें तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामवियोंसे सम्पन्न घरोंमें जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्योमें केवल शरीरनिर्वाहके लिये ही प्रवत होते हों॥३॥ मनुष्य अवस्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, उसकी वह प्रवृत्ति इन्द्रियोंको तुप्त करनेके लिये ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसीके कारण आत्माको यह असत् और द:खदायक शरीर प्राप्त होता है।।४।। जबतक जीवको आत्पतत्त्वकी जिज्ञासः। नहीं होतो, तभीतक अज्ञानवश देहादिके द्वारा उसका खरूप छिपा रहता है। जबतक यह लौकिक-वैदिक कमोंमें फैसा रहता है, तखतक मनमें कर्मकी वासनाएँ

भी बनी ही रहती है और इन्होंसे देह-बन्धनकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ इस प्रकार अविद्यांके द्वारा आत्मसक्यके दक जानेसे कर्मवासनाओंके वशीभृत हुआ चित्त मनुष्यको फिर कमोमिं ही प्रवृत्त करता है। अतः जबतक उसको मुझ वासदेवमें प्रीति नहीं होती, तबतक वह देहबन्धनसे छट नहीं सकता॥६॥ स्वार्थमें पागल जीव जबतक विवेकदृष्टिका आश्रय लेकर इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको मिथ्या नहीं देखता, तबतक आत्मसकपकी स्पृति खो बैठनेके

कारण वह अज्ञानवश विषयप्रधान गृह आदिमें आसक्त

रहता है और तरह-तरहके क्लेश उठाता रहता है ॥ ७ ॥ स्त्री और पुरुष—इन दोनोका जो परस्पर दाम्पत्य-भाव है, इसीको पण्डितजन उनके हदयकी दूसरी स्थुल एवं दभेंद्य प्रन्थि कहते हैं। देहाभिमानरूपी एक-एक सक्ष्म प्रन्थि तो उनमें अलग-अलग पहलेसे ही है। इसीके कारण जीवको देहेन्द्रियादिके अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदिमें भी 'मैं' और 'मेरे'पनका मोह हो जाता है॥८॥ जिस समय कर्मवासनाओंके कारण पड़ी हुई इसकी यह दुढ़ इदय-प्रनिय ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्यत्यभावसे निवृत्त हो जाता है और संसारके हेतुभूत अहङ्कारको स्थागकर सब प्रकारके बन्धनींसे मुक्त हो परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ पुत्रो ! संसारसागरसे पार होनेमें कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुषको चाहिये कि सबके आत्मा और गुरुखरूप मुझ भगवान्में भक्तिभाव रखनेसे, मेरे परायण रहनेसे, तृष्णाके त्यागसे, सुख-दुःख आदि द्वन्द्रोंके सहनेसे 'जीवको सभी योनियोमें दुःख हो उठाना पड़ता है' इस विचारसे, तत्त्वजिञ्चासासे, तपसे, सकाम कमीके त्यागसे. मेरे ही लिये कर्म करनेसे, मेरी कथाओंका नित्यप्रति श्रवण करनेसे, मेरे भक्तोंके सङ्ग और मेरे गुणोंके कीर्तनसे, वैरत्यागसे, समतासे, शान्तिसे और शरीर तथा घर आदिमें मैं-मेरेपनके भावको त्यागनेकी इच्छासे, अध्यात्मशासके अनुशीलनसे, एकान्त सेवनसे, प्राण, इन्द्रिय और मनके संयमसे, शास्त्र और सत्पुरुषोंके वचनमें यथार्थ बुद्धि रखनेसे, पूर्ण ब्रह्मचर्यसे, कर्तव्यकपोमि निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखनेसे, अन्भवज्ञानसहित तत्त्वविचारसे और योगसाधनसे

अहङ्काररूप अपने लिङ्कशारीरको दे ॥ १०-१३ ॥ मनुष्यको चाहिये कि वह सावधान रहकर अविद्यासे प्राप्त इस हदयप्रन्थिरूप बन्धनको शास्त्रोक्त रीतिसे इन साधनोंके द्वारा भलीभौति काट डाले; क्योंकि यही कर्मसंस्कारेकि रहनेका स्थान है। तदनन्तर साधनका भी परित्याग कर दे ॥ १४ ॥

जिसको मेरे लोकको इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रहको प्राप्तिको हो परम पुरुषार्थ मानता हो-वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजाको, गुरु अपने शिष्योंको और पिता अपने पुत्रोंको ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञानके कारण यदि वे उस शिक्षांके अनुसार न चलकर कर्मको ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उनपर क्रोध न करके उन्हें समझा-बुझाकर कर्ममें प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयासक्तियुक्त काम्यकर्मीमे लगाना तो ऐसा हो है, जैसे किसी अंधे मनुष्यको जान-बृद्धकर गढेमें दकेल देना। इससे भला, किस पुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है ॥ १५ ॥ अपना सच्चा कल्याण किस बातमें है, इसको लोग नहीं जानते; इसीसे वे तरह-तरहकी भोग-कामनाओंमें फैंसकर तुच्छ क्षणिक सुखके लिये आपसमें बैर टान लेते हैं और निरन्तर विषयभोगोंके लिये ही प्रयत्न करते रहते हैं। ये मूर्ख इस बातपर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर-विरोधके कारण नरक आदि अनन्त घोर दृ:खोंकी क्राप्ति होगी॥ १६॥ गढेमें गिरनेके लिये उलटे सस्तेसे जाते हुए मनुष्यको जैसे आँखवाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको अविद्यामें फैसकर दु:खोंकी ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और जानी पुरुष होगा, जो जान-बुझकर भी उसे उसी सहपर जाने दे, या जानेके लिये प्रेरणा करे॥ १७॥ जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्धक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं छुड़ाता, वह पुरु पुरु नहीं है, खजन खजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है॥ १८॥

मेरे इस अवतार-शरीरका रहस्य साधारण जनकि लिये बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्त्व हो मेरा हृदय है और उसीमें धर्मकी स्थिति है, मैंने अधर्मको अपनेसे बहुत दूर पीछेकी ओर ढकेल दिया है, इसीसे सत्पुरुष मुझे 'ऋषम' कहते हैं ॥ १९ ॥ तम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदयसे उत्पन्न हृए हो, इसलिये मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरतकी सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यहां तुम्हारा प्रजापालन भी है।। २०॥ अन्य सब भूतोंकी अपेक्षा वृक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, उनसे चलनेवाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कोटादिको अपेक्षा ज्ञानयक्त पश आदि श्रेष्ठ हैं। पशओसे मनुष्य, मनुष्योसे प्रमथगण, प्रमधोसे गन्धर्व, गन्धवीसे सिद्ध और सिद्धोंसे देवताओंके अनुयायी किन्नग्रदि श्रेष्ट हैं ॥ २१ ॥ उनसे असुर, असुरेंसे देवता और देवताओंसे भी इन्द्र श्रेष्ठ हैं। इन्द्रसे भी ब्रह्माजीके पत्र दशादि प्रजापति श्रेष्ठ है। ब्रह्माजीके पुत्रोमें रुद्र सबसे श्रेष्ठ है। वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये ब्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिये मैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं। परन्तु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें फुज्य मानता हूँ ॥ २२ ॥

[सभामें उपस्थित ब्राह्मणोको लक्ष्य करके] विप्रगण ! दूसरे किसी भी प्राणीको मैं ब्राह्मणोंके समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता है। लोग अद्धापूर्वक ब्राह्मणेंके मुखमें जो अन्नादि आहति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नतासे प्रहण करता है वैसे ऑग्नहोत्रमें होम की हुई सामग्रीको स्वीकार नहीं करता ॥ २३ ॥ जिन्होंने इस लोकमें अध्ययनदिके द्वारा मेरी वेदरूपा अति सन्दर और प्रातन मूर्तिको धारण कर रखा है तथा जो परम पक्ति सत्त्वगुण शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं—उन ब्राह्मणोंसे बढ़कर और कौन हो सकता है।। २४।। मैं ब्रह्मदिसे भी श्रेष्ठ और अनन्त हूँ तथा स्वर्ग-मोक्ष आदि देनेकी भी सामर्थ्य रखता है; किन्तु मेरे अकिचन भक्त ऐसे निःस्पृह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते; फिर राज्यादि अन्य वस्तुओंकी तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं ? ॥ २५ ॥

पत्रो । तुम सम्पूर्ण चराचर भतोंको मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध-बृद्धिसे पद-पद्भर उनको सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है।। २६।। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियोंकी चेष्टाओंका साक्षात् फल मेरा इस प्रकारका पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपनेको महामोहमय कालपाशसे छुदा नहीं सकता ॥ २७ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **प्रीशकदेवजी कहते हैं---**राजन् ! ऋषभदेवजीके पत्र यद्यपि स्वयं हो सब प्रकार सशिक्षित थे, तो भी लोगोंको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे महाप्रभावशाली परम सहद भगवान् ऋषभने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेवजीके सौ पुत्रोमें भरत सबसे बड़े थे। वे भगवानके परम भक्त और भगवद्भक्तीके परायण थे। ऋषभदेवजीने पृथ्वीका पालन करनेके लिये उन्हें राजगदीपर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्तिपरायण महामृनियोंके भक्ति, ज्ञान और वैराप्यरूप परमहंसोचित धर्मोंकी शिक्षा देनेके लिये बिल्कल विरक्त हो गये। केवल शरीरमात्रका परिग्रह रखा और सब कुछ घरपर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्तोंका भी त्याग करके सर्वथा दिगम्बर हो गये। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे। उत्पत्तका-सा वेष था। इस स्थितिये वे आहवनीय (अग्निहोत्रकी) अग्नियोको अपनेमें ही लीन करके संन्यासी हो गये और ब्रह्मावर्त देशसे बाहर निकल गये ॥ २८ ॥ वे सर्वथा मौन हो गये थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड, अंधे, बहरे, गैंगे, पिशाच और पागलोंकी-सी चेष्टा करते हुए वे अवध्त बने जहाँ-तहाँ विचाने लगे॥ २९॥ कभी नगरों और गाँबोंमें चले जाते तो कभी खानों, किसानोंकी बस्तियों, बगीचों, पहाडी गाँवों, सेनाकी छावनियों, गोशालाओं, अहीरोकी वस्तियों और यात्रियोंके दिकनेके स्थानोंपें रहते। कभी पहाडों, जंगलों और आश्रम आदिमें विचरते। वे किसी भी रास्तेसे निकलते तो जिस प्रकार वनमें विचरनेवाले हाथीको मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मुर्ख और दृष्टलोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई धुक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्टा और घुल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते । किन्तु वे इन सब बातोंपर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रमसे सत्य कहे जानेवाले इस मिथ्या शरीरमें उनकी अहंता-ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चके साक्षी होकर अपने परमात्मखरूपमें ही स्थित थे, इसलिये अखण्ड चित्तवृत्तिसे अकेले ही पृथ्वीपर विचरते रहते थे ॥ ३० ॥ यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लम्बी-लम्बी

बहि, कंधे, गले और मूख आदि अङ्गोंकी बनावट बडी ही सुकुमार थी; उनका स्वभावसे ही सुन्दर मुख स्वाभाविक मधुर मुसकानसे और भी मनोहर जान पड़ता था; नेत्र नवीन कमलदलके समान बड़े ही सहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिये हुए थे; उनकी पुतलियाँ शीतल एवं संतापहारिणी थीं। उन नेत्रोंके कारण ये बडे मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे-बड़े न होकर समान एवं सुन्दर थे तथा उनके अस्फूट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविन्दकी शोभाको देखकर प्रनारियोंके चित्तमें कामदेवका सञ्चार हो जाता था; तथापि उनके मुखके आगे जो भूरे रंगकी लम्बी-लम्बी बुँचराली लटें लटकी रहती थीं, उनके महान् भार और अवधृतोंके समान धृलिधृसरित देहके कारण वे अहअस्त मन्ध्यके समान जान पड़ते थे॥ ३१॥

जब भगवान ऋषभदेवने देखा कि यह जनता योगसाधनमें विञ्चरूप है और इससे बचनेका उपाय बीभत्सवृत्तिसे रहना ही है, तब उन्होंने अजगरवर्त्ति धारण कर ली। वे लेटे-ही-लेटे खाने-पीने, चवाने और मल-मृत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मलमें लोट-लोटकर शरीरको उससे सात लेते ॥ ३२ ॥ (किन्त)

उनके मलमें दुर्गन्ध नहीं थी, बड़ी सुगन्ध थी। और वायु उस सुगन्धको लेकर उनके चारों ओर दस योजनतक सारे देशको सगन्धित कर देती थी॥ ३३॥ इसी प्रकार गौ, पुग और काकादिकी वृत्तियोंको स्वीकार कर वे उन्होंके समान कभी चलते हुए, कभी खड़े-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे-लेटे ही खाने-पीने और मल-मृत्रका त्याग करने लगते थे॥ ३४॥ परीक्षित् ! परमहंसीको त्यागके आदर्शकी शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेवने कई तरहकी योगचर्याओंका आचरण किया। वे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ महान् आनन्दका अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टिमें निरुपाधिकरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा अपने आत्मस्यरूप भगवान् वास्टेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं था। इसलिये उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाशगमन, मनोजवित्व (मनकी गतिके समान ही शरीरका भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना), अन्तर्धान, परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना), दुरकी बातें सून लेना और दुरके दृष्ट्य देख लेना आदि सब प्रकारकी सिद्धियाँ अपने-आप ही सेवा करनेको आयीं; पर्न्तु उन्होंने उनका मनसे आदर या प्रहण नहीं किया॥ ३५॥

#### छठा अध्याय

#### ऋषभदेवजीका देहत्याग

प्रज्यलित हुई ज्ञानाग्निसे जिनके रागादि कर्मबीज दग्य हो गये हैं---उन आत्याराम मुनियोंको दैववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँ, तो ये उनके राग-द्वेषादि क्लेशोंका कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकतीं। फिर भगवान् ऋषभने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया ? ॥ १ ॥ श्रीशुक्रदेवजीने कहा--तुम्हारा कहना टीक है: किन्तु संसारमें जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मुगका विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बृद्धिमान् लोग इस चञ्चल चित्तका भरोसा नहीं करते ॥ २ ॥ ऐसा ही कहा भी

है—'इस चक्रल चित्तसे कभी मैत्री नहीं करनी चाहिये।

इसमें विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपमें फैसकर

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! योगरूप वायुसे

महादेवजीका चिरकालका सिष्ठत तप क्षीण हो गया था ॥ ३ ॥ जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषोंको अवकाश देकर उनके द्वारा अपनेमें विश्वास रखनेवाले पतिका वध करा देती है—उसी प्रकार जो योगी मनपर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोधादि राष्ट्रओंको आक्रमण करनेका अवसर देकर उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर देता है॥४॥ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुऑका तथा कर्म-बन्धनका मूल तो यह मन ही है; इसपर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है ?'॥ ५॥

इसीसे भगवान् ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी लोकपालेंकि भी भूषणस्वरूप थे, तो भी वे जड

पुरुषोंको भाँति अवधृतोके-से विविध वेष, भाषा और आचरणसे अपने ईश्वरीय प्रभावको छिपाये रहते थे। अत्तमें उन्होंने योगियोंको देहत्यागकी विधि सिखानेके लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अन्तःकरणमें अभेदरूपसे स्थित परमात्माको अभिन्नरूपसे देखते हए वासनाओंकी अनुबृतिसे सुरुक्त लिङ्गदेहके अधिमानसे भी मृक्त होकर उपराम हो गये॥ ६॥ इस प्रकार लिङ्गदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान् ऋषभदेवजीका शरीर योगमायाकी वासनासे केवल अभिमानाभासके आश्रय ही इस पृथ्वीतलपर विचरता रहा। वह दैववश कोड़ू, केड़ू और दक्षिण आदि कटक कर्णाटकके देशोंमें गया और मुँहमें पत्थरका ट्रकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मतके समान दिगम्बररूपसे कुटकाचलके वनमें धूमने लगा ॥ ७ ॥ इसी समय झंझावातसे झकझोरे हए बाँसेकि घर्षणसे प्रबंत दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वनको अपनी लाल-लाल लपटोमें लेकर ऋषभदेवजीके सहित भस्म कर दिया ॥ ८ ॥

होगी, उस समय कोडू, चेडू और कुटक देशका मन्दर्मत राजा अर्हत् वहाँके लोगाँसे ऋषभदेवजीके आश्रमातीत आचरणका वृतान्त सनकर तथा स्वयं उसे प्रहणकर लोगोंक पूर्वसञ्चित पापफलरूप होनहारके वशीभूत हो भयरहित स्वधर्म-पथका परित्याग करके अपनी बद्धिसे अनुचित और पाखण्डपूर्ण कुमार्गका प्रचार करेगा ॥ ९ ॥ उससे कलियुगमें देवमायासे मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्रविहित शीच और आचारको छोड बैठेंगे। अधर्मबहुल कलियुगके प्रभावसे बुद्धिहीन हो जानेके कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वरका तिरस्कार करनेवाले पाखण्डधर्मीको पनपाने ढंगसे स्वीकार करेंगे और प्रायः

राजन् !' जिस समय कलियुगमे अधर्पकी वृद्धि

भगवानुका यह अवतार रजोगुणसे भरे हुए लोगोंको मोक्षमार्गको शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था॥ १२॥

वेद, बाह्मण एवं भगवान् यज्ञपुरुषको निन्दा करने

लगेंगे॥ १०॥ वे अपनी इस नवीन अवैदिक खेच्छाकृत

प्रवृतिमें अन्यपरम्परासे विश्वास करके मतवाले रहनेके

कारण स्वयं ही घोर नरकमें गिरेंगे॥ ११॥

करते हैं—'अहो ! सात समुद्रोंवाली पृथ्वीके समस्त द्वीप और वर्षोमें यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्यभूमि है, क्योंकि यहाँके लोग श्रीहरिके मङ्गलमय अवतार-चरित्रोंका गान करते हैं ॥ १३ ॥ अही ! महाराज प्रियमतका वंश बड़ा ही उञ्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराणपुरुष श्रीआदिनारायणने ऋषभावतार लेकर मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले पारमहंस्य धर्मका आचरण किया॥ १४॥ अहो ! इन जन्मरहित भगवान् ऋषभदेवके मार्गपर कोई दूसरा योगी मनसे भी कैसे चल सकता है। क्योंकि

योपीलोग जिन योगसिद्धियोंके लिये लालायित होकर

निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने-आप प्राप्त

होनेपर भी असत् समझकर स्थाग दिया था ।। १५॥

इसके गुणोंका वर्णन करते हुए लोग इन वाक्योंको कहा

राजन् ! इस प्रकार सम्पूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओंके परमगुरु भगवान् ऋषभदेवका यह विशुद्ध चित्र मैंने तुन्हें सुनाया। यह मनुष्योंके समस्त पापोंको हरनेवाला है। जो मनुष्य इस परम मङ्गलमय पवित्र चाँखको एकाप्रचित्तसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनते या स्नाते हैं, उन दोनोंकी ही भगवान वास्ट्विमें अनन्य भक्ति हो जाती है ॥ १६ ॥ तरह-तरहके पापोसे पूर्ण सांसारिक तापाँसे अस्यत्त तपे हुए अपने अन्तःकरणको पण्डितजन

इस भक्ति-सरितामें ही नित्य-निरन्तर नहलाते रहते हैं।

इससे उन्हें जो परम शान्ति मिलती है, वह इतनी

आनन्दमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने.

अपने-ही-आप प्राप्त हुए मोक्षरूप परम पुरुषार्थका भी

आदर नहीं करते। भगवानके निजजन हो जानेसे ही उनके

समस्त पुरुषार्थं सिद्ध हो जाते हैं॥ १७॥

राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पाण्डबलोगोके और यदुवंशियोंके रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहद् और कुलपति थे: यहाँतक कि वे कभी-कभी आज्ञाकारी सेवक भी वन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तोंक भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें भूक्ति भी दे देते हैं, परन्तु मुक्तिसे भी बढ़कर जो भक्तियोग है, उसे सहजमें नहीं देते ॥ १८ ॥

निरत्तर विषय-भोगोंको अभिलाषा करनेके कारण अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकालतक बेस्ध हुए लोगोंको

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया प्राप्तिसे सब प्रकारकी तृष्णाओंसे मुक्त थे, उन भगवान् और जो स्वयं निरत्तर अनुभव होनेवाले आत्मखरूपकी अख्यपदेवको नमस्कार है।। १९॥

### सातवाँ अध्याय

श्रीशकदेवजी कहते हैं—राजन् ! महाराज भरत होनेसे मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी बड़े ही भगवदक्त थे। भगवान् ऋषभदेवने अपने भगवदर्पण बुद्धिरूप कुशलतासे इदयके राग-द्वेषादि संकल्पमात्रसे उन्हें पृथ्वीकी रक्षा करनेके लिये नियक्त कर मलॉका मार्जन करते हुए वे सूर्याद सभी यज्ञभोक्ता दिया । उन्होंने उनको आज्ञामें स्थित रहकर विश्वरूपकी देवताओंका भगवानुके नेत्रादि अवयवोंके रूपमें चिन्तन कन्या पञ्चजनीसे विवाह किया ॥ १ ॥ जिस प्रकार तामस करते थे॥६॥ इस तरह कर्मकी शुद्धिसे उनका अहद्भारसे शब्दादि पाँच भूततन्यात्र उत्पन्न होते है---उसी अन्तःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अन्तर्यामीरूपसे प्रकार पञ्चजनीके गर्भसे उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, विराजमान, हृदयाकाशमें ही अभिव्यक्त होनेवाले. आवरण और धूमकेतु नामक पाँच पुत्र हुए-जो सर्वथा ब्रह्मस्वरूप एवं महापुरुषोके लक्षणोसे उपलक्षित भगवान उन्होंके समान थे। इस वर्षको, जिसका नाम पहले

लगी हुई प्रजाका अपने बाप-दारोंके समान स्वधर्ममें स्थित रहते हुए अल्पन्त वात्सल्यभावसे पालन करने लगे ॥ ४ ॥ उन्होंने होता, अध्वर्य, उदगाता और

अजनाभवर्ष था, राजा भरतके समयसे ही 'भारतवर्ष'

महाराज भरत बहुज थे। वे अपने-अपने कमोमि

कहते हैं ॥ २-३ ॥

767

ब्रह्मा—इन चार ऋखिजोंद्वारा कराये जानेवाले प्रकृति और विकृति\* दोनों प्रकारके अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे-बड़े क्रतुओं

(यज़ों) से यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतरूप श्रीभगवान्का यजन किया ॥ ५ ॥ इस प्रकार अङ्ग और क्रियाओंक सहित भिन्न-भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके समय

जब अध्वर्युगण आहुति देनेके लिये हवि हाथमें लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञकर्मसे होनेवाले पुण्यरूप फलको यञ्जूरुष भगवान् वासुदेवके अर्पण कर देते थे। वस्तुतः

वे परब्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवताओंके प्रकाशक, मन्त्रोंक

वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओंके भी नियामक

वासुदेवमें — जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शङ्ख और गदा आदिसे सुशोभित तथा नारदादि निजजनेकि हदयोंमें चित्रके समान निश्चलभावसे स्थित रहते हैं—दिन-दिन वेगपूर्वक बढ़नेवाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई ॥ ७ ॥ इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जानेपर उन्होंने

फिर अपने सर्वसम्पत्तिसम्पन्न राजमहलसे निकलकर वे पुलहाश्रम (हरिहरक्षेत्र) में चले आये॥८॥ इस पुलहाश्रममें रहनेवाले भक्तांपर भगवान्का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्टरूपमें मिलते रहते हैं ॥ ९ ॥ वहाँ चक्रनदी (गण्डकी) नामकी प्रसिद्ध

चक्राकार शालग्राम-शिलाओंसे,

ऊपर-नीचे दोनों ओर नाभिके समान चिह्न होते हैं.

राज्यमोगका प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई

वंशपरम्परागत सम्पत्तिको यथायोग्य पुत्रोमे बाँट दिया।

सब ओरसे ऋषियोंके आश्रमोंको पक्ति करती रहती है ॥ १० ॥ उस पुलहाश्रमके उपवनमें एकान्त स्थानमें अकेले

<sup>🌞</sup> अकृति और विकृति-भेदसे अनिनहोत्रादि ऋतु दो प्रकारके होते हैं । सन्पूर्ण अङ्गोसे युक्त कनुओंको 'प्रकृति' कहते है और जिनमें संस्थ अङ्ग पूर्ण नहीं होते, किसी-न-किसी अङ्गाधी कमी रहतो है, उन्हें 'विकृति' कहते हैं।

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> ही रहकर वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प, तुलसीदल, जल और कन्द-मूल-फलादि उपहारोंसे भगवानुकी आराधना करने लगे। इससे उनका अन्तःकरण समस्त विषयाभिलायाओंसे निवृत्त होकर शान्त हो गया और उन्हें परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ १९॥ इस प्रकार जब वे नियमपूर्वक भगवान्की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेमका बेग बढ़ता गया-जिससे उनका हृदय द्रयोभूत होकर शान्त हो गया. आनन्दके प्रवल वेगसे शरीरमें रोमाञ्च होने लगा तथा उत्कण्डाके कारण नेत्रोंमें प्रेमके आँसू उमड़ आये, जिससे उनकी दृष्टि रुक गयी। अन्तमें जब अपने प्रियतमके अरुण चरणारविन्देकि ध्यानसे भक्तियोगका आविर्धाव हुआ, तब परमानन्दसे सराबोर इदयरूप गम्भीर सरोवरमें बुद्धिके इब जानेसे उन्हें उस

नियमपूर्वक की जानेवाली भगवत्पुजाका भी स्मरण न रहा ॥ १२ ॥ इस प्रकार वे भगवत्सेवाके नियममें ही तत्पर रहते थे, शरीरपर कृष्णमृगवर्म धारण करते थे तथा त्रिकालस्त्रानके कारण भीगते रहनेसे उनके केश भूरी-भूरी भुषराली लटॉमें परिणत हो गये थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सुर्यमण्डलमें सुर्यसम्बन्धिनी ऋचाओंद्वारा ज्योतिर्मय परमपुरुष भगवान् नारायणको आराधना करते और इस प्रकार कहते— ॥ १३ ॥ 'भगवान् सूर्यका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने सङ्कल्पद्वारा इस जगत्की उत्पत्ति की है। फिर वहीं अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्-शक्तिद्वारा विषयलोलुप जीबोंकी रक्षा करता है। हम उसी बृद्धिप्रवर्त्तक तेजकी शरण लेते हैं'॥ १४ ॥

### आठवाँ अध्याय

#### भरतजीका मुगके मोहमें फैंसकर मृग-योनिमें जन्म लेना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—एक बार गण्डकीमें स्नान कर नित्य-नैमितिक तथा शौचादि अन्य आवस्यक कृत्योंसे निवृत्त हो प्रणवका जप करते हुए तीन भुहर्ततक नदीकी धाराके पास बैठे रहे॥ १॥ राजन् ! इसी समय एक हरिनी प्याससे ब्याकुल हो जल पीनेके लिये अकेली ही उस नदीके तीरपर आयी॥ २॥ अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंहकी लोकभयङ्कर दहाड सुनायी पड़ी ॥ ३ ॥ हरिनजाति तो स्वभावसे ही इरपोक होती है। वह पहले ही चौकत्री होकर इघर-उघर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कानमें वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंहके इसके मारे उसका कलेजा घड़कने लगा और नेत्र कातर हो गये। प्यास अभी बुझी न थी, किन्तु अब तो प्राणींपर आ बनी ची। इसलिये उसने भयवश एकाएकी नदी पार करनेके लिये छलाँग मारी ॥ ४ ॥

उसके पेटमें गर्भ था. अतः उछलते समय अत्यन्त भयके कारण उसका गर्भ अपने स्थानसे हटकर योनिदारसे निकलकर नदीके प्रवाहमें गिर गया॥५॥ वह कृष्णमृगपती अकस्मात् गर्भके गिर जाने, लम्बी

छलाँग मारने तथा सिंहसे डरी होनेके कारण बहत पीड़ित हो गयी थी। अब अपने झुंडसे भी उसका बिछोह हो गया, इसलिये वह किसी गुफामें जा पड़ी और वहीं मर गयी॥ ६॥

राजर्षि भरतने देखा कि बेचारा हरिनीका बच्चा अपने बन्धुऑसे बिछुड़कर नदीके प्रवाहमें बह रहा है। इससे उन्हें उसपर बड़ो दया आयी और वे आत्मीयके समान उस मातृहीन बच्चेको अपने आश्रमपर ले आये॥७॥ उस मुगर्छौनेके प्रति भरतजीकी ममता उत्तरोत्तर बढती ही गयी। वे नित्य उसके खाने-पीनेका प्रयन्थ करने. व्याधादिसे बचाने, लाइ लड़ाने और प्चकारने आदिकी चित्तामें ही डुबे रहने लगे। कुछ ही दिनोमें उनके यम, नियम और भगवत्युजा आदि आवश्यक कृत्य एक-एक करके छूटने लगे और अत्तमें सभी छूट गर्ये ॥ ८ ॥ उन्हें ऐसा विचार रहने लगा—'अहो ! कैसे खेदको बात है ! इस बेचारे दोन मुगर्छीनेको कालचक्रके बेगने अपने झुंड, सुहद् और बन्धुओंसे दूर करके मेरी शरणमें पहुँचा दिया है। यह मुझे हो अपना माता-पिता, भाई-बन्ध और युधके साथा-सङ्गी समझता है। इसे मेरे सिवा

और किसीका पता नहीं है और मुझमें इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागतकी उपेक्षा करनेमें जो दोष हैं, उन्हें जानता हूं। इसलिये मुझे अब अपने इस आश्रितका सब प्रकारकी दोषबुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन-पोषण और प्यार-दलार करना चाहिये॥९॥ निश्चय ही शान्त-स्वभाव और दीनोंको रक्षा करनेवाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बड़े-से-बड़े स्वार्थकी भी परवा नहीं करते'॥ १०॥

इस प्रकार उस हरिनके बच्चेमें आसक्ति बढ जानेसे बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेहपाशमें बैधा रहता था ॥ ११ ॥ अब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल-मुलादि लाने होते तो भेड़ियों और कृतंकि भयसे उसे वे साथ लेकर ही वनमें जाते ॥ १२ ॥ मार्गमें जहाँ-तहाँ कोमल घास आदिको देखकर मन्धभावसे वह हरिणशायक अटक जाता तो वे अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे दयावश उसे अपने कंधेपर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोदमें लेकर और कभी छातीसे लगाकर उसका दलार करनेमें भी उन्हें बड़ा सुख मिलता ॥ १३ ॥ नित्य-नैमित्तिक कमौको करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच-बीचमें उठ-उठकर उस मुगबालकको देखते और जब उसपर उनकी दृष्टि पड़ती, तभी उनके चित्तको शान्ति मिलती। उस समय उसके लिये मङ्गलकामना करते हुए वे कहने लगते—'बेटा ! तेस सर्वत्र कल्याण हो'॥ १४॥

कभी यदि वह दिखायी न देता तो जिसका धन लुट गया हो, उस दीन मनुष्यके समान उनका चित अत्यन्त उद्भिन हो जाता और फिर वे उस हरिनीके बच्चेके विरहसे व्याकृत एवं सत्तप्त हो करुणावश अत्यन्त उल्कण्डित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते॥१५॥ 'अहो ! क्या कहा जाय ? क्या वह मातुहीन दोन मृगशावक दृष्ट बहेलियेकी-सी बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन अनार्यका विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किये हए अपराधोंको सत्पुरुषोंके समान भूलकर फिर लौट

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आयेगा ? ॥ १६ ॥ वया मैं उसे फिर इस आश्रमके उपवनमें भगवान्की कृपासे सुरक्षित रहकर निर्विघ हरी-हरी दब चरते देखुँगा ? ॥ १७ ॥ ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बाँधकर विचरनेवाले सुकरादि अथवा अकेले घूमनेवाले व्याघादि ही उसे खा जायै ॥ १८ ॥ अरे ! सम्पूर्ण जगत्की कुशलके लिये प्रकट होनेवाले वेदत्रबीरूप भगवान् सूर्य अस्त होना चाहते हैं; किन्तु अभीतक वह मुगीकी धरोहर लौटकर नहीं आयी ! ॥ १९ ॥ क्या वह हरिणराजकुमार मुझ पुण्यहीनके पास आकर अपनी भौति-भौतिकी मृगशावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीडाओंसे अपने स्वजनोंका शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेगा ? ॥ २० ॥ अहो ! जब कभी मैं प्रणयकोपसे खेलमें झुड-मूठ समाधिके बहाने आँखें मुँदकर बैठ जाता, तब वह चिकत चित्तसे मेरे पास आकर जलबिन्दुके समान कोमल और नन्हें-नन्हें सींगोंकी नोकसे किस प्रकार मेरे अङ्गोंको खुजलाने लगता था॥ २१॥ मैं कभी कुशोपर हवन-सामग्री रख देता और वह उन्हें दाँतोसे खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डॉंटने-डपटनेपर वह अत्यन्त भयभीत होका उसी समय सारो उछल-कृद छोड़ देता और ऋषिकुमारके समान अपनी समस्त इन्द्रियोंको रोककर चुपचाप बैठ जाता था ॥ २२ ॥

[फिर पृथ्वीपर उस मृगशाक्कके खुरके चिद्व देखकर कहने लगते—] 'अहो ! इस तपस्विनी धरतीने ऐसा कीन-सा तप किया है जो उस अतिबिनीत कृष्ण-सार्यकशोरके छोटे-छोटे सुन्दर, सुखकारी और सुकोमल खरोंवाले चरणोंके चिद्वोंसे मुझे, जो मैं अपना मुगधन लूट जानेसे अत्यन्त व्याकुल और दीन हो एहा है, उस द्रव्यकी प्राप्तिका मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीरको भी सर्वत्र उन पदचिह्नांसे विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्गके इच्छक द्विजोंके लिये यज्ञस्थल\* बना रही हैं ॥ २३ ॥ (चन्द्रमामें मृगका-सा श्याम चिह्न देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते—) 'अहो ! जिसकी माता

शास्त्रोमें उल्लेख आता है कि जिस भूमिमें कृष्णमृण विचारते हैं, वह अत्यन्त पवित्र और यहानुष्टानके योग्य होती है।

सिंहके भवसे मर गयी थी, आज वही मृगशिश अपने आश्रमसे बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दोनवत्सल भगवान् नक्त्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं ?॥ २४ ॥ [फिर उसकी शीतल किरणोंसे आह्नदित होकर कहने लगते---] 'अथवा अपने पुत्रेकि वियोगरूप दावानलको विषम ज्वालासे इदयकमल दन्ध हो जानेके कारण मैंने एक मुगबालकका सहारा लिया था। अब उसके चले जानेसे फिर मेरा हृदय जलने लगा है; इसलिये ये अपनी शीतल, शान्त, स्नेहपूर्ण और वदनसलिलरूपा अमृतमयी किरणोंसे मुझे शान्त कर रहे हैं' ॥ २५ ॥

राजन् ! इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वधा असम्भव था, उन विविध मनोरथोंसे भरतका चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृगशायकके रूपमे प्रतीत प्रारम्भकर्मके कारण तपस्वी भगवदाराधनरूप कर्म एवं योगानुष्ठानसे च्युत हो गये। नहीं तो, जिन्होंने मोक्षमार्यमें साक्षात् विव्ररूप समझकर अपने ही हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिको भी त्याग दिया था, उन्होंकी अन्यजातीय हरिणशिशमें ऐसी आसिक कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजर्षि भरत विप्रोंके वशीभृत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हो गये और उस मृगछौनेके पालन-पोषण और लाइ-प्यारमें ही लगे रहकर आत्मस्वरूपको भूल गये। इसी समय जिसका टलना अत्यन्त कठिन है, वह प्रवल वेगशाली कराल काल, चूहेके बिलमें जैसे सर्प घुस आये, उसी प्रकार उनके सिरंपर चंढ आया॥ २६॥ उस समय भी वह हरिणशावक उनके पास बैठा पत्रके समान शोकात्र हो रहा था। वे उसे इस स्थितिमें देख रहे थे और उनका चित्त उसीमें लग रहा था। इस प्रकारकी आसक्तिमें ही

मुगके साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनत्तर उन्हें अत्तकालकी भावनाके अनुसार अन्य साधारण पुरुषेकि समान मृगशरीर ही मिला। किन्तु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हुई ॥ २७ ॥ उस योनिमें भी पूर्वजन्मको भगवदाराधनाके प्रभावसे अपने मृगरूप होनेका कारण जानकर वे अत्यन्त पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ॥ २८ ॥ 'अहो ! बड़े खेदकी बात है, मैं संयमशील महानुभावोंके मार्गसे पतित हो गया ! मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकारकी आसक्ति छोडकर एकान्त और पवित्र वनका आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चितको मैंने सर्वभूतात्मा श्रीवासुदेवमें, निरन्तर उन्होंके गुणोंका श्रवण, मनन और सङ्घीर्तन करके तथा प्रत्येक पलको उन्होंकी आराधना और स्मरणादिसे सफल करके, स्थिरभावसे पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानीका वही मन अकस्मात् एक नन्हे-से हरिण-शिश्के पीछे अपने लक्ष्यसे च्यूत हो गया !'॥ २९॥

इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरतके हृदयमें जो वैराम्य-भावना जायत् हुई, उसे छिपाये रखकर उन्होंने अपनी माता मृगोको त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालञ्जर पर्वतसे वे फिर शान्तस्वभाव मुनियंके प्रिय उसी शालग्रामतीर्थमें, जो भगवानुका क्षेत्र है, पुलस्य और पुलह ऋषिके आश्रमपर चले आये ॥ ३० ॥ वहाँ रहकर भी वे कालकी ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्तिसे उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस, अकेले रहकर वे सुखे पत्ते, घास और झाड़ियोंद्वारा निर्वाह करते मृगयोनिकी प्राप्ति करानेवाले प्रारम्थके क्षयकी बाट देखते रहे। अन्तमें उन्होंने अपने शरीरका आधा भाग गंडकोके जलमें इकाये रखकर उस मृगशरीरको छोड दिया ॥ ३१ ॥

### नवाँ अध्याय

#### भरतजीका ब्राह्मणकुलमें जन्म

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! आहिरस गोत्रमें शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग (अतिथि आदिको अन्न देना), सन्तोष, तितिक्षा, विनय, विद्या

(कर्मविद्या), अनस्या (दूसरोके गुणोंमें दोष न ढँढना), आत्मज्ञान (आत्माके कर्तृत्व और भोक्तत्वका ज्ञान) एवं आनन्द (धर्मपालनजनित सुख) सभी गुणोंसे सम्पन्न एक

श्रेष्ट ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी खीसे उन्होंके समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणॉवाले नौ पुत्र हुए तथा छोटी पत्नीसे एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १ ॥ इन दोनोमें जो पुरुष था बह परम भागवत राजर्विशिरोमणि भरत ही थे। वे मृगशरीरका परित्याग करके अन्तिम जन्ममें ब्राह्मण हुए थे-ऐसा महापुरुषोंका कथन है ॥ २ ॥ इस जन्ममें भी भगवानुकी कृपासे अपनी पूर्व-जन्मपरम्पराका स्मरण रहनेके कारण, वे इस आशङ्कासे कि कहीं फिर कोई विश्व उपस्थित न हो जाय, अपने स्वजनोंके सङ्ग्रसे भी बहुत डरते थे। हर समय---जिनका श्रवण, स्मरण और गुणकीर्तन सब प्रकारके कर्मबन्धनको काट देता है, श्रीभगवानुके उन युगल चरणकमलोंको ही हदयमें धारण किये रहते तथा दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको पागल, मूर्ख, अधे और बहरेके समान दिखाते ॥ ३ ॥

पिताका तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था। इसलिये ब्राह्मणदेवताने अपने पागल पुत्रके भी शास्त्रानुसार समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभी संस्कार करनेके विचारसे उनका उपनयनसंस्कार किया । यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी 'पिताका कर्तव्य है कि पुत्रको शिक्षा दे' इस शास्त्रविधिके अनुसार उन्होंने इन्हें शौच-आचमन आदि आवश्यक कर्मोंकी शिक्षा दी॥४॥ किन्तु भरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशके विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षाकालमें इसे वेदाध्ययन आरम्भ करा दें। किन्तु वसन्त और प्रीव्यऋतुके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ—चार महीनोतक पढाते रहनेपर भी वे इन्हें ब्याहति और शिरोमन्त्रप्रणवके सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके॥५॥

ऐसा होनेपर भी अपने इस पुत्रमें उनका आत्माके समान अनुराग था। इसलिये उसकी प्रवृत्ति न होनेपर भी वे 'पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये' इस अनुचित आप्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गृह और अग्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके आवश्यक नियमोंकी शिक्षा देते ही रहे। किन्तु अभी पुत्रको सुशिक्षित देखनेका उनका मनोर्थ पूरा न हो पाया था और खयं भी भगवद्भजनरूप अपने मुख्य कर्तव्यसे असावधान रहकर केवल घरके धंधोंमें ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहनेवाले कालचगवान्ने आक्रमण करके उनका अन्त कर दिया॥६॥ तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्पसे उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौतको सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोकको चली गयी ॥ ७ ॥

भरतजीके भाई कर्मकाण्डको सबसे श्रेष्ट समझते थे। वे ब्रह्मज्ञानरूप पराविद्यासे सर्वथा अनिभन्न थे। इसलिये उन्हें भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं था, वे उन्हें निरा मुर्ख समझते थे। अतः पिताके परलोक सिधारनेपर उन्होंने उन्हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़ दिया॥८॥ भरतजीको मानापमानका कोई विचार न था। जब साधारण नर-पश् उन्हें पागल, मुर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसोके अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते, तो वे उनकी इच्छाके अनुसार कर देते। बेगारके रूपमें, मजद्रीके रूपम्, माँगनेपर अथवा बिना माँगे जो भी धोड़ा-बहुत अच्छा या बूरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसीको जीपका जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारणसे उत्पन्न न होनेवाला स्वतःसिद्ध केवल ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मञ्चान उन्हे प्राप्त हो गया था; इसलिये शीतोष्ण, मानापमान आदि इन्होंसे होनेवाले सुख-दु:खादिमें उन्हें देहाभिमानको स्कृति नहीं होती थी ॥ ९ ॥ वे सदीँ, गरमी, वर्षा और आँधीके समय साँडके समान नंगे पडे रहते थे। उनके सभी अङ्ग हष्ट-पुष्ट एवं गडे हए थे। वे पृथ्वीपर ही पड़े रहते थे, कभी तेल-उबटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्त्रान ही करते थे, इससे उनके शरीरपर मैल जम गयी थी। उनका ब्रह्मतेज घूलिसे दके हुए मूल्यवान् मणिके समान छिप गया था। वे अपनी कमरमें एक मैला-क्चैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिये अज्ञानी जनता 'यह कोई द्विज है', 'कोई अधम ब्राह्मण हैं' ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, किन्तु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छन्द विचरते थे॥ १०॥ दूसरोंको मजदुरी करके पेट पालते देख जब

उन्हें उनके भाइयोंने खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमें लगा

दिया तब वे उस कार्यको भी करने लगे। परन्तु उन्हें इस

बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोंकी भूमि

समतल है या ऊँची-नोची, अथवा वह छोटी है या वडी।

उनके भाई उन्हें चावलकी कनी, खली, भूसी, धुने हुए उड़द अथवा बरतनोंमें लगी हुई जले अन्नकी खुरचन-जो कुछ भी दे देते, उसीको ये अमृतके समान खा लेते थे ॥ ११ ॥

किसी समय डाकुओंके सरदारने, जिसके सामन्त

शूद्र जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकालीको मनुष्यकी व्यक्ति देनेका संकल्प किया ॥ १२ ॥ उसने जो पुरुष-पश् बिल देनेके लिये एकड़ मँगाया था, वह दैववश उसके फंदेसे निकलकर भाग गया। उसे हुँदनेके लिये उसके सेवक चारों ओर दौड़े; किन्तु अधेरी रातमें आधी रातके समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैवयोगसे अकस्मात् उनकी दृष्टि इन आङ्गिरसगोत्रीय बाद्यणकुमारपर पड़ी, जो वीरासनसे बैठे हुए मृग-वराहादि जीवोंसे खेतोंकी रखवाली कर रहे थे॥ १३॥ उन्होंने देखा कि यह पश् तो बड़े अच्छे लक्षणोंवाला है, इससे हमारे स्वामोका कार्य अवश्य सिद्ध हो जायगा। यह सोचकर उनका मुख आनन्दसे खिल उठा और वे उन्हें रस्सियोंसे बाँधकर चण्डिकाके मन्दिरमें ले आये॥ १४॥

तदनन्तर उन चोरोंने अपनी पद्धतिके अनुसार विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, चन्दन, माला और तिलक आदिसे विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर घृप, दीप, माला, खोल, पत्ते, अङ्कर और फल आदि उपहार-सामग्रीके सहित बलिदानकी विधिसे गान, स्तृति और मुदङ्ग एवं ढोल आदिका महान् शब्द करते उस पुरुष-पशुको भद्रकालीके सामने नीचा सिर कराके बैठा दिया॥ १५॥ इसके पश्चात् दस्युराजके पुरोहित बने हुए लुटेरेने उस नर-पशुके रुधिरसे देवीको तप्त करनेके लिये देवीयन्त्रोंसे अध्यान्त्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया ॥ १६ ॥

चोर स्वभावसे तो रजीगुणी-तमोगुणी थे ही, धनके

मदसे उनका चित्त और भी उत्पत्त हो गया था। हिंसामें भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान्के अंशस्त्ररूप ब्राह्मणकुलका तिरस्कार करके खच्छन्दतासे कुमार्गकी ओर बढ़ रहे थे। आपत्तिकालमें भी जिस हिसाका अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण-वधका सर्वया निषेध है, तो भी वे साक्षात् ब्रह्मभावको प्राप्त हए वैरहीन तथा समस्त प्राणियोंके सहद एक ब्रह्मर्षिकुमारकी बॉल देना चाहते थे। यह भयङ्कर कुकर्म देखकर देवी भद्रकालीके शरीरमें अति दुःसह ब्रह्मतेजसे दाह होने लगा और वे एकाएक पूर्तिको फोड़कर प्रकट हो गर्यी ॥ १७ ॥ अत्यन्त असहनशीलता और क्रोधके कारण उनकी भींहें चढ़ी हुई थीं तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आँखोंके कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेषको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसारका संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रीधसे तड्ककर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमन्त्रित खड़गसे ही उन सारे पापियोंके सिर उड़ा दिये और अपने गणींक सहित उनके गलेसे बहता हुआ गरम-गरम रुधिररूप आसव पीकर अति उत्पत्त हो ऊँचे खरसे गाती और नाचती हुई उन सिरोंको ही गेंद बनाकर खेलने लगीं ॥ १८ ॥ सच है, महापुरुषोंके प्रति किया हुआ अत्याचाररूप अपराध इसी प्रकार ज्यों-का-त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है ॥ १९ ॥ परोक्षित् ! जिनकी देहाभिमानरूप सुटुढ़ हृदयप्रन्थि स्ट्रट गयी है, जो समस्त प्राणियोंके सुहर् एवं आत्मा तथा वैरहीन हैं, साशात् भगवान् ही भद्रकाली आदि भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चुकनेवाले कालचक्ररूप श्रेष्ठ शस्त्रसे जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवानुके निर्भय चरणकमलोंका आश्रय ले रखा है—उन भगवद्धक परमहंसोंके लिये अपना सिर कटनेका अवसर आनेपर भी किसी प्रकार व्याकल न होना—यह कोई बढ़े आश्चर्यको बात नहीं है ॥ २० ॥



### दसवाँ अध्याय

#### जडभरत और राजा रहूगणकी भेंट

श्रीशुक्कदेकजी कहते हैं—एजन्! एक बार सिन्धुसाँवीर देशका स्वामी राजा रहूगण पालकीपर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदीके किनारे पहुँचा तब उसकी पालकी उठानेवाले कहारंकि जमादारको एक कहारकी आवश्यकता पड़ी। कहारकी खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल गये। इन्हें देखकर उसने सोचा, 'यह मनुष्य इष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अङ्गोंवाला है। इसिलये यह तो बैल या गधेके समान अच्छी तरह बोझा हो सकता है।' यह सोचकर उसने बेगारमें पकड़े हुए अन्य कहारंकि साथ इन्हें भी बलात्कारसे पकड़कर पालकीमें जोड़ दिया। महात्मा भरतजी यदापि किसी प्रकार इस कार्यके योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकीको उठा ले चले॥ १॥

वे द्विजवर, कोई जीव पैरॉतले दब न जाय—इस इस्से आगेको एक बाण पृथ्वो देखकर चलते थे। इसलिये दूसरे कहारोंके साथ उनकी चालका मेल नहीं खाता था; अतः जब पालकी टेड़ी-सीघी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगणने पालकी उठानेवालोंसे कहा—'अरे कहारों! अच्छी तरह चलो, पालकीको इस प्रकार कैंची-नीची करके क्यों चलते हो?'॥ २॥

तब अपने स्वामीका यह आक्षेपयुक्त क्वन सुनकर कहारोंको हर लगा कि कहीं राजा उन्हें दण्ड न दें। इसलिये उन्होंने राजासे इस प्रकार निवंदन किया॥ ३॥ 'महाराज! यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियममर्यादांके अनुसार टीक-ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी-अभी पालकीमें लगाया गया है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता। हमलोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते'॥ ४॥

कहारोंके ये दीन वचन सुनकर राजा रहूगणने सोचा, 'संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला दोष एक व्यक्तिमें होनेपर भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी पुरुषोंमें आ सकता है। इसलिये यदि इसकर प्रतीकार न किया गया तो धीर-धीर ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे।' ऐसा

सोचकर राजा रहूगणको कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महाप्रूषांका सेवन किया था, तथापि क्षत्रियस्वभाववश बलात्कारसे उसकी बुद्धि रजोगुणसे क्याप्त हो गयी और वह उन द्विजश्रेष्ठसे, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे ढके हुए अग्निके समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यङ्गसं भरे वचन कहने लगा- ॥ ५॥ 'अरे भैया ! बड़े दु:खकी बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गये हो । ज्ञात होता है, तुम्हारे इन साथियोंने तुम्हें तिनक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दुरसे तुम अकेले ही बड़ी देरसे पालकी ढोते चले आ रहे हो । तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा-ताजा और हट्टा-कट्टा नहीं है, और मित्र ! बुढ़ापेने अलग तुम्हें दबा रखा है।' इस प्रकार बहुत ताना मारनेपर भी वे पहलेकी ही भाँति चुपचाप पालको उठाये चलते रहे ! उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना; क्योंकि उनकी दृष्टिमें तो पञ्चभृत, इन्द्रिय और अन्तःकरणका सङ्गात यह अपना अत्तिम शरीर अविद्याका ही कर्स्य था। बह विविध अङ्गोसे युक्त दिखायो देनेपर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिये उसमें उनका मैं-मेरेपनका मिथ्या अध्यास सर्वथा निक्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गये थे॥६॥

(किन्तु) पालकी अब भी सीधी चालसे नहीं चल रही है—यह देखकर राजा रहूगण क्रोधसे आग-बबूला हो गया और कहने लगा, 'ओर ! यह क्या ? क्या तू जीता ही मर गया है ? तू मेरा निरादर करके (मेरी) आज्ञाका उल्लब्धन कर रहा है ! मालूम होता है, तू सर्वधा प्रमादी है । ओर ! जैसे दण्डपणि यमराज जन-समुदायको उसके अपराधोंके लिये दण्ड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किये देता हूँ । तब तेरे होश टिकाने आ जायैंगे ॥ ७॥

रहूगणको राजा होनेका अभिमान था, इसिलये वह इसी प्रकार बहुत-सी अनाप-शनाप बार्ते थोल गया। वह अपनेको बड़ा पण्डित समझता था, अतः रज-तमयुक्त अभिमानके वशीभृत होकर उसने भगवान्के अनन्य प्रीतिपात्र भक्तवर भरतजीका तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरोंकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बृद्धि देखकर वे सम्पूर्ण प्राणियोके सुहुद एवं आत्मा, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता मुसकराये और बिना किसी प्रकारका अभिमान किये इस प्रकार कहने लगे॥८॥

जडभारतने कहा-एजन ! तुमने जो कुछ कहा वह यधार्थ है । उसमें कोई उलाहना नहीं है । यदि भार नामकी कोई वस्तु है तो होनेवालेके लिये है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलनेवालेके लिये है। मोटापन भी उसीका है, यह सब शरीरके लिये कहा जाता है, आत्माके लिये नहीं । ज्ञानीजन ऐसी बात नहीं करते ॥ ९ ॥ स्थुलता, कुशता, आधि, व्याधि, भृख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, ब्हापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक—ये सब धर्म देहाभिमानको लेकर उत्पन्न होनेवाले जीवमें रहते हैं: मुझमें इनका लेश भी नहीं है ॥ १० ॥ राजन् ! तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही--सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं. उन सभीमें नियमितरूपसे ये दोनों बातें देखी जाती हैं; क्योंकि वे सभी आदि-अन्तवाले हैं। यशस्वी नरेश ! जहाँ स्वामी-सेवकभाव स्थिर हो, वहीं आज्ञापालनादिका नियम भी लागू हो सकता है ॥ ११ ॥ 'तुम राजा हो और में प्रजा हैं इस प्रकारकी भेदवृद्धिके लिये मुझे व्यवहारके सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखायी देता। परमार्थदृष्टिसे देखा जाय तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक ? फिर भी राजन् ! तुम्हें यदि स्वामित्वका अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ॥ १२ ॥ वीरवर | मैं मत्त, उत्पत्त और जड़के सपान अपनी ही स्थितिमें रहता हैं। मेरा इलाज करके तुन्हें क्या हाथ लगेगा ? यदि मैं वास्तवमें जड और प्रमादी हो हैं, तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हएको पीसनेके समान व्यर्थ ही होगा ॥ १३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जडभरत यथार्थ तत्त्वका उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गये। उनका देहात्मर्बाद्धका हेत्भृत अज्ञान निक्त हो चुका था, इसिलिये वे परम शान्त हो गये थे। अतः इतना कहकर भोगद्वारा प्रारव्यक्षय करनेके लिये वे फिर पहलेके ही समान उस पालकीको कन्धेपर लेकर चलने लगे॥ १४॥ सिन्ध्-सीवीरनरेश रहगण भी

अपनी उत्तम श्रद्धांके कारण तत्विजज्ञासाका पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठके अनेकी योग-प्रन्थोंसे समर्थित और हृदयकी प्रन्थिका छेदन करनेवाले ये वाक्य सने, तब वह तत्काल पालकीसे उतर पड़ा । उसका राजमद सर्वथा दुर हो गया और वह उनके चरणोमें सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा ॥ १५ ॥ 'देव ! आपने द्विजोंको सिह यज्ञोपवीत घारण कर रखा है, बतलाइये इस प्रकार प्रच्छन्नभावसे विचलेवाले आप कौन है ? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवध्रुतोमेंसे कोई हैं ? आप किसके पुत्र हैं, आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं, तो क्या आप साक्षात् सत्त्वमृतिं भगवान् कॉपलजी ही तो नहीं हैं ? ॥ १६ ॥ मुझे इन्द्रके क्याका कोई डर नहीं है, न मैं महादेवजीके त्रिशृलसे डरता हैं और न यमराजके दण्डसे। मुझे अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वाय, और कुबेरके अस्त-शास्त्रोंका भी कोई भय नहीं है; परन्तु मैं ब्राह्मणकुलके अपमानसे बहुत ही हरता हूँ ॥ १७ ॥ अतः कुपया बतलाइये, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्तिको हिपाकर मुखोंकी भाँति विचरनेवाले आप कौन हैं ? विषयोंसे तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। साधो ! आपके योगयक वाक्योंकी बृद्धिहारा आलोचना करनेपर भी मेरा सन्देह दुर नहीं होता ॥ १८ ॥ मैं आत्मज्ञानी मुनियंकि परम गुरु और साक्षात् श्रीहरिकी ज्ञानशक्तिके अवतार योगेश्वर भगवान् कपिलसे यह पूछनेके लिये जा रहा था कि इस लोकमें एकमात्र शरण लेनेयोग्य कौन है।। १९॥ क्या आप वे कॉपलम्बि ही हैं, जो लोकोकी दशा देखनेके लिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं ? भला, घरमें आसक्त रहनेवाला विवेकहीन योगेश्वरोंकी गति कैसे जान सकता है ? ॥ २० ॥

मैंने युद्धादि कमोंमें अपनेको श्रम होते देखा है, इसलिये मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्गमें चलनेसे आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार-पार्ग भी सत्य हो जान पडता है; क्योंकि मिथ्या घडेसे जल लाना आदि कार्य नहीं होता॥२१॥ (देहादिके धर्मीका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं होता,

ऐसी बात भी नहीं है) चूल्हेपर रक्की हुई बटलोई जब अग्निसे तपने लगती है, तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जलसे चावलका भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोंका अनुवर्तन करनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण और मनकी सिन्निधेसे आत्माको भी उनके धर्म श्रमादिका अनुभव होता ही है। २२।। आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता बताबी, सो राजा तो प्रजाका शासन और पालन करनेके लिये नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मतादिको दण्ड देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि अपने धर्मका आवरण करना भगवान्की सेवा ही है, उसे करनेवाला व्यक्ति अपनी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर देता है ॥ २३ ॥

'दीनबन्धे ! राजत्वके अभिमानसे उत्पत्त होकर मैंने आप-जैसे परम साधुको अवज्ञ की है । अब अप ऐसी कृपादृष्टि कीजिये, जिससे इस साधु-अवज्ञारूप अपराधसे में मुक्त हो जाऊँ ॥ २४ ॥ आप देहाभिमानशृन्य और विश्वबन्धु श्रीहरिके अनन्य भक्त हैं; इसिलये सबमें समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण आपमें कोई विकार नहीं हो सकता तथापि एक महापुरुषका अपमान करनेके कारण मेरे-जैसा पुरुष, साक्षात् त्रिशूलपाणि महादेवजीके समान प्रभावशाली होनेपर भी, अपने अपराधसे अवश्य थोड़े ही कालमें नष्ट हो जायगा' ॥ २५ ॥

\*\*\*\*

### ग्यारहवाँ अध्याय

राजा रहुगणको भरतजीका उपदेश

जडभरतने कहा-राजन् ! तुम अज्ञानी होनेपर भी पण्डितोंके समान ऊपर-ऊपरकी तर्क-वितर्कयक्त बात कह रहे हो। इसलिये श्रेष्ठ ऋतियोमें तुम्हारी गणना नहीं हो सकतो । तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचारसिद्ध स्वामी-सेवक आदि व्यवहारको तत्त्वविचारके समय सत्यरूपसे स्वीकार नहीं करते।। १ ॥ लौकिक व्यवहारके समान हो वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेदवाक्य भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमें ही व्यस्त हैं. राग-द्रेषादि दोषोसे रहित विशुद्ध तत्त्वज्ञानकी पूरी-पूरी अभिज्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है॥२॥ जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कमोंसे प्राप्त होनेवाला स्वर्गीद सुख स्वप्रके समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्त्वज्ञान करानेमें साक्षात उपनिषद-वाक्य भी समर्थ नहीं है ॥ ३ ॥ जबतक मनुष्यका मन सत्त्व, रज अथवा तमोगुणके वशीभृत रहता है, तबतक वह बिना किसी अङ्क्रशके उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे शुभाश्च कर्म कराता रहता है ॥ ४ ॥ यह पन वासनामय, विषयासक, गुणौंसे प्रेरित, विकारी और भृत एवं इन्द्रियरूप सोलह कलाओंमें मुख्य है। यही भित्र-भित्र नामोंसे देवता और मनुष्यादिरूप धारण करके शरीररूप उपाधियोंके भेदसे जोवको उत्तमता और

अधमताका कारण होता है।। ५॥ यह मायामय मन संसारचक्रमें छलनेवाला है, यही अपनी देहके अभिमानी जीवसे मिलकर उसे कालक्रमसे प्राप्त हुए सुख-दुःख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यम्भावी फलोंकी अभिव्यक्ति करता है॥ ६॥ जबतक यह मन रहता है, तभीतक जावत और स्वप्नावस्थाका व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका दुश्य बनता है। इसलिये पण्डितजन मनको ही त्रिगुणमय अधम संसारका और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण बताते हैं॥ ७॥ विषयासक्त मन बीवको संसार-सङ्कटमें डाल देता है, विषयहीन होनेपर वहीं उसे शान्तिमय मोक्षपद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घीसे भीगी हुई बत्तीको खानेबाले दीपकसे तो भूएँबाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नितस्वमें लीन हो जाता है—उसी प्रकार विषय और कमेंमि आसक्त हुआ मन तरह-तरहकी वृत्तियोंका आश्रय लिये रहता है और इनसे मुक्त होनेपर वह अपने तत्वमें लीन हो जाता है ॥ ८ ॥

वीरवर ! पाँच कमेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक अहङ्कार---ये ग्यारह मनकी वृत्तियाँ हैं तथा पाँच प्रकारके कर्म, पाँच तन्मात्र और एक शरीर—ये म्यारह उनके आधारभत विषय कहे जाते हैं॥ ९॥ गन्ध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय है; मलत्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और लेना-देना आदि व्यापार-ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके विषय है तथा शरीरको 'यह मेरा है' इस प्रकार स्वीकार करना अहङ्कारका विषय है। कुछ लोग अहङ्कारको पनको बारहवीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीरको बारहवाँ विषय मानते हैं॥ १०॥ ये मनकी म्बारह वृत्तियाँ द्रव्य (विषय), स्वभाव, आशय (संस्कार), कर्म और कालके द्वारा सैकडों, हजारों और करोड़ों भेदोंमें परिणत हो जाती हैं। किन्तु इनकी सता क्षेत्रज्ञ आत्माकी सत्तासे ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है ॥ ११ ॥ ऐसा होनेपर भी पनसे क्षेत्रज्ञका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो जोवकी हो मायानिर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसारबन्धनमें डालनेवाले अविशब्द कर्मोमें ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाहरूपसे निल्प ही रहती हैं; जायत् और स्वप्नके समय वे प्रकट हो जाती है और स्पृप्तिमें छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्पात्र है, मनकी इन वृत्तियोंको साक्षीरूपसे देखता रहता है ॥ १२ ॥

यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत्का आदि-

कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, खयंप्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादिका भी नियन्ता और अपने अधीन रहनेवाली मायाके द्वारा सबके अन्तःकरणोंमें रहकर जीवोंको प्रेरित करनेवाला समस्त भृतोंका आश्रयरूप भगवान् वास्देव है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावर-अङ्गम प्राणियोंमें प्राणरूपसे प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान् वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपञ्जमे ओतप्रोत है ॥ १४ ॥ राजन् ! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस मायाका तिरस्कार कर, सबको आसक्ति छोडकर तथा काप-क्रोधादि छः शत्रुऑको जीतकर आत्मतत्त्वको नहीं जान लेता और जबतक वह आत्माके उपाधिरूप मनको संसार-द:खका क्षेत्र नहीं समझता, तबतक वह इस लोकमें यों हो भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदिके संस्कार तथा पमताकी युद्धि करता रहता है ॥ १५-१६ ॥ यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान् शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसकी शक्ति और भी बढ़ गयी है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वधा मिथ्या है, तथापि इसने तुन्हारे आत्मखरूपको आच्छादित कर रखा है। इसलिये तुम सावधान होकर श्रीगुरु और हरिके चरणोंकी उपासनाके अखसे इसे मार् डालो ॥ १७ ॥

### बारहवाँ अध्याय

#### रहगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान

राजा रहुगणने खड़ा—भगवन् ! मैं आपको नमस्कार करता है। आपने जगत्का उद्धार करनेके लिये ही वह देह धारण की है। योगेश्वर ! अपने परमानन्दमय स्वरूपका अनुभव करके आप इस स्थूलशारीरसे उदासीन हो गये हैं तथा एक जड़ बाह्मणके बेवसे अपने नित्यज्ञानमय स्वरूपको जनसाधारणकी दृष्टिसे ओझल किये हुए हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हैं॥ १ ॥ ब्रह्मन् ! जिस प्रकार ज्वरसे पीड़ित रोगीके लिये मीटी ओवधि और धूपसे तपे हुए पुरुषके लिये शीतल जल अमृतत्त्व होता है, उसी प्रकार मेरे लिये,

जिसकी विवेकमृद्धिको देहाभिमानरूप विपैले सपीन इस लिया है, आपके वचन अमृतमय ओवधिके समान हैं॥२॥ देव ! मैं आपसे अपने संशयोंकी निवृत्ति तो पीछे कराऊँगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्य-योगपय उपदेश दिया है, उसीको सरल करके समझाइये, उसे समझनेकी पुझे बड़ी उत्कण्टा है ॥ ३ ॥ योगेश्वर ! आपने जो यह कहा कि भार उठानेकी क्रिया तथा उससे जो श्रमरूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होनेपर भी केवल व्यवहारमूलक ही हैं, वास्तवमें सत्य नहीं हैं—वे तत्त्वविचारके सामने कुछ भी नहीं ठहरते—सो इस विषयमें मेरा मन चकर खा रहा है, आफ्के इस कथनका मर्म मेरी समझमें नहीं आ रहा है॥४॥

जडभरतने कहा-पृथ्वीपते ! यह देह पृथ्वीका विकार है, पाषाणादिसे इसका क्या भेद है ? जब यह किसी कारणसे पृथ्वीपर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं: उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिडली, घुटने, जाँघ, कमर, वक्षःस्थल, गर्दन और कंधे आदि अङ्ग है ॥ ५ ॥ कंधोंके ऊपर लकड़ीकी पालकी रखी हुई है; उसमें भी सौबीरराज नामका एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मवृद्धिरूप अभिमान करनेसे तुम 'मैं सिन्धु देशका गुजा हैं' इस प्रवल मदसे अंधे हो रहे हो ॥ ६ ॥ किन्तु इसीसे तुन्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, वास्तवमें तो तम बडे क्रर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन-दुखिया कहारोंको बेगारमें पकड़कर पालकीमें जोत रखा है और फिर महापुरुषोंकी सभामें बढ़-बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोकोंकी रक्षा करनेवाला है। यह तुम्हें शोभा नहीं देता ॥ ७ ॥ हम देखते हैं कि सम्पूर्ण चराचर मृत सर्वदा पथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं और पथ्वीमें ही लीन होते हैं: अतः उनके क्रियाभेदके कारण जो अलग-अलग नाम पड़ गये हैं—बताओ तो, उनके सिवा व्यवहारका और क्या मूल है ? ॥ ८ ॥

इस प्रकार 'पृथ्वी' शब्दका व्यवहार भी मिथ्या ही है; वास्तविक नहीं है; क्योंकि यह अपने उपादानकारण सूक्ष्म परमाणुओंमें लीन हो जाती है। और जिनके मिलनेसे पृथ्वीरूप कार्यको सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश भनसे ही कल्पना किये हुए हैं। वास्तवमें उनको भी सत्ता नहीं है॥ ९॥ इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला-मोटा, छोटा-बड़ा, कार्य-कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणोंसे युक्त हैत-प्रपञ्च है—उसे भी द्रव्य, स्वभाव,

आशय, करल और कर्म आदि नामोंबाली भगवानुकी मायाका ही कार्य समझो॥ १०॥ विशुद्ध परमार्थरूप अद्वितीय तथा भीतर-बाहरके भेदसे रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य बस्तु है। वह सर्वान्तर्वर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसीका नाम 'भगवान्' है और उसीको पण्डितजन 'वासुदेव' कहते हैं॥११॥ रहूगण!ः महापुरुषोंके चरणोंकी धृलिसे अपनेको नहलाये बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अत्रादिके दान, अतिथिसेवा, दोनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे यह परमात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ इसका कारण यह है कि महापुरुषोक समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकाङ्क्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवमें लगा देती है ॥ १३ ॥

पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था। ऐहिक और पारलीकिक दोनों प्रकारके विषयोंसे विरक्त होकर भगवान्की आराधनामें ही लगा रहता था; तो भी एक मृगमें आसक्ति हो जानेसे मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होकर अगले जन्ममें मृग बनना पड़ा॥ १४॥ किला भगवान् श्रीकृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें भी मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसीसे अब मैं जनसंसर्गसे डरकर सर्वदा असङ्गभावसे गुप्तरूपसे ही विचरता रहता हूँ॥ १५॥ सराश यह है कि विरक्त महापुरुषोंके सत्सङ्गसे भ्राप्त ज्ञानरूप खड़्गके द्वारा मनुष्यको इस लोकमें हो अपने मोहबन्धनको काट डालना चाहिये। फिर श्रीहरिकी लीलाओंके कथन और श्रवणसे भगवात्मृति बनी रहनेके कारण वह सुगमतासे हो संसारमार्गको पार करके भगवान्को प्राप्त कर सकता है॥ १६॥



有严重有严重的大大的大大的自大大的主义大的主义的主义的

### तेरहवाँ अध्याय

#### भवाटवीका वर्णन और रहगणका संशयनाश

जडभरतने कहा—राजन् ! यह जीवसमृह सुखरूप धनमें आसक्त देश-देशान्तरमें घूम-फिरकर व्यापार करनेवाले व्यापारियोंके दलके समान है। इसे मायाने दुस्तर प्रवृत्तिमार्गमें लगा दिया है। इसलिये इसकी दृष्टि सात्त्वक, राजस, तामस भेदसे नाना प्रकारके कर्मोपर ही जाती है। उन कर्मोर्मे भटकता-भटकता यह संसाररूप जंगलमें पहुँच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती ॥ १ ॥ महाराज ! उस जंगलमें छः डाकु हैं । इस विणक्-समाजका नायक बड़ा दृष्ट है। उसके नेतृत्वमें जब यह वहाँ पहुँचता है, तब ये लूटेरे बलात्कारसे इसका सब माल-मत्ता लुट लेते हैं। तथा घेड़िये जिस प्रकार भेड़िक झुंडमें घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदङ ही इसे असावधान देखकर इसके धनको इधर-उधर खाँचने लगते हैं॥२॥ वह जंगल बहुत-सी लता, घास और झाड़-झंखाड़के कारण बहुत दर्गम हो रहा है। उसमें तोव डॉस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गन्धर्वनगर दोखने लगता है और कमी-कभी चमचमाता हुआ अति चञ्चल अगिया-बेताल आँखोंके सामने आ जाता है।। ३॥ यह विणक्-समुदाय इस वनमें निवासस्थान, जल और घनादिमें आसक्त होकर इधर-उधर पटकता रहता है। कभी बवंडरसे उठी हुई घूलके द्वारा जब सारी दिशाएँ धूमाच्छादित-सी हो जाती है और इसकी आँखोमें भी धल भर जाती है, तो इसे दिशाओंका ज्ञान भी नहीं रहता ॥ ४ ॥ कभी इसे दिखायी न देनेवाले झींगुरोका कर्णकट्र शब्द सुनायी देता है, कभी उल्लुओकी बोलीसे इसका चित्र व्यथित हो जाता है। कभी इसे भुख सताने लगती है तो यह निन्दनीय वृक्षींका ही सहार टटोलने लगता है और कभी प्याससे व्याकुल होकर मृगतव्याकी ओर दौड़ लगता है ॥ ५ ॥ कभी जलहोन नदियोंकी ओर जाता है, कभी अञ्च न मिलनेपर आपसमें एक-दसरेसे भोजनप्राप्तिकी इच्छा करता है, कभी दावानलमें घसकर ऑग्नसे झुलस जाता है और कभी वक्षलोग इसके प्राण र्खीचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है ॥ ६ ॥ कभी

अपनेसे अधिक बलवान्लोग इसका धन छीन लेते हैं, तो यह दुखी होकर शोक और मोहसे अचेत हो जाता है और कभी गन्धर्वनगरमें पहुँचकर घड़ीभरके लिये सब दृ:ख भूलकर खुशी मनाने लगता है॥७॥ कभी पर्वतीपर चढ़ना चाहता है तो काँटे और कंकड़ोंद्वारा पैर चलनी हो जानेसे उदास हो जाता है। कुटुम्ब बहुत बढ़ जाता है और उदरपर्तिका साधन नहीं होता तो भराकी ज्वालासे सत्तप्त होकर अपने ही बन्ध्-बान्धवॉपर खीझने लगता है॥ ८ ॥ कभी अजगर सर्पका प्राप्त बनकर बनमें फेंके हुए मुर्देके समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सघ-बच नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जन्तु इसे काटने लगते हैं तो उनके विषके प्रभावसे अंधा होका किसी अँधे कुएँमें गिर पडता है और घोर द:खमय अन्यकारमें बेहोश पडा रहता है ॥ ९ ॥ कभी मध् खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाकमें दम कर देती हैं और इसका साए अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयोंका सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कारसे दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं॥ १०॥ कपी शीत, घाम, आँघी और वर्षाते अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ हो जाता है। कभी आपसमें थोड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो धनके लोभसे दूसरोंको घोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है।। ११॥ कभी-कभी उस संसारवनमें इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शय्या, आसन, रहनेके लिये स्थान और सैर-सपाटेके लिये सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दुसरोंसे याचना करता है; माँगनेपर भी दूसरेसे जब उसे अभिलीयत वस्तु नहीं मिलती, तब पराबी वस्तुओंपर अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पडता है ॥ १२ ॥

इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण एक-दूसरेसे द्वेषमाव बढ़ जानेपर भी यह वर्णिक्समूह आपसमें विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता है और फिर इस मार्गमें तरह-तरहके कष्ट और धनक्षय आदि सङ्कुटोंको भौगते-भोगते मृतकवत् हो जाता है ॥ १३ ॥ साधियोंमेंसे जो-जो परते जाते हैं, उन्हें जहाँ-का-तहाँ छोड़कर नवीन

उत्पन्न हओंको साथ लिये वह बनिजारोंका समृह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर ! उनमेंसे कोई भी प्राणी न तो आवतक वापस लौटा है और न किसीने इस सङ्कटपूर्ण भागको पार करके परमानन्दमय योगकी ही शरण ली है ॥ १४ ॥ जिन्होंने बडे-बडे दिक्पालोंको जीत लिया है, वे धीर-वीर पुरुष भी पृथ्वीमें 'यह मेरी है' ऐसा अभिमान करके आपसमें कर ठानकर संग्रामभृमिमें जुड़ा जाते हैं। तो भी उन्हें भगवान् विष्णुका वह अविनाशी पद नहीं मिलता, जो वैरहीन परमहंसोंको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ इस भवाटवीमें भटकनेवाला यह बनिजारीका दल कभी किसी लताकी डालियोंका आश्रय लेता है और उसपर रहनेवाले मधुरभाषी पक्षियोंके मोहमें फँस जाता है। कभी सिंहोंके समूहसे भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धोंसे प्रीति करता है ॥ १६ ॥ जब उनसे खेखा उठाता है, तब हंसोंकी पंक्तिमें प्रवेश करना चाहता है; किन्तु उसे उनका आचार नहीं सहाता, इसलिये वानरोमें मिलकर उनके जातिस्वभावके अनुसार दाम्पत्य-सुखामें रत रहका विषयभोगोंसे इन्द्रियोंको तुन्त करता रहता है और एक दूसरेका मुख देखते-देखते अपनी आयुकी अवधिको भूल इतनी बढ़ जाती है कि तरह-तरहके दुर्व्यवहारीसे दीन होनेपर भी यह विवश होकर अपने बन्धनको तोडनेका साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानीसे पर्वतकी गुफामें गिरने लगता है तो उसमें रहनेवाले हाथीसे डरकर किसी लताके सहारे लटका रहता है ॥ १८ ॥ शत्रुदयन ! यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्तिसे छटकारा मिल जाता

जाता है ॥ १७ ॥ वहाँ वृक्षोमें क्रीडा करता हुआ पुत्र और स्त्रीके स्रेहपाशमें वैध जाता है। इसमें मैथूनकी वासना है, तो यह फिर अपने गोलमें मिल जाता है। जो मनुष्य मायाको प्रेरणासे एक बार इस मार्गमें पहुँच जाता है, उसे भटकते-भटकते अन्ततक अपने परम पुरुषार्थका पता नहीं लगता ॥ १९ ॥ रहगण ! तुम भी इसी मार्गमें भटक रहे हो, इसलिये अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य छोडकर समस्त प्राणियंकि सहद हो जाओ और विषयोंमें अनासक्त होकर भगवत्-सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग लेकर इस मार्गको पार कर लो ॥ २०॥

मनुष्य-जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकोंमें प्राप्त होनेवाले देवादि उत्कृष्ट जन्मोंसे भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान् हवीकेशके पवित्र यशसे शृद्ध अन्तःकरणवाले आप-जैसे महात्माओंका अधिकाधिक समागम नहीं मिलता ॥ २१ ॥ आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन करनेसे जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन महान्भावोंको भगवान्की विश्रद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र चात नहीं है। मेरा तो आपके दो घड़ीके सत्सङ्गसे ही सारा कुतर्कमूलक अज्ञान नष्ट हो गया है।। २२ ॥ ब्रह्मज्ञानियोंमें जो वयोवद हों, उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों, उन्हें नमस्कार है; जो यंथा हों उन्हें नमस्कार है। जो क्रीहारत बालक हों, उन्हें भी नमस्कार है। जो बहाज़ानी ब्राह्मण अवधृतवेषसे पृथ्वीपर विचरते हैं, उनसे हम-जैसे ऐश्वयोंन्यत राजाओंक: कल्याण हो ॥ २३ ॥

राजा रहगणने कहा — अही ! समस्त योनियोमें यह

श्रीशुक्रदेकजी कहते हैं--- उत्तरानन्दन ! इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षिप्त्रने अपना अपमान करनेवाले सिन्ध्नरेश रहगणको भी अत्यन्त करुणायश आत्मतत्त्वका उपदेश दिया । तय राजा रहगणने दीनभावसे उनके चरणोंकी बन्दना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्रके समान शान्तचित्त और उपरतेन्द्रिय होकर पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ २४ ॥ उनके सत्सङ्गसे परमात्मतत्त्वका ज्ञान पाकर सौबीरपति रहगणने भी अन्तःकरणमें अविद्यावश आरोपित देहात्मबृद्धिको त्याग दिया। राजन्! जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तोंकी शरण ले लेते हैं. उनका ऐसा ही प्रभाव होता है—उनके पास अविद्या उहर नहीं सकती ॥ २५ ॥

राजा परीक्षित्ने कहा—महामागवत मुनिश्रेष्ठ ! आप परम बिद्वान् हैं। आपने रूपकादिके द्वारा अप्रत्यक्षरूपसे जीवोंके जिस संसाररूप मार्गका वर्णन किया है, उस विषयको कल्पना विवेकी पुरुषोंकी वृद्धिने की है; वह अल्पवृद्धिवाले पुरुषोंकी समझमें सुगमतासे नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस द्वीध विषयको रूपकका स्पष्टीकरण करनेवाले शन्दोंसे खोलकर समझाइये॥ २६॥

## चौदहवाँ अध्याय

#### भवाटवीका स्पष्टीकरण

श्रीश्कदेवजी कहते हैं—ग्रजन् ! देहाभिमानी जीवोंके द्वारा सत्त्वादि गुणोंके भेदसे शुभ, अशुभ और मिश्र--तीन प्रकारके कर्म होते रहते हैं। उन कर्मोंके द्वारा ही निर्मित नाना प्रकारके शरीरोंके साथ होनेवाला जो संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसार जीवको प्राप्त होता है. उसके अनुभवके छः द्वार है—मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। उनसे विवश होकर यह जीवसमृह मार्ग भूलकर भयङ्कर वनमें भटकते हुए धनके लोभी व्यनिजारीके समान परमसमर्थ भगवान् विष्णुके आश्रित रहनेवाली मायाकी प्रेरणासे बीहड बनके सपान दर्गम मार्गमें पड़कर संसार-वनमें जा पहुँचता है। यह वन श्मशानके समान अत्यन्त अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीरसे किये हुए कमेंकि फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विप्रोंके कारण उसे अपने व्यापारमें सफलता भी नहीं मिलती; तो भी यह उसके श्रमको शान्त करनेवाले श्रीहरि एवं गुरुदेवके चरणारविन्द-मकरन्द-मध्के रसिक मक्त-प्रपरेके मार्गका अनुसरण नहीं करता। इस संसार-वनमें मनसहित छः इन्द्रियाँ हो अपने कर्मोंकी दृष्टिसे डाकुओंके समान है ॥ १ ॥ पुरुष बहुत-सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्ममें होना चाहिये: वही चर्म यदि साक्षात् भगवान् परमप्रवकी आराधनाके रूपमें होता है तो उसे परलोकमें निःश्रेयसका हेत् बतलाया गया है। किन्तु जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सारथि विवेकहीन होता है और मन बशमें नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धनको ये मनसहित छः इन्द्रियाँ देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सुंघना, सङ्कल्प-विकल्प करना और निश्चय करना—इन वृत्तियोंके द्वारा गृहस्थोचित विषयभोगोंमें फैंसाकर उसी प्रकार लुट लेती हैं, जिस प्रकार बेईमान मृखियाका अनुगमन करनेवाले एवं असावधान बनिजारीके दलका धन चौर-डाकु लुट ले जाते हैं ॥ २ ॥ ये ही नहीं, उस संसार-वनमें रहनेवाले उसके क्टम्बी भी-जो नामसे तो स्त्री-पुत्रादि कहे जाते हैं, किन्तु कर्म जिनके साक्षात भेडियों और गीदडोंके समान होते हैं—उस अर्थलोलप कुटुम्बीके धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके

देखते-देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िये गड़िरयोंसे सुरक्षित भेड़ोंको उठा ले जाते हैं॥ ३॥ जिस प्रकार यदि किसी खेतके बीजोंको अग्निद्धारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतनेपर भी खेतीका समय आनेपर वह फिर झाड़-झंखाड़, लता और तृण आदिसे गहन हो जाता है—उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है, इसमें भी कमोंका सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओंकी पिटारी है॥ ४॥

उस गृहस्थाश्रममें आसक्त हुए व्यक्तिके धनरूप बाहरी प्राणोंको डाँस और मच्छरोंके समान नीच प्रूपोंसे तथा टिड्डो, पक्षी, चोर और चुहे आदिसे क्षति पहुँचती रहती है। कभी इस मार्गमें भटकते-भटकते यह अविद्या, कामना और कमोंसे कल्षित हुए अपने चित्तसे दृष्टिदोषके कारण इस मर्त्यलोकको, जो गन्धर्वनगरके समान असत् है, सत्य समझने लगता है ॥ ५ ॥ फिर खान-पान और खो-प्रसङ्घादि व्यसनोमे फँसकर मृगतुष्णाके समान मिथ्या विषयोकी ओर दौड़ने लगता है।। ६।। कभी बुद्धिके रजीगुणसे प्रभावित होनेपर सारे अनथॉंको जड़ अग्निक मलरूप सोनेको ही सुखका साधन समझकर उसे पानेके लिये लालायित हो इस प्रकार दौड़-धूप करने लगता है, जैसे वनमें जाड़ेसे छिटुरता हुआ पुरुष अग्निके लिये व्याकुल होकर उल्पुक पिशाचकी (अगिया-बेतालको) और उसे आग समझकर दौड़े ॥ ७ ॥ कभी इस शरीरको जीवित रखनेवाले घर, अन्न-जल और धन आदिमें अभिनिवेश करके इस संसागरण्यमें इधर-उधर दौड-धृप करता रहता है ॥ ८ ॥ कभी ववंडरके समान आँखोंमें घूल झोंक देनेवाली स्त्री गोदमें बैठा लेती है, तो तत्काल रागान्ध-सा होकर सत्पृत्रवींकी मर्यादाका भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रोंमें रजोगुणकी धूल भर जानेसे बृद्धि ऐसी मलिन हो। जाती है कि अपने कमेंकि साक्षी दिशाओंके देवताओंको भी भूला देता है।। ९ ।। कभी अपने-आप ही एकाध बार विषयोंका मिथ्याल जान लेनेपर भी अनादिकालसे देहमें आत्पबुद्धि रहनेसे विवेक-बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण उन मरुमरीचिकात्स्य विषयोंको ओर ही फिर टौड़ने लगता

है ॥ १० ॥ कभी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले उल्लेक समान शत्रओंकी और परोक्षरूपसे बोलनेवाले झींगुरेंके समान राजाकी अति कठोर एवं दिलको दहला देनेवाली डग्रवनी डॉट-डपटसे इसके कान और मनको बड़ी व्यथा होती है ॥ ११ ॥

पूर्वपुण्य क्षीण हो जानेपर यह जीवित ही मुर्देके समान हो जाता है; और जो कारस्कर एवं काकतृष्ड आदि जहरीले फलोंवाले पापवृक्षों, इसी प्रकारकी दूषित लताओं और विपैले कुओंके समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनोंके ही काममें नहीं आता और जो जीते हुए भी मुदेके समान है-उन कृपण पुरुषोंका आश्रय लेता है ॥ १२ ॥ कभी असत् पृष्ट्योंके सङ्ग्रसे बृद्धि बिगड जानेके कारण सुखी नदीमें गिरकर दुखी होनेके समान इस लोक और परलोकमें दुःख देनेवाले पाखण्डमें फैस जाता है॥ १३॥ जब दूसरोंको सतानेसे उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता-पुत्रोंको अथवा पिता या पुत्र आदिका एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खानेके लिये तैयार हो जाता है॥ १४॥ कभी दावानलके समान प्रिय विषयोंसे शून्य एवं परिणाममें दुःखमय घरमें पहेंचता है, तो वहाँ इष्टजनेकि वियोगादिसे उसके शोककी आग भड़क उठती हैं; उससे सन्तप्त होकर वह बहुत ही खित्र होने लगता है ॥ १५ ॥ कभी कालके समान भयद्भुर राजकुलरूप राक्षस इसके परम प्रिय धन-रूप प्राणोंको हर लेता है, तो यह मरे हएके समान निर्जीव हो जाता है।। १६।। कभी मनोरथके पदार्थीके समान अत्यन्त असत् पिता-पितामह आदि सम्बन्धोंको सत्य समझकर उनके सहवाससे खप्नके समान क्षणिक सुखका अनुभव करता है॥ १७॥ गृहस्थाश्रमके लिये जिस कर्मविधिका महान् विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वतकी कड़ी चढाईके समान ही है। लोगोंको उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखादेखी जब यह भी उसे पूरा करनेका प्रयत्न करता है, तब तरह-सरहकी कठिनाइयोंसे क्लेशित होकर काँटे और कंकड़ोंसे भरी भूमिमें पहुँचे हुए व्यक्तिके समान दुखी हो जाता है ॥ १८ ॥ कभी पेटकी असहा ज्वालासे अधीर होकर अपने कुटुम्बपर ही विगड़ने लेगता है ॥ १९ ॥ फिर जब निदारूप अजगरके चंगुलमें फैस जाता है, तब अज्ञानरूप घोर अन्धवारमें इवकर सुने वनमें फेंके हुए मुदेके समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बातकी सुधि नहीं रहती ॥ २० ॥

कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जीव इतना काटते — तिरस्कार करते हैं कि इसके मर्वरूप दाँत, जिनसे यह दूसरोंको काटता था, ट्रट जाते हैं। तब इसे अशान्तिके कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्मवेदनाके कारण क्षण-भणमें विवेक-शक्ति क्षीण होते रहनेसे अन्तमें अंधेकी भौति यह नरकरूप अधे करीमें जा गिरता है ॥ २१ ॥ कभी विषयसखरूप मधुकणोंको इंदते-इंदते जब यह लुक-छिपकर परस्वी या भरधनको उडाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजाके हाथसे मारा जाकर ऐसे नरकमें जा गिरता है जिसका ओर-छोर नहीं है ॥ २२ ॥ इसीसे ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्तिमार्गमें रहकर किये हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकारके कर्म जीवको संसारको ही प्राप्ति करानेवाले हैं।। २३ ॥ यदि किसी प्रकार राजा आदिके बन्धनसे छट भी गया, तो अन्यायसे अपहरण किये हए उन स्री और धनको देवदस नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक प्रुवसे दूसरे प्रुवके पास जाते रहते हैं, एक स्थानपर नहीं ठहरते ॥ २४ ॥ कभी-कभी शीत और वाय आदि अनेकों आधिदैक्कि, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखकी स्थितियोंके निवारण करनेमें समर्थ न होनेसे यह अपार चित्ताओंके कारण उदास हो जाता है ॥ २५ ॥ कभी परस्पर लेन-देनका व्यवहार करते समय किसी दूसरेका थोड़ा-सा—दमड़ीभर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानीके कारण उससे वैर ठन जाता है ॥ २६ ॥

राजन् ! इस मार्गमें पूर्वोक्त विद्योंके अतिरिक्त सुख-दृ:ख, राग-द्रेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उत्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा-पिपासा, आधि-व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों बिन्न हैं॥ २७॥ (इस बिन्नबहल मार्गमें इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव) किसी समय देवमायारूपिणी स्त्रीके बाहुपाशमें पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसीके लिये विहारभवन आदि बनवानेकी चिन्तामें प्रस्त रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पत्री और अन्यान्य सियोंके मीठे-मीठे बोल, चितवन

और चेष्टाओंमें आसक्त होकर, उन्होंमें चित्त फँस जानेसे बह इन्द्रियोंका दास अपार अन्धकारमय नरकोंमें गिरता है ॥ २८ ॥

कालच्क्र साक्षात् भगवान् विष्णुका आयुध है। वह परमाणुसे लेकर द्विपरार्घपर्यन्त क्षण-घटी आदि अवयवीसे युक्त है। वह निरन्तर सावधान रहकर धूमता रहता है, जल्दी-जल्दी बदलनेवाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएँ ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मासे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यंत्त सभी भृतोंका निरत्तर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गतिमें बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात् भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना छोड़कर यह मन्दर्भति मनुष्य पाखण्डियोके चक्ररमें पड़कर उनके कंक, गिद्ध, वगुला और बटेरके समान आर्यशासन बहिष्कृत देवताओंका आश्रय लेता है---जिनका केवल वेदवाहा अभामाणिक आगमोंने ही उल्लेख किया है।। २९॥ ये पाखण्डी तो खयं ही धोखेमें हैं: जब यह भी उनकी ठगाईमें आकर दुखी होता है, तब ब्राह्मणोंकी शरण लेता है। किन्तु उपनयन-संस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मार्तकमेरि भगवान् यज्ञपुरुषको आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता; इसलिये बेदोक्त आचारके अनुकुल अपनेमें शद्धि न होनेके कारण यह कर्म-शन्य शद्रकलमें प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरोंके समान केवल कुटुम्बपोषण और स्त्रीसेवन करना ही है॥ ३०॥ वहाँ बिना रोक-टोक स्वच्छन्द विहार करनेसे इसको बृद्धि अल्पन्त दीन हो जाती है और एक दूसरेका मुख देखना आदि विषय-भोगोंमें फैसकर इसे अपने मृत्युकालका भी स्मरण नहीं होता ॥ ३१ ॥ वृक्षोंके समान जिनका लीकिक सुख ही फल है---उन घरोमें ही सुख मानकर वानरोंकी भाँति स्रो-पुत्रादिमें आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय-भोगोमें ही बिता देता है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें पड़कर सुख-दृःख भोगता हुआ यह जीव रोगरूपी गिरि-गृहामें फैसकर उसमें रहनेवाले मृत्युरूप हाथीसे डरता रहता है॥३३॥ कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकारके आधि-दैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखोकी निवृत्ति

करनेमें जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयोंकी चिन्तासे यह खिन्न हो उठता है॥ ३४॥ कभी आपसमें क्रय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर बहुत कंजुसी करनेसे इसे घोडा-सा धन हाथ लग जाता है ॥ ३५ ॥ कभी धन नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे यह उन्हें चोरी आदि ब्रेर उपायोंसे पानेका निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ-तहाँ दूसरोंके हाथसे बहुत अपमानित होना पड़ता है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर वैरागाव बढ जानेपर भी यह अपनी पूर्ववासनाओंसे विवश होकर आपसमें विवाहादि सम्बन्ध करता और छोड़ता रहता है॥ ३७॥ इस संसारमार्गमे चलनेवाला यह जीव अनेक प्रकारके क्लेश और विघ-बाधाओंसे बाधित होनेपर भी मार्गमें जिसपर जहाँ आपत्ति आती है, अथवा जो कोई मर जाता है; उसे जहाँ-का-तहाँ छोड़ देता है; तथा नये जन्मे हुआंको साध लगाता है, कभी किसीके लिये शोक करता है, किसीका दुःख देखकर मुर्च्छित हो जाता है, किसोके वियोग होनेकी आशङ्कासे भयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मनके अनुकुल बात हो गयी तो प्रसन्नताके मारे फुला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हेंकि लिये वैंधनेमें भी नहीं हिचकता। साध्जन इसके पास कभी नहीं आते, यह साध्सङ्गरी सदा वश्चित रहता है। इस प्रकार यह निरन्तर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँसे इसकी यात्रा आरम्भ हुई है और जिसे इस मार्गकी अन्तिम अवधि कहते हैं, उस परमात्माके पास यह अभीतक नहीं लौटा है।। ३८ ॥ परमात्मातक तो योगशास्त्रकी भी गति नहीं है: जिन्होंने सब प्रकारके दण्ड (शासन)का स्याग कर दिया है, वे निवृत्तिपरायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं ॥ ३९ ॥ जो दिगाजोंको जीतनेवाले और बड़े-बड़े बझेंका अनुष्टान करनेवाले राजर्षि हैं उनकी भी वहाँतक गति नहीं है। वे संप्रामभूमिमें शत्रुओंका सामना करके केवल प्राणपरित्याग ही करते हैं तथा जिसमें 'यह मेरी है' ऐसा अभिमान करके कैर ठाना था—उस पृथ्वीमें ही अपना शरीर छोड़कर खयं परलोकको चले जाते हैं। इस संसारसे वे भी पार नहीं होते॥४०॥

अपने पृण्यकर्मरूप लताका आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियोंसे अथवा नरकसे सुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसारमार्गमें भटकता हुआ इस जनसमुदायमें मिल जाता है। यही दशा स्वर्गीदे कथ्वंलोकोमें जानेवालोंकी भी है ॥ ४१ ॥

राजन् ! राजर्षि भरतके विषयमें पण्डितजन ऐसा कहते हैं — जैसे गरुडजीकी होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती. उसी प्रकार राजविं महात्मा भरतके मार्गका कोई अन्य राजा यनसे भी अनुसरण नहीं कर सकता ॥ ४२ ॥ उन्होंने पृण्यकोर्ति श्रीहरिमें अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्यादिको युवावस्थामें ही विष्ठाके समान त्याग दिया था; दुसरेंकि लिये तो इन्हें त्यागना बहत ही कठिन है ॥ ४३ ॥ उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, सम्पत्ति और स्त्रीकी तथा जिसके लिये बड़े-बड़े देवता भी लालायित रहते हैं; किन्तु जो स्वयं उनकी दयादृष्टिके लिये उत्तपर दृष्टिपात करती रहती थी-उस

लक्ष्मीकी भी, लेशमात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिये उचित ही था: क्योंकि जिन महान्भावींका चित्त भगवान् मध्सदनको सेवामें अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टिमें मोक्षपद भी अत्यन्त तुच्छ है।।४४॥ उन्होंने मृगशरीर छोड़नेकी इच्छा होनेपर उच्चस्वरसे कहा था कि धर्मकी रक्षा करनेवाले, धर्मानुष्टानमें निपुण, योगगम्य, सांख्यके प्रतिपाद्य, प्रकृतिके अधीधर, सर्वान्तर्यामी श्रीहरिको नमस्कार है। ।। ४५ ॥

राजन ! राजर्षि भरतके पवित्र गुण और कर्मीकी मक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धनकी वृद्धि करनेवाला, लोकमें सुबश बढ़ानेवाला और अन्तमें स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनन्दन करता है, उसकी सारी कामनाएँ खय ही पूर्ण हो जाती हैं; दूसरोंसे उसे कुछ भी नहीं माँगना पड़ता ॥ ४६ ॥

### पंद्रहवाँ अध्याय

#### भरतके वंशका वर्णन

श्रीशुक्कदेवजी कहते हैं—राजन् ! भरतजीका पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेकजीके मार्गका अनुसरण किया। इसीलिये कलियुगमें बहुत-से पाखण्डी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बृद्धिसे वेदिवरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे ॥ १ ॥ उसको पत्नी वृद्धसेनासे देवताजित् नामक पुत्र हुआ ॥ २ ॥ देवताजित्के अस्रीके गर्भसे देवद्यम्, देवद्यमके धेनुमतीसे परमेष्ठी और उसके सुवर्चलाके गर्भसे प्रतीह नामका पुत्र हुआ॥३॥ इसने अन्य पुरुषोंको आत्मविद्याका उपदेशकर रूपं शुद्धचित्त होकर परमपुरुष श्रीनासयणका साक्षात् अनुभव किया या ॥ ४ ॥ प्रतीहकी भार्या सुवर्चलाके गर्भसे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नामके तीन पुत्र हुए। ये यज्ञादि कमेमि बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्तीकी भार्या स्तृति थी। उसके गर्भसे अब और भूमा नामके दो पुत्र हुए॥५॥ भूमाके ऋषिकुल्यासे उदगीथ, उसके देवकत्यासे प्रस्ताव और प्रस्तावके नियुत्साके गर्भसे विभु नामका पुत्र हुआ। विभुके रतिके उदरसे पृथ्षेण, पृथ्षेणके आकृतिसे नक्त और नक्तके हृतिके गर्भसे उदारकीर्ति राजर्षिप्रवर गयका जन्म हुआ। ये जगतुको रक्षाके लिये सत्त्वगुणको स्वीकार करनेवाले साक्षात् भगवान् विष्णुके अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणोंके कारण इनकी महापुरुषोंमें गणना की जाती है।। ६ ॥ महाराज गयने प्रजाके पालन, पोषण, रञ्जन, लाइ-चाव और शासनादि करके तथा तरह-तरहके यज्ञांका अनुष्टान करके निष्कामभावसे केवल भगवत्प्रीतिके लिये अपने धर्माका आचरण किया । इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा श्रीहरिके अर्पित होकर परमार्थरूप बन गये थे। इससे तथा ब्रह्मचेता महापुरुषोंके चरणोंकी सेवासे उन्हें भक्तियोगकी प्राप्ति हुई । तब निरन्तर भगवच्चिन्तन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म- वस्तुओंसे अहंभाव हटाकर वे अपने आत्माको ब्रह्मरूप अनभव करने लगे।

यह सब होनेपर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वीका पालन करते रहे॥ ७॥

परीक्षित् ! प्राचीन इतिहासको ञाननेवाले महात्माओंने राजर्षि गयके विषयमें यह गाथा कही है।। ८।। 'अहो ! अपने कमेंसि महाराज गयकी बराबरो और कौन राजा कर सकता है ? वे साक्षात् भगवानुकी कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञोंका विधिवत् अनुष्ठान करनेवाला, मनस्वो, बहज्ञ, धर्मको रक्षा करनेवाला, लक्ष्मीका प्रियपात्र, साधुसमाजका शिरोमणि और सत्पृष्णोंका सच्चा सेवक हो सकता है ?'॥९॥ संत्यसङ्कल्पवाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्षकन्याओने गङ्गा आदि नदियोंके सहित बड़ी प्रसन्नतासे उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होनेपर भी वस्थाने, गौ जिस प्रकार बळडेके स्नेहसे पिन्हाकर दुध देती हैं, उसी प्रकार उनके गुणोंपर रीझकर प्रजाको धन-रलादि सभी अभीष्ट पदार्थ दिये थे॥ १०॥ उन्हें कोई कामना न थी, तब भी बेदोक्त कमोने उनको सब प्रकारके भोग दिये, राजाओंने युद्धस्थलमें उनके बाणोंसे सत्कृत होकर नाना प्रकारकी भेटें दीं तथा ब्राह्मणॉन दक्षिणादि धर्मसे सन्तृष्ट होकर उन्हें परलोकमें मिलनेवाले अपने धर्मफलका छटा अंश दिया ॥ ११ ॥ उनके यज्ञमें बहत अधिक सोमपान करनेसे इन्द्र उत्पत्त हो गये थे

तथा उनके अत्यन्त श्रद्धा तथा विश्वद्ध और निश्चल भक्तिभावसे समर्पित किये हुए यज्ञफलको भगवान् यञ्जपुरुवने साक्षात् प्रकट होकर यहण किया था॥ १२॥ जिनके तुप्त होनेसे ब्रह्माजीसे लेकर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षो, वृक्ष एवं तुणपर्यन्त सभी जीव तत्काल तुप्त हो जाते हैं—वे विश्वातमा श्रीहरि नित्यतृप्त होकर भी राजर्षि गयके यज्ञमें तुप्त हो गये थे। इसलिये उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है ?॥ १३ ॥

महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, सगति और अवरोधन नामक तीन पुत्र हुए। उनमें चित्ररथकी पत्नी कर्णासे सम्राट्का जन्म हुआ ॥ १४ ॥ सम्राट्के उत्कलासे मरीचि और मरीचिके विन्दमतीसे विन्दमान् नामक पुत्र हुआ । उसके सरघासे मध्, मध्के सुमनासे वीरवत और वीरवतके मोजासे मन्ध् और प्रमन्ध् नामके दो पुत्र हुए। उनमेंसे मन्थुके सत्याके गर्भसे भीवन, भौवनके दृषणाके उदरसे लष्टा, लष्टाके विरोचनासे विरज और विरजके विष्टुची नामकी भार्यांसे शतजित् आदि सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १५॥ विरजके विषयमें यह श्लोक प्रसिद्ध है— जिस प्रकार भगवान् विष्णु देवताओंकी शोभा बढाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियद्वत-वंशको इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरजने अपने सुयशसे विभूषित किया था' ॥ १६ ॥

### सोलहवाँ अध्याय

#### भुवनकोशका वर्णन

राजा परीक्षित्ने कहा—मृतिवर ! जहाँतक सूर्यका प्रकाश है और जहाँतक तारागणके सहित चन्द्रदेव दीख पड़ते हैं, बहाँतक आपने भूमण्डलका विस्तार बतलाया है।। १।। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज त्रियञ्चतके रथके पहिलोंकी सात लीकोंसे सात समुद्र चन गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डलमें सात द्वीपोंका विभाग हुआ। अतः भगवन्! अव मै इन सबका परिमाण और लक्षणोंके सहित पूरा विवरण जानना चाहता हैं॥ २ ॥ क्योंकि जो मन भगवानुके इस गुणमय स्थल विग्रहमें लग सकता है, उसीका उनके वासदेवसंज्ञक स्वयंप्रकाश निर्मुण ब्रह्मरूप सृक्ष्यतम स्वरूपमें भी लगना सम्भव है। अतः गुरुवर ! इस विषयका विशदरूपसे वर्णन करनेको कृपा कीजिये॥ ३ ॥

श्रीशुकदेवजी बोले—महासज! भगवान्की मायाके गुणोंका इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओंके समान आयु पा ले, तो भी पन या वाणीसे इसका अन्त नहीं या सकता। इसलिये हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणेकि द्वारा मुख्य-मुख्य बातोंको लेकर ही इस भूमण्डलकी विशेषताओंका वर्णन करेंगे ॥ ४ ॥ यह जम्बुद्वीप--जिसमें हम रहते हैं, भूमण्डलरूप

कमलके कोशस्थानीय जो सात द्वीप हैं. उनमें सबसे भीतरका कोश है। इसका विस्तार एक लाख योजन है और यह कमलफाके समान गोलाकार है॥ ५॥ इसमें नौ-नौ हजार योजन विस्तारवाले नौ वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओंका विभाग करनेवाले आठ पर्वतीसे बैटे हुए हैं ॥ ६ ॥ इनके भीचों-बीच इलावृत नामका दसवाँ वर्ष है, जिसके मध्यमें कुलपर्वतोंका राजा मेरुपर्वत है। वह मानो भूमण्डलरूप कमलको कर्णिका हो है। वह ऊपरसे नोचेतक सारा-का-सारा सुवर्णमय है और एक लाख योजन ऊँचा है। उसका विस्तार शिखरपर बत्तीस हजार और तलैटीमें सोलह हजार योजन है तथा सोलह हजार योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा हुआ है अर्थात् भूभिके बाहर उसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है।। ७॥ इलावृतवर्षके उत्तरमें क्रमशः नील, श्रेत और शृङ्गवान् नामके तीन पर्वत हैं--जो स्थक, हिरण्मय और कुरु नामके वर्षोंकी सीमा बाँघते हैं। वे पूर्वसे पश्चिमतक खारे पानीके समुद्रतक फैले हुए हैं। उनमेंसे प्रत्येककी चौड़ाई दो हजार योजन है तथा लम्बाईमें पहलेकी अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांशसे कुछ अधिक कम है, चौडाई और ऊँचाई तो सभीकी समान है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार इलावृतके दक्षिणकी ओर एकके बाद

एक निषध, हेमकुट और हिमालय नामके तीन पर्वत हैं। नीलादि पर्वतिके समान ये भी पूर्व-पश्चिमकी ओर फैले हुए हैं और दस-दस हजार योजन ऊँचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारतवर्षको सीमाओंका विभाग होता है ॥ ९ ॥ इलाबुतके पूर्व और पश्चिमकी ओर — उत्तरमें नील पर्यंत और दक्षिणमें निषध पर्यंततक फैले हुए गन्धमादन और माल्यवान् नामके दो पर्वत है। इनकी चौड़ाई दो-दो हजार योजन है और ये मद्राश्च एवं केतृमाल नामक दो वर्षोंको सीमा निश्चित कारते हैं॥ १०॥ इनके सिवा मन्दर, मेरुमन्दर, सुपार्श्व और कुमुद—ये चार दस-दस हजार योजन ऊँचे और उतने ही चौड़े पर्वत पेरु पर्वतकी आधारभूता थूनियाँके समान बने हुए हैं ॥ ११ ॥ इन चारोंके ऊपर इनकी ध्वजाओंके समान क्रमशः आम्,

जामुन, कदम्ब और बड़के चार पेड़ हैं। इनमेंसे प्रत्येक

ग्यारह सी योजन ऊँचा है और इतना ही इनकी

शाखाओंका विस्तार है। इनकी मोटाई सौ-सौ योजन

इनपर क्रमशः नन्दन, चैत्रस्थ, वैश्राजक और सर्वतोभद्र नामके चार दिव्य उपवन भी हैं॥१४॥ इनमें प्रधान-प्रधान देवगण अनेकों सुरसन्दरियोंके नायक बनकर साथ-साथ विहार करते हैं। उस समय गन्धवीदि उपदेवगण इनकी महिमाका बखान किया करते हैं ॥ १५ ॥ मन्दराचलको गोदमें जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा देवताओंका आम्रबुक्ष है, उससे गिरिशिखरके समान बड़े-बड़े और अमृतके समान खादिष्ट फल गिरते हैं ॥ १६ ॥ वे जब फटते हैं, तब उनसे बड़ा सुगन्धित और मोठा लाल-लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नामको नदीमें परिणत हो जाता है। यह नदी मन्दराचलके शिखारसे गिरकर अपने जलसे इलावृत वर्षके पूर्वी-भागको सींचती है।। १७॥ श्रीपार्वतीजीकी अनुचरी यक्षपत्रियाँ इस जलका सेवन करती हैं। इससे उनके अङ्गोसे ऐसी सुगन्ध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहनेबाली बायु उनके चारों ओर दस-दस योजनतक सारे देशको सुगन्धसे भर देती है ॥ १८ ॥ इसी प्रकार जामनके वृक्षसे हाथीके समान बड़े-बड़े प्रायः विना गुठलीके फल गिरते हैं। बहुत ऊँचेसे गिरनेके कारण वे फट जाते हैं। उनके रससे जम्बू नामकी नदी प्रकट होती है, जो मेहमन्दर पर्वतके दस हजार योजन ऊँचे शिखरसे गिरकर इलावृतके दक्षिण भू-भागको सींचती है ॥ १९ ॥ उस नदीके दोनों किनारोंको पिट्टी उस रससे भीगकर जब वायु और सुर्यके संयोगसे सुख जाती है, तब वही देवलोकको विभृपित

है ॥ १२ ॥ भरतब्रेष्ठ ! इन पर्वतीपर चार सरोवर भी

हैं—जो क्रमशः दूध, मधु, ईखके रस और मीठे जलसे

घरे हुए हैं। इनका सेवन करनेवाले यक्ष-किन्नसदि

उपदेवोंको स्वभावसे ही योगसिद्धियाँ प्राप्त है।। १३ ॥

सुपार्श्व पर्वतपर जो विशाल कदम्बवृक्ष है, उसके पाँच कोटरोंसे मधुकी पाँच धाराएँ निकलती हैं; उनकी मोटाई पाँच पुरसे जितनी है। ये सुपार्श्वक शिखरसे गिरकर इलावृतवर्षके पश्चिमी भागको अपनी सुगन्धसे सुवासित करती हैं॥ २२ ॥ जो लोग इनका मध्यान

धारण करते हैं ॥ २१ ॥

करनेवाला जाम्बूनद नामका सोना बन जाती है ॥ २० ॥

इसे देवता और गन्धवींदि अपनी तरुणी श्वियोंके सहित

मुकुर, कडूण और करधनी आदि आचूवर्णीके रूपमें

करते हैं, उनके मुखसे निकली हुई बाय अपने चारों ओर सी-सी योजनतक इसकी महक फैला देती है ॥ २३ ॥

इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो शतबल्श नामका बटवृक्ष है, उसकी जटाओंसे नीचेकी ओर बहनेवाले अनेक नद निकलते हैं, वे सब इच्छानुसार भोग देनेवाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, यृत, गुड़, अन्न, वस्त, शय्या, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद्रके शिखरसे गिरकर इलावृतके उत्तरी भागको सींचते हैं॥ २४॥ इनके दिये हुए पदार्थीका उपभोग करनेसे वहाँकी प्रजाकी त्वचामें झुरियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीरमें पसीना आना तथा दर्गन्ध निकलना, बृद्धापा, रोग, मृत्यु, सर्दी-गरमोको पीडा, शरीरका कास्तिहोन हो जाना तथा अङ्गोका ट्रटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवनपर्यन्त परा-परा सुख प्राप्त होता है ॥ २५ ॥

राजन् ! कमलको कर्णिकाके चारों ओर जैसे केसर होता है-उसी प्रकार मेरुके मुलदेशमें उसके चारों

ओर कुरङ्ग, कुरर, कुस्म्भ, बैक्कु, त्रिकुट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषध, शिनीवास, कपिल, शङ्क, वैदुर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि बीस पर्वत और है ॥ २६ ॥ इनके सिवा मेरके पूर्वकी ओर जठर और देवकुट नामके दो पर्वत हैं, जो अठारह-अठारह हजार योजन लंबे तथा दो-दो हजार योजन चौड़े और ऊँचे हैं। इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और पारियात्र, दक्षिणकी ओर कैलास और करवीर तथा उत्तरकी ओर विशङ्घ और मकर नामके पर्वत हैं। इन आठ पहाडोंसे चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णीगरि मेरु अग्निके समान जगमगाता रहता है ॥ २७ ॥ कहते हैं, मेरुके शिखरपर बीचोंबीच भगवान् ब्रह्माजीकी सुवर्णमयी पूरी है—जो आकारमें समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तारवाली है ॥ २८ ॥ उसके नीचे पूर्वादि आठ दिशा और उपदिशाओंमें उनके अधिपति इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी आठ परियाँ है। वे अपने-अपने स्वामीके अनुरूप उन्हों-उन्हों दिशाओंमें हैं तथा परिमाणमें ब्रह्माजीकी परीसे चौथाई है।। २९॥

### सत्रहवाँ अध्याय

#### गङ्गाजीका विवरण और भगवान् शङ्करकृत संकर्षणदेवकी स्तृति

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं---राजन्! जब राजा यसिकी यज्ञशालामें साक्षात् यज्ञमृति भगवान् विष्ण्ने त्रिलोकीको नापनेके लिये अपना पैर फैलाया, तब उनके बार्वे पैरके अँगुटेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहका ऊपरका भाग फट गया। उस छिद्रमें होकर जो ब्रह्माण्ड्से बाहरके जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमलको धोनेसे उसमें लगी हुई केसरके मिलनेसे लाल हो गयी। उस निर्मल धाराका स्पर्श होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं. किन्तु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नामसे न पुकारकर उसे 'भगवत्पदी' ही कहते थे। यह धारा हजारों युग बीतनेपर स्वर्गके शिरोभागमें स्थित धुवलोकमें उतरी, जिसे 'विष्णुपद' भी कहते हैं ॥ १ ॥ वीखत परीक्षित् ! उस धुवलोकमें उत्तानपादके पुत्र परम भागवत धृवजी रहते हैं। वे नित्यप्रति बढ़ते हए भक्ति-भावसे 'यह हमारे कुलदेवताका चरणोदक है'

ऐसा मानकर आज भी उस जलको बडे आदरसे सिरपर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेशके कारण उनका हृदय अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्डावश बरवस मैंदे हए दोनों नयन-कमलॉसे निर्मल आँसुओकी धारा बहने लगती है और शरीरमें रोपाछ हो आता है॥ २॥

इसके पश्चात् आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जाननेके कारण 'यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है' ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजुटपर वैसे ही धारण करते हैं, जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्तिको । यों ये बड़े हो निष्काम हैं; सर्वातमा भगवान् वासुदेवकी निश्चल भक्तिको ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओंको त्याग दिया है, यहाँतक कि आत्मज्ञानको भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते ॥ ३ ॥ वहाँसे यङ्गाजी करोडों विमानीसे धिरे हए आकाशमें होकर उतरती है और चन्द्रमण्डलको

मरुके अहम्परीमें आप्लावित करती शिखरपर गिरती हैं॥४॥

वहाँ ये सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे चार धाराओंमें विभक्त हो जातो हैं तथा अलग-अलग चारों दिशाओंमें बहतो हुई अन्तमें नद-नदियोंक अधीधर समुद्रमें गिर जाती हैं ॥ ५ ॥ इनमें सीता ऋग्रपुरीसे गिरकर केसराचलोंके सर्वोच्च शिखरोमें होकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोंपर गिरती भद्राश्वर्षको प्लाबित कर पूर्वको ओर खारे समुद्रमें मिल जाती है।। ६।। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान्के शिखरपर पहुँचकर वहाँसे बेरोक-टोक केत्मालवर्धमें बहती पश्चिमकी ओर क्षारसमुद्रमें जा मिलती है।। ७ ॥ भद्रा मेरुपर्वतके शिखरसे उत्तरको और गिरती है तथा एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती, अत्तमे शृङ्गवान्के शिखरसे गिरकर उत्तरकुरु देशमें होकर उत्तरकी ओर बहती हुई समुद्रमें मिल जाती है॥८॥ अलकनन्दा ब्रह्मपुरीसे दक्षिणको ओर गिरकर अनेकों गिरि-शिखरोंको लाँघती हेमकूट पर्वतपर पहुँचती है, वहाँसे अत्यन्त तीव वेगसे हिमालयके शिखरोंको चीरती हुई भारतवर्षमें आती है और फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा मिलती है। इसमें झान करनेके लिये आनेवाले पुरुषोंको पद-पदपर अश्वमेथ और राजस्य आदि यज्ञोंका फल भी दर्लभ नहीं है ॥ ९ ॥ प्रत्येक वर्षमें मेरु आदि पर्वतोसे निकरनी हुई

इन सब वर्षोमें भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। शेष आठ वर्ष तो स्तर्गवासी पुरुषोंके स्वर्गभोगसे बचे हए पुण्योंको भोगनेके स्थान हैं। इसलिये इन्हें भूलोकके स्वर्ग भी कहते हैं ॥ ११ ॥ वहाँके देवतुस्य मनुष्योंकी मानवी गणनाके अनुसार दस हजार वर्षकी आयु होती है। उनमें दस हजार हाथियोंका बल होता है तथा उनके वजसदृश सुदृढ़ शरीरमें जो शक्ति, यीवन और उल्लास होते हैं--- उनके कारण वे बहुत समयतक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अन्तमें जब भोग समाप्त होनेपर उनकी आयुका केवल एक वर्ष

और भी सैकडों नद-नदियाँ हैं॥ १०॥

रह जाता है, तब उनकी क्रियाँ गर्भ धारण करती है। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेतायुगके समान समय बना रहता है।। १२ ।। वहाँ ऐसे अख़म, भवन और वर्ष, पर्यतीकी बाटियाँ हैं जिनके सुन्दर बन-उपवन सभी ऋतुओंके फुलोंके गुच्छे, फल और नृतन पल्लवॉकी शोभाके भारसे झुकी हुई डालियों और लताओंवाले वृक्षोंसे सुशोधित हैं; वहाँ निर्मल जलसे भरे हुए ऐसे जलाशय भी है जिनमें तरह-तरहके नृतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलोंकी सुगन्धसे प्रमृदित होकर राजहंस, जलपुर्ग, कारण्डव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह-तरहकी बोली बोलते तथा विभिन्न जातिके मतवाले भौरे मधुर-मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयोंमें वहाँके देवेश्वर-गण परम सुन्दरी देवाङ्गनाओंके साथ उनके कामोन्पादसूचक हास-विलास और लीला-कटाक्षोंसे मन और नेत्रोंक आकृष्ट हो जानेके कारण जलक्रीडादि नाना प्रकारके खेल करते हुए खच्छन्द विहार करते हैं तथा उनके प्रधान-प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकारकी सामग्रियोंसे उनका आदर-सत्कर करते रहते हैं ॥ १३ ॥

इन नवों वर्षोमें परमप्रष भगवान् नारायण वहकि पुरुषोपर अनुबह करनेके लिये इस समय भी अपनी विभिन्न मुर्तियोंसे विराजधान रहते हैं॥१४॥ इलायुतस्वर्षमे एकमात्र भगवान् शङ्कर ही पुरुष है। श्रीपार्वतीजीके शापको जाननेवाला कोई दूसरा प्रूप यहाँ प्रवेश नहीं करता; क्योंकि यहाँ जो जाता है, वहीं खीरूप हो जाता है। इस प्रसङ्ख्या हम आगे (नवम स्कन्धमें) वर्णन करेंगे॥ १५॥ वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबॉ-खरबॉ दासियोंसे सेबित भगवान शहूर परम पुरुष परमात्माको वासुदेव, प्रह्मस्, अनिरुद्ध सद्भूषणसंज्ञक चतुर्व्यूह-मूर्तियोमेसे कारणरूपा सङ्घर्षण नामको तम:प्रधान \* चौथी पूर्तिका ध्यानस्थित मनोमय विव्रहके रूपमें चित्तन करते हैं और इस मन्त्रका 🕆 उच्चारण करते हुए इस प्रकार

भ भगवानुका विवह सुद्ध विकय है है; परंद संदय अवदि तामसी कार्योक हेतु होनेसे इसे तायसी मूर्ति कहते हैं।

१ ३३ नमी भगवते महाप्रयाय सर्वगुकसंख्यानायानसायायकराय नय इति ।

स्तृति करते हैं ॥ १६ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं—'ॐ जिनसे सभी गुणोंकी अभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त और अध्यक्तमृतिं ओङ्कारस्वरूप परमप्रव श्रीभगवानुको नमस्कार है।' 'भजनीय प्रभो ! आपके चरणकमल भक्तोंको आश्रय देनेवाले हैं तथा आप स्वयं सम्पूर्ण ऐश्वयंकि परम आश्रय है। भक्तांकि सामने आप अपना भृतभावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसारबन्धनसे भी मुक्त कर देते हैं, किन्तु अभक्तोंको उस बन्धनमें डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हैं॥ १७-१८ ॥ प्रभो ! हमलोग क्रोधके आवेगको नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पापसे लिप्त हो जाती है। परन्तु आप तो संसारका नियमन करनेके लिये निरन्तर साक्षीरूपसे उसके सारे व्यापारीको देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टिपर उन पायिक विषयों तथा चिसकी वृत्तियोंका नाममात्रको भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थितिमें अपने मनको वशमें करनेकी इच्छावाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा?॥१९॥ आप जिन प्रधोंको मधु-आसवादि पानके कारण अरुणनयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे मायाके वशीभृत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरणस्पर्शसे ही

चित्त चञ्चल हो जानेके कारण नागपत्रियाँ लब्बावश आपको पूजा करनेमें असमर्थ हो जाती हैं॥ २०॥ वेदमन्त्र आपको जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण बताते हैं; परन्तु आप स्वयं इन तीनो विकारोंसे रहित है: इसलिये आपको 'अनन्त' कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकोंपर यह भूमण्डल सरसेंकि दानेके समान रखा हुआ है, आपको तो यह भी नहीं मालुम होता कि वह कहाँ स्थित है॥ २१॥ जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहङ्काररूप अपने त्रिगुणमय तेजसे देवता, इन्द्रिय और भूतोंकी रचना करता हूँ—वे विज्ञानके आश्रय भगवान् ब्रह्माजी भी आपके ही महत्तत्त्वसंज्ञक प्रथम गुणमय खरूप है।। २२।। महात्मन्! महत्तन्त्व, अस्ट्रहार-इन्द्रियाभिमानी देवता, इन्द्रियाँ और पञ्चभूत आदि हम सभी डोरीमें बैधे हुए पक्षीके समान आपकी क्रियाशक्तिके वशीभृत रहकर आपकी ही कृपासे इस जगत्की रचना करते हैं ॥ २३ ॥ सत्वादि गुणोंकी सृष्टिसे मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म-बन्धनमें बाँधनेवाली मादाको तो कदाचित् जान भी लेता है, किन्तु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे सुगमतासे नहीं मालूम होता। इस जगत्की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हैं'॥ २४॥

### अठारहवाँ अध्याय

#### ਖਿਸ਼-ਖਿਸ਼ ਰਬੱਗਿ ਤੁਹੰਜ

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—राजन्! भद्राश्ववर्षमें धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य-मुख्य सेक्क भगवान् वासुदेवकी हयप्रीवसंज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्तिको अत्यन्त समाधिनिष्ठाके द्वारा हृदयमें स्थापित कर इस मन्त्र\*का जप करते हुए इस प्रकार स्तृति करते हैं॥ १ ॥

भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं—'चितको क्शिद्ध करनेवाले ओङ्कारस्वरूप भगवान् धर्मको नमस्त्रार हैं ॥ २ ॥ अहा ! भगवानकी लीला बड़ी विचित्र है.

जिसके कारण यह जीव सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेवाले कालको देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयोंका सेवन करनेके लिये पापमय विचारीकी उधेड-जूनमें लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादिको लाशको जलाकर भी खयं जीते रहनेको इच्छा करता है॥३॥ विद्वान् लोग जगत्को नश्चर बताते हैं और सक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं: तो भी जन्मरहित प्रभो ! आएकी मायासे

<sup>\*</sup> ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय तम इति।

Box \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि है तथा आपके कुरा बड़े विस्मयजनक है, मैं आपको नमस्कार करता हैं॥४॥ परमात्मन्! आप अकर्ता और मायाके आवरणसे रहित हैं तो भी जगतको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय—ये आपके ही कर्म माने गये हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि सर्वात्मरूपसे आप ही सम्पूर्ण कार्योंके कारण हैं और अपने शुद्धस्वरूपमें इस कार्य-कारणभावसे सर्वथा अतीत हैं॥ ५ ॥ आपका विग्रह मनुष्य और घोड़ेका संयुक्त रूप है। प्रलयकालमें जब तमःप्रधान दैत्यगुण वेदोंको चुरा ले गये थे, तब ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर आपने उन्हें रसातलसे लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करनेवाले सत्यसङ्कल्प आपको मैं नमस्कार करता है॥ ६ ॥ हरिवर्षखण्डमें भगवान् नृसिहरूपसे रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारणसे धारण किया था. उसका आगे (सप्तम स्कन्धमें) वर्णन किया जायगा। भगवानके उस प्रिय रूपको महाभागवत प्रह्लादजी उस वर्षके अन्य पुरुषोके सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे उपासना करते हैं। ये प्रह्लादजी महापुरुषोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरणसे दैत्य और दानवंकि कुलको पवित्र कर दिया है। वे इस मन्त्र \* तथा स्तोत्रका जप-पाठ करते हैं ॥ ७ ॥--- 'ओङ्कारस्वरूप भगवान् श्रीनृसिंहदेवको नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजेंक भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे क्ज़नख़ ! हे

वजदंष्ट् ! आप हमारे समीप प्रकट होइये, प्रकट होइये; हमारी कर्म-वासनाओंको जला डालिये, जला डालिये। हमारे अज्ञानरूप अन्यकारको नष्ट कौजिये,नष्ट कीजिये। ॐ खाहा। हमारे अन्तःकरणमें अभयदान देते हुए प्रकाशित होइये। ॐ क्ष्रीम्'॥८॥ 'नाथ! विश्वका कल्याण हो, दुष्टोंकी बृद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियोंमें परस्पर सद्रावना हो, सभी एक दूसरेका हितचित्तन करें, हमारा मन शुभ मार्गमें प्रवृत्त हो और हम सबको युद्धि निष्कामभावसे भगवान् श्रीहरिमें प्रवेश करे ॥ ९ ॥ प्रभौ ! घर, स्त्री, पत्र, धन और भाई-बन्धऑमें हमारी आसक्ति न

इन्द्रियलोल्प पुरुषको नहीं होती॥१०॥ भगवन्द्रक्तोंके सङ्गसे भगवानके तीर्थत्त्य पवित्र चरित्र सुननेको मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभावके सूचक होते हैं। उनका बार-बार सेवन करनेवालंकि कानोंके रास्तेसे भगवान् हृदयमें प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकारके दैहिक और मानसिक मलोंको नष्ट कर देते हैं। फिर भला, उन भगवद्धक्तीका सङ्घ कौन न करना चाहेगा?॥११॥ जिस पुरुषकी भगवानुमें निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता

धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंके सहित सदा निवास करते

हैं। किन्तु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषोके।

वे गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ? वह तो तरह-तरहके

सङ्खल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी विषयोंकी ओर ही

दौड़ता रहता है ॥ १२ ॥ जैसे मछलियोंको जल अत्यन्त

प्रिय--- उनके जीवनका आधार होता है, उसी प्रकार

साक्षात् श्रीहरि ही समस्त देहभारियोंके प्रियतम आत्मा है।

उन्हें त्यागकर यदि कोई महत्त्वाधिमानी पुरुष घरमें आसक

रहता है तो उस दशामें स्त्री-पुरुषोंका बडण्पन केवल

आयुको लेकर ही माना जाता है; गुणको दृष्टिसे

हो: यदि हो तो केवल भगवानके प्रेमी भक्तोंमें ही । जो

संयमी पुरुष केवल शरीरनिर्वाहके योग्य अन्नादिसे सन्तृष्ट

रहता है, उसे जितना शीध सिद्धि प्राप्त होती है, बैसी

नहीं ॥ १३ ॥ अतः अस्रगण ! तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक सन्तापके मृल तथा जन्म-मरणरूप संसारचक्रका वहन करनेवाले गृह आदिको त्यागकर भगवान् नृसिंहके निर्भय चरणकमलाँका आश्रय लो'॥ १४ ॥ केत्मालवर्षमें लक्ष्मीजीका तथा संवत्सर नामक प्रजापतिके पुत्र और पुत्रियोंका प्रिय करनेके लिये भगवान् कामदेवरूपसे निवास करते हैं। उन गत्रिकी अभिमानी देवतारूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवतारूप पूत्रोंकी

संख्या मनुष्यकी सौ वर्षकी आयुके दिन और रातके

बराबर अर्थात् इतीस-इतीस हजार वर्ष है, और वे ही

उस वर्षके अधिपति हैं। वे कन्याएँ परम्पुरुष

ॐ नमो भएकते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आस्विस्विधेव ध्यनल क्ष्मदंष्ट्र कर्माशयान् रूपय रूपय तमो यस वस ॐ स्वाहः। अभयमभयमार्त्यान भृतिष्ठाः 🕉 श्रीृष् ।

श्रीनारायणके श्रेष्ट अस्त्र सुदर्शनचक्रके तेजसे डर जाती हैं; इसलिये प्रत्येक वर्षके अन्तमें उनके गर्भ नष्ट होकर गिर

जाते हैं ॥ १५ ॥ भगवान् अपने सुललित गति-विलाससे सुशोधित मधर-मध्र मन्द-मुसक्तनसे मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवनसे कुछ उझके हुए सुन्दर भूमण्डलकी छबीलो छटाके द्वारा वदनारिक्टका राशि-सशि सौन्दर्य

उँडेलकर सौन्दर्यदेवी श्रीलक्ष्मीको अत्यन्त आनन्दित करते और स्वयं भी आनन्दित होते रहते हैं ॥ १६ ॥ श्रीलक्ष्मीजी

परम समाधियोगके द्वारा भगवानके उस मायामय पत्रिके समय प्रजापति संबत्सरकी

कन्याओंसहित और दिनमें उनके पतियोंके सहित आराधना और वे इस मन्त्र \* का जप करती हुई भगवानुकी स्तृति करती हैं ॥ १७ ॥ 'जो इन्द्रियोंके नियन्ता और सम्पूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंके आकर हैं, क्रियाशक्ति,

ज्ञानशक्ति और सङ्कल्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मी तथा उनके विषयोंके अधीक्षर हैं, ग्यारह इन्द्रिय और पाँच विषय-इन सोलह कलाओंसे युक्त हैं, वेदोक्त कमेंसि

प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वपय है—उन मानसिक, ऐन्द्रियक एवं शारीरिक बलस्वरूप परम सुन्दर भगवान् कामदेवको 'ॐ हां हीं हूं' इन

बीजमन्त्रेकि सहित सब ओरसे नमस्कार है' ॥ १८ ॥ 'भगवन् ! आप इन्द्रियोंके अधीक्षर हैं। स्त्रियाँ तरह-तरहके कठोर ब्रतींसे आपकी ही आराधना करके

अन्य लौकिक पतियोकी इच्छा किया करती हैं। किल वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयुको रक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि वे स्वयं ही परतन्त हैं॥ १९ ॥ सच्चा पति (रक्षा

करनेवाला या ईश्वर) वही है, जो स्वयं सर्वधा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगोंकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं; यदि एकसे अधिक ईश्वर

माने जायें, तो उन्हें एक-दूसरेसे भय होनेकी सम्भावना है। अतएव आप अपनी प्रार्थितसे बढकर और किसी लाभकी

नहीं मानते॥२०॥ मगवन्! जो स्रो आपके चरणकमलोंका पूजन ही चाहती है, और किसी

वस्तुकी इच्छा नहीं करती—उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं: किन्तु जो किसी एक कामनाको लेकर आपकी

उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भीग समाप्त होनेपर वह नष्ट हो जाती है तो

उसके लिये उसे सन्तप्त होना पड़ता है ॥ २१ ॥ अजित !

मुझे पानेके लिये इन्द्रिय-सुखके अभिलाची ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं; किन्तु आपके चरणकमलोंका आश्रय लेनेवाले भक्तके सिवा

मुझे कोई पा नहीं सकता; क्योंकि मेरा मन तो आपमें ही लगा रहता है।। २२।। अच्युत ! आप अपने जिस

क्दनीय करकमलको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे मेरे सिरपर भी रखिये। बरेण्य! आप मुझे केवल श्रीलाञ्छनरूपसे अपने वक्षःस्थलमें ही धारण करते हैं:

सो आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपनी मायासे जो लीलाएँ करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है ?'॥ २३ ॥ रम्यकवर्षमें भगवान्ने वहाँके अधिपति मनुको

पूर्वकालमें अपना परम प्रिय मत्स्यरूप दिखाया था।

मनुजी इस समय भी भगवानुके उसी रूपको यहै भक्तिभावसे उपासना करते है और इस मन्त्र†का जप करते हुए स्तुति करते हैं—'सत्त्वप्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इन्द्रियबल और शरीरबल ओङ्कारपदके अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान् महामत्स्यको वार-वार

नमस्कार है' ॥ २४-२५ ॥ ंप्रभो ! नट जिस प्रकार कठपुतलियोंको नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामीकी डोरोसे सम्पूर्ण

विश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते: तथापि आप समस्त प्राणियोंके भीतर प्राणरूपसे और बाहर वायरूपसे निरन्तर सञ्चार करते रहते

है। बेद ही आपका महान् शब्द है॥ २६॥ एक बार

इन्द्रादि इन्द्रियाभिमानी देवताओंको प्राणस्वरूप आपसे डाह हुआ। तब आएके अलग हो जानेपर वे अलग-अलग अथवा आपसमें मिलकर भी मनुष्य, पश्,

\* ॐ हाँ हाँ हुँ ॐ उसे भगवते तर्षकेशाय सर्वगृतकिशेयीविलक्तितलको आकृतीनां विमीनां चेत्रमा चिशेषणा चाध्यवये

पाँडसकलायकान्द्रोसकावात्रमयायामृतस्याय सर्वापयाय सहसे ओजसे यलाय कानाय कामाय नामले उभवत भूयात्। 🕆 🤲 भगे भगवते म्रुयतमाय तमः सत्त्वाय प्रामायौजये सहसे बलाय महामस्याय तस इति ।

स्थाबर-जङ्गम आदि जितने शरीर दिखायी देते हैं--- उनमेंसे किसीकी बहुत यन करनेपर भी रक्षा नहीं कर सके ॥ २७ ॥ अजन्म प्रभो ! आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओंकी आश्रयरूपा इस पृथ्वीको लेकर बड़ी-बड़ी उत्ताल तरहाँसे युक्त प्रलयकालीन समद्रमें बड़े उत्साहसे विहार किया था। आप संसारके समस्त प्राणसमुदायके नियन्ता हैं; मेरा आपको नमस्कार है'॥ २८॥ हिरण्मयवर्षमें भगवान् कच्छपरूप धारण करके रहते हैं। वहकि निवासियोंक सहित पित्राज अर्यमा भगवानुकी उस प्रियतम मुर्तिकी उपासना करते हैं और इस मन्त्र\*को निरत्तर जपते हुए स्तुति करते हैं॥ २९॥—'जो सम्पूर्ण सत्वगुणसे युक्त है, जलमें विचरते रहनेके कारण जिनके स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो कालको मर्यादाके बाहर हैं, उन ओङ्कारखरूप

भगवन् ! अनेक रूपोंमें प्रतीत होनेवाला यह दृश्यप्रपञ्च यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिये इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है; तथापि यह मायासे प्रकाशित होनेवाला आपका हो रूप है। ऐसे अनिर्वचनीयरूप आपको मेरा नमस्कार है॥३१॥ एकमात्र आप ही जरायुज, खेदज, अण्डज, उद्भिज, जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भृत, इन्द्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामोसे प्रसिद्ध हैं॥ ३२॥ आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियाँसे युक्त हैं; कपिलादि विद्वानीन जो आपमें चौबीस तत्वोंकी संख्या निश्चित की है—वह जिस तत्वदृष्टिका उदय होनेपर निक्त हो जाती है, वह भी वस्तृतः आपका ही स्वरूप हैं, ऐसे सांख्यसिद्धान्तस्वरूप

सर्वव्यापक सर्वाधार पगवान कच्छपको बार-बार

नमस्कार है' ॥ ३० ॥

आपको मेरा नमस्कार है' ॥ ३३ ॥ उत्तर कुरुवर्षमें भगवान् यज्ञपुरुष वराहमूर्ति घारण करके विराजमान हैं। वहाँके निवासियोंके सहित

पुरुषोत्तम भगवान् वराहको बार-बार नमस्कार है' ॥ ३५ ॥ 'ऋखिजगण जिस प्रकार अर्तणरूप काष्टखण्डोंमें छिपी हुई अग्निको मन्धनद्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्मफलकी कामनासे छिपे हुए जिनके रूपको देखनेकी इच्छासे परमप्रबीण पण्डितजन अपने विवेकयुक्त मनरूप मन्धनकाष्ट्रसे शरीर एवं इन्द्रियादिको

बिलो डालते हैं। इस प्रकार मन्यन करनेपर अपने

स्वरूपको प्रकट करनेवाले आपको नमस्कार है॥ ३६॥

विचार तथा यम-नियमादि योगाङ्गोंके साधनसे जिनकी

बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी है—वे महापुरुष द्रव्य

साक्षात् पृथ्वीदेवी उनकी अविचल पक्तिभावसे उपासना

करती और इस परमोत्कृष्ट मन्त्र† का जप करती हुई सुति

करती हैं ॥ ३४ ॥— 'जिनका तस्व मन्त्रोंसे जाना जाता है,

जो यज्ञ और क्रतुरूप हैं तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके अङ्ग

है—उन ओङ्कारखरूप श्वलकर्ममय त्रियुगमृति

(विषय), क्रिया (इन्द्रियेकि व्यापार), (इन्द्रियाधिष्ठाता देवता), अयन (शरीर), ईश, काल और कर्ता (अहङ्कार) आदि मायाके कार्योंको देखकर जिनके वास्तविक स्वरूपका निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियोसे रहित आपको बार-बार नमस्कार है ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार लोहा जड होनेपर भी चम्बककी सर्त्रिधमात्रसे चलने-फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षीकी इच्छामात्रसे-जो अपने लिये नहीं, बल्कि समस्त

प्राणियोंके लिये होती है-प्रकृति अपने गुणोके द्वारा

जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है; ऐसे

सम्पूर्ण गुणों एवं, कमोंकि साक्षी आपको नमस्कार

है ॥ ३८ ॥ आप जगत्के कारणभूत आदिसुकर है । जिस

प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीको पछरड़ देता है, उसी प्रकार गजराजके समान क्रीडा करते हुए आप युद्धमें अपने प्रतिद्वन्द्वी हिएण्याक्ष दैत्यको दलित करके मुझे अपनी दाढ़ोंकी नोकपर रखकर रसातलसे प्रलय-पर्योधिके बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभक्ते बार-बार नमस्कार करती हैं ॥ ३९ ॥

<sup>\*</sup> ३३ नमो भगवते अकूमसम् सर्वसन्वगुर्मनिशेषणायानुपर्लाञ्चतस्थानस्य नमो वर्षमे नमो भूत्रे नमो नमोऽवस्थानस्य नमहो ।

<sup>🕇 🌣</sup> नमो भगवते मन्त्रतत्वसिद्धाय यहकत्वे महाध्वरावयवाय महापुरुवाय नमः कर्मशुक्रताय दियुपाय नमहो ।

### उन्नीसवाँ अध्याय

#### किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—राजन्! किम्पुरुपवर्षमें श्रीलक्ष्मणजीके बड़े भाई, आदिपुरुष, सीताहदयाभिराम भगवान् श्रीरामके चरणोंकी सीत्रीधिके रसिक परम भागवत श्रीरुनुमान्जी अन्य कित्ररोंके सिंहत अविचल भित्तभावसे उनकी उपासना करते हैं॥१॥ वहाँ अन्य गन्धवाँके सिंहत आर्ष्टिषेण उनके खामी भगवान् रामकी परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्रीरुनुमान्जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मन्त्र\*का जप करते हुए इस प्रकार उनको स्तुति करते हैं॥२॥—'हम ॐकारखरूप पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीरामको नमस्कार करते हैं। आपमें सत्पुरुषोंके लक्षण, शील और आवरण विद्यमान हैं; आप बड़े ही संयतिचत्त, लोकाराधनतत्त्यर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीके समान और अत्यन्त ब्राह्मणमक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज रामको हमारा प्रनः-प्नः प्रणाम हैं॥३॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'भगवन्! आप विशुद्ध बोधस्वरूप, अदितीय, अपने स्वरूपके प्रकाशसे गुणोंक कार्यरूप जाप्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वात्तरात्मा, परम शान्त, शुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये जानेयोग्य, नाम-रूपसे रहित और अहङ्कारशून्य हैं; मैं आपकी शरणमें हूँ॥४॥ प्रभी! आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसोंके वधके लिये हो नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योंको शिक्षा देना है। अन्यथा, अपने स्वरूपमें ही रमण करनेवाले साक्षात् जगदात्मा जगदीश्वरको सोताजोंके वियोगमें इतना दुःख कैसे हो सकता था॥ ५॥ आप धीर

प्रूपोंके आह्या †और प्रियतम भगवान वास्त्रेव हैं: त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुमें आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीताजीके लिये मोहको ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्याग ही कर सकते हैं ‡॥६॥ आपके ये व्यापार केवल लोकशिक्षाके लिये ही हैं। लक्ष्मणाग्रज ! उसम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाक्सात्री, बृद्धि और श्रेष्ठ योनि-इनमेंसे कोई भी गुण आपकी प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकता, यह बात दिखानेके लिये ही आपने इन सब गुणोंसे रहित हम बनवासी बानरोंसे मित्रता की है ॥ ७ ॥ देवता, असूर, वानर अथवा मनुष्य-कोई भी हो, उसे सब प्रकारसे श्रीरामरूप आपका ही भजन करना चाहिये: क्योंकि आप नररूपमें साक्षात श्रीहरि हो हैं और थोड़े कियेको भी बहत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रितवत्सल है कि जब स्वयं दिव्यधामको सिधारे थे. तब समस्त उत्तरकोसल-वासियोंको भी अपने साथ ही ले गये थे'॥८॥

भारतवर्षमें भी भगवान् दयावश नर-नारायणरूप धारण करके संयमशील पुरुषोपर अनुग्रह करनेके लिये अव्यक्तरूपसे कल्पके अन्ततक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्चर्य, शान्ति और उपरितकी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अन्तमें आत्मस्वरूपकी उपलब्धि हो सकती है॥ ९॥ वहाँ भगवान् नारदजी स्वयं श्रीभगवान्के ही कहे हुए सांख्य और योगशास्त्रके सहित भगवन्महिमाको प्रकट करनेवाले पाछरात्रदर्शनका सावणि मुनिको उपदेश करनेके लिये

<sup>\*</sup> ॐ नमो भगवते उत्तमक्ष्लोकस्य तम आर्यलक्षणशीलकताय तम उपशिक्षिततस्य उपातितलोकस्य नमः साधुवादकिरूयणस्य नमो कहारपदेवाय महापुरुवाय महापुरुवाय नहराकस्य तम इति।

<sup>ं</sup> वहीं शहूत होती है कि भगवान् हो सभीके आत्म है, फिर वहाँ उन्हें आत्मवान् (धीर) पृष्ट्योंके ही आत्म क्यों बताया गया ? इसका कारण यहां है कि सबके आत्म होते हुए भी उन्हें केवल आत्मक्रमी पृथ्य ही अपने आत्मक्रमक्षे अनुभव करते हैं----अन्य पृथ्य नहीं : बूर्तिमें वहीं आत्मक्रमास्कारको बात आयी है, वहीं आत्मक्रमाक्षेत्रकों लिये 'धीर' शब्दका प्रयोग किया है। वहीं 'कश्चिद्धीर, 'प्रत्यगत्मक्ष्में इति 'वः सृक्ष्म भीरणाम्' इत्यदि। इसीलिये यहाँ भी भवजान्को आत्मवान् या धीर पृष्टका आत्मा बताया है।

<sup>‡</sup> एक बार भगवान् श्रीयम एकान्तमें एक देवदूतमें बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मकर्ता पहुंच्या थे और भगवान्त्री आजा थी कि पॉट इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथसे मारा जावगा। इतनेमें ही दुर्वासा मुनि चले आवे और उन्होंने लक्ष्मणजीको अपने आनेकी खूबना देनेके लिये भीतर जानेकी विवश किया। इससे अपनी प्रतिदाके अनुसार भगवान् बहे असमज्ञसमें पढ़ गये। तब वसिष्ठजीने कहा कि लक्ष्मणजीके प्राण न लेकर उन्हें खान देना चाहिये, क्योंकि अपने प्रियजनका त्याग मृत्यदण्डके समान हो है। इसोसे भगवान्ने उन्हें खान दिया।

भारतवर्षको वर्णाश्रमधर्मावलम्बिनो प्रजाके सहित अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान् श्रीनर-नारायणकी उपासना करते और इस मन्त्र\*का जप तथा स्तोत्रको गाकर उनको स्तृति करते हैं॥ १०॥-- ओङ्कारस्वरूप, अहङ्कारसे रहित, निर्धनोंके धन, शान्तस्वभाव ऋषिप्रवर भगवान्

नर-नारायणको नमस्कार है । वे परमहंसाँके परम गुरु और आत्मारामोके अधीश्वर हैं, उन्हें बार-बार नमस्कार हैं ॥ ११ ॥ यह गाते हैं—'ओ विश्वकी उत्पत्ति आदिमें उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्वके अधिमानसे नहीं बैचते,

शरीरमें रहते हुए भी उसके धर्म भूख-प्यास आदिके वशीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि दुश्यके गुण-दोषोसे दूषित नहीं होती---उन असङ्ग एवं विशुद्ध साक्षिस्वरूप भगवान् नर-नारायणको नमस्कार है ॥ १२ ॥ योगेश्वर ! हिरण्यमर्थ भगवान ब्रह्माजीने

आएके प्राकृत गुणरहित स्वरूपमें अपना मन लगावे॥ १३॥ लौकिक और पारलौकिक भोगोंके लालची मृढ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धनको चिन्ता करके मौतसे डरते हैं---उसी प्रकार यदि विद्वान्को भी इस निन्दनीय शरीरके छटनेका भय ही बना रहा, तो उसका

योगसायनकी सबसे बड़ी कुशलता यही बतलायी है कि

मनुष्य अन्तकालमे देशिभिमानको छोडकर भक्तिपर्वक

ज्ञानप्राप्तिके लिये किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है ॥ १४ ॥ अतः अधोक्षज ! आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेमरूप भक्तियोग प्रदान कोजिये, जिससे कि प्रभो ! इस निन्दनीय शरीरमें आपकी मायाके कारण बद्धपल हुई

दुर्भेद्य अहंता-ममताको हम त्रस्त काट डालें'॥ १५॥ राजन् ! इस भारतवर्षमें भी बहुतसे पर्वत और तदियाँ हैं—जैसे मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकृट,

श्रीशैल, बेङ्कट, महेन्द्र, बारिधार, विन्ध्य, शक्तिमान, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकृट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इन्द्रकील और कायगिरि आदि ।

ऋषभ, कृटक, कोल्लक, सहा, देवगिरि, ऋष्यमृक,

इसी प्रकार और भी सैकड़ों-हजारों पर्वत हैं। उनके तटप्रान्तोंसे निकलनेवाले नद और नदियाँ भी

अपणित है ॥ १६ ॥ ये नदियाँ अपने नामांसे ही जीवको पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्होंके जलमें स्नानादि करती है।। १७३। उनमेंसे मुख्य-मुख्य नदियाँ ये

है—चन्द्रवसा, ताप्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पर्याखनी, शर्करावर्ता, तङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विभ्या, पयोष्णी, तापी,

रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्ध, अन्ध और शोण नामके नद, महानदी, बेदस्मति, ऋषिकत्या, त्रिसामा, कौशिको, मन्दाकिनी, यम्ना, सरस्वती, दुषद्वती, गोमती,

सरय्, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्व, चन्द्रभागा, मरुद्वचा, वितस्ता, असिको और विश्वा॥ १८॥ इस वर्षमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको ही अपने किये हुए

प्रकारको दिव्य, मानुष और नारको योनियाँ प्राप्त होती हैं: क्योंकि कर्मानुसार सब जीवोंको सभी योनियाँ प्राप्त हो। सकती हैं। इसी वर्षमें अपने-अपने वर्णके लिये नियत किये हुए धर्मोका विधिवत् अनुष्टान करनेसे मोक्षतककी

सान्त्रिक, राजस और तामस कमंकि अनुसार क्रमशः नाना

प्राप्ति हो सकतो है॥ १९॥ परोक्षित् ! सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, रागादि दोषाँसे रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमातमा भगवान् वास्देवमें अनन्य एवं अहैतुक भक्तिभाव ही यह मोक्षपद है। यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है, जब अनेक प्रकारकी गतियोंको प्रकट करनेवाली

प्रेमी पक्तोंका सङ्घ मिलता है॥ २०॥ देवता भी भारतवर्षमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी इस प्रकार महिमा गाते हैं--'अहा ! जिन जीवंनि भारतवर्षमे भगवानुकी सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है,

अविद्यारूप इदयको प्रन्थि कट जानेपर भगवानके

उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ? अथवा इनपर खयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं ? इस परम सौभाग्यके लिये तो निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं ॥ २१ ॥ हमें बड़े कठोर यज्ञ , तप, वत और दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्गका अधिकार प्राप्त हुआ है—इससे क्या लाभ है ? यहाँ तो

इन्द्रियंकि भोगोंको अधिकताके कारण स्मृतिशक्ति

छिन जाती है, अतः कभी श्रीनारायणके चरणकमलोंकी

<sup>\*</sup> ३% नमी भगवते उपरामशीकायोगस्तानात्स्याय नमीर्जनञ्जनीकताय ऋषिक्षप्रभाव नस्तारायण्यय परमहोत्तपरमपुरवे आहमारामधिपतये नमा कम इति :

स्मृति होती हो नहीं ॥ २२ ॥ यह स्वर्ग तो क्या— जहाँक निवासियोंको एक-एक कल्पको आयु होती है किन्तु अहाँसे फिर संसारचक्रमें लौटना पड़ता है, उन बहालोकादिको अपेक्षा भी भारतभूमिमें थोड़ी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा है; क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणमें ही अपने इस मर्त्यरारीरसे किये हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्को अर्पण करके उनका अभयपद प्राप्त कर संकता है ॥ २३ ॥

'जहाँ भगवत्कथाकी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गमस्थान भगवद्धक्त साधुजन निवास नहीं करते और जहाँ नृत्य-गीतादिके साथ बड़े समारोहसे भगवान् यज्ञपुरुषकी पूजा-अर्चा नहीं की जाती—वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिये॥ २४॥ जिन जीवोंने इस भारतवर्षमें ज्ञान (विवेकखुद्धि), तदनुकूल कर्म तथा उस कर्मके उपयोगी द्रव्यादि सामग्रीसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म पाया है, वे यदि आवागमनके चक्रसे निकलनेका प्रयत्न नहीं करते, तो व्याधकी फाँसोसे छूटकर भी फलादिके लोभसे उसी वृक्षपर विहार करनेवाले वनवासी पिक्षयोंके समान फिर कथानमें पढ़ जाते हैं॥ २५॥।

'अहो ! इन भारतवासियोंका कैसा सौभाग्य है ! जब ये यज्ञमें भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे अलग-अलग भाग रखकर विधि, मन्त्र और इक्यादिके योगसे श्रद्धापूर्वक उन्हें हॉब प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इन्द्रादि भिन्न-भिन्न नामीसे पुकारे जानेपर सम्पूर्ण कामनाओं के पूर्ण करनेवाले खयं पूर्णकाम श्रीहरि ही प्रसन्न होकर उस हॉक्को प्रहण करते हैं ॥ २६ ॥ यह ठीक है कि भगवान् सकाम पुरुषों के मांगनेपर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किन्तु यह भगवान्का वास्तविक दान नहीं है; क्योंकि उन बस्तुओंको पा लेनेपर भी मनुष्यके मनमें पुनः कामनाएँ होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात् अपने करणकमल ही दे देते हैं—जो अन्य समस्त इच्छाओंको समाप्त कर देनेवाले हैं ॥ २७ ॥ अतः अवतक स्वर्णसुख भोग लेनेके बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कमीसे यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभावसे हमें इस भारतवर्षमें भगवान्को स्मृतिसे युक्त मनुष्य-जन्म मिले; क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करनेवालेका सब प्रकारसे कल्याण करते हैं ॥ २८ ॥

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—एजन्! राजा सगर्क पुत्रीने अपने यक्कं घोड़ेको ढूँढ़ते हुए इस पृथ्वीको चारों ओरसे खोदा था। उससे जम्बूद्वीपके अन्तर्गत ही आठ उपद्वीप और बन गये, ऐसा कुछ लोगोंका कथन है॥२९॥ वे स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, पाछजन्य, सिंहल और लंका हैं॥३०॥ भरतश्रेष्ट! इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीपके वर्षोंका विभाग सुना दिया॥३१॥

\*\*\*\*

### बीसवाँ अध्याय

अन्य छः द्वीपों तथा लोकालोकपर्वतका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! अब परिमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपोंके वर्षीवभागक वर्णन किया जाता है।। १।। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहरके उपवनसे घिरी रहती है, उसी प्रकार शारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाले प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है।

जम्बूहीयमें जितना बड़ा जामुनका पेड़ है, उतने ही विस्तारवाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष (पाकर) का वृक्ष है। उसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ सात जिह्नाओंबाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीपके अधिपति प्रियव्रतपुत्र महाराज इध्मजिह्न थे। उन्होंने इसको सात वर्षोंमे विभक्त किया और उन्हें उन वर्षोंके समान ही नामबाले अपने पुत्रोंको सीप दिया तथा स्वयं अध्यात्मयोगका आश्रय लेकर उपरत हो गये॥ २॥ इन

रहनेवाले श्रुतधर, वॉर्यधर, वस्थर और इपन्धर नामके

इसी प्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे दूने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* वर्षोंके नाम शिव, यवस, सुमद्र, शान्त, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी सात पर्वत और सात नदियां ही प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ वहाँ मणिकूट, क्क्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्यान्, सुपर्णं, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल—ये सात मर्यादापर्वत हैं तथा अरुणा, नुम्णा, आङ्गिरसी, सावित्री, सप्रभाता, ऋतम्भरः और सत्यन्भरा—ये सात महानदियाँ हैं। वहाँ हेस, पतङ्ग, ऊर्ध्वायन और सत्याङ्ग नामके चार वर्ण है। उक्त नदियोंके जलमें स्थान करनेसे इनके रजोगुण-तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु एक हजार वर्षकी होती है। इनके शरीरोंमें देवताओंकी भाँति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और सन्तानोत्पत्ति भी उन्होंके समान होती है। ये त्रयोजिद्यांके द्वारा तीनो बेदोंमें वर्णन किये हुए स्वर्गके द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं ॥४॥ वे कहते हैं कि 'जो सत्य (अनुष्टानयोग्य धर्म) और ऋत (प्रतीत होनेवाले धर्म), वेद और शुभाश्य फलके अधिष्ठाता है--- उन प्राणपुरुष विष्णुखरूप भगवान सुर्यकी हम शरणमें जाते हैं ॥ ५॥ प्लक्ष आदि पाँच द्वीपोमें सभी मनुष्योंको जन्मसे ही आयु, इन्द्रिय, मनोबल, इन्द्रियबल, शारीरिक बल, युद्धि और पराक्रम समानरूपसे सिद्ध रहते हैं ॥ ६ ॥ प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्ष्रुरसके समृद्रसे घरा हुआ है। उसके आगे उससे दगने परिमाणवाला शाल्मलीद्वीप है, जो उतने ही विस्तारवाले मदिसके सागरसे बिस है॥ ७॥ प्लक्षद्वीपके पाकरके पेड़के बराबर उसमें शाल्पली (सेमर) का वृक्ष है। कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पंछाँसे भगवानकी स्तृति करनेवाले पक्षिराज भगवान् गरुडका निवासस्थान है तथा यही इस द्वीपके नामकरणका भी हेत है ॥ ८ ॥ इस द्वीपके अधिपति प्रियवतपुत्र महाराज यज्ञवाहु थे। उन्होंने इसके

चार वर्ण बेदमय आत्मसक्ष्य भगवान चन्द्रमाकी वेदमन्त्रोसे उपासना करते हैं॥११॥ (और कहते है—) 'जो कृष्णपश्च और शृक्लपश्चमें अपनी किरणोंसे विभाग करके देवता, पितर और सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्न देते हैं, वे चन्द्रदेव हमारे राजा (रक्षन करनेवाले) हों ॥ १२ ॥ परिमाणवाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपीके समान यह भी अपने ही समान विस्तारवाले घृतके समुद्रसे घिए हुआ है। इसमें भगवान्का रचा हुआ एक कुशोंका झाड़ हैं, उसीसे इस द्वीपका नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेवके समान अपनी कोमल शिखाओंकी कान्तिसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता रहता है ॥ १३ ॥ राजन ! इस द्वीपके अधिपति प्रियब्रतपुत्र महाएज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके सात विभाग करके उनमेंसे एक-एक अपने स्रोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामसे सात जिभाग किये और इन्हें इन्हों नामवाले अपने पुत्रोंको साँप दिया॥ ९॥ इनमें भी सात वर्षपर्वत और सात ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वतोके नाम स्वरस, शतशुङ्ग, वामदेव, कृन्द, मुकन्द, पृष्पवर्ष और

सात पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेवको दे दिया और स्वयं तप करने चले गये ॥ १४ ॥ उनकी सीमाओंको निश्चय करनेवाले सात पर्वत है और सात हो नदियाँ हैं। पर्वतंकि नाम चक्र, चतुःशङ्क, कपिल, चित्रकुट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और ड्रविण हैं। नदियंकि नाम हैं—रसक्त्या, मध्कत्या, मित्रकृत्दा, श्रुतविन्दा, देवगर्भा, धृतच्युता और मन्त्रमाला ॥ १५ ॥ इनके जलमें स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्णके पुरुष ऑग्नस्वरूप भगवान् हरिका यज्ञादि कर्म-कौशलके द्वारा पूजन करते हैं ॥ १६ ॥ (तथा इस प्रकार स्तृति करते हैं—) 'अग्ने ! आप परब्रह्मको साक्षात् हवि पहेँचानेवाले हैं; अतः अङ्गभूत देवताओंके यजनद्वारा आप उन परमपुरुषका ही यजन करें ॥ १७॥ राजन् ! फिर घृतसमुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणधाला क्रीञ्चद्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप चृतसमुद्रसे थिए हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तारवाले दुधके समुद्रसे घिरा हुआ है। यहाँ सहस्रश्रुति हैं तथा नदियाँ अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, क्रीश नामका एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसीके कारण इसका नाम क्रीखद्वीप हुआ है॥ १८॥ पूर्वकालमें कुरू, रजनी, नन्दा और सका है ॥ १० ॥ इन वर्षीम

34° ₹o ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* श्रीखामिकार्तिकेयजीके शखप्रहारसे इसका कटिप्रदेश और लता-निकुआदि क्षत-विक्षत हो गये थे, किल् क्षीरसमुद्रसे सींचा जाकर और वरुणदेवसे सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया॥ १९॥ इस द्वीपके अधिपति प्रियन्नतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। ये बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको सात वर्षोमें विभक्त कर उनमें उन्होंके सपान, नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी पुत्रोंको नियुक्त किया और खयं सम्पूर्ण जीवोंके अन्तरात्मा, परम मङ्गलमय कीर्तिशाली भगवान् श्रीहरिके पावन पादारविन्दोंकी शरण ली ॥ २० ॥ महाराज घृतपृष्ठके आम, मधुरुह, मेघपृष्ट, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और दनस्पति—ये सात पुत्र थे । उनके वर्षोमें भो सात वर्षपर्वत और सात ही नदियाँ कही जाती हैं। पर्वतीके नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवर्हिण, नन्द, नन्दन और सर्वतीभद्र है तथा नदियोंके नाम है-अपया, अमृतीपा, आर्यका, तीर्थवतो, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला ॥ २१ ॥ इनके पवित्र और निर्मल जलका सेवन करनेवाले वहाँके पूरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नामक चार वर्णवाले निवासी जलसे पवित्र करो' ॥ २३ ॥

भरी हुई अञ्चलिके द्वारा आपोदेवता (जलके देवता) की उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ (और कहते हैं---) 'हे जलके देवता ! तुम्हें परमात्मासे सामर्थ्य प्राप्त है । तुम भृः भृवः और स्व:--तीनों लोकोंको पवित्र करते हो: क्योंकि स्वरूपसे ही पापाँका नाश करनेवाले हो। हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अङ्गोंको इसी प्रकार श्रीरसमृद्रसे आगे उसके चारों ओर यत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है, जो अपने ही समान परिमाणवाले महेके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वहीं इस क्षेत्रके नामका कारण है। उसकी अत्यन्त मनोहर सुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है ॥ २४ ॥ मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियवतके ही पत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीपको सात वर्षीमें विभक्त किया और उनमें उन्होंके समान नामवाले अपने पुत्र प्रोजव, मनोजव, पवमान, धृप्रानीक, चित्ररेफ, बहरूप और विश्वधारको अधिर्पातरूपसे नियुक्त कर स्वयं भगवान अनन्तमें दत्तचित्त हो तपोवनको चले गये॥ २५॥ इन श्रीमद्भा०-स्०-सा० — ११

वर्षमि भी सात मर्यादापर्वत और सात नदियाँ ही हैं। पर्वतंकि नाम ईशान, उरुशृङ्ग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानस है तथा नदियाँ अनघा, आयुर्वा उभयस्पृष्टि , अपराजिता, पञ्चपदी, सहस्रस्तृति और निजवति हैं ॥ २६ ॥ उस वर्षके ऋतवत, सत्यवत, दानवत और अनुवत नामक पुरुष प्राणायामद्वारा अपने रकोग्ण-तमोग्णको क्षीण कर महान् समाधिके द्वारा वायुरूप श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २७ ॥ (और इस प्रकार उनकी स्तृति करते हैं-) 'जो प्राणादि वृत्तिरूप अपनी ध्वजाओंके सहित प्राणियोंके भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा सम्पूर्ण दृश्य जगत् जिनके अधीन है, वे साक्षात् अन्तर्यामी वाय् भगवान् हमारी रक्षाकरें ॥ २८ ॥ इसी तरह महेके समुद्रसे आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है। वह चारी ओरसे अपने ही समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा है। वहाँ अग्निको शिखाके समान देदीव्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियोंवाला एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल)

है, जो ब्रह्मजीका आसन माना जाता है।। २९ ।। उस द्वीपके बीचोंबीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागोंकी मर्यादा निश्चित करनेवाला मानसोत्तर नामका एक ही पर्वत है। यह दस हजार योजन ऊँचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इन्द्रादि लोकपालीकी चार पुरियाँ हैं। इनपर मेरुपर्वतके चारों ओर घुमनेवाले सुर्यके रथका संवत्सररूप पहिया देवताओंके दिन और रात अर्थात् उतरायण और दक्षिणायनके क्रमसे सर्वदा धूपा करता है।।३०।। उस द्वीपका अधिपति प्रियन्नतपुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकिको दोनों वर्षीका अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयोके समान भगवत्सेवामें ही तत्पर रहने लगा था॥३१॥ वहाँके निवासी ब्रह्मरूप भगवान् हरिको ब्रह्मसालोक्यादिको प्राप्ति करानेवाले कमॉसे आराधना करते हए इस प्रकार स्तृति करते हैं- ॥ ३२ ॥ 'जो साक्षात् कर्मफलरूप हैं और एक परमेश्वरमें ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्मज्ञानके साधनरूप उन अद्वितीय और शान्तस्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवानुको मेरा नमस्कार है' ॥ ३३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---राजन् ! इसके आगे लोकालोक नामका पर्वत है। यह पृथ्वीके सब ओर सुर्य आदिके द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशेंकि बीचमें उनका विभाग करनेके लिये स्थित है।। ३४।। मेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्रके उस और है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्पणके समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिये यहाँ देवताओंके अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता ॥ ३५ ॥ लोकालोकपर्वत सूर्य आदिसे प्रकाशित और अप्रकाशित भुभागोंक बीचमें है, इससे इसका यह नाम पड़ा है ॥ ३६ ॥ इसे परमात्माने त्रिलोकीके बाहर उसके वारों ओर सीमाके रूपमे स्थापित किया है। यह इतना ऊँचा और लंबा है कि इसके एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाली सुर्यसे लेकर ध्रवपर्यन्त समस्त ज्योतिर्मण्डलको किरणे दुसरी ओर नहीं

जा सकतों ॥ ३७ ॥ विद्वानोंने प्रमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार सम्पूर्ण लोकोंका इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग (अर्थात् साढे बारह करोड् योजन विस्तारवाला) यह लोकालोकपर्वत है॥३८॥ इसके ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु स्वयम्भू श्रीब्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, पृष्करचुड, बापन और अपराजित नामके चार गजराज नियक्त किये हैं ॥ ३९ ॥ इन दिग्गजोंकी और अपने अंशस्वरूप इन्द्रादि लोकपालोंकी विविध शक्तियोंकी वृद्धि तथा समस्त

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* लोकोंके कल्याणके लिये परम ऐश्वर्यके आधिपति सर्वान्तर्यामी परम पुरुष श्रीहरि अपने विष्नुक्सेन आदि पार्षदोंके सहित इस पर्वतपर सब ओर बिराजते हैं। वे अपने विशद्ध सत्त्व (श्रीविष्टह) को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि आठ महासिद्धियोंसे सम्पन्न है, धारण किये हुए हैं। उनके करकमलोंमें शङ्क-चक्रादि आय्ध सुशोभित हैं॥ ४०॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे रचे हुए विविध लोकोंकी व्यवस्थाको सुरक्षित रखनेके लिये वे इसी लीलामय रूपसे करपके अन्ततक वहाँ सब ओर रहते हैं ॥ ४१ ॥ लोकालोकके अन्तर्वतीं मुभागका जितना विस्तार है, उसीसे उसके दूसरी ओरके अलोक प्रदेशके परिमाणकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिये। उसके आगे तो केवल योगेश्वरोंकी ही ठीक-ठीक गति हो सकती है ॥ ४२ ॥

राजन ! स्वर्ग और पथ्वीके बीचमें जो ब्रह्माण्डका केन्द्र है, बही सूर्यकी स्थिति है। सूर्य और ब्रह्माण्डगोलकके बीचमें सब ओरसे पचीस करोड योजनका अन्तर है ॥ ४३ ॥ सूर्य इस मृत अर्थात् मरे हुए (अचेतन) अण्डमें वैराजरूपसे विराजते हैं, इसीसे इनका नाम 'मार्तण्ड' हुआ है। ये हिरण्यय (ज्योतिर्मय) ब्रह्माण्डसे प्रकट हुए हैं, इसिलये इन्हें 'हिरण्यगर्भ' भी कहते हैं ॥ ४४ ॥ सूर्यके द्वारा ही दिशा, आकाश, धुलोक (अत्तरिक्षलोक), भूलॉक, स्वर्ग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागीका विभाग होता है ॥ ४५ ॥ सूर्य ही देवता, तिर्यक्, मनुष्य, सरीसुप और सता-वक्षादि समस्त जीवसमूहोंके आत्मा और नेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता है ॥ ४६ ॥

\*\*\*\*

## इक्रीसवाँ अध्याय

### सुर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! परिमाण और लक्षणोंके सहित इस भूमण्डलका कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया।। १ ॥ इसीके अनुसार विद्वानुलोग द्युलोकका भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना-मटर आदिके दो दलींमेंसे एकका स्वरूप जान लेनेसे

दूसरेका भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोंकके परिमाणसे ही द्युलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये। इन दोनोंके बीचमें अन्तरिक्षलोक है। यह इन दोनोंका सन्धिस्थान है ॥ २ ॥ इसके मध्यभागमें स्थित ग्रह और नक्षत्रोंके अधिपति भगवान् सूर्य अपने ताप और प्रकाशसे तीनों लोकोंको तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत् नामवाली क्रमशः मन्द, शीघ्र और समान गतियोंसे चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियोंमें ऊँचे-नीचे और समान स्थानोंमें जाकर दिन-रातको बड़ा, छोटा या समान करते हैं॥३॥ जब सूर्यभगवान् मेष या तुला राशिपर आते हैं, तब दिन-रात समान हो जाते हैं; जब वृषादि पाँच राशियोंमें चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रियोंमें एक-एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाबसे दिन बढ़ते जाते हैं॥४॥ जब वृक्षिकादि पाँच राशियोंमें चलते हैं, तब दिन और रात्रियोंमें इसके विपरीत परिवर्तन होता है॥६॥ इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगनेतक रात्रियों॥६॥

**有关有有数有类有数有类数有类的有类的有类的有效的有效的有效的** 

इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पर्वतपर सूर्यकी परिक्रमाका मार्ग नौ करोड़, इक्याबन लाख योजन बताते हैं। उस पर्वतपर मेरुके पूर्वकी ओर इन्द्रकी देवधानी, दक्षिणमें यमराजकी संयमनी, पश्चिममें वरुणको निम्लोचनी और उत्तरमें चन्द्रमाकी विभावरी नामकी पुरियाँ हैं। इन पुरियोंमें मेरुके चारों ओर समय-समयपर सूर्योदय, मध्याह, सायङ्काल और अर्धरात्रि होते रहते हैं; इन्हेंकि कारण सम्पूर्ण जीवोंकी प्रवृति या निवृत्ति होती है॥७॥ राजन् ! जो लोग सुमेरुपर रहते हैं उन्हें तो सुर्यदेव सदा मध्याहकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गतिके अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ओर जाते हुए यद्यपि मेरुको बायीं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिमंण्डलको धुमानेवाली निरत्तर दायीं ओर बहती हुई प्रवह वायुद्धारा धुमा दिये जानेसे वे उसे दायीं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं ॥ ८ ॥ जिस पुरीमें सूर्यभगवानुका उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे अस्त होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगोंको पसीने-पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामनेकी ओर आधी रात होनेके कारण वे उन्हें निदावश किये होंगे। जिन लोगोंको मध्याहके समय वे स्पष्ट दीख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्यदिशामें पहुँच जायें, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे॥ १॥

सूर्यदेव जब इन्द्रको पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते

हैं, तक पंद्रह घड़ीमें वे सवा दो करोड़ और साढ़े बारह लाख योजनसे कुछ—पचीस हजार योजन— अधिक चलते हैं।। १०॥ फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करके पुनः इन्द्रकी पुरीमें पहुँचते हैं। इस प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिश्रक्रमें अन्य नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित और अस्त होते रहते हैं।। ११॥ इस प्रकार भगवान् सूर्यका वेदमय रथ एक मुहूर्तमें चौतीस लाख आउ सौ योजनके हिसाबसे चलता हुआ इन चारों पुरियोंने घूमता रहता है॥ १२॥

克肯西克肯州克克利克克有米克克利克吉为克吉吉施克吉施克吉克米吉克施吉吉克

इसका संवत्सर नामका एक वक्र (पहिया) बतलाया जाता है। उसमें मासरूप बारह अरे हैं, ऋतुरूप छः नैमियाँ(हाल) हैं, तीन चौमासेरूप तीन नाभि (आँवन) हैं। इस रथकी धुरीका एक सिरा मेरुपर्वतकी चोटीपर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हूके पहियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वतके ऊपर चकर लगाता है॥१३॥ इस धुरोमें—जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक घुरी और है। वह लंबाईमें इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलयन्तके धुरेके समान श्रुवलोकसे लगा हुआ है॥१४॥

इस रथमें बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन लंबा और नौ लाख योजन चौड़ा है। इसका जूआ भी छत्तीस लाख योजन हो लंबा है। उसमें अरुण नामके सार्राथने गायत्री आदि छन्दोंके-से नामवाले सात घोड़े जोत रखे हैं, वे ही इस रथपर बैठे हुए भगवान् सूर्यको ले चलते हैं॥ १५॥ सूर्यदेवके आगे उन्होंकी ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सार्राथका कार्य करते हैं॥ १६॥ भगवान् सूर्यके आगे अंगूटेके पोरुएके बराबर आकारवाले वालखिल्यादि साठ हजार ऋषि स्वस्ति-वाचनके लिये नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं॥ १७॥ इनके अतिरिक्त ऋषि, गन्धर्व, अपसरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी—जो कुल मिलाकर चौदह हैं, किन्तु जोड़ेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं—प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नाम चारण करनेवाले प्रत्येक मासमें

आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यको दो-दो मिलकर उपासना नौ करोड़, इक्यावन लाख योजन लंबे घेरेमेंसे प्रत्येक करते हैं ॥ १८ ॥ इस प्रकार भगवान् सूर्य भूमण्डलके । क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर लेते हैं ॥ १९ ॥

### बाईसवाँ अध्याय

#### भिन्न-भिन्न त्रहोंकी स्थित और गतिका वर्णन

राजा परीक्षित्ने पृष्ठा—भगवन् ! आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान् सूर्य राशियोंकी ओर जाते समय मेरु और ध्वको दायाँ ओर रखकर चलते मालुम होते हैं, किन्तु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती—इस विषयको हम किस प्रकार समझें ? ॥ १,॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—राजन् ! जैसे कुम्हारके घुमते हुए चाकपर बैठकर उसके साथ घुमती हुई चीटी आदिकी अपनी गति उससे भिन्न ही हैं: क्योंकि वह भिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके भिन्न-भिन्न स्थानेमिं देखी जाती है----उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोंसे उपलक्षित कालचक्रमें पड़कर धूव और मेस्को दायें रखकर घुमनेवाले सूर्य आदि प्रहोंकी गति वास्तवमें उससे फिल ही है; क्योंकि वे कालभेदसे भिन्न-भिन्न राशि और नक्षत्रोंमें देख पड़ते हैं॥ २ ॥ वेद और विद्वान् लोग भी जिनकी गतिको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुरुष भगवान नारायण ही लोकोंके कल्याण और कमौंकी शृद्धिके लिये अपने वेदमय विवह करलको बारह मासोमे विभक्त कर वसन्तादि छः ऋतुओंमें उनके यथायोग्य गुणोंका विधान करते हैं ॥ ३ ॥ इस लोकपे वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण करनेवाले पुरुष वेदत्रयोद्धारा र्भातपादित छोटे-बड़े कमोंसि इन्द्रादि देवताओंके रूपमें और योगके साधनींसे अन्तर्यामीरूपमें उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सगमतासे ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं ॥ ४ ॥ भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंके आत्मा हैं। वे पृथ्वी और झुलोकके मध्यमें स्थित आकाशमण्डलके भीतर कालचक्रमें स्थित होकर बारह मासोंको भोगते हैं. जो संवत्सरके अवयव है और मेच आदि राशियंकि नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे शुक्ल और कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया जाता है। जितने

कालमें सूर्यदेव इस संवत्सरका छठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव 'ऋतु' कहा जाता है॥५॥ आकाशमें भगवान् सूर्यका जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समयमें पार कर लेते हैं, उसे एक 'अयन' कहते हैं ॥ ६ ॥ तथा जितने समयमें वे अपनी मन्द, तीव्र और समान गतिसे स्वर्ग और पृथ्वीमण्डलके सहित पूरे आकाशका चकर लगा जाते हैं, उसे अवात्तर भेदसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कड़ते हैं ॥ ७ ॥

इसी प्रकार सूर्यको किरणोसे एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिये वह सब नक्षत्रोंसे आगे रहता है। यह सूर्यके एक वर्षके मार्गको एक मासमें, एक भासके मार्गको सवा दो दिनोमें और एक पक्षके मार्गको एक ही दिनमें तै कर लेता है।। ८॥ यह कृष्णपक्षमें क्षीण होती हुई कलाओंसे पितृगणके और शुक्लपक्षमें बढ़ती हुई कलाओंसे देवताओंके दिन-रातका विभाग करता है तथा तीस-तीस मुहुतेमि एक-एक नक्षत्रको पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण यही समस्त जीवोंका प्राण और जीवन है ॥ ९ ॥ ये जो सोलइ कलाओंसे युक्त मनोपय, अन्नमय, अपृतपय पुरुषस्वरूप भगवान् चन्द्रमा हैं---ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भृत, पश्, पक्षी, सरीक्षप और वृक्षादि समस्त प्राणियोंके प्राणोका पोषण करते हैं; इसलिये इन्हें 'सर्वमय' कहते हैं ॥ १० ॥

चन्द्रमासे तीन लाख योजन ऊपर अभिजितके सहित अट्टाईस नक्षत्र है । भगवान्ने इन्हें कालचक्रमें नियक्त कर रखा है, अतः ये मेरुको दायीं ओर रखकर घुमते रहते हैं ॥ ११ ॥ इनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखायी देता है। यह सूर्यको शीघ्र, पन्द और समान गतियोकि अनुसार उन्होंके समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी

साथ-साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करानेवाला प्रह है, इसलिये लोकोंको प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसको गतिसे ऐसा अनुभान होता है कि यह वर्षा रोकनेवाले प्रहोंको शान्त कर देता है॥ १२॥

शुक्रको गतिके साथ-साथ बुधको भी व्याख्या हो गयी—शुक्रके अनुसार ही बुधकी गति भी समझ लेनी चाहिये। यह चन्द्रमाका पुत्र शुक्रसे दो लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मङ्गलकारी ही है; किन्तु जब सूर्यकी गतिका उल्लिह्नम करके चलता है, तब बहुत अधिक आँधी, यादल और सूखेके भयकी सूचना देता है।। १३ ॥ इससे दो लाख योजन ऊपर मङ्गल है। वह यदि बक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राशिको तीन-तीन पक्षमें भोगता हुआ बारहों राशियोंको पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः

अमङ्गलका सूचक है।। १४॥ इसके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर भगवान् बृहस्पतिजी हैं। ये यदि कक्रगतिसे न चलें, तो एक-एक ग्रिशको एक-एक वर्षमें भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मणकुलके लिये अनुकूल रहते हैं॥ १५॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखायी देते हैं। ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक ग्रांशमें रहते हैं। अतः इन्हें सब ग्रांशयोंको पार करनेमें तीस वर्ष लग जाते हैं। ये आयः सभीके लिये अशान्तिकारक हैं॥ १६॥ इनके ऊपर ग्यारह लाख योजनकी दूरीपर कश्यपादि सम्पर्धि दिखायी देते हैं। ये सब लोकोंको मङ्गल-कामना करते हुए भगवान् विष्णुके परम पद धुवलोककी प्रदक्षिणा किया करते हैं॥ १७॥

\*\*\*\*

### तेईसवाँ अध्याय

शिशुपारचक्रका वर्णन

श्रीशुक्देवजी कहते हैं— एजन्! सप्तर्षियांसे तेरह लाख योजन ऊपर धुवलोक है। इसे भगवान् विष्णुका परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपादके पुत्र परम भगवदक्त धुवजी विराजमान हैं। अग्नि, इन्द्र, प्रजापित कश्यप और धर्म—ये सब एक साथ अत्यन्त आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कत्यपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्होंके आधार स्थित हैं। इनका इस लोकका प्रभाव हम पहले (चौथे स्कन्धमें) वर्णन कर चुके हैं। १॥ सदा जापते रहनेवाले अव्यक्तगति भगवान् कालके द्वारा जो प्रह-नक्षत्रदि ज्योतिर्गण निरन्तर धुमाये जाते हैं, भगवान्ने धुवलोकको हो उन सबके आधारस्तम्भरूपसे नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थानमें रहकर सदा प्रकाशित होता है। २॥

जिस प्रकार दायै चलानेक समय अनाजको खुँदनेकाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्तीमें बँधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्यमें रहकर खंभेके चारों ओर मण्डल बाँधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और यहणण बाहर-भीतरके क्रमसे इस कालचक्रमें नियुक्त होकर धुवलोकका ही आश्रय लेकर वायुको प्रेरणासे करपके अन्ततक धूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कमोंकी सहायतासे वायुके अधीन रहकर आकाशमें उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुषके संयोगवश अपने-अपने कमोंकि अनुसार चकर काटते रहते हैं, पृथ्वोपर नहीं गिरते॥ ३॥

कोई-कोई पुरुष भगवान्की योगपायांके आधारपर स्थित इस ज्योतिश्चक्रका शिशुमार (सृँस) के रूपमें वर्णन करते हैं॥ ४॥ यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए हैं और इसका मुख नीचेकी ओर है। इसकी पूँछके सिरेपर धुव स्थित है। पूँछके मध्यभागमें प्रजापति, आँग, इन्द्र और धर्म हैं। पूँछकी जड़में धाता और विधाता हैं। इसके कटिप्रदेशमें सप्तर्षि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओरको सिकुड़कर कुण्डली मारे हुए हैं। ऐसी स्थितिमें अभिजित्से लेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो उत्तरायणके चौदह नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भागमें हैं और पुष्यसे लेकर उत्तरायाहापर्यन्त जो दक्षिणायनके चौदह नक्षत्र हैं, वे बाये भागमें हैं। लोकमें भी जब शिशुमार कुण्डलाकार होता है, तब उसके दोनों ओरके अङ्गोंकी संख्या समान रहती है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्यामें भी समानता है। इसकी पीठमें अजवीथी (मूल, पूर्वापादा और उत्तरापादा अजवीथी (मूल, पूर्वापादा और उत्तरापादा

है ॥ ५ ॥ राजन् ! इसके दाहिने और वाये काटतटामें पुनर्कसु और पुष्य नक्षत्र है, पीछके दाहिने और वाये चरणोमें आर्द्रा और आप्रलेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और वाये नथुनोमें क्रमशः अभिजित् और उत्तराषाका है । इसी प्रकार दाहिने और वाये नेत्रोमें अवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और वाये कानोमें धानष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मचा आदि दक्षिणायनके आठ नक्षत्र वायों पसिलयोंमें और विपरीत क्रमसे मृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिनी पसिलयोंमें हैं। शतिभिषा और ज्येष्ठा—ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और वाये कंघोंकी जगह हैं॥ ६॥ इसकी ऊपरकी थूथनीमें अगस्य, नोचेको ठोडीमें नक्षत्ररूप यम, मुखोंमें मङ्गल, लिङ्गप्रदेशमें शनि, ककुट्में वृहस्पति, छातीमें सूर्य, हदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, नाभिमें शुक्र, स्तनोमें अश्वनीक्मार, प्राण और अपानमें वध, गलेमें राह,

है ॥ ७ ॥

राजन् ! यह भगवान् विष्णुका सर्वदेवमय स्वरूप है ।
इसका नित्यप्रति सायङ्कालके समय पवित्र और मौन होकर
दर्शन करते हुए चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप
करते हुए भगवान्की स्तुति करनी चाहिये— 'सम्पूर्ण ज्योतिर्णणोके आश्रय, कालचक्र-स्वरूप, सर्वदेवाधिपति
परमपुरुष परमात्माका हम नमस्कारपूर्वक घ्यान करते हैं ॥ ८ ॥ यह, नक्षत्र और ताराओंके रूपमें भगवान्का
आधिर्देविकरूप प्रकाशित हो रहा है; वह तीनों समय
उपर्युक्त मन्त्रका जप करनेवाले पुरुषोक पाप नष्ट कर देता
है । जो पुरुष प्रातः, मध्याह और सायं—तीनों काल उनके
इस आधिर्देविक स्वरूपका नित्यप्रति चिन्तन और चन्दन
करता है, उसके उस समय किये हए पाप तुरन्त नष्ट हो

A ...

## चौबीसवाँ अध्याय

जाते हैं ॥ ९ ॥

### राहु आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके लोकोंका वर्णन

भीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कुछ लोगोंका कथन है कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे राहु नक्षत्रोंके समान धूमता है । इसने भगवान्की कृपासे ही देवत्व और प्रहत्व प्राप्त किया है, स्वयं यह सिंहिकापुत्र असुराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके योग्य नहीं है । इसके जन्म और कमोंका हम आगे वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ सूर्यका जो यह अस्पन्त तपता हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन बतलाया जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार बारह हजार योजन है और राहुका तेरह हजार योजन । अमृतपानके समय राहु देवताके वेषमें सूर्य और चन्द्रमाने इसका भेद खोल दिया था; उस वेरको याद करके यह अमावस्या और पूर्णमाके दिन उनपर आक्रमण करता

है ॥ २ ॥ यह देखकर भगवान्ने सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके

लिये उन दोनोंके पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रको

नियुक्त कर दिया है। वह निरत्तर घुमता रहता है, इसलिये

गह उसके असहा तेजसे उद्दिग्न और चकितचित होकर

उसके उतनी देर उनके सामने ठहरनेको ही लोग 'प्रहण' कहते हैं॥ ३॥ राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदिके स्थान हैं॥ ४॥ उनके नीचे जहाँतक

मुहर्तमात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है।

वायुकी गति है और बादल दिखायी देते हैं, अन्तरिक्ष लोक है। यह बक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतोंका विहारस्थल है॥ ५॥ उससे नीचे सौ योजनकी दूरीपर यह पृथ्वी है। जहाँतक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान-प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहींतक इसकी सीमा है॥ ६॥ पृथ्वीके विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, नलातल, महातल, रसातल और पाताल नामके सात

भू-विवर(भूगर्भस्थित बिल या लोक) हैं। ये एकके नीचे एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित है और इनमेंसे प्रत्येककी लंबाई-चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन ही है॥७॥ ये भूमिके बिल भी एक प्रकारके स्वर्ग हो हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विषयभोग, ऐश्वर्य, आनन्द, सन्तान-सुख और धन-सम्पत्ति है । यहाँके वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीडास्थलोंमें दैत्य, दानव और नाग तरह-तरहकी मायापयी क्रीडाएँ करते हए निवास करते हैं।

वे सब गाईस्थ्यधर्मका पालन करनेवाले हैं। उनके स्वी, एप्र, बन्ध्, बान्धव और सेवकलोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके भोगोंमें बाधा डालनेकी

इन्द्रादिमें भी सामर्थ्य नहीं है ॥ ८ ॥ पहाराज ! इन बिलोंमें

मायावी मयदानवकी बनायी हुई अनेकों पुरियाँ शोभासे जगमगा रही हैं, जो अनेक जातिकी सन्दर-सन्दर श्रेष्ट

मणियोंसे रचे हुए चित्र-विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्वार, सभाभवन, मन्दिर, बड़े-बड़े आँगन और गहोंसे सुशोभित

हैं; तथा जिनकी कृष्टिम भूमियों(फर्सों) पर नाग और अस्रोंके जोड़े एवं कब्तर, तीता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियोंके भव्यभवन

उन परियोंकी शोभा बढ़ाते हैं॥ ९॥ वहाँके बगीचे भी अपनी शोभासे देवलोकके उद्यानोंकी शोभाको मात करते

है। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुन्दर डालियाँ फल-फुलंकि गुच्छों और कोमल कॉपलॉके भारसे झुकी

रहती है तथा जिन्हें तरह-तरहकी लताओंने अपने अङ्गपाशसे बाँध रखा है। यहाँ जो निर्मल जलसे भरे हए अनेको जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगेंकि जोड़े विलास

करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयोंकी सूचमासे वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयोंमें रहनेवाली मछलियाँ जब खिलवाड करती हुई उछलती हैं, तब उनका

जल हिल उठता है। साथ ही जलके ऊपर उमे हए कमल, कृम्द, क्वलय, कहार, नीलकमल, लालकमल और शतपत्र कमल आदिके समृदाय भी हिलने लगते हैं। इन

कमलोंके बनेमिं रहनेवाले पक्षी अविराम क्रीडा-कौतुक करते हुए भाँति-भाँतिकी बड़ी मीठी बोली बोलते रहते

है, जिसे सुनकर मन और इन्द्रियोंको बडा ही आह्नाद होता है। उस समय समस्त इन्द्रियोमें उत्सव-सा छ। जाता

है॥ १०॥ वहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं जाता, इसलिये दिन-रात आदि कालविभागका भी कोई खटका नहीं देखा

जाता ॥ ११ ॥ वहाँके सम्पूर्ण अन्यकारको बड़े-बड़े नागोंके मस्तकोंकी मणियाँ ही दूर करती हैं ॥ १२ ॥ इन लोकोंके

निवासी जिन ओषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नानहिका सेवन करते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं; इन

दिव्य वालुओंके सेवनसे उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते । तथा झरियाँ पड़ जाना, बाल एक जाना, ब्रुडापा

आ जाना, देहका कान्तिहीन हो जाना, शरीरमेंसे दर्गन्ध आना, पसीना चुना, थकावट अथवा शिथिलता आनः तथा

आएके साथ शरीरकी अवस्थाओंका बदलना—ये कोई

विकार नहीं होते। वे सदा सुन्दर, स्वस्थ, जवान और शक्तिसम्पन्न रहते हैं ॥ १३ ॥ उन पुण्यपुरुषोक्ती भगवानुके तेजरूप सुदर्शन चक्रके सिवा और किसी साधनसे मृत्यु नहीं

हो सकतो॥ १४॥ सुदर्शन चक्रके तो आते ही भयके कारण अस्तरमणियोंका गर्भस्राव और गर्भपात \* हो

जाता है ॥ १५ ॥ अतल लोकमें मयदानवका पुत्र अस्र बल रहता है। उसने छियानबे प्रकारकी माया रची है । उनमेंसे कोई-कोई आज भी मायात्री पुरुषोंमें पायी जाती हैं। उसने एक भार

जैभाई ली थी, उस समय उसके म्खासे खीरिणी (केवल अपने वर्णके फ्रांपोंसे रमण करनेवाली), कामिनी (अन्य वर्णोंके प्रुपोंसे भी सभागम करनेवाली) और पृंश्वली (अत्यन्त चञ्चल स्वभाववाली) —तीन प्रकारकी स्नियाँ

उत्पन्न हुई। ये उस लोकमें एहनेवाले प्रुपोंको हाटक

नामका रस पिलाकर सम्भोग करनेमें समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव-भावमयी चितवन.

प्रेममयी मुसकान, प्रेमालाप और आलिङ्गनादिके द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं । उस हाटक-रसको पीकर मनुष्य मदान्य-सा हो जाता है और अपनेको दस हजार हाथियोंके समान बलवान् समझकर 'मैं ईश्वर है, मैं सिद्ध है,' इस प्रकार

बद्ध-बद्धकर बातें करने लगता है ॥ १६ ॥ उसके नीचे बितल लोकमें भगवान हाटकेश्वर नामक महादेवजी अपने पार्षद भूतगणोंके सहित रहते हैं। वे प्रजापतिकी सृष्टिकी वृद्धिके लिये भवानीके साथ पिहार करते रहते हैं। उन दोनोंके तंज्ञसे वहाँ हाटकी नामकी

<sup>\* &#</sup>x27;आचतुर्वोद्धकेरखावः पातः पञ्चमयष्ठयोः' अर्थात् चीने मासतकः जो गर्भ गिरातः है, उसे 'मर्थक्षाव' कहते हैं तथा पाँचने और छठे पासमें मिरनेसे वह गर्भवात कहलाता है ।

एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जलको वायसे प्रञ्चलित अग्नि बड़े उत्साहसे पीता है। वह जो हाटक नामका सोना युकता है, उससे बने हुए आभूषणोंको दैत्यराजेकि

अन्तःपरोमें स्त्री-पुरुष सभी धारण करते हैं॥ १७॥

वितलके नीचे सृतल लोक है। उसमें महायशस्त्री पवित्रकोर्ति विरोचनपुत्र बलि रहते हैं। भगवान्ने इन्द्रका प्रिय करनेके लिये अदितिके गर्भसे वट्-वामनरूपमें अवर्तार्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिये थे। फिर भगवानुको कृपासे हो उनका इस लोकमें प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उल्हाप्ट सम्पत्ति मिली हुई है, वैसी इन्द्रादिके पास भी नहीं है। अतः वे उन्हों पुज्यतम प्रभुकी अपने धर्माचरणद्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयतापूर्वक रहते हैं॥ १८॥ राजन् ! सम्पूर्ण जीवॉके नियन्ता एवं आत्मखरूप परमात्मा भगवान् वास्टेव-जैसे पुज्यतम, पवित्रतम पात्रके आनेपर उन्हे परम श्रद्धा और आदरकें साथ स्थिर चित्तसे दिये हुए भूमिदानका यही कोई मुख्य फल नहीं है कि वस्तिको सुतल लोकका ऐश्वर्य प्राप्त

तो साक्षात् मोक्षका ही द्वार है॥ १९ ॥ भगवानुका तो छींकने, गिरने और फिसलनेके समय विवश होकर एक बार नाम लेनेसे भी मनुष्य सहसा कर्म-बन्धनको काट देता है, जब कि मुम्क्लोग इस कर्मबन्धनको योगसाधन आदि

हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है। किन्तु वह भूमिदान

अन्य अनेकों उपायोका आश्रय लेनेपर बडे कष्टसे कहीं काट पाते हैं ॥ २० ॥ अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियोंको स्वस्वरूप प्रदान करनेवाले और समस्त प्राणियोंके आत्मा श्रीभगवान्को आत्मभावसे किये हुए भूमिदानका यह फल नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ भगवानने

करानेवाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उसपर यह कोई अनुब्रह नहीं किया ॥ २२ ॥ जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवानने याचनाके छलसे उसका विलोकोका एज्य छीन लिया और उसके

यदि बॉलको उसके सर्वस्वदानके बदले अपनी विस्मृति

पास केवल उसका शरीरमात्र ही शेष रहने दिया, सब क्रणके पाशोंमें बांधकर पर्वतकी गुफामें द्वाल दिये जानेपर उसने कहा था॥ २३॥ 'खंद है, यह ऐश्वर्यशाली

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* बहस्पतिजीको अपना मन्त्री बनाया; फिर भी उनकी

अबहेलना करके इसने श्रीविष्णुभगवान्से उनका दास्य न माँगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिये ये भोग ही माँगे।

ये तीन लोक तो केवल एक मन्वत्तरतक ही रहते हैं, जो अनन्त कालका एक अवयवमात्र है। भगवानके केंड्रयंके आगे भला, इन तुच्छ भोगोंका क्या मूल्य है।। २४।।

हमारे पितामह प्रह्यदजीने—भगवानुके हाथौं अपने पिता हिरण्यकशिपके मारे जानेपर-प्रभुकी सेवाका ही वर

माँगा था। भगवान देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दर करनेवाला समझकर उन्होंने अपने पिताका निष्कण्टक

राज्य लेना स्वीकार नहीं किया ॥ २५ ॥ वे बड़े महानुभाव थे। मुझपर तो न भगवानुकी कृपा ही है और न मेरी वासनाएँ ही शान्त हुई हैं; फिर मेरे-जैसा कौन फुरव उनके पास पहेंचनेका साहस कर सकता है ? ॥ २६ ॥ राजन् !

इस बलिका चरित हम आगे (अष्टम स्कन्धमें) विस्तारसे कहेंगे। अपने भक्तोंके प्रति भगवानका हृदय दवासे भए रहता है। इसीसे अखिल जगत्के परम पुजनीय गुरु भगवान् नारायण हाथमें गदा लिये सुतल लोकमें राजा

दिग्वजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ पहुँचा, तथ उसे भगवान्ते अपने पैरके अँगुठेकी ठोकरसे ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था॥ २७॥

दानकराज मय रहता है। पहले तीनो लोकोको शान्ति प्रदान करनेके लिये भगवान् शङ्करने उसके तीनों पुर भस्म कर दिये थे। फिर उन्होंकी कृपासे उसे यह स्थान मिला। वह मायावियोका परम गुरु है और महादेवजीके द्वारा

व्यक्तिके द्वारपर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब

सतललोकसे नीचे तलातल है। वहाँ त्रिपुराधिपति

सुरक्षित है, इसलिये उसे सुदर्शन चक्रसे भी कोई भय नहीं है । वहाँक निवासी उसका बहुत आदर करते हैं ॥ २८ ॥ उसके नीचे महातलमें कद्वसे उत्पन्न हुए अनेक सिरोंवाले सपाँका क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है।

उनमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि प्रधान है। उनके बड़े-बड़े फन हैं। वे सदा भगवानके वाहन पक्षिराज गरुडजीसे डरते रहते हैं: तो भी कभी-कभी अपने स्वी, पुत्र, मित्र और कुटुम्बके सङ्गसे प्रमत होकर विहार करने लगते हैं ॥ २९ ॥

उसके नीचे रसातलमें पणि नामके दैत्य और दानव

इन्द्र विद्वान् होकर भी अपना सच्चा खार्थ सिद्ध करनेमें कुशल नहीं है। इसने सम्पति लेनेके लिये अनन्यभावसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* रहते हैं। ये निवातकवच, कालेय और हिरण्यप्रवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओंसे विरोध है। ये जन्मसे ही बड़े बलवान् और महान् साहसी होते हैं। किन्तु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण लोकोंमें फैला हुआ है, उन श्रीहरिके तेजसे बलाभिमान चूर्ण हो जानेके कारण ये सर्पोंके समान लुक-छिपकर रहते हैं तथा इन्द्रकी दूती सरमाके कहे हुए मन्त्रवर्णरूप \* वाक्यके कारण सर्वदा इन्द्रसे डरते रहते हैं ॥ ३० ॥

रसातलके नीचे पाताल है। वहाँ शङ्क, कुलिक, महाशङ्क, श्वेत, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, शङ्कचूड, कम्बल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े-बड़े फनोंवाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकि प्रधान हैं। उनमेंसे किसीके पाँच, किसीके सात, किसीके दस, किसीके सौ और किसीके हजार सिर हैं। उनके फनोंकी दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाशसे पाताललोकका सारा अन्यकार नष्ट कर देती हैं ॥ ३१ ॥

**字字字字** 

### पचीसवाँ अध्याय

#### श्रीसङ्क्ष्यंजदेवका विवरण और स्तृति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! पाताललोकके नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विख्यात भगवान्की तामसी नित्य कला है। यह अहुङ्काररूपा होनेसे द्रष्टा और दुश्यको खींचकर एक कर देती है, इसलिये पाञ्चरात्र आगमके अनुयायी भक्तजन इसे 'सङ्कर्षण' कहते हैं॥ १॥ इन भगवान् अनन्तके एक हजार मस्तक हैं। उनमेंसे एकपर रखा हुआ यह सारा भूमण्डल स्तरसंकि दानेके समान दिखायी देता है॥२॥ प्रलयकाल उपस्थित होनेपर जब इन्हें इस विश्वका उपसंहार करनेकी इच्छा होती है, तब इनको क्रोधवश धुमती हुई मनोहर भूकृटियोंके मध्यभागसे सङ्क्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूहसंख्या ग्यारह है। वे सभी तीन नेत्रोंवाले होते हैं और हाथमें तीन नोकोंवाले शुल लिये रहते हैं ॥ ३ ॥ भगवान् सङ्कर्षणके चरणकमलोंके गोल-गोल स्वच्छ और अरुणवर्ण नख मणियोंकी पङ्क्तिके समान देदीप्यमान हैं। जब अन्य प्रधान-प्रधान भक्तोंके सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम करते हैं. तब उन्हें उन नखमणियोंमें अपने कृण्डल-कान्तिमण्डित कमनीय कपोलोवाले पनोहर

मुखारविन्दोंकी मनमोहिनी झाँकी होती है और उनका मन आनन्दसे भर जाता है ॥ ४ ॥ अनेकों नागराजोंकी कन्याएँ विविध कामनाओंसे उनके अङ्गमण्डलपर चाँदीके खम्पॅके समान सुशोधित उनकी बलयबिलसित लंबी-लंबी श्वेतवर्ण सुन्दर भुजाओंपर अरगजा, चन्दन और कुङ्कमपङ्कका लेप करती हैं। उस समय अङ्गस्पर्शसे मधित हुए उनके हृदयमें कामका सञ्चार हो जाता है। तब वे उनके मदविद्वल सकरण अरुण नयनकमलोसे सुशोभित तथा प्रेममदसे मुदित मुखार्राबन्दकी ओर मधुर मनोहर मुसकानके साथ सलज भावसे निहारने लगती है।। ५।। वे अनत्त गुणेकि सागर आदिदेव भगवान् अनन्त अपने अमर्ष (असहनशीलता) और रोषके वेगको रोके हए वहाँ सपस्त लोकांकि कल्याणके लिये विराजमान हैं ॥ ६ ॥

देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान् अनन्तका ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरत्तर प्रेममदसे मुदित, चञ्चल और विद्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृतसे अपने पार्षद और देवयुषपोंको सन्तृष्ट करते रहते हैं। उनके अद्भूपर नोलाम्बर और

<sup>\*</sup> एक कथा आती है कि उस पणि नामक दैस्पेनि पृथ्वीको रसकसमें छिया सिया; तम इन्द्रने उसे हुँदुनेके लिये सरमा नामको एक दूतीको भेज था। सरमासे दैत्योंने सम्प करनी चाही, परम्तु सरमाने सम्ब न करके हन्द्रकी सृति करते हुए कहा था—'हता इन्द्रेण पणयः शयध्वयः' (है पणिगम ! तुम इन्हरूके हाथसे मरकर पृथ्वीयर सी जाओ ।) इसी शायके करण उन्हें संदा इन्हरूर हर लगा रहता है।



किये हुए उन निषद्ध कर्मोंकै परिणाममें जो हजारों तरहकी नारकी गतियाँ होती हैं, उनका विस्तारसे वर्णन करेंगे ॥ ३ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्! आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं. ये नरक इसी पथ्वीके कोई देशविशेष है अथवा त्रिलोकीसे बाहर या इसीके भीतर किसी जगह है ? ॥ ४ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-राजन् ! ये त्रिलोकीके भीतर ही हैं तथा दक्षिणकी ओर पृथ्वीसे नीचे जलके ऊपर स्थित हैं। इसी दिशामें अग्नियात आदि पितृगण रहते हैं, वे अत्यन्त एकाप्रतापूर्वक अपने वंशधरोंके लिये मङ्गलकामना किया करते हैं॥५॥ उस नरकलोकमें सूर्यके पुत्र पित्राज भगवान् यम अपने सेवकॉक सहित रहते हैं तथा भगवान्की आज्ञाका उल्लङ्कन न करते हुए, अपने दुर्तोद्वारा वहाँ लाये हुए मृत प्राणियोंको उनके दुष्कमंकि अनुसार पापका फल दण्ड देते हैं॥ ६॥ परीक्षित् ! कोई-कोई लोग नरकोंकी संख्या इकीस बताते है। अब हम नाम, रूप और लक्षणोंके अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं—तामिस्त, अन्धतामिख, रीरव, महारीरव, कुम्भोपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अन्धकृप, कृषिभोजन, सन्दंश, तप्तसूर्मि, वज्रकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पृयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेवादन, अवीचि और अयःपान । इनके सिवा शास्कर्दम, रक्षोगणभोजन, शृलप्रोत, दन्दशुक, अबटनिरोधन, पर्यावर्तन और सुचीमुख—ये सात और मिलाकर कुल अट्टाईस नरक तरह-तरहकी यातनाओंको भोगनेके स्थान है ॥ ७ ॥

जो पुरुष दुसरोंके धन, सन्तान अथवा स्त्रियोंका हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमद्रत कालपाशमें वाधकर बलात्कारसे तामिस नस्कमें गिरा देते हैं। उस अन्यकारमय नरकमें उसे अन्न-जल न देना, इंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकारके उपायोंसे पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यन्त दुखी होकर वह एकाएक मुर्च्छित हो जाता है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार जो पहच किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता है, वह अन्धतामिस नरकमें पड़ता है। वहाँकी यातनाओंमें पड़कर वह जड़से कटे हुए वृक्षके समान, वेदनाके मारे सारी सूध-बूध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सुझ पडता । इसीसे इस नरकको अन्यतामिक कहते हैं ॥ ९ ॥

जो पुरुष इस लोकमें 'यह शरीर ही मैं है और ये स्त्री-धनादि मेरे हैं' ऐसी बृद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे होह करके निरन्तर अपने कुटुम्बके ही पालन-पोषणमें लगा रहता है. वह अपना शरीर छोडनेपर अपने पापके कारण स्वयं ही रौरव नरकमें गिरता है॥ १०॥ इस लोकमें उसने जिन जीवोंको जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है, परलोकमें यमयातनाका समय आनेपर वे जीव 'रुरु' होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसीलिये इस नरकका नाम 'रीख' है। 'रुरु' सर्पसे भी अधिक क्रूर स्वभाववाले एक जीवका नाम है।। ११।। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है, जो और किसीकी परवा न कर केयल अपने ही शरीरका पालन-पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खानेवाले रुरु इसे मांसके लोभसे कारते हैं ॥ १२ ॥

जो क्रून मनुष्य इस लोकमें अपना पेट पालनेके लिये जीवित पश् या पश्चियोंको राँघता है, उस हृदयहीन, राक्षसोंसे भी गये-बीते पुरुषको यमदुत कृष्योपाक नरकमें ले जाकर खौलते हुए तैलमें राधिते हैं ॥ १३ ॥ जो मनुष्य इस लोकमें माता-पिता, ब्राह्मण और बेदसे विरोध करता है, उसे यमदृत कालसूत्र नरकमें ले जाते हैं। इसका घेरा दस हजार योजन है। इसकी भूमि तबिकी है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है, वह ऊपरसे सर्व और नीचेसे अप्निके दाहसे जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख-प्याससे व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर-भीतरसे जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँतक बदती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर-उधर दौडने लगता है। इस प्रकार उस नर-पश्के शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्षतक उसकी यह दुर्गति होती रहती है ॥ १४ ॥

जो पुरुष किसी प्रकारकी आपत्ति न आनेपर भी अपने वैदिक भार्गको छोडकर अन्य पाखण्डपूर्ण धर्माका आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपन्नवन नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं। जब मारसे बचनेके लिये वह इधर-उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अङ्ग तालवनके तलवारके समान पैने पत्तीसे, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, ट्रक-ट्रक होने लगते हैं। तब यह अत्यन्त वेदनासे 'हाय, मैं भरा !' इस प्रकार चिल्लाता हुआ यद-पदपर मुर्च्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्मको छोड़कर पाखण्डमार्गमें चलनेसे उसे इस प्रकार अपने कुकर्मका फल भोगना पड़ता है ॥ १५ ॥

इस लोकमें जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्यको दण्ड देता है अथवा ब्राह्मणको शरीरदण्ड देता है, वह महापापी मरकर सकरमुख नरकमें गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अङ्गोको कुचलते हैं, तब वह कोल्ह्में पेरे जाते हुए गन्नोंके समान पीडित होकर, जिस प्रकार इस लोकमें उसके द्वारा सताये हए निरपराध प्राणी रोते-चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त खरसे चिल्लाता और कभी मुर्च्छित हो जाता है।। १६॥

जो पुरुष इस लोकमें खटमल आदि जीवोंकी हिसा करता है, वह उनसे द्रोह करनेके कारण अन्धकृप नरकमें गिरता है। क्योंकि स्वयं भगवान्ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरोंको कष्ट पहुँचनेका ज्ञान भी नहीं है, किन्तु मनुष्यकी वृत्ति भगवान्ते विधि-निषेधपूर्वक बनायी है और उसे दूसरोंके कष्टका ज्ञान भी है। बहाँ वे पश्, मृग, पक्षी, साँप आदि रेंगनेवाले जन्तु, मच्छर, जुं, खटमल और मक्खी आदि जीय-जिनसे उसने द्रोह किया था-उसे सब ओरसे काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शान्ति भक्क हो जाती है और स्थान न मिलनेपर भी वह बेचैनीके कारण उस घोर अन्धकारमें इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगवस्त शरीरमें जीव छटपटाया करता है ॥ १७ ॥

जो मनुष्य इस लोकमें बिना पञ्चमहायज्ञ किये तथा जो कुछ मिले, उसे बिना किसी दूसरेको दिये खयं ही खा लेता है, उसे कौएके समान कहा गया है। वह परलोकमें क्मिभोजन नामक निकृष्ट नरकमें गिरता है। वहाँ एक लाख योजन लंबा-चौड़ा एक कीडोंका कण्ड है। उसीमें उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जबतक अपने पापीका प्राथक्षित न करनेवाले उस पापीके-विना दिये और बिना हवन किये खानेके—दोक्का अच्छी तरह

शोधन नहीं हो जाता. तबतक वह उसीमें पडा-पडा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीडे उसे नोचते हैं और वह कीडोंको खाता है ॥ १८ ॥ गुजन ! इस लोकमें जो व्यक्ति चेरी या बरजोरीसे ब्राह्मणके अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी किसी दूसरे पुरुषके सुवर्ण और रब्रादिका हरण करता है, उसे मरनेपर यमद्रत सन्दंश नामक नरकमें ले जाकर तपाये हुए लोहेके गोलोंसे दागते हैं और सँइसीसे उसकी खाल नोचते हैं ॥ १९ ॥ इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्पोग करता है अथवा कोई खी अगम्य पुरुषसे व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्तसूर्मि नामक नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं तथा पुरुषको तपाये हुए लोहेकी खी-मूर्तिसे और खोको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलिङ्कन कराते है ॥ २० ॥ जो पुरुष इस लोकमें पश् आदि सभीके साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्युके बाद यमदृत बङ्गकण्टकशाल्पली नरकमें गिराते हैं और वजके समान कठोर काँटोंवाले सेमरके वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हैं॥ २१॥

जो राजा या राजपुरुष इस लोकमें श्रेष्ठ कुलमें जन्म पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादातिक्रमणके कारण मरनेपर वैतरणी नदीमें पटके जाते हैं। यह नदी नरकोंकी खाईके समान है; उसमें मल, मूत्र, पीब, रक्त, केश, नख, इड्डी, चर्ची, पांस और मजा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहाँ गिरनेपर उन्हें इधर-उधरसे जलके जीव नोचते हैं। किन्तु इससे उनका शरीर नहीं कुटता, पापके कारण प्राण उसे वहन किये रहते हैं और वे उस दुर्गतिको अपनी करनीका फल समझकर मन-ही-मन सन्तप्त होते रहते हैं ॥ २२ ॥ जी लीय शीच और आचारके नियमोंका परित्याग कर तथा लजाको तिलाञ्जलि देकर इस लोकमें शुद्राओंके साथ सम्बन्ध गाँठकर पशुओंक समान आचरण करते हैं, वे भी मरनेके बाद पीब, विद्या, मृत्र, कफ और मलसे भरे हुए पृथोद नामक समुद्रमें गिरकर उन अत्यन्त घृणित वस्तुओंको ही खाते हैं ॥ २३ ॥ इस लोकमें जो ब्राह्मणादि उच्च वर्णके लोग कुतै या गधे पालते और शिकार आदिमें लगे रहते हैं तथा शासके विपरीत पशुओंका वध करते हैं, मरनेके पश्चात वे प्राणरोध नरकमें डाले जाते हैं और वहाँ यमदत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणोंसे बॉधते हैं॥ २४॥

जो पाखण्डीलोग पाखण्डपूर्ण यहाँमें पशुओंका वध करते हैं, उन्हें परलोकमें बैशस (विशसन) नरकमें डालकर बहाँके अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं॥ २५॥ जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्याको वोर्यपान कराता है, उस पापीको मरनेके बाद यमदूत बीर्यकी नदी (लालाभक्ष नामक नरक) में डालकर बीर्य पिलाते हैं॥ २६॥ जो कोई घोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोकमें किसीके घरमें आग लगा देते हैं, किसीको विष दे देते हैं अथवा गाँवों या व्यापारियोंकी टोलियोंको लूट लेते हैं, उन्हें मरनेके पश्चात् सारमेयादन नामक नरकमें वज्रकी-सी दाढ़ोंवाले सात सी बीस बमदूत कुत्ते बनकर बड़े बेगसे काटने लगते हैं॥ २७॥ इस लोकमें जो पुरुष किसीकी गवाही देनेमें, व्यापारमें अथवा दानके समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरनेपर आधारशृत्य अवीचिमान् नरकमें पड़ता

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सिर करके गिराया जाता है। उस नरककी पत्थरकी भूमि जलके समान जान पड़ती है। इसीलिये इसका नाम अवीचिमान् है। वहाँ गिराये जानेसे उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो जानेपर भी प्राण नहीं निकलते, इसीलिये इसे बार-बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है।। २८॥ जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा ब्रतमें स्थित और

है। यहाँ उसे सौ योजन ऊँचे पहाडके शिखरसे नीचेको

कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या बैश्य सोमपान \* करता है, उन्हें यमदूत अयःपान नामके नरकमें ले जाते हैं और उनकी छातीपर पैर रखकर उनके मुँहमें आगसे गलाया हुआ लोहा डालते हैं ॥ २९ ॥ जो पुरुष इस लोकमें निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको बड़ा माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रममें अपनेसे बड़ोंका विशेष सत्कार नहीं करता; वह जीता हुआ भी मरेके ही समान है। उसे मरनेपर क्षारकर्दम नामके नरकमें नौचेको सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अनन्त मोड़ाएँ भोगनी पड़ती है।। ३०॥

जो पुरुष इस लोकमें नरमेधादिके द्वारा भैरव. यक्ष, राक्षस आदिका यजन करते हैं और जो खियाँ पशुओंके समान पुरुषोंको खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे हुए पुरुष यमलोकमें राक्षस होकर तरह-तरह की यातनाएँ देते हैं और रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयेंकि समान कुल्हाड़ीसे काट-काटकर उसका लोह पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके आनन्दित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते है।। ३१ ॥ इस लोकमें जो लोग वन या गाँवके निरपराध जीवोंको-जो सभी अपने प्राणीको रखना चाहते है—तरह-तरहके उपायोंसे फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें काँटेसे बेधकर या रस्तीसे वांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह-तरहकी पीड़ाएँ देते हैं, उन्हें भी मरनेके पश्चात् यमयातनाओंके समय शुलघोत नामक नरकमें शुलीसे बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भुख-प्यास सताती है और कडू, बटेर आदि तीखी चोंचोंवाले नरकके भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किये हुए सारे पाप याद आ जाते हैं।। ३२ ॥

· 由我的社会的社会的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的工作的工作的

राजन् ! इस लोकमें जो सर्पोंक समान उग्रस्वभाव पुरुष दूसरे जीवोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर दन्दश्क नामके नरकमें गिरते हैं। वहाँ पाँच-पाँच, सात-सात मुँहवाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहोंकी तरह निगल जाते हैं॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणयोंको अधेरी खित्तयों, कोठों या गुफाओंमें डाल देते हैं, उन्हें परलोकमें यपदूत वैसे ही स्थानोंमें डालकर विषेती आगके धूएँमें घोंटते हैं। इसीतिये इस नरकको अवटनिरोधन कहते हैं॥ ३४ ॥ जो गृहस्थ अपने घर आये अतिथि-अभ्यागतोंकी और बार-वार क्रोधमें मरकर ऐसी कुटिल दृष्टिसे देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरकमें जाता है, तब उस पापदृष्टिके नेत्रोंको गिड, कङ्क, काक और बटेर आदि अधकी-सी कठोर चोंचोंवाले पक्षी बलातकारसे निकाल लेते हैं। इस नरकको पर्यावर्तन कहते हैं॥ ३५॥

इस लोकमें जो व्यक्ति अपनेको बड़ा धनवान् समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजरसे देखता है और सभीपर सन्देह रखता है, धनके क्यय और नाशकी चित्तासे जिसके हृदय और मुँह सृखे रहते हैं, अतः

<sup>\*</sup> क्षत्रियों एवं वैश्येकि लिये शास्त्रमें सोमपानका निवेध है ।

तिनक भी चैन न मानकर जो यक्षके समान धनकी रक्षामें ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचानेमें जो तरह-तरहके पाप करता रहता है, वह नराश्रम मरनेपर सूचीमुख नरकमें गिरता है। वहाँ उस अर्थीपशाच पापारमाके सारे अङ्गोंको यमराजके दूत दर्जियोंके समान सूई-धागेसे सीते हैं।। ३६॥

राजन्! यमलोकमें इसी प्रकारके सैंकड़ों-हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषयमें कुछ नहीं कहा गया, उन सभीमें सब अधर्मपरायण जीव अपने कमोंके अनुसार बारी-बारीसे जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गीदिमें जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्गक भोगसे जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब ककी बच्चे हुए पुण्यपापरूप कमोंको लेकर ये फिर इसी लोकमें जन्म लेनेके लिये लौट आते हैं॥ ३७॥

इन धर्म और अधर्म दोनोंसे बिलक्षण जो निवृत्ति-मार्ग है, उसका तो पहले (द्वितीय स्कन्धमें) ही वर्णन वर्णन किया गया है, वह ब्रह्माण्डकोश इतना ही है। यह साक्षात् परम पुरुष श्रीनारायणका अपनी मायाके गुणोंसे युक्त अत्यन्त स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुन्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान्का उपनिषदोंमें वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन-बुद्धिकी पहुँचके बाहर है तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूपका वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्तिके कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूपका भी अनुभव कर सकता है॥ ३८॥ यतिकी चाहिये कि भगवान्के स्थूल और सूक्ष्म

हो चुका है। पुराणोंमें जिसका चौदह भूवनके रूपमें

दोनों प्रकारके रूपोंका श्रवण करके पहले स्थूल रूपमें चितको स्थिर करे, फिर धीरे-धीर वहाँसे हटाकर उसे सूक्ष्ममें लगा दे॥ ३९॥ परीक्षित् ! मैंने तुमसे पृथ्वी. उसके अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्वोतिर्गण और लोकोंकी स्थितका वर्णन किया। यही भगवान्का अति अन्द्रत स्थूल रूप है, जो समस्त जीवसमुदायका आश्रय है॥ ४०॥

#### पञ्चम स्कन्ध समाप

हरिः ॐ तत्सत्



श्रीराधाकृष्णाध्यां नमः

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

षष्ठ स्कन्ध

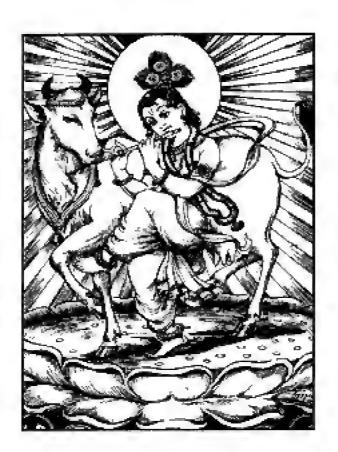

वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणं सदा। अबुद्धयापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोऽप्यजामिलः॥

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

#### -----

### षष्ठ स्कन्ध



### पहला अध्याय

#### अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ

राजा परीक्षित्त्ने कहा -- भगवन् ! आप पहले (द्वितीय स्कन्धमें) निवृत्तिमार्गका वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्गसे जीव क्रमशः ब्रह्मलोकमें पहेंचता है और फिर ब्रह्माके साथ मुक्त हो जाता है।। १।। मृनिवर! इसके सिवा आपने उस प्रवृत्तिमार्गका भी (तृतीय स्कन्धमें) भलीभाँति वर्णन किया है, जिससे द्रिगणमय स्वर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है और प्रकृतिका सम्बन्ध न छटनेके कारण जीवोंको वार-वार जन्म-मृत्युके चकरमें आना पड़ता है ॥ २ ॥ आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करनेसे अनेक नरकोंकी प्राप्ति होती है और (पाँचवें स्कन्धमें) उनका विस्तारसे वर्णन भी किया। (चीथे स्कन्धमें) आपने उस प्रथम मन्वत्तरका वर्णन किया, जिसके अधिपति स्वायम्भव मन् थे ॥ ३ ॥ साथ ही (चौथे और पाँचवें स्कन्धमें) प्रियव्रत और उतानपादके वंशों तथा चरिन्नोंका एवं हीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपींक वृक्षींका भी निरूपण किया॥४॥ भूमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-वर्षीद विभाग, उनके रतक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रोंकी स्थिति, अतल-वितल आदि भू-विवर (सात पाताल) और भगवान्ने इन सबकी जिस प्रकार सृष्टि की-उसका वर्णन भी सनाया ॥ ५ ॥ महाभाग ! अब मैं वह उपाय जानना चाहता हैं, जिसके अनुष्ठानसे मनुष्योंको अनेकानेक भयङ्कर यातनाओंसे पूर्ण नरकोमें न जाना पड़े । आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिये ॥ ६ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे पाप करता है। यदि वह उन पापीका इसी जन्ममें प्रायक्षित न कर ले. तो मरनेके बाद उसे अवश्य ही उन भयङ्कर यातनापूर्ण नरकोंमें जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें (पाँचवें स्कन्धके अन्तमें) सुनाया है।। ७॥ इसिलये बड़ी सावधानी और सजगताके साथ रोग एकं मृत्युके पहले ही शीव-से-शीव पापोंकी गुरुता और लघुतापर विचार करके उनका प्रायक्षित कर डालना चाहिये, जैसे मर्मञ्ज चिकित्सक रोगोंका कारण और उनकी गुरुता-लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालना है॥ ८॥

राजा परीक्षितने पूछा—भगवन्! मनुष्य राजदण्ड, समाजदण्ड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरकगमन आदि पारलौकिक कष्टोंसे यह जानकर भी कि पाप उसका राष्ट्र है, पापवासनाओंसे कियश होकर बार-बार बैसे ही कमीमें प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्थामें उसके पापोंका प्रायक्षित कैसे सम्भव है?॥९॥ मनुष्य कभी तो प्रायक्षित आदिके द्वारा पापोंसे छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थितिमें में समझता हूँ कि जैसे खान करनेके बाद भूल डाल लेनेके कारण हाथीका स्मान व्यर्थ हो जाता है, बैसे ही मनुष्यका प्रायक्षित करना भी व्यर्थ ही है॥१०॥

श्रीशुक्देवजीने कहा—बस्तुतः कर्मके द्वारा ही कर्मका निर्वाज नाश नहीं होता; क्योंकि कर्मका अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पापवासनाएँ सर्वथा नहीं मिट सकतीं। इसिलये सच्चा प्रायक्षित्त तो तत्त्वज्ञान ही है॥ ११॥ जो पुरुष केवल सुपथ्यका ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश्में नहीं कर सकते। बैसे ही परीक्षित्! जो पुरुष नियमोंका पालन करता है, वह धीरे-धीरे पापवासनाओंसे मुक्त हो कल्याणप्रद तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेमें

समर्थ होता है ॥ १२ ॥ जैसे बॉसेंके झ्रामुटमें लगी आग भाग-अट्टासी वर्ष—बीत गया ॥ २३ ॥ बृढे अजामिलके बाँसोंको जला डालती है-वैसे ही धर्मञ्ज और श्रद्धावान दस पुत्र थे। उनमें सबसे छोटेका नाम था 'नारायण'। धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियदमन, मनको स्थिरता, दान, सत्य, बाहर-भोतरको पवित्रता तथा यम एवं नियम-इन नौ साधनोंसे मन, वाणो और शरीरद्वारा किये गये बड़े-से-बड़े पापोंको भी नष्ट कर देते

है।। १३-१४॥ भगवानुको शरणमें रहनेवाले भक्तजन, जो बिरले हो होते हैं, केवल भक्तिके द्वारा अपने सारे पापोंको उसी प्रकार भस्म कर देते हैं, जैसे सूर्य कुहरेको ॥ १५ ॥ परीक्षित् ! पापी पुरुषकी जैसी शुद्धि भगवानुको आत्मसमर्पण करनेसे और उनके भक्तोंका सेवन करनेसे होती है, वैसी तपस्या आदिके द्वारा नहीं होती ॥ १६ ॥ जगतमें यह भक्तिका पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भयरहित और कल्याणस्वरूप है; क्योंकि इस मार्गपर भगवत्परायण, सुशील साधुजन चलते है।। १७॥ परोक्षित् ! जैसे शराबसे भरे घडेको नदियाँ पवित्र नहीं कर सकतों, वैसे ही बड़े-बड़े प्रायश्वित बार-बार किये जानेपर भी भगवाँद्वमुख मनुष्यको पवित्र करनेमे असमर्थ हैं ॥ १८ ॥ जिन्होंने अपने भगवद्गुणानुशयी मन-मध्करको भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्द-मकरन्दका एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिये। वे स्वप्नमे भी वमराज और उनके पाशधारी दूतोंको

परीक्षित् ! इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान् विष्णु और यमराजके दूर्तोंका संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो 🛮 २० ॥ कान्यकृष्ण नगर (कन्नौज) में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासीके संसर्गसे दूषित होनेके कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था॥२१॥ वह पतित कभी बटोहियोंको वाँधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगोंको जुएके छलसे हरा देता, किसीका धन धोखा-धड़ीसे ले लेता तो किसीका चुरा लेता। इस प्रकार अत्यन्त निन्दनीय वृत्तिका आश्रय लेकर वह अपने कुट्रम्बका पेट भरता था और दूसरे प्राणियोंको बहुत हो सताता था ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासीके बच्चोंका लालन-पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयुका बहुत बड़ा

नहीं देखते । फिर नस्ककी तो बात ही क्या है ॥ १९ ॥

माँ-बाप उससे बहुत प्यार करते थे॥ १४॥ वृद्ध अजामिलने अत्यन्त मोहके कारण अपना सम्पूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायणको साँप दिया था। वह अपने बच्चेकी तोतली बोली सून-सूनकर तथा बालसुलभ खेल देख-देखकर फुला नहीं समाता था॥ २५॥ अजामिल बालकके स्नेह-बन्धनमें बैध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता । इस प्रकार वह अतिशय मुद्र हो गया था, उसे इस बातका पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिरपर आ पहुँची है ॥ २६ ॥ वह मुर्ख इसी प्रकार अपना जीवन विसा रहा था कि

मृत्युका समय आ पहुँचा। अब वह अपने पुत्र वालक नारायणके सम्बन्धमें ही सोचने-विचारने लगा ॥ २७॥ इतनेमें ही अजामिलने देखा कि उसे ले जानेके लिये अत्यन्त भयावने तीन यमदृत आये हैं। उनके हाथोंमें फाँसी है, मुँह टेढे-टेढ़े हैं और शरीरके रोएँ खड़े हुए है ॥ २८ ॥ उस समय बालक नारायण बहाँसे कुछ दूरीपर खेल रहा था। यमदुतींको देखकर अजामिल अत्यन्त व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊँचे खरसे पुकारा---'नारायण !'॥ २९॥ भगवानुके पार्षदीने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान् नारायणका नाम ले रहा है, उनके नामका कीर्तन कर रहा है; अतः वे बड़े वेगसे झटपट वहाँ आ पहुँचे॥३०॥ उस समय यमराजके दूत दासोपति अजामिलके शरीरमेंसे उसके सुक्ष्मशरीरको खींच रहे थे। विष्णुदुर्तीने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया ॥ ३१ ॥ उनके रोकनेपर यमराजके दताँने उनसे कहा--'अरे, धर्मराजकी आज्ञाका निषेध करनेवाले तुमलोग हो कौन ? ॥ ३२ ॥ तुम किसके दत हो, कहाँसे आये हो और इसे ले जानेसे हमें क्यों रोक रहे हो ? क्या तुमलोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्धश्रेष्ट हो ? ॥ ३३ ॥ हम देखते हैं कि तुम सब लोगोंके नेत्र कमलदलके समान कोमलतासे भरे हैं, तुम पीले-पीले रेशमी बस्त पहने हो, तुम्हारे सिरपर मुक्ट, कानोंमें कुण्डल और गलोमें कमलके हार लहरा रहे हैं॥ ३४॥ सबको नयी अवस्था है, सुन्दर-सुन्दर चार-चार भूजाएँ

हैं, सभीके करकमलोंमें धन्य, तरकस, तलवार, गदा, सङ्ख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है॥३५॥ तमलोगोंकी अङ्गकान्तिसे दिशाओंका अन्यकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराजके सेवक हैं। हमें तुमलोग क्यों रोक रहे हो ?' # ३६ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! जब यमदुर्तीने इस प्रकार कहा, तब भगवान् नारायणके आज्ञाकारी पार्षदोंने हैंसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनके प्रति यों कहा--- ॥ ३७॥

भगवान्के पार्यहोंने कहा-यमदतो ! यदि तुम लोग सचपुच धर्मराजके आज्ञाकारी हो तो हमें धर्मका लक्षण और धर्मका तत्त्व सुनाओ ॥ ३८ ॥ दण्ड किस प्रकार दिया जाता है? दण्डका पात्र कौन है? मनुष्योंमें सभी पापाचारी दण्डनीय है अथवा उनमेंसे कुछ ही 🖯 ॥ ३९ ॥

यमदुर्तोने कहा-वेदेनि जिन कर्मोंका विधान किया है, से धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, से अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवानुके स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक धास-प्रश्वास एवं स्वयंप्रकाश जान है- ऐसा हमने सना है॥ ४०॥ जगतके रजोमय, सत्त्वमय और तमोमय— सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवानमें ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदिके अनुसार उनका क्योचित विभाजन करते हैं ॥ ४१ ॥ जीव शरीर अथवा मनोबृतियोंसे जितने कर्म करता है, उसके साक्षी रहते हैं-सूर्य, ऑप्न, आकाश, वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिशाएँ, जल, पृथ्वी, काल और धर्म ॥ ४२ ॥ इनके द्वारा अधर्मका पता चल जाता है और तब दण्डके पात्रका निर्णय होता है। पाप कर्म करनेवाले सभी मनुष्य अपने-अपने कर्मोंक अनुसार दण्डनीय होते हैं॥४३॥ निष्पाप पुरुषो ! जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गुणोंसे सम्बन्ध रहता हो है। इसोलिये सभीसे कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान् होकर कोई भी पुरुष कर्म किये बिना रह ही नहीं सकता॥४४॥ इस लोकमें जो मनुष्य जिस प्रकारकर और जितना अधर्म या धर्म करता है. वह परलोकमें उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है ॥ ४५ ॥ देवशिरोमणियो ! सस्व, रज और

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* तम—इन तीन गुणोंके भेदके कारण इस लोकमें भी तीन प्रकारके प्राणी दीख पडते हैं---पृण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य-पाप दोनोंसे युक्त, अथवा सुखी, दुखी और सुख-दु:ख दोनोंसे युक्त; वैसे ही परलोकमें भी उनकी त्रिविधताका अनुमान किया जाता है।। ४६।। वर्तमान समय ही भूत और भविष्यका अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्मके पाप-पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मोंके पाप-पुण्यकः अनुमान करा देते है ॥ ४७ ॥ हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अन्तःकरणोमें ही विराजमान हैं । इसलिये वे अपने मनसे ही सबके पूर्वरूपोंको देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी खरूपका भी विचार कर लेते हैं ॥ ४८ ॥ जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्नके समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीरको ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोवे हए अथवा जागनेवाले शरीरको भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्वजन्मोंकी याद भूल जाता है और वर्तमान शरीरके सिवा पहले और पिछले शरीरेकि सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानता॥ ४९ ॥ सिद्धपुरुषो ! जीव इस शरीरमें पाँच कर्मेन्द्रियोंसे लेना-देना, चलना-फिरना आदि काम करता है, पाँच ज्ञानेन्द्रियोसे रूप-रस आदि पाँच विषयोंका अनुभव करता है और सोलहवें मनके साथ सप्रहवाँ वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रिय—इन तीनोंके विषयोंको भोगता है ॥ ५० ॥ जीवका यह सोलह कला और सत्त्वादि तीन गुणोंबाला लिङ्गशरीर अनादि है। यही जीवको बार-बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देनेवाले जन्म-मृत्युके चक्करमें डालता है ॥ ५१ ॥ जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर—इन छः शत्रुओपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओंके अनुसार अनेकों कर्म करने पडते हैं। वैसी स्थितिमें वह रेशमके कीड़ेके समान अपनेको कर्मके जालमें जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोहका शिकार बन जाता है॥ ५२॥ कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किये कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणीके स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते है।। ५३।। जीव अपने पूर्वजन्मोंके पाप-पूज्यमय संस्कारोंके अनुसार स्थल और सक्ष्म शरीर प्राप्त करता

है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएँ कभी उसे माताके-जैसा (स्वीरूप) बना देती हैं, तो कभी पिताके-जैसा (पुरुषरूप)॥ ५४॥ प्रकृतिका संसर्ग होनेसे ही पुरुष अपनेको अपने वास्तविक स्वरूपके विपरीत लिङ्गशरीर मान बैठा है। यह विपर्यय भगवान्के भजनसे शीघ ही दूर हो जाता है॥ ५५॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

देवताओं ! आप जानते ही है कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणोंका तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रिय, सत्यनिष्ठ, सन्तवेता और पवित्र भी था॥ ५६॥ इसने पुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषोंको सेवा की थी। अहङ्कार तो इसमें था हो नहीं। यह समस्त प्राणियोंका हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकताके अनुसार ही बोलता और किसीके गुणोमें दोष नहीं हुँ हता था॥ ५७॥ एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिताके आदेशानुसार वनमें गया और वहाँसे फल-फुल, समिधा तथा कश लेकर घरके लिये लौटा ॥ ५८ ॥ लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शुद्र, जो बहुत कामी और निर्लंज है, शराब पीकर किसी वेश्याके साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशेके कारण उसकी आँखें नाच रही हैं, वह अंद्धीनन अवस्थामें हो रही है। वह शुद्र उस वेश्याके साथ कभी गाता, कभी हँसता और कभी तरह-तरहकी चेष्टाएँ करके उसे प्रसन्न करता है॥ ५९-६०॥ निष्पाप पुरुषो ! शुद्रकी भुजाओंमें अङ्गरागादि कामोदीपक वस्त्एँ लगी हुई थीं और वह उनसे इस क्लटाका आलिङ्गन कर रहा था। अजायिल उन्हें इस अवस्थामें देखकर सहसा मोहित और कामके वश हो गया॥६१॥ यद्यपि अजामिलने अपने धैर्य

और ज्ञानके अनुसार अपने काम-वेगसे विचलित मनको रोकनेकी बहत-बहत चेष्टाएँ कीं, परन्तु पूरी शक्ति लगा देनेपर भी वह अपने मनको रोकनेमें असमर्थ वेश्याको निमित्तः बनाकर उस काप-पिशाचने अजामिलके मनको प्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्रसम्बन्धी चेतना नष्ट हो गयी। अब यह मन-ही-मन उसी वेश्याका चिन्तन करने लगा और अपने धर्मसे विमुख हो गया॥६३॥ अजामिल स्न्दर-स्न्दर बस्न-आभूषण आदि वस्तुएँ, वह प्रसन्न होती, ले आता। यहाँतक कि इसने अपने पिताको सारी सम्पत्ति देकर भी उसी कुलटाको रिज्ञाया । यह ब्राह्मण उसी प्रकारको चेष्टा करता, जिससे वह बेश्या प्रसन्न हो॥६४॥ उस स्वच्छन्दचारिणी कुलटाकी तिरछी चितवनने इसके मनको ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पर्वातकका परित्याग कर दिया। इसके पापकी भी भला कोई सीमा है।। ६५।। यह क्विद्धि न्यायसे, अन्यायसे जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता, वहींसे उटा लाता। उस वेश्याके बड़े कटम्बका पालन करनेमें ही यह व्यस्त रहता ॥ ६६ ॥ इस पापीने शास्त्राज्ञाका उल्लद्धन करके स्वच्छन्द आचरण किया है। यह सत्पृख्वीके द्वारा निन्दित है। इसने बहुत दिनोंतक वेश्याके मल-समान अपित्र अन्नसे अपना जीवन व्यतीत किया है, इसका सारा जीवन हो पापमय है ॥ ६७ ॥ इसने अवतक अपने पापीका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं किया है। इसलिये अब हम इस पापीको दण्डपाणि भगवान यमराजके पास ले जावँगे। वहाँ यह अपने पापोंका दण्ड भोगकर शुद्ध हो जायमा ॥ ६८ ॥

. . . . .

### दूसरा अध्याय

### विष्णुदूतोंद्वारा भागवतधर्म-निरूपण और अजामिलका परमधामगमन

श्रीशुक्कदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्के नीतिनिपुण एवं धर्मका मर्म जाननेवाले पार्षदाने यमदूर्ताका यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा— ॥ १ ॥ भगवान्के पार्षदाने कहा—यमदुर्तो ! यह बडे

आश्चर्य और खेदकी बात है कि धर्मज्ञोंकी सभामें अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदण्डनीय व्यक्तियोंको व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता है॥२॥ जो प्रजाके रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी है—यदि वे ही प्रजाके प्रति विषयताका व्यवहार करने

लगें तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी ?॥ ३ ॥ सत्पूरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते

हैं। वे अपने आचरणके द्वारा जिस कर्मको धर्मानुकल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसीका अनुकरण करने लगते

हैं ॥ ४ ॥ साधारण लोग पशुआंकि समान धर्म और

अधर्मका स्वरूप न जानकर किसी सत्पृष्ठपपर विश्वास कर

लेते हैं, उसकी गोदमें सिर रखकर निर्मय और निश्चिल सो

जाते हैं॥५॥ वहीं दयाल् सत्पृश्य, जो प्राणियोंका

अत्यन्त विश्वासपात्र है और जिसे मित्रभावसे अपना हितेषी

समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी

जीवोंके साथ कैसे विश्वासचात कर सकता है ? ॥ ६ ॥ यमदुतो ! इसने कोटि-कोटि जन्मोंकी पाप-गुशिका

पुरा-पुरा प्रायक्षित कर लिया है। क्योंकि इसने विवश

होकर ही सही, भगवानुके परम कल्याणमय (मोक्षप्रद) नामका उच्चारण तो किया है॥७॥ जिस समय इसने

'नारायण' इन चार अक्षर<del>ोका</del> उच्चारण किया, उसी समय केवल उतनेसे ही इस पापीके समस्त पापीका प्रायश्चित हो

गया ॥ ८ ॥ चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपलीगामी, ऐसे लोगोंका संसगीं; स्त्री, राजा, पिता और

गायको मारनेवाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बडा पापी हो, सभीके लिये यही-इतना ही सबसे बड़ा

प्राथक्षित है कि भगवानुके नामोंका उच्चारण \* किया

जाय; क्योंकि भगवन्नामेके उच्चारणसे मन्ष्यकी बृद्धि

भगवानुके गुण, लोला और स्वरूपमें रम जाती है और स्वयं भगवान्की उसके प्रति आत्मीयबुद्धि हो जाती

है।। ९-१०।। यहे-यहे ब्रह्मबादी ऋषियोने पापीके बहत-से प्रायश्चित---कृष्ठ्यान्द्रायण आदि वत बतलाये

हैं; परन्तु उन प्रायक्षितोंसे पापीकी वैसी जड़से शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवानुके नामोंका, उनसे गुम्फित पदोंका रे उच्चारण करनेसे होती है। क्योंकि वे नाम

पवित्रकोर्ति भगवानुके गुणोंका ज्ञान करानेवाले

है ॥ ११ ॥ यदि प्रायक्षित करनेके बाद भी मन फिरसे कुमार्गमें—पापको ओर दौड़े, तो वह चरम सीमाका— पुरा-पूरा प्रायक्षित नहीं है। इसलिये जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पापकमीं और

वासनाओंकी जड़ ही उखड़ जाय, उन्हें भगवानुके

गुणोका ही गान करना चाहिये; क्योंकि उससे चित सर्वथा शुद्ध हो जाता है।। १२॥

इसलिये यमदतो ! तुमलोग अजामिलको मत ले

जाओ। इसने सारे पापोंका प्रायश्चित कर लिया है. क्योंकि इसने मस्ते समय‡ भगवानके नामका उच्चारण

किया है।। १३ ॥

बड़े-बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि सङ्केतमें (किसी दूसरे अभिप्रायसे), परिहासमें, तान अलापनेमें अथवा किसीकी अवहेलना करनेमें भी यदि कोई भगवानुके नामोंका उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ जो मनुष्य गिरते समय, पैर

यद गोषिन्देति च्ह्रकेश कृष्णा मां दूरवासिनम् । ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे इदयाप्रापसर्पति ॥

भिरे दूर होनेके कारण हीमदीने जोर-जोरसे, 'गोविन्द-गोविन्द' इस प्रकार करूण-अन्दन करके मुझे पुकारा ! वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदयसे उसका भार क्षणभरके लिये भी नहीं हटता।

🕇 'नामक्दै' कहनेका यह अभिप्राय है कि भगवान्का केवल नाम 'राम-राम', 'कृत्व-कृत्व', 'हरि-हरि', 'करावण-नारायण' असःअरणकी रादिके लिये—पायोकी निवतिके लिये पर्याप्त है। 'नमः नमामि' इत्यादि किया जोड़केकी भी कोई आवस्यकता नहीं है। नामके साथ बहुवचनका भयोग — मगवानुके नाम बहत-से हैं, किसीका भी सङ्गीर्तन कर ले, इस अभिजायसे हैं। एक व्यक्ति सब नामोका उच्चारण करे, इस ऑफायसे नहीं । क्योंकि भगवानुके राम अस्त है, सब नामंका उच्चारण सम्बन हो नहीं है । करपर्य यह है कि भगवानुके एक नामका उच्चारण करनेमात्रसं सब पापेकी निवृत्ति हो जावी है। पूर्ण विश्वास र होने तथा नामोच्चारणके पश्चात् भी पत्प करनेक कारण ही उसका अनुभव नहीं होता।

ᅽ पापको निवृत्तिके लिये भगवत्रामका एक अंश ही पर्वारा है, जैसे 'राम' का 'रा'। इसने हो सन्पूर्ण समका उच्चारण कर लिया। यस्ते समक्का अर्थ ठीक मरनेका क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरनेके क्षण जैसे कच्छ-चान्हरूका आदि करनेके लिये लिये नहीं हो सकती. वैसे नामोच्चारणकी भी नहीं है। हसलिये 'सियमाण' शब्दका यह अधिप्रतय है कि अब आगे इससे कोई पाप होनेकी सम्भावना नहीं है।

<sup>🍍</sup> इस प्रसङ्घमे 'जम-व्याहरण'का अर्थ नामीकारणमात्र ही है। पणवान श्रीकव्य करते हैं---

फिसलते समय, अङ्ग-भङ्ग होते समय और साँपके डँसते. भी शुद्ध हो जाता है।। १७।। यमदतो ! जैसे जान या आगमें जलते तथा चोट लगते समय भी विवशतासे 'हरि-अनजानमें ईंधनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह भस्म

कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चित्तेके द्वारा वे पाप

हरि' कहकर भगवानके नामका उच्चारण कर लेता है, वह

यमयातनाका पात्र नहीं रह जाता ॥ १५॥ महर्षियोने

जानबुझकर बड़े पापीक लिये बड़े और छोटे पापीके

नष्ट हो जाते हैं। परन्तु उन पापोंसे मिलन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवानुके चरणोंकी सेवासे वह

लिये छोटे प्रायश्चित्त बतलाये हैं ॥ १६ ॥ इसमें सन्देह नहीं

हरिईरीत पापानि दृष्टचिकैरीय स्मृतः । अनिच्छयापि संस्कृष्टो दहस्येव हि पायकः ॥

🍍 वस्तुको स्वाधाविक शक्ति इस बातको प्रतीका नहीं करतो कि यह मञ्जूषर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जैसे ऑप्न या अपत ।

हो ही जाता है, वैसे ही जान-बुझकर या अनजानमें

भगवानके नामोंका सङ्कीर्तन करनेसे मन्ष्यके सारे पाप

भस्म हो जाते हैं ॥ १८ ॥ जैसे कोई परम शक्तिशाली

अमृतको उसका गुण न जानकर अनजानमें पी ले तो भी

वह अवश्य ही पीनेवालेको अमर बना देता है, वैसे ही

अनजानमें उच्चारण करनेपर भी भगवानुका नाम \* अपना फल देकर ही रहता है (वस्तुशक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा

'दुष्टचित पनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान् श्रीहरि पापोको हर लेते हैं। अनवानमें या अनिच्हासे स्पर्श करनेपर भी अनिच जलाती

भगवानुके नामका उच्चारण केवल पाएको हो निवृत करता है, इसका और कोई फल नहीं है, यह घारणा प्रमपूर्व है; क्वींक शासमें कहा है— सक्दर्वासी पेन हरिस्यवरद्भयम्। बद्धः परिकरातेन योकाय गमनं प्रति॥

"जिसने 'हरि' — ये दो असर एक बार भी उच्चारण कर लिये, उसने मोख प्राप्त करनेके लिये परिकर बाँध लिया, फेट कस ली।' इस वचनसे वह सिद्ध होता है कि भगवजान मोक्सक भी साधन है। मोक्सके साध-ही-साव यह धर्म, अर्थ और कानका भी साधन है; क्योंकि ऐसे अनेक

प्रमाण मिलते हैं, जिनमें प्रिवर्ग-सिद्धिका भी नाम ही कारण बतलाया गया है-न पहा न गया सेतृने काशी न च क्कारम् । विद्वापे वर्तते यस्य हर्रिरेन्यक्षरद्वयम् ॥ अस्पेदोऽच यज्ञपेदः सामवेदो द्यापर्वनः। अधीतासेन येनोक्त हर्गित्यक्षरद्वयम् ॥

अश्वयेषादिषियंत्रैर्वरयेषैः सरक्रिणैः। यदितं तेन वेनोक्तं त्रसित्यक्षरद्वयम् ॥ संसारव्याचिभेषज्ञम् । दुःसक्तेरापरिज्ञाने प्रागप्रकागपाचेर्व प्रवितित्वक्षराद्रथम् ॥

'जिसको जिहाके नेकार 'हरि' ये दो अकर बसते हैं, उसे गहा, गया, सेतृतन्त्र, काशो और एकारको कोई आवायकता नहीं, अर्थात उनको

यात्रा, स्वान आदिका फल भगवदामसे ही मिल अला है। जिसने 'हरि' इन दो अक्षरोका उच्चारण कर लिया, उसने कृषेद, यजुर्वेद, सामवेद और

अधर्मवेदका अध्ययन कर लिया। जिसने 'हरि' ये दो अक्षर उच्चाएंग किये, उसने दक्षिणांके सहित अध्येष आहे. यशोंके द्वारा करने कर लिया। 'हरि' ये दो अक्षर मुल्युके पश्चात परलोकके मार्पमें प्रयाण करनेकले प्राचीक लिये पायेच (मार्गक लिये भोजनकी सामग्री) हैं, संसारकप रोगेंकि

लिये सिद्ध औषय है और जोवनके दृ:ख और क्लेशोंके दिखे परिप्राय है।" इन क्यनोंसे यह सिद्ध होता है कि भगवसाम अर्थ, धर्म, काम---इन तीन वर्षोंका भी साधक है। यह बात 'हरि', 'नारायण' आदि कुछ विरोध नामंकि सम्बन्धमें हो नहीं है, प्रत्युत सभी नामंकि सम्बन्धमें है; क्योंकि स्थान-स्थानपर यह बात सामान्यकवारे कही गयी है कि अनन्तके

नाम, विष्णुके नाम, हरिके नाम इत्यादि । भगवानके सभी नामोमें एक ही जाति है । नाम-समुनिर्देन आदिमें वर्ण-आध्रमका भी नियम नहीं है-

व्यक्षणः धनिया गैश्याः स्थियः स्वतान्वजातयः।

तक्राकुक्वींन विष्णोर्नामानुकोर्तनम् । सर्वपापवितिर्मुतप्रसोऽपि वाप्ति सनावनम् ॥

'सहरण, श्रविय, वैरुप, स्त्रों, शुद्र, अन्त्यव आदि जहाँ-तहाँ विष्णु भगवानुके नामक अनुव्येतन करते रहते हैं, वे मी समस पापोसे मुक होकर सन्तमन परमात्माको प्राप्त होते हैं।"

नाम-सङ्गोर्तनमें देश-करल आदिके नियम भी नहीं है---

यका--

देशकासनियमः शीवाशीवधिनिर्णयः। परं संवर्धतंनादेव राम रामेर्ति पच्चते ॥

एजत्र कालनिवमसाधाः। कियते नात्र सेंदेही किप्पोर्नामानुष्रदिनि ॥

नहीं करती) ॥ १९॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं—राजन ! इस प्रकार भगवानके पार्षदेनि भागवतधर्मका परा-परा निर्णय सना दिया और अजामिलको यमदुर्तोक पाशसे छडाकर मृत्यके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मुखसे बचा लिया ॥ २० ॥ प्रिय परीक्षित् ! पार्षदीकी यह वात सनकर यमदत यमराजके पास गये और उन्हें यह

सारा वत्तन्त ज्यो-का-त्यों सुना दिया॥ २१॥ अजामिल यमदुर्तेकि फंदेसे छटकर निर्भय और

कालोऽस्ति यद्गे दाने वा स्ताने कालोऽस्ति सरकारे । विष्णसंकीतने कालो नास्यत्र पश्चिवीपते ॥ पिकन्यकुक्तपंस्तया । कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुख्यते पापकञ्चकात् ॥

अयवित्रः पवित्रो क सर्वावस्था गर्तेऽपि वा । वः स्मेरपुष्डरीकाश्च स बाह्यान्यनसः सुचिः॥

'देश-कालका नियम नहीं है, शीच-अशीच आदिका निर्णय कानेको भी आवश्यकता नहीं है। केवल 'राम-शम' यह संबोधन कानेमाप्रसे

जोव मृक्त हो जाता है। 🗴 🗴 🗴 भगवानुके नामका संबोर्तन करनेमें न देशका नियम है और न तो कालका। इसमें कोई सन्देह नहीं। राजन | यज, दान, तीर्थकान अथवा विधिपत्र्यक अपके लिये शाद कालकी अयेथा है, परन, भगवाप्रामके इस संस्थेर्तनमें काल-शाद्धिकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते —सोते, खाते-पीते और जप करते हुए भी 'कृष्प-कृष्ण' ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पापके केंबुलसे

🗙 अपवित्र हो या पवित्र---सभी अवस्थाओंने (चाहे किसी भी अवस्थामें) जो कमलनयन भगवानुक स्मरण करता है, वह बाहर-भीतर पश्चित्र हो जाता है।"

कुम्मेरि महालं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। धरमीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥ सर्वेजम्मप् बहानां लक्ष्मानि इतानि च । तीर्वेश्वनानि सर्वीति तपांस्वनकानि च ॥

वेदपाउसहस्त्राणि प्रादक्षिण्यं भूवः राजम्। कृष्णनामजपस्त्रास्य कला नार्दीन पोहजीम्॥

'जिसकी विद्वापर 'कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण' यह महालमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि-कोटि महापातकराशि ततकरह भस्म हो आसी है। सारे यह, लाखों इत, सर्वतीर्थ-खान, तप, अनेको उपवास, हजारों केर-पाठ, पध्चीको सेकडो प्रदक्षिणा कष्णनाम-जनके सोसहवे हिस्सेके बराबर

भी नहीं हो सकती। भगवज्ञासके कीर्तनमें ही यह करत हो, सो बात नहीं। उनके अवधा और स्मरणमें भो वही फल है। दशम स्कन्धके अनामें कहेंगे जिनके नामका स्वरण और उच्चारण अमहाराष्ट्र है।' शिक्षणेता और प्रयुक्तणमें कहा है-

आहर्षे का भये सोके क्षते वा सम नाम यः। व्याजेन वा स्वरेद्यस्तु स वाति परमां पतिम्॥

प्रयाणे चाप्रयाणे च यत्राम समाता नृजाम् । सदो नश्यति पाणीयो नमस्तसी चिद्रहरूने ॥

'भगजान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत (बोट लगने) आदिके अवसरपर वो मेरा नाम बोल उठता है, या किसी व्यावसे स्मरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। मृत्यू या जीवन—चाहे जब कभी भगवानुकर तथ स्परण करनेवाले मनुष्योंको पाप-याँक तत्काल नष्ट हो जातो है। उन चिदारमा प्रमुखी नमस्कार है।"

'इतिहासोतम्' में कहा गया है---

श्रुत्वा नामानि तत्रस्थासोनोत्तर्गन होर्द्धितः नारका नरकान्युत्तरः सद्य एव महापुने ॥

'महामिन बाह्मणदेव | भक्तराजके महासे नरकमें रहनेवाले आवियोन औहरिके नामका श्रवण किया और वे तत्काल नरकसे मक्त हो गये :

यत्र-यागादिरूप धर्म अपने अनुप्रानके लिये जिस पवित्र देश, करल, पात्र, शक्ति, सामग्री, खद्धा, मन्त्र, दक्षिण आदिकी अवेका रखता है, इस कॉलयुग्में उसका सम्पन्न होना अध्यन्त कडिन है। भगवज्ञाम-सङ्कोर्ननके द्वारा उसका फल अनुयास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान

राष्ट्रस पार्वतीके प्रति कहते हैं---

र्दशोऽहं सर्वजगतो नाम्नं विष्णोहिं जापकः । सत्वं सत्य वदास्येव हरेर्नन्या पतिनेत्राम् ॥

'सम्पूर्ण जगतुका स्वामी होनेपर भी मैं विष्णुभगवानुके नामका ही जप करता है। मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता है, भागकनुको झोडकर औद्योक लिये अन्य कर्मकाण्ड आदि कोई भी गति वहीं है।' श्रीमद्भागवतमें ही यह बात आगे आनेवाली है कि सत्वयूगमें ध्यानसे, देतामे यहसे और द्भागसे

अर्था-पुजले जो फल मिलता है, कलियुगमें वह केवल मगवज्ञामसे मिलता है। और भी है कि कलियुग दोबोक्ट निधि है, परल इसमें एक महान पुण यह है कि श्रीकृष्णसंकोर्तनमात्रसं ही जीव बन्धनमुक्त होकर परमारावको प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार एक आरके नामोच्यारणकी भी अनन्त महिया शास्त्रोमें कही गयी है। यहाँ मुल प्रसङ्गमें हो— 'एकदरिप' कहा गया है, 'सक्द्रकारेते' का उल्लेख किया जा क्का है। बार-बार जो नामोक्बरणका विधान है, वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जायें, इसके दिये हैं। ऐसे वचन भी फिलते हैं

कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह 🛚

मैं कितना कृतन्न हूँ ॥ २८ ॥ मैं अब अवस्य ही अल्पन्त

भयावने नरकमें गिरूँगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा

कामी पुरुष अनेकों प्रकारको यमयातना भोगते हैं ॥ २९ ॥

है ? अथवा जाप्रत अवस्थाका हो प्रत्यक्ष अनुभव है ?

अभी-अभी जो हाथोंमें फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे

कहाँ चले गये ? ॥ ३० ॥ अभी-अभी वे मुझे अपने

फंदोंमें फेंसाकर पृथ्वीके नीचे ले जा रहे थे, परन्तु चार अत्यन्त सुन्दर सिद्धोंने आकर मुझे छुड़ा लिया ! वे अब

कहाँ चले गये॥ ३१॥ यद्यपि मैं इस जन्मका महापापी

हैं, फिर भी मैंने पूर्वजन्मोंमें अवश्य ही शुभकर्म किये

होंगे; तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओंके दर्शन हए। उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अब भी आनन्दसे भर रहा

है ॥ ३२ ॥ मै कुलटागापी और अत्यन्त अपवित्र हैं । यदि

पूर्वजन्ममें मैंने पुण्य न किये होते, तो मरनेके समय

मेरी जीभ भगवानके मनोमोहक नामका उच्चारण कैसे कर

'मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न

कितना नीच हूँ ! मेरे मा-बाप बुढ़े और तपस्वी थे । वे स्वस्थ हो गया। उसने भगवानुके पार्षदोके दर्शनजनित आनन्दमें मग्न होकर उन्हें सिर झकाकर प्रणाम सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा-शृश्रुषा करनेवाला और

म

किया ॥ २२ ॥ निष्पाप परीक्षित् ! भगवानुके पार्षदोने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अन्तर्धान हो गये॥ २३॥ इस

अवसरपर अजामिलने भगवानुके पार्षदाँसे विशुद्ध

भागवतथर्म और यसद्तोंके मुखसे वेदोक्त संगुण

(प्रवृत्तिविषयक) धर्मका श्रवण किया था॥ २४॥

सर्वपापापहारी भगवानुकी महिमा सुननेसे अजामिलके

हदयमें शीघ्र ही पंक्तिका उदय हो गया। अब उसे अपने

पापोंको याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा॥ २५॥

(अज्ञामिल मन-ही-मन सोचने लगा---) 'ओ, मैं कैसा

इन्द्रियोंका दास हूँ ! मैंने एक दासीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणस्य नष्ट कर दिया। यह बड़े दःखकी

बात है ॥ २६ ॥ विकार है ! मुझे बार-बार धिकार है ! मैं

संतोंके द्वारा निन्दित हैं, पापातम है ! मैंने अपने कुलमें

कलङ्कका टीका लगा दिया ! हाय-हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नीकः परित्याग कर दिया और शराब पीनेवाली कुलटाका संसर्ग किया॥२७॥

कि भगवानुके नामका उच्चारण करनेसे पुत, वर्तमान और पविषयके सारे ही पाप भस्म हो जाते 🕻 यथा— वर्तमानं च यत् पापं यद् भृतं यद् भविष्यति । तत्मवै निर्देहत्याश् गोविन्दानलकोर्तनम् ॥ फिन भी भागकरोमी जीवको पापेके नाशपर अधिक दृष्टि नहीं रहानी चाहिये; उसे तो मिल-भावको दुदताके लिये, भगवानके चरणोमे

अधिकाषिक प्रेम बढ़ता जाय, इस दृष्टिसे आहर्निश निस्प-निस्तार भगवान्के मधुर-मधुर नाम जपते जाना चाहिये। जितनी अधिक निष्कामता होगी,

उभनी-ही-उतनी नामकी पूर्णता प्रकट होती जायगी, अनुभवमे आही जायगी। अनेक तर्किकोंके मनमें यह करपना उठती है कि नामकी महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवादमात्र है। उनके मनमें यह धारणा तो हो हो आती

है कि शरमकी एक बूँद भी पतित बनानेके लिये पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भएवानुका एक नाम भी पराम कल्याणकारी है। ब्राइसोमें भगवज्ञान-महिमाको आर्थवाद सम्प्राना पाप बताबा है।

पुराणेष्यर्पेकदस्वं ये वदस्ति सराधमाः । तैर्रार्थतानि पुण्यानि तद्वदेश भवस्ति

विविध

×

अर्थवादं हरेनीके संपाक्त्यति यो नरः। स पापिक्षे मनुष्याणां नरकं पतिः स्फूटप्।। 'को नरायम पुरानोंमें अर्थकदकी करपना करते हैं उनके द्वारा उपार्थित पूच्य वैसे ही हो जाते हैं।'

निशम्य

×

दःसचये

ंबी मनुष्य मेरे नाम-कोर्तनके विविध फल सुनकर उसपर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थकट मानता है, उसको संसारके विविध घोर तापोसे पीड़ित होना पड़ता है और उसे में अनेक दुःखोंमें डाल देता हूँ।' 🗙 🗙 🗙 'जो मनुष्य भगवान्के नाममें अर्थवादको सम्भावना करता

मनुते

संसारपोरविविधार्तिनपीडितानुम् ॥

है, यह मनुष्योंने अस्यना पापो है और उसे अस्कमें गिरना यहात है।"

कर्षाति

पाती ? ॥ ३३ ॥ कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लञ्ज और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला तथा कहाँ भगवानुका वह परम मङ्गलमय 'नारायण' नाम ! (सचमुच मै तो कृतार्थ हो गया) ॥ ३४ ॥ अब मै अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वशमें करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपनेको घोर अन्यकारमय नरकमें न डालें॥ ३५॥ अज्ञानवश मैंने अपनेको शरीर समझकर उसके लिये

बड़ी-बड़ी कामनाएँ की और उनकी पूर्तिके लिये अनेको कर्म किये। उन्होंका फल है यह बन्धन ! अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियोंका हित करूँगा. वासनाओंको शान्त कर दुँगा, सबसे मिन्नताका व्यवहार करूँगा, दुखियोंपर दया करूँगा और पूरे संयमके साथ रहेगा॥ ३६॥ भगवान्की मायाने खीका रूप धारण करके मुझ अधमको फाँस लिया और क्रीडामगकी भाँति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने-आफ्को उस

मायासे मुक्त करूँगा ॥ ३७ ॥ मैंने सत्य वस्तु परमात्माको पहचान लिया है: अतः अब मैं शरीर आदिमें 'मैं' तथा 'मेरे'का भाव छोड़कर भगवन्नामके कीर्तन आदिसे

अपने मनको शुद्ध करूँगा और उसे भगवान्में

लगाऊँगा ॥ ३८ ॥

श्रीशुकदेकजी कहते हैं — परीक्षित् । उन भगवान्के पार्षद महात्माओंका केवल थोड़ी ही देखे लिये सत्सङ्ग हुआ था। इतनेसे ही अजामिलके चितमें संसारके प्रति तीव वैराग्य हो गया। वे सबके सम्बन्ध और मोहको

छोडकर हरद्वार चले गये ॥ ३९ ॥ उस देवस्थानमें जाकर वे भगवानके मन्दिरमें आसनसे बैठ गये और उन्होंने योगमार्गका आश्रय लेकर अपनी सारी इन्द्रियोंको

विषयोंसे हटाकर मनमें लीन कर लिया और मनको बुद्धिमें मिला दिया॥ ४०॥ इसके बाद आत्मचिन्तनके द्वारा उन्होंने बृद्धिको विषयोंसे पृथक कर लिया तथा

भगवानुके धाम अनुभवस्वरूप परव्रहामें जोड

दिया॥ ४१ ॥ इस प्रकार जब अजापिलकी बृद्धि त्रिगुणमयी प्रकृतिसे ऊपर उठकर भगवानुके स्वरूपमें स्थित हो गयी, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, खड़े हैं।

अजामिलने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ उनका दर्शन पानेके बाद उन्होंने उस तीर्घस्थानमें गङ्काके

तटपर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवानुके पार्षदोंका स्वरूप प्राप्त कर लिया॥४३॥ अजामिल

भगवानुके पार्वदोंके साथ स्वर्णमय विमानपर आरूढ़ होकर आकाशमार्गसे भगवान् लक्ष्मीपतिके निवासस्थान

वैकुण्डको चले गये॥ ४४॥ परोक्षित् ! अजामिलने दासीका सहवास करके सारा धर्म-कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निन्दित कर्मके

कारण पतित हो गये थे। नियमोंसे च्यूत हो जानेके कारण उन्हें नरकमें गिरावा जा रहा था। परन्तु भगवान्के एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे वे उससे तत्काल मुक्त

हो गये॥४५॥ जो लोग इस संसारबन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिये अपने चरणेंकि स्पर्शसे तीर्थोंको भी तीर्थ बनानेवाले भगवान्के नामसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है; क्योंकि नामका आश्रय लेनेसे

मनुष्यका मन फिर कर्मके पचड़ोमें नहीं पड़ता। भगवन्नामके अतिरिक्त और किसी प्रायश्चितका आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और तमोगुणसे यस्त ही रहता है तथा

पापोंका पूरा-पूरा नाश भी नहीं होता॥४६॥ परीक्षित् ! यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय और समस्त पापाँका नाश करनेवाला है। जो पुरुष श्रद्धा और

भक्तिके साथ इसका श्रवण-कोर्तन करता है, वह नरकमें कभी नहीं जाता। यमराजके दृत तो आँख उठाकर उसकी और देखतक नहीं सकते। उस पुरुषका जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकण्ठलोकमें उसकी पूजा

पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने भगवानके नामका उच्चारण किया ! उसे भी वैकुण्डको प्राप्ति हो गयो ! फिर जो लोग श्रद्धाके साथ भगवत्रामका उच्चारण करते हैं.

उनकी तो बात ही क्या है ॥ ४९ ॥

होती है।। ४७-४८।। परीक्षित् ! देखो----अजामिल जैसे

### तीसरा अध्याय

### यम और यमदूतोंका संवाद

राजा परिक्षित्तने पूछा—भगवन् ! देवाधिदेव धर्मराजके वशमें सारे जीव हैं और भगवान्के पार्षदीने उन्होंकी आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूर्तोंको अपमानित कर दिया। जब उनके दूर्तोंने यमपुरीमें जाकर उनसे अज्ञामिलका वृत्तान्त कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूर्तोंसे क्या कहा ? ॥ १ ॥ ऋषिवर ! मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसीने किसी भी कारणसे धर्मराजके शासनका उल्लह्नन किया हो। भगवन् ! इस विषयमें लोग बहुत सन्देह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है॥ २ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जब भगवान्के पार्षदीने यमदूतीका प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगोने संयमनीपुरीके स्वामी एवं अपने शासक यमराजके पास जाकर निवेदन किया ॥ ३ ॥

यमदर्तीने कहा-प्रभी ! संसारके जीव तीन प्रकारके कर्म करते हैं---पाप, पुण्य अथवा दोनोंसे मिश्रित । इन जोवोंको उन कमोंका फल देनेवाले शासक संसारमें कितने हैं ? ॥ ४ ॥ यदि संसारमें दण्ड देनेवाले बहुत-से शासक हों, तो किसे सख मिले और किसे दुःख--इसकी व्यवस्था एक-सी न हो सकेगी॥५॥ संसारमें कर्म करनेवालोंक अनेक होनेके कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो, तो उन शासकोका शासकपना नाममात्रका ही होगा, जैसे एक सम्राटके अधीन बहुत-से नाममात्रके सामन्त होते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियोंके भी अधीधर है। आप ही मनुष्येकि पाप और पुण्यके निर्णायक, दण्डदाता और शासक हैं॥ ७॥ प्रभो ! अवतक संसारमें कहीं भी आपके द्वारा नियत किये हुए दण्डकी अबहेलना नहीं हुई थी; किल् इस समय चार अद्भत सिद्धोंने आपकी आज्ञाका उल्लङ्गन कर दिया है॥ ८॥ प्रभो ! आपकी आज्ञासे हमलोग एक पापीको यातनागृहकी और ले जा रहे थे, परन्त उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर

उसे छुड़ा दिया।। ९ ॥ हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुननेका अधिकारी समझें तो कहें। प्रभो ! बड़े ही आश्चर्यकी बात हुई कि इधर तो अजामिलके मुँहसे 'नारायण !' यह शब्द निकला और उधर वे 'डरो मत, डरो मत!' कहते हुए झटपट वहां आ पहुँचे ॥ १० ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — जय दूर्ताने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देवशिरोमणि प्रजाके शासक भगवान् यमराजने प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणकमलोंका स्मरण करते हुए उनसे कहा ॥ ११ ॥

यमराजने कहा-दतो ! मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगतके स्वामी हैं । उन्होंमें यह सम्पर्ण जगत सतमें वसके समान ओतप्रोत है। उन्होंके अंश ब्रह्म, विष्ण् और शहर इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते है। उन्हींने इस सारे जगतुको नथे हुए बैलके समान अपने अधीन कर रखा है ॥ १२ ॥ मेरे प्यारे दतो ! जैसे किसान अपने बैलोंको पहले छोटी-छोटी रस्सियोमें बॉधकर फिर उन रस्सियोंको एक बड़ी आड़ी रस्सीमें बाँध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवानने भी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमरूप छोटो-छोटी नामकी रस्सियोमें बाँधकर फिर सब नामोंको बेदबाणी रूप बडी रस्सीमें बाँध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप बन्धनमें वैधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं ॥ १३ ॥ दतो ! मैं, इन्द्र, निर्ऋति, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि, शङ्कर, वाय, सुर्य, ब्रह्मा, बारही आदित्य, विश्वेदेवता, आठों वस्, साध्य, उनवास महत्, सिद्ध, ग्यारहीं रुद्र, रजीगुण एवं तमीगुणसे रहित भुगु आदि प्रजापति और बड़े-बड़े देवता—सब-के-सब सत्वप्रधान होनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूपमें करना चाहते हैं--इस बातको नहीं जानते। तब दूसरोंकी तो बात ही क्या है ॥ १४-१५ ॥ दुतो ! जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्रको नहीं देख सकते — वैसे हो अन्तःकरणमें अपने साक्षीरूपसे स्थित परमात्माको कोई भी प्राणी

इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधनके द्वारा नहीं जान सकता ॥ १६ ॥ वे प्रभु सबके खामी और खयं परम खतन्त्र हैं। उन्हों मायापति

पुरुषोतमके दुत उन्होंके समान परम मनोहर रूप, गण और स्वभावसे सम्पन्न होकर इस लोकमें प्रायः विचरण किया

करते हैं।। १७॥ विष्णुभगवानुके सुरपुजित एवं परम अलीकिक पार्षदोका दर्शन बड़ा दर्लभ है। वे भगवानके

भक्तजनोको उनके शत्रुओसे, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियोंसे सर्वधा सुरक्षित रखते हैं॥ १८॥ स्वयं भगवान्ते ही धर्मकी पर्यादाका निर्माण किया

है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थितिमें मनुष्य, विद्याधर, चारण और असर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं ॥ १९ ॥ भगवानके द्वारा

निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है। उसे जानना बहत हो कठिन है। जो उसे जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। दुतो ! भागवतधर्मका रहस्य हम बारह व्यक्ति ही जानते है---ब्रह्माजी, देवर्षि

नारद, भगवान् शङ्कर, सनत्कमार, कांपलदेव, स्वायम्भव मन्, प्रहाद, जनक, भीष्मपितामह, बलि, शकदेवजी और मैं (धर्मराज) ॥ २०-२१ ॥ इस जगत्में जीवंकि लिये बस, यही सबसे बड़ा कर्तव्य---परम धर्म---है कि वे नाम-कोर्तन आदि उपायोसे भगवानके चरणोमें मक्तिभाव प्राप्त कर लें॥ २२॥ प्रिय दतो! भगवानके

नामोच्चारणको महिमा तो देखो, अजामिल-जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करनेमात्रसे मृत्युपाशसे छुटकारा पा गया ॥ २३ ॥ भगवान्के गुण, लीला और नामोंका भलीभौति कीर्तन मनुष्योंके पापोंका सर्वधा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चञ्चल चित्तसे अपने पुत्रका नाम 'नारायण' उच्चारण किया। नामाभासपात्रसे ही उसके सारे पाप तो श्रीण हो ही गये,

मॉक्तकी प्राप्ति भी हो गयी॥ २४॥ बडे-बडे विद्वानोंकी बुद्धि कभी भगवानुकी मायासे मोहित हो जातो है। वे कमोंकि मीठे-मीठे फलोंका वर्णन करनेवाली अर्थवादरूपिणी बेदवाणीमें ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ-यागादि बड़े-बड़े कर्मोमें ही संलग्न रहते हैं तथा इस

भगवत्रामको

महिमाको

सुगमातिसुगम

प्रिय दुतो ! बुद्धिमान् पुरुष ऐसा विचार कर भगवान् अनन्तमें ही सम्पूर्ण अन्तःकरणसे अपना पक्तिपाद स्थापित करते हैं। वे मेरे दण्डके पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परन्तु बदि कदाचित् संयोगवश

कोई पाप बन भी जाय, तो उसे भगवानुका गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है॥ २६ ॥ जो समदर्शी साध् भगवानको ही अपना साध्य और स्वधन दोनों समझकर उनपर निर्भर है, बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र

जानते । यह कितने खेटकी बात है ॥ २५॥

चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं । मेरे दतो ! भगवानुकी गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत फटकना। उन्हें दण्ड देनेकी सामर्थ्य न हममे है और न साक्षात् कालमें हो ॥ २७ ॥ बड़े-बड़े परमहंस दिव्य रसके लोभसे सम्पूर्ण जगत् और शरीर आदिसे भी अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकिञ्चन होकर

निरत्तर भगवान् मुकृन्दके पादारविन्दका मकरन्द-रस पान

करते रहते हैं। जो दृष्ट उस दिव्य रससे विमुख हैं और

नरकके दरवाजे घर-गृहस्थीको तृष्णाका बोझा बाँधकर उसे

ढो रहे हैं, उन्होंको मेरे पास बार-बार लाया करो ॥ २८ ॥ जिनको जीम भगवानुके गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्रीकृष्णके चरणोमें नहीं झकता, उन भगवत्सेवाविष्ख पापियोको ही मेरे पास लाया करो ॥ २९ ॥ आज मेरे दुर्तीने भगवानुके पार्षदोंका अपराध करके स्वयं भगवानुका ही तिरस्कार

किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराणपुरुष भगवान्

नारायण हमलोगॉकः यह अपराध क्षमा करे । हम अज्ञानी

होनेपर भी हैं उनके निजजन, और उनको आज्ञा पानेके

लिये अञ्जलि बाँधकर सदा उत्सक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवानुके लिये यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वान्तर्यामी एकरस अनन्त प्रभुको नमस्कार करता है ॥ ३० ॥ [श्रीशुकदेवजी कहते हैं—] परीक्षत् ! इसलिये

तुम ऐसा समझ लो कि बड़े-से-बड़े पापोंका सर्वोत्तम, अत्तिम और पाप-वासनाओंको भी निर्मृल कर डालनेवाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवानुके गुणों, लीलाओं और नामोंका कोर्तन किया जाय। इसीसे संसारका

करन्याण हो सकता है॥३१॥ जो लोग बार-बार भगवानुके उदार और कृपापूर्ण चरित्रोंका श्रवण-कीर्तन करते हैं, उनके हृदयमें प्रेममयी भक्तिका उदय हो जाता है। उस भक्तिसे जैसी आत्मशृद्धि होती है, वैसी कृष्कु चान्द्रायण आदि ब्रतोंसे नहीं होती॥३२॥ जो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द-मकरन्द-रसका लोभी भ्रमर है, वह स्वभावसे हो मायाके आपातरम्य, दुःखद और पहलेसे ही छोड़े हुए विषयोंमें फिर नहीं रमता। किन्त जो लोग उस दिव्य रससे विमख है कामनाओंने जिनकी विवेकज़िद्धपर पानी फेर दिया है, वे अपने पापोंका मार्जन करनेके लिये पुनः प्रायश्चित्तरूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके

कमोंकी वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं ॥ ३३ ॥

परीक्षित् ! जब यमदुर्तेनि अपने स्वामी धर्मराजके मुखसे इस प्रकार भगवान्की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। तभीसे वे धर्मराजकी बातपर विश्वास करके अपने नाशकी आशङ्कासे भगवान्के आश्रित भक्तोंके पास नहीं जाते। और तो क्या, वे उनकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी डरते हैं॥ ३४॥ प्रिय परीक्षित् ! यह इतिहास परम गोपनीय-अत्यन्त रहस्यमय है। विराजमान भगवान् अगस्त्यजीने श्रीहरिकी पूजा करते समय मुझे यह सुनाया चा ॥ ३५॥

\*\*\*\*

# चौथा अध्याय

दक्षके द्वारा भगवान्की स्तुति और भगवान्का प्रादुर्भाव

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आपने संक्षेपसे (तीसरे स्कन्धमें) इस बातका वर्णन किया कि स्वायन्भव मन्वत्तरमें देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु-पक्षी आदिको सृष्टि कैसे हुई॥१॥ अब मैं उसीका विस्तार जानना चाहता हैं। प्रकृति आदि कारणोंके भी परम कारण भगवान् अपनी जिस शक्तिसे जिस प्रकार उसके बादकी सृष्टि करते हैं, उसे जाननेको भी मेरी इच्छा है।। २ ॥

सुतजी कहते हैं--- शीनकादि ऋषियो ! परम योगी व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने राजर्षि परीक्षित्का यह सुन्दर प्रश्न सुनकर उनका अभिनन्दन किया और इस प्रकार कहा ॥ ३ ॥

**श्रीशुकदेवजीने कहा**—राजा प्राचीनवार्दिके दस लड़के-जिनका नाम प्रचेता था- जब समुद्रसे बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिताके निवृतिपरायण हो जानेसे सारी पृथ्वी पेड़ोंसे घर गयी है ॥४॥ उन्हें वृक्षींपर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबलने तो मानो क्रोधको आगमें आहति ही डाल दी। बस, उन्होंने वृक्षांको जला डालनेके लिये अपने मुखसे वायु और अध्निकी सृष्टि की ॥ ५ ॥ परीक्षत् ! जब प्रचेताओंकी छोड़ी हुई आर्गन और वायु उन व्यशंको जलाने लगी,

तब वृक्षोंके राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध शान्त करते हुए इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥ 'महाभाग्यवान् प्रचेताओ ! ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आफ्लोग इनसे द्रोह मत कीजिये; क्योंकि आप तो प्रजाकी अधिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं।। ७ ।। महात्या प्रचेताओ ! प्रजापतियोंके अधिपति आँवनाशी भगवान श्रीहरिने सम्पूर्ण वनस्पतियों और ओपधियोंको प्रजाके हितार्थ उनके खान-पानके लिये बनाया है ॥ ८ ॥ संसारमें पाँखोंसे उड़नेवाले चर प्राणियोंके भोजन फल-पृष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैरसे चलनेवालोंके घास-तृणादि विना पैरवाले पदार्थ भोजन हैं; हाथवालोंके वृक्ष-लता आदि बिना हाथबाले, और दो पैरवाले मनुष्यादिके लिये घान, गेहूँ आदि अत्र भोजन हैं। चार पैरवाले यैल, ऊँट आदि खेती प्रभृतिके द्वारा अञ्चकी उत्पत्तिमें सहायक है ॥ ९ ॥ निष्पाप प्रचेताओं! आपके पिता और देवाधिदेव भगवानने आपलोगोंको यह आदेश दिया है कि प्रजाकी सृष्टि करो। ऐसी स्थितिमें आप वृक्षोंको जला डाले, यह कैसे उचित हो सकता है।। १०॥ आपलोग अपना क्रोध शान्त करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदिके द्वारा सेवित सत्पुरुपंकि मार्गका अनुसरण करें ॥ ११ ॥ जैसे मा-बाप

बालकोंकी, पलके नेत्रोंकी, पति पत्नीकी, गृहस्थ भिक्षकाँकी और ज्ञानी अज्ञानियोंकी रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं—वैसे ही प्रजाकी रक्षा और हितका उत्तरदायी राजा होता है॥ १२॥ प्रचेताओ । समस्त प्राणियंकि हदयमें सर्वशक्तिमान् भगवान् आत्माके रूपमें विराजमान है। इसलिये आप लोग सभीको भगवानका निवासस्थान समझे । यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवानको प्रसन्न कर लेगे॥ १३॥ जो पुरुष हृदयके उचलते हुए भयद्भर क्रोधको आत्मविचारके द्वारा शरीरमें ही शान्त कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालक्रमसे तीनों गुणोपर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥ प्रचेताओ ! इन दीन-हीन बुक्षोंको और न जलाइये; जो कुछ बच रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिये। इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्याका पालन इन वृक्षीन ही किया है, इसे आपलोग पत्नीके रूपमें स्वीकार कीजिये'॥ १५॥

परीक्षित्! वनस्पतियोंके राजा चन्द्रमाने प्रचेताओंको इस प्रकार समझा-बुझाकर उन्हें प्रग्लोचा अपसराकी सुन्दरी कत्या दे दी और वे वहाँसे चले गये। प्रचेताओंने धर्मानुसार उसका पाणिग्रहण किया ॥१६॥ उन्हीं प्रचेताओंके द्वारा उस कत्याके गर्पसे प्राचेतस् दक्षकी उत्पत्ति हुई । फिर दक्षकी प्रजा-सृष्ट्रिसे तीनों लोक भर गये ॥ १७ ॥ इनका अपनी पृत्रियोपर बडा प्रेम था । इन्होंने जिस प्रकार अपने सङ्कल्प और वीर्यसे विविध प्राणियोंकी सृष्टि की, वह मैं सुनाता हैं, तुम साक्धान होकर सुनो ॥ १८ ॥

परीक्षित्! पहले प्रजापति दक्षने जल, थल और आकाशमें रहनेवाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजाकी सृष्टि अपने सङ्कल्पसे ही की ॥ १९ ॥ जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विक्याचलके निकटवर्ती पर्वतोपर जाकर बड़ी घोर तपस्या की ॥ २० ॥ वहाँ एक अत्यन्त श्रेष्ठ तोर्थ है, उसका नाम है-अञ्चमर्पण । वह सारे पापोंको धो बहाता है । प्रजापति दक्ष उस तीर्थमें त्रिकाल स्नान करते और तपस्याके द्वारा भगवानुकी आराधना करते॥ २१॥ प्रजापति दक्षने इन्द्रियातीत भगवान्की 'हंसगुरा' नामक स्तोवसे स्तृति की थी। उसीसे भगवान् उनपर प्रसन्न हुए थे। मैं तुन्हें वह

स्तृति सुनाता हैं ॥ २२ ॥

दक्ष प्रजापतिने इस प्रकार स्तृति की-भगवन् ! आपकी अनुमृति, आपकी चित्-शक्ति अमोध है। आप जीव और प्रकृतिसे परे, उनके नियसा और उन्हें

सत्तास्फ़र्ति देनेवाले हैं। जिन जीवोंने त्रिगृणमयी सृष्टिको ही वास्तविक सत्य समझ रक्खा है, वे आपके स्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सके हैं: क्योंकि आपतक किसी भी

प्रमाणकी पहुँच नहीं है---आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयंप्रकाश और परात्पर है। मैं आपको नमस्कार करता हैं॥ २३॥ यों तो जीव और

ईश्वर एक-दूसरेके सखा है तथा इसी शरीरमें इकट्ठे ही निवास करते हैं; परन्तु जीव सर्वशक्तिमान् आपके संख्यभावको नहीं जानता—ठीक वैसे ही, जैसे रूप, रस, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशित करनेवाली नेत्र,

घाण आदि इन्द्रियवृत्तियोंको नहीं जानते। क्योंकि आप

जीव और जगतके द्रष्टा हैं, दश्य नहीं। महेश्वर ! मैं आपके श्रीचरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥ देह, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरणकी वृत्तियाँ, पञ्चमहाभृत और उनकी तन्मात्राएँ—ये सब जड होनेके कारण अपनेको और अपनेसे अतिरिक्तको भी नहीं जानते। परन्तु जीव इन सबको और इनके कारण सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंको भी जानता है। परन्त् वह भी दृश्य अथवा ज्ञेयरूपसे आपको नहीं जान सकता। क्योंकि आप ही

सबके ज्ञाता और अनन्त हैं। इसलिये प्रभो ! मैं तो केवल आपकी स्तृति करता हैं॥२५॥ जब समाधिकालमें प्रमाण, विकल्प और विपर्ययरूप विविध ज्ञान और स्मरण-शक्तिका लोप हो जानेसे इस

नाम-रूपात्मक जगतुका निरूपण करनेवाला मन उपरत हो जाता है. उस समय बिना मनके भी केवल

सच्चिदानन्दमयी अपनी खरूपस्थितिके द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभो ! आप शुद्ध हैं और शुद्ध इदय-मन्दिर ही आपका निवासस्थान है। आपको मेरा नमस्कार है ॥ २६ ॥ जैसे याज्ञिक लोग काष्ट्रमें छिये हए अग्निको 'सामिधेनी' नामके पन्द्रह मन्त्रोंके द्वारा प्रकट

करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी सत्ताईस शक्तियंकि भीतर गृढभावसे छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बृद्धिके द्वारा हदयमें ही देंढ निकालते हैं ॥ २७ ॥ जगतमें जितनी भिन्नताएँ देख पड़ती हैं, वे सब मायाकी ही हैं। मायाका निषेध कर देनेपर केवल परम सुखके साक्षात्कारस्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। परन्तु जब

विचार करने लगते हैं, तब आपके खरूपमें पायाकी उपलब्धि---निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात् माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं।

प्रभो । आप मुझपर प्रसन्न होइये । मुझे आत्मप्रसादसे पूर्ण कर दीजिये ॥ २८ ॥ प्रभो ! जो कुछ वाणीसे कहा जाता

है अथवा जो कुछ मन, बृद्धि और इन्द्रियोंसे प्रहण किया जाता है, यह आपका स्वरूप नहीं है; क्योंकि वह तो

गुणरूप है और आप गुणोंकी उत्पत्ति और प्रलयके

अधिष्ठान है। आपमें केवल उनकी प्रतीतिमात्र है॥ २९॥

भगवन् ! आपमें ही यह सारा जगत् स्थित है; आपसे ही निकला है और आपने---और किसीके सहारे नहीं---

अपने-आपसे ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही हैं और आपके लिये ही है। इसके रूपमे बननेवाले भी आप है और बनानेवाले भी आप ही है। बनने-बनानेकी

विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेनेवाले भी हैं। जब कार्य और कारणका भेद नहीं था, तब भी आप

स्वयंसिद्ध स्वरूपसे स्थित थे। इसीसे आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव-जगतुके भेद और खगतभेदसे सर्वथा रहित एक, अद्वितीय हैं। आप

स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझपर प्रसन्न हों॥ ३०॥ प्रभो ! आपको हो राक्तियाँ वादी-प्रतिवादियोंके विवाद और संवाद (ऐकमत्य) का विषय होती हैं और उन्हें बार-बार

मोहमें डाल दिया करती है। आप अनन्त अप्राकृत कल्याण-गुणगणोसे युक्त एवं खयं अनन्त हैं। मैं आपको नमस्कार करता हैं॥ ३१ ॥ भगवन् ! उपासकलोग कहते

हैं कि हमारे प्रभु हस्त-पादादिसे युक्त साकार-विषह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त-पादादि विप्रहसे रहित---निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक

ही वस्तुके दो परस्परविरोधी धर्मोका वर्णन करते हैं, परन्तु फिर भी उसमें विरोध नहीं है। क्योंकि दोनों एक ही परम

वस्तुमें स्थित है। बिना आधारके हाथ-पैर आदिका होना सम्भव नहीं और निषेधकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी ही चाहिये । आप वही आधार और निषेधकी अवधि है ।

इसलिये आप साकार, निराकार दोनोंसे ही अविरुद्ध सम परब्रह्म हैं॥ ३२ ॥ प्रभो ! आप अनन्त हैं। आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप; फिर भी जो आपके चरणकमलोंका भजन करते हैं, उनपर अनुबह करनेके लिये आप अनेक रूपोमें प्रकट होकर

अनेकों लीलाएँ करते हैं तथा उन-उन रूपों एवं लीलाओंके अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन् ! आप मुझपर कृपा-प्रसाद कीजिये ॥ ३३ ॥

लोगोंको उपासनाएँ प्रायः साधारण कोटिकी होती हैं। अतः आप सबके हृदयमें एहकर उनकी भावनाके अनुसार भित्र-भित्र देवताओंके रूपमें प्रतीत होते रहते

है—ठीक वैसे ही जैसे हवा गन्धका आश्रय लेकर सुगन्धित प्रतीत होती है; परन्त वास्तवमें सुगन्धित नहीं होती । ऐसे सबकी भावनाओंका अनुसरण करनेवाले प्रभु

मेरी अभिलावा पूर्ण करें ॥ ३४ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! विन्ध्याचलके

अधमर्पण तीर्थमें जब प्रजापति दक्षने इस प्रकार स्तृति की, तब भक्तवत्सल भगवान् उनके सामने प्रकट हुए ॥ ३५ ॥ उस समय भगवान् गरुड़के कंघोंपर चरण रक्खे हुए थे।

विशाल एवं हष्ट-पृष्ट आठ भूजाएँ थीं; उनमें चक्र, शङ्क,

तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किये हुए थे॥ ३६॥ वर्षाकालीन मेघके समान स्यामल

शरीरपर पोताम्बर फहरा रहा था। मुखमण्डल प्रफुल्लित था। नेत्रोसे प्रसादकी वर्षा हो रही थी। घटनोंतक

वनमाला लटक रही थी। वक्षःस्थलपर सुनहरी रेखा---श्रीवत्सचिह्न और गलेमें कौलुभर्माण जगमगा रही थी॥ ३७॥ बहमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुण्डल,

करधनी, अगुठी, कड़े, नृप्र और बाजुबंद अपने-अपने स्थानपर सुशोभित थे॥ ३८॥ त्रिभवनपति भगवानने त्रैलोक्यविमोहन रूप धारण कर रक्खा था। नारद, नन्द,

सुनन्द आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इन्द्र आदि देवेशरगण स्तृति कर रहे थे तथा सिद्ध, गन्धर्व और चारण भगवान्के गुणोंका गान कर रहे थे। यह अत्यन्त

आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्षप्रजापति

कुछ सहम गये॥ ३९-४०॥ प्रजापति दक्षने आनन्दसे भरकर भगवानुके चरणोमें साष्टाङ्क प्रणाम किया। जैसे झरनेकि जलसे नदियाँ भर जाती हैं, बैसे ही परमानन्दके

उद्रेकसे उनकी एक-एक इन्द्रिय भर गयी और आनन्दपरवश हो जानेके कारण वे कछ भी बोल न

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सके ॥ ४१ ॥ परीक्षित् ! प्रजापति दक्ष अत्यन्त नम्रतासे झककर भगवानुके सामने खडे हो यथे। भगवानु सबके इदयकी बात जानते ही हैं, उन्होंने दक्ष प्रजापतिकी भक्ति और प्रजावृद्धिकी कामना देखका उनसे वो कहा ॥ ४२ ॥

श्रीभगवान्ने कहा-परम भाग्यवान् दक्ष ! अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी, क्योंकि मुझपर श्रद्धा करनेसे तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति परम प्रेमभावका उदय हो ज़या है ॥ ४३ ॥ प्रजापते ! तुमने इस विश्वकी वृद्धिके लिये तपस्या की है, इसलिये में तमपर प्रसन्न हैं। क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगतके समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो ॥ ४४ ॥ ब्रह्मा, शह्कर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, खायप्य आदि मन् तथा इन्द्रादि देवेश्वर—ये सब मेरी विभृतियाँ हैं और सभी प्राणियोंकी अभिवृद्धि करनेवाले हैं ॥ ४५ ॥ ब्रह्मन् ! तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अङ्ग है, धर्म मन है और देवता प्राण हैं ॥ ४६ ॥ जब यह सिष्ट नहीं थी, तब केवल में ही था और वह भी निष्क्रियरूपमें । बाहर-भीतर कहीं भी और कुछ न था। न तो कोई द्रष्टा था और न दुश्य। मैं केवल ज्ञानस्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो, मानो सब ओर सुष्पित-ही-सुष्पित छ। रही हो॥ ४७॥ प्रिय दक्ष ! मैं अनन्त गुणोंका आधार एवं स्वयं अनन्त हैं। जब

गुणमयी मायाके सोभसे यह ब्रह्माण्ड-शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ४८ ॥ जब मैंने उनमें शक्ति और चेतनाका सञ्चार किया, तब देवशिग्रेमणि ब्रह्मा सृष्टि करनेके लिये उद्यत हुए। परन्तु उन्होंने अपनेको सृष्टिकार्यमें असमर्थ-सा पाया॥४९॥ उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्याके प्रभावसे पहले-पहल तुम नौ प्रजापतियोंकी सृष्टि की ॥ ५० ॥

प्रिय दक्ष ! देखो, यह पञ्चजन प्रजापतिकी कन्या असिक्री है। इसे तुम अपन्नी पत्नीके रूपमें ब्रहण करो॥ ५१॥ अब तुम गृहस्थोचित स्वीसहवासरूप धर्मको स्वीकार करो। यह असिक्री भी उसी धर्मको स्वीकार करेगी । तब तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे ॥ ५२ ॥ प्रजापते ! अबतक तो मानसी सृष्टि होती थी, परन्तु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी पायासे स्त्री-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवामें तत्पर रहेगी ॥ ५३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—विश्वके जीवनदाता भगवान् श्रीहरि यह कहकर दक्षके सामने ही इस प्रकार अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्रमें देखी हुई वस्तु स्वप्न ट्रुटते ही लुप्त हो जाती है।। ५४॥

# पाँचवाँ अध्याय

### श्रीनारदजीके उपदेशसे दक्षपुत्रोंकी विरक्ति तथा नारदजीको दक्षका शाप

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! भगवान्के शक्तिसञ्चारसे दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गये थे। उन्होंने पञ्चजनको पत्री असिक्रोसे हर्यश्च नामके दस हजार पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ राजन् ! दक्षके ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभावके थे। जब उनके पिता दक्षने उन्हें सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब वे तपस्या करनेके विचारसे पश्चिम दिशाकी ओर गये ॥ २ ॥ पश्चिम दिशामें सिन्धुनदी और समुद्रके सङ्गमपर नारायण-सर नामका एक महान् तीर्थ है। बड़े-बड़े मृनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं ॥ ३ ॥ नारायण-सरमें स्नान करते ही हर्यश्रेकि अन्तःकरण शुद्ध हो गये, उनकी बृद्धि

भागवतधर्ममें लग गयी। फिर भी अपने पिता दक्षकी आज्ञासे बँधे होनेके कारण वे उप्र तपस्या हो करते रहे। जब देवर्षि नारदने देखा कि भागवतधर्ममें रुचि होनेपर भी ये प्रजावद्विके लिये ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा-'अरे हर्यश्रो ! तम प्रजापति हो तो क्या हुआ। वास्तवमें तो तुम लोग मुर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगोंने पृथ्वीका अन्त ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे ? बड़े खेदकी बात है ! ॥ ४-६ ॥ देखों---एक ऐसा देश है, जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है. जिससे बाहर निकलनेका रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है, जो बहरूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है, जो

व्यभिचारिणीका पति है। एक ऐसी नदी है, जो आगे-पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है, जो पचीस पदार्थोंसे बना है। एक ऐसा हंस है, जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है, जो छुरे एवं क्क्रासे बना हुआ है और अपने-आप घूमता रहता है। मुर्ख हर्यश्रो! जबतक तुमलोग अपने सर्वज्ञ पिताके उचित आदेशको समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त बस्तुओंको देखा नहीं लोगे, तबतक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे?'॥७-९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! हर्वध जन्मसे ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारदकी यह पहेली, ये गढ़ वचन सनकर अपनी बृद्धिसे स्वयं ही विचार करने लगे— ॥ १० ॥ '(देवर्षि नारदका कहना तो सच है) यह लिङ्कशरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्माका अनादि बन्धन है। इसका अन्त (बिनाश) देखे बिना मोक्षके अनुपयोगी कर्मोमें लगे रहनेसे क्या लाभ है? ॥ ११ ॥ सचमुच ईश्वर एक ही है । वह जायत् आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियोसे भिन्न, उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान् हैं। उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यम्क परमात्माको देखे बिना भगवानुके प्रति असमर्पित कमौसे जीवको क्या लाभ है?॥ १२॥ जैसे मन्ष्य बिलरूप पातालमें प्रवेश करके वहाँसे नहीं लौट पाता—वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसारमें नहीं लौटता, जो स्वयं अन्तज्योतिःस्वरूप है, उस परमात्माको जाने विना विनाशवान् स्वर्ग आदि फल देनेवाले कमौको करनेसे क्या लाभ है? ॥ १३ ॥ यह अपनी बुद्धि ही बहरूपिणी और सत्त्व, रज आदि गुणोंको धारण करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्रीके समान है। इस जीवनमें इसका अन्त जाने बिना---विवेक प्राप्त किये बिना अशान्तिको अधिकाधिक बढ़ानेवाले कर्म करनेका प्रयोजन हो क्या है ? ॥ १४ ॥ यह बुद्धि ही कुलटा स्त्रीके समान है। इसके सङ्गसे जीवरूप प्रवका ऐश्वर्य-इसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी है। इसीके पीछे-पीछे वह कुलटा स्वीके पतिकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा है। इसको विभिन्न गतियों,

चालोंको जाने बिना ही विवेकसहित कमोंसे क्या

सिद्धि मिलेगी ? ॥ १५ ॥ माया ही दोनों ओर बहनेवाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलनेके लिये तपस्या, विद्या आदि तटका सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकनेके लिये क्रोध, अहंकार आदिके रूपमें वह और भी बेगसे बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेगसे विवश एवं अनिभन्न है, वह मायिक कमोंसे क्या लाभ उठावेगा? ॥ १६ ॥ ये पचीस तत्त्व हो एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समसा कार्य-कारणात्मक जगतुका अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातन्त्र्य प्राप्त किये बिना झुठी स्वतन्त्रतासे किये जानेवाले कर्म व्यर्थ ही है।। १७॥ भगवानुका स्वरूप बतलानेवाला शास्त्र हंसके समान नीर-क्षीर-विवेको है। वह बन्ध-मोश्च, चेतन और जड़को अलग-अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्मशास्त्ररूप हंसका आश्रय छोड़का, उसे जाने बिना व्यक्तिमुख बनानेवाले कमॉसे लाभ ही क्या है ? ॥ १८ ॥ यह काल ही एक चक्र है। यह निरन्तर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और बज़के समान तीखी है और यह सारे जगतको अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकनेवाला कोई नहीं, यह परम स्वतन्त्र है। यह बात न जानकर कमेंकि फलको नित्य समझकर जो लोग सकामभावसे उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कमींसे क्या लाभ होगा ? ॥ १९ ॥ शास्त्र हो पिता हैं; क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्रके द्वारा हो होता है और उसका आदेश कमोंमिं लगना नहीं, उनसे नियुत्त होना है। इसे जो नहीं जानता, वह गणमय शब्द आदि विषयोपर विश्वास कर लेता है। अब वह कमोरी निवृत होनेकी आज्ञाका पालन भला, कैसे कर सकता है ?'॥ २०॥ परीक्षित् ! हर्यश्चीने एक मतसे यही निश्चय किया और नारदजीको परिक्रम: करके वे उस मोक्षपथके पथिक बन गये, जिसपर चलकर फिर लौटना नहीं पहला॥ २१॥ इसके बाद देवर्षि स्वरब्रह्ममें — संगीतलहरीमें अधिव्यक्त हुए, धगवान् श्रीकष्णचन्द्रके चरणकमलामि अपने चित्तको अखण्डरूपसे स्थिर करके लोक-लोकान्तरोमें विचरने लगे ॥ २२ ॥

> परीक्षित् ! जब दक्षप्रजापतिको मालुम हुआ कि मेरे शीलवान् पुत्र नारदके उपदेशसे कर्तव्यच्युत हो गये

हैं, तब वे शोकसे व्याकुल हो गये। उन्हें बड़ा पशानाप

हुआ। सचम्च अच्छी सत्तानका होना भी शोकका ही कारण है ॥ २३ ॥ ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको बडी

सान्त्वना दी। तब उन्होंने पञ्चजन-नन्दिनी असिक्रीके गर्भसे एक हजार एव और उत्पन्न किये। उनका नाम था राबलाध ।। २४ ।। वे भी अपने पिता दक्षप्रजापतिकी

आज्ञा पाकर प्रजासृष्टिके उद्देश्यसे तप करनेके लिये उसी नारायणसरोवरपर गये, जहाँ जाकर उनके बढ़े भाइयाँन सिद्धि प्राप्त की थी॥ २५॥ शबलाश्वीने वहाँ जाकर उस

सरोवरमें स्नान किया । स्नानमात्रसे ही उनके अन्तःकरणके सारे मल धुल गये। अब वे पख्रह्मस्वरूप प्रणवका जप

करते हुए महान् तपस्यामें लग गये॥ २६॥ कुछ महीनोतक केवल जल और कुछ महीनोतक केवल हवा पीकर ही उन्होंने 'हम नमस्कारपूर्वक ओङ्कारस्वरूप

भगवान् नारायणका ध्यान करते हैं, जो विशुद्धचित्तमें निवास करते हैं सबके अन्तर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंसस्वरूप हैं।' —इस मन्त्र+का अध्यास करते हुए मन्त्राधिपति भगवानुकी आराधना को॥२७-२८॥

परीक्षित् ! इस प्रकार दक्षके पुत्र शायलाश्व प्रजासृष्टिके लिये वपस्यामें संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आये और उन्होंने पहलेके समान ही कूट वचन कहे ॥ २९ ॥ उन्होंने कहा—'दशप्रजापतिके पत्रो ! मैं

तुमलोगोंको जो उपदेश देता हूँ, उसे सुनो। तुपलोग तो

अपने भाइबाँसे बड़ा प्रेम करते हो। इसलिये उनके मार्गका अनुसन्धान करो ॥ ३० ॥ जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयंकि श्रेष्ठ मार्गका अनुसरण करता है, वहीं सच्चा भाई है ! वह पुण्यवान् पुरुष परलोकमें मरूद्रगणेकि साध

आनन्द भोगता है॥ ३१॥ परीक्षित् ! शबलाश्चोंको इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँसे चले गये और उन लोगोंने भी अपने भाइयोंके मार्गका ही अनुगमन

किया: क्योंकि नारदजीका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता॥ ३२ ॥ वे उस पथके पथिक बने, जो अन्तर्भुखी वृत्तिसे प्राप्त होनेयोग्य, अत्यन्त सुन्दर और भगवत्प्राप्तिके अनुकृत है। वे बीती हुई रात्रियोंके

समान न तो उस मार्गसे अबतक लीटे हैं और न आगे

दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहत-से अशकुन

हो रहे हैं। उनके चित्तमें पुत्रोंक अनिष्टको आश्रद्धा हो

लौटेंगें हो ॥ ३३ ॥

आयी। इतनेमें ही उन्हें मालुम हुआ कि पहलेकी भाँति

अध्यकी बार भी नारदजीने मेरे पुत्रोंको चौपट कर

दिया ॥ ३४ ॥ उन्हें अपने पुत्रोंकी कर्तव्यच्यतिसे बडा

शोक हुआ और वे नारदजीपर वडे क्रोधित हुए। उनके मिलनेपर क्रोधके मारे दक्षप्रजापतिके होट फड़कने लगे

और वे आवेशमें भरकर नास्दर्जासे बोले ॥ ३५ ॥ दक्षप्रजापतिने कहा-ओ दृष्ट ! तुमने झुठपुठ

साधुओंका बाना पहन रक्खा है। हमारे भोलेभाले वालकोंको भिक्षकोंका मार्ग दिखाकर तुमने हमारा वड़ा

अपकार किया है॥३६॥ अभी उन्होंने ब्रह्मचर्यसे

ऋषि-ऋण, यञ्चसे देव-ऋण और पुत्रोत्पत्तिसे पित-ऋण

नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफलकी नश्चरताके सम्बन्धमें भी कुछ विचार नहीं था। परन्तु पापात्मन् !

तुमने उनके दोनों लोकोंका सुख चौपट कर दिया ॥ ३७ ॥ सचमुच तुम्हारे हदयमें दयाका नाम भी नहीं है। तुम इस

प्रकार बच्चोंकी बृद्धि बिगाइते फिरते हो । तुमने भगवानुके पार्षदोमें रहकर उनकी कीर्तिमें कलङ्क ही लगाया।

सचमुच तुम बड़े निर्लज हो॥ ३८॥ मैं जानता है कि

भगवान्के पार्षद सदा-सर्वदा दुखी प्राणियोपर दया

करनेके लिये व्यप्न रहते हैं । परन्तु तुम प्रेमभावका विनाश करनेवाले हो। तम उन लोगोंसे भी वैर करते हो, जो

किसीसे बैर नहीं करते ॥ ३९ ॥ यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्यसे ही खेहपाश—विषयासक्तिका बन्धन कट

सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है; क्योंकि

तुम्हारे जैसे झुठमूठ वैराग्यका स्वाँग भरनेवालोंसे किसीको

वैराग्य नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ नारद ! मनुष्य विषयोंका अनुभव किये बिना उनकी कटता नहीं जान सकता।

इसलिये उनकी दुःखरूपताका अनुभव होनेपर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसर्रोके बहकानेसे नहीं होता ॥ ४१ ॥ हमलोग सद्गृहस्य है, अपनी धर्म-

मर्यादाका पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असहा अपकार किया था। तब हमने उसे सह

🌞 ३३- नमो नरायणाय पुरुषाय महासने । विशुद्धसाविष्यमाय महाहंसस्य भीमहि 🗈

श्रीमद्भा०-स्०-सा० — १२

लिया ॥ ४२ ॥ तुम तो हमारी वंशपरम्परका उच्छेद करनेपर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टताका व्यवहार किया। इसलिये भृद्ध ! जाओ, लोक-लोकान्तरोमें भटकते रहो । कहीं भी तुम्हारे लिये उहरनेको ठौर नहीं होगी॥४३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! संतशिरोमणि देवर्षि नारदने 'बहत अच्छा' कहकर दशका शाप स्वीकार कर लिया। संसारमें यस, साधता इसीका नाम है कि बदला लेनेकी शक्ति रहनेपर भी दूसरेका किया हुआ अपकार सह लिया जाय ॥ ४४ ॥

\*\*\*\*

### छठा अध्याय

#### दक्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वंशका विवरण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! तदनत्तर ब्रह्माजीके बहुत अनुनय-विनय करनेपर दक्षप्रजापतिने अपनी पत्नी असिवनोंके गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं। वे सभी अपने पिता दक्षसे बहुत प्रेम करती थीं ॥ १ ॥ दक्षप्रजापतिने उनमेंसे दस कन्याएँ धर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, दो भूतको, दो अङ्गिसको, दो कुशाशको और शेष चार तार्श्यनामधारी कश्यपको ही ब्याह दीं ॥ २ ॥ पंगेक्षित् ! तुम इन दक्षकन्याओं और इनकी सन्तानोंके नाम मुझसे सुनो। इन्होंकी वंशपरम्परा तीनों लोकोंमें फैली हुई है ॥ ३ ॥

धर्मकी दस पत्रियाँ धीं-भानु, लम्बा, ककुभू, जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती वसु, मुहुर्ता और सङ्कल्पा । इनके पुत्रोंके नाम सुनो ॥ ४ ॥ राजन् ! भानुका पुत्र देवऋषभ और उसका इन्द्रसेन था। लम्बाका पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण॥ ५॥ ककुभ्का पुत्र हुआ सङ्कट, उसका कीकट और कीकटके पुत्र हुए पुष्वीके सम्पूर्ण दुर्गी (किस्ती) के अधिमानी देवता। जामिके पुत्रका नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नन्दी ॥ ६ ॥ विश्वाके विश्वेदेव हुए । उनके कोई सन्तान न हुई। साध्यासे साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थिसिद्धि ॥ ७ ॥ मरुखतीके दो पुत्र हुए—मरुखान् और जयन्त । जयन्त भगवान् वास्त्देवके अंश हैं, जिन्हें लोग उपेन्द्र भी कहते हैं॥८॥ मुहतसि मृहतके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने-अपने मूहर्तमें जीवीको उनके कर्मानुसार फल देते हैं॥९॥ सङ्कल्याका पुत्र हुआ सङ्कल्प और उसका काम। वसुके पुत्र आहों वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो ॥ १० ॥ होण, प्राण, ध्रुव, अर्क,

अग्नि, दोष, वसु और विभावसु । द्रोणकी पत्नीका नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदिके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ प्राणको पत्नी ऊर्जस्वतीके गर्भसे सह, आयु और पुरेजव नामके तीन पुत्र हुए। धुवकी पत्नी धरणीने अनेक नगरेकि अभिमानी देवता उत्पन्न किये ॥ १२ ॥ अर्कको पत्नी वासनाके गर्भसे तर्ष (तृष्णा) आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसुकी पत्नी धाराके गर्भसे द्रविणक आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए ii १३ II कृतिकापुत्र स्कन्द भी अग्निसे ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदिका जन्म हुआ । दोषकी पत्नी शर्बरीके गर्भसे शिशुमारका जन्म हुओ। वह भगवानुका कलावतार है॥ १४॥ वसुकी पत्नी आङ्गिस्सीसे शिल्पकलाके अधिपति विश्वकर्माजी हुए। विश्वकर्माके उनकी भार्या कृतीके गर्भसे चाशुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेव एव साध्यगण हुए॥१५॥ विभावसुकी पत्नी उषासे तीन पुत्र हुए—व्युष्ट, रोश्चिष् और आतप। उनमेंसे आतपके पञ्चयाम (दिवस) नामक पुत्र हुआ, उसीके कारण सब जीव अपने-अपने कार्योमें लगे रहते हैं ॥ १६ ॥

भूतकी पत्नी दक्षनन्दिनी सरूपाने कोटि-कोटि रुद्रगण उत्पन्न किये। इनमें रेयत, अज, भव, भीम, खाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकंपाद, ऑहर्ब्धन्य, बहरूप, और महान्—ये ग्यारह मुख्य हैं। भूतकी दूसरी पत्नी भूतासे भसङ्कर भूत और विनायकादिका जन्म हुआ। ये सब म्यारहवें प्रधान स्द्र महान्के पार्यद हुए॥१७-१८॥ अङ्गिरा प्रजापतिको प्रथम पत्नी स्वधाने पितृगणको उत्पन्न किया और दुसरी पत्नी सतीने अधवाङ्गिरस नापक बेदको ही पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया॥१९॥ कुशाश्वको पत्नी अर्चिसे धूम्रकेशका जन्म हुआ और घिषणासे चार पुत्र हुए—वेदशिरा, देवल, वयुन और मन् ॥ २० ॥ तार्श्वनामधारी कश्यपकी चार स्त्रियाँ थीं---विनता, कहू, पतङ्गी और यामिनी। पतङ्गीसे पक्षियोंका और यामिनीसे शलभों (पतिगों) का जन्म हुआ ॥ २१ ॥ विनताके पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान् विष्णुके बाहन है। विनताके ही दूसरे पुत्र अरुण है, जो

भगवान् सूर्यके सार्राच हैं। कद्रसे अनेकों नाग उत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! कृतिका आदि सत्ताईस नक्षत्राभिमानिनी देवियाँ चन्द्रमाकी पतियाँ हैं। रोहिणीसे विशेष ब्रेम करनेके कारण चन्द्रमाको दक्षने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षयरोग हो गया था। उन्हें कोई सन्तान नहीं हुई॥२३॥ उन्होंने दक्षको फिरसे प्रसन्न करके कृष्णपश्चकी श्रीण कलाओंके शुक्लपक्षमें पूर्ण होनेका वर तो प्राप्त कर लिया, (परन्तु नक्षत्राभिमानी देखियोंसे उन्हें कोई सन्तान न हुई) अब तुम कश्यपपतियोंके मङ्गलमय नाम सुनो। वे लोकमाताएँ हैं। उन्होंसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है-अदिति, दिति, दन्, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मृनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुर्रभ, सरमा और तिमि। इनमें तिमिके पुत्र हैं—जलचर जन्तु और सरमाके बाघ आदि हिसक जीव ॥ २४-२६ ॥ सुरमिक पुत्र है—भैंस, गाय तथा दूसरे दो खुरवाले पश् । ताम्राकी सन्तान हैं—बाज, गोध आदि शिकारी पक्षी। मुनिसे अप्सराएँ उत्पन्न हुई ॥ २७ ॥ क्रोधवशाके पुत्र हुए—साँप, विच्छ आदि विषैले जन्तु। इलासे वृक्ष, लता आदि पृथ्वीमें उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियां और सुरसासे यातुधान (राक्षस) ॥ २८ ॥ अरिष्टासे गन्धर्व और काष्ट्रासे घोडे आदि एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। दनुके इकसट पुत्र हुए। उनमें प्रधान-प्रधानके नाम सुनो ॥ २९ ॥ द्विमुर्धा, शम्बर, अरिष्ट, इयग्रीब, विभावसु, अयोमुख, शङ्कशिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय ॥ ३०-३१ ॥ स्वर्भानुकी कन्या सूप्रभासे नमुचिने

और वृषपर्वाको पुत्री शर्मिष्ठासे महाबली नहुषनन्दन

हर्याशरा, पुलोमा और कालका॥३३॥ इनमेसे उपदानवीके साथ हिरण्याक्षका और हयशिराके साथ क्रतृका विवाह हुआ। ब्रह्माजीकी अहज्ञासे प्रजापति भगवान् कश्यपने ही वैश्वानस्की शेव दो पुत्रियों---पुलोमा और कालकाके साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालकेय नामके साठ हजार रणवीर दानव हए। इन्होंका दूसरा नाम निवातकवच था। ये यज्ञकर्ममें बिघ्न डालते थे, इसलिये परीक्षित् ! तुन्हारे दादा अर्जुनने अकेले ही उन्हें इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये मार डाला। यह उन दिनोंको बात है, जब अर्जून स्वर्गमें गये हए थे ॥ ३४-३६ ॥ विप्रचित्तिकी पत्नी सिंहिकाके गर्भसे एक सौ एक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राह्, जिसकी गणना प्रहोंमें हो गयी। शेष सी पुत्रोंका नाम केत था।। ३७॥ परीक्षित् ! अव क्रमशः अदितिकी वंशपरम्परा सुनो । इस वंशमें सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायणने अपने अंशसे वामनरूपमें अवतार लिया था॥३८॥ अदितिके पुत्र थे—विवस्तान्, अर्थमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र और त्रिविक्रम (वामन)। यही वारह आदित्य कारताये ॥ ३९ ॥ विवस्तानकी पत्नी महाभाग्यवती संज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव (वैवस्वत) मन् एवं यम-यमीका जोड़ा पैदा हुआ ! संज्ञाने ही घोड़ीका रूप धारण करके भगवान् सूर्यके द्वारा भूलोकमें दोनों अश्विनीकुमारोंको जन्म दिया ॥ ४० ॥ विवस्तान्की दुसरी पक्षो थी छाया। उसके शनैश्वर और सावर्णि मन् नामके दो पुत्र तथा तपती नामको एक कन्या उत्पन्न हुई।

तपतीने संवरणको पतिरूपमें वरण किया॥४१॥

अर्थमाकी पत्नी मातुका थी। उसके गर्भसे चर्षणी नामक

पुत्र हुए। वे कर्तव्य-अकर्तव्यके ज्ञानसे युक्त थे।

इसलिये ब्रह्माजीने उन्होंके आधारपर मनुष्यजातिकी

(ब्राह्मणादि वर्णोंकी) कल्पना की ॥ ४२ ॥ पूषाके कोई

सन्तान न हुई। प्राचीन कालमें जब शिकजी दक्षपर

क्रोधित हुए थे, तब पूपा दाँत दिखाकर हैसने लगे थे;

इसलिये वीरभद्रने इनके दाँत तोड दिये थे। तबसे

ययातिने विवाह किया॥३२॥ दन्के पुत्र वैश्वानरकी

चार सुन्दरी कन्याएँ थीं। इनके नाम थे-उपदानची,

पूषा पिसा हुआ अत्र ही खाते हैं॥४३॥ दैल्पोंकी छोटी बहिन कुमारी रचना त्वष्टाको पत्नी थी। रचनाके गर्भसे दो पुत्र हुए—संनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप ॥ ४४ ॥ इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुजॉके

भानजे थे—फिर भी जब देवगुरु बृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित होकर देवताओंका परित्याग कर दिया, तब देवताओंने विश्वरूपको ही अपना प्रोहित बनाया ध्या ॥ ४५ ॥

# सातवाँ अध्याय

### बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग और विश्वरूपका देवगुरुके रूपमें वरण

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! देवाचार्य बृहस्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस कारण त्याग दिया था? देवताओंने अपने मुरुदेवका ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा---राजन् ! इन्द्रको त्रिलोकीका ऐक्षर्य पाकर धमण्ड हो गया या। इस घमंडके कारण ये धर्ममर्यादाका, सदाचारका उल्लङ्खन करने लगे थे। एक दिनकी बात है, वे भरी सभामें अपनी पत्नी शचीके साथ ऊँचे सिंहासनपर बैठे हुए थे, उनचास मरूद्गण, आठ वस्, ग्यारह रुद्र, आदित्य, ऋभूगण, विश्वेदेव, साध्यगण और दोनों अधिनीकुमार उनकी सेवामें उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, ब्रह्मबादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएँ, किञ्चर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तति कर रहे थे। सब ओर लॉलत स्वरसे देवराज इन्द्रकी कीर्तिका गान हो रहा था। ऊपरकी ओर चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर श्वेत छत्र शोभाथमान था । चैवर, पंखे आदि महाराजोचित सामप्रियाँ यथास्थान सुसज्जित थाँ। इस दिव्य समाजमें देवराज बड़े ही सुशोचित हो रहे थे ॥ २-६ ॥ इसी समय देवराज इन्द्र और समस्त देवताओंके परम आचार्य बहस्पतिजी वहाँ आये। उन्हें सुर-असुर सभी नमस्कार करते हैं। इन्द्रने देख लिया कि वे सभामें आये हैं, परन्तु वे न तो खडे हुए और न आसन आदि देकर गृस्का सत्कार ही किया। यहाँतक कि वे अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं ॥ ७-८ ॥ त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पतिजीने देखा कि यह ऐश्वर्यमदका दोष है! बस, वे झटपट वहाँसे निकलकर चुपचाप अपने घर चले आये ॥ ९ ॥

परीक्षित् ! उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ । वे समझ गये कि मैंने अपने गुरुदेवकी अवहेलना की है। वे भरी समामें स्वयं ही अपनी निन्दा करने लगे॥ १०॥ 'हाय-हाय ! बड़े खेदकी बात है कि भरी सभामें मुर्खताक्श मैंने ऐश्वर्यके नशेमें चुर होकर अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया। सचमूच मेरा यह कर्म अत्यन्त निन्दनीय है॥ ११॥ भला, कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्गकी राजलक्ष्मीको पानेकी इच्छा करेगा ? देखो तो सही, आज इसीने मुझ देवराजको भी असरोंके-से रजोगुणी भावसे भर दिया ॥ १२ ॥ जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राजसिंहासनपर बैठा हुआ सम्राट किसीके आनेपर राजसिंहासनसे न उठे. वे धर्मका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते॥ १३॥ ऐसा उपदेश करनेवाले कमार्गकी ओर ले जानेवाले हैं। वे खर्च घोर नरकमें गिरते है। उनकी वातपर जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थरकी नावकी तरह इब जाते हैं ॥ १४ ॥ मेरे गुरुदेव बहस्पतिजी ज्ञानके अथाह समृद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की। अब मैं चरणोंमें अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊँगां ॥ १५॥

परीक्षित् ! देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान् बहस्पनिजी अपने घरसे निकलकर योगखलसे अन्तर्धान हो गये ॥ १६ ॥ देवराज इन्द्रने अपने गृरुदेवको बहुत ढुँढ़ा-ढुँढ़वाया; परन्तु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरुके बिना अपनेको सुर्राक्षत न समझकर देवताओंके साथ अपनी बद्धिके अनुसार स्वर्गको रक्षाका उपाय सोचने लगे, परनु वे कुछ भी सोच न सके । उनका चित्र अशान्त ही बना रहा॥ १७॥ परीक्षित् ! दैत्योंको भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इन्द्रको

अनवनका पता लग गया। तब उन मदोन्भत और आवतायी अस्रोने अपने एर शुक्राचार्यके आदेशानुसार देवताओंपर विजय पानेके 'लिये धावा बोल दिया ॥ १८ ॥ उन्होंने देवताओंपर इतने तीखे-तीखे बाणोंकी वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाह आदि अंग कट-कटकर गिरने लगे। तब इन्द्रके साथ सची देवता सिर झकाकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये॥ १९॥ स्वयम्भु एवं समर्थ ब्रह्माजीने देखा कि देवताओंकी तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हदय अत्यन्त करुणासे पर गया । वे देवताओंको धीरज बैधाते हुए कहने लगे॥ २०॥

ब्रह्माजीने कहा-देवताओं ! यह बडे खेदकी बात है। सचमुच तुमलोगोंने बहत बुरा काम किया। हरे, हरे ! तुमलोगोन ऐश्वर्यके मदसे अधे होकर बहाज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मणका सत्कार नहीं किया ॥ २१ ॥ देखताओ ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह फल है कि आज समृद्धिशाली होनेपर भी तुन्हें अपने निर्वल शत्रुओंके सामने नीचा देखना पडा ॥ २२ ॥ देवराज ! देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुटेव शुक्राचार्यका तिरस्कार करनेके कारण अत्वन्त निर्वल हो गये थे, परन्तु अब भक्तिभावसे उनकी आराधना करके वे फिर धन-जनसे सम्पन्न हो गये हैं। देवताओं ! मुझे तो ऐसा मालुम पड़ रहा है कि राक्राचार्यको अपना आराध्यदेव माननेवाले वे दैत्यलोग कुछ दिनोंमें मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे ॥ २३ ॥ भृग्वंशियोने इन्हें अर्थशास्त्रकी पूरी-पूरी शिक्षा दे रक्की है। ये जो कुछ करना चाहते हैं, उसका भेद तुमलोगोंको नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहत गुप्त होती है। ऐसी स्थितिमें वे स्वर्गको तो समझते ही क्या है, वे चाहे जिस लोकको जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य भ्राह्मण, गोविन्द और गौओंको अपना सर्वस्व मानते हैं और जिनपर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी असङ्गल नहीं होता॥ २४॥ इसलिये अव तुमलोग शीघ ही त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपके पास जाओ और उन्होंकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी है। यदि तपलोग उनके असरेकि प्रति प्रेमको क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हास काम बना देंगे ॥ २५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जब ब्रह्मजीने देवताओंसे इस प्रकार कहा, तब उनकी चिन्ता दूर हो गयी। वे त्वष्टाके पुत्र विश्वरूप ऋषिके पास गये और उन्हें हृदयसे लगाकर यों कहने लगे॥ २६॥

देवताओंने कहा-बेटा विश्वरूप! तुम्हारा कल्याण हो । हम तुम्हारे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये हैं । हम एक प्रकारसे तुम्हारे पितर हैं। इसलिये तम हमलोगोंकी समयोचित्र अभिलाषा पूर्ण करो ॥ २७ ॥ जिन्हें सन्तान हो गयी हो, उन सत्पूत्रोंका भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनोंकी सेवा करें । फिर जो बहाचारी हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है।। २८॥ बत्स ! आचार्य बेदकी, पिता ब्रह्माजीकी, माई इन्द्रकी और माता साक्षात् पृथ्वीकी मूर्ति होती है ॥ २९ ॥ (इसी प्रकार) बहिन दयाकी, अतिथि धर्मकी, अभ्यागत अग्निकी और जगत्के सभी प्राणी अपने आत्माकी ही मृर्ति--- आत्मस्वरूप होते हैं ॥ ३० ॥ पुत्र ! हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओंने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबलसे हमारा यह दुःख, दारिद्य, पराजय टाल दो । पुत्र ! तुम्हें हमलोगोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिये॥३१॥ तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्मसे ही हमारे गुरु हो। हम तुन्हें आचार्यके रूपमें वरण करके तुन्हारी शक्तिसे अनायास ही शत्रऑपर विजय प्राप्त कर लेंगे॥३२॥ पुत्र! आवश्यकता पड़नेपर अपनेसे छोटोंका पैर छना भी निन्दनीय नहीं है। वेदज्ञानको छोडकर केवल अवस्था बङ्फ्यका कारण भी नहीं है॥ ३३॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं--परीक्षित! जब देवताओंने इस प्रकार विश्वरूपसे प्रोहिती करनेकी प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूपने प्रसन्न होकर उनसे अत्यन्त प्रिय और मध्र शब्दोंने कहा॥ ३४॥

विश्वरूपने कहा-प्रोहितीका काम ब्रह्मतेजको क्षीण करनेवाला है। इसलिये धर्मशोल महात्माओंन उसकी निन्दा की है। किन्तु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिये प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमें मेरे-जैसा व्यक्ति मला, आपलोगोंको कोरा जवाब कैसे दे सकता है ? मैं तो आपलोगोंका सेवक है। आपको आज्ञाओंका पालन करना ही मेरा स्वार्थ

है।। ३५ ॥ देवगण ! हम अकिञ्चन है। खेती कट जानेपर अथवा अनाजकी हाट उठ जानेपर उसमेंसे गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसीसे अपने देवकार्य तथा पितुकार्य सम्पन्न कर लेते हैं। लोकपाली ! इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहितीकी निन्दनीय वृत्ति क्यों करूँ ? उससे तो केवल वे हो लोग प्रसन्न होते हैं, जिनकी बृद्धि बिगड़ गयी है॥३६॥ जो काम आपलोग मुझसे कराना चाहते हैं, वह निन्दनीय है-फिर भी मैं

आपके कामसे मुँह नहीं मोड सकता;

आपलोगोंकी माँग ही कितनी है। इसलिये आपलोगोंका

मनोरष में तन-मन-धनसे परा कहाँगा ॥ ३७ ॥ श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओंसे ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके करण करनेपर वे बड़ी लगनके साथ उनकी प्रोहिती करने लगे ॥ ३८ ॥ यद्यपि शक्राचार्यने अपने नीतिबलसे अस्रोंको सम्पत्ति स्रक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूपने वैष्णवी विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पति छीनकर देवराज इन्द्रको दिला दी॥३९॥ राजन् !

जिस विद्यासे सर्राक्षत होकर इन्द्रने असरोंकी सेनापर

विजय प्राप्त की थी, उसका उदारबद्धि विश्वरूपने ही

उन्हें उपदेश किया था॥४०॥

### आठवाँ अध्याय

#### नारायणकवस्तकाः उपदेश

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! देवराज इन्द्रने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओंकी चतुरहियी सेनाको खेल-खेलमें--अनायास ही जीतकर त्रिलोकीकी राजलक्ष्मीका उपभोग किया. आप उस नारायणकवचको मुझे सुनाइये और यह भी बतलाइये कि उन्होंने उससे सुर्रक्षित होकर रणभूमिमें किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुऑपर विजय प्राप्त की ॥ १-२ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित् ! जब देवताओंने विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तब देवराज इन्द्रके प्रश्न करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश किया। तुम एकाप्रचित्तसे उसका श्रवण करो ॥ ३ ॥

विस्ररूपने कहा-देवराज इन्द्र ! भयका अवसर उपस्थित होनेपर नारायणकवन धारण करके अपने शरीरको रक्षा कर लेनी चाहिये। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ-पैर घोकर आचमन करे, फिर हाथमें कुशकी पवित्री धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाय। इसके बाद कवचधारणपर्यन्त और कुछ न बोलनेका निश्चय करके पवित्रतासे 'ॐ नमो नारायणाय' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इन मन्त्रोंके द्वारा हदवादि अङ्गन्यास तथा अङ्गृष्टादि-करन्यास करे । पहले 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रके ॐ आदि आठ अक्षरोंका क्रमशः

पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षःस्थल, मुख और सिरमें त्यास करे। अथवा पूर्वोक्त मन्त्रके मकारसे लेकर ॐकारपर्यन्त आठ अक्षरोंका सिरसे आरम्भ करके उन्हीं आठ अद्वोमें विपरांत क्रमसे न्यास करे॥ ४-६॥ तदनन्तर 'ॐ नमी भगवते वासदेवाय'—इस द्वादशाक्षर पन्त्रके ॐ आदि बारह अक्षरोंका दायों तर्जनीसे बायों तर्जनीतक दोनों हाथकी आठ अमुलियों और दोनों अंगुठोंकी दो-दो गाँठोंमें न्यास करे॥ ७॥ फिर 'ॐ विष्णवे नमः' इस मन्त्रके पहले अक्षर 'ॐ' का हदयमें 'वि' का ब्रह्मरक्षमें, 'व्' का भौहोंके बीचमें, 'ण' का चोटीमें, 'वे' का दोनों नेत्रोमें और 'न' का शरीरकी सब गाँठोमें न्यास करे। तदनन्तर 'ॐ मः अस्वाय फट' कहकर दिग्बन्ध करे। इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिको जाननेवाला पुरुष मन्त्रखरूप हो जाता है ॥ ८-१० ॥ इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण इष्टदेव भगवानुका ध्यान करे और अपनेको भी तदरूप ही चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्या, तेज और तपःस्वरूप इस कवचका पाठ करे— ॥ ११ ॥

'भगवान् श्रीहरि गरुड्जीकी पीठपर अपने चरणकमल स्क्खे हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ

उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हाथोंमें शङ्क, चक्र, दाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश (फंदा) धारण किये हुए हैं। वे ही ॐकारस्वरूप प्रभू सब प्रकारसे, सब ओरसे पेरी रक्षा करें॥ १२॥ मत्यपूर्ति भगवान् जलके भीतर जलजन्तुऑसे और वरुणके पाशसे मेरी रक्षा करें। मायासे बहाचारीका रूप घारण करनेवाले वामनभगवान स्थलपर और विश्वरूप श्रीविविक्रमधगवान आकाशमें मेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥ जिनके घोर अङ्ग्रहाससे सब दिशाएँ गुँज उठी थीं और गर्भवती दैत्यपिलयोंक गर्भ गिर गये थे. वे दैत्य-यृथपतियोंके शत्रु भगवान् नृसिंह किले, अंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानोमें मेरी रक्षा करें॥ १४॥ अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको घारण करनेवाले यज्ञमूर्ति वराहभगवान मार्गमे, परश्रामजी पर्वतीके शिखरोपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बडे भाई भगवान् रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा करें ।। १५॥ भगवान् नारायण मारण-मोहन आदि भयक्कर अभिचारों और सब प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करे। ऋषिक्षेष्ठ नर गर्वसे, योगेक्षर भगवान् दत्तात्रेय योगके विद्यासि और त्रिगुणाधिपति भगवान् कपिल कर्मबन्धनोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥ परमर्षि सनत्कमार कामदेवसे, हयब्रीवभगवान् मार्गमें चलते समय देवमर्तियोंको नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद सेवापराधोसे\* और भगवान् कच्छप सब प्रकारके नस्कोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

भगवान् धन्वन्तरि कुपध्यसे, जितेन्द्रिय भगवान् ऋषभदेव सुख-दःख आदि भयदायक इन्ह्रोंसे, यज्ञभगवान् लोकापवादसे, बलरामजी मनुष्यकृत कष्ट्रीसे और श्रीशेषजी क्रोधवश नामक सपेंकि गणसे मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बृद्धदेव पाखण्डियोसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें। धर्मरक्षके लिये पहान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् कल्कि पापबहल कलिकालके दोबोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ प्रातःकाल भगवान् केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ आनेपर भगवान् गोविन्द अपनी बाँसरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहरको भगवान विष्णु चक्रराज सदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें॥ २०॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधसदन अपना प्रचण्ड धन्य लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमृर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद हवीकेश, अर्धगत्रिके पूर्व तथा अर्धगत्रिके समय अकेले भगवान पदानाभ मेरी रक्षा करें ॥ २१ ॥ राष्ट्रिके पिछले प्रहरमें श्रीवत्सलाञ्छन श्रीहरि, उपाकालमें खड्गधारी भगवान् जनार्दन, स्यॉदयसे पूर्व श्रीदामोदर और सम्पर्ण सन्ध्याओंमें कालमूर्ति भगवान विश्वेष्ठर मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥

'सदर्शन! आपका आकार चक्र (रथके पहिये) की तरह है। आपके किनारेका भाग प्रसथकालीन अग्निके

अतीस प्रकारके सेवापराध्य माने गये हैं— १-सवारीकर जढ़कर आधवा पैरोमें खबाऊँ पहनकर श्रीभगवानके मन्दिरमें जाना । २-रचपाज. जन्माष्ट्रमी आदि उत्सवीकः न करना या उनके दर्शन न करना । ३-श्रीमृतिके दर्शन करके प्रणाम न करना । ४-असूचि-अवस्थामें दर्शन करना । ५-एक हायसे प्रणास करना । ६-परिक्रमा करते समय भगवानुके सामने आकर कुछ न संकंकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल खामने ही परिक्रमा करते रहना । ७-श्रीभगवानुके ऑक्सिक्रके सामने पैर पमारकर बैठना । ८-श्रीभगवानुके ऑक्सिक्रके सामने दोनों म्टनोको ऊँचा करके उनको हाथोंसे लांपटकर वैद जाना । ९-औभगदान्के श्रीविदाहके समने सोना । १०-ओभगदान्के श्रीविदाहके सामने भोजन करना । ११-ओभगदान्के श्रीविदाहके सामने झुट बोलना । १२-ओपएयानके औविपारके सामने जोरसे बोलना । १३-शीपगयानके औविपारके सामने आवसमें अवचीत करना । १४-औपगवानके श्रीविग्रहके सामने बिल्लाना। १५-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने कलड करना। १६-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीको पीडा देगा। १७-ऑधगवान्के औविवहके सामने किसीयर अनुबह करनः । १८-ऑधगवान्के अविवहके सामने किसीको निष्ठर वचन बोलना । १९-ऑधगवान्के श्रीवियहके सामने कम्बलसे सारा शरीर तक लेना । २००श्रीपणवानके श्रीविश्यके सामने दुसरेकी निन्दा करना । ३१-औभगवानके श्रीवियहके सामने दुसरेकी स्तृति करना । २२-श्रीभणवानुके श्रीविधारके सामने अञ्चलील सब्द बोसना । २३-श्रीभणवानुके श्रीविधारके सामने अघोवायुका त्याग करना । २४-जित रहते हुए भी पील अर्थात् सामान्य उपचारीसे भगवानुकी सेवा-पूजा करता । २५-श्रीभकवानुको निवेदित किये किसी भी वस्तुका खाना-पीना । २६-जिस ऋतुमें जो फरन हो, उसे सबसे पहले औधगवानको न चढाना । २७-किसी शाक या फलादिके अगले भागको तोटकर भगवानके व्यक्तनदिके दिखे देना । २८-श्रीभगवानके श्रीविक्रकको पीठ देकर बैठना । २९-श्रीभगवानके श्रीविक्रके सहमने दूसरे किसीको भी प्रणाम करना । ३० - गुरुदेवकी अध्यर्थना, कुशल- प्रश्न और उनका स्तवन न करना । ३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना । ३२-किसी भी देवताकी निन्दा करनः ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* समान अल्पन्त तीव है। आप भगवान्तवी प्रेरणासे सब

340

ओर घुमते रहते हैं। जैसे आग वायको सहायतासे सखे भास-फुसको जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु शोध-से-शीध जला दोजिये. दीजिये ॥ २३ ॥ कौमोदको गदा ! आपसे छटनेवाली चिनगरियोंका स्पर्श वज्रके समान असहा है। आप

भगवान् अजितको प्रिया है और मैं उनका सेक्क हैं।

इसलिये आप कृष्माण्ड, विनायक, यक्ष, ग्रक्षस, भृत और प्रेतादि प्रहोंको अभी कुचल डालिये, कुचल डालिये तथा

मेरे रात्रओंको चर-चर कर दीजिये॥ २४॥ शक्कोष्ट ! आप भगवान श्रीकष्णके फुँकनेसे भयद्वर शब्द करके मेरे शतुओंका दिल दहला दीजिये एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातुका, पिशाच तथा ब्रह्मसक्षस आदि भयावने प्राणियोंको यहाँसे झटपट भगा दीजिये ॥ २५ ॥ भगवानकी प्यारी तलबार ! आपको धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवानुको प्रेरणासे मेरे शुत्रओंको छिन्न-भिन्न कर दीजिये । भगवानुकी

प्यारी ढाल ! आपमें सैकड़ों चन्डाकार मण्डल हैं। आप पापदृष्टि पापात्मा शत्रुओंकी आंखें बंद कर दीजिये और उन्हें सदाके लिये अन्धा बना दौजिये॥ २६॥

सूर्व आदि ग्रह, धूमकेत् (पुच्छलतारे) आदि केत्, दृष्ट मन्ध्य, सपींद रंगनेवाले जन्त, दाढोंबाले हिसक पश्,

भत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणियोंसे हमें जो-जो भय हों और जो-जो हमारे मङ्गलके विरोधी हो-वे सभी भगवानुके नाम, रूप तथा आयुधोंका कीर्तन करनेसे तत्काल नष्ट हो जाये॥ २७-२८॥ बुहद्, रथन्तर आदि सामवेदीय स्तोत्रोंसे जिनकी स्तृति की जाती है, वे वेदमृति भगवान् गरुड और विष्यक्सेनजी अपने नामोच्चारणके प्रभावसे हमें सब प्रकारकी विपत्तियोंसे बचाये॥ २९॥ श्रीहरिके नाम, रूप, बाहन, आयुध और श्रेष्ट पार्धद हमारी

बृद्धि, इन्द्रिय, पन और प्राणेंको सब प्रकारको आपत्तियोसे बचार्ये ॥ ३० ॥

'जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत् है, वह वास्तवमें भगवान् ही हैं'—इस सत्यके प्रभावसे हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जायें॥ ३१॥ जो लोग ब्रह्म और

आत्माकी एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिमें भगवानुका स्वरूप समस्त विकल्पों--- भेदोंसे रहित है: फिर भी वे अपनी माया-शक्तिके द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियोंको धारण करते हैं। यह बात निश्चितरूपसे सत्य है। इस कारण सर्वश्च, सर्वव्यापक भगवान् श्रीहरि सदा-सर्वत्र सब स्वरूपीसे हमारी रक्षा

करें ॥ ३२-३३ ॥ जो अपने भयद्भर अहाहाससे सब लोगोंके भयको भगा देते हैं और अपने तेजसे सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान् नृसिंह दिशा-विदिशामें,

नीचे-कपर, बाहर-भीतर---सब ओर हमारी रक्षा करें ॥ ३४ ॥

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें 'यह नारायणकक्षच सुना

दिया । इस कवचसे तम अपनेको सरक्षित कर लो । बस,

फिर तुम अनायास ही सब दैत्य-यूथपतियोंको जीत लोगे ॥ ३५ ॥ इस नारायणकवचको धारण करनेवाला

पुरुष जिसको भी अपने नेत्रोंसे देख लेता अथवा पैरसे छ देता है, वह तत्काल समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता है।। ३६ ॥ जो इस वैष्णवी किहाको धारण कर लेता है.

उसे राजा, डाक्, प्रेत-पिशाचादि और बाघ आदि हिसक बीबोंसे कभी किसी प्रकारका भय नहीं होता॥ ३७॥ देवराज ! प्राचीन कालकी बात है, एक कौशिकगीत्री

ब्राह्मणने इस विद्याको धारण करके योगधारणासे अपना शरीर मरूभुमिमें त्याग दिया॥ ३८॥ जहाँ उस बाह्मणका शरीर पड़ा था, उसके ऊपरसे एक दिन गन्धर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियंकि साथ विमानपर बैठकर निकले॥ ३९॥

वहाँ आते ही वे नीचेकी ओर सिर किये विमानसहित आकाशसे पृथ्वीपर गिर पडे। इस घटनासे उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मनियोंने बतलाया कि यह नारायणकवच धारण करनेका प्रभाव है,

तब उन्होंने उस बाह्यण देवताको हड़ियोंको ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदीमें प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोकको गये ॥ ४० ॥

श्रीशकदेकजी कहते हैं---परीक्षित् ! जो पुरुष इस नारायणकवचको समयपर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे घारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदरसे झुक जाते हैं और वह सब प्रकारके भयोसे मुक्त हो

जाता है॥४१॥ परीक्षित् ! शतकत् इन्द्रने आचार्य विश्वरूपजीसे यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमिमें असुरोंको जीत लिया और वे त्रैलोक्यलक्ष्मीका उपभोग

\*\*\*\*

करने लगे ॥ ४२ ॥

### नवाँ अध्याय

### विश्वरूपका वथ, वृत्रासुरद्वारा देवताओंकी हार और भगवान्की प्रेरणासे देवताओंका दधीचि ऋषिके पास जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! हमने सुना है कि विश्वरूपके तीन सिर् थे। वे एक मुँहसे सोमरस तथा दूसरेसे सूरा पीते थे और तीसरेसे अन्न खाते थे ॥ १ ॥ उनके पिता त्वष्टा आदि बारह आदित्य देवता थे, इसलिये वे यक्के समय प्रत्यक्षरूपमें ऊँचे स्वरसे बोलकर बडे विनयके साथ देवताओंको आहर्ति देते थे ॥ २ ॥ साथ ही वे छिप-छिपकर अस्ऐंको भी आहति दिया करते थे। उनकी माता असुर-कुलकी थीं, इसीलिये वे मातृस्रोहके वशीभृत होकर यह करते समय उस प्रकार अस्रोंको भाग पहुँचाया करते थे॥ ३॥ देक्सज इन्द्रने देखा कि इस प्रकार वे देवताओंका अपराध और धर्मकी ओटमें कपट कर रहे हैं। इससे इन्द्र हर गये और क्रोधमें भरकर उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उनके तीनों सिर काट लिये॥४॥ विश्वरूपका सोमरस पीनेवाला सिर पपीडा, सुरापान करनेवाला गौरैया और अत्र खानेवाला तीतर हो गया ॥ ५ ॥ इन्द्र चाहते तो विश्वरूपके वधसे लगी हुई हत्याको दूर कर सकते थे; परन्त् उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरं हाथ जोडकर उसे स्वीकार कर लिया तथा एक वर्षतक उससे छटनेका कोई उपाय नहीं किया। तदनत्तर सब लोगोंक सामने अपनी शृद्धि प्रकट करनेके लिये उन्होंने अपनी ब्रह्महत्याको चार हिस्सोमें बॉटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और सियोंको दे दिया ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! पृथ्वीने बदलेमें यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड़ा होगा, वह समयपर अपने-आप भर जायगा, इन्द्रकी बहाहत्याका चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वीमें कहीं-कहीं ऊसरके रूपमें दिखायी पड़ती है॥ ७ ॥ दुसरा चतुर्थीश वृक्षेति लिया । उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कर जानेपर फिर जम जायगा । उनमें अब भी गोंदके रूपमें ब्रह्महत्या दिखायी पड़ती है।। ८।। स्त्रियोंने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुषका सहवास कर सकें, ब्रह्महत्याकः तीसरा चतुर्थाश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेमें रजके रूपसे दिखायी पड़ती है।। ९।। जलने यह वर पाकर कि

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

खर्च करते रहनेपर भी निर्झर आदिके रूपमें तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चौचा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन, युद्युद आदिके रूपमें वही ब्रह्महत्या दिखायी पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल प्रहण किया करते हैं॥ १०॥

विश्वरूपकी मृत्युके बाद. उनके पिता त्वष्टा 'हे इन्द्रशत्रो ! तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीध-से-शीध तुम अपने शतुको मार डालो'—इस मन्तसे इन्द्रका शतु उत्पत्र करनेके लिये हवन करने लगे ॥ ११ ॥ यज्ञ समाप्त होनेपर अन्वाहार्य-पचन नामक अग्नि (दक्षिणाग्नि) से एक बडा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो लोकोंका नाश करनेके लिये प्रलयकालीन विकास काल ही प्रकट हुआ हो ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! वह प्रतिदिन अपने शरीरके सब ओर बाणके बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़के समान काला और बड़े डील-डीलका था। उसके शरीरमेंसे सन्ध्यकालीन बादलोंके समान दीप्ति निकलती रहती थी॥ १३॥ उसके सिरके वाल और दाड़ी-पूँछ तपे हुए ताँबैके समान लाल रंगके तथा नेत्र दोपहरके सूर्यके समान प्रचण्ड थे॥ १४॥ चमकते हुए तीन नोकोंबाले त्रिशुलको लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कुदने लगता था, उस समय पृथ्वी काँप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशुलपर उसने अन्तरिक्षको उठा रखा है॥ १५॥ वह बार-बार जैंपाई लेता था। इससे जब उसका कन्दराके समान गम्भीर मुँह खुल जाता, तब जान पडता कि वह सारे आकाशको पी जायगा, जीभसे सारे नक्षत्रोंको चाट जायगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढोवाले मृहसे तीनों लोकोंको निगल जायगा । उसके भयावने रूपको देखकर सब लोग डर गये और इधर-उधर भागने लगे ॥ १६-१७ ॥

परीक्षित् ! त्वष्टाके तमोगुणी पुत्रने सारे लोकोंको घेर लिया था । इसीसे उस पांपी और अत्यन्त क्रूर पुरुषका नाम वृत्रासुर पड़ा ॥ १८ ॥ बड़े-बड़े देवता अपने-अपने अनुयायियोंके सहित एक साथ ही उसपर टूट पड़े तथा अपने-अपने दिव्य अस्त-शस्त्रीसे प्रहार करने लगे। परन्तु वृत्रासुर उनके सारे अस्त-शस्त्रोंको निगल गया॥ १९॥ अब तो देवताओंके आश्चर्यकी सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब-के-सब दीन-होन और उदास हो गये तथा एकाव चितसे अपने हदयमें विराजमान आदिप्रूष श्रीनारायणकी शरणमें गये ॥ २० ॥

देवताओंने भगवान्से प्रार्थना की--वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँचों पृत, इनसे यने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस कालसे इरकर उसे पूजा-सामग्रीकी भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान्से भयभीत रहता है। इसलिये अब भगवान् ही हमारे रक्षक है ॥ २१ ॥ प्रभो ! आपके लिये कोई नयी बात न होनेके कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूपके साक्षात्कारसे ही सर्वथा पर्णकाम, सम एवं शान्त है। जो आपको छोड़कर किसी दुसरेकी शरण लेता है, वह मूर्ख है। वह मानो कृतेकी पूँछ पकडकर समृद्र पार करना चाहता है ॥ २२ ॥ वैवस्वत मनु फ्छिले कल्पके अन्तमें जिनके विशाल सींगमें पृथ्वीरूप नीकाको बाँधकर अनायास ही प्रलयकालीन सङ्घटसे बच गये. वे ही मतस्यभगवान् हम शरणागतीको कुत्रासुरके द्वारा उपस्थित किये हुए दुस्तर भयसे अवश्य बचायेंगे॥ २३॥ प्राचीन कालमें प्रचण्ड पवनके थपेड़ोंसे उठी हुई उताल तस्ह्रोंकी गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भगवानुके नाभिकमलसे अल्पन्त भयानक प्रलक्कालीन जलमें गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपासे वे उस विपत्तिसे बच सके, वे ही भगवान् हमें इस सङ्खटसे पार करें ॥ २४ ॥ उन्हों प्रभुने अद्वितीय होनेपर भी अपनी मायासे हमारी रचना की और उन्होंके अनुग्रहसे हमलोग सृष्टिकार्यका सञ्चालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने हो सब प्रकारकी चेष्टाएँ कर-करा रहे हैं, तथापि 'हम स्वतन्त्र ईधर हैं —अपने इस अधिमानके कारण हमलोग उनके स्वरूपको देख नहीं पाते ॥ २५ ॥ वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओंसे बहुत पीडित हो रहे हैं, तब वे वास्तवमें निर्विकार रहनेपर भी अपनी मायाका आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पश्-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंमे

अवतार लेते हैं, तथा यूग-यूगमें हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं॥ २६॥ वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और प्रवरूपसे विश्वके कारण हैं। वे विश्वसे पृथक् भी है और विश्वरूप भी है। हम सब उन्हीं शरणागतवत्सल भगवान श्रीहरिकी शरण ग्रहण करते हैं। उदारशिरोमणि प्रभू अवश्य ही अपने निजजन हम देवताओंका कल्याण करेंगे ॥ २७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—महाराज ! देवताओंने इस प्रकार भगवानुकी स्तृति को, तब स्वयं शङ्क-चक्र-गदा-पदाधारी भगवान् उनके सामने पश्चिमकी और (अन्तदेशमें) प्रकट हुए॥ २८॥ भगवान्के नेत्र शरकालीन कमलके समान खिले हुए थे। उनके साथ सोलह पार्षद उनको सेवामें लगे हुए थे। वे देखनेमें सब प्रकारसे भगवानके समान ही थे। केवल उनके वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न और गलेमें कौस्तृथमणि नहीं थी।। २९॥ परीक्षित ! भगवानका दर्शन प्रकर सभी देवता आनन्दसे विद्वल हो गये। उन लोगोने धरतीपर लोटकर साष्टाङ्ग दण्डवत् किया और फिर धीरे-धीरे उठकर वे भगवानुकी स्तुति करने लगे॥ ३०॥

देवताओंने कहा—भगवन् ! यज्ञमें खर्गादि देनेकी शक्ति तथा उनके फलकी सीमा निश्चित करनेवाले काल भी आप ही है। यज्ञमें विघ्न डालनेवाले दैत्योंको आप चक्रसे छिन्न-भिन्न कर डालते हैं। इसलिये आपके नामोंकी कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं॥३१॥ विधातः! सत्त्व, रज, तम---इन तीन गुणोंके अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियासक आप ही हैं। आपके परमपदका वास्तविक स्वरूप इस कार्यरूप जगत्का कोई आधृनिक प्राणी नहीं जान सकता ॥ ३२ ॥

भगवन् ! नारायण ! वासदेव ! आप आदि प्रुप (जगत्के परम कारण) और महापुरुष (पुरुषोत्तम) हैं। आपको महिमा असोम है। आप परम मङ्गलमय, परम कल्याण-स्वरूप और परम दयाल है। आप ही सारे जगतके आधार एवं अद्वितीय हैं, केवल आप ही सारे जगत्के स्थामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सीन्दर्य और मुद्दलताकी अधिष्ठाची देवी लक्ष्मीके परम पति हैं। प्रभो ! परमहंस परिवाजक विस्क महात्मा जब

<u>在表面表面表面的表面表面的有</u>能表面是有的是有的充实的有有的有效的有效的有效的有效的有效的有效的或是有效的有效的有效的有效的。 आत्मसंयमरूप परम समाधिसे भलीभाँति आपका चिन्तन करते हैं, तब उनके शद्ध इदयमें परमहंसीके धर्म वास्तविक भगवदभवनका उदय होता है। इससे उनके हृदयके अञ्चानरूप किवाड खल जाते हैं और उनके आत्मलोकमें आप आत्मानन्दके रूपमें बिना किसी आवरणके प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहास हो जाते हैं। हम आपको चार-बार नमस्कार करते हैं॥ ३३॥ भगवन ! आपकी लीलाका रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीरके, हमलोगोंके सहयोगकी अपेक्षा न करके,निर्मृण और निर्विकार होनेपर भी स्वयं ही इस समुण जगत्की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं॥ ३४॥ भगवन् ! हमलोग यह बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टिकर्ममें आप देवदन आदि किसी व्यक्तिके समान गुणोंके कार्यरूप इस जगत्में जीवरूपसे प्रकट हो जाते हैं और कमेंकि अधीन होकर अपने किये अच्छे-बुरे कमीका फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शान्तस्वभाव एवं सक्तमे उदासीय--- साक्षीमात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं ॥ ३५ ॥ हम तो यह समझते हैं कि यदि आपमें ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि आप स्वयं भगवान् हैं। आएके गुण अगणित है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान् है। आधृनिक लोग अनेकों प्रकारके विकल्प, विसर्क, विसार, झुटे प्रमाण और कृतर्कपूर्ण शास्त्रोंका अध्ययन करके अपने हृदयको दृषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दशप्रही हो जाते हैं। आपमें उनके बाद-बिवादके लिये अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक खरूप समस्त मायामय पदार्थीसे परे, केवल है। जब आप उसीमें अपनी मायाको छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन-सी बात है जो आपमें नहीं हो सकती? इसलिये आप साधारण प्रूपेंकि समान कर्ता- भोक्ता भी हो सकते हैं और महाप्रुचोंके समान उदासीन भी। इसका कारण चह है कि न तो आपमें कर्तृत्व-भोकृत्व है और न ती उदासीनता ही। आप तो दोनोंसे विलक्षण, अनिर्वचनीय हैं॥ ३६॥ जैसे एक ही रस्तोका ट्कड़ा भान्त पुरुषोंको सर्प, माला, धारा आदिके रूपमें प्रतीत होता है, किन्तु जानकारको रस्सीके रूपमें-वैसे ही

आप भी प्रान्तबृद्धिवालोंको कर्ता, भोता आदि अनेक रूपोमें दीखते हैं और ज्ञानीको शुद्ध सच्चिदानन्दके रूपमें। आप समीकी बद्धिका अनुसरण करते हैं॥३७॥ विचारपूर्वक देखनेसे मालुम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओंमें वस्तुत्वके रूपसे विराजमान हैं, सबके खामी है और सम्पूर्ण जगत्के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके भी कारण है। आप सबके अत्तर्यापी अन्तरात्मा है; इसलिये जगतमें जितने भी गण-दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सबकी प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठानस्वरूप आपका हो सङ्केत करती है और श्रुतियाँने समस्त पदार्थीका निषेध करके अत्तमें निषेधकी अवधिके रूपमें केवल आपको ही शेष रक्या है ॥ ३८ ॥ मधुसूदन ! आपको अमृतमयी महिमा रसका अनन्त सपद्र है। उसके नन्हे-से सीकरका भी, अधिक नहीं-एक बार भी खाद चख लेनेसे हृदयमें नित्य-निरन्तर परमानन्दको धारा बहने लगती है। उसके कारण अबतक जगतमें विषय-भोगोंके जितने भी लेश-मात्र, प्रतीतिमात्र सुखका अनुभव हुआ है या परलोक आदिके विषयमें सुना गया है, वह सब-का-सथ जिन्होंने भूला दिया है, समस्त प्राणियोंके परम प्रियतम, हितेथी, सहद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य-निधि परपेश्वरमें जो अपने मनको नित्य-निरन्तर लगाये रखते और आपके चिन्तनका ही सुख लुटते रहते हैं, वे आपके अनन्यप्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थमें निप्ण हैं। मध्सदन ! आपके वे प्यारे और सहद भक्तजन भला, आपके चरणकमलोंका सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रारसे सदाके लिये छटकारा मिल जाता है।। ३९।। प्रभो ! आप जिलोकीके आत्मा और आश्रय है। आपने अपने तीन पगोंसे सारे जगतको नाप लिया था और आप ही तीनों लोकोंके सञ्चालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकीका मन हरण करनेवाली है। इसमें सन्देष्ठ नहीं कि दैत्य, दानव आदि अस्र भी आपकी ही विभृतियाँ हैं। तथापि यह उनकी उन्नतिका समय नहीं है—यह सोचकर आप अपनी योगमायासे देवता, मन्ध्य, परा, नुसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलवरीके रूपमें अवतार ग्रहण करते और उनके अपराधके अनुसार उन्हें दण्ड देते हैं। दण्डधारी प्रभी ! यदि जैंचे तो आप उन्हों असुरोके समान इस वृत्रासुरका भी नाश कर

डालिये ॥ ४० ॥ भगवन् ! आप हमारे पिता, पितामह— सब कुछ है। हम आपके निजजन हैं और निरन्तर आपके सामने सिर झुकाये रहते हैं। आपके चरणकमलोंका ध्यान करते-करते हमारा इदय उन्हींक प्रेमकन्धनसे बँध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्यगुणोंसे यक साकार विश्वह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिये प्रभो ! हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर और शीतल मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने मुखारविन्दसे टपकते हुए मनोहर वाणीरूप सुमधुर सुधाविन्दुसे हमारे इदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी जलन बुझाइये ॥ ४१ ॥ अभो ! जिस प्रकार अग्निकी ही अंशभूत चिनगरियाँ आदि अग्निको प्रकाशित करनेमें असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ-परमार्थ निवेदन करनेमें असमर्थ हैं। आपसे मला, कहना ही क्या है ! क्योंकि आप सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति. स्थिति और लय करनेवाली दिव्य मायाके साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवंकि अन्तःकरणमें ब्रह्म और अत्तर्यामीके रूपसे विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान हैं। जगत्में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशकके रूपमें आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियोंके साक्षी हैं। आप आकाशके समान सर्वगत है. निर्लिप्त है। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा है॥४२॥ अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें---इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषासे हमलोग यहाँ आये हैं, उसे पूर्ण कीजिये। आप अचित्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न

मार डालिये ॥ ४४ ॥ प्रमो ! आप शुद्धस्वरूप हृदयस्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि, अनन्त और उञ्ज्वल कीर्तिसम्पन्न हैं। संतलोग आपका ही संब्रह करते हैं। संसारके पश्चिक जब घुमते-घुमते आपकी शरणमें आ पहुँचते हैं, तब अन्तमें आप उन्हें परमानन्दस्वरूप अभीष्ट फल देते है और इस प्रकार उनके जन्म-जन्मान्तरके कष्टको हर लेते हैं। प्रभो ! हम

आपको नमस्कार करते हैं॥४५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परिश्चित् ! जय देवताओंने बड़े आदरके साथ इस प्रकार भगवानका स्तवन किया, तब वे अपनी स्तृति स्नकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे॥ ४६॥

श्रीभगवान्ने कहा-श्रेष्ठ देवताओ ! तुमलोगोने स्तुतियुक्त ज्ञानसे पेरी उपासना की है, इससे मैं तुमलोगोपर प्रसन्न हैं। इस स्तुतिके द्वारा जीवोको अपने वास्तविक स्वरूपको स्मृति और मेरी मक्ति प्राप्त होती है ॥४७ ॥ देवशिरोमणियो ! मेरे प्रसन्न हो जानेपर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्यप्रेमी तत्त्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते ॥ ४८ ॥ जो पुरुष जगत्के विषयोंको सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कत्याणको नहीं जानता । यही कारण है कि वह विषय चाहता है; परन्तु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष मुक्तिका खरूप जानता है, वह अज्ञानीको भी कमोमें फँसनेका उपदेश नहीं देता—जैसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सद्वैद्य उसे कुपध्य नहीं देता ॥ ५० ॥ देवराज इन्द्र ! तुमलोगॉका कल्याण हो । अब देर मत करो । ऋषिशिरोमणि दधीचिके और जगत्के परमगृरु हैं। हम आपके चरणकमलोंकी पास जाओ और उनसे उनका शरीर--जो उपासना, ब्रत छवछायामें आये हैं. जो विविध पापेंके फलस्वरूप तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दृढ़ हो गया है—माँग जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकनेकी चकावटको मिटाने-लो ॥ ५१ ॥ दधीचि ऋषिको शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान है। वाली है॥ ४३ ॥ सर्वशक्तिमान् श्रीकृष्ण ! वृत्रास्तने अश्विनीकुमारोंको घोडेके सिरसे उपदेश करनेके हमारे प्रभाव और अख-शखोंको तो निगल ही लिया है। कारण उनका एक नाम 'अश्वशिर'\* भी हैं। उनकी अब वह तीनों लोकोंको भी ग्रस रहा है आप उसे उपदेश की हुई आत्मविद्यांके प्रमावसे ही दोनों

<sup>\*</sup> यह कचा इस प्रकार है—दर्शनि ऋषिको प्रवार्य (यज्ञकर्मीवशेष) और ब्यार्टक्टाफा उत्तर ज्ञान है—यह जानकर एक कर उनके पास

श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज ! मेरी शक्तिसे अधिनीकुमार जीवन्युक्त हो गये॥ ५२॥ अथर्ववेदी दधीचि ऋषिने ही पहले-पहल मेरे खरूपभूत अभेद्य युक्त होकर तुम उसी शरूके द्वारा वृत्रासुरका सिर काट लोगे॥ ५४॥ देवताओ ! वृत्रासुरके मर नारायणकवचका त्वष्टाको उपदेश किया था। त्वष्टाने वही विश्वरूपको दिया और विश्वरूपसे तुम्हे मिला॥ ५३॥ जानेपर तुमलोगोको फिरसे तेज, अस-शस्त्र और दधीचि ऋषि धर्मके परम मर्मञ्ज हैं। वे तमलोगोंको, सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जायँगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य-अश्विनीकुमारके माँगनेपर, अपने शरीरके अङ्ग अवस्य म्भावी है; क्योंकि मेरे शरणागतोंको कोई सता नहीं दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्माक द्वारा उन अङ्गोसे एक सकता ॥ ५५ ॥

\*\*\*\*

# दसवाँ अध्याय

### देवताओंद्वारा दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे वज्र-निर्माण और वृत्रासुरकी सेनापर आक्रमण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! विश्वक जीवनदाता श्रीहरि इन्द्रको इस प्रकार आदेश देकर देवताओंके सामने वहीं-के-वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १ ॥ अब देवताओंने उदारशिरोमाण अथर्ववेदी दर्धाचि ऋषिके पास जाकर भगवानके आज्ञानसार याचना की । देवताओं-की याचना सनकर दधीचि ऋषिको बडा आनन्द हुआ। उन्होंने हँसकर देवताओंसे कहा- ॥ २ ॥ 'देवताओ ! आपलोगोंको सम्भवतः यह बात नहीं मालुम है कि मस्ते समय प्राणियोंको यहा कष्ट होता है। उन्हें जन्नतक चेत रहता है, बड़ी असद्ध पीड़ा सहनी पड़ती है और अन्तमें वे मुर्छित हो जाते हैं ॥ ३ ॥ जो जीव जगतमें जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिये शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अपीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थितिमें स्वयं विष्णु पगवान भी यदि जीवसे उसका शरीर माँगे तो कौन उसे देनेका साहस करेगा ॥ ४ ॥

देवताओंने कहा--ब्रह्मन्! आप-जैसे उदार और प्राणियोंपर दया करनेवाले महापुरुष, जिनके कमौँकी बढ़े-बड़े यशस्त्री महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं,

प्राणियोंकी भलाईके लिये कौन-सी वस्त निछावर नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ भगवन्! इसमें सन्देह नहीं कि माँगनेवाले लोग स्वार्धी होते हैं। उनमें देनेवालोंकी कठिनाईका विचार करनेकी बृद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे माँगते ही क्यों ? इसी प्रकार दाता भी माँगनेवालेकी विपत्ति नहीं जानता । अन्यथा उसके मृहसे कदापि नाहीं न निकलती (इसलिये आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याक्ना पूर्ण कीजिये।) ॥ ६ ॥

द्यीचि ऋषिने कहा---देवताओ! मैंने आपलोगोंके मेंहसे धर्मकी बात सननेके लिये ही आपकी माँगके प्रति उपेक्षा दिखलायी थी। यह लीजिये, मैं अपने प्यारे शरीरको आपलोगोंके लिये अभी छोडे देता है। क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़नेवाला है॥७॥ देवशिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दःखी प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड पेड-पौधोंसे भी गया-बीता है ॥ ८ ॥ बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशो धर्मकी उपासना की है। उसका स्वरूप बस, इतना ही है कि

अधिनीकृमार आये और उनसे अव्यक्तियाका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना को। दर्भाश मनिने कहा—'इस समय में एक कार्यने लगा हुआ है, इसिलिये फिर किसी समय आजा। इसपर अधिनीकुमार चले गये। उनके जाते ही इन्द्रने आकर कहा—'मूने ! अधिनीकुमार वैद्य हैं, उन्हें तम अक्षविद्यालय उपदेश मत करना। यदि तुम मेरो बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हार सिर काट डार्लुण।' अब ऐसा कड़कर इन्द्र चले गये, तब अधिकंक्यारीने आकर फिर कही प्रधंना की। मृतिने इन्द्रका सब कुताल समया। इसपर अभिनीकुमधोने कहा—'हम पहले ही आपका यह सिर काटकर चोड़ेका सिर ओड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें और जब इन्द्र आपका पीड़ेका सिर कार देंगे तब हम फिर असली सिर जोड देंगे।' पूर्विन मिध्या-भाषणके भवसे उनका कथन स्वोकार कर लिया। इस प्रकार अध्यसकारे उपदेश की वानेके कारण बहाविद्याका नाम 'अधिहारा' पद्या।

मनुष्य किसी भी प्राणीके दृःखमें दृःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका ॥ ९ ॥ जगत्के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभद्भर हैं। वे अपने किसी काम नहीं आते, अन्तमें दूसरोंके ही काम आयेंगे। ओह ! यह कैसी कुपणता है, कितने दःखकी बात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरोका उपकार नहीं कर लेता॥ १०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! अथर्ववेदी महर्षि दधीचिने ऐसा निश्चय करके अपनेको परब्रह्म परमात्मा श्रीभगवान्में लीन करके अपना स्थल शरीर त्याग दिया॥ ११॥ उनके इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्त्वमयी थी, उनके सारे बन्धन कट चुके थे। अतः जब वे पगवानसे अत्यन्त यक्त होकर स्थित हो गये, तब उन्हें इस बातका पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया ॥ १२ ॥

भगवानुको शक्ति पक्त इन्द्रका बल-पौरुष उन्नतिकी सीमापर पहुँच गया । अब विश्वकर्माजीने दधीचि ऋषिकी हाँडुयोंसे कड़ बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथमें लेकर ऐरावत हाथीपर सवार हुए। उनके साथ-साथ सभी देवतालोग तैयार हो गये। बड़े-बड़े ऋषि-सूनि देवराज इन्द्रकी स्तृति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकीको हर्षित करते हुए युत्रासुरका वध करनेके लिये उसपर पुरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया--ठीक वैसे ही, जैसे भगवान रुद्र क्रोचित होकर स्वयं कालपर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित् ! वृत्रासुर भी दैत्य-सेनापतियोंकी बहुत बड़ी सेनाके साथ मोर्चे पर इटा हुआ था॥१३-१५॥ जो वैवस्वत मन्यन्तर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगीका त्रेतायुग अभी आरम्भ ही हुआ था। उसी समय नर्मदातटपर देवताओंका दैलांकि साथ यह भयंकर संग्राम हुआ ।। १६ ॥ उस समय देवराज इन्द्र हाथमें बज लेकर रुद्र, वस्, आदित्य, दोनों अश्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्गण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वेदेव आदिके साथ अपनी कान्तिसे शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैस्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिद् गये॥ १७-१८॥ तब नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्घा, ऋषभ, अम्बर, हसस्रीय, शङ्कशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल,

सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य-दानव एवं यक्ष-सक्षस स्वर्णके साज-सामानसे सुसञ्जित होकर देवराज इन्द्रकी सेनाको आगे बढनेसे रोकने लगे। परीक्षित् ! उस समय देवताओंकी सेना स्वयं मृत्युके लिये भी अजेय थी ॥ १९-२१ ॥ वे घर्मडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानीसे देवसेनापर प्रहार करने लगे। उन लोगोन गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदुगर, तोमर, शुल, फरसे, तलवार, शतब्री (तोप), भुशुष्टि आदि अख-शखोंकी बौछारसे देवताओंको सब ओरसे ढक दिया ॥ २२-२३ ॥ एक-पर-एक इतने बाण चारों ओरसे आ रहे थे कि उनसे ढक जानेके कारण देवता दिखलायी भी नहीं पड़ते थे--जैसे बादलॉसे दक जानेपर आकाशके तारे नहीं दिखायी देते ॥ २४ ॥ परीक्षित् ! वह शस्त्रों और अस्त्रोंकी वर्षा देवसैनिकोंको छतक न सकी। उन्होंने अपने हललायवसे आकाशमें हो उनके हजार-हजार ट्कड़े कर दिये ॥ २५ ॥ जब अस्रोंके अख-शख समाप्त हो गये, तब वे देवताओंकी सेनापर पर्वतीके शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे । परन्तु देवताओंने उन्हें पहलेकी ही भौति काट गिराया ॥ २६ ॥

परीक्षित् ! जब वृत्रासुरके अनुवायी असुरोने देखा कि उनके असंख्य अख-शख भी देव-सेनाका कुछ न बिगाड सके-- वहाँतक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ेकि बड़े-बड़े शिखरोंसे भी उनके शरीरपर खरोचतक नहीं आयी, सब-के-सब सकुशल हैं—तब तो वे बहुत हर गये । दैत्यलोग देवताओंको पराजित करनेके लिये जो-जो प्रयक्ष करते, वे सब-के-सब निष्फल हो जाते---ठीक वैसे ही, जैसे भगवान श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित भक्तीपर क्षुद्र मनुष्येकि कठोर और अमङ्गलमय दुर्वचनीका कोई प्रभाव नहीं पड़ता॥ २७-२८॥ भगवद्विमख असर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साहरहित हो गये। उनका वीरताका घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुरको युद्धभूमिमे ही छोड़कर भाग खड़े हुए; क्योंकि देवताओंने उनका सारा बल-पौरुष छीन लिया था॥ २९॥ जब धीर-बीर वृत्रासुरने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यन्त भवभीत होकर मेरी सेना भी तहस-नहस और तितर-बितर हो रही है, तब वह हैसकर कहने लगा॥३०॥ वीरशिरोमणि

वृत्रासुरने समयानुसार वीरोचित वाणीसे विप्रचित्ति, नमृचि, पुलोमा, मय, अनवां, शम्बर आदि दैत्योंको सम्बोधित करके कहा-'असूरो ! भागो मत, मेरी एक बात सुन लो ॥ ३१ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि जो पैदा हुआ है, उसे एक-न-एक दिन अवस्य मरना पड़ेगा। इस जगत्में विधाताने मृत्युसे बचनेका कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थितिमें यदि मृत्युके द्वारा स्वर्गीद लोक और सुयश

भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है, जो उस उत्तम मृत्युको न अपनायेगा ॥ ३२ ॥ संसारमें दो प्रकारकी मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ट मानी गयी है—एक तो योगी पुरुषका अपने प्राणींको वशमें करके ब्रह्मचिन्तनके द्वारा शरीरका परित्याग और दूसरा युद्धभूमिमें सेनाके आगे रहकर बिना पीठ दिखाये जुझ मरना (तुमलोग चला, ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो) ।। ३३॥

### ग्यारहवाँ अध्याय

### वृत्रासुरकी वीरवाणी और भगवत्प्राप्ति

श्रीशुष्कदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! असुरसेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामीके धर्मानकल बचनॉपर भी भ्यान न दिया॥ १॥ वृत्रासरने देखा कि समयकी अनुकूलताके कारण देवतालीग असुरोंकी सेनाको खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न-भिन्न हो रही है, मानो बिना नायक की हो।। २ ॥ राजन् ! यह देखकर वज्रासर असहिष्णुता और क्रोधके मारे तिलीमला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया और उन्हें डॉटकर ललकारते हुए कहा— ॥ ३ ॥ 'क्षुद्र देवताओ! रणभूमिमें पीठ दिखानेवाले कायर अस्रोंपर पीछेसे प्रहार करनेमें क्या लाभ है। ये लोग तो अपने मा-बापके मल-मूत्र है। परन्तु अपनेको शुरवीर माननेवाले तुम्हारे-जैसे पुरुषोंके लिये भी तो हरपोकांको भारना कोई प्रशंसाको बात नहीं है और न इससे तुम्हें स्वर्ग हो मिल सकता है ॥ ४ ॥ यदि तुम्हारे मनमें युद्ध करनेकी शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय-सुख भोगनेको लालसा नहीं है, तो क्षणभर मेरे सामने इट जाओं और युद्धका मजा चख लो'॥ ५॥

परीक्षित् ! वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील-डीलसे ही शत्रु देवताओंको भयभीत करने लगा। उसने क्रोधमें भरकर इतने जोरका सिंहनाद किया कि वहत-से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गये॥ ६॥ वृत्रासुरको भवानक गर्जनासे सब-के-सब देवता मृर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, मानो उनपर विजली गिर गयी

हो ॥ ७ ॥ अब जैसे मदोन्मत गजराज नरकटका वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबाँकुरा वृत्रासूर हाथमें त्रिशृल लेकर भयसे नेत्र बंद किये पड़ी हुई देवसेनाको पैरोंसे कुचलने लगा। उसके वेगसे धरती डगमगाने लगी॥८॥ वज्रपाणि देवराज इन्द्र उसकी यह करतृत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रुपर एक बहुत बड़ी गदा चलावी। अभी वह असहा गदा कृतासुरके पास पहुँची भी न थी कि उसने खेल-ही-खेलमें बायें हाथसे उसे पकड लिया॥९॥ राजन् ! परम पराक्रमी क्वासूरने क्रोधसे आग-बबुला होकर उसी गदासे इन्द्रके वाहन ऐरावतके सिरपर बडे जोरसे गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्यकी सुभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे॥ १०॥ वृत्रासुरकी गदाके आघातसे ऐरावत हाथी बजाहत पर्वतके समान तिलमिला उठा । सिर फट जानेसे वह अत्यन्त व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इन्द्रको लिये हुए हो अट्टाईस हाथ पीछे हट गया॥११॥ देवराज इन्द्र अपने वाहन ऐरावतके मृच्छिंत हो जानेसे स्वयं भी विवादग्रस्त हो गये । यह देखकर यद्धधर्मके मर्मज्ञ वृत्रासुरने उनके ऊपर फिरसे गदा नहीं चलायी। तबतक इन्द्रने अपने अमृतसावी हाथके स्पर्शसे घायल ऐरावतकी व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमिमें आ डटे ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! जब वृत्रासुरने देखा कि मेरे भाई विश्वरूपका वध करनेवाला शतु इन्द्र युद्धके लिये हाथमें वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस कर पापकर्मका

स्मरण हो आया और वह शोक और मोहसे युक्त हो

हँसता हुआ उनसे कहने लगा ॥ १३ ॥ चुत्रासुर बोला---आज मेरे लिये यहे सौभाग्यका दिन है कि तुम्हारे-जैसा शत्र—जिसने विश्वरूपके रूपमें ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाईकी हत्या की है—मेरे सामने खड़ा है। अरे दृष्ट ! अब शोध-से-शीघ मैं तेरे पत्थरके समान कठोर इदयको अपने शूलसे विदीर्ण करके भाईसे उऋण होऊँगा। अहा ! यह मेरे लिये कैसे आनन्दकी बात होगी ।। १४ ॥ इन्द्र ! तुने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके साथ ही यज्ञमें दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवारसे तीने सिर उतार लिये — ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्देश मनुष्य यज्ञमें पशुका सिर काट डालता है।।१५॥ दया, लजा, सक्ष्मी और कोर्ति तुझे छोड चुकी है। तुने ऐसे-ऐसे नीच कर्म किये हैं, जिनकी निन्दा मनुष्योंकी तो बात ही क्या-राक्षसतक करते हैं। आज मेरे विश्वलसे तेरा शरीर ट्रक-ट्रक हो जायगा। बड़े कप्टसे तेरी मृत्यु होगी। तेरे-जैसे पापीको आग भी नहीं जलायेगी, तुझे तो गीध नौंच-नोंचकर खायेंगे॥१६॥ ये अज्ञानी देवता तेरे-जैसे नीच और कुरके अनुयायी बनकर मुझपर शस्त्रोंसे प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे विश्वलसे उनकी गरदन काट डाल्गा और उनके द्वाग गणोंके सहित भैरवादि भृतनाथोंको बलि चड़ाऊँगा ॥ १७ ॥ जोर इन्द्र ! यह भी सम्भव है कि त् मेरी सेनाको छिन्न-भिन्न करके अपने वजसे मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीरकी बॉल पश-पक्षियोंको समर्पित करके, कर्मबन्धनसे मृक्त हो महाप्रुपोकी चरण-रजका आश्रय प्रहण करूँगा--जिस लोकमें महापुरुष जाते हैं, वहाँ पहुँच जाऊँगा ।। १८ ॥ देवराज ! मैं तेरे सामने खड़ा हैं, तेर शत्र हैं; अब त् मृहापर अपना आमोघ कन्न क्यों नहीं छोड़ता ? त् यह सन्देह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गयी, कृपण पुरुषसे की हुई याचनाके समान यह बज़ भी वैसे ही निष्फल हो जायगा॥१९॥ इन्द्र! तेस यह क्या श्रीहरिके तेज और दधीचि ऋषिकी तपस्पासे शक्तिमान

हो रहा है। विष्णुभगवानने मुझे मारनेके लिये तुझे

आज्ञा भी दी है। इसलिये अब तु उसी बजासे मुझे

मार डाल । क्योंकि जिस पक्षमें भगवान् श्रीहरि हैं, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते है ॥ २० ॥ देवराज ! भगवान् सङ्घर्षणके आज्ञानुसार मैं अपने मनको उनके चरणकमलोमें लीन कर दुंगा। तेरे बब्रका बेग मुझे नहीं, मेरे विषयभोगरूप फंदेको काट डालेगा और मैं शरीर त्यागकर मुनिजनोचित गति प्राप्त करूँया ॥ २१ ॥ जो पुरुष भगवानुसे अनन्य प्रेम करते है—उनके निजजन हैं—उन्हें वे खर्ग, पृथ्वी अथवा रसातलकी सम्पतियाँ नहीं देते। क्योंकि उनसे परमानन्दकी उपलब्धि तो होती ही नहीं; उल्टे द्वेष, उद्देग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुःख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं ॥ २२ ॥ इन्द्र ! हमारे स्वामी अपने भक्तके अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी प्रयासको व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो इसीसे भगवान्की कृपाका अनुमान होता है। क्योंकि उनका ऐसा कृपा-प्रसाद अकिञ्चन भक्तोंके लिये ही अनुभवगम्य है, दूसरोंके लिये तो अत्यन्त दुर्लभ ही है॥२३॥ (भगवान्को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने

प्रार्थना की—) 'प्रभी ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्वभावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित सेवकांकी सेवा करनेका अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो। प्राणवल्लभ ! मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्होंका गान करे और शरीर आपकी सेवामें ही संलग्न रहे॥ २४॥ सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोडकर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ---यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता॥ २५॥ जैसे पश्चिमेंकि पंखहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे पृखे बछड़े अपनी माका दुध पीनेके लिये आतर रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेक लिये उत्कष्टित रहती है—वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है ॥ २६ ॥ प्रमो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कमौकि फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकना पड़े, इसकी परवा नहीं। परन्तु में जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस वोतिमैं जन्मैं, वहाँ-वहाँ भगवान्के प्यारे भक्तजनोंसे मेरी प्रेम-मैत्री बनी रहे। स्वामिन् !

मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आफ्को मायासे। उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न देह-गेह और स्त्री-पुत्र आदिमें आसक्त हो रहे हैं, हो'॥ २७॥

# बारहवाँ अध्याय

#### वृत्रासुरका वध

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं — राजन् ! वृत्रासुर रणभूपिमें अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचारसे इन्द्रपर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पानेकी अपेक्षा मरकर भगवान्को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिये जैसे प्रलयकालीन जलमें कैटभास्र भगवान् विष्णुपर चोट करनेके लिये दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशुल उठाकर इन्द्रपर टूट पड़ा ॥ १ ॥ और सूत्रासुरने प्रलयकालीन अग्निकी लपटेंकि समान तीखी नोकोंवाले त्रिशुलको युमाकर बड़े बेगसे इन्द्रपर चलाया और अत्यन्त क्रोधसे सिंहनाद करके बोला—'पापी इन्द्र ! अब तु बच नहीं सकता' ॥ २ ॥ इन्द्रने यह देखकर कि वह भयद्भर विश्वल प्रह और उल्काके समान चक्कर काटता हुआ आकाशमें आ रहा है, किसी प्रकारको अधीरता नहीं प्रकट को और उस त्रिशुलके साथ ही वासकि नागके समान वज्रासरकी विशाल भुजा अपने सौ गाँठोंवाले बज़से कार डाली ।। ३ ।। एक बाँह कट जानेपर वृत्रासुरको बहुत क्रोध हुआ। उसने बढ़धारी इन्द्रके पास जाकर उनकी ठोड़ीमें और गजराज ऐरावतपर परिषसे ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथसे वह बच्च गिर पड़ा॥४॥

वृत्रासुरके इस अत्यन्त अलौकिक कार्यको देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे। परन्त इन्द्रका सङ्घट देखका वे ही लोग बार-बार 'हाय-हाय !' कहकर चिल्लाने लगे ॥ ५ ॥ परीक्षित ! वह वज इन्द्रके हाथसे छटकर वजासरके पास ही जा पड़ा था । इसलिये लिब्बत होकर इन्द्रने उसे फिर नहीं उठाया । तब वृत्रासुरने कहा-'इन्द्र ! तुम वज्र उठाकर अपने शत्रुको मार डालो। यह विषाद करनेका समय नहीं है।।६।। (देखो---) सर्वज्ञ, सनातन, आदिपुरुष भगवान् ही जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ है। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्धके

लिये उत्सुक आततायियोंको सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं॥७॥ ये सब लोक और लोकपाल जालमें फैंसे हुए पश्चियोंकी भाँति जिसकी अधीनतामें विवश होकर चेष्टा करते हैं. वह काल ही सबकी जय-पराजयका कारण है।। ८।। वही काल मनुष्यके मनोबल, इन्द्रियबल, शरीरबल, प्राण, जीवन और मृत्युके रूपमें स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड शरीरको हो जय-पराजय आदिका कारण समझता है ॥ ९ ॥ इन्द्र ! जैसे काठकी पुतली और यत्तका हरिण नचानेवालेके हाथमें होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियोंको भगवान्के अधीन समझो॥ १०॥ भगवान्के कृपा-प्रसादके बिना पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पञ्चभृत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरणचतुष्टय—ये कोई भी इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हो सकते॥ ११॥ जिसे इस बातका पता नहीं है कि भगवान् ही सबका नियन्त्रण करते हैं, वही इस परतन्त्र जीवको स्वतन्त्र कर्ता-भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियोंके द्वारा प्राणियोंकी रचना और उन्होंके द्वारा उनका संहार करते हैं ॥ १२ ॥ जिस प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत होनेसे मनुष्यको मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं—बैसे ही समयकी अनुकुलता होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे आय. लक्ष्मी, यश और ऐश्चर्य आदि भोग भी मिल जाते है।। १३ ॥ इसलिये यश-अपयश, जय-पराजय, सुख-दु:ख, जीवन-मरण---इनमेंसे किसी एककी इच्छा-अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियोंमें समभावसे रहना चाहिये—हर्ष-शोकके वशीभृत नहीं होना चाहिये॥ १४॥ सत्त्व, रज और तम---चे तीनों गुण प्रकृतिके हैं, आत्मके नहीं; अतः जो पुरुष आत्माको उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुण-दोषसे लिप्त

नहीं होता ॥ १५ ॥ देवराज इन्द्र ! मुझे भी तो देखो; तुमने मेरा हाथ और शख काटकर एक प्रकारसे मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ॥ १६ ॥ यह युद्ध क्या है, एक जुएका खेल । इसमें प्राणको बाजी लगती है, बाणींके पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर हैं। इसमें पहलेसे यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ॥ १७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वृत्रासुरके ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इन्द्रने उनका आदर किया और अपना बढ़ उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकराते हुए वे कहने लगे—॥ १८॥

देवराज इन्द्रने कहा-अहो दानवराज! सचमच तुम सिद्ध पुरुष हो। तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवद्भव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियोंके

सुद्धद् आत्मस्वरूप जगदीश्वरकी अनन्य भावसे भक्ति की है।। १९।। अवश्य ही तुम लोगोंको मोहित करनेवाली भगवानुकी मायाको पार कर गये हो। तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गये हो॥ २०॥ अवश्य ही यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि तुम रजेगुणी प्रकृतिके हो, तो भी विशुद्ध सत्वस्वरूप भगवान् वासुदेवमें तुष्हारी युद्धि दुइतासे लगी हुई है ॥ २१ ॥ जो परम कल्याणके स्वामी भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें प्रेममय भक्तिभाव (ख़ता है, उसे जगतके भोगोंकी क्या आवश्यकता है। जो अमृतके समुद्रमें विहार कर रहा

श्रीशुकदेकनी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार योद्धाओंमें श्रेष्ठ महापराकमी देवराज इन्द्र और वृत्रास्र धर्मका तत्व जाननेकी अधिलायासे एक दूसरेके साथ वातचीत करते हुए आपसमें युद्ध करने लगे॥ २३॥ राजन् ! अब शत्रुसुदन वृत्रासुरने बाये द्वाधसे फौलादका बना हुआ एक बहुत भयावना परिष उठाकर आकाशमें

घुमाया और उससे इन्द्रपर प्रहार किया ॥ २४ ॥ किल्

देवराज इन्द्रने वृत्रासुरका वह परिष तथा हाथीकी

सुँडके समान लंबी भूजा अपने सी गाँठोंबाले कबसे

है, उसे क्षुद्र गड्डोंके जलसे प्रयोजन हो क्या हो

सकता है ॥ २२ ॥

एक साथ ही काट गिरायी ॥ २५ ॥ जड़से दोनों भूजाओंके कट जानेपर वृत्रासुरके बायें और दायें दोनों कंधोंसे खुनकी धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा, मानो इन्द्रके वज्रकी चोटसे पंख कट जानेपर कोई पर्वत आकाशसे गिरा हो॥२६॥ अब पैरोसे

चलने-फिरनेवाले पर्वतराजके समान अत्यन्त दीर्घकाय वृत्रासुरने अपनी टोड्रोको धरतीसे और ऊपरके होठको स्वर्गसे लगाया तथा आकाशके समान गहरे मैह, साँपके समान भवावनी जीभ एवं मृत्युके समान कराल दाढ़ोंसे मानो ब्रिलोकीको निगलता, अपने पैरोकी चोटसे पृथ्वीको

रोंदता और प्रबल बेगसे पर्वतीको उलटता-पलटता वह इन्द्रके पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथीके सहित इस प्रकार लील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यन्त बलवान् अजगर हाथीको निगल जाय। प्रजापितयों और महर्षियंकि साथ देवताओंने जब देखा कि क्वासर इन्द्रको निगल गया, तब तो वे अत्यन्त दुखी हो गये तथा 'हाय-हाय ! बड़ा अनर्थ हो गया ।' यो कहकर विलाप करने लगे॥२७-३०॥ बल दैत्यका संहार करनेवाले देवराज इन्द्रने महापुरुष-विद्या (नारायणकवच) से अपनेको सुरक्षित कर रक्खा था और

उनके पास योगमायाका बल था ही। इसलिये वृत्रास्रके

निगल लेनेपर-उसके पेटमें पहुँचकर भी वे मरे

नहीं ॥ ३१ ॥ उन्होंने अपने बजरसे उसकी कोख फाड़

डाली और उसके पेटसे निकलकर बडे वेगसे उसका

पर्वत-शिखरके समान ऊँचा सिर काट डाला॥ ३२॥ सूर्यादि ग्रहोंकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमें जितना समय लगता है, उतने दिनोंमें अर्थात् एक वर्षमें वृत्रवधका योग उपस्थित होनेपर धूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वजने उसकी गरदनको सब ओरसे काटकर भृमिपर गिरा दिया॥ ३३॥ उस समय आकाशमें दन्द्रभियां बजने लगीं। महर्षियोके साथ गन्धर्व, सिद्ध आदि वृत्रयाती इन्द्रका पराक्रम सुचित करनेवाले मन्त्रीसे उनकी स्तृति करके वहे आनन्दके साथ उनपर पृष्पीकी वर्षा करने लगे ॥ ३४ ॥ शब्द्रमन परीक्षित् ! उस समय वृत्रासुरके शरीरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और

इन्द्र आदि सब लोगोंके देखते-देखते सर्वलोकातीत

भगवान्के खरूपमें लीन हो गयी॥ ३५॥

# तेरहवाँ अध्याय

#### इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—महादानी परीक्षित्! वृत्रासुरकी मृत्युसे इन्द्रके अतिरिक्त तीनो लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गये। उनका चय, उनकी चिन्ता जाती रही ॥ १ ॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओंके अनुचर गन्धर्व आदि इन्द्रसे विना पूछे ही अपने-अपने लोकको लीट गये। इसके पश्चात् ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र आदि भी चले गये॥ २ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! मैं देवराज इन्द्रकी अभसन्नताका कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुरके वधसे सभी देवता सुखी हुए, तब इन्द्रको दुःख होनेका क्या कारण था ? ॥ ३ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परोक्षित् ! जब वृत्रासुरके पराक्रमसे सभी देवता और ऋषि-महर्षि अत्यन्त भयभीत हो गये, तब उन लोगोने उसके बधके लिये इन्द्रसे प्रार्थना की; परन्तु वे ब्रह्महत्याके भयसे उसे मारना नहीं चाहते थे॥ ४॥

देवराज इन्द्रने उन लोगोंसे कहा—देवताओ और ऋषियों! मुझे विश्वरूपके वंघसे जो ब्रह्महत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षीन कृपा करके बाँट लिया। अब यदि मैं वृत्रका वंध करूँ तो उसकी हत्यासे मेरा छटकारा कैसे होगा ?॥ ५॥

श्रीशुक्कदेवजी कहते हैं—देवएज इन्द्रकी बात सुनकर ऋषियोंने उनसे कहा— देवराज! तुम्हाए कल्याण हो, तुम तिनक भी भय मत करो। क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापोसे मुक्त कर देंगे॥ ६॥ अश्वमेध यज्ञके द्वारा सबके अन्तर्यामी सर्वशिक्तमान् परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके तुम सम्पूर्ण जगत्का वध करनेके पापसे भी मुक्त हो सकोगे, फिर वृत्रासुरके वधकी तो बात ही क्या है॥ ७॥ देवराज! धगवान्के नाम-कीर्तनमात्रसे ही ब्राह्मण, पिता, गी, माता, आत्वार्य आदिकी हत्या करनेवाले महायापी, कुलेका मांस खानेवाले चाण्डाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं॥ ८॥ हमलोग 'अश्वमेघ' नामक महायज्ञका अनुष्टाम करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान्की आराधना करके तुम ब्रह्मापर्यन्त समस्त चराचर जगत्की हत्याके भी पापसे लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्टको दण्ड देनेके पापसे छूटनेकी तो बात ही क्या है?'॥ ९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार ब्राह्मणोंसे प्रेरण: प्राप्त करके देवराज इन्द्रने वत्रासरका वध किया था। अब उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्या इन्द्रके पास आयी॥ १०॥ उसके कारण इन्द्रको बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षणके लिये भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी सङ्गोची सज्जनपर कलङ्क लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते ॥ ११ ॥ देवराज इन्द्रने देखा कि ब्रहाहत्या साक्षात् चाण्डालोके समान उनके पीछे-पीछे दौडी आ रही है। बुढ़ापेके कारण उसके सारे अङ्क काँप रहे हैं और क्षयरोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खुनसे लथपथ हो रहे हैं॥ १२॥ वह अपने सफेद-सफेद वालोंको विखेरे 'ठहर जा! ठहर जा!!' इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वासके साथ मछलीकी-सी दुर्गन्ध आ रही है, जिसके कारण भाग भी दूषित होता जा रहा है॥ १३ ॥ राजन् ! देवराज इन्द्र उसके भयसे दिशाओं और आकाशमें भागते फिरे : अन्तमें कहीं भी शरण न मिलनेके कारण उन्होंने पूर्व और उत्तरके कोनेमें स्थित मानसरोवरमें शोधतासे प्रवेश किया॥ १४ ॥ देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमलनालके तन्तुओंमें एक हजार वर्षोतक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्महत्यासे मेरा छूटकारा कैसे होगा। इतने दिनोंतक उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी सामग्री न मिल सकी। क्योंकि वे अग्निदेवताके मखसे भोजन करते हैं और अग्निदेवता जलके भीतर कमलतन्तुओंमें जा नहीं सकते थे ॥ १५ ॥ जबतक देवराज इन्द्र कमलतन्तओंमें रहे, तबतक अपनी विद्या, तपस्या और योगबलके प्रभावसे राजा नहुष स्वर्गका शासन करते रहे । परन्तु जब उन्होंने सम्पत्ति और ऐश्वर्यके मदसे अंधे होकर इन्द्रपत्नी शर्चीके साथ अनाचार करना चाहा, तब शर्चाने उनसे

ऋषियोंका अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया—जिससे वे साँप हो गये॥ १६॥ तदनत्तर जब सत्यके परम पोषक भगवान्का ध्यान करनेसे इन्द्रके पाप नष्टपाय हो गये, तब ब्राह्मणोंके बुलवानेपर वे पुनः स्वर्गलोकमें गये। कमलवनविहारिणी विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी इन्द्रकी रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशाके अधिपित रुद्रने पापको पहले ही निस्तेब कर दिया था, जिससे वह इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर सक्स॥ १७॥

परीक्षित् ! इन्द्रके स्वर्गमें आ जानेपर ब्रहार्षियोंने वहाँ आकर भगवान्की आराधनाके लिये इन्द्रको अक्षमेध यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अक्षमेध यज्ञ कराया ॥ १८ ॥ जब वेदबादी ऋषियोंने उनसे अक्षमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इन्द्रने उस यज्ञके द्वारा सर्वदेवस्वरूप पुरुषोत्तम भगवान्की आराधना की, तब भगवान्की आराधनाके प्रभावसे वृत्रासुरके वधकी वह बहुत बड़ी पापराशि इस प्रकार भस्म हो गयी, जैसे सूर्योदयसे कुहरेका नाश हो जाता

है ॥ १९-२० ॥ जब मरीचि आदि मुनीश्चरोने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान्की आराधना करके इन्द्र सब पापोंसे छूट गये और पूर्ववत् फिर पूजनीय हो गये ॥ २१ ॥

**电影有用的食物有用的有用的食物有用的食物用的食物的有用的食物用的食物** 

परीक्षत् ! इस श्रेष्ठ आख्यानमें इन्द्रकी विजय, उनकी पापेंसे मुक्ति और भगवान्के प्यारे भक्त वृत्रासुरका वर्णन हुआ है। इसमें तीथोंको भी तीर्थ बनानेवाले भगवान्के अनुग्रह आदि गुणोंका सङ्कीर्तन है। यह सारे पापोंको थो बहाता है और भक्तिको बढ़ाता है॥ २२॥ बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि वे इस इन्द्रसम्बन्धी आख्यानको सदा-सर्वदा पढ़ें और सुने। विशेषतः पर्वोके अवसरपर तो अवस्य ही इसका सेवन करे। यह धन और यशको बढ़ाता है, सारे पापोंसे छुड़ाता है, शत्रुपर विजय प्राप्त करता है तथा आयु और मङ्गलको अभिवृद्धि करता है॥ २३॥

\*\*\*\*

# चौदहवाँ अध्याय

### वृत्रासुरका पूर्वचरित्र

राजा परीक्षित्ने कहा—भगवन्! वृत्रासुरका स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी-तमोगुणी था। वह देवताओंको कष्ट पहुँचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थितिमें भगवान् नारायणके चरणोंमें उसकी सदृढ़ भक्ति कैसे हुई ? ॥ १ ॥ हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वपय देवता और पवित्रहृदय ऋषि भी भगवान्की परम प्रेममयी अनन्य भक्तिसे विश्वत ही रह जाते हैं। सचमुच भगवानुकी भक्ति बड़ी दुर्लभ है॥२॥ भगवन्! इस जगत्के प्राणी पृथ्वीके धृलिकणोंके समान ही असंख्य है। उनमेंसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याणको चेष्टा करते हैं॥ ३ ॥ ब्रह्मन् ! उनमें भी संसारसे मृक्ति चाहनेवाले तो विरले ही होते है और मोक्ष चाहनेवाले हजारोमें मुक्ति या सिद्धि-लाभ तो कोई-सा हो कर पाता है ॥ ४ ॥ महामुने ! करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषोंमें भी बैसे शानाचित महापुरुषका मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवानुके ही परायण हो ॥ ५ ॥ ऐसी अवस्थामें वह

वृत्रासुर, जो सब लोगोंको सताता था और बड़ा पापी था, उस भयद्भुर युद्धके अवसरपर भगवान् श्रीकृष्णमें अपनी वृत्तियोंको इस प्रकार दृढ़तासे लगा सका—इसका क्या कारण है ? ॥ ६ ॥ प्रभो ! इस विषयमें हमें बहुत अधिक सन्देह है और सुननेका बड़ा कौतूहल भो है । अहो, वृत्रासुरका बल-पौरुष कितना महान् था कि उसने रणभूषिमें देवराज इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया ॥ ७ ॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! भगवान् शुकदेवजीने परम श्रद्धालु राजीं परोक्षित्का यह श्रेष्ठ प्रश्र सुनकर उनका अभिनन्दन करते हुए यह बात कही ॥ ८ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा — परीक्षित् ! तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो । मैंने इसे अपने पिता व्यासजी, देवर्षि नारद और महर्षि देवलके मुँहसे भी विधिपूर्वक सुना है ॥ ९ ॥ प्राचीन कालकी बात है, शूरसेन देशमें चक्रवर्ती सम्राट् महाराज जिन्नकेतु राज्य करते थे । उनके राज्यमें पृथ्वी स्वयं ही प्रजाकी इच्छाके अनुसार अन्न-रस दे दिया करती थी॥ १०॥ उनके एक करोड़ रानियाँ थीं और ये स्वयं सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ भी थे। परन्त् उन्हें उनमेंसे किसीके भी गर्भसे कोई सन्तान न हुई ॥ ११ ॥ यों महाराज चित्रकेतुको किसी बातको कमी न थी । स्न्दरता, उदारता, युवावस्था, कृलीनता, विद्या, ऐश्वर्य

और सम्पत्ति आदि सभी गुणोंसे वे सम्पन्न थे। फिर भी उनकी पत्रियाँ बाँझ थीं, इसलिये उन्हें बड़ी चिन्ता रहती थी ॥ १२ ॥ वे सारी पृथ्वीके एकछत्र सम्राट थे, बहत-सी सुन्दरी रानियाँ थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वशमें थी। सब प्रकारको सम्पत्तियाँ उनको सेवामें उपस्थित थीं, परन्तु वे सब बस्तुएँ उन्हें सुखी न कर सकीं ॥ १३ ॥ एक दिन शाप और वरदान देनेमें समर्थ अङ्गिरा ऋषि स्वच्छन्दरूपसे विभिन्न लोकोंमें विचरते हुए राजा चित्रकेतुके महलमें पहेंच

जब अङ्गिरा ऋषि सखपुर्वक आसमपर विराज गये, तब राजा चित्रकेंत् भी शान्तभावसे उनके पास ही बैठ गये॥ १५॥ महाराज ! महर्षि अङ्गिसने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वीपर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतुको सम्बोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही ॥ १६ ॥

गये ॥ १४ ॥ राजाने प्रत्युत्यान और अर्घ्य आदिसे उनकी

विधिपूर्वक पूजा की। आतिथ्य-सत्कार हो जानेके बाद

अङ्गिरा ऋषिने कहा—राजन्! तुम अपनी प्रकृतियों — गुरु, मन्ती, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्रके साथ सकुराल तो हो न ? जैसे जीव महत्तत्वादि सात आवरणोंसे थिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन सात प्रकृतियोंसे धिरा रहता है। उनके कुशलसे ही राजाकी कुशल है।। १७॥ नरेन्द्र ! जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियोंके अनुकृल रहनेपर ही राज्यस्ख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षाका भार

राजापर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं॥१८॥ राजन्! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मन्त्री (सलाहकार), सेवक, व्यापारी, अमात्व (दीवान), नागरिक, देशवासी, मण्डलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे

वशमें तो हैं न ? ॥ १९ ॥ सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वशमें हैं, उसके ये सभी वशमें होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी

सावधानीसे उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते

हैं॥२०॥ परन्तु मैं देखा रहा है कि तुम स्वयं सन्तुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुँहपर किसी आन्तरिक चिन्ताके चिह्न झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असन्तोषका कारण कोई और है या स्वयं तुन्हीं हो? ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! महर्षि अङ्गिरा यह जानते थे कि राजाके

मनमें किस बातकी चिन्ता है। फिर भी उन्होंने उनसे चित्ताके सम्बन्धमें अनेकों प्रश्न पुछे। चित्रकेतृको सन्तानको कामना थी। अतः महर्षिके पुछनेपर उन्होने विनयसे झुककर निवेदन किया ॥ २२ ॥

सम्राट् चित्रकेत्ने कहा — भगवन् ! जिन योगियोंके

तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं---उनके लिये प्राणियोंके बाहर या भीतरकी ऐसी कौन-सी बात है, जिसे वे न जानते हों ॥ २३ ॥ ऐसा होनेपर भी जब आप सब कुछ जान-बुझकर मुझसे मेरे मनकी चिन्ता पुछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणासे अपनी कित्ता आपके चरणोंमें निवेदन करता है ॥ २४ ॥ मुझे पृथ्वीका साम्राज्य, ऐश्वर्य और सम्पत्तियाँ, जिनके लिये लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं। परन्तु सन्तान न होनेके कारण मुझे इन सुखभोगोसे उसी प्रकार तनिक भी शान्ति नहीं मिल रही है, जैसे भूखे-प्यासे प्राणीको अन्न-जलके सिवा दूसरे भोगोंसे॥ २५॥ महाभाष्यवान् महर्षे ! मैं तो दुःखी हैं ही, पिण्डदान न मिलनेकी आशद्भासे मेरे पितर भी दखी हो रहे हैं। अब आप हमें सन्तान-दान करके परलोकमें प्राप्त होनेवाले घोर नरकसे उन्नारिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि मैं लोक-परलोकके सब दृ:खोंसे छुटकारा पा लुँ ॥ २६ ॥ **ब्रीशुकदेवजी कहते हैं---प**रीक्षित् ! जब राजा

चित्रकेत्ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कपाल् ब्रह्मपुत्र भगवान् अङ्गिराने त्वष्टा देवताके योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया॥ २७॥ परीक्षित् ! राजा चित्रकेतकी रानियोंमें सबसे वडी और सद्गुणवती महारानी कृतद्यति धीं। महर्षि अहिराने उन्होंको यहका अवशेष प्रसाद दिया ॥ २८ ॥ और राजा चित्रकेत्से कहा-'राजन् ! तुन्हारी पत्नीके गर्भसे एक पुत्र होगा, जो तुन्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा।' यों कहकर अद्भिरा ऋषि चले गये॥ २९॥ उस यज्ञावशेष

प्रसादके खानेसे ही महारानी कृतस्तुतिने महाराज चित्रकेतुके

द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिकाने अपने गर्भमें अग्निकमारको धारण किया था॥ ३०॥ राजन् ! शुरसेन देशके राजा चित्रकेत्के तेजसे कृतद्यतिका गर्भ शुक्लपक्षके

चन्द्रमाके समान दिनोदिन क्रमशः बढ़ने लगा ॥ ३१ ॥ तदनन्तर समय आनेपर महारानी कृतद्युतिके गर्भसे

एक सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ। उसके जन्मका समाचार पाकर शूरसेन देशकी प्रजा बहुत ही आनन्दित हुई ॥ ३२ ॥ सम्राट् चित्रकेतुके आनन्दका तो कहना ही

क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने

वसाभूषणींसे सुसज्जित हो, ब्राह्मणींसे स्वस्तिवाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका जातकर्म-संस्कार करवाया ॥ ३३ ॥ उन्होंने उन ब्राह्मणोंको सोना, चाँदी, वस, आभूषण, गाँव, घोड़े, हाथी और छः अर्बद गीएँ दान कीं ॥ ३४ ॥ उदारशिरोमणि राजा चित्रकेत्ने पत्रके

धन, यश और आयुकी बृद्धिके लिये दूसरे लोगोंको भी मुँहमाँगी वस्तुएँ दीं-ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवोंका मनोरथ पूर्ण करता है ॥ ३५ ॥ परीक्षित् ! जैसे र्याद किसी कंगालको बड़ी कठिनाईसे कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, बैसे ही

बहुत कठिनाईसे प्राप्त हुए उस पुत्रमें राजर्षि चित्रकेतुका

स्रोहबन्धन दिनोर्दिन दृढ होने लगा ॥ ३६ ॥ माता कृतद्यतिको भी अपने पुत्रपर मोहके कारण बहुत ही स्नेह था। परन्तु उनकी सौत सनियोंके मनमें पूत्रकी कामनासे और भी जलन होने लगी॥ ३७॥ प्रतिदिन बालकका

लाड़-प्यार करते रहनेके कारण सम्राट् चित्रकेतुका जितना प्रेम बच्चेको माँ कृतद्यतिमें था, उतना दूसरी रानियोंमें न रहा॥ ३८॥ इस अकार एक तो वे ग्रनियाँ सन्तान न होनेके कारण ही दुःखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतुने उनकी

लगीं—'अरी बहिनो ! पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पत्रवाली सौतें तो दासीके समान उसका तिरस्कार करती हैं। और तो और, स्वयं पतिदेव ही उसे

उपेक्षा कर दो। अतः वे डाहसे अपनेको धिकारने और

मन-ही-मन जलने लगीं॥३९॥ वे आपसमें कहने

पत्नी करके नहीं मानते। सचम्च पुत्रहीन स्त्री धिकारके योग्य है ॥ ४० ॥ भला, दासियोंको क्या दुःख है ? वे तो अपने स्वामीको सेवा करके निरन्तर सम्मान पाती रहती

हैं। परन्तु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गयी-बीती हो रही हैं और दासियोंकी दासीके समान बार-बार तिरस्कार पा रही है। ४१॥ परोक्षित ! इस प्रकार वे रानियाँ अपनी सौतकी गोद भरी देखकर जलती

रहती थीं और राजा भी उनकी ओरसे उदासीन हो गये थे। फलतः उनके मनमें कृतद्यतिके प्रति बहुत अधिक द्रेष हो गया ॥ ४२ ॥ द्वेषके कारण सनियोंकी बृद्धि मारी गयी । उनके चित्तमें क्रुरता छ। गयो । उन्हें अपने पति चित्रकेतुका

पुत्र-स्नेह सहन न हुआ । इसलिये उन्होंने चिद्रकर नन्हेसे राजकुमारको निष दे दिया॥ ४३ ॥ महारानी कृतसुतिको सौतोंकी इस घोर पापमयी करतृतका कुछ भी पता न था। उन्होंने दूरसे देखकर समझ लिया कि बच्च सो रहा है। इसलिये वे महलमें इधर-उधर डोलती रहीं॥४४॥ बुद्धिमती सनीने यह देखकर कि बच्चा बहुत देरसे सो रहा है, घायसे कहा—'कल्याणि! मेरे लालको ले आ' ॥ ४५ ॥ धायने सोते हुए बालकके पास जाकर देखा

कि उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ उलट गयी है। प्राण, इन्द्रिय

और जीवात्माने भी उसके शरीरसे विदा ले ली है। यह देखते ही 'हाय रे ! मैं मारी गयी !' इस प्रकार कहकर वह धरतीपर गिर पडी ॥ ४६ ॥ धाय अपने दोनों हाथोंसे छाती पीट-पीटकर बड़े आर्तस्वरमें जोर-जोरसे रोने लगी। उसका रोना सनकर महारानी कृतद्यति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृहमें पहुँचीं और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा-सा बच्चा अकस्मात् मर गया है!॥४७॥ तब वे अत्यन्त शोकके कारण

मुच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं। उनके सिरके बाल

बिखर गये और शरीरपरके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो

गये ॥ ४८ ॥ तदनन्तर महारानीका रुदन सनकर रनिवासके

सभी स्त्री-पुरुष वहाँ दौड़ आये और सहानुभृतिवश अत्यत्त दुखी होकर रोने लगे । वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर झुटमूट रोनेका ढोंग करने लगीं ॥ ४९ ॥ जब राजा चित्रकेतुको पता लगा कि मेरे पुत्रको अकारण ही मृत्यु हो गयी है, तब अत्यन्त स्त्रेहके कारण शोकके आवेगसे उनकी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया। वे धीर-धीरे अपने मन्त्रियों और बाह्मणींके साथ मार्गमें गिरते-पड़ते

मृत बालकके पास पहुँचे और मुर्छित होकर उसके पैरोके पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर-उधर बिखर गये। वे लंबी-लंबी साँस लेने लगे। आँसऑकी अधिकतासे उनका गला हैध गया और वे कुछ भी बोल न सके ॥ ५०-५१ ॥ पतिप्राणा रानी कृतद्यृति अपने पति चित्रकेतुको अत्यन्त शोकाकृत और इकलीते नन्हे-से बच्चेको मरा हुआ देख भाँति-भाँतिसे विलाप करने लगीं। उनका यह दुःख देखकर मन्त्री आदि सभी उपस्थित

मनुष्य शोकप्रस्त हो गये ॥ ५२ ॥ महारानीके नेत्रोंसे इतने आँस् बह रहे थे कि वे उनकी आँखोंका अंजन लेकर केसर और चन्द्रनसे चर्चित वक्षःस्थलको भिगोने लगे।

उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुँथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पत्रके लिये कररी पक्षीके समान उच्चस्वरमें विविध प्रकारसे विलाप कर रही थीं ॥ ५३ ॥

वे कहने लगीं—'अरे विधाता ! सचमुच तू बड़ा मुर्ख है, जो अपनी सृष्टिके प्रतिकृल चेष्टा करता है। वडे आश्चर्यकी बात है कि बुढ़े-बुढ़े तो जीते रहें और बालक मर जायें। यदि वास्तवमें तेरे स्वभावमें ऐसी ही विपरीतता

है, तब तो तृ जीवोंका अमर शत्रु है ॥ ५४ ॥ यदि संसारमें प्राणियोंके जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे, तो वे अपने प्रारम्बके अनुसार जन्मते-मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है। तूने सम्बन्धियोंमें खेह-बन्धन तो

इसीलिये डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टिको बढ़ायें ? परन्तु तु इस प्रकार बच्चोंको मारकर अपने किये-करायेपर अपने हाथों पानी फेर रहा है' ॥ ५५ ॥ फिर वे अपने मृत

पुत्रकी ओर देखकर कहने लगीं— बेटा । मैं तुम्हारे विना अनाथ और दीन हो रही हूँ । मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिये उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर

देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोगमें

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कितने शोक-सन्तप्त हो रहे हैं। बेटा ] जिस घोर नरकको निःसन्तान पुरुष बड़ी कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे । ओर बेटा ! तुम

इस यमराजके साथ दूर मत जाओ। यह तो बड़ा ही निर्दयी है।। ५६ ॥ मेरे प्यारे लल्ला ! ओ राजकमार !

उठो ! बेटा ! देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलनेके लिये बुला रहे हैं। तुन्हें सोते-सोते बहत देर हो गयी, अब भृख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो। और कुछ नहीं तो

मेरा दूध ही पी लो और अपने खजन-सम्बन्धी इमलोगोंका शोक दूर करो ॥ ५७ ॥ प्यारे लाल ! आज मैं तुम्हारे मुखारविन्दपर वह भोली-भाली मसकराइट और

आनन्दभरी चितवन नहीं देख रही हैं। मैं बड़ी अभागिनी है। हाय-हाय। अब भी मुझे तुम्हारी समध्र तोतली बोली नहीं सुनायी दे रही है। क्या सचमुच निट्टर यमराज तुम्हें उस परलोकमें ले गया, जहाँसे फिर कोई लॉटकर

**श्रीशुक्तदेकजी कहते हैं—**परीक्षित् ! जब सम्राट् चित्रकेतुने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्रके लिये इस प्रकार भाँति-भाँतिसे जिलाप कर रही है, तब वे शोकसे अत्यन्त सत्तप्त हो फूट-फूटकर रोने लगे॥५९॥

नहीं आता ?'॥ ५८॥

राजा-रानीके इस प्रकार विलाप करनेपर उनके अनुगामी स्त्री-पुरुष भी दु:खित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोकसे अचेत-सा हो गया॥६०॥ राजन् ! महर्षि अद्भिरा और देवर्षि नारदने देखा कि राजा चित्रकेत् पुत्रशोकके कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँतक कि उन्हें समझानेवाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आये ॥ ६१ ॥

\*\*\*\*

## पंद्रहवाँ अध्याय

### चित्रकेतुको अङ्किरा और नारदजीका उपदेश

श्रीशुकदेकती कहते हैं-परीक्षित् ! राजा चित्रकेत् शोकप्रस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्रके पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अद्भिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुन्दर-सुन्दर उक्तियोंसे समझाने लगे॥१॥ उन्होंने

कहा----राजेन्द्र ! जिसके लिये तम इतना शोक कर रहे

कौन था ? उसके तुम कौन थे ? और अगले जन्मोंमें भी उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा ? ॥ २ ॥ जैसे

हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जन्मोमें तृष्हारा

जलके वेगसे बालुके कण एक दूसरेसे जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समयके प्रवाहमें प्राणियोंका

भी मिलन और बिछोह होता रहता है ॥ ३ ॥ राजन् ! जैसे कुछ बीजोंसे दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवानको मायासे प्रेरित होकर प्राणियोंसे अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ राजन ! हम, त्म और हमलोगोंके साथ इस जगत्मे जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं-वे सब अपने जन्मके पहले नहीं थे और मृत्युके पश्चात् नहीं रहेगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक-सी रहती है।। ५॥ भगवान् ही समस्त प्राणियोंके अधिपति हैं। उनमें जन्म-मृत्यु आदि विकार् बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसीकी इच्छा है और न अपेक्षा । वे अपने-आप परतन्त प्राणियोंकी सृष्टि कर लेते है और उनके द्वारा अन्य प्राणियोंकी रचना, पालन तथा संहार करते हैं-डीक बैसे ही जैसे बच्चे घर-घरींदे, खेल-खिलौने बना-बनाकर बिगाइते रहते हैं॥६॥ परिक्षित्! जैसे एक बीजसे दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिताकी देहद्वारा माताकी देहसे पृत्रकी देह उत्पन्न होती है। पिता-माता और पुत्र जीवके रूपमें देही हैं और बाह्यदृष्टिसे केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यमिं पृथ्वीके समान नित्य है ॥ ७ ॥ राजन् ! जैसे एक ही मुक्तिकारूप वस्तुमें घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियांका विभाग केवल कल्पनामात्र है, उसी प्रकार यह देही और देहका विभाग भी अनादि एवं अविद्याकित्यत 曹\*用己用

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं--राजन्! जब महर्षि अद्भिरा और देवर्षि नारदने इस प्रकार राजा चित्रकेतुको समझाया-बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोकसे मुरझाये हए मुखको हाथसे पाँछा और उनसे 事約一一川ミ川

राजा चित्रकेत् बोले-आप दोनों परम ज्ञानवान और महान्से भी महान् जान पड़ते हैं तथा अपनेको अवधृतवेषमें छिपाकर यहाँ आये हैं। कृपा करके बतलाइये, आपलोग है कीन ? ॥ १० ॥ मैं जानता हैं कि बहत-से भगवानुके प्यारे ब्रह्मवेता मेरे-जैसे विषयासक

प्राणियोको उपटेश करनेके लिये उन्पसका-सा वेष बनाकर पृथ्वीपर स्वच्छन्द विचरण करते हैं ॥ ११ ॥ सनत्कुमार, नारद, ऋभ्, अङ्गिरा, देवल, असित, अपान्तरतम, व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, बसिष्ट, भगवान् परशुराम, कपिलदेव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरि, पतञ्जलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, पञ्जशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज—ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि-मृनि ज्ञानदान करनेके लिये पृथ्वीपर विचरते रहते हैं ॥ १२-१५ ॥ स्वामियो ! मैं विषयभोगोंमें फँसा हुआ, मृदुबृद्धि प्राप्य पश् हूँ और अज्ञानके घोर अन्धकारमें डूब रहा हूँ। आपलोग मुझे ज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशके केन्द्रमें लाइये ॥ १६ ॥

पहर्षि अद्विराने कहा--राजन ! जिस समय तुम पुत्रके लिये बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अद्भिरा है। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्माजीके पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं॥ १७॥ जब हमलोगोंने देखा कि तुम पुत्रशोकके कारण बहुत ही धने अज्ञानान्त्रकारमें डूब रहे हो, तब सोचा कि तुप भगवान्के भक्त हो, शोक करनेयोग्य नहीं हो। अतः तुमपर अनुबह करनेके लिये ही हम दोनों यहाँ आये हैं। राजन् ! सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान् और ब्राह्मणोंका भक्त है, उसे किसी अवस्थामें शोक नहीं करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ जिस समय पहले-पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञानका उपदेश देता; परन्तु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदयमें पत्रकी उत्कट लालसा है, इसलिये उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पूत्र ही दिया।। २०।। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानोंको कितना दृ:ख होता है। यही बात स्त्री, घर, घन, विविध प्रकारके ऐश्वर्य, सम्पत्तियाँ, शब्द-रूप-रस आदि विषय, राज्यबैभव, पश्ची, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, संगे-सम्बन्धी, इष्ट-पित्र सबके लिये हैं; क्योंकि ये सब-के-सब अनित्य है ॥ २१-२२ ॥ शुरसेन ! अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दु:खके कारण हैं, मनके

<sup>🌯</sup> अनित्य होतेके कारण शरीर असल्य है और शरीर असल्य होतेके कारण उनके भित्र-भित्र अभिमानी भी असल्य हो है। त्रिकासाबाधित संस्थ को एकमात्र परमात्या ही है। अतः होक करना किसी प्रकार भी उरिया नहीं है।

खेल-खिलौने हैं, सर्वधा कल्पित और मिथ्या है; क्योंकि ये न होनेपर भी दिखायी पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दीखनेपर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गन्धर्वनगर, स्वप्त, जादू और मनोरधको वस्तुओंके समान सर्वधा असत्य हैं। जो लोग कर्म-वासनाओंसे प्रेरित होकर विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं; उन्होंका मन अनेक प्रकारके कर्मोंको सृष्टि करता है। २३-२४॥ जोवात्मका यह देह—जो पञ्चभूत, ज्ञानेद्रिय और कर्मोन्द्रयांका संघात है—जीवको विविध प्रकारके क्लेश और सन्ताप देनेवालो कही जाती है। २५॥ इसलिये तुम अपने मनको विषयोंमें भटकनेसे रोककर शान्त करो, स्वस्थ करो और फिर उस मनके द्वारा अपने वास्तविक

金香用业者出来方面全有由金元素生物有关有关有关有关的方式有关

स्वरूपका विचार करो तथा इस द्वैत-प्रममें नित्यत्वकी बुद्धि छोड़कर परम शान्तिस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाओ॥ २६॥

देविष नारदने कहा—रजन् ! तुम एकाप्रचित्तसे मुझसे यह मन्तोपानपद प्रहण करो । इसे धारण करनेसे सात रातमें ही तुम्हें भगवान् सङ्क्र्यणका दर्शन होगा ॥ २७ ॥ नरेन्द्र ! प्राचीन कालमें भगवान् राङ्कर आदिने श्रीसङ्क्र्यणदेवके ही चरणकमतोंका आश्रय लिया था । इससे उन्होंने द्वैतश्रमका परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमाको प्राप्त हुए, जिससे बहुकर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है । तुम भी बहुत शीघ ही भगवानके उसी परमपदको प्राप्त कर लोगे ॥ २८ ॥

## सोलहवाँ अध्याय

#### चित्रकेतुका वैराग्य तथा सङ्घर्षणदेवके दर्शन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् !तदनत्तर देवर्षि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुल स्वजनेकि सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा ॥ १ ॥

देवर्षि नारदने कहा—जीवात्मन् ! तुम्हारा कल्याण हो । देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुङ्गद्-सम्बन्धी तुम्हारे वियोगसे अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं ॥ २ ॥ इसलिये तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेष आयु अपने सगे सम्बन्धियोंके साथ ही रहकर व्यतीत करो । अपने पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राजसिंहासनपर बैठो ॥ ३ ॥

जीवात्माने कहा—देवर्षिजी! मैं अपने कमंकि अनुसार देवता; मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोमें न जाने कितने जन्मोंसे घटक रहा हूँ! उनमेंसे ये लोग किस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए?॥४॥ विधिन्न जन्मोंमें सभी एक-दूसरेके भाई-बन्धु, नाती-गोती, शतु-मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और देवी होते रहते हैं॥५॥ जैसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ एक व्यापारीसे दूसरेके पास जाती-आती रहती है, बैसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न योनियोमें उत्पन्न होता रहता है॥६॥ इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि मनुष्योंको अपेक्षा अधिक दिन उहरनेवाले सुवर्ण आदि पदार्थीका सम्बन्ध भी मनुष्योंक साथ स्थायो नहीं, क्षणिक ही होता है; और जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उस वस्तुसे पमता भी रहती है॥७॥ जीव नित्य और अहङ्काररहित है। वह गर्भमें आकर जबतक जिस शरीरमें रहता है, तभीतक उस शरीरको अपना समझता है ॥ ८ ॥ यह जीव नित्य, अविनाशी, सुक्ष्म (जन्मादिरहित), सबका आश्रय और स्वयंप्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्य-मृत्यु आदि कुछ भी नहीं हैं। फिर भी यह ईश्वररूप होनेके कारण अपनी मायाके गुणोंसे ही अपने-आपको विश्वके रूपमें प्रकट कर देता है ॥ ९ ॥ इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है और ने अप्रिय, न अपना और ने पराया। क्योंकि गण-दोष (हित-अहित) करनेवाले मित्र-शत्र आदिकी भिन्न-भिन्न बृद्धि-वृत्तियोंका यह अकेला ही साक्षी है; वास्तवमें यह अद्वितीय है ॥ १० ॥ यह आरमा कार्य-कारणका साक्षी और स्वतन्त है। इसलिये यह शरीर आदिके गुण-दोष अथवा कर्मफलको प्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भावसे स्थित रहता है ॥ ११ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे सम्बन्धी उसकी बात सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। उनका स्रेह-बन्धन

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कट गया और उसके मरनेका शोक भी जाता रहा ॥ १२ ॥ इसके बाद जातिवालीने बालकको मत देहको ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और औध्वेदैहिक क्रियाएँ पूर्ण कीं और उस दुरूपज स्नेहको छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और द:खकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ परीक्षत ! जिन सनियोंने बच्चेको विष दिया था, वे बालहत्याके कारण श्रीहीन हो गयी थीं और लजाके मारे आँखतक नहीं उठा सकती थीं। उन्होंने अद्भिरा ऋषिके उपदेशको याद करके (मात्सर्यहीन हो) यमुनाजीके तटपर ब्राह्मणोंके आदेशानुसार बालहत्याका प्रायश्चित किया ॥ १४ ॥ परीक्षित् । इस प्रकार अङ्गिरा और नारदजोंके उपदेशसे विवेकबृद्धि जायत् हो जानेके कारण राजा चित्रकेत् घर-गृहस्थीके अधेरे कएँसे उसी प्रकार बाहर निकल पड़े, जैसे कोई हाथी तालाबके कीचड़से निकल आये॥१५॥ उन्होंने यम्नाजीमें विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएँ कों। तदनन्तर संयतेन्द्रिय और मीन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अङ्गिशके चरणोंको बन्दना की ।। १६॥ भगवान् नारदने देखा कि चित्रकेत् जितेन्द्रिय, भगवद्भक्त और शरणागत है। अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्याका उपदेश किया ॥ १७ ॥ स्वरूप भगवन् ! आप वास्त्देव, प्रदाप्न, अनिरुद्ध

(देवर्षि नारदने यों उपदेश किया--) 'ॐकार-और सङ्कर्षणके रूपमें क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहङ्कारके अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यहरूपका बार-बार नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हूँ ॥ १८ ॥ आप विश्दः, विज्ञानस्वरूप हैं। आपन्नी मृति परमानन्दमयी है। आप अपने स्वरूपभृत आनन्दमें ही मण्न और परम शान्त है। द्वैतदृष्टि आपको छतक नहीं सकती। मै आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १९ ॥ अपने स्वरूपभूत आनन्दकी अनुभृतिसे ही आपने मायाजनित राग-द्वेष आदि दोषोंका तिरस्कार कर रक्खा है। मैं आपको नमस्कार करता हैं। आप सबको समस्त इन्द्रियोंके प्रेरक, परम पहान् और विराट्खरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हैं॥ २०॥ मनसहित वाणी आपतक न पहेंचकर

बीचसे ही लौट आती है। उसके उपरत हो जानेपर जो

अद्वितीय, नाम-रूपरहित, चेतनमात्र और कार्य-कारणसे

स्थित है और जिनमें लीन होता है तथा जो मिट्टीकी वस्तुओंमें व्याप्त मृतिकाके समान सबमें ओत-प्रोत है—उन परब्रह्मस्वरूप आपको में नमस्कार करता हैं॥ २२॥ यद्यपि आप आकाशके समान बाहर-पीतर एकरस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बृद्धि और ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान सकतीं और प्राण तथा कर्मेन्द्रियाँ अपनी क्रियारूप शक्तिसे स्पर्श भी नहीं कर सकतीं। मैं आपको नमस्कार करता है॥ २३॥ शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बृद्धि जायत् तथा स्वप्न अवस्थाओंमें आपके चैतन्यांशसे युक्त होकर ही अपना-अपना काम करते हैं तथा सूष्पित और मुर्च्छकी अवस्थाओंमें आपके चैतन्यांशसे युक्त न होनेके कारण अपना-अपना काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं--डीक वैसे ही जैसे लोहा अग्निसे तप्त होनेपर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे 'द्रष्टा' कहते है, वह भी आपका हो एक नाम है; जाप्रत् आदि अवस्थाओंमें आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तवमें आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है॥२४॥ ॐकारस्वरूप महाप्रभावशाली महाविभृतिपति भगवान् महाप्रथको नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तोंका समुदाय अपने करकमलोंकी कलियोंसे आपके युगल चरणकमलोकी सेवामें संलग्न रहता है। प्रभो ! आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता है' ॥ २५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! देवर्षि नास्ट अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश करके महर्षि अङ्गिराके साथ ब्रह्मलोकको चले गये ॥ २६ ॥ राजा चित्रकेतने देवर्षि नास्त्रके द्वारा उपदिष्ट विद्याका उनके आञ्चानुसार सात दिनतक केवल जल पीकर बडी एकाग्रताके साथ अनुष्टान किया॥ २७॥ तदनन्तर उस विद्याके अनुष्टानसे सात रातके पक्षात् राजा चित्रकेत्को विद्याधरोंका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनोंमें इस विद्याके

प्रभावसे उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब दे

देवाधिदेव मगवान् शेवजीके चरणोंके समीप पहुँच

गये ॥ २९ ॥ उन्होंने देखा कि भगवान शेषजी

परेकी वस्तु रह जाती है-वह हमारी रक्षा करे।। २१॥

यह कार्य-कारणरूप जगत् जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें

सिद्धेश्वरेकि मण्डलमें विराजमान् हैं। उनका शरीर कमलनालके समान गौरवर्ण है। उसपर नीले रंगका वस्त फहरा रहा है। सिरपर किरोट, बौहोंमें बाजबंद, कमरमें करधनी और कलाईमें कंपन आदि आधृषण चमक रहे हैं। नेत्र स्तनारे हैं और मुखपर प्रसन्नता छा रही है ॥ ३० ॥ भगवान् शेषका दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतुके सारे पाप नष्ट हो गये। उनका अन्तःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हदयमें भक्तिभावकी बाढ़ आ गयी। नेत्रोंमें प्रेमके आँस् छलक आये। शरीरका एक-एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थितिमें आदिएरथ भगवान शेषको नमस्कार किया ॥ ३१ ॥ उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँस् टप-टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेषके चरण रखनेकी चौकी भीग गयी। प्रेमोद्रेकके कारण उनके मुँहसे एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देरतक शेषभगवानुको कुछ भी स्तृति न कर सके ॥ ३२ ॥ थोड़ी देर बाद उन्हें बोलनेकी कुछ-कुछ शक्ति प्राप्त हुई । उन्होंने विवेकबुद्धिसे मनको समाहित किया और सम्पूर्ण इन्द्रियोंको बाह्यवृत्तिको सेका। फिर उन जगद्गुरुकी, जिनके स्वरूपका पाझरात्र आदि पक्तिशाखोंमें वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की ॥ ३३ ॥

चित्रकेत्ने कहा — ऑजत ! जितेन्द्रिय एवं समदर्शी साधुओंने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौन्दर्य, माध्यं, कारुण्य आदि गुणोंसे उनको अपने वशमें कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं! क्योंकि जो निष्कामभावसे आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणापरवश होकर अपने-आपको भी दे डालते हैं ॥ ३४ ॥ भगवन् ! जगतुको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला-विलास हैं। विश्वनिर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंशके भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक-पृथक अपनेको जगत्कर्ता मानकर झुटमुट एक- दूसरेसे स्पर्धा करते हैं॥ ३५॥ नन्हे-से-नन्हे परमाणसे लेकर बड़े-से-बड़े महतत्वपर्यन्त सम्पूर्ण वस्तुऑके आदि, अन्त और मध्यमें आप हो विराजधान हैं तथा खब आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थके आदि और अन्तमें जो वस्त् रहतो है, वही मध्यमें भी रहती है ॥ ३६ ॥ यह ब्रह्माण्डकोष, जो पृथ्वी आदि एक-से-एक दसगुने सात आवरणोसे विरा हुआ है, अपने

ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपमें एक परमाण्के समान घुमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमाका पता नहीं है। इसलिये आप अनन्त है॥ ३७॥ जो नरपश् केवल विषयभोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभृतिस्वरूप इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं। प्रभो ! जैसे राजकुलका नाश होनेके पश्चात् उसके अनुयायियोंको जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही शुद्र उपास्यदेवोंका नाश होनेपर उनके दिये हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं॥ ३८॥ परमात्मन्! आप ज्ञानखरूप और निर्मुण हैं। इसलिये आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मांके समान जन्म-मृत्युरूप फल देनेवाली नहीं होती, जैसे भुने हुए बीजोंसे अडूर नहीं उगते। क्योंकि जीवको जो सुख-दुःख आदि हुन्हूँ प्राप्त होते हैं, वे सत्त्वादि गुणोंसे हो होते हैं, निर्गुणसे नहीं ॥ ३९ ॥ हे अजित ! जिस समय आपने विशुद्ध भागवतधर्मका उपदेश किया था. उसी समय आपने सकको जीत लिया। क्योंकि अपने पास कुछ भी संबह-परिब्रह न रखनेवाले, किसी भी वस्तुमें अहंता-ममता न करनेवाले आत्माराम सनकादि परमर्थि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उसी भायवतधर्मका आश्रय लेते हैं ॥ ४० ॥ वह भागवतधर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मोंके समान मन्ध्योंकी वह विषमबृद्धि नहीं होती कि 'यह मैं हैं, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है।' इसके विपरीत जिस धर्मके मुलमें ही विषमताकः बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान् और अधर्मबहल होता है॥४१॥ सकाम धर्म अपना और दुसरेका भी अहित करनेवाला है। उससे अपना या पराया—किसीका कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्मसे जब अनुष्टान करनेवालेका चित दुखता है, तब आप रुष्ट होते हैं और जब दूसरेका चित्त दुखता है, तब वह धर्म नहीं रहता—अधर्म हो जाता है॥४२॥ भगवन्! आपने जिस दृष्टिसे भागवतधर्मका निरूपण किया है, वह कभी परमार्थसे विचलित नहीं होती। इसलिये जो संत पुरुष चर-अचर समस्त प्राणियोमें समदृष्टि रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं ॥ ४३ ॥ भगवन् ! आपके दर्शनमावसे ही मनुष्योंके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, यह कोई असम्भव

बात नहीं है: क्योंकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही नीच चाण्डाल भी संसारसे मुक्त हो जाता है।। ४४॥ भगवन् ! इस समय आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे अन्तः-करणका सारा मल घुल गया है, सो ठीक हो है। क्योंकि आपके अनन्यप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने जो कुछ कहा है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है ॥ ४५ ॥ हे अनन्त! आप सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं । अतएव संसारमें प्राणी जो कुछ करते हैं, वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिये जैसे

ज्यन् सूर्यको प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परमगृरु आपसे में क्या निवेदन करूँ ॥ ४६ ॥ भगवन् ! आपकी ही अध्यक्षतामें सारे जगतको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। क्योगीजन भेददृष्टिके कारण आपका वास्तविक खरूप नहीं जान पाते। आपका खरूप वासवमें अत्यन्त शुद्ध है । मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४७ ॥ आपकी चेष्टासे शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करनेमें समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टिसे जीवित होकर

बार-बार नमस्त्रार करता हैं॥ ४८॥ श्रीशकदेवजी कहते हैं--- पर्रोक्षत् ! विद्याधर्रेक अधिपति चित्रकेतुने अनन्तभगवान्की इस प्रकार स्तृति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे

ही ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंको ग्रहण करनेमें समर्थ

होती हैं। यह भूमण्डल आपके सिरपर सरसंकि दानेके

समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्रशीर्षा भगवानको

कहा ॥ ४९ ॥

श्रीभगवान्ते कहा-चित्रकेतो ! देवर्षि नारद और महर्षि अक्रियने तुम्हें मेरे सम्बन्धमें जिस विद्याका उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शनसे तुम मलीभाँति सिद्ध हो

चुके हो ॥ ५० ॥ मैं ही समस्त प्राणियोंके रूपमें हैं, मैं ही उनका आत्मा है और मैं ही पासनकर्ता भी हैं। शब्दब्रह्म (बंद) और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं ॥ ५१ ॥ आत्मा कार्य-कारणात्मक जगतमे व्याप्त है और

कार्य-कारणात्मक जगत् आत्मामे स्थित है तथा इन दोनोंमें में अधिष्ठानरूपसे व्याप्त हूं और मुझमें ये दोनों कल्पित हैं॥५२॥ जैसे स्वप्रमें सोया हुआ पुरुष स्वप्रान्तर

होनेपर सम्पूर्ण जगत्को अपनेमे ही देखता है और स्वधान्तर ट्रंट जानेपर स्वप्नमें ही जागता है तथा अपनेको संसारके एक कोनेमें स्थित देखता है, परन्तु

बास्तवमें वह भी खप्र ही है, बैसे ही जीवकी जापत आदि अवस्थाएँ परमेश्वरकी ही माया हैं—यों जानकर सक्के साक्षी मायातीत परमात्माका ही स्मरण करना चाहिये ॥ ५३-५४ ॥ सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता

है, वह ब्रह्म में ही हूँ; उसे तुम अपनी आत्मा समझो ॥ ५५ ॥ पुरुष निद्रा और जागृति—इन दोनों अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला है। वह उन

अवस्थाओंमें अनुगत होनेपर भी वास्तवमें उनसे पृथक् है। वह सब अवस्थाओंमें रहनेवाला अखण्ड एकरस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है ॥ ५६ ॥ जब जीव मेरे स्वरूपको भूल जाता है, तब वह अपनेको अलग मान बैठता है; इसीसे उसे संसारके चकरमें पडना पडता है और

जन्म-पर-जन्म तथा मृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥

यह मनव्ययोनि ज्ञान और विज्ञानका मल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मखरूप परमात्माको नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योगिमें शान्ति नहीं मिल सकती ॥ ५८ ॥ राजन् ! सांसारिक सुखके लिये जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनमें श्रम है, क्लेश है; और जिस परम

सुखके उद्देश्यसे वे की जाती हैं, उसके ठोक विपरीत परम

द:ख देती हैं: किन्तु कमेंसि निवत हो जानेमें किसी

प्रकारका भय नहीं है—यह सोचकर बृद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि किसी प्रकारके कर्म अथवा उनके फलोंका सङ्कल्प न करे ॥ ५९ ॥ जगतुके सभी स्वी-पुरुष इसलिये कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दृश्वोंसे पिण्ड **छूटे**; परन्तु उन कमोंसे न तो उनका द:ख दूर होता है और न उन्हें सुखकी ही प्राप्ति होती है।। ६०।। जो मनुष्य

अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान् मानकर कर्मके पचड़ोंमें पड़े

हुए है, उनको विपरीत फल मिलता है-यह बात समझ

लेनी चाहिये; साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि आत्मका स्वरूप अत्यन्त सुक्ष्म है, जावत, स्वप्न, सुर्युप्त-इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियोंसे विलक्षण है ॥ ६१ ॥ यह जानकर इस लोकमें देखे और परलोकके सुने हुए विषय-भोगोंसे वियेकबृद्धिके द्वारा अपना पिण्ड खुडा ले और ज्ञान तथा विज्ञानमें ही सन्तृष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाय ॥ ६२ ॥ जो लोग योगमार्गका

तस्व समझनेमें निपुण हैं, उनको भलीभाँति समझ लेना

चाहिये कि जीवका सबसे बडा स्वार्थ और परमार्थ हो जाओगे ॥ ६४ ॥ केवल इतना हो है कि यह ब्रह्म और आत्माकी एकताका

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! अनुभव कर ले॥ ६३ ॥ राजन्! यदि तुम मेरे इस विश्वातमा भगवान् श्रीहरि चित्रकेतुको इस उपदेशको सावधान होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहाँसे अन्तर्धान ज्ञान एवं विज्ञानसे सम्पन्न होकर शोध ही सिद्ध हो यये॥ ६५॥

## सत्रहवाँ अध्याय

चित्रकेतुको पार्वतीजीका शाप

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! विद्याधर चित्रकेत्, जिस दिशामें भगवान् सङ्घर्षण अन्तर्धान हए थे. उसे नमस्कार करके आकाशमार्गसे स्वच्छन्द विचरने लगे ॥ १ ॥ महायोगी चित्रकेत् करोड्रों वर्षोतक सब प्रकारके सङ्कल्पोंको पूर्ण करनेवाली सुमेरु पर्वतकी घाटियोंमें विहार करते रहे। उनके शरीरका बल और इन्द्रियोंको शक्ति अक्षण्ण रही। बड़े-बड़े पुनि, सिद्ध, चारण उनकी स्तृति करते रहते। उनकी प्रेरणासे विद्याधरोंकी क्षियाँ उनके पास सर्वशक्तिमान् भगवान्के गुण और लीलाओंका गान करती रहतीं॥ २-३॥ एक दिन चित्रकेत् भगवान्के दिये हए तेजोमय विमानपर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान् शहर बडे-बडे मुनियोंकी समामें सिद्ध-चारणोंके बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वतीको अपनी गोदमें वैदाकर एक हाथसे उन्हें आलिङ्गन किये हुए हैं, यह देखकर चित्रकेत् विमानपर चढ़े हुए ही उनके पास चले गये और भगवती पार्वतीको सुना-सुनाकर जोरसे हँसने और कहने लगे ॥४-५॥

चित्रकेत्ने कहा-अहो ! ये सारे जगतके धर्मशिक्षक और गुरुदेव हैं। वे समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं। इनको यह दशा है कि भरी सभामें अपनी पत्नीको शरीरसे चिपकाकर थैठे हुए हैं॥ ६॥ जटाधारी, बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मसादियोंके सभापति होकर भी साधारण पुरुषके समान निर्लजनासे गोदमें स्त्री लेकर बैठे हैं।। ७।। प्रायः साधारण पुरुष भी एकान्तमें ही शियोंके साथ उठते-बैठते हैं, परन्तु ये इतने बड़े वतथारी होकर भी उसे भरी सभामें लिये बैठे हैं ॥ ८ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान् शङ्करकी बृद्धि अगाध है। चित्रकेतुका यह कटाक्ष सुनकर वे हैंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभामें बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे । चित्रकेतुको भगवान् शङ्करका प्रभाव नहीं मालृम था। इसीसे वे उनके लिये बहुत कुछ बुरा-भला बक रहे थे। उन्हें इस बातका धमंड हो गया था कि 'मैं जितेन्द्रिय हूँ ।' पार्वतीजीने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोधसे कहा- ॥ ९-१०॥

पार्वतीजी बोलीं-अहो ! हम-जैसे दष्ट और निर्लब्जोका दण्डके बलपर शासन एवं तिरस्कार करनेवाला प्रमु इस संसारमें यही है क्या ? ॥ ११ ॥ जान पड़ता है कि ब्रह्माजी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परमर्षि, कपिलदेव और मन आदि बड़े-बड़े महाप्रूष धर्मका रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्ममर्यादाका उल्लङ्कन करनेवाले भगवान् शिवको इस कामसे नहीं रोकते ॥ १२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते हैं, उन्हों मङ्गलोंको मङ्गल बनानेवाले साक्षात् जगदगृह भगवानुका और उनके अनुयायी महात्पाओंका इस अधम क्षत्रियने तिरस्कार किया है और शासन करनेको चेष्टा की है। इसलिये यह ढीठ सर्वथा दण्डका पात्र है॥१३॥ इसे अपने वड़प्पनका घमंड है। यह मुखं भगवान् श्रीहरिके उन चरणकमलोमें रहनेयोग्य नहीं है, जिनकी उपासना बड़े-बड़े सत्पुरुष किया करते हैं॥ १४ ॥ [चित्रकेत्को सम्बोधनकर] अतः दमीते ! तम पापमय अस्रयोनिमे जाओ। ऐसा होनेसे बेटा! तम फिर कभी किसी महाप्रवका अपराध नहीं कर सकोगे॥ १५॥

इस प्रकार चित्रकेतुको शाप दिया, तब वे विमानसे उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे॥ १६॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित्! जब पार्वतीजीने

चित्रकेत्ने कहा--माता पार्वतीजी! मैं बड़ी प्रसन्नतासे अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप खीकार करता हैं। क्योंकि देवतालोग मनुष्येकि लिये जो कुछ कह देते हैं, वह उनके प्रारच्यान्सार मिलनेवाले फलकी पूर्वसूचनापात्र होती हैं ॥ १७ ॥ देवि ! यह जीव अज्ञानसे मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार-चक्रमें भटकता रहता है तथा सदा-सर्वदा सर्वत्र सुख और दुःख भोगतः रहता है ॥ १८ ॥ माताजो ! सुख और दुःखको देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दु:खका कर्ता माना करते हैं ॥ १९ ॥ यह जगत् सत्त्व, रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुब्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुःख ॥ २० ॥ एकमात्र परिपूर्णतम भगवान् ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्करिणी मायाके द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख-दु:खकी रचना करते हैं ॥ २१ ॥ माताजी ! भगवान् श्रोहरि सबमें सम और माया आदि मलसे रहित हैं। उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुखामें राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है॥ २२ ॥ तथापि उनकी मायाशक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख-दुःख, हित-अहित, बन्ध-पोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं ॥ २३ ॥ पतिप्राणा देवि ! मैं शापसे मुक्त होनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! विद्याधर चित्रकेत् भगवान् शहुर और पार्वतीजीको इस प्रकार प्रसत्न करके उनके सामने ही विमानपर सवार होकर वहाँसे चले गये। इससे उन लोगोंको वडा विस्मय हुआ ॥ २५ ॥ तब भगवान् सङ्घरने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्पटोंक सामने ही भगवती पार्वतीजीसे यह वात कही ॥ २६ ॥

प्रतीत हुई हो, उसके लिये क्षमा करें ॥ २४ ॥

भगवान् शङ्करने कहा---सुन्दरि! दिव्यलीला-विहारी भगवानुके निःस्पृह और उदारहृदय दासानुदासीकी महिमा तुमने अपनी आँखों देख ली॥ २७॥ जो लोग भगवानके शरणागत होते हैं, वे किसीसे भी नहीं डरते। क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकोंमें भी एक ही वस्तुके-केवल भगवानुके ही समान भावसे दर्शन होते हैं ॥ २८ ॥ जीवोंको भगवानुकी लीलासे ही देहका संयोग होनेके कारण सुख-द:ख, जन्म-मरण और शाप-अनुप्रह आदि द्वन्द्व प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ जैसे स्वप्नमें भेद-भ्रमसे सुख-दु:ख आदिकी प्रतीति होती है और जायत्-अवस्थामे भमवश मालामें ही सर्पबृद्धि हो जाती है-वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्यामे देवता, मनुष्य आदिका भेद तथा गुण-दोष आदिकी कल्पना कर लेता है।।३०॥ जिनके पास ज्ञान और वैराग्यका बल है और जो भगवान् वास्देवके चरणोंमें भक्तिभाव रखते हैं, उनके लिये इस जगत्में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे वे हेय या उपादेय समझकर राग-द्वेष करे ॥ ३१ ॥ मैं, ब्रह्माजी, सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र भृगु आदि मृनि और बड़े-बड़े देवता-कोई भी भगवानुकी लीलाका रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्थामें जो उनके नन्हे-से-नन्हे अंश है और अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूपको जान ही कैसे सकते हैं ? ॥ ३२ ॥ भगवानुको न कोई प्रिय है और न अप्रिय । उनका न कोई अपना है और न पराया। वे सभी प्राणियोंके आत्मा है, इसलिये सभी प्राणियोंके प्रियतम हैं ।। ३३ ॥ प्रिये ! यह परम भाग्यवान् चित्रकेत् उन्हींका प्रिय अनुचर, शान्त एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान् श्रीहरिका ही प्रिय हैं॥ ३४ ॥ इसलिये तुम्हें भगवानुके प्यारे भक्त, शास्त, समदर्शी, महात्मा पुरुषोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका आश्चर्य नहीं करना चाहिये॥ ३५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् शङ्करका यह भाषण सुनकर भगवती पार्वतीकी चित्तवृत्ति शान्त हो गयी और उनका विस्मय जाता रहा॥ ३६॥ भगवान्के परमप्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वतीको बदलेमें शाप दे सकते थे, परन्तु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया ! यहाँ साधु पुरुषका लक्षण है ॥ ३७ ॥ यही विद्याधर चित्रकेतु दानवयोनिका

आश्रय लेकर त्वष्टाके दक्षिणाग्निसे पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत्स्वरूपके ज्ञान एवं भक्तिसे परिपूर्ण ही रहे॥ ३८॥ तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुरका दैत्ययोगिमें जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान्की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई ? उसका पूरा-पूरा विकरण मैंने तुम्हें सुना दिया॥ ३९॥ महात्मा चित्रकेतुका

यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णुभक्तोंका माहात्य्य है; इसे जो सुनता है, वह समस्त वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है॥४०॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मीन रहकर श्रद्धांके साथ भगवान्का स्मरण करते हुए इस इतिहासका पाठ करता है, उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है॥४१॥

#### \*\*\*\*

## अठारहवाँ अध्याय

#### अदिति और दितिकी सन्तानोंकी तथा मस्द्गणकी उत्पत्तिका वर्णन

ब्रीशुक्रदेकजी कहते हैं — परीक्षित् ! सविताकी पत्नी पृक्षिके गर्भसे आठ सन्तानें हुई—सावित्री, व्याहति, त्रयी, ऑग्नहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पञ्चमहायञ्च ॥ १ ॥ भगकी पत्नी सिद्धिने महिमा, विभू और प्रभु—ये तीन पुत्र और आशिष् नामको एक कन्या उत्पन्न को। यह कन्या बड़ी सुन्दरी और सदाचारिणी थी॥२॥ भाताकी चार पिनयाँ थीं—कुह्, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सार्व, दर्श, प्रातः और पूर्णमास—ये चार पुत्र हए ॥ ३ ॥ धाताके छोटे भाईका नाम था---विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीष्य नामके पाँच अग्नियोंकी उत्पत्ति हुई । वरुणजीको पत्नीका नाम चर्चणी था । उससे भुगुजीने पुनः जन्म ब्रहण किया । इसके पहले वे ब्रह्मजीके पुत्र थे ॥ ४ ॥ महायोगी वाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे। वल्पीकसे पैदा होनेके कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। डर्वशीको देखकर मित्र और वरुण दोनोंका वीर्य सर्जालत हो गया था। उसे उन लोगोंने षड़ेमें रख दिया। उसीसे मुनिवर अगस्य और वसिष्ठजीका जन्म हुआ। मित्रकी पत्ने थी रेवती। उसके तीन पुत्र हुए—उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल ॥ ५-६ ॥ प्रिय परीक्षित् ! देवराज इन्द्रकी पत्नी थीं पुलोमनन्दिनी शची। उनसे, हमने सुना है, उन्होंने तीन पुत्र उत्पन्न किये—जयन्त, ऋषभ और मीढ्यान्॥७॥ स्वयं भगवान् विष्णु ही(बलिपर अनुग्रह करने और इन्द्रका राज्य लौटानेके लिये) मायासे वामन (उपेन्द्र) के रूपमें अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने तीन पग पृथ्वी माँगकर तीनों लोक नाप लिये थे। उनकी पत्नीका नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छ्लोक नामका पुत्र हुआ। उसके सौचग

आदि कई सन्तानें हुई॥८॥ कश्यपनन्दन भगवान् वामनने माता अदितिके गर्मसे क्यों जन्म लिया और इस अवतारमें उन्होंने कौन-से गुण, लोलाएँ और पराक्रम प्रकट किये—इसका वर्णन में आगे (आठवें स्कन्धमें) करूँगा॥९॥

प्रिय परीक्षित्! अब मैं कश्यफ्जीको दूसरी पत्नी दितिसे उत्पन्न होनेवाली उस सन्तान-परम्पराका वर्णन सुनाता है, जिसमें भगवान्के प्यारे भक्त श्रीप्रह्लादजी और बलिका जन्म हुआ।। १०॥ दितिके दैत्य और दानबोके वन्दनीय दो ही पुत्र हुए—हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष । इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें (तीसरे स्कन्धमें) सुना चुका हूँ ॥ ११ ॥ हिरण्यकशिपुकी पत्नी दानवी कथाधु थी। उसके पिता जम्मने उसका विवाह हिरण्यकशिपसे कर दिया था। कयाधुके सार पुत्र हुए—संहाद, अनुहाद, हाद और प्रहाद। इनकी सिंहिका नामकी एक बहिन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानवसे हुआ। उससे राह् नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई॥ १२-१३॥ यह वही राह् है, जिसका सिर अमृतपानके समय मोहिनोरूपधारी भगवान्ने चक्रसे काट लिया था। संहादकी पत्नी भी कृति । उससे पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ !! १४ ॥ ह्यादकी पत्नी थी धमनि ! उसके दो पुत्र हुए—वातापि और इल्वल। इस इल्वलने ही महर्षि अगस्त्वके आतिभ्यके समय वातापिको पकाकर उन्हें खिला दिया था॥ १५॥ अनुहादकी पत्नी सुम्या थी, उसके दो पुत्र हुए—बाष्कल और महिपासर। प्रहादका पुत्र या विरोचन । उसकी पत्नी देवीके गर्भसे दैत्यराज बलिका जन्म हुआ॥ १६॥ बलिको पत्नीका नाम अशना

था । उससे बाण आदि सौ पुत्र हुए । दैत्यराज बॉलको महिमा गान करनेयोम्य है । उसे मैं आगे (आठवें स्कन्धमें)

महिमा गान करनयान्य है। उस में आग (आठव स्कन्धम) सुनाऊँगा ॥ १७ ॥ बलिका पुत्र बाणासुर भगवान् शंकरकी आराधना करके उनके गणोंका मुखिया वन गया । आज भी भगवान शंकर उसके मामली गया करनेते लिये उसके गाम

भगवान् शंकर उसके नगरकी रक्षा करनेके लिये उसके पास ही रहते हैं ॥ १८ ॥ दितिके हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्षके अतिरिक्त उनचास पुत्र और थे। उन्हें मरुद्गण कहते हैं। वे सब निःसन्तान रहे। देवसज इन्द्रने उन्हें अपने ही समान

दवता बना लिया ॥ १९ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा— भगवन् ! मरुद्गणने ऐसा कौन-सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे अपने जन्मजान असुरोचित भावको छोड सके और देवराज इन्द्रके

द्वारा देवता जना लिये गये ? ॥ २० ॥ ब्रह्मन् ! मेरे साथ यहाँकी सभी क्रियमण्डली यह बात जाननेके लिये अत्यन्त उत्सक हो रही है । अतः आप कृषा करके विस्तारसे वह

रहस्य बतलाइये ॥ २१ ॥

सूतजी कहते हैं — शौनकजी ! राजा परीक्षित्का प्रश्न थोड़े शब्देमिं बड़ा सारगर्भित था । उन्होंने बड़े आदरसे पूछा

भी था। इसलिये सर्वज्ञ श्रीशुक्रदेवजी महाराजने बड़े ही प्रसन्न चित्तसे उनका अभिवन्दन करके यों कहा॥ २२॥

श्रीशुकदेवजी कहने लगे—पर्गक्षित् ! भगवान् विष्णुने इन्द्रका पक्ष लेकर दितिके दोनों पुत्र हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्षको मार डाला । अतः दिति शोकको आगसे उद्दीत क्रोधसे जलकर इस प्रकार सोचने लगी ॥ २३ ॥

'सचमुच इन्द्र बड़ा विषयो, क्रुर और निर्दयी है। सम ! सम ! उसने अपने भाइयोको ही मरबा डाला। वह दिन कय होगा, जब में भी उस पापीको मरवाकर आसमसे

सोकँगी ॥ २४ ॥ लोग राजाओंके, देवताओंके शरीरको 'प्रभु' कहकर पुकारते हैं; परन्तु एक दिन वह कोड़ा, विष्ठा या राखका ढेर हो जाता है, इसके लिये जो दुसरे प्राणियोंको

सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थका पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरकमें जाना पड़ेगा ॥ २५॥ मैं समझती हूँ इन्द्र अपने शरीरको नित्य मानकर मतवाला हो

रहा है। उसे अपने विनाशका पता हो नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगी, जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो इन्द्रका घमंड चुर-चुर कर दें ॥ २६॥ दिति अपने मनमें ऐसा

घमंड च्र-च्र कर दें ॥ २६ ॥ दिति अपने मनमें ऐसा अन्न मरवाकर मुझे निपूतो बना दिया है । इसलिये यदि आप विचार करके सेवा-शुश्रुपा, विनय-प्रेम और जितेन्द्रियता असुझे मुँहमाँगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा

रखने लगी॥ २७॥ वह अपने पतिदेवके इदयका एक-एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेमभाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुसकानभरी तिरखी चितवनसे उनका

आदिके द्वारा निरन्तर अपने पतिदेव कश्यपजीको प्रसन्न

एवं मधुर भाषण तथा मुसकानभरी तिरखी चितवनसे उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी॥ २८॥ कश्यपजी महाराज बड़े विद्वान् और विचारवान् होनेपर भी

चतुर दितिकी सेवासे मोहित हो गये और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि 'मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा।' स्वियोंके सम्बन्धमें यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं

है ॥ २९ ॥ सृष्टिके प्रभातमें ब्रह्माओंने देखा कि सभी जीव असङ्ग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीरसे स्नियोंकी रचना की । और स्नियोंने पुरुषोंकी मति अपनी ओर

आकर्षित कर ली॥ ३०॥ हाँ, तो भैया ! मैं कह रहा था कि दितिने भगवान् कश्यपकी बड़ी सेवा की। इससे वे उसपर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दितिका अभिनन्दन

करते हुए उससे मुसकएकर कहा ॥ ३१ ॥ **कश्यपजीने कहा — अ**निन्द्यसुन्दरी प्रिये ! मैं तुमपर प्रसन्न हैं । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो । पतिके

प्रसन्न हो जानेपर पत्नीके लिये लोक या परलोकमें कौन-सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है ॥ ३२ ॥ शास्त्रोमें यह बात स्पष्ट कही गयी है कि पति ही स्वियोंका परमाराध्य इष्टदेव है ।

प्रियं ! लक्ष्मीपति भगवान् वासुदेव ही समस्त प्राणियोके हदयमें विराजमान हैं॥ ३३॥ विभिन्न देवताओंके रूपमें नाम और रूपके भेदसे उन्होंको कल्पना हुई है। सभी

पुरुष—चाहे किसी भी देवताकी उपासना करें—उन्होंकी उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्वियोंके लिये भगवान्ते पतिका रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूपमें पूजा करती हैं॥ ३४॥ इसलिये प्रिये! अपना कल्याण चाहनेवाली पतिवता स्वियाँ अनन्य प्रेमभावसे अपने

पतिदेवकी ही पूजा करती हैं; क्योंकि पतिदेव ही उनके परम

प्रियतम आत्मा और ईश्वर है ॥ ३५ ॥ कल्याणी ! तुमने बडे

प्रेमभावसे, मक्तिसे मेरी वैसी हो पूजा की है। अब मै

तुम्हारी सब अभिलाषाएँ पूर्ण कर दूँगा। असतियोंके जीवनमें ऐसा होना अत्यन्त दुर्लभ है॥ इद ॥ दितिने कहा — बहान् ! इन्द्रने विष्णुके हाथों मेरे दो पुत्र मरवाकर मुझे निपृतो बना दिया है। इसलिये यदि आप

अमर पुत्र दीजिये, जो इन्द्रको मार डाले ॥ ३७ ॥ परोक्षित् ! दितिको बात सनकर कश्यफ्जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन्-ही-मन कहने लगे---

'हाय ! हाय! आज मेरे जीवनमें बहुत बड़े अधर्मका

अवसर आ पहुँचा॥ ३८॥ देखो तो सही, अब मैं इन्द्रियंकि विषयोमें सुख मानने लगा हैं। स्नोरूपिणी

मायाने मेरे चित्तको अपने वशमें कर लिया है। हाय ! हाय ! आज में कितनी दोन-होन अवस्थामें है । अवस्थ ही अन्न मुझे नरकमे गिरना पडेगा॥ ३९॥ इस खोका

कोई दोप नहीं है; क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभावका ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है—जो मैं अपनी इन्द्रियंको अपने वशमें न स्ख सका, अपने सच्चे स्वार्थ

और परमार्थको न समझ सका। मृझ मृदको बार-बार धिकार है ॥ ४० ॥ सच है, स्त्रियोंके चरित्रको कौन जानता है। इनका मैह तो ऐसा होता है जैसे शरदऋतुका खिला। हुआ कमल । बातें सुननेमें ऐसी मीटी होती हैं, मानी

अमृत घोल रक्खा हो। परन्तु इदय, वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरेकी पैनी धार हो ॥ ४१ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि सियाँ अपनी लालसाओंकी कठपुतली होती है। सच पूछो तो वे किसीसे प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाईतकको मार डालती है या मरवा डालती हैं॥४२ ॥ अब तो मैं कह चुका हैं कि जो तुम माँगोगी, दुंगा । मेरी बात झुठी नहीं होनी चाहिये । परन्तु

कश्यपजीने इस प्रकार मन-ही-मन अपनी भर्ताना करके दोनों बात बनानेका उपाय सोचा और फिर तानिक हुए होकर दितिसे कहा ॥ ४४ ॥ कज्यपनी बोले-कल्याणी! यदि तुम मेरे बतलाये हुए ब्रतका एकवर्षतक विधिपूर्वक पालन करोगी

इन्द्र भी वध करनेयोग्य नहीं हैं । अच्छा, अब इस विषयमें

मैं यह युक्ति करता हैं'॥ ४३॥ प्रिय परीक्षित् ! सर्वसमर्थ

वो तुम्हें इन्द्रको मारनेवाला पुत्र प्राप्त होगा। परन्तु यदि किसी प्रकार नियमोमें त्रृटि हो गयी तो वह देवताओंका मित्र वन जायगा ॥ ४५ ॥ दितिने कहा-अहान् ! मैं उस व्रतका पालन

करूँगी । आप वतलाइये कि मुझे क्या-क्या करना चाहिये. कौन-कौनसे काम छोड़ देने चाहिये और कौन-से काम ऐसे हैं. जिनसे वत भङ्ग नहीं होता॥ ४६॥

श्रीमद्भाव-सु०-सा० — १३

भी प्राणीको मन, वाणी या क्रियाके द्वारा सताये नहीं, किसोको शाप या गाली न दे, झुठ न बोले, शरीरके नख

कश्यपजीने उत्तर दिया--प्रिये ! इस वतमें किसी

और रोएँ न काटे और किसी भी अशुभ वस्तुका स्पर्श न करे ॥ ४७ ॥ जलमें घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनोसे बातचीत न करे, बिना धूला वस्त्र न पहने और

किसीकी पहनी हुई माला न पहने ॥ ४८ ॥ जुडा न खाय, भद्रकालीका प्रसाद या मांसयुक्त अन्नका भोजन न करे। शुद्रका लाया हुआ और राज्यक्लाका देखा हुआ अन्न भी न खाय और अञ्जलिसे जलपान न करे ॥ ४९ ॥ जुटे मुँह, बिना आचपन किये, सन्धाके समय, बाल खोले हए,

विना शृङ्गारके, याणीका संयम किये विना और विना चहर ओड़े घरसे बाहर न निकले॥ ५०॥ बिना पैर धोये, अपवित्र अवस्थामें गीले पाँवोंसे, उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरेके साथ, नग्नावस्थामें तथा स्वह-शाम सोना नहीं चाहिये॥ ५१॥ इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मीका त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, घुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्यके चिह्नोंसे सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा

करनेके पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और भगवान्

नारायणको पूजा करे।। ५२ ॥ इसके बाद पुष्पमाला,

चन्दनादि सुगन्धद्रस्य, नैवेश और आभूषणादिसे सुहाणिनी

स्तियोंकी पूजा करे तथा पतिकी पूजा करके उसकी सेवामें संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोखमें स्थित है।। ५३।। प्रिये ! इस वतका नाम 'प्राथन' है। यदि एक वर्षतक तुम इसे बिना किसी क्टिके पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोखसे इन्द्रधाती पुत्र उत्पन्न होगा॥ ५४ ॥ परीक्षित् ! दिति बड़ी मनस्विनी और दुइ निश्चयवाली थी । उसने 'यहत ठीक' कहकर उनको आज्ञा खीकार कर ली। अब दिति अपनी कोखमें भगवान् कश्यपका वीर्य और जीवनमें उनका बंतलाया हुआ वृत धारण करके

अनायास ही नियमोंका पालन करने लगो॥ ५५॥ प्रिय परीक्षित् ! देवराज इन्द्र अपनी मौसी दितिका अभिप्राय जान बडी बृद्धिमानीसे अपना वेष बदलकर दितिके आश्रमपर आये और उसकी सेवा करने लगे ॥ ५६ ॥ वे दितिके लिये प्रतिदिन समय-समयपर बनसे फुल-फल, कन्द-मूल, समिघा, कुश, पते, दुब, मिट्टी और जल लाकर उसकी

सेवामें समर्पित करते॥ ५७॥ राजन्! जिस प्रकार बहेलिया हरिनको मारनेके लिये हरिनकी-सी सुरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इन्द्र भी

कपट-वेष धारण करके ब्रतपरायणा दितिके व्रत-पालनकी बृटि पकड़नेके लिये उसकी सेवा करने लगे॥ ५८॥ सर्वदा पैनी दृष्टि रखनेपर भी उन्हें उसके व्रतमें किसी प्रकारकी बुटि न मिली और वे पूर्ववत् उसकी

सेवा-टहलमें लगे रहे। अब तो इन्द्रको बडी चिन्ता हुई।

वे सोचने लगे-मैं ऐसा कौन-सा उपाय करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ? ॥ ५९ ॥

दिति झतके नियमोंका पालन करते-करते बहुत दुर्वल हो गयी थी। विधाताने भी उसे मोहमें डाल दिया। इसलिये एक दिन सन्ध्याके समय जुठे मूँह, बिना आचमन किये और बिना पैर धोये ही वह सो गयी ॥ ६० ॥ योगेश्वर इन्द्रने देखा कि यह अच्छा अवसर

हाथ लगा । वे योगबलसे झटपट सोयी हुई दितिके गर्भमें प्रवेश कर गये ॥ ६१ ॥ उन्होंने वहाँ जाकर सोनेके समान चमकते हुए गर्भके क्ज़के द्वारा सात ट्रकड़े कर दिये। जब वह गर्भ रोने लगा, तब उन्होंने 'मत रो, मत रो' यह कहकर सातों ट्रकड्रोमेंसे एक-एकके और भी सात ट्रकड़े

करने लगे, तब उन सबोने हाथ जोडकर इन्द्रसे कहा-'देवराज! तुम हमें क्यों मार रहे हो ? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्गण हैं' ॥ ६३ ॥ तब इन्द्रने अपने भावी

कर दिये ॥ ६२ ॥ राजन् ! जब इन्द्र उनके ट्रकडे-ट्रकडे

अनन्यप्रेमी पार्षद मरुद्गणसे कहा-'अच्छी बात है, तमलोग मेरे पाई हो। अब मत हरो!'॥६४॥ परीक्षित् ! जैसं अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे तुम्हारा कुछ भी

अनिष्ट नहीं हुआ, बैसे ही भगवान श्रीहरिकी कपासे दितिका वह गर्भ बज्रके द्वारा ट्रकड़े-ट्रकडे होनेपर भी मरा नहीं ॥ ६५॥ इसमें तनिक भी आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान्।

नारायणकी आराधना कर लेता है, वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता हैं; फिर दितिने तो कुछ ही दिन कम एक वर्षतक भगवानुकी आराधना की थी।। ६६ ॥ अब वे

उनचास मरुदगण इन्द्रके साथ मिलकर पद्मास हो गये। इन्द्रने भी सीतेली माताके पुत्रोंके साथ राज्ञभाव न रखकर उन्हें सोमपायी देवता बना लिया ॥ ६७ ॥ जब दितिकी

आँख खुली, तब उसने देखा कि उसके ऑग्नके समान

तेजस्वी उनचास बालक इन्द्रके साथ है। इससे सुन्दर खभाववाली दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ६८ ॥ उसने

इन्द्रको सम्बोधन करके कहा—'बेटा ! मैं इस इच्छासे इस अत्यन्त कठिन व्रतका पालन कर रही थी कि तुम अदितिके पूत्रोंको भयभीत करनेवाला पुत्र उत्पन्न हो ॥ ६९ ॥ मैंने

केवल एक ही पूत्रके लिये सङ्गल्प किया था, फिर ये उनचास पुत्र कैसे हो गये ? बेटा इन्द्र ! यदि तुन्हें इसका रहस्य मालुम हो, तो सच-सच मुझे बतला दो। झुठ न

बोलना' ॥ ७० ॥

इन्द्रने कहा—माता ! मुझे इस बातका पता चल

गया था कि तुम किस उद्देश्यसे वत कर रही हो। इसीलिये अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके उद्देश्यसे मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे

पास आया। मेरे मनमें तनिक भी धर्म-भावना नहीं थी। इसीसे तन्हारे वतमें ब्रिट होते ही मैंने उस गर्भके

टकडे-टकडे कर दिये॥ ७१॥ पहले मैंने उसके सात

टुकड़े किये थे। तब वे सातों टुकड़े सात बालक बन गये। इसके बाद मैंने फिर एक-एकके सात-सात ट्रकड़े कर

दिये। तब भी वे न मरे, बल्कि उनचास हो गये॥ ७२॥

यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परमपुरुष भगवानकी उपासनाकी यह कोई स्वामाविक

सिद्धि है।। ७३।। जो लोग निष्काम भावसे भगवानुकी आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुऑकी तो बात ही क्या,

मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थमें निपूण हैं॥ ७४ ॥ भगवान् जगदीश्वर सबके

आराध्यदेव और अपने आत्मा ही है। वे प्रसन्न होकर

अपने-आपतकका दान कर देते हैं। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् है, जो उनकी आराधना करके विषयभौगीका

बरदान माँगे । माताजी ! ये विषयभौग तो नरकर्मे भी मिल सकते हैं ॥ ७५ ॥ मेरी स्नेहमयी जननी ! तम सब प्रकार

मेरी पूज्या हो । मैंने मुर्खतावश बड़ी दृष्टताका काम किया

है। तुम मेरे अपराधको क्षमा कर दो। यह बडे सौभाष्यकी बात है कि तुम्हारा गर्भ खण्ड-खण्ड हो जानेसे एक प्रकार मर जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया ॥ ७६ ॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! दिति देवराज इन्द्रके राद्धभावसे सन्तष्ट हो गयी। उससे आजा लेकर देवराज इन्द्रने मरुदगणोके साथ उसे नमस्कार किया और

स्वर्गमें चले गये ॥ ७७ ॥ राजन् ! यह मरुद्गणका जन्म | किया था, उसका उत्तर समग्ररूपसे मैंने तुम्हें दे दिया । बड़ा ही मङ्गलमय है। इसके विषयमें तुमने मुझसे जो प्रश्न अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ७८ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

#### पुंसवन-व्रतकी विधि

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आपने अभी-अभी पंसवन-ब्रतका वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान् विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं । सो अब मैं उसकी विधि जानमा चाहता है ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा —परीक्षित् ! यह पुंसावन-वत

समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। स्त्रीको चाहिये

कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शक्ल प्रतिपदासे इसका आरम्भ करे ॥ २ ॥ पहले मरुदगणके जन्मकी कथा सनकर ब्राह्मणोसे आज्ञा ले। फिर प्रतिदिन सबेर दांतून आदिसे दांत साफ करके स्नान करे, दो श्वेत वस घारण करे और आभुषण भी पहन ले। प्रातःकाल कछ भी खानेसे पहले ही भगवान लक्ष्मी-नारायणकी पूजा करे ॥ ३ ॥ (इस प्रकार प्रार्थना करे---) 'प्रघो ! आप पूर्णकाम है। अतएव आपको किसीसे भी कुछ लेना-देना नहीं है। आप समस्त विभृतियोंके स्वामी और सकलासिद्धस्वरूप है। मैं आपको बार-बार नमस्कर करती हैं॥ ४ ॥ मेरे आराध्यदेव ! आप कृपा, विभृति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणोंसे नित्ययुक्त हैं। इन्हीं भगों-ऐश्वयाँसे नित्ययक्त रहनेके कारण आपको भगवान् कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान् है॥५॥ माता लक्ष्मोजी । आप भगवानुकी अद्धीङ्गिनी और महामायास्वरूपिणी हैं। भगवानुके सारे गुण आपमें निवास करते हैं । महाभाष्यवती जगन्माता! आप मुझपर प्रसन्न हों। मैं आपको नमस्कार करती हैं'॥६॥

परीक्षित् ! इस प्रकार स्तृति करके एकाप्रचित्तसे 'ॐ नमी भगवते महाप्रवाय महानुभावाय महाविभृतिपतये सह महाविभृतिभिर्विलिमुपहराणि।' 'ओङ्कारस्वरूप, महानुभाव, समस्त महाविभृतियोके स्वामी भगवान् प्रयोत्तमको और उनकी महाविभूतियोंको मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहारकी सामग्री समर्पण करती हैं - इस मन्तके द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्तसे विष्णुभगवानुका आवाहन, अर्घ्यं, पाद्य, आचमन, स्नान,

वस्त, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धुप, दीप और नैबेध आदि निबेदन करके पूजन करे ॥ ७ ॥ जो नैबेद्य बच रहे, उससे '३% नमी भगवते महाप्रवाय महाविभृतिपतये स्वाहा।' 'महान् ऐधयोंके अधिपति भगवान् पुरुषोत्तमको नमस्कार है। मैं उन्होंके लिये इस हिवयका हवन कर रही हैं।'--यह मन्न बोलकर अग्निमें बारह आहतियाँ दे ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! जो सब प्रकारकी सम्पत्तियोंको प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे भगवान लक्ष्मीनारायणकी पंजा करे; क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओंके पूर्ण करनेवाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं ॥ ९ ॥ इसके बाद भक्तिभावसे भरकर बड़ी नम्रतासे भगवानुको साष्ट्राङ्ग दण्डवत् करे । दस बार पूर्वोक्त मन्त्रका जप करे और फिर इस स्तोत्रका पाठ करे- ॥ १०॥ 'हे लक्ष्मी-नारायण ! आप दोनों सर्वव्यापक और

सम्पूर्ण चराचर जगतके अन्तिम कारण हैं---आपका और कोई कारण नहीं है। भगवन् ! माता लक्ष्मीजी आपकी मायाशक्ति हैं। ये ही स्वयं अञ्चल प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यन्त कठिन है ॥ ११ ॥ प्रभो ! आप हाँ इन महामायांके अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परमपुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ-क्रिया। आप फलके भोक्ता है और ये हैं उसको उत्पन्न करनेवाली क्रिया ॥ १२ ॥ माता सक्ष्मीजी तीनी गुणोंकी अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करनेवाले और उनके भोका हैं। आप समस्त प्राणियोंके आत्मा है और लक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण हैं। माता लक्ष्मीजी नाम एवं रूप हैं और आप नाम-रूप दोनोंके प्रकाशक तथा आधार हैं ॥ १३ ॥ प्रभो ! आपकी कीर्ति पवित्र है । आप दोनो ही त्रिलोकीके वरदानी परमेश्वर है। अतः मेरी बडी-बडी आशा-अभिलाषाएँ आपकी कृपासे पूर्ण हो ॥ १४ ॥ परीक्षित ! इस प्रकार परम वरदानी भगवान

लक्ष्मी-नारायणकी स्तृति करके वहाँसे नैवेद्य हटा दे और

पूजा करे॥ १५॥ कराके भक्तिभावभरित हृदयसे भगवान्की स्तुति करे और यज्ञावशेषको स्रीवकर फिर भगवानको पूजा नुहे ॥ १६ ॥ भगवानुकी पुजाके बाद अपने पतिको साक्षात् भगवान् समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय वस्तुएँ सेवामें उपस्थित करे। पतिका भी यह कर्तव्य है कि वह आन्तरिक प्रेमसे अपनी पत्नीके प्रिय पदार्थ ला-लाकर उसे दे और उसके छोटे-बड़े सब प्रकारके काम करता रहे॥ १७॥ परीक्षित् ! पति-पत्नीमेंसे एक भी कोई काम करता है, तो उसका फल दोनोंको होता है। इसलिये यदि फ्लो (रजोधर्म आदिके समय) यह व्रत करनेके अयोग्य हो जाय तो बड़ी एकायता और सावधानीसे पतिको ही इसका अनुष्टान करना चाहिये॥ १८॥ यह भगवान् विष्णुका व्रत है। इसका नियम लेकर बीचमें कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जो भी यह नियम ग्रहण करे, वह प्रतिदिन माला, चन्दन, नैबेद्य और आभूषण आदिसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुद्यगिनी स्वियोंका पूजन करे तथा भगवान् विष्ण्की भी पूजा करे ॥ १९ ॥ इसके बाद भगवानुको उनके धाममे पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनन्तर आत्मशृद्धि और समस्त अभिलाषाओंकी पूर्तिके लिये पहलेसे ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद प्रहण साध्वी स्त्री इस महोनोतक-पूरे सालभर इस व्रतका आचरण करके मार्गशीर्षकी अमावस्थाको उद्यापनसम्बन्धी उपवास और पुजन आदि करे॥ २१॥ उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्ववत् विष्णुभगवानुका पूजन करे और उसका पति पाकयज्ञको विधिसे धृतमिश्रित खीरकी अग्निमें बारह आहति दे ॥ २२ ॥ इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें, तो बड़े आदरसे सिर झकाकर

उन्हें स्वीकार करे। भक्तिभावसे माथा टेककर उनके चरणोमें प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे॥ २३॥ पहले आचार्यको भोजन कराये, फिर मौन होकर भाई-चन्धुओंके साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवनसे बची हुई घृतमिश्रित खीर अपनी पत्नीको दे। वह प्रसाद स्तीको सत्पुत्र और सौभाग्य दान करनेवाला होता है॥ २४॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

परीक्षित् ! भगवान्के इस पुंसवन-व्रतका जो मनुष्य विधिपूर्वक अनुष्टान करता है, उसे यहीं उसकी पनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रतका पालन करके सीभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिराय हो जाता है।। २५॥ इस व्रतका अनुष्ठान करनेवाली कन्या समस्त शुघ लक्षणोंसे युक्त पति प्राप्त करतो है और विधवा इस वतसे निष्पाप होकर वैकप्टमें जाती है। जिसके बच्चे पर जाते हों, वह स्त्री इसके प्रभावसे विरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किन्तु अभागिनी स्तेको सौभान्य प्राप्त होता है और कुरूपाको श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रतके प्रभावसे रोगमूक होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इन्द्रियशक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माहालिक श्राद्धकर्मीमें इसका पाठ करता हैं, उसके पितर और देवता अनन्त तृष्ति लाभ करते है ॥ २६-२७ ॥ वे सन्तृष्ट होकर हवनके समाप्त होनेपर ब्रतीकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो सन्तष्ट होते हो हैं, समस्त यज्ञीक एकमात्र भोका भगवान् लक्ष्मीनारायण भी सन्तुष्ट हो जाते हैं और ब्रतीकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित्! मैंने तुन्हें मरुद्गणकी आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म-कथा सुनायी और साथ ही दितिके श्रेष्ठ प्रेसवन-ब्रतका वर्णन भी सुना दिया ॥ २८ ॥

\*\*\*\*

॥ इति पष्ठ स्कन्ध समाप्त ॥

हरि: ॐ तत्सत्



William Property

paga ir kaagi padap

the first of the first in the second of the second is the first of the second



8888888888888888888888888888

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

सप्तम स्कन्ध

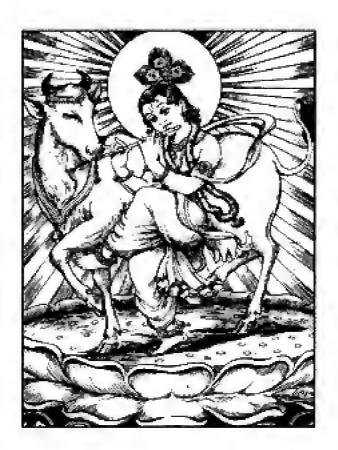

नरसिंहवपुर्भीमं भक्तत्राणाय

बिभ्राणं

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

स्तम्भसम्भवमद्धृतम्। वासुदेवमुपास्महे॥ 

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

#### सप्तम स्कन्ध

#### ----

### पहला अध्याय

#### नारद-युधिष्टिर-संवाद और जय-विजयकी कथा

राजा परीक्षित्ने पृष्ठा—भगवन् ! भगवान् तो स्वभावसे ही भेदभावसे रहित हैं—सम हैं, समस्त प्राणियोंके प्रिय और सुहद् हैं; फिर उन्होंने, जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभावसे अपने मित्रका पक्ष ले और रावुओंका अनिष्ट करे, उसी प्रकार इन्द्रके लिये दैत्योंका वघ क्यों किया ? ॥ १ ॥ वे स्वयं परिपूर्ण कल्याणस्वरूप हैं, इसोलिये उन्हें देवताओंसे कुछ लेना-देना नहीं है ॥ सथा निर्मुण होनेके कारण दैत्योंसे कुछ वैर-विरोध और उद्रेग भी नहीं है ॥ २ ॥ भगवत्येमके सौभाग्यसे सम्पन्न महास्मन् ! हमारे चित्रमें भगवान्के समस्त आदि गुणींके सम्बन्धमें बढ़ा भारी सन्देह हो रहा है । आप कृषा करके उसे मिटाइये ॥ ३ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—महाराज! मगवान्के अन्द्रत चरित्रके सम्बन्धमें तुमने बड़ा सुन्दर प्रश्न किया; क्योंकि ऐसे प्रसङ्ग प्रह्राद आदि भक्तोंकी महिमासे परिपूर्ण होते हैं, जिसके अवणसे मगवान्की भक्ति बढ़ती हैं॥ ४॥ इस परम पुण्यमय प्रसङ्गको नारदादि महाद्यागण बड़े प्रेमसे गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्रीकृणा-द्वैपायन मृनिको नमस्कार करके भगवान्की लीला-कथाका वर्णन करता हूँ॥ ५॥ वास्तवमें भगवान् निर्गृण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं। ऐसा होनेपर भी अपनी मायाके गुणोंको स्वीकार करके थे वाध्यवाधकभावको अर्थात् मरने और मारनेवाले दोनोंके परस्परविरोधी रूपोंको प्रहण करते हैं॥ ६॥ सत्वगुण, रजोगुण और तमीगुण—ये प्रकृतिके गुण हैं, परमात्माके नहीं। परीक्षित् ! इन तीनों गुणोंकी भी एक साथ ही घटती-बढ़ती नहीं होती॥ ७॥ भगवान् समय-समयके

अनुसार गुणोंको स्वीकार करते हैं। सन्वगुणकी वृद्धिके समय देवता और ऋषियोंका, रजोगणकी वृद्धिक समय दैत्योंका और तमोगुणकी वृद्धिके समय वे यक्ष एवं राक्षसोंको अपनाते और उनका अध्युदय करते है।। ८॥ जैसे व्यापक अग्नि काष्ट्र आदि भित्र-भित्र आश्रयोमें रहनेपर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परन्त् मन्थन करनेपर वह प्रकट हो जाती है-वैसे ही परमात्मा सभी शरीरोमें रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते। परन्तु विचारशील पुरुष हृदयमन्थन करके—उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओंका बाध करके अन्ततः अपने हदयमें ही अन्तर्यामीरूपसे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं॥९॥ जब परमेश्वर अपने लिये शरीरोंका निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी मायासे रजोग्णकी अलग सृष्टि करते हैं। जब बे विचित्र योनियोमें एमण करना चाहते हैं, तब सत्वगुणकी सुष्टि करते हैं और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुणको बढ़ा देते हैं॥ १०॥ परीक्षित् ! भगवान् सत्यसङ्करूप है। से ही जगत्की उत्पत्तिक निमितभूत प्रकृति और प्रूपके सहकारी एवं आश्रय कालकी सृष्टि करते हैं। इसलिये वे कालके अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है । राजन् ! ये कालस्वरूप ईश्वर जब सत्त्वगुणकी बृद्धि करते हैं, तब सत्त्वमय देवताओंका बल बहाते हैं और तभी वे परमयशस्त्रा देवप्रिय परमात्मा देवविशेभी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्योंका संहार करते हैं। वस्तृत: वे सम ही हैं॥ ११॥

राजन् ! इसी विषयमें देवर्षि नारदने बड़े प्रेमसे एक इतिहास कहा था । यह उस समयकी बात है, जब राजसूय यज्ञमें तुम्हारे दादा युधिष्ठिरने उनसे इस सम्बन्धमें एक प्रश्न किया था॥ १२॥ उस महान् राजसूय यज्ञमे राजा युधिष्ठरने अपनी ऑख़ोंके सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेंदिराज शिशुपाल सबके देखते-देखते भगवान् श्रीकृष्णमें समा गया ॥ १३ ॥ वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटनासे आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिरने बड़े-बड़े मुनियोंसे भरी हुई सभामें, उस यज्ञमण्डपमें ही देवर्षि नारदसे यह प्रश्न किया ॥ १४ ॥ युधिष्ठिरने पूछा-अहो ! यह तो कड़ी विचित्र बात

है। परमतत्त्व भगवान् श्रीकृष्णमें समा जाना तो खड़े-खड़े अनन्य भक्तोंके लिये भी दुर्लभ है; फिर भगवान्से द्वेष करनेवाले शिशुपालको यह गति कैसे मिली ? ॥ १५ ॥ नारदजी ! इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्वकालमें भगवान्की निन्दा करनेके कारण ऋषियोंने राजा वेनको नरकमें डाल दिया था॥१६॥ यह दमघोषका लड़का पापाला शिश्पाल और दर्बद्धि दत्तवका—दोनों ही जबसे तुवलाकर बोलने लगे थे, तबसे अबतक भगवान्से द्वेष ही करते रहे हैं॥ १७॥ अविनाशी परब्रहा भगवान् श्रीकृष्णको ये पानी पी-पीकर गाली देते रहे हैं। परन्तु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीयमें कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अन्धकारमय नरककी ही प्राप्ति हुई ॥ १८ ॥ प्रत्युत जिन भगवानुकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, उन्होंमें ये दोनों सबके देखते-देखते अनायास ही लीन हो गये—इसका क्या कारण है ? ॥ १९ ॥ हवाके झोंकेसे लड़खड़ाती हुई दोपककी लीके समान मेरी बुद्धि इस विषयमें बहुत आगा-पोछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अन्द्रत घटनाका रहस्य समझाइये॥ २०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-सर्वसमर्थ देवर्षि नास्ट् राजाके ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिरको सम्बोधित करके भरी सभामें सबके सुनते हुए

यह कथा कही।। २१॥

नारदजीने कहा-युधिष्ठिर ! निन्दा, स्तृति, सत्कार और तिरस्कार—इस शारीरके ही तो होते हैं। इस शारीरकी कल्पना प्रकृति और पुरुषका टीक-टीक विवेक न होनेके कारण ही हुई है।। २२ ॥ जब इस शरीरको ही अधना आत्मा मान लिया जाता है, तब 'यह मैं हैं और यह मेरा है' ऐसा भाव बन जाता है। यहाँ सारे भेदभावका मुल है। इसीके कारण ताड़ना और दुर्वचनोंसे पीड़ा होती

है ॥ २३ ॥ जिस शरीरमें अभिमान हो जाता है कि 'यह मैं हैं', उस शरीरके वधसे प्राणियोंको अपना वध जान पड़ता है। किन्तु भगवान्में तो जीवंकि समान ऐसा अभिमान है नहीं; क्योंकि वे सर्वात्मा है, अद्वितीय है। वे जो दूसरोंको दण्ड देते हैं--वह भी उनके कल्याणके लिये ही, क्रोधवश अथवा द्वेयवश नहीं। तब भगवान्के सम्बन्धमें हिंसाकी कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है।। २४ ॥ इसलिये चाहे सुदृढ़ वैरमावसे या वैरहीन भक्तिमायसे, भयसे, स्नेहसे अथवा कामनासे—कैसे भी हो, भगवान्में अपना मन पूर्णरूपसे लगा देना चाहिये। भगवानुकी दृष्टिसे इन भावोंमें कोई भेद नहीं है ॥ २५॥ युधिष्टर ! मेरा तो ऐसा दढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैरभावसे भगवानुमे जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्तियोगसे नहीं होता ॥ २६ ॥ भृद्धी कीड़ेको लाकर भीतपर अपने छिद्रमें बंद कर देता है और वह भय तथा उदवेगसे भृङ्गीका चिन्तन करते-करते उसके-औसा हो हो जाता है ॥ २७ ॥ यही बात भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी है । लीलाके द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान् मगवान् ही तो हैं। इनसे वैर करनेवाले भी इनका चित्तन करते-करते पापरहित होकर इन्होंको प्राप्त हो गये॥ २८॥ एक नहीं, अनेकों मनुष्य कामसे, द्वेषसे, भयसे और स्नेहसे अपने मनको भगवान्में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवानको प्राप्त हए हैं, जैसे भक्त भक्तिसे॥२९॥ महाराज! गोपियोंने भगवानुसे मिलनके तीव काम अर्थात् प्रेमसे, कंसने भयसे, शिश्पाल-दत्तवका आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुवंशियोंने परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगोने स्रेहसे और हमलोगोन भक्तिसे अपने मनको भगवान्में लगाया है॥३०॥ भक्तोंके अतिरिक्त जो पाँच प्रकारके मगवानुका चिन्तन करनेवाले हैं, उनमेंसे राजा वेनकी तो किसोमें भी गणना नहीं होती (क्योंकि उसने किसी भी प्रकारसे भगवानुमें मन नहीं लगाया था )। सारांश यह कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान् श्रीकृष्णमें तन्मय क्त देना चाहिये॥ ३१॥ महाराज ! फिर तुम्हारे मौसेरे माई शिशुपाल और दत्तवका दोनों ही विष्णुपगवानके मुख्य पार्षद थे। बाह्मणींके शापसे इन दोनोंको अपने पदसे च्युत होना पड़ा था॥ ३२॥

राजा पुधिष्ठिरने पूछा--नारदजी । भगवान्के पार्वटोंको भी प्रभावित करनेवाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था ? भगवान्के अनन्य प्रेमी फिर जन्म-मृत्युमय संसारमें आयें, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय-सी मालम पडती है ॥ ३३ ॥ वैकण्ठके रहनेवाले लोग प्राकृत शरीर, इन्द्रिय और प्राणींसे रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीरसे सम्बन्ध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइये॥ ३४॥

नारदजीने कहा-एक दिन ब्रह्माके मानसपुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकोंमें स्वच्छन्द विचरण करते हुए बैकुण्डमें जा पहुँचे॥ ३५॥ यों तो वे सबसे प्राचीन हैं, परन्तु जान पड़ते हैं ऐसे मानों पाँच-छः बरसके बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालीन उनको भीतर जानेसे रोक दिया ॥ ३६ ॥ इसपर वे क्रोधित-से हो गये और उन्होंने द्वारपालोंको यह शाप दिया कि 'मुखों ! भगवान् विष्णुके चरण तो रजोगुण और तमोगुणसे रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करनेयोग्य नहीं हो। इसलिये शीघ्र ही तुम यहाँसे पापमयी अस्त्योनिमें जाओं ॥ ३७ ॥ उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकण्डसे नीचे गिरने लगे, तब उन कपालु महात्माओंने कहा--'अच्छा, तीन जन्मोंमें इस शापको भोगकर तुमलोग फिर इसी वैक्एटमें आ जाना'॥ ३८॥

युधिष्ठिर ! वे ही दोनों दितिके पुत्र हुए। उनमें बड़ेका नाम हिरण्यकशिषु था और उससे छोटेका हिरण्याक्ष । दैत्य और दानवीक समाजमें यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे ॥ ३९ ॥ विष्णुभगवान्ते नसिंहका रूप धारण करके हिरण्यकशिषुको और पृथ्वीका उद्धार करनेके समय वराहावतार प्रहण करके हिरण्याक्षको मारा ॥ ४० ॥ हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको पगवलेमी होनेके कारण मार डालना चाहा और इसके लिये उन्हें बहत-सी यातनाएँ दीं॥ ४१॥ परन्त् प्रहाद सर्वात्मा भगवानुके परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदयमें अटल शान्ति थी। भगवानुके प्रभावसे वे सुरक्षित थे। इसलिये तरह-तरहसे चेष्टा करनेपर भी हिरण्यकशिष् उनको मार डालनेमें समर्थ न हुआ॥४२॥

युधिष्टिर ! वे ही दोनों विश्रवा मुनिके द्वारा केशिनी (कैकसी) के गर्भसे ग्रक्षसंकि रूपमें पैदा हुए। उनका नाम था सवण और कुम्भकर्ण। उनके उत्पातींसे सब लोकोमें आग-सी लग गयी थी॥४३॥ उस समय भी भगवान्ते उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये रामरूपसे उनका वध किया। युधिष्टिर! मार्कण्डेय मृनिके मुखसे तुम भगवान् श्रीरामका चरित्र सुनोगे ॥ ४४ ॥ वे ही दोनों जय-विजय इस जन्पमें तुम्हारी मौसीके लड़के शिशुपाल और दत्तवकाके रूपमें क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुए ये। भगवान् श्रीकृष्णके चक्रका स्पर्शे प्राप्त हो जानेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये और वे सनकादिके शापसे मुक्त हो गये ॥ ४५ ॥ वैरधावके कारण निरन्तर ही वे घगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयताके फलस्वरूप वे भगवानुको प्राप्त हो गये और पुनः उनके पार्षद होका उन्हेंकि समीप चले गये॥४६॥ थुभिष्ठिरजीने पूछा—भगवन् ! हिरण्यकशिपुने

अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रह्लादसे इतना द्वेष क्यों किया ? फिर प्रहाद तो पहात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइये

कि किस साधनसे प्रहाद भगवन्यय हो गये॥ ४७॥

### दूसरा अध्याय

हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको समझाना

नारदजीने कहा-युधिष्टिर! जब भगवान्ते वराहावतार घारण करके हिएण्याक्षको मार डाला, तय भाईके इस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकशिए रोषसे जल-पुन गया और शौकसे सत्तप्त हो उठा ॥ १ ॥ वह

क्रोधसे काँपता हुआ अपने दाँतोंसे बार-बार होठ चवाने लगा। क्रोधसे दहकती हुई आँखोंकी आगके धूएँसे धूमिल हुए आकाशकी और देखता हुआ वह कहने लगा ॥ २ ॥ उस समय विकसल दाहों, आग उगलनेवाली

उप दृष्टि और चढ़ी हुई भौहोंके कारण उसका मुँह देखा न जाता था। भरो सभामें त्रिशुल उठाकर उसने द्विमुर्घा, त्र्यस, शम्बर, शतबाह, हयप्रीय, नमृचि, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदिको सम्बोधन करके कहा—'दैत्यो और दानवो ! तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता है, वैसे करो॥ ३-५॥ तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र राजुओंने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाईको विष्णुसे मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और देख दोनोंके प्रति समान है, तथापि दौड़-धूप और अनुनय-विनय करके देवताओंने उसे अपने पक्षमें कर लिया है ॥ ६ ॥ यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था। परन्तु अब मायासे वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभावसे च्युत हो गया है। बच्चेकी तरह जो उसकी सेवा करे, उसीकी ओर हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं है॥ ७॥ अब मै अपने इस शृलसे उसका गला काट डालुंगा और उसके खुनको घारासे अपने रुधिरप्रेमी भाईका तर्पण करूँगा। तब कहीं मेरे हृदयकी पीड़ा शान्त होगी ॥ ८ ॥ उस मायाबी शत्रके नष्ट होनेपर, पेड़की जड़ कट जानेपर डालियोंकी तरह सब देवता अपने-आप सुख जायेंगे । क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है ॥ ९ ॥ इसलिये तुमलोग इसी समय पृथ्वीपर जाओ । आजकल यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी बहुत बढती हो गयी है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, वत और दानादि शुभ कर्म कर रहें हों, उन सबको मार डालो ॥ १० ॥ विष्णुकी जड़ है द्विजातियोका धर्म-कर्म: क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्मका बही परम आश्रय है ॥ ११ ॥ जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गाय, बेद, वर्णाश्रम और धर्म-कर्म हों, उन-उन देशोंमें तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो'॥ १२॥

दैत्य तो स्वभावसे ही लोगोंको सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी आज्ञा उन्होंने बड़े आदरसे सिर झुकाकर स्वीकार की और उसीके अनुसार जनताका नाश करने लगे ॥ १३ ॥ उन्होंने नगर, गाँव, गौओंके रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, टहलनेके स्थान, ऋषियोंके आश्रम, रत्न आदिकी खानें, किसानोंकी बस्तियाँ, तराईके गाँव, अहीरोंकी बस्तियां और व्यापारके केन्द्र बड़े-बड़े नगर जला डाले ॥ १४ ॥ कुछ दैत्योंने खोदनेके शखाँसे बड़े-बड़े पुल, परकोटे और नगरके फाटकोंको तोड़-फोड़ डाला तथा दूसरोने कुल्हाड़ियोंसे फले-फुले, हरे-भरे पेड काट डाले । कुछ दैल्योंने जलती हुई लकड़ियोंसे लोगोंके घर जला दिये॥ १५॥ इस प्रकार दैत्योने निरीह प्रजाका बड़ा उत्पीड़न किया । उस समय देवतालोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूपसे पृथ्वीमें विचरण करते थे॥ १६॥

युधिष्ठिर ! भाईकी मृत्युसे हिरण्यकशिएको वडा दुःख हुआ था। जब उसने उसकी अन्त्येष्टि क्रियासे छुट्टी पा ली, तब शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भृतसन्तापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजोंको सान्त्वना दी॥१७-१८॥ उनकी माता रुषाभानुको और अपनी माता दितिको देश-कालके अनुसार मधुर वाणीसे समझाते हुए कहा ॥ १९ ॥ हिरण्यकशिपुने कहा-मेरी प्यारी माँ, यह और

पुत्रो ! तुम्हे बीर हिरण्याक्षके लिये किसी प्रकारका शोक नहीं करना चाहिये। बीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाईके मैदानमें अपने शत्रके सामने उसके दाँत खट्टे करके प्राण त्याग करें; वीरोंके लिये ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है ॥ २० ॥ देवि ! जैसे प्याऊपर बहत-से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परन्तु उनका मिलना-जुलना थोड़ी देरके लिये ही होता है—वैसे ही अपने कर्मोंक फेरसे दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं॥ २१॥ वास्तवमें आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह-इन्द्रिय आदिसे पृथक् है । वह अपनी अविद्यासे ही देह आदिकी सृष्टि करके भोगोंके साधन सुक्ष्मशारीरको स्वीकार करता है ॥ २२ ॥ जैसे हिलते हुए पानीके साथ उसमें प्रतिबिम्बित होनेवाले वृक्ष भी हिलते-से जान पड़ते हैं और घुमायी जाती हुई आँखके साथ सारो पृथ्वी ही घुमती-सी दिखायी देती है, कल्याणी ! बैसे ही विषयोंके कारण मन भटकने लगता है और वास्तवमें निर्विकार होनेपर भी उसीके समान आत्मा भी भटकता हुआ-सा जान पड़ता है। उसका स्यूल और सुक्ष्म शरीरोंसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह सम्बन्धी-सा जान पड़ता है ॥ २३-२४ ॥ सब प्रकारसे शरीररहित आत्पाको शरीर समझ लेना—यही तो अज्ञान है। इसीसे प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओंका मिलना और विद्युद्धना होता है।

इसीसे कमोंकि साथ सम्बन्ध हो जानेके कारण संसारमें भटकना पड़ता है ॥ २५ ॥ जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकारके शोक, अखिवेक, चिन्ता और विवेककी विस्मृति—सबका कारण यह अज्ञान ही है ॥ २६ ॥ इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास मरे हुए मनुष्यके सम्बन्धियोंके साथ यमराजकी बातचीत है । तुमलोग ध्यानसे उसे सुनो ॥ २७ ॥

北南北北南北南北南北南南南南南南南南南南南南南南南南南南南

उशीनर देशमें एक बड़ा यशस्त्री राजा था। उसका नाम था सुबड़। लड़ाईमें शतुओंने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई-बन्धु उसे घेरकर बैठ गये॥ २८॥ उसका जड़ाऊ कबच छिन्न-भिन्न हो गया था। गहने और मालाएँ तहस-नहस हो गयी थीं। बाणोंकी मारसे कलेजा फट गया था। शरीर खूनसे लथपथ था। बाल बिखर गये थे। आँखें धेंस गयी थीं। क्रोधके मारे दाँनोंसे उसके होठ दबे हुए थे। कमलके समान मुख धूलसे दक गया था। युद्धमें उसके शख और बाँहें कट गयी थीं॥ २९-३०॥

रानियोंको दैववश अपने पतिदेव उशीनर नरेशकी यह दशा देखकर बड़ा दृःख हुआ। वे 'हा नाथ ! हम अभागिने तो बेमौत मारी गयीं।' यो कहकर बार-बार जोरसे छाती पीटती हुई अपने स्वामीके चरणोंके पास गिर पड़ीं ॥ ३१ ॥ वे जोर-जोरसे इतना रोने लगी कि उनके कुच-कुङ्कुमसे मिलकर बहते हुए लाल-लाल आँसुओंने प्रियतमर्के पारपदा पख़ार दिये। उनके केश और महने इधर-उधर बिखर गये। वे करुण-क्रन्दनके साथ विलाप कर रही थीं, जिसे सुनकर मनुष्योंके हृदयमें शोकका संचार हो जाता था ॥ ३२ ॥ 'हाय ! विधाता बड़ा क़ुर है । खामिन् ! उसीने आज आपको हमारी आँखोंसे ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियंकि जीवनदाता थे। आज उसीने आफ्को ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं॥ ३३ ॥ पतिदेव ! आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थ्रोड़ी-सी सेवाको भी बड़ी करके मानते थे। हाय ! अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हम आपके चरणोंकी चेरी हैं। वीरवर ! आप जहाँ जा रहे हैं, वहीं चलनेकी हमें भी आज़ा दीजिये' ॥ ३४ ॥ वे अपने पतिकी लाश पकडकर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुदेंको वहाँसे दाहके लिये जाने देनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतनेमें ही सूर्यास्त हो गया।। ३५॥ उस समय उशीनरराजाके सम्बन्धियोंने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालकके वेषमें आये और उन्होंने उन लोगोंसे कहा—॥ ३६॥

\*\*\*\*

यपराज बोले—बडे आधर्यकी बात है ! ये लोग तों मुझसे सवाने हैं। बराबर लोगोंका मरना-जीना देखते हैं, फिर भी इतने पढ़ हो रहे हैं। और ! यह मनुष्य जहाँसे आया था, वहीं चला गया । इन लोगोंको भी एक-न-एक दिन वहीं जाना है। फिर झुठमूठ ये लोग इतना शोक वर्यों करते हैं ?॥ ३७ ॥ हम तो तुमसे लाखपूने अच्छे हैं, परम घन्य है; क्योंकि हमारे माँ-वापने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीरमें पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिन्ता नहीं है। भेड़िये आदि हिंसक जन्तु हमारा बाल भी बाँका नहीं कर पाते। जिसने गर्भमें रक्षा की थी, वही इस जीवनमें भी हमारी रक्षा करता रहता है ॥ ३८ ॥ देवियो ! जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौजसे इस जगतको बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है-उस प्रभुका यह एक खिलौनामात्र है। वह इस चराचर जगत्को दण्ड या पुरस्कार देनेमें समर्थ है ॥ ३९ ॥ भाग्य अनुकूल हो तो रास्तेमें गिरी हुई वस्तु भी ज्यों-की-त्यों पड़ी रहती है। परन्तु भाग्यके प्रतिकृत होनेपर घरके भीतर तिजोरीमें रखी हुई बस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारेके दैकको दयादृष्टिसे जंगलमें भी बहुत दिनोतक जीवित रहता है, परंत दैवके विपरीत होनेपर घरमें सुरक्षित रहनेपर भी मर जाता है ॥ ४० ॥

रानियो ! सभी प्राणिसोंको मृत्यु अपने पूर्वजन्योंकी कर्मवासनाके अनुसार समयपर होतो है और उसीके अनुसार उनका जन्म भी होता है। परन्तु आत्मा शरीरसे अत्यन्त भिन्न है, इसलिये वह उसमें रहनेपर भी उसके जन्म-मृत्यु आदि धर्मोंसे अङ्गता ही रहता है। ४१॥ जैसे मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अलग और मिट्टीका समझता है, वैसे हो यह शरीर भी अलग और मिट्टीका है। मोहबश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे युलयुले आदि पानीके विकार, घड़े आदि मिट्टीके विकार और गहने आदि स्वर्णके विकार समयपर बनते हैं, रूपान्तरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं

तीनोंके विकारसे बना हुआ यह शरीर भी समयपर बन-बिगड जाता है॥ ४२॥ जैसे काठमें रहनेवाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देहमें रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक-सा रहनेपर भी किसीके दौष-गुणसे लिप्त नहीं होता-वैसे ही समस्त देहेन्द्रियोमें रहनेवाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है ॥ ४३ ॥

मुखों ! जिसके लिये तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नामका शरीर तो तुन्हारे सामने पड़ा है। तुमलोग इसीको देखते थे। इसमें जो सुननेवाला और बोलनेवाला या, वह तो कभी किसीको नहीं दिखायी पड़ता था। फिर आज भी नहीं दिखायी दे रहा है, तो शोक क्यों ? ॥ ४४ ॥ (तुम्हारी यह मान्यता कि 'प्राण ही बोलने या सुननेवाला था, सो निकल गया' मूर्खतापूर्ण है; क्योंकि सुष्टिके समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सनता है ।) शरीरमें सब इन्द्रियोंकी चेष्टाका हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होनेपर भी बोलने या सुननेवाला नहीं है; क्वोंकि वह जह है। देह और इन्द्रियोंके द्वारा सब पदार्थीका द्रष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनॉसे पृथक् है ॥ ४५ ॥ यद्यपि वह परिच्छित्र नहीं है, ध्यापक है—फिर भी पञ्चभूत, इन्द्रिय और मनसे युक्त नीचे-ऊँचे (देव, मनुष्य, पश्, पक्षी आदि) शरीरोको प्रहण करता और अपने विवेकबलसे मुक्त भी हो जाता है। वास्तवमें वह इन सबसे अलग है॥ ४६॥ जबतक वह पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन---इन सवह तत्वोंसे बने हुए लिङ्गशरीरसे युक्त रहता है, तभीतक कमोंसे बंधा रहता है और इस बन्धनके कारण ही मायासे होनेवाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं ॥ ४७ ॥ प्रकृतिके गुणों और उनसे बनी हुई बस्तुओंको सत्य समझना अथवा कहना झुठमूठका द्राग्रह है। मनोरथके समयकी कल्पित और स्वप्नके समयकी दोख पड़नेवाली वस्तुओंके समान इन्द्रियोंक द्वारा जो कुछ प्रहण किया जाता है, सब मिथ्या है ॥ ४८ ॥ इसलिये शरीर और आत्माका तत्त्व जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य शरीरके लिये शोक करते हैं और न नित्य आत्माके लिये हो। परन्तु ज्ञानकी दृढ़ता न होनेके कारण जो लोग

शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहत कठिन है ॥ ४९ ॥

किसी जंगलमें एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था. विधाताने मानो उसे पश्चियोंके कालरूपमें ही रच रखा था। जहाँ-कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिडियोंको फैसा लेता ॥ ५० ॥ एक दिन उसने कृतिक पक्षीके एक ओड़ेको चारा चयते देखाः। उनमेसे उस बहेलियेने मादा पक्षीको तो रीघ्र ही फँसा लिया॥ ५१॥ कालवश वह जालके फंदोंमें फेंस गयी। नर पक्षीको अपनी महदाकी विपक्तिको देखकर बड़ा दु:ख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था, स्त्रेहसे उस बेचारीके लिये विलाप करने लगा ॥ ५२ ॥ उसने कहा— यो तो विधाता सब कुछ कर सकता है; परन्तु है वह बड़ा निर्देशी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री हैं, दूसरे मुझ अभागेके लिये शोक करती हुई बड़ी दीनतासे छटपटा रही है। इसे लेकर बह करेगा क्या॥ ५३ ॥ उसकी मौज हो तो मुझे ले जाय। इसके बिना में अपना यह अधूरा विधुर जीवन, जो दीनता और दुःखसे भरा हुआ है, लेकर क्या करूँगा॥ ५४॥ अभी मेरे अभागे बच्चेंके पर भी नहीं जमे हैं। स्त्रीके मर जानेपर उन मातृहीन बच्चोंको मैं कैसे पालूँगा ? ओह ! घोंसलेमें वे अपनी माकी बाट देख रहे होंगे' ॥ ५५ ॥ इस तरह वह पक्षी बहत-सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरीके वियोगसे वह आतुर हो रहा था। आँसुओंक मारे उसका गला राँच गया था। तबतक कालकी प्रेरणासे पास ही छिपे हए उसी बहेलियेने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहींपर लोट गया॥ ५६ ॥ मुर्ख रानियो ! तुम्हारी भी यही दशा होनेवाली है । तुन्हें अपनी मृत्यु तो दोख़ती नहीं और इसके लिये रो-पोट रही हो ! यदि तुमलोग सी बरसतक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो, तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी॥ ५७॥

हिरण्यकशिपुने कहा - उस छोटेसे बालकको ऐसी ज्ञानभूर्ण वाते सुनकर सब-के-सब दंग रह गये। उशोनर-नरेशके भाई-बन्धु और स्त्रियोंने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख-द:ख अनित्य एवं मिश्या है।। ५८ ।। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहाँ अन्तर्धान हो गये। भाई-बन्धुओंने भी

सुयज्ञकी अन्त्येष्टि-क्रिया की ॥ ५९ ॥ इसलिये तुमलोग भी अपने लिये या किसी दूसरेके लिये शोक मत करो। इस संसारमें कौन आत्मा है और कौन अपनेसे भिन्न ? क्या अपना है और क्या पराया ? प्राणियोंको अज्ञानके कारण ही यह अपने-परायेका द्राप्रह हो रहा है, इस

表价的表现的表现的现在分词有有有效的表现的方式的有效的有效的表现代。

भेद-बुद्धिका और कोई कारण नहीं है ॥ ६० ॥ नारदजीने कहा—युधिष्ठिर ! अपनी पुत्रवधूके साथ दितिने हिरण्यकशिपुकी यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्रशोकका त्याम कर दिया और अपना चित्त परमतत्वस्वरूप परमात्मामें लगा दिया ॥ ६१ ॥

\*\*\*\*

## तीसरा अध्याय

#### हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्ति

नारदजीने कहा — युधिष्टिर ! अब हिरण्यकशिएने यह विचार किया कि 'मैं अजैय, अजर, अमर और संसारका एकछव सम्राट बन जाऊँ, जिससे कोई मेरे सामने खडातक न हो सके ॥१॥ इसके लिये वह मन्दराचलको एक घाटीमें जाकर अत्यन्त दारुण तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाशकी ओर देखता हुआ वह पैरके अगूठेके बल पृथ्वीपर खड़ा हो गया॥ २॥ उसकी जटाएँ ऐसी चमक रही थीं, जैसे प्रलयकालके सुर्यकी किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्थामें संलग्न हो गया, तय देवतालोग अपने-अपने स्थानों और पदोंपर पुनः प्रतिष्ठित हो गये॥ ३॥ बहुत दिनोतक तपस्या करनेके बाद उसकी तपस्याकी आग पूर्के साथ सिरसे निकलने लगी। वह चारी ओर फैल गयो और ऊपर-नीचे तथा अगल-बगलके लोकोंको जलाने लगी॥४॥ उसकी लपटसे नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतीके सहित पृथ्वी अगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट-टूटकर गिरने लगे तथा दसों दिशाओंमें मानो आग लग गयी॥ ५॥

हिरण्यकशिपुकी उस तपोमयी आगकी लपटोंसे स्वर्गके देवता भी जलने लगे। वे घवराकर स्वर्गसे बहालोकमें गये और ब्रह्माजीसे प्रार्थना करने लगे—'हे देवताओंके भी आराध्यदेव जगत्यति ब्रह्माजी! हमलोग हिरण्यकशिपुके तपकी ज्वालासे जल रहे हैं। अब हम स्वर्गमें नहीं रह सकते। हे अन्त ! हे सर्वाध्यक्ष! यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करनेवाली जनतक्का नाश होनेके पहले ही यह ज्वाला शास कर दीजिये ॥ ६-७ ॥ भगवन् ! आप सब कुछ जानते ही है, फिर भी हम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन कर देते है कि वह किस अभिप्रायसे यह घोर तपस्या कर रहा है। स्निये, उसका विचार है कि 'जैसे ब्रह्माजी अपनी तपस्पा और योगके प्रभावसे इस चराचर जगत्की सृष्टि करके सब लोकोंसे ऊपर सत्यलोकमें विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उप्र तपस्या और योगके प्रभावसे वही पद और स्थान प्राप्त कर लुँगा। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्ममें नहीं, अनेक जन्मोमें: एक युगमें न सही, अनेक युगोमें ॥ ८-१० ॥ अपनी तपस्याकी शक्तिसे मैं पाप-पुण्यादिके नियमोंको पलटकर इस संसारमें ऐसा उलट-फेर कर दुंगा, जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णवादि पदीमें तो रक्खा ही क्या है। क्योंकि कल्पके अन्तमें उन्हें भी कालके गालमें चला जाना पडता हैं \* ॥ ११ ॥ हमने सुना है कि ऐसा हठ करके ही वह घोर तपस्यामें जुटा हुआ है। आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं। अब आप जो उचित समझें, वही करें॥१२॥ ब्रह्माजी ! आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठि-पद ब्राह्मण एवं गौओंकी बृद्धि, कल्याण, विजृति, कुशल और विजयके लिये हैं। (यदि यह हिरण्यकशिपुके हाथमें चला गया, तो सज्जनोंपर सङ्कुटोंका पहाड़ टूट पड़ेगा) ॥ १३ ॥ यधिष्ठिर ! जब देवताओंने भगवान् ब्रह्माजीसे इस

<sup>\*</sup> यहाँव बैक्जबस्ट (बेबुक्टारि निस्थधाम) आंवनाशी है, परन्तु हिस्प्यकत्तिषु अपनी आसूरी युद्धिके करण उनको करपके अन्तमें नष्ट होनेवाला ही मानक था। कामसी वृद्धिमें सब बावे थिपरीत ही दोखा करती है।

प्रकार निवेदन किया, तब वे भृग और दक्ष आदि प्रजापतियोंके साथ हिरण्यकशिपुके आश्रमपर गये॥ १४॥ वहाँ जानेपर पहले तो वे उसे देख ही न सके; क्योंकि दीमककी मिट्टी, घास और बाँसोंसे उसका शरीर दक गया था। चींटियाँ उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खुन चाट गयी थीं ॥ १५ ॥ बादलोंसे ढ़के हुए सुर्वके समान वह अपनी तपस्यकि तेजसे लोकोंको तपा रहा था।

उसको देखकर ब्रह्माजी भी विस्मित हो गये। उन्होंने हैंसते हुए कहा ॥ १६॥ ब्रह्माजीने कहा-बेटा हिरण्यकशिष् ! उठो, उठो । तुन्हारा करन्याण हो । कञ्चपनन्दन ! अब तुन्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी। मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया है। तुम्हारी जो इच्छा हो, बेखटके माँग लो॥ १७॥ मैंने तुम्हारे हृदयका अद्भुत बल देखा। अरे, डाँसीने तुम्हारी देह खा डाली है। फिर भी तुम्हारे प्राण हिंदुयोंके सहारे टिके हुए हैं ॥ १८ ॥ ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषिने की थीं और न आगे ही कोई करेगा। पला ऐसा कीन है जो देवताओंके सौ वर्षतक विना पानीके जीता रहे ॥ १९ ॥ बेटा हिरण्यकशिष् ! तुम्हारा यह काम बड़े-बड़े धीर पुरुष भी कठिनतासे कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठासे मुझे अपने वशमें कर लिया है॥ २०॥ दैत्यशिरोमणे ! इसीसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ माँगो, दिये देता हैं। तुम हो मरनेवाले और मैं है अमर। अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो

सकता ॥ २१ ॥ नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर! इतना कहकर ब्रह्माजीने उसके चींटियोंसे खाये हए शरीरपर अपने कमण्डलुका दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिडक दिया ॥ २२ ॥ जैसे लकड़ीके ढेरमेंसे आग जल उठे, बैसे ही वह जल छिडकते ही बाँस और दोमकोंकी मिड़ोके बीचसे उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब

अवयवोसे पूर्ण एवं बलवान् हो गया था, इन्द्रियोमें शक्ति आ गयी थी और मन सचेत हो गया था। सारे अङ्ग वक्रके समान कडोर एवं तपाये हुए सोनेकी तरह चमकीले हो गये थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ उसने देखा कि आकाशमें हंसपर चढे हए ब्रह्मजी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ। अपना सिर फिर अञ्जलि बाँधकर नम्रपायसे खड़ा हुआ और बड़े प्रेमसे अपने निर्निमेच नयनोंसे उन्हें देखता हुआ गद्गद वाणीसे स्तृति करने लगा। उस समय उसके नेत्रोंमें आनन्दके आँसु उमड़ रहे थे और सारा शरोर पुलकित हो रहा था।। २५॥

पृथ्वीपर रखकर उसने उनको नमस्कार किया ॥ २४ ॥

हिरण्यकशिपुने कहा--कल्पके अन्तमें यह सारी सृष्टि कालके द्वारा प्रेरित तमोगुणसे, घने अन्धकारसे दक गयी थी। उस समय स्वयंप्रकाशस्वरूप आपने अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया ॥ २६ ॥ आप ही अपने विगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके आश्रय है। आप ही सबसे परे और महान् हैं। आपको मैं

नमस्कार करता है॥ २७॥ आप ही जगतके मूल कारण

हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मृतिं हैं। प्राण, इन्द्रिय, मन

और बृद्धि आदि विकारेंकि द्वारा आपने अपनेको प्रकट किया है।। २८॥ आप मुख्यप्राण सूत्रात्माके रूपसे चराचर जगत्को अपने नियन्त्रणमें रखते हैं। आप ही प्रजाके रक्षक भी हैं। भगवन्! चित्त, चेतना, मन और इन्द्रियोके स्वामी आप ही हैं। पञ्चभूत, शब्दादि विषय और उनके संस्कारोंके रचयिता भी महत्तस्वके रूपमें आप ही है।। २९॥ जो बेद होता, अध्वर्य, ब्रह्मा और उदगाता— इन ऋत्विजोसे होनेवाले यञ्चका प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्होंके द्वारा अग्निष्टोम आदि सात यज्ञीका आप विस्तार करते हैं। आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंकि आत्मा है। क्योंकि आप अनादि, अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं॥ ३०॥ आप

लव आदि विभागोंके द्वारा लोगोंकी आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं। क्योंकि आप ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान् और सम्पूर्ण जीवीके जीवनदाता अन्तरात्मा है ॥ ३१ ॥ प्रभो ! कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आपसे भित्र हो। समस्त विद्या और कलाएँ आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयो मायासे अतीत स्वयं ब्रह्म है। यह स्वर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्थमें स्थित है। आप इसे अपनेपेंसे ही प्रकट करते हैं॥३२॥ प्रभो! यह

ही काल है। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* व्यक्त ब्रह्मण्ड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषयोंका उपभोग करते हैं। किन्तु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय खरूपमें ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराणपुरुष, स्थूल-सुध्यसे परे ब्रह्मस्वरूप ही हैं॥ ३३ ॥ आप अपने अनन्त और अव्यक्त खरूपसे सारे जगत्में व्याप्त है। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शॉक्तयों है। भगवन् ! मै आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३४ ॥

प्रभो ! आप समस्त वस्दाताओं में श्रेष्ठ हैं । यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं, तो ऐसा वर दीजिये

कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे--चाहं वह मनुष्य हो या पश्, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैल्य अथवा नागदि--किसीसे भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर-बाहर, दिनमें, राजिमें, आपके बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, अस-शससे, पृथ्वी या आकाशमें—कहीं भी मेरी मृत्यु न हो । युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सके । मैं समस्त प्राणियोंका एकच्छत्र सम्राट् होऊँ ॥ ३५-३७ ॥ इन्द्रादि समस्त लोकपालोंमें जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो । तपस्वियों और यौगियोंको जो अक्षय ऐधर्य प्राप्त हैं, वही मुझे भी दीजिये ॥ ३८ ॥

## चौथा अध्याय

#### हिरण्यकशिपुके अत्याचार और प्रहादके गुणोंका वर्णन

नारदजी कहते हैं--युधिष्टिर ! जब हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीसे इस प्रकारके अत्यन्त दुर्लभ वर माँगे, तब उन्होंने उसकी तपस्यासे प्रसन्न होनेके कारण उसे वे वर दे दिये ॥ १ ॥

ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! तुम जो वर मुझसे माँग रहे हो, वे जीवोंके लिये बहुत ही दुर्लम है; परनु दुर्लभ होनेपर भी मैं तुन्हें वे सब वर दिये देता हैं॥ २॥

[नारदजी कहते हैं—] ब्रह्माजीके वरदान कभी ञ्चठे नहीं होते। वे समर्थ एवं भगवद्रूष्ण ही है। वरदान मिल जानेके बाद हिरण्यकशिपूने उनकी पूजा की। तत्पश्चात् प्रजापतियोंसे अपनी स्तृति सुनते हुए वे अपने लोकको चले गये॥ ३॥ ब्रह्माजीसे वर प्राप्त करनेपर हिरण्यकशिपुका शरीर स्वर्णके समान कान्तिमान एवं हप्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाईकी मृत्यका स्मरण करके भगवानुसे द्वेष करने लगा ॥ ४ ॥ उस महादैत्पने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असर, नरपति, गञ्चर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरीके अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियोंके राजाओंको जीतकर अपने वशमें कर लिया। यहाँतक कि उस विश्व-विजयी दैत्यने लोकपालोंकी शक्ति और स्थान भी छीन लिये॥ ५-७॥

अब वह नन्दनवन आदि दिव्य उद्यानोंके सौन्दर्यसे युक्त स्वर्गमें ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्माका बनाया हुआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था। उस भवनमें तीनों लोकोंका सौन्दर्य मुर्तिमान् होकर निवास करता था। वह सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सम्पन्न था॥८॥ उस महलमें मुँगेकी सीढ़ियाँ, पत्रेकी गर्चे, स्फटिकमणिकी दोवारें, वैद्र्यमणिके खंभे और माणिककी कुर्सियाँ थीं। रंग-बिरंगे चैदोवे तथा दुधके फेनके समान शय्याएँ, जिनपर मोतियोंकी झालरें लगी हुई थीं, शोभायमान हो रही थीं ॥ ९-१० ॥ सर्वाङ्गसुन्दरी अपसराएँ अपने नृपुरोंसे रुन-झून ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमिपर इधर-उधर टहला करती थीं और कहीं-कहीं उसमें अपना सुन्दर मुख देखने लगतो थीं ॥ ११ ॥ उस महेन्द्रके महलमें महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिषु सब लोकोंको जीतकर, सबका एकच्छत्र सम्राट् बनकर बड़ी खतन्त्रतासे विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भवभीत होकर देव-दानव उसके चरणोंकी वन्दना करते रहते थे ॥ १२ ॥ यधिष्ठिर ! वह उत्कट गन्धवाली मदिरा पीकर मतबाला रहा करता था। उसकी आँखें लाल-लाल और चढ़ी हुई रहतीं। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बलका वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और

महादेवके सिवा और सभी देवता अपने हाथोंमें भेंट ले-लेकर उसकी सेवामें लगे रहते॥१३॥ जब वह अपने पुरुषार्थसे इन्द्रासनपर बैठ गया, तब युधिष्ठिर ! विश्वायस्, तुम्ब्रुह तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गन्धर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएँ बार-बार उसको स्तृति करती थीं ॥ १४ ॥

युधिष्टिर ! वह इतना तेजस्वी या कि वर्णाक्षमधर्मका पालन करनेवाले पुरुष जो बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञ करते, उनके यहाँकी आहति वह स्वयं छोन लेता ॥ १५ ॥ पृथ्वीके सातों द्वीपोंमें उसका अखण्ड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते-बोये धरतीसे अन्न पैदा होता या। वह जो कुछ चाहता, अन्तरिक्षसे उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भाँति-भाँतिकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखा-दिखाकर उसका मनोरंजन करता था॥ १६॥ इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दिख, दुग्ध और मीठे पानीके समृद्र भी अपनी पत्नी नदियोंके साथ तस्ट्रोंके द्वारा उसके पास रत्नराशि पहुँचाया करते थे॥ १७॥ पर्वत अपनी घाटियोंके रूपमें उसके लिये खेलनेका स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओंमें फुलते-फलते। वह अकेला ही सब लोकपालोंके विभिन्न गुणोंको धारण करता॥ १८॥ इस प्रकार दिग्विजयी और एकच्छत्र सम्राट् होकर वह अपनेको प्रिय लगनेवाले विषयोका स्वच्छन्द उपभोग करने लगा। परन्तु इतने विषयोंसे भी उसकी तृष्ति न हो सकी। क्योंकि अन्ततः वह इन्द्रियोंका दास ही तो था॥ १९॥

युधिष्ठिर ! इस रूपमें भी वह भगवानुका वही पार्षद है, जिसे सनकादिकाँने शाप दिया था। वह ऐश्वर्यके मदसे मतवास्ता हो रहा था तथा घमंडमें चर होकर शास्त्रोंकी मर्यादाका उल्लक्कन कर रहा था। देखते-ही-देखते उसके जीवनका बहत-सा समय बीत गया :। २० ॥ उसके कठोर शासनसे सब लीक और लोकपाल घवरा गये। जब उन्हें और कहीं किसीका आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान्की शरण ली॥ २१॥ (उन्होंने मन-ही-मन कहा---) 'जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं और जिसे

प्राप्त करके शान्त एवं निर्मल संन्यासी महात्मा फिर

लौटते नहीं, भगवान्के उस परम धामको हम नमस्कार

करते हैं ॥ २२ ॥ इस भावसे अपनी इन्द्रियोंका संयम और मनको समाहित करके उन लोगोने खाना-पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल इदयसे भगवानुकी आराधना की ॥ २३ ॥ एक दिन उन्हें मेचके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी पही। उसकी ध्वनिसे दिशाएँ गुँज उठीं। साधुओंको अभय देनेवाली वह वाणी याँ थी— ॥ २४ ॥ 'श्रेष्ठ देवताओ ! डरो मत । तुम सब लोगोंका कल्याण हो। मेरे दर्शनसे प्राणियोंको परम ऋल्याणकी प्राप्ति हो जाती है ॥ २५ ॥ इस नीच दैल्यको दुष्टताका मुझे पहलेसे ही पता है। मैं इसको मिटा दुँगा। अभी कुछ दिनोतक समयकी प्रतीक्षा करो॥ २६॥ कोई भी प्राणी जब देवता, बेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है ॥ २७ ॥ जब यह अपने वैरहीन, शान्त और पहात्मा पुत्र प्रह्लादसे द्रोह करेगा--- उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब करके कारण शक्तिसम्पन्न होनेपर भी इसे मैं अवश्य पार डालुंगा।'॥ २८॥

नास्ट्जी कहते हैं-सबके हदयमें ज्ञानका सञ्चार करनेवाले भगवान्ने अब देवताओंको यह आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आये । उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालुम होने लगा कि हिरण्यकशिषु मर गया ॥ २९ ॥

युधिष्ठिर ! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके बड़े ही विलक्षण चार पुत्र थे। उनमें प्रह्लाद यों तो सबसे छोटे थे, परन्त् गुणोमे सबसे बडे थे। वे बडे संतसेवी थे॥ ५०॥ बाह्मणभक्त, सौम्यस्वभाव, सत्यप्रतिष्ठ एवं जितेन्द्रिय थे तथा समस्त प्राणियोंके साथ अपने ही समान समताका वर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे ॥ ३१ ॥ बडे लोगोंके चरणोंमें संवककी तरह झककर रहते थे। गरीबोंपर पिताके समान स्नेह रखते थे। बरावरीवालोंसे भाईके समान प्रेम करते और गुरुजनोंमें भगवदाव रखते थे। विद्या, धन, सीन्दर्य और कुलीनतासे सम्पन्न होनेपर भी घमंड और हेकडी उन्हें कुतक नहीं गयी थी॥३२॥ बढ़े-बढ़े दु:खोंमें भी वे तनिक भी घबराते न थे। लोक-परलोकके विषयोंको उन्होंने देखा-सूना तो बहुत था, परन्तु वे उन्हें निःसार और असत्य समझते थे। इसलिये उनके मनमें किसी भी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* वस्तुकी लालसा न थी। इन्द्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वशमें थे। उनके चित्तमें कभी किसी प्रकारकी कामना नहीं उठती थी। जन्मसे असूर होनेपर भी उनमें आसरी सम्पत्तिका लेश भी नहीं था॥३३॥ जैसे भगवानके गुण अनन्त है, वैसे ही प्रहादके श्रेष्ठ गुणोंकी भी कोई सीमा नहीं है। महात्मालोग सदासे उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं। तथापि वे आज भी ज्यों-के-त्यों बने हुए हैं ॥ ३४ ॥ युधिष्ठिर ! याँ तो देवता उनके रात्र हैं; परन्त फिर भी भक्तोंका चरित्र सुननेके लिये जब उन लोगोंकी सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तोंको प्रह्लादके समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर

आप-जैसे अजातशत्र भगवदत्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो सन्देह ही क्या है॥ ३५॥ उनकी महिमाका वर्णन करनेके लिये अयणित गुणाँके कहने-सननेकी आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गण-भगवान श्रीकृष्णके चरणोंमें स्वाभाविक, जन्मजात प्रेम उनकी

य्यिष्टिर ! प्रहाद बचपनमें ही खेल-कृद छोड़कर भगवानुके ध्यानमें जड़बत् तन्मय हो जाया करते। भगवान् श्रीकृष्णके अनुप्रहरूप प्रहने उनके हदयको इस

महिमाको प्रकट करनेके लिये पर्याप्त है।। ३६।।

प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगतुकी कुछ सूध-बंध ही न रहती॥ ३७॥ उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान्। मुझे अपनी मोदमें लेकर आलिङ्गन कर रहे हैं। इसलिये

उन्हें सोते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातोंका ध्यान बिल्कुल न रहता॥ ३८॥ कभी-कभी भगवान् मुझे छोड़का चले गये, इस भावनामें उनका हृदय इतना डब जाता कि ये

जोर-जोरसे रोने लगते। कभी मन-ही-मन उन्हें अपने सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे ठठाकर हँसने लगते। कभी

उनके ध्यानके मध्र आनन्दका अनुभव करके जोरसे गाने

लगते ॥ ३९ ॥ वे कभी उत्सक हो वेसुरा चिल्ला पडते ।

कभी-कभी लोक-लज्जका त्याग करके प्रेममें छककर

नाचने भी लगते थे। कभी-कभी उनकी लीलाके चिन्तनमें उतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद हो न रहती.

उन्होंका अनुकरण करने लगते॥४०॥ कभी भीतर-ही-भीतर भगवानुका कोमल संस्पर्श अनुभव

करके आनन्दमें मग्न हो जाते और चुपचाप शान्त होकर बैठ रहते। उस समय उनका रोम-रोम पूर्लाकत हो उठता। अधस्तुले नेत्र अविचल प्रेम और आनन्दके

ऑसुओसे भरे रहते॥ ४१ १। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी यह भक्ति अकिञ्चन भगवरोमी महात्माओंके सङ्गसे ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानन्दमें मग्न रहते ही थे: जिन बेचारोंका मन

कुसङ्गके कारण अत्यन्त दीन-हीन हो रहा था, उन्हें भी बार-बार शान्ति प्रदान करते थे ॥ ४२ ॥ यधिष्टिर ! प्रहाद भगवानुके परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊँची कौटिके महात्मा थे। हिरण्यकशिषु ऐसे साधु पुत्रको भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करनेकी चेष्टा

युधिष्टिरने पूछा—नारदजी ! आपका व्रत अखण्ड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिप्ने पिता होकर भी ऐसे शुद्धइदय महात्मा

पुत्रसे द्रोह क्यों किया॥ ४४॥ पिता तो स्वभावसे ही अपने पुत्रोंसे प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उलटा काम

करता है, तो वे उसे शिक्षा देनेके लिये ही डाँटते हैं. शक्की तरह वैर-विरोध तो नहीं करते॥४५॥ फिर प्रहादजी-जैसे अनुकुल, शुद्धहृदय एवं गुरुजनीमें भगवन्दाव करनेवाले पूत्रोंसे भला, कोई द्वेष कर ही कैसे

सकता है। नारदजी ! आप सब कछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौत्हल हो रहा है कि पिताने द्वेपके कारण पुत्रको मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह

कतुहल शान्त कीजिये ॥ ४६ ॥

करने लगा ॥ ४३ ॥

## पाँचवाँ अध्याय

हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रहादजीके वधका प्रयत

नारद्वी कहते हैं—युधिष्टिर ! दैत्येनि भगवान् श्रीशृक्षाचार्यजीको अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो

जाता है । १४ ॥

पुत्र थे—शुष्ट और अमर्क । वे दोनों राजमहलके पास ही रहकर हिरण्यकशिषुके द्वारा भेजे हुए नीतिनिषुण वालक प्रह्लादको और दूसरे पढ़ानेयोग्य दैत्य-बालकोंको राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे॥ १-२॥ प्रह्लाद गुरुजीका पदाया हुआ पाठ सून लेते थे और उसे

ज्यों-का-त्यों उन्हें सूना भी दिया करते थे। किन्तु वे उसे मनसे अच्छा नहीं समझते थे। क्योंकि उस पाठका मृत

आधार था अपने और परायेका झुटा आग्रह ॥ ३ ॥

युधिष्टिर ! एक दिन हिरण्यकशिपने अपने पत्र प्रह्लादको बड़े प्रेमसे गोदमें लेकर पूछा—'बेटा ! बताओ तो सही, तुम्हें कौन-सी बात अच्छी लगती है ?'॥४॥

प्रहादजीने कहा—पिताजी ! संसारके प्राणी 'मैं' और 'मेरे' के झठे आयहमें पड़कर सदा ही अत्यन्त उद्विप्न रहते हैं। ऐसे प्राणियोंके लिये मैं यही ठीक समझता है कि वे अपने अधःपतनके मूल कारण, घाससे

ढके हुए अंधेरे कुएँके समान इस घरको छोड़कर वनमें चले जायै और भगवान् श्रीहरिकी शरण ब्रहण करे ॥ ५ ॥ नारदजी कहते हैं-प्रहादजीके मुँहसे रात्रपक्षकी प्रशंसासे भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हैस

गुरुजीके घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेष वदलकर रहते हैं। बालकको भलीभौति देख-रेख की जाय, जिससे अब इसकी खुद्धि बहकने न पाये ॥ ७ ॥

पड़ा। उसने कहा—'दुसरोंके बहकानेसे बच्चोंकी बृद्धि

यों ही बिगड़ जाया करती है।। ६।। जान पडता है

जब दैत्योंने प्रहादको गुरुजीके घर पहुँचा दिया, तब पुरोहितीन उनको बहुत पुचकारकर और फुसलाकर बड़ी मध्र वाणीसे पूछा ॥ ८ ॥ वेटा प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण

हो । डीक-ठीक बतलाना । देखो, झुठ न बोलना । यह तुम्हारी बृद्धि उलटी कैसे हो गयी ? और किसी बालककी वृद्धि तो ऐसी नहीं हुई ॥ ९ ॥ कुलनन्दन प्रह्वाद ! बताओ तो बेटा ! हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि

तुम्हारी बृद्धि स्वयं ऐसी हो गयी या किसीने सचमुच तुमको बहका दिया है ? ॥ १० ॥

प्रहादजीने कहा-जिन मनुष्योंकी वृद्धि मोहसे प्रस्त हो रही है, उन्हींको भगवानुकी मायासे यह झुठा द्रगप्रह होता देखा गया है कि यह 'अपना' है और यह 'पराया'। उन मायापति भगवानुको मैं नमस्कार करता

मनुष्योंकी पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशुबुद्धिके कारण ही तो 'यह मैं हूँ और यह मुझसे भित्र हैं' इस प्रकारका झुठा भेदभाव पैदा होता है॥ १२ ॥ वही

परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानीलोग अपने और परायेका भेद करके उसीका वर्णन किया करते हैं । उनका न जानना भी ठीक ही है; क्योंकि उसके तत्त्वको जानना बहुत कठिन

हैं॥ ११॥ वे भगवान् ही जब कृपा करते हैं, तब

है और ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े वेदञ्ज भी उसके विपयमें मोहित हो जाते हैं। वहीं परमात्मा आपलोगीके राज्दोंमें मेरी बृद्धि 'बिगाड़' रहा है॥१३॥ गुरुजी! जैसे च्म्बकके पास लोहा खयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणि भगवानुकी स्वच्छन्द इच्छाशक्तिसे वित भी संसारसे अलग होकर उनको ओर बखस खिंच

नारदजी कारते हैं-परमज्ञानी प्रह्लाद अपने गुरुजीसे इतना कहकर चप हो गये। प्रोहित बेचारे राजांके सेवक एवं पराधीन थे। वे इर गये। उन्होंने क्रोधसे प्रहादको झिड़क दिया और कहा— ॥ १५ ॥ 'अरे, कोई मेरा बेंत तो लाओ। यह हमारी कीर्तिमें कलङ्क लगा रहा है। इस दर्बीद कलाहारको ठीक करनेके लिये चौथा उपाय दण्ड

ही उपयुक्त होगा॥ १६॥ दैखवंशके चन्दनवनमें यह

कटिदार बबुल कहाँसे पैदा हुआ ? जो विष्णु इस वनकी जड काटनेमें कुल्हाडेका काम करते हैं, यह नादान बालक उन्होंकी बेंट बन रहा है; सहायक हो रहा है'॥ १७॥ इस प्रकार गुरुजीने तरह-तरहसे डाँट-डपटकर प्रहादको धंपकाया और अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी शिक्षा दी।। १८ ॥ कुछ समयके बाद जब गृहजीने देखा कि प्रह्लादने साम, दान, भेद और दण्डके सम्बन्धकी सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनको माके पास ले गये । माताने बड़े लाड़-प्यारसे उन्हें नहला-धुलाकर अच्छी तरह गहने-कपड़ोंसे सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें

आशीर्वाद दिया और दोनों हाथोंसे उठाकर बहुत देरतक गलेसे लगाये रक्खा। उस समय दैत्यराजका हृदय आनन्दसे भर रहा था॥ २०॥ यधिष्ठिर ! हिरण्यकशिएने प्रसन्नम्ख प्रहादको अपनी गोदमें वैठाकर उनका सिर

हिरण्यकशिपुके पास ले गये॥१९ ॥ प्रद्वाद अपने

पिताके चरणोमें लोट गये। हिरण्यकशिपने उन्हें

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सुँघा। उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँस् गिर-गिरकर प्रह्लादके किसीके सिखानेसे अथवा अपने ही जैसे लोगोंके सङ्क्रो

शरीरको भिगोने लगे। उसने अपने पुत्रसे पूछा॥ २१॥ हिरण्यकशिपुने कहा-चिरञीव बेटा प्रहाद ! इतने दिनोंमें तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमेंसे कोई अच्छी-सी बात हमें सुनाओ ॥ २२ ॥

प्रहादजीने कहा-पिताजी ! विष्णु भगवानकी भक्तिके मौ भेद हैं---भगवानके गूण-लीला-नाम आदिका श्रवण, उन्होंका कोर्तन, उनके रूप-नाम आदिका स्मरण, उनके चरणोंकी सेवा, पूजा-अर्चा, बन्दन, दास्य, सख्य, और आत्पनिवेदन। यदि भगवान्के प्रति समर्पणके भावसे यह नौ प्रकारकी भक्ति की जाय, तो मैं उसीको

उत्तम अध्ययन समझता है।। २३-२४।। प्रहादकी यह बात सुनते ही क्रोधके मारे हिरण्यकशिपुके ओठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्रसे कहा---।। २५३। रे नीच ब्राह्मण । यह तेरी कैसी करतृत है; दुर्बुद्धि ! तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चेको कैसी निस्सार शिक्षा दे दी ? अवस्य ही तु हमारे शत्रुऑके आश्रित है ॥ २६ ॥ संसारमें ऐसे दृष्टोंकी कभी नहीं है, जो मित्रका बाना धारणकर

छिपे-छिपे शत्रुका काम करते है। परन्तु उनकी कलई डीक वैसे ही खुल जाती है, जैसे छिपकर पाप करनेवालोंका पाप समयपर रोगके रूपमें प्रकट होकर

उनकी पील खोल देता है।। २७॥ गुरुपुत्रने कहा—इन्द्रशत्रो ! आपका पत्र जो कुछ कह रहा है, वह मेरे या और किसीके बहकानेसे नहीं कह

रहा है। राजन् ! यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बृद्धि है। आप क्रोध शान्त कोजिये। व्यर्थमें हमें दोष न

लगाइये ॥ २८ ॥

नारदजी कहते हैं-- यृधिष्टिर ! जब गुरुजीने ऐसा उत्तर दिया, तब हिरण्यकशिप्ने फिर प्रह्लादसे पूछा—'क्यों रे ! यदि तुझे ऐसी अहित करनेवाली खोटी बुद्धि गुरुपुखसे नहीं मिली तो बता, कहाँसे प्राप्त हुई ?'॥ २९॥

प्रहादजीने कहा —पिताजी ! संसारके लोग तो पिसे

हुएको पीस रहे हैं, चवाये हुए को चवा रहे हैं। उनकी इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण वे भोगे हुए विषयोंको ही फिर-फिर भौगनेके लिये संसाररूप घोर नरककी और जा रहे हैं। ऐसे गुहासक पुरुषोंकी श्रुद्धि अपने-आप

भगवान् श्रीकृष्णमें नहीं लगती॥ ३०॥ जो इन्द्रियोसे दीखनेवाले बाह्य विषयोंको परम इष्ट समझकर मुर्खतावश अन्धोंके पीछे अन्धोंकी तरह गड़देमें गिरनेके लिये चले जा रहे हैं और वेदवाणीरूप रस्सीके—काम्यकर्मीके दीर्घ

बन्धनमें बैधे हए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान् विष्णु ही है---उन्हींकी प्राप्तिसे हमें सब पुरुषार्थोंकी प्राप्ति हो सकती है ॥ ३१ ॥

जिनकी बुद्धि भगवानुके चरणकमलोंका स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म-मृत्युरूप अनर्थका सर्वधा नाश हो जाता है। परन्तु जो लोग अकिञ्चन भगवत्प्रेमी महात्माओंके

चरणोकी धूलमें स्नान नहीं कर लेते, उनकी बृद्धि काम्यकमीका पुरा सेवन करनेपर भी भगवच्चरणोका स्पर्श

नहीं कर सकती ॥ ३२ ॥ प्रह्लादजी इतना कहकर चुप हो गये । हिरण्यकशिपुने क्रोधके मारे अन्या होकर उन्हें अपनी गोदसे उठाकर

भूमिपर पटक दिया ॥ ३३ ॥ प्रहादकी बातको वह सह न सका। रोषके मारे उसके नेत्र लाल हो गये। वह कहने लगा—दैत्यो ! इसे यहाँसे बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है॥ ३४॥ देखो तो

सही-जिसने इसके चाचाको मार डाला, अपने

सुहद्-खजनोंको छोड़कर यह नीच दासके समान उसी विष्णुके चरणोंकी पूजा करता है ! हो-न-हो, इसके रूपमें मेरे भाईको मारनेवाला विष्णु ही आ गया है ॥ ३५ ॥ अब यह विश्वासके योग्य नहीं है। पाँच बरसकी अवस्थामें ही

जिसने अपने माता-पिताके दुस्त्यज वात्सल्यक्रोहको भूला दिया—वह कृतप्र भला विष्णुका ही क्या हित करेगा ॥ ३६ ॥ कोई दूसरा भी यदि औषधके समान

भलाई करे तो वह एक प्रकारसे पुत्र ही है। पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोगके समान वह शत्रु है। अपने शरीरके ही किसी अङ्गसे सारे शरीरको हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिये। क्योंकि उसे

काट देनेसे शेष शरीर सुखसे जी सकता है।। ३७ ॥ यह स्वजनका बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगीकी भोगलोलुप इन्द्रियाँ उसका अनिष्ट करती है. वैसे ही यह मेरा आहित करनेवाला है। इसलिये खाने,

सोने, बैठने आदिके समय किसी भी उपायसे इसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मार डालो'॥ ३८॥

जब हिरण्यकशिपुने दैत्योंको इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल-लाल दाढ़ी-मूँछ एवं केशीबाले दैत्य हाथीमें त्रिशृल ले-लेकर 'मारो, काटो'—इस प्रकार बड़े जोरसे चिल्लाने लगे। प्रहाद

चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्मस्थानोंमें शूलसे घाव कर रहे थे॥ ३९-४०॥ उस समय प्रदादनीका चिन्न कर प्रमातामें लगा दथा था जो

प्रहादजीका चित्त उन परमात्मामें लगा हुआ था, जो मन-वाणीके अगोचर, सर्वांत्मा, समस्त शक्तियोंके आधार

एवं परब्रह्म हैं। इसिलये उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गये, जैसे भाग्यहोनोंके बड़े-बड़े उद्योग-धंधे व्यर्थ होते हैं॥ ४१॥ युधिष्ठिर ! जब शुलोंकी मारसे

प्रहादके शरीरपर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपुको बड़ी शङ्का हुई। अब वह प्रहादको मार

डालनेके लिये बड़े हठसे भौति-भौतिके उपाय करने लगा॥४२॥ उसने उन्हें बड़े-बड़े मतवाले हाथियोंसे

कुचलवाया, विषधर साँपोंसे डैसवाया, पुरोहितोंसे कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी, पहाड़की चोटीसे नीचे डलवा दिया,

शम्बरासुरसे अनेको प्रकारकी मायाका प्रयोग करवाया, अँधेरी कोठरियोमें बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना

कंद कर दिया ॥ ४३ ॥ वर्ष्मेली जगह, दहकती हुई आग और समुद्रमें बारी-बारीसे डलवाया, आँधीमें छोड़

किसी भी उपायसे वह अपने पुत्र निष्पाप प्रह्लादका बाल भी बाँका न कर सका। अपनी विवशता देखकर

दिया तथा पर्वतोंके नीचे दबवा दिया परल इनमेंसे

हिरण्यकशिपुको बड़ी चिन्ता हुई। उसे प्रहादको मारनेके लिये और कोई उपाय नहीं सुझ पड़ा ॥ ४४ ॥ वह सोचने

लिये और कोई उपाय नहीं सृद्ध पड़ा ॥ ४४ ॥ वह सोचने लगा----'इसे मैंने बहुत कुछ बुरा-भला कहा, मार

डालनेके बहुत-से उपाय किये। परन्तु यह मेरे द्रोह और टुर्व्यवहारोंसे बिना किसीकी सहायतासे अपने प्रभावसे ही

बचता गया ॥ ४५ ॥ यह बालक होनेपर भी समझदार है और मेरे पास ही नि:शङ्क भावसे रहता है । हो-न-हो इसमें

कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शुनःशेप \* अपने पिताकी

करतूतोंसे उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किसे सामकारेकी स अनेका ॥ ४६ ॥ स हो यह किसीसे

किये अपकारोंको न भूलेगा॥ ४६॥ न तो यह किसीसे इरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शॉकको थाह नहीं है। अवस्य ही इसके विरोधसे मेरी मृत्यु होगी।

सम्भव है, न भी हो'॥४७॥

इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। सुक्राचार्यके पुत्र राण्ड और अमर्कने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुँह लटकाकर बैटा

हुआ है, तब उन्होंने एकान्तमें जाकर उससे यह बात कही— ॥४८॥ 'स्वामी! आपने अकेले ही तीनों

लोकरेंपर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौंहें टेढ़ी करनेपर ही सारे लोकपाल काँप उठते हैं। हमारे देखनेमें तो

आपके लिये चिन्ताकी कोई बात नहीं है। मला, बच्चोंके खिलबाड़में भी भलाई-बुग्रई सोचनेकी कोई बात है॥४९॥ जबतक हमारे पिता शुक्राचार्यजी नहीं आ

जाते. तबतक यह डरकर कहीं भाग न जाय। इसलिये

इसे वरुणके पाशोंसे बाँध रखिये। प्रायः ऐसा होता है कि अवस्थाकी वृद्धिके साथ-साथ और गुरुजनोंको सेवासे बुद्धि सुधर जाया करती हैं'॥ ५०॥

हिरण्यकशिपुने 'अच्छा, ठीक है कहकर गुरुपुत्रींकी सलाह मान ली और कहा कि 'इसे उन धर्मोंका उपदेश करना चाहिये, जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं'॥ ५१॥ युधिहिर ! इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर

पाठशालामें गये और ऋमशः धर्म, अर्थ और काम—इन तीन पुरुषार्थीकी शिक्षा देने लगे। प्रह्राद वहाँ

अत्यन्त नम्न सेथककी भाँति रहते थे॥ ५२॥ परन्तु गुरुऑकी वह शिक्षा प्रहादको अच्छी न लगी; क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और कामको ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगोंके लिये हैं, जो राग-द्रेष आदि द्वन्द्र और विषय-भोगोंमें रस ले रहे हों॥ ५३॥ एक दिन गुरुजी गृहस्थींके कामसे कहीं बाहर चले गये

थे। छुट्टी मिल जानेके कारण समवयस्क बालकाने

प्रह्लादजीको खेलनेके लिये पुकारा ॥ ५४ ॥ प्रह्लादजी परम

\* जुनःशेष अजीपर्तका मैक्स पुत्र था। उसे पिताने वरूकते बहमें बॉल देनेके लिये इरिश्नदके पुत्र ग्रेहितकाके हत्व वेच दिया था। तब उसके मामा विकासिक्षणीने उसकी रक्षा को और वह अपने पितासे विरुद्ध होकर उनके विषक्षी विश्वामिक्षणीके ही गोजने हो गया। यह कथा आणे निवार सक्षणीके सातवे अध्यायमें आदेशी।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ज्ञानी थे. उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकोंको ही बड़ी मध्र वाणीसे प्कारकर अपने पास बला लिया। उनसे उनके जन्म-मरणकी गति भी छिपी नहीं थी। उतपर कृपा करके हँसते हए-से उन्हें उपदेश करने लगे ॥ ५५ ॥ यधिष्टिर! वे सब अभी बालक ही थे, इसलिये राग-द्रेषपरायण विषयभोगी पुरुषंकि उपदेशोंसे और चेष्टाओंसे उनकी चृद्धि अभी दृषित नहीं हुई थी। इसीसे,

और प्रहादजीके प्रति आदर-बृद्धि होनेसे उन सबने अपनी खेल-कदकी सामग्रियोंको छोड़ दिया तथा प्रहादजीके पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गये और उनके उपदेशमें मन लगाकर बड़े प्रेमसे एकटक उनकी और देखने लगे। भगवानुके परम प्रेमी भक्त प्रहादका हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्रीके भावसे भर गया तथा वे उनसे कहने लगे॥ ५६-५७॥

\*\*\*\*

#### छठा अध्याय

#### प्रह्लादजीका असूर-बालकोंको उपदेश

प्रहादजीने कहा — मित्रो ! इस संसारमें मनव्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति ही सकती है। परन्त पता नहीं कब इसका अन्त हो जाय: इसलिये बृद्धिमान् पुरुषको बृद्धापे या जवानीके भरोसे न रहकर बचपनमें ही भगवानुकी प्राप्ति करानेवाले साधनीका अनुष्ठान कर लेना चाहिये॥१॥ इस मनुष्य-जन्ममें श्रीभगवान्के चरणोंको शरण लेना ही जीवनकी एकमात्र सफलता है। क्योंकि भगवान समस्त प्राणियोंके स्वामी, सहुद, प्रियतम और आत्मा हैं॥ २॥ भाइयो ! इन्द्रियोंसे जो सुख भोगा जाता है, वह तो-जीव चाहे जिस योनिमें रहे-पारव्यके अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकारका प्रयत्न किये, निवारण करनेपर भी दुःख मिलता है ॥ ३ ॥ इसलिये सांसारिक सुखके उद्देश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वयं मिलनेवाली वस्तुके लिये परिश्रम करना आयू और शक्तिको व्यर्थ गैवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं, उन्हें भगवान्के परम कल्याण-स्वरूप चरणकमलोंको प्राप्ति नहीं होती॥४॥ हमारे सिरपर अनेकों प्रकारके भय सवार रहते हैं। इसलिये यह शरीर - जो भगवत्प्राप्तिके लिये पर्याप्त है---जबतक रोग-शोकादियस्त होकर मृत्यके मृखमें नहीं चला जाता, तभीतक बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये प्रवत्न कर लेना चाहिये॥ ५॥ मन्व्यकी पृरी आय सौ वर्षकी है। जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको वशमें नहीं कर लिया है, उनकी आयुका आधा हिस्सा तो यों ही बीत

जाता है। क्योंकि ये रातमें घोर तमोगृण-अज्ञानसे प्रस्त होकर सोते रहते हैं॥६॥ बचपनमें उन्हें अपने हित-अहितका ज्ञान नहीं रहता, कुछ बडे होनेपर कमार अवस्थामें वे खेल-कदमें लग जाते है। इस प्रकार बीस वर्षका तो पता ही नहीं चलता । जब बुढ़ापा शरोरको यस लेता है, तब अन्तके बीस वर्षोंमें कुछ करने-धरनेकी शक्ति ही नहीं रह जाती॥७॥ रह गयी बीचकी कुछ घोड़ी-सी आय्। उसमें कभी न पुरी होनेवाली बड़ी-बड़ी कामनाएँ हैं, बलात् एकड रखनेवाला मोह है और घर-द्वारकी वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान ही नहीं रहता । इस प्रकार बची-खची आय भी हाथसे निकल जाती है ॥ ८ ॥

दैत्यबालको ! जिसको इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं. ऐसा कीन-सा पुरुष होगा, जो घर-गृहस्थीमें आसक्त और माया-ममताको मजबृत फाँसीमें फैसे हुए अपने-आपको उससे छुड़ानेका साहस कर सके ॥ ९ ॥ जिसे चौर, सेक्क एवं व्यापारी अपने अत्यन्त प्यारे प्राणोंकी भी काजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसिलये उन्हें जो प्राणींसे भी अधिक वाञ्छनीय है--उस धनकी तृष्णाको पला, कौन त्याग सकता है।। १०॥ जो अपनी प्रियतमा पत्नीके एकान्त सहवास, उसकी प्रेमभरी बातों और मीठी-मीठी सलाहपर अपनेको निष्ठावर कर चका है, भाई-क्र्य और मित्रोंके स्नेह-पाशमें वैध चुका है और नन्हे-नन्हें शिशुओंकी तोतली बोलीपर लुभा चुका है—मला, वह

उन्हें कैसे छोड़ सकता है॥ ११॥ जो अपनी सस्तराल गयी हुई प्रिय पुत्रियों, पूत्रों, भाई-बहितों और दीन अवस्थाको प्राप्त पिता-माता, बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सजे हुए घरों, कुलपरम्परागत जीविकाके साधनों तथा पशुओं और सेवकोंके निरन्तर

स्मरणमें रम गया है, वह भला, उन्हें कैसे छोड़ सकता है ॥ १२ ॥ जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियके सुखोंको ही सर्वस्व मान थैठा है, जिसकी भोगवासनाएँ कभी तृप्त नहीं होतीं, जो लोभवश कर्म-पर-कर्म करता हुआ रेशमके कीड़ेकी तरह अपनेको और भी कड़े बन्धनमें जकड़ता जा रहा है और जिसके मोहको कोई सीमा नहीं है—वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है॥ १३॥ यह मेरा कुट्म्ब है, इस भावसे उसमें वह इतना रम जाता है कि उसीके पालन-पोषणके लिये अपनी अमृल्य आयुको गैंबा देता है और उसे यह भी नहीं जान पडता कि मेरे जीवनका वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला, इस प्रमादकी भी कोई सीमा है। यदि इन कामोमें कुछ सुख मिले तो भी एक बात है; परन्तु यहाँ तो जहीं-जहाँ वह जाता है, वहीं-वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हदयको जलाते ही रहते हैं। फिर भी वैराग्यका उदय नहीं होता। कितनी विडम्बना है ! कुट्म्बकी ममताके फेरमें पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धनके चिन्तनमें सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरेका धन चुरानेके लौकिक-पारलौकिक दोषोंको जानता हुआ भी कामनाओंको वशमें न कर सकतेके कारण इन्द्रियोंके

भाइयो ! जो इस प्रकार अपने कटम्बियोंके पेट पालनेमें ही लगा रहता है—कभी भगवद्भजन नहीं करता—वह विद्वान हो, तो भी उसे परमात्माको प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि अपने-परायेका भेद-भाव रहनेके कारण उसे भी अज्ञानियोंके समान ही तमःश्रधान गति प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ जो कामिनियोंके मनोरञ्जनका सामान—उनका

भोगकी लालसासे चोरी कर ही बैठता है।। १४-१५॥

क्रीडामग बन रहा है और जिसने अपने पैरोमें सन्तानकी बेडी ज़कड़ ली है, वह बेचारा गरीब—चाहे कोई भी हो. कहीं भी हो-किसी भी प्रकारसे अपना उद्धार नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ इसलिये, भाइयो ! तमलोग विषयासक्त दैत्योंका सङ्ग दुरसे ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण करो। क्योंकि जिन्होंने संसारकी आसक्ति होड दी है, उन महात्माओंके वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं॥ १८॥

मित्रो ! भगवानको प्रसन्न करनेके लिये कोई बहत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पहता। क्योंकि वे समस प्राणियोंके आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ताके रूपमें

स्वयंसिद्ध वस्तु हैं॥ १९॥ ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक

छोटे-बडे समस्त प्राणियोंमें, पञ्चभूतोंसे बनी हुई वस्तुओंमें, पञ्चभूतोंमें, सृक्ष्म तन्मात्राओंमें, महतत्त्वमें, तीनों गुणोमें और गुणोको साम्यावस्था प्रकृतिमें एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं। वे ही समस्त सौन्दर्य, माधूर्य और ऐश्वयाँकी खान है।।२०-२१।। वे ही अन्तर्यामी द्रष्टाके रूपमें हैं और वे ही दृश्य जगत्के रूपमें

भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्परहित होनेपर भी

द्रष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापकके रूपमें उनका

निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है।। २२ ॥ वे केवल अनुभवसक्य, आनन्द-स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है । गुणमयी सृष्टि करनेवाली मायाके द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं ॥ २३ ॥ इसलिये तमलोग अपने दैत्यपनेका, आसुरी सम्पत्तिका त्याग करके समस्त

प्राणियोपर दया करो । प्रेमसे उनकी भलाई करो । इसीसे

भगवान् प्रसन्न होते हैं ॥ २४ ॥ आदिनारायण अनन्त

भगवानके प्रसन्न हो जानेपर ऐसी कौन-सी वस्त है, जो

नहीं मिल जाती ? लोक और परलोकके लिये जिन धर्म. अर्थ आदिको आवश्यकता बतलायी जाती है-वे तो गुणोंके परिणामसे बिना प्रयासके स्वयं ही मिलनेवाले हैं। जब हम श्रीभगवान्के चरणामृतका सेवन करने और उनके नाम-गुणोंका कीर्तन करनेमें लगे हैं, तब हुमें

धर्म, अर्थ और काम—इन तीनों पुरुषाधाँका भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकाण्ड, न्याय (तर्कशास्त्र), दण्डनीति और जीविकाके विविध साधन—ये सभी वेदोंके प्रतिपाद्य विषय हैं; परन्तु यदि ये अपने परम

मोक्षकी भी क्या आवश्यकता है॥ २५॥ यों शास्त्रोमें

हितैषी, परम पुरुष भगवान् श्रीहरिको आत्मसमर्पण करनेमें सहायक है, तभी मैं इन्हें सत्य (सार्थक) मानता हूँ।

अन्यथा ये सब-के-सब निरर्थक है ॥ २६॥ यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगोंको बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर-नारायणने नारदजीको उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगोंको प्राप्त हो सकता है. जिन्होंने भगवानुके अनन्यप्रेमी एवं अकिञ्चन भक्तीक चरणकमलोंकी धृलिसे अपने शरीरको नहला लिया है ॥ २७ ॥ यह विज्ञानसहित ज्ञान विशुद्ध भागवतधर्म है । इसे मैंने भगवानुका दर्शन करानेवाले देवर्षि नारदजीके मुँहसे ही पहले-पहल सुना था॥ २८॥

प्रहादजीके सहपाठियोंने पूछा-प्रहादजी ! इन दोनों गुरु-पुत्रोंको छोड़कर और किसी गुरुको तो न तुम जानते हो और न हम । ये ही हम सब बालकॉके शासक हैं॥ २९॥ तुम एक तो अभी छोटी अवस्थाके हो और दसरे, जन्मसे ही महलमें अपनी माँके पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारदजीसे मिलना कुछ असङ्गत-सा जान पड़ता है। प्रियवर! यदि इस विषयमें विश्वास दिलानेवाली कोई बात हो तो तम उसे कहकर हमारी शङ्का मिरा दो॥ ३०॥

## सातवाँ अध्याय

#### प्रह्लादजीहारा माताके गर्भमें प्राप्त हुए नारदजीके उपदेशका वर्णन

नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! जब दैत्यवालकॉन इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवानके परम प्रेमी भक्त प्रह्लादजीको मेरी बातका स्मरण हो आया। कुछ मुसकराते हुए उन्होंने उनसे कहा॥१॥

प्रहादजीने कहा-जब हमारे पिताजी तपस्या करनेके लिये मन्द्रशाचलपर चले गये, तब इन्द्रादि देवताओंने दानवासे युद्ध करनेका बहुत बड़ा उद्योग किया॥२॥ वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चौटियाँ साँपको चाट जाती हैं, वैसे ही लोगोंको

सतानेवाले पापी हिरण्यकशिपुको उसका पाप ही खा

गया ॥ ३ ॥ जब दैत्य सेनापतियोंको देवताओंकी भारी तैयारीका पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर, स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महत्त, पश् और साज-सामानको क्छ भी चित्ता न करके वे अपने प्राण बचानेके लिये बड़ी जल्दीमें सब-के-सब इधर-उधर भाग

गये ॥ ४-५ ॥ अपनी जीत चाहनेवाले देवताओंने राजमहलमें लुट-खसोट मचा दी। यहाँतक कि इन्द्रने राजराती मेरी माता कयाधुको भी बन्दी बना लिया ॥ ६ ॥ मेरी मा भवसे घवराकर कुररी पक्षीकी भाँति रो रही

थी और इन्द्र उसे बलात लिये जा रहे थे। दैववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्गमें मेरी माको देख लिया॥ ७॥ उन्होंने कहा—'देवराज !

यह निरपराध है। इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग ! इस सती-साध्वी परनारीका तिरस्कार मत करो। इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो !'॥ ८॥

इन्द्रने कहा-इसके पेटमें देवद्रोही हिरण्यकशिएका अत्यन्त प्रभावशाली बीर्य है। प्रसवपर्यन्त यह मेरे पास रहे, बालक हो जानेपर उसे मारकर मैं इसे हमेड देंगा॥९॥

नास्दजीने कहा—'इसके गर्भमें भगवानुका साक्षात् परम प्रेमी भक्त और सेवक, अस्यन्त बली और निष्पाप महात्मा है। तुममें उसको मारनेकी शक्ति नहीं हैं ॥ १० ॥ देवर्षि नारदको यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इन्द्रने मेरी माताको छोड़ दिया। और फिर इसके गर्पमें भगवद्धक है, इस भावसे उन्होंने मेरी माताकी प्रदक्षिणा की तथा अपने लोकमें चले गये॥ ११॥

इसके बाद देवर्षि नारदजी मेरी माताको अपने आश्रमपर लिया गये और उसे समझा-बुझाकर कहा कि---'बेटी ! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे, तबतक तुम यहीं रही'॥१२॥ 'जो आज्ञा' कहकर वह निर्भयतासे देवर्षि नारदके आश्रमपर हो रहने लगी और तबतक रही. जबतक मेरे पिता घोर तपस्थासे लौटकर नहीं आये॥ १३॥ मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्य शिशुकी मङ्गलकामनासे और इच्छित समयपर

(अर्थात् मेरे पिताके लौटनेके बाद) सन्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे बड़े प्रेम तथा भक्तिके साथ नारदजीकी सेवा-शश्रम करती रही ॥ १४ ॥

देवर्षि नारदजी बड़े दयाल् और सर्वसमर्थ हैं । उन्होंने मेरी माँको भागवतधर्मका रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनांका उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझपर भी थी॥ १५॥ बहुत समय बीत जानेके कारण और स्त्री होनेके कारण भी मेरी माताको तो अब उस ज्ञानकी स्मृति नहीं रही, परन्त देवर्षिकी विशेष कपा होनेके कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई ॥ १६ ॥ यदि तुमलोग मेरी इस बातपर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है। क्योंकि श्रद्धासे स्त्री और वालकोंकी बृद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है ॥ १७ ॥ जैसे ईश्वरमूर्ति कालकी प्रेरणासे वक्षोंके फल लगते, उहरते, बढते, पकते, श्लीण होते और नष्ट हो जाते है--वैसे ही जन्म, अस्तित्वकी अनुपृति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश—ये छः भाव-विकार शरीरमें ही देखे जाते हैं, आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १८ ॥ आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, खयं-प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असङ्ग तथा आवरणरहित है ॥ १९ ॥ ये बारह आत्मके उत्कृष्ट लक्षण हैं । इनके द्वारा आत्मतत्त्वको जाननेवाले पुरुषको चाहिये कि शरीर आदिमें अज्ञानके कारण जो 'मैं' और 'मेरे'का शुठा भाव हो रहा है, उसे छोड दे ॥ २० ॥ जिस प्रकार सवर्णको खानोंमें पत्थरमें मिले हुए सुवर्णको उसके निकालनेकी विधि जाननेवाला स्वर्णकार उन विधियोंसे उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्मतत्त्वको जाननेवाला पुरुष आत्मप्राप्तिके उपायोंद्वारा अपने शरीररूप क्षेत्रमें ही ब्रह्मपदका साक्षात्कार कर लेता है ॥ २१ ॥

आचार्योने मूल प्रकृति, महतत्त्व, अहङ्कार और उनके तीन गुण है---सत्त्व, रज और तम तथा उनके विकार हैं मोलह-दस इन्द्रियों, एक मन और पञ्चमहाभूत । इन सबमें एक पुरुषतत्त्व अनुगत है ॥ २२ ॥ इन सबका समदाय ही देह है। यह दो प्रकारका है---स्थावर और जन्नम। इसीमें अन्तःकरण, इन्द्रिय .आदि अनात्मवस्तुओंका 'यह आत्मा नहीं हैं'---इस

प्रकार बाध करते हुए आत्माको ईंढना चाहिये॥ २३॥ आत्मा सबमें अनुगत है, परन्तु है वह सबसे पृथक् । इस प्रकार शुद्ध बुद्धिसे धीरे-धीरे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलयपर विचार करना चाहिये । उतावली नहीं करनी चाहिये॥ २४॥ जायत्, स्वप्न और स्पृप्ति—ये तीनों बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियोंका जिसके द्वारा अनुभव होता है—वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है ॥ २५ ॥ जैसे गन्धसे उसके आश्रय वायुका ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धिको इन कर्मजन्य एवं

प्रकृतिसे पृथक् न करनेके कारण ही है। यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है। फिर भी खप्रके समान जीवको इसकी प्रतीति हो रही है ॥ २७ ॥

इसलिये तुमलोगींको सबसे पहले इन गुणोंके

बदलनेवाली तीनों अवस्थाओंके द्वारा इनमें साक्षीरूपसे

अनुगत आत्माको जाने ॥ २६ ॥ गुणों और कमेंकि कारण

होनेवाला जन्म-मृत्युका यह चक्र आत्माको शरीर और

अनुसार होनेवाले कमौंका बीज ही नष्ट कर देना चाहिये। इससे बृद्धि-वृत्तियोंका प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसीको दुसरे शब्दोंमें योग या परमात्मासे मिलन कहते हैं ॥ २८ ॥ यों तो इन त्रिगुणात्मक कमौकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये अथवा बुद्धि-वृत्तियोंका प्रवाह बंद कर देनेके लिये सहस्रों साधन हैं; परन्तु जिस उपायसे और जैसे सर्वशक्तिमान् भगवानुमें खाभाविक निष्काम प्रेम हो जाय, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान्ने कही है॥ २९॥ गुरुकी प्रेमपूर्वक सेवा, अपनेको जो कुछ मिले वह सब प्रेमसे भगवानुको समर्पित कर देना, भगवत्प्रेमी महात्माओंका सत्सङ्ग, भगवान्की आराधना, उनकी कथा-वातमि श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओंका कीर्तन, उनके चरणकमलोंका ध्यान और उनके मन्दिरमूर्ति आदिका दर्शन-पूजन आदि साधनीसे भगवान्में स्वामाविक प्रेम हो जाता है॥ ३०-३१॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोमें विराजमान हैं-ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और इदयसे उनका सम्मान करे ॥ ३२ ॥ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर--इन छः शत्रुओपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवानुकी साधन-भक्तिका

अनुष्टान करते हैं, उन्हें उस पत्तिके द्वारा भगवान

श्रीकृष्णके चरणोमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है।। 33 ।।

जब भगवान्के लीलाशरीरोंसे किये हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुषम गुण और चित्रोंको श्रवण करके अत्यन्त आनन्दके उद्रेकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल उठता है, ऑसऑके मारे कण्ड गद्गद हो जाता है और वह

सङ्खोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिल्लाने और नाचने लगता है: जिस समय वह प्रहप्रस्त पागलको तरह कभी

हैंसता है, कभी करुण-क्रन्दन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवन्दावसे लोगोंकी बन्दना करने लगता है; जब वह भगवान्में ही तन्मय हो जाता है,

बार-बार लंबी साँस खींचता है और सङ्कोच छोड़कर 'हरे ! जगत्पते !! नारायण !!!' कहकर पुकारने लगता

है—तब भक्तियोगके महान् प्रभावसे उसके सारे बन्धन कट जाते हैं और भगवद्भावकी ही भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार—भगक्ष्मय हो जाता है। उस

समय उसके जन्म-मृत्युके बीजोंका खुजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्रीभगवानुको प्राप्त कर लेता

है।। ३४-३६।। इस अश्घ संसारके दलदलमे फँसकर

अश्भमय हो जानेवाले जीवके लिये भगवानकी यह प्राप्ति संसारके चकरको मिटा देनेवाली है। इसी बस्तुको

कोई बिद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण-सखके रूपमें पहचानते हैं। इसलिये मित्रो ! तुमलोग अपने-अपने

हृदयमें हृदयेश्वर भगवानुका भजन करो॥ ३७॥ अस्रकृमारो ! अपने इदयमें ही आकाशके समान नित्य

विराजमान भगवानुका भजन करनेमें कौन-सा विशेष परिश्रम है। वे समानरूपसे समस्त प्राणियोके अत्यन्त प्रेमी

मित्र हैं; और तो क्या, अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोगसामग्री इकट्टी करनेके लिये भटकना---राम ! राम !

कितनी मूर्खता है॥३८॥ अरे भाई! धन, स्त्री, पश्,

पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भौति-भौतिको विभृतियाँ--और तो क्या, संसारका

समस्त धन तथा भोगसामश्रियाँ इस क्षणभङ्गर मनुष्यको क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही क्षणचत्रूर है ॥ ३९ ॥

जैसे इस लोककी सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान् है, वैसे ही यशोंसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गीद लोक भी नाशवान और आपेक्षिक--एक दसरेसे छोटे-बड़े, नीचे-ऊँचे हैं।

इसलिये वे भी निदांप नहीं हैं। निदांप है केवल परमात्मा। न किसीने उनमें दोष देखा है और न सूना है; अतः परमात्माकी प्राप्तिके लिये अनन्य भक्तिसे उन्हीं परमेश्वरका

भजन करना चाहिये॥४०॥ इसके सिवा अपनेको बड़ा विद्वान माननेवाला पुरुष

इस लोकमें जिस उद्देश्यसे बार-बार बहुत-से कर्म करता

है, उस उद्देश्यकी प्राप्ति तो दूर रही—उलटा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसम्देह मिलता

है ॥ ४१ ॥ कर्ममें प्रकृत होनेके दो ही उद्देश्य होते

है---सुख पाना और दःखसे छटना। परन्तु जो पहले कामना न होनेके कारण सुखमें निमन्न रहता था, उसे ही

अब कामनाके कारण यहाँ सदा-सर्वदा द:ख ही भोगना

पड़ता है ॥ ४२ ॥ मनुष्य इस लोकमें सकाम कमेंकि द्वारा जिस शरीरके लिये भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर

ही पराया—स्वार-कुत्तोंका भोजन और नाशवान् है। कभी वह मिल जाता है तो कभी विछड जाता है।। ४३॥ जब शरीरकी ही यह दशा है-तब इससे अलग रहनेवाले

पुत्र, स्त्री, महल, धन, सम्पत्ति, राज्य, खजाने, हाथी-घोड़े, मन्त्री, नौकर-चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने

कहलानेवालोकी तो बात ही क्या है॥ ४४ ॥ ये तुच्छ विषय शरीरके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पडते

है पुरुषार्थके सपान, परन्तु है वास्तवमें अनर्थरूप हो। आत्मा खयं ही अनन्त आनन्दका महान् समृद्र है। उसके

लिये इन बस्तुओंकी क्या आवश्यकता है ? ॥ ४५ ॥ भारयो ! तनिक विचार तो करो-जो जीव गर्भाधानसे

लेकर मृत्यपर्यन्त सभी अवस्थाओंमें अपने कमेकि अधीन होकर क्लेश-ही-क्लेश भोगता है, उसका इस संसारमें स्वार्थ हो क्या है।। ४६॥ यह जीव सुक्ष्मशरीरको ही

अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेको प्रकारके कर्म करता है और कमेंकि कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्मसे शरीर और शरीरसे कर्मकी परम्परा चल

पड़ती है। और ऐसा होता है अविवेकके कारण ॥ ४७ ॥

ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही-बनाये

इसलिये निष्काम भावसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान् श्रीहरिका भजन करना चाहिये। अर्थ, धर्म और काम---सब उन्होंके आश्रित हैं, बिना उनकी उन्छाके नहीं मिल सकते ॥ ४८ ॥ भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोके

हुए पञ्चभूत और सूक्ष्मभूत आदिके द्वारा निर्मित शरीरोमें जीवके नामसे कहे जाते हैं ॥ ४९ ॥ देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्य—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणकमलोंका सेवन करता है, वह हमारे हो समान कल्याणका भाजन होता है ॥ ५० ॥

दैत्यबालको ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मार्नासक शौच और बड़े-बड़े बतोका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते है। और सब तो विडम्बनामात्र हैं॥ ५१-५२॥

इसिलये दानव-बन्धुओ ! समस्त प्राणियोंको अपने समान हो समझकर सर्वत्र विराजमान, सर्वात्मा, सर्वशिक्तमान् भगवान्की भक्ति करो॥ ५३॥ भगवान्की भक्तिके प्रभावसे दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियाँ, शुद्र, गोपालक अहीर, पश्ची, मृग और बहुत-से पापी जीव भी भगवद्मावको प्राप्त हो गये है॥ ५४॥ इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य मिक्त प्राप्त करे। उस मिक्तका स्वरूप है सर्वदा, सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन॥ ५५॥

\*\*\*\*

# आठवाँ अध्याय

#### नृसिंहभगवान्का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपुका वध एवं ब्रह्मादि देवताओंद्वारा भगवान्की स्तुति

नारहजी कहते हैं—प्रह्मदजीका प्रवचन सुनकर दैल्पवालकोंने उसी समयसे निदींच होनेके कारण, उनकी बात पकड़ ली। गुरुजीकी दूचित शिक्षाकी और उन्होंने ध्यान ही न दिया॥ १॥ जब गुरुजीने देखा कि उन सभी विद्यार्थियोकी बुद्धि एकमात्र भगवान्में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराये और तुरंत हिरण्यकशिपुके पास जाकर निवेदन किया॥ २॥ अपने पुत्र प्रह्मदकी इस असहा और अप्रिय अनीतिको सुनकर क्रोधके पारे उसका शरीर घर-धर काँपने लगा। अन्तमें उसने यही निश्चय किया कि प्रह्मदको अब अपने ही हाथसे मार डालना चाहिये॥ ३॥

मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले प्रह्नादजी बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपुके सामने खड़े थे और तिरस्कारके सर्वथा अयोग्य थे। परन्तु हिरण्यकशिपु स्वभावसे ही क्रूर था। वह पैरकी चोट खाये हुए साँपकी तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पापभरी टेढ़ी नजरसे देखा और कठोर वाणीसे डाँटते हुए कहा—॥ ४-५॥ 'मूर्ख । तू बड़ा उद्दण्ड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुलके और बालकोंको भी फोड़ना चाहता है ! तूने बड़ी डिठाईसे मेरी आज्ञाका

उल्लह्नन किया है। आज हो तुझे यमराजके घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ॥ ६॥ मैं तिनक-सा क्रोध करता हूँ, तो तीनों लोक और उनके लोकपाल काँप उठते हैं। फिर मूर्ख ! तूने किसके बल-बूतेपर निडरकी तरह मेरी आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ?'॥ ७॥

प्रहादजीने कहा—दैल्पराज ! ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक सब छोटे-बड़े, चर-अचर जीवोंको भगवान्ते ही अपने वशमें कर रक्खा है। न केवल मेरे और आपके, बिल्क संसारके समस्त बलवानोंके बल भी केवल वही हैं॥ ८॥ वे ही महापराक्रमी सर्वशिक्तमान् प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियोंके इन्द्रियबल, मनोबल, देहबल, धैर्य एवं इन्द्रिय भी बही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियोंके हारा इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणोंके स्वामी हैं॥ ९॥ आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिये। अपने मनको सबके प्रति समान बनाइये। इस संसारमें अपने बशमें न रहनेवाले कुमार्गगामी मनके अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मनमें सबके प्रति समताका भाव लाना ही भगवान्की सबसे बड़ी पूजा है॥ १०॥ जो लोग अपना सर्वस्व लूटनेवाले इन छः इन्द्रियरूपी डाकुओपर तो पहले विजय नहीं प्राप्त

करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसों दिशाएँ जीत लीं, वे मूर्ख है। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय महात्माने समस्त प्राणियोंके प्रति समताका भाव प्राप्त कर

लिया, उसके अज्ञानसे पैदा होनेवाले काम-क्रोधादि शत्र भी मर-मिट जाते हैं; फिर बाहरके शत्रु तो रहें ही

कैसे ॥ ११ ॥

हिरण्यकशिपुने कहा--रे मन्दबुद्धि ! बहकनेकी भी अब हद हो गयो है। यह बात स्पष्ट है कि अब तु मरना चाहता है। क्योंकि जो मरना चाहते हैं, वे ही ऐसी बेसिर-पैरकी बातें बका करते हैं॥१२॥ अभागे ! तूने मेरे सिवा जो और किसीको जगत्का स्वामी बतलाया है, सो देखें तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है ? अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है ? तो इस खंभेमें क्यों नहीं दीखता ?॥ १३ ॥ अच्छा, तुझे इस खंभेमें भी दिखायी देता है। और, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है ? मैं अभी-अभी तेस सिर घड़से अलग किये देता हैं। देखता हैं तेरा वह सर्वस्व हरि, जिसपर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है ? ॥ १४ ॥ इस प्रकार वह अत्यन्त

बलवान् महादैत्य भगवान्के परम प्रेमी प्रहादको बार-बार झिड़कियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोधके मारे वह अपनेको रोक न सका, तब हाथमें खड़ग लेकर सिहासनसे कृद पड़ा और बड़े जोरसे उस खंभेको एक पुँसा मारा⊪१५॥ उसी समय उस खंभेमें एक बड़ा भयद्भर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालोंके लोकमें पहुँची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादिको ऐसा जान पड़ा, मानो उनके लोकोंका प्रलय हो रहा हो॥१६॥ हिरण्यकशिप् प्रह्लादको मार डालनेके लिये वडे जोरसे झपटा था: परन्त

दैत्यसेनापतियोंको भी भयसे कैपा देनेवाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्दको सुनकर वह घबराया हुआ-सा देखने लगा कि यह शब्द करनेवाला कौन है ? परन्तु उसे सभाके भीतर कुछ भी दिखायी न पड़ा ॥ १७ ॥ इसी समय अपने सेवक प्रह्लाद और ब्रह्माकी वाणी

दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी खंभेमें बड़ा ही विचिन्न रूप धारण करके भगवान् प्रकट हुए। वह रूप न तो प्र-प्रा सिंहका ही था और न मनुष्यका ही ॥ १८ ॥ जिस

सत्य करने और समस्त पदार्थीमें अपनी व्यापकता

समय हिरण्यकशिप शब्द करनेवालेकी इधर-उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंभेके भीतरसे निकलते हुए उस अदमृत प्राणीको उसने देखा । यह सोचने लगा-अहो,

यह न तो मनुष्य है और न पशु; फिर यह नुसिंहके रूपमें कौन-सा अलौकिक जीव है ! ॥ १९ ॥ जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेडु-युनमें लगा हुआ था, उसी समय उसके बिलकुल सामने ही नृसिंहभगवान् खड़े हो गये।

उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाये हुए सोनेके समान पीली-पीली भयानक आँखें थीं। जैभाई लेनेसे गरदनके बाल इघर-उधर लहरा रहे थे॥२०॥ दाई बड़ी विकसल थीं। तलवास्की तरह लपलपाती हुई छूरेकी धारके समान तीखी जोभ थी। टेडी भौहोंसे उनका

मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपरकी और उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुँह पहाड़की गुफाके समान अन्द्रत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ोंसे उसकी भयङ्करता बहुत बढ़ गयी थी।। २१॥ विशाल शरीर स्वर्षका स्पर्श कर रहा था। गरदन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चन्द्रमाकी किरणोंके समान सफेद रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे, खारें ओर सैकड़ों भूजाएँ फैली हुई थीं,

जिनके बड़े-बड़े नख आयुधका काम देते थे॥ २२॥

उनके पास फटकनेतकका साहस किसीको न होता था।

चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य

श्रेष्ठ शस्त्रोंके द्वारा उन्होंने सारे दैत्य-दानवोंको भगा दिया। हिरण्यकशिषु सोचने लगा—हो-न-हो महामायाची विष्णुने ही मुझे मार डालनेके लिये यह ढंग रचा है; परन्तु इसकी इन चालोंसे हो ही क्या सकता है ॥ २३ ॥ इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैल्यराज हिरण्यकशिषु हाथमें गदा लेकर नृसिंहभगवान्पर ट्रट पड़ा । परन्तु जैसे पतिया आगमें गिरकर अदृश्य हो जाता

है, वैसे ही वह दैत्य भगवानके तेजके भीतर जाकर लापता हो गया ॥ २४ ॥ समस्त शक्ति और तेजके आश्रय भगवानुके सम्बन्धमें ऐसी घटना कोई आधर्यजनक नहीं है; क्योंकि सृष्टिके प्रारम्भमे उन्होंने अपने तेजसे प्रलयके

निमित्तपृत तमोगुणरूपी घोर अन्धकारको भी पी लिया था। तदनन्तर वह दैत्य बड़े क्रोधसे लपका और

अपनी गदाको बडे जोरसे घुमाकर उसने नसिंहभगवानपर प्रहार किया ॥ २५ ॥ प्रहार करते समय ही-जैसे गरुड भाँपको पकड लेते हैं, बैसे ही भगवानने गदासहित उस दैत्यको पकड लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड करने

लगे, तब वह दैत्य उनके हाथसे वैसे ही निकल गया, जैसे क्रीडा करते हुए गरूडके चंगुलसे साँप छूट जाय ॥ २६ ॥ युधिष्ठिर ! उस समय सब-के-सब लोकपाल बादलोंमें छिपकर इस यद्धको देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपुने पहले ही छीन लिया था।

जब उन्होंने देखा कि वह भगवानुके हाधसे छुट गया, तब वे और भी डर गये। हिरण्यकशिपने भी यही समझ्त कि नुसिंहने मेरे बलवीर्यसे डरकर हो मुझे अपने हाथसे छोड

दिया है। इस विचारसे उसकी धकान जाती रही और वह युद्धके लिये ढाल-तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा ॥ २७ ॥ उस समय वह बाजकी तरह बड़े वेगसे ऊपर-नीचे उछल-कृदकर इस प्रकार ढाल-तलवारके पैतरे बदलने लगा कि जिससे उसपर आक्रमण करनेका

अवसर ही न मिले। तब भगवान्ने बड़े ऊँचे स्वरसे प्रचण्ड और भयद्वर अद्वहास किया, जिससे हिरण्यकशिएकी आँखें बंद हो गर्यो। फिर बडे वेगसे झपटकर भगवानुने उसे वैसे हो पकड लिया, जैसे साँप

चुहेको पकड लेता है। जिस हिरण्यकशिपुके चमड़ेपर कब्रकी चोटसे भी खरोंच नहीं आयी थी, वही अब उनके पंजेसे निकलनेके लिये जोरसे छटपटा रहा था । भगवान्ने सभाके दरवाजेपर ले जाकर उसे अपनी जांघोंपर गिरा

लिया और खेल-खेलमें अपने नखोंसे उसे उसी प्रकार

फाड़ डाला, जैसे गरुड महाविषधर साँपको चीर डालते हैं ॥ २८-२९ ॥ उस समय उनकी क्रोधसे भरी विकराल आँखोंकी ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती

हुई जीभसे फैले हुए मुँहुके दोनों कोने चाट रहे थे। खनके छींटोंसे उनका मुँह और गरदनके वाल लाल हो रहे थे।

हाथीको मारकर गलेमें आंतोंकी माला पहने हुए भूगराजके समान उनकी शोभा हो रही थी॥३०॥ उन्होंने अपने तीखे नखाँसे हिरण्यकशिपुका कलेजा फाडकर उसे

जमीनपर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य-दानव हाथोंमें शस्त्र लेकर भगवानुपर प्रहार करनेके लिये आये। पर भगवानने अपनी भजारूपी सेनासे.

लातींसे और नखरूपी शखोंसे चारी ओर खदेड-खदेडकर उन्हें मार डाला ॥ ३१ ॥

युधिष्टिर ! उस समय भगवान् नृसिंहके गरदनके बालोंकी फटकारसे बादल तितर-बितर होने लगे। उनके नेत्रोंकी ज्वालासे सूर्य आदि महोका तेज फीका पड़ गया। उनके धासके धकेसे समृद्र क्षुट्य हो गये। उनके

सिंहनादसे भयभीत होकर दिग्गज चिग्घाइने लगे ॥ ३२ ॥ उनके गरदनके बालोंसे टकराकर देवताओंके विमान अस्त-स्यस्त हो गये। रक्ष्मं डगमगा गया। उनके पैरॉकी

धमकसे भुकम्प आ गया, वेगसे पर्वत उड़ने लगे और उनके तेजकी चकाचौधरी आकाश तथा दिशाओंका दीखना बंद हो गया॥ ३३॥ इस समय नुसिंहभगवानुका सामना करनेवाला कोई दिखायी न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बद्धता ही जा रहा था। वे

हिरण्यकशिएकी राजसभामें ऊँचे सिंहासनपर जाकर विराज गये। उस समय उनके अत्यन्त तेजपूर्ण और क्रोधभरे भयद्भर चेहरेको देखकर किसीका भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे॥ ३४॥

युधिष्टिर ! जब स्वर्गको देवियोको यह शुभ समाचार

मिला कि तीनों लोकोंके सिरकी पीड़ाका मृर्तिमान् स्वरूप हिरण्यकशिप् युद्धमें भगवानुके हाथों मार डाला गया, तब आनन्दके उल्लाससे उनके चेहरे खिल उठे। वे वार-बार भगवान्पर पृष्पोंकी वर्षा करने लगीं ॥ ३५ ॥ आकाशमें विमानोंसे आये हुए भगवानुके दर्शनार्थी देवताओंकी भीड लग गयी। देवताओंके ढोल और नगरे बजने लगे। गन्धर्वराज गाने लगे, अपसराएँ नाचने लगों॥३६॥ तात ! इसी समय ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सराएँ, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेताल, सिद्ध, किञर और सुनन्द-कुमुद आदि भगवानुके सभी पार्षद उनके

थोड़ी दूरसे अलग-अलग स्तृति की ॥ ३७-३९ ॥ ब्रह्माजीने कहा—प्रभो ! आप अनन्त हैं। आपकी शक्तिका कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। यद्यपि गुणोंके द्वारा आप लीलासे ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पालन और प्रलय

पास आये। उन लोगोंने सिरपर अञ्जलि बॉधकर

सिंहासनपर विराजमान अत्यन्त तेजस्त्री नृसिंहभगवान्की

आयने हमें

यधोचित ढंगसे करते हैं-फिर भी आप उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता है ॥ ४० ॥

श्रीरुद्धने कहा--आपके क्रोध करनेका समय तो करपके अन्तमें होता है। यदि इस तुच्छ दैत्यको मारनेके लिये ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरणमें आया है। भक्तवत्सल प्रमो !

आप अपने इस भक्तकी रक्षा कीजिये ॥ ४१ ॥ इन्द्रने कहा-पुरुषोत्तम ! आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञभाग लौटाये हैं, वे वास्तवमें आप

(अन्तर्यामी) के ही है। दैत्योंक आतङ्क्रसे सङ्कृचित

हमारे हदयकमलको आपने प्रफुल्लित कर दिया। यह भी आपका ही निवासस्थान है। यह जो स्वर्गादिका राज्य हमलोगोंको पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब कालका प्रास है। जो आपके सेक्क हैं, उनके लिये यह है ही क्या ? खामिन् ! जिन्हें आपकी सेवाकी चाह है, वे मुक्तिका भी आदर नहीं करते। फिर अन्य भोगोंकी तो उन्हें

आवश्यकता ही क्या है ॥ ४२ ॥ ऋषियोंने कहा — प्रयोत्तम ! आपने तपस्याके द्वारा ही अपनेमें लीन हए जगत्की फिरसे रचना की थी और

आपने हमारे लिये भी किया था। इस दैत्यने उसी तपस्याका उच्छेद कर दिया था। शरणागतवत्सल ! उस तपस्याकी रक्षके लिये अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिये फिरसे उसी उपदेशका अनुमोदन किया है ॥ ४३ ॥

कृपा करके उसी आत्मतेजःस्वरूप श्रेष्ट तपस्याका उपदेश

पितरीने कहा-प्रभो ! हमारे पत्र हमारे लिये पिण्डदान करते थे, यह उन्हें बलात छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्घमें या संक्रान्ति आदिके अवसरपर नैमितिक तर्पण करते या तिलाञ्चलि देते, तब

उसे भी यह पी जाता । आज आपने अपने नखोंसे उसका पेट फाइकर वह सब-का-सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मिक एकमात्र रक्षक है।

नुसिंहदेव ! हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ४४ ॥ सिद्धीने कहा--नसिंहदेव ! इस दष्टने अपने योग और तपस्याके चलसे हमारी योगसिद्ध गति छीन ली थी।

अपने नखोंसे आपने उस घमंडीको पाड डाला है। हम आपके चरणोमें विनीत भावसे नमस्कार करते

विद्याबरोने कहा-यह मुर्ख हिरण्यकशिए अपने बल और वीरताके घमडमें चर था। यहाँतक कि हम-

लोगोने विविध धारणाओंसे जो विद्या प्राप्त की थी, उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्धमें यञ्चपशुकी तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीलासे नृसिंह बने हुए

आपको हम नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं ॥ ४६ ॥ नागोंने कहा—इस पापीने हमारी मणियों और

हमारी श्रेष्ठ और सुन्दर खियोंको भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाइकर आपने हमारी पलियोंको बडा आनन्द दिया है। प्रभो ! हम आपको नमस्कार

करते हैं ॥ ४७ ॥ पनुओने बन्हा—देवाधिदेव ! हम आपके

है। ५१॥

आज्ञाकारी पनु हैं । इस दैत्यने हमलोगोंकी धर्ममर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दृष्टको मास्कर बड़ा उपकार किया है। प्रभो ! हम आपके सेवक है। आज्ञा कीजिये, हम

आपकी क्या सेवा करें ? ॥ ४८ ॥ प्रजापतियोंने कहा—परमेश्वर !

प्रजापति बनाया था। परन्तु इसके रोक देनेसे हम प्रजाकी सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड डाली और यह जमीनपर सर्वदाके लिये सो गया । सत्त्वमय मूर्ति धारण करनेवाले प्रभो ! आपका यह अवतार संसारके कल्याणके लिये है ॥ ४९ ॥ गन्धवीन कहा-प्रभो ! हम आपके नाचनेवाले.

अभिनय करनेवाले और संगीत सुनानेवाले सेवक हैं। इस दैत्यने अपने वल, वीर्य और पराक्रमसे हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशाको पहुँचा दिया। सच है, कुमार्गसे चलनेवालेका भी क्या कभी कल्याण हो संकता है ? ॥ ५० ॥

चारणोंने कहा-प्रभो ! आपने सज्जनोंके हदयको पीड़ा पहुँचानेवाले इस दृष्टको समाप्त कर दिया। इसलिये हम आपके उन चरणकमलोंकी शरणमें हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रसे छुटकारा मिल जाता

यक्षांने कहा—भगवन् ! अपने श्रेष्ठ कमोके कारण हमलीग आपके सेक्कोंमें प्रधान गिने जाते थे। परन्त

हिरण्यकशिपने हमें अपनी पालको ढोनेवाला कहार बना

लिया। प्रकृतिके नियामक परमात्मा! इसके कारण होनेवाले अपने निजवनोंके कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है ॥ ५२ ॥

किम्पुरुवेने कहा-हमलोग अत्यन्त तुच्छ किम्पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान् महापुरुष है। जब सत्पृख्येनि इसका तिरस्कार किया--इसे धिकारा, तभी आज आपने इस कपुरुष-असराधमको नष्ट कर दिया॥ ५३ ॥

वैतालिकोने कहा---भगवन् ! वडी-वडी सभाओं और ज्ञानवज्ञोंमें आपके निर्मल यशका गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा-पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्टने हमारी वह आजीवका हो नष्ट कर दी थी। बड़े सीभाग्यकी बात है कि महारोपके समान इस दृष्टको आपने जड़मूलसे उखाड

दिया ॥ ५४ ॥

किञ्चरानि कहा -- हम किञ्चरगण आपके सेवक हैं । यह दैत्य हमसे बेगारमें हो काम लेता था। भगवन ! आपने कृपा करके आज इस पापीको नष्ट कर दिया। प्रभो ! आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें ॥ ५५ ॥

भगवानुके पार्यदोंने कहा---शरणागतवत्सल ! सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति प्रदान करनेवाला आपका यह अलीकिक नृसिंहरूप इमने आज हो देखा है। भगवन् ! यह दैस्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था, जिसे सनकादिने शाप दे दिया था। हम समझते है, आपने कृपा करके इसके उद्धारके लिये ही इसका वध किया है ॥ ५६ ॥

# नवाँ अध्याय

प्रहादजीके द्वारा नृसिंह भगवान्की स्तुति

नारदजी कहते हैं-इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नृसिंहभगवानुके क्रोधावेशको शान्त न कर सके और न उनके पास जा सके। किसीको उसका ओर-छोर नहीं दोखता था।। १॥ देवताओंने उन्हें शास करनेके लिये खर्य लक्ष्मीजीको भेजा। उन्होंने जाकर जब नुसिंहभगवान्का वह महान् अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पासतक न जा सकीं। उन्होंने ऐसा अनुदा रूप न कभी देखा और न सुना हो था॥ २ ॥ दय बहाजीने अपने पास ही खड़े प्रहादको यह कहकर भेजा कि 'बेटा ! तुम्हारे पितापर ही तो भगवान् कुपित हुए थे । अब तुम्हीं उनके पास जाकर उन्हें शान्त करों',॥३॥ भगवानके परम प्रेमी प्रहाद 'जो आज्ञा' कहकर और घरिसे भगवान्के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वीपर साष्टाङ्ग लोट गये॥४॥ नृसिंहभगवानने देखा कि नन्हा-सा बालक मेरे चरणेकि पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दयासे भर गया । उन्होंने प्रह्लादको उठाकर उनके सिरपर अपना वह कर-कमल रख दिया, जो कालसर्पसे भयभीत पुरुषोंको अभयदान करनेवाला है॥५॥ भगवानुके कुकुमलोंका स्पर्श होते ही उनके बच्चे-खूचे अश्भ

संस्कार भी झड़ गये। तत्काल उन्हें परमात्पतत्त्वका साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आतन्दमें मग्न होकर भगवानुके चरणकमलोंको अपने हृदयमें धारण किया । उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हदयमें प्रेमको धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रोंसे आनन्दाश्च झरने लगे ॥ ६ ॥ प्रह्लादजी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनोंसे भगवानुको देख रहे थे। भावसमाधिसे स्वयं एकाश्र हुए मनके द्वारा उन्होंने भगवानके गुणोंका चिन्तन करते हुए प्रेमगद्गद वाणीसे स्तृति की॥७॥

प्रहादजीने कहा — ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि-मृनि और सिद्ध पुरुषोंकी बृद्धि निरन्तर सन्वगणमें ही स्थित रहती है। फिर भी वे अपनी धारा-प्रवाह स्तृति और अपने विविध गुणोसे आएको अवतक भी सन्तृष्ट नहीं कर सके । फिर मैं तो घोर असुर जातिमें उत्पन्न हुआ है ! क्या आप मुझसे सन्तृष्ट हो सकते हैं ? ॥ ८ ॥ मैं समझता है कि धन, कुलीनता, रूप, तप, किद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग—ये सभी गुण परमप्रुष भगवानुको सन्तष्ट करनेमें समर्थ नहीं है-परन्त भक्तिसे तो भगवान् गजेन्द्रपर भी सन्तष्ट हो गये थे॥ ९॥ मेरी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* समझसे इन बारह गुणोंसे युक्त बाह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, घन और प्राण भगवानुके चरणोंमें समर्पित कर रक्खे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है और बङप्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ॥ १० ॥ सर्वशक्तिमान् प्रभु अपने खरूपके साक्षात्कारसे ही परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिये सुद्र पुरुषोंसे पूजा ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तोंके हितके लिये उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुखका सौन्दर्य दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बको भी सुन्दर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवानके प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता है, वह उसे ही प्राप्त होता है॥ ११॥ इसलिये सर्वथा अयोग्य और अनिधकारी होनेपर भी मैं बिना किसी शक्नुके अपनी युद्धिके अनुसार सब प्रकारसे पगवानकी

भगवन् ! आप सत्त्वगुणके आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। ये हम दैत्योंकी तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभो ! आप बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर अवतार प्रहण करके इस जगतुके कत्याण एवं अध्युदयके लिये तथा उसे आत्मानन्दकी प्राप्ति करानेके लिये अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं॥ १३॥ जिस असुरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, वह मारा जा चका। अब आप अपना क्रोध

शास क्षीजिये । जैसे बिच्छु और सॉपकी मृत्युसे सज्जन भी

सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्यके संहारसे सभी

लोगोंको बडा सख पिला है। अब सब आपके शान्त

स्वरूपके दर्शनकी बाट जोह रहे हैं। नृसिंहदेव ! भयसे

महिमाका वर्णन कर रहा हैं। इस महिमाके गानका ही

ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार-चक्रमें पड़ा हुआ

जीव तत्काल पवित्र हो जाता है॥ १२ ॥

मुक्त होनेके लिये भक्तजन आपके इस रूपका स्परण करेंगे ॥ १४ ॥ परमात्मन् ! आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है। आँखें सूर्यके समान है। भौंहे चढ़ी हुई है। बड़ी पैनी दाढ़े हैं। आँतोंकी माला, खुनसे लथपथ गरदनके बाल, बहाँकी तरह सीधे खडे कान और दिगाओंको भी भवभीत कर देनेवाला

सिंहनाद एवं राष्ट्रऑको फाइ डालनेवाले आपके इन नखोंको देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हैं॥ १५॥ दीनबन्धों ! मैं भयभीत हैं तो केवल इस असहा और उप्र संसार-चक्रमें पिसनेसे। मैं अपने कर्मपाशीसे बँधकर इन भयङ्कर जन्तुओंके बीचमें डाल

दिया गया है। मेरे स्वामी ! आप प्रसन्न होकर मुझे कव अपने उन चरणकमलोंमें ब्लायेंगे, जो समस्त जीवोंकी एकमात्र शरण और मोक्षस्वरूप हैं ? ॥ १६ ॥ अनन्त ! मैं जिन-जिन योनियोंमें गया, उन सभी योनियोंमें प्रियके वियोग और अप्रियके संयोगसे होनेवाले शोककी आगमें

ञ्चलसता रहा । उन दुःखोंको मिटानेकी जो दवा है, वह भी दु:खरूप ही है। मैं न जाने कबसे अपनेसे अतिरिक्त वस्तुओंको आत्मा समझकर इधर-उधर भटक रहा हैं। अब आप ऐसा साधन बतलाइये जिससे कि आपकी सेवा-भक्ति प्राप्त कर सक्तै॥ १७॥ प्रभो ! आप हमारे प्रिय है। अहैतुक हितैयों सहद है। आप ही वास्तवमें

सबके परमाराध्य है। मै ब्रह्माजीके द्वारा गायी हुई आपकी

लीला-कथाओंका गान करता हुआ बड़ी सुगमतासे

रागादि प्राकृत गुणोंसे मुक्त होकर इस संसारकी

कठिनाइयोंको पार कर जाऊँगा; क्योंकि आपके चरणयुगलोमें रहनेवाले भक्त परमहंस महात्माओंका सङ्ग तो मुझे मिलता ही रहेगा॥ १८॥ घगवान् नुसिंह ! इस लोकमें दुखी जीवोंका दृःख मिटानेके लिये जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करनेपर एक क्षणके लिये ही होता है। यहाँतक कि मा-बाप बालककी रक्षा नहीं कर सकते, ओषधि श्रेष नहीं मिटा सकती और समुद्रमें इबते हएको नौका नहीं बचा सकती॥ १९॥ सत्त्वादि गुणेकि कारण भिन्न-भिन्न स्वभावके जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ कर्ता है, उनको प्रेरित करनेवाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणासे जिस आधारमें स्थित होकर जिस निमित्तसे जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन साधनोंके द्वारा जिस अदृष्ट आदिकी सहायतासे जिस प्रयोजनके उद्देश्यसे जिस विधिसे जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपान्तरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही

पुरुषकी अनुमतिसे कालके द्वारा गुणोंमें क्षोभ होनेपर माया मनःप्रधान लिङ्कशरीरका निर्माण करती है। यह

स्वरूप है।। २०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* लिङ्गशरीर बलकान्, कर्ममय एवं अनेक नाम-रूपोमें कभी नहीं रक्खा॥ २६॥ दूसरे संसारी जीवोंके समान

आसक- इन्दोमय है। यही अविद्यांके द्वारा केल्पत मन, दस इन्द्रिय और पाँच तन्मात्रा--इन सोलह विकाररूप

अरोंसे युक्त संसार-चक्र है। जन्मरहित प्रभो ! आपसे

भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो इस मनरूप संसार-चक्रको पार कर जाय ? ॥ २१ ॥ सर्वशक्तिमान प्रभो ! माया इस सोलह अरॉवाले संसार-चक्रमे डालकर

ईखके समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्यशक्तिसे

बद्धिके समस्त गुणोंको सर्वदा पराजित रखते हैं और कालरूपसे सम्पूर्ण साध्य और साधनोंको अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरणमें आया है, आप मुझे इससे

बचाकर अपनी सित्रिधिमें खींच लीजिये॥ २२॥ भगवन् ! जिनके लिये संसारीलोग बडे लालायित रहते हैं, स्वर्गमें मिलनेवाली समस्त लोकपालीकी वह आय.

लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खब देख लिये। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हँसते ये और उससे उनकी भींहें थोड़ी टेढ़ीं हो जाती थीं, तब उन स्वर्गकी सम्पत्तियोंके लिये कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थीं । किन्तु आपने मेरे उन पिताको भी मार डाला ॥ २३ ।।

इसलिये में ब्रह्मलोकतककी आय, लक्ष्मी, ऐखर्य और वे इन्द्रियभोग, जिन्हें संसारके प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता: क्योंकि मैं जानता हैं कि अत्यन्त शक्तिशाली कालका रूप धारण करके आपने उन्हें प्रस खखा है।

इसलिये मुझे आप अपने दासोंको सन्निधिमें ले चिंतिये॥ २४॥ विषयभोगकी बातें सुननेमें ही अच्छी

असल्य हैं और यह शरीर भी, जिससे वे भीग भीगे जाते हैं, अगणित रोगोंका उदगम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषयभोग और कहाँ यह रोगयुक्त शरीर ! इन दोनोंकी

लगती हैं, वास्तवमें वे मगत्रणाके जबके समान नितान्त

क्षणभङ्गरता और असारता जानकर भी भनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाईसे प्राप्त होनेवाले भोगके नन्हें-नन्हें मध्विन्दुओंसे अपनी कामनाकी आग बुझनेकी

चेष्टा करता है ! ॥ २५ ॥ प्रभो ! कहाँ तो इस तमोगणो

असुरवंशमें रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनन्त कृपा ! धन्य है ! आपने अपना परम प्रसादस्वरूप और सकलसत्तापहारी वह करकमल मेरे सिरपर रक्खा

है, जिसे आपने बहाा, शङ्कर और लक्ष्मीजीके सिरपर भी

आपमें छोटे-बडेका भेटपाव नहीं है; क्योंकि आप सबके आतमा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प-वृक्षके

समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन-भजनसे ही प्राप्त होता है। संवाके अनुसार ही जीवॉपर आपकी कृपाका उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण

नहीं है ॥ २७ ॥ भगवन् ! यह संसार एक ऐसा अधेरा कओं है, जिसमें कालरूप सर्प डेंसनेके लिये सदा तैयार रहता है। विषय-भोगोंकी इच्छावाले पुरुष उसीमें गिरे हए

हैं। मैं भी सङ्गवश उसके पीछे उसीमें गिरने जा रहा था। परन्तु भगवन् ! देवर्षि नारदने मुझे अपनाकर बचा लिया । तब भला, मैं आपके भक्तजनोंकी सेवा कैसे छोड़ सकता हैं॥ २८॥ अनन्त ! जिस समय मेरे पिताने अन्याय

करनेके लिये कमर कसकर हाथमें खड़ग ले लिया और वह कहने लगा कि 'यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तझे बचा ले. मैं तेरा सिर काटता हैं', उस समय आफ्ने मेरे प्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताका वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि

ऋषियोंका क्वन सत्य करनेके लिये ही बैसा किया

था ॥ २९ ॥ भगवन् ! यह सम्यूर्ण जगत् एकमात्र अतम ही है। क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्तमें आप ही अवधिके रूपमें रहेंगे और बीचमें इसकी

प्रतीतिके रूपमें भी केवल आप ही हैं। आप अपनी मायासे गुणाँके परिणामस्वरूप इस जगतकी सृष्टि करके इसमें पहलेसे विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी लीला करते हैं और उन गुणोंसे युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं॥ ३०॥ भगवन् ! यह जो कुछ कार्य-कारणके रूपमें

प्रतीत हो रहा है, वह सब आप ही है और इससे भिन्न

भी आप ही है। अपने-परायेका भेद-भाव तो अर्थहीन

शब्दोंकी माया है; क्योंकि जिससे जिराका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है, यह उसका स्वरूप ही होता है—जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्यकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न हैं, तो भी गन्ध-तन्मात्रकी दृष्टिसे दोनों एक ही है।। ३१।।

भगवन् ! आप इस सम्पूर्ण विश्वको स्वयं ही अपनेमें समेटकर आत्मसखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर

प्रलयकालीन जलमें शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयंसिद्ध योगके द्वारा बाह्य दृष्टिको बंद कर आप अपने स्वरूपके प्रकाशमें निद्राको विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्मपदमें स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगणसे ही युक्त होते और न तो विषयोंको ही स्वीकार करते हैं॥ ३२ ॥ आप अपनी कालशक्तिसे प्रकृतिके गुणोंको

प्रेरित करते हैं, इसलिये यह ब्रह्माण्ड आपका ही शरीर है। पहले यह आएमें हो लीन था। जब प्रलयकालीन जलके भीतर शेषशय्यापर शयन करनेवाले आपने योगनिद्राकी समाधि त्याग दी, तब वटके बीजसे विशाल वृक्षके समान आपको नाभिसे ब्रह्माण्डकमल उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ उसपर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी प्रकट हुए। जब उन्हें कमलके सिवा और कुछ भी दिखायी न पड़ा, तब अपनेमें वीजरूपसे व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपनेसे बाहर समझकर जलके भीतर घुसकर सौ वर्षतक कुँद्रते रहे। परन्त् वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अङ्कर उग आनेपर उसमें व्याप्त बीजको कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है॥ ३४॥ ब्रह्माको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हारकर कमलपर बैठ गये। बहुत समय बीतनेपर तीव तपस्या करनेसे जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भृत, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप अपने शरीरमें ही ओतप्रोतरूपसे स्थित आपके सुक्ष्मरूपका साक्षात्कार हुआ—ठीक वैसे ही

जैसे पृथ्वीमें व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मन्ना गन्धका होता है ॥ ३५ ॥ विराट् पुरुष सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जहा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधींसे सम्पन्न था। चौदहों लोक उसके विभिन्न अङ्ग्रोंके रूपमें शोभायमान थे । वह भगवानुको एक लीलामयी मूर्ति थी ।

उसे देखकर ब्रह्माजीको बड़ा आनन्द हुआ॥३६॥ रजोगुण और तमोगुणरूप मध् और कैटभ नामके दो बडे बलवान् दैत्य थे। जब वे वेटोंको चराकर ले गये, तब आपने हयग्रीव-अवतार प्रहण किया और उन दोनोंको मास्कर सस्वगुणरूप श्रुतियाँ ब्रह्माजीको लौटा दीं। वह

आप मनुष्य, पश्-पश्ची, ऋषि, देवता और मतस्य आदि

श्रीमद्भा०-स्०-सा० — १४

सत्त्वगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरीर है—महात्पालोग इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥ ३७ ॥ पृष्योत्तम ! इस प्रकार 辅音月36日 वैकृण्ठनाथ ! मेरे मनकी बड़ी दुर्दशा है। वह

पाप-वासनाओंसे तो कलुषित है हो, खर्च भी अत्यन्त दृष्ट है। वह प्रायः हो कामनाओंके कारण आतुर रहता है और हर्ष-शोक, भय एवं लोक-परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुल रहता है। इसे आपकी

अवतार लेकर लोकोंका पालन तथा विश्वके द्रोहियोंका

संहार करते हैं। इन अवतारोंके द्वारा आप प्रत्येक युगमें उसके धर्मोंकी रक्षा करते हैं। कलियगर्मे आप छिपकर

गृप्तरूपसे ही रहते हैं, इसोलिये आपका एक नाम 'त्रियुग'

लोला-कथाओंमें तो रस हो नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा है। ऐसे मनसे मैं आपके खरूपका जिल्लन कैसे कहँ ? ॥ ३९ ॥ अच्युत ! यह कभी न अघानेवाली

जीभ मुझे स्वादिष्ट रसोंको ओर खींचती रहती है। जननेन्द्रिय सुन्दरी स्नीकी और, त्वचा सुकोमल स्पर्शकी और, पेट भोजनकी ओर, कान मधुर सङ्गीतकी ओर, नासिका भीनी-भीनी सगन्धकी ओर और ये चपल नेत्र

कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयोंकी ओर ले जानेको जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है, जैसे किसी पुरुषकी बहुत-सी पत्नियाँ उसे अपने-अपने शयनगृहमें ले जानेके लिये चारों ओरसे घसीट रही

सीन्दर्यकी ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा

हों ॥ ४० ॥ इस प्रकार यह जीव अपने कमौंकि बन्धनमें पड़कर इस संसाररूप वैतरणी नदीमें गिरा हुआ है। जन्मसे मृत्यु, मृत्युसे जन्म और दोनोंके द्वारा कर्मभोग करते-करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है-इस प्रकारके भेद-भावसे युक्त होकर किसीसे मित्रता करता है तो किसीसे शत्रुता। आप इस मृद्

जाइये । इस भव-नदीसे सर्वदा पार रहनेवाले भगवन् ! इन प्राणियोंको भी अब पार लगा दीजिये॥४१॥ जगदगुरो ! आप इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करनेवाले हैं। ऐसी अवस्थामें इन जीवोंको इस भव-नदीके पार उतार देनेमें आपको क्या प्रयास है ?

जीव-जातिकी यह दुर्दशा देखकर करुणासे द्रवित हो

दीनजनोंके परमहितैयी प्रभो ! भूले-भटके मृद्ध ही महान् पुरुषेकि विशेष अनुब्रहपात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम आपके प्रियजनोंकी

सेवामें लगे रहते हैं, इसलिये पार जानेकी हमें कभी चिन्ता ही नहीं होती ॥ ४२ ॥ परमात्मन ! इस भव-वैतरणीसे पार उतरना दूसरे लोगोंके लिये अवश्य ही कठिन है, परन्त मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है। क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणीमें नहीं, आपको उन लीलाओंके गानमें मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृतको भी तिरस्कृत करनेवाली-परमामृतस्वरूप है। मैं उन मृढ प्राणियोंके लिये शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगानसे विमुख रहकर इन्द्रियोंके विषयोंका मायामय झुटा सख प्राप्त करेनेके लिये अपने सिरपर सारे संसारका भार ढोते रहते हैं॥४३॥ भेरे स्वामी ! बड़े-बड़े ऋषि-मृनि तो प्रायः अपनी मुक्तिके लिये निर्जन वनमें जाकर मौनवत धारण कर लेते हैं। वे दुसरोंकी भलाईके लिये कोई विशेष प्रयक्ष नहीं करते। परन्तु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हए असहाय गरीबोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भटकते हुए प्राणियोंके लिये आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता ॥ ४४ ॥ घरमें फैसे हुए लोगोंको जो मैथून आदिका सुख मिलता है, वह अत्यन्त तुच्छ एवं दु:खरूप ही है—जैसे कोई दोनों हाथोंसे खुजला रहा हो तो उस खुजलीमें पहले उसे कुछ थोड़ा-सा सुख मालुम पड़ता है, परन्तु पीछेसे दु:ख-ही-दु:ख होता है। किंतु ये भूले हए अज्ञानी मनुष्य

इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहटको सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगोंको भी सह लेते हैं। सहनेसे ही उनका नाश होता है ॥४५ ॥ पुरुषोत्तम ! मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध है--- मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त-श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्मपालन, युक्तियोंसे शास्त्रोंकी व्याख्या, एकान्तसेवन, जप और समाधि। परन्तु जिनकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं, उनके लिये ये सब जीविकाके साधन-व्यापारमात्र रह जाते हैं। और दिम्मयोंके लिये तो जबतक उनको पोल खुलती नहीं, तभीतक ये जीवननिर्वाहके साधन रहते हैं और भंडाफोड हो जानेपर वह भी नहीं॥४६॥ वेदोने बीज और अङ्करके समान आपके दो रूप बताये हैं—कार्य और कारण । वास्तवमें आप प्राकृत रूपसे रहित है। परन्तु इन कार्य और

कारणरूपोंको छोडकर आपके ज्ञानका कोई और साधन

बहुत दःख भोगनेपर भी इन विषयोसे अधाते नहीं।

क्योंकि वास्तवमें ये दोनों आपसे पृथक् नहीं हैं, आपके खरूप ही है।। ४७॥ अनन्त प्रभो ! वाय्, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पञ्च तन्मात्राएँ, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, अहतूसर, सम्पूर्ण जगत् एवं समुण और निर्मुण—सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणीके द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आपसे पथक् नहीं है ॥ ४८ ॥ समग्र कीर्तिक आश्रय भगवन् ! ये सत्त्वादि गुण और इन गुणोंके परिणाम महतत्त्वादि, देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका खरूप जाननेमें समर्थ नहीं है; क्योंकि ये सब आदि-अन्तकाले हैं और आप अमादि एवं अनन्त हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानीजन शक्दोंको मायासे उपरत हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ परम पूज्य ! आपकी सेवाके छः अङ्ग हैं—नमस्कार, स्तृति, समस्त कमौंका समर्पण, सेवा-पूजा, चरणकमलोंका चिन्तन और लीला-कथाका श्रवण। इस षडङ्ग-सेवाके विना आएके चरणकमलोंकी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? और मक्तिके बिना आपको प्राप्ति कैसे होगी? प्रभी! आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनोंके, परमहंसोंक ही सर्वस्व है ॥ ५० ॥ नारद्वी कहते हैं-इस प्रकार भक्त प्रहादने वड़े प्रेमसे प्रकृति और प्राकृत गुणोंसे रहित भगवानुके खरूपभूत गुणोका वर्णन किया । इसके बाद वे भगवानुके चरणोमें सिर झुकाकर च्य हो गये। नृसिंहभगवानुका क्रोध शान्त हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नतासे बोले ॥ ५१ ॥ श्रीनुसिंहभगवान्ने कहा---परम कल्याणस्वरूप

भी नहीं है। काष्ट्रमन्थनके द्वारा जिस प्रकार अपन प्रकट

की जातो है, उसी प्रकार योगीजन भक्तियोगकी साधनासे

आपको कार्य और कारण दोनोंमें ही ढुँढ निकालते हैं।

प्रह्माद ! तुम्हारा कल्याण हो । दैत्यश्रेष्ठ ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो, मुझसे माँग लो । मैं जीवोंकी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला है ॥ ५२ ॥ आयुष्पन् ! जो पुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। परन्तु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब फिर प्राणीके हदयमें किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती ॥ ५३ ॥ मैं समस्त मनोरबोंको पूर्ण करनेवाला हैं। इसलिये सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान् साधुजन कर्तकर अपनी समस्त वृत्तियोंसे मुझे प्रसन्न थे। इसलिये बड़े-बड़े लोगोंको प्रलोधनमें डालनेवाले करनेका हो यब करते हैं॥ ५४॥ वर्तके द्वारा प्रलोधित किये जानेपर भी उन्होंने उनको इच्छा

असुरकुलभूषण प्रहादजी भगवान्के अनन्य प्रेमी नहीं की ॥ ५५ ॥

\*\*\*\*

# दसवाँ अध्याय

#### प्रह्लादजीके राज्याभिषेक और त्रिपुरदहनकी कथा

नार**दजी कहते हैं**—प्रह्लादजीने बालक होनेपर भी यही समझा कि करदान माँगना प्रेम-भक्तिका बिहा है; इसलिये कुछ मुसकराते हुए वे भगवानसे बोले ॥ १॥

प्रह्लादजीने कहा-प्रभो! मैं जन्मसे ही विषय-भोगोंमें आसक्त हैं, अब मुझे इन वरोके द्वारा आप लुभाइये नहीं। मैं उन भोगोंके सङ्गर्स डरकर, उनके द्वारा होनेवाली तीव वेदनाका अनुभव कर उनसे छूटनेकी अभिलापासे ही आपकी शरणमें आया है॥२॥ भगवन् ! मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं—यह जाननेके लिये आपने अपने भक्तको बरदान माँगनेकी ओर प्रेरित किया है। ये विषय-भोग हृदयकी गाँठको और भो मजबृत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले हैं॥ ३॥ जगदगुरो ! परीक्षाके सिवा ऐसा कडनेका और कोई कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम दयाल हैं। (अपने भक्तको भोगोंमें फैसानेवाला वर कैसे दे सकते हैं ?) आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं; वह तो लेन-देन करनेवाला निरा बनिया है ॥ ४ ॥ जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं; और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका स्वामी बननेके लिये उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं ॥ ५ ॥ मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है नहीं॥६॥ मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे महमाँगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे इदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कृरित ही न हो ॥ ७ ॥ हदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बृद्धि,

लजा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ भगधन् ! आपको नमस्कार है । आप सबके हदयमें विराजमान, उदारिहारोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं । अद्भुत नृसिहरूपधारी श्रीहरिके चरणोंमें मैं बार-बार प्रणाम करता है ॥ १० ॥

बीनुसिंहभगवान्**ने कहा—प्रहाद!** तुम्हारे-जैसे मेरे एकान्तप्रेमी इस लोक अथवा परलोककी किसी भी वस्तुके सिये कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मन्वलरतक मेरी प्रसन्नताके लिये तुम इस लोकमें दैत्याधिपतियंकि समस्त भोग स्वीकार कर लो ॥ ११ ॥ समस्त प्राणियोके हदयमें यञ्जेक भोक्ता ईश्वरके रूपमें में ही विराजमान हैं। तुम अपने इदयमें मुझे देखते रहना और मेरी लीला-कथाएँ, जो तुन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, सुनते रहना ! समस्त कमेंकि द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध-कर्मका क्षय कर देना ॥ १२ ॥ भोगके द्वारा पुण्यकर्मोंके फल और निष्काम पुण्यकमेकि द्वारा पापका नाश करते हुए समयपर शरीरका स्थाग करके समस्त बन्धनोंसे मुक्त होका तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोकमें भी लोग तुन्हारी विशुद्ध कीर्तिका गान करेंगे ॥ १३ ॥ तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुतिका जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समयपर कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो जायगा॥ १४॥

प्रहादजीने कहा — महेश्वर ! आप वर देनेवालीके स्वामी हैं । आपसे मैं एक वर और माँगता हूँ । मेरे पिताने आपके ईश्वरीय तेजको और सर्वशक्तिमान् चराचरगुरु स्वयं

आपको न जानकर आपको बड़ी निन्दा की है। इस विष्णुने मेरे भाईको मार हाला है' ऐसी मिथ्या दृष्टि रखनेके कारण पिताजो क्रोधके वेगको सहन करनेमें असमर्थ हो गर्य थे। इसीसे उन्होंने आपका भक्त होनेके कारण मुझसे भी द्रोह किया॥ १५-१६॥ दीनवन्धो ! यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना

करता है कि उस जल्दी नाश न होनेवाले दुस्तर दोषसे मेरे पिता शद्ध हो जायँ ॥ १७ ॥ श्रीनृसिंहभगवान्ने कहा--निष्पप प्रहाद ! तुम्हारे

पिता स्वयं पवित्र होकर तर गये, इसकी तो बात ही क्या है, यदि उनको इक्कीस पीढ़ियोंके पितर होते तो उन सबके साथ भी वे तर जाते; क्योंकि तुम्हारे जैसा कुलको पवित्र करनेवाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ ॥ १८ ॥ मेरे शान्त, समदर्शी और सुखसे सदाचार पालन करनेवाले प्रेमी भक्तजन जहाँ-जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हों, पवित्र हो जाते हैं ॥ १९ ॥ दैत्यराज ! मेरे भक्तिभावसे जिनकी कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जानेके कारण छोटे-बड़े किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कष्ट नहीं पहुँचाते ॥ २० ॥ संसारमें जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त हो जायँगे। बेटा ! तुम मेरे सभी भक्तोंके आदर्श हो ॥ २१ ॥ यद्यपि मेरे अङ्गोका स्पर्श होनेसे तुन्हारे पिता पूर्णरूपसे पवित्र हो गये हैं, तथापि तुम उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया करो। तुम्हारे-जैसी सन्तानके कारण उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होगी ॥ २२ ॥ वत्स ! तुम अपने पिताके पदपर स्थित हो

नारदजी कहते हैं---यृधिष्टिर ! भगवानुकी आझके अनुसार प्रह्लादजीने अपने पिताकी अन्त्येष्टि-क्रिया की, इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणीने उनका राज्याभिषेक किया ॥ २४ ॥ इसी समय देवता, ऋषि आदिके साध ब्रह्माजीने नुसिंहभगवानुको प्रसन्नवदन देखका पाँचत्र वसनोंके द्वारा उनकी स्तृति की और उनसे

जाओ और वेदबादी मुनियोंकी आज्ञाके अनुसार मुझमें

अपना मन लगाकर और मेरी शरणमें रहकर मेरी सेवाके

लिये ही अपने सारे कार्य करो ॥ २३ ॥

यह बात कही ॥ २५ ॥ ब्रह्माजीने कहा-देवताओंके आराध्यदेव ! आप सर्वान्तर्यामी, जीबोंक जीवनदाता और मेरे भी पिता है। यह पापी दैत्य लोगोंको बहत ही सता रहा था। यह वड़े सौभाग्यको बात है कि आएने इसे मार डाला ॥ २६ ॥ मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टिका कोई भी प्राणी

तुम्हारा वध न कर सकेगा । इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बलके कारण उच्छङ्खल होकर इसने वेदविधियोंका उच्छेद कर दिया था।। २७॥ यह भी

बड़े सौभाग्यकी बात है कि इसके पुत्र परमभागवत शुद्धहृदय नन्हे-से-शिश् प्रह्मादको आपने मृत्युके मुखसे छुडा दिया: तथा यह भी बड़े आनन्द और महुसकी बात

है कि वह अब आपकी शरणमें है।। २८॥ भगवन् ! आपके इस नुसिंहरूपका ध्यान जो कोई एकाग्र मनसे करेगा, उसे यह सब प्रकारके भयोंसे बचा लेगा। यहाँतक कि मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्यु भी उसका कुछ न

विगाड सकेगी॥ २९॥ श्रीनृतिहभगवान् कोले--- ब्रह्मजी ! आप दैत्योंको ऐसा वर न दिया करें। जो खभावसे ही क्रुस है, उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा साँपोंको दूध पिलाना ॥ ३० ॥

भारदजी कहते हैं--युधिष्टिर ! नुसिंहभगवान् इतना करकर और ब्रह्माजीके द्वारा की हुई पूजाको स्वीकार करके वहीं अत्तर्धान---समस्त प्राणियोंके लिये अदृश्य हो गये॥ ३१॥ इसके बाद प्रह्लादजीने भगवत्स्वरूप ब्रह्मा-शङ्करकी तथा प्रजापति और देवताओंकी पुजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया॥ ३२॥ तब शुक्काचार्य आदि मृतियोंके साथ ब्रह्माजीने प्रह्मादजीको समस्त दानव और दैत्योंका अधिपति बना दिया॥ ३३ ॥ फिर ब्रह्मदि देवताओंने प्रहादका अभिनन्दन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिये। प्रह्लादजीने भी यथायोग्य सकका सत्कार किया और वे लोग अपने-अपने लोकोंको चले गये ॥ ३४ ॥

वृधिष्ठिर ! इस प्रकार भगवान्के वे दोनों पार्षद जय और विजय दितिके पुत्र दैत्य हो गये थे। वे भगवान्से वैरभाव रखते थे। उनके हृदयमें रहनेवाले भगवान्ते उनका उद्धार करेनेके लिये उन्हें मार डाला॥ ३५॥ ऋषियोंके शापके कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई, वे फिरसे कुम्भकर्ण और सवणके रूपमे सक्षस हरू। उस समय

भगवान् श्रीरामके पराक्रमसे उनका अन्त हुआ॥ ३६॥

युद्धमें भगवान् समके बाणोंसे उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े-पड़े पूर्वजन्मकी भौति भगवान्का स्परण

करते-करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े ॥ ३७ ॥ वे ही अब इस युगमें शिशुपाल और दत्तवकाके रूपमें पैदा हुए थे। भगवानुके प्रति वैरभाव होनेके कारण तुन्हारे सामने ही वे उनमें समा गये॥ ३८॥ युधिष्टिर ! श्रीकृष्णसे शश्रुता

रखनेवाले सभी राजा अन्तसमयमें श्रीकृष्णके स्मरणसे तद्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापेंसे सदाके लिये मुक्त हो गये। जैसे भंगीके द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भयसे ही

उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है।। ३९।। जिस प्रकार भगवानुके प्यारे भक्त अपनी भेदभावर्राहत अनन्य भक्तिके

द्वारा भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिश्पाल आदि नरपति भी भगवानुके वैरभावजनित अनन्य

चिन्तनसे भगवानुके सारूप्यको प्राप्त हो गये॥४०॥

युधिष्टर ! तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान्से हेव करनेवाले शिश्पाल आदिको उनके सारूप्यकी प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया॥४१॥ ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पवित्र

अवतार-चरित्र है । इसमें हिरण्याख और हिरण्यकशिए इन दोनों दैत्योंके वधका वर्णन है।।४२॥ इस प्रसङ्घर्मे भगवानुके परम भक्त प्रह्लादका चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य; एवं संसारको सृष्टि, स्थिति और प्रलयके स्वामी

श्रीहरिके यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओंका वर्णन है। इस आख्यानमें देवता और दैत्यंकि पदोंमें कालक्रमसे जो महान् परिवर्तन होता है, उसका भी

निरूपण किया गया है ॥ ४३-४४ ॥ जिसके द्वारा भगवानुकी प्राप्ति होती है, उस भागवतधर्मका भी वर्णन है। अध्यात्मके सम्बन्धमें भी सभी जाननेयोग्य बातें इसमें हैं॥४५॥ भगवान्के पराक्रमसे पूर्ण इस पवित्र

आख्यानको जो कोई पुरुष श्रद्धासे कीर्तन करता और सुनता है, वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ जो

मनुष्य परम पुरुष परमात्माको यह श्रोनसिंह-लीला, सेनापतियोसहित हिरण्यकशिपका वध और संतशिरोमणि प्रहादजीका पावन प्रभाव एकाय मनसे परता और

सुनता है, वह भगवानुके अभयपद वैकुण्डको प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥

युधिष्ठिर ! इस मनुष्यलोकमे तुमलोगोंक भाग्य

अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात् परब्रह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे निवास

करते हैं। इसीसे सारे संसारको पवित्र कर देनेवाले ऋषि-मृनि बार-बार उनका दर्शन करनेके लिये चारों ओरसे तुम्हारे पास आया करते हैं॥ ४८॥ बड़े-बड़े

महापुरुष निरन्तर जिनको दुँढ़ते रहते हैं, जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुभवस्वरूप परब्रह्म परमात्मा है—वे ही तुन्हारे प्रिय, हितैषी, ममेरे भाई, पूज्य.

आज्ञाकारी, गृरु और स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण हैं॥४९॥ शक्रूर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर 'वे यह हैं'—इस रूपमें उनका वर्णन नहीं कर सके । फिर हम तो

कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन, पक्ति और संयमके द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान् हमपर प्रसन्न हो ॥ ५० ॥ युधिष्ठर ! यही एकमात्र आराध्यदेव है । प्राचीन

कालमें बहुत बड़े मायावी मयासूरने जब रुद्रदेवकी कमनीय कीर्तिमें कलक्कू लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान् श्रीकृष्णने फिरसे उनके यशकी रक्षा और विस्तार किया था॥ ५१॥

राजा बुधिष्ठिरने पूछा—नारदजी ! मय दानव किस कार्यमें जगदीश्वर रुद्रदेवका यश नष्ट करना चाहता था ? और भगवान् श्रीकृष्णने किस प्रकार उनके यशकी रक्षा की ? आप कृपा करके बतलाइये॥ ५२ ॥ नारदजीने कहा—एक बार इन्हीं भगवान् श्रीकृष्णसे

शक्ति प्राप्त करके देवताओंने युद्धमें अस्रोंको जीत लिया था । उस समय सब-के-सब असर मायावियोंके परमगुरु मय दानवकी शरणमें गये ॥ ५३ ॥ शक्तिशाली मयासुरने सोने, चाँदी और लोहेके तीन विमान बना दिये। वे विमान क्या थे, तीन पूर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना-जाना जान नहीं पडता था। उनमें अपरिमित सामन्नियाँ भरो हुई थीं॥५४॥ वृधिष्टिर! दैत्यसेनापतियोंके मनमें तीनों लोक और लोकपतियोंके

प्रति बैरमाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानोंके द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे ॥ ५५ ॥ तब लोकपालोंके साथ सारी प्रजा भगवान्

राङ्गरको शरणमें गयी और उनसे प्रार्थना की कि 'प्रभो ! त्रिपुरमें रहनेवाले असूर हमारा नाश कर रहे हैं। हम

आपके हैं: अतः देवाधिदेव ! आप हमारी रक्षा कीजिये' ॥ ५६ ॥

उनको प्रार्थना सुनकर भगवान् शङ्करने कृपापूर्ण शब्दोमें कहा—'डरो मत।' फिर उन्होंने अपने धन्षपर बाण चढ़ाकर तीनों प्रोंपर छोड़ दिया ॥ ५७ ॥ उनके उस बाणसे सुर्यमण्डलसे निकलनेवाली किरणेकि समान अन्य बहुत-से बाण निकले। उनमेंसे पानो आगकी लपटें निकल रही थीं। उनके कारण उन पुरोंका दीखना बंद हो गया ॥ ५८ ॥ उनके स्पर्शसे सभी विमाननिवासी निष्पाण होकर गिर पड़े । महामायावी मय बहत-से उपाय जानता था, वह उन दैत्योंको उठा लाया और अपने बनाये हए अमृतके कुएँमें डाल दिया॥ ५९॥ उस सिद्ध अमृत-रसका स्पर्श होते ही अस्रोंका शरीर अत्यन्त तेजस्वी और वजने समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलोंको विदोर्ण करनेवाली बिजलीकी आगकी तरह उठ खडे हए॥६०॥

इन्हीं भगवान् श्रीकृष्णने जब देखा कि महादेवजी तो अपना सङ्कल्प पूरा न होनेके कारण उदास हो गये हैं, तब उन असुरोंपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्होंने एक युक्ति की ॥ ६१ ॥ यही भगवान् विष्णु उस समय गौ बन गये और ब्रह्माजी बछडा बने । दोनों ही मध्याह्नके समय उन तीनों प्रोमें गये और उस सिद्धरसके कुएँका सारा अपृत पी गये ॥ ६२ ॥ यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनोंको देख रहे थे, फिर भी भगवानुकी मायासे वे इतने मोहित हो गये कि इन्हें रोक न सके। जब उपाय जाननेवालोंमें श्रेष्ट

मयासूरको यह बात मालूम हुई, तब भगवानुकी इस

लीलाका स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करनेवाले अमृत रक्षकाँसे उसने कहा—'माई ! देवता, अस्र, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने, पराये अथवा दोनोंके लिये जो प्रारव्यका विधान है, उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था, हो गया। शोक करके क्या करना है ?' इसके बाद भगवान श्रीकृष्णने अपनी शक्तियोंके द्वारा भगवान् शक्नुरके युद्धकी सामग्री तैयार की ॥ ६३-६५ ॥ उन्होंने धर्मसे रथ, ज्ञानसे सार्राध, वैराग्यसे ध्वजा, ऐश्वर्यसे घोडे, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कवच, क्रियासे वाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंका निर्माण किया॥६६॥ सामव्रियोंसे सज-धजकर भगवान् शङ्कर रथपर सवार हए एवं धनुष-बाण धारण किया । भगवान् शङ्करने अभिजित् मुहर्तमें धनुषपर बाण चढ़ाया और उन तीनो दुर्भेद्य विमानोंको भस्म कर दिया । युधिष्टिर ! उसी समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं। सैकडों विमानोंकी भोड़ लग गयी॥ ६७-६८॥ देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनन्दसे जय-जयकार करते हुए पुष्पोंकी वर्षा करने लगे । अप्सराएँ नाचने और गाने लगीं ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिर ! इस प्रकार उन तीनों परोंको जलाकर भगवान् शक्रुपने 'पुरारि'की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मदिकोंकी स्तृति सुनते हुए अपने धामको चले गये॥७०॥ अहत्पस्वरूप जगदगुरु भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार अपनी मायासे जो

# ग्यारहवाँ अध्याय

\*\*\*\*

पानवधर्य, वर्णधर्य और स्तीधर्यका निरूपण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवन्मय प्रहादजीके साधुसमाजमें सम्पानित पवित्र चरित्र सुनकर संतशिरोमीण युधिष्ठरको यङ्ग आनन्द हुआ। उन्होंने नारदजीसे और भी पुछा ॥ १ ॥

युधिष्ठिरजीने कहा-भगवन् ! अब मैं वर्ण और आश्रमेंकि सदाचारके साथ मनुष्योंके सनातनधर्मका

श्रवण करना चाहता हैं, क्योंकि धर्मसे ही मनुष्यको ज्ञान, भगवत्प्रेम और साक्षात् परम पुरुष भगवान्की प्राप्ति होती है॥२॥ आप स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र हैं और नारदजी ! आपकी तपस्या, योग एवं समाधिके कारण वे अपने दूसरे पूत्रोंकी अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं ॥ ३ ॥ आपके समान नारायण-परायण, दयाल्,

मनष्योकी-सी लीलाएँ करते हैं, ऋषिलीय उन्हीं अनेकों

लोकपावन सीलाओंका गान किया करते हैं। बताओ,

अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊँ ?॥७१॥

सदाचारी और शान्त ब्राह्मण धर्मके गप्त-से-गप्त रहस्यको जैसा यथार्थरूपसे जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते ॥ ४ ॥

नास्ट्जीने कहा—युधिष्टिर ! अजन्या भगवान् ही समस्त धर्मोके मूल कारण हैं। वहीं प्रभ् चरावर जगत्के कल्याणके लिये धर्म और दक्षपुत्री मूर्तिके द्वारा अपने अंशसे अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवानुको नमस्कार करके उन्होंके मुखसे

सुने हए सनातनधर्मका मैं वर्णन करता हैं॥ ५-६॥ युधिष्ठिर ! सर्ववेदस्वरूप भगवान् श्रीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्षियोंकी स्मृतियाँ और जिससे

आव्यन्तानि न होकर आव्यप्रसादकी उपलब्धि हो, वह कर्म धर्मके मूल हैं॥७॥

युधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोमें कहे गये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-

अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष, समदर्शों महात्माओंकी सेवा, घीर-घीर सांसारिक भोगोंकी

चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोका फल उलटा ही होता है-ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और

विशेष करके मनुष्योमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतंकि परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्म-समर्पण---

यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है। इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं ॥ ८-१२ ॥

धर्मराज ! जिनके वंशमें अखण्डरूपसे संस्कार होते आये हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य स्वीकार

किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्मसे शुद्ध

द्विजोंके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोंके विशेष कर्मीका विधान है ॥ १३ ॥ अध्ययन,

अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना-ये छः कर्म ब्राह्मणके हैं। क्षत्रियको दान नहीं लेना चाहिये। प्रजाकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका

जीवन-निर्वाह ब्राह्मणके सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दण्ड (जुर्माना) आदिके द्वारा होता है॥ १४॥

वैश्यको सर्वदा ब्राह्मण वंशका अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं य्यापारके द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिये। शुद्रका धर्म है द्विजातियोंकी सेवा। उसकी जीविकाका

निर्वाह उसका स्वामी करता है॥१५॥ ब्राह्मणके जीवन-निर्वाहके साधन चार प्रकारके हैं—वार्ता<sup>र</sup> शालीन<sup>?</sup>, यायावर<sup>3</sup> और शिलोञ्डन<sup>8</sup>। इनमेंसे

पीछे-पीछेकी वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं॥ १६॥

निप्रवर्णका पुरुष विना आपत्तिकालके उत्तम वर्णकी वृत्तियोका अवलम्बन न करे । क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणको शेष पाँचो वृत्तियोंका अवलम्बन से सकता है।

आपत्तिकालमें सभी सब वृत्तियोंको खीकार कर सकते हैं॥ १७॥ ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत सत्यानृत-इनमेंसे किसी भी वृत्तिका आश्रय ले, परन्तु

हुए अन्न (उञ्छ) तथा खेतोंमें पड़े हुए अन्न (शिल) को वीनकर 'शिलोञ्छ' वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना 'ऋत' है। बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसी अयाचित (शालीन) वृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह करना 'अमृत' है।

नित्य मॉगकर लाना अर्थात् 'यायावर' वृतिके द्वारा

श्वानवृत्तिका अवलम्बन कभी न करे ॥ १८ ॥ बाजारमें पड़े

जोवन-यापन करना 'मृत' है। कृषि आदिके द्वारा 'बाती' वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना 'प्रमृत' है ॥ १९ ॥ वाणिज्य 'सल्पानृत' है और निम्नवर्णको सेवा करना श्रानवृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रियको इस अन्तिम निन्दित वृत्तिका कभी

और क्षत्रिय (राजा) सर्वदेवमय है॥२०॥ शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत्परायणता और सत्य—ये ब्राह्मणके लक्षण हैं॥ २१ ॥ युद्धमें उत्साह, बीरता, धीरता, तेजस्विता,

आश्रय नहीं लेना चाहिये। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय

१. यज्ञाध्ययनादि करावर धन लेनाः २. बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसीमे निर्योह करतः। ३. तित्वप्रति धान्यदि माँग रहना।

अ. किसानके खेत काटकर अत्र घरको ले जानेकर पृथ्वीकर जो क्रण पहे रह आते हैं, उनें 'शिल' तथा बाजारमें पहे हुए अलके दानीको 'उज्छ'

कहते हैं। उन शिल और उन्होंको बोनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोज्जन' वृति है।

त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणोंके प्रति चक्ति, अनुप्रह और प्रजाकी रक्षा करना—ये क्षत्रियके लक्षण है।। २२ ॥ देवता, गुरु और भगवानुके प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम-इन तीनों पुरुषाधौंकी रक्षा करना; आस्त्रिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपणता—ये वैश्यके लक्षण है।। २३।। उच्च वर्णकि सामने विनम्न रहना. पवित्रता, स्वामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रोंसे रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा मौ ब्राह्मणोंको रक्षा करना—ये शृद्धके लक्षण हैं ॥ २४ ॥

पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके सम्बन्धियोंको प्रसन्न रखना और सर्वटा पतिके नियमोंकी रक्षा करना—ये पतिको ही ईश्वर माननेवाली पतिव्रता स्वियोंके धर्म हैं॥ २५॥ साध्वी खोको खाँडिये कि झाड़ने-बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको और मनोहर बस्नाभूषणोसे अपने शरीरको अलङ्कत रक्खे। सामप्रियोको साफ-सुधरी रक्खे॥ २६॥ अपने पतिदेवकी छोटी-बड़ी इच्छाओंको समयके अनुसार पूर्ण करे । विनय, इन्द्रिय-संयम, सत्य एवं प्रिय वचनोंसे प्रेमपूर्वक पतिदेवकी सेवा करे॥ २७॥ जो कछ मिल जाय, उसीमें सन्तृष्ट रहे; किसी भी वस्तुके लिये ललचावे नहीं। सभी कार्योमें चतुर एवं धर्मज्ञ हो। सत्य और प्रिय बोले । अपने कर्तव्यमें सावधान रहे । पवित्रता और प्रेमसे परिपूर्ण रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका सहवास करे॥ २८॥ जो लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर अपने पतिकी उसे साक्षात

भगवानका स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्डलोकमें भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मीजीके समान उनके साथ आनन्दित होती है।। २९॥

युधिष्ठिर ! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म नहीं करते---उन अन्त्यज तथा चाण्डाल आदि अन्तेवसायी वर्णसङ्कर जातियोंकी वृत्तियाँ वे ही हैं, जो कुल-परम्परासे उनके यहाँ चली आयी हैं ॥ ३० ॥ वेददर्शी ऋषि-मृनियंनि बुग-युगमें प्रायः पनुष्योंके स्वभावके अनुसार धर्मकी व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिये इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी है ॥ ३१ ॥ जो स्वाभाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने ख़बर्मका पालन करता है, वह धीर-धीर उन खाभाविक कमोंसे भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है॥३२॥ महाराज ! जिस प्रकार बार-बार बोनेसे खेत खयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अङ्कुर उगना बंद हो जाता है, यहाँतक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है---उसी प्रकार यह चित्त, जो वासनाओंका खजाना है, विषयोंका अत्यन्त सेवन करनेसे स्वयं ही कब जाता है। परन्तु स्वल्प भोगोसे ऐसा नहीं होता । जैसे एक-एक बुँद घी डालनेसे आग नहीं बुझती, परन्तु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाय तो वह बुझ जाती है।। ३३-३४।। जिस पुरुषके वर्णको बतलानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझना

चाहिये ॥ ३५ ॥

# बारहवाँ अध्याय

ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ-आश्रमोंके नियम

नारदजी कहते हैं—धर्मराज ! गुरुकुलमें निवास करनेवाला ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखकर दासके समान अपनेको झोटा माने, गुरुदेवके चरणोंमें सुदृढ़ अनुराग रक्खे और उनके हितके कार्य करता रहे ॥ १ ॥ सायङ्काल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओंकी उपासना करे और मीन होकर एकाप्रतासे गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी

सन्ध्या करे ॥ २ ॥ गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासनमें रहकर उनसे वेदोंका स्वाध्याय करे। पाठके प्रारम्भ और अन्तमें उनके चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम करे ॥ ३ ॥ शासकी आज्ञाके अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त, जटा, दण्ड, कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुश भारण करे ॥ ४ ॥ सायद्भारल और प्रातःकाल भिक्षा मॉंगकर लावे और उसे गुरूजीको समर्पित कर दे।

वे आजा है, तब भोजन करे और यदि कभी आजा न है तो उपवास कर ले ॥ ५ ॥ अपने शीलकी रक्षा करे । थोडा खाये । अपने कामोंको निपुणताके साथ करे । श्रद्धा रक्खे और इन्द्रियोंको अपने वशमें रक्खे । स्त्री और सिखोंक

वशमें रहनेवालंकि साथ जितनी आवश्यकता हो, उतना

ही व्यवहार करे ॥ ६ ॥ जो गृहस्य नहीं है और ब्रह्मचर्यका वत लिये हुए है, उसे क्रियोंकी चर्चासे ही अलग रहना

चाहिये । इन्द्रियाँ बड़ी बलवान् हैं । ये प्रयक्षपूर्वक साधन

करनेवालोंके मनको भी क्षुव्य करके खाँच लेती हैं॥७॥ युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपलियोंसे बाल सुलङ्गवाना,

शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे॥८॥ स्नियाँ आगके समान है और

पुरुष घोके घड़के समान । एकान्तमें तो अपनी कन्याके साथ भी न रहना चाहिये। जब वह एकात्तमें न हो,

तब भी आवश्यकताके अनुसार ही उसके पास रहना चाहिये ॥ ९ ॥ जबतक यह जीव आत्मसाक्षात्कारके द्वारा

इन देह और इन्द्रियोंको प्रतीतिमात्र निश्चय करके खतन्त्र नहीं हो जाता, तबतक 'मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है'--यह

द्वैत नहीं मिटता। और तबतक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्रीके संसर्गमें रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग्यबृद्धि हो ही जायगी॥ १०॥

ये सब शील-रक्षादि गुण गृहस्थके लिये और सन्यासीके लिये भी विहित हैं। गृहस्थके लिये गुरुकुलमें रहकर गुरुकी सेवा-शुश्रुषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमनके कारण उसे वहाँसे अलग भी होना पड़ता है ॥ ११ ॥ जो ब्रह्मचर्यका व्रत धारण करें, उन्हें चाहिये कि वे सुरमा या तेल न लगावें। उबटन न मलें। स्वियेकि

चित्र न बनावें। मांस और मद्यसे कोई सम्बन्ध न रक्खें। फुलोंके हार, इत्र-फुलेल, चन्दन और आधूषणोंका

त्याग कर दें ॥ १२ ॥ इस प्रकार गुरुकुलमें निवास करके द्विजातिको अपनी शक्ति और आवश्यकताके अनुसार

वेद, उनके अङ्ग—शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदोंका अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १३ ॥ फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरुको मैहमाँगी दक्षिणा देनी चाहिये।

इसके बाद उनकी आज्ञासे गुरुख, वानप्रस्थ अथवा संन्यास-आश्रममें प्रवेश करे या आजोवन बहावर्यका पालन करते हुए उसी आश्रममें रहे॥ १४॥

यद्यपि भगवान् स्वरूपतः सर्वत्र एकरस स्थित है, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता---फिर भी अग्नि, गुरु, आरुपा और समस्त

प्राणियोंमें अपने आश्रित जीवोंके साथ वे विशेषरूपसे विराजमान है। इसलिये उनपर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार आवरण करनेवाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञानसम्पत्रं होकर

परमहातत्त्वका अनुभव प्राप्त कर लेता है ॥ १६ ॥ अब मै ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके नियम बतलाता हैं। इनका आचरण करनेसे वानप्रस्थ-

आश्रमीको अनायास ही ऋषियोक लोक महलॉककी प्राप्ति हो जाती है ॥ १७ ॥ वानप्रस्थ-आश्रमीको जोती हुई भूमिमें उत्पन्न होनेवाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खाने चाहिये। बिना जोते पैदा हुआ अत्र भी यदि असमयमें

पका हो. तो उसे भी न खाना चाहिये। आगसे पकाया

हुआ या कच्चा अन्न भी न खाय। केवल सूर्यके तापसे

पके हुए कन्द, मूल, फल आदिका ही सेवन करे ॥ १८ ॥ जंगलोमें अपने-आप पैदा हुए धान्योंसे नित्य-नैमितिके चरु और प्रोडाशका हवन करे। जब नये-नये अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगें, तब पहलेके इकट्टे किये हुए अन्नका परित्याग कर दे॥ १९॥ अग्निहोत्रके अग्निकी रक्षाके लिये ही घर, पर्णकृटी अथवा पहाडुकी

गुफाका आश्रय ले। स्वयं शीत, वाय, अग्नि, वर्षा और घामका सहन करे ॥ २० ॥ सिरपर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाईा-मुँछ न कटवाये तथा मैलको भी शरीरसे अलग न करे। कमण्डल्, मृगचर्म, दण्ड, वल्कल-वस्न और अग्निहोत्रकी सामग्रियोंको अपने पास रक्खे ॥ २१ ॥ विचारवान् प्रुपको चाहिये कि बारह, आठ, चार, दो या एक वर्षतक वानप्रस्थ-आश्रमके

नियामोंका पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपत्याका क्लेश सहन करनेसे बृद्धि बिगड़ न जाय ॥ २२ ॥

वानप्रस्थी पुरुष जबं रोग अथवा बुढ़ापेके कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदान्त-विचार करनेकी भी सामध्य न रहे. तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिये ॥ २३ ॥ अनशनके पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियोंको अपनी आत्मामें लीन कर ले। 'मैपन'

और 'मेरेपन' का त्याग करके शरीरको उसके कारणभूत तत्वोमें यथायोग्य भलीभाँति लीन करे ॥ २४ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष अपने शरीरके छिद्राकाशींको आकाशमें, प्राणींको वायुमें, गरमीको अग्निमें, रक्त, कफ, पीब आदि जलीय तत्वोंको जलमें और हड्डी आदि ठोस वालुओंको पृथ्वीमें लीन करे ॥ २५ ॥ इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषणको उसके अधिष्ठात्-देवता अग्निमें, हाथ और उसके द्वारा होनेवाले कला-कौशलको इन्द्रमें, चरण और उसकी गतिको कालस्वरूप विष्णुमें, रति और उपस्थको प्रजापतिमें एवं पायू और मलोत्सर्गको उनके आश्रयके अनुसार मृत्युमें लीन कर दे। श्लोत्र और उसके द्वारा सुने जानेवाले शब्दको दिशाओंमें, स्पर्श और त्वचाको वायुमें, नेत्रसहित रूपको ज्योतिमें, मध्र आदि रसके सहित\* रसनेन्द्रियको जलमें और यधिष्ठिर! घाणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सुधे जानेवाले गन्धको पृथ्वीमें लीन कर

दे ॥ २६-२८ ॥ मनोरघोकि साथ मनको चन्द्रमार्भे, समझमें आनेवाले पदार्घोंके सहित बुद्धिको ब्रह्मामें तथा अहंता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहद्भारको उसके कमेंकि साथ रुद्रमें लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना-सहित चित्तको क्षेत्रज्ञ (जीव)में और गुणोंके कारण विकारी-से प्रतीत होनेवाले जीवको परब्रह्ममें लीन कर दे॥ २९ ॥ साथ ही पृथ्वीका जलमें, जलका अग्निमें, अग्निका वायुमें, वायुका आकाशमें, आकाशका अहतुहारमें, अहङ्कारका महत्तत्त्वमें, महत्तत्त्वका अव्यक्तमें और अध्यक्तका अविनाशी परमात्मामें लय कर दे ॥ ३० ॥ इस प्रकार अविनाशी परमात्माके रूपमें अवशिष्ट जो चिद्वस्त् है, वह आत्मा है, वह मैं हैं—यह जानकर अद्वितीय भावमें स्थित हो जाय । जैसे अपने आश्रय काष्ट्रादिके भस्म हो जानेपर अपिन शान्त होकर अपने खरूपमें स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाय॥ ३१ ॥

# तेरहवाँ अध्याय

#### यतिधर्मका निरूपण और अवधूत-प्रहाद-संवाद

नारदजी कहते हैं—धर्मराज ! यदि वानप्रस्थीमें ऋइविचारका सामध्ये हो, तो शरीरके अतिरिक्त और सब क्छ छोडकर यह संन्यास ले ले; तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समयको अपेक्षा न रखकर एक गाँवमें एक हो रात उहरनेका नियम लेकर पृथ्वीपर विचरण करे ॥ १ ॥ यदि वह वस्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अङ्ग ढक जायें। और जबतक कोई आपत्ति न आवे, तबतक दण्ड तथा अपने आश्रमके चिद्वेंकि सिवा अपनी त्यामी हुई किसी भी वस्तुको ग्रहण न करे ॥ २ ॥ संन्यासीको चाहिये कि वह समस्त प्राणियोंका हितेषी हो, शान्त रहे. भगवत्परायण रहे और किसीका आश्रय न

लेकर अपने-आपमें ही रमे एवं अकेला ही विचरे ॥ ३ ॥ इस सम्पूर्ण विश्वको कार्य और कारणसे अतीत परमात्मामे अध्यस्त जाने और कार्य-कारणस्वरूप इस जगत्में ब्रह्मस्वरूप अपने आत्माको परिपूर्ण देखे ॥ ४ ॥ आत्मदर्शी संन्यासी सुपुष्ति और जागरणकी सन्धिमें अपने स्वरूपका अनुभव करे और बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं—ऐसा समझे॥५॥ न तो शरीरकी अवस्य होनेवाली मृत्युका अभिनन्दन करे और न अनिश्चित जीवनका । केवल समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके कारण कालकी प्रतीक्षा करता रहे ॥ ६ ॥ असत्य-अनात्मवस्तुका प्रतिपादन करनेवाले

<sup>\*</sup> वस्राँ मुलमे 'प्रचेतसा' पद है, जिसका अर्थ 'वरुणके सहित' होता है। वरुण रसनेदियके आधिष्ठाता है। औधरस्वामीने भी इसी मतको स्वीकार किया है। परन् इस प्रसङ्गमें सर्वत्र इन्द्रिय और उसके विषयका आधिष्ठात्देवमें त्य करना बताया गया है, किर रसनेन्द्रियक्षे तिथे हो नया कम युक्तियुक्त नहीं जैनता : इस्पेलिये यहाँ श्रीकिन्नाथ चक्रवर्तीक मतानुसार 'अनेतसा' पटका ('प्रकृष्टं चेतो यत्र स प्रयेखं मधुसर्दिरसस्तेन'— विसकी और क्लि अधिक अकृष्ट हो, वह मधुरादि इस 'बचेतन्' है, उसके सहित) इस विपर्क अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है और यहाँ युक्तियुक्त महत्त्रम होता है।

शास्त्रोंसे प्रीति न करे। अपने जीवन-निर्वाहके लिये कोई जीविका न करे, केवल वाद-विवादके लिये कोई तर्क न करे और संसारमें किसीका पश्च न ले॥७॥ शिष्य-मण्डली न जुटाबे, बहुत-से प्रन्थोंका अध्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े-बड़े कामोंका आरम्भ न करे ॥ ८ ॥ ज्ञान्त, समदर्जी एवं पहाला संन्यासीके लिये किसी आश्रमका बन्धन धर्मका कारण नहीं है। वह अपने आश्रमके चिह्नोंको धारण करे, चाहे छोड़ दे ॥ ९ ॥ उसके पास कोई आश्रमका चिह्न न हो, परन्तु वह आत्मान्-सन्धानमें मग्न हो। हो तो अत्यन्त विचारशील, परन्तु जान पड़े पागल और बालककी तरह। वह अत्यन्त प्रतिभाशील होनेपर भी साधारण मनुष्योंकी दृष्टिसे ऐसा

जान पढ़े पानो कोई गुँगा है॥ १०॥ युधिष्ठिर ! इस विषयमें महात्मलोग एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय भूनि और भक्तराज प्रहादका संवाद ॥ ११ ॥ एक बार भगवानुके परम प्रेमी प्रहादजी कुछ मन्त्रियोंके साथ लोगोंके हदयकी बात जाननेकी इच्छासे लोकोंमे विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सहा पर्वतकी तलहटीमें कावेरी नदीके तटपर पृथ्वोपर हो एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीरकी निर्पल ज्योति अङ्गोकै धृष्टि-धुसरित होनेके कारण ढकी हुई थी॥ १२-१३॥ उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण-आश्रम आदिके चिह्नांसे लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं ॥ १४ ॥ भगवान्के परम प्रेमी भक्त प्रह्लादजीने अपने सिरसे उनके चरणोंका स्पर्ज करके प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न किया॥१५॥ 'भगवन् ! आपका इारीर उद्योगी और भोगी पुरुषोंके समान इष्ट-पृष्ट है। संसारका यह नियम है कि उद्योग करनेवालोंको धन मिलता है, धनवालोंको ही भीग प्राप्त होता है और भोगियोंका हो शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता॥ १६ ॥भगवन् ! आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यों ही पड़े रहते हैं। इसल्पि आपके पास धन है नहीं। फिर आपको भोग कहाँसे प्राप्त होंगे ? ब्राह्मणदेवता ! विना भोगके ही आपका यह शरीर इतना हष्ट-पृष्ट कैसे है ? यदि हमारे स्ननेयोग्य हो, तो अवस्य बतलाइये॥ १७॥ आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी वातें बड़ी अन्द्रत

और प्रिय होती है। ऐसी अवस्थामें आप सारे संसारको कर्म करते हुए देखकर भी समभावसे पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है ?' ॥ १८ ॥

नारदजी कहते हैं---धर्मराज ! जब प्रहादजीने महामृनि दत्तात्रेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणीके बद्गीभूत हो मुसकराते हुए बोले॥ १९॥ दत्तात्रेयजीने कहा—दैत्यराज! सभी श्रेष्ठ पुरुष

तुम्हारा सम्मान करते हैं । मनुष्योंको कर्मोंको प्रवृत्ति और उनको निवृत्तिका क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञानदृष्टिसे जानते ही हो॥ २०॥ तुम्हारी अनन्य भक्तिके कारण देवाधिदेव भगवान् नारायण सदा तुम्हारे हृदयमें विराज्यान रहते हैं और जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, बैसे ही वे तुम्हारे अज्ञानको नष्ट करते रहते हैं ॥ २१ ॥ तो भी प्रह्लाद ! मैंने जैसा कुछ जाना है, उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्लोका उत्तर देता हूँ। क्योंकि आत्मशद्धिके अधिकाषियोंको तुन्हारा सम्मान अवस्य करना चाहिये॥ २२॥ प्रहादजी ! तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, जो इच्छानुसार

भोगोंके प्राप्त होनेपर भी पूरी नहीं होती। उसीके कारण जन्प-मृत्युके चक्करमे भटकता पडता है। तृष्णाने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाये और उनके कररण न जाने कितनी योनियोंमें मुझे डाला॥२३॥ कर्मीक कारण अनेको योनियोमें भटकते-भटकते दैववश मुझे यह मनुष्ययोगि मिस्त्री है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यंग्योगि तथा इस मानवदेहकी भी प्राप्तिका हार है-इसमें पुण्य करें ती स्वर्ग, पाप करे तो पश्-पक्षी आदिकी योनि, निक्त हो जायें तो मोक्ष और दोनों प्रकारके कर्म किये जाये तो फिर मनुष्य-योनिकी ही प्राप्ति हो सकतो है ॥ २४ ॥ परन्तु मैं देखता हैं कि संसारके स्त्री-पुरुष कर्म तो करते हैं सुस्तकी प्राप्ति और दुःखको निवृत्तिके लिये, किन्तु उसका फल उलटा होता ही है—वे और भी दु:खमें पड़ जाते हैं। इसीलिये मैं कमेंसि उपस्त हो गया हूँ॥ २५॥

सुख ही आत्माका स्वरूप है। समस्त चेष्टाओंकी निवत्ति ही उसका शरीर — उसके प्रकाशित होनेका स्थान है । इस्लिये समस्त भोगोंको मनोराज्यमात्र समझकर मैं अपने प्रारब्धको भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ ॥ २६ ॥ मनुष्य अपने सचे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुखको, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या दैतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयङ्कर और विचित्र जन्मों और मृत्युओंमें भटकता रहता है।। २७॥ जैसे अज्ञानी मनुष्य जलमें उत्पन्न तिनके और सेवारसे उके हुए जलको जल न समझकर जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर दौडता है, बैसे हो अपनी आत्मासे

भिन्न वस्तुमें सुख समझनेवाला पुरुष आत्माको छोड़कर विषयोको ओर दौड़ता है ॥ २८ ॥ प्रह्लादजी ! शरीर आदि तो प्रारक्षके अधीन हैं। उनके द्वारा जो अपने लिये सुख

पाना और दुःख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्यमें सफल नहीं हो सकता। उसके बार-बार किये हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं॥ २९॥ मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुःखोंसे आक्रान्त ही रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उसने बड़े श्रम और कष्टसे कुछ घन और

भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है ? ॥ ३० ॥ लोभी और इन्द्रियोंक वशमें रहनेवाले धनियोंका दुःख तो मैं देखता ही रहता हूँ । भयके मारे उन्हें नींद नहीं आती ।

सबपर उनका सन्देह बना रहता है। ३१॥ जो जीवन और धनके लोभी हैं—वे राजा, चोर, शत्रु, खजन, पश्-पक्षी, याचक और कालसे, यहाँतक कि 'कहीं

मैं भूल न कर बैहूँ, अधिक न खर्च कर दूँ — इस आशङ्कासे अपने-आपसे भी सदा डरते रहते हैं॥ ३२॥

इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदिका शिकार होना पड़ता है—उस धन और जीवनको स्पृहाका

त्याग कर दे॥ ३३॥ इस लोकमें मेरे सबसे बड़े गुरु हैं—अजगर और

मधुमक्खी। उनकी शिक्षासे हमें वैराग्य और सन्तोषकी प्राप्ति हुई है। ३४॥ मधुमक्खी जैसे मधु इकट्टा करती हैं, वैसे ही लोग बड़े कप्टसे धन-सञ्चय करते हैं; परन्तु दूसरा ही कोई उस धन-राशिक स्थामीको मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा प्रहण को कि विषय-भोगोंसे विरक्त ही रहना चाहिये॥ ३५॥ मैं अजगरके समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है, उसीमें सन्तुष्ट रहता हूँ और यदि कुछ नहीं मिलता, तो बहुत दिनोंतक धैर्य धारण कर यों ही पड़ा

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

बहुत; कभी खादिष्ट तो कभी नीरस—बेखाद; और कभी अनेकों गुणोंसे युक्त, तो कभी सर्वथा गुणहीन॥ ३७॥ कभी बड़ी श्रद्धासे प्राप्त हुआ अत्र खाता हूँ तो कभी

अपमानके साथ और किसी-किसी समय अपने-आप ही मिल जानेपर कभी दिनमें, कभी रातमें और कभी एक बार भोजन करके भी दुबारा कर लेता हूँ ॥ ३८ ॥ मैं अपने

प्रारब्धके मोगमें ही सन्तुष्ट रहता हूँ। इसलिये मुझे रेशमी या स्ती, मृगचर्म या चीर, वल्कल या और कुछ—जैसा भी वस्त्र मिल जाता है, बैसा ही पहन लेता हूँ॥ ३९॥ कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राखके देरपर ही पढ़

रहता हूँ, तो कभी दूसरॉको इच्छासे महलॉमें पलैगों और गद्दोंपर सो लेता हूँ ॥ ४० ॥ दैत्यराज ! कभी नहा-धोकर, शरीरमें चन्दन लगाकर सुन्दर वस्त, फूलोंके हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ेपर चड़कर चलता हैं, तो

कभी पिशाचके समान बिलकुल नंग-घड़ंग विचरता हूँ॥४१॥ मनुष्योंके खभाव भिन्न-भिन्न होते ही हैं। अतः न तो मैं किसीको निन्दा करता हूँ और न स्तुति ही। मैं

केवल इनका परम कल्याण और परमात्मासे एकता चाहता हैं ॥ ४२ ॥

जो नाना प्रकारके पदार्थ और उनके भेद-विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्तशृतिमें हवन कर दे। चित्तवृत्तिको इन पदार्थोंके सम्बन्धमें विविध भ्रम उत्पन्न करनेवाले मनमें, मनको सात्त्विक अहङ्कारमें और सात्त्विक अहङ्कारको महत्त्व्वके द्वारा मायामें हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद-विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस मायाको आत्मानुभूतिमें स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्मसाक्षात्कारके द्वारा आत्मस्वरूपमें स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाय॥ ४३-४४॥ प्रह्लादजी। मेरी

सत्यका अनुसन्धान करनेवाले धनुष्यको चाहिये कि

तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है ॥ ४५ ॥ नारदजी कहते हैं—महाराज ! प्रह्लावजीने दत्तात्रेय मुनिसे परमहंसोंके इस धर्मका श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नतासे अपनी राजधानीके लिये प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥

यह आत्मकथा अत्यन्त गुप्त एवं लोक और शास्त्रसे परेकी वस्तु हैं । तुम भगवानुके अत्यन्त प्रेमी हो, इसलिये मैंने

रहता हूँ ॥ ३६ ॥ कभी घोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी राज

# चौदहवाँ अध्याय

#### गृहस्थसम्बन्धी सदाचार

राजा युधिष्ठिरने पूछा—देवर्षि नारदजी ! मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रमके इस पदको किस साधनसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ १ ॥

नारदजीने कहा--युधिष्ठिर ! मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहे और गृहस्य-धर्मके अनुसार सब काम करे, परन्तु उन्हें भगवानुके प्रति समर्पित कर दे और बड़े-बड़े संत-महात्माओकी सेवा भी करे॥२॥ अवकाशके अनुसार विरक्त पुरुषोमें निवास करे और बार-बार श्रद्धापूर्वक भगवानुके अवतारोंकी लीला-सुधाका पान करता रहे ॥ ३ ॥ जैसे स्वप्न ट्रट जानेपर मनुष्य स्वप्नके सम्बन्धियोसे आसक्त नहीं रहता—वैसे ही ज्यों-ज्यो सत्सक्तके द्वारा बृद्धि शृद्ध हो, त्यो-ही-त्यों शरीर, स्त्री, पत्र, धन आदिकी आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। क्योंकि एक-न-एक दिन ये छूटनेवाले ही हैं॥४॥ बृद्धिमान् पुरुषको आवश्यकताके अनुसार ही घर और शरीरकी सेवा करनी चाहिये, अधिक नहीं । भीतरसे विरक्त रहे और वाहरसे रागीके समान लोगोमें साधारण मनुष्यों-जैसा ही व्यवहार कर ले ॥ ५ ॥ माता-पिता, भाई-बन्धु, पुत्र-मित्र, जातिवाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहे, भीतरसे ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे ॥ ६ ॥

बुद्धिमान् पुरुष वर्षा आदिके द्वारा सेनेवाले अञ्चाद, पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण आदि, अकस्मात् प्राप्त होनेवाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकारके धन भगवान्के ही दिये हुए हैं—ऐसा समझकर प्रारब्धके अनुसार उनका उपभोग करता हुआ सञ्चय न करे, उन्हें पूर्वोक्त सम्बुसेवा आदि कमोमें लगा दे॥ ७॥ मनुष्योंका अधिकार केवल उतने ही धनपर है, जितनेसे उनकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये॥ ८॥ हरिन, उँट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृष (रंगकर चलनेवाले प्राणी), पक्षी और मक्खी आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे। उनमें और पुत्रोमें अत्तर ही कितना है॥ ९॥ गृहस्य मनुष्योंको भी धर्म, अर्थ और कामके लिये बहत

कष्ट नहीं उदाना चाहिये; बॉल्क देश, काल और प्रारम्थके अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे सन्तोप करना चाहिये ॥ १० ॥ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोंको कुते, पतित और चाण्डालपर्यन्त सब प्राणियोंको यथायोग्य वॉटकर ही अपने काममें लाना चाहिये। और तो क्या, अपनी स्त्रीको भी---जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है—अतिथि आदिकी निर्दोष सेवामे रक्खे ॥ ११ ॥ लोग स्त्रीके लिये अपने प्राणतक दे डालते हैं। यहाँतक कि अपने मा-बाप और गुरुको भी मार डालते हैं। उस स्त्रीपरसे जिसने अपनी ममता हटा ली. उसने स्वयं नित्यविजयी भगवान्पर भी विजय प्राप्त कर ली ॥ १२ ॥ यह शरीर अन्तमें कोड़े, विष्ठा या राखको देरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिये जिसमें आसक्ति होती है वह खी, और कहां अपनी महिमासे आकाशको भी ढक रखनेवाला अनन्त आत्मा ! ॥ १३ ॥

गृहस्थको चाहिये कि प्रारब्धसे प्राप्त और पञ्चयज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे हो अपना जीवन-निर्वाह करे । जो बुद्धिमान् पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तुमें खत्व नहीं रखते, उन्हें संतोंका पद प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अपनी वर्णाश्रमविहित वृत्तिके द्वारा प्राप्त सामग्रियोसे प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगणका तथा अपने आरमाका पूजन करना चाहिये। यह एक ही परमेश्वरकी भिन्न-भिन्न रूपोंमें आराधना है।। १५॥ यदि अपनेको अधिकार आदि यहके लिये आवश्यक सब वस्त्एँ प्राप्त हों तो बड़े-बड़े यज्ञ या ऑग्नहोत्र आदिके द्वारा भगवानुकी आराधना करनी चाहिये॥ १६॥ यूचिष्ठिर ! वैसे तो समस्त यञ्जोंके भोक्ता भगवान् हो हैं; परन् ब्राह्मणके मुख्यें अर्पित किये हुए हविष्यात्रसे उनकी जैसी तुप्ति होती है, वैसी अग्निके मुखमें हवन करनेसे नहीं ॥ १७ ॥ इसलिये बाखण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियोंमें यथायोग्व उनके उपयुक्त सामित्रवोंके द्वारा सबके इदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भगवान्की पूजा करनी चाहिये । इनमें प्रधानता ब्राह्मणोंकी ही है ॥ १८ ॥

धनो द्विजको अपने धनके अनुसार आश्विन मासके कृष्णपक्षमे अपने माता-पिता तथा उनके बन्धुओं (पितामह, मातामह आदि) का भी महालय-श्राद्ध करना चाहिये 🛭 १९ ॥ इसके सिवा अयन (कर्क एवं मकरकी संक्रान्ति), विपुव (तुला और मेक्की संक्रान्ति), व्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रप्रहण या सूर्यप्रहणके समय, हादशीके दिन, स्रवण, घनिष्टा और अनुराधा नक्षत्रोंमें, वैशाख शुक्ला तृतीया (अक्षय तृतीया), कार्तिक शुक्ला नवमी (अक्षय नवमी), अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन—इन चार भहीनोंकी कृष्णाष्ट्रमी, माधशुक्ला सप्तमी, माघकी मघा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीनेकी वह पूर्णिमा, जो अपने मास-नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आदिसे युक्त हो—चाहे चन्द्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण; द्वादशी तिधिका अनुराधा, श्रवण, उत्तराफाल्युनी, उत्तराबादा और उत्तराभाद्रपदाके साथ योग, एकादशी तिथिका तीनों उत्तरा नक्षत्रोंसे योग अधवा जन्म-नक्षत्र या श्रवण नक्षत्रसे योग-ये सारे समय पितृगणोंका श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्धके लिये ही नहीं, सभी पुष्यकर्मीके लिये उपयोगी हैं। ये कल्याणकी साधनाके उपयुक्त और शुभकी अभिवृद्धि करनेवाले हैं । इन अवसरीपर अपनी पृरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिये। इसीमें जीवनकी सफलता है।। २०-२४।। इन शुभ संयोगोंमें जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणॉकी पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियोंको समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है ॥ २५ ॥ युधिष्ठिर ! इसी प्रकार स्त्रीके प्रसवन आदि, सन्तानके जातकर्मादि तथा अपने यज्ञ-दीक्षा आदि संस्कारोंके समय, शब-दाहके दिन या वार्षिक श्राइके उपलक्ष्यमें अथवा अन्य माङ्गलिक कमोमि दान आदि शुभ कर्म करने चाहिये॥ २६॥

युधिष्ठिर ! अब मैं उन स्थानोंका वर्णन करता हैं, जो धर्म आदि श्रेयको प्राप्ति करानेवाले हैं । सबसे पवित्र देश वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हों ।। २७ ॥ जिनमें यह सारा चर और अचर जगत् स्थित है, उन भगवानुकी प्रतिमा जिस देशमें हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणोंसे युक्त ब्राह्मणोंके परिवार निवास करते हो तथा जहाँ-जहाँ

भगवानुकी पूजा होती हो और पुराणोंमें प्रसिद्ध गङ्गा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम करन्याणकारी हैं ॥ २८-२९ ॥ पृथ्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषेकि द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, प्लहाश्रम (शालप्राम क्षेत्र), नैमिषारण्य, फाल्गुनक्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मधुरा, पम्पासर, बिन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, अलकतन्दा, भगवान् सीतारामजीके आश्रम-अयोध्या-चित्रकटादि, महेन्द्र और मलय आदि समस्त कुलपर्वत और जहाँ-जहाँ भगवान्के अर्चावतार हैं—वे सब-के-सब देश अत्यन्त पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुषको बार-बार इन देशोंका सेवन करना चाहिये। इन स्थानोंपर जो पुण्यकर्म किये जाते हैं, मनुष्योंको उनका हजारगुना फल मिलता है ॥ ३०--- ३३ ॥ युधिष्टिर ! पात्र-निर्णयके प्रसङ्गमें पात्रके गुणीको

जाननेवाले विवेकी पुरुषोंने एकमात्र भगवानुको ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत् उन्होंका स्वरूप है ॥ ३४ ॥ अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी बात है: देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकोंके रहनेपर भी अग्रपूजाके लिये भगवान् श्रीकृष्णको ही पात्र समझा गया ॥ ३५ % असंख्य जीवोंसे भरपुर इस ब्रह्माण्डरूप महावृक्षके एकमात्र मूल भगवान् श्रीकृष्ण ही है। इसलिये उनकी पूजासे समस्त जीवोंकी आत्मा तृप्त हो जाती है ॥ ३६ ॥ उन्होंने मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि और देवता आदिके शरीररूप प्रोंकी रचना की है तथा वे ही इन प्रोंमें जीवरूपसे शयन भी करते हैं। इसीसे उनका एक नाम 'पुरुष' भी है ॥ ३७ ॥ युधिष्ठिर ! एकरस रहते हुए भी भगवान् इन मन्ष्यादि शरीरोमें उनकी विभिन्नताके कारण न्युनाधिकरूपसे प्रकाशमान है। इसलिये पश्-पक्षी आदि शरीरोंकी अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्योंमें भी, जिसमें भगवान्का अंश—तप-योगादि जितना ही अधिक पासा जाता है, वह उतना ही श्रेष्ट है ॥ ३८ ॥

युधिष्ठिर ! त्रेता आदि युगोमें जब बिद्धानोंने देखा कि मनुष्य परस्पर एक-दूसरेका अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगोंने उपासनाकी सिद्धिके लिये भगवानुकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की ॥ ३९ ॥ तभीसे कितने ही लोग बडी श्रद्धा और ररामश्रीसे प्रतिमामें ही भगवानकी पूजा करते हैं। परन्तु जो मनुष्यसे द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमाकी

उपासना करनेपर भी सिद्धि नहीं मिल सकती॥४०॥ है ॥ ४१ ॥ महाराज ! हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या-ये जो सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण हैं, इनके भी युधिष्ठिर ! मनुष्योंमें भी ब्राह्मण विशेष सुपन्न माना गया है। क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और सन्तोष आदि इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं। क्योंकि उनके चरणोंकी धूलसे गुणोंसे भगवानुके बेदरूप शरीस्को धारण करता तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं॥४२॥

# पंद्रहवाँ अध्याय

#### गृहस्थोंके लिये मोक्षधर्मका वर्णन

निष्टा कर्ममें, कुछको तपस्यामें, कुछकी वेदोंके स्वाध्याय और प्रवचनमें, कुछकी आत्मज्ञानके सम्पादनमें तथा कुछकी योगमें होती है॥ १॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि ब्राद्ध अथवा देवपुजाके अवसरपर अपने कर्मका अक्षय फल प्राप्त करनेके लिये ज्ञाननिष्ट परुपको हो हव्य-कव्यका दान करे। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदिको यथायोग्य और यथाक्रम देना चाहिये ॥ २ ॥ देवकार्यमें दो और फ्तिकार्यमें तीन अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको मोजन कराना चाहिये। अत्यन्त धनी होनेपर भी श्राद्धकर्ममें अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये॥३॥ क्योंकि सगे-सम्बन्धी स्वजनोंको देनेसे और विस्तार देश-कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि होक-ठीक नहीं हो पाते ॥ ४ ॥ देश और कालके प्राप्त होनेपर ऋषि-पुनियोंके भोजन करनेयोग्य शृद्ध हविष्यात्र भगवान्को भोग लगाकर श्रद्धासे विधिपूर्वक योग्य पात्रको देना चाहिये। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होता है॥५॥ देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्थवन और अपने आपको भी अन्नका विभाजन करनेके समय परमात्मखरूप ही देखे ॥ ६ ॥

नारक्जी कहते हैं--युधिष्ठिर ! कुछ ब्राह्मणोंकी

धर्मका मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्धमें मांसका अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाय; क्योंकि पितरोंको ऋषि-मुनियोंके योग्य हविष्यात्रसे जैसी प्रसन्नता होती है, बैसी पश्-हिसासे नहीं होती॥७॥ जो लोग सद्धर्मपालनकी अभिलाषा रखते हैं, उनके लिये इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणीको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकारका कष्ट न दिया जाय ॥ ८ ॥ इसीसे कोई-कोई यज्ञ-तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी ज्ञानके द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयमरूप अग्निमें इन कर्ममय यज्ञोंका हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म-कलापोंसे उपरत हो जाते हैं ॥ ९ ॥ जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञोंसे यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं: वे सोचने लगते है कि यह अपने प्राणीका पोषण करनेवाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा ॥ १० ॥ इसलिये धर्मज्ञ मन्ष्यको यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारच्यके द्वारा प्राप्त मृनिजनोचित हविष्यात्रसे ही अपने नित्य और नैमिसिक कर्म करे तथा उसीसे सर्वदा सन्तृष्ट रहे ॥ ११ ॥

अधर्मकी पाँच शाखाएँ हैं---विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल । धर्मज्ञ पुरुष अधर्मके समान ही इनका भी त्याग कर दे॥१२॥ जिस कार्यको धर्मबृद्धिसे करनेपर भी अपने धर्ममें बाधा पड़े, वह 'बिधर्म' है। किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके लिये उपदेश किया हुआ धर्म 'परधर्म' है। पाखण्ड या दम्भका नाम 'उपधर्म' अथवा 'उपमा' है। शास्त्रके वचनोंका दूसरे प्रकारका अर्थ कर देना 'छल' है।। १३।। मनुष्य अपने आश्रमके विपरीत खेच्छासे जिसे धर्म मान लेता है, वह 'आभास' है। अपने-अपने खपावके अनुकुल जो वर्गाश्रमोचित धर्म हैं, वे भला किसे शान्ति नहीं देते॥ १४॥

धर्मात्मा पुरुष निर्धन होनेपर भी धर्मके लिये अथवा शरीर-निर्वाहके लिये धन प्राप्त करनेकी चेष्टा न करे। क्योंकि जैसे जिना किसी प्रकारकी चेष्टा किये अजगरकी जीविका चलती ही है, वैसे ही निवर्तिपरायण

पुरुषकी निवृत्ति ही उसको जीविकाका निर्वाह कर देती है।। १५।। जो सख अपनी आत्मामें रमण करनेवाले निष्क्रिय सन्तोषी पुरुषको मिलता है, वह उस मनुष्यको

भला कैसे मिल सकता है, जो कामना और लोमसे धनके लिये हाय-हाय करता हुआ इधर-उधर दौडता फिरता

है ॥ १६ ॥ जैसे पैरोमें जुता पहनकर चलनेवालेको कंकड़ और काँटोंसे कोई डर नहीं होता—वैसे ही जिसके मनमें सन्तोष है, उसके लिये सर्वदा और सब कहीं सुख-हो-सुख है, दुःख है हो नहीं ॥ १७ ॥ युधिष्ठिर ! न

जाने क्यों मनुष्य केवल जलमात्रसे ही सन्तृष्ट रहकर अपने जीवनका निर्वाह नहीं कर लेता। अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके फेरमें पड़कर यह बेचारा घरकी चौकसी करनेवाले कर्तके समाम हो जाता है॥ १८॥ जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं है, इन्द्रियोंकी लोलपताके कारण उसके तेज, बिद्या, तपस्या और यश श्रीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है।। १९।। भूख और प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शान्त हो जाता है। परन्तु यदि मनुष्य पृथ्वीकी समस्त दिशाओंको जीत ले और भोग ले.

तब भी लोभका अन्त नहीं होता ॥ २०॥ अनेक विषयोंके ज्ञाता, राङ्काओंका समाधान करके चित्तमें शास्त्रोक्त अर्थको बैठा देनेवाले और विद्वत्समाओंके सभापति बड़े-बड़े विद्वान् भी असन्तोषके कारण गिर जाते

है।। २१ ॥

वर्षराज! सङ्कल्पेंकि परित्यागसे कामको, कामनाओंके त्यागसे क्रोधको, संसारी लोग जिसे 'अर्थ' कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोचको और तत्त्वके विचारसे धयको जीत लेना चाहिये॥ २२॥ अध्यात्मविद्यासे शोक और मोहपर, संतोंकी उपासनासे दम्भपर, मौनके द्वारा योगके विद्योपर और शरीर-प्राण आदिको निश्चेष्ट करके हिसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये॥ २३॥ आधिभौतिक दुःखको दयाके द्वारा, आधिदैक्कि बेदनाको समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक

दःखको योगबलसे एवं निदाको सात्विक भोजन, स्थान, सङ्ग आदिके सेवनसे जात लेना चाहिये॥ २४॥

सत्त्वगुणके द्वारा रजोगुण एवं तमोगुणपर और उपरतिके द्वारा सत्त्वगुणपर विजय प्राप्त करनी चाहिये।

सुगमतासे विजय प्राप्त कर सकता है ॥ २५ ॥ हृदयमें ज्ञानका दीपक जलानेवाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो दुर्वदि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास-श्रवण हाधीके स्तानके समान व्यर्थ है।। २६॥ बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरणकमलोका अनुसन्धान करते रहते हैं, प्रकृति और प्रुपके अधीक्षर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेवके रूपमें प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रमसे मनुष्य मानते हैं ॥ २७ ॥

शास्त्रोमें जितने भी नियमसम्बन्धी आदेश हैं, उनका

श्रीगुरुदेवकी भक्तिके द्वारा साधक इन सभी दोषोंपर

एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोश, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुऑपर विजय प्राप्त कर ली जाय अथवा पाँचों इन्द्रिय और मन—ये छः यशमें हो जायै । ऐसा होनेपर भी यदि उन नियमेंके द्वारा भगवानके ध्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम-ही-श्रम समझना चाहिये॥ २८॥ जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग-साधनाके फल भगवत्प्राप्ति या मृक्तिको नहीं दे सकते-वैसे ही दृष्ट पुरुषके श्रीत-स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं ॥ २९ ॥

जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त करनेके लिये उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रहका त्याग करके संन्यास प्रहण करे। एकान्तमें अकेला ही रहे और भिक्षा-वृत्तिसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये स्वल्प और परिमित भोजन करे ॥ ३० ॥ वृधिष्ठिर ! पवित्र और समान भूमिपर अपना आसन बिछाये और सीधे स्थिर-भावसे समान और सुखकर आसनसे उसपर बैठकर ॐ कारका जप करे ॥ ३१ ॥ जबतक मन सङ्कल्प-विकल्पोंको छोड् न दे, तबतक नासिकाके अध्यागपर दृष्टि जमाकर पुरक, कुम्भक और रेस्कद्वारा प्राण तथा अपानकी गतिको रोके ॥ ३२ ॥ कामकी चोटसे घायल चित्त इधर-उधर चकर काटता हआ जहाँ-जहाँ जाय, विद्वान् प्रुवको चाहिये कि वह वहाँ-बहाँसे उसे लीटा लाये और धीर-धीरे हदयमें रोके ॥ ३३ ॥ जब साधक निरत्तर इस

प्रकारका अध्यास करता है, तब ईंधनके बिना जैसे अग्नि

बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समयमें उसका बित शान्त हो

जाता है।। ३४ ॥ इस प्रकार जब काम-वासनाएँ चोट

मिस देंगे ॥ ४६ ॥

करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियाँ अत्यन्त शान्त हो जाती है, तब क्ति ब्रह्मानन्दके संस्पर्शमें मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता॥ ३५॥

जो संन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और कामके मूल कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है और फिर उन्होंका सेवन करने लगता है, वह निर्लंज अपने उगले हएको खानेवाला कृता ही है॥ ३६॥ जिन्होंने अपने शरीरको अनात्मा, मृत्युप्रस्त और विष्ठा, कृपि एवं राख समझ लिया था-वे ही मुद्ध फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ३७ ॥ कर्मत्यागी गुहस्थ, व्रतत्यामी ब्रह्मचारी, गाँवमें रहनेवाला तपस्वी (वानप्रस्य) और इन्द्रियलोल्प संन्यासी—ये चारों आश्रमके कलङ्क हैं और व्यर्थ ही आश्रमोंका ढोंग करते हैं। भगवानकी मायासे विमोहित उन मढोंपर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये॥ ३८-३९॥ आत्मज्ञानके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मुल हो गयी हैं और जिसने अपने आत्माको परब्रह्मस्वरूप जान लिया है, वह किस विषयको इच्छा और किस भोक्ताको तुप्तिके लिये इन्द्रियलोलुप होकर अपने शरीरका पोषण करेगा ? ॥ ४० ॥

उपनिषदोंमें कहा गया है कि शरीर रथ है, इन्द्रियाँ बोड़े हैं, इन्द्रियोंका स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग है, बुद्धि सार्ध्य है, चित्त ही भगवानुके द्वारा निर्मित वांधनेको विशाल रस्ती है, दस प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिये हैं और इनका अधिमानी जीव रथी कहा गया है। ॐ कार ही उस रथीका धनुष है, शुद्ध जोवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। (इस ॐ कारके द्वारा अत्तरत्याको परमात्मामें लीन कर चाहिये) ॥४१-४२॥ राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरेके गुणोंमें दोष निकालना, छल, हिसा, दुसरेकी उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, मुख और नींद-ये सब, और ऐसे ही जीवींके और भी बहत-से शत्र हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुणप्रधान वृत्तियाँ अधिक हैं, कहीं-कहीं कोई-कोई सत्वगुणप्रधान

ही होती है।।४३-४४॥ यह मनुष्य-शरीररूप रथ

जबतक अपने वशमें है और इसके इन्द्रिय मन आदि सारे

साधन अच्छी दशामें विद्यमान हैं, तभीतक श्रीगुरुदेवके

चरणकमलोंकी सेवा-पूजासे शान धरायी हुई ज्ञानकी

तीखी तलवार लेकर भगवानुके आश्रयसे इन शत्रुओंका नाश करके अपने स्वराज्य-सिंहासनपर विराजमान हो जाय और फिर अत्यन्त शान्तभावसे इस शरीरका भी परित्याग कर दे ॥ ४५ ॥ नहीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर ये इन्द्रियरूप दृष्ट घोडे और उनसे मित्रता रखनेवाला बुद्धिरूप सार्यथ स्थके स्थामी जीवको उल्टे रास्ते ले जाकर विषयरूपी लूटरोंके हाथोंमें डाल देंगे। वे डाकु सारिय और घोड़ोंके सहित इस जीवको मृत्युसे अत्यन्त भयावने घोर अन्धकारमय संसारके कुएँमें

वैदिक कर्म दो प्रकारके हैं—एक तो वे जो वृत्तियोंको उनके विषयोंकी ओर ले जाते हैं—प्रवृत्तिपरक, और दूसरे वे जो वृत्तियोंको उनके विषयोंकी ओरसे लौटाकर शान्त एवं आत्मसाक्षात्कारके योग्य बना देते है—निवृत्तिपरक। प्रवृत्तिपरक कर्ममार्गसे वार-बार जन्म-मृत्युकी प्राप्ति होती है और निवृत्तिपरक भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्गके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति होती है ॥ ४७ ॥ श्येनयागादि हिसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पश्याग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म 'इष्ट्र' कहलाते हैं और देवालय, बगोचा, कुओं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना 'पूर्तकर्म' है। ये सभी प्रवृतिपरक कर्म हैं और सकस्मभावसे युक्त होनेपर अशान्तिके ही कारण बनते हैं॥४८-४९॥ प्रवृतिपरायण पुरुष मरनेपर चरु-पुरोडाशादि यज्ञसम्बन्धी द्रव्येकि सुक्ष्मभागसे बना हुआ शरीर धारणकर धूमाधिमानी देवताओंके पास जाता है । फिर क्रमशः रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके अभिमानी देवताओंके पास जाकर चन्द्रलोकमें पहुँचता है। वहाँसे भोग समाप्त होनेपर अमावस्थाके चन्द्रमाके समान क्षीण होकर युष्टिद्वारा क्रमशः ओषधि, लता, अत्र और वीर्यके रूपमें परिणत होकर पितृयान मार्गसे पुनः संसारमें ही जन्म लेता है ॥ ५०-५१ ॥ युधिष्ठर ! गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, उनको 'द्विज' कहते हैं। (उनमेंसे कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्तिमार्गका,

अनुष्टान करते हैं और कुछ आगे कहे जानेवाले

नियत्तिमार्गका।) निवृत्तिपरायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि

कर्मोंसे होनेवाले समस्त यूडोंको विषयोंका इरान

करानेवाले इन्द्रियोंमें हवन कर देता है ॥ ५२ ॥ इन्द्रियोंको दर्शनादि-सङ्कल्परूप मनमें, वैकारिक मनको परा वाणीमें और परा वाणीको वर्णसमुदायमें, वर्णसमुदायको 'अ उ म्' इन तीन स्वरोके रूपमें रहनेवाले ॐ कारमें, ॐ कारको बिन्दुमें, बिन्दुको नादमें, नादको सुत्रात्मारूप प्राणमें तथा प्राणको ब्रह्मपें लीन कर देता है॥ ५३॥ वह निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायङ्काल, शुक्लपक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायणके अभिमानी देवताओंके पास जाकर ब्रह्मलोकमें पहुँचता है और बहाँके भोग समाप्त होनेपर वह स्थलोपाधिक 'विश्व' अपनी स्थूल उपाधिको सुक्ष्ममें लीन करके सुक्ष्मोपाधिक 'तैजस' हो जाता है। फिर सक्ष्म उपाधिको कारणमें लय करके कारणोपाधिक 'प्राज्ञ' रूपसे स्थित होता है: फिर सबके साक्षोरूपसे सर्वत्र अनुगत होनेके कारण साक्षीके ही स्वरूपमें कारणोपाधिका लय करके 'तुरीय' रूपसे स्थित होता है। इस प्रकार दृश्योंका लय हो जानेपर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्षपद है॥ ५४॥ इसे 'देवयान' मार्ग कहते हैं। इस मार्गसे जानेवाला आत्मोपासक संसारको ओरसे निवत होकर क्रमशः एकसे दूसरे देवताके पास होता हुआ ब्रह्मलोकमें जाकर अपने खरूपमें स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्तिमार्गिके समान फिर् जन्म-मृत्यके चकरमें नहीं पड़ता॥ ५५॥

ये पितृयान और देवयान दोनों ही बेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टिसे इन्हें तत्त्वतः जान लेता है, वह शरीरमें स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता॥ ५६॥ पैदा होनेवाले शरीरोंके पहले भी कारणरूपसे और उनका अन्त हो जानेपर भी उनकी अवधिरूपसे जो खये विद्यमान रहता है. जो भोगरूपसे बाहर और भोकारूपसे भीतर है तथा ऊँच और नीच, जानना और जाननेका विषय, वाणी और वाणोका विषय, अन्धकार और प्रकाश आदि वस्तुओंके रूपमें जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब स्वयं यह तत्त्ववेता हो है। इसोसे मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता॥ ५७॥ दर्पण आदिमें दीख पडनेबाला प्रतिबिम्ब विचार और युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं; फिर भी कस्तुके रूपमें तो वह दीखता ही है। बैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा दीखनेवाला वस्तुओंका भेद-माव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभवसे असम्भव

होनेके कारण वस्तुतः न होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है ॥ ५८ ॥ पृथ्वी आदि पञ्चभूतोसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ है। बास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो न तो वह उन पश्चभुतोंका सङ्गात है और न विकार या परिणाम हो। क्योंकि यह अपने अवयवोंसे न तो पृथक् है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है॥ ५९॥ इसी प्रकार शरीरके कारणरूप पञ्चभूत भी अथवादी होनेके कारण अपने अवयवॉ—सृक्ष्यभूतोंसे भिन्न नहीं हैं, अवयवरूप ही है। जब बहुत खोज-बीन करनेपर भी अवयवेकि अतिरिक्त अवयवीका अस्तित्व नहीं मिलता--वह असत ही सिद्ध होता है, तब अपने-आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं॥६०॥ जबतक अज्ञानके कारण एक ही परमतत्त्वमें अनेक वस्तुओंके भेट मालूम पहते रहते हैं, तबतक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, वे अब भी हैं और खप्रमें भी जिस प्रकार जायत्, स्वप्न आदि अवस्थाओंके अलग-अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि-निषेधके शास्त्र रहते हैं--वैसे ही जबतक इन भिन्नताओंके अस्तित्वका मोह बना हुआ है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेधके शास्त्र हैं ही ॥ ६१ ॥

जो विचारशील पुरुष स्वानुभतिसे आत्माके प्रिविध अद्वैतका साक्षात्कार करते हैं—वे जायत्, स्वप्न, स्पृष्ति और द्रष्टा, दर्शन तथा दृश्यके भेदरूप स्वप्नको मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकारके हैं—भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत ॥ ६२ ॥ जैसे वस्र सतरूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारणमात्र ही है। क्योंकि भेद तो वास्तवमें है नहीं। इस प्रकार सबकी एकताका विचार 'भावाद्वैत' है ॥ ६३ ॥ यधिष्ठर ! मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मामें ही हो रहे हैं, उसीमें अध्यस्त है-इस भावसे समस्त कर्मोंको समर्पित कर देना 'क्रियाईत' है ॥ ६४ ॥ स्त्री-पूत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसारके अन्य समस्त प्राणियोंके तथा अपने स्वार्थ और भोग एक हो हैं, उनमें अपने और परायेका भेद नहीं है---इस प्रकारका विचार 'द्रव्याद्वेत' है ॥ ६५॥

युधिष्टिर ! जिस पुरुषके लिये जिस द्रव्यको जिस समय जिस उपायसे जिससे प्रहण करना शास्त्राज्ञके विरुद्ध न हो, उसे उसीसे अपने सब कार्य सम्पन्न करने

चाहिये; आपत्तिकालको छोड़कर इससे अन्यथा नहीं प्रत्यक्ष अनुभव है। संत-सेवासे ही भगवान् प्रसन्न होते करना चाहिये ॥ ६६ ॥ महाराज ! भगवाद्धक्त मन्ष्य वेदमें हैं । मैंने तुन्हें गृहस्थेंका पापनाशक धर्म बतला दिया । इस कहे हए इन कमंकि तथा अन्यान्य स्वकमंकि अनुष्ठानसे धर्मके आचरणसे गृहस्य भी अनायास ही संन्यासियोंको

घरमें रहते हुए भी श्रीकृष्णकी गतिको प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥ युधिष्ठिर ! जैसे तुम अपने स्वामी भगवान्

श्रीकृष्णको कृपा और सहायतासे बडी-बडी कठिन विपत्तियोंसे पार हो गये हो और उन्होंके चरणकमलोंकी

सेवासे समस्त भूमण्डलको जीतकर तुमने बड़े-बड़े

राजसूय आदि यञ्च किये हैं॥ ६८॥

पूर्वजन्यमें इसके पहलेके महाकल्पमें मैं एक गन्धर्व था। मेरा नाम था उपवर्हण और मन्धवॉमि मेरा वड़ा

सम्मान था ॥ ६९ ॥ मेरी सुन्दरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीरमेसे सुगन्धि निकला करतो और

देखनेमें मैं बुहत अच्छा लगता। स्त्रियाँ मुझसे बहुत प्रेम करतीं और मैं सदा प्रमादमें ही रहता । मैं अत्यन्त विलासी था ॥ ७० ॥ एक बार देवताओंके यहाँ ज्ञानसत्र हुआ ।

उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आये थे। भगवानकी लीलाका गान करनेके लिये उन लोगोंने गन्धर्व और अपराओंको

बलाया ॥ ७१ ॥ मैं जानता था कि वह संतोंका समाज है और वहाँ भगवानुकी लीलाका ही गान होता है। फिर भी

मैं खियोंके साथ लौकिक गीतोंका गान करता हुआ। उन्मतको तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओंने देखा कि यह

तो हमलोगोंका अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्तिसे मुझे शाप दे दिया कि 'त्मने हमलोगोंकी

अवहेलना की है, इसलिये तुम्हारी सारी सौन्दर्य-सम्पत्ति नष्ट हो जाय और तुम शीघ्र ही शुद्र हो जाओ'॥७२॥

उनके शापसे में दासीका पुत्र हुआ; किन्त् उस शुद्र जीवनमें किये हुए महात्माओंके सत्सङ्ग और

सेवा-शृश्रुषाके प्रभावसे मैं दूसरे जन्ममें ब्रह्माजीका प्रत हुआ ॥ ७३ ॥ संतोंकी अबहेलना और सेवाका यह मेस मिलनेवाला परमपद प्राप्त कर लेता है॥ ७४॥ युधिष्ठिर ! इस मनुष्यलोकमें तुमलोगीके धान्य अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे निवास

करते हैं। इसीसे सारे संसारको पाँवत्र कर देनेवाले ऋषि-मृनि चार-बार उनका दर्शन करनेके लिये चारों

ओरसे तुम्हारे पास आया करते हैं॥७५॥ बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर जिनको दुँवते रहते हैं, जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दान्भवस्वरूप परब्रह्म परमात्मा है—वे ही तुम्हारे प्रिय, हितैयी, ममेरे भाई, पूज्य,

आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण है।। ७६ ॥ शक्रुर, ब्रह्म आदि भी अपनी सारी बृद्धि लगाकर 'वे यह हैं — इस रूपमें उनका वृर्णन नहीं कर सके । फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम भौन, भक्ति और संयमके द्वारा

ही उनकी पूजा करते हैं। कुपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान् हमपर प्रसन्न हों ॥ ७७ ॥ **श्रीशुकदेवजी कहते हैं--**परीक्षित् ! देवर्षि नारदका

यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्टिरको अत्यन्त आनन्द हुआ। उन्होंने प्रेम-बिह्नल होकर देवर्षि नारद और भगवान् श्रीकृष्णको पूजा को॥ ७८॥ देवर्षि नास्द

भगवान् श्रीकृष्ण और राजा युधिष्टिरसे विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गये। भगवान् श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्टिरके आश्चर्यकी सीमा न रही॥७९॥ परीक्षित् ! इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष-पुत्रियोंके वंशोंका अलग-अलग वर्णन स्नाया।

उन्होंके वंशमें देवता, अस्र, मन्ष्य आदि और सम्पूर्ण

चराचरकी सृष्टि हुई है ॥ ८० ॥

॥ इति सप्तम स्कन्ध समाप्त ॥

॥ हरि: ॐ तत्सत् ॥



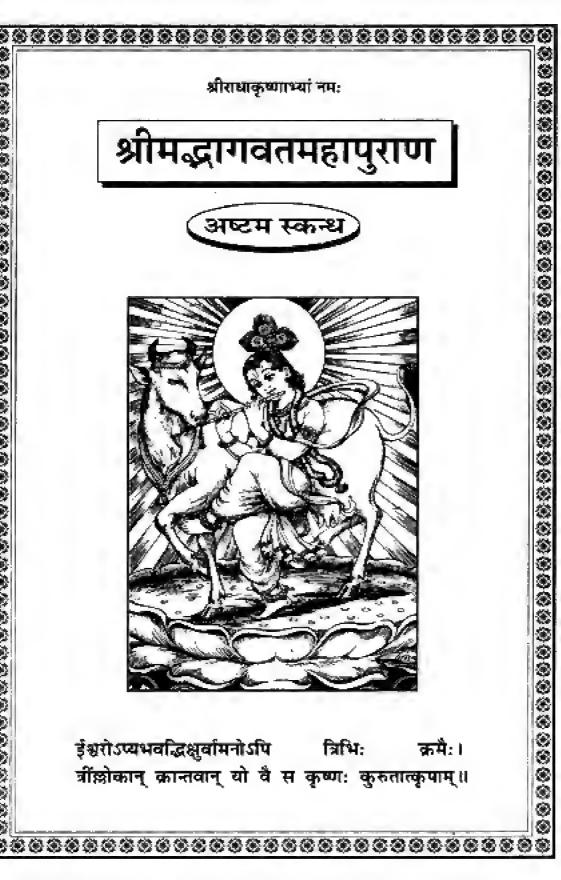

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

-:o:-

### अष्टम स्कन्ध

# पहला अध्याय

#### मन्दन्तरोंका वर्णन

राजा परिक्षित्ने पूछा—गुरुदेव ! स्वायम्भुव मनुका वंश-विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंशमें उनकी कन्याओंके द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियांने अपनी वंश-परम्परा चलायी थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओंका वर्णन कौजिये॥ १॥ ब्रह्मन् ! ज्ञानी महात्मा जिस-जिस मन्वत्तरमें महामहिम भगवान्के जिन-जिन अवतारों और लीलाओंका वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइये। हम बड़ी श्रद्धासे उनका श्रवण करना चाहते हैं॥ २॥ भगवन् ! विश्वभावन भगवान् बीते हुए मन्वत्तरोंमें जो-जो लीलाएँ कर चुके हैं, वर्तमात मन्वत्तरमें जो कर रहे हैं और आगामी मन्वत्तरोंमें जो कुछ करेंगे, वह सय हमें सुनाइये॥ ३॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—इस कल्पमें खायम्भुव आदि छः मन्वत्तर बीत चुके हैं। उनमेंसे पहले मन्वत्तरका मैंने वर्णन कर दिया, उसीमें देवता आदिकी उत्पत्ति हुई थी॥ ४॥ खायम्भुव मनुको पुत्री आकृतिसे यज्ञपुरुषके रूपमें धर्मका उपदेश करनेके लिये तथा देवडूतिसे कपिलके रूपमें ज्ञानका उपदेश करनेके लिये भगवान्ने उनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण किया था॥ ५॥ परीक्षित् ! भगवान् कपिलका वर्णन मै पहले ही (तीसरे स्कन्धमें) कर चुका हूँ। अब भगवान् यज्ञपुरुषने आकृतिके गर्भसे अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका वर्णन करता हैं॥ ६॥

परीक्षित् ! भगवान् स्वायम्भुव मनुने समस्त कामनाओं और भोगोंसे बिरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये॥ ७॥ परीक्षित् ! उन्होंने सुनन्दा नदीके किनारे पृथ्वीपर एक पैरसे खड़े रहकर सौ वर्षतक घोर तपस्या करे। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवानुको सुति करते थे॥८॥

मनजी कहा करते थे-जिनकी चेतनाके स्पर्शमात्रसे यह विश्व चेतन हो जाता है, किन्तु यह विश्व जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर सकता; जो इसके सो जानेपर प्रलब्धमें भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परन्तु जो इसे जानते हैं--वही परमतमा है ॥ ९ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहनेवाले समस चर-अचर प्राणी--- सब उन परमात्मासे ही ओतप्रोत हैं। इसलिये संसारके किसी भी पदार्थमें मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाहमात्रके लिये उपभोग करना चाहिये। तृष्णाका सर्वधा त्याग कर देना चाहिये। भला, ये संसारकी सम्पत्तियाँ किसकी हैं ? ॥ १० ॥ भगवान् सबके साक्षी हैं । उन्हें बुद्धि-वृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियों नहीं देख सकतीं। परन्तु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है। समस्त प्राणियोंके हदयमें रहनेवाले उन्हीं स्वयंत्रकारा असङ्ग परमात्माकी शरण ग्रहण करो ॥ ११ ॥ जिनका न आदि है न अन्त, फिर मध्य तो होगा ही कहाँसे ? जिनका न कोई अपना है और न पराया, और न बाहर है न भीतर, वे विश्वके आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये, बाहर और भीतर---सच कुछ हैं। उन्होंकी सत्तारे विश्वकी सत्ता है। वही अनन्त वास्तविक सत्य परब्रह्म हैं ॥ १२ ॥ वही परमात्मा विश्वरूप है। उनके अनस नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान् सत्य, स्वयंप्रकाश, अजन्मा और पुराणपुरुष हैं। वे अपनी मायाशक्तिके द्वारा ही विश्वसृष्टिके जन्म आदिको स्वीकार कर लेते हैं और

अपनी विद्याशक्तिके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय, सत्स्वरूपमात्र रहते हैं॥१३॥ इसीसे ऋषि-मृनि नैष्कर्पिस्थिति अर्थात् ब्रह्मसे एकत्व प्राप्त करनेके

लिये पहले कर्मयोगका अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करनेवाला पुरुष ही अन्तमें निष्क्रिय होकर कमोंसे छुट्टी पा लेता है॥ १४॥ यों तो सर्वशक्तिमान् भगवान् भी कर्म

करते हैं, परन्तु वे आत्मलाभसे पूर्णकाम होनेके कारण उन कमॉर्मे आसक्त नहीं होते। अतः उन्होंका अनुसरण करके अनासक रहकर कर्म करनेवाले भी कर्मबन्धनसे मुक्त ही

रहते हैं ॥ १५ ॥ भगवान् ज्ञानस्वरूप हैं, इसलिये उनमें अहङ्कारका लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण है,

किसीको प्रेरणाके खच्छन्दरूपसे ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनायी हुई मर्यादामें स्थित रहकर अपने कमेंकि

इसलिये उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। ये बिना

द्वारा मनुष्योंको शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मीक प्रवर्तक और उनके जीवनदाता है। मैं उन्हीं प्रभुकी शरणमें

震川大兵川

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक बार स्वायम्भ्व मनु एकाप्रचित्तसे इस मन्त्रमथ उपनिषत्-खरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे। उन्हें नींदमें अचेत

होकर बड़बड़ाते जान पृखे असूर और राक्षस खा डालनेके लिये उनपर ट्रट पड़े॥ १७॥ यह देखकर अन्तर्यामी भगवान् यञ्जपुरुष अपने पुत्र याम नामक

देवताओंके साथ वहाँ आये। उन्होंने उन खा डालनेके निश्चयसे आये हुए असुरोका संहार कर डाला और फिर

वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वर्गका शासन करने लगे।। १८॥

परीक्षित् !दूसरे मन् हुए स्वारोचिय । वे ऑन्नके पुत्र थे। उनके पुत्रोंके नाम थे—द्युमान्, सुवेण और रोजिब्यान् आदि॥ १९॥ उस मन्यत्तरमें इन्द्रका नाम था रोचन, प्रधान देवगण थे तृषित आदि। ऊर्जस्तम्भ आदि

वेदवादीगण सप्तर्षि थे॥ २०॥ उस मञ्जनसमें वेदशिय नामके ऋषिकी पत्नी तृषिता थीं। उनके गर्भसे भगवानने अवतार ग्रहण किया और विभू नामसे प्रसिद्ध

हए॥२१॥ वे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हेंकि आचरणसे शिक्षा प्रहण करके अठासी हजार व्रतनिष्ठ ऋषियोंने भी ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया ॥ २२ ॥

तीसरे मनु थे उत्तम । वे प्रियव्रतके पुत्र थे । उनके पुत्रेकि नाम थे-पवन, सञ्जय, यज्ञहोत्र आदि॥ २३॥

उस मन्दन्तरमें वसिष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र सप्तर्षि थे । सत्य, वेदश्रुत और भट्ट नामक देवताओंके प्रधान गण

थे और इन्द्रका नाम था सत्यजित्॥ २४॥ उस समय थर्मकी पत्नी सुनृताके गर्भसे पुरुषोत्तम भगवान्ते सत्यसेनके नामसे अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ

सत्यव्रत नामके देवगण भी थे॥ २५॥ उस समयके इन्द्र सर्त्याजत्के सखा बनकर भगवान्ते असत्यपरायण, द:शील और दृष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवदोही भृतगणोंका संहार किया ॥ २६ ॥

चौथे मनुका नाम था तामस । ये तीसरे मनु उत्तमके संगे भाई थे। उनके पृथ्, ख्याति, नर, केत् इत्यादि दस पुत्र थे ॥ २७ ॥ सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओंके प्रधान गण थे । इन्द्रका नाम था त्रिशिख । उस मन्वन्तरमें ज्योतिर्याम आदि सप्तर्षि थे॥ २८॥ परीक्षित् ! उस तामस नामके मन्यन्तरमें विधृतिके पुत्र वैधृति नामके और भी देवता हुए। उन्होंने समयके फेरसे नष्टप्राय वेदोंको अपनी शक्तिसे बचाया था, इसीलिये ये 'वैधृति'

कहलाये ॥ २९ ॥ इस मन्वन्तरमें हरिमेधा ऋषिकी पत्नी हरिणीके गर्भसे हरिके रूपमें भगवान्ने अवतार ब्रहण किया। इसी अवतारमें उन्होंने ब्राइसे गजेन्द्रकी रक्षा की थी॥ ३०॥

राजा परीक्षित्ने पूछा---मुनिवर ! हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान्ने मजेन्द्रको प्राष्टके फंदेसे कैसे छुड़ाया था॥ ३१॥ सब कथाओंमें वही कथा परम पुण्यापय, प्रशंसनीय, मङ्गलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओंके द्वारा गान किये हुए भगवान् श्रीहरिके पवित्र यशका वर्णन रहता है।। ३२ ॥

सुतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियों ! राजा परीक्षित् आमरण अनशन करके कथा सननेके लिये ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्रीशुकदेवजी महाराजको इस प्रकार कथा कहनेके लिये प्रेरित किया, तब वे बडे आनन्दित हुए और प्रेमसे परीक्षितका अभिनन्दन करके पुनियोंकी भरी सभामें कहने लगे॥ ३३॥

# दूसरा अध्याय

#### ब्राहके हारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना

श्रीशुकदेकरीने कहा---परीक्षत् ! श्रीरसागरमें त्रिकृट समका एक प्रसिद्ध सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह दस हजार योजन ऊँचा था ॥ १ ॥ उसकी लंबाई-चौडाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चाँदी, लोहे और सोनेके तीन शिखरोंकी छटासे समृद्र, दिशाएँ और आकाश जगमगाते रहते थे ॥ २ ॥ और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे, जो रहों और धातुओंकी रंग-बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जातिके वृक्ष, लताएँ और झाड़ियाँ थीं। झरनोंकी झर-झरसे वह ग्जायमान होता रहता था॥३॥ सब ओरसे समुद्रकी लहरे आ-आकर उस पर्वतके निचले भागसे टकरातीं, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराजके पाँच पखार रही हों। उस पर्वतके हरे पन्नेके पत्थरोंसे वहाँकी भूमि ऐसी साँवली हो गयी थी. जैसे उसपर हरी-भरी दुव लग रही हो॥४॥ उसकी कन्दराओंमें सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, कित्रर और अप्सराएँ आदि बिहार करनेके लिये प्रायः बने ही रहते थे॥५॥ जब उसके संगीतकी ध्वनि चडानोंसे टकराकर गुफाओंमें प्रतिध्यनित होने लगती थी, तब बडे-बडे गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंहकी ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जनासे उसे दवा देनेके लिये

**内内有实施的支持的交易的有关的由于有的表示的由于实力的有效** 

उस पर्वतकी तलहटी तरह-तरहके जंगली जानवरीके झुंडोंसे सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकारके वृक्षोंसे भरे हुए देवताओंके उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पक्षी मभुर कण्डसे चहकते रहते थे॥ ७॥ उसपर बहुत-सी नदियाँ और सरीवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिनपर मणियोंकी बालू चमकती रहती थी। उनमें देवाकुनाएँ स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यन्त सुगन्धित हो जाता था। उसकी सुर्गभ लेकर भीनी-भीनी बाय चलती रहती थी॥ ८॥

और जोरसे गरजने लगते थे ॥ ६ ॥

पर्वतराज त्रिकृटकी तराईमें भगवत्त्रेमी महात्या भगवान् वरुणका एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान्। उसमें देवाङ्गनाएँ क्रीडा करती रहती

थीं ॥ ९ ॥ उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वक्ष शोभायमान थे, जो फलों और फुलोंसे सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यानमे मन्दार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चम्पा, तरह-तरहके आम, पयाल, कटहल, आमडा, स्पारी, नारियल, खजूर, विजौरा, महुआ, साखु, ताडु, तमाल, असन, अर्जुन, रोटा, गुलर, पाकर, बरगद, पलास, चन्दन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरें, आँबला, बेल, कैथ, नीबू और भिलावे आदिके वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यानमें एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे॥ १०-१४॥ और भी विविध जातिके कुमुद, उत्पल, कहार, शतदल आदि कमलोंकी अनुठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गुँज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थें । हंस, कारण्डव, चक्रवाक और सारस दल-के-दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कुज रहे थे। महली और कछुओंक चलनेसे कमलके फुल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जलको सुन्दर और सुगन्धित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षोंसे वह घिरा था ॥ १५-१७ ॥ (कटसरैया), अशोक, करवक वनमल्लिका, लिसौडा, हरसिंगार, सोनजुही, नाग, पृत्राग, वाती, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुन्दर-सुन्दर पृष्पवृक्ष एवं तटके दूसरे वृक्षोंसे भी-जो प्रत्येक ऋतुमें हरे-चरे रहते थे-वह सरोवर शोभायमान रहता था॥ १८-१९॥ उस पर्वतके योर जंगलमें बहत-सी हथिनियोंके

साथ एक गजेन्द्र निवास करता था। वह बड़े-बड़े शक्तिशाली हाथियोंका सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वतपर अपनी हाथिनियोंके साथ काँटवाले कीचक, बाँस, बेंत, बड़ी-बड़ी झाड़ियों और पेड़ोंको रौंदता हुआ पूम रहा था॥ २०॥ उसकी गन्धमात्रसे सिंह, हाथी, बाघ, गैंड़े आदि हिंस जन्तु, नाग तथा काले-गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डस्कर भाग जाया करते थे॥ २१॥ और उसकी कृपासे भेड़िये, सूअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर

तथा कुत्ते, बंदर, हरिन और खरगोश आदि **शुद्र जीव** सब कहीं निर्भय विचाते रहते थे॥ २२॥ उसके पीछे-पोछे हाथियोके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े-बड़े हाथी और हथिनियाँ भी उसे घेरे हए चल रही र्थो । उसकी धमकसे पहाड एकबारणी काँप उठता था । उसके गण्डस्थलसे टपकते हुए मदका पान करनेके लिये साध-साथ भीरे उड़ते जा रहे थे। मदके कारण उसके नेत्र विद्वल हो रहे थे। बडे जोरकी धूप थी, इसलिये वह व्याक्ल हो गया और उसे तथा उसके साथियोंको प्यास भी सताने लगी। उस समय दूरसे ही कमलके परागसे सुवासित बायुकी गन्ध सूँघकर वह उसी सरोबरकी और चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगन्ध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देरमें बेगसे चलकर वह सरोवरके तटपर जा पहुँचा॥ २३-२४॥ उस सरोवरका जल अत्यन्त निर्मल एवं अमृतके समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलोकी केसरसे वह महक रहा था। गजेन्द्रने पहले तो उसमें युसकर अपनी सुँड्से उठा-उठा जो भरकर जल पिया, फिर उस जलमें स्तान करके अपनी थकान मिटायी॥२५॥ गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषोंको भौति मोहग्रस्त होकर अपनी सुंइस जलको फुहारे छोड़-छोड़कर साथको हथिनियों और बच्चोंको नहलाने लगा तथा उनके पुँहपे सुँड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान्की मायासे मोहित हुआ गजेन्द्र उन्पत्त हो रहा था। उस बेचारेको इस बातका पता ही न था कि मेरे सिरपर बहुत बड़ी विपत्ति मेंडर। रही है।। २६॥

परीक्षित् ! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत हो रहा था, उसी समय प्रारम्थको प्रेरणासे एक बलवान् प्राहने क्रोधमें भरकर उसका पैर पकड लिया। इस प्रकार अकस्मात् विपत्तिमें पड़कर उस बलवान् गजेन्द्रने अपनी शक्तिके अनुसार अपनेको छुडानेकी बडी चेष्टा की, परन्तु छुड़ा न सका ॥ २७ ॥ दूसरे हाथी, हथिनियों और उनके बच्चोंने देखा कि उनके स्वामीको बलवान् प्राह

बड़े बेगसे खींच रहा है और वे बहुत घवरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे बड़ी विकलतासे चिग्याडुने लगे। यहतीन उसे सहायता पहुँचाकर जलसे वाहर निकाल लेना चाहा, परन्तु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे ॥ २८ ॥ गजेन्द्र और प्राष्ट्र अपनी-अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेन्द्र ग्राहको बाहर खींच लाता, तो कभी प्राप्त गजेन्द्रको भीतर खाँच ले जाता। परीक्षित् ! इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते एक हजार वर्ष बीत गये और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी

आश्चर्यचिकत हो गये॥ २९॥ अन्तमें बहुत दिनोंतक बार-बार जलमें खींचे जानेसे गजेन्द्रका शरीर शिथिल पढ़ गया। न तो उसके शरीरमे बल रह गया और न मनमें उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गयी। इधर ब्राह तो जलवर ही उहरा। इसलिये उसकी शक्ति श्लीण होनेके स्थानपर बढ़ गयी, वह वडे उत्साहसे और भी वल लगाकर गजेन्द्रको र्खीचने लगा॥३०॥ इस प्रकार देहाभिमानी गजेन्द्र अकस्पात् प्राणसङ्कटमें पढ़ गया और अपनेको छुड़ानेमें सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देरतक उसने अपने **इटकारेके उपायपर विचार किया, अत्तमें वह इस** निक्षयपर पहुँचा॥ ३१॥ 'यह प्राह विधाताको फाँसी ही है। इसमें फँसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे वरावरके हाथी भी इस विपत्तिसे न उकार सके, तब ये वेचारी हथिनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिये अब मैं सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र आश्रय भगवानुकी ही शरण लेता है।। ३२।। काल बड़ा बली है। यह साँपके समान बडे प्रचण्ड वेगसे सबको निगल जानेके लिये दौडता ही रहता है। इससे अत्यन्त भयभीत होकर जो कोई भगवानुकी शरणमें चला जाता है, उसे वे प्रभ् अवश्य-अवश्य बचा लेते हैं। उनके भयसे भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक-ठीक पुरा करता है। वही प्रमु सबके आश्रय हैं। मैं उन्होंकी शरण प्रहण करता

हैं'॥ ३३ ॥

# तीसरा अध्याय

#### गजेन्द्रके द्वारा भगवान्की स्तुति और उसका संकटसे मुक्त होना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपनी बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाप्र किया और फिर पूर्वजन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जपद्वारा भगवानुकी सुति करने लगा ॥ १ ॥

**生产主有产业有关产业的产业有产业的产业的产业** 

गजेन्द्रने कहा—जो जगतके मल कारण है और सबके हृदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान है एवं समस्त जगतके एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसारमें चेतनताका विस्तार होता है--उन भगवानुको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेमसे उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार उन्होंमें स्थित है, उन्होंकी सत्तासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं। यह सब होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण-प्रकृतिसे सर्वधा परे हैं। उन स्वयंप्रकाश, स्वयंसिद्ध सत्तात्मक भगवानुकी मैं शरण ग्रहण करता हैं ॥ ३ ॥ यह विश्व-प्रपञ्च उन्होंकी मायासे उनमें अध्यक्त है । यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी नहीं । परन्तु उनकी दृष्टि ज्यों-की-त्यों—एक-सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनोंको ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही है। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत प्रम मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ प्रलयके समय लोक, लोकपाल और इन सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यन्त भना और गहरा अन्धकार-हो-अन्धकार रहता है। परन्त अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। ये ही प्रथ मेरी रक्षा करें॥५॥ उनकी लीलाओंका रहस्य जानना बहत ही कठिन है। वे नटकी भाँति अनेकों वेष धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूपको न तो देवता जानते है और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके? वे प्रभू मेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन करनेके लिये महात्मागण संसारको समस्त आसक्तियोंका परित्याम कर देते हैं और वनमें जाकर अखण्डमावसे ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक ब्रतोंका पालन करते हैं

तथा अपने आत्माको सबके हृदयमें विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं— वे ही मुनियोंके सर्वस्व भगवान् मेरे सहायक हैं; वे ही मेरी गति है ॥ ७ ॥ न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूप; फिर उनके सम्बन्धमें गुण और दोषकों तो कल्पना हो कैसे की जा सकती है ? फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे स्वीकार करते हैं ॥ ८ ॥ उन्हों अनन्त शांकिमान् सर्वेश्वमय परब्रह्म परमात्माकों में नमस्कार करता हूँ । वे अरूप होनेपर भी बहुरूप हैं । उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं । मै उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ स्वयंप्रकाश, सबके साक्षी परमात्माकों में नमस्कार करता हूँ । जो मन, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं—उन परमात्माकों में नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा अपना अन्तःकरण शृद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवं ज्ञानस्वरूप हैं हो, दूसरोंको कैवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्य भी केवल उन्होंमें है—उन प्रभुको मैं नमस्कार करता है ॥ ११ ॥ जो सत्त्व, रज, तम--- इन तीन गुणोंका धर्म खीकार करके क्रमशः शक्त, घोर और मृद्ध अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेदरहित समभावसे स्थित एवं ज्ञानघन प्रभुको मैं बार-बार नमस्कार करता है।। १२ ॥ आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रोंके एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हैं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मुल प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं। आपको मेरे बार-बार नमस्कार॥१३॥ आप समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंके द्रष्टा हैं, समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं। अहङ्कार आदि छायारूप असत् वस्तुओंके द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओंकी सत्ताके रूपमें भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हैं॥ १४ ॥ आप सबके मृत कारण है, आपका कोई कारण नहीं है। तथा कारण होनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप

अनोखं कारण है। आपको मेरा वार-वार नमस्कार ! जैसे समस्त नदी-द्वरने आदिका परम आश्रय समृद्र है, वैसे ही आप समस्त बेद और शास्त्रोंक परम तात्पर्य है। आप मोक्षस्वरूप है और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण

करते हैं; अतः आपको मैं नमस्कार करता है ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके काष्ट अर्राणमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने

अपने ज्ञानको गुणोंकी मायासे ढक रक्खा है। गुणोंमें क्षोध होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टि-रचनाका आप सङ्कल्प करते हैं। जो लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वको भावना करके वेद-शास्त्रीसे

ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके रूपमें आप खयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता

है।। १६॥

जैसे कोई दयाल् पुरुष फंटेमें पड़े हुए पशुका बन्धन काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैसे शरणागतोंको फॉसी काट देते हैं। आप नित्यमुक्त है, परम करुणामय है और

भक्तोंकः कल्याण करनेमें आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके

इदयमें अपने अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमें आप

उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर्यपूर्ण एवं अनन्त हैं।

आपको मैं नमस्कार करता है।। १७ ।। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुवन, गृह, सम्पत्ति और खजनोमें आसक्त है—उन्हें आपको प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। क्योंकि आप ख्यं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हैं। जीवन्मुक पुरुष अपने

हदयमें आपका निरत्तर चित्तन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर्यपूर्ण ज्ञानस्वरूप भगवानुको मैं नमस्कार करता हैं ॥ १८ ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको कामनासे

मनुष्य उन्होंका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते

हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयाल प्रभु मेरा उद्धार करे ॥ १९ ॥ जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्होंकी शरणमें रहते हुए उनसे

किसी भी वस्तुकी—यहाँतक कि मोक्षकी भी अभिलाषा

नहीं करते. केवल उनकी परम दिव्य मङ्गलमयी लीलाओंका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमग्न रहते हैं॥२०॥ जो अधिनाशी, सर्वशक्तिमान्, अव्यक्त,

इन्द्रियातीत और अत्यन्त सुक्ष्म हैं; जो अल्पन्त निकट

रहनेपर भी बहत दुर जान पड़ते हैं; जो आध्यात्मक योग अर्थात् ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते है— उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

में स्तुति करता हूँ ॥ २१ ॥

जिनकी अत्यन्त छोटी कलासे अनेकों नाम-रूपके

भेद-भावसे यक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकोंको सृष्टि हुई है, जैसे धधकतो हुई आगसे लपटें

और प्रकाशमान सूर्यसे उनकी किरणें बार-बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयंत्रकाश

परमात्मासे बृद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीर---जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं--वार-बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान् न देवता हैं और न असुर । वे मनुष्य-और

पश्-पक्षी भी नहीं हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक । ये कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं

हैं। न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य है और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जानेपर जो कुछ बच रहता

है, वही उनका स्वरूप है तथा वे हो सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धारके लिये प्रकट हो ॥ २२-२४ ॥ मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथोकी योनि बाहर और

भीतर—सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्मप्रकाशको दकनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूं, जो कालक्रमसे अपने-आप नहीं छूट

सकता, जो केवल भगवलुपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है॥२५॥ इसलिये मैं उन परब्रहा परमात्मको शरणमें हूँ जो विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वस्वरूप हैं—साथ ही जो विश्वकी

अन्तरात्माके रूपमें विश्वरूप सामग्रीसे क्रीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परमपद-स्वरूप ब्रह्मको में नमस्कार करता हैं॥२६॥ योगीलोग योगके द्वारा कर्म, कर्म-वासना और कर्मफलको भस्प करके अपने योगशुद्ध

है—उन प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ॥२७॥ प्रभो ! आपकी तीन शक्तियों—सत्त्व, रज और तमके समादि

हदयमें जिन योगेश्वर भगवानुका साक्षात्कार करते

वेग असहा है। समस्त इन्द्रियों और मनके विषयेकि रूपमें भी आप हो प्रतीत हो रहे हैं। इसलिये जिनकी इन्द्रियाँ वशमे नहीं हैं, वे तो आपको प्राप्तिका मार्ग

भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनन्त है। आप शरणागतवत्मल है । आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हैं॥ २८ ॥ आपकी माया अहंबृद्धिसे आत्मका स्वरूप दक गया है, इसीसे यह जीव अपने स्वरूपको नहीं जान पाता । आपको महिमा अपार है । उन सर्वशक्तिमान् एवं माध्यंतिधि भगवान्की में शरणमें हैं॥ २९॥

**श्रीशुक्तदेकजी कहते हैं--**परीक्षित् ! गजेन्द्रने बिना किसी भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवानुकी स्तृति की थी, इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना स्वरूप माननेवाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं आये। उस समय सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं भगवान् श्रीहरि प्रकट हो गये ॥ ३० ॥ विश्वके एकमात्र आधार भगवान्ने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तृति सुनकर वेदमय गरुडपर सवार हो चक्रधारी भगवान बडी

शीधतासे वहाँके लिये चल पडे, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त सङ्घटमें पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तृति करते हुए देवता भी आये।। ३१।। सरोवरके भीतर बलवान् प्राहने गजेन्द्रको पकड रक्खा था और वह अत्यन्त व्याकल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाशमें गरुड़पर सवार होकर हाथमें चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं, तब अपनी सुँड्में कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने ऊपरको उठाया और बड़े कष्टसे बोला—'नारायण ! जगद्गुरो ! भगवन् ! आपको नमस्कार है' ॥ ३२ ॥ जब भगवानने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, तब वे एकबारगी गरुड़को छोड़कर कुद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही प्राहको भी बड़ी शीघतासे सरोवरसे बाहर निकाल लाये। फिर सब देवताओंके सामने ही भगवान श्रीहरिने चक्रसे शहका मुँह फाड डाला और गजेन्द्रको छुड़ा लिया ॥ ३३ ॥

# चौथा अध्याय

गज और प्राहका पूर्वचरित्र तथा उनका उद्धार

ब्रह्मा, शङ्कर आदि देवता, ऋषि और गन्धर्व श्रीहरि भगवानके इस कर्मकी प्रशंसा करने लगे तथा उनके अपर फुलोंकी वर्षा करने लगे॥ १॥ स्वर्गमें दुन्दुभियां बजने लगीं, गन्धर्व नाचने-गाने लगे; ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तृति करने लगे॥२॥ इधर वह ब्राह तूरंत ही परम आक्षर्यमय दिव्य शरीरसे सम्पन्न हो गया। यह प्राह इसके पहले 'हह' नामका एक श्रेष्ठ गन्धर्व था। देवलके शापसे उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवानुको कृपासे वह मुक्त हो गया॥३॥ उसने सर्वेश्वर भगवानके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया, इसके बाद वह भगवानके सुयशका गान करने लगा । बास्तवमें अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्तिसे सम्पन्न हैं। उन्होंके गुण और मनोहर लीलाएँ गान करने-योग्य है।। ४।। भगवानुके कृपापूर्ण स्पर्शसे उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये। उसने भगवानुकी परिक्रमा करके उनके चरणोमें प्रणाम किया और सबके देखते-देखते

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! उस समय

अपने लोककी यात्रा की ॥ ५ ॥ गजेन्द्र भी भगवानुका स्पर्श प्राप्त होते ही अञ्चानके

बन्धनसे मुक्त हो गया। उसे भगवानुका ही रूप प्राप्त हो गया । वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भूज बन गया ॥ ६ ॥ गजेन्द्र पूर्वजन्ममें द्रविड देशका पाण्ड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इन्द्रद्युप्त। यह भगवानुका एक श्रेष्ठ उपसक एवं अत्यन यशस्वी था॥७॥ एक बार राजा इन्द्रधम् राजपाट छोडकर मलयपर्वतपर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएँ बढ़ा लीं, तपखीका वेष धारण कर लिया। एक दिन स्नानके बाद पुजाके समय मनको एकाप्र करके एवं मौनवती होकर वे सर्वशक्तिमान् भगवानुकी आराधना कर रहे थे ॥ ८ ॥ उसी समय दैवयोगसे परम यशस्त्री अगस्य पनि अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथिसेवा आदि धर्मका परित्याग करके तपस्वियोकी तरह एकान्तमें चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है, इसलिये वे राजा इन्द्रद्युप्रपर ऋद्ध हो गये॥ ९॥ उन्हेंनि

राजाको यह शाप दिया---'इस राजाने गुरुजनोंसे शिक्षा नहीं ब्रहण की है, अभिमानवश परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला यह हाथीके समान जडबुद्धि है, इसलिये इसे वही घोर

अज्ञानमयी हाथीकी योनि प्राप्त हो'॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! शाप एवं वरदान देनेमें समर्थ अगस्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँसे चले गये। राजर्षि इन्द्रदासने यह समझकर सत्तोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था॥११॥ इसके बाद आत्माको विस्मृति करा देनेवाली हाथीकी योनि उन्हें प्राप्त हुई । परन्तु भगवानुकी आराधनाका ऐसा प्रभाव है कि हाथी होनेपर भी उन्हें भगवानकी स्मृति हो हो गयी॥ १२॥ भगवान श्रीहरिने इस प्रकार गजेन्द्रका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गर्थर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीलाका गान करने लगे और वे पार्षदरूप गजेन्द्रको साथ ले गरुडपर सवार होकर अपने अलौकिक धामको चले गये॥ १३॥ कुरुवंश-शिरोमीण परीक्षित् ! मैंने भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा तथा गजेन्द्रके उद्धारकी कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसङ्ख सुननेवालोंके कलिमल और दुःखप्रको पिटानेवाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देनेवाला है ॥ १४ ॥ इसीसे कल्याणकामी द्विजगण दःस्वप्न आदिकी शान्तिके लिये प्रात:काल जगते ही पवित्र होकर इसका

पाठ करते हैं॥१५॥ परीक्षित् ! गजेन्द्रकी स्तृतिसे प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभृतस्वरूप श्रीहरि भगवानने सब लोगोंके सामने हो उसे यह बात कही थी।। १६॥

श्रीभगवान्ने कहा-जो लोग रातके पिछले पहरमें उठकर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एकाग्र चित्तसे मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कन्दरा, बन, बेंत, कोचक और बाँसके झरभूट, यहाँके दिव्य वृक्ष तथा पर्वतशिखर, मेरे, ब्रह्माजी और शिवजीके निवासस्थान, मेरे प्यारे धाम

क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेतद्वीप, ओवत्स, कौस्तुभयणि, वनमाला, मेरी कीमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शब्द, पक्षिराज गरुड, मेरे सुश्म कलाखरूप शेषजी, मेरे

आश्रयमें रहनेवाली लक्ष्मीदेवी, ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, शहरजी तथा भक्तराज प्रहाद, मस्य, कच्छप, क्सह

आदि अवतारोमें किये हुए मेरे अनन्त पुण्यमय चरित्र, सुर्य, चन्द्रमा, अग्नि, ॐकार, सत्य, मुलप्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातनचर्म, सोम, कश्यप और धर्मको पत्नी दक्षकन्याएँ, गङ्गा, सरस्वती, अलकनन्दा,

यम्ना, ऐरावत हाथी, भक्तशिरोमणि ध्व, सात ब्रह्मर्थि और पवित्रकोर्ति (नल, युधिष्टिर, जनक आदि) महापुरुषोका स्परण करते हैं--वे समस्त पापोंसे छूट जाते

हैं; क्योंकि ये सब-के-सब मेरे ही रूप है।। १७-२४॥ प्यारे गजेन्द्र ! जो लोग ब्राह्ममृहर्तमें जगकर तुम्हारी की हुई स्तृतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युके समय उन्हें मैं निर्मल

बुद्धिका दान करूँगा ॥ २५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! श्रीकृष्णने ऐसा कहकर देवताओंको आनन्दित करते हुए अपना श्रेष्ठ शङ्क बजाया और गरुड़पर सकार हो

गये ॥ २६ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान्की स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! भगवान्की यह गजेन्द्रमोक्षकी पवित्र लीला समस्त पापोंका नाश करनेवाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मन्वत्तरको कथा सुनो॥१॥ पाँचवें मनुका नाम या रैवत । वे चौथे पन् तामसके समे पाई थे । उनके अर्जुन, बलि, विख्य आदि कई पुत्र थे॥२॥ उस मन्बन्तरमें

इन्द्रका नाम था विभू और भृतस्य आदि देवताओंके प्रधानगण थे। परीक्षित् ! उस समय हिरण्यरोमा. वेदशिस, कर्ध्वबाह आदि सप्तर्षि थे॥ ३॥ उनमें शुप्र

ऋषिकी पत्नीका नाम था विकृष्ठा । उन्होंके गर्भसे वैकृष्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओंके साथ अपने अंशसे स्वयं

भगवान्ने वैकुण्ठ नामक अवतार धारण किया॥४॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* समयको यह बात है, उस समय असरोंने अपने तीखे

और स्वयं इन्द्र भी श्रीहीन हो गये थे। यहाँतक कि

यज्ञयागादि धर्म-कर्मोंका भी लोप हो गया था॥ १६॥ यह सब दर्दशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवताओंने

आपसमें बहुत कुछ सोचा-विचारा; परन्तु अपने विचारीसे वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके॥ १७॥ तब वे

सब-के-सब सुपेरुके शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी सभामें पये और वहाँ उन लोगोंने बड़ी नम्रतासे ब्रह्माजीकी

सेवामें अपनी परिस्थितिका विस्तृत विसरण उपस्थित

किया॥ १८॥ ब्रह्माजीने स्वयं देखा कि इन्द्र, वाय आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गये हैं। लोगोंकी

परिस्थित बड़ी विकट, सङ्कटग्रस्त हो गयी है और अस्र इसके विपरीत फल-फुल रहे हैं ॥ १९ ॥ समर्थ ब्रह्मजीने

अपना मन एकाव्र करके परम पुरुष भगवानुका स्मरण किया; फिर थोड़ी देर रुककर प्रकृतिलत मुखसे

देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा॥२०॥

'देवताओ ! मैं, शङ्करजी, तुमलोग तथा असुर, दैत्य,

मनुष्य, पश्-पक्षी, वृक्ष और खेदज आदि समस्त प्राणी

जिनके विराट रूपके एक अत्यन्त खल्पातिखल्प अंशसे रचे गये हैं—हमलोग उन अविनाशी प्रभुकी ही शरण

प्रहण करें ॥ २१ ॥ यद्यपि उनकी दृष्टिमें न कोई बधका पात्र है और न रक्षाका, उनके लिये न तो कोई उपेक्षणीय

है न कोई आदरका पात्र हो—फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके लिये समय-समयपर वे रजोगुण, सत्वगुण और

तमोग्णको स्वीकार किया करते हैं ॥ २२ ॥ उन्होंने इस

समय प्राणियोंके कल्याणके लिये सत्त्वगुणको स्वीकार कर

रक्का है। इसलिये यह जगत्की स्थिति और रक्षाका

अवसर है। अतः हम सब उन्हीं बगद्गृरु परमात्माकी शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओंके प्रिय हैं और

बहतोंके तो प्राणींपर ही बन आयी, वे रणभूमिमें गिरकर फिर उठ न सके ॥ १५ ॥ दुर्वासाके शापसे\* तीनों लोक

शस्त्रोंसे देवताओंको पराजित कर दिया था। उस यद्धमें

मस्तकपर करत दिया ! ऐक्षकाने उसे सुँहमें लेकन पैरीसे कुचल डाला । इससे दुर्वासाओंने क्रोधित होकर जाप दिया कि तू तीनो रक्षेकोसहित जीप्र

उन्हें जिलोकाधिपति जानकर दुर्वासाजीने भगवान्के प्रसादकी पाला दी; किन्तु इन्द्रने ऐसर्पके मदसे उसका कुछ माँ आदर व कर उसे ऐसवतके

वैकुण्डधामकी रचना की थी। वह लोक समस्त लोकोंमें

श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ उन वैकुण्डनाथके कल्याणमय गुण और प्रभावका वर्णन में संक्षेपसे (तीसरे स्कन्धमें) कर चका

हैं। भगवान विष्णुके सम्पूर्ण मुणोंका वर्णन तो वह करे, जिसने पथ्वीके परमाणओंकी गिनती कर ली हो ॥ ६ ॥

छठे मन् चक्षके पुत्र चाक्ष्य थे। उनके पुरु, पुरुष,

सुद्धप्र आदि कई पत्र थे॥ ७॥ इन्द्रका नाम था मन्त्रद्वम

और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मन्वन्तरमें

हविष्यमान् और वीरक आदि सप्तर्षि थे ॥ ८ ॥ जगत्पति

भगवानुने उस समय भी वैराजकी पत्नी सम्भृतिके गर्भसे

अजित नामका अंशाबतार प्रश्नण किया था॥ ९॥ उन्होंने

%। समृद्र-मन्थन करके देवताओंको अमृत पिलाया था.

उन्होंने लक्ष्मीदेवीकी प्रार्थनासे उनको प्रसन्न करनेके लिये

तथा वे ही कच्छपरूप धारण करके पन्दराचलकी भयानीके आधार बने थे॥ १०॥

राजा परीक्षित्ने पृष्ठा—भगवन् ! क्षीरसागरका पन्थन कैसे किया ? उन्होंने कच्छपरूप

घारण करके किस कारण और किस उद्देश्यसे मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया ? ॥ १९ ॥ देवताओंको उस समय अमृत कैसे मिला ? और भी

कौन-कौन-सी वस्त्एँ समुद्रसे निकर्ली ? भगवानुकी यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य स्नाइये ॥ १२ ॥ आप भक्तवत्सल भगवानुकी महिमाका

और भी सुननेके लिये उत्सुक होता जा रहा है। अधानेका तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनासे यह संसारकी ज्वालाओंसे जलता जो रहा है॥ १३॥

ज्यों-ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों-ही-त्यों मेरा हृदय उसको

सुतजीने कहा.—शौनकादि ऋषियो ! भगवान् श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितके इस प्रश्नका अभिनन्दन

करते हुए भगवान्की समुद्र-भन्धन लीलाका वर्णन आरम्प किया॥ १४॥

श्रीशृक्षदेवजी कहते हैं--परीक्षित् !

🌞 यह प्रसङ्घ किप्पुमुण्यमें इस प्रकार आया है। एक बार श्रीदर्वासाओं वैक्टडलीकर्स आ रहे थे। मार्गमें ऐरावतपर चडे देवराज इन्द्र मिले।

- ही ओडीन हो जायगा।

देवता उनके प्रिय । इसलिये हम निजननोंका वे अवश्य ही कल्याण करेंगे॥ २३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! देवताओंसे यह कहकर ब्रह्माजी देवताओंको साथ लेकर भगवान अजितके निजधाम वैकुण्डमें गये। वह धाम तमोमयी प्रकृतिसे परे हैं ॥ २४ ॥ इन लोगोंने भगवानके स्वरूप और धामके सम्बन्धमें पहलेसे ही बहुत कुछ सुन रक्खा था, परन्त वहाँ जानेपर उन लोगोंको कुछ दिखायी न पडा। इसिलये ब्रह्माजी एकाय मनसे बेदवाणीके द्वारा भगवानुकी स्तुति करने लगे॥ २५॥

ह्याजी बोले-भगवन ! आप निर्विकार, सत्य, अनन्त, आदिपुरुष, सबके हृदयमें अन्तर्यापीरूपसे विराजमान, अखण्ड एवं अतक्यें हैं। मन जहाँ-जहाँ जाता है. वहाँ-वहाँ आप पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओंके आराधनीय और स्वयंप्रकाश हैं। हम सब आपके चरणोमें नमस्कार करते हैं॥ २६॥ आप प्राण, मन, बुद्धि और अहङ्कारके ज्ञाता है। इन्द्रियों और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अञ्चान आपका सार्श नहीं कर सकता। प्रकृतिके विकार मरने-जीनेवाले शरीरसे भी आप रहित हैं। जीवके दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आपमें बिल्कुल ही नहीं हैं। आप अविनाशी और सुखस्तरूप हैं। सत्ययुग, ब्रेता और द्वापरमें तो आप प्रकटरूपसे ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ब्रहण करते हैं॥ २७॥ यह शरीर जीवका एक मनोमय चंक्र (रथका पहिया) है। दस इन्द्रिय और पाँच प्राण-ये पंद्रह इसके और हैं। सत्त्व, रज और तम---ये तीन गुण इसकी नामि हैं। पथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार— ये आठ इसमें नेमि (पहियेका घेरा) है। स्वयं माया इसका सञ्चालन करती है और यह विजलोसे भी अधिक शीवगामी है। इस चक्रके धरे हैं खबं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य है। हम उनकी शरणमें है॥ २८॥ जो एकमात्र ज्ञानस्वरूप, प्रकृतिसे परे एवं अदृश्य हैं; जो समस्त वस्तुओंके मूलमें स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तुसे जिनका पार नहीं पाया जा सकता-वही प्रभ इस जीवके इटयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते

है। विचारशील मन्ष्य भक्तियोगके द्वारा उन्होंकी आराधना करते हैं॥ २९॥ जिस मायासे मोहित होकर जीव अपने बास्तविक लक्ष्य अधवा खरूपको भूल गया है, वह उन्होंको है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता । परन्तु सर्वशक्तिमान् प्रमु अपनी उस माया तथा

उसके गुणोंको अपने वशमें करके समस्त प्राणियोंक हृदयमें समभावसे विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थसे नहीं, उनकी कृपासे ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं॥ ३०॥ यों तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्त्वमय शरीरसे ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर-भीतर

एकरस प्रकट वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुणप्रधान असर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं ? उन्हीं प्रभुके चरणोमें हम नमस्कार करते हैं ॥ ३१ ॥

उन्होंकी बनायी हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वीपर जरायुज, अण्डज, खेदज और उद्गिज—ये चार प्रकारके प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतन्त्र, परम ऐस्रयंशाली पुरुषोत्तम परब्रह्म हमपर प्रसन्न हों ॥ ३२ ॥ यह परम शक्तिशाली जल उन्होंका बीर्य है। इसीसे तीनों लोक और समस्त लोकोंके लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली परवदा हमपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ श्रृतियाँ कहती है कि चन्द्रमा उस प्रभुका मन है। यह चन्द्रमा समस्त देवताओंका अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षोंका सम्राट एवं प्रजाकी वृद्धि करनेवाला है। ऐसे मनको स्वीकार करनेवाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हमपर प्रसन्न हो ॥ ३४ ॥ अग्नि प्रभुका मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि वेदके यज्ञ-थागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सकें। यह अग्नि ही शरीरके भीतर जठराग्निरूपसे और समद्रके भीतर बडवानलके रूपसे रहका उनमें रहनेवाले अन्न. जल आदि घातुओंका पाचन करता रहता है और समस द्रव्योंकी उत्पत्ति भी उसीसे हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हो ॥३५॥ जिनके द्वारा जीव देवयानमार्गसे बहालोकको प्राप्त होता है, जो वेदोंकी साक्षात् मृति और भगवान्के ध्यान करनेयोग्य धाम है, जो पृष्यलोकस्वरूप होनेके कारण मक्तिके द्वार एवं

\*\*\*\*\*\*\*\*\* अमृतमय है और कालरूप होनेके कारण मृत्यू भी हैं—ऐसे सुर्य जिनके नेत्र है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्रभुके प्राणसे ही चराचरका प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इन्द्रिय सम्बन्धी बल देनेवाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सप्राट् है, तो इन्द्रियोंके अधिष्ठात्-देवता हम सब उसके अनुचर । ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हमपर प्रसन्न हो ॥ ३७ ॥ जिनके कानोंसे दिशाएँ, हृदयसे इन्द्रियगोलक और नाभिसे वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पाँचों प्राप्त (प्राप्त, अपान, उदान, समान और व्यान), दसों इन्द्रिय, मन, पाँचों असु (नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनक्कय) एवं शरीरका आश्रय है—वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हमपर प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ जिनके बलसे इन्द्र, प्रसन्नतासे समस्त देवगण, क्रोघसे शङ्कर, बृद्धिसे ब्रह्मा, इन्द्रियोंसे वेद और ऋषि तथा लिङ्क्से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं—वे परम ऐश्चर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हों॥ ३९॥ जिनके वक्षःस्थलसे लक्ष्मी, छायासे पितृगण, स्तनसे धर्म, पीउसे अधर्म, सिरसे आकाश और विहारसे अपसराएँ प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न

हों ॥ ४० ॥ जिनके मुखसे ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय वेद, भूजाओंसे क्षत्रिय और बल, जङ्गाओंसे वैश्य और उनकी वृत्ति---व्यापारकुशलता तथा चरणोसे वेट्बाहा शृंद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है—वे परम ऐसर्वशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हो॥४१॥ जिनके अधरसे लोभ और ओहसे प्रीति, नासिकासे कान्ति, स्पर्शसे पशुओंका प्रिय काम, भौहोंसे यम और नेत्रके रोमोंसे कालको उत्पत्ति हुई है—वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हो ॥ ४२ ॥ पञ्चभृत, काल, कर्म, सत्त्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषोके द्वारा बाधित किये जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पटार्थ हैं, वे सब-के-सब भगवानकी योगमायासे हो बने

कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान् हैं, आपके लिये इसमें कौन-सी कठिनाई है ॥ ४६ ॥ विषयोंके लोपमें पडकर जो देहाभिमानी द:ख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करनेमें परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है; परन्तु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांशमें तो उनके विफलता ही हाथ लगती है। परन्तु जो कर्म आपको समर्पित किये जाते। है, उनके करनेके समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फलरूप ही है।। ४७॥ भगवानुको समर्पित किया हुआ छोटे-से-छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। क्योंकि भगवान् जीवके परम हितैषी, परम जियतम और आत्मा ही हैं॥ ४८॥ जैसे वृक्षको जड़को पानीसे सोंचना उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओं और छोटी-छोटी डालियोंको भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवानको आराधना सम्पूर्ण प्राणियोंकी और अपनी भी आराधना है ॥ ४९ ॥ जो तीनों काल और उससे परे भी एकरस स्थित हैं. जिनकी लीलाओंका रहस्य तर्क-वितर्कके परे हैं, जो स्वयं गुणोंसे परे रहकर भी सब गुणोंके स्वामी है तथा इस समय सत्त्वगुणमें स्थित हैं--ऐसे आपको हम बार-बार नमस्कार

हैं—ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐक्षर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हो ॥ ४३ ॥ जो मायानिर्मित गुणोमे दर्शनादि

वृत्तियोंके द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायुके समान

सदा-सर्वदा असङ्ग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शान्त

हो गयी है---उन अपने आत्मानन्दके लाभसे परिपूर्ण

मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त आपका मुखकमल अपने इन्हीं

नेत्रोंसे देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन

कराइये ॥ ४५ ॥ प्रभो ! आप समय-समयपर स्वयं ही

अपनी इच्छासे अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम

हमारे लिये अत्यत्त कठिन होता है, उसे आप सहजमें हो

प्रभो ! हम आपके शरणागत है और चाहते हैं कि

आत्मस्वरूप भगवानुको हमारे नमस्वार है ॥ ४४ ॥

### छठा अध्याय

करते हैं ॥ ५० ॥

देवताओं और दैत्योंका मिलकर समुद्रमन्थनके लिये उद्योग करना

**श्रीशुक्षदेवजी कहते हैं**—परीक्षित् ! जब देवताओंने सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की, श्रीमद्भा०-स्०-सा० — १५

समान स्वच्छ स्यामल शरीर, कमलके भीतरी भागके समान सकुमार नेत्रोमे लाल-लाल डोरियाँ और चमकते हुए सुनहले रंगका रेशमी पीताम्बर ! सर्वाङ्गसुन्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्नता फुटी पड़ती थी। धनुषके समान टेढ़ी भौंहें और बड़ा हो सुन्दर मुख । सिरपर महामणिमय किरोट और भूजाओंमें बाजुबंद। कार्नोक झलकते हुए क्ष्प्डलॉकी चमक पड़नेसे कपोल और भी सन्दर हो उठते थे, जिससे मुखकमल खिल उडता था। कमरमें करधनीकी लाडियाँ, हाथोंमें कंगन, गलेमें हार और चरणोमें नृपुर शोभायमान थे। वक्षःस्थलपर लक्ष्मी और गलेमें कौस्तुभर्माण तथा वनमाला सुशोभित थीं ॥ ३-६ ॥ भगवानुके निज अस्त सुदर्शन चक्र आदि मुर्तिमान् होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओंने पृथ्वीपर गिरकर साष्ट्राङ्क प्रणाम किया फिर सारे देवताओंको साथ ले शङ्करजी तथा ब्रह्माजी परम पुरुष भगवानुको स्तृति करने लगे॥ ७॥ ब्रह्माजीने कहा--जो जन्म, स्थिति और प्रलयसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणोंसे रहित एवं मोक्षस्वरूप परमानन्दके महान् समुद्र हैं, जो सुक्ष्यसे भी सुक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनन्त है—उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभुको हमलोग बार-बार नमस्कार करते है।। ८॥ प्रुषोत्तम ! अपना कल्याण चाहनेवाले साधक वेदोक्त एवं पाञ्चराजोक विधिसे आपके इसी स्वरूपकी उपासना करते हैं। मुझे भी रचनेवाले प्रभो ! आपके इस

विश्वमय स्वरूपमें मुझे समस्त देवगणोंके सहित तीनों

लोक दिखायों दे रहे हैं ॥ ९ ॥ आपमें ही पहले यह जगत्

लीन था, मध्यमें भी यह आपमें ही स्थित है और अन्तमें

भी यह पुनः आपमें ही लीन हो जायगा। आप स्वयं

कार्य-कारणसे परे परम स्वतन्त हैं। आप ही इस जगतके

आदि, अन्त और मध्य हैं—वैसे ही जैसे घडेका आदि,

तब वे उनके बीचमें ही प्रकट हो गये। उनके शरीरकी

प्रभा ऐसी थी, मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गये

हों ॥ १ ॥ भगवानुकी उस प्रभासे सभी देवताओंकी आँखें

चौंधिया गर्यो। वे भगवानुको तो क्या---आकाश,

दिशाएं, पथ्वी और अपने शरीरको भी न देख सके ॥ २ ॥

केवल भगवान् शङ्कर और ब्रह्माजीने उस छविका दर्शन

किया। बड़ी ही सुन्दर झाँकी थी। मरकतमणि (पत्रे)के

साक्षात्कार करते हैं ॥ ११ ॥ जैसे मनुष्य युक्तिके द्वारा लकड़ीसे आग, गौसे अमृतके समान दूध, पृथ्वीसे अन्न तथा जल और व्यापारसे अपनो आजीविका प्राप्त कर लेते हैं--वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धिसे भक्तियोग, ज्ञानयोग आदिके द्वारा आपको इन विषयोमें ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभृतिके अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं॥ १२ ॥ कमलनाभ ! जिस प्रकार दावारिनसे झुलसता हुआ हाथी गङ्गाजलमें डुबकी लगाकर सुख और शान्तिका अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्षात्रसे हमलोग परम सखी और शान्त हो गये हैं। स्वामी ! हमलोग बहुत दिनोंसे आपके दर्शनोंके लिये अत्यन्त लालायित हो रहे थे ॥ १३ ॥ आप ही हमारे बाहर और भीतरके आत्मा है। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्यसे आपके चरणोंकी शरणमें आये हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिये । आप सबके साक्षी है, अतः इस विषयमें हमलोग आपसे और क्या निवेदन करें ॥ १४ ॥ प्रमो ! मैं, शङ्करजी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति-सब-के-सब अग्निसे अलग हुई चिनगारीकी तरह आपके ही अंश हैं और अपनेको आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थितिमें प्रभो ! हमलोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओंके कल्याणके लिये जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिये और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिये॥ १५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--ब्रह्मा आदि देवताओंने इस प्रकार स्तृति करके अपनी सारी इन्द्रियाँ रोक लीं और सब बडी सावधानीके साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उनकी स्तृति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदयकी बात जानकर भगवान् मेघके सम्छन गच्चीर वाणीसे बोले । १६ ॥ परीक्षित् ! समस्त देवताओंक तथा जगत्के एकमात्र स्वामी भगवान् अकेले ही उनका सब कार्य करनेमें समर्थ थे, फिर भी समद्र-मन्थन आदि

मध्य और अन्त मिड़ी है ॥ १० ॥ आप अपने हो आश्रय

रहनेवाली अपनी मायासे इस संसारकी रचना करते हैं

और इसमें फिरसे प्रवेश करके अन्तर्यामीके रूपमें

विराजमान होते हैं। इस्त्रीलिये विवेकी और शासक पुरुष

बड़ी सावधानीसे अपने मनको एकाग्र करके इन गुणोंकी,

विषयोंकी भीड़में भी आपके निर्मुण स्वरूपका ही

लीलाओंके द्वारा विहार करनेकी इच्छासे वे देवताओंको सम्बोधित करके इस प्रकार कहने लगे॥ १७॥

श्रीभगवान्ने कहा - ब्रह्मा, शहूर और देवताओ ! तुमलींग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याणका यही उपाय है ॥ १८ ॥ इस समय अस्रोंपर कालकी कृपा है। इसलिये जबतक तुम्हारे अध्यदय और उन्नतिका समय नहीं आता, तबतक तुम दैत्य और दानवॉके पास जाकर उनसे सन्धि कर लो।। १९॥ देवताओं ! कोई बड़ा कार्य करना हो तो राष्ट्रऑसे भी मेल-मिलाप कर लेना चाहिये। यह बात अवश्य है कि काम बन जानेपर उनके साथ साँप और चुहेवाला बर्ताव कर सकते हैं\* ॥ २० ॥ तुमलोग बिना विलम्बके अमत निकालनेका प्रयत्न करो । उसे पी लेनेपर मरनेवाला प्राणी भी अमर हो जाता है॥ २१॥ पहले श्रीरसागरमें सब प्रकारके घास, तिनके, लताएँ और ओषधियाँ डाल दो। फिर तुमलोग मन्दराचलकी मधानी और वासुकि नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्रका मन्धन करो। अब आलस्य और प्रमादका समय नहीं है। देवताओं। विश्वास रक्को—दैत्योंको तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परन्तु फल मिलेगा तुम्हीं लोगोंको ॥ २२-२३ ॥ देवताओ ! असुरलोग तुमसे जी-जो चाहें, सब स्वीकार कर लो। शान्तिसे सब काम बन जाते हैं, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता॥ २४॥ पहले समृद्रसे कालकृट विष निकलेगा, उससे इस्ता नहीं। और किसी भी वस्तुके लिये कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तुकी कामना ही नहीं करनी चाहिये, परन्तु यदि कामना हो और वह पूरी न हो , तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिये॥ २५॥

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! देवताओंको यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान् उनके बीचमें ही अन्तर्धान हो गये । वे सर्वशक्तिमान् एवं परम स्वतन्त्र जो उहरे । उनकी लीलाका रहस्य कौन समझे ॥ २६॥

नमस्कार किया और वे अपने-अपने लोकोंको चले गये, तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बलिके पास गये॥ २७॥ देवताओंको बिना अख-शस्त्रके सामने आते देख दैत्यसेनापतियोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओंको पकड़ लेना चाहा। परन्त् दैत्यराज बलि सन्धि और विरोधके अवसरको जाननेवाले एवं पवित्र कीर्तिसे सम्पन्न थे। उन्होंने दैत्योंको वैसा करनेसे रोक दिया॥ २८॥ इसके बाद देवतालोग बलिके पास पहुँचे । बलिने तीनों लोकोंको जीत लिया था । वे समस्त सम्पत्तियोंसे सेवित एवं असुर-सेनापतियोंसे सुरक्षित होकर अपने राजसिंहासनपर बैठे हुए थे॥२९॥ बुद्धिमान् इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीसे समझाते हुए राजा बिलसे वे सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा खयं भगवानने उन्हें दी थी।। ३०॥ वह बात दैत्यराज बलिको जैंच गयी । वहाँ बैठे हुए दुसरे सेनापति शम्बर, अरिष्टनेमि और त्रिपुरनिवासी अस्रोंको भी यह बात बहुत अच्छी लगी ॥ ३१ ॥ तब देवता और असुरोने आपसमें सन्धि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित् । वे सब मिलकर अमृतमन्यनके लिये पूर्ण उद्योग करने लगे॥ ३२॥ इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तिसे मन्दराचलको उखाड लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्रतटकी ओर ले चले। उनकी भुजाएँ परिषके समान थीं, शरीरमें शक्ति थी और अपने-अपने बलका घमंड तो था ही॥३३॥ परन् एक तो वह मन्दरपर्वत ही बहुत पारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इन्द्र, बॉल आदि सब-के-सब हार गये। जब ये किसी प्रकार भी मन्दराचलको आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे सस्तेमें ही पटक दिया ॥ ३४ ॥ वह सोनेका पर्वत मन्दराचल बडा भारी था। गिरते समय उसने बहत-से देवता और दानवोंको चकनाचर कर डाला ॥ ३५ ॥

उन देवता और असुरेकि हाथ, कमर और कंधे ट्रट

<sup>\*</sup> किसी भदारीकी पिटारीमें साँप तो पहलेसे का ही, संबोधवहा उसमें एक चूहा भी जा पुसा। चूहेक भवचीत होनेपर साँपने उसे प्रेमसे समझाया कि तुम पिटारीमें छेद कर दी, फिर हम दीनों भाग निकलेगे। पहले दो साँपकी इस बातपर चूहेको विश्वास न हुआ, परनु पीछे उसने पिटारीमें छेद कर दिया। इस प्रकार काम यन जानेपर साँच चूहेको निगल गया और पिटारीसे निकल भागा।

ही गये थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भेग हुआ देख गरुड़पर चढ़े हुए भगवान् सहसा वहीं प्रकट हो गये ॥ ३६ ॥ उन्होंने देखा कि देवता और असूर पर्वतके गिरनेसे पिस गये हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे देवताओंको इस प्रकार जीवित कर दिया, मानो उनके शरोरमें बिल्कुल चोट ही न लगी हो ॥ ३७ ॥ इसके

बाद उन्होंने खेल-ही-खेलमें एक हाथसे उस पर्वतको उठाकर गरुड्पर रख लिया और खयं भी सवार हो गये। फिर देवता और असरेंके साथ उन्होंने समृद्रतटकी यात्र। की ॥ ३८ ॥ पक्षिराज गरुडने समद्रके तटपर पर्वतको उतार दिया । फिर भगवानुके विदा करनेपर गरुङ्जी वहाँसे चले गये॥ ३९॥

### सातवाँ अध्याय

#### समुद्रमन्थनका आरम्भ और भगवान् शङ्करका विषयान

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! देवता और असुरेनि नागराज वास्किको यह वचन देकर कि सपुद्रमन्थनसे प्राप्त होनेवाले अमृतमें तुन्हारा भी हिस्सा रहेगा. उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगोन वास्कि नागको नेतीके सभान मन्दराचलमें लपेटकर भलीभाँति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनन्दसे अमृतके लिये समुद्रमन्थन प्रारम्भ किया। उस समय पहले-पहल अजित भगवान् वासुक्तिके मुखकी और लग गये, इसलिये देवता भी उधर ही आ जुटे ॥ १-२ ॥ परन्तु भगवानको यह चेष्टा दैत्यसेनापतियोंको पसंद न आयी। उन्होंने कहा कि 'पूँछ तो साँपका अश्वभ अङ्ग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे॥३॥ हमने बेद-शाखोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया है, ऊँचे वेशमें हमारा जन्म हुआ है और वीरताके बडे-बडे काम हमने किये हैं। हम देवताओंसे किस बातमें कम हैं ?' यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गये। उनकी यह मनोवत्ति देखकर भगवानने मुसकराकर वास्क्रिका मुँह छोड दिया और देवताओंके साथ उन्होंने पूँछ पकड़ ली॥४॥ इस प्रकार अपना-अपना स्थान निश्चित करके देवता और असर अमृतप्राप्तिके लिये पूरी तैयारीसे समद्रमन्थन करने लगे ॥ ५ ॥

परीक्षित् ! जब समुद्रमन्थन होने लगा, तब बडे-बडे बलवान् देवता और असरीके पकड़े रहनेपर भी अपने भारकी अधिकता और नीचे कोई आधार न होनेके कारण मन्दराचल समुद्रमे दुवने लगा ॥ ६ ॥ इस प्रकार अत्यन्त बलवान् दैवके द्वारा अपना सब किया-कराया मिडीमें

मिलते देख उनका मन ट्रट गया । सबके मृहपर उदासी छा गयी॥७॥ उस समय भगवान्ने देखा कि यह तो विव्रशजकी करतृत है। इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपका रूप धारण किया और समृद्रके जलमें प्रवेश करके मन्दराचलको ऊपर उठा दिया । भगवानकी शक्ति अनन्त है। वे सत्यसङ्कल्प है। उनके लिये यह कौन-सी बड़ी बात थी ॥ ८ ॥ देवता और असरोंने देखा कि मन्दराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे फिरसे समृद्र-मन्थनके लिये ठठ खड़े हए। उस समय भगवान्ने जम्बूद्वीपके समान एक लाख योजन फैलो हुई अपनी पीठपर मन्दराचलको धारण कर रक्खा था॥ ९॥ परीक्षित् ! जय यहे-यहे देवता और असरोन अपने बाहबलसे मन्दराचलको प्रेरित किया, तय वह भगवान्की पीठपर घूमने लगा। अनन्त शक्तिशाली आदिकच्छप भगवानुको उस पर्वतका चकर लगाना ऐसा जान पड़ता था. मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो॥ १०॥ साथ ही समूद्र-मन्थन सम्पन्न करनेके लिये भगवान्ते असुरोमें उनकी शक्ति और बलको बढ़ाते हुए असुररूपसे प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओंको उत्साहित काते हुए उनमें देवरूपसे प्रवेश किया और वासुकिनागमें निदाके रूपसे ॥ ११ ॥ इधर पर्वतके ऊपर दूसरे पर्वतके समान बनकर सहस्रवाह भगवान् अपने हाश्रोसे उसे दबाकर स्थित हो गये। उस समय आकाशमें ब्राह्म, शहुर, इन्द्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पूर्णोंकी वर्षा करने लगे॥ १२॥ इस प्रकार भगवानने पर्वतके ऊपर उसको दबा रखनेवालेके

करने सावी ॥ १५ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* रूपमें, नीचे उसके आधार कच्छपके रूपमें, देवता और असर्गेके शरीरमें उनकी शक्तिके रूपमें, पर्वतमें दढताके रूपमें और नेती बने हुए वास्तिकनागमें निद्राके रूपमे-जिससे उसे कष्ट न हो-प्रवेश करके सब ओरसे सबको शक्तिसम्पन्न कर दिया। अब वे अपने बलके भदसे उन्पत्त होकर मन्दराचलके द्वारा बडे बेगसे समुद्रमन्थन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहनेवाले मगर, मछली आदि जीव क्षूक हो गये॥ १३॥ नागराज वास्किके हजारों कठोर नेत्र, मुख और शासोंसे विषकी आग निकलने लगी। उनके धरेंसे पौलोम, कालेय, बलि, इल्बल आदि असुर निस्तेज हो गये। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो दावानलसे झुलसे हए साखुके पेड़ खड़े हों॥ १४॥ देवता भी उससे न बच सके। वास्किके शासकी लपटोसे उनका भी तेज फीका पढ़ गया। यस, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गये। उनको यह दशा देखकर भगवानुकी प्रेरणासे बादल देवताओंके ऊपर वर्षा करने लगे एवं वाय समुद्रकी तरङ्गेंका स्पर्श करके शीतलता और सगन्धिका सञ्चार

इस प्रकार देवता और असुरोंके समुद्र-मन्थन करने-पर भी जब अमृत न निकला, तब खर्य अजित भगवान् समुद्र-मन्थन करने लगे ॥ १६ ॥ मेथके समान साँवले शरीरपर सुनहला पीताम्बर, कानोंमें बिजलोंके समान चमकते हुए कुण्डल, सिरपर लहराते हुए धुँघराले बाल, नेत्रोंमें लाल-लाल रेखाएँ और गलेमें बनमाला सुशोभित हो रही थी। सम्पूर्ण जगत्को अभयदान करनेवाले अपने विश्वविजयी भुजदण्डोंसे वासुकिनागको प्रकड़कर तथा कूर्मरूपसे पर्वतको धारणकर जब भगवान् मन्दरानलकी मथानीसे समुद्रमन्थन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराजके समान बड़े हो सुन्दर लग रहे थे॥ १७॥ जब अजित भगवान्ने इस प्रकार समुद्र-मन्थन किया, तब समुद्रमें बड़ी खलबलो मच गयी। मछली, मगर, साँप

और करूए भयभीत होकर ऊपर आ गये और इधर-उधर

भागने लगे। तिमि-तिमिङ्गिल आदि मच्छ, समुद्री हाथी

और प्राह व्यक्ति हो गये। उसी समय पहले-पहल

हालाहल नामका अल्यन्त उग्र विष निकला ॥ १८ ॥ यह

अत्यन्त उथ विष दिशा-विदिशामें, ऊपर-नीचे सर्वत्र

उड़ने और फैलने लगा । इस असद्धा विषसे बचनेका कोई उपाय भी तो न था । भयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा और प्रजापति किसीके द्वारा त्राण न भिलनेपर भगवान्

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सदाशिवकी शरणमें गये॥१९॥ भगवान् शङ्कूर सतीजीके साथ कैलास पर्वतपर विराजमान थे। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकोंके अभ्युदय और पोक्षके लिये तपस्या कर रहे थे।

प्रजापतियोंने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ प्रजापतियोंने भगवान् शङ्करकी स्तुति की— देवताओंके आराध्यदेव महादेव ! आप समस्त प्राणियोंकः

दक्ता आक आराध्यदव महादव ! आप समस्त प्राण्याक आत्मा और उनके जीवनदाता हैं। हमलोग आपकी शरणमें आये हैं। प्रिलोकीको भस्म करनेवाले इस उग्र विषसे आप हमारी रक्षा कीजिये !! २१ !! सारे जगत्को बॉधने और मुक्त करनेमें एकमात्र आप हो समर्थ हैं। इसलिये विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं। क्योंकि आप शरणागतको पीड़ा नष्ट करनेवाले एवं जगद्गुरु हैं !! २२ !! प्रभी ! अपनी गुणमयी शक्तिसे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेके लिये आप अनन्त, एकरस होनेपर भी बहाा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं !! २३ !! आप स्वयंप्रकाश हैं। इसका करण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्मतत्व हैं। जितने भी देवता, मन्ष्य, पश्च, पक्षी आदि सत् अथवा असत

चराचर प्राणी हैं—उनको जीवनदान देनेवाले आप ही हैं।

आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है । क्योंकि आप

आत्मा है। अनेक शक्तियोंके द्वारा आप ही जगत्रू पर्में भी प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ है। २४॥ समस्त बेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसिलये आप समस्त ज्ञानेकि मूल स्रोत स्वतःसिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत्के आदिकारण महत्तत्व और बिविध अहङ्कार हैं एवं आप ही प्राण, इन्द्रिय, पश्च-महाभूत तथा शब्दादि विधयोंके भिन्न-भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण है। आप स्वयं ही प्राणियोंको वृद्धि और हास करनेवाले काल हैं, उनका कल्याण करनेवाले यज्ञ है एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही 'अ, उ, म्' इन तीनों अक्षरोंसे युक्त

प्रणव है अथवा त्रिगुणात्पका प्रकृति है---ऐसा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* वेदवादी महात्मा कहते हैं ॥ २५॥ सर्वदेवस्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकोंके अभ्यूदय करनेवाले शङ्कर ! यह पृथ्वी आपका चरणकमल है । आप अखिल देवस्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है, दिशाएँ कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय है ॥ २६ ॥ आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सुर्थ नेत्र है और जल बीर्य है। आपका अहङ्कार नीचे-ऊँचे सभी जीवोंका आश्रय है। चन्द्रमा पन है और प्रभो ! स्वर्ग आपका सिर है ॥ २७ ॥ वेदस्बरूप भगवन् ! समृद्र आपकी कोख हैं । पर्वत हर्द्वियाँ हैं । सब प्रकारको ओषधियाँ और घास आपके रोम है। गायत्री आदि छन्द आपकी सातों घात्एँ हैं और सभी प्रकारके धर्म आपके हृदय हैं ॥ २८ ॥ स्वामिन् ! सद्योजातादि पाँच उपनिषद् ही आपके तत्पुरुष, अधीर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक पाँच मुख हैं। उन्होंके पदच्छेदसे अडतीस कलात्मक मन्त्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपञ्जसे उपरत होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थितिका नाम होता है 'शिव'। वास्तवमें वही स्वयंप्रकाश परमार्थतत्त्व है ॥ २९ ॥ अधर्मकी दम्भ-लोभ आदि तरहोंमें आपको छाया है जिनसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती है, वे सत्त्व, रज और तम--आफ्के तीन नेत्र हैं। प्रभो ! गायत्री आदि छन्दरूप सनासन वेद ही आपका विचार है। क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रोंकि रूपमें स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं ॥ ३० ॥ भगवन् ! आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है । उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्त्वगुण हैं और न किसी प्रकारका भेदभाव ही। आपके उस स्वरूपको सारे लोकपाल-यहाँतक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इन्द्र भी नहीं जान सकते ॥ ३१ ॥ आपने कामदेव, दक्षके यज्ञ, त्रिपुरास्र और कालकृट विष (जिसको आप अभी-अभी अवस्य पी जारेंगे) और अनेक जीवद्रोही असरोंको नष्ट कर दिया है। परन्त यह कहनेसे आपको कोई स्तृति नहीं होती। क्योंकि प्रलयके समय

कारण उग्र अथवा निष्ठर बतलाते हैं—वे मुर्ख आपकी लीलाओंका रहस्य भला क्या जानें। उनका वैसा कहना निर्लब्बतासे भरा है।। ३३।। इस कार्य और कारणरूप जगतसे परे माया है और मायासे भी अत्यन्त परे आप हैं। इसलिये प्रभो ! आपके अनन्त स्वरूपका साक्षात् ज्ञान प्राप्त करनेमें सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते. फिर स्तृति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्थामें उनके पुत्रोंके पुत्र हमलोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है।। ३४।। हमलोग तो केवल आपके इसी लीलाविहारी रूपको देख रहे हैं। आपके परम स्वरूपको हम नहीं जानते। महेश्वर! यद्यपि आपकी लीलाएँ अव्यक्त हैं. फिर भी संसारका कल्याण करनेके लिये आप व्यक्तरूपसे भी रहते हैं ॥ ३५॥ श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! प्रजाका यह

सङ्घट देखकर समस्त प्राणियंकि अकारण बन्ध् देवाधिदेव भगवान् शङ्करके हदयमें कृपावश बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने

ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरन्तर ज्ञान और तपस्वामें ही लीन रहते हैं। फिर भी सतीके साथ रहते

देखकर जो आपको आसक्त एवं श्मशानवासी होनेके

अपनी प्रिया सतीसे यह बात कही ॥ ३६॥ शिवजीने कहा-देवि ! यह बडे खेदकी बात है। देखों तो सही, समुद्र-मन्थनसे निकले हुए कालकृट विषके कारण प्रजापर कितना बड़ा दु:ख आ पड़ा है ॥ ३७ ॥ ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणॉकी रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूँ। जिनके पास शक्ति-सामर्थ्य है, उनके जीवनकी सफलता इसीमें है कि वे दीन-दक्षियोंकी रक्षा करें ॥ ३८ ॥ सब्बन पुरुष अपने क्षणभङ्गर प्राणोंकी बलि देकर भी दूसरे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करते हैं। कल्याणि ! अपने ही मोहकी मायामें फँसकर संसारके प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक-दुसरेसे बैरकी गाँठ बाँधे आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्रसे बैठे हैं ॥ ३९ ॥ उनके ऊपर जो कृपा करता है, उसपर निकली हुई आगकी चिनगारी एवं लपटसे जलकर भस्म सर्वात्क भगवान् श्रीकष्ण प्रसन्न होते हैं और जब भगवान हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यानमन्त्र रहते हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगतके साथ मैं भी प्रसन्न आपको इसका पता ही नहीं चलता॥३२॥ जीवन्यूक्त हो जाता हैं। इसलिये अभी-अभी मैं इस विषको भक्षण आत्माराम पुरुष अपने हृदयमें आपके युगल चरणोंका करता हैं, जिससे मेरी प्रजाका कल्याण हो ॥ ४० ॥

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—विश्वके जीवनदाता भगवान् शङ्कर इस प्रकार सती देवीसे प्रस्ताव करके उस क्षिपको खानेके लिये तैयार हो गये। देवी तो उनका प्रभाव जानती हो थीं, उन्होंने हदयसे इस बातका अनुमोदन किया॥ ४१॥ भगवान् शङ्कर बड़े कृपाल् हैं। उन्होंकी शक्तिसे समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल विषको अपनी हथेलीपर उठाया और भक्षण कर गये॥ ४२॥ वह विष जलका पाप—मल था। उसने शङ्करजीपर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, उससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया.

परन्तु वह तो प्रजाका कल्याण करनेवाले भगवान्

शङ्करके लिये भूक्णरूप हो गया॥४३॥ परोपकारी

क्रिश्वकटेक्ट कर्म अक्षेत्र हैं—विश्वके जीवनदाता सज्जन प्रायः प्रजाका दुःख टालनेके लिये स्वयं भगवान् शङ्कर इस प्रकार सती देवीसे प्रस्ताव करके दुःख ईाला ही करते हैं। परन्तु यह दुःख नहीं है, उस विश्वको खानेके लिये तैयार हो गये। देवी तो उनका यह तो सबके हृदयमें विराजमान भगवान्की परम प्रभाव जानती ही थीं, उन्होंने हृदयसे इस बातका आराधना है॥४४॥

देवाधिदेव भगवान् शक्नुर सबकी कामना पूर्ण करनेवाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्मजी और स्वयं विष्णुभगवान् भी उनकी प्रशंसा करने लगे॥ ४५॥ जिस समय भगवान् शङ्कर विष्णान कर रहे थे, उस समय उनके हाथसे थोड़ा-सा विष टपक पड़ा था। उसे विच्छू, साँप तथा अन्य विषैले जीवानि एवं विषैली ओपधियोने प्रहण कर लिया॥ ४६॥

\*\*\*\*

### आठवाँ अध्याय

समुद्रसे अमृतका प्रकट होना और भगवान्का मोहिनी-अवतार प्रहण करना

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं--इस प्रकार जब भगवान शङ्करने विष पी लिया, तब देवता और असुरोंको बड़ी असजता हुई । वे फिर नये उत्साहसे समुद्र मधने लमे । तब समुद्रसे कामधेनु प्रकट हुई॥१॥ वह ऑग्नहोत्रकी सामग्री उत्पन्न करनेवाली थी। इसलिये ब्रह्मलोकतक पहुँचानेवाले यक्षके लिये उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मचादी ऋषियोंने उसे प्रहण किया॥२॥ उसके बाद उच्चैःश्रवा नामका घोडा निकला । वह चन्द्रभाके समान श्रेतवर्णका था । बलिने उसे लेनेको इच्छा प्रकट को। इन्द्रने उसे नहीं चाहा: क्योंकि भगवानुने उन्हें पहलेसे ही सिखा रक्खा था॥ ३॥ तदनन्तर ऐरावत नामका श्रेष्ट हाथी निकला। उसके बड़े-बड़े चार दाँत थे, जो उञ्ज्वलवर्ण कैलासकी शोभाको भी मात करते थे॥४॥ तत्पश्चात् कौस्तुभ नामक पदासगः मणि समुद्रसे निकली । उस मणिको अपने हदयपर घारण करनेके लिये अजित भगवानुने लेना चाहा ॥ ५ ॥ परीक्षित् ! इसके बाद स्वर्गलोकको शोभा बढानेवाला कल्पवृक्ष निकला। वह याचकाँकी इच्छाएँ उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे हो पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वीपर तम सबकी इच्छाएँ पूर्ण करते हो ॥ ६ ॥ तत्पश्चात्

अप्सराएँ प्रकट हुई । वे सुन्दर बस्त्रोंसे सुसज्जित एवं गलेमें स्वर्ण-हार पहने हुए थीं। वे अपनी मनोहर चाल और विलासभरी चितवनसे देवताओंको सुख पहुँचानेवाली हुई॥७॥ इसके बाद शोभाकी मूर्ति खयं भगवती लक्ष्मीदेवी प्रकट हुई। वे भगवान्की नित्यशक्ति हैं। उनकी बिजलीके समान चमकीली छटासे दिशाएँ जगमगा उठों ॥ ८ ॥ उनके सीन्दर्य, औदार्य, यौकन, रूप-रंग और महिमासे सबका चित्त खिंच गया। देवता, अस्र, मनुष्य---सभीने चाहा कि ये हमें मिल जाये ॥ ९ ॥ खये इन्द्र अपने हाथों उनके बैठनेके लिये बड़ा विचित्र आसन ले आये। श्रेष्ठ नदियोंने मूर्तिमान् होकर उनके अभिषेकके लिये सोनेके घडांमें भर-भरकर पश्चित्र जल ला दिया॥१०॥ पृथ्वीने अभिषेकके योग्य सब ओपधियाँ दीं। गौओने पञ्चगव्य और वसन्त ऋतुने चैत्र-वैशाखमें होनेवाले सब फुल-फल उपस्थित कर दिये ॥ ११ ॥ इन सामग्रियोंसे ऋषियोंने विधिपूर्वक उनका अभिषेक सम्पन्न किया। गन्धवंनि मङ्गलमय संगीतकी तान छेड़ दी। नर्तकियाँ नाच-नाचकर गाने लगीं॥ १२ ॥ बादल संदेह होकर मृदञ्ज, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शक्क, बेण् और बीणा बड़े जोरसे बजाने लगे॥ १३॥

तब भगवती लक्ष्मीदेवो हाथमें कमल लेकर सिंहासनपर विराजमान हो गयों। दिग्गजॉन जलसे भरे कलशोसे उनको स्नान कराया । उस समय ब्राह्मणगण वेदमन्त्रीका पाठ कर रहे थे॥ १४॥ समृद्रने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहननेके लिये दिये । वरुणने ऐसी वैजयनी माला समर्पित की, जिसकी मध्मय स्गन्धसे भीर मतवाले हो रहे थे ॥ १५ ॥ प्रजापति विश्वकर्मनि भाँति-भाँतिके गहने, सरस्वतीने मोतियोंका हार, ब्रह्माजीने कमल और नागीन दो कृण्डल समर्पित किये॥ १६॥

इसके बाद लक्ष्मीजी ब्राह्मणेंके खरूरयन-पाठ कर चुकनेपर अपने हाथोंमें कमलकी माला लेकर उसे सर्वगुणसम्पन्न पुरुषके गलेमें डालने चलीं। मालाके आसपास उसकी सुणन्धसे मतवाले हुए भीरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मीजीके मुखको शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुन्दर कपोलोंपर कुण्डल लटक रहे थे। लक्ष्मीजी कुछ लज्जके साथ यन्द-यन्द म्सकरा रही थीं ॥ १७ ॥ उनको कमार बहुत पतली थी । दोनों स्तन बिल्कुल सटे हए और सुन्दर थे। उनपर चन्दन और केंसरका लेप किया हुआ था। जब वे इधर-उधर चलती थीं, तब उनके पायजेबसे बड़ी मधुर झनकार निकलती थो। ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई सोनेकी लता इधर-उधर घुम-फिर रही है॥ १८॥ वे चाहती थीं कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणोंसे नित्ययुक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊँ, वरण करूँ। परन्तु गन्धर्व, यक्ष, असूर, सिद्ध, चारण, देवता आदिमें कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला ॥ १९ ॥ (बे मन-ही-मन सोचने लगीं कि) कोई तपस्त्री तो है, परन् उन्होंने क्रोधपर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्होंमें ज्ञान तो है, परन्तु वे पूरे अनासक नहीं है। कोई-कोई हैं तो बड़े महत्त्वशाली, परन्तु वे कामको नहीं जीत सके हैं। किन्होंमें ऐश्वर्य भी बहुत है; परन्तु वह ऐश्वर्य ही किस कामका, जब उन्हें दूसरोका आश्रय लेना पडता है।। २०।। किन्हींमें धर्माचरण तो है; परन्तु प्राणियोंके प्रति वे प्रेमका पुरा बर्ताब नहीं करते। त्याग तो है, परन्त् केवल त्याग ही तो मुक्तिका कारण नहीं है। किन्हीं-किन्हींमें वीरता तो अवश्य है, परन्त् वे भी कालके पंजेसे बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओंमें

विषयासक्ति नहीं है, परन्त् वे तो निरन्तर अद्वैत-समाधिमें ही तल्लीन रहते हैं ॥ २१ ॥ किसी-किसी ऋषिने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परन्तु उनका शील-मङ्गल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हींमें शील-मङ्गल भी है परन् उनको आयुका कुछ ठिकाना नहीं। अवस्य ही किन्हींमें दोनों ही बातें हैं, परन्त वे अमङ्गल-वेषमें रहते हैं। रहे एक भगवान् विष्ण् । उनमें सभी मङ्गलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परन्तु वे मुझे चाहते ही नहीं॥ २२॥ इस प्रकार सोच-विचारकर अन्तमें श्रीलक्ष्मीजीने

अपने चिर अभीष्ट भगवानुको ही वरके रूपमें चुना; क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं; परन्त् वे किसीकी भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तवमें लक्ष्मीजीके एकमात्र आश्रय भगवान् ही हैं। इसीसे उन्होंने उन्होंको वरण किया ॥ २३ ॥ लक्ष्मीजोने भगवान्के गलेमें वह नवीन कमलोंकी सुन्दर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड-के-झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लजापूर्ण मुसकान और प्रेमपूर्ण चितवनसे अपने निवासस्थान उनके वक्षःस्थलको देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गयीं ॥ २४ ॥ जगत्पिता भगवानने जगज्जननी, समस्त सम्पत्तियोंकी अधिष्ठात-देवता श्रीलक्ष्मीजीको अपने वक्षःस्थलपर ही सर्वदा निवास करनेका स्थान दिया। लक्ष्मीजीने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणाभरी चितवनसे तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजाकी अभिवृद्धि की ॥ २५ ॥ उस समय शङ्क्ष, तुरही, मुदङ्ग आदि बाजे बजने लगे। गन्धर्व अप्सराओंके साथ नाचने-गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा ॥ २६ ॥ बह्मा, रुद्र, अङ्गिरा आदि सब प्रजापति पृथ्यवर्षा करते हुए भगवान्के गुण, स्वरूप और लीला आदिके यथार्थ वर्णन करनेवाले मन्त्रोंसे उनकी स्तृति करने लगे ॥ २७ ॥ देवता, प्रजापति और प्रजा—सभी लक्ष्मोजीको कृपादृष्टिसे शील आदि उत्तम गुणेरसे सम्पन्न होक्त बहुत सुखी हो गये॥ २८॥ परीक्षित् ! इधर जब लक्ष्मोजीने दैत्य और दानवॉकी उपेक्षा कर दी. तब बे लोग निर्वल, उद्योगरहित, निर्लज्ज और लोभी हो गये॥ २९॥

इसके बाद समुद्रमन्थन करनेपर कमलनयनी कन्याके रूपमें वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान्की अनुमतिसे दैत्योने उसे ले लिया॥३०॥ तदनन्तर महाराज ! देवता और असरोने अमृतको इच्छासे जब और भी समृद्रमन्थन किया, तब उसमेंसे एक अत्यन्त अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ ॥ ३१ ॥ उसकी भुजाएँ लंबी एवं मोटी थीं। उसका गला शङ्कके समान उतार-चढ़ाववाला था और आँखोमें लालिमा थी। शरीरका रंग बड़ा सुन्दर साँबला-साँबला था। गलेमें माला, अङ्ग-अङ्ग सब प्रकारके आधृषणींसे सुसज्जित, शरीरपर पीताम्बर, कानोमें चमकीले मणियोंक कुण्डल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंहके समान पराक्रम, अनुपम सौन्दर्य, चिकने और कुँबराले बाल लहराते हुए उस पुरुषको छवि बड़ी अनोखी थी॥ ३२-३३॥ उसके हाथोंमें कंगन और अमृतसे भरा हुआ कलश था। वह साक्षात् विष्णुभगवानुके अंशांश अवतार थे॥ ३४॥ वे ही आयुर्वेदके प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता धन्वन्तरिके नामसे सुप्रसिद्ध हुए । जब दैत्योंको दृष्टि उनपर तथा उनके हाथमें अमृतसे भरे हुए कलशपर पड़ी, तब उन्होंने शीधतासे बलात् उस अमृतके कलशको छीन लिया । वे तो पहलेसे ही इस ताकमें थे कि किसी तरह समुद्रपन्थनसे निकली हुई सभी वस्तुएँ हमें मिल जायै। जब असुर उस अमृतसे भरे कलशको छोन ले गये. तब देवताओंका मन विपादसे भर गया । अब वे भगवानुकी शरणमें आये । उनकी दीन दशा देखकर भक्तवाञ्झकल्पतर भगवानने कहा---'देवताओं ! तुमलोग खेद मत करो । मैं अपनी मायासे उनमें आपसकी फुट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हैं ॥ ३५-३७ ॥

अमृतलोल्प दैत्योमें उसके लिये परीक्षित् !

आपसमें झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे 'पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं; तुम नहीं, तुम नहीं ॥ ३८ ॥ उनमें जो दुर्वल थे, वे उन यलवान् दैत्योका विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छोनकर अपने हाथमें कर लिया था, ये ईर्घ्यावश धर्मकी दुहाई देकर उनको रोकने और बार-बार कहने लगे कि 'भाई ! देवताओंने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञभागके समान इसका भाग मिलना ही चाहिये। यही सनातनधर्म है ॥ ३९-४०॥ इस प्रकार इधर दैल्योमें 'तू-तू , मैं-मैं' हो रही थी और उधर सभी उपाय जाननेवालोंके स्वामी चतुरशिरोमणि भगवानने अत्यन्त अद्भृत और अवर्णनीय स्त्रीका रूप धारण किया।: ४१ ॥ शरीरका रंग नील कमलके समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अङ्ग-प्रत्यङ्ग चंडे ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफुलसे सुशोभित थे । सुन्दर कपोल, ऊँची नाँसका और रमणीय मुख ॥ ४२ ॥ नयी जवानीके कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्होंके भारसे कपर पतली हो गयी थी। मुखसे निकलती हुई सुगन्धके प्रेमसे गुनगुनाते हुए भीरे उसपर टूटे पड़ते थे, जिससे नेत्रोमें कुछ घवराहरका भाव आ जाता था ॥ ४३ ॥ अपने लंबे केशपाशोमें उन्होंने खिले हुए बेलेके पुष्पोंकी माला गूँध स्वखी थी। सुन्दर गलेमें कण्ठके आभूषण और सुन्दर भुजाओंमें बाजूबंद सुशोभित थे ॥ ४४ ॥ इनके चरणेकि नुपुर मधुर ध्वनिसे रुनञ्जन-रुनञ्जन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ीसे उके नितम्बद्वीपपर शोधायमान करधनी अपनी अनुठी छटा छिटका रही थी।। ४५॥ अपनी सलज्ज मुसकान, नाचती हुई तिरछी भौंहें और विलासभरी चितवनसे मोहिनी-रूपधारी भगवान दैत्यसेनापतियोक चित्तमें बार-बार कामोदीपन करने लगे॥४६॥

### नवाँ अध्याय

मोहिनीरूपसे भगवान्के द्वारा अमृत बाँटा जाना

श्रीशुक्रदेकजी कहते हैं—परीक्षित्! असूर आपसके सन्दाव और प्रेमको छोड़कर एक-दूसरेकी निन्दा कर रहे थे और डाकुको तरह एक-दूसरेके हाथसे अमृतका कलश छीन रहे थे। इसी बीचमें उन्होंने देखा कि एक बड़ी सृन्दरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है।। १।। वे सोचने लगे—'कैसा अनुषम

सौन्दर्य है। शरीरमेंसे कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है ! तनिक इसकी नयी उन्न तो देखो !' बस, अन्न वे आपसकी लाग-डाँट भूलकर उसके पास दौड़ गये। उन लोगोने कामभोहित होकर उससे पूछा—॥२॥ 'कमलनयनी ! तुम कीन हो ? कहाँसे आ रही हो ? क्या करना चाहती हो ? सुन्दरो ! तुम किसकी कन्या हो ? तुम्हें देखकर हमारे मनमें खलबली मच गयी है।। ३।। हम सभझते है कि अबतक देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, चारण और लोकपालीने भी तुन्हें स्पर्शतक न किया होगा। फिर मनुष्य तो तुन्हें कैसे छू पाते ? ॥ ४ ॥ सन्दरी ! अवस्य ही विधाताने दया करके शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एवं मनको तप्त करनेके लिये तुम्हें यहाँ भेजा है॥ ५॥ मानिनी ! वैसे हमलोग

सभी कश्यपजीके पुत्र होनेके नाते समे भाई है। हमलोगोंने अमृतके लिये बडा पुरुषार्थ किया है। तम न्यायके अनुसार निष्पक्षभावसे इसे बाँट दो, जिससे फिर हमलोगोंमें किसी प्रकारका झगडा न हो'॥ ७॥ असुरीन जब इस अकार प्रार्थना की, तब लीलासे स्ती-वेष धारण करनेवाले भगवान्ने तनिक इँसकर और तिरछी

श्रीभगवान्ते कहा-आपलोग भहर्षि कश्यपके पुत्र हैं और मैं है कुलटा। आपलोग मुझपर न्यायका भार क्यों डाल रहे हैं ? विवेकी पुरुष खेच्छाचारिणी लियोंका कभी विश्वास नहीं करते॥ ९॥ दैत्यो ! कृते और व्यक्तिचारिणी स्थियोंकी मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नये-नये शिकार ढूँढ़ा करते हैं॥ १०॥

चितवनसे उनकी और देखते हुए कहा॥८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मोहिनीकी परिहासभरी वाणीसे दैत्योंक मनमें और भी विश्वास हो गया। उन लोगोंने रहस्यपूर्ण भावसे हँसकर अभृतका कलश मोहिनीके हाधमें दे दिया॥ ११॥ भगवान्ते अमृतका कलश अपने हाथमें लेकर तनिक मुसकराते हुए मीठी वाणीसे कड़ा—'मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूँ, वह सब यदि तुमलोगोंको स्वीकार हो

नहीं समझो, इसलिये सबने एक स्वरसे कह दिया 'स्वीकार है।' इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनीके वास्तविक स्वरूपका पता नहीं था ॥ १३ ॥

तो मैं यह अमृत बाँट सकती हैं ॥ १२ ॥ बड़े-बड़े

दैत्योंने मोहिनोकी यह मोठी बात सनकर उसकी बारीकी

इसके बाद एक दिनका उपवास करके सबने स्नान किया । हविष्यसे अग्निमें हवन किया । गौ, आग्रुण और समस्त प्राणियोंको घास-चारा, अत्र-धनादिका यथायोग्य दान दिया तथा ब्राह्मणोंसे स्वस्थयन कराया॥ १४॥ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार संबने नये-नये वस्त धारण किये और इसके बाद सुन्दर-सुन्दर आभूषण धारण करके सब-के-सब उन कशासनोंपर बैठ गये, जिनका अगला हिस्सा पूर्वकी और था॥१५॥ जब एक ही जातिके हैं। फिर भी हम सब एक ही वस्त चाह देवता और दैत्य दोनों ही धपसे सगन्धित, मालाओं और रहे हैं, इसॉलये हममे डाह और वैरकी गाँउ पड़ गयी दीपकोसे सजे-सजाये भव्य भवनमें पूर्वकी और मेह है। सुन्दरी! तुम हमारा झगड़ा मिटा दो॥६॥ हम करके बैठ गये, तब हाथमें अमृतका कलश लेकर मोहिनी सभा मण्डपमें आयी। वह एक बड़ी सुन्दर साड़ी पहने हुए थी। नितम्बोकि भारके कारण वह धीरे-धीरे चल रही थी। आँखें मदसे विद्वल हो रही थीं। कलशके समान स्तन और गजशाबककी सुँडके समान जङ्गाएँ धों। उसके स्वर्णनुपर अपनी झनकारसे सभाभवनको मुखरित कर रहे थे॥ १६-१७॥ सन्दर कानोंमें सोनेके कुण्डल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े हो सुन्दर थे। स्वयं परदेवता भगवान् मोहिनीके रूपमें ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ सखो वहाँ आ गयी हो। मोहिनीने अपनी मुसकानभरी चितवनसे देवता और दैत्योंकी ओर देखा, तो वे सब-के-सब मोहित हो गये। उस समय उनके स्तनोपरसे अञ्चल कुछ ख़िसक गया था॥ १८॥ भगवान्ते मोहिनीरूपमें यह विचार किया कि असर तो जन्मसे ही क्रूर स्वभाववाले हैं। इनको अपृत पिलाना सपौंको दुध पिलानेके समान बडा अन्याय होगा।

इसलिये उन्होंने असुरोंको अमृतमें भाग गहीं

दिया ॥ १९ ॥ भगवान्ने देवता और असरोंकी

अलग-अलग पंक्तियाँ बना दीं और फिर दोनोंको

कतार बाँधकर अपने-अपने दलमें यैठा दिया॥ २०॥

इसके बाद अमतका कलश हाथमें लेकर भगवान दैलांकि पास चले गये। उन्हें हाव-भाव और कटाक्षसे मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओंके पास आ गये तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और मृत्युका नाश हो जाता है ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन कर रहे थे। उनका स्त्रेह भी हो गया था और वे स्त्रीसे झगड़नेमें अपनी निन्दा भी समझते थे। इसिलये ये चुपचाप बैठे रहे॥ २२॥ मोहिनीमें उनका अस्वन्त प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम-सम्बन्ध ट्रट न जाय । मोहिनीने भी पहले उन लोगोंका बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और मी बँघ गये थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनीको कोई अप्रिय बात नहीं कही ॥ २३ ॥

जिस समय भगवान् देवताओंको अमृत पिला रहे थे, उसी समय राह् दैत्य देवताओंका वेष बनाकर उनके बीचमें आ बैठा और देवताओंक साथ उसने भी अमृत पी लिया। परन्तु तत्क्षण चन्द्रमा और सूर्यने उसको पोल खोल दी॥ २४॥ अमृत पिलाते-पिलाते ही भगवानने अपने तीखो धारवाले चक्रसे उसका सिर काट हाला। अमृतका संसर्ग न होनेसे उसका धड़ नीचे गिर गया ॥ २५ ॥ परन्तु सिर अमर हो गया और ब्रह्माजीने

अपने परिश्रमका फल-अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवानके चरणकमलोंकी रजका आश्रय लिया था । परन्तु उससे विमुख होनेके कारण परिश्रम करनेपर भी असुरगण अमृतसे वश्चित हो रहे ॥ २८ ॥ मन्ष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदिसे शरीर एवं पुत्र आदिके लिये जो कुछ करता है—वह व्यर्थ ही होता है; क्योंकि उसके मूलमें भेदबृद्धि बनी रहती है। परन्तु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओंके द्वारा भगवानके लिये जो कुछ किया जाता है, वह सब भेदभावसे रहित होनेके कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसारके लिये सफल हो जाता है। जैसे वृक्षकी जड़में पानी देनेसे उसका तना, टहनियाँ और पते— सब-के-सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवानके उसे 'ग्रह' बना दिया। वही सह पर्वके दिन (पूर्णिमा और लिये कर्म करनेसे वे सबके लिये हो जाते हैं ॥ २९ ॥

अपायस्याको) वैर-भावसे बदला लेनेके लिये चन्द्रमा

तथा सूर्यपर आक्रमण किया करता है।। २६॥ जब

देवताओंने अमृत पी लिया, तब समस्त लोकोंको

जीवनदान करनेवाले भगवान्ने बडे-बडे दैत्यंकि सामने ही

मोहिनीरूप त्याय कर अपना वास्तविक रूप धारण कर

लिया ॥ २७ ॥ परीक्षित् ! देखो---देवता और दैस्य दोनेनि

एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन तथा एक वस्तुके

लिये एक विचारसे एक ही कर्म किया था, परन्त फलमें

बड़ा भेद हो गया। उनमेंसे देवताओंने बड़ी सगमतासे

# दसवाँ अध्याय

#### देवासूर-संवाम

और दैत्योंने बड़ी सावधानीसे समृद्रमन्थनकी चेष्टा की थी, फिर भी भगवानुसे विमुख होनेके कारण उन्हें अमृतको प्राप्ति नहीं हुई॥१॥ राजन्! भगवान्ने समुद्रको मधकर अमृत निकाला और अपने निजजन देवताओंको पिला दिया। फिर सबके देखते-देखते वे गरुड़पर सवार हुए और वहाँसे चले गये॥२॥ जब

भीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! यद्यपि दानवी

बोल दिया॥३॥ इधर देवताओंने एक तो अमृत पोकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान्के चरणकमलोंका आश्रय था ही। बस, वे भी अपने अख-शखोंसे सुसजित हो दैत्योंसे भिड गये ॥ ४ ॥ परीक्षित् ! क्षीरसागरके तटपर बड़ा ही रोमाञ्चकारी और अत्यन्त भयङ्कर संग्राम हुआ।

तुरंत अपने हथियार उठाये और देवताऑपर धावा

दैत्योंने देखा कि हमारे शक्जोंको तो बड़ी सफलता देवता और दैत्योंकी वह घमासान लड़ाई ही 'देवासूर-मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने संग्राम' के नामसे कही जाती है।। ५॥ दोनों ही

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* एक-दूसरेके प्रबल शबु हो रहे थे, दोनों ही क्रोधसे भरे हुए थे। एक-दूसरेको आमने-सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अख-शखोंसे परस्पर चोट पहुँचाने लगे ॥ ६ ॥ उस समय लड़ाईमें शक्क, तुरही, मुदङ्ग, नगारे और डमरू बड़े जोरसे बजने लगे; हाधियोंकी चिग्घाड़, घोड़ोंकी हिनहिनाहर, रथोंकी चरघराहर और पैदल

सेनाकी चिल्लाहटसे बड़ा कोलाहल मच गया॥७॥ रणभूमिमे रिधयोके साथ रथी, पैदलके साथ पैदल, पुड़सवारीके साथ घुड़सवार एवं हाथीवालीके साथ हाबीवाले भिड़ गये॥८॥ उनमेसे कोई-कोई बीर ऊँटोंपर, हाथियोंपर और गधोंपर चढ़कर लड़ रहे थे तो कोई-कोई गौरमृग, भालू, बाघ और सिंहोपर॥९॥ कोई-कोई सैनिक गिद्ध, कडू, बगुले, बाज और भास पश्चियोंपर चढ़े हुए थे तो बहुत-से तिपिक्किल मच्छ,

सवार थे ॥ १० ॥ किसी-किसीने सियारिन, चुहे, गिरगिट और खरहोंपर ही सवारी कर ली थी तो बहत-से मनुष्य, वकरे, कृष्णसार मृग, हंस और सुअरोपर चढे थे ॥ ११ ॥ इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाशमें रहनेवाले तथा देखनेमें मयक्रूर शरीरवाले बहत-से प्राणियोपर चढ़कर

शरम, मैसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली साँडोंपर

परीक्षित् ! इस समय रंग-बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणिके समान क्षेत निर्मल छवो, स्त्रोंसे बड़े हुए दण्डवाले बहुमृत्य पंखों, मोरपंखों, चैवरों और वायुसे

कई दैत्य दोनों सेनाओंमें आगे-आगे घुस गये॥ १२॥

उड़ते हए दुपट्टों, पगड़ी, कलेंगी, कवच, आमृषण तथा सूर्यको किरणोंसे अत्यन्त दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रो एवं वीरोंकी पंक्तियोंके कारण देवता और असूरोंकी सेनाएँ ऐसी शोभायमान हो रही थीं, मानो जल-जन्तुओंसे भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों॥१३-१५॥ परीक्षित्! रणभूमिमें दैत्येंके सेनापति विरोचनपुत्र बलि मय दानवके

विमान चलानेवालेकी जहाँ इच्छा होती थी, वहीं चला जाता था॥१६॥ युद्धकी समस्त सामग्रियाँ उसमें स्सज्जित थीं। परीक्षित्! यह इतना आहर्यमय था कि कभी दिखलायी पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह

इसं समय कहाँ है--जब इस बातका अनुमान भी नहीं

बनाये हुए बैहायस नामक विमानपर सवार हुए। वह

किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था॥ १७॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर राजा बलि सवार थे।

सभी बड़े-बड़े सेनापति उनको चारों ओरसे घेरे हुए थे। उनपर श्रेष्ठ चमर डुलाये जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे, जैसे

उदयाचलपर चन्द्रमा॥ १८॥ उनके चारों और अपने-अपने विमानॉपर सेनाकी छोटी-छोटी ट्रकडियोंके

स्वामी नमृचि, शम्बर, बाण, विप्रसित्ति, अयोमुख, द्रिमुर्घा, कालनाम, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसन्ताप, वञ्चदंष्ट्र, विरोचन, हयप्रीव, शङ्क्रशिर,

कपिल, मेबदुन्दुपि, तारक, चक्रास, शृष्य, निश्य्य, जम्भ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिप्राधिपति मय, पौलोम, कालेय और निवातकवच आदि स्थित थे ॥ १९-२२ ॥ ये सब-के-सब समुद्रम-थनमें सम्मिलित

थे। परन्तु इन्हें अमृतका भाग नहीं मिला, केवल बलेश

ही हाथ लगा था। इन सब असुरोने एक नहीं अनेक बार

युद्धमें देवताओंको पराजित किया था ॥ २३ ॥ इसलिये वे बड़े उत्साहसे सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वरवाले शङ्ख बजाने लगे। इन्द्रने देखा कि हमारे राष्ट्रओंका मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत हो रहे हैं; तब उन्हें बड़ा क्रोध आया ॥ २४ ॥ वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिणजपर

सवार हुए। उसके कपोलोंसे मद बह रहा था। इसलिये इन्द्रको ऐसी शोभा हुई, मानो भगवान् सूर्य उदयाचलपर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने वह रहे हों॥ २५॥

इन्द्रके चारों ओर अपने-अपने वाहन, ध्वजा और आयुधीसे युक्त देवगण एवं अपने-अपने गणीके साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिये ॥ २६ ॥ दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हो गयीं। दो-दोकी

जोड़ियाँ बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था, तो कोई नाम ले-लेकर ललकार रहा था। कोई-कोई मर्मभेदी यचनोंके द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वीको धिष्कार रहा

था॥ २७॥ वलि इन्द्रसे, स्वामिकार्तिक तारकास्रसे, वरुण हेतिसे और मित्र प्रहेतिसे भिड़ गये ॥ २८ ॥ यमराज कालनाभसे, विश्वकर्मा मयसे, राम्बरासुर त्वष्टासे तथा

विरोचनसे लड़ने लगे॥ २९॥ अपराजितसे, अश्विनीकुमार वृष्पर्वासे तथा सृयदेव 340 SO ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

बलिके बाण आदि सौ पुत्रोंसे युद्ध करने लगे॥ ३०॥ राहके साथ चन्द्रमा और पुलोमाके साथ वायुका युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशृष्य और शुम्मपर झपट

पड़ीं ॥ ३१ ॥ परीक्षित् ! जम्भासुरसे महोदवजीकी,

महिषासुरसे अग्निदेवको और वातापि तथा इल्वलसे

ब्रह्माके पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी॥ ३२॥ दर्पर्वकी कामदेवसे, उत्कलको मातुगणोंसे, शुक्राचार्यकी

बृहस्पतिसे और नरकासुरकी शनैश्वरसे लड़ाई होने लगी ॥ ३३ ॥ निवातकवचोंके साथ मरुद्गण, कालेयोंके

साथ वस्त्रण, पौलोमोके साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशोंके साथ रुद्रगणका संग्राम होने लगा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार अस्र और देवता रणभूमिमें हन्ह्यूद्ध

और सामृहिक आक्रमणद्वारा एक दूसरेसे भिड़कर परस्पर विजयकी इच्छासे उत्साहपूर्वक तीखे, तलवार और भालोंसे प्रहार करने लगे। वे तरह-तरहसे युद्ध कर रहे

थे ॥ ३५ ॥ भूशुष्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्पुक, प्रास, फरसा, तलबार, भाले, मुद्गर, परिघ और भिन्दिपालसे एक-दूसरेका सिर काटने लगे ॥ ३६ ॥ उस समय अपने सवारोंके साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि

अनेको प्रकारके बाहन और पैदल सेना छिन्न-भिन्न होने लगी। किसोकी भुजा, किसोकी जङ्गा, किसोकी गरदन और किसीके पैर कट गये तो किसी-किसीकी ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े-टुकड़े हो

मये॥ ३७॥ उनके चरणोंकी धमक और रथके पहियोंको रगइसे पृथ्वी खुद गयी। उस समय रणभूमिसे ऐसी प्रचण्ड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्यको भी ढक दिया। परन्तु थोड़ी ही देरमें खुनकी घारासे भूमि आप्लाबित हो गयी और कहीं धूलका नाम

भी न रहा॥ ३८॥ तदनन्तर लड़ाईका मैदान कटे हुए सिरोंसे भर गया। किसीके मुक्ट और कृष्डल गिर गये थे, तो किसीकी आँखोंसे क्रोधकी मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी-किसीने अपने दांतोंसे होंठ दबा रक्खा

था। बहुतोंकी आधृषणों और शस्त्रोंसे सुसज्जित लंबी-लंबी भूजाएँ कटकर गिरी हुई थीं और बहुतोंकी

मोटी-मोटी जाँचे कटी हुई पड़ी थीं। इस प्रकार वह

रणभूमि बड़ी भीषण दीख रही थी॥३९॥ तब वहाँ

बहुत-से घड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरोंके नेत्रोंसे

उछलने लगे॥४०॥ राजा बलिने दस काण इन्द्रपर, तीन उनके वाहर ऐरावतपर, चार ऐरावतके चार चरण-रक्षकॉपर और एक

देखकर हाथोंमें हथियार उठा वीरोंकी ओर दौड़ने और

मुख्य महावतपर-इस प्रकार कुल अठारह बाण छोड़े॥४१॥ इन्द्रने देखा कि बलिके बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं ! तब उन्होंने बड़ी फुर्तिसे उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणोंसे उनको वहाँतक पहुँचनेके

पहले ही हँसते-हँसते काट डाला॥४२॥ इन्द्रकी यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गये। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लुकेके समान जल रही थी, उठायी। किन्तु अभी वह उनके हाथमें ही थी--- हरने नहीं पायी थी कि इन्द्रने उसे भी कार डाला॥४३॥ इसके बाद बॉलने एकके पीछे एक

क्रमशः शुल, प्राप्त, तोमर और शक्ति उठायी। परन्तु वे जो-जो शस हाथमें उठाते, इन्द्र उन्हें ट्रकड़े-ट्रकड़े कर डालते। इस हस्तलाधवसे इन्द्रका ऐश्वर्य और भी चमक उठा ॥ ४४ ॥ परीक्षित् ! अब इन्द्रकी फुर्तिसे धवराकर पहले तो र्वाल अत्तर्धान हो गये, फिर उन्होंने आसुरी मायाकी

सृष्टि की। तुरंत ही देवताओंकी सेनाके ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ ॥ ४५ ॥ उस पर्वतसे दावाग्निसे जलते हुए वृक्ष और टाँकी-जैसी तीखी धारवाले शिखरोंके साथ नुकोली शिलाएँ गिरने लगीं। इससे देवताओंकी सेना चकनाचुर होने लगी॥४६॥ तत्पश्चात् बहे-बडे साँप, दन्दशुक, बिच्छ और अन्य विषैले जीव उङ्गल-उङ्गलकर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सूअर देव-सेनाके बड़े-बड़े हाथियोंको फाड़ने लगे॥४७॥

परीक्षित् ! हाथोमें शुल लिये 'मारो-काटो' इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग-धड़ंग राक्षसियाँ और राक्षस

भी वहाँ प्रकट हो गये॥ ४८॥ कुछ ही क्षण बाद आकाशमें बादलॉको घनघोर घटाएँ मॅडराने लगीं, उनके आपसमें टकरानेसे बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी, विजलियाँ चमकने लगीं और आँघीके झक्झोरनेसे बादल अंगारोंकी वर्षा करने लगे॥४९॥ दैल्यराज बलिने प्रलयकी अग्निके समान यही भयानक आगकी

सृष्टि की। वह बात-की-बातमें वायुकी सहायतासे

देवसेनाको जलाने लगी॥ ५०॥ थोडी ही देरमें ऐसा जान पड़ा कि प्रवल आँघीके थपेड़ोंसे समुद्रमें बड़ी-बड़ी लहरें और भयानक भैंबर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यांदा छोडुकर चारों ओरसे देव-सेनाको घेरता हुआ उमझ आ रहा है।। ५१॥ इस प्रकार जब उन भयानक अस्रोने बहुत बड़ो मायाकी सृष्टि की और स्वयं अपनी मायाके प्रभावसे छिप रहे—न दीखनेके कारण उनपर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओंके सैनिक बहुत दुखी हो गये।। ५२ ॥ परीक्षित् ! इन्द्र आदि देवताओंने उनको मायाका प्रतीकार करनेके लिये बहुत कुछ सोचा-विचास, परन्तु उन्हें कुछ न सुझा। तब उन्होंने विश्वके जीवनदाता भगवान्का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गये॥ ५३॥ बड़ी ही सुन्दर झाँकी थी। गरुडके कंधेपर उनके चरणकमल विराजमान थे। नवीन कमलके समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किये हुए थे। आठ भुजाओंमें आठ आयुष, गलेमें कौलुभर्माण, मसकपर अमृल्य मुकट एवं। कानोमें कृष्डल अलमला रहे थे। देवताओंने अपने नेत्रोंसे

भगवानुकी इस छविका दर्शन किया ॥ ५४ ॥ परम पुरुष परमात्माके प्रकट होते ही उनके प्रभावसे अस्रोंकी वह कपटभरी माया विलीन हो गयी -- डीक वैसे ही, जैसे जग जानेपर स्वप्नकी वस्तुओंका पता नहीं चलता। ठीक ही है, भगवानुकी स्पृति समस्त विपत्तियोसे मुक्त कर देती है ॥ ५५ ॥ इसके बाद कालनेमि दैत्यने देखा कि लडाईके मैदानमें गरुडवाहन भगवान आ गये हैं, तब उसने अपने सिंहपर बैठे-ही-बैठे बडे वेगसे उनके ऊपर एक त्रिशल चलाया। वह गरुड़के सिरपर लगनेवाला ही था कि खेल-खेलमें भगवानुने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशृलसे उसके चलानेवाले कालनेमि दैत्य तथा उसके वाहनको मार डाला ॥ ५६ ॥ माली और सुमाली--दो दैत्य बड़े बलवान् थे, भगवान्ने युद्धमें अपने चक्रसे उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पडे । तदनन्तर माल्यवानुने अपनी प्रचण्ड गदासे गरुडपर बड़े वेगके साथ प्रहार किया। परन्तु गर्जना करते हुए माल्यवान्के प्रहार करते-न-करते ही भगवान्ने चक्रसे उसके सिरको भी घडसे अलग कर दिया।। ५७ ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

#### देवासूर-संप्रायकी समाप्ति

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! परम पुरुष भगवान्की अहैतुकी कृपासे देवताओंकी घवराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साहका सञ्चार हो गया। पहले इन्द्र, वायु आदि देवपण रणभूमिमें जिन-जिन दैत्योंसे आहत हए थे, उन्होंके ऊपर अब वे पूरी शक्तिसे प्रहार करने लगे ॥ १ ॥ परम ऐश्वर्यशाली इन्द्रने बलिसे लड्ते-लड्ते जब उनपर क्रोध करके सज्ज उठाया, तब सारी प्रजामें हाहाकार मच गया॥ २॥ बॉल अस्न-शस्त्रसे सुसज्जित होकर बड़े उत्साहसे युद्धभूमिमें बड़ी निर्भयतासे इटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथमें सन्न लिये हुए इन्द्रने उनका तिरस्कार करके कहा— ॥ ३ ॥

'मूर्ख ! जैसे नट बच्चोंकी आँखें बॉधकर अपने जादसे

उनका धन ऐंट लेता है, वैसे ही तु मायाकी चालोंसे हमपर

विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि

सकती ॥ ४ ॥ जो मूर्ख मायाके द्वारा स्वर्गपर-अधिकार करना चाहते हैं और उसको लाँघकर ऊपरके लोकोंमें भी धाक जमाना चाहते हैं—उन ल्टेरे मुखाँको मैं उनके पहले स्थानसे भी नीचे पटक देता है।। ५॥ नासपङ्ग ! तुने मायाकी बडी-बडी चालें चली है। देख, आज मैं अपने सौ धारवाले वज्रसे तेरा सिर धडसे अलग किये देता हैं। तु अपने भाई-बन्धुओंके साथ जो कुछ कर सकता हो, करके देख ले'।। ६॥

डमलोग मायाके स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाइ

बलिने कहा—इन्द्र ! जो लोग कालशक्तिकी प्रेरणासे अपने कर्मके अनुसार युद्ध करते हैं—उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यू मिलती ही है ॥ ७ ॥ इसीसे ज्ञानीजन इस जगतको कालके अधीन समझकर न तो विजय होनेपर हर्षसे फल उठते हैं और

न तो अपकीर्ति, हार अधवा मृत्युसे शोकके ही वशीभृत होते हैं। तुमलोग इस तत्त्वसे अनिपन्न हरे॥८॥ तुम लोग अपनेको जय-पराजय आदिका कारण-कर्ता मानते हो, इसलिये महात्माओंकी दृष्टिसे तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचनको स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें द:ख क्यों होने लगा ? ॥ ९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--वीर विलने इन्द्रको इस प्रकार फटकारा। बलिकी फटकारसे इन्द्र कुछ झैप गये। तबतक वीरोका मान मर्दन करनेवाले वॉलने अपने धन्षको कानतक खींच-खींचकर बहत-से वाण मारे ॥ १० ॥ सत्यवादी देवशञ्ज बलिने इस प्रकार इन्द्रका अत्यन्त तिरस्कार किया। अब तो इन्द्र अङ्कशसे मारे हुए हाधीकी तरह और भी चिढ़ गये। बलिका आक्षेप वे सहन न कर सके ॥ ११ ॥ शत्रुघाती इन्द्रने बलिपर अपने अमोघ कक्का प्रहार किया । उसकी चोटसे बलि पंख कटे हुए पर्वतके समान अपने विमानके साथ पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ बलिका एक बड़ा हितैषी और यनिष्ठ मित्र जम्भास्र था। अपने मित्रके गिर जानेपर भी उनको मारनेका बदला लेनेके लिये वह इन्द्रके सामने आ खडा हुआ ॥ १३ ॥ सिंहपर चड़कर वह इन्द्रके पास पहुँच गया और बड़े बेगसे अपनी गदा उठाकर उनके जन्नस्थान (ईंसली) पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबलीने ऐरायतपर भी एक गदा जमायी॥ १४॥ गदाकी चोटसे ऐरावतको बड़ी पीड़ा हुई, उसने व्याकुलतासे घुटने टेक दिये और फिर मृर्छित हो गया ॥ १५ ॥ उसी समय इन्द्रका सार्राथ मातलि हजार घोड़ोंसे जुता हुआ रथ ले आया और राक्तिशाली इन्द्र, ऐरावतको छोडकर तुरंत स्थपर सवार हो गये ॥ १६ ॥ दानवश्रेष्ठ जम्भने रणभूमिमे मातलिके इस कामको बड़ी प्रशंसा की और मुसकराकर चमकता हुआ त्रिशुल उसके ऊपर चलाया॥ १७॥ मार्तालने धैयकि साथ इस असहा पीडाको सह लिया। तब इन्द्रने क्रोधित होकर अपने वजसे जम्मका सिर काट डाला॥ १८॥

देवर्षि नारदसे जम्भासुरकी मृत्युका समाचार जानकर उसके भाई-बन्धु नमुचि, बल और पाक झटपट रणभूमिमें आ पहुँचे ॥ १९ ॥ अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणीसे उन्होंने इन्द्रको बहुत कुछ बुरा-भला कहा और जैसे

बादल पहाड़पर मुसलधार पानी बरसाते हैं , वैसे ही उनके ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा दी॥२०॥ बलने बड़े हस्तलाधवसे एक साथ ही एक हजार वाण चलाकर इन्द्रके एक हजार घोडोंको घायल कर दिया ॥ २१ ॥ पाकने सी वाणोंसे मातलिको और सौ बाणोंसे रथके एक-एक अङ्गको छेद डाला। युद्धभूमिमें यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने वाण उसने चढ़ाये और चलाये ॥ २२ ॥ नमृचिने बडे-बडे पंद्रह बाणोंसे, जिनमें सोनेके पेख लगे हुए थे, इन्द्रको मारा और युद्धभूमिमें वह जलसे भरे बादलके समान गरजने लगा॥ २३॥ जैसे वर्षाकालके बादल सूर्यको उक लेते हैं, वैसे ही अस्रोनि बाणोंकी वर्षासे इन्द्र और उनके रथ तथा सार्राथको भी चारों ओरसे ढक दिया ॥ २४ ॥ इन्द्रको न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यन्त विह्वल होकर रोने-चिल्लाने लगे । एक तो शबुओंने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अव उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओंकी ठीक वैसी ही अवस्था हो १ही थी, जैसे बीच समुद्रमें नाव टूट जानेपर थ्यापारियोंकी होती है ॥ २५ ॥ परन्तु थोड़ी ही देरमें शत्रुओंके बनाये हुए बाणोंके पिजड़ेसे घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथिके साथ इन्द्र निकल आये। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणोंसे दिशा, आकाश और पृथ्वीको चमका देते हैं, वैसे ही इन्द्रके तेजसे सब-के-सब जगमगा उठे ॥ २६ ॥ बज्रधारी इन्द्रने देखा कि शत्रुओंने रणभूमिमें हमारी सेनाको सैंद डाला है, तब उन्होंने बड़े क्रोधसे शक्षको मार डालनेके लिये क्यासे आक्रमण किया॥ २७॥ परीक्षित्! उस आठ धारवाले पैने वजसे उन दैत्योंके भाई-बन्धुओंको भी भयभीत करते हुए उन्होंने

> परीक्षित् ! अपने भाइयोंको मरा हुआ देख नमुचिको बड़ा शोक हुआ। वह क्रोधके कारण आपेसे बाहर होकर इन्द्रको मार डालनेके लिये जी-जानसे प्रयास करने लगा ॥ २९ ॥ 'इन्द्र ! अब तुम बच नहीं सकते'—इस प्रकार सलकारते हुए एक त्रिशृत उठाकर वह इन्द्रपर ट्रट पड़ा। वह त्रिशुल फौलादका बना हुआ था, सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था और उसमें घण्टे लगे हुए थे। नमृचिने क्रोधके भारे सिंहके समान गरजकर इन्द्रपर

वल और पाकके सिर काट लिये॥ २८॥

लेनेके लिये उसकी गर्दनपर क्या मारा॥ ३१॥ यद्यपि इन्द्रने बड़े वेगसे वह बज़ चलाया था, परन्तु उस यशस्वी वक्रसे उसके चमड़ेपर खरोंचतक नहीं आयी। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस क्षत्रने महाबली वृत्रास्रका शरीर ट्कड़े-ट्कड़े कर डाला था, नमुचिके गलेकी त्वचाने उसका तिरस्कार कर दिया॥ ३२॥ जब क्य नमुस्कित कुछ न बिगाइ सका, तब इन्द्र उससे डर गये । वे सोचने लगे कि 'दैक्योगसे संसारभरको संशयमें डालनेवाली यह कैसी घटना हो गयौ ! ॥ ३३ ॥ पहले युगमें जब ये पर्वत पाँखोंसे उड़ते थे और घुमते-फिरते भारके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ते थे, तब प्रजाका विनाश होते देखकर इसी कब्रसे मैंने उन पहाडोंकी पाँखें काट डाली थीं॥ ३४॥ लष्टाकी तपस्याका सार ही वृत्रासुरके रूपमें प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वज्रके द्वारा काट डाला था और भी अनेको दैत्य, जो बहुत बलबान् थे और किसी अख-शखसे जिनके चपड़ेको भी चोट नहीं पहुँचायी जा सकी थी, इसी कन्नसे मैंने मृत्युके घाट उतार दिये थे ॥ ३५ ॥ वही मेरा बज्र मेरे प्रहार करनेपर भी इस तृच्छ असरको न भार सका, अतः अब मै इसे अङ्गोकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्मतेजसे बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है'॥३६॥ इस प्रकार इन्द्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आव्यशावाणी हुई—"'यह दानव न तो सुखी वस्तुसे मर सकता है, न गीलीसे॥ ३७॥ इसे मैं वर दे चुका है कि 'सखी या

गीली बस्तुसे तुम्हारी मृत्यु न होगी।' इसलिये इन्द्र ! इस

शतुको मारनेके लिये अब तुम कोई दूसरा उपाय

सोचो !" ॥ ३८ ॥ उस आकाशवाणीको सुनकर देवराज

इन्द्र बडी एकायतासे विचार करने लगे। सोचते-सोचते

उन्हें सुद्ध गया कि समृद्रका फेन तो सुखा भी है, गीला

वह त्रिशूल चला दिया॥ ३०॥ परीक्षित् ! इन्द्रने देखा

कि त्रिशृत बड़े बेगसे मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने वाणींसे आकाशमें ही उसके हजारों टुकड़े कर दिये और

इसके बाद देवराज इन्द्रने बडे क्रोधसे उसका सिर काट

भी; ॥ ३९ ॥ इसलिये न उसे सुखा कह सकते हैं, न गीला । अतः इन्द्रने उस न सूखे और न गीले समुद्र-फेनसे नमुचिका सिर काट डाला। उस समय बड़े-बड़े ऋषि-मृनि भगवान् इन्द्रपर पृष्पोकी वर्षा और उनकी स्तृति करने लगे॥४०॥ गन्धर्वीशरोपणि विश्वावस् तथा परावस् गान करने लगे, देवताओंकी दुन्दुभियाँ अजने लगीं और नर्तकियाँ आनन्दसे नाचने लगीं॥४१॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओंने भी अपने अस-शस्त्रोंसे विपक्षियोंको वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिनोंको मार डालते हैं॥४२॥ परीक्षित्! इधर ब्रह्माजीने देखा कि दानवॉका तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारदको देवताओंके पास भेजा और नारदजीने वहाँ जाकर देवताओंको लडनेसे रोक दिया ॥ ४३ ॥

कहा—देवताओ ! भगवानुकी नारदजीने मुजाओंको छत्रछायामें रहकर आपलोगोने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्पीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आफ्की अभिवृद्धि की है, इसलिये आफ्लोग अब लडाई बंद कर दें॥ ४४॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-देवताओंने देवर्षि नारदकी बात मानकर अपने क्रोधके वेगको शान्त कर लिया और फिर वे सब-के-सब अपने लोक खर्गको चले गये। उस समय देवताओंके अनुचर उनके यशका गान कर रहे ये ॥ ४५ ॥ युद्धमें बचे हुए दैत्योंने देवर्षि नारदकी सम्मतिसे बद्धकी चोटसे मरे हुए बलिको लेकर अस्ताचलकी यात्रा की ॥ ४६ ॥ वहाँ शुक्राचार्यने अपनी सञ्जीवनी विद्यासे उन असरोंको जीवित कर दिया, जिनके गरदन आदि अङ्ग कटे नहीं थे, बच रहे थे॥ ४७॥ शुक्राचार्यके स्पर्श करते ही बलिकी इन्द्रियोंमें चेतना और मनमें स्मरण शक्ति आ गयी। बलि यह बात समझते थे कि संसारमें जीवन-मृत्यु, जय-पराजय आदि उलट-फेर होते ही रहते हैं। इसलिये पराजित होनेपर भी उन्हें किसी प्रकारका खेद नहीं हुआ ॥ ४८ ॥

### बारहवाँ अध्याय

#### मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोहित होना

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—परिक्षित् ! जब भगवान् राङ्करने यह सुना कि श्रीहरिने सीका रूप धारण करके असुरोंको मोहित कर लिया और देवताओंको अमृत पिला दिया, तब वे सती देवीके साथ बैलपर सवार हो समस्त भूतगणोंको लेकर वहाँ गये, जहाँ भगवान् मधुसूदन निवास करते हैं॥ १-२॥ भगवान् श्रीहरिने बड़े प्रेमसे गीरी-राङ्कर भगवान्का सागत-सत्कार किया। वे भी सुखसे बैठकर भगवान्का सम्मान करके मुसकराते हुए बोले॥ ३॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

बोले ॥ ३ ॥ जीमहादेवजीने कहा-समस्त देवोंके आराप्य-देव ! आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगतस्वरूप हैं। समस्त चराचर पदाधेकि मूल कारण, ईश्वर और और आरमा भी आप ही हैं ॥ ४ ॥ इस जगतके आदि, अन्त और मध्य आपसे ही होते हैं; परन्तु आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूपमें द्रष्टा, दुश्य, मोलब और भोग्यका भेदभाव नहीं है। वास्तवमें आप सत्य, चिश्मात्र ब्रह्म ही हैं॥५॥ कल्याणकामी महात्मालोग इस लोक और परलोक दोनोंको आसक्ति एवं समस्त कामनाओंका परित्याग करके आपके चरणकमलोंकी ही आराधना करते हैं ॥ ६ ॥ आप अमृतस्वरूप, समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित, शोककी छायासे भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनन्दस्वरूप है। आप निर्विकार है। आपसे भिन्न कछ नहीं है, परन्तु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं। आप समस्त जीवेंकि शुभाश्भ कर्मका फल देनेवाले स्वामी हैं। परन्तु यह बात भी जीवोंकी अपेक्ससे ही कही जाती है: वास्तवमें आप सबकी अपेक्षासे रहित, अनपेक्ष है ॥ ७ ॥ स्वामिन ! कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत—जो कुछ है, वह सब एकमात्र आप ही हैं: ठीक वैसे ही जैसे आभवलेकि रूपमें स्थित स्वर्ण और मुल स्वर्णमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगोने आपके वास्तविक खरूपको न जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके भेदभाव और विकल्पोकी कल्पना कर रक्खी है। यही कारण है कि

भेदकी प्रतीति होती है ॥ ८ ॥ प्रभो ! कोई-कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते है। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और प्रुवसे परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्मी, सत्या, ईशाना और अनुप्रहा—इन नौ शक्तियोंसे युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश-कर्म आदिके बन्धनसे रहित, पूर्वजोंके मी पूर्वज, अविनाशी पुरुषविशेषके रूपमें मानते हैं ॥ ९ ॥ प्रभो ! मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि—ओ सत्त्वगुणकी सृष्टिके अन्तर्गत है—जब आपकी बनायी हुई सृष्टिका भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं ? फिर जिनका चित्त मायाने अपने वशमें का रक्खा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मोमें लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो घला जानेंगे ही क्या॥१०॥ प्रभो ! आप सर्वात्मक एवं ज्ञानस्वरूप हैं। इसीसिये वायुके समान आकाशमें अदृश्य रहकर भी आप सम्पूर्ण चराचर जगतमें सदा-सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियोंके कर्म एवं संसारके बन्धन, मोक्स— समीको जानते हैं॥ ११॥ प्रभो ! आप जब गुणोंको स्वीकार करके लोला करनेके लिये यहत-से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हैं। अब मैं आपके उस अवतारका भी दर्शन करना चाहता हैं, जो आपने स्त्रीरूपमें प्रहण किया था॥ १२॥ जिससे दैत्योंको मोहित करके आपने देवताओंको अमत पिलाया । स्वामिन् ! उसीको देखनेके लिये हम सब आये हैं । हमारे मनमें उसके दर्शनका बड़ा कौतहल है।। १३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जब भगवान शहुरने विष्णुभगवानुसे यह प्रार्थना की, तब वे गम्भीर पावसे हैसकर शङ्करजीसे बोले॥ १४॥

**त्रीविष्णुभगवान्ते कहा---शङ्क्**रजी ! उस समय

अमतका कलश दैत्योंके हाथमें चला गया था। अतः

देवताओंका काम बनानेके लिये और दैत्योंका मन एक नये

कौतहलकी ओर खींच लेनेके लिये ही मैंने वह स्रोरूप

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

आपमें किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर भी गुणोंको लेकर

धारण किया था ॥ १५ ॥ देवशिरोमणे ! आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिये मैं आपको वह रूप दिखाऊँगा; परन्त वह रूप तो कामी पुरुषोंका हो आदरणीय है, क्योंकि वह कामभावको उत्तेजित करनेवाला है।। १६॥

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं--**इस तरह कहते-कहते विष्णुभगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये और भगवान् शङ्कर सती देवीके साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे ॥ १७ ॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि सामने एक बडा सुन्दर उपवन है। उसमें भाँति-भाँतिके वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग-बिरंगे फूल और लाल-लाल कोंपलोंसे भरे-पूरे है। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवनमें एक सुन्दरी स्त्री गेंद उछाल-उछालकर खेल रही है। वह बड़ी ही सुन्दर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमरमें करधकीकी लड़ियाँ लटक रही है।। १८॥ गेंदके उछालने और लपककर पकड़नेसे उसके स्तन और उनपर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था, मानो इनके भारसे उसकी पतली कमर पग-पगपर ट्रटते-ट्रटते बच जाती है। वह अपने लाल-लाल पत्लबोके समान सकुमार चरणोंसे बड़ी कलाके साथ दुमुक-दुमुक चल रही थी॥ १९ ॥ उछलता हुआ गेंद्र जब इधर-उधर छलक जाता था, तब वह लपककर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी-बड़ी चञ्चल आँखें कुछ उद्विग्न-सी हो रही थीं। उसके कपोलींपर कानोंक कृण्डलोंकी आभा जगमगा रही थी और युँघराली काली-काली अलके उनपर लटक आती थीं, जिससे पुख और भी उल्लिसत हो उठता था॥ २०॥ जब कभी साडी सरक जाती और केशोंकी वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यन्त सुकुमार बार्ये हाथसे वह उन्हें सम्हाल-संवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथसे गेंद उछाल-उछालकर सारे जगतुको अपनी मायासे मोहित कर रही थी॥ २१॥ गैदसे खेलते-खेलते उसने तनिक सलज्जभावसे मुसकराकर तिरही नजरसे शङ्करजीकी ओर देखा। बस, उनका मन हाथसे निकल गया। वे मोहिनीको निहारने और उसकी चितवनके रसमें इबकर इतने विह्नल हो गये

कि उन्हें अपने-आपकी भी सुधि न रही। फिर पास बैठी

हुई सती और मणोंकी तो याद ही कैसे रहती॥ २२॥

एक बार मोहिनोके हाथसे उछलकर गेंद थोडी दर चला

देखते-देखते वायने उसकी झीनी-सी साड़ी करघनीके साथ ही उड़ा ली ॥ २३ ॥ भोहिनीका एक-एक अङ्ग बड़ा ही हिचकर और पनोरम था। जहाँ आँखें लग जातीं, लगी ही रहतीं। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशामे देखकर भगवान शहर उसकी और अत्यन्त आकृष्ट हो गये। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पडती थी।। २४॥ उसने शङ्करजीका विवेक छीन लिया । वे उसके हाव-भावोंसे कामात्र हो गये और भवानोंके सामने ही लज्जा छोडकर उसकी और चल पडे ॥ २५ ॥ मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी,

गया। वह भी उसीके पीछे दौड़ी। उसी समय शहुरजीके

शङ्करजोको अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गयी। वह एक वृक्षसे दूसरे वृक्षकी आडमें जाकर छिप जाती और हँसने लगती। परन्तु कहीं ठहरती न थी॥ २६॥ भगवान् शहरको इन्द्रियाँ अपने वशमें नहीं रहीं, वे कामवश हो गये थे; अतः हथिनीके पीछे हाथीकी तरह उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे॥ २७॥ उन्होंने अत्यन्त वेगसे उसका पीछा करके पीछेसे उसका जडा पकड लिया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे दोनों भूजाओंमें भरकर इदयसे लगा लिया ॥ २८ ॥ जैसे हाथी हथिनीका आलिङ्गन करता है, वैसे ही भगवान शङ्करने उसका आलिङ्गन किया। वह इधर-उधर खिसककर छुडानेकी चेष्टा करने लगी, इसी छीना-झपटीमें उसके सिरके बाल बिखर गये ॥ २९ ॥ वास्तवमें यह स्न्दर्श भगवानुको रची हुई माया ही थी, इससे उसने किसी प्रकार शहूरजीके भुजपाशसे अपनेको छुड़ा लिया और बड़े बेगसे भागी ॥ ३० ॥ भगवान् शङ्कर भी उन मोहिनीवेपधारी अद्भुतकर्मा भगवान् विष्णुके पीछे-पीछे दौड़ने लगे । उस समय ऐसा जान पडता था, मानो उनके रात्र कामदेवने इस समय उनपर विजय प्राप्त कर ली है ॥ ३१ ॥ कामक हिंथनीके पीछे दौडनेवाले मदोन्यत हाथीके समान वे मोहिनीके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान् शङ्करका वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनोकी मायासे वह स्खलित हो गया॥३२॥ भगवान् शङ्करका बीर्य पथ्वीपर जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ-वहाँ सोने-चाँदीकी खाने बन गर्यो ॥ ३३ ॥ परीक्षित् ! नदी, सरोवर, पर्वत, वन और

उपक्रमाँ एवं जहाँ-जहाँ ऋषि-मृनि निवास करते थे, वहाँ-वहाँ मोहिनीके पीछे-पीछे भगवान सङ्कर गये ये ॥ ३४ ॥ परीक्षित् ! वीर्यपात हो जानेके बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि ओर, मगवान्की मायाने तो मुझे खुब छकाया ! वे तुरंत उस दुःखद प्रसङ्घसे अलग हो गये॥ ३५॥ इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवानुकी यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ । वे जानते थे कि भला, भगवान्की शक्तियोंका पार कौन पा सकता है ॥ ३६ ॥ भगवान्ने देखा कि भगवान शक्करको इससे विषाद या लजा नहीं हुई है, तब वे पुरुष-शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये और बड़ी प्रसन्नतासे उनसे कहने लगे ॥ ३७ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—देवशिरोमणे ! मेरी सीरूपिणी भायासे विपोदित होकर भी आप खयं ही अपनी निष्ठामें स्थित हो यये। यह बड़े ही आनन्दकी बात है॥ ३८॥ मेरी माया अपार है। वह ऐसे-ऐसे हाव-पाव रचती है कि अजितेन्द्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छटकारा पा ही नहीं सकते । भला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है, जो एक बार मेरी मायाके फंदेमें फैसकर फिर खये ही उससे निकल सके ॥ ३९ ॥ यदापि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों-बड़ोंको मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। क्योंकि सृष्टि आदिके लिये समयपर उसे क्षोपित करनेवाला काल मैं ही हैं. इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह रजोगण आदिकी सप्टि नहीं कर सकती॥४०॥

**बीज़्कदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान विष्ण्ने भगवान् शङ्करका सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणींके साथ कैलासको चले गये॥ ४१॥ भरतवंशशिरोमणे ! भगवान् शङ्करने बड़े-बड़े ऋषियोकी सभामें अपनी

अर्द्धाङ्गिनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपको अंशभूता मायामयी मोहिनीका इस प्रकार कहे प्रेमसे वर्णन किया ॥ ४२ ॥ 'देवि ! तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान् विष्णुकी भाषा देखी? देखो, यो तो मैं समस्त कलाकौशल, विद्या आदिका स्त्रामी और स्वतन्त हैं, फिर भी उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता है। फिर दूसरे जीव तो परतन्त हैं ही; अतः वे मोहित हो जायँ--इसमें कहना ही क्या है ॥ ४३ ॥ जब मैं एक हजार वर्षकी समाधिसे उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो । वे यही साक्षात् सनातन पुरुष है। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमामें बाँध सकता है और न वेद हो इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनन्त और अनिर्वचनीय है' ॥ ४४ ॥

ब्रीशकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित् ! मैंने विष्णुपगवानुकी यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनायी, जिसमें समुद्र-मन्धनके समय अपनी पीठपर मन्दरावल धारण करनेवाले भगवानुका वर्णन है ॥ ४५ ॥ जो पुरुष बार-बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता। क्योंकि पवित्रकोर्ति भगवान्के गुण और लीलाओंका गान संसारके समस्त क्लेश और परिश्रमको मिटा देनेवाला है ॥ ४६ ॥ दष्ट पुरुषोंको भगवानुके चरणकमलोंकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्तिभावसे युक्त पुरुषको ही प्राप्त होते हैं। इसीसे उन्होंने स्त्रीका मायामय रूप धारण करके दैत्योंको मोहित किया और अपने चरणकमलेकि शरणागत देवताओंको समुद्र-मन्थनसे निकले हुए अमृतका पान कराया। केवल उन्होंको बात नहीं---चाहे जो भी उनके चरणोंकी शरण प्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभुके चरणकमलोंमें नमस्कार करता है।। ४७॥

# तेरहवाँ अध्याय

आगामी सात मन्दन्तरोंका वर्णन

क्रीशुकदेकजी कहते हैं—परिशित् ! विवस्तान्के यह वर्तमान मन्वन्तर ही उनका कार्यकाल है। उनकी पुत्र यशस्त्री श्राद्धदेव ही सातवें (वैवस्त्रत) मनु है। सन्तानका वर्णन में करता हूँ॥१॥ वैवस्त्रत मनुके

धा । इ ॥ १४

दस पुत्र है— इक्ष्वाकु, नभग, घृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, करूष, पृषध और वसुमान॥ २-३॥ परीक्षित ! इस मन्वन्तरमें आदित्व, वस्, रुद्र, विश्वेदेव,

मस्दगण, अश्विनीकुमार और ऋभू-ये देवताओंके प्रधान गण हैं और प्रन्दर उनका इन्द्र है ॥ ४ ॥ कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदिन और मरद्वाज—ये सप्तर्षि है।। ५॥ इस मन्वत्तरमें भी कश्यपकी पत्नी अदितिके गर्भसे आदित्यंकि छोटे भाई वामनके रूपमें भगवान् विष्णृने अवतार ग्रहण किया

परीक्षित् ! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें सात मन्वन्तरोंका वर्णन सुनाया; अब भगवानुकी शक्तिसे युक्त अगले (आनेवाले) सात मन्वन्तरोंका वर्णन करता है ॥ ७ ॥

परीक्षित् ! यह तो मैं तुन्हें पहले (छठे स्कन्धमें) बता चुका हैं कि विवस्तान् (भगवान् सूर्य) की दो पतियाँ थों—संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्माकी पुत्री थीं ॥ ८ ॥ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बडवा भी थी। (मेरे विचारसे तो संज्ञाका ही नाम चडवा हो गया था।) उन सुर्यपितयोंमें संज्ञासे तीन

सन्ताने हुई-सावर्णि, शनैक्षर और तपती नामकी कन्या, जो संवरणको पत्नी हुई। जब संज्ञाने बढवाका रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनीकुमार हुए ॥ ९-१० ॥ आठवें मन्वन्तरमें सावर्णि मन् होंगे। उनके पत्र होंगे

सन्तानें हुई-यम, यमी और श्राद्धदेव। छायाके भी तीन

निर्मोक, विरवस्क आदि ॥ ११ ॥ परीक्षित ! उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओंके इन्द्र होंगे विरोचनके पुत्र बॉल ॥ १२ ॥

विष्णुभगवान्ने वामन अवतार ब्रहण करके इन्होंसे तीन पग पृथ्वी माँगी थी; परन्तु इन्होंने उनको सारी जिलोको दे दी। राजा बलिको एक सार तो भगवान्ने साँध दिया था. परन्त फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्गसे भी श्रेष्ठ

स्तल लोकका राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इन्द्रके समान विराजमान है। आगे चलकर ये हो इन्द्र होंगे और समस्त ऐश्वयाँसे परिपूर्ण इन्द्रपदका भी परित्याग करके परमं सिद्धि प्राप्त करेंगे ॥ १३-१४ ॥ गालव, दीप्तिमान, परशराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृङ्ग और इमारे पिता भगवान् व्यास—ये आठवें मन्वन्तरमें सप्तर्षि होंगे । इस समय ये लोग योगबलसे अपने-अपने आश्रम-

मण्डलमें स्थित हैं॥१५-१६॥ देवगुहाकी पत्नी सरस्वतीके गर्भसे सार्वभीम नामक भगवानुका अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरन्दर इन्द्रसे स्वर्गका राज्य छीनकर

राजा बलिको दे देंगे॥ १७॥ परीक्षित् ! वरुणके पुत्र दक्षसावर्णि नवें मन् होंगे ।

भूतकेत्, दीप्तकेत् आदि उनके पुत्र होंगे॥ १८॥ पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओंके गण होंगे और अद्भुत नामके इन्द्र होंगे। उस मन्वन्तरमें द्यतिमान् आदि सप्तर्षि होंगे॥ १९॥ आयष्यानकी पत्नी अम्ब्धासके गर्भसे ऋषभके रूपमें भगवानका कलावतार होगा। अद्भृत नामक इन्द्र उन्हींकी दी हुई त्रिलोकीका उपयोग करेंगे ॥ २० ॥

दसवें पन् होंगे उपश्लोकके पुत्र इस्सावर्णि।

उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषेण आदि उनके

पुत्र होंगे और हविष्यान्, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि । सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओंके गण होंगे और इन्द्र होंगे शम्भु॥२१-२२॥ विश्वसृज्को पत्नी विषुचिके गर्भसे भगवान् विष्वक्सेनके रूपमें अशावतार प्रहण करके राष्ट्र नामक इन्द्रसे मित्रता करेंगे ॥ २३ ॥ ग्यारहवें मन् होंगे अत्यन्त संयमी धर्मसावर्णि । उनके

कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताओंके गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधत नामके इन्द्र होंगे ॥ २५ ॥ आर्यकको पत्नी वैधताके गर्भसे धर्मसेतुके रूपमें भगवानुका अंशावतार होगा और उसी रूपमें वे त्रिलोकीको रक्षा करेंगे॥ २६॥

सत्य, धर्म आदि दस पुत्र होंगे॥ २४॥ बिहङ्गम,

परीक्षित् ! बारहवें मनु होंगे रुद्रसावर्णि । उनके देववान्, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे ॥ २७ ॥ उस मन्बन्तरमें ऋतधामा नामक इन्द्र होंगे और हरित आदि देवगण । तपोपूर्ति, तपस्वी आग्नीधक आदि सप्तर्षि होंगे॥ २८॥ सल्यसहाकी पत्नी सुनुताके गर्भसे स्त्रधामके रूपमें भगवानुका अंशावतार होगा और

उसी रूपमें भगवान् उस मन्यत्तरका पालन करेंगे ॥ २९ ॥

तेरहवें मन् होंगे परम जितेन्द्रिय देवसावर्षि। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके एत्र होंगे॥ ३०॥ सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इन्द्रका नाम होगा उस समय निर्मोक और तत्त्वदर्श होंने ॥३१॥ देवहात्रकी बहतीके गर्पसे योगेश्वरके रूपमें भगवानका अंशावतार होगा और उसी रूपमें भगवान दिवस्पतिको इन्द्रपद देंगे ॥ ३२ ॥

महाराज ! चौदहवें मनु होंगे इन्द्रसावर्णि । उरु,

एक सहस्र चतुर्युगीवाले कल्पके समयकी गणना की जाती है ॥ ३६ ॥

# चौदहवाँ अध्याय

मनु आदिके पृथक-पृथक कर्मीका निरूपण

राजा परीक्षित्ने पूछा—धगवन् ! आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि आदि अपने-अपने मन्वत्तरमें किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन-कौन-सा काम किस प्रकार करते हैं-यह आप क्या करके मुझे बतलाइये ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित् ! मन्, मन्पूत्र, सप्तर्षि और देवता—सबको नियुक्त करनेवाले स्वयं भगवान् ही हैं॥ २ ॥ राजन् ! भगवान्के जिन यञ्जपुरुष आदि अवतार-शरीरोंका वर्णन मैंने किया है, उन्होंकी प्रेरणासे मन् आदि विश्व-व्यवस्थाका सञ्चालन करते हैं॥३॥ चतुर्युंगीके अन्तमें समयके उलट-फेरसे जब श्रुतियाँ नष्टप्राय हो जाती हैं, तब सप्तर्षिगण अपनी तपस्यासे पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रतियोंसे ही सनातनधर्मकी रक्षा होती है ॥ ४ ॥ राजन्! भगवान्की प्रेरणासे अपने-अपने मन्वन्तर्में बड़ी सावधानीसे सब-के-सब मन् पृथ्वीपर चारों चरणसे परिपूर्ण धर्मका अनुष्ठान करवाते हैं ॥ ५ ॥ मनुष्त्र मन्वन्तरभर काल और देश दोनोंका विभाग करके प्रजापालन तथा धर्म-पालनका कार्य करते हैं। पञ्चमहायज्ञ आदि कर्मोमें जिन ऋषि, पितर, भृत और मनुष्य आदिका सम्बन्ध है—उनके साथ

देवता उस मन्वन्तरमें यहका भाग स्वीकार करते है।। ६ ॥ इन्द्र भगवानुको दी हुई त्रिलोकीकी अतुल सम्पत्तिका उपभोग और प्रजाका पालन करते हैं। संसारमें यथेष्ट वर्षा करनेका अधिकार भी उन्होंको है॥७॥ भगवान् युग-युगमें सनक आदि सिद्धोंका रूप धारण करके ज्ञानका, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंका रूप धारण करके कर्मका और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरोंके रूपमें योगका उपदेश करते हैं॥८॥ वे मरीचि आदि प्रजापतियोंके रूपमें सृष्टिका विस्तार करते हैं, सम्राट्के रूपमें लुटेरोंका वध करते हैं और शोत, उष्ण आदि विभिन्न गुणोंको धारण करके कालरूपसे सबको संहारकी ओर ले जाते हैं॥९॥ नाम और रूपकी मायासे प्राणियोंकी बुद्धि विमृद्ध हो रही है। इसलिये वे अनेक प्रकारके दर्शनशास्त्रोंके द्वारा महिमा तो भगवानुकी ही गाते हैं, परन्तु उनके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान पाते ।। १०॥

गम्भीरबृद्धि आदि उनके पुत्र होंगे॥ ३३॥ उस समय पवित्र, चाक्ष्य आदि देवगण होंगे और इन्द्रका नाम

होगा शुचि। अग्नि, बाह, शुचि, शुद्ध और मानध

आदि सप्तर्षि होंगे॥ ३४॥ उस समय सञ्जायणकी पत्नी वितानाके गर्भसे बृहद्भानुके रूपमें भगवान् अवतार प्रहण

परीक्षित् ! ये चाँदह मन्यन्तर भृत, वर्तमान और

भविष्य—तीनों ही कालमें चलते रहते हैं। इन्हेंकि द्वारा

करेंगे तथा कर्मकाण्डका विस्तार करेंगे॥ ३५॥

परोक्षित् ! इस प्रकार मैंने तुम्हे महाकल्प और अवान्तर करूपका परिमाण सुना दिया। पुराणतत्त्वके विद्वानीने प्रत्येक अवान्तर कल्पमें चौदह मन्वन्तर बतलाये हैं॥ ११॥

### पंद्रहवाँ अध्याय

#### राजा बलिकी स्वर्गपर विजय

राजा परीक्षित्तने पूछा--- भगवन् ! श्रीहरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीन-हीनकी पाँति राजा बिलसे तीन पग पृथ्वी क्यों माँगी ? तथा जो कुछ वे चाहते थे, वह मिल जानेपर भी उन्होंने बलिको बाँधा वयों ? ॥ १ ॥ मेरे हृदयमे इस बातका बड़ा कौतृहल है कि स्वयं परिपूर्ण यक्नेश्वर भगवान्के द्वारा याचना और निरपराधका बन्धन—ये दोंनो ही कैसे सम्भव हुए? हमलोग यह जानना चाहते हैं॥२॥

स्रीशुक्कदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जब इन्द्रने बलिको पराजित करके उनकी सम्पति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिये, तब भगूनन्दन सुक्राचार्यने उन्हें अपनी सञ्जीवनी विद्यासे जीवित कर दिया। इसपर राक्राचार्यजीके शिष्य महात्मा बलिने अपना सर्वस्व उनके चरणोपर चढ़ा दिया और वे तन-मनसे गुरूजीके साध ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणॉकी सेवा करने लगे॥ ३॥ इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उनपर बहुत प्रसन्न हए। उन्होंने स्वर्गपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छावाले बलिका महाभिषेककी विधिसे अभिषेक करके उनसे विश्वजित् नामका यज्ञ कराया॥४॥ यज्ञकी विधिसे हविष्येंके द्वारा जब अग्निदेवताकी पूजा की गयी, तब यज्ञकुण्डमेंसे सोनेकी चहरसे मढ़ा हुआ एक बड़ा सुन्दर रथ निकला। फिर इन्द्रके घोड़ों-जैसे हरे रंगके घोडे और सिंहके चिह्नसे युक्त रथपर लगानेकी ध्वजा विकली ॥ ५ ॥ साथ ही सोनेके पत्रसे महा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होनेवाले दो अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रह्यादजीने उन्हें एक ऐसी माला दो, जिसके फुल कभी कुम्हलाते न थे। तथा शुक्राचार्यने एक शृह्व दिया॥६॥ इस प्रकार ब्राह्मणोंकी कृपासे युद्धकी सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्तिवाचन हो जानेपर राजा बलिने उन ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहादजीसे सम्भाषण करके उनके चरणोंमे नमस्कार किया॥७॥ फिर वे भुगुर्वशी बाह्यणोंके दिये हुए

दिव्य स्थपर सवार हुए। जब महारथी-राजा बलिने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शख ग्रहण कर लिये और दादाकी दी हुई सुन्दर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोपा हुई 🛮 ८ 🗓 उनकी भुजाओंमें सीनेके बाजूबंद और कार्नोमें मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथपर बैठे हुए वे ऐसे सुशोधित हो रहे थे, मानो अग्निकण्डमें अग्नि प्रज्यक्तित हो रही हो ॥ ९ ॥ उनके साथ उन्होंके समान ऐश्वर्य, यल और विभृतिवाले दैत्यसेनापति अपनी-अपनी सेना लेकर हो लिये। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाशको पी जायँगे और अपने क्रोधभरे प्रञ्वलित नेत्रोंसे समस्त दिशाओंको, क्षितिजको भस्म कर डालेंगे॥ १०॥ राजा विलने इस बहुत बड़ी आसुरी सेनाको लेकर उसका युद्धके ढंगसे सञ्चालन किया तथा आकाश और अन्तरिक्षको कँपाते हुए सकल ऐश्वयौँसे परिपूर्ण इन्द्रपुरी अमरावतीपर चढाई को ॥ ११ ॥

देवताओंकी राजधानी अमरायतीमें बड़े सुन्दर-सुन्दर नन्दन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनोंमें पक्षियोंके जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भीर मतवाले होकर मुनगुनाते रहते हैं ॥ १२ ॥ लाल-लाल नये-नये पत्तों, फलों और पुष्पोंसे कल्पवृक्षोंकी शाखाएँ लदी रहती हैं। वहकि सरोवरोंमें हंस, सारस, चकवे और बतखोंकी भीड़ लगी रहती है। उन्हींमें देवताओंके द्वारा सम्मानित देवाङ्गनाएँ जलक्रीडा करती रहती हैं॥१३॥ आकाशगङ्गने खाईकी भाँति अमरावतीको चाराँ ओरसे घेर रक्खा है। उसके चारों ओर बहुत ऊँचा सोनेका परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान-स्थानपर बड़ी-बड़ी अटारियाँ बनी हुई हैं ॥ १४ ॥ सोनेके किवाड़ द्वार-द्वारपर लगे हुए हैं और स्फटिकमणिके गोपुर (नगरके बाहरी फाटक) है। उसमें अलग-अलग बड़े-बड़े राजमार्ग हैं। खयं विश्वकर्माने ही उस परीका निर्माण किया है ॥ १५ ॥ सभाके स्थान, खेलके चब्रुतरे और रथ

चलनेके बड़े-बड़े मार्गोंसे वह शोभायमान है। दस करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियोंके बड़े-बड़े चौराहे एवं हीरे और मुँगेकी बेदियाँ वनी हुई हैं॥ १६॥ बहाँकी ख़ियाँ सर्वदा सोलह वर्षकी-सी रहती हैं, उनका यौवन और सौन्दर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस पहनकर अपने रूपकी छटासे इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं, जैसे अपनी ज्वालाओंसे अग्नि ॥ १७ ॥ देवाङ्गनाओके जुड़ेसे गिरे हुए नवीन सौगन्धित पृष्पोकी सगन्ध लेकर वहाँके मार्गोमें मन्द-मन्द हवा चलती रहती है॥ १८॥ सुनहली खिड़कियोंमेंसे अगरको सुगन्धसे युक्त सफेद धुआँ निकल-निकलकर वहाँक मार्गोंको दक दिया करता है। उसी मार्गसे देवाद्वनाएँ जाती-आती हैं।।१९॥ स्थान-स्थानपर मीतियोंकी झालरोंसे सजाये हुए चैदोवे तने रहते हैं। सोनेकी मणिमय पताकाएँ फहराती रहती हैं। छज्जींपर अनेकों इंडियाँ लहराती रहती हैं। मोर, कबतर और

भीरे कलगान करते रहते हैं। देवाङ्गनाओंके मध्र संगीतसे वहाँ सदा ही मङ्गल छाया रहता है ॥ २०॥ मृदङ्ग, शङ्क, नगारे, दोल, बीणा, बंशी, मैंबीरे और ऋष्टियाँ बजती रहती हैं। गन्धर्व बाजोंके साथ गाया करते हैं और अपसराएँ नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पडती है, मानो उसने अपनी छटासे छटाकी अधिष्ठाची देवोको भी जीत लिया है॥ २१॥ उस पुरोपें अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषोंसे रहित हैं. वे ही वहाँ जाते हैं॥ २२॥ अस्रोंकी सेनाके स्वामी राजा बलिने अपनी बहुत बड़ी सेनासे बाहरकी ओर सब ओरसे अमरावतीको घेर लिया और इन्द्रपबियोंकि हदयमें भयका सञ्चार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्यजीके दिये हुए महान् शङ्खको वजाया। उस शङ्खकी ध्वनि सर्वव फैल गयी ॥ २३ ॥ इन्द्रने देखा कि बलिने युद्धको बहुत बड़ी तैयारी की है। अतः सब देवताओंके साथ वे अपने पृरु

वृहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले—॥ २४॥ 'भगवन् ! मेरे प्राने शत्र् बलिने इस बार युद्धकी बहत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पडता है

कि हमलोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं, किस शक्तिसे इनकी इतनी बढती हो गयी है।। २५॥ मैं देखता हैं कि इस समय बलिको कोई भी किसी प्रकारसे रोक नहीं सकता। वे प्रलयकी आगके समान बढ़ गये हैं और जान पड़ता है, मुखसे इस विश्वको पी आँयगे, जीभसे दसों दिशाओंको चाट जायेंगे और नेत्रोंकी ज्वालासे दिशाओंको भस्म कर देंगे॥ २६॥ आप कृपा करके मुझे बतलाइये कि मेरे रावकी इतनी बढ़तीका, जिसे किसी प्रकार भी दवाया नहीं जा सकता, क्या कारण है ? इसके शरीर, मन और इन्द्रियोंमें इतना बल और इतना तेज कहाँसे

भी हैं ॥ २७॥

देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा--- 'इन्द्र' मैं तुम्हारे राष्ट्र बलिकी उन्नतिका कारण जानता हैं। ब्रह्मवादी भुगुवंशियोंने अपने शिष्य बलिको महान् तेज देकर शक्तियोंका खजाना बना दिया है॥ २८॥ सर्वशक्तिमान् भगवानुको छोड़कर तुम या तुम्हारे-जैसा और कोई भी वलिके सामने उसी प्रकार नहीं उहर सकता, जैसे कालके सामने प्राणी ॥ २९ ॥ इसलिये तुमलोग स्वर्गको छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समयकी प्रतीक्षा करो, जब तुम्हारे शत्रका भाग्यचक्र पलटे॥ ३०॥ इस समय ब्राह्मणेंकि तेजसे बलिको उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणांका तिरस्कार करेगा, तब अपने परिवार-परिकरके साथ नष्ट हो जायगा'॥ ३१॥ बहस्पतिजी देवताओंके समस्त स्वार्थ और परमार्थके ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओंको सलाह दी, तब वे स्वेच्छानसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गये ॥ ३२ ॥ देवताओंक छिप जानेपर विरोचननन्दन बलिने अमरावतीप्रीपर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकोंको जीत लिया ॥ ३३ ॥ जब बेलि विश्वविजयी हो गये, तब

शिष्यप्रेमी भृगुर्वशियोंने अपने अनुगत शिष्यसे सौ

अध्यमेध यज्ञ करवाये ॥ ३४ ॥ उन यज्ञीके प्रभावसे

बलिकी कीर्ति-काँमुदी तीनों लोकोंसे बाहर भी दसों

दिशाओंमें फैल गयी और वे नक्षत्रोंके राजा चन्द्रमाके

आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई

समान शोभायमान हुए॥ ३५॥ ब्राह्मण-देवताओंको उपभोग करने लगे और अपनेको कृतकृत्य-सा मानने कृपासे प्राप्त समृद्ध राज्यलक्ष्मीका वे बड़ी उदारतासे लगे॥ ३६॥

# सोलहवाँ अध्याय

#### कश्यपनीके द्वारा अदितिको पर्योवतका उपदेश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित् ! जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गये और दैत्योंने स्वर्गपर अधिकार कर लिया; तब देवमाता अदितिको बड़ा दु:ख हुआ। वे अनाथ-सी हो गर्यो ॥ १ ॥ एक बार बहुत दिनोंके बाद जब परमप्रभावशाली कश्यप मुनिकी समाधि टूटी, तब वे अदितिके आश्रमपर आये। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख-शान्ति है और न किसी प्रकारका उत्साह या सजावट हो ॥ २ ॥ परोक्षित् ! जब वे वहाँ जाकर आसनपर बैठ गये और अदितिने विधिपूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तव वे अपनी पत्नी अदितिसे-जिसके चेहरेपर वड़ी उदासी स्नयी हुई थी-बोले॥३॥ 'कल्याणी! इस समय संसारमें ब्राह्मणोंपर कोई विपत्ति तो नहीं आयी है ? धर्मका पालन तो ठीक-ठीक होता है ? कालके कराल गालमें पड़े हुए लोगोंका कुछ अमद्भल तो नहीं हो रहा है ? ॥ ४ ॥ प्रिये ! गृहस्थाश्रम तो, जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योगका फल देनेवाला है। इस गृहस्थाश्रममें रहकर धर्म, अर्थ और कामके सेवनमें किसी प्रकारका विद्या तो नहीं हो रहा है ? ॥ ५ ॥ यह भी सम्भव है कि तुम कुट्म्बके भरण-पोषणमें व्यव रही हो, अतिथि आये हों और तुमसे बिना सम्मान पाये ही लौट गये हों: तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करनेमें भी असमर्थ रही हो । इसीसे तो तुम उदास नहीं हो रही हो ? ॥ ६ ॥ जिन घरोमें आये हुए अतिधिका जलसे भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ोंके घरके समान हैं॥७॥ प्रिये ! सम्भव है, मेरे बाहर चले जानेपर कभी तुम्हारा चित्त उद्दिग्न रहा हो और समयपर तुमने हविष्यसे अग्नियोमें हवन न किया हो ॥ ८ ॥ सर्वदेवमय भगवान्के मुख है—आहाण और अग्नि । गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोंकी पृजा करता है तो उसे उन लोकोंको प्राप्ति होती है, जो समस्त

कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं॥९॥ प्रिये ! तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो; परन्तु तुम्हारे बहुत-से लक्षणोंसे मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हरा चित्त अस्वस्थ है । तुम्हारे सब लड़के तो कुशल-मङ्गलसे हैं न ?'॥ १०॥

अदितिने कहा-भगवन्! ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी--- सब सकुशल हैं। मेरे खामी! यह गृहस्थ-आश्रम ही अर्थ, धर्म और कामकी साधनामें परम सहायक है ॥ ११ ॥ प्रभो! आपके निरन्तर स्मरण और कल्याण-कामनासे अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकोंका भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है ॥ १२ ॥ भगवन् ! जब आप-जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म-पालनका उपदेश करते हैं; तब भला मेरे मनकी ऐसी कौन-सी-कामना है जो पूरी न हो जाय ? ॥ १३ ॥ आर्यपुत्र ! समस्त प्रजा—वह चाहे सत्त्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो—आपकी ही सन्तान है। कुछ आपके सङ्कल्पसे उत्पन्न हुए हैं और कुछ शारीरसे। भगवन् ! इसमें सन्देह नहीं कि आप सब सन्तानंकि प्रति—चाहे अस्र हों या देवता---एक-सा भाव रखते हैं, सम है। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तोंकी अभिलाख पूर्ण किया करते हैं ॥ १४ ॥ मेरे स्वामी ! मैं आपकी दासी हैं । आप मेरी भलाईके सम्बन्धमें विचार कीजिये। मर्यादापालक प्रभी ! शत्रुओंने हमारी सम्पत्ति और रहनेका छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ १५ ॥ बलवान् दैत्योने मेरे ऐश्वर्यं, धन, यश और पद छीन लिये हैं तथा हमें घरसे बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार में दुःखके समुद्रमें डूब रही हूँ॥ १६॥ आपसे बढकर हमारी भलाई करनेवाला और कोई नहीं है। इसलिये मेरे हितेबी स्वामी ! आप सोच-विचारकर अपने सङ्कल्पसे ही मेरे कल्याणका कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे कि मेरे पुत्रोंको वे वस्तुएँ फिरसे प्राप्त

हो जायँ ॥ १७॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार अदितिने जब करपपनीसे प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित-से होकर बोले-'बड़े आश्चर्यको बात है। भगवानुको माया भी कैसी प्रवल है ! यह सारा जगत स्नेहको रज्ज्से वैधा हुआ है ॥ १८ ॥ ऋहाँ यह पञ्चभूतोंसे बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा ? न किसीका कोई पति है, न पुत्र है और न तो सम्बन्धी ही है। मोह ही मनुष्यको नचा रहा है ॥ १९ ॥ प्रिये ! तुम सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान, अपने भक्तोंके दःख मिटानेवाले जगदगरु भगवान् वासदेवकी आराधना करो॥२०॥ वे बडे दीनदयाल् है। अवश्य ही श्रीहरि तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवानुकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिया कोई दूसरा उपाय नहीं हैं ॥ २१ ॥

अदितिने पूछा -- भगवन् ! मैं जगदीश्वर भगवान्की आराधना किस प्रकार करूँ, जिससे वे सत्यसङ्कल्प प्रभू मेरा मनोरथ पूर्ण करें ॥ २२ ॥ पतिदेव ! मैं अपने पुत्रोंके साथ बहत ही दुःख भोग रही है। जिससे वे शीघ ही मुझपर प्रसन्न हो जाये, उनकी आराधनाकी वही विधि मुझे बतलाइये ॥ २३ ॥

कश्यपत्रीने कहा---देवि ! जब मुझे सन्तानकी

कामना हुई थी, तब मैंने भगवान् ब्रह्माजीसे यही बात पूछी थी । उन्होंने मुझे भगवानुको प्रसन्न करनेवाले जिस व्रतका उपदेश किया था, वहीं मैं तुन्हें बतलाता हूँ॥ २४॥ फाल्गुनके शुक्लपश्चमें बारह दिनतक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्तिसे भगवान कमलनयनको पूजा करे॥ २५॥ अमावस्थाके दिन यदि मिल सके तो सुआरकी खोदी हुई मिट्टीसे अपना शरीर मलकर नदीमें स्नान करे। उस समय यह मन्त्र\* चाहिये ॥ २६ ॥ हे देवि ! प्राणियोंको स्थान देनेको इच्छासे वराहभगवान्ने रसातलसे तुन्हारा उद्घार किया था। तुन्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापोंको नष्ट कर दो॥ २७॥

इसके बाद अपने नित्य और नैमितिक नियमोंको पुरा

करके एकाग्रचित्तसे मृर्ति, वेदी, सुर्य, जल, अग्नि और गुरुदेवके रूपमें भगवानको पूजा करे॥ २८॥ (और इस प्रकार स्तृति करे-) 'प्रयो ! आप सर्वशक्तिमान् हैं। अन्तर्यापी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आपमें और आप समस्त प्राणियोंमें निवास करते हैं। इसीसे आपको 'वास्ट्रेव' कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत् और उसके कारणके भी साक्षी हैं। भगवन् ! मेरा आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ आप अव्यक्त और सुक्ष्म है । प्रकृति और पुरुषके रूपमें भी आप ही स्थित है। आप चौबीस गुणोंके जाननेवाले और गुणोंकी संख्या करनेवाले सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक है। आपको मेरा नमस्कार है।। ३० ।। आप वह यज्ञ हैं, जिसके प्रायणीय और उदयनीय-ये दो कर्म सिर है। प्रातः, मध्याह और सावं—ये तीन सवन ही तीन पाद हैं। चारों वेद चार सींग हैं। गायत्री आदि सात छन्द ही सात हाथ हैं। यह धर्ममय क्ष्यभरूप यज्ञ बेदोंके द्वारा प्रतिपादित है और इसको आत्मा है स्वयं आप ! आपको मेरे नमस्कार हैं॥ ३१ ॥ आप ही लोककल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र है। समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार है। आप समस्त विद्यार्अकि अधिपति एवं भूतंकि स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार॥ ३२॥ आप ही सबके प्राण और आप हो इस जगतुके स्वरूप भी हैं। आप योगके कारण तो हैं ही स्वयं योग और उससे मिलनेवाला ऐश्वर्य भी आप हो है। हे हिरण्यगर्भ ! आपके लिये मेरे नमस्कार ॥ ३३ ॥ आप ही आदिदेव हैं। सबके साक्षी हैं। आप ही नरनारायण ऋषिके रूपमें प्रकट स्वयं भगवान् हैं। आपको मेरे नमस्कार ॥ ३४ ॥ आपका शरीर मरकतर्माणके समान साँवला है। समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्यकी देवो लक्ष्मी आपकी सेविका हैं।

पीताम्बरधारी केशव ! आपको मेरे बार-बार

नमस्कार ॥ ३५ ॥ आप सब प्रकारके वर देनेवाले हैं।

वर देनेवालोंमें श्रेष्ट हैं। तथा जीवोंके एकमात्र करणीय हैं।

यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याणके

<sup>🛊</sup> लं देव्यदिवर्गहेन रसायाः स्थानमिन्छता । उद्भुतासि नमस्तुभ्यं पाध्यानं मे प्रणाहाय । ।

• श्रीमद्भागतत • पापकी बात न करे। छोटे-बडे सब प्रकारके भौगींका लिये आपके चरणोंके रजकी उपासना करते हैं ॥ ३६ ॥ जिनके चरणकमलोंकी सुगन्ध प्राप्त करनेकी लालसासे त्याग कर दे। किसी भी प्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट न समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मीजी भी सेवामें लगी रहती पहुँचावे । भगवानुकी आराधनामें लगा ही रहे ॥ ४९ ॥ हैं, वे भगवान् मुहापर प्रसन्न हों ॥ ३७ ॥ प्रिये ! भगवान् त्रयोदशीके दिन विधि जाननेवाले ब्राह्मणेकि द्वारा शास्त्रोक्त ह्योंकेशका आवाहन पहले ही कर ले। फिर इन मर्त्रांक विधिसे भगवान् विष्णुको पञ्चामृतस्त्रान करावे ॥ ५० ॥ द्वारा पाद्य, आचमन आदिके साथ श्रद्धापूर्वक मन उस दिन धनका सङ्क्षोच छोड़कर भगवान्को बहुत बड़ी पूजा करनो चाहिये और दूधमें चरु (खीर) पकाकर लगाकर पूजा करे॥ ३८॥ गन्ध, माला आदिसे पूजा करके भगवानुको दुधसे स्नान करावे। उसके बाद वस्न, विष्णुभगवानुको अर्पित करना चाहिये॥ ५१ ॥ अत्यन्त यञ्जोपबीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गन्ध, धृप आदिके एकाप्र चित्तसे उसी पकाये हुए चरुके द्वारा भगवानुका द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे भगवान्की पूजा करे ॥ ३९ ॥ यदि यजन करना चाहिये और उनको प्रसन्न करनेवाला गुणयुक्त सामर्थ्य हो तो दूधमें पकाये हुए तथा घी और गुड़ मिले तथा स्वादिष्ट नैबेद्ध अर्पण करना चाहिये॥ ५२॥ इसके हुए शालिके चावलका नैवेद्य लगावे और उसीका बाद ज्ञानसम्पन्न आचार्य और ऋत्विजोंको वस्त, आभूषण ह्यदशाक्षर मन्त्रसे हवन करे॥४०॥ उस नैवेद्यको और गौ आदि देकर सन्तृष्ट करना चाहिये। प्रिये! इसे भी भगवानुके भक्तोंमें बाँट दे या खयं पा ले। आचमन और भगवानुको ही आराधना समझो॥ ५३॥ प्रिये! आचार्य पुजाके बाद ताम्बुल निवेदन करे॥ ४१॥ एक सौ आठ और ऋत्विजोंको शुद्ध, सात्विक और गुणयुक्त भोजन बार द्वादशाक्षरमन्त्रका जप करे और स्तुतियोंके द्वारा कराना ही चाहिये; दूसरे बाह्मण और आये हुए भगवानुका स्तवन करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और अतिथियोको भी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन कराना चाहिये ॥ ५४ ॥ गुरु और ऋत्विजोंको यथायोग्य दक्षिणा

आनन्दसे भूमिपर लोटकर दण्डवत्-प्रणाम करे॥ ४२ ॥ निर्माल्यको सिरसे लगाकर देवताका विसर्जन करे। कम-से-कम दो ब्राह्मणोंको यथोचित रितिसे खीरका भोजन करावे ॥ ४३ ॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट-मित्रोंके साथ बचे हुए अज़को स्वयं प्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्यसे रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधिसे एकाय होकर भगवानुकी पूजा करे। इस प्रकार जबतक व्रत समाप्त न हो, तवतक दुधसे स्नान कराकर प्रतिदिन भगवानुकी पूजा करे ॥ ४४-४५ ॥ भगवानकी पूजामें आदर-बृद्धि रखते हुए केवल पयोजती रहकर यह जत करना चाहिये। पूर्ववत् प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण-भोजन भी कराना चाहिये॥४६॥ इस प्रकार

कराता रहे ॥ ४७ ॥ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीपर्यन्त ब्रह्मचर्यसे रहे, पृथ्वीपर शयन करे और तीनों समय स्नान करे॥ ४८॥ झुठ न बोले। पापियोंसे बात न करे।

पयोक्षती रहकर बारह दिनतक प्रतिदिन भगवानकी

सब लोग खा चुकें, तब उन सबके सत्कारको भगवानुकी प्रसन्नताका साधन समझते हुए अपने भाई-बन्धुओंके साथ स्वयं भोजन करे॥ ५५-५६॥ प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक प्रतिदिन नाच-गान, बाजे-गाजे, स्तृति, स्वस्तिवाचन और भगवत्कथाओंसे भगवानकी पूजा करे-करावे ॥ ५७ ॥ प्रिये ! यह भगवानुकी श्रेष्ट आराधना है। इसका नाम है 'पयोवत' । ब्रह्माजीने मुझे जैसा बताया था, बैसा

ही मैंने तुम्हें बता दिया ॥ ५८ ॥ देवि ! तुम भाग्यवती हो ।

अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापुर्ण

चित्तसे इस बतका भलीभाँति अनुष्ठान करो और इसके

देनी चाहिये। जो चाण्डाल आदि अपने-आप वहाँ आ गये हों, उन सभीको तथा दीन, अंधे और असमर्थ

पुरुषोंको भी अत्र आदि देकर सन्तुष्ट करना चाहिये। जब

आराधना, होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण-भोजन द्वारः अविनाशी भगवान्की आराधना करो॥ ५९॥ कल्पाणी ! यह व्रत भगवानुको सन्तृष्ट करनेवाला है, इसलिये इसका नाम है 'सर्वयज्ञ' और 'सर्वज्ञत'। यह समस्त तपस्याओंका सार और मुख्य दान है।। ६०॥ जिनसे भगवान् प्रसन्न हों-वे ही सच्चे नियम है, वे ही

हैं ॥ ६१ ॥ इसलिये देवि ! संयम और ऋद्धासे तुम होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे ॥ ६२ ॥

\*\*\*\*

# सत्रहवाँ अध्याय

### भगवान्का प्रकट होकर अदितिको वर देना

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं**— परीक्षित् ! अपने पतिदेव महर्षि करवपजीका उपदेश प्राप्त करके अदितिने बडी सावधानीसे बारह दिनतक इस वतका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ वृद्धिको सार्राय बनाकर मनकी लगापसे उसने इन्द्रियरूप दृष्ट घोड़ोंको अपने वशमें कर लिया और एकनिष्ट बुद्धिसे वह पुरुषोत्तम भगवानका चिन्तन करती रही ॥ २ ॥ उसने एकाव बुद्धिसे अपने मनको सर्वातमा भगवान् वास्देवमें पूर्णरूपसे लगाकर प्रयोवतका अनुष्टान किया ॥ ३ ॥ तब पुरुषोत्तम भगवान् उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित् ! वे पीताम्बर धारण किये हुए थे, चार भुजाएँ थीं और शङ्क, चक्र, गदा लिये हुए थे॥४॥ अपने नेत्रोंके सामने भगवानुको सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेमसे बिह्नल होकर उसने पथ्वीपर लोटकर उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया ॥ ५ ॥ फिर उठकर, हाथ जोड़, भगवानुकी सुति करनेकी चेष्टा की; परन्तु नेत्रोंमें आनन्दके आँस् उमड़ आये, उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था, दर्शनके आनन्दोल्लाससे उसके अङ्गोमें कम्प होने लगा था, वह च्यचाप खड़ी रही॥ ६॥ परीक्षत् ! देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रोंसे लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवानुको इस प्रकार देख रही थी, मानो सह उन्हें पी आयगी। फिर बड़े प्रेमसे, गर्गर वाणीसे, घीर-घीर उसने भगवानुकी स्तृति की ॥ ७ ॥

अदितिने कहा—आप यहके स्वामी हैं और स्वयं यह भी आप ही हैं। अन्युत! आपके चरणकमलोंका आश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं। आपके यश-कीर्तनका श्रवण भी संसारसे तारनेवाला है। आपके नामोंके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है। आदिपुरुष! जो आपकी शरणमें आ जाता है, उसकी सारी विपत्तियोंका आप नाश कर देते हैं। भगवन! आप दीनेंके स्वामी हैं। आप हमारा करवाण कीजिये॥ ८॥ आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण हैं और विश्वक्य भी आप ही हैं। अनल होनेपर भी स्वच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोंको स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। निस्य-निरन्तर यहते हुए पूर्ण बोधके द्वारा आप हदयके अन्यकारको नष्ट करते रहते हैं। भगवन्! मैं आपको नमस्कार करती हूँ॥ ९॥ प्रभो! अनलः! जय आप प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्योंको ब्रह्माजीकी दीर्थ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अमीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योगकी समस्त सिद्धियाँ, अर्थ-धर्म-कामरूप ब्रिवर्ग और केवल ज्ञानसफ प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है॥ १०॥

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब अदितिने इस प्रकार कमलनयन भगवान्की स्तृति की, तब समस्त प्राणियोंके इदयमें रहकर उनकी गति-विधि जाननेवाले भगवान्ने यह बात कही ॥ ११ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—देवताओंकी जननी अदिति ! तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषाको मैं जानता हूँ। शतुओंने तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक (खर्ग) से खदेड़ दिया है ॥ १२ ॥ तुम चाहती हो कि युद्धमें तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बली असुरोंको जीतकर विजयलक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान्की उपासना करो ॥ १३ ॥ तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इन्द्रादि पुत्र जब शत्रुओंको मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी क्षियोंको अपनी आँखो देख सको ॥ १४ ॥ अदिति ! तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र घन और शक्तिसे समृद्ध हो जायें, उनकी कीर्ति और ऐसर्य

उन्हें फिरसे प्राप्त हो जाये तथा वे स्वर्गपर अधिकार जमाकर पूर्ववत् विहार करें ॥ १५ ॥ परन्त् देवि ! वे अस्सर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है। क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकल हैं। इस समय उनके साथ यदि लढ़ाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख मिलनेकी आशा नहीं है।। १६।। फिर पी देवि ! तुन्हारे इस वतके अनुष्ठानसे मैं बहुत प्रसन्न हैं, इसलिये मझे इस सम्बन्धमें कोई-न-कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा । क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिये : उससे श्रद्धाके अनुसार फल अवश्य मिलता है॥ १७॥ तुमने अपने पुत्रोंकी रक्षाके लिये ही विधिपूर्वक पयोवतसे मेरी पूजा एवं स्तृति की है। अतः मैं अंशरूपसे कश्यपके वीर्यमें प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी सन्तानकी रक्षा करूँगा॥ १८॥ कल्याणी ! तुम अपने पति कश्यपमें मुझे इसी रूपमें स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापतिको सेवा करो॥ १९॥ देवि! देखो. किसीके पूछनेपर भी यह बात दूसरेको मत बतलाना। देवताओंका रहस्य वितना गुप्त रहता है, उतना ही सफल होता है ॥ २० ॥

श्रीशुकदेवची कहते हैं-इतना कहकर भगवान वहीं अन्तर्धात हो गये। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान् मेरे गर्भसे जन्म लेंगे, अपनी कतकत्यताका अनुभव करने लगी। भला, यह कितनी दुर्लभ बात है ! यह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव कश्यपकी सेवा करने लगी। कश्यपंजी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रोंसे कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि-योगसे उन्होंने जान लिया कि भगवानका अंश मेरे अंदर प्रविष्ट

हो गया है। जैसे बायु काठमें अग्निका आधान करती है, वैसे ही कश्यपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्याके द्वारा चिर-सञ्चित वीर्यका अदितिमें आधान किया ॥ २१-२३ ॥ जब ब्रह्माजीको यह बात मालुम हुई कि अदितिके गर्भमें तो स्वयं अविनाशी भगवान् आये हैं, तब वे भगवानुके रहस्यमय नामोसे उनकी स्तृति करने लगे॥ २४॥

ब्रह्माजीने कहा---समग्र कीर्तिके आश्रय भगवन् ! आपकी जय हो। अनन्त शक्तियोंके अधिष्ठान ! आपके चरणोमें नमस्कार है। ब्रह्मण्यदेव ! त्रिमुणोके नियासक ! आपके चरणोंमें मेरे बार-बार प्रणाम है ॥ २५ ॥ पुरिनके पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेवाले ! वेदोंके समस्त ज्ञानको अपने अंदर रखनेवाले प्रभो !वास्तवमें आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हैं। ये तीनों लोक आपकी नाभिमें स्थित हैं। तीनों लोकोंसे परे वैकुण्डमें आप निवास करते हैं। जीवोंके अन्त:करणमें आप सर्वदा विराजमान रहते हैं । ऐसे सर्वव्यापक विष्णुको मैं नमस्कार करता हैं॥ २६॥ प्रभो ! आप ही संसारके आदि, अन्त और इसलिये मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनन्तशक्ति पुरुषके रूपमें आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकेको बहा ले जाता है, वैसे ही आप कालरूपसे संसारका धाराप्रवाह सञ्चालन करते रहते हैं॥२७॥ आप चराचर प्रजा और प्रजापतियोंको भी उत्पन्न करनेवाले मुल कारण हैं। देवाधिदेव! जैसे जलमें डूबते हुएके लिये नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्गसे पगाये हुए देवताओंके लिये एकमात्र आप ही आश्रय हैं ॥ २८ ॥

\*\*\*\*

## अठारहवाँ अध्याय

वामन भगवानुका प्रकट होकर राजा बलिकी यज्ञशालामें प्रधारना

श्रीशृक्तदेवजी कहते हैं---परोक्षित ! इस प्रकार जब ब्रह्माजीने भगवान्की शक्ति और लीलाकी स्तृति की, तब जन्म-मृत्युरहित भगवान् अदितिके सामने प्रकट हए। भगवान्के चार भूजाएँ थीं; उनमें वे शङ्क, गदा, कमल और चक्र धारण किये हुए थे। कमलके सामन कोमल

और बड़े-बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था ॥ १ ॥ विश्दः स्थामवर्णका शरीर था । मकराकृत कुण्डलोंकी कान्तिसे मुख-कमलकी शोभा और भी उल्लंसित हो रही थी। वक्षःस्थलपर श्रीवस्सका चिद्ध, हाथोंमें कंगन और भजाओंमें बाजबंद, सिरपर किसेट,

कमरमें करधनीकी लड़ियाँ और चरणोंमें सुन्दर नृप्र जगमना रहे थे॥ २॥ भगवान् गलेमें अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किये हुए थे, जिसके चारों ओर झूंड-के-झूंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कण्डमें कौस्तुभमणि सुशोभित थी। भगवानुको अङ्गकान्तिसे प्रजापति कश्यपजीके घरका अन्धकार नष्ट हो गया॥ ३॥ इस समय दिशाएँ निर्मल हो गयीं। नदी और सरोवरोंका जल स्वच्छ हो गया। प्रजाके हृदयमें आनन्दकी बाद आ गयी। सब ऋतुएँ एक साथ अपना-अपना गुण प्रकट करने लगीं। स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत—इन सबके हृदयमें हर्षका सञ्चार हो गया॥४॥

परीक्षित् ! जिस समय भगवान्ने जन्म प्रहण किया, उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे। भाइपद मासके शुक्लपक्षकी श्रवणनक्षत्रवाली द्वादशी थी। अभिजित् मुहुर्तमें भगवानुका जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवानके जन्मको मङ्गलमय सुचित कर रहे थे॥५॥ परीक्षित् ! जिस तिथिमें भगवान्का जन्म हुआ था, उसे 'विजया द्वादशी' कहते हैं। जन्मके समय सूर्य आकाशके मध्यभागमें स्थित थे॥ ६॥ भगवानुके अवतारके समय शहू, ढोल, मुदङ्ग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह-तरहके बाजों और त्ररहियोंकी तुमूल ध्वीन होने लगी ॥ ७ ॥ अप्सराएँ प्रसन्न होकर नाचने लगीं । श्रेष्ट गन्धर्व गाने लगे। मृति, देवता, मन्, पितर और अग्नि सुति करने लगे ॥ ८ ॥ सिद्ध, विद्याधर, किम्पुरुष, किवर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण और देवताओंके अनुचर नाचने-माने एवं पुरि-भूरि प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगोंने अदितिके आश्रमको पृथांकी वर्षासे ढक दिया॥ ९-१०॥

जब अदितिने अपने गर्भसे प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मको देखा, तो यह अत्यन्त आश्चर्यचिकत और परमानन्दित हो गयी। प्रजापति कश्यपजी भी भगवानुको अपनी योगमायासे शरीर धारण किये हुए देख विस्मित हो गये और कहने लगे 'जय हो! जय हो'॥ ११॥ परीक्षित् ! भगवान् स्वयं अव्यक्त एवं चित्स्वरूप है। उन्होंने जो परम कान्तिमय आभूषण एवं आयधींसे युक्त वह शरीर बहण किया था. उसी शरीरसे, कश्यप और

अदितिके देखते-देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप घारण कर लिया—ठीक वैसे ही, जैसे नट अपना वेष बदल ले। क्यों न हो, भगवानुकी लीला तो अद्भुत है ही ॥ १२ ॥ भगवानको वामन ब्रह्मचारीके रूपमें देखकर महर्षियोंको बड़ा आनन्द हुआ। उन लोगोने कश्यप प्रजापतिको आसे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार करवाये ॥ १३ ॥ जब उनका उपनयन-संस्कार होने लगा, तब गायत्रीके अधिष्ठात्-देवता स्वयं सविताने उन्हें गायत्रीका उपदेश किया । देवगृरु बृहर्स्पतिजीने यज्ञोपकोत और कश्यपने मेखला दी॥ १४॥ पृथ्वीने कृष्णमृगका चर्म, बनके स्वामी चन्द्रमाने दण्ड, माता अदितिने कौपीन और कटिवस्त एवं आकाशके अभिमानी देवताने वामन-वेषधारी भगवानुको छत्र दिया॥१५॥ परीक्षित् ! अविनाशी प्रभुको ब्रह्माजीने कमण्डल, सप्तर्थियीने कुश और सरस्वतीने रुद्राक्षकी माला समर्पित की ॥ १६ ॥ इस रीतिसे जब वामनभगवानुका उपनयन-संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुनेरने उनको भिक्षाका पात्र और सतीशिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमाने भिक्षा दी॥ १७ ॥ इस प्रकार जब सब लोगोंने बटुवेष-धारी भगवान्का सम्मान किया, तब वे बहार्षियोंसे भरी हुई सभामें अपने बहातेजके कारण अत्यन्त शोभायमान हुए॥१८॥ इसके वाद भगवानुने स्थापित और प्रग्वालित ऑग्नका कुशोंसे

> परीक्षित् ! उसी समय भगवान्ने सुना कि सव प्रकारकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यशस्वी वलि पृगुवंशी ब्राह्मणेकि आदेशानुसार बहत-से अक्षमेध यज्ञ कर रहे हैं, तब उन्होंने बहाँके लिये यात्रा की। भगवान् समस्त शक्तियोंसे युक्त हैं। उनके चलनेके समय उनके भारसे पृथ्वी पग-पगपर झुकने लगी॥ २०॥ नर्मदा नदीके उत्तर तटपर 'भगकच्छ' नामका एक बड़ा सन्दर स्थान है। वहीं वलिके भगवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यक्षका अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगोंने दरसे ही वामनपगवानको देखा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो साक्षात् सुर्यदेकका उदय हो रहा हो ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! वासनभगवान्के तेजसे ऋत्विज, यजमान और सदस्य— सब-के-सब निस्तेज हो गये। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यह देखनेके लिये सुर्य,

परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और

समिधाओंसे हवन किया ॥ १९ ॥

अग्नि अथवा सनत्कुमार तो नहीं आ रहे हैं॥ २२॥ भुगुके पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्योंक साथ इसी प्रकार अनेको कल्पनाएँ कर रहे थे। उसी समय हाथमें छत्र, दण्ड और जलसे भरा कमण्डलु लिये हुए वामनभगवान्ने अक्षमेध यज्ञके मण्डपमे प्रवेश किया ॥ २३ ॥ वे कमरमें मुँजकी मेखला और गलेमें यज्ञोपबीत घारण किये हुए थे। बगलमें मृगचर्म था और सिरपर जटा थी। इसी प्रकार बीने ब्राह्मणके वेपमें अपनी मायासे ब्रह्मचारी बने हुए भगवानने जब उनके यशमण्डपमें प्रवेश किया, तब भगवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्योंके साथ उनके तेजसे प्रभावित एवं निष्यभ हो गये। वे सब-के-सब अग्नियोंके साथ उठ खडे हुए और उन्होंने वामनभगवानुका स्वागत-सत्कार किया ॥ २४-२५ ॥ भगवान्के लघुरूपके अनुरूप सारे अङ्ग छोटे-छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर वर्तिको बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने वामनभगवानुको एक उत्तम आसन दिया॥ २६॥ फिर खागत-काणीसे उनका अभिनन्दन करके पाँव पखारे और सङ्गर्यहत महाप्रवांको भी अत्यन्त मनोहर लगनेवाले वामनभगवान्की पूजा की ॥ २७ ॥ भगवान्के चरण-कमलोंका धोवन परम मङ्गलमय है। उससे जीवंकि सारे पाप-ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चन्द्रमीलि

भगवान् शङ्करने अत्यन्त भक्तिभावसे उसे अपने सिरपर धारण किया था। आज बही चरणामृत धर्मके मर्मज्ञ राजा बलिको प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेमसे उसे अपने मस्तकपर रक्खा ॥ २८ ॥

बलिने कहा-श्राह्मणकुमार ! आप भले पधारे । आपको में नमस्कार करता है। आज्ञा कीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? आर्य ! ऐसा जान पड़ता है कि बड़े-बड़े बहार्षियोकी तपस्या ही स्वयं मृर्तिमान होकर मेरे सामने आयी है॥ २९॥ आज आप मेरे घर पधारे. इससे मेरे पितर तुप्त हो गये। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया॥३०॥ बाह्मणकमार ! आपके पाँव पखारनेसे मेरे सारे पाप घुल गये और विधिपूर्वक यज्ञ करनेसे, अग्निमें आहति डालनेसे जो फल मिलता, वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हें-नन्हें चरणों और इनके घोवनसे पृथ्वी पवित्र हो गयी ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणकुमार ! ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पुज्य ब्रह्मचारीजी ! आप जो चाहते हों-गाय, सोना, सामग्रियोंसे सुसब्बित घर, पवित्र अन्न, पीनेकी वस्तु, विवाहके लिये ब्राह्मणकी कन्या, सम्पत्तियोसे भरे हुए गाँव, घोडे, हाथी, रथ-वह सब आप मुझसे माँग लीजिये। अवश्य ही वह सब मुझसे माँग लीजिये ॥ ३२ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

भगवान् वामनका बलिसे तीन पग पृथ्वी मौगना, बलिका वचन देना और शुक्राचार्यजीका उन्हें रोकना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--एजा बलिके ये वचन धर्मभावसे भरे और बड़े मध्र थे। उन्हें सनकर भगवान वामनने बड़ी प्रसन्नतासे उनका अभिनन्दन किया और कहा॥ १॥

ब्रीभगवान्ते कहा-राजन् ! आपने जो कुछ कहा, वह आपको कुलपरम्पराके अनुरूप, धर्मभावसे परिपूर्ण, यशको बढ़ानेवाला और अत्यन्त मधुर है। क्यों न हो, परलोकहितकारी धर्मके सम्बन्धमें आप भगपत्र शुकाचार्यको परम प्रमाण जो मानते हैं। साथ हो अपने कुलबुद्ध पितामह परम शान्त प्रहादजीकी आजा भी तो

आप वैसे ही मानते हैं ॥ २ ॥ आपको वंशपरम्परामें कोई धैर्यहोन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ, जिसने बाह्मणको कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसीको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके बादमें मुकर गया हो॥३॥ दानके अवसरपर याचकोंकी याचना सनकर और यद्धके अवसरपर शत्रके ललकारनेपर उनको ओरसे मुँह मोड़ लेनेवाला कायर आपके वंशमें कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुलपरम्परामें प्रह्लाद अपने निर्मल यशसे वैसे ही रोपायमान होते हैं, जैसे आकाशमें चन्द्रमा॥४॥

आपके कलमें ही हिरण्याश-जैसे वीरका जन्म हुआ था। वह बीर जब हाथमें गदा लेकर अकेला ही दिग्विजयके लिये निकरना, तब सारी पृथ्वीमें घूमनेपर भी उसे अपनी जोड़का कोई वीर न मिला॥५॥ जब विष्णभगवान् जलमंसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाईसे उन्होंने उसपर विजय प्राप्त की। परन्तु उसके बहत बाद भी उन्हें वार-बार हिरण्याक्षको शक्ति और बलका स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेनेपर भी वे अपनेको विजयी नहीं समझते थे ॥ ६ ॥ जब हिरण्याक्षके भाई हिरण्यकशिएको उसके वधका वृत्तान्त मालुम हुआ, तब वह अपने भाईका वध करनेवालेको मार डालनेके लिये क्रोच करके भगवानके निवासस्थान वैकुण्डधाममें पहुँचा ॥ ७ ॥ विष्णुभगवान् माया रचनेवालोमें सबसे बड़े हैं और समयको खुब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिप तो हाथमें शल लेकर कालकी भाँति मेरे ही ऊपर घावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया ॥ ८ ॥ 'जैसे संसारके प्राणियोंके पीछे मृत्य लगी रहती है—बैसे ही मै जहाँ-जहाँ जाऊँगा, बहीं-वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिये में इसके हृदयमें प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मझे देख न सके; क्योंकि यह तो बहिर्मख है, बाहरकी वस्तएँ ही देखता है ॥ ९ ॥ असूरशिरोमणे ! जिस समय हिरण्यकशिप् उनपर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डरसे काँपते हुए विष्णुभगवान्ने अपने शरीरको सुक्ष्म बना लिया और उसके प्राणेकि द्वारा नासिकामेसे होकर हदयमें जा बैठे॥ १०॥ हिरण्यकशिप्ने उनके लोकको भलीभाँति छान डाला, परन्तु उनका कहीं पता न चला । इसपर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीरने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समृद्र—सब कहीं विष्ण्भगवानुको ढुँढा, परन्तु वे कहीं भी उसे दिखायी न दिये॥ ११ ॥ उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा - मैंने सार जगत् छान डाला, परन्त् वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भातवाती उस लोकमें चला गया, जहाँ जाकर फिर स्त्रीटमा नहीं होता ॥ १२ ॥ बस. अब उससे वैरभाव रखनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देहके साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोधका कारण

अज्ञान है और अहङ्कारसे उसकी वृद्धि होता है ॥ १३ ॥ राजन ! आपके पिता प्रह्लादनन्दन विरोचन बढे ही ब्राह्मण-भक्त थे। यहाँतक कि उनके शत्रु देवताओंने बाह्मणोंका वेष बनाकर उनसे उनकी आयुका दान माँगा और उन्होंने ब्राह्मणेंके छलको जानते हुये भी अपनी आयु दे डाली ॥ १४ ॥ आप भी उसी धर्मका आचरण करते हैं, जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहाद और दूसरे यशस्वी वीरोने पालन किया है ॥ १५ ॥ दैत्येन्द्र ! आप मैहमाँगी करत देनेवालोमें श्रेष्ट हैं । इसीसे मैं आपसे थोड़ी-सी पृथ्वी—केवल अपने पैरोसे तीन डग माँगता है।। १६।। माना कि आप सारे जगतके खामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाइता । विद्वान् प्रूपको केवल अपनी आवश्यकताके अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिये। इससे वह प्रतिब्रहजन्य पापसे बच जाता है ॥ १७ ॥ राजा बलिने कहा — ब्राह्मणकुमार ! तम्हारी बातें तो

वृद्धें-जैसी हैं, परन्तु तुम्हारी वृद्धि अभी बच्चोंकी-सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही न, इसीसे अपना हानि-लाभ नहीं समझ रहे हो ॥ १८ ॥ मै तीनों लोकोंका एकमात्र अधिपति हैं और द्वीप-का-द्वीप दे सकता हैं। जो मुझे अपनी वाणीसे प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल तीन डग भूमि माँगे—वह भी क्या बढिमान कहा जा सकता है ? ॥ १९ ॥ ब्रह्मचारीजी ! जो एक बार कुछ माँगनेके लिये मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसीसे कुछ माँगनेकी आवश्यकता नहीं पड़नो चाहिये। अतः अपनी जीविका चलानेके लिये तुन्हें जितनी भूमिकी आवश्यकता हो, उतनी मुझसे माँग लो॥ २०॥

श्रीभगवानने कहा--राजन ! संसारके सब-के-सब प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हैं, यदि वह अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला----सन्तोषी न हो॥२१॥ जो तीन पग भूमिसे सन्तोष नहीं कर लेता, उसे नौ वर्षोंसे युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाय तो भी यह सन्तृष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि उसके मनमें सातों द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही रहेगी॥ २२॥ मैंने सूना है कि पृथ, गय आदि नरेश सातों द्वीपोंके अधिपति थे; परन्त उतने धन और भोगको सामग्रियोके मिलनेपर भी वे तृष्णाका पार न पा

सके ॥ २३ ॥ जो कुछ प्रारत्थसे मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट हो रहनेवाला पुरुष अपना जीवन सुखसे व्यतीत करता है। परन्त् अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला तीनों लोकोंका राज्य पानेपर भी दुखी ही रहता है। क्योंकि उसके हृदयमें असन्तोषकी आग घघकती रहती है।। २४।। धन और भोगोंसे सन्तोष न होना ही जीवके जन्म-मृत्युके सकारमें गिरनेका कारण है। तथा जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें सन्तोष कर लेना मुक्तिका कारण है ॥ २५ ॥ जो ब्राह्मण स्वयंत्राप्त वस्तुसे ही सन्तृष्ट हो रहता है, उसके तेजकी बृद्धि होती है। उसके असन्तोषी हो जानेपर उसका तेज वैसे ही शान्त हो जाता है जैसे जलसे ऑग्न ॥ २६ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि आप मुँहमाँगी वस्तु देनेवालोंमें शिरोपणि है। इसलिये मै आपसे केवल तीन पग भूमि ही माँगता हैं। इतनेसे ही मेरा काम बन जायगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिये,

जितनेकी आवश्यकता हो॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान्के इस प्रकार कहनेपर राजा विल हैंस पड़े। उन्होंने कहा-- 'अच्छी बात है; जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी ही ले लो (' यों कहकर वामनभगवानुको तीन पग पृथ्वीका सङ्कल्प करनेके लिये उन्होंने जलपात्र उदाया॥ २८॥ श्क्राचार्यजी सब कुछ जानते थे। उनसे भगवानुकी यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलिको पथ्वी देनेके लिये तैयार देखकर उनसे कहा ॥ २९ ॥

शृक्राचार्यजीने कहा—विरोचनकुमार ! ये स्वयं अविनाशी भगवान् विष्ण् हैं। देवताओंका काम बनानेके लिये कश्यपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अवतीर्ण हुए हैं।। ३० ।। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैल्योंपर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता॥ ३१॥ स्वयं भगवान ही अपनी योगभायासे यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति—सब कुछ तुमसे छीनकर इन्द्रको दे देगे॥ ३२॥ ये विश्वरूप

हैं। तीन पगमें तो ये सारे लोकोंको नाप लेंगे। मुर्ख ! जब

तुम अपना सर्वस्य ही विष्णुको दे डालोगे, तो तुम्हारा

जीवन निर्वाह कैसे होगा॥३३॥ ये विश्वव्यापक

भगवान् एक पगमें पृथ्वी और दूसरे पगमें खर्गको नाप लेंगे। इनके विशाल शरीरसे आकाश भर जायगा। तब इनका तीसरा पंग कहाँ जायगा ? ॥ ३४ ॥ तुम उसे पुरा न कर सकोगे। ऐसी दशामें मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पुरा न कर पानेके कारण तुन्हें नरकमें ही जाना पहेगा । क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेमें सर्वधा असमर्थ होओगे ॥ ३५ ॥ विद्यन् पुरुष उस दानकी प्रशंसा नहीं करते, जिसके बाद जीवन-निर्वाहके लिये क्छ बचे ही नहीं। जिसका जीवन-निर्वाह ठीक-ठीक चलता है-वही संसारमें दान, यज्ञ, तप और परोपकारके कर्म कर सकता है ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य अपने धनको पाँच भागोंमें बाँट देता है-कुछ धर्मके लिये, कुछ यशके लिये, कुछ धनकी अभिवृद्धिके लिये, कुछ भोगाँकि लिये और कुछ अपने स्वजनोंके लिये—बही इस लोक और परलोक दोनोंमें ही सुख पाता है ॥ ३७ ॥ असुरशिरोमणे ! यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा ट्रट जानेकी चिन्ता हो, तो मैं इस विषयमें तुम्हें कुछ ऋग्वेदकी श्रुतियोंका आशय सुनाता है , तुम सुनो । श्रृति कहती है—'किसीको कुछ देनेको बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात् अस्वीकार कर देना असत्य है ॥ ३८ ॥ यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल-फूल है। परन्तु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल-फुल कैसे रह सकते हैं ? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरेको न देना, दूसरे शब्दोमें अपना संग्रह बचाये रखना-यही शरीररूप वक्षका मूल है ॥ ३९ ॥ जैसे जड़ न रहनेपर वृक्ष सुखकर थोड़े ही दिनोमें गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देनेसे अस्वीकार न किया जाय तो यह जीवन सुख जाता है--इसमें सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ 'हाँ मैं दुंगा' — यह वाक्य ही धनको दूर हटा देता है। इसलिये इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्घात्

धनसे खाली कर देनेबाला है। यही कारण है कि जो पुरुष

'हाँ मैं दुंगा — ऐसा कहता है, वह धनसे खाली हो जाता

है। जो याचकको सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिये भोगको कोई सामग्री नहीं रख

सकता ॥ ४१ ॥ इसके विपरीत 'मैं नहीं दुँगा'— यह जो

अस्वीकारात्मक असल्य है, वह अपने धनको सरकित

रखने तथा पूर्ण करनेवाला है। परन्तु ऐसा सब समय

नहीं करना चाहिये। जो सबसे, सभी वस्तुओंके लिये

नहीं करता रहता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। जीविकाकी रक्षांके लिये, प्राणसङ्कट उपस्थित होनेपर, वह तो जीवित रहनेपर भी मृतकके समान ही गौ और ब्राह्मणके हितके लिये तथा किसीको मृत्युसे है॥४२॥ स्थियोंको प्रसन्न करनेके लिये, हास-परिहासमें, बचानेके लिये असत्य-भाषण भी उतना निन्दनीय विवाहमें, कन्या आदिकी प्रशंसा करते समय, अपनी नहीं है॥४३॥

# बीसवाँ अध्याय

भगवान् वामनजीका विराद् रूप होकर दो ही पगसे पृथ्वी और खर्गको नाप लेना

शुक्राचार्यने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा बॉलने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानीसे शुक्राचार्यजीके प्रति यों कहा॥ १॥ राजा बॉलने काहा—भगवन् ! आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंके लिये वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविकामें कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े॥ २॥ परन्तु गुरुदेव ! मैं प्रहादजीका पीत्र हूँ और एक बार देनेको प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धनके लोभसे उगकी भाँति इस ब्राह्मणसे कैसे कहूँ कि 'मैं तुन्हें नहीं दूँगा'॥ ३॥ इस पृथ्वीने कहा है कि 'असत्यसे बद्दकर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहनेमें समर्थ

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! जब कुलगुरु

हूँ, परन्तु झूठे मनुष्यका भार मुझसे नहीं सहा जाता ॥ ४ ॥ मैं नरकसे, दरिद्रतासे, दुःखके समुद्रसे, अपने राज्यके नाशसे और मृत्युसे भी उतना नहीं डरता, जितना ब्राह्मणसे प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देनेसे डरता हुँ ॥ ५ ॥ इस संसारमें मर जानेके बाद धन आदि जोन्जो

बस्तुएँ साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदिसे

ब्राह्मणोंको भी सन्तृष्ट न किया जा सका, तो उनके

त्यागका लाप ही क्या रहा ? ॥ ६ ॥ दघीचि, शिबि आदि

महापुरुषोने अपने परम प्रिय दुस्त्यत्र प्राणोका दान करके भी प्राणियोंकी भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओंको देनेमें सीच-विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ?॥ ७॥ ब्रह्मन् ! पहले युगमें बड़े-बड़े दैत्यराजीने इस पृथ्वीका उपभोग किया है। पृथ्वीमें उनका सामना करनेवाला कोई

नहीं था। उनके लोक और परलोकको तो काल खा गया, परन्तु उनका यश अभी पृथ्वीपर ज्यों-का-त्यों बना हुआ है॥ ८॥ गुरुदेव! ऐसे लोग संसारमें बहुत हैं, जो युद्धमें श्रीमद्भा०-स०-सा०.—१६ । हा पगस पृथ्वा आर स्वगका नाप लना पोठ न दिखाकर अपने प्राणोंकी बॉल चढ़ा देते हैं; परन्तु

ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर श्रद्धांके साथ घनका दान करें॥ १॥ गुरुदेव ! यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचककी कामना पूर्ण करके दुर्गीत मोगता है, तो वह दुर्गीत मी उसके लिये

शोभाकी बात होती है। फिर आप-जैसे ब्रह्मवेता पुरुषोंको दान करनेसे दुःख प्राप्त हो तो उसके लिये क्या कहना है। इसलिये मैं इस ब्रह्मचारीकी अभिलाण अवश्य पूर्ण करूँगा॥ १०॥ महर्षे ! वेदविधिके जाननेवाले आपलोग

बड़े आदरसे यज्ञ-यागादिके द्वारा जिनको आराधना करते हैं—वे वरदानी विष्णु ही इस रूपमें हों अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छाके अनुसार इन्हें पृथ्वीका दान करूँगा॥ ११॥ यदि मेरे अपराध न करनेपर मी ये अधर्मसे मुझे बाँध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं

ब्राह्मणका शरीर धारण किया है॥१२॥ यदि ये पवित्रकीर्ति भगवान् विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे (अपनी माँगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे)'। मुझे युद्धमें मारकर भी पृथ्यी छीन सकते हैं और यदि कदाचित् ये कोई दुसरे ही हैं,

तो मेरे बाणोंकी चोटसे सदाके लिये रणभूमिमें

स्रो जायेंगे॥ १३॥

चाहँगा। क्योंकि मेरे शत्रु होनेपर भी इन्होंने भयभीत होकर

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब शुक्राचार्यजीने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरुके प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञाका उल्लाङ्गन कर रहा है, तब दैवकी प्रेरणासे उन्होंने राजा बलिको शाप दे दिया— यद्यपि वे सत्यप्रतिज्ञ और उदार होनेके कारण शापके पात्र नहीं थे॥१४॥ शुक्राचार्यजीने कहा—'मूर्खं! तू है तो अज्ञानी, परन्तु

अपनेको बहुत घड़ा पण्डित मानता है। तु मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तुने मेरी आशाका उल्लङ्घन किया है। इसलिये शीघ ही तु अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा'॥ १५॥ राजा बलि वहे महात्मा थे। अपने गुरुदेवके शाप देनेपर भी वे सत्पसे नहीं डिगे। उन्होंने वामनभगवानुकी विधिपूर्वक पूजा की और हाथमें जल लेकर तीन पग भूमिका सङ्करण कर दिया।। १६॥ उसी समय राजा बॉलको पत्नी विन्ध्यावली, जो मोतियोंके गहनोंसे सुसज्जित थी, वहाँ आयी। उसने अपने हाथी वामनभगवानके चरण पखारनेके लिये जलसे भरा सोनेका कलश लाकर दिया॥ १७॥ बलिने स्वयं बडे आनन्दसे उनके सुन्दर-सुन्दर युगल चरणोंको धोया और उनके चरणोंका यह विश्वपावन जल अपने सिरपर चढ़ाया॥ १८॥ उस समय आकाशमें स्थित देवता. गर्स्य, विद्यायर, सिद्ध, चारण—सभी लोग राजा बलिके इस अलौकिक कार्य तथा सरलताकी प्रशंसा करते हए बड़े आनन्दसे उनके ऊपर दिव्य पृष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥ १९ ॥ एक साथ ही हजारों दुन्द्भियाँ बार-बार बजने लगीं। गन्धर्व, किम्पुरुष और किन्नर गान करने लगे—'अहो धन्य है! इन उदारशिसेमणि बलिने ऐसा काम कर दिखाया, जो दूसराँके लिये अत्यन्त कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जान-बुझकर अपने शत्रुको तीनों लोकॉका दान कर दिया !'॥ २०॥

इसी समय एक बड़ी अद्भृत घटना घट गयी। अनन्त भगवानुका वह त्रिगुणात्मक वामनरूप बढने लगा । यह यहाँतक बढ़ा कि पथ्वी, आकाश, दिशाएँ, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता और आचार्य और सदस्योंके साथ बॉलने समस्त ऐश्वयंकि एकमात्र स्वामी भगवान्के उस त्रिगुणात्मक शरीरमें पञ्चभूत, इन्द्रिय, उनके विषय, अन्तःकरण और जीवेंकि साथ वह सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगत् देखा॥ २२॥ राजा बलिने विश्वरूप भगवानुके चरणतलमें रसातल, चरणॉमें पृथ्वी, पिडलियोंमें पर्वत, घूटनोंमें पक्षी और जाँधोंमें मस्दगणको देखा ॥ २३ ॥ इसी प्रकार भगवानुके वस्त्रोमें सन्ध्या, युद्धास्थानोंमें प्रजापतिगण, जघनस्थलमें अपने-सहित समस्त अस्रगण, नाभिमें आकाश, कोखमें

सातों समृद्र और वक्षःस्थलमें नक्षत्रसमृह देखे ॥ २४ ॥ उन लोगोंको भगवानुके हदयमें धर्म, स्तनोंमें ऋत (मध्र) और सत्य क्वन, मनमें चन्द्रमा, वक्ष:स्थलपर हाथोंमें कमल लिये लक्ष्मीजी, कण्ठमें सामबेद और सम्पूर्ण शब्दसमृह उन्हें दीखे ॥ २५ ॥ बाहुओंमें इन्द्रादि समस्त देवगण, कानोंमें दिशाएँ, मस्तकमें स्वर्ग, केशोंमें मेघमाला, नासिकामें वाय, नेत्रोंमें सूर्य और मूखमें आंग्न दिखायी पडे ॥ २६ ॥ वाणीमें बेद, रसनामें वरुण, भौहोमें विधि और निषेध, पलकोंमें दिन और रात । विश्वरूपके ललाटमें क्रोध और तीचेके ओडमें लोभके दर्शन हुए ॥ २७ ॥ परीक्षित ! उनके स्पर्शमें काम, वीर्यमें जल, पीठमें अधर्म, पद-विन्यासमें यज्ञ, छायामें मृत्य, हैसीमें माया और शरीरके रोमोंमें सब प्रकारकी ओषधियाँ थीं ॥ २८ ॥ उनकी नाडियोमें नदियाँ, नखोमें शिलाएँ और बुद्धिमें ब्रह्म, देवता एवं ऋषिगण दीख पड़े। इस प्रकार वीरवर बस्तिने भगवानुकी और शरीरमें सभी चराचर प्राणियोंका दर्शन किया ॥ २९ ॥

परीक्षित् ! सर्वात्मा भगवान्में यह सम्पूर्ण जगत् देखकर सब-के-सब दैत्य अत्यन्त भयभीत हो गये। इसी समय भगवानुके पास असहा तेजवाला सदर्शन चक्र, गरजते हए मेघके समान भयहूर टहुार करनेवाला शार्क्षधनुष, बादलकी तरह गम्भीर शब्द करनेवाला पाञ्चजन्य शङ्क, विष्णुभगवानुकी अत्यन्त वेगवती कौमोदकी गटा, सौ चन्द्राकार चिह्नांवाली ढाल और विद्याधर नामको तलवार, अक्षय बाणोंसे भरे दो तरकस तथा लोकपालीके सहित भगवानके सुनन्द आदि पार्षदगण सेवा करनेके लिये उपस्थित हो गये । उस समय भगवान्की बड़ी शोभा हुई। मस्तकपर मृक्ट, बाहुओंमें बाजुबंद, कानोंमें मकराकत कृण्डल, वक्ष:स्थलपर श्रीवत्स-चिह्न, गलेमें कौस्तुभमणि, कमरमें मेखला और कंधेपर पीताम्बर शोभावमान हो रहा था॥ ३०-३२॥ वे पाँच प्रकारके पुर्चोकी बनी वनमाला घारण किये हुए थे, जिसपर मधुलोभी भीरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पगसे बॉलकी सारी पृथ्वी नाप ली. शरीरसे आकारा और भूजाओंसे दिशाएँ घेर लीं: दूसरे पगसे उन्होंने स्वर्गको भी नाप लिया। तीसरा पैर

रखनेके लिये बलिकी तनिकसी भी कोई वस्तु न बची। महलोंक, जनलोक और तपलोकसे भी ऊपर सत्यलोकमें भंगवान्का वह दूसरा पग ही ऊपरकी ओर जाता हुआ पहुँच गया॥ ३३-३४॥

**考索教育实有教育的有关的关系的关系的对象的关系教育的关系的表现实的表现实的表现实的表现实的是是** 

\*\*\*\*

# इक्कीसवाँ अध्याय

#### बलिका बाँधा जाना

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं**—परीक्षित् ! भगवान्का चरणकमल सत्यलोकमें पहुँच गया। उसके नखचन्द्रकी छटासे सत्यलोककी आभा फीकी पड गयी। स्वयं ऋषा भी उसके प्रकाशमें इब-से गये। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनन्दन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े-बड़े योगियोंके साथ भगवानुके चरणकमलकी अगवानी की ॥ १ ॥ वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदाङ्ग और पुराण-सहिताएँ--जो बहालोकमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं—तथा जिन लोगोनि योगरूप वायुसे ज्ञानाग्निको प्रज्वलित करके कर्ममलको भएम कर डाला है, वे महात्मा, सबने भगवानुके चरणकी वन्दना की । इसी चरणकमलके स्मरणकी महिमासे ये सब कर्मके द्वारा प्राप्त न होनेयोग्य ब्रह्माजीके धाममें पहुँचे हैं ॥ २ ॥ भगवान् ब्रह्माकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णुभगवान्के नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करनेके बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवानुके ऊपर उठे हुए चरणका अर्घ्य-पाद्यसे पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्तिसे उन्होंने भगवानुकी स्तृति की ॥ ३ ॥ परीक्षित् ! ब्रह्माके कमण्डलुका वही जल विश्वरूप भगवानुके पाँव पखारनेसे पवित्र होनेके कारण उन मङ्गाजीके रूपमें परिणत हो गया, जो आकाश-मार्गसे पृथ्वीपर गिरकर तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं। ये गङ्गाजी क्या है, भगवानुकी मुर्तिमान् कीर्ति ॥ ४ ॥ जब भगवानुने अपने खरूपको कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभृतियोंको कुछ समेट लिया, तय बह्या आदि लोकपालॉन अपने अनुसर्रोके साथ बड़े आदरभावसे अपने स्वामी भगवानुको अनेको प्रकारकी भेटे समर्पित की ॥ ५ ॥ उन लोगोने जल-उपहार, माला, दिव्य गन्धोंसे भरे अङ्गसग, सुगन्धित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अङ्कर, भगवान्की महिमा और प्रभावसे

युक्त स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे-गाजे, गान एवं शङ्ख और दुन्दुभिके शब्दोंसे भगवान्की आराधना की ॥ ६-७ ॥ उस समय ऋक्षराज जाम्बलान् मनके समान वेगसे दौड़कर सब दिशाओंमें भेरी बजा-बजाकर भगवान्की मङ्गलमय विजयकी घोषणा कर आये ॥ ८ ॥

दैत्योंने देखा कि वामनजीने तीन पग पृथ्वी माँगनेके बहाने सारी पथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे खामी बॉल इस समय यज्ञमें दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिये बहुत चिढुकर वे आपसमें कहने लगे ॥ ९ ॥ 'अरे, यह ब्राह्मण नहीं है । यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मणके रूपमें छिपकर यह देवताओंका काम बनाना चाहता है ॥ १० ॥ जब हमारे स्वामी यज्ञमें दीक्षित होकर किसीको किसी प्रकारका दण्ड देनेके लिये उपरत हो गये हैं, तब इस शत्रूने ब्रह्मचारीका वेष बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्थ इरण कर लिया॥ १९॥ यों तो हमारे खामी सदा ही सर्त्यानष्ट हैं, परन्तु यज्ञमें दीक्षित होनेपर वे इस बातका विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणेकि बडे फक्त हैं तथा उनके हृदयमें दया भी बहुत है। इसलिये वे कभी शुठ नहीं बोल सकते ॥ १२ ॥ ऐसी अवस्थामें हमलोगोंका यही धर्म है कि इस शत्रको मार डालें । इससे हमारे खामी वालको सेवा भी होती है।' यो सोचकर एका वालके अनुचर अस्रोने अपने-अपने हथियार उठा लिये ॥ १३ ॥ परीक्षित् ! राजा बलिको इच्छा न होनेपर भी वे सब बडे क्रोधसे शुल, पाँड्श आदि ले-लेकर वामनभगवानुको मारनेके लिये ट्रट पड़े॥ १४॥ परीक्षित्! विष्णुभगवान्के पार्षदीने देखा कि दैत्योंके सेनापति आक्रमण करनेके लिये दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हँसकर अपने-अपने शस्त्र इडा लिये और उन्हें रोक दिया ॥ १५ ॥ नन्द, सुनन्द, जब, विजय, प्रबल, बल,

कुम्द, कुम्दाक्ष, विध्वकुरोन, गरुड जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त और साल्वत--ये सभी भगवानके पार्यद दस-दस हजार हाथियोंका बल रखते हैं। वे असुरोंकी सेनाका संहार करने लगे ॥ १६-१७ ॥ जब राजा बलिने देखा कि भगवानके पार्षद मेरे सैनिकोंको मार रहे हैं और बे भी क्रोधमें भरकर उनसे लड़नेके लिये तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्यके शापका स्मरण करके उन्हें युद्ध करनेसे रोक दिया॥ १८॥ उन्होंने विषयिति, राह, नेपि आदि दैत्योंको सम्बोधित करके कहा—'भाइयो ! मेरी बात सुनो । लड़ो मत, वापस लौट आओ । यह समय हमारे कार्यके अनुकुल नहीं है ॥ १९ ॥ दैल्यो ! जो काल समस्त प्राणियोको सुख और दृःख देनेको सामर्थ्य रहाता है—उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नोंसे दबा र्दू, तो यह उसकी शक्तिसे बहर है॥ २०॥ जो पहले हमारी उन्नति और देवताओंकी अवनतिके कारण हुए थे, वही कालभगवान् अब उनकी उन्नति और हमारी अवनतिके कारण हो रहे हैं॥ २१॥ वल, मन्त्री, बुद्धि, दुर्ग, मन्त्र, ओषधि और सामादि उपाय—इनमेंसे किसी भी साधनके द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य कालपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता॥२२॥ जब दैव तुमलोगोंके अनुकुल था, तब तुमलोगोंने भगवानुके इन पार्यदोंको कई बार जीत लिया था। पर देखो, आज वे ही युद्धमें हमपर विजय प्राप्त करके सिंहनाट कर रहे हैं ॥ २३ ॥ यदि दैव हमारे अनुकूल हो जायगा, तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिये उस समयकी प्रतीक्षा करो. जो हमारी कार्यसिद्धिके लिये अनुकूल हो ॥ २४ ॥

श्रीशुक्कदेवजी कहते हैं---परीक्षित ! अपने खामी विलको बात सुनकर भगवानके पार्षदोसे हारे हए दानव और दैत्यसेनापति रसातलमें चले गये॥ २५॥ उनके जानेके बाद भगवान्के हृदयकी बात जानकर पक्षिराज गरुडने वरुणके पाशीसे बलिको बाँध दिया। उस दिन उनके अश्वमेघ यज्ञमें सोपपान होनेवाला था ॥ २६ ॥ जब सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने बलिको इस प्रकार बँधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओंमें लोग

'हाय-हाय !' करने लगे ॥ २७ ॥ यद्यपि बलि वरुणके पाशोंसे बेंधे हुए थे, उनकी सम्पत्ति भी उनके हाथोंसे निकल गयो थी-फिर भी उनकी बृद्धि निश्चवात्पक यी और सब लोग उनके उदार यशका गान कर रहे थे। परीक्षित् ! उस समय भगवान्ने बलिसे कहा ॥ २८ ॥

तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो ॥ २९ ॥ जहाँतक सूर्यको गरमी पहुँचती है, जहाँतक नक्षत्रों और चन्द्रमाकी किरणें पहुँचती हैं और जहाँतक बादल जाकर बरसते हैं—वहाँतककी सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकारमें थी।। ३०॥ तुन्हारे देखते-ही-देखते मैंने

अपने एक पैरसे भुलॉक, शरीरसे आकाश और दिशाएँ

एवं दूसरे पैरसे खलॉक नाप लिया है। इस प्रकार तुन्हारा

'असुर ! तुमने मुझे पृथ्वीके तीन पग दिये थे; दो पगमें

सब कुछ मेरा हो चुका है।। ३१ ॥ फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा को थी, उसे पुरा न कर सकनेके कारण अब तुम्हें नरकमें रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुको तो इस विषयमें सम्मति है ही; अब जाओ, तुम नरकमें प्रवेश करो ॥ ३२ ॥ जो याचकको देनेको प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे घोखा देता है, उसके सारे

मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्गकी बात तो दूर रही, उसे नरकमें गिरना पड़ता है॥ ३३॥ तुम्हें इस बातका बड़ा वमंड था कि मैं बड़ा धनो हैं। तुमने मुझसे 'दूँगा'---ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर घोखा दे दिया। अब तुम कुछ

वर्षांतक इस झठका फल नरक भोगों ॥ ३४ ॥

\*\*\*\*

# बाईसवाँ अध्याय

### बलिके द्वारा भगवान्की स्तुति और भगवान्का उसपर प्रसन्न होना

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान्ने असुरराज बलिका बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्यसे विचलित करना चाहा। परन्तु वे तनिक भी

विचलित न हुए, बड़े धैर्यसे बोले ॥ १ ॥

दैत्यराज बलिने कहा—देवताओंके आराध्यदेव ! आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बातको

दिखाता हैं। आप धोखेमें नहीं पहेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख दीजिये॥ २॥ मुझे नरकमें जानेका अथवा राज्यसे च्यत होनेका भय नहीं है। मैं पाशमें बैधने अथवा अपार दुःखमें पड़नेसे भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दण्ड दें---यह भी मेरे भयका कारण नहीं है। मैं डरता है तो केवल अपनी अपकीर्तिसे ! ॥ ३ ॥ अपने पूजनीय गुरूजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है। क्योंकि वैसा दण्ड माता, पिता, भाई और सहद् भी मोहबश नहीं दे पाते ॥ ४ ॥ आप छिपेरूपसे अवश्य ही हम असरोंको श्रेष्ट शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब

असल्य समझते हैं ? ऐसा नहीं है। मैं उसे सत्य कर

जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं ॥ ५ ॥ आपसे हमलोगोंका जो उपकार होता है, उसे मैं क्या बताऊँ ? अनन्यभावसे योग करनेवाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वहीं सिद्धि बहत-से अस्रोंको आपके साथ दढ़ वैरभाव करनेसे ही प्राप्त हो गयी है।।६।। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनन्त लीलाएँ हैं, वही आप मुझे दण्ड दे रहे है और वरुणपाशसे बाँध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लब्बा है और न किसी प्रकारकी व्यथा ही॥७॥ प्रभो ! मेरे पितामह प्रहादजीकी कीर्ति सारे जगतमें प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपुने आपसे कैर-विरोध रखनेके कारण उन्हें अनेको प्रकारके दुःखा दिये; परन्तु वे आपके ही परायण रहे. उन्होंने अपना जीवन आपपर ही निछावर कर दिया ॥ ८ ॥ उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीरको लेकर क्या करना है, जब यह एक-न-एक दिन साध छोड़ ही देता है। जो धन-सम्पत्ति लेनेके लिये स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओंसे अपना स्वार्थ ही क्या है ? पत्नीसे भी क्या लाभ है, जब वह जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें डालनेवाली हो है। जब मर हो जाना

है. तब घरसे मोह करनेमें भी क्या स्वार्थ है ? इन सब

वस्तुओंमें उलझ जाना तो केवल अपनी आय खो देना

थी। क्यों न हो—ये संसारसे परम विरक्त, अगाध बोधसम्पन्न, उदारहृदय एवं संतशिरोमणि जो हैं॥ १०॥ आप उस दृष्टिसे मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विद्याताने मुझे बलात ऐश्वर्य-लक्ष्मीसे अलग करके आपके पास पहुँचा दिया है। अच्छा ही हुआ; क्योंकि ऐश्वर्य-लक्ष्मोके कारण जीवकी बृद्धि जड हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि 'मेरा यह जीवन मृत्युके पंजेमें पड़ा हुआ और अनित्य हैं ॥ ११ ॥

है।। ९ ॥ ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रद्वादजीने, यह

जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टिसे उनके

भाई-बन्धुओंके नाश करनेवाले शत्रु हैं, फिर आपके ही

भयरहित एवं अविनाशी चरणकमलोंकी शरण बहण की

**ब्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! राजा बलि हमलोग धन, कुलीनता, बल आदिके पदसे अंधे हो इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चन्द्रमाके समान भगवानुके प्रेम-पात्र प्रह्लादजी वहाँ आ पहुँचे ॥ १२ ॥ राजा बलिने देखा कि मेरे पितामह बडे श्रीसम्पन्न हैं। कमलके समान कोमल नेत्र है, लंबी-लंबी भुजाएँ हैं, सुन्दर ऊँचे और श्यामल शरीरपर पीताम्बर भारण किये हुए है ॥ १३ ॥ बिल इस समय वरुणपाशमें वैधे हुए थे। इसलिये प्रह्लादजीके आनेपर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आँसुओंसे चल्रल हो उठे, लज्जाके मारे मुँह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया ॥ १४ ॥ प्रह्लादजीने देखा कि भक्तवत्सल भगवान् वहीं विराजमान हैं और सुनन्द, नन्द आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेमके उद्रेकसे प्रह्लादजोका शरीर पुलकित हो गया, उनकी आँखींमें आँसु छलक आये। वे आनन्दपूर्ण हृदयसे सिर झकाये अपने स्वामीके पास गये और पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें साष्ट्राङ्ग प्रणाम किया ॥ १५॥ प्रह्लादजीने कहा--प्रभो ! आपने ही बलिको यह ऐश्वर्यपूर्ण इन्द्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन

लिया। आपका देना जैसा सुन्दर है, वैसा ही सुन्दर लेना

भी ! मैं समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी भारी कुपा की

है, जो आत्माको मोहित करनेवाली राज्यलक्ष्मीसे इसे

अलग कर दिया॥१६॥ प्रभो ! लक्ष्मीके मदसे

तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको टीक-टीक कौन जान सकता है ? अतः उस लक्ष्मीको छोनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महान् ईश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी श्रीनारायणदेवको मै नमस्कार करता हैं॥ १७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! प्रहादजी

अञ्जलि बाँधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान्

ब्रह्माजीने वामनभगवान्से कुछ कहना चाहा॥ १८॥ परन्तु इतनेमें ही राजा बलिको परम साध्यी पत्नी विन्ध्यावलीने अपने पतिको बैधा देखकर भयभीत हो भगवानुके चरणोमें प्रणाम किया और हाथ जोड़, मैह नीचा कर वह भगवान्से बोली॥ १९॥ विन्धावलीने कहा---प्रभी! आपने अपनी क्रीडाके लिये ही इस सम्पूर्ण जगत्की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं, वे हो अपनेको इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता है, तब आपकी मायासे मोहित होकर अपनेको झुठमुठ कर्ता भाननेवाले निर्लंब्न आपको समर्पण क्या करेंगे ? ॥ २० ॥ बह्याजीने कहा—समस्त प्राणियोंके जीवनदाता. उनके स्वामी और जगत्स्वरूप देवाधिदेव प्रभो ! अब आप इसे छोड़ दीजिये। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दण्डका पात्र नहीं है।।२१॥ इसने

अपनी सारी भूमि और पृण्यकमोंसे उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मातक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्यसे च्युत नहीं हुआ है ॥ २२ ॥ प्रभो ! जो मनुष्य सच्चे हृदयसे कृपणता छोड़कर आपके चरणोंमें जलका अर्घ्य देता है और केवल दुर्वादलसे भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है। फिर बलिने तो बड़ी प्रसन्नतासे धैर्य और स्थिरताएवंक आपको त्रिलोकीका दान कर दिया है। तब यह द:खका भागी कैसे हो सकता है ? ॥ २३ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—ब्रह्माजी ! मैं जिसपर कृपा करता हैं, उसका धन छीन लिया करता है। क्योंकि जब मनुष्य धनके मदसे मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगोंका तिरस्कार करने लगता है।। २४ ॥ यह जीव

अपने कमौंके कारण विवश होकर अनेक बोरियोंमें भटकता रहता है, जब कभी मेरी बडी कृपासे मनुष्यका शरीर प्राप्त करता है ॥ २५ ॥ मनुष्यवोनिमें जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदिके कारण धमंड न हो जाय तो समझना चाहिये कि मेरी बड़ी ही कृपा है।।२६॥ कुलीनता आदि बहुत-से ऐसे कारण हैं, जो अभिमान और जडता आदि उत्पन्न करके मनुष्यको कल्याणके समस्त साधनोंसे वश्चित

मोहित नहीं होते ॥ २७ ॥ यह बलि दानव और दैत्य दोनो ही वंशोमें अग्रगण्य और उनको कीर्ति बढ़ानेवाला है। इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे जीतना अत्यन्त कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दु:ख भोपनेपर भी यह मोहित नहीं हुआ ॥ २८ ॥ इसका धन छीन लिया, राजपदसे अलग कर दिया, तरह-तरहके आक्षेप किये, रात्रुओंने बाँध लिया, भाई-बन्धु छोडकर

चले गये, इतनी यातनाएँ भोगनी पडीं-यहाँतक कि

गुरुदेवने भी इसको डाँटा-फटकारा और शापतक दे

कर देते हैं; परन्तु जो मेरे शरणागत होते हैं, वे इनसे

दिया। परन्तु इस दुढ़यतीने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छलभरी बाते कीं, मनमें छल रखकर धर्मका उपदेश किया; परन्तु इस सत्यवादीने अपना धर्म न छोडा ॥ २९-३० ॥ अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है, जो बड़े-बड़े देवताओंको भी बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होता है। सावर्णि मन्वन्तरमें यह मेरा परम भक्त इन्द्र होगा ॥ ३१ ॥

वहाँ रहनेवाले लोग मेरी कृपादृष्टिका अनुभव करते हैं। इसलिये उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तन्द्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओंसे पराजय और किसी प्रकारके विप्रोंका सामना नहीं करना पड़ता॥ ३२॥

तवतक यह विश्वकमिक बनाये हुए सुतल लोकमें रहे।

[ बलिको सम्बोधित कर ] महाराज इन्द्रसेन ! तम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने पाई-बन्धुओंके साथ उस सुतल लोकमें जाओ, जिसे खर्गके देवता भी चाहते रहते हैं॥३३॥ बढ़े-बढ़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे, दूसरोंकी तो बात ही क्या है ! जो दैत्य तुम्हारी आजाका उल्लङ्कन

करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े-टुकड़े कर देगा॥ ३४ ॥ मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोकी और भोगसामग्रीकी भी

सब प्रकारके विद्रोंसे रक्षा करूँगा । बीर बलि ! तुम मुझे | दैत्योंके संसर्गसे तुम्हारा जो कुछ आस्ररभाव होगा, वह मेरे क्हाँ सदा-सर्वदा अपने पास ही देखोगे ॥ ३५ ॥ दानव और - प्रभावसे तुरंत दव जावगा और नष्ट हो जावगा ॥ ३६ ॥

# तेईसवाँ अध्याय

#### बलिका बन्धनसे छुटकर सुतल लोकको जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---जब सनातन पुरुष भगवान्ते इस प्रकार कहा, तो साधुओंके आदरणीय महानुभाव दैत्यराजके नेत्रोंमें आँसु छलक आये। प्रेमके उद्रेकसे उनका गला भर आया। वे हाथ जोडकर गदगद वाणीसे भगवान्से कहने लगे॥ १॥

बलिने कहा-प्रभो ! मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भो नहीं किया, केवल प्रणाम करनेमात्रकी चेष्टापर की। इसीसे मुझे वह फल मिला, जो आपके चरणेकि शरणागत भक्तोंको प्राप्त होता है। बड़े-बड़े लोकपाल और देवताओंपर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ-जैसे नीच असुरको सङ्ग्र ही प्राप्त हो गयी॥ २॥

श्री**शुकदेवजी कहते हैं**—परीक्षित् ! यों कहते ही बलि वरुणके पाशोंसे मुक्त हो गये। तब उन्होंने भगवान्, ब्रह्माजी और शङ्करजीको प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नतासे अस्रोंके साथ स्तल लोककी यात्रा की ॥ ३ ॥ इस प्रकार भगवान्ने बलिसे स्वर्गका राज्य लेकर इन्द्रको दे दिया, अदितिकी कामना पर्ण की और स्वयं उपेन्द्र बनकर वे सारे जगतका शासन करने लगे ॥ ४ ॥ जब प्रहादने देखा कि मेरे वंशघर पौत्र राजा विल बन्धनसे छट गये और उन्हें भगवानुका कृपा-प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति-भावसे भर गये। उस समय उन्होंने भगवानुको इस प्रकार स्तृति की ॥ ५ ॥

प्रहादनीने कहा-- प्रभो ! यह कपाप्रसाद तो कभी ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी और शङ्करजीको भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरोंकी बात ही क्या है। अहो ! विश्ववन्ध ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणोंकी वन्दना करते रहते हैं, वही आप हम असुरेकि दुर्गपाल-किलेदार हो गये॥६॥ शरणागतवत्सल प्रभो। बाह्या आदि लोकपाल आपके चरणकमलींका मकरन्द-रस सेवन करनेके कारण सृष्टिरचनाकी शक्ति आदि अनेक विभृतियाँ प्राप्त करते

है। हमलोग तो जन्मसे ही खल और कुमार्गगामी हैं, हमपर आपको ऐसी अनुबहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गये॥ ७॥ आपने अपनी योगमायासे खेल-ही-खेलमें त्रिपवनकी रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी है। फिर भी आपकी लीलाएँ बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्पवृक्षके समान है; क्योंकि आप अपने भक्तोंसे अत्यन्त प्रेम करते हैं। इसीसे कभी-कभी उपासकोंके प्रति पक्षपात और विमुखोंके प्रति निर्दयता भी आपमें देखी जाती 食りとり

श्रीभगवान्ने कहा—बेटा प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम भी स्तल लोकमें जाओ । वहाँ अपने पौत्र बलिके साथ आनन्दपूर्वक रही और जाति-बन्धुओंको सुखी करो ॥ ९ ॥ वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथमें लिये खडा देखोगे । मेरे दर्शनके परमानन्दमें मग्न रहनेके कारण तुम्हारे सारे कर्मबन्धन नष्ट हो जायेंगे॥ १०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! दैत्यसेनाके स्वामी विशुद्धबुद्धि प्रहादजीने 'जो आज्ञा' कड़कर, हाथ जोड़, भगवानुका आदेश मस्तकपर चढ़ाया। फिर उन्होंने बलिके साथ आदिपुरुष भगवानुकी परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोकको यात्रा की॥ ११-१२॥ परीक्षित् ! उस समय भगवान् श्रीहरिने ब्रह्मवादी ऋत्विजीकी सभामें अपने पास ही बैठे हुए शुकाचार्यजीसे कहा॥ १३॥ 'ब्रह्मन् ! आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था । उसमें जो त्रृटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये। क्योंकि कर्म करनेमें जो कुछ भूल-चुक हो जाती है, वह ब्राह्मणोंकी कपादृष्टिसे सुधर जाती है'॥ १४॥

शुक्राचार्यजीने कहा --- भगवन् ! जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकारसे यञ्जेश्वर यज्ञपरुष

आपकी पूजा को है---उसके कर्ममें कोई ब्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है ? ॥ १५ ॥ क्योंकि मन्त्रोंकी, अनुष्टान-पद्धतिकी, देश, काल, पात्र और वस्तुकी सारी भूलें आपके नामसंकीर्तनमात्रसे सुधर जाती हैं; आपका नाम सारी त्रुटियोंको पूर्ण कर देता है।। १६॥ तथापि अनन्त ! जब आप स्वयं कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञाका अवश्य पालन करूँगा। मनव्यके लिये सबसे बड़ा कल्याणका साधन यही है कि वह आपकी आज्ञाका पालन करे ॥ १७ ॥

श्रीशुक्रदेकजी कहते हैं—भगवान् शुक्राचार्यने भगवान् श्रोहरिकी यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियोंके साथ, बलिके यञ्चमें जो कमी रह गयी थी. उसे पूर्ण किया॥१८॥ परीक्षित्। इस प्रकार वामनभगवान्ने बलिसे पृथ्वीकी भिक्षा माँगकर अपने बडे भाई इन्द्रको स्वर्गका राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओंने छीन लिया था॥ १९॥ इसके बाद प्रजापतियोंके खामी ब्रह्माजीने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अङ्गिरा, सनत्कमार और शङ्करजीके साथ कश्यप एवं अदिनिकी प्रसन्नताके लिये तथा सम्पूर्ण प्राणियोकि अभ्यदयके लिये समस्त लोक और लोकपालोंके स्वामीके पद्चर बामन भगवानुका अभिषेक कर दिया॥ २०-२१॥ परीक्षित् ! वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मङ्गल, ब्रत, स्वर्ग और अपवर्ग----सबके रक्षकके

रूपमें सबके परम कल्याणके लिये सर्वशक्तिमान्

वामनभगवानुको उन्होंने उपेन्द्रका पद दिया। उस सभय

सभी प्राणियोंको अत्यन्त आनन्द हुआ॥२२-२३॥

इसके बाद ब्रह्माजीको अनुमतिसे लोकपालेकि साथ देक्षराज इन्द्रने वामनभगवानुको सबसे आगे विमानपर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गये॥ २४॥ इन्द्रको एक तो त्रिभ्वनका राज्य मिल गया और दूसरे, वामनभगवानके करकमलोकी छत्रछाया ! सर्वश्रेष्ट ऐश्वर्यलक्ष्मी उनको सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनन्दोत्सव मनाने लगे॥२५॥ ब्रह्मा, सनत्कुमार, भृगु आदि मृति, पितर, सारे भृत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान्के इस परम अन्द्रत एवं अत्यन्त महान् कर्मका गान करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये और सबने अदितिकी भी बड़ी प्रशंसा की ॥ २६-२७॥ परीक्षित् ! तुर्न्हं मैंने भगवानुकी यह सब लीला सुनायी। इससे सुननेवालीके सारे पाप छट जाते हैं ॥ २८ ॥ भगवानुकी लीलाएँ अनन्त हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है, यह मानो पृथ्वीके परमाणुओंको गिन डालना चाहता है। भगवान्के सम्बन्धमें मन्त्रद्रष्टा महर्षि वसिष्ठने वेदोंमें कहा है कि 'ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न हैं और न होगा जो भगवानुकी महिमाका पार पा सके' ॥ २९ ॥ देवताओंके आराध्यदेव अदभूतलीलाधारी वामनभगवानुके अवतार-चरित्रका जो श्रवण करता है. उसे परम गतिकी प्राप्ति होती है ॥ ३० ॥ देवयज्ञ, पितयज्ञ और मनप्ययज्ञ किसी भी कर्मका

# चौबीसवाँ अध्याय

भगवानुके मत्स्यावतारकी कथा

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवानुके कर्म वडे अद्भत है। उन्होंने एक बार अपनी योगमायासे मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुन्दर लीला की थी, मैं उनके उसी आदि अवतारकी कथा सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ भगवन् ! मस्ययोनि एक तो यों हो लोकनिन्दित है, दूसरे तमोगुणी

और असहा परतन्त्रतासे युक्त भी है। सर्वशक्तिमान

होनेपर भी भगवानुने कर्मबन्धनमें बैधे हुए जीवकी तरह यह मत्स्यका रूप क्यों धारण किया ? ॥ २ ॥ भगवन् ! महात्माओंके कीर्तनीय भगवानुका चरित्र समस्त प्राणियोको सुख देनेवाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्णरूपसे वर्णन कोजिये ॥ ३ ॥

अनुष्ठान करते समय जहाँ-जहाँ घगवानुकी इस लीलाका

कीर्तन होता है, वह कर्म सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता

है। यह बड़े-बड़े महात्माओंका अनुभव है।। ३१॥

सुतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! जब राजा परीक्षित्ने भगवान् श्रीशुकदेवजीसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णुभगवानुका वह चरित्र, जो उन्होंने मत्स्यावतार धारण करके किया था, वर्णन किया ॥ ४ ॥

श्रीशुक्रदेकजी कहते हैं—पर्शक्षित् ! यों तो भगवान् सबके एकमात्र प्रभृ है; फिर भी वे ग्री, बाह्मण, देवता, साधु, बेद, धर्म और अर्थको रक्षाके लिये शरीर धारण किया करते हैं ॥ ५ ॥ वे सर्वशक्तिमान् प्रभू वायकी तस्ह नीचे-ऊँचे, छोटे-बड़े सभी प्राणियोमें अन्तर्यामीरूपसे लीला करते रहते हैं। परन्तु उन-उन प्राणियोंके बुद्धिगत गुणोंसे वे छोटे-बड़े या ऊँचे-नीचे नहीं हो जाते । क्योरिंक वे वास्तवमें समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित—निर्गुण है ॥ ६ ॥ पर्राक्षित् ! पिछले कल्पके अन्तमें ब्रह्माजीके सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोंक आदि सारे लोक समृद्रमें इब गये थे ॥ ७ ॥ प्रलय काल आ जानेके कारण ब्रह्माजीको नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुखसे निकल पड़े और उनके पास ही रहनेवाले हयब्रीव नामक वली दैत्यने उन्हें योगवलसे चुरा लिया ॥ ८ ॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरिने दानवराज हयग्रीकको यह चेष्टा जान ली । इसिलये उन्होंने मत्स्यावतार प्रहण किया ॥ ९ ॥

परीक्षित् ! उस समय सत्यवत नामके एक बड़े उदार एवं भगवत्परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे।।१०॥ वही सत्यवत वर्तमान महाकल्पमें विवस्तान् (सूर्य) के पुत्र श्राद्धदेवके नामसे विख्यात हुए और उन्हें भगवान्त्रे वैवस्तत मन् बना दिया ॥ ११ ॥ एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदीमें जलसे तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अञ्जलिक जलमें एक छोटी-सी मछली आ गयी ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! द्रविड देशके सजा सत्यवतने अपनी अञ्जलिमें आयी हुई मछलीको जलके साथ हीं फिरसे नदीमें डाल दिया॥ १३ ॥ उस मछलीने बड़ी करुणाके साथ परम दयाल् राजा सत्यव्रतसे कहा—'राजन् ! आप बड़े दीनदयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जलमें रहनेवाले जन्तु अपनी जातिवालोंको भी खा डालते हैं। मैं उनके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रही है। आप मझे फिर इसी नदीके जलमें क्यों छोड़ रहे

है ? ॥ १४ ॥ राजा सत्यव्रतको इस बातका पता नहीं था

कि स्वयं भगवान् मुझपर प्रसन्न होकर कृपा करनेके लिये पछलीके रूपमें पधारे हैं। इसलिये उन्होंने उस पछलीकी रक्षाका मन-ही-मन सङ्खल्प किया॥१५॥ राजा सत्यव्रतने उस मछलीकी अत्यन्त दीनतासे भरी बात सुनकर बड़ी दयासे उसे अपने पात्रके जलमें रख लिया और अपने आश्रमपर ले आये ॥ १६ ॥ आश्रमपर लानेके बाद एक रातमें ही वह मछली उस कमण्डलमें इतनी बढ़ गयी कि उसमें उसके लिये स्थान ही न रहा। उस समय मछलीने राजासे कहा— ॥ १७ ॥ 'अब तो इस कमण्डलुमें मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती; अतः मेरे लिये कोई बड़ा-सा स्थान नियत कर दें, जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सक्ँ'॥ १८॥ राजा सत्यव्रतने मछलीको कमण्डलसे निकालका एक बहुत बड़े पानीके मटकेमें रख दिया। परन्तु वहाँ डालनेपर वह मछली दो ही घड़ीमें तीन हाथ वढ गयी॥ १९॥ फिर उसने राजा सत्यव्रतसे कहा-'राजन् ! अब यह मटका भी मेरे लिये पर्याप्त नहीं है। इसमें में सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुन्हारी शरणमें हूँ, इसलिये मेरे रहनेयोग्य कोई बड़ा-सा स्थान मुझे दो'॥२०॥ परीक्षित् ! सत्यवतने वहाँसे उस मछलीको उठाकर एक सरोवरमें डाल दिया। परन्त वह थोड़ी ही देरमें इतनी बढ़ गयी कि उसने एक महामत्स्यका आकार धारण कर इस सरोवरके जलको घेर लिया॥ २१॥ और कहा—'राजन् ! मै जलचर प्राणी हैं। इस सरोवरका जल भी मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिये आप मेरी रक्षा कीजिये और मुझे किसी अगाध सरोवरमें रख दीजिये॥ २२॥ मत्स्यभगवानुके इस प्रकार कहनेपर वे एक-एक करके उन्हें कई अट्ट जलवाले सरोवरोमें ले गये; परन् जितना बड़ा सरोबर होता, उतने ही बड़े वे बन जाते। अन्तमें उन्होंने उन लीलामस्यको समुद्रमें छोड़ दिया॥ २३॥ समुद्रमें डालते समय मत्स्यभगवान्ने सत्यवतसे कहा-- 'वीर ! समृद्रमें बडे-बडे बली मगर आदि रहते हैं, वे पुझे खा जायेंगे, इसलिये आप मुझे समुद्रके जलमें पत छोड़िये' ॥ २४ ॥

मत्स्यभगवान्की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यवत मोहमुख हो गये। उन्होंने कहा—'मत्स्यका रूप धारण करके मुझे मोहित करनेवाले आप कौन हैं ? ॥ २५ ॥ आपने एक ही दिनमें चार सौ कोसके विस्तारका सरोवर घेर लिया। आजतक ऐसी शर्क रखनेवाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न सुना ही था॥२६॥ अवस्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान् सर्वोत्तर्यामी अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवॉपर

अनुष्रह करनेके लिये ही आपने जलचरका रूप धारण किया है ॥ २७ ॥ पुरुषोत्तम ! आप जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता है। प्रभो ! हम शरणायत भक्तोंके लिये आप ही आत्मा और आश्रय हैं ॥ २८ ॥ यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियोंके अभ्युदयके लिये ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता है कि आपने यह रूप किस उद्देश्यसे प्रहण किया है।। २९॥ कमलनयन प्रभो! जैसे देहादि अनात्मपदार्थीमें अपनेपनका अभिमान करनेवाले संसारी पुरुषोंका आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणोंकी शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती: क्योंकि आप सबके अहैतक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह

वडा ही अन्द्रत है।। ३०॥ श्रीशुकदेकजी कहते हैं---परीक्षित् ! भगवान् अपने अनन्य प्रेमी भक्तरेपर अत्यन्त प्रेम करते हैं । जब जगत्पति मत्स्यभगवान्ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रतकी यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करनेके लिये, साध ही कल्पानके प्रलयकालीन समुद्रमें विहार करनेके लिये

उनसे कहा ॥ ३१ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—सत्यवत ! आजसे सातवे दिन भूलोंक आदि तीनों लोक प्रलयके समूद्रमें इब जायेंगे ॥ ३२ ॥ उस समय जब तीनों लोक प्रलयकालकी

जलसाँशमें इबने सगेंगे, तब मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आयेगी॥ ३३॥ उस समय तम समस्त प्राणियंकि सुक्ष्मशरीरोंको लेकर सप्तर्षियोंके साथ उस नौकापर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे-बड़े

अन्य प्रकारके बीजीको साथ रख लेना॥३४॥ उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा। प्रकाश नहीं होगा । केवल ऋषियोंकी दिव्य ज्योतिके सहारे ही बिना किसी प्रकारकी विकलताके तुम उस बड़ी नावपर चढकर चारों ओर विचरण करना॥३५॥ जब

प्रचण्ड आँधी चलनेके कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब में इसी रूपमें वहाँ आ जाऊँगा और तुम लोग वासुकि नागके द्वारा उस नावको मेरे सींगमें बाँध देना॥ ३६॥ सल्यवत ! इसके बाद जबतक ब्रह्माजीकी रात रहेगी.

तवतक मैं ऋषियोंके साथ तुम्हें उस नावमें बैटाकर उसे खींचता हुआ समुद्रमें विचरण करूँगा ॥ ३७ ॥ उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दुँगा। मेरे

अनुप्रहसे मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम 'परब्रहा'

है, तुम्हारे हृदयमें प्रकट हो जायगी और तम उसे ठीक-ठीक जान लोगे॥ ३८॥ भगवान् राजा सत्यवतको यह आदेश देकर अन्तर्धान हो गये। अतः अव राजा सत्यवत उसी समयकी प्रतीक्षा करने लगे, जिसके लिये भगवान्ने आज्ञा दी थी ॥ ३९ ॥ क्रुशोका अप्रभाग पूर्वकी

ओर करके राजार्व सस्यवत उनपर पृथोत्तर मृखसे बैठ गये

और मत्स्यरूप भगवानुके चरणोंका चिन्तन करने लगे ॥ ४० ॥ इतनेमें ही भगवानुका बताया हआ वह समय आ पहुँचा। राजाने देखा कि समूद्र अपनी पूर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलयकालके भयङ्कर मेथ वर्षा करने लगे । देखते-ही-देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी ॥४१ ॥ तब राजाने भगवानुकी आज्ञाका स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गयी है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजोंको लेकर सप्तर्षियंकि साथ उसपर सवार हो गये॥४२॥ सप्तर्पियोंने बड़े प्रेमसे राजा सत्यव्रतसे क्हा---'राजन् !

तुम भगवानुका ध्यान करो। वे ही हमें इस सङ्कटसे

बचार्येंगे और हमारा कल्याण करेंगे ॥ ४३ ॥ उनकी

आज्ञासे राजाने भगवानुका ध्यान किया । उसी समय उस

महान् समुद्रमे मत्स्यके रूपमे भगवान् प्रकट हुए।

मस्यमगवानुका शरीर सोनेके समान देदीप्यमान था और शरीरका विस्तार था चार लाख कोस । उनके शरीरमें एक बड़ा भारी सींग भी था।। ४४ ॥ भगवानने पहले जैसी आज्ञा दो थी, उसके अनुसार वह नौका वास्कि नागके द्वारा भगवानुके सींगमें बाँध दी गयी और राजा सत्यवतने प्रसन्न होकर भगवानुकी स्तृति की ॥ ४५ ॥ राजा सत्यव्रतने कहा—प्रभो ! संसारके जीवोंका

आत्मञ्जान अनादि अविद्यासे एक गया है। इसी कारण वे संसारके अनेकानेक क्लेशोंके भारसे पीडित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुब्रहसे वे आएकी शरणमें पहुँच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसिलये हमें बन्धनसे छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देनेवाले परम गुरु आप हो है।। ४६ ।। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कमोंसे वैधा हुआ है। वह सुखकी इच्छासे दुःखप्रद कमोंका अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवासे उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे हो पेरे परम गुरु आप मेरे हदयको गाँउ

हो जाता है, ये हो मेरे परम गुरू आप मेरे हदक्को गाँठ काट दें ॥ ४० ॥ जैसे अग्निमें तपानेसे सोने-चाँदीके मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे हो आपको सेवासे जीव अपने अन्तःकरणका अज्ञानरूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक

अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनीके भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे भी गुरु बनें॥ ४८॥ जितने भी देवता, गुरु और संसारके दूसरे जीव हैं—वे सब यदि स्वतन्त्ररूपसे एक साथ मिलकर भी कृपा करें, तो आपकी कृपाके दस

स्वरूपमें स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान्

हआरबे अंशके अंशकी भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभी! आप ही सर्वशक्तिमान् हैं। मैं आपकी शरण ब्रहण करता हूँ॥४९॥ जैसे कोई अंधा अंधेको ही अपना पथप्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही

समस्त इन्द्रियोंके प्रेरक हैं। हम आत्मतत्त्वके जिज्ञासुं आपको ही गुरुके रूपमें वरण करते हैं॥ ५०॥ अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियोंको जिस ज्ञानका उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही हैं। उसके द्वारा संसाररूप घोर अन्धकारको

अपना गुरु बनाते हैं। आप सुर्यके समान स्वयंप्रकाश और

अविनाशी और अमोध ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक खरूपको प्राप्त कर लेता है ॥ ५१ ॥ आप सारे लोकके सुहद्, प्रियतम, ईश्वर

अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परन् आप तो उस

लता है। पर ।। आप सार लोकक सुहद्, प्रियतम, इश्वर और आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अभीटकी सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओंके बन्धनमें जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं।

उन्हें इस बातका पता ही नहीं है कि आप उनके हृदयमें ही विराजमान हैं ॥ ५२ ॥ आप देवताओंके भी आगुध्यदेव,

ही विराजमान हैं ॥ ५२ ॥ आप देवताओंके भी आराध्यदेव, हूँ ॥

परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आपकी शरणमें आया हूँ। भगवन् !आप परमार्थको प्रकाशित करनेवाली अपनी वाणीके द्वारा मेरे हदयकी प्रविध काट डालिये और अपने स्वरूपको प्रकाशित कीजिये॥ ५३॥

क्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब राजा सत्यव्रतने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्यरूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्ने प्रलयके समुद्रमें विहार करते हुए उन्हें आत्मतत्त्वका उपदेश किया॥ ५४॥ भगवान्ने राजर्षि सत्यव्रतको अपने खरूपके सम्पूर्ण रहस्यका वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मबोगसे परिपूर्ण दिव्य पुराणका उपदेश किया, जिसको 'मत्स्यपुराण' कहते हैं॥ ५५॥ सत्यव्रतने फ्रियोंके साथ नावमें बैठे हुए ही सन्देहरहित

होकर भगवान्के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्वका श्रवण किया॥ ५६॥ इसके बाद जब पिछले प्रलयका अत्त हो गया और ब्रह्माजीकी नींद टूटी, तब भगवान्ने हयप्रीय असुरको मारकर उससे येद छोन

लिये और ब्रह्माजीको दे दिये ॥ ५७ ॥ भगवानुकी कृपासे

एजा सत्यवत ज्ञान और विज्ञानसे संयुक्त होकर इस कल्पमें वैवस्वत मनु हुए॥ ५८॥ अपनी योगमायासे मत्त्यरूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णु और एजर्षि सत्यवतका यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ ५९॥ जो मनुष्य भगवान्के इस अवतास्का प्रतिदिन वर्रतेन करता है, उसके सारे सङ्कल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परमणिकी प्राप्ति होती है॥ ६०॥ प्रलयकालीन समद्रमें जब ब्रह्माओं सो

गये थे, उनकी सृष्टिशक्ति ल्प्त हो चुकी थी, उस समय

उनके मुखसे निकली हुई श्रांतयोंको चुराकर हयग्रीय दैत्य

पातालमें ले गया था। भगवानुने उसे पारकर वे श्रुतियाँ

ब्रह्माजीको लौटा दीं एवं सत्यवत तथा सप्तर्षियीको

बहातत्त्वका उपदेश किया। उन समस्त जगत्के परम

भाष उनके हृदयमें कारण लीलामस्य भगवान्को में नमस्कार करता के भी आराध्यदेव, हूँ ॥ ६१ ॥

#### ॥ इति अष्टम स्कन्ध समाप्त ॥

॥ हरिः ॐ तत्सन् ॥



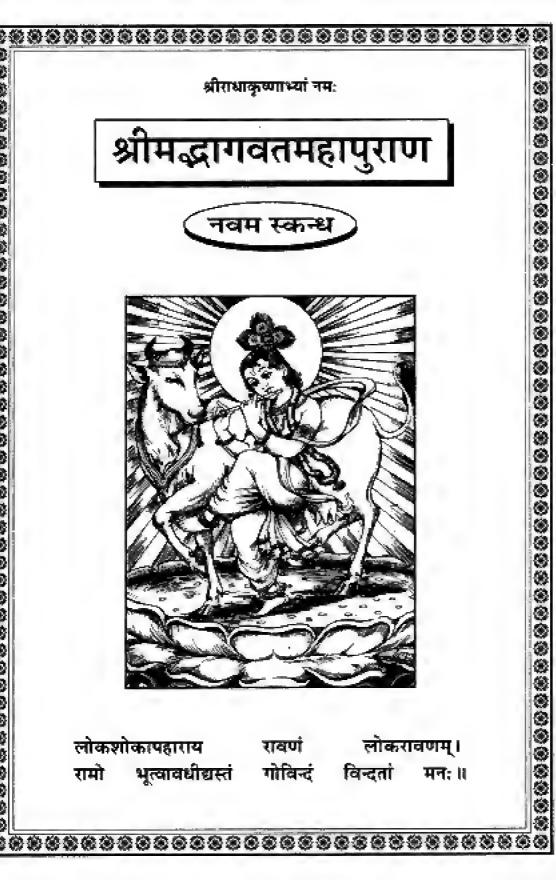

# श्रीमद्भागवतमहापुराण



### नवम स्कन्ध

#### पहला अध्याय

#### वैवस्वत मनुके पुत्र राजा सुद्युष्टकी कथा

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! आपने सब मन्दन्तरों और उनमें अनल शक्तिशाली भगवान्के द्वारा किये हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रोंका वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया ॥ १ ॥ आपने कहा कि पिछले कल्पके अन्तमें इविड् देशके स्वामी एजर्षि सत्यव्यतने भगवान्की सेवासे ज्ञान प्राप्त किया और वहीं इस कल्पमें वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्याकु आदि नरपति पुत्रोंका भी वर्णन किया ॥ २-३ ॥ श्रह्मन्! अब आप कृपा करके उनके वंश और वंशमें होनेवालीका अलग-अलग चरित्र वर्णन कीजिये । महाभाग! हमारे हदयमें सर्वदा हो कथा सुननेको उत्सुकता बनी रहती है ॥ ४ ॥ वैवस्वत मनुके वंशमें जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होनेवाले हों—उन सब पवित्रव्हीर्ति पुरुषिक पराक्रमका वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! ब्रह्मवादी ऋषियोंकी सभामें राजा परीक्षित्ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्मके परम मर्मेझ भगवान् श्रोशुकदेयजीने कहा ॥ ६ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! तुम मनुवंशका वर्णन संक्षेपसे सुनो । विस्तारसे तो सैकड़ों वर्षमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७ ॥ जो परम पुरुष परमात्मा छोटे-पड़े सभी प्राणियोंके आत्मा हैं, प्रलयके समय केवल वही थे; यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था ॥ ८ ॥ महाराज ! उनकी नाभिसे एक सुवर्णमय कमलकेष प्रकट हुआ । उसोमें चतुर्मुख ब्रह्माजीका आविर्षाव हुआ ॥ ९ ॥ ब्रह्माजीके मनसे मरीचि और मरीचिके पुत्र कस्वप हुए । उनकी धर्मपत्नी दक्षनिन्दनी अदितिसे विवस्वान् (सूर्य)का जन्म हुआ ॥ १० ॥

विवस्तान्की संज्ञा नामक पत्नीसे श्राद्धदेव मनुका जन्म हुआ। परिश्चित् ! परम मनस्त्री राजा श्राद्धदेवने अपनी पत्नी श्रद्धाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम थे—इश्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूप, नरिष्यन्त, पषद्म, नभग और कवि ॥ ११-१२॥

वैवस्वत मन् पहले सन्तानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान् वसिष्ठने उन्हें सन्तान-प्राप्ति करानेके लिये मित्रावरूणका यज्ञ कराया था॥१३॥ यज्ञके आरम्भमें केवल दूध पीकर रहनेवाली बैबस्बत मनुकी धर्मपली श्रद्धाने अपने होताके पास जाकर प्रणामपूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो ॥ १४ ॥ तब अध्वर्यको प्रेरणासे होता यने हुए आहाणने श्रद्धाके कथनका स्मरण करके एकाग्र चित्तसे वपट्कारका उच्चारण करते हुए यज्ञकुण्डमें आहुति दी॥ १५॥ जब होताने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञके फलस्वरूप पुत्रके स्थानपर इला नामकी कन्या हुई । उसे देखकर श्राद्धदेव मनुका मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वसिष्टजीसे कहा— ॥ १६॥ 'भगवन् ! आपलोग तो ब्रह्मबादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देनेवाला कैसे हो गया ? अरे, यह तो बड़े द:खकी बात है। बैदिक कर्मका ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिये॥ १७॥ आपलोगोंका मन्त्रज्ञान तो पूर्ण है ही; इसके अतिरिक्त आपलोग जितेन्द्रिय भी है तथा तपस्पाके कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओंमें असत्वकी प्राप्तिके समान आपके सङ्कल्पका यह उलटा फल कैसे हुआ ?'॥ १८॥ परीक्षित् ! हमारे वृद्धप्रपितामङ भगवान् वसिष्टने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होताने

विपरीत सङ्कल्प किया है। इसिलये उन्होंने वैवस्वत मनुसे कहा—॥ १९॥ 'एजन्! तुन्हारे होताके विपरीत सङ्कल्पसे ही हमारा सङ्कल्प ठीक-ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तपके प्रभावसे मैं तुन्हें श्रेष्ठ पुत्र दूँगा'॥ २०॥ परीक्षित्! परम यशस्त्री भगवान् विसष्ठने ऐसा निश्चय करके उस इला नामकी कन्याको ही पुरुष यना देनेके लिये पुरुषोत्तम भगवान् नारायणकी स्तुति की॥ २१॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरिने सन्तुष्ट होकर उन्हें मुँहमाँगा वर दिया, जिसके प्रभावसे वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र वन गयी॥ २२॥

महाराज! एक बार राजा सुद्युप्त शिकार खेलतेके लिये सिन्धुदेशके घोड़ेपर सवार होकर कुछ मित्रयोंके साथ वनमें गये॥ २३॥ वीर सुद्युप्त कवच पहनकर और हाथमें सुन्दर घनुष एवं अत्यन्त अद्भुत बाण लेकर हिंगोंका पाँछा करते हुए उत्तर दिशामें बहुत आगे वह गये॥ २४॥ अन्तमें सुद्युप्त मेरुपर्वतकी तलहटीके एक वनमें चले गये। उस वनमें भगवान् शहूर पार्वतीके साथ विहार करते रहते हैं॥ २५॥ उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युप्तने देखा कि मैं की हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है॥ २६॥ परीक्षित् ! साथ ही उनके सब अनुचरीन भी अपनेको स्वीरूपमें देखा। वे सब एक-दूसरेका मुँह देखने लगे, उनका चित्त बहुत उदास हो गया॥ २०॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! उस भूखण्डमें ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया ? किसने उसे ऐसा बना दिया था ? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये; क्योंकि हमें बड़ा कीतृहल हो रहा है ॥ २८ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! एक दिन भगवान् शङ्करका दर्शन करनेके सिये बड़े-बड़े वतधारी ऋषि अपने तेजसे दिशाओंका अन्धकार मिटाते हुए उस वनमें गये ॥ २९ ॥ उस समय अम्बिका देवी वस्तहोन थीं । ऋषियोंको सहसा आया देख वे अत्यन्त लाजित हो गयीं । झटपट उन्होंने भगवान् शङ्करकी गोदसे उठकर वस्त्र धारण कर लिया ॥ ३० ॥ ऋषियोंने भी देखा कि भगवान् गौरी-शङ्कर इस समय विहार कर रहे हैं,

इसलिये वहाँसे लौटकर वे भगवान् नर-नारायणके आश्रमपर चले गये॥ ३१॥ उसी समय भगवान् शहरने अपनी प्रिया भगवती अम्बिकाको प्रसन्न करनेके लिये कहा कि 'मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थानमें प्रवेश: करेगा, बही स्त्री हो जायेगा'॥ ३२॥ परीक्षित् ! तभीसे पुरुष उस स्थानमें प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युप्त स्त्री हो गये थे। इसलिये ये अपने स्त्री बने हए अनुचरिक साथ एक वनसे दूसरे वनमें विचरने लगे ॥ ३३ ॥ उसी समय शक्तिशाली बुधने देखा कि मेरे आश्रमके पास ही बहुत-सी स्त्रियांसे घिरी हुई एक सुन्दरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाय ॥ ३४ ॥ उस सुन्दरी स्तीने भी चन्द्रकृषार बघको पति बनाना चाहा। इसपर बुधने उसके गर्भसे पुरुरवा नामका पुत्र उत्पन्न किया॥ ३५॥ इस प्रकार मनुष्त्र राजा सुद्युष्त स्त्री हो गये। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्थामें अपने कुलपुरोहित वसिष्ठजीका स्मरण किया ॥ ३६ ॥ सुद्यप्रकी यह दशा देखकर व्यसिप्रजीके हदयमें कृपावश अत्यन्त पीड़ा हुई । उन्होंने सुद्युप्रको प्नः पुरुष बना देनेके लिये भगवान् शङ्काका आराधना की ॥ ३७ ॥ भगवान् शहुर वसिष्ठजीपर प्रसन्न हुए। परीक्षित् ! उन्होंने उनको अभिलाघा पूर्ण करनेके लिये अपनी बाणीको सत्य रखते हुए ही यह बात कही- ॥ ३८ ॥ 'वसिष्ठ ! तुम्हारा यह यजमान एक महीनेतक पुरुष रहेगा और एक महीनेतक स्त्री। इस व्यवस्थासे सुद्धम इच्छानुसार पृथ्वीका पालन इस प्रकार वसिष्ठजीके अनुप्रहसे करें ॥ ३९ ॥ व्यवस्थापूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्युप्त पृथ्वीका पालन करने लगे। परन्तु प्रजा उनका अभिनन्दन नहीं करती थी॥४०॥ उनके तीन पुत्र हुए--- उत्कल, गय और विमल । परीक्षित् ! वे सब दक्षिणापथके राजा हुए ॥ ४१ ॥ बहुत दिनोंके बाद बृद्धावस्था आनेपर प्रतिष्ठान नगरीके अधिपति सुद्युप्तने अपने पुत्र पुरूरवाको राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करनेके लिये वनकी यात्रा की ॥ ४२ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### दूसरा अध्याय

#### पृषम्र आदि पनुके पाँच पुत्रोंका वंश

श्रीशुक्कदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! इस प्रकार जब सुद्युष्ट तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये, तब वैवस्वत मनुने पुत्रकी कामनासे यमुनाके तटपर सौ वर्षतक तपस्या की ॥ १ ॥ इसके बाद उन्होंने सन्तानके लिये सर्वशक्तिमान् मगवान् श्रीहरिकी आराधना की और अपने ही समान दस पत्र प्राप्त किये, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्कक थे॥ २॥ उन मनुष्त्रोमेंसे एकका नाम था प्रयप्त । गृरु वसिष्ठजीने उसे गायोंकी रक्षामें नियक्त कर रखा था, अतः वह रात्रिके समय वडी सावधानीसे वीरासनसे बैठा रहता और गायोंकी रक्षा करता॥ ३॥ एक दिन रातमें वर्षा हो रहाँ थी। उस समय गायोंके झुंडमें एक बाध धूस आया। उससे डरकर सोयी हुई गीएँ उठ खड़ी हुई । वे गोशालामें ही इधर-उधर भागने लगीं॥४॥ बलवान् बाघने एक गायको पकड़ लिया। वह अत्यन्त भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रन्दन सुनकर पृषद्य गायके पास दौड़ आया ॥ ५ ॥ एक तो रातका समय और दुसरे घनघार घटाओंसे आच्छादित होनेके कारण तारे भी नहीं दीखते थे। उसने हाथमें तलवार उठाकर अनजानमें ही बड़े बेगसे गायका सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यहाँ बाय है।। ६॥ तलवारकी नोकसे वाचका भी कान कट गया, वह अत्यन्त भयभीत होकर रास्तेमें खन गिराता हुआ वहाँसे निकल भागा ॥ ७ ॥ शत्रुदमन पृषधने यह समझा कि बाध मर गया। परन्तु रात बोतनेपर उसने देखा कि मैंने तो गायको हो मार डाला है, इससे उसे बड़ा दुःख हुआ ॥ ८ ॥ यद्यपि पृषधने जान-यूक्तकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुलप्रोहित वसिष्टजीने उसे शाप दिया कि 'तुम इस कर्मसे क्षत्रिय नहीं रहोगे; जाओ, शूद हो जाओ '॥ ९ ॥ पृषधने अपने गुरुदेवका यह शाप अञ्जलि बाँचकर स्वीकार किया और इसके बाद सदाके लिये मनियोंको प्रिय लगनेवाले नैष्ठिक बहाचर्य-व्रतको धारण किया॥ १०॥ वह समस्त प्राणियोंका अहैतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भावसे वक्त होकर भक्तिके द्वारा परम विश्वाद सर्वात्मा भगवान् वास्ट्वेका अनन्य प्रेमी हो गया॥११॥ उसकी सारी आसक्तियाँ पिट

गयीं। वृत्तियाँ शान्त हो गयीं। इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं। वह कभी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह कर लेता ॥ १२॥ वह आत्मज्ञानसे सन्तृष्ट एवं अपने चित्तको परमात्मामें स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी-कभी जड़, अंधे और बहरेके समान पृथ्वीपर विचरण करता॥ १३॥ इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वनमें गया। वहाँ उसने देखा कि दावानल घषक रहा है। मननशोल पृषध अपनी इन्द्रियोंको उसी अग्निमें भस्म करके परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गया॥ १४॥

मनुका सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयोसे वह अत्यन्त निःस्पृह था। वह राज्य छोड़कर अपने बन्धुओंके साथ वनमें चला गया और अपने हृदयमें स्वयंप्रकाश परमात्माको विराजमान कर किशोर अवस्थामें ही परम पदको प्राप्त हो गया॥ १५॥

मनुषुत्र करूपसे कारूप नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मणभक्त, धर्मप्रेमी एवं उत्तरापथके रक्षक थे॥ १६॥ धृष्टके धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अन्तमें वे इस शरीरसे ही ब्राह्मण वन गये। नगका पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भृतज्योति और भृतज्योतिका पुत्र वस् था॥ १७॥ वस्का पुत्र प्रतीक और प्रतीकका पुत्र ओधवान् । ओघवान्के पुत्रका नाम भी ओघवान् ही था । उनके एक ओधवती नामकी कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शनसे हुआ। १८॥ मनुषुत्र तरिष्यन्तसे चित्रसेत. उससे ऋक्ष, ऋक्षसे मीढ़वान, मीढ़वानसे कुर्च और उससे इन्द्रसेनको उत्पत्ति हुई ॥ १९ ॥ इन्द्रसेनसे वीतिहोत, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवासे उरुश्रवा और उससे देवदत्तकी उत्पत्ति हुई ॥ २० ॥ देवदत्तके अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर ये ही कानीन एवं महर्षि जातुकण्येक नामसे विख्यात हुए॥२१॥ परीक्षित् ! ब्राह्मणोका 'आजिबेश्यायन' गोत्र उन्हींसे चला है। इस प्रकार नरिष्यन्तके वंशका मैंने वर्णन किया, अब दिष्टका वंश सुनो ॥ २२ ॥

दिष्टके पृत्रका नाम था नाभाग। यह उस नाभागसे अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा। वह अपने कर्पके कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलन्दन और उसका वत्सप्रीति ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिका प्रांशु और प्रांशुका पुत्र हुआ प्रमति। प्रमतिके खनित्र, खनित्रके चाक्षुष और उनके विविशति हुए ॥ २४ ॥ विविशतिके पुत्र रम्भ और रम्भके पुत्र खनिनेत्र—दोनों ही परम धार्मिक हए। उनके पुत्र करन्थम और करन्थमके अवीक्षित् । महाराज परीक्षित् ! अवीक्षित्के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हए। उनसे अङ्गिराके पुत्र महायोगी संवर्त ऋषिने यज्ञ कराया था॥२५-२६॥ मरुतका यञ्च जैसा हुआ, वैसा और किसोका नहीं हुआ। उस यज्ञके समस्त छोटे-बड़े पात्र अत्यन्त सुन्दर एवं सोनेके बने हुए थे ॥ २७ ॥ उस यज्ञमें इन्द्र सोमपान करके मतवाले हो गये थे और दक्षिणाओंसे ब्राह्मण तप्त हो गये थे। उसमे परसनेवाले थे मरुद्गण और विश्वेदेव सभासद् थे ॥ २८ ॥

मरुतके पुत्रका नाम था दम। दमसे राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृतिसे नर नामक पुत्रकी उत्पत्ति

हुई ॥ २९ ॥ नरसे केवल, केवलसे बन्ध्मान, बन्ध्मानुसे वेगवान्, वेगवान्से बस् और वस्तुसे राजा तृर्णाबन्दुका जन्म हुआ ॥ ३० ॥ तृणबिन्दु आदर्श गुणोंके भण्डार थे । अपसरओंमें श्रेष्ठ अलम्बुषा देवीने उनको बरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नामको एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३१ ॥ भूनिवर विश्ववाने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्यवीसे उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडाके गर्भसे लोकपाल कुबेरको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ महाराज तुणबिन्दुके अपनी धर्मपलीसे तीन पुत्र हए—विशाल, शुन्यवन्धु और धूम्रकेत्। उनमेंसे राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नामकी नगरी बसायी ॥ ३३ ॥ विशालसे हेमचन्द्र, हेमचन्द्रसे धुन्नाक्ष, भूप्राक्षसे संयम और संयमसे दो पुत्र हुए—कुशाश्च और देवजः॥ ३४ ॥ कृशाश्चके पुत्रका नाम था सोमदत्त । उसने अश्रमेध यहोके द्वारा यहपति भगवान्की आराधना की और योगेश्वर संतोका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की ॥ ३५ ॥ सोमदत्तका एव हुआ सुमति और सुमतिसे जनमेजय । ये सब तृणबिन्द्रकी कीर्तिको बढ़ानेवाले विशालवंशी राजा हुए॥ ३६॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# तीसरा अध्याय

महर्षि च्यवन और सुकन्याका चरित्र, राजा शर्यातिका वंश

श्रीसुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मनुपुत्र राजा सर्वाति वेदोका निष्ठावान् विद्वान् था। उसने अङ्गिय गोत्रके ऋषियोंक यशमें दूसरे दिनका कर्म बतलाया था॥ १॥ उसकी एक कमललोचना कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्वाति अपनी कन्याके साथ वनमें घूमते-घूमते च्यवन ऋषिके आश्रमपर जा पहुँचे॥ २॥ सुकन्या अपनी सखियोंके साथ वनमें घूम-घूमकर वृक्षोंका सौन्दर्य देख रही थी। उसने एक स्थानपर देखा कि बाँची (दीमकोंकी एकत्रित की हुई मिट्टी) के छेदमेंसे जुगनुकी तरह दो ज्योतियाँ दीख रही है॥ ३॥ दैवकी कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी, सुकन्याने बालसुलम चपलतासे एक काँटेके द्वारा उन ज्योतियोंको वेध दिया। इससे उनमेंसे बहुत-सा खून वह चला॥ ४॥

उसी समय एजा शर्यातिके सैनिकोंका मल-मूत्र रूक गया। राजर्षि शर्यातिको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपने सैनिकोंसे कहा— ॥ ५॥ 'अरे तुमलोगोंने कहाँ महर्षि च्यवनजीके प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हमलोगोंमेसे किसी-न-किसीने उनके आश्चममें कोई अनर्थ किया है'॥ ६॥ तब सुकन्याने अपने पितासे इस्ते-इस्ते कहा कि 'पिताजी! मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजानमें दो ज्योतियोंको काँटेसे छेद दिया है '॥ ७॥ अपनी कन्याकी यह बात सुनकर शर्याति च्यर गये। उन्होंने धोर-धोर स्तुति करके बाँबीमें छिपे हुए च्यवन मुनिको प्रसन्न किया॥ ८॥ तदनन्तर च्यवन मुनिका अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस सङ्कटसे छुटकर बडी सावधानीसे उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानीमें

चले आये॥९॥ इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मृनिको अपने पतिके रूपमें प्राप्त करके बड़ी सावधानीसे उनकी सेवा काती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। यह उनकी मनोवृतिको जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी।। १०॥ कुछ समय बीत जानेपर उनके आश्रमपर दोनों अश्विनीक्मार आये । च्यवन मृनिने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि 'आप दोनों समर्थ है, इसलिये मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिये । मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिये, जिसे युवती खियाँ चाइती हैं। मैं जानता हैं कि आपलोग सोपपानके अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यञ्जमें सोमरसका भाग दुंगा ॥ ११-१२ ॥

करके कहा, 'ठीक है।' और इसके बाद उनसे कहा कि 'यह सिद्धोंके द्वारा बनाया हुआ कुण्ड है, आप इसमें स्नान कीजिये ॥ १३ ॥ च्यवन मुनिके शरीरको बुढापेने घेर रक्खा था। सब ओर नसें दीख रही थीं, झुरियाँ पड़ जाने एवं वाल पक जानेके कारण वे देखनेमें बहुत भद्दे लगते थे । अश्विनीकुमारोंने उन्हें अपने साथ लेकर कुण्डमें प्रवेश

किया॥ १४॥ उसी समय कृण्डसे तीन पुरुष बाहर

वैद्यशिरोमणि अश्विनीकुमारोने मार्ह्य च्यवनका अभिनन्दन

निकले । वे तीनों ही कमलोंकी माला, कुण्डल और सुन्दर वस्र पहने एक-से मालुम होते थे। वे बड़े ही सुन्दर एवं स्त्रियोंको प्रिय लगनेवाले वे ॥ १५ ॥ परम साध्वी स्न्दरी सुकन्याने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृतिके तथा सुर्यके समान तेजस्वी हैं, तब अपने पतिको न पहचानकर उसने अश्विनीकुमारोंकी शरण ली॥१६॥ उसके

पातिवत्यसे अश्विनोकुमार बहुत सन्तृष्ट हुए । उन्होंने उसके पतिको बतला दिया और फिर च्यवन मृनिसे आज्ञा लेकर

विमानके द्वारा वे स्वर्गको चले गये॥ १७॥ कुछ समयके बाद यज्ञ करनेकी इच्छासे एजा

शर्याति च्यवन मृतिके आश्रमपर आये । वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्याके पास एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुष बैटा हुआ है॥१८॥ सुकन्याने उनके चरणोंकी वन्दना की। शर्यातिने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न-से होकर बोले॥ १९॥ 'दृष्टे ! यह

तुने क्या किया ? क्या तुने सबके वन्दनीय व्यवन मुनिको घोखा दे दिया ? अवस्य ही तुने उनको बुढ़ा और अपने कामका न समझका छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार प्रुपकी सेवा कर रही है ॥ २० ॥ तेरा जन्म तो बड़े ऊँचे कुलमें हुआ था। यह उलटी बुद्धि तुझे कैसे

प्राप्त हुई ? तेरा यह व्यवहार तो कुलमें कलङ्क लगानेवाला है। और राम-राम ! तू निर्लञ्ज होकर जार पुरुषको सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनेंकि वंशको घोर नरकमें ले जा रही हैं'॥ २१॥ राजा शर्यातिके इस प्रकार कहनेपर पवित्र मुसकानवाली

सुकन्याने मुसकराकर कहा---'पिताजी ! ये आपके

जामाता स्वयं भूगुनन्दन महर्षि च्यवन ही हैं'॥ २२ ॥ इसके बाद उसने अपने पितासे महर्षि च्यवनके यौवन और सौन्दर्यकी प्राप्तिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। वह सब सनकर राजा शर्याति अत्यन्त विस्मित हए। उन्होंने बड़े प्रेमसे अपनी पुत्रीको गलेसे लगा लिया॥ २३ ॥

महर्षि च्यवनने वीर शर्यातिसे सोमयज्ञका अनुष्टान करवाया और सोमपानके अधिकारी न होनेपर भी अपने प्रभावसे अश्विनीकृमारोको सोमपान कराया ॥ २४ ॥ इन्द्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं। इसलिये उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिद्धकर शर्यातिको मारनेके लिये वज उठाया। महर्षि च्यवनने वज्रके साथ उनके हाथको वहीं स्तम्भित कर दिया॥२५॥ तब सब देवताओनि अधिनोकुमारोंको सोमका भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगोंने वैद्य होनेके कारण पहले अश्विनीकुमारीका सोमपानसे बहिष्कार कर रक्खा था॥ २६॥

परीक्षित् ! शर्यातिके तीन पुत्र थे — उतानवार्ह, आनर्त और भूरिषेण। आनर्तसे रेवत हुए॥२७॥ महाराज ! रेवतने समुद्रके भीतर कुशस्थली नामकी एक नगरं बसायो थी। उसीमें रहकर वे आनर्त आदि देशोंका राज्य करते थे॥ २८॥ उनके सौ श्रेष्ट पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुदी। ककुदी अपनी कन्या रेवर्ताको लेकर उसके लिये वर पुछनेके उद्देश्यसे ब्रह्माजीके पास गये। उस समय ब्रह्मलोकका रास्ता ऐसे लोगोंके लिये बेरोक-टोक था। ब्राह्मलोकमें गाने-बजानेकी धूम मची हुई थी। बातचीतके लिये अवसर न मिलनेके

कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गये॥ २९-३०॥

उत्सवके अन्तमें ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सनकर भगवान् बह्याजीने हैसकर उनसे कहा —॥ ३१ ॥ 'महाराज ! टुमने अपने मनमें जिन लोगोंके विषयमें सोच रक्खा था. वें सब तो कालके गालमें चले गये। अब उनके पुत्र, पौत्र अथवा नातियोंकी तो बात ही क्या है, गोत्रोंके नाम भी नहीं सुनायी पड़ते॥ ३२॥ इस बीचमे सत्ताईस चतुर्युगीका समय बीत चुका है । इसलिये तुम जाओ । इस समय भगवान नारायणके अंशावतार महाबली बलदेवजी पृथ्वीपर विद्यमान है।। ३३॥ राजन् ! उन्हीं नररत्नको यह कन्यारल तुम समर्पित कर दो। जिनके नाम,

लीला आदिका अवण-कोर्तन बढा ही पवित्र है—वे हो प्राणियोंके जीवनसर्वस्व भगवान् पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अपने अंशसे अवतीर्ण हुए हैं।' राजा ककुचीने ब्रह्माजीका यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणोकी वन्दना की और अपने नगरमें चले आये। उनके वंशज़ीने यक्षोंके भयसे वह नगरी छोड दी थी और जहाँ-तहाँ यों ही निवास कर रहे थे॥ ३४-३५॥ राजा कक्ष्मोने अपनी सर्वाङ्गसून्दरी पुत्री परम बलशाली बलसमजीको सौंप दो और स्वयं तपस्या करनेके लिये भगवान् नर-नारायणके आश्रम बदरोवनकी ओर चल दिये ॥ ३६ ॥

# चौथा अध्याय

#### नाभाग और अम्बरीषकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! नभगका पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घकालतक ब्रह्मचर्यका पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयोंने अपनेसे छोटे किल विद्वान भाईको हिस्सेमें केवल पिताको ही दिया (सम्पत्ति तो उन्होंने पहले ही आपसमें बाँट ली थी) ॥ १ ॥ उसने अपने भाइयोंसे पृष्ठा—'भाइयो ! आपलोगोंने मुझे हिस्सेमें क्या दिया है ?' तब उन्होंने उत्तर दिया कि 'हम तुम्हारे हिस्सेमें पिताजीको ही तुम्हें देते हैं।' उसने अपने पितासे जाकर कहा—'पिताजी ! मेरे बड़े भाइयोंने हिस्सेमें मेरे लिये आफ्को ही दिया है।' पिताने कहा-- 'बेटा ! तुम उनकी बात न मानो ॥ २ ॥ देखो, ये वडे बृद्धिमान् आङ्गिरस-गोत्रके ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। परन्तु मेरे विद्वान् पृत्र ! वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्ममें भूल कर बैठते हैं॥३॥ तुम उन महात्माओंके पास जाकर उन्हें वैश्वदेवसम्बन्धों दो सुक्त बतला दो; जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञसे बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिये अब तुम उन्होंके पास चले जाओ ।' उसने अपने पिताके आज्ञानुसार वैसा ही किया। उन आङ्गिरसगोत्री ब्राह्मणोने भी यहका बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्गमें चले

गये ॥ ४-५ ॥

जब नाभाग उस धनको लेने लगा, तब उत्तर दिशासे एक काले रंगका पुरुष आया। उसने कहा—'इस यज्ञभूमिमें जो कुछ बचा हुआ है, वह सब धन मेरा है '॥ ६ ॥

नाभागने कहा—'ऋषियोंने यह धन मुझे दिया है, इसलिये मेरा है।' इसपर उस पुरुषने कहा---'हमारे विवादके विषयमें तुम्हारे पितासे ही प्रश्न किया जाय।' तब नाभागने जाकर पितासे पुछा॥७॥ पिताने कहा---'एक बार दक्षप्रजापतिके यञ्चमें ऋषिलोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञभूमियें जो कुछ बच रहता है, वह सब रुद्रदेक्का हिस्सा है। इसलिये वह धन तो महादेवजीको हो मिलना चाहिये'॥८॥ नाभागने जाकर उन काले रंगके पुरुष रुद्रभगवानुको प्रणाम किया और कहा कि 'प्रभो ! यहभूमिकी सभी बस्तुएँ आपको हैं, मेरे पिताने ऐसा ही कहा है। भगवन् ! मुझसे अपराघ हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा माँगता हूँ ॥ ९ ॥ तब भगवान् रुद्रने कहा— तुम्हारे पिताने धर्मके अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सल्प ही कहा है। तुम बेदाँका अर्थ तो पहलेसे ही जानते हो। अब मै तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्त्वका ऋन देता है।। १०॥ यहाँ यज्ञमें बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मै

सत्यप्रेमी भगवान् रुद्र अन्तर्धान हो गये॥११॥ जो मन्ध्य प्रातः और सार्यकाल एकाप्रचित्तसे इस आख्यानका स्मरण करता है, यह प्रतिभाशाली एवं बेदल तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूपको भी जान लेता है ॥ १२ ॥

नाभागके पत्र हए अम्बरीय। वे भगवानके बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्मशाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीषका स्पर्श न कर सका॥ १३॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन ! मैं परमञानी राजर्षि अम्बरीषका चरित्र सुनना चाहता है। ब्राह्मणने क्रीधित होकर उन्हें ऐसा दण्ड दिया, जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता; परन्तु वह भी उनका कुछ न बिगाड

संका॥ १४॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! अम्बरीय वडे भाग्यवान् थे। पृथ्वीके सातों द्वीप, अचल सम्पत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब

साधारण मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ वस्तुएँ हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्रतृत्य समझते थे। क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन-वैभवके लोभमें पड़कर मनुष्य घोर नरकमें जाता है. वह केवल चार दिनकी चाँदनी है। उसका दीपक तो बुझा-बुझाया है ॥ १५-१६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णमें और उनके प्रेमी साध्ओंमें उनका परम प्रेम था। उस प्रेमके

प्राप्त हो जानेपर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त सम्पत्तियाँ मिट्टीके ढेलेके समान जान पडती है।। १७॥ उन्होंने अपने मनको श्रीकष्णचन्द्रके चरणारविन्द यगलमें, वाणीको भगवद्गुणानुवर्णनमे, हाथोको श्रीहरिमन्दिरके मार्जन-सेवनमें और अपने कानोंको भगवान अच्यतकी मक्कलमयी कथाके अवणमें लगा खखा था॥१८॥

उन्होंने अपने नेत्र मुक्नन्दमृति एवं मन्दिरोंके दर्शनोंमें, अङ्ग-सङ्ग भगवदभक्तीक शरीर-स्पर्शमें, नासिका उनके चरणकमलोंपर चडी श्रीमती तलसीके दिव्य गन्धमे और रसना (जिह्ना) को भगवानके प्रति अर्पित नैवेद्य-प्रसादमें संलग्न कर दिया था॥ १९॥ आबरीयके पैर भगवानके

क्षेत्र आदिकी पैदल यात्रा करनेमें ही लगे रहते और वे सिरसे भगवान श्रीकष्णके चरणकमलोंकी वन्दना किया करते। राजा अम्बरोपने माला, चन्दन आदि भोग-सामग्रीको भगवान्की सेवामें सभर्पित कर दिया था।

तुम्हें ही दे रहा हैं; तुम इसे खीकार करो।' इतना कहकर भोगनेकी इच्छासे नहीं, बल्कि इसलिये कि इससे वह भगवत्त्रेम प्राप्त हो, जो पवित्रकोर्ति भगवान्के निज-जनोंमें ही निवास करता है॥२०॥ इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञपुरुष, इन्द्रियातीत भगवानुके

> प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिये थे और भगवद्भक्त ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अनुसार वे इस पथ्नीका शासन करते थे ॥ २१ ॥ उन्होंने 'धन्व' नामके निर्जल देशमें सरस्वती नदीके प्रवाहके सामने वसिष्ट, असित, गौतम आदि भिन्न-भिन्न आचार्यद्वारा महान् ऐश्वर्यके कारण सर्वाङ्गयरिपूर्ण तथा बडी-बडी

> दक्षिणावाले अनेकों अक्षमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति

भगवानुकी आराधना की थी ॥ २२ ॥ उनके यज्ञोंमें देवताओंके साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे, तब उनकी पलके नहीं पड़ती थीं और वे अपने सन्दर बस और वैसे ही रूपके कारण देवताओंके समान दिखायी पडते थे॥ २३॥ उनकी प्रजा महात्माओंके द्वारा गाये हए भगवानके उत्तम चरित्रोंका किसी समय वडे प्रेमसे श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्यके पनुष्य देवताओंके अत्यन्त प्यारे खर्गकी भी

इच्छा नहीं करते ॥ २४ ॥ वे अपने हृदयमें अनन्त प्रेमका

दान करनेवाले श्रीहरिका नित्य-निरन्तर दर्शन करते रहते

थे। इसलिये उन लोगोंको वह भोग-सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े-बड़े सिद्धोंको भी दुर्लभ है। वे वस्तुएँ उनके आत्मानन्दके सामने अत्यन्त तुच्छ और तिरस्कृत थीं ॥ २५ ॥ राजा अम्बरीय इस प्रकार तपस्यासे युक्त भक्तियोग और प्रजापालनरूप स्वधर्मके द्वारा भगवानुको प्रसन्न करने लगे और धीरे-धीर उन्होंने सब प्रकारकी आसक्तियोंका परित्याग कर दिया ॥ २६ ॥ धर. स्त्री, पुत्र, भाई-बन्धु, बड़े-बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलोंकी चतुरङ्गिणी सेना, अक्षय रत, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न

होनेवाले कोशोंके सम्बन्धमें उनका ऐसा दढ़ निश्चय

था कि वे सब-के-सब असत्य है ॥ २७ ॥ उनकी अनन्य

प्रेममयी भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवानूने उनकी रक्षाके

लिये सुदर्शन चक्रको नियक्त कर दिया था, जो विरोधियोंको भयभीत करनेवाला एवं भगवद्धकोंकी रक्षा करनेवाला है ।। २८॥

किया॥ ३८॥

उन्होंने कहा—'बाह्मणदेवताओ !

ब्राह्मणको बिना भोजन कराये स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना—दोनों ही दोष हैं।

इसलिये इस समय जैसा करनेसे मेरी पलाई हो और

मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिये॥ ३९॥ तब

करनेके लिये एक वर्षतक हादशीप्रधान एकादशी-व्रत करनेका नियम ग्रहण किया॥ २९॥ ब्रतको समाप्ति होनेपर कार्तिक महीनेमें उन्होंने तीन रातका उपवास किया और एक दिन यमुनाजीमें स्नान करके मध्यतमें भगवान श्रीकृष्णको पूजा को॥३०॥ उन्होंने महाभिषेककी विधिसे सब प्रकारकी सामग्री और सम्पत्तिद्वारा भगवानुका अभिषेक किया और हृदयसे तन्मय होकर वस, आमुषण, चन्दन, माला एवं अर्घ्य आदिके द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान् ब्राह्मणोंको इस पूजाकी कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं-वे सिद्ध थे-तथापि राजा अम्बरीयने भक्तिभावसे उनका पूजन किया। तत्पश्चात् पहले बाह्मणोंको स्वादिष्ट और अत्यन्त गुणकारी भोजन कराकर उन लोगोंके घर साठ करोड़ गौएँ सुसज्जित करके भेज दों। उन गौओंके सोंग सुवर्णसे और खुर चाँदीसे महे हुए थे। सुन्दर-सुन्दर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिये गये थे। वे गौएँ बड़ी सुशील, छोटी अवस्थाकी, देखनेमें सुन्दर, बळडेवाली और खुब दूध देनेवाली थीं। उनके साथ दुहनेकी उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भेजवा दी थी ॥ ३१-३४ ॥ जब ब्राह्मणोंको सब कुछ मिल चुका, तब राजाने उन लोगोंसे आज्ञा लेकर बतका पारण करनेकी तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देनेमें समर्थ स्वयं दुर्वासाजी भी उनके यहाँ अतिथिके रूपमें प्रधारे ॥ ३५ ॥ राजा अम्बरीय उन्हें देखते हो उठकर खड़े हो गये, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियोंसे अतिधिके रूपमें आये हुए दुर्वासाजीकी पूजा की। उनके चरणोंमें प्रणाम करके अम्बरीयने भोजनके लिये प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ दुर्वासाजीने अम्बरीयकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कमोंसे निवृत होनेके लिये वे नदीतटपर चले गये। वे ब्रह्मका ध्यान करते हुए यमुनाके पवित्र जलमें स्नान करने लगे॥ ३७॥ इधर द्वादशी केवल घडीभर शेष रह गयी थी। धर्मज अम्बरीयने धर्म-सङ्घटमें पड़कर ब्राह्मणेकि साथ परामर्श

राजा अम्बरीयको पत्नी भी उन्होंके समान धर्मशील.

संसारसे विरक्त एवं भक्तिपरायण थीं। एक बार उन्होंने

अपनी पत्नीके साथ भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना

ब्राह्मणेकि साथ क्विचार करके उन्होंने कहा—'ब्राह्मणे ! श्रुतियोंमें ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिये इस समय केवल जलसे पारण किये लेता हैं॥४०॥ ऐसा निश्चय करके मन-ही-मन भगवानुका चिन्तन करते हुए राजर्षि अम्बरीयने जल पी लिया और परीक्षित् ] वे केवल दर्वासाजीके आनेकी बाट देखने लगे ॥ ४१ ॥ दर्वासाजी आवश्यक कर्मोंसे निवस होकर यमुनातटसे लौट आये। जब राजाने आगे बदकर उनका अभिनन्दन किया तब उन्होंने अनुमानसे ही समझ लिया कि राजाने पारण कर लिया है ॥ ४२ ॥ उस समय दुर्वासाजी बहुत भुखे थे । इसलिये यह जानकर कि राजाने पारण कर लिया है, वे क्रोधसे थर-धर काँपने लगे। भौहोंके चढ़ जानेसे उनका मुँह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीषसे डाँटकर कहा ॥ ४३ ॥ 'अहो ! देखो तो सही, यह कितना क्रुर है ! यह धनके मदमें मतवाला हो रहा है। भगवानुकी भक्ति तो इसे छतक नहीं गयी और यह अपनेको बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्मका उल्लङ्कन करके बड़ा अन्याय किया है॥४४॥ देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हैं। इसने अतिथि-सत्कार करनेके लिये मुझे निमन्त्रण भी दिया है, किन्त् फिर भी मुझे खिलाये बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, 'तुझे अभी इसका फल चखाता हैं'॥४५॥ यों कहते-कहते वे क्रोधसे जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाडी और उससे अम्बरीयको मार डालनेके लिये एक कत्या उत्पन्न की। वह प्रलय-कालकी आगके समान दहक रही थी॥ ४६॥ वह आगके समान जलती हुई, हाथमें तलबार लेकर राजा अम्बरीषपर ट्रट पड़ी। उस समय उसके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी काँप रही थी। परन्तु राजा अम्बरीय उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों-के-त्यों खड़े रहे ॥ ४७ ॥ परमपुरुष परमात्माने अपने

सेवककी रक्षाके लिये पहलेसे ही सुदर्शन चक्रको नियक्त कर रक्खा था। जैसे आग क्रोधसे ग्रति हुए साँपको भस्म कर देती है, बैसे ही चक्रने दुर्वासाजीको कृत्याको जलाकर राखका हेर कर दिया॥ ४८॥ जब दर्वासाजीने देखा कि मेरी बनायी हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी और आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचानेके लिये जी छोड़कर एकाएक भाग निकले ॥ ४९ ॥ जैसे ऊँची-ऊँची लफ्टोंबाला दावानल साँपके पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवानुका चक्र उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासाजीने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेर पर्वतको गुफामें प्रवेश करनेके लिये वे उसी ओर दौड़ पड़े॥ ५०॥ दर्वासाजी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल-वितल आदि नीचेके लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं खर्गतकमें गये: परन्तु जहाँ-जहाँ वे गये, वहीं-वहीं उन्होंने असहा तेजवाले सुदर्शन चक्रको अपने पीछे लगा देखा ॥ ५१ ॥ जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला. तब तो वे और भी डर गये। अपने लिये त्राण हैं हते हुए वे देवशिरोमणि ब्रह्मजीके पास गये और बोले---'महाजी ! आप स्वयम्भ् है । भगवान्के इस तेजोमय

इह्याजीने कहा—'जब मेरी दो परार्घकी आय समाप्त होगी और कालस्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि-लीला समेटने लगेंगे और इस जगतुको जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रमङ्गमात्रसे यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जायगा॥ ५३॥ मै. राद्भरजी, दक्ष-भगु आदि प्रजापति, भृतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाये नियमोमें बैंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हमलोग संसारका हित करते हैं, (उनके भक्तके द्रोहीको बचानेके लिये हम समर्थ नहीं हैं) '॥ ५४ ॥ जब ब्रह्माजीने इस प्रकार दुर्वासाको निराश कर दिया, तब भगवानुके चक्रसे संतप्त होकर वे कैलासवासी भगवान् शक्रुरकी शरणमें गये॥ ५५॥ श्रीमहादेवजीने कहा—'दुर्वासाजी! जिन अनन्त परमेश्वरमें ब्रह्मा-जैसे जीव और उनके उपाधिचत कोश.

इस ब्रह्माण्डके समान ही अनेको ब्रह्माण्ड समयपर पैदा

होते हैं और समय आनेपर फिर उनका पता भी नहीं

चक्रसे मेरी रक्षा कीजिये'॥ ५२॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* चलता, जिनमें हमारे-जैसे हजारों चक्कर काटते रहते है—उन प्रभुके सम्बन्धमें हम कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं रखते ॥ ५६ ॥ मैं, सनत्कुमार, नारद, भगवान् ब्रह्मा, कपिलदेव, अपान्तरतम, देवल, धर्म, आस्ति तथा मरीचि आदि इसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर—ये हम सभी भगवानुकी मायाको नहीं जान सकते ; क्योंकि हम उसी मायाके घेरेमें है।। ५७-५८ ॥ यह चक्र उन विश्वेधका शक्ष है। यह हमलोगीके लिये असह्य है। तुम उन्होंकी शरणमें जाओ। वे भगवान् हो तुम्हारा मङ्गल करेंगे'॥ ५९ ॥ वहाँसे भी निराश होकर दुर्वासा भगवानुके परमधाम वैकुण्डमें गये। लक्ष्मीपति भगवान् लक्ष्मीके साथ वहीं निवास करते है ॥ ६० ॥ दुर्वासाजी भगवानुके चक्रकी आगसे जल रहे थे। वे काँपते हुए भगवानुके चरणोमें गिर पड़े। उन्होंने कहा— है अच्यूत ! हे अनन्त ! आप संतीके एकमात्र वाञ्छनीय है। प्रभो ! विश्वके जीवनदाता ! मैं अपराधी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिये॥ ६१ ॥ आपका परम प्रभाव न जाननेके कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्तका अपराध किया है। प्रभो ! आप मुझे उससे बचाइये। आपके तो नामका ही उच्चारण करनेसे नारकी जीव भी भूक्त हो जाता हैं ॥ ६२ ॥

> श्रीभगवान्ते कहा—दुर्वासाजी! मैं सर्वथा भक्तोंके अधीन हैं। सूझमें तनिक भी खतन्त्रता नहीं है। मेरे सीधे-सादे सरल भक्तोंने मेरे हृदयको अपने हाथमें कर रक्खा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे ॥ ६३ ॥ ब्रह्मन् । अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय मैं ही हैं। इसलिये अपने साधुस्वभाव भक्तोंको छोड़कर मैं न तो अपने-आफ्को चाहता हूँ और न अपनी अर्द्धाद्विनी विनाशरहित लक्ष्मीको ॥ ६४ ॥ जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक---सबको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ गये हैं, उन्हें छोड़नेका सङ्कल्प भी मै कैसे कर सकता हैं ? ॥ ६५ ॥ जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमें कर लेती हैं, बैसे ही मेरे साथ अपने हृदयको प्रेम-बन्धनसे बाँच रखनेवाले समदर्शी साथ भक्तिके द्वारा मुझे अपने वशमें कर लेते हैं॥ ६६॥ मेरे अनन्यप्रेमी कक सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण—कतकत्य मानते हैं। मेरी सेवाके

फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य-सारूप्य आदि मुक्तियाँ

प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते; फिर समयके फेरसे नष्ट हो जानेवाली वस्तुओकी तो बात ही क्या है॥ ६७॥ दुर्वासाजी ! मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तोंका हृदय स्वयं मैं हैं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता॥ ६८॥ दुर्वासाजी ! सुनिये, मैं आपको एक उपाय बताता है।

जिसका अनिष्ट करनेसे आपको इस विपत्तिमें पडना

अनिष्टकी चेष्टासे अनिष्ट करनेवालेका ही अमङ्गल होता है ॥ ६९ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणेकि लिये तपस्या और विद्या परम कल्याणके साधन है। परन्तु यदि ब्राह्मण उरण्ड और अन्यायी हो जाय, तो वे ही दोनों उलटा फल देने लगते है ॥ ७० ॥ दुर्वासाजी ! आपका कत्याण हो। आप नाभागनन्दन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीषके पास जाइये और उनसे क्षमा पॉगिये। तब

आपको शान्ति मिलेगी॥७१॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पड़ा है, आप उसीके पास जाइये। निरपराध साधुओंके

पाँचवाँ अध्याय

### दुर्वासाजीकी दुःखनिवृत्ति

श्रीशुकरेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! जब भगवान्ते इस प्रकार आज्ञा दो, तब सुदर्शन चक्रको ज्वालासे जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीषके पास आये और उन्होंने अत्यन्त दुखी होकर राजाके पैर पकड़ लिये ॥ १ ॥ दुर्वासाजीकी यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़नेसे लजित होकर राजा अम्बरीय भगवान्के चक्रकी स्तृति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यन्त

पोड़ित हो रहा था॥ २॥ अमारीयने कहा-प्रभो ! सुदर्शन ] आप अग्निस्बरूप है। आप ही परम समर्थ सूर्य है। समस्त नक्षत्रमण्डलके अधिपति चन्द्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पञ्चतन्यात्रा और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके रूपमें भी आप ही है।। ३॥ भगवानुके प्यारे, हजार दाँतवाले चक्रदेव ! मैं आपको नमस्कार करता है । समस्त अख-शस्त्रोंको नष्ट कर देनेवाले एवं पृथ्वीके रक्षक ! आप इन ब्राह्मणकी रक्षा क्रीजिये ॥ ४ ॥ आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्य वाणी है; आप ही समस्त यज्ञोंके अधिपति और खयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकॉक रक्षक एवं सर्वलोकस्वरूप भी हैं। आप परमपरुष

परामात्मके श्रेष्ठ तेज हैं॥५॥ सुनाम ! आप समस्त

धर्मोंकी मर्यादाके रक्षक है। अधर्मका आवरण करनेवाले

अस्रोंको भस्म करनेके लिये आप साक्षात् अग्नि

हैं। आप ही तीनों लोकोंके रक्षक एवं विशुद्ध

और आपके कर्म अन्द्रत हैं। मै आपको नमस्कार करता हैं, आपकी स्तृति करता हैं॥ ६ ॥ वेदवाणीके अधीश्वर ! आपके धर्मपय तेजसे अन्धकारका नाश होता है और सुर्य आदि महाप्रूषेकि प्रकाशकी रक्षा होती है। आपकी महिमाका पार पाना अत्यक्त कठिन है। ऊँचे-नीचे और छोटे-बड़ेके भेद-भावसे युक्त यह समसा

कार्यकारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है॥७॥

तेजोमय हैं। आपको गति मनके वेगके समान है

सुदर्शन चक्र ! आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान् आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानबोंकी सेनामें प्रवेश करते हैं, उस समय युद्धभूमिमं उनकी भूजा, उदर, जंधा, चरण और

गरदन आदि निरन्तर काटते हुए आप अत्यन्त शोभायमान

होते हैं ॥ ८ ॥ विश्वके रक्षक । आप रणभूमिमें सबका

प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता। गदाधारी भगवान्ते दृष्टीके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है। आप कृषा करके हमारे कुलके

भाग्योदयके लिये दर्वासाजीका कल्याण कीजिये। हमारे ऊपर यह आपका महान् अनुग्रह होगा॥ ९॥ यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने

धर्मका पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों. तो दुर्वासाजीको जलन मिट जाय॥ १०॥ भगवान समस्त

गुणेकि एकमात्र आश्रय है। यदि मैंने सपस्त प्राणियोंके आत्माके रूपमें उन्हें देखा हो और वे मुझपर प्रसन्न हों तो दुर्वासाजीके इदयकी सारी जलन मिट जाय ॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जब राजा अम्बरीयने

दुर्वासाजीको सब ओरसे जलानेवाले भगवानुके सुदर्शन चक्रकी इस प्रकार स्तृति की, तब उनकी प्रार्थनासे चक्र शान्त हो गया ॥ १२ ॥ जब दर्वासा चक्रकी आगसे मक्त हो गये और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीपको अनेकानेक उत्तम आशोर्वाद देते हुए उनकी

दुर्वासाजीने कहा — घन्य है ! आज मैंने भगवानके प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा । राजन् ! मैंने आपका अपराध

प्रशंसा करने लगे ॥ १३ ॥

किया, फिर भी आप मेरे लिये मङ्गलकामना ही कर रहे हैं॥१४॥ जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान् श्रीहरिके चरणकमलोंको दृढ़ प्रेमभावसे पकड़ लिया है---उन

साधुपुरुषोंके लिये कौन-सा कार्य कठिन है ? जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला, किस वस्तुका परित्याग

नहीं कर सकते ? ॥ १५ ॥ जिनके मङ्गलमय नामोंके

अवणमात्रसे जीव निर्मल हो जाता है-उन्हीं तीर्यपाद भगवान्के चरणकमलाँके जो दास हैं, उनके लिये

कौन-सा कर्तव्य शेष रह जाता है ? ॥ १६ ॥ महाराज

अम्बरीय ! आपका हृद्य करुणाभावसे परिपूर्ण है । आपने

मेरे ऊपर महान् अनुप्रह किया। अही, आपने मेरे अपराधको भ्लाकर मेरे प्राणोकी रक्षा की है ! ॥ १७ ॥

परीक्षित् ! जबसे दुर्वासाजी भागे थे, तबसे अवतक राजा अम्बरीपने भोजन नहीं किया था। वे उनके

लौटनेको बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दर्वासाजीके

चरण पकड़ लिये और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक

भोजन कराया॥ १८॥ राजा आयरीय यहे आदरसे अतिथिके योग्य सब प्रकारकी भोजन-सामग्री ले आये।

दुर्वासाजी भोजन करके तुप्त हो गये। अब उन्होंने

आदरसे कहा-'राजन! अब आप भी भोजन

कीजिये ॥ १९ ॥ अम्बरीय ! आप भगवानुके परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मनको भगवानुकी ओर प्रवृत करनेवाले आतिथ्यसे मैं अत्यन्त

प्रसन्न और अनुगृहीत हुआ हूँ ॥ २० ॥ स्वर्गकी देवाङ्गनाएँ बार-बार आपके इस उञ्चल चरित्रका गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आफ्को परम पुण्यमयो कोर्तिका संकीर्तन करती

रहेगी' ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेकजी कहते हैं--दुर्वासाजीने बहुत ही सन्तुष्ट होकर राजा अन्बरीषके गुणोंकी प्रशंसा की और

उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाशमार्गसे उस ब्रह्मलोककी यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्मसे ही प्राप्त

होता है ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! जब सुदर्शन चक्रसे भयभीत

होकर दुर्वासाजी भगे थे, तबसे लेकर उनके लौटनेतक एक वर्षकाः समय बीत गया। इतने दिनीतक राजा

अम्बरीय उनके दर्शनकी आकाङ्क्षासे केवल जल पीकर

ही रहे ॥ २३ ॥ जब दुर्वासाजी चले गये, तब उनके

भोजनसे बचे हुए अत्यन्त पवित्र अन्नका उन्होंने भोजन किया । अपने कारण दुर्वासाजीका दुःखमें पड़ना और फिर

अपनी ही प्रार्थनासे उनका छूटना-इन दोनों बातोंको उन्होंने अपनेद्वार होनेपर भी भगवानुकी ही महिमा

समझा॥ २४॥ राजा अम्बरीयमें ऐसे-ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मीके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा

श्रीभगवान्में भक्तिभावकी अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्तिके प्रभावसे उन्होंने ब्रह्मलोकतकके समस्त भोगोंको

नरकके समान समझा॥ २५॥ तदनन्तर राजा अम्बरीयने अपने ही समान भक्त पुत्रोंपर राज्यका भार छोड़ दिया और स्वयं वे वनमें चले गये। वहाँ वे बड़ी धीरताके साथ

आत्मस्वरूप भगवान्में अपना मन लगाकर गुणोंके प्रवाहरूप संसारसे मृक्त हो गये॥ २६॥ परीक्षित्।

महाराज अम्बरीचका यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका सङ्घीतंन और स्मरण करता है, वह भगवान्का भक्त हो जाता है ॥२७॥

#### छठा अध्याय

#### इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन, मान्याता और सौभरि ऋषिकी कथा

श्रीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! अम्बरीपके तीन पुत्र थे---विरूप, केत्मान् और शम्भ । विरूपसे पृषदश्च और उसका पुत्र स्थोतर हुआ।। १॥ रथीतर सन्तानहीन था । वंश परम्पराकी रक्षाके लिये उसने अङ्किए। ऋषिसे प्रार्थना की, उन्होंने उसकी पत्नीसे ब्रह्मतेजसे सम्पन्न कई पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ यद्यपि ये सब रथीतरकी भार्यासे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इनका गोत्र वही होना चाहिये था जो स्थीतरका था, फिर भी वे आङ्क्रिस ही कहलाये। ये ही रधीतर-वंशियंकि प्रवर (कलमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष) कहलाये। क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे — क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रोंसे इनका सम्बन्ध या ॥ ३ ॥

परीक्षित् ! एक बार मनुजीके खींकनेपर उनकी नासिकासे इक्ष्वाकु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । इक्ष्वाकुके सौ पत्र थे। उनमें सबसे बड़े तीन थे—विकृक्षि, निमि और दण्डक ॥ ४ ॥ पर्राक्षित् ! उनसे छोटे पचीस पृत्र आर्यावर्तके पूर्वभागके और पचीस पश्चिमभागके तथा उपर्युक्त तीन मध्यभागके अधिपति हुए। शेष सैतालीस दक्षिण आदि अन्य प्रान्तेकि अधिपति हुए ॥ ५ ॥ एक बार राजा इक्ष्वाकृते अष्टका-श्राद्धके समय अपने बडे पुत्रको आज्ञा दी— विकुक्षे ! शीध ही जाकर श्राद्धके योग्य पवित्र पश्ओंका पांस लाओं ॥ ६ ॥ वोर विकृक्षिने 'बहुत अच्छा' कहकर वनको यात्रा को। वहाँ उसने श्राद्धके योग्य बहुत-से पशुओंका शिकार किया। बहु यक तो गया ही था, भुख भी लग आयी थी; इसलिये यह बात भूल गया कि श्राद्धके लिये मारे हुए पशुको स्वयं न खाना चाहिये। उसने एक खरगोश खा लिया॥७॥ विकृक्षिने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिताको दिया। इक्ष्वाकृते अब अपने गुरुसे उसे प्रोक्षण करनेके लिये कहा, तब गुरुजीने बताया कि यह मांस तो दृषित एवं श्राद्धके अयोग्य है ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! गुरुजीके कहनेपर् राजा इक्ष्वाकुको अपने पुत्रकी करतुतका पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधिका उल्लंडन करनेवाले पत्रको क्रोधवश अपने देशसे निकाल दिया ॥ ९ ॥ तदनन्तर राजा

इक्ष्वाकुने अपने गुरुदेव वसिष्ठसे ज्ञानविषयक चर्चा की। फिर योगके द्वारा शरीरका परित्याग करके उन्होंने परमपद प्राप्त किया॥ १०॥ पिताका देहान्त हो जानेपर विकृक्षि अपनी राजधानीमें लीट आया और इस पध्वीका शासन करने लगा। उसने बड़े-बड़े वज्ञोंसे भगवानुकी आराधना को और संसारमें शशादके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ११ ॥ विकृक्षिके पुत्रका नाम था पुरञ्जय । उसीको कोई "इन्द्रवाह" और कोई 'कक्ट्रस्थ' कहते हैं। जिन कमोकि कारण उसके ये नाम पड़े थे, उन्हें सनो ॥ १२ ॥

सत्वयुगके अन्तमें देवताओंका दानबोके साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब-के-सब देवता दैत्योंसे हार गये। तब उन्होंने बीर प्रख्रयको सहायताके लिये अपना मित्र बनाया ॥ १३ ॥ प्रख्रयने कहा कि 'यदि देवराज इन्द्र मेरे वाहन बनें, तो मैं युद्ध कर सकता हैं।' पहले तो इन्द्रने अस्वीकार कर दिया, परन्तु देवताओंके आराध्यदेव सर्वशक्तिमान् विश्वात्मा भगवानको बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गये ॥ १४ ॥ सर्वान्तर्यामी भगवान् विष्णुने अपनी शक्तिसे प्रश्लयको भर दिया । उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण बहुण किये। इसके बाद बैलपर चढकर वे उसके ककुद (डील) के पास बैठ गये। जब इस प्रकार वे युद्धके लिये तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तृति करने लगे। देवताओंकी साथ लेकर उन्होंने पश्चिमको ओरसे दैखोंका नगर घेर लिया ॥ १५-१६ ॥ बीर प्रख्रयका दैत्योंके साथ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घोर संग्राम हुआ। युद्धमें जो-जो दैत्य उनके सामने आये, प्रख़यने बार्णीके द्वारा उन्हें यमराजके हवाले कर दिया।। १७॥ उनके बाणोंकी वर्षा क्या थी, प्रलयकालको धथकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता, छिन्न-भिन्न हो जाता। दैल्योंका साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने-अपने घरोमें घूस गये॥ १८ ॥ पुरञ्जयने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य----सब कुछ जीतकर इन्द्रको दे दिया। इसीसे उन राजर्षिको प्र जीतनेके कारण 'प्रख्लय', इन्द्रको साहन बनानेके कारण 'इन्द्रवाह' और बैलके ककट्पर बैठनेके

कारण 'कक्रस्थ' कहा जाता है॥ १९॥

पुरञ्जयका पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथु हुआ।

पृथ्के विश्वरिय, उसके चन्द्र और

युवनाश्च ॥ २० ॥ युवनाश्चके पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने

शाबस्तीपुरी बसायी। शाबस्तके बृहदश्च और उसके

कुबलयाश्व हए॥ २१ ॥ ये बड़े बली थे। इन्होंने उत्हुट्ट

ऋषिको प्रसन्न करनेके लिये अपने इक्कीस हजार पूत्रोंको

साथ लेकर धन्ध् नामक दैत्यका वध किया॥ २२॥

इसीसे उनका नाम हुआ 'धृन्धुमार'। धृन्धु दैत्यके मुखकी

आगसे उनके सब पुत्र जल गये। केवल तीन ही बच रहे

थे ॥ २३ ॥ परीक्षित् ! बचे हए पुत्रीके नाम थे---दुढाश्व,

कपिलास और भद्रास। दृहाससे हर्वस और उससे

निकुम्मका जन्म हुआ ॥ २४ ॥ निकुम्भके वर्हणाश्च, उसके कुराश्च, कुशाश्चके सेनजित् और सेनजित्के युवनाश्च

नामक पुत्र हुआ । युक्ताश्च सन्तानहीन था, इसलिये वह

बहुत दुखी होकर अपनी सौ क्रियोंके साथ वनमें चला गया। वहाँ ऋषियोंने बड़ी कृपा करके युवनाश्वसे

पुत्रप्राप्तिके लिये बड़ी एकायताके साथ इन्द्रदेवताका यज्ञ कराया ॥ २५-२६ ॥ एक दिन राजा युवनाश्वको रात्रि के

समय बडी प्यास लगी। वह यज्ञशालामें गया, किन्तु वहाँ देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलनेका

और कोई उपाय न देख उसने वह मन्त्रसे अभिमन्त्रित जल हो पी लिया॥ २७॥ परीक्षित्। जब प्रातःकाल ऋषिलोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलशमें तो

जल ही नहीं है, तब उन लोगोने पूछा कि 'यह किसका काम है ? पुत्र उत्पन्न करनेवाला जल किसने पी

लिया ?' ॥ २८ ॥ अन्तमें जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान्की प्रेरणासे राजा युवनाश्वने ही उस जलको पी

लिया है, तो उन लोगोंने भगवान्के चरणोमें नमस्कार किया और कहा—'धन्य है! भगवान्का बल ही वास्तवमें बल हैं ॥ २९ ॥ इसके बाद प्रसक्का समय

आनेपर युवनाधकी दाहिनी कोख फाइकर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ उसे रोते देख ऋषियोन कहा-- 'यह बालक दूधके लिये बहुत से रहा है; अतः

किसका दुध पियेगा ?' तब इन्द्रने कहा, 'मेरा पियेगा' '(मां घाता)' 'बेटा ! तू रो मत।' यह कहकर इन्द्रने

अपनी तर्जनी अँगुली उसके मुँहमें डाल दी॥ ३१॥

ब्राह्मण और देवताओंके प्रसादसे उस बालकके पिता युवनाश्वकी भी मृत्यु नहीं हुई । वह वहीं तपस्या करके मुक्त

हो गया॥ ३२॥ परीक्षित् ! इन्द्रने उस बालकका नाम

रक्खा त्रसद्स्य, क्योंकि रावण आदि दस्य (लुटेरे) उससे इद्विप्न एवं भयभीत रहते थे॥ ३३॥ युवनाक्षके पुत्र

मान्धाता (त्रसदृस्य) चक्रवर्ती राजा हुए। भगवानुके तेजसे तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीपवाली पृथ्वीका

शासन किया॥ ३४॥ वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म-काण्डकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी---फिर

भी उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोसे उन यज्ञस्वरूप प्रभुकी आराधना की जो स्वयंप्रकाश, सर्वदेवस्वरूप,

सर्वात्मा एवं इन्द्रियातीत हैं ॥ ३५ ॥ भगवान्के अतिरिक्त

और है हो क्या ? यक्की सामग्री, मन्त, विधि-विधान, यज्ञ, यजमान, ऋक्तिज, धर्म, देश और काल—यह

सब-का-सब भगवान्का ही स्वरूप तो है।।३६॥ परीक्षित् ! जहाँसे सूर्वका उदय होता है और जहाँ वे अस्त

होते हैं, वह सारा-का-सारा भूभाग युवनाश्चके पुत्र मान्याताके ही अधिकारमें था ॥ ३७ ॥ राजा मान्धाताको पत्नो शशबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमती

थी। उसके गर्भसे उनके तीन पुत्र हुए-पुरुकुत्स, अम्बरीष (ये दूसरे अम्बरीष हैं) और योगी मुज्कुन्द। इनकी पचास बहनें थीं। उन पचासोने अकेले सौभरि

ऋषिको पतिके रूपमें वरण किया॥ ३८॥ परम तपस्वी सौभरिजी एक बार यम्नाजलमें इबकी लगाकर तपस्या

कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पितयोंके साथ बहुत सुखी हो रहा है ॥ ३९ ॥ उसके इस सुखको देखकर ब्राह्मण सौभरिके मनमें भी विवाह

करनेको इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मान्धाताके पास आकर उनकी पचास कन्याओंमेंसे एक कन्या माँगी। राजाने कहा—'ब्रह्मन् ! कन्या स्वयंवरमें आपको चुन से तो आप उसे ले लीजिये'॥४०॥ सौभरि ऋषि राजा

मान्धाताका अभिप्राय समझ गये। उन्होंने सोचा कि 'राजाने इसलिये मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब

मैं बूढ़ा हो गया हूँ , शरीरमें झुर्रियाँ पड़ गयी हैं, बाल पक गये हैं और सिर काँपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती॥४१॥ अच्छी बात है। मै

अपनेको ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि राजकन्याएँ तो क्या,

देवाङ्गनाएँ भी मेरे लिये लालायित हो जायँगी।' ऐसा सोचकर समर्थ सौमरिजीने वैसा हो किया॥४२॥

फिर क्या था, अन्तःपुरके रक्षकने सौभरि मृनिको कन्याओंके सजे-सजाये महलमें पहुँचा दिया। फिर तो उन

पचासों राजकन्याओंने एक सौभरिको ही अपना पति चुन लिया ॥ ४३ ॥ उन कन्याओंका मन सौभरिजीमें इस प्रकार

आसक्त हो गया कि वे उनके लिये आपसके प्रेपभावको तिलाञ्जलि देकर परस्पर कलह करने लगीं और

एक-दूसरीसे कहने लगीं कि 'ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे

योग्य हैं ॥ ४४ ॥ ऋग्वेदी सौभरिने उन सभीका पाणिप्रहण कर लिया । वे अपनी अपार तपस्याके प्रभावसे

बहमूल्य सामग्रियोसे सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जलसे परिपूर्ण सरोवरोसे युक्त एवं सौगन्धिक

पुष्पोंके बगीचोंसे बिरे महलोंमें बहमूल्य शय्या, आसन, वस, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुखाद भोजन और

पृष्पमालाओंके द्वारा अपनी पत्नियोंके साथ विहार करने लगे। सुन्दर-सुन्दर बस्ताभूषण धारण किये स्त्री-पुरुष

सर्वदा उनकी सेवामें लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते, तो कहीं भीरे गुंजार करते रहते और कहीं-कहीं वन्दीजन

सप्तद्वीपवती पृथ्वीके स्वामी मान्धाता सौभरिजीकी इस गृहस्थीका सुख देखकर आश्चर्यचिकत हो गये। उनका यह गर्व कि, मैं सार्वभौम सम्पत्तिका स्वामी हूँ, जाता

उनकी विरदावलीका बखान करते रहते ॥४५-४६॥

रहा ॥ ४७ ॥ इस प्रकार सौभरिजी गृहस्थीके सुखमें रम गये और अपनी नीरोग इन्द्रियोंसे अनेकों विषयोंका सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घीकी बूँदोंसे आग तृप्त नहीं

होती, वैसे ही उन्हें सन्तोष नहीं हुआ ॥ ४८ ॥ ऋखेदाचार्य सौभरिजी एक दिन खस्य चित्तसे बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराजके

क्षणमरके सङ्ग्रसे में किस प्रकार अपनी तपस्या तथा \*\*\*\*

अपना आपातक खो बैटा ॥ ४९ ॥ वे सोचने लगे---'अरे, मैं तो बड़ा तपस्वी था। मैंने मलीमाँति अपने

वर्तोका अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अधःपतन तो देखो ! मैंने दीर्घकालसे अपने ब्रह्मतेजको अक्षण्ण रक्खा

था, परन्तु जलके भीतर विहार करती हुई एक मछलीके संसर्गसे भेरा वह ब्रह्मतेज नष्ट हो गया॥ ५०॥ अतः जिसे मोक्षकी इच्छा है, उस पुरुषको चाहिये कि वह भोगी

प्राणियोंका सङ्ग सर्वथा छोड दे और एक क्षणके लिये भी अपनी इन्द्रियोंको बहिर्मख न होने दे। अकेला ही रहे और

एकान्तमें अपने चित्तको सर्वशक्तिमान् भगवान्में हो लगा दे। यदि सङ्ग करनेकी आवश्यकता ही हो तो भगवान्के अनन्यप्रेमी निष्ठावान् महात्माओंका ही सङ्ग करे॥ ५१ ॥ में पहले एकान्तमें अकेला ही तपस्यामें संलग्न था। फिर

जलमें महालीका सङ्ग होनेसे विवाह करके पचास हो गया और फिर सन्तानेकि रूपमें पाँच हजार । विषयोंमें सल्क्बुद्धि होनेसे मायाके गुणॉने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोकके सम्बन्धमें मेरा मन इतनी लालसाओंसे भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही

दिनोंतक तो घरमें ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वनमें चले गये। अपने पतिको हो सर्वस्य माननेवाली उनकी पत्नियोने भी उनके साथ ही वनकी यात्रा को ॥ ५३ ॥ वहाँ जाकर परम संयमी सौभरिजीने बढी घोर तपस्या की, शरीरको सखा दिया

नहीं पाता ॥ ५२ ॥ इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ

तथा आहवनीय आदि अग्नियोंके साथ ही अपने-आपको परमात्मामें लीन कर दिया॥ ५४॥ परीक्षित् ! उनकी पितयोंने जब अपने पित सौभरि मुनिकी आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएँ शान्त अग्निमें लीन हो जाती हैं--वैसे ही वे उनके प्रभावसे सती होकर उन्हींमें लीन हो गर्यी, उन्हींको गतिको प्राप्त हुई ॥ ५५ ॥

सातवाँ अध्याय

राजा त्रिशङ्क और हरिश्चन्द्रकी कथा

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मैं वर्णन कर** उनके दादा युवनाश्चने उन्हें पुत्र रूपमें स्वीकार कर लिया चुका है कि मान्याताके पुत्रोमें सबसे श्रेष्ठ अम्बरीष थे। उनका पुत्र हुआ यौवनाश्व और यौवनाश्वका हारोत।

मान्धाताके वंशमें ये तीन अवान्तर गोत्रोंके प्रवर्तक हुए॥१॥ नागोंने अपनो बहिन नर्मदाका विवाह पुरुकुत्ससे कर दिया था। नागराज वास्किकी आज्ञासे नर्मदा अपने पतिको रसातलमें ले गयी॥२॥ यहाँ भगवान्की शक्तिसे सम्पन्न होकर पुरुकुत्सने वध करनेयोग्य गन्धवींको सार हाला । इसपर नागराजने प्रसन्न होकर पुरुक्तसको वर दिया कि जो इस प्रसङ्गका स्मरण करेगा, वह सपेंसि निर्भय हो जायगा॥३॥ राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रसद्दस्य था। उसके पुत्र हुए अनरण्य। अनरण्यके हर्यश्व, उसके अरुण और अरुणके जिबन्धन हुए ॥ ४ ॥ त्रिबन्धनके पुत्र सत्यवत हुए । यही सत्यवत त्रिशङ्कके नामसे विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशङ्क अपने पिता और गुरुके शापसे चाण्डाल हो गये थे, परन्तु विश्वामित्रजीके प्रभावसे वे सशरीर स्वर्गमें चले गये। देवताओंने उन्हें वहाँसे ढकेल दिया और वे नीचेको सिर किये हुए गिर पड़े; परन्तु विश्वामित्रजीने अपने तपोबलसे उन्हें आकाशमें ही स्थिर कर दिया ! वे अब भी आकाशमें लटके हुए दीखते हैं ॥ ५-६ ॥

त्रिशङ्कुके पुत्र थे हरिश्चन्द्र। उनके लिए विश्वामित्र और वसिष्ट एक दूसरेको शाप देकर पक्षी हो गये और बहुत वर्षोतक लड़ते रहे॥७॥ हरिश्चन्द्रके कोई सन्तान न थी। इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारदके उपदेशसे वे वरुणदेवताकी शरणमें गये और उनसे प्रार्थना की कि 'प्रभो! मुझे पुत्र प्राप्त हो॥८॥ महाराज ! यदि मेरे बीर पुत्र होगा तो मैं उसीसे आपका यजन करूँगा।' वरुणने कहा—'ठीक है।' तब वरुणकी कृपासे हरिश्चन्द्रके ग्रेहित नामका पुत्र हुआ॥९॥ पुत्र होते ही वरुणने आकर कहा—'हरिश्चन्द्र ! तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया। अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो।' हरिक्षन्द्रने कहा--- 'जब आपका यह यञ्चपश् (रोहित) दस दिनसे अधिकका हो जायगा, तब यज्ञके योग्य होगा ॥ १० ॥ दस दिन बीतनेपर वरुणने आकर फिर कहा-'अब मेरा यज्ञ करो।' हॉरश्चन्द्रने कहा--'जब आपके यज्ञपश्के मुँहमें दाँत निकल आयेंगे, तब बह यक्तके योग्य होगां ॥ ११ ॥ दाँत उम आनेपर वरुणने कहा-'अब इसके दाँत निकल आये, मेरा यज्ञ करो।' हरिश्चन्द्रने कहा-'जब इसके दुधके दाँत गिर जायेंगे,

तब यह यक्कके योग्य होगा'॥ १२॥ दशके दाँत गिर जानेपर वरुणने कहा--'अब इस यज्ञपशुके दाँत गिर गये, मेरा यज्ञ करो।' हरिश्चन्द्रने कहा—'जब इसके दबारा दाँत आ जायँगे, तब यह पशु यज्ञके योग्य हो जायगा' ॥ १३ ॥ दाँतोंके फिर उग आनेपर वरुणने कहा---'अब मेरा यज्ञ करो।' हरिशन्द्रने कहा--- 'वरुणजी महाराज ! क्षत्रिय पश् तब यज्ञके योग्य होता है, जब वह कवच धारण करने लगे'॥ १४॥ परीक्षित् ! इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र पुत्रके प्रेमसे हीला-हवाला करके समय टालते रहे । इसका कारण यह या कि पुत्र-स्नेहकी फॉसीने उनके हृदयको जकड़ लिया था। वे जो-जो समय बताते वरुणदेवता उसीकी बाट देखते ॥ १५ ॥ जब रोहितको इस बातका पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये हाथमें धनुष लेकर बनमें चला गया।। १६ ॥ कुछ दिनके बाद उसे मालम हुआ कि वरुणदेवताने रुष्ट होकर मेरे पिताजीपर आक्रमण किया है—जिसके कारण वे महोदर रोगसे पीड़ित हो रहे हैं, तब रोहित अपने नगरकी और चल पड़ा। परन्तु इन्द्रने आकर उसे रोक दिया।। १७॥ उन्होंने कहा—'बेटा रोहित ! यज्ञपरा बनकर मरनेकी अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रोंका सेवन करते हुए पृथ्वीमें विचरना ही अच्छा है।' इन्द्रकी बात मानकर वह एक वर्षतक और वनमें ही रहा ॥ १८ ॥ इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ष भी रोहितने अपने पिताके पास जानेका विचार किया; परन्तु बुढे ब्राह्मणका वेश धारणकर हर बार इन्द्र आते और उसे रोक देते ॥ १९ ॥ इस प्रकार छः वर्षतक रोहित वनमें हो रहा। सातवें वर्ष जब वह अपने नगरको लौटने लगा, तब उसने अजीगर्तसे उनके मझले पुत्र शुनः-शेपको मोल ले लिया और उसे यज्ञपश् बनानेके लिये अपने पिताको साँपकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया। तब परम यशस्त्री एवं श्रेष्ट चरित्रवाले राजा हरिश्चन्द्रने महोदर रोगसे छूटकर पुरुषमेघ यज्ञद्वारा वरुण आदि देवताओंका यजन किया। उस यज्ञमें विश्वामित्रजी होता हए। एरम संगमी जमदग्निने अध्वर्युका काम किया। वसिष्ठजी ब्रह्मा बने और अयास्य मृति सामगान करनेवाले उदगाता बने। उस समय इन्द्रने प्रसन्न होकर हरिश्चन्द्रको एक सोनेका स्थ दिया था॥ २०-२३ ॥

परीक्षित् ! आगे चलकर मैं श्नःशेपका माहातय वर्णन करूँगा। हरिश्चन्द्रको अपनी पत्नीके साथ सत्यमें दृढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्रजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञानका उपदेश किया, जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चन्द्रने अपने मनको पृथ्वीमें, पृथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजकी वायुमें और वायुको आकाशमें स्थिर करके, आकाशको

अहङ्कारमें लीन कर दिया। फिर अहङ्कारको महत्तत्त्वमें लीन करके उसमें ज्ञान-कलाका ध्यान किया और उससे अज्ञानको भस्म कर दिया॥ २४-२६॥ इसके बाद निर्वाण-सुखकी अनुभूतिसे उस ज्ञान-कलाका भी परित्याग कर दिया और समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूपमें स्थित हो गये, जो न तो किसी प्रकार वतलाया जा सकता है और न उसके सम्बन्धमें किसी प्रकारका अनुमान हो किया जा सकता है ॥ २७ ॥

# आठवाँ अध्याय

**श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—रोहितका पुत्र था हरित** । हरितसे चम्प हुआ। उसीने चम्पापुरी बसायी थी। चम्पसे सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ।। १ । विजयका भरक, भरकका वृक और वृकका पुत्र हुआ बाहुक। शबूओंने बाह्कसे राज्य छीन लिया, तब वह अपनी पत्नीके साथ वनमें चला गया॥२॥ वनमें जानेपर बुड़ापेके कारण जब बाहकको मृत्यु हो गयी, तब उसकी पूजी भी उसके साथ सती होनेको उद्यत हुई। परन्तु महर्षि और्वको यह मालुम था कि इसे गर्भ है। इसलिए उन्होंने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥ ३ ॥ जब उसकी सौतांको यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने उसे भोजनके साथ गर (विष) दे दिया। परन्तु गर्भपर उस विषका कोई प्रभाव नहीं पड़ा; बल्कि उस विषको लिये हुए ही एक बालकका जन्म हुआ, जो गरके साथ पैदा होनेके कारण 'सगर' कहलाया । सगर बड़े यशस्त्री राजा हुए ॥ ४ ॥

सगर चक्रवर्ती सम्राट् थे। उन्होंके पुत्रोंने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगरने अपने गुरुदेव ऑवंको आज्ञा मानकर तालजङ्ग, यवन, शक, हैहय और वर्षर जातिके लोगोंका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमेंसे कुछके सिर मुड़बा दिये, कुछके मूँछ-दाढ़ी रखवा दी, कुछको खुले बालोवाला बना दिया तो कुछको आधा मुहबा दिया॥ ५-६॥ कुछ लोगोको सगरने केवल वस ओढ़नेकी ही आजा दी, पहननेको नहीं। और कुछको केवल लैगोटी पहननेको

ही कहा, ओढनेको नहीं। इसके बाद राजा सगरने और्व ऋषिके उपदेशान्सार अश्वमेध यज्ञके द्वारा सम्पूर्ण वेद एवं देवतामय, आत्मखरूप, सर्वशक्तिमान् भगवानुको आराधना की। उसके यज्ञमें जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे इन्द्रने च्रा लिया ॥ ७-८ ॥ उस समय महारानी समितिके गर्भसे उत्पन्न सगरके पुत्रोंने अपने पिताक आज्ञानुसार बोडेके लिये सारी पथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोडा न मिला, तब उन्होंने बडे घमंडसे सब ओरसे पृथ्वीको खोद डाला ॥ ९ ॥ खोदते-खोदते उन्हे पूर्व और उत्तरके कोनेपर कपिल मृतिके पास अपना घोडा दिखायी दिया। घोडुंको देखकर वे साठ हजार राजकुमार शख उटाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि 'यही हमारे घोड़ेको चुरानेवाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आँखें मूँद रखी हैं। यह पापी है। इसको मार डालो, मार डालो !' उसी समय कपिल मृनिने अपनी पसके खोलीं॥ १०-११॥ इन्द्रने राजकुमारोको बृद्धि हर ली थी, इसीसे उन्होंने कपिलमृनि-जैसे महापुरुषका तिरस्कार किया । इस तिरस्कारके फलस्वरूप उनके शरीरमें ही आग जल उठी, जिससे क्षणभरमें ही वे सब-के-सब जलकर खाक हो गये॥ १२ ॥ परीक्षित् ! समस्के लड़के कपिलम्निके क्रोधसे जल गये, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्त्वगुणके परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत्को पवित्र करता रहता है। उनमें भला, क्रोधरूप तमोगुणकी सम्भावना कैसे को जा सकती है।

3F 4 ] पला, कहीं पृथ्वीकी धुलका भी आकाशसे सम्बन्ध होता है ? ॥ १३ ॥ यह संसार-सागर एक मृत्युमय पथ है । इसके पार जाना अत्यन्त कठिन है। परन्तु कपिलमुनिने इस जगतमें सांख्यशासकी एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, जिससे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला कोई भी व्यक्ति उस समृद्रके पार जा सकता है। ये केवल परम ज्ञानी ही नहीं, ख़बं परमातमा हैं । उनमें भला यह शब् है और यह मित्र---इस प्रकारकी भेदबृद्धि कैसे हो सकती है ? ॥ १४॥ सगरकी दूसरी पत्नीका नाम था केशिनी। उसके गर्भसे उन्हें असमञ्जस नामका पुत्र हुआ था। असमञ्जसके पूत्रका नाम या अंशुमान्। वह अपने दादा सगरकी आज्ञाओंके पालन तथा उन्होंकी सेवामें लगा

रहता ॥ १५ ॥ असमञ्जस पहले जन्ममें योगी थे । सङ्गके कारण वे योगसे विचलित हो गये थे, परन्तु अब भी उन्हें अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना हुआ था : इसलिये वे ऐसे काम किया करते थे, जिनसे भाई-बन्ध् उन्हें प्रिय न समझे । वे कभी-कभी तो अत्यन्त निन्दित कर्म कर बैठते और अपनेको पागल-सा दिखलाते—यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चोंको सरयूमें डाल देते । इस प्रकार उन्होंने लोगोको उद्विग्न कर दिया था ॥ १६-१७ ॥ अन्तमें उनकी ऐसी करतृत देखकर पिताने पुत्र-स्नेष्ठको तिलाञ्चलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदनन्तर असमज्ञसने अपने योगबलसे उन सब बालकोंको जीवित कर दिया और अपने पिताको दिखाकर वे वनमें चले गये॥ १८॥ अयोध्याके नागरिकानि जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लीट आये, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगरको भी बड़ा पश्चाताप हुआ॥ १९॥ इसके बाद राजा सगरकी आज्ञासे अंशुमान् घोड़ेको हुँढ़नेके लिये निकले । उन्होंने अपने चाचाओंक द्वारा खोदे हुए समुद्रके किनारे-किनारे चलकर उनके शरीरके भस्मके पास ही मोडेको देखा॥ २०॥ वहीं भगवानके अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदारहृदय अंशुमान्ने उनके चरणोमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाम

मनसे उनकी स्तृति की ॥ २१ ॥ अंशुमानने कहा—भगवन् ! आप ब्रह्माजीसे भी परे हैं। इसीलिये वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखनेकी बात तो अलग रही— वे समाधि

करते-करते एवं युक्ति लडाते-लडाते हार गये, किन्त आजतक आपको समझ भी नहीं पाये । हमलोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धिसे होनेवाली सृष्टिके द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं। तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं ॥ २२ ॥ संसारके शरीरधारी सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुण-प्रधान हैं, वे जावत् और स्वप्न अवस्थाओंमें केवल गुणमय पदार्थों, विषयोंको और सुपृष्ति-अवस्थामें

केवल अज्ञान-ही-अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होनेके कारण बाहरकी वस्तुओंको तो देखते हैं, पर अपने ही हृदयमें स्थित आपको नहीं देख पाते॥ २३॥ आप एकरस, ज्ञानधन है। सनन्दन आदि मृनि, जो आत्म-खरूपके अनुभवसे मायाके गुणोंके द्वारा होनेवाले भेदभावको और उसके कारण अज्ञानको नष्ट कर चुके हैं.

आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। मायाके गुणोमें ही

भूला हुआ मैं मुद्ध किस प्रकार आपका चिन्तन कहूँ ? ॥ २४ ॥ माया, उसके गुण और गुणोके कारण

होनेवाले कर्म एवं कमेंकि संस्कारसे बना हुआ लिङ्ग शरीर आपमें है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप। आपमें न कार्य है और न तो कारण, आप सनातन आत्मा है। ज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही आपने यह शरीर घारण कर रक्खा है। हम आपको नमस्कार करते है ॥ २५ ॥ प्रमो ! यह संसार आपकी मायाकी करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोहसे

लोगोंका चित्त शरीर तथा घर आदिमें भटकने लगता है।

लोग इसीके चक्करमें फैंस जाते हैं॥ २६॥ समस्त

प्राणियोंके आत्मा प्रभो ! आज आपके दर्शनसे मेरे मोहकी

वह दुढ़ फॉसी कट गयी जो कामना, कर्म और इन्द्रियोंको जीवन-दान देती है ॥ २७ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—पर्गक्षित् ! जब अंश्मान्ने भगवान् कपिलमुनिके प्रभावका इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने भन-हो-मन अंशुमान्पर बड़ा अनुब्रह किया और कहा---॥ २८॥

श्रीभगवान्ने कहा—'बेटा! यह घोड़ा तुम्हारे पितामहक्षः यञ्जपशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले

हुए चाचाओंका उद्धार केवल गङ्गाजलसे होगा, और कोई उपाय नहीं हैं ॥ २९ ॥ अंश्रामानने बड़ी नम्रतासे उन्हें

प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़ेको ले आये । सौंप दिया और वे स्वयं विषयोंसे निःस्पृह एवं बन्धनमुक्त सगरने उस यज्ञपशुके द्वारा यज्ञकी शेष क्रिया समाप्त हो गये। उन्होंने महर्षि और्वके बतलाये हुए मार्गसे की ॥ ३० ॥ तब राजा सगरने अंशुपान्को राज्यका भार परमपदकी प्राप्ति की ॥ ३१ ॥

## नवाँ अध्याय

#### धर्मीरश्च-चरित्र और गङ्गावतरण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अंशुमान्ने गङ्गाजीको लानेकी कामनासे बहुत वर्षीतक घोर तपस्या को। परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली, समय आनेपर उनकी मृत्यु हो गयी॥ १॥ अशुंपान्के पुत्र दिलीपने भी वैसी ही तपस्या की। परनु वे भी असफल ही रहे, समयपर उनकी भी मृत्यु हो गयी। दिलीपके पुत्र थे भगीरथ । उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की ॥ २ ॥ उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती गङ्गाने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि—'मैं तुम्हें वर देनेके लिये आयी हैं।' उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथने बडी नम्रतासे अपना 'आप पत्यलोकम किया कि अभिप्राय प्रकट चिलये' ॥ ३ ॥

[गङ्गाजीने कहा—] जिस समय में स्वर्गसे पृथ्वीतलपर गिरूँ, उस समय मेरे वेगको कोई धारण करनेवाला होना चाहिये। भगीरथ ! ऐसा न होनेपर मैं पृथ्वीको फोड़कर रसातलमें चली जाऊँगी॥४॥ इसके अतिरिक्त इस कारणसे भी मैं पृथ्वीपर नहीं जाऊँगी कि लोग मुझमें अपने पाप धोयेंगे। फिर मैं उस पापको कहाँ घोऊँगी। भगीरथ ! इस विषयमें तुम स्वयं विस्तार कर लो'॥ ५॥

भगीरधने कहा-'माता ! जिन्होंने लोक-परलोक, धन-सम्पत्ति और स्ती-पत्रको कामनाका संन्यास कर दिया है. जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकोंको पवित्र करनेवाले परोपकारी सञ्जन है—वे अपने अक्रूस्पर्शसे तुम्हारे पापोंको नष्ट कर देंगे। क्योंकि उनके हृदयमें अधरूप अधासरको मारनेवाले चगवान सर्वदा निवास करते हैं॥ ६॥ समस्त प्राणियोंके आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे। क्योंकि जैसे साड़ी सुतोंमें ओतप्रोत

है, बैसे ही यह सारा विश्व भगवान् रुद्रमें ही ओतप्रोत है'॥७॥ परीक्षित् । गङ्गाजीसे इस प्रकार कहकर राजा भगीरथने तपस्याके द्वारा भगवान् शङ्करको प्रसन्न किया। बोड़े ही दिनोंमें महादेवजी उतपर प्रसन्न हो गये॥ ८॥ भगवान् शङ्कर तो सम्पूर्ण विश्वके हितैषी है, राजाकी बात उन्होंने 'तथास्त' कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजीने सावधान होकर गङ्गाजीको अपने सिरपर धारण किया। क्यों न हो, मगवानके चरणोंका सम्पर्क (वेनेके कारण गुज़ाजीका जल परम पवित्र जो है॥ ९॥ इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभवनपावनी मङ्गाजीको वहाँ ले गये, जहाँ उनके पितरोंके शरीर राखके देर बने पड़े थे ॥ १० ॥ वे वायके समान वेगसे चलनेवाले रथपर सवार होकर आगे-आगे चल रहे थे और उनके पीछे-पोछे मार्गमें पड़नेवाले देशोंको पवित्र करती हुई गङ्गाजी दौड़ रही थीं। इस प्रकार गङ्गासागर-सङ्गमपर पहुँचकर उन्होंने सगरके जले हुए पुत्रोंको अपने जलमें इवा दिया॥ ११॥ यद्यपि सगरके पुत्र ब्राह्मणके तिरस्कारके कारण भस्म हो गये थे, इसलिये उनके उद्धारका कोई उपाय न था—फिर भी केवल शरीरकी राखके साथ महाजलका स्पर्श हो जानेसे ही वे स्वर्गमें चले गये॥ १२॥ परीक्षित् ! जब गङ्गाजलसे शरीरकी राखका स्पर्श हो जानेसे सगरके पुत्रोंको स्वर्गकी प्राप्ति हो गयी, तब जो लोग श्रदाके साथ नियम लेकर श्रीगङ्गाजीका सेवन करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥ १३ ॥ मैंने महाजीकी महिमाके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। क्योंकि गङ्गाजी भगवानुके उन चरणकमलोंसे निकली हैं, जिनका श्रद्धाके साथ चित्तन करके बड़े-बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणोंके कठिन बन्धनको

'दिशाएँ, आकाश और पृथ्वी—सब-के-सब तो काटकर तुरंत भगवत्स्वरूप वन जाते हैं। फिर गङ्काजी

संसारका बन्धन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है। १४-१५॥

भगीरथका पुत्र था श्रुत, श्रुतका नाभ। यह नाभ पूर्वोक्त नामसे भिन्न है। नामका पुत्र था सिन्धुद्वीप और

सिन्धुद्वीपका अयुतायु । अयुतायुके पुत्रका नाम चा

ऋतुपर्ण । यह नलका मित्र था । उसने नलको पासा

फेंकनेकी विद्याका रहस्य बतलाया था और बदलेमें

उससे अश्वविद्या सीखी वी। ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम

हुआ ॥ १६-१७ ॥ परीक्षित् ] सर्वकामके पूत्रका नाम था सदास । सदासके पत्रका नाम या सीदास और सीदासकी

पत्नीका नाम था मदयन्ती। सौदासको ही कोई-कोई मित्रसह कहते हैं और कहीं-कहीं उसे कल्पापपाद भी कहा गया है। वह वसिष्ठके शापसे राक्षस हो गया था और फिर अपने कमेंकि कारण सन्तानहीन हुआ॥ १८॥

राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन् । हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदासको गुरु वसिष्टजीने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइये ॥ १९ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्! एक वार राजा सौदास शिकार खेलने गये हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी

राक्षसको मार डाला और उसके भाईको छोड़ दिया। उसने राजाके इस कामको अन्याय समझा और उनसे भाईकी मृत्युका बदला लेनेके लिये वह रसोइयेका रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन

करनेके लिये गुरु वसिष्ठजी राजाके यहाँ आये, तब उसने मनुष्यका मांस ग्राँथकर उन्हें परस दिया ॥ २०-२१ ॥ जब सर्वसमर्थ वसिष्ठजीने देखा कि परोसी जानेवाली वस्तु तो नितान्त अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजाको शाप दिया कि 'जा, इस

कामसे तु राक्षस हो जायगा' ॥ २२ ॥ जब उन्हें यह बात मालुम हुई कि यह काम तो राक्षसका है—राजाका नहीं, तब उन्होंने उस शापको केवल बारह वर्षके लिये कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अञ्चलिमें

जल लेकर गुरु बसिष्ठको शाप देनेके लिये उद्यत

[इसीसे उनका नाम 'मित्रसह' हुआ] ॥ २४ ॥ उस जलसे उनके पैर काले पड़ गये थे, इसलिये उनका नाम 'कल्माषपाद' भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक

दिन राक्षस बने हुए राजा कल्माषपादने एक वनवासी ब्राह्मण-दम्पतिको सहवासके समय देख लिया॥ २५॥ कल्माधपादको भुख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मणको पकड लिया। ब्राह्मण-पत्नीकी कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा— 'राजन् ! आप राक्षस नहीं हैं।

जीवमय ही हैं। तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ें ?' अन्तमें उन्होंने उस जलको अपने पैसेंपर डाल लिया।

आप महारानी मदयन्तीके पति और इक्ष्याकुवंशके वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिये। मुझे सन्तानकी कामना है और इस ब्राह्मणकी भी कामनाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई हैं इसलिये आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिये ॥ २६-२७ ॥ राजन् ! यह

मनुष्यशरीर जीवको धर्म, अर्थ, काम और मोक्स— चारों पुरुषार्थीकी प्राप्ति करानेवाला है। इसलिये वीर ! इस शरीरको नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थीकी हत्या कही जाती है ॥ २८ ॥ फिर यह ब्राह्मण वो विद्वान है । तपस्या, शील और बड़े-बड़े गुणोंसे सम्पन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्मकी समस्त प्राणियोंके आत्माके रूपमें आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थोमें विद्यमान रहते हुए

भी उनके पृथक्-पृथक् गुणोंसे छिपे हुए हैं॥ २९॥ राजन् ! आप शक्तिशाली है। आप धर्मका मर्म भलीभाँति जानते हैं। जैसे पिताके हाथों पुत्रकी मृत्य उचित नहीं, वैसे ही आप-जैसे श्रेष्ठ राजर्षिक हाथों मेरे श्रेष्ठ बहार्षि पतिका वध किसी प्रकार उचित नहीं

भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोतिय एवं ब्रह्मबादी पतिका वध कैसे ठीक समझ रहे हैं ? ये तो गौके समान निरीह हैं॥ ३१॥ फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं, तो पहले मुझे खा डालिये। क्योंकि अपने पतिके बिना मैं मुदेंके समान हो जाऊँगी और एक क्षण भी जीवित न रह सर्कुंगी'॥३२॥

है ॥ ३० ॥ आपका साध्-समाजमें बढ़ा सम्मान है ।

हुए॥ २३ ॥ परंतु उनकी पत्नी मदयन्तीने उन्हें ऐसा ब्राह्मणपत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणीमें इस प्रकार कहकर करनेसे रोक दिया। इसपर सौदासने विचार किया कि अनाथकी भाँति रोने लगी। परन्तु सौदासने शापसे मोहित श्रीमद्भा०-स्०-सा० -- १७

होनेके कारण उसकी प्रार्थनापर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मणको वैसे ही खा गया, जैसे बाघ किसी पशुको खा जाय ॥ ३३ ॥ जब ब्राह्मणीने देखा कि राक्षसने मेरे गर्भाधानके लिये उद्यत पतिको खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणीने क्रोध करके राजाको शाप दे दिया ॥ ३४ ॥ 'रे पापी ! मैं अभी कामसे पीड़ित हो रही थो। ऐसी अवस्थामें तुने मेरे पतिको खा डाला है। इसलिये मूर्ख ! जब तू खीसे सहवास करना चाहेगा, तभी तेरी मृत्य हो जायगी, यह बात मैं तुझे सुझाये देती हैं'॥ ३५॥ इस प्रकार मित्रसहको शाप देकर ब्राह्मणी अपने पतिकी अस्थियोंको धधकती हुई चितामें डालकर ख़यं भी सती हो गयी और उसने वही गति प्राप्त की, जो उसके पतिदेवको मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पतिको छोडकर और किसी लोकमें जाना भी तो नहीं चाहती

थी ॥ ३६ ॥ बारह वर्ष बीतनेपर राजा सीदास शापसे मुक्त हो गये। जब वे सहवासके लिये अपनी पत्नीके पास गये, तब उसने इन्हें रोक दिया। क्योंकि उसे उस ब्राह्मणीके शापका पता था॥ ३७॥ इसके बाद उन्होंने स्त्री-सुखका बिल्कल परित्वाग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्मके फलखरूप वे सन्तानहीन हो गये। तब वसिष्टजीने उनके कहनेसे मदयन्तीको गर्भाधान कराया ॥ ३८ ॥मदयन्ती सात वर्षतक गर्भ धारण किये रही, परन्त् बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वसिष्ठजीने पत्थरसे उसके पेटपर आधात किया। इससे जो बालक हुआ, वह अश्म (पत्थर) की चोटसे पैदा होनेके कारण 'अश्मक' कहलाया ॥ ३९ ॥ अश्मकसे मूलकका जन्म हुआ। जब परश्रामजी पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्वियोने उसे छिपाकर रख लिया था। इसीसे उसका एक नाम 'नाग्रेकवच' भी हुआ। उसे मूलक इसलिये कहते हैं कि वह पृथ्वीके क्षत्रियहीन हो जानेपर उस वंशका मूल (प्रवर्तक) बना ॥ ४० ॥ मूलकके पुत्र हुए दशरथ, दशरथके ऐडविड और ऐडविडके राजा विश्वसह। विश्वसहके पुत्र ही

चक्रवर्ती सम्राट् खट्वाङ्ग हुए॥ ४१ ॥युद्धमे उन्हें कोई

जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे दैत्योंका वच किया था। जब उन्हें देवताओंसे यह मालूम हुआ कि अब मेरी आय केवल दो ही घडी बाकी है, तब वे अपनी एजधानी लौट आये और अपने मनको उन्होंने भगवान्में लगा दिया ॥ ४२ ॥ वे मन-ही-मन सोचने लगे कि मेरे कुलके इष्ट देवता है ब्राह्मण ! उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणोपर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते ॥ ४३ ॥ मेरा मन बचपनमें भी कभी अधर्मकी ओर नहीं गया। मैंने पवित्रकोर्ति भगवानुके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी॥४४॥ तीनों लोकोंके स्वामी देवताओंने मुझे मुँहमाँगा वर देनेको कहा । परन्तु मैंने उन भोगोंकी लालसा बिल्कुल नहीं की। क्योंकि समस्त प्राणियोंके जीवनदाता श्रीहरिकी मावनामें ही मैं मग्न हो रहा था॥४५॥ जिन देवताओंकी इन्द्रियों और मन विषयोंमें भटक रहे हैं,वे सस्वगुणप्रधान होनेपर भी अपने हदयमें विराजमान, सदा-सर्वदा प्रियतमके रूपमें रहनेवाले अपने आत्मखरूप भगवानुको नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं॥४६॥

इसलिये अब इन विषयोंमें मैं नहीं रमता। ये तो मायाके

खेल है। आकाशमें झुठ-मुठ प्रतीत होनेवाले

गन्धर्वनगरोसे बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो

अज्ञानवश चित्तपर चढ गये थे। संसारके सच्चे रचयिता

भगवान्की भावनामें लीन होकर मैं विषयोंको छोड़ रहा हूँ

और केवल उन्होंकी शरण ले रहा हूँ ॥ ४७ ॥ परीक्षित् !

भगवानुने राजा खट्वाङ्गको बृद्धिको पहलेसे ही अपनी

और आकर्षित कर एक्खा या। इसीसे वे अन्तसमयमें ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म

पदार्थोमें जो अज्ञानमलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्यरूपमें स्थित हो गये ॥ ४८ ॥ वह स्वरूप साक्षात् परब्रहा है । वह सक्ष्मसे भी सुक्ष्म, शुन्यके समान ही है। परन्तु वह शुन्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तुको 'भगवान् वासुदेव' इस नामसे वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥

# दसवाँ अध्याय

#### भगवान् श्रीरामकी लीलाओंका वर्णन

श्रीशुकदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! खट्वाङ्गके पुत्र दीर्घबाह और दीर्घबाहके परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघुके अज और अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए ॥ १ ॥ देवताओंको प्रार्थनासे साक्षात् परवाहा परमात्मा भगवान् श्रीहरि ही अपने अंशांशसे चार रूप धारण करके राजा दशरथके युत्र हुए। उनके नाम थे-राम, लक्ष्मण, भरत और रात्रघ्न ॥ २ ॥ परीक्षित् ! सीतापति भगवान् श्रीरामका चरित्र तो तत्त्वदर्शी ऋषियोने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सना भी है ॥ ३ ॥ भगवान श्रीरामने अपने पिता राजा दशरथके सत्यकी रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-वनमें फिरते रहे। उनके चरणकमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्रीजानकोजीके करकमलोंका स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वनमें चलते-चलते थक जाते, तब हनुमान् और लक्ष्मण उन्हें दबा-दबाकर उनकी थकावट मिटाते । शूर्पणखाको नाक-कान काटकर विरूप कर देनेके कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना पडा। इस वियोगके कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गयीं, जिन्हें देखकर समद्रतक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समृद्रपर पल बाँधा और लड़ामें जाकर दष्ट राक्षसंकि जंगलको टावारिनके समान दुग्ध कर दिया । वे कोसलनरेश हमारी रक्षा करें॥ ४॥

**大大岛南南大山南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南** 

भगवान् श्रीरामने विश्वर्वमत्रके यत्रमें लक्ष्मणके सामने ही मारीच आदि राक्षसोंको मार डाला। वे सब बड़े-बड़े राक्षसोंकी गिनतीमें थे॥ ५॥ परीक्षित्! जनकपुरमें सीताजीका स्वयंवर हो रहा था। संसारके चुने हुए वीरोंकी सभामें भगवान् राङ्करका वह भयङ्कर धनुष रक्खा हुआ था। वह इतना भारी था कि तीन सौ वीर बड़ी कठिनाईसे उसे स्वयंवरसभामें ला सके थे। भगवान् श्रीरामने उस धनुषको बात-की-बातमें उठाकर उसपर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचोबीचसे उसके दो टुकड़े कर दिये—ठीक वैसे ही, जैसे हाथीका बच्चा खेलते-खेलते ईख तोड़ डाले॥ ६॥ भगवान्ने जिन्हे अपने

वक्षःस्थलपर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्रीलक्ष्मीजी ही सीताके नामसे जनकपुमें अवर्ताणं हुई थीं। वे गुण, शील, अवस्था, शरीरकी गठन और सौन्दर्यमें सर्वथा भगवान् श्रीरामके अनुरूप थीं। भगवान्ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्याको लौटते समय मार्गमें उन परशुरामजीसे मेंट हुई, जिन्होंने इकीस बार पृथ्वीको राजवंशके बीजसे भी रहित कर दिया था। भगवान्ने उनके बढ़े हुए गर्वको नष्ट कर दिया ॥७॥ इसके बाद पिताके वचनको सत्य करनेके लिये उन्होंने बनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथने अपनी प्रवीके अधीन होकर ही उसे

\*\*\*\*\*\*\*\*

थे। इसिलये भगवान्ने अपने पिताको आशा शिरोधार्य कर राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलोको वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नीके साथ यात्रा की, जैसे मुक्तसंग योगी प्राणीको छोड़ देता है। ॥ ८॥ वनमें पहुँचकर भगवान्ते राक्षसराज रावणको बहिन शुर्पणखाको विरूप कर दिया।

वैसा वचन दिया या फिर भी वे सत्यके बन्धनमें वैध गये

कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, विशिष्य आदि प्रधान-प्रधान भाइयोंको—जो संख्यामें चौदह हजार थे—हाथमें महान् धनुष लेकर भगवान् श्रीरामने नष्ट कर डाला, और अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंसे परिपूर्ण

क्योंकि उसकी बृद्धि बहुत ही कल्चित, कामवासनाके

परीक्षित् ! जब सबणने सीताजीके रूप, गुण, सौन्दर्य आदिको बात सुनी तो उसका हृदय कामवासनासे आतुर हो गया । उसने अब्दुत हरिनके वेषमें मारीचको उनकी पर्णकटीके पास भेजा । वह धारे-धीर भगवानुको

वनमें वे इधर-उधर विचरते हुए निवास करते रहे ॥ ९ ॥

वहाँसे दूर ले गया। अत्तमें भगवान्ने अपने बाणसे उसे बात-की-बातमें वैसे ही मार डाला, जैसे दक्षप्रजापतिको वीरमद्रने मारा था॥ १०॥ जब भगवान् श्रीराम जंगलमें

दूर निकल गये, तब (लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें) नीच राक्षस रावणने भेड़ियेके समान विदेहनन्दिनी सुकुमारी श्रीसोताजीको हर लिया। तदनन्तर वे अपनी प्राणित्रया

श्रासाताजाका हर ।लाया । तदनन्तर व अपना श्राणात्रया सीताजीसे बिछुड्कर अपने भाई लक्ष्मणके साध

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* वन-वनमें दीनकी भाँति घमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि 'जो कियोंमें आसक्ति रखते हैं, उनकी यही गति होती है' ॥ ११ ॥ इसके बाद भगवानने उस जटायुका दाह-संस्कार किया,जिसके सारे कर्मबन्धन भगवत्सेवारूप कर्मसे पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान्ते कबन्धका संहार किया और इसके अनत्तर सुबीव आदि वानरोंसे मित्रता करके बालिका वध किया, तदनन्तर वानरोंके द्वारा अपनी प्राणप्रियाका पता लगवाया । ब्रह्मा और शङ्कर जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं, वे भगवान् श्रीराम मनुष्यकी-सी लीला करते हुए बंदरोंकी सेनाके साथ समुद्रतटपर पहुँचे॥ १२॥ (वहाँ उपवास और प्रार्थनासे जब समृद्रपर कोई प्रभाव न पड़ा तब) भगवान्ने क्रोधकी लीला करते हुए अपनी उप्र एवं टेढ़ी नजर समृद्रपर डाली। उसी समय समृद्रके बड़े-बड़े मगर और कच्छ खलबला उठे। हर जानेके कारण समुद्रकी सारी गर्जना शान्त हो गयी ! तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिरपर बहत-सी भेंटे लेकर भगवान्के चरणकमलोंकी शरणमें आया और इस प्रकार कहने लगा ॥ १३ ॥ 'अनन्त ! हम मुर्ख हैं; इसलिये आपके वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते । जानें भी कैसे ? आप समस्त जगतुके एकमात्र स्वामी, आदिकारण एवं जगतुके समस्त परिवर्तनोमें एकरस रहनेवाले हैं। आप समस्त गुणोंके स्वामी है। इसलिये जब आप सत्त्वगुणको स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओंकी, रजोगुणको स्वीकार कर लेते हैं तब प्रजापतियोंकी और तमोगुणको स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोधसे रुद्रगणकी उत्पत्ति होती है॥ १४॥ वीरशिरोमणे ! आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझे पार कर जाइये और त्रिलोकोको रुलानेवाले विश्ववाके कृपूत रावणको मारकर अपनी पत्नीको फिरसे प्राप्त कीजिये।

करेंगे '॥ १५॥ भगवान् श्रीरामजीते अनेकानेक पर्वतीके शिखरोंसे समुद्रपर पुल बाँधा। जब बड़े-बड़े बन्दर अपने हाथोंसे पर्वत उठा-उठाकर लाते थे, तब उनके वृक्ष और

परन्तु आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आप यहाँ मुझपर एक

पुल बाँघ दीजिये। इससे आपके यशका विस्तार होगा

और आपे चलकर जब बड़े-बड़े भरपति दिग्वजय करते

हुए यहाँ आयेंगे, तब वे आपके यशका गान

बड़ी-बड़ी चट्टानें धर-धर कॉपने लगती थीं। इसके बाद विभीषणकी सलाहसे भगवान्ने सुग्रीव, नील, हनुमान् आदि प्रमुख वीरों और वानरीसेनाके साथ लड्डामें प्रवेश किया । वह तो श्रीहनुमान्जीके द्वारा पहले ही जलायी जा चुकी थी।। १६॥ उस समय वानरराजकी सेनाने लङ्काके सैर करने और खेलनेके स्थान, अन्नके गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभाभवन, छज्जे और पश्चियोंके रहनेके स्थानतकको घेर लिया। उन्होंने वहाँकी वेदी, ध्वजाएँ, सोनेके कलश और चौराहे तोड-फोड़ डाले। उस समय लङ्गा ऐसी माल्म पड रही थी, जैसे झंड-के-झंड हाश्चियोंने किसी नदीको मध डाला हो॥ १७॥ यह देखकर राक्षसराज रावणने निकृष्ण, कृष्ण, धुमाक्ष, दुर्मुख, स्रात्तक, नरात्तक, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अन्तमें भाई कुम्भकर्णको भी युद्ध करनेके लिये भेजा॥ १८॥ राक्षसोंकी यह विशाल सेना तलवार, त्रिशुल, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, धाले, खड्ग आदि शख-अखसे सुरक्षित और अत्यन्त दुर्गम थी। भगवान् श्रीरामने सुग्रीच, लक्ष्मण, इनुमान्, गन्ध-मादन, नील, अब्रद, जाम्बवान और पनस आदि वीरोंको अपने साथ लेकर राक्षसोंकी सेनाका सामना किया ॥ १९ ॥

सेनापति सक्षसोंको चतर्राङ्गणो सेना—हाथो. स्थ. पुड़सवार और पैदलॉके साथ हुन्हुयुद्धकी रीतिसे भिड़ गये और राक्षसोंको वक्ष, पर्वतशिखर, गदा और बाणोंसे मारने लगे । उनका मारा जाना तो स्वाधाविक ही था । क्योंकि वे उसी रावणके अनुचर थे, जिसका मकुल श्रीसीताजीको स्पर्श करनेके कारण पहले ही नष्ट हो चुका था॥ २०॥ जब एक्षसराज रावणने देखा कि मेरी सेनाकर तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोधमें घरकर पुष्पक विमानपर आरूढ़ हो भगवान् श्रीरामके सामने आया। उस समय इन्द्रका सार्राध मातलि बड़ा ही तेजस्वी दिव्य

रघृवंशशिरोमणि भगवान् श्रीरामके अङ्गद आदि सव

विराजमान हए। रावण अपने तीखे बाणोंसे उनपर प्रहार करने लगा॥ २१॥ भगवान् श्रीरामजीने सवणसे कहा—'नीच राक्षस ! तुम कुत्तेकी तरह हमारी अनुपस्थितिमें हमारी प्राणप्रिया फ्लीको हर लाये।

रथ लेकर आया और उसपर भगवान् श्रीरामजी

तुमने दुष्टताकी हद कर दी। तुम्हारे-जैसा निर्लज तथा निन्दनीय और कौन होगा। जैसे कालको कोई टाल नहीं सकता—कर्तापनके अभिमानीको वह फल दिये बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हे तुम्हारी करनीका

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

फल चखाता है' ॥ २२ ॥ इस प्रकार रावणको फटकारते हुए भगवान श्रीरामने अपने धनुषपर चढाया हुआ चाण उसपर छोड़ा। उस बाणने वज्रके समान उसके हदयको विदोर्ण कर दिया। वह अपने दसों मुखोंसे खुन उगलता

हुआ विमानसे गिर पड़ा—ठीक वैसे ही, जैसे पुण्यात्मालोग भोग समाप्त होनेपर स्वर्गसे गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन-परिजन 'हाय-हाय' करके

तदनन्तर हजारों राक्षसियाँ मन्दोदरीके साथ रोती हुई

चिल्लाने लगे ॥ २३ ॥

उन्होंने देखा कि उनके खबन-सम्बन्धी लक्ष्मणबीके वाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट-पीटकर और अपने सगे-सम्बन्धियोंको हृदयसे लगा-लगाकर ऊँचे स्वरसे विलाप करने लगों ॥ २५ ॥ हाय-हाय ! स्वामी ! आज हम सब बेमीत मारी गर्यो । एक दिन वह था, जब आपके भयसे समस्त

लङ्कासे निकल पड़ीं और रणभूमिमें आयीं॥ २४॥

पहुँचा कि आपके न रहनेसे हमारे शत्र लङ्क्की दुईशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लड़ा किसके अधीन रहेगी ॥ २६ ॥ आप सब प्रकारसे सम्पन्न थे. किसी भी बातकी कमी न थी। परन्तु आप कामके

वश हो गये और यह नहीं सोचा कि सीताजी कितनी

तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही

लोकोमें त्राहि-त्राहि मच जाती थी। आज वह दिन आ

भूल आपकी इस दुर्दशाका कारण वन गयी॥ २७॥ कभी आपके कामोसे हम सब और समस्त राक्षसवंश

आनन्दित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लङ्का नगरी विधवा हो गयी। आपका वह शरीर, जिसके लिये आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधोंका आहार

बन रहा है और अपने आत्माको आपने नरकका

अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामकताका फल है।। २८॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! फोसलाधीश भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणने अपने स्वजन-सम्बन्धियोंका पितृयज्ञकी विधिसे शास्त्रके अनुसार अन्त्येष्टिकर्म किया ॥ २९ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीरामने

\*\*\*\*\*\*\*

अशोकवाटिकाके आश्रममें अशोक वृक्षके नीचे बैठी हुई श्रीसीताजीको देखा । वे उन्होंके विरहकी व्याधिसे पीडित

एवं अत्यन्त दुर्वल हो रही थीं॥ ३०॥ अपनी प्राणीप्रया अर्घातिनी श्रीसीताजीको अत्यन्त दीन अवस्थामें देखकर

श्रीरामका हदयं प्रेम और कुपासे पर आया। इधर भगवानुका दर्शन पाकर सीताजीका हृदय प्रेम और आनन्दसे परिपूर्ण हो गया, उनका मुखकमल खिल

उठा ॥ ३१ ॥ भगवान्ने विभीषणको एक्षसोंका स्वापित्व, लङ्कापरीका राज्य और एक कल्पकी आयु दी और इसके

बाद पहले सीताजीको विमानपर बैठाकर अपने दोनों माई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान्जीके साथ स्वयं भी विमानपर सवार हुए। इस प्रकार चौदह वर्षका व्रत परा हो जानेपर उन्होंने अपने नगरकी यात्रा की। उस

समय मार्गमें ब्रह्मा आदि लोकपालगण उनपर बड़े प्रेमसे

पृथ्पोंकी वर्षा कर रहे थे।। ३२-३३॥ इधर तो ब्रह्मा आदि खड़े आनन्दसे भगवान्की लीलाओंका गान कर रहे थे और उधर जब भगवानको

यह मालुम हुआ कि भरतजी केवल गोमुद्रमें पकाया हुआ जौका दलिया खाते हैं, वल्कल पहनते हैं और

पृथ्वीपर डाभ विकाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएँ बढ़ा रक्खी हैं, तब वे बहुत दखी हुए। उनकी दशाका स्मरण कर परम करुणाशील भगवानुका हृदय भर आया। जब भरतको मालुम हुआ कि पेरे बडे भाई भगवान श्रीरामजी

आ रहे हैं, तब वे पुरवासी, मन्त्री और पुरोहितोंको साथ लेकर एवं भगवानुकी पादुकाएँ सिरपर रखकर उनकी अगवानीके लिये चले । जब भरतजी अपने सहनेके स्थान नन्दिप्रापसे चले. तब लोग उनके साध-साध मङ्गलगान

करते, बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण

बार-बार बेदमन्तींका उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गुँजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएँ फहराने लगीं। सोनेसे मद्दे हुए तथा रंग-बिरंगी

ध्वजाओंसे सजे हुए रथ, सुनहले साजसे सजाये हुए सुन्दर घोड़े तथा सोनेके कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ-साथ चलने लगे। सेठ-साहकार, श्रेष्ठ वाराङ्गनाएँ,

पैदल चलनेवाले सेवक और महाराजाओंके योग्य

होटी-बड़ी सभी वस्त्एँ उनके साथ चल रही थीं। भगवानको देखते ही प्रेमके उद्रेक्से भरतजीका हृदय गदगद हो गया, नेत्रोंमें औस छलक आये, वे भगवान्के चरणींपर गिर पड़े ॥ ३४-३९ ॥ उन्होंने प्रभुके सामने उनकी पादुकाएँ रख दीं और हाथ जोड़कर खड़े हो गये। नेत्रोंसे आँसुको घारा बहती जा रही थी। भगवान्ने अपने दोनों हाधोंसे पकड़कर बहुत देस्तक भरतजीको इदयसे लगाये रक्खा । भगवानके नेत्रजलसे भरतजीका स्नान हो गया ॥ ४० ॥ इसके बाद सीताजी और लक्ष्मणजीके साथ भगवान श्रीरामजीने ब्राह्मण और पूजनीय गुरूजनोंकी नमस्कार किया तथा सारी प्रजाने बड़े प्रेमसे सिर झुकाकर भगवानके चरणोमें प्रणाम किया॥४१॥ उस समय उत्तरकोसल देशकी रहनेवाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवानुको बहुत दिनोंके बाद आये देख अपने दुपट्टे हिला-हिलाकर पृथ्योंको वर्षा करती हुई आनन्दसे नाचने लगी ॥ ४२ ॥ भरतजीने भगवानुकी पादुकाएँ लीं, विभीषणने श्रेष्ट चैवर, सुग्रीवने पंखा और श्रीहनुमान्जीने श्चेत छत्र ग्रहण किया ॥४३॥ परीक्षित् ! शतुप्रजीने घनुष और तरकस, सीताजीने तीथेंकि जलसे भरा कमण्डल, अङ्गदने सोनेका खड्ग और जाम्बवान्ने ढाल ले ली ॥ ४४ ॥ इन लोगोंके साथ भगवान् पुष्पक विमानपर विराजमान हो गये, चारों तरफ यथास्थान स्त्रियाँ बैठ गर्यी, वन्दीजन स्तृति करने लगे। उस समय पृष्यक विमानपर भगवान् श्रीरामकी ऐसी शोभा हुई, मानो बहौंके

इस प्रकार भगवान्ने भाइयोका अभिनन्दन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यपुरोमें प्रवेश किया। उस समय वह परी आनन्दोत्सवसे परिपूर्ण हो रही थो। राजमहलमें प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौसल्या, अन्य माताओं, गुरूजनों, बराबरके मित्रों और छोटोंका यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्रीसोताजी और लक्ष्मणजीने भी भगवान्के यथायोग्य साध-साध सबके प्रति किया॥ ४६-४७॥ उस समय जैसे मृतक शरीरमें प्राणींका सञ्चार हो जाय, वैसे ही माताएँ अपने पत्रीके

साथ चन्द्रमा उदय हो रहे हों॥४५॥

करके भगवान श्रीरामने सुन्दर वस्त, पुष्पमालाएँ और अलङ्कार धारण किये। सभी भाइयों और श्रीजानकीजीने थी सन्दर-सन्दर वस और अलङ्कार धारण किये। उनके साथ भगवान् श्रीरामजी अत्यन्त शोभायमान हुए॥ ५०॥ भरतजीने उनके चरणोंमें गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करनेपर भगवान् श्रीरामने राजसिंहासन ह्योकार किया ! इसके बाद वे अपने-अपने धर्ममें तत्पर तथा वर्णाश्रमके आचारको निभानेवाली प्रजाका पिताके समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी॥ ५१॥ परीक्षित् ! जब समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाले परम धर्मज्ञ भगवान् श्रीराम राजा हुए तब था तो त्रेतायुग, परनु मालुम होता था मानो सत्ययग ही है॥ ५२॥ परीक्षित् ! उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र—सब-के-सब प्रजाके लिये कामधेनुके समान समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले बन रहे थे॥ ५३॥ इन्द्रियातीत भगवान् श्रीरामके राज्य करते समय किसीको मानसिक चिन्ता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुःख, शोक, भय और थकावट नाममात्रके लिये भी नहीं थे। यहाँतक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्य भी नहीं होती थी ॥ ५४ ॥ भगवान् श्रीरामने एकपत्नीका व्रत धारण कर रक्छा था. उनके चरित्र अत्यन्त पवित्र एवं राजर्षियोंके-से थे । वे गृहस्थोचित स्वधर्मको शिक्षा देनेके लिये स्वयं उस धर्मका आवरण करते थे ॥ ५५ ॥ सतीशिरोमणि सीताजी अपने पतिके हृदयका पाव जानती रहतीं। वे प्रेमसे, सेवासे, शीलसे, अत्यन्त विनयसे तथा अपनी बृद्धि और लज्जा आदि गुणौंसे अपने पति भगवान् श्रीग्रमजीका चित्त चराती रहती थीं ॥ ५६ ॥

आगमनसे हर्षित हो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोदमें

बैठा लिया और अपने आँसुओंसे उनका अभिषेक किया।

उस समय उनका सारा शोक मिट गया ॥ ४८ ॥ इसके

बाद वसिष्टजीने दूसरे गुरुजनोंके साथ विधिपूर्वक

भगवान्की जटा उत्तरवायी और बृहस्पतिने जैसे इन्द्रका

आंभषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रोंक जल आदिसे

उनका अभिषेक किया॥४९॥ इस प्रकार सिरसे स्नान

### ग्यारहवाँ अध्याय

#### चगवान् श्रीरामकी शेष लीलाओंका वर्णन

श्रीशृकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्रीरामने गृरु वसिष्ठजीको अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियोंसे युक्त यन्नोंके द्वारा अपने-आप ही अपने सर्वदेवस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्मका यजन किया॥ १॥ उन्होंने होताको पूर्व दिशा, बहाको दक्षिण, अध्वर्यको पक्षिम और उद्गाताको उत्तर दिशा दे दो॥२॥ उनके बीचमें जितनी भूमि बच रही थी, वह उन्होंने आचार्यको दे दी। उनका यह निश्चय था कि सम्पूर्ण भूमण्डलका एकमात्र अधिकारी निःस्पृह ब्राह्मण हो है।। ३।। इस प्रकार सारे भूमण्डलका दान करके उन्होंने अपने शरीरके वस्त्र और अलङ्कार ही अपने पास रक्खे । इसी प्रकार महारानी सीताजीके पास भी केवल माङ्गलिक वस और आभूषण ही बच रहे ॥ ४ ॥ जब आचार्य आदि ब्राह्मणीने देखा कि भगवान् श्रीराम तो ब्राह्मणोंको ही अपना इष्टदेव मानते हैं, उनके हृदयमें बाह्यणोंके प्रति अनन्त स्रेह है. तब उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारो पृथ्वी भगवान्को लौटा दी और कहा॥ ५॥ 'प्रभो ! आप सब लोकोंके एकमात्र खामी हैं। आप तो हमारे हृदयके भीतर रहकर अपनी ज्योतिसे अज्ञानान्यकारका नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमें भला, आपने हमें क्या नहीं दे रक्खा है ॥ ६ ॥ आपका ज्ञान अनन्त है। पवित्र कोर्तिवाले परुषोंमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओंको, जो किसीको किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं पहुँचाते, आपने अपने चरणकमल दे रक्खे हैं। ऐसा होनेपर भी आप ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव

करते हैं ॥ ७ ॥ परीक्षित् ! एक बार अपनी प्रजाकी स्थिति जाननेके लिये भगवान् श्लीरामजी रातके समय छिपकर बिना किसीको बतलाये घूम रहे थे । उस समय उन्होंने किसीकी

मानते हैं । भगवन् ! आपके इस रामरूपको हम नमस्कार

यह बात सुनी। वह अपनी पत्नीसे कह रहा था॥८॥ 'अरी! तू दुष्ट और कुलटा है। तू पराये घरमें रह आयी है। स्त्री-लोभी राम भले ही सीताको रख लें, परन्तु मैं तुझे

है। स्त्री-लोभी राम भले ही सीताको रख लें, परन्तु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता'॥ ९॥ सचमुच सब लोगोंको प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है; क्योंकि मूखोंकी तो कमी नहीं है। जब भगवान् श्रीरामने बहुतोंके मुँहसे ऐसी बात सुनी, तो

वे लोकापवादसे कुछ भयभीत-से हो गये। उन्होंने श्रीसीताजीका परित्याग कर दिया और वे कल्पीकिमुनिके

आश्रममें रहने लगीं ॥ १० ॥ सीताजी उस समय गर्भवती थीं । समय आनेपर उन्होंने एक साथ ही दो पुत्र उत्पत्र

किये। उनके नाम हुए—कुश और लव। वाल्मीकि

मुनिने उनके जातकर्मादि संस्कार किये॥११॥ लक्ष्मणजीके दो पुत्र हुए—अङ्गद और चित्रकेतु। परीक्षित् ! इसी प्रकार भरतजीके भी दो ही पुत्र ये—तक्ष और पृष्कल ॥१२॥ तथा शत्रुप्रके भी दो पुत्र

हुए—सुबाहु और श्रुतसेन । भरतजीने दिग्विजयमें करोड़ों गन्धवींका संहार किया ॥ १३ ॥ उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान् श्रीरामकी सेवामें निवेदन किया । शबुझजीने मध्यवनमें मधुके पत्र लवण नामक

गुक्षसको मारकर वहाँ मथुरा नामकी पूरी बसायी ॥ १४ ॥

भगवान् श्रीरामके द्वारा निर्वासित सीताजीने अपने पुत्रोंको वाल्मीकिजीके हाथोंमें सौप दिया और भगवान् श्रीरामके चरणकमलोंका ध्यान करती हुई वे पृथ्वीदेवीके लोकमें चली गयीं॥ १५॥ यह समाचार सुनकर भगवान् श्रीरामने

अपने शोकावेशको बुद्धिके द्वारा रोकना चाहा, परन्तु परम समर्थ होनेपर भी वे उसे रोक न सके; क्योंकि उन्हें जानकीजीके पवित्र गुण बार-बार स्मरण हो आया करते थे॥ १६॥ परीक्षित् ! यह स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध सब

कहीं इसी प्रकार दु:खका कारण है। यह बात बड़े-बड़े समर्थ लोगोंके विषयमें भी ऐसी ही है, फिर गृहासक विषयी पुरुषके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है॥ १७॥

इसके बाद भगवान श्रीरामने क्रवचर्य धारण करके

तेरह हजार वर्षतक अखण्डरूपसे अग्निहोत्र किया॥१८॥ तदनत्तर अपना स्मरण करनेवाले भक्तांकि इदयमें अपने उन चरणकमलोंको स्थापित करके, जो

दण्डकवनके काँटोंसे बिंघ गये थे, अपने खबंप्रकाश परम ज्योतिर्मय घाममें चले गये ॥ १९ ॥

पर्राक्षित् । भगवान्के समान प्रतापशाली और कोई

尚未来去来<del>去去去去去去去去去</del>老老老老老老老老老老老老的女子亲自有女子亲有<del>这么多么多么多么多么,我</del>我们实有的女女会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे ही यह लीला-विप्रह धारण

किया था। ऐसी स्थितिमें रचवंशशिरोमणि भगवान् श्रीरामके लिये यह कोई बड़े गौरवकी बात नहीं है कि उन्होंने अख-शखोंसे राक्षसोंको मार डाला या समृद्रपर पुल बाँध दिया। भला, उन्हें शत्रुओंको मारनेके लिये

बंदरोंकी सहायताकी भी आवश्यकता थी क्या ? यह सब उनकी लीला ही है॥२०॥

भगवान श्रीरामका निर्मल यश समस्त पापोको नष्ट कर देनेवाला है। वह इतना फैल गया है कि दिगाजोंका रुवामल शरीर भी उसकी उञ्चलतासे चमक उठता है। आज भी बहे-बहे ऋषि-महर्षि राजाओंको सभामें उसका गान करते रहते हैं। स्वर्गके देवता और पृथ्वोंके नरपति अपने कमनीय किरीटोंसे उनके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघवंशशिरोमणि भगवान् श्रीरामचन्द्रकी शरण यहण करता हूँ ॥ २१ ॥ जिन्होंने भगवान् श्रीरामका दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन

उसी लोकमे गये, जहाँ बहे-बहे योगी योगसाधनाके द्वारा जाते हैं॥ २२ ॥ जो पुरुष अपने कार्नोसे भगवान् श्रीरामका चरित्र सुनता है-उसे सरलता, कोमलता आदि गुणोंकी प्राप्ति होती है । परीक्षित् ! केवल इतना ही

किया — वे सब-के-सब तथा कोसलदेशके निवासी भी

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवान् श्रीराम स्वयं अपने भाउयोंके साथ किस प्रकारका व्यवहार करते थे ? तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्याक्षासी भगवान

नहीं, वह समस्त कर्म-बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥

श्रीरामके प्रति कैसा बर्ताव करते थे ? ॥ २४ ॥

**आशुकदेवजी कहते हैं**—त्रिभुवनपति महाराज श्रीरामने राजसिंहासन स्वीकार करनेके बाद अपने भाइयोंको दिग्विजयकी आज्ञा दी और खयं अपने निजजनोंको दर्शन देते हुए अपने अनुचरेकि साथ वे पुरीकी देख-रेख करने लगे॥ २५॥ उस समय अयोध्यापरीके मार्ग सगन्धित जल और हाथियोंके मदकणोंसे सिंचे रहते। ऐसा जान पड़ता, मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्रीरामको देखकर अत्यत्त मतवाली हो रही है॥ २६॥ उसके महल, फाटक, सभाभवन, विहार और देवालय आदिमें सवर्णके कलश रक्खे हुए थे और स्थान-स्थानपर पताकाएँ फहरा रही थीं ॥ २७ ॥ वह

इंडलसमेत सुपारी, केलेके खंभे और सुन्दर वस्नोंके पट्टोंसे सजायी हुई थी। दर्पण, वस और पुष्पमालाओंसे

तथा माङ्गलिक चित्रकारियों और बंदनवारींसे सारी नगरी जगमगा रही थी॥ २८॥ नयस्वासी अपने हाथोमें तरह-तरहकी भेटे लेकर भगवानके पास आते और उनसे

प्रार्थना करते कि 'देव ! पहले आपने ही वराहरूपसे पृथ्वीका उद्धार किया था; अब आप ही इसका पालन कीजिये ॥ २९ ॥ परीक्षित् ! उस समय अन प्रजाको

मालम होता कि बहुत दिनोंके बाद भगवान श्रीरामजी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री-पुरुष उनके दर्शनकी लालसासे घर-द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते । ये ऊँची-ऊँची अटारियोपर चढ जाते और अतप्त नेत्रोंसे कमलनयन भगवानुको

देखते हुए उनपर पृष्पीकी वर्षा करते ॥ ३० ॥ इस प्रकार प्रजाका निरीक्षण करके भगवान् फिर अपने महलोमें आ जाते । उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओंके द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े-बड़े सब

प्रकारके खजाने थे, जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बडी-बड़ी बहुमूल्य बहुत-सी सामप्रियोंसे सुसब्बित थे ॥ ३१ ॥ महलांकि द्वार तथा देहलियाँ मुँगेकी बनी हुई थीं । उनमें जो खंघे थे, वे वैदुर्यमणिके थे । मरकतमणिके

बड़े सुन्दर-सुन्दर फर्श थे, तथा स्फटिकमणिकी दीवारें चमकती रहती थीं ॥ ३२ ॥ रंग-विरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियोंको चमक, शुद्ध चेतनके समान

उज्ज्वल मोती, सुन्दर-सुन्दर भोग-सामग्री, सुगन्धित धप-दीप तथा फुलोंके गहनोंसे वे महल खुब सजाये हुए थे। आभूषणीको भी भूषित करनेवाले देवताओंकि समान स्त्री-पुरुष उसकी सेवामें लगे रहते वे ॥ ३३-३४ ॥

परोक्षित् ! भगवान् श्रीरामजी आत्भाराम जिलेन्द्रिय पुरुषंके शिरोमणि थे। उसी महलमें वे अपनी प्राणिपया

प्रेममयो पत्नी श्रीसीताजीके साथ विहार करते थे ॥ ३५ ॥ सभी स्त्री-पुरुष जिनके चरणकमलौंका ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान् श्रीराम बहत वर्षोतक धर्मकी मर्यादाका पालन करते हुए समयानुसार भोगोंका उपभोग

करते रहे ॥ ३६ ॥

## बारहवाँ अध्याय

#### इक्ष्वाकुवंशके शेष राजाओंका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कशका पत्र हुआ अतिथि, उसका निषध, निषधका नम, नभका पुण्डरीक और पुण्डरीकका क्षेमचन्वा॥ १ ॥क्षेमधन्वाका देवानीक, देवानीकका अनीह, अनीहका पारियात्र, पारियात्रका बलस्थल और बलस्थलका पुत्र हुआ क्बनाभ । यह सूर्यका अंश था ॥ २ ॥ क्ब्रनाभसे खगण, खगणसे विधृति और विधृतिसे हिरण्यनामकी उत्पत्ति हुई। वैमिनिका शिष्य और योगाचार्य चा॥३॥ कोसलदेशवासी याज्ञवल्क्य ऋषिने उसकी शिष्यता स्त्रीकार करके उससे अध्यात्मयोगको शिक्षा यहण की थी। वह योग हृदयकी गाँउ काट देनेवाला तथा परम

सिद्धि देनेवाला है॥४॥ हिरण्यनाभका पुष्य, पुष्यका धुवसन्धि, धुवसन्धिका सुदर्शन, सुदर्शनका अग्निवर्ण, अग्निवर्णका शीघ्र और शोघ्रका पुत्र हुआ मरु॥ ५॥ मरुने योगसाधनासे सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ख्राममें रहता है। कलियुगके अन्तमें सूर्यवंशके नष्ट हो जानेपर वह उसे फिरसे चलायेगा ॥ ६ ॥ महसे प्रसुश्रुत, उससे सन्धि और सन्धिसे

अमर्पणका जन्म हुआ। अमर्पणका महस्वान् और महस्वानुका विश्वसाह्न॥७॥ विश्वसाह्नका प्रसेनजित्, प्रसेनजित्का तक्षक और तक्षकका पृत्र बहुदूल हुआ।

परीक्षित् ! इसी बृहद्गलको तुम्हारे पिता अभिमन्युने युद्धमें मार डाला चा॥८॥

परोक्षित् । इक्ष्याकुर्वशके इतने नरपति हो चुके हैं । अब आनेवालोके विषयमें सुनो। बृहदूलका पुत्र होगा बृहद्रण ॥ ९ ॥ बृहद्रणका उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्धका प्रतिव्योम, प्रतिव्योमका भान् और भान्का पुत्र होगा सेनापति दिवाक ॥ १० ॥ दिवाकका वीर सहदेव, सहदेवका बृहदश्च, बृहदश्वका मानुमान्, मानुमान्का प्रतीकाश और प्रतीकाशका पुत्र होगा सुप्रतीक ॥ ११ ॥ सुप्रतीकका मरुदेव, मरुदेवका सुनक्षत्र, सुनक्षत्रका पुरुकर, पुष्करका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित्।। १२॥ अमित्रजित्से बृहद्राज, बुहदाजसे बर्हि, बर्हिसे कृतञ्जय, कृतञ्जयसे रणञ्जय और उससे सञ्जय होगा ॥ १३ ॥ सञ्जयका शाक्य, उसका शुद्धोद और शुद्धोदका लाङ्गल, लाङ्गलका प्रसेनजित् और प्रसेनजित्का पुत्र भुद्रक होगा ।। १४ ॥भुद्रकसे रणक, रणकसे सुरथ और सुरथसे इस वंशके अत्तिम राजा सुमित्रका जन्म होगा। ये सब बृहद्बलके वंशधर होंगे ॥ १५ ॥ इक्ष्वाकुका यह वंश सुमित्रतक ही रहेगा । क्योंकि सुमित्रके राजा होनेपर कलिथुगमें यह वंश समाप्त हो जायगा॥ १६॥

# तेरहवाँ अध्याय

#### राजा निर्मिके वंशका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इक्ष्वाकुके पुत्र थे निर्मि । उन्होंने यज्ञ आरम्भ करके महर्षि वसिष्टको ऋत्विजके रूपमें वरण किया। वसिष्ठजीने कहा कि 'राजन् ! इन्द्र अपने यज्ञके लिये मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं॥१॥ उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा । तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना ।' यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वसिष्ठजी इन्द्रका यज्ञ कराने चले गये॥२॥ विचारवान् निमिने यह सोचकर

कि जीवन तो क्षणभङ्गर है, विलम्ब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। जबतक गुरु वसिष्ठजी न लौटें, तबतकके लिये उन्होंने दूसरे ऋखिजोंको वरण कर लिया ॥ ३ ॥ गुरु वसिष्ठजी जब इन्द्रका यञ्च सम्पन्न करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमिने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि 'निमिको अपनी विचारशीलता और पाण्डित्यका बड़ा घमंड है, इसलिये इसका शरीरपात हो

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जाय' ॥ ४ ॥ निमिकी दृष्टिमें गुरु वसिष्ठका यह शाप धर्मके अनुकुल नहीं, प्रतिकुल था। इसलिये उन्होंने भी शाप दिया कि 'आपने लोभवश अपने धर्मका आदर नहीं किया, इसलिये आपका शरीर भी गिर जाय'॥ ५॥ यह कहकर आत्मविद्धार्मे निपुण निमिने अपने शारीरका त्याप कर दिया। परीक्षित् ! इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वसिष्टजीने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरूणके द्वारा उर्वशोके गर्भसे जन्म ग्रहण किया॥६॥ राजा निमिके यज्ञमें आये हुए श्रेष्ठ मुनियंनि राजाके शरीरको सुगन्धित वर्तुओंमें रख दिया। जब सत्रयागकी समाप्ति हुई और देवतालोग आये, तब उन लोगॉने उनसे प्रार्थना की ॥ ७ ॥ 'महानुभावो ! आपलोग समर्थ है । यदि आप प्रसन्न है तो राजा निर्मिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे।' देवताओंने कहा-'ऐसा ही हो।' उस समय निमिने कहा-'मुझे देहका बन्धन नहीं चाहिये॥८॥ विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धिको पूर्णरूपसे श्रीमगवान्में ही लगा देते हैं और उन्हेंकि चरणकमलोंका भजन करते हैं। एक-न-एक दिन यह शरीर अवस्य ही छटेगा—इस भयसे भीत होनेके कारण वे इस शरीरका कभी संयोग ही नहीं चाहते: वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं ॥ ९ ॥ अतः मै अब दुःख, शोक और भवके मूल कारण इस शरीरको धारण करना

नहीं चाहता । जैसे जलमें मछलीके लिये सर्वत्र ही मृत्युके अवसर हैं, वैसे ही इस शरीरके लिये भी सब कहीं मृत्यु-ही-मृत्यु है' ॥ १० ॥ देवताओंने कहा—'मुनियो ! राजा निषि बिना शरीरके ही प्राणियोंके नेत्रोंमें अपनी इच्छाके अनुसार

निवास करें। वे वहाँ रहका सुक्ष्मशरीरसे भगवानुका चित्तन करते रहें। पलक उठने और गिरनेसे उनके अस्तित्वका पता चलता रहेगा॥११॥ इसके बाद महर्षियोने यह सोचकर कि 'राजाके न रहनेपर लोगोंमें अराजकता फैल जायगी' निमिके शरीरका मन्धन किया। उस मन्थनसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥जन्म लेनेके कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण 'वैदेह' और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण उसी बालकका नाम 'मिथिल' हुआ। उसीने मिथिलापुरी बसायी ॥ १३ ॥

परीक्षित् ! जनकका उदावस्, उसका नन्दिवर्धन, नन्दिवर्धनका सुकेतु, उसका देवरात, देवरातका बृहद्रथ, बुहद्रथका महावीर्य, महावीर्यका सुपृति, सुपृतिका धृष्टकेतु, धृष्टकेतुका हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ ॥ १४-१५ ॥ महसे प्रतीपक, प्रतीपकसे कृतिरथ, कृतिरवसे देवमीढ, देवमीढसे विश्वत और विश्वतसे महाधृतिका जन्म हुआ॥ १६॥ महाधृतिका कृतिरात, कृतिरातका महारोमा, महारोमाका स्वर्णरोमा स्वर्णरोमाके पुत्र हुआ हस्वरोमा ॥ १७ ॥ हस्तरोमाके ' पृत्र महाराज सीरध्वज थे । वे जब यक्के लिये धरती जोत रहे थे, तब उनके सीर (हल) के अग्रमाग (फाल) से सीताजीकी उत्पत्ति हुई। इसीसे उनका नाम पड़ा ॥ १८ ॥ सीरध्वजके कुशध्वज, कुशाध्वजके धर्मध्वज और धर्मध्वजके दो हए—कृतध्वज और मितध्वज॥१९॥ कृतध्वजके केशिध्वज और मितध्वजके खाष्डिक्य हुए। परीक्षित् ! केशिध्वज आत्मविद्यामें बड़ा प्रवीण था॥२०॥ खाण्डिक्य था कर्मकाण्डका मर्मञ्ज। यह केशिध्यजसे भयभीत होकर भाग गया । केशिध्वजका पुत्र भानुमान् और भानुमान्का शतधुम्न था॥ २१॥ शतधुम्रसे शुचि, शुचिसे सनद्वाज, सनद्वाजसे ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतुसे अज, अजसे पुरुजित्, पुरुजित्से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमिसे श्रुतायु, श्रुतायुसे सुपार्चक, सुपार्चकसे चित्ररथ और चित्रस्यसे मिथिलापति क्षेमधिका जन्म हुआ ॥ २२-२३ ॥ क्षेमिधसे समस्थ, समस्थसे सत्यस्थ, सत्यस्थसे उपगुरु और उपगुरुसे उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्निका अंश था ॥ २४ ॥ उपग्पतका वस्वनन्त, वस्वनन्तका युग्य, युय्थका सुभाषण, सुभाषणका ज्ञृत, श्रुतका जय, जयका विजय और किजयका ऋत नामक पुत्र हुआ॥२५॥ ऋतका शुनक, शुनकका वीतहब्य, वीतहब्यका धृति, धृतिका बहुलाश्च, बहुलाश्चका कृति और कृतिका पुत्र हुआ महावशी ॥ २६ ॥ परीक्षित् ! ये मिथिलके वंशमें उत्पन्न सभी नरपति 'मैथिल' कहलाते हैं। ये सब-के-सब

आत्मञ्जानसे सम्पन्न एवं गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सुख-

दु:ख आदि द्वन्द्वोंसे मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि

बड़े-बड़े योगेश्वरोंकी इनपर महान् कृपा जो थी॥ २७॥

# चौदहवाँ अध्याय

#### चन्द्रवंशका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! अब मैं तुम्हें चन्द्रमाके पावन वंशका वर्णन सुनाता है। इस वंशमें पुरुरवा आदि बड़े-बड़े पवित्रकोर्ति एजाओंका कोर्तन किया जाता है॥ १॥ सहस्रों सिरवाले विराट् पुरुष नारायणके नाभि-सरोवस्के कमलसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजीके पुत्र हुए अति। ये अपने गुणोंके कारण ब्रह्माजीके समान ही थे॥२॥ उन्हीं अन्निके नेत्रोंसे अमृतमय चन्द्रमाका जन्म हुआ। ब्रह्माजीने चन्द्रमाको ब्राह्मण, ओषधि और नक्षत्रोंका अधिपति बना दिया ॥ ३ ॥ उन्होंने तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त की और राजस्य यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पतिकी पत्नी ताराको हर लिया ॥ ४ ॥ देवगुरु बृहस्पतिने अपनी पलोको लौटा देनेके लिये उनसे बार-बार याचना की, परन्तु वे इतने मतबाले हो गये थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नीको नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थितिमें उसके लिये देवता और दानवोंमें धोर संग्राम छिड़ गया ॥ ५ ॥ सुक्राचार्यजीने बहस्पतिजीके द्वेषसे अस्रोंके साथ चन्द्रमाका पक्ष ले लिया और महादेवजीने खेहवश समस्त भूतगणीके साध अपने विद्यागुरु अद्विराजीके पुत्र बृहस्पतिका पक्ष लिया ॥ ६ ॥ देवराज इन्द्रने भी समस्त देवताओंके साथ अपने गुरु बहस्पतिजीका ही पक्ष लिया। इस प्रकार ताराके निमित्तसे देवता और असूरोंका संहार करनेवाला घोर संप्राम हुआ ॥ ७ ॥

तदनन्तर अङ्गिरा ऋषिने ब्रह्माजीके पास जाकर यह युद्ध बंद करानेकी प्रार्थना की । इसपर ब्रह्माजीने चन्द्रमाको बहुत डाँटा-फटकारा और ताराको उसके पति बृहस्पतिजीके हवाले कर दिया । जब बृहस्पतिजीको यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा— ॥ ८ ॥ 'दुष्टे ! मेरे क्षेत्रमें यह तो किसी दूसरेका गर्भ है । इसे तू अभी त्याग दे, तुरन्त त्याग दे । उर मत, मै तुझे जलाऊँगा नहीं । क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी सन्तानकी कामना है । देवी होनेके कारण त निर्दोध भी है ही' ॥ ९ ॥ अपने पतिकी बात सुनकर तारा अत्वन्त लिजित हुई। उसने सोनेके समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्धसे अलग कर दिया । उस बालकको देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों ही मोहित हो गये और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाय ॥ १० ॥ अब वे एक-इसरेसे इस प्रकार जोर-जोरसे झगड़ा करने लगे कि 'यह तुम्हारा नहीं, मेरा है ।' ऋषियों और देवताओंने तारासे पूछा कि 'यह किसका लड़का है।' परन् ताराने लजावश कोई उत्तर न दिया॥ ११॥ बालकने अपनी माताकी झुटी लजासे क्रोधित होकर कहा—'दुष्टे ! तू बतलाती क्यों नहीं ? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ-से-शीघ बतला दे'॥ १२॥ उसी समय ब्रह्माजीने ताराको एकान्तमें ब्रह्माकर बहुत कुछ समझा-बुझाकर पूछा। तब ताराने धीरसे कहा कि 'चन्द्रमाका।' इसलिये चन्द्रमाने उस बालकको ले लिया ॥ १३ ॥ परीक्षित् ! ब्रह्माजीने उस बालकका नाम रक्खा 'बुध', क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गम्भीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चन्द्रमाको बहुत आनन्द हुआ ॥ १४ ॥ परीक्षित् ! बधके द्वारा इलाके गर्भसे पुरुखाका

दिन इन्द्रकी सभामें देवर्षि नारद्रजी पुरूरवाके रूप, गुण, उदारता, शील-स्वभाव, धन-सम्पत्ति और पराक्रमका गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशीके इदयमें कामभावका उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवाङ्ग्ना पुरूरवाके पास चली आयी॥ १५-१६॥ यद्यपि उर्वशीको मित्रावरूणके शापसे ही मृत्युलोकमें आना पड़ा था, फिर भी पुरुषशिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान् कामदेवके समान सुन्दर है—यह सुनकर सुर-सुन्दरी उर्वशीने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आयी॥ १७॥ देवाङ्गना उर्वशीको देखकर राजा पुरूरवाके नेत्र हर्पसे खिल उठे। उनके शरीरमें रोमाझ हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणीसे कहा—॥ १८॥

जन्म हुआ। इसका वर्णन में पहले हो कर चुका है। एक

राजा पुरूरवाने कहा — सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है । बैटो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? तुम मेरे साथ बिहार करो और हम दोनोंका यह विहार अनन्त कालतक चलता रहे ॥ १९ ॥

'करेगा ?' ॥ २३ ॥

उर्वज़ीने कहा—'राजन् ! आप सौन्दर्यके मूर्तिमान् स्वरूप है। भला, ऐसी कीन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आपमें आसक्त न हो जाय ? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमणको इच्छासे अपना धैर्य खो बैठा है॥ २०॥ राजन् ! जो पुरुष रूप-गूण आदिके कारण प्रशंसनीय होता है, वही खियोंको अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूँगी। परन्त मेरे प्रेमी महाराज ! मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहरके रूपमें भेडके दो बच्चे सीपती हैं। आप इनकी रक्षा करना ॥ २१ ॥ वीरशिरोमणे ! मैं केवल घी खाऊँगी और मैथनके अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकुँगी।' परम मनस्वी पुरूरवाने 'ठीक है'--ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली॥ २२॥ और फिर उर्वशीसे कहा--'तुम्हारा यह सौन्दर्य अद्भुत है। तुम्हारा भाव अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्यसृष्टिको मोहित करनेवाला है। और देवि ! कृपा करके तम स्वयं यहाँ आयी हो। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न

परीक्षित् ! तत्र उर्वशी कामशास्त्रोक्त पद्धतिसे पृस्य-श्रेष्ठ पुरुखाके साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं-की विहारस्थली सैत्ररथ, नन्दनजन आदि उपवनोमें उसके साथ स्वच्छन्द विहार करने लगे ॥ २४ ॥ देवी उर्वशीके शरीरसे कमलकेसरकी-सी सुगन्य निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवाने बहुत वर्षोतक आनन्द-विहार किया। वे उसके मुखकी सुरिपसे अपनी सुध-बुध खो बैठते थे ॥ २५ ॥ इधर जब इन्द्रने उर्वशीको नहीं देखा. तब उन्होंने गन्धवाँको उसे लानेके लिये भेजा और

कहा- 'उर्वशीके बिना मझे यह स्वर्ग फीका जान पडता हैं' ॥ २६ ॥ वे गन्धर्व आधी सतके समय धोर अन्धकारमें वहाँ गये और उर्वशीके दोनों भेडोंको, जिन्हें उसने राजाके पास धरोहर रक्खा था, चुराकर चलते वने ॥ २७ ॥ उर्वशीने जब गन्धवंकि द्वारा ले जाये जाते हए अपने पृत्रके समान प्यारे भेड़ोंकी 'बें-बें' सुनी, तब वह कह ठठी कि 'अरे, इस कायरको अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी

गयी । यह नप्सक अपनेको बडा बीर मानता है । यह मेरे

भेड़ोंको भी न बचा सका॥ २८॥ इसीपर विश्वास

करनेके कारण लटेरे मेरे बच्चोंको लटकर लिये जा रहे हैं। मैं तो मर गयी। देखी तो सही, यह दिनमें तो मर्द बनता

है और रातमें कियोंकी तरह डरकर सोय। रहता है' ॥ २९ ॥ परीक्षित् ! जैसे कोई हाथीको अंकुशसे वेघ

दाले. वैसे ही उर्वशीने अपने वचन-बाणोंसे राजाको बींघ दिया। राजा पुरुरवाको बड़ा क्रोघ आया और हाथमें तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्थामें ही वे उस ओर दौड़

पड़े ॥ ३० ॥ गन्धवॉन उनके झपटते ही भेडोंको तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजलीको तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेडोंको लेकर लीटे, तब उर्वशीने उस प्रकाशमें उन्हें वसहीन अवस्थामें देख लिया। (बस.वह

उसी समय उन्हें छोड़कर चली गयी) ॥ ३१ ॥

परीक्षित् ! राजा पुरूरवाने जब अपने 'शयनागारमें' अपनी प्रियतमा उर्वशीको नहीं देखा, तो वे अनमने हो गये। उनका चित्त उर्वशीमें ही बसा हुआ था। वे उसके लिये शोकसे विद्वल हो गये और उन्मतकी भाँति पृथ्वीमें इधर-उधर भटकने लगे॥ ३२॥ एक दिन कुरुक्षेत्रमें

मेरी बात मान लो। निष्ठरे ! अब आज तो मुझे सुखी किये बिना मत जाओ। क्षणभर ठहरो; आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें ॥ ३४ ॥ देवि ! अब इस शरीरपर तुम्हारा कुपा-प्रसाद नहीं रहा, इसीसे तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुन्दर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और

तम्हारे देखते-देखते इसे भेडिये और गीघ खा

सरस्वती नदीके तटपर उन्होंने उर्वशी और उसकी पाँच

प्रसन्नमुखी सिखयोंको देखा और बड़ी मीठी वाणीसे

कहा- ॥ ३३ ॥ 'प्रिये ! तनिक ठहर जाओ । एक बार

जायँगे' ॥ ३५ ॥ उर्वज्ञीने कहा-एजन् ! तृम पुरुष हो । इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमूच ये भेडिये तुम्हें खा न जायें ! सियोंको किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती। सियोंका हृदय और भेड़ियोंका हृदय बिल्कल एक-जैसा होता

है ॥ ३६ ॥ क्षियाँ निर्दय होती हैं । क्रुरता तो उनमें स्वामाधिक ही रहती है। तनिक-सी बातमें चिड जाती हैं और अपने सुखके लिये बड़े-बड़े साहसके काम कर बैठती है. थोडे-से खार्थके लिये विश्वास दिलाकर अपने

पति और पाईतकको मार डालती हैं॥ ३७॥ इनके हदयमें सीहार्द तो है ही नहीं। भोले-भाले लोगोंको झूठ-मूठका विश्वास दिलाकर फॉस लेती है और नये-नये पुरुषको चाटसे कुलटा और स्वच्छन्दचारिणी बन जाती है ॥ ३८ ॥ तो फिर तुम धीरज धरो । तुम राजराजेश्वर हो । घबराओ मत । प्रति एक वर्षके बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे । तब तुम्हारे और भी सन्ताने होंगी ॥ ३९ ॥ राजा पुरुरवाने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिये

वे अपनी राजधानीमें लौट आये। एक वर्षके बाद फिर वहाँ गये । तबतक उर्वशी एक वीर पुत्रको माता हो चुकी थी॥४०॥ उर्वशीके मिलनेसे पुरुरवाको यहा सुख मिला और वे एक रात उसीके साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे, तब विरहके दःखसे वे अत्यन्त दीन हो गये। उर्वशीने उनसे कहा—॥४१॥ 'तुम इन गन्धवाँकी स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवाने गन्धवाँकी स्तृति की । परीक्षित् ! राजा पुरूरवाकी स्तृतिसे प्रसन्न होकर गन्धवीन उन्हें एक अग्निस्थाली (अग्निस्थापन करनेका पात्र) दी। राजाने समझा वही उर्वशी है, इसलिये उसको हृदयसे लगाकर वे एक वनसे दूसरे वनमें भूमते रहे॥ ४२ ॥ जब उन्हें होश हुआ, तब वे स्थालीको वनमें छोड़कर अपने महलमें लौट आये एवं रातके समय उर्वशीका ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेतायुगका प्रारम्भ हुआ, तब उनके हृदयमें तीनों खेद प्रकट हुए॥४३॥ फिर वे उस स्थानपर

भये, जहाँ उन्होंने वह अग्निस्वाली छोड़ी थी। अब उस स्थानपर शमीवृक्षके गर्भमें एक पीपलका वृक्ष उग आया था, उसे देखकर उन्होंने उससे दो अर्राणयाँ (मन्थनकाष्ट) बनायाँ। फिर उन्होंने उर्वशीलोककी कामनासे नीचेकी अर्राणको उर्वशी, ऊपरको अर्राणको पुरुरवा और बीचके काष्टको पुत्ररूपसे चिन्तन करते हुए ऑग्न प्रज्वतित करनेवाले मन्त्रोंसे मन्थन किया ॥४४-४५॥ तीनों मन्थनसे 'जातबेदा' नामका अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवाने अग्निदेवताको प्रयोविद्याके द्वास आहवनीय, गाईपत्य और दक्षिणाग्नि—इन तीनों भागोंमें विभक्त करके पुत्ररूपसे स्वीकार कर लिया॥४६॥ फिर उर्वशीलोककी इच्छासे पुरुरवाने उन तीनों अग्नियोद्यार सर्वदेवस्वरूप इन्द्रियातीत यञ्जपति भगवान् श्रीहरिका यजन किया॥४७॥

**企业企业企业企业企业企业企业实现实现实现实现实现实现实现企业企业企业** 

एक परीक्षित् ! जेताके पूर्व सत्ययुगमें एकमात्र प्रणय जाने (ॐ कार) ही वेद था ! सारे वेद-शास्त्र उसीके अन्तर्भृत एकर थे । देवता थे एकमात्र नारायण; और कोई न था । अग्नि उन्हें भी तीन नहीं, केवल एक था और वर्ण भी केवल एक इलमें 'हंस' ही था ॥ ४८ ॥ परीक्षित् ! त्रेताके प्रारम्भमें रहे । पुरुखासे ही वेदत्रयों और अग्नित्रयीका आविर्भाय हुआ । दयमें राजा पुरुखाने अग्निको सन्तानरूपसे स्वीकार करके ।नपर गन्धर्वलोककी प्राप्ति की ॥ ४९ ॥ \* \* \* \* \*

# पंद्रहवाँ अध्याय

#### ऋचीक, जमदिन और परशुरामजीका चरित्र

श्रीशुक्तदेवजी काहते हैं—परीक्षित्! उर्वशीके गर्भसे पुरुत्वाके छः पुत्र हुए—आयु, श्रुतायु, सत्यायु, स्य, विजय और जय ॥ १ ॥ श्रुतायुका पुत्र था वसुमान्, सत्यायुका श्रुतझय, स्यका एक और जयका अमित ॥ २ ॥ विजयका भीम, भीमका काञ्चन, काञ्चनका होत्र और होत्रका पुत्र था जहु । ये जहु वहीं थे, जो गङ्गाजीको अपनी अञ्जलिमें लेकर पी गये थे । जहुका पुत्र था पूरु, पूरुका बलाक और बलाकका अजक ॥ ३ ॥ अजकका कुशा था। कुशके चार पुत्र थे—कुशाम्बु, तनय, यस् और कुशान्याम । इनमेंसे कुशाम्बुके पुत्र

गाधि हुए॥४॥

ऋचीक ऋषिने गाधिसे उनकी कत्या भाँगी। गाधिने यह समझकर कि ये कत्याके योग्य वर नहीं है, ऋचीकसे कहा—॥५॥ 'मुनिवर! हमलोग कुशिक-वंशके हैं। हमारी कर्या फिलनी कठिन है। इसलिये आप एक हजार

परीक्षित् ! गाधिकी कन्याका नाम था सत्यवती।

हमारी कन्या मिलनी कठिन है। इसलिये आप एक हजार ऐसे थोडे लाकर मझे शल्करूपमें टीजिये. जिनका सारा

ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्करूपमें दीजिये, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परन्तु एक-एक कान श्याम वर्णका

हो' ॥ ६ ॥ जब गाधिने यह बात कही, तब ऋचीक सुनि उनका आशय समझ गये और वरुणके पास जाकर वैसे ही बोड़े ले आये तथा उन्हें देकर सन्दरी सत्यवतीसे किया ? ॥ १६॥

विवाह कर लिया॥७॥ एक बार महर्षि ऋचीकसे उनकी पत्नी और सास दोनोंने ही पुत्रप्राप्तिके लिये प्रार्थना की। महर्षि ऋचीकने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनोंके लिये अलग-अलग मन्तोंसे चर पकाया और

स्तान करनेके लिये चले गये ॥ ८ ॥ सत्यवतीकी माने यह समझकर कि ऋषिने अपनी पत्नीके लिये श्रेष्ठ चरु

पकाया होगा, उससे वह चरु माँग लिया। इसपर सत्यवतीने अपना चरु तो मा को दे दिया और माका चरु

वह स्वयं खा गयी॥९॥ जब ऋचीक मृनिको इस बातका पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सल्यवतीसे

कहा कि 'तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगोंको दण्ड देनेवाला घोर प्रकृतिका होगा और तम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता'॥ १०॥ सत्यवतीने

ऋचीक मुनिको प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि 'स्वामी ! ऐसा नहीं होना चाहिये।' तब उन्होंने कहा---'अच्छी बात है। पुत्रके बदले तुम्हारा पीत्र वैसा (घोर

प्रकृतिका) होगा। समयपर सत्पवतीके गर्भसे जमद्गिका जन्म हुआ॥११॥ सत्यवती समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाली परम पुण्यमयी 'कौशिकी' नदी

बन गयी। रेण् ऋषिकी कन्या थी रेणुका। जमदिग्निने उसका पाणिग्रहण किया॥ १२॥ रेणकाके गर्भसे जमदिग्नि ऋषिके वसुमान् आदि कई पुत्र हुए। उनमें

सबसे छोटे परशुरामजी थे। उनका यश सारे संसारमें प्रसिद्ध है।। १३।। कहते हैं कि हैहयवंशका अन्त करनेके लिये स्वयं भगवान्ने ही परश्रामके रूपमें अंशावतार प्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वीको हकीस

बार क्षत्रियहीन कर दिया ॥ १४ ॥ यद्यपि क्षत्रियेनि उनका घोडा-सा ही अपराध किया था-फिर भी वे लोग बड़े दष्ट, ब्राह्मणोंके अभक्त, रजोगणी और विशेष करके

तमोगणी हो रहे थे। यही कारण वा कि वे पथ्वीके भार हो गये थे और इसीके फलखरूप भगवान परश्यामने

उनका नाश करके पथ्बीका भार उतार दिया॥ १५॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! अवश्य ही उस समयके क्षत्रिय विषयलोलूप हो गये थे; परन्तु उन्होंने

परश्रामजीका ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया, जिसके कारण उन्होंने बार-बार क्षत्रियोंके वंशका संहार

श्रीशकदेवजी कहने लगे—परीक्षित् ! उन दिनों हैहयबेशका अधिपति था अर्जुन । वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय

था। उसने अनेकों प्रकारकी सेवा-शृक्षया करके भगवान् नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न कर लिया और उनसे एक हजार भजाएँ तथा कोई भी शत्रु युद्धमें पराजित

न कर सके-यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इन्द्रियोंका अबाघ बल, अतुल सम्पत्ति, तेजस्थिता, वीरता. कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपासे

प्राप्त कर लिये थे ॥ १७-१८ ॥ वह योगेश्वर हो गया था । उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सुक्ष्म-से-सुक्ष्म,

स्थल-से-स्थुल रूप धारण कर लेता । सभी सिद्धियाँ उसे प्राप्त थीं। वह संसारमें वायुकी तरह सब जगह

बेरोक-टोक विचरा करता॥ १९॥ एक बार गलेमें वैजयनी माला पहने सहस्रबाह अर्जुन बहत-सी सुन्दरी स्त्रियंकि साथ नर्मदा नदीमें जल-विहार कर रहा था। उस

समय मदोन्यत्त सहस्रवाहने अपनी बाँहोंसे नदीका प्रवाह रोक दिया॥ २०॥ दशपुख रावणका शिविर भी वहीं कहीं पासमें ही था। नदीकी धाए उलटी बहने लगी, जिससे उसका शिविर इवने लगा। रावण अपनेको बहुत

बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिये सहस्रार्ज्नका यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ॥२१॥ जब रावण सहस्रवाह अर्जुनके पास जाकर बुरा-भला कहने लगा,

तब उसने स्नियोंके सामने ही खेल-खेलमें रावणको पकड़

लिया और अपनी राजधानी माहिष्मतीमें ले जाकर बंदरके समान केंद्र कर लिया। पीछे पुलस्त्यजीके कहनेसे सहस्रवाहने रावणको छोड़ दिया॥ २२॥

एक दिन सहस्रवाह अर्जुन शिकार खेलनेके लिये बडे घोर जंगलमें निकल गया था। दैववश वह जमदिन

मुनिके आश्रमपर जा पहुँचा॥ २३॥ परम तपस्वी जमदिग्न मुनिके आश्रममें कामधेनु रहती थी। उसके

प्रतापसे उन्होंने सेना, मन्त्री और वाहनोंके साथ हैहयाधिपतिका खुब स्वागत-सत्कार किया ॥ २४ ॥ चीर हैह्रयाधिपतिने देखा कि जमदिन मनिका ऐश्वर्य तो मझसे

भी बढ़ा-चढ़ा है। इसलिये उसने उनके खागत-सत्कारको कुछ भी आदर न देकर कामधेनुको ही ले लेना

चाहा ॥ २५ ॥ उसने अभियानवश जमदिन मृनिसे माँगा

भी नहीं, अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि कामधेनुको छीन ले चलो। उसकी आज्ञासे उसके सेक्क बछडेके साथ डकराती हई कामधेनुको माहिष्यतीपुरी ले गये ॥ २६ ॥ जब वे सब चले गये, तब परशुरामजी आश्रमपर आये और उसकी दुष्टताका वृतान्त सुनकर चोट खाये हुए साँफ्की तरह क्रोधसे तिलमिला उठे ॥ २७ ॥ वे अपना भय<u>क</u>र फरसा, तरकस, दाल एवं

घनुष लेकर बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े — जैसे कोई किसीसे न दबनेवाला सिंह हाथीपर टूट पड़े ॥ २८ ॥ सहस्रवाहु अर्जुन अभी अपने नगरमें प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुरामजी महाराज बड़े वेगसे उसीकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झाँकी थी। वे हाथमें धनुष-बाण और फरसा लिये हुए थे, शरीरपर काला मृगचर्म धारण किये हुए थे और उनकी जटाएँ सूर्यकी किरणोंके समान चमक रही थीं ॥ २९ ॥ उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, ऋष्टि, शतभी और शक्ति आदि आयुद्धोंसे सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियोंसे युक्त अत्यन्त भयद्भूर सत्रह सेना भेजी। भगवान् परशूरामने बात-को-बातमें अकेले ही उस सारी सेनाको नष्ट कर दिया।। ३०॥ भगवान् परशुरामजीको गति मन और वायके समान थी। बस, वे शत्रुको सेना काटते ही जा रहे थे। जहाँ-जहाँ वे अपने फरसेका प्रहार करते, वहाँ-यहाँ

सार्राथ और वाहनोंके साथ बड़े-बड़े वीरोंकी बाँहें, जाँधें और कंधे कट-कटकर पृथ्वीपर गिरते जाते थे॥ ३१॥ हैहवाधिपति अर्जुनने देखा कि मेरी सेनाके सैनिक, उनके धन्य, ध्वजाएँ और ढाल भगवान् परश्रामके फरसे और बाणोंसे कट-कटकर खूनसे लधपथ रणभूमिमें गिर गये है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़नेके लिये आ धमका॥ ३२ ॥ उसने एक साथ ही अपनी

हजार भुजाओंसे पाँच सौ धनुषोंपर बाण चढ़ाये और परशुरामजीपर छोड़े। परन्तु परशुरामजी तो समस्त शरूषारियंकि शिरोमणि ठहरे । उन्होंने अपने

एक धनुषपर छोड़े हुए बाणोंसे ही एक साथ सबको काट हाला ॥ ३३ ॥ अब हैहवाधिपति अपने हाथोसे पहाड़ और पेड उखाडकर बड़े वेगसे युद्धपृमिमें परशुरामजीकी

ओर झपटा। परन्तु परशुरामजीने अपनी तीखी धारवाले फरसेसे बड़ी फुर्तीके साथ उसकी साँपोंके समान भुजाओंको काट डाला॥ ३४॥ जब उसकी बाँहें कट गयीं, तब उन्होंने पहाड़की चोटीकी तरह उसका ऊँचा सिर घड़से अलग कर दिया। पिताके मर जानेपर उसके दस

हजार लड़के डरकर भग गये॥ ३५॥ परीक्षित् ! विपक्षी वीरोकि नाशक परश्रामजीने बळड़ेके साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत हो दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रमपर लाकर पिताजीको

सौंप दिया ॥ ३६ ॥ और माहिष्मतीमें सहस्रबाहुने तथा उन्होंने जो कुछ किया था, सब अपने पिताजी तथा भाइयोंको कह सनाया । सब कुछ सुनकर जमदिग्न मुनिने कहा— ॥ ३७ ॥ 'हाय, हाय, परशुराम । तुमने बड़ा पाप किया। राम , राम ! तुम बड़े वीर हो; परन्तु सर्वदेवमय नरदेवका तुमने व्यर्थ ही वध किया॥३८॥ वेटा! हमलोग ब्राह्मण है। क्षमाके प्रभावसे ही हम संसारमें

पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्माजी भी

क्षमाके बलसे ही ब्रह्मपदको प्राप्त हुए हैं।।३९ ।। ब्राह्मणोंकी शोभा क्षमाके द्वारा ही सूर्यकी प्रभाके समान

चमक उठती है। सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि भी क्षमावानीपर ही शीघ प्रसन्न होते हैं॥४०॥ बेटा ! सार्वभीम राजाका यथ ब्राह्मणकी हत्वासे भी बढ़कर है। जाओ, भगवान्का स्मरण करते हुए तीथाँका सेवन करके अपने पापोको घो डालो'॥ ४१॥

# सोलहवाँ अध्याय

परशुरायजीके द्वारा क्षत्रियसंहार और विश्वामित्रजीके वंशकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपने पिताकी यह शिक्षा भगवान् परशुरामने 'जो आज्ञा' कहकर स्वीकार आश्रमपर लौट आये ॥ १ ॥ एक दिनकी बात है

की : इसके बाद वे एक वर्षतक तीर्थयात्रा करके अपने

उन्होंने देखा कि गन्धर्वराज चित्रस्य कमलोंकी माला पहने अपसराओंके साथ बिहार कर रहा है॥२॥ वे जल लानेके लिये नदीतटपर गयी थीं, परन्तु वहाँ जलकीडा

लानक ।लय नदातटपर गया था, परंतु यहा जलकाडा करते हुए गन्धर्वको देखने लगीं और पतिदेवके हवनका समय हो गया है—इस बातको भूल गयीं। उनका मन

समय हो गया है—इस बातको भूल गयों। उनका मन कुछ-कुछ चित्ररथकी ओर खिंच भी गया था॥३॥ इसनका समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि

इयनका समय बात गया, यह जानका य नहाय जमदिनिके शापसे भयभीत हो गर्यी और तुरंत वहाँसे आश्रमपर चली आर्यी ! वहाँ जलका कलश महर्षिके सामने स्वकन राथ जोड़ खड़ी हो गर्यों !! X !! जमदिन्न

सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गयीं ॥४॥ जमदिग्न मुनिने अपनी पत्नीका मानसिक व्यक्तिचार जान लिया और क्रोध करके कहा—'मेरे पुत्रो ! इस पापिनीको मार

डालो।' परन्तु उनके किसी भी पुत्रने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की॥५॥ इसके बाद पिताकी आज्ञासे परशुरामजीने माताके साथ सब माइयोंको भी मार डाला।

इसका कारण था— वे अपने पिताजीके योग और तपस्याका प्रभाव पलीभौति जानते थे॥६॥ परशुरामजीके इस कामसे सत्यवतीनन्दन महर्षि जयदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा—'बेटा! तुम्हारी जो

इच्छा हो, वर माँग लो।' परशुरामजीने कहा—'पिताजी! मेरी माता और सब माई जीवित हो जायँ तथा उन्हें इस बातकी बाद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था'॥७॥

परशुरामजीके इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे,सब-के-सब अनायास ही सकुराल उठ बैठे। परशुरामजीने अपने पिताबीका तपोबल जानकर ही तो

परशुरामजीने अपने पिताजीका तपीवल जानकर ही तो अपने सुहदोंका वध किया था॥८॥ परीक्षित्! सहस्रवाहु अर्जुनके जो लड़के परशुरामजीसे हारकर भाग गये थे, उन्हें अपने पिताके

वधको थाद निरत्तर बनी रहती थी। कहीं एक सणके लिये भी उन्हें चैन नहीं मिलता था॥९॥ एक दिनकी बात है, परशुरामजी अपने भाइयोंके साथ आश्रमसे बाहर कनकी ओर गये हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधनेके

वनकी ओर गये हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधनेके लिये सहस्रबाहुके लड़के वहाँ आ पहुँचे॥ १०॥ उस

समय महर्षि जमदिग्न अग्निशालामें बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियोसे पवित्रकीर्ति भगवान्के ही चिन्तनमें मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहरको कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियोंने जमदिग्न ऋषिको मार डाला। उन्होंने पहलेसे ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा

डाला । उन्होंने पहलस हा एसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था ॥ ११ ॥ परशुरामकी माता रेणुका बड़ी दीनतासे उनसे प्रार्थना कर रही थीं, परन्तु उन सबॉने उनकी एक न सुनी ।

प्रार्थना कर रही थीं, परन्तु उन सर्वाने उनकी एक न सुनी । वे बलपूर्वक महर्षि जमदिग्नका सिर काटकर ले गये । परीक्षित् ! वास्तवमें वे नीच सविय अत्यन्त क्रूर

थे ॥ १२ ॥ सती रेणुका दुःख और शोकसे आतुर हो गयों । वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट-पीटकर जोर-जोरसे रोने लगीं— 'परशुराम ! बेटा परशुराम !

शीघ आओ ॥ १३ ॥ परशुरामजीने बहुत दूरसे माताका 'हा राम!' यह करुण-क्रन्दन सुन लिया। वे बड़ी शीघतासे आश्रमपर आये और वहाँ आकर देखा कि

शाधतास आश्रमपर आय आर वहा आकर दखा क पिताजी मार डाले गये हैं॥ १४ ॥ परीक्षित् ! उस समय परशुरामजीको बड़ा दुःख हुआ । साथ ही क्रोच,

असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोकके वेगसे वे अत्यन्त मोहित हो गये। 'हाथ पिताजी! आप तो बड़े महातमा थे। पिताजी! आप तो घर्मके सच्चे पुजारी थे।

प्रकार विलापकर उन्होंने पिताका शरीर तो भाइयोंको सौंप दिया और स्वयं हाथमें फरसा उठाकर क्षत्रियोंका संहार कर डालनेका निश्चय किया ॥ १६ ॥

आप हमलोगोंको छोडकर खर्ग चले गये'॥ १५॥ इस

परीक्षित् ! परशुरामजीने माहिष्मती नगरीमें जाकर सहस्रबाह अर्जुनके पुत्रोंके सिरोंसे नगरके बीचो-बीच एक

उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियोंक कारण ही नष्ट हो चुकी थी॥ १७॥ उनके रक्तसे एक बड़ी भयद्भूर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मणद्रोहियोंका हृदय भयसे काँप उठता था। भगवान्ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अल्याचारी हो गये हैं। इसलिये राजन् ! उन्होंने अपने पिताके बधको

बडा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगरकी शोभा तो

और कुरुक्षेत्रके समन्तपञ्चकमें ऐसे-ऐसे पाँच तालाब बना दिये, जो रक्तके जलसे भरे हुए थे॥१८-१९॥ परशुग्रमजीने अपने पिताजीका सिर लाकर उनके भइसे

निमित्त बनाकर इकीस बार पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर दिया

स जोड़ दिया और यज्ञोंद्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप र भगवान्का यजन किया॥ २०॥ यज्ञोंमें उन्होंने पूर्व दिशा वि होताको, दक्षिण दिशा ब्रह्माको, पश्चिम दिशा अध्वर्युको न और उत्तर दिशा सामगान करनेवाले उदगाताको दे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* दी ॥ २१ ॥ इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋत्विजोंको दीं, कश्यपजीको मध्यपूमि दी, उपद्रष्टाको आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्योंको अन्यान्य दिशाएँ प्रदान कर दीं ॥ २२ ॥ इसके बाद यज्ञान्त-स्नान करके वे समस्त पापोसे मुक्त हो गये और ब्रह्मनदी सरस्वतीके तटपर मेघरहित सूर्यके समान शोभायमान हुए॥ २३॥ महर्षि जमदग्निको स्मृतिरूप सङ्कल्पमय शरीरकी प्राप्ति हो गयी। परशुरामजीसे सम्मानित होकर वे सप्तर्षियोंके मण्डलमें सातवें ऋषि हो गये॥ २४॥ परीक्षित्! कमललोचन जमदग्नि-नन्दन भगवान् परश्राम आगामी मन्वन्तरमें सप्तर्षियोंके मण्डलमें रहकर वेदोंका विस्तार करेंगे ॥ २५ ॥ वे आज भी किसीको किसी प्रकारका दण्ड न देते हुए शान्त चित्तसे महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध, गन्धर्व और चारण उनके चरित्रका मधुर स्वरसे गान करते रहते हैं॥ २६॥ सर्वशक्तिमान् विश्वात्मा भगवान् श्रीहरिने इस प्रकार भृग्वंशियोंने अवतार ग्रहण करके पृथ्वीके भारभूत राजाओंका बहुत बार वध किया ॥ २७ ॥

महाराज गाधिके पुत्र हुए प्रज्वलित अग्निके समान परम तेजस्वी विश्वामित्रजी। इन्होंने अपने तपोबलसे क्षत्रियत्वका त्याग करके ब्रह्मतेज प्राप्त कर लिया ॥ २८ ॥ परीक्षित् ! विश्वामित्रजीके सौ पृत्र थे । उनमें बिचले पृत्रका नाम था मधुच्छन्दा । इसलिये सभी पुत्र 'मधुच्छन्दा' के ही नामसे विख्यात हुए॥ २९॥ विश्वामित्रजीने भूग्वेशी अजीगर्तके पुत्र अपने भानजे शुनःशेष को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्ररूपमें खीकार कर लिया और अपने पुत्रोंसे कहा कि 'तुमलोग इसे अपना बढ़ा भाई मानो' ॥ ३० ॥ यह वही प्रसिद्ध पृगुवंशी शुनःशेप था,

यज्ञमें वह शुनःशेप देवताओंद्वारा विश्वामित्रजीको दिया गया था; अतः 'देवैः रातः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार गाधिवंशमें यह तपस्वी देवरातके नामसे विख्यात हुआ ॥ ३१-३२ ॥ विश्वामित्रजीके पुत्रोमें जो बड़े थे, उन्हें श्नःशेषको बडा भाई माननेकी बात अच्छी न लगी। इसपर विश्वापित्रजीने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि 'दुष्टो ! तुम सब म्लेच्छ हो जाओ' ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जब उनचास भाई म्लेच्छ हो गये, तब विश्वामित्रजीके विचले पत्र मधन्छन्दाने अपनेसे छोटे पचासों भाइयोंके साथ कहा—'पिताजी ! आप हमलोगोंको जो आज्ञा करते हैं, हम इसका पालन करनेके लिये तैयार हैं'॥ ३४ ॥ यह कहकर मधुच्छन्दाने मन्तद्रष्टा शुनःशेपको बड़ा भाई खोकार कर लिया और कहा कि 'हम सब तुम्हारे अनुयायी—छोटे भाई है।' तब विश्वामित्रजीने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रोंसे कहा---'तुम लोगोंने मेरी बात मानकर मेरे सम्मानकी रक्षा की है, इसलिये तुमलोगों-जैसे सुप्त प्राप्त करके मैं घन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें भी सुप्त्र प्राप्त होंगे ॥ ३५ ॥ मेरे प्यारे पुत्रो ! यह देवरात ज्ञानःशेष भी तुम्हारे ही गोजका है। तुमलोग इसकी आञ्चमें रहना।' परीक्षित् ! विश्वामित्रजीके अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान् आदि और भी पुत्र थे॥३६॥ इस प्रकार विश्वामित्रजीकी सन्तानोंसे कौशिकगोत्रमें कई भेद हो गये और देवरातको बढ़ा भाई माननेके कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया ॥ ३७ ॥

जो हरिश्चन्द्रके यज्ञमें यज्ञपशुके रूपमें मोल लेकर लाया

गया था । विश्वामित्रजीने प्रजापति वरुण आदि देवताओंकी

स्तृति करके उसे पाशबन्धनसे छुड़ा लिया था । देवताओंके

## सत्रहवाँ अध्याय

\*\*\*\*

क्षत्रवृद्ध, रजि आदि राजाओंके वंशका वर्णन

श्रीशुक्तदेवजी कहते है—परीक्षित् ! राजेन्द्र सुहोत्र। सुहोत्र के तीन पुत्र हुए-काश्य, कुश और पुरुरवाका एक पुत्र था आयु । उसके पाँच लड़के हुए---गृत्समद । गृत्समदका पुत्र हुआ शुनक । इसी शुनकके पुत्र नहष, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रम्भ और अनेना। ऋर्येदियोंमें श्रेष्ठ मुनिवर शौनकजी हुए॥१-३॥ क्षत्रबुद्धका वंश सुनो। क्षत्रबुद्धके पुत्र थे काश्यका पुत्र काशि, काशिका राष्ट्र, राष्ट्रका दीर्घतमा और दीर्घतमाके धन्वत्तरि। यही आयुर्वेदके प्रवर्तक हैं॥४॥ ये यज्ञभागके भोक्ता और भगवान् वासुदेवके अंश हैं। इनके स्भरणमात्रसे ही सब प्रकारके रोग दूर हो जाते हैं। धन्यन्तरिका पुत्र हुआ केतुमान् और केतुमान्का भीमरथ ॥ ५ ॥ भीमरथका दिबोदास और दिबोदासका द्यमान्—जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्यमान् शत्रुजित, वत्स, ऋतध्यज और कुवलवाश्वके नामसे भी प्रसिद्ध है। द्युमान्के ही पुत्र अलर्क आदि हुए॥६॥ परीक्षित् ! अलर्कके सिवा और किसी राजाने छाउउ हजार (६६०००) वर्षतक युवा रहकर पृथ्वीका राज्य नहीं भोगा ॥ ७ ॥ अलर्कका पुत्र हुआ सत्तति, सत्ततिका सुनीथ, सुनीचका सुकेतन, सुकेतनका धर्मकेतु और

भर्ग और भर्गसे राजा भार्गभूमिका जन्म हुआ॥९॥ ये सब-के-सब शतवृद्धके वंशमें काशिसे उत्पन्न नरपति हुए। रम्भके पुत्रका नाम था रभस, उससे गम्भीर और गम्भीरसे अक्रियका जन्म हुआ॥ १०॥ अक्रियकी पत्नीसे ब्राह्मणवंश चला। अब अनेनाका वंश सुनो। अनेनाका पुत्र था शुद्ध, शुद्धका शुचि, शुचिका त्रिककुद्

और त्रिककुद्का धर्मसार्राध ॥ ११ ॥ धर्मसार्राधके पुत्र धे

धर्मकेतुका सत्यकेतु॥८॥ सत्यकेतुसे घृष्टकेतु, घृष्टकेतुसे राजा सुकुमार, सुकुमारसे वीतिहोत्र, वीतिहोत्रसे शान्तस्य । शान्तस्य आत्मज्ञानो होनेके कारण कृतकृत्य थे, उन्हें सन्तानकी आवश्यकता न थी। परीक्षित् ! आयुके पुत्र र्राजके अत्यन्त तेजस्वी पाँच सी पुत्र ये॥ १२ ॥ देवताओंकी प्रार्थनासे रजिने दैत्वोंका वध करके इन्द्रको स्वर्गका राज्य दिया। परन्तु वे अपने प्रहाद आदि शत्रुओंसे भयभीत रहते थे, इसलिये उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजिको लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हींको अपनी रक्षाका भार भी सौंप दिया। जब रजिकी मृत्यु हो गयी, तब इन्द्रके माँगनेपर भी रजिके पुत्रीने खर्ग नहीं लौटाया । वे स्वयं ही यशोंका भाग भी प्रहण करने लगे । तब गुरु बृहस्पतिजीने इन्द्रकी प्रार्थनासे अभिचार-विधिसे हवन किया । इससे वे धर्मके मार्गसे भ्रष्ट हो गये । तब इन्द्रने अनायास ही उन सब रिजके पुत्रोंको मार हाला । उनमेंसे कोई भी न बचा । क्षत्रवृद्धके पीत्र कुशसे प्रति, प्रतिसे सञ्जय और सञ्जयसे जयका जन्म हुआ॥१३-१६॥ जयसे कृत, कृतसे राजा हर्यवन, हर्यवनसे सहदेव, सहदेवसे होन और हीनसे जयसेन नामक पुत्र हुआ॥१७॥ जयसेनका सङ्कृति, सङ्कृतिका पुत्र हुआ महारथी वीरशिरोर्मीण जय।

क्षत्रवृद्धकी वंश-परम्परामें इतने ही नरपति हुए। अब

नहचवंशका वर्णन सुनो ॥ १८ ॥

अठारहवाँ अध्याय

ययाति-चरित्र

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! शरीरधारियोंके छः इन्द्रियाँ होती हैं, वैसे ही नहुषके छः पुत्र थे। उनके नाम थे-यित, ययाति, संयाति, आयित, वियति और कृति॥१॥ नहुष अपने बड़े पुत्र यतिको राज्य देना चाहते थे। परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया; क्योंकि वह राज्य पानेका परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव-पेंच और प्रबन्ध आदिमें भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूपको नहीं समझ सकता॥२॥ जब इन्द्रपत्नी शचीसे सहवास करनेकी चेष्टा करनेके कारण नहपको बाह्मणीने इन्द्रपदसे

गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजाके पदपर

पत्नीके रूपमें स्वीकार करके पृथ्वीकी रक्षा करने लगा॥४॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! भगवान्

ययाति बैठे ॥ ३ ॥ ययातिने अपने चार छोटे भाइयोंको

चार दिशाओंमें नियुक्त कर दिया और खयं शुक्राचार्यकी

पूत्री देववानी और दैत्यराज वृषपर्वाकी पूत्री शर्मिष्ठाको

शुक्राचार्यजी तो बाह्मण थे और यथाति क्षत्रिय। फिर ब्राह्मण-कन्या और क्षत्रिय-वरका प्रतिलोम (उलटा)

विवाह कैसे हुआ ? ॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा—राजन्! दानवराज वृषपर्वाकी एक बड़ी भानिनी कन्या थी। उसका नाम था

जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपूत्री देवयानी और हजारों सांखयोंके साथ अपनी राजधानीके श्रेष्ट उद्यानमें क्रोधसे तिलमिला उठी। वह चोट खायी हुई नागिनके

टहल रही थी। उस उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंसे लदे हुए अनेको लक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुन्दर सरोवर था। सरोबरमें कमल खिले हुए थे और उनपर बड़े ही मधुर

स्वरसे भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनिसे सरोवरका तट गुँज रहा था॥ ६-७॥ जलाशयके पास पहुँचनेपर उन

सुन्दरी कन्याओंने अपने-अपने वस्त्र तो धाटपर रख दिये और उस तालायमें प्रवेश करके वे एक-दूसरेपर जल उलीच-उलीचकर क्रीडा करने लगीं ॥ ८ ॥ उसी समय

उधरसे पार्वतोजीके साथ बैलपर चढे हुए भगवान शङ्कर आ निकले । उनको देखकर सब-की-सब कन्याएँ सक्चा

गयों और उन्होंने झटपट सरोवरसे निकलकर अपने-अपने वस्त पहन लिये॥ ९॥ शीघ्रताके कारण शर्मियाने अनजानमे देवयानीके वस्तको अपना समझकर पहन

लिया। इसपर देवयानी क्रोधके भारे आग-बबुला हो गयी। उसने कहा- ॥ १०॥ 'अरे, देखो तो सही, इस

दासीने कितना अनुचित काम कर डाला ! राम-राम, जैसे कतिया यञ्चका हविषय उठा ले जाय, जैसे ही इसने मेरे वस्र पहन लिये हैं॥ ११॥ जिन ब्राह्मणोंने अपने तपोबलसे इस संसारकी सृष्टि की है, जो परम पुरुष

परमात्माके मुखरूप हैं, जो अपने हृदयमें निरत्तर ज्योतिर्मय परमात्माको धारण किये रहते हैं और जिन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके लिये वैदिक मार्गका निर्देश किया है, बड़े-बड़े लोकपाल तथा देवराज इन्द्र-

ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणोंकी वन्दना और सेवा

करते हैं--और तो क्या, लक्ष्मीजीके एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वातमा भगवान भी जिनकी वन्दना और स्तृति करते हैं---उन्हीं ब्राह्मणोंमें हम सबसे श्रेष्ठ भुगुवंशी

है। और इसका पिता प्रथम तो असूर है, फिर हमारा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है। इसलिये ययातिने शिष्य है। इसपर भी इस दुष्टाने जैसे शुद्र बेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपडोंको पहन लिया है' ॥ १२-१४ ॥ उसकी बात माने ली ॥ २३ ॥

पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दुसरा इसे न पकड़े। बीरश्रेष्ठ ! कुएँमें गिर जानेपर

समान लंबी साँस लेने लगी। उसने अपने दाँतोंसे होठ दबाकर कहा- ॥ १५॥ 'भिखारिन ! तु इतना बहक रही है। तुझे कुछ अपनी बातका भी पता है ? जैसे कीए

और कृते हमारे दरवाजेपर रोटीके टुकड़ोंके लिये प्रतीक्षा करते हैं, बैसे ही क्या तुम भी हमारे घरोंकी और नहीं

ताकती रहती' ॥ १६ ॥ शर्मिष्ठाने इस प्रकार कड़ी-कड़ी

बात कहकर गुरुपुत्री देवयानीका तिरस्कार किया और क्रोधवरा उसके वस्न छीनकर उसे कुएँमें डकेल

दिया ॥ १७ ॥ शर्मिष्टाके चले जानेके बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जलकी

आवश्यकता थी, इसलिये कुएँमें पड़ी हुई देवयानीको

उन्होंने देख लिया ॥ १८ ॥ उस समय वह वस्तहीन थी । इसलिये उन्होंने अपना दपड़ा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथसे उसका हाथ पकड़का उसे बाहर निकाल लिया ॥ १९ ॥ देवयानीने प्रेमभरी वाणीसे वीर ययातिसे कहा-'वीरशिरोमणे राजन् ! आज आपने मेरा हाथ

मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान्का ही किया हुआ सम्बन्ध समझना चाहिये। इसमें हमलोगोंकी या और किसी मनुष्यकी कोई चेष्टा नहीं है ॥ २०-२१ ॥ वीरश्रेष्ठ ! पहले मैंने बृहस्पतिके पुत्र

कचको शाप दे दिया था, इसपर उसने भी मुझे शाप दे

दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणिबहण नहीं कर सकता' \* ॥ २२ ॥ ययातिको शास्त्रप्रतिकृल होनेके कारण यह सम्बन्ध अभीष्ट तो न था; परन्तु उन्होंने देखा कि प्रारब्धने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है, और मेरा

मुहत्पतिजीका पुत्र क्षय सुक्रावार्वजीसे मृतसङ्गीवनी क्षिष्ठा पहुता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने मर वाने लगा

तो देवपानीने उसे करण करना चाहा। परचु पुरुदुती होनेके कारण कचने उसका प्रस्ताव खोकार नहीं किया। इसपर देवयानीने उसे कार दे दिया कि 'तुम्हारी पढ़ी हुई जिद्या नियाल हो जाय।' कचने भी उसे शाम दिया कि 'कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पानीकपमें स्वीकार न करेगा।

\* श्रीसद्धागवत \*

बीर राजा ययाति जब चले गये, तब देवयानी रोती-पीटती अपने पिता शुक्राचार्यके पास पहुँची

और शर्मिंद्राने जो कुछ किया था, वह सब उन्हें कह सुनाया ॥ २४ ॥ शर्मिष्ठाके व्यवहारसे भगवान्

शुक्राचार्यजीका भी मन उचट गया । ये पुरोहिताईकी निन्दा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या

बाजारमेंसे कबुतरकी तरह कुछ बीनकर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानीको साथ लेकर वे नगरसे

निकल पड़े ॥ २५ ॥ जब वृषपर्वाको यह मालुम हुआ, तो उनके मनमें यह शङ्का हुई कि गुरुओं कहीं शत्रुओंकी जीत

न करा दें, अथवा मुझे शाप न दे दें। अतएव वे उनको प्रसन्न करनेके लिये पीछे-पीछे गये और राखेमें उनके चरणोपर सिरके बल गिर गये॥ २६॥ भगवान्

शक्राचार्यजीका क्रोध तो आधे ही क्षणका था। उन्होंने वृषपर्वासे कहा—'राजन् ! मैं अपनी पूत्री देवयानीको नहीं छोड़ सकता। इसलिये इसकी जो इच्छा हो, तुम पूरी कर दो। फिर मुझे लौट चलनेमें कोई आपत्ति न

आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानीने अपने मनकी बात कही। उसने कहा—'पिताजी मुझे जिस किसीको दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्टा अपनी सहेलियोंके साथ मेरी सेवाके लिये वहीं चले ॥ २८॥

होगी'।। २७ ॥ जब वृषपविन 'ठीक है' कहकर उनकी

शर्मिष्ठाने अपने परिवारवालोंका सङ्कट और उनके कार्यका गौरव देखकर देवयानीकी बात स्वीकार कर ली। वह अपनी एक हजार सहेलियोंके साथ दासीके समान उसकी सेवा करने लगी॥२९॥ शुक्राचार्यजीने

देवयानीका विवाह राजा ययातिके साथ कर दिया और शर्मिष्टाको दासीके रूपमें देकर उनसे कह

दिया—'राजन् ! इसको अपनी सेजपर कभी न आने देना'॥ ३० ॥ परीक्षित् ! कुछ ही दिनों बाद देववानी पुत्रवती हो गयी। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठाने भी अपने ऋतुकालमें देवयानीके पति ययातिसे

एकान्तमें सहवासकी याचना की॥ ३१॥ शर्मिष्टाकी पुत्रके लिये प्रार्थना धर्मसंगत है—यह देखकर धर्मज्ञ

और तुर्वस् तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए—दुह्यु, अनु और पूरु॥३३॥ जब मानिनी

देववानीको यह मालुम हुआ कि शर्मिष्टाको भी मेरे परिके द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोधसे बेसुध होकर अपने पिताके घर चली गयी॥३४॥ कामी ययातिने मीडी-मीडी बार्ते, अनुनय-विनय और चरण दयाने

आदिके द्वारा देवयानीको मनानेकी चेष्टा की, उसके पीछे-पीछे वहाँतक गये भी, परन्तु मना न सके ॥ ३५॥ शुक्राचार्यजीने भी क्रोधमें भरकर ययातिसे कहा—'तू

अत्यन्त स्त्रीलम्पट, मन्दबृद्धि और झुटा है। जा, तेरे शरीरमें वह बढ़ापा आ जाय, जो मनुष्योंको कुरूप कर देता है' ॥ ३६ ॥

ययातिने कहा—'ब्रह्मन्! आपकी पुत्रीके साथ

विषय-भोग करते-करते अभी मेरी तुप्ति नहीं हुई है। इस शापसे तो आपकी पुत्रीका भी ऑनष्ट ही है।' इसपर शक्राचार्यजीने कहा—'अच्छा जाओ; जो प्रसन्नतासे तुन्हें

नानाका दिया हुआ यह बृद्धापा तुम खीकार कर लो। क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र ! मैं अभी विषयोंसे तुप्त नहीं हुआ हूँ। इसलिये तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षीतक और

आनन्द भोगुँगा' ॥ ३८-३९ ॥ यदुने कहा—'पिताजी! बिना समयके ही प्राप्त

हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता। क्योंकि कोई भी भनुष्य जबतक विषय-सुखका अनुभव नहीं कर लेता, तबतक उसे उससे वैराग्य नहीं

अपनी जवानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा बदल

लो' ॥ ३७ ॥ शुक्राचार्यजीने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानीमें आकर ययातिने अपने बड़े पुत्र यदुसे

कहा— 'बेटा ! तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने

होता'॥४०॥ परीक्षित् ! इसी प्रकार तुर्वस्, दुह्य और अनुने भी पिताकी आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछी तो उन पुत्रोंको धर्मका तत्त्व मालुम नहीं था। वे इस

अनित्य शरीरको ही नित्य माने बैठे थे॥४१॥ अब ययातिने अवस्थामें सबसे छोटे किन्तु गुणोमें बड़े अपने

पुत्र पुरुको बुलाकर पूछा और कहा—'बेटा ! अपने बड़े पाइयोंके समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिये '॥ ४२ ॥

पुरुने कहा-- 'पिताजी ! पिताकी कृपासे मनुष्यको

राजा ययातिने शुक्राचार्यकी बात याद रहनेपर भी यही निश्चय किया कि समयपर प्रारब्धके अनुसार जो होना होगा, हो जायेगा ॥ ३२ ॥ देवयानीके दो पुत्र हुए--यदु

परमपदकी प्राप्ति हो सकती है। वास्तवमें पृत्रका शरीर पिताका ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्थामें ऐसा कीन है, जो इस संसारमें पिताके उपकारोंका बदला चुका सके ? ॥ ४३ ॥ उतम एत्र तो वह है, जो पिताके मनकी वात बिना कहे ही कर दे। कहनेपर श्रद्धांके साथ आज्ञापालन करनेवाले पत्रको मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होनेपर भी अश्रद्धासे उसका पालन करे, वह अधम पत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिताकी आज्ञाका पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वह तो पिताका मल-मूत्र ही हैं ॥ ४४ ॥ परीक्षित् ! इस प्रकार कहकर पुरुने बड़े आनन्दसे अपने पिताका बुढ़ापा स्त्रीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत् विषयोंका सेवन करने लगे ॥ ४५ ॥ वे सातों द्वीपीके एकच्छत्र सम्राट् थे । पिताके समान भलीभाँति प्रजाका पालन करते थे । उनकी इन्द्रियोंमें पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथाप्राप्त विषयोंका यथेच्छ उपभोग करते थे॥४६॥ देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययातिको

अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओंके द्वारा दिन-दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकान्तमें सुख देने लगी ॥ ४७ ॥ राजा वयातिने समस्त वेदोंके प्रतिपाद्य सक्देवस्वरूप यज्ञपुरुष भगवान् श्रीहाँरका बहत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे यजन किया ॥ ४८ ॥ जैसे आकाशमें दल-के-दल बादल दीखते हैं और कभी नहीं भी दीखते, बैसे ही परमात्माके स्वरूपमें यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्यके समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपोंके रूपमें प्रतीत होता है और कभी नहीं भी ॥ ४९ ॥ वे परमात्मा सबके हदयमें विराजमान हैं। उनका स्वरूप सुक्ष्यसे भी सुक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी भगवान् श्रीनारायणको अपने हृदयमें स्थापित करके राजा ययातिने निष्कामभावसे उनका यजन किया॥ ५०॥ इस प्रकार एक हजार वर्षतक उन्होंने अपनी उच्छङ्कल इन्द्रियोंके साथ मनको जोडकर उसके प्रिय विषयोंको भोगा। परन्त् इतनेपर भी चक्रवर्ती सम्राट ययातिकी भोगोंसे तप्ति न हो

सकी ॥ ५१ ॥

# उन्नीसवाँ अध्याय

#### ययातिका गृहत्याग

श्रीशुकरेकजी कहते हैं-परीक्षित् ! राजा ययाति इस प्रकार खोके वशमें होकर विषयोंका उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधःपतनपर दृष्टि गयी तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानीसे इस गाथाका गान किया ॥ १ ॥ 'भृगुनन्दिनी ! तुम यह गाथा सुनो । पृथ्वीमें मेरे ही समान विषयीका यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही प्रामवासी विषयी प्रत्योंक सम्बन्धमें वनवासी जितेन्द्रिय पुरुष दुःखके साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा ?'॥ २ ॥ एक था बकरा। वह वनमें अकेला ही अपनेको प्रिय लगनेवाली वस्तुएँ ढुँढता हुआ घुम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कऐमें गिर पड़ी है।। ३।। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरीको किस प्रकार कुएँसे निकाला जाय। उसने

अपने सींगसे कुएँके पासकी घरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया ॥ ४ ॥ जब वह सुन्दरी बकरी कुएँसे निकली, तो उसने उस बकरेसे ही प्रेम करना चाहा। वह दादी-मुँछमण्डित बकरा हष्ट-पुष्ट, जवान, बकरियोंको सुख देनेवाला, विहारकुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियोंने देखा कि कुएँमें गिरी हुई बकरीने उसे अपना प्रेमपात्र चन लिया है, तब उन्होंने भी उसीको अपना पति बना लिया। वे तो पहलेसे ही पतिकी तलाशमें थीं। उस बकरेके सिरपर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहत-सी बकरियेंकि साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध-बुध खो बैठा॥ ५-६॥ जब उसकी कुएँमेंसे निकाली हुई प्रियतमा बकरीने देखा कि मेरा पति तो अपनी दसरी

प्रियतमा बकरीसे विहार कर रहा है, तो उसे बकरेकी यह

करतृत सहन न हुई ॥ ७ ॥ उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेमका कोई भरोसा नहीं है और यह मित्रके रूपमें शत्रका काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इन्द्रियलोल्प बकरेको छोड़कर बड़े दुःखसे अपने पालनेकालेक पास चली गयी॥८॥ वह दीन कामी बकरा उसे पनानेके लिये 'में-में' करता हुआ उसके पीछे-पीछे चला। परन्तु उसे मार्गमें मना न सका॥ ९॥ उस बकरीका स्वामी एक बाह्मण था। उसने क्रोधमें आकर बकरेके लटकते हुए अण्डकोषको काट दिया। परन्त फिर उस बकरीका ही भला करनेके लिये फिरसे उसे बोड भी दिया। उसे इस प्रकारके बहत-से उपाय मालुम थे॥ १०॥ प्रिये ! इस प्रकार अण्डकोष जुड जानेपर वह बकरा फिर क्रीसे निकली हुई बकरीके साथ बहुत दिनोंतक विषयभोग करता रहा, परन्तु अपने-आपको भी भूल गया हैं॥ १२ ॥

आजतक उसे सन्तोष न हुआ ॥ ११ ॥ सुन्दरी ! मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेमपाशमें बैंधकर मैं भी अत्यन्त दीन हो गया। तुन्हारी मायासे मोहित होकर मैं 'प्रिये ! पृथ्वीमें जितने भी धान्य (चावल, जौ आदि), सुवर्ण, पशु और सियाँ हैं-वे सब-के-सब मिलकर भी उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते, जो कामनाओंके प्रहारसे जर्जर हो रहा है॥१३॥ विषयोंके भोगनेसे भोगवासना कभी शान्त नहीं हो सकती। बल्कि जैसे घीकी आहति डालनेपर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोगवासनाएँ भी भोगोंसे प्रवल हो जाती हैं।। १४ ।। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तुके साथ राग-द्वेषका भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिये सभी दिशाएँ सुखमवी बन जाती हैं॥ १५॥ विषयोंकी तृष्णा ही दःखोंका उदगम स्थान है। मन्दबुद्धि लोग बड़ी कठिनाईसे उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर युद्धा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीव्रसे-शीव्र इस तुष्णा (भोग-वासना) का त्याग कर देना चाहिये ॥ १६ ॥ और तो क्या-अपनी मा, बहिन और कन्याके साथ भी अकेले एक आसनपर सटकर नहीं बैठना चाहिये। इन्द्रियाँ इतनी बलवान् हैं कि वे बड़े-बड़े विद्वानोंको भी विचलित कर देती है ॥ १७ ॥ विषयोंका बार-बार सेवन करते-करते मेरे एक हज़ार वर्ष परे हो गये, फिर भी क्षण-प्रति-क्षण उन भोगोंकी लालसा बढ़ती ही जा रही है।। १८ ह इसलिये मैं अब भोगोंकी वासना-तृष्णाका परित्याग करके अपना अन्तःकरण परमात्माके प्रति संभर्षित कर दूँगा और शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदिके भावोंसे ऊपर उठकर अहङ्कारसे मुक्त हो हरिनोंके साथ वनमें विचर्डमा ॥ १९ ॥ लोक-परलोक दोनोंके ही भोग असत् है, ऐसा समझकर न तो उनका चिन्तन करना चाहिये और न भोग ही। समझना चाहिये कि उनके चिन्तनसे ही जन्म-मृत्युरूप संसारको प्राप्ति होती है और उनके भोगसे तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तवमें इनके रहस्यको जानकर इनसे अलग रहनेवाला ही आत्मजानी हैं'॥ २०॥

परीक्षित् ! ययातिने अपनी पत्नीसे इस प्रकार कहकर पुरुकी जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बढ़ापा ले लिया। यह इसलिये कि अब उनके चित्तमें विषयोंको वासना नहीं रह गयो थी॥ २१॥ इसके बाद उन्होंने दक्षिण-पर्व दिशामें द्रह्म, दक्षिणमें यद, पश्चिममें तुर्वस् और उत्तरमें अनुको राज्य दे दिया॥ २२॥ सारे भूमण्डलकी समस्त सम्पत्तियोंके योग्यतम पात्र पुरुको अपने राज्यपर अभिविक्त करके तथा बड़े भाइयोंको उसके अधीन बनाकर वे बनमें चले गये॥ २३॥ यद्यपि राजा ययातिने बहुत वर्षेतिक इन्द्रियोंसे विषयोंका सुख भोगा था-परन्तु जैसे पाँख निकल आनेपर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षणमें ही सब कुछ छोड़ दिया॥ २४॥ वनमें जाकर राजा ययातिने समस्त आसक्तियाँसे छुट्टी पा ली। आत्म-साक्षात्कारके द्वारा उनका त्रिगुणमय लिङ्गशरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया-मलसे रहित परब्रह्म परमात्मा वासदेवमें मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े-बड़े भगवानुके प्रेमी संतोको प्राप्त होती है ॥ २५ ॥ जब देवयानीने वह गाथा सुनी, तो उसने समझा

कि ये मुझे निवृत्तिमार्गके लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं।

क्योंकि स्त्रो-पुरुषमें परस्पर प्रेमके कारण विरह होनेपर

विकलता होती है, यह सोचकर ही इन्होंने यह बात

हेंसी-हंसीमें कही है।। २६॥ खजन-सम्बन्धयोंका-जो ईश्वरके अधीन है-एक स्थानपर इकद्रा हो जाना वैसा ही है, जैसा प्याऊपर पश्चिकोंका। यह सब भगवानुकी मायाका खेल और खप्रके सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानीने सब पदाधाँकी आसक्ति त्याग दी और अपने मनको भगवान् श्रीकृष्णमें तन्मय करके बन्धनके हेत्

लिङ्गरारीस्का परित्याग कर दिया-वह भगवानुको प्राप्त हो गयी ॥ २७-२८ ॥ उसने भगवानुको नमस्कार करके कहा-'समस्त जगत्के रचयिता, सर्वान्तर्यामी, सबके आश्रयस्वरूप सर्वशक्तिमान् भगवान् वासुदेवको नमस्कार है। जो परम शान्त और अनन्त तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हैं ॥ २९ ॥

### बीसवाँ अध्याय

#### युरुके वंश, राजा दुष्यत्त और भरतके चरित्रका वर्णन

श्रीशुकदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! अब मैं राजा पुरुके वंशका वर्णन करूँगा। इसी वंशमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंशके वंशघर बहत-से राजर्षि और ब्रहार्षि भी हुए हैं॥ १॥ पुरुका पुत्र हुआ जनमेजय। जनमेजयका प्रचिन्वान्, प्रचिन्वान्का प्रवीर, प्रवीरका नमस्यु और नमस्युका पुत्र हुआ चारपद ॥ २ ॥ चारुपदसे सुद्यु, सुद्युसे बहुगव, बहुगवसे संयाति, संयातिसे अहंबाति और अहंबातिसे रौद्राश्व हुआ ॥ ३ ॥ परीक्षित् ! जैसे विश्वातमा प्रधान प्राणसे दस इन्द्रियाँ होती हैं, वैसे हो घृताची अप्सराके गर्भसे रौद्राश्वके दस पुत्र हुए-ऋतेयु, क्क्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेषु, धर्मेषु, सत्येषु, व्रतेषु और सबसे छोटा वनेयु ॥ ४-५ ॥ परीक्षित् ! उनमेंसे ऋतेयुका पुत्र रन्तिमार हुआ और रन्तिभारके तीन पुत्र हुए—सुमति, घुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथके पुत्रका नाम था कण्य ॥ ६ ॥ कण्यका पुत्र मेथातिथि हुआ । इसी मेधातिधिसे प्रस्कण्य आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमतिका पुत्र रैभ्य हुआ, इसी रैभ्यका पुत्र दुष्यन्त

एक बार दुष्यन्त वनमें अपने कुछ सैनिकॉक साथ शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे। उचर ही वे कण्व मुनिके आग्रमपर जा पहुँचे। उस आश्रमपर देवमायाके समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मीके समान अङ्गकान्तिसे वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुन्दरीको देखते ही दुष्यन्त मोहित हो गये और उससे बातचीत करने लगे॥ ८-९॥ उसको देखनेसे

细用5用

उनको बहा आनन्द मिला। उनके मनमें कामवासना जाप्रत् हो गयी। धकावट दूर करनेके बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे मुसकराते हुए उससे पुछा- ॥ १०॥ 'कमलदलके समान सुन्दर नेत्रोंबाली देखि ! तुम कौन हो और किसको पुत्री हो ? मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित करनेवाली सुन्दरी ! तुम इस निर्जन वनमें रहकर क्या करना चाहती हो ? ॥ ११ ॥ सन्दरी ! मैं स्पष्ट समझ रहा है कि तुम किसी क्षत्रियको कन्वा हो, वयोंकि पुरुवशियोंका चित्त कभी अधर्मकी ओर नहीं झकता ॥ १२ ॥ शकुन्तलाने कहा-'आपका कहना सत्य है। मैं

विश्वामित्रजीकी पुत्री हैं। मेनका अप्सराने मुझे वनमें छोड़ दिया था। इस बातके साक्षी है मेरा पालन-पोषण करनेवाले महर्षि कण्व । बीर्यशरोमणे ! मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? ॥ १३ ॥ कमलनयन ! आप यहाँ बैठिये और हम जो कुछ आपका स्वागत-सत्कार करें, उसे स्वीकार कीजिये। आश्रममें कुछ नीवार (तित्रीका भात) है। आपकी इच्छा हो तो भोजन करिजिये और जैंचे तो यहीं उहरिये'॥ १४॥

दुष्यन्तने कहा—'सुन्दरी! तुम कुशिकवंशमें उत्पन्न हुई हो, इसलिये इस प्रकारका आतिथ्य-सत्कार, तुम्हारे योग्य ही है; क्योंकि राजकन्याएँ खयं ही अपने योग्य पतिको वरण कर लिया करती हैं ॥ १५॥ शक्तलाको स्वीकृति मिल जानेपर देश, काल और शासकी आज्ञाको जाननेवाले राजा दृष्यन्तने गान्धर्वविधिसे धर्मानुसार उसके साथ विवाद कर लिया

उनसे खेला करता॥ १८॥

॥ १६॥ राजर्षि दम्यत्तका वीर्य अमोघ था। रात्रिमें वहाँ रहका दृष्यन्तने शकृत्तलाका सहवास किया और दूसरे दिन सबेरे वे अपनी राजधानीमें चले गये । समय आनेपर शकुन्तलाको एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ महर्षि कण्यने वनमें ही राजकमारके जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न किये। वह बालक बचपनमें ही इतना बलवान् था कि बड़े-बड़े सिंहोंको बलपूर्वक बाँध लेता और

वह बालक भगवानुका अंशोशावतार था। उसका

बल-विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साब लेकर

रमणीरल शक्तला अपने पतिके पास गयी ॥ १९ ॥

जब राजा दुष्यन्तने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्रको

स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दीख रहा था और जिसे सथ लोगोंने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई ॥ २० ॥ 'पुत्र उत्पन्न करनेमें माता तो केवल धौंकनीके समान है। वास्तवमें पुत्र पिताका ही है; क्योंकि पिता ही पत्रके रूपमें उत्पन्न होता है, इसलिये दुष्यत्त ! तुम शकुत्तलाका तिरस्कार न करो, अपने पुत्रका भरण-पोषण करो ॥ २१ ॥ राजन् ! वंशकी वृद्धि करनेवाला पुत्र अपने पिताको नरकसे उबार लेता है। शकन्तलाका कहना बिल्कल ठीक है। इस गर्भको

परीक्षित् ! पिता दुष्यन्तकी मृत्यु हो जानेके बाद

वह परम यशस्त्री बालक चक्रवर्ती सप्राट् हुआ। उसका जन्म भगवान्के अंशसे हुआ था। आज भी पृथ्वीपर उसकी महिमाका गान किया जाता है॥ २३॥ उसके दाहिने हाथमें चक्रका चिह्न था और पैरोमें कमलकोषका। महाभिषेककी विधिसे राजाधिराजके पदपर उसका अभिषेक हुआ। घरत बड़ा शक्तिशाली राजा था॥ २४॥ भरतने ममताके पुत्र दीर्घतमा मुनिको प्रोहित बनाकर गङ्गातटपर गङ्गासागरसे लेकर गङ्गोत्रीपर्यन्त पचपन पवित्र अश्वमेध यज्ञ और इसी प्रकार यमुनातटपर भी प्रयागसे लेकर यम्नोत्रीतक उन्होंने अठहत्तर अश्वमेध यन्न किये।

इन सभी यज्ञोंमें उन्होंने अपार धनगशिका दान

किया था। दश्यन्तकमार भरतका यज्ञीय अग्निस्थापन बड़े ही उत्तम गुणवाले स्थानमें किया गया था।

धारण करानेवाले तुम्हीं हो'॥ २२ ॥

बद्ध (१३०८४) गौएँ मिली थीं॥२५-२६॥ इस प्रकार राजा भरतने उन यज्ञोंमें एक सौ तैंतीस (५५+७८) घोडे बाँधकर (१३३ यह करके) समसा नरपतियोंको असीम आश्चर्यमें डाल दिया। इन यज्ञीक

उस स्थानमें भरतने इतनी गीएँ दान दी यीं कि

एक हजार ब्राह्मणोंमें प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक

द्वारा इस लोकमें तो राजा भरतको परम यश मिला हो, अन्तमें उन्होंने मायापर भी विजय प्राप्त की और देवताओंके परमगुरु भगवान् श्रीहरिको प्राप्त कर लिया॥२७॥ यज्ञमें एक कर्म होता है 'मध्यार'।

उसमें भरतने सुवर्णसे विभूषित, क्षेत दाँतीवाले तथा

काले रंगके चौदह लाख हाथी दान किये॥ २८॥

भरतने जो महान कर्म किया. वह न तो पहले कोई

राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथसे स्वर्गको छ सकता है ? ॥ २९ ॥ भरतने दिग्वजयके समय किरात, हण, यवन, अन्ध, कडू, खश, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मणद्रोही राजाओंको मार डाला॥३०॥ पहले यगमें बलबान अस्रोंने देवताओंपर विजय प्राप्त

कर ली थी और वे रसातलमें रहने लगे थे। उस

समय वे बहत-सी देवाङ्गनाओंको रसातलमें ले गये थे। राजा भरतने फितसे उन्हें छुड़ा दिया॥ ३१॥ उनके राज्यमें पृथ्वी और आकाश प्रजाकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण कर देते थे। भरतने सत्ताईस हजार वर्षतक समस्त दिशाओंका एकच्छत्र शासन

किया॥ ३२॥ अन्तमें सार्वभीम सम्राट् भरतने यही निश्चय किया कि लोकपालोंको भी चकित कर देनेवाला ऐश्वर्य, सार्वभीम सम्पत्ति, अखण्ड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसारसे उदासीन हो गये॥ ३३॥

परीक्षित् ! विदर्भराजकी तीन कन्याएँ सम्राट् भरतकी पत्नियाँ थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे। परन्त जब भरतने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे हर गयीं कि कहीं सम्राट् हमें त्याग न दें। इसलिये उन्होंने अपने बच्चोंको मार डाला ॥ ३४ ॥ इस प्रकार सम्राट भरतका वंश वितथ अर्थात् विच्छित्र होने समा। तब उन्होंने सन्तानके

\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* लिये 'मरुत्स्तोम' नामका यञ्च किया । इससे मरुद्गणीने प्रसन्न होकर भरतको भरद्वाज नामका पुत्र दिया॥ ३५॥ भरद्वाजको उत्पत्तिका प्रसङ्ग यह है कि एक बार बहस्पतिजीने अपने भाई उतध्यकी गर्भवती पत्नीसे मैथून करना चाहा। उस समय गर्भमें जो बालक (दीर्घतमा) था, उसने मना किया। किन्तु बृहस्पतिजीने उसकी बातपर ध्यान न दिया और उसे 'तू अंधा हो जा' यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया॥ ३६॥ उतथ्यकी पत्नी ममता इस बातसे हर गयी कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें। इसलिये उसने बृहस्पतिजीके द्वारा होनेवाले लड़केको त्याग देना चाहा। उस समय देवताओंने गर्भस्थ शिशुके नामका निर्वचन करते हुए यह कहा ॥ ३७ ॥ बृहस्पतिजी कहते हैं कि 'अरी मुद्दे ! यह मेरा औरस और मेरे भाईका क्षेत्रज—इस प्रकार

दोनोंका पुत्र (द्वाज) है; इसलिये तू डर मत, इसका भरण-पोषण कर (भर)।' इसपर ममताने कहा—'बृहस्पते ! यह मेरे पतिका नहीं, हम दोनोंका ही पुत्र है; इसलिये तुर्न्हीं इसका भरण-पोषण करो।' इस प्रकार आपसमें विवाद करते हुए माता-पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गये। इसलिये इस लड़केका नाम 'भरद्वाज' हुआ ॥ ३८ ॥ देवताओंके द्वारा नामका ऐसा निर्वचन होनेपर भी ममताने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात् अन्यायसे पैदा हुआ है। अतः उसने उस बच्चेको छोड दिया। अब मस्दगणीने उसका पालन किया और जब राजा भरतका वंश नष्ट होने लगा, तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितय (भरद्वाज) भरतका हुआ ॥ ३९ ॥

# इक्कीसवाँ अध्याय

#### भरतवंशका वर्णन, राजा रक्तिदेवकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वितथ अथवा भरद्वाजका पुत्र था मन्यू। मन्यूके पाँच पुत्र हुए---बृहतक्षत्र, जय, महाबीर्य, नर और गर्ग । नरका पुत्र था संकृति॥१॥ संकृतिके दो पुत्र हुए—गुरु और रनिदेव। परीक्षित् ! रन्तिदेवका निर्मल यश इस खेक और परलोकमें सब जगह गाया जाता है ॥ २ ॥ रन्तिदेव आकाशके समान बिना उद्योगके ही दैववश प्राप्त वस्तुका उपभोग करते और दिनोदिन उनकी पूँजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह-परित्रह, ममतासे रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुम्बके साथ दःख भोग रहे थे ॥ ३ ॥ एक बार तो लगातार अइतालीस दिन ऐसे बीत गये कि उन्हें पानीतक पीनेको न मिला। उनचासवें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, इलवा और जल मिला ॥ ४ ॥ उनका परिवार बड़े सङ्कटमें था । भूख और प्यासके मारे वे लोग कॉप रहे थे। परन्तु ज्यों ही उन लोगोने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ गया॥ ५॥ रन्तिदेव सबमें

श्रीभगवान्के ही दर्शन करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धासे आदरपूर्वक उसी अन्नमेंसे ब्राह्मणको भोजन कराया । ब्राह्मणदेवता भोजन करके चले गये ॥ ६ ॥

परीक्षित्! अब बचे हुए अन्नको रन्तिदेवने आपसमें बाँट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शुद्र-अतिथि आ गया। रन्तिदेवने भगवानुका स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्नमेंसे भी कुछ भाग शुद्रके रूपमें आये अतिथिको खिला दिया॥७॥ जब शुद्र खा-पीकर चला गया, तब कुत्तोंको लिये हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा,—'राजन् ! मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं। हमे कुछ खानेको दोजिये'॥८॥ रिन्तदेवने अत्यन्त आदरभावसे, जो कुछ बच रहा था, सब-का-सब उसे दे दिया और मगवन्मय होकर उन्होंने कुले और कुलेंके स्वामीके रूपमें आये हुए भगवानुको नमस्कार किया ॥ ९ ॥ अब केंबल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मृनुष्यके पीनेपरका था। वे उसे आपसमें बाँट-कर पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाल और आ पहुँचा।

उसने कहा—'मै अत्यन्त नीच हूँ। मुझे जल पिला दीजिये'॥ १०॥ चाण्डालकी वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारणमें भी वह अत्यन्त कष्ट पा रहा था, सुनकर रन्तिदेव दयासे अत्यन्त सन्तप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे ॥ ११ ॥ 'मैं भगवान्से आठों सिद्धियोंसे युक्त परम गति नहीं चाहता। और तो क्या, मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं तो केवल यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके इदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको द:खा न हो॥ १२॥ यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो गयी। अब भेरी भूख-प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, म्लानि, शोक, विषाद और मोह-ये सब-के-सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया' ॥ १३ ॥ इस प्रकार कहकर रित्तदेवने वह बचा हुआ जल भी उस चाण्डालको दे दिया। यदापि जलके बिना वे खये मर रहे थे, फिर भी खभावसे ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपनेको रोक न सके। उनके पैर्यकी भी कोई सीमा है ? ॥ १४ ॥ परीक्षित् ! ये अतिषि वास्तवमें चगवानुकी रची हुई मायाके ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जानेपर अपने भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले त्रिभुवनस्वामी ब्रह्मा, विष्णु और बहेश—तीनों उनके सामने प्रकट हो गये॥ १५॥ रित्तदेवने उनके चरणोंमें नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान्की कृपासे वे आसक्ति और स्पृहासे

भी रहित हो गये तथा परम प्रेममय भक्तिमात्रसे अपने मनको भगवान् वासुदेवमें तन्मय कर दिया। कुछ भी माँगा नहीं ॥ १६ ॥ परीक्षित् ! उन्हें भगवानुके सिवा और किसी भी वस्तुकी इच्छा तो थी नहीं, उन्होंने अपने मनको पूर्णरूपसे भगवान्में लगा दिया। इसलिये त्रिगुणमयी माया जागनेपर स्वप्न-दश्यके समान नष्ट हो गयी॥ १७ H रित्तदेवके अनुवायी भी उनके सहके प्रभावसे योगी हो गये और सब भगवान्के ही आश्रित परम भक्त बन

गये॥ १८॥

हुआ । यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मणवेश चला । महाबीर्यका पुत्र था दुरितक्षय । दुरितक्षयके तीन ब्राह्मण हो गये। बृहत्क्षत्रका पुत्र हुआ हस्ती, उसीने हस्तिनापुर बसाया था॥१९-२०॥ हस्तीके तीन पुत्र थे—अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ । अजमीढके पुत्रोमें प्रियमेघ आदि ब्राह्मण हुए ॥ २१ ॥ इन्हीं अजमीढके एक पुत्रका नाम था बृहदिषु । बृहदिषुका पुत्र हुआ बृहद्धनु, बृहद्भुका बृहत्काय और बृहत्कायका जयद्रथ हुआ ॥ २२ ॥ जयद्रथका पुत्र हुआ विशद और विशदका सेनजित्। सेनजित्के चार पुत्र हुए— रुचिराश्च, दुवहनु, काश्य और वत्स ॥ २३ ॥ रुचिराधका पुत्र पार था और पारका पृथुसेन । पारके दूसरे पुत्रका नाम नीप था । उसके सौ पत्र थे॥ २४॥ इसी नीपने (छाया) \* शुककी कन्या कृत्वीसे विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । अह्मदत्त बद्धा योगी था । उसने अपनी पत्नी सरस्वतीके गर्भसे विष्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २५ ॥ इसी विष्वक्सेनने जैगीषव्यके उपदेशसे योगशास्त्रकी रचना की। विष्वकुरंत्रका पुत्र था उदक्खन और उदक्खनका भल्लाद । ये सब बृहदिषुके वंशज हुए॥ २६॥ द्विमीडका पुत्र था यबीनर, यबीनरका कृतिमान्, कृतिमान्का सत्यधृति, सत्यधृतिका दृढनेमि और दृढर्नेभिका पुत्र सुपार्श हुआ॥ २७॥ सुपार्श्वसे सुपति, सुर्मातसे सत्रतिमान् और सत्रतिमान्से कृतिका जन्म

मन्यपत्र गर्गसे शिनि और शिनिसे गार्म्यका जन्म

हुआ । उसने हिरण्यनाभसे योगविद्या प्राप्त की थी और 'प्राच्यसाम' नामक ऋचाओंकी छः संहिताएँ कही थीं। कृतिका पुत्र नीप था, नीपका उप्रायुध, उम्रायुधका क्षेम्य, क्षेम्यका सुबोर और सुवीरका पुत्र था रिपुज़य ॥ २८-२९ ॥ रिपुज़बका पुत्र था बहरथ । द्विपीढके पाई पुरुपीढको कोई सन्तान न हुई। अञ्जमीदकी दूसरी प्रलीका नाम था नॉलनी । उसके गर्भसे नीलका जन्म हुआ। नीलका शान्ति, शान्तिका सुशान्ति,

<sup>\*</sup> श्री शुक्रदेवजी आसंग थे, पर वे वन जाते समय एक छाया-शुक्र रचकर छोड़ गये थे। उस छाया-शुक्रने ही गृहस्केचित व्यवहार किये ये।

सुशान्तिका पुरुव, पुरुवका अर्क और अर्कका पुत्र हुआ भर्म्याश्च। भर्म्याश्चके पाँच पुत्र थे-मुगद्ल, यवीनर, बृहदियु, काम्पिल्य और सञ्जय। भर्म्याश्चने कहा—'ये मेरे पुत्र पाँच देशोंका शासन करनेमें समर्थ (पञ्च अलम्) हैं।' इसलिये ये 'पञ्चाल' नामसे प्रसिद्ध हुए। इनमें मुद्गलसे 'मौद्गल्य' नामक ब्राह्मणगोत्रकी प्रवृत्ति हुई ॥ ३०-३३ ॥

मर्म्याश्वके पुत्र मुद्गलसे यमज (जुड़वाँ) सन्तान हुई। उनमें पुत्रका नाम था दिवोदास और कन्याका अहल्या। अहल्याका विवाह महर्षि गौतमसे हुआ। गीतमके पुत्र हुए शतानन्द ॥ ३४ ॥ शतानन्दका पुत्र सत्यवृति था, वह धनुर्विद्यामें अत्यन्त निपुण था। सल्पधृतिके पुत्रका नाम था शरद्वान्। एक दिन उर्वशीको देखनेसे शरद्वानुका बीर्य मैूअके झाड़पर गिर पड़ा, उससे

एक शुभ लक्षणवाले पुत्र और पुत्रीका जन्म हुआ। महाराज शन्तनुकी ठसपर दृष्टि पड़ गयी, क्योंकि वे उधर शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे। उन्होंने दयावश दोनोंको ठठा लिया। उनमें जो पुत्र था, उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी, उसका नाम हुआ

कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्यकी पत्नी हुई॥ ३५-३६॥

\*\*\*

# बाईसवाँ अध्याय

पाञ्चाल, कौरव और मगघदेशीय राजाओंके वंशका वर्णन

**श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! दिवोदासका पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयुके चार पुत्र हुए—च्यवन सुदास, सहदेव और सोमक। सोमकके सी पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा जन्तु और सबसे छोटा पृषत या। पृषतके पुत्र हुपद थे, हुपदके द्रौपदी नामकी पुत्री और षृष्टद्युष्ट आदि पुत्र हुए।।१-२।। धृष्टद्युप्तका पुत्र था मृष्टकेतु। भर्म्याश्चके वंशमें उत्पन्न हुए ये नत्पति 'पाञ्चाल' कहलाये। अजमीढका दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण॥३॥ संवरणका विवाह सूर्यकी कत्या तपतीसे हुआ। उन्होंके गर्भसे कुरुक्षेत्रके स्वामी कुरुका जन्म हुआ। कुरुके चार पुत्र श्र्ए—परीक्षित्, सुधन्या, जह्नु और निषधाश्व॥४॥ सुधन्वासे सुहोत्र, सुहोत्रसे च्यवन, च्यवनसे कृती, कृतीसे उपरिचरवस् और उपरिचरवसुसे बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए॥५॥ उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदिदेशके राजा हुए। बुहद्रथका पुत्र था कुशाप्र, कुशाप्रका ऋषभ, ऋषभका सत्यहित, सत्यहितका पुष्पवान् और पुष्पवान्के जह नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथकी दूसरी पत्नोके गर्भसे एक शरीरके दो टुकड़े उत्पन्न हुए॥६-७॥ उन्हें माताने बाहर फेंकवा दिया। तब 'जरा' नामकी राक्षसीने 'जियो,

जियो' इस प्रकार कहकर खेल-खेलमें उन दोनों टुकड़ोंको जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालकका नाम हुआ जरासन्थ ॥ ८ ॥ जरासन्थका सहदेव, सहदेवका सोमापि और सोमापिका पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरुके ज्येष्ट पुत्र परीक्षित्के कोई सन्तान न हुई। जहुका पुत्र था सुरध॥९॥ सुरधका विदूरध, विदूरधका सार्वभौम, सार्वभौमका जयसेन, जयसेनका राधिक और राधिकका पुत्र हुआ अयुत्त॥ १०॥ अयुतका क्रोधन, क्रोधनका देवातिथि, देवातिथिका ऋष्य, ऋष्यका दिलीप और दिलीपका पुत्र प्रतीप हुआ ॥ ११ ॥ प्रतीपके तीन पुत्र थे—देवापि, शस्तु और बाह्मीक। देवापि अपना पैतृक राज्य छोड़कर वनमें चला गया ॥ १२ ॥ इसलिये

उसके छोटे भाई शत्तनु राजा हुए। पूर्वजन्ममें शत्तनुका

नाम महाभिष था। इस जन्ममें भी ये अपने हाथोंसे जिसे छू देते थे, वह बूढ़ेसे जवान हो जाता

था।। १३।। उसे परम जान्ति मिल जाती थी। इसी

करामातके कारण उनका नाम 'शत्तनु' हुआ। एक

बार शन्तनुके राज्यमें बारह वर्षतक इन्द्रने वर्षा

नहीं की। इसपर बाह्मणेनि शत्तन्से कहा कि

'तुमने अपने बड़े भाई देवापिसे पहले ही विवाह,

अग्निहोत्र और राजपदको खोकार कर लिया, अतः तुम

परिवेता \* हो; इसीसे तुम्हारे राज्यमें वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्रकी उन्नति चाहते हो, तो शीध-से-शीध अपने बडे भाईको राज्य

लौटा दो'॥ १४-१५॥ जब ब्राह्मणोंने शन्तन्से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने बनमें जाकर अपने बड़े भाई

देवापिसे राज्य स्वीकार करनेका अनुरोध किया। परन्त शन्तनुके मन्त्री अश्मरातने पहलेसे ही उनके पास कुछ

ऐसे ब्राह्मण भेज दिये थे, जो बेदको द्रिपत करनेवाले बचनोंसे देवापिको बेदमार्गसे विचलित कर चुके थे।

इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदोंके अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेकी जगह उनकी निन्दा करने लगे। इसलिये वे राज्यके अधिकारसे विद्यत हो गये

और तब शत्तनुके राज्यमें वर्षा हुई। देवापि इस समय भी योगसाधना कर रहे हैं और योगियोंके प्रसिद्ध निवासस्थान कलापप्राममें रहते हैं॥ १६-१७॥ जब कलियुगमें चन्द्रवंशका नाश हो जायगा, तथ सत्ययगके

प्रारम्भमें वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शन्तन्के छोटे भाई बाह्यीकका पुत्र हुआ सोमदत्त । सोमदत्तके तीन पुत्र हए-भूरि, भूरिश्रवा और शल। शन्तनके द्वारा गङ्गाजीके पर्पसे नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्मका जन्म हुआ। वे समस्त धर्मश्लोके सिरमौर, भगवान्के परम प्रेमी भक्त

और परम ज्ञानी थे॥ १८-१९ ॥ वे संसारके समस्त वीरोंके अग्रगण्य नेता थे। औरोंकी तो बात ही क्या. उन्होंने अपने गुरु भगवान परश्रामको भी युद्धमें सन्तृष्ट कर दिया था। शन्तनुके द्वारा दाशराजकी कन्या 🕌 के गर्भसे दो पुत्र हुए-चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य।

चित्राङ्गदको चित्राङ्गद नामक गन्धवीने मार डाला । इसी हुए ॥ २८ ॥ इनमेंसे युधिष्ठिरके पुत्रका नाम दाशराजकी कन्या सत्यवतीसे पराशरजीके द्वारा मेरे पिता, प्रतिविन्ध्य, भीमसेनका पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुनका भगवान्के कलावतार स्वयं भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन श्रुतकीर्ति, नकुलका शतानीक और सहदेवका श्रुतकर्मा ।

आसक्त हो गया कि उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी॥२०-२४॥ माता सत्यवतीके कहनेसे भगवान् व्यासजीने अपने सन्तानहीन भाईकी स्तियोंसे धृतराष्ट्र और पाण्डु दो पुत्र उत्पन्न किये। उनकी दासीसे तीसरे पुत्र विदुरजी हुए॥ २५॥

परीक्षित् । धृतराष्ट्रकी पत्नी थी गान्धारी । उसके गर्भसे सौ पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्याका नाम था दुःशला॥ २६॥ पाप्डुकी पत्नी थी

अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय—अत्यन्त रहस्यमय है। इसीसे मेरे पिता भगवान् व्यासजीने अपने

पैल आदि शिष्योंको इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका

पुत्र था और दूसरे शान्ति आदि गृण भी मुझमें

विशेषरूपसे थे। शत्तनुके दूसरे पुत्र विचित्रवीर्यने काशिराजकी कन्या अस्विका और अम्बालिकासे विवाह

किया। उन दोनोंको भीष्मजी खपंबरसे बलपूर्वक ले

आये थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनो पत्नियोंमें इतना

कुन्ती। शापवश पाण्डु स्त्री-सहवास नहीं कर सकते ये। इसलिये उनकी पत्नी कुत्तीके गर्भसे धर्म, वायु और इन्द्रके द्वारा ऋमशः यूधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों-के-तीनों

महारथी थे॥ २७॥ पाण्डुकी दूसरी प्रजीका नाम था मादी। दोनों अश्विनीकुमारोंके द्वारा उसके गर्भसे नकुल और सहदेवका जन्म हुआ। परीक्षित् ! इन पाँच पाण्डवीके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे तुम्हारे पाँच चाचा उत्पन्न

व्यासजी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने बेदोंकी रक्षा की। सिवा वृधिष्ठिरके पौरवी नामकी प्रलीसे परीक्षित् । मैंने उन्होंसे इस श्रीमद्भागवत-पराणका और **भीमसेनके** हिडिम्बासे

 इसाग्निक्षेत्रसंयोगं कुरुते बोडक्को स्थिते। परिवेता स विदेव: परिवित्तरतु पूर्वत्र: ॥ अर्थात् जो पुरुष अपने सके भाइके रहते हुए उससे पहले हो विकाह और अग्निहोक्का संयोग करता है, उसे परिवेश जानना चाहिये, दसका यहा भाई 'परिवित्ति' कहलाता है।

<sup>🕴</sup> यह कन्या वास्तवमें उपस्थितवसुके वीर्यसे मछलीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी, किन्तु दाशों (केवटो) के द्वारा पालित होनेसे वह केवटोकी क्न्य कहलायो ।

और कालीसे सर्वगत नामके पुत्र हुए। सहदेवके पर्वतकुमारी विजयासे सुद्दोत्र और नकुलके करेणुमतीसे नरमित्र हुआ। अर्जुनद्वारा नागकन्या उलूपीके गर्भसे इराबान् और मणिपूर नरेशको कन्यासे बधुवाहनका जन्म कथा। सम्बद्धान अपने नामका ही पत्र माना गया।

हुआ । बश्चवाहन अपने नाताका ही पुत्र माना गया । क्योंकि पहले ही यह सात तय हो चुकी थी ॥ २९-३२ ॥

अर्जुनकी सुभद्रा नामकी पत्नीसे तुन्हारे पिता अभिमन्युका जन्म हुआ। बीर अभिमन्युने सभी अतिरिधयोंको जीत लिया था। अभिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्भसे तुन्हारा जन्म हुआ॥ ३३॥ परीक्षित् ! उस समय कुरुवंशका नाश हो चुका था। अश्वत्यामाके ब्रह्माससे तुम भी जल ही चुके

थे, परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्रभावसे तुम्हें उस मृत्युसे जीता-जागता बचा लिया॥ ३४॥

परीक्षित् ! तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं—इनके नाम हैं—जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन । ये सब-के-सब बड़े पराक्रमी हैं ॥ ३५ ॥ जब तक्षकके काटनेसे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी, तब इस

बातको जानकर जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प-थड़की आगमें सर्पोंका हवन करेगा॥३६॥ यह कावषेय तुरको पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओरसे सारी पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके यज्ञोंके द्वारा

भगवान्की आराधना करेगा॥ ३७॥ जनमेजयका पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञयलक्य ऋषिसे तीनों येद और कर्मकाण्डकी तथा कृपाचार्यसे अस्त्रविद्याकी शिक्षा प्राप्त

करेगा एवं शौनकजीसे आत्मज्ञानका सम्पादन करके परमात्माको प्राप्त होगा॥ ३८॥ शतानीकका सहस्रानीक, सहस्रानीकका अश्वमेधज, अश्वमेधजका असीमकृष्ण

और असीमकृष्णका पुत्र होगा नेमिचक ॥ ३९ ॥ जब

\*\*\*\*

# तेईसवाँ अध्याय

अनु, हुद्धु, तुर्वसु और यदुके वंशका वर्णन

श्रीशुकदेकमी कहते हैं—परीक्षित् ! ययातिनन्दन अनुके तीन पुत्र हुए—सभानर, चश्रु और परोक्ष । सभानरका कालनर, कालनरका सुक्षय, सुक्षयका

न जनमेजय, जनमेजयका महाशील, महाशीलका पुत्र हुआ । महामना। महामनाके दो पुत्र हुए— डशीनर एवं ता तितिश्च॥ १-२॥ उशीनरके चार पुत्र थे— शिबि, बन,

हिंसानापुर गङ्गाजीमें बह जायगा, तब वह कौशाम्बीपुरीमें सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमिचक्रका पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथका कविरथ, कविरथका वृष्टिमान्, वृष्टिमान्का एजा सुषेण, सुषेणका सुनीथ, सुनीथका नृचक्षु, नृचक्षुका सुखीनल, सुखीनलका परिप्लब, परिप्लबका सुनय, सुनयका मेधाबी, मेधाबीका नृपञ्जय, नृपञ्जयका दुर्व और

सुनयका मेधाबी, मेधाबीका नृपञ्जय, नृपञ्जयका दूर्व और दूर्वका पुत्र तिमि होगा॥ ४०-४२॥ तिमिसे बृहद्रथ, बृहद्रथसे सुदास, सुदाससे शतानीक, शतानीकसे दुर्दमन,

दुर्दमनसे बहीनर, बहीनरसे दण्डपाणि, दण्डपाणिसे निमि और निमिसे राजा क्षेमकका जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंके उत्पत्तिस्थान सोमवंशका

वर्णन सुनाया। बड़े-बड़े देवता और ऋषि इस वंशका सत्कार करते हैं॥४३-४४॥ यह वंश कलियुगमें राजा क्षेमकके साथ ही समाप्त हो जायना। अब मैं पविष्यमें

होनेवाले प्रगंध देशके राजाओंका वर्णन सुनाता हूँ ॥ ४५ ॥ जरासन्थके पुत्र सहदेक्से मार्जारे, मार्जारिसे

श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवासे अयुतायु और अयुतायुसे निर्धमत्र नामक पुत्र होगा ॥ ४६ ॥ निर्धमत्रके सुनस्रत्र, सुनक्षत्रके वृहत्सेन, बृहत्सेनके कर्मजित्, कर्मिजित्के सृतक्षय, सृतक्षयके वित्र और वित्रके पुत्रका नाम होगा शृचि ॥ ४७ ॥ शृचिसे क्षेम, क्षेमसे सुव्रत, सुव्रतसे धर्मसृत, धर्मसृत्रसे शम, शमसे सुमत्सेन, सुमत्सेनसे

सुबलका सुनीथ, सुनीधका सत्यजित्, सत्यजित्का विश्वजित् और विश्वजित्का पुत्र रिपुझय होगा। ये सब बृहद्रथवंशके राजा होंगे। इनका शासनकाल एक हजार

सुमति और सुमतिसे सुबलका जन्म होगा॥४८॥

क्विक भीतर ही होगा॥४९॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शमी और दक्ष। शिबिके चार पुत्र हुए—कृपादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनरके भाई तितिश्वके रुशद्रथ, रुशद्रथके हेम, हेमके सुतपा और सुतपाके बॉल नामक पुत्र हुआ ॥ ३-४ ॥ राजा बलिकी पलीके गर्पसे दीर्घतमा मुनिने छः पुत्र उत्पन्न किये—अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, सुहा, पुण्डू और अन्य ॥ ५ ॥ इन लोगोने अपने-अपने नामसे पूर्व दिशामें छः देश बसाये। अङ्गका पुत्र हुआ खनपान, खनपानका दिविरथ, दिविरयका धर्मस्य और धर्मस्थका चित्रस्थ । यह चित्रस्थ ही रोमपादके नामसे प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरध । रोमपादको कोई सन्तान न धी। इसलिये दशरथने उन्हें अपनी शान्ता नामकी कन्या योद दे दो। शालाका विवाह ऋष्यश्रङ्ग मुनिसे हुआ। ऋष्यशृङ्ग विभाष्डक ऋषिके द्वारा हरिणीके गर्पसे उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपादके राज्यमें बहुत दिनोतक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्म, हाव-भाव, आलिङ्कन और विविध उपहारोसे मोहित करके ऋष्यशृङ्गको वहाँ ले आयीं। उनके आते ही वर्षा हो गयी। उन्होंने ही इन्द्र देवताका यज्ञ कराया, तब सन्तानहीन राजा रोमपादको भी पुत्र हुआ और पुत्रहोन दशरधने भी उन्होंके प्रयत्नसे चार पुत्र प्राप्त किये । रोमपादका पुत्र हुआ चतुरङ्ग और चतुरङ्गका पृथुलाक्ष ॥ ६-१० ॥ पृथुलाक्षके बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु—तीन पुत्र हुए। बृहद्रथका पुत्र हुआ बृहन्पना और बृहन्मनाका जयद्रथः॥ ११॥ जयद्रथको पक्षीका नाम था सम्भृति। उसके गर्भसे विजयका जन्म हुआ। विजयका घृति, घृतिका घृतव्रत, घृतव्रतका सत्कर्मा और सत्कर्माका पुत्र था अधिरथ॥ १२॥ ऑधरथको कोई सन्तान न थी। किसी दिन वह गङ्गातटपर क्रीडा कर रहा था कि देखा एक पिटारीमें नन्हा-सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुत्तीने कन्यावस्थामें उत्पन्न होनेके कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथने उसीको अपना पुत्र बना लिया॥१३॥ परीक्षित् ! राजा कर्णके पुत्रका नाम था वृपसेन । ययातिके पुत्र हुझुसे बभुका जन्म हुआ। बभुका सेतु, सेतुका आरब्ध, आरब्धका गान्धार, गान्धारका धर्म,

धर्मका धृत, धृतका दुर्मना और दुर्मनाका पुत्र प्रचेता

हुआ। प्रचेताके सौ पुत्र हुए, ये उत्तर दिशामें म्लेच्छेंके राजा हुए। ययातिके पुत्र तुर्वसुका बहि, वहिका भर्ग, भर्गका भानुमान्, मानुमान्का त्रिभानु, त्रिभानुका उदारबुद्धि करन्धम और करन्धमका पुत्र हुआ मस्त। मरुत सन्तानहोन था। इसलिये उसने पूरुवंशी दुष्यत्तको अपना पुत्र बनाकर रक्खा था॥ १४-१७॥ परन्तु दुष्यन्त राज्यकी कामनासे अपने ही वंशमें लौट गये। परीक्षित् ! अब मैं राजा ययातिके बड़े पुत्र यदुके वंशका वर्णन करता हूँ ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! महाराज यदुका वंश परम पवित्र और

मनुष्यंकि समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ १९ ॥ इस वंशमें स्वयं भगवान् परत्रहा श्रीकृष्णने मनुष्यके-से रूपमे अवतार लिया था। यदुके चार पुत्र थे—सहस्रजित्, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित्से शतजित्का जन्म हुआ । शतजित्के तीन पुत्र थे—महाहय, वेणुहय और हैहय॥ २०-२१॥ हैहयका धर्म, धर्मका नेत्र, नेत्रका कुत्ति, कुत्तिका सोहंजि, सोहंजिका महिष्मान् और महिष्मान्का पुत्र भद्रसेन हुआ ॥ २२ ॥ भद्रसेनके दो पुत्र थे—दुर्मद और धनक। धनकके चार पुत्र हुए— कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतीजा॥ २३॥ कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन था। वह सातों द्वीपोंका एकच्छत्र सम्राट् था। उसने भगवान्के अंशावतार श्रीदत्तात्रेयजीसे योगविद्या और अणिमा-लियमा आदि बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त की थीं ॥ २४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि संसारका कोई भी सम्राट् यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्रज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणोमें कार्तवीर्य अर्जुनकी बरावरी नहीं कर सकेगा ॥ २५ ॥ सहस्रबाह् अर्जुन पचासी हजार वर्षतक छहों इन्द्रियोंसे अक्षय विषयोंका भोग करता रहा। इस बीचमें न तो उसके शरीरका बल हो शीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धनका नाश हो जायगा। उसके धनके नाशकी तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरणसे दूसरोंका खोया हुआ घन भी मिल जाता था॥ २६॥ उसके हजारों पुत्रोंमेंसे केवल पाँच ही जीवित रहे । शेष सब परशुराम-जीकी क्रोधारिनमें भस्म हो गये। बचे हुए पुत्रोंके नाम

थे—जवध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और कर्जित ॥ २७ ॥ जयध्यजके पुत्रका नाम था तालजङ्ग । तालजङ्गके सौ पुत्र हुए। वे 'तालजङ्ग' नामक क्षत्रिय कहलाये। महर्षि और्वकी शक्तिसे राजा सगरने उनका संहार कर

हाला ॥ २८ ॥ उन सौ पुत्रोमें सबसे बड़ा था वीतिहोत्र ।

वीतिहोत्रका पुत्र मधु हुआ। मधुके सौ पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि॥ २९॥ परीक्षित्! इन्हीं मधु, वृष्णि और यदुके कारण यह वंश माधव, वार्णेय और

यादवके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यदुनन्दन क्रोष्ट्रके पुत्रका नाम था वृजिनवान् ॥ ३० ॥ वृजिनवान्का पुत्र श्वाहि, शाहिका रुशेकु, रुशेकुका चित्ररथ और चित्ररथके पुत्रका

नाम था शशबिन्दु । वह परम योगी, महान् भोगैश्चर्यसम्पञ और अत्यन्त परक्रमी था॥ ३१॥ वह चौदह रलों\*का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्धमें अजेय था। परम यशस्वी

शशबिन्दके दस हजार पित्रयाँ थीं। उनमेंसे एक-एकके लाख-लाख सन्तान हुई थीं। इस प्रकार उसके सौ करोड-एक अरब सन्तानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा

आदि छः पुत्र प्रधान थे। पृथुक्षबाके पुत्रका नाम वा धर्म : धर्मका पुत्र उशना हुआ । उसने सौ अश्वमेघ

यज्ञ किये थे। उशनाका पुत्र हुआ रुचक। रुचकके पाँच

पुत्र हुए, उनके नाम सुनो ॥ ३२-३४ ॥ पुरुवित्, रूकम, रुक्षेष्, पृथु और ज्यामघ । ज्यामघकी पत्नीका नाम था शैब्या। ज्यामघके बहुत दिनोतक कोई सन्तान न हुई। परन्तु उसने अपनी पत्नीके भयसे दूसरा विवाह नहीं

किया। एक बार वह अपने शतुके घरसे पोज्या नामकी कन्या हर लाया । जब शैक्याने पतिके रचपर उस कन्याकी देखा, तब वह चिड़कर अपने पतिसे बोली—'कपटी!

मेरे बैठनेकी जगहपर आज किसे बैठाकर लिये आ रहे हो ?' ज्यामधने कहा—'यह तो तुप्हारी पुत्रवध् है।' शैज्याने मुसकराकर अपने पतिसे कहा ॥ ३५-३७ ॥ 'मैं तो जन्मसे ही बाँझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है। फिर

यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है?' ज्यामधने कहा-'रानी ! तुमको जो पुत्र होगा, उसकी यह पत्नी बनेगी' ॥ ३८ ॥ राजा ज्यामघके इस वचनका विश्वेदेव और पितरोंने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समयपर

शैव्याको गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुन्दर बालक उत्पन्न किया । उसका नाम हुआ विदर्भ । उसीने शैब्याकी साध्वी पुत्रवस् भोज्यासे विवाह किया ॥ ३९ ॥

# चौबीसवाँ अध्याय

#### विदर्भके वंशका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित् ! राजा विदर्भकी भोज्या नामक पत्नीसे तीन पुत्र हुए—कुश, क्रय और रोमपाद। रोमपाद विदर्भवंशमें बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए॥ १ ॥ रोभपादका पुत्र अभु, वभुका कृति, कृतिका उशिक और उशिकका चेदि। राजन् ! इस चेदिके वंशमें ही दमबोष एवं शिश्पाल आदि हुए ॥ २ ॥ कथका पुत्र हुआ कुन्ति, कुन्तिका धृष्टि, धृष्टिका निर्वृति, निर्वृतिका दशार्ह और दशार्हका ब्योम॥३॥ व्योमका जीमृत, जीमृतका विकृति, विकृतिका भीमरथ, भीमरथका नवरथ

और नवरवका दशस्य हुआ ॥ ४ ॥ दशस्यसे शकुनि,

हुए॥ ५॥ अनुसे पुरुहोत्र, पुरुहोत्रसे आयु और आयुसे सात्वतका जन्म हुआ। परीक्षित् ! सात्वतके सात पुत्र हुए—भजमान, मजि, दिव्य, बृष्णि, देवावृध, अन्धक और महापोज । भजमानकी दो पक्षियाँ धीं । एकसे तीन पुत्र हए--- तिम्लोचि, किङ्किण और घृष्टि। दूसरी पत्नीसे भी

देवशत्रसे मधु, मधुसे कुरुवश और कुरुवशसे अनु

पुत्र हुए—शताजित, सहस्राजित् और अयुताजित् ॥ ६-८ ॥ देवावृधके पुत्रका नाम था सभु । देवाकृष और बघुके सम्बन्धमें यह बात कही जाती है—'हमने दूरसे जैसा सुन रक्खा या, अब बैसा ही

निकटसे देखते भी हैं॥ ९॥ बधु मनुष्योंने श्रेष्ठ है और शकृतिसे कर्माभ, करम्भिसे देवरात, देवरातसे देवश्वत्र, औदह राज ये हैं—इतथी, घोड़ा, रथ, सी. बाण, खजाता, माला, वस्त, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, सत्र और विमात ।

देवाव्य देवताओंक समान है। इसका कारण वह है कि बभू और देवावधसे उपदेश लेकर चौदह हजार पैंसठ मनुष्य परम पदको प्राप्त कर चुके हैं।' सात्वतके पुत्रोमें महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसीके वंशमें भोजवंशी

यादव हुए ॥ १०-११ ॥ परीक्षित् ! वृष्णिके दो पुत्र हूए—सुमित्र और युधाजित् । युधाजित्के शिनि और अनमित्र-ये दो पुत्र थे । अनिमन्नसे निम्नका जन्म हुआ॥ १२॥ सन्नाजित् और प्रसेन नामसे प्रसिद्ध यदुवंशी निम्नके ही पुत्र थे। अनमित्रका एक और पुत्र था, जिसका नाम था शिनि । शिनिसे ही सत्यकका जन्म हुआ ॥ १३ ॥ इसी सत्यकके पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकिके नामसे प्रसिद्ध हुए। सार्त्यकका जय, जयका कृष्णि और कृष्णिका पुत्र युगन्धर हुआ । अनिमन्नके तीसरे पुत्रका नाम वृष्णि था । वृष्णिके दो पुत्र हए—सफल्क और चित्ररथ । श्वफल्ककी पत्नीका नाम था गान्दिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्तरके अतिरिक्त बारह पुत्र उत्पन्न हुए-आसङ्ग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मबृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गन्धमादन और प्रतिबाह्। इनके एक बहिन भी थी, जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूरके दो पुत्र थे—देववान् और उपदेव। श्वफल्कके भाई चित्रस्थके पृथु, विदूर्थ आदि बहुत-से पुत्र हुए-जो वृष्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं ॥ १४-१८ ॥ सात्वतके पुत्र अन्धकके चार पुत्र हुए—कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बलबर्हि । उनमें कुकुरका पुत्र वहि, वहिका विलोमा, विलोमाका कपोतरोमा और कपोतरोमाका अनु हुआ। तुम्बुरु गन्धर्वक साथ अनुकी बड़ी मित्रता थी। अनुका पुत्र अन्धक,

अन्धकका दुन्द्भि, दुन्द्भिका अरिद्योत, अरिद्योतका पुनर्वसु और पुनर्वसुके आहुक नामका एक पुत्र तथा आहुकी समकी एक कन्या हुई। आहुकके दो पुत्र हए—देवक और उप्रसेन। देवकके चार पुत्र हुए ॥ १९-२१ ॥ देववान्, उपदेव, सुदेव और देववर्धन । इनकी सात बहिनें भी थीं—धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी।

वसुदेकजीने इन सबके साथ विवाह किया

था ॥ २२-२३ ॥ उग्रसेनके नौ लड़के थे — कंस, सुनामा,

न्ययोध, कङ्क, शङ्क, सुहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि और

तुष्टिमान् ॥ २४ ॥ उग्रसेनके पाँच कन्याएँ भी थीं —कंसा, कंसवती, कडून, शूरभू और राष्ट्रपालिका । इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेवजीके छोटे भाइयोंसे हुआ था ॥ २५ ॥ चित्ररथके पुत्र विदूरथसे शूर, शूरसे भजमान्,

भजमान्से शिनि, शिनिसे स्वयम्भोज और स्वयम्भोजसे

हदीक हुए ॥ २६ ॥ हदीकसे तीन पुत्र हुए—देक्बाहु, शतधन्या और कृतवर्मा । देवमोढके पुत्र शुरकी पत्नीका नाम था मारिया ॥ २७ ॥ उन्होंने उसके गर्भसे दस निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये-वस्टेव, देवभाग, देवन्नवा, आनक, सञ्जय, श्यामक, क्र्यु, शमीक, वत्सक और वृक । ये सब-के-सब बड़े पुण्यात्मा थे । वसुदेवजीके जन्मके समय देवताओंके नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे 'आनकदुन्दुभि' भी कहलाये। वे ही भगवान् श्रीकृष्णके पिता हुए। वसूदेव आदिकी पाँच बहनें भी थीं--पथा (कृती), श्रुतदेवा, श्रुतकोर्ति, श्रुतस्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेवके पिता शूरसेनके एक मित्र थे—कुलिभोज। कुलिभोजके कोई सत्तान न थी। इसलिये शुरसेनने उन्हें पृथा नामकी अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी॥ २८-३१॥ पृथाने दुर्वासा ऋषिको प्रसन्न करके उनसे देवताओंको बुलानेकी विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्यांके प्रभावकी परीक्षा लेनेके लिये पृथाने परम पवित्र भगवान् सूर्यका आवाहन किया ॥ ३२ ॥ उसी समय भगवान् सूर्य वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर कुन्तीका हृदय विस्मयसे भर गया। उसने कहा-- 'भगवन् ! मुझे क्षमा कीजिये। मैंने तो परीक्षा करनेके लिये ही इस विद्याका प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं' ॥ ३३ ॥ सुर्यदेवने कहा—'देवि ] मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। इसलिये हे सुन्दरी ! अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता है । हाँ, अवस्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूँगां ॥ ३४ ॥ यह कहकर भगवान् सूर्यने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गये। उसी समय

उससे एक बड़ा सुन्दर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह

देखनेमें दूसरे सूर्यके समान जान पहता था ॥ ३५ ॥ पृथा

लोकनिन्दासे इर गयी। इसलिये उसने बड़े दुःखसे उस बालकको नदीके जलमें छोड़ दिया। परीक्षित्! उसी

बद्धंशी पूत्रोंको जन्म दिया॥४९॥ परीक्षित्!

वसुदेवजीके धृतदेवाके गर्भसे विषुष्ट नामका एक ही पुत्र

हुआ और शान्तिदेवासे श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र

हुए ॥ ५० ॥ उपदेवाके पुत्र कल्पवर्ष आदि दस राजा हुए

प्रयाका विवाह तुम्हारे परदादा पाण्डुसे हुआ था, जो वास्तवमें बड़े सच्चे वीर थे॥ ३६॥ परीक्षित् ! पृथाकी छोटी बहिन अुतदेवाका विवाह करूष देशके अधिपति बृद्धशर्मासे हुआ था। उसके गर्भसे दक्तवकाका जन्म हुआ। यह वही दक्तवका है, जो पूर्वजन्ममें सनकादि ऋषियोंके शापसे हिरण्याक्ष हुआ था॥ ३७॥ केकय देशके राजा धृष्टकेतुने श्रुतकीर्तिसे

विवाह किया था। उससे सन्तर्दन आदि पाँच कैकय राजकुमार हुए॥ ३८॥ राजाधिदेवीका विवाह जयसेनसे हुआ था। उसके दो पुत्र हुए—विन्द और अनुविन्द। वे दोनों ही अवन्तीके राजा हुए। चेंदिराज दमघोषने श्रुतश्रवाका पाणियहण किया ॥ ३९ ॥ उसका पुत्र भा शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले (सप्तम स्कन्धमें) कर चुका है। यसुदेवजीके भाइयोगेंसे देवभागको पत्नी कंसाके गर्भसे दो पुत्र हए—चित्रकेत् और बृहद्गल ॥४०॥ देवश्रवाकी पत्नी कंसवतीसे सुवीर और ह्युमान् नामके दो

हए— सत्यजित् और प्रजित्॥ ४१ ॥ सञ्जयने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिकाके गर्भसे वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किये। इसी प्रकार स्थामकने शुरभूमि (शुरभ्) नामकी पत्नीसे हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४२ ॥ मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे वत्सकके भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक्तने दुर्वाक्षीके गर्भसे तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किये॥४३॥ शमीककी पत्नी सुदामिनीने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किये। कडूकी पत्नी कर्णिकाके

पुत्र हुए। आनककी पत्नी कड्डाके गर्भसे भी दो पुत्र

गर्भसे दो पत्र हए-ऋतथाम और जय॥४४॥ आनकदुन्द्रींभ वसुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत-सी पंत्रियाँ

थीं ॥ ४५ ॥ ग्रेहिणीके गर्भसे वसुदेवजीके बलराम, गद, सारण, दर्मद, विपल, ध्रव और कत आदि पत्र हए थे ॥ ४६ ॥ पौरवीके गर्पसे उनके बारह पुत्र हुए—भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मर और भद्र आदि॥ ४७॥ नन्द, उपनन्द, कृतक, शूर आदि मदिराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। कौसल्याने एक ही वंश-उजागर पुत्र उत्पन्न किया

था। उसका नाम वा केशी॥ ४८॥ उसने रोचनासे हस्त

और हेमाङ्गद आदि तथा इलासे उस्वल्क आदि प्रधान

श्रीपद्भाव- सव-साव-- १८

और श्रीदेवाके वसु, हंस, सुवंश आदि छः पुत्र हुए॥ ५१॥ देवर्राक्षताके गर्भसे गद आदि नौ पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्मने आठ वसुओंको उत्पन्न किया था, वैसे ही बस्देवजीने सहदेवाके गर्भसे प्रविश्व आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये । परम उदार वसुदेवजीने देवकीके

गर्भसे भी आठ पुत्र उत्पन्न किये, जिनमें सातके नाम हैं—कीर्तिमान, सबेण, भद्रसेन, ऋज, सम्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्रीवलरामजी ॥ ५२-५४ ॥ उन दोनोंके आठवें पुत्र स्थयं श्रीभगवान् ही थे। परीक्षित् ! तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकीजीकी ही कन्या थों ॥ ५५ ॥ जब-जब संसारमें धर्मका हास और पापको वृद्धि होती है, तब-तब सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि अवतार

ग्रहण करते हैं ॥ ५६ ॥ परीक्षित् ! भगवान् सबके द्रष्टा

और वास्तवमें असङ्ग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी

आत्मस्वरूपिणी योगमायाके अतिरिक्त उनके जन्म अथवा

कर्मका और कोई भी कारण नहीं है॥ ५७॥ उनकी मायाका विलास ही जीवके जन्म, जीवन और मृत्युका कारण है। और उनका अनुग्रह ही मायाको अलग करके आत्मस्वरूपको प्राप्त करानेवाला है ॥ ५८ ॥ जब असुरीने राजाओंकः वेष धारण कर लिया और कई अक्षीहिणी सेना इकड़ी करके वे सारी पृथ्वीको रौंदने लगे, तब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान् मधुसुदन बलरामजीके साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी-ऐसी लीलाएँ कीं, जिनके सम्बन्धमें बड़े-बड़े देवता मनसे अनुमान मी नहीं कर सकते—शरीरसे करनेकी बात तो

लिये भगवानुने ऐसे परम पवित्र यशका विस्तार किया, जिसका गान और अवण करनेसे ही उनके दु:ख, शोक और अज्ञान सब-के-सब नष्ट हो जाउँगे॥ ६१॥ उनका यश क्या है, लोगोंको पवित्र करनेवाला श्रेष्ट तीर्थ है। संतीक कानोंक लिये तो यह साक्षात् अमृत हो है।

अलग रही ॥ ५९-६० ॥ पृथ्वीका भार तो उतरा हो, साध

ही कलियगमें पैदा होनेवाले भक्तोंपर अनुबह करनेके

परन्तु पलके गिरनेसे उनके गिरानेवाले निमिपर खीझते एक बार भी यदि कानकी अञ्चलियोंसे उसका आचमन भी ॥ ६५ ॥ लीलापुरुषोत्तम भगवान् अवतीर्ण हुए मथुरामें कर लिया जाता है, तो कर्मकी वासनाएँ निर्मृल हो जाती वसुदेवजीके घर, परन्तु वहाँ रहे नहीं; वहाँसे गोकुरतमें है।। ६२ ।। परीक्षित् ! भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, नन्दबाबाके घर चले गये। वहाँ अपना प्रयोजन-जो शुरसेन, दशार्ढ, कुरु, सुझय और पाण्डुबंशी बीर निरत्तर भगवान्की लीलाओंकी आदरपूर्वक सग्रहना करते रहते खाल, गोपी और गौओंको सुखी करना था-पूरा करके मथुरा लौट आये । व्रजमें, मधुरामें तथा द्वारकामें रहकर थे ॥ ६३ ॥ उनका स्थामल शरीर सर्वकृसुन्दर था। अनेकों शबुओंका संहार किया । बहुत-सी खियोंसे विवाह उन्होंने उस मनोरम विग्रहसे तथा अपनी प्रेमभरी मुसकान, करके हजारों पुत्र उत्पन्न किये। साथ ही लोगोंमें अपने मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण क्चन और पराक्रमपूर्ण लीलाके स्वरूपका साक्षात्कार करानेवाली अपनी वाणीस्वरूप द्वारा सारे मनुष्यलोकको आनन्दमें सराबोर कर दिया श्रीतयोंकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये अनेक यज्ञीके था ॥ ६४ ॥ भगवान्के मुखकमलको शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुण्डलोंसे उनके कान बड़े कमनीय द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया ॥ ६६ ॥ कौरव और पाण्डवॉक बीच उत्पन्न हुए आपसके कलहसे उन्होंने मालुम पड़ते थे। उनकी आभासे कपोलॉका सीन्दर्य और पृथ्वीका बहुत-सा भार हल्का कर दिया तथा युद्धमे भी खिल उठता था। जब वे विलासके साथ हैंस देते, तो उनके मुखपर निरन्तर रहनेवाले आनन्दमें मानो बाद-सी अपनी दृष्टिसे ही राजाओंकी बहुत-सी अक्षीहिणियोंको आ जाती। सभी नर-नारी अपने नेत्रोंक प्यालोंसे उनके घ्वंस करके संसारमें अर्जुनकी जीतका इंका पिटवा दिया। मुखकी माध्रीका निरन्तर पान करते रहते, परन्तु तप्त नहीं फिर उद्भवको आत्मतत्त्वका उपदेश किया और इसके बाद होते। वे उसका रस ले-लेकर आनन्दित तो होते हो, वे अपने परम धामको सिधार गये ॥ ६७ ॥

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

॥ इति नवम स्कन्ध समाप्त ॥



श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

दशम स्कन्ध

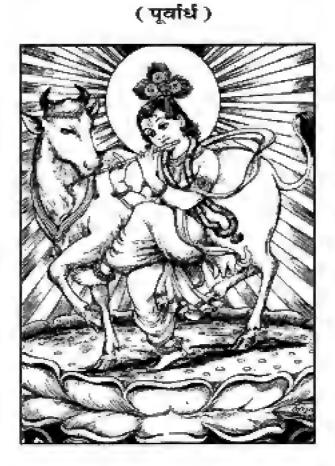

देवक्या पालितो गर्भे लालितोऽङ्के यशोदया। यशोदयायुतो बालो गोपालो रमतां हृदि॥

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

----

### दशम स्कन्ध

(पूर्वार्ध)

----

#### पहला अध्याय

भगवान्के द्वारा पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव-देवकीका विवाह और

कंसके द्वारा देवकीके छः पुत्रोंकी हत्या

राजा परीक्षित्ने पूछा---भगवन् । आपने चन्द्रवंश और सूर्यवंशके विस्तार तथा दोनों वंशोंके गुजाओंका अत्यन्त अदभृत चरित्र वर्णन किया । भगवानुके परम प्रेमी मृतिवर! आपने स्वभावसे ही धर्मप्रेमी यद्वंशका भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंशमें अपने अंश श्रीबलएमजीके साथ अवतीर्ण हुए भगवान् श्रीकृष्णके परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइये ॥ १-२ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोके जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यद्वंशमें अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ कीं, उनका विस्तारसे हमलोगोंको श्रवण कराइये ॥ ३ ॥ जिनकी तुष्णाको प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे जीवन्युक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतुप्त रहकर गान किया करते हैं, मृम्क्षुजनोंके लिये जी भवरोगका रामबाण औषध है तथा विषयी लोगोंके लिये भी उनके कान और मनको परम आह्वाद देनेवाला है. भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे सुन्दर, सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाय, उससे प्रीति न करे ? ॥ ४ ॥ (श्रीकृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं ।)

जब कुरुक्षेत्रमें महाभारत-युद्ध हो रहा था और देवताओंको भी जीत लेनेवाले भीष्मपितामह आदि अतिरिथयोंसे मेरे दादा पाण्डवोका युद्ध हो रहा था, उस समय कौरबोंकी सेना उनके लिये अपार समुद्रके समान यी-जिसमें पीष्प आदि बीर बड़े-बड़े मच्छोंको भी निगल जानेवाले तिसिङ्गिल मच्छोंकी भौति भय उत्पन्न कर रहे थे। परन्तु मेरे स्वनाम-धन्य पितामह भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी नौकाका आश्रय लेकर उस समृद्रको अनायास ही पार कर गये--- ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्गमें चलता हुआ स्वभावसे ही बखड़ेके खुरका गड्डा पार कर जाय ॥ ५ ॥ महाराज ! मेरा यह शरीर—जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पाण्डव दोनों ही वंशोंका एकमात्र सहारा था—अश्वत्थामाके ब्रह्मान्त्रसे जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवानुकी शरणमें गर्वी, तब उन्होंने हाथमें चक्र लेकर मेरी माताके गर्भमें प्रवेश किया और मेरी रक्षा की ॥ ६ ॥ (केवल मेरी ही बात नहीं,) वे समस्त शरीरधारियोंके भीतर आत्पारूपसे रहकर अमृतत्वका दान कर रहे हैं और बाहर कालरूपसे रहकर मृत्युका \* । मनुष्यके रूपमें प्रतीत

के समस्त देशधरियोंके अलःकरणमें अल्तर्यामीरूपरे स्थित भगवान् उनके जीवनके कारण है तथा बाहर कालरूपसे स्थित हुए वे ही उनका नाग करते हैं। अतः वो आल्यश्नानीयन अलाईहिहार उन अल्यर्थायकी उपासना करते हैं, वे मोश्रारूप अमरपद पाते हैं और वो विषयपारयण अज्ञानी पुरुष बाहादृष्टिसे विषयपिक्तनमें ही लगे रहते हैं, वे जन्म-मरणरूप मृत्युके पागी होते हैं।

होना, यह तो उनको एक लीला है। आप उन्होंकी ऐसर्य और माधुर्यसे परिपूर्ण लीलाओंका वर्णन कीजिये॥ ७॥

भगवन ! आपने अची बतलाया था कि बलरामजी रोहिणीके पत्र थे। इसके बाद देवकीके पुत्रोमें भी आपने उनकी गणना की । दूसरा शरीर धारण किये बिना दो माताओंका पुत्र होना कैसे सम्भव है ? ॥ ८ ॥ असुरोंको मुक्ति देनेवाले और भक्तोंको प्रेम वितरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण अपने वात्सल्य-स्रोहसे भरे हुए पिताका घर छोड़कर ब्रजमें क्यों चले गये ? यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सल प्रभृने नन्द आदि गोप-बन्धुओंके साध कहाँ-कहाँ निवास किया ? ॥ ९ ॥ ब्रह्मा और शङ्करका भी शासन करनेवाले प्रभुने ब्रजमें तथा मधुपुरीमें रहकर कौन-कौन-सी लीलाएँ की ? और महाराज ! उन्होंने अपनी माँके भाई मामा कंसको अपने हाथों क्यों मार डाला ? वह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था॥ १०॥ मनुष्याकार सक्तिदानन्दमय विग्रह प्रकट करके द्वारकाप्रीमें यदवंशियोंके साथ उन्होंने कितने वर्षोतक निवास किया ? और उन सर्वशक्तिमान् प्रभुकी पत्नियाँ कितनी थीं?॥११॥ मुने! मैंने श्रोकृष्णकी जितनी लीलाएँ पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे सब आप मुझे विस्तारसे सुनाइये; क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धांके साथ उन्हें सुनना चाहता हैं ॥ १२ ॥ भगवन् ! अञ्चकी तो बात ही क्या, मैंने जलका भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह असहा भुख-प्यास (जिसके कारण मैंने मुनिके गलेमें मृत सर्प

भगवान्की सुधामयो लोला-कथाका पान कर रहा हूँ ॥ १३ ॥ सूतजी कहते हैं —शौनकजी ! भगवान्के प्रेमियोमें अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षित्का

डालनेका अन्याय किया था) मुझे तनिक भी नहीं सता रही है; क्योंकि मैं आपके मुखकमलसे झरती हुई

अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षित्का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर (जो संतोकी सभामें भगवान्**की लीलाके वर्णनका हेतु हुआ करता है) उनका** अभिनन्दन किया और भगवान् श्रीकृष्णकी उन लीलाओंका वर्णन ग्रास्भ किया, जो समस्त कलिमलोंको

सदाके लिये थी डालती है ॥ १४ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा — भगवानके लीला-रसके ही सुन्दर और आदरणीय है; क्योंकि सबके हदयाराष्य श्रीकृष्णकी लोला-कथा श्रवण करनेमें तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गयी है ॥ १५ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता हीनों ही पवित्र हो जाते हैं—जैसे मङ्गाजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है ॥ १६ ॥

परीक्षित् ! उस समय लाखों दैत्योंके दलने घमंडी राजाओंका रूप धारण कर अपने भारी भारसे पृथ्वीको आक्रान्त कर रक्खा था। उससे बाण पानेके लिये वह ब्रह्माजीको शरणमें गयी ॥ १७ ॥ पृथ्वीने उस समय गौका रूप धारण कर रक्खा था। उसके नेत्रोंसे ऑस् बह-बहकर मुँहपर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कुश हो गया था। वह बड़े करुण खरसे र्रभा रही थी। ब्रह्माजीके पास जाकर उसने उन्हें अपनी पुरी कष्ट-कहानी सुनायी ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीने बड़ी सहान्भृतिके साथ उसकी दुःख-गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान् शङ्कर, स्वर्गके अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौके रूपमें आयी हुई पृथ्वीको अपने साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये ॥ १९ ॥ भगवान् देवताओंके भी आराध्यदेव हैं। वे अपने भक्तोंको समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशोंको नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत्के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीरसागरके तटपर पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताओंने 'पुरुषसूक' के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी प्रभुकी स्तृति की। स्तृति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्थ हो गये॥२०॥ उन्होंने समाधि अवस्थामें आकाशवाणी सूनी। इसके बाद जगत्के निर्माणकर्ता ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—'देवताओ ! मैंने भगवान्की वाणी सुनी हैं । तुमलोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालनमें विसम्ब नहीं होना चाहिये॥ २१॥ भगवानुको पृथ्वीके

कष्टका पहलेसे ही पता है। वे ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। अतः

अपनी कालशक्तिके द्वारा पृथ्वीका भार हरण करते हुए वे

जबतक पृथ्वीपर लीला करें, तबतक तुमलोग भी

अपने-अपने अंशोंके साथ यदुकुलमें जन्म लेकर उनकी

लीलामें सहयोग दो॥२२॥ वसदेवजीके घर स्वयं

34- 8 3 पुरुषोत्तम भगवान् प्रकट होंगे । उनकी और उनकी प्रियतमा (श्रीराघा) की सेवाके लिये देवाकुनाएँ जन्म ग्रहण करें ॥ २३ ॥ स्वयंप्रकाश भगवान् शेष भी, जो भगवान्ऋी कला होनेके कारण अनन्त हैं (अनन्तका अंश भी अनन्त ही होता है) और जिनके सहस्र मुख है, भगवान्के प्रिय कार्य करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे॥ २४॥ भगवानुकी वह ऐश्वर्यशालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगतुको मोहित कर रक्ता है, उनकी आज्ञासे उनकी लीलाके कार्य सम्पन्न करनेके लिये अंशरूपसे अवतार ग्रहण करेगी' ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! प्रजापतियोंके स्वामी भगवान ब्रह्माजीने देवताओंको इस प्रकार आजा दी और पथ्वीको समझा-बझाकर हाट्स बँधाया । इसके बाद वे अपने परम धामको चले गये॥ २६॥ प्राचीन कालमें यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मधुरापुरीमें रहकर माथ्रमण्डल और शुरसेनमण्डलका राज्यशासन करते थे ॥ २७ ॥ उसी सपयसे मथ्रा ही समस्त यद्वंशी नरपतियोंकी राजधानी हो गयी थी। चगवान् श्रीहरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं ॥ २८ ॥ एक बार मथुरामें शूरके पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकीके साथ धर जानेके लिये रथपर सवार हुए॥ २९॥ उपसेनका लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी वहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके घोड़ोंको गस पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा, यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोनेके बने हुए रथ चल रहे थे॥३०॥ देवकोके पिता थे देवक । अपनी पुत्रीपर उनका बड़ा प्रेम था । कन्याको विदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके हारोंसे अलङ्कत चार सौ हाथी, पंद्रह हजार घोड़े, अठारह सौ रथ तथा सन्दर-सन्दर वस्ताभूषणोसे विभूषित दो सौ सुकुमारी

दासियाँ दहेजमें दीं॥ ३१-३२॥ विदाईके समय

वर-वधके महत्तके लिये एक ही साथ शङ्क, तरही, मदङ्ग

और दन्द्रभियाँ बजने लगीं॥ ३३ ।। मार्गमें जिस समय

घोड़ोंकी रास पकड़कर केस रथ हाँक रहा था, उस समय

आकाशवाणीने उसे सम्बोधन करके कहा—'अरे मुर्ख!

जिसको तु रथमें बैठाकर लिये जा रहा है, उसकी आडवें

गर्भकी सत्तान तुझे मार डालेगी' ॥ ३४ ॥ कंस बड़ा पापी

था। उसको दष्टताकी सीमा नहीं थी। वह भोजवंशका

र्खींच ली और अपनी बहिनकी चोटी पकड़कर उसे मारनेके लिये तैयार ही गया ॥ ३५ ॥ वह अत्यन्त कृत तो था ही, पाप-कर्म करते-करते निर्लञ्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेवजी उसको शाल करते हुए बोले--- ॥ ३६॥ वसुदेवजीने कहा—राजकुमार ! आप भोजवंशके होनहार वंशधर तथा अपने कुलको कीर्ति बढ़ानेवाले हैं। बहे-बहे शुरवीर आपके गुणोकी सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी वहिन और तीसरे यह विवाहका शुभ अवसर! ऐसी स्थितिमें आप इसे कैसे गार सकते हैं ? ॥ ३७ ॥ बीखर ! जो जन्म लेते हैं, उनके शरीरके साथ ही मृत्य भी उत्पन्न होती है। आज हो या सी वर्षके बाद---जो प्राणी है, उसकी मृत्यु होगी ही ॥ ३८ ॥ जब शरीरका अन्त हो जाता है, तब जीव अपने कर्मके अनुसार दूसरे शरीरको प्रहण करके अपने पहले शरीरको छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है ॥ ३९ ॥ जैसे चलते समय पनुष्य एक पैर जमाकर हो दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोंक किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती हैं, तब पहलेके पकड़े हुए तिनकेको छोड़ती है—वैसे जीव भी अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करनेके बाद ही इस शरीरको छोड़ता है॥४०॥ जैसे कोई पुरुष जायत्-अत्रस्थामें राजके ऐश्चर्यको देखकर और इन्द्रादिके ऐश्चर्यको सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातोंमें चुल-मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्रमें अपनेको राजा या इन्द्रके रूपमें अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिहावस्थाके शरीरको भूल जाता है। कभी-कभी तो जायत् अवस्थामें ही मन-ही-मन उन वातींका चिन्तन करते-करते तत्मय हो जाता है और उसे स्थल शरीरकी सुधि नहीं रहती, बैसे ही जीव कर्पकृत कामना और कामनाकृत कर्मके वश होकर दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीरको भूल जाता है॥४१॥ जीवका मन अनेक विकारींका पुत्र है। देहात्तके समय वह अनेक जन्मेंके सञ्चित और प्रारब्ध कर्मोंकी वासनाओंके अधीन होकर मायाके द्वारा रचे हुए

अनेक पाञ्चभीतिक शरीरोमेंसे जिस किसी शरीरके

कलङ्क ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार

और टलो हुई भी लौट आती है।। ५०॥ जिस समय चिन्तनमें तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह

में हैं, उसे वही शरीर प्रहण करके जन्म लेना पड़ता है॥४२॥ जैसे सुर्यं, चन्द्रमा आदि चमकीली बस्तुएँ

जलसे भरे हुए घडोमें या तेल आदि तरल पदार्थीमें प्रतिविम्बित होती हैं और हवाके झोंकेसे उनके जल आदिके हिलने-डांलनेपर उनमें प्रतिविम्बित वस्त्एँ भी

चञ्चल जान पड़तो हैं—वैसे ही जीव अपने खरूपके अज्ञानहारा रचे हुए शरीरोंमें राग करके उन्हें अपना-आप मान बैठता है और मोहबश उनके आने-जानेको अपना

आना-जाना मानने लगता है॥ ४३॥ इसलिये जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसोसे द्रोह नहीं करना चाहिये: क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके

बाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा॥ ४४॥ कंस ! यह आपकी छोटी बहिन अभी बच्ची और बहुत दीन है । यह तो आपको कन्याके समान है । इसपर, अमी-अभी इसका विवाह हुआ है, विवाहके मङ्गलचिह्न भी इसके शरीरपरसे नहीं उतरे हैं। ऐसी दशामें आप-जैसे

दीनबत्सल प्रुपको इस बेचारीका वध करना उचित नहीं है। ४५॥ श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार वसुदेवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि

भेदनीतिसे कंसको बहुत समझाया । परनु वह क्रूर तो गक्षसांका अनुयायी हो रहा था; इसलिये उसने अपने घोर सङ्खल्पको नहीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वस्देवजीने कंसका विकट हुट देखुकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिये । तब वे इस निश्चयपर पहुँचे ॥ ४७ ॥ 'बृद्धिमान् प्रुषको, जहाँतक उसको बृद्धि

और बल साथ दें, मृत्युको टालनेका प्रयत्न करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी वह न टल सके, तो फिर प्रयत्न करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता ॥ ४८ ॥ इसलिये इस मृत्यूरूप कंसको अपने पृत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकीको बचा लूँ। यदि मेरे लड्के होंगे और

तबतक यह कंस स्वयं नहीं मर जायगा, तब क्या होगा ? ॥ ४९ ॥ सम्पव है, उलटा ही हो । मेरा लड़का ही इसे मार डाले ! क्योंकि विधाताके विधानका पार पाना बहुत कठिन है । मृत्यु सामने अफ़्कर भी टल जाती है

वनमें आग लगती है, उस समय कौन-सी लकड़ी जले और कौन-सो न जले. दरकी जल जाय और पासकी बच रहे—इन सब बातोंमें अदृष्टके सिवा और कोई कारण

नहीं होता । वैसे ही किस प्राणीका कौन-सा शरीर बना रहेगा और किस हेतुसे कौन-सा शरीर नष्ट हो जायगा-इस बातका पता लगा लेना बहुत ही कठिन

है'॥ ५१ ॥ अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी कंसकी बड़ी प्रशंसा की॥ ५२॥ पर्विश्चत् ! कंस बड़ा क्रूर और निर्स्त्रज्ञ था; अतः ऐसा करते समय यसदेवजीके मनमें बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपरसे अपने

मुख-कमलको प्रकृत्लित करके हँसते कहा-- ॥ ५३ ॥ वसुदेवजीने कहा — सौम्य ! आपको देवकीसे तो कोई भव है नहीं, जैसा कि आकाशवाणीने कहा है । भय है पुत्रोंसे, सो इसके पुत्र में आपको लाकर सौंप दुंगा ॥ ५४ ॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कंस जानता

था कि असुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है, वह युक्तिसंगत भी है । इसलिये उसने अपनी बहित देवकीको मारनेका निचार छोड़ दिया । इससे बसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आये॥ ५५॥ देवकी वड़ी सती-साध्यो थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे । समय आनेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ पहले

पुत्रका नाम था कीर्तिमान् । वसदेवजीने उसे लाकर

कंसको दे दिया । ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य

हुआ, परन्तु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायें॥ ५७॥ पर्राक्षत्! सत्यसन्ध पुरुष बड़े-से-बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं. ज्ञानियोंको किसी बातको अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष बुरे-से-बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेन्द्रिय हैं—जिन्होंने भगवान्को हृदयमें धारण कर रक्खा है, वे

सब कुछ त्याग सकते हैं ॥ ५८ ॥ जब कंसने देखा कि वसदेवजीका अपने पुत्रके जीवन और मृत्युमें समान भाव है एवं वे सत्यमें पूर्ण निष्ठावान् भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हैंसकर बोला॥ ५९॥ वसुदेवजी ! आप इस नन्हे-से-सुक्रमार बालकको ले जाइये । इससे मुझे कोई भय नहीं है । क्योंकि आकाशवाणीने तो ऐसा कहा था कि देवकीके आठवे गर्भसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा मेरी मृत्यु होगी॥६०॥ वसुदेवजीने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कहा—'ठीक है' और उस बालकको लेकर वे लौट आये। परन्तु उन्हें मालुम था कि कंस बड़ा

दृष्ट है और उसका मन उसके हाथमें नहीं है। वह किसी क्षण बदल सकता है। इसलिये उन्होंने उसकी

बातपर विश्वास नहीं किया ॥ ६१ ॥

परीक्षित् ! इधर भगवान् नारद कंसके पास आये और इससे बोले कि 'कंस ! व्रजमें रहनेवाले नन्द आदि

गोप, उनकी सियाँ, वस्देव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदवंशकी खियाँ और नन्द, वसुदेव दोनोंके

सजातीय यन्य-बान्धव और सगे-सम्बन्धी सथ-के-सब देवता है; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी

देखता ही हैं।' उन्होंने यह भी बतलाया कि 'दैत्येकि कारण पृथ्वीका भार बद्द गया है, इसलिये देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा रही है' ॥ ६२-६४ ॥ जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले

गये, तब कंसको यह निश्चय हो गया कि यद्वेशी देवता है और देवकीके गर्पसे विष्णुभगवान् ही मुझे मारनेके लिये पैदा होनेवाले हैं। इसलिये उसने देवकी और

वस्देवको हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर कैदमें डाल दिया और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें वह मास्ता गया । उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विध्य

ही उस बालकके रूपमें न आ गया हो॥६५-६६॥ परीक्षित् ! पथ्वीमें यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणोंका ही पोषण करनेवाले लोभी राजा अपने खार्थके लिये माता-पिता, भाई-बन्ध और अपने अत्यन्त हितैषी इष्ट-मित्रोंकी भी हत्या कर डालते हैं ॥ ६७ ॥ कंस जानता

था कि मैं पहले कालनेमि असुर था और विष्णुने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदवंशियोंसे घोर विरोध ठान लिया ॥ ६८ ॥ कंस बड़ा बलधान् था । उसने यद्, पोज और अन्यक वंशके अधिनायक अपने पिता उपसेनको कैद कर लिया और शुरसेन-देशका राज्य वह स्वयं

करने लगा ॥ ६९ ॥

बढ गया ॥ ४-५ ॥

### दूसरा अध्याय

### भगवान्का गर्भ-प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ-स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे, मगधनरेश जरासन्धकी उसे बहत बड़ी सहायता प्राप्त थी । तीसरे, उसके साथी थे-प्रसम्बास्र, बकास्र, चाण्र, तृणावर्त, अधासुर, पष्टिक, अरिष्टासर, द्विविद, पुतना, केशी और धेनुक तथा बाणासूर और भौमासूर आदि बहत-से दैत्य राजा उसके सहायक थे । इनको साथ लेकर वह यदवंशियोंको नष्ट करने लगा॥ १-२ ॥ वे लोग भयभीत होकर कुरु,

पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषघ, विदेह और

कोसल आदि देशोंमें जा बसे॥३॥ कुछ लोग ऊपर-ऊपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुए उसकी सेवामें लगे रहे । जब कंसने एक-एक करके देवकीके छः बालक मार डाले, तब देवकीके सातवें गर्भमें

पगवानके अंशस्त्ररूप श्रीशेषजी\* जिन्हें अनन्त भी कहते है—पद्यारे । आनन्दस्तरूप शेवजीके गर्भमें आनेके कारण देककीको स्वाभाविक ही हर्ष हुआ । परन्तु कंस शायद इसे भी मार ढाले, इस भयसे उनका शोक भी

शेव भगवान्ते विचल किया कि 'रामावतारमें मैं छोटा भाई बना, इसीसे मुझे बड़े माईकी आज्ञा माननी भड़ी और यन जानेसे मैं उन्हें रोक नहीं सका । त्रीकृष्णाक्तारमें में बढ़ा भाई बनकर भगवान्की अच्छी सेवा कर सर्कृता ।' इसलिये वे श्रीकृष्णसे पहले ही गर्भमें आ गये ।

विश्वात्मा भगवान्ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्त्र माननेवाले यदुवंशी कंसके द्वारा बहुत ही सताये जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योगमायाको यह आदेश दिया- ॥ ६ ॥'देवि ! कल्याणी ! तम व्रजमें जाओ ! यह प्रदेश म्वालीं और गौओंसे सुशोभित है। वहाँ नन्दबाबाके गोकुलमें वसुदेवकी पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनको और भी पिलयाँ केससे उरकर गुप्त स्थानोंमें रह रही हैं॥७॥ इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकीके उदरमें गर्भ रूपसे स्थित है। उसे वहाँसे निकालकर तुम रोहिणीके पेटमें रख दो॥८॥ कल्याणी! अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशोंके साथ देवकीका पुत्र बनूँगा और तुम नन्दबाबाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना॥९॥ तुम लोगोंको मुँहमाँगे वरदान देनेमें समर्थ होओगी । मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलापाओंको पूर्ण करनेवाली जानकर घूप-दीप, एवं अन्य प्रकारकी सामग्रियोंसे तुन्हारी पूजा करेंगे॥ १०॥ पृथ्वीमें लोग तुम्हारे लिये बहुत-से बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैद्यावी, कुमुदा, चप्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका आदि बहुत-से नामोसे पुकारेंगे॥ ११-१२॥ देवकीके

और बलवानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 'बलभद्र' भी कहेंगे॥ १३॥ जब भगवान्ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योगमायाने 'जो आज्ञा'--ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोकमें चली आयीं तथा भगवान्ने जैसा कहा था, वैसे ही किया॥ १४॥ जब योगमायाने देवकीका गर्भ

ले जाकर रोहिणीके उदरमें रख दिया, तब प्रवासी बड़े दःखके साथ आपसमें कहने लगे—'हाय! बेचारी देवकीका यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया'॥ १५॥ भगवान भक्तोंको अभय करनेवाले हैं । वे सर्वप्र सब रूपमें है, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है । इसलिये

वे वसदेवजीके मनमें अपनी समस्त कलाओंके साथ प्रकट हो गये॥१६॥ उसमें विद्यमान रहनेपर भी अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया । भगवान्की ज्योतिको धारण करनेके कारण वस्टेवजी सूर्यके समान

तेजस्वी हो गये, उन्हें देखकर लोगोंकी आँखें चौंधिया जातीं । कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभावसे उन्हें दबा नहीं सकता था॥ १७॥ भगवान्के उस ज्योतिर्मय अंशको, जो जगतुका परम मङ्गल करनेवाला है, वसुदेवजीके द्वारा आधान किये जानेपर देवी देवकीने ग्रहण किया । जैसे पूर्वदिशा चन्द्रदेवको

धारण करतो है, वैसे हो शुद्ध सत्त्वसे सम्पन्न देवी देवकीने विशुद्ध मनसे सर्वातम एवं आत्मस्वरूप भगवानुको धारण किया ॥ १८ ॥ भगवानु सारे जगतुके निवासस्थान है । देवकी उनका भी निवासस्थान बन गयी । परन्तु छड़े आदिके भीतर बंद किये हुए दीपकका और अपनी विद्या दूसरेको न देनेवाले ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंसके कारगारमें बंद देवकीकी भी

उतनी शोभा नहीं हुई॥ १९॥ देक्कीके गर्ममें भगवान्

विराजमान हो गये थे । उसके मुखपर पवित्र मुसकान

थी और उसके शरीरको कान्तिसे बंदीगृह जगमगाने

लगा था । अञ्च कंसने उसे देखा, तब वह मन-ही-मन कहने लगा-'अबकी बार मेरे प्राणींके बाहक विष्ण्ने

इसके गर्भमें अवस्य ही प्रवेश किया है; क्योंकि इसके गर्भमेंसे खींचे जानेके कारण शेषजीको लोग संसारमें 'संकर्षण' कहेंगे, लोकरंजन करनेके कारण 'राम' कहेंगे पहले देवकी कभी ऐसी न थी॥२०॥ अब इस विषयमें शीघ्र-से-शीघ्र मुझे क्या करना चाहिये? देवकीको मारना तो ठीक न होगा; क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रमको कलाङ्कित नहीं करते । एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारनेसे तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जायगी॥ २१॥ वह मनुष्य तो जीवित रहनेपर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त क्रूरताका व्यवहार करता है। उसकी मृत्युके बाद लोग उसे गाली देते हैं । इतना ही नहीं, यह देहाँभमानियोंके

> यद्यपि कंस देवकीको मार सकता था, किन्तु स्थयं ही वह इस अत्यन्त क्रुरताके विचारसे निवृत्त हो

> योग्य घोर नरकमें भी अवश्य-अवश्य जाता है॥ २२॥

गया \* । अब भगवानके प्रति दृढ़ वैरका भाव मनमें गाँउकर उनके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २३ ॥ वह उडते-बैठते, खाते-पोते, सोते-जागते और चलते-फिरते-सर्वदा ही श्रीकणके चिन्तनमें लगा रहता ।

जहाँ उसको आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्रीकृष्ण दीख जाते । इस प्रकार उसे सारा जगत्

ही श्रीकृष्णमय दीखने लगा॥ २४॥ परीक्षित् ! भगवान् शङ्कर और ब्रह्माजी कंसके

कैदखानेमें आये । उनके साथ अपने अनुचरिक सहित

समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे। वे लोग

सुमध्र वचनोंसे सबकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले श्रीहरिको इस प्रकार स्तृति करने लगे ॥ २५ ॥ 'प्रमो ! आप सत्यसङ्कल्प है । सत्य ही आपको प्राप्तिका श्रेष्ठ

साधन है । सृष्टिके पूर्व, प्रलयके पश्चात् और संसारकी

स्थितिके समय-इन असस्य अवस्थाओंमें भी आप सत्य हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच दृश्यमान सत्योंके आप ही कारण है । और उनमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी है । आप इस दुश्यमान जगत्के परमार्थस्वरूप हैं । आप हो मधुर वाणी और

समदर्शनके प्रवर्तक हैं । भगवन् ! आप तो बस, सत्यस्वरूप ही हैं । हम सब आपकी शरणमें आये है ॥ २६ ॥ यह संसार क्या है, एक सनातन वृक्ष । इस वशका आश्रव है-एक प्रकृति । इसके दो फल

है—सुख और दुःख; तीन जड़ें है—सत्व, रज और तम: चार रस है-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ।

इसके जाननेके पाँच प्रकार है-शोव, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका । इसके छः स्वभाव हैं-पैदा होना,

रहना, बहुना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना । इस वृक्षकी छाल हैं सात धातुएँ—रस, रुधिर, मांस, मेद,

अस्थि, मञ्जा और शुक्र । आठ शाखाएँ हैं--पाँच महाभृत, मन, बृद्धि और अहङ्कार । इसमें मुख आदि नवीं द्वार खोडर हैं । प्राण, अपान, व्यान, उदान,

 जो कंस क्रिकाहके महासचिहाँको घारण की हुई देवकीका गला काउनेके उद्योगले न क्रिका, वही आज इतक सर्व्यक्तवान् हो गया, इसका क्या कारण है ? अवश्य ही आज वह जिस देवकीको देख रहा है, उसके अन्तरहुयें—गर्भमें बीभणवान् है । जिसके

समान, नाग, कुर्म, कुकल, देसदत्त और धनञ्जय-ये दस प्राण ही इसके दस पत्ते हैं । इस संसाररूप वृक्षपर दो पक्षी हैं—जीव और ईश्वर ॥ २७ ॥ इस संसाररूप वक्षकी उत्पत्तिके आधार एकमात्र आप ही हैं । आपमें

**西安全企业企业企业企业企业企业的内容的内容的企业企业企业企业企业企业** 

हो इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुमहसे इसकी रक्षा भी होती है । जिनका चित्त आपकी मागरसे आवृत हो रहा है, इस सत्यको समझनेको शक्ति खो

बैठा है—वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले

ब्रह्मदि देवताओंको अनेक देखते हैं । तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूपमें केवल आपका ही दर्शन करते है ॥ २८ ॥ आप ज्ञानस्वरूप आत्मा है । चराचर जगत्के कल्याणके लिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं।

आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्त्वमय होते हैं और संत पुरुषोंको बहुत सुख देते हैं । साथ ही दुष्टोंको उनकी दुष्टताका दण्ड भी देते हैं। उनके लिये अमङ्गलपय भी होते हैं॥ २९॥ कमलके समान कोमल

अनुप्रहम्परे नेत्रोबाले प्रभो ! कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियोंके आश्रयस्वरूप रूपमें पूर्ण एकाव्रतासे अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरणकमलरूपो जहाजका आश्रय लेकर

ही पार कर जाते हैं । क्यों न हो, अबतकके संतीन इसी जहाजसे संसारसागरको पार जो किया है।। ३०॥ परम प्रकाशस्त्ररूप परमात्मन् । आपके भक्तजन सारे जगतके निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं । वे स्वयं

तो इस भयङ्कर और कष्टसे पार करनेयोग्य

संसारसागरको बङ्डेके खरके गढ़ेके समान अनायास

संसारसागरको पार कर ही जाते हैं, किन्तु औरोंके कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण-कमलोंकी नौका स्थापित कर जाते हैं । वास्तवमें सत्पुरुषोंपर आपको महान् कृपा है। उनके लिये आप

अनुप्रहस्त्ररूप ही है।। ३१॥ कमलनयन ! जो लोग आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं लेते तथा आपके

भीता भगवान् है, उसके दर्शनसे सद्बद्धिका उदय होना कोई आधर्य नहीं है ।

प्रति भक्तिभावसे रहित होनेके कारण जिनकी बृद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपनेको झुठ-मुठ मृक्त मानते हैं । वास्तवमें तो वे बद्ध ही हैं । वे यदि बड़ी तपस्या और साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊँचे-से-ऊँचे पदपर भी पहुँच जायै, तो भी बहाँसे नीचे गिर जाते है।। ३२ ॥ परन्तु भगवन् ! जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड रक्खी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियोंकी माँति अपने साधन-मार्गसे गिरते नहीं। प्रभो ! ये बडे-बडे विघ्न डालनेवालोंकी सेनाके सरदारीके सिरपर पैर रखकर निर्भय विचाते हैं, कोई भी विघ उनके मार्गमें रुकावट नहीं डाल सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जो है।। ३३ ॥ आप संसारकी स्थितिके लिये समस्त देहधारियोंको परम कल्याण प्रदान करनेवाला विशाद सत्त्वमय, सन्चिदानन्दमय परम दिव्य मङ्गल-विप्रह प्रकट करते हैं। उस रूपके प्रकट होनेसे ही आपके भक्त वेद, कर्मकाण्ड, अष्टाङ्क्योग, तपत्या और समाधिके द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रयके वे किसकी आराधना करेंगे ? ॥ ३४ ॥ प्रभो ! आप सबके विधाता है। यदि आपका यह विशुद्ध सत्त्वमय निज स्वरूप न हो, तो अज्ञान और उसके होनेवाले भेदभावको नष्ट करनेवाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न हो। जगत्में दीखनेवाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परन्तु गुणोंकी प्रकाशक वृत्तियोंसे आपके स्वरूपका केवल अनुमान हो होता है, वास्तविक स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता। (आपके स्वरूपका साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्त्वमय स्वरूपकी सेवा करनेपर आपकी कृपासे ही होता है) ॥ ३५ ॥ भगवन् !

नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभो ! आपके भक्तजन

क्रियायोगोंके

द्वारा

आदि

उपासना

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मङ्गलमय नामों और रूपांका श्रवण, कोर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरणकमलोंकी सेवामें ही अपना चित्त लगाये रहता है-उसे संसारके चक्रमें नहीं जन्म-मृत्युरूप पड़ता॥ ३७॥ सम्पूर्ण दुःखोके हरनेवाले भगवन् ! आप सर्वेश्वर है । यह पृथ्वी तो आपका चरणकमल ही है । आपके अवतारसे इसका भार दूर हो गया । धन्य है ! प्रभो ! हमारे लिये यह बड़े सीभाग्यकी बात है कि हमलोग आपके सुन्दर-सुन्दर चिह्नांस चरणकमलोंके द्वारा विभूषित पृथ्वीको देखेंगे और स्वर्गलोकको भी आपकी कृपासे कृतार्थ देखेंगे॥ ३८॥ प्रभो ! आप अजन्मा हैं । यदि आपके जन्मके कारणके सम्बन्धमें हम कोई तर्कना करें, तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला-विनोद है । ऐसा कहनेका कारण यह है कि आप तो द्वैतके लेशसे रहित सर्वाधिष्ठानस्वरूप हैं और इस जगतको उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञानके द्वारा आपमें आरोपित हैं॥ ३९॥ प्रभो ! आपने जैसे अनेकों बार मत्त्व, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वर्राह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हमलोगोंकी और तीनों लोकोंकी रक्षा की है--वैसे हो आप इस बार भी पृथ्वीका भार हरण कीजिये । यदुनन्दन ! हम आएके चरणीमें बन्दना करते हैं'॥४०॥ [देवकीजीको सम्बोधित करके] 'माताजी ! यह बड़े सीभाग्यकी बात है कि आपकी कोखमें हम सबका कल्याण करनेके लिये स्वयं भगवान् पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशोंके साथ पधारे हैं । अब आप कंससे तनिक भी मत डरिये । अब तो वह कुछ ही दिनोंका मेहमान है। आपका पुत्र यद्वंशको रक्षा करेगा'॥ ४१॥ मन और वेद-वाणीके द्वारा केवल आपके स्वरूपका श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! बहादि अनुमानमात्र होता है; क्योंकि आप उनके द्वारा दुश्य देवताओंने इस प्रकार भगवानुकी स्तृति की । उनका नहीं; उनके साक्षी हैं। इसलिये आपके गुण, जन्म और रूप 'यह है' इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा नहीं जा सकता, सब अपनी-अपनी मतिके अनुसार उसका कर्म आदिके द्वारा आपके नाम और रूपका निरूपण

निरूपण करते हैं । इसके बाद ब्रह्मा और शहूरजीको

आगे करके देवगण स्वर्गमें चले गये ॥४२ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

साक्षात्कार तो करते ही हैं॥ ३६॥ जो पुरुष आपके

## तीसरा अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्णका प्राकटा

**श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं**—परीक्षित् ! अब समस्त शान्त—सौम्य हो रहे थे\* ॥ १ ॥ दिशाएँ स्वच्छ प्रसन्न शुभ गुणोंसे युक्त बहुत सुहावना समय आया । रोहिणो थीं । निर्मल आकाशमें तारे जगमगा रहे थे । पृथ्वीके

\* जैसे अन्तःकरण सुद्ध संकंपर उसमें भगवान्त्र आविर्धाव होता है, श्रीकृष्णवकारके अवसरपर भी क्षेक उसी प्रकारका समष्टिकी

नक्षत्र था । आकाशके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे बड़े-बड़े नगर, छोटे-छोटे गाँव, आहंगोंको बस्तियाँ

रॅंब्किय वर्षन किया गक है । इसमें कल, दिका, पृथ्वी, बल, ऑप, बायु, आकाश, सन और आत्मा—इन नी इंब्योका अलग-अलग नामोल्लेख करके साधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन-पद्धतिकी और संकेश किया एया है।

काल---

भगवान् कालसे परे हैं । शास्त्रों और सत्पुरुवेकि हारा ऐसा निरूपन स्तुवह काल मानो कुद्ध हो गया या और सदस्य धारण करके सकको निगल रहा था । आज जब उसे मालूम हुआ कि साथै परिपूर्णतम चगवान् बोक्स्म मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनन्दसे

भर गया और अमस्य सद्गुणीको धारणका तथा सुहत्वना वनकर प्रकट हो गवा । दिया--

१. प्राचीन शास्त्रीमें दिशाओंको देवो माना गया है । उनके एक-एक स्वामी भी होते हैं---चैसे प्राचीक इन्द्र, प्रतिचीक वस्त्य आदि । कंसके राज्य-कालमें ये देवता पराधीन—केंद्री हो गये थे । अब धगवान बीन्त्रमाके अवतारसे देवताओंको गणनके अनुसार चारह-बारह दिनोपे ही उन्हें सुटकार मिल जायगा, इसलिये अपने पतियोंके सहस-सौपानका अनुसंपान करके देवियां प्रस्ता हो गयी । जी देश एवं

विकाले परिच्छेदसे रहित है, ये ही प्रमृ भारत देशके जल-प्रदेशमें आ रहे है, यह अपूर्व आनन्दोत्सव भी दिखाओंकी प्रसन्नताका हेतु है । र . संस्कृत-साहित्यमें दिशाओंका एक नाम 'आशा' भी है । दिशाओंकी प्रसानताका एक आर्थ यह भी है कि अब सत्पृहर्योकी

आशा-अभिलाबा पूर्व होगी । ३ . विराद पुरुषके अञ्चल-संस्थानका वर्णन करते समय दिशाओंको उतका कान बताया गया है । श्रीकृष्णके अवतारके अवसरपर

दिशाएँ माने वह सोचवर प्रसप्त हो गर्वी कि प्रमु असूर-असाधुओंके उपद्रवसे दुखी प्रणियंकी प्रार्थना सुननेके लिये सतत सावधान है । पृथ्वी---१ - पुरानोमे भगवानुको दो पत्रियोका उल्लेख मिलात है—एक श्रोदेवी और दुक्री पुदेवी । ये दोनों चल-सम्पत्ति और अचल-सम्पतिकी

स्वामिनी है । इनके पति है—भगवान, जीव नहीं । जिस समय औदेवीके निवासस्थान वैकुण्यसे उतरकर भगवान् भुदेवीके निवासस्थान पृथ्वीक

आने संगे, तब जैसे परदेशारे पतिके आगरनका समाचार सुनक्षर पत्नी सब-धजकर अगवानी कारेके विवये निकासती है, वैसे ही पृथ्वीका महलमयो होना, महलचिहाँको घारण करना स्वाधाविक ही है ।

२. भगकान्हे श्रीचरण मेरे वक्षःस्थलकः पंहेंगे, अपने सीभाष्यका ऐसा अनुसन्धान करके पृथ्वी आनन्दित हो गयो ।

वामन ब्रह्मवारी थे । परश्चामकानि अवहाणीको दान दे दिया । जीग्रमकन्द्रने नेरी पुत्री जानकीसे विवाह कर लिया । इसलिये उन

अक्तारोंमें में भगवान्से जो सहा नहीं प्राण कर सकी, वही श्रीकृष्णसे प्राप्त बन्हेंगी । यह सीवक्त्र पृथ्वी महत्तमयी हो गयी । ४ . अपने पुत्र महालको गोदमे लेकर पविदेवका स्वागत करने चली ।

बल (नदियाँ) —

१ . नदिवाँर विचार किया कि रामावतारमें सेतु-बन्धके बहाने हमारे चिता पर्वतीको हमारी ससुरास समुद्रमे पहुँचाकर इन्होंन हमे मायकेका सख दिया था । अब इनके शुभागमनके अवसरफर हमें भी प्रसन्न हेंक्टर इनका स्वागत करना चाहिये ।

२ . नदियाँ सब गङ्कानीसे कहती याँ — 'तमने हमारे विका पर्वत देखे हैं, अपने विता भगवान विष्णुके दर्शन कराओ ।' गङ्कातीन सुनी-अनस्ती कर दी । अब वे इसलिये प्रसन्न हो गयी कि हम स्वयं देख लेगी ।

३ . वर्षाच धरावान् समुद्रमें निल्व निवास करते हैं, फिर भी समुदार होनेके कारण वे उन्हें वहीं देख नहीं पातीं । अब उन्हें पूर्णरूपसे देखा सकेगी, इसर्रिनये ये निर्मल हो गयी ।

४ . निर्मल इदयको भगवान् मिलते हैं, इसलिये वे निर्मल हो गर्वी । ५. नंदियोंको हो सौभाष्य किसी भी अवतारमे नहीं किला । वह कृष्णावतारमे मिला । ब्रीकृष्णको बतुर्य पटरानी है—श्रेकाहिन्दीजी ।

अवतार लेले ही यमुनाबोके तटपर जाना, खालबाल एवं गोपियोकि साथ जलकोडा करना, डर्नः अपनी पटरानी बनाना—इन सब बातोको

और हीरे आदिकी खानें महत्त्वमय हो रही थीं॥२॥ उस समय परम पवित्र और शीतल-मन्द-सुगन्ध वाय नदियोंका जल निर्मल हो गया था । राविके समय भी अपने स्पर्शसे लोगोंको सुखदान करती हुई वह रही सरोवरोमें कमल खिल रहे थे । वनमें वृक्षोंकी पंक्तियाँ थी । ब्राह्मणोंके ऑग्नहोत्रकी कभी न बुझनेवाली अग्नियाँ, जो कंसके अत्याचारसे बुझ गयी थीं, वे इस रंग-बिरंगे पृष्पेकि गुच्छोंसे लंद गयी थीं । कहीं पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं भीर गुनगुना रहे थे॥३॥ समय अपने-आप जल उर्ही ॥ ४ ॥

लेक्कर संदर्ध आनन्दसे पर गर्थे ।

कालिय-दमन करके कालिय-दहका शोधन, व्यालबालों और अकुरको ब्राय-हृदये ही अपने स्वरूपके दर्शन आदि स्व-सम्बन्धी शीलाओंका अनुसम्भान करके इंदौने कमशके बहाने अपने प्रमृतिस्ता इंदयको ही श्रोकृष्णके प्रति अर्थित कर दिया । उन्होंने कहा कि "प्रमे | भले ही हमें लोग जा समझा करें, आप हमें कभी खोंकार करेंगे, इस भावों सौपायके अनुसन्धनके हम सहदय हो रहे हैं।" अपित-

और अंग्निपानसे अंग्निकी । परावान् श्रीकृष्यने दो बार अग्निको अपने पुँहमें धारण किया । इस भावी सुरक्षक अनुसन्धान करके हैं अग्निहेंब सान्त होका प्रञ्चलित होने लगे ।

१ . इस अवतारमें क्षेत्रणने व्योपासुर, तृणावर्त, कारियके दमनसे आकाश, यायु और जलको शुद्धि की है । मुद्-पक्षणसे पृथ्वीकी

२ . देवताओंके लिये यह-भाग आदि बन्द हो जानेके कारण आजिदेव भी भूखे ही थे । अब श्रीकृष्णवतारसे अपने फोजन पिसनेकी आशासे अग्निदेव प्रसार होकर प्रज्वालय हो उठे ।

- १ . उदारशिरोमणि पगकान् श्रीकृतको जनको अवसरपर वायने सूख लुटाना प्रारम्भ किया; क्योंकि समान शीलसे ही मैत्री होती है । जैसे सामोके सामने सेकक, तजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान्के सामने अपने गुण प्रकट करने लगे ।
- २. आनन्दकन्द क्षीकृष्णकरके मुखार्यक्दपर जब अमजनित सेदकिद आ जायेंगे, तब मैं ही शीतल-मन्द सुगम्य गतिसे उसे सुखाऊँमा-चह सोचकर पहलेखे ही वाय सेवाका अध्यास करने लगा ।
- पदि मनुष्यको प्रभु-चरणार्यकन्दके दर्शनकी लालसा हो तो उसे विश्वको सेवा हो करनी चाहिये, यानो यह उपदेश करक हुआ वाय सबको सेवा करने लगा ।
- ४ . समाववारमें मेरे पुत्र हनुमान्ते भगवान्त्वी सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हैं, परन्तु इस अवतारमें मुझे रूप्य ही सेवा कर लेवी चाहिये । इस विचारसे वाय लोगोको सख पहेंचाने लगा ।
  - ५. सम्पूर्ण विश्वके प्राप्त वायुने सम्पूर्ण विश्वको ओरसे भगवानुके स्वागत-समाग्रेहमें प्रतिनिधित्व किया ।

#### आकारा-

- १ , अकाशकी एकता, आधारता, विशतकता और समतक्षी उपया तो सदासे ही भगवानके साथ दी जाती रही, परन्त अब उसकी श्रुटी नीलिया भी भगवानुके अनुसे उपमा देनेसे चरितार्थ हो जावणी, इस्रोलये आकाशने मानो आनन्दोत्सक मनानेके लिये नीले पैदोलेंग होरोके समान तारोकी झालरे लटका ली हैं।
- २ . स्वामीके शुधारायनके अवसरपर जैसे सेक्क स्वव्य वेष-पृष्ठ धारण करते हैं और शान्त हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाशके सब नक्षत्र, मह, वारे सान्त एवं निर्मल हो गये । जानता, अतिचार और मुद्ध छोड़कर श्रीकृत्यका स्वागत करने लगे ।

可想到—— मैं देवकीके गर्भरे जन्म से रहा हूँ तो रोहिजीके संतोषके सिवे कम-से-कम सेहिजी नक्षत्रमें जन्म तो सेना ही खाहिये । अबधा चन्द्रवंशमें

जन्म से रहा है, तो कन्द्रमाकी सबसे प्यारी पत्नी रोहिणोंमें हो जन्म लेना तकित है । वह सोचकर भगवानने रोहिजो नशक्रमें जन्म लिया । 93-

- १. योगी मनका निरोध करते हैं, मुन्धु निर्विषय करते हैं और विद्यास नाथ करते हैं । तस्त्रज्ञेंने तो मनक सत्वानार हो कर दिया । भगवानुके अवतारका समय जानकर उसने सोवा कि अब तो मैं अपनी फरो—इन्द्रियों और विषय—बाल-बच्चे सबके साथ ही भगवानुके साथ खेलूँगा । निरोध और बाधसे पिन्ड सुटा । इसीसे मन प्रसन्न हो गया ।
  - २. निर्मलको ही भगवान भिलते हैं, इसलिये मन निर्मल हो गया ।

संत पुरुष पहलेसे ही चाहते थे कि असुरोकी बढ़ती न होने पाये । अब उनका मन सहसा प्रसन्नतासे भर गया । जिस समय भगवानके आविर्भावका अवसर आया, स्वर्गमें देवताओंकी दुन्द्रभियाँ अपने-आप बन उठों ॥ ५ ॥ किजर और गन्धर्य मधर खरमें गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवानके मङ्गलमय गुणोंकी स्तृति करने लगे । विद्याधरियाँ अप्सराओंके साथ नाचने लगों ॥ ६ ॥ बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मृनि आनन्दसे भरकर पृथांकी वर्षा करने लगे\* । जलसे भरे हुए बादल समृद्रके पास जाकर धीर-धीर गर्जना करने लगे 🕆 ॥७॥ जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ानेवाले जनार्दनके अवतारका समय था निशीय । चारों ओर अन्यकारका साम्राज्य था । उसी समय सबके हृदयमें विराजमान भगवान् विष्णु देवरूपिणी देवकीके गर्भसे प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशामें सोलहों कलाओंसे पूर्ण असीम आक्षर्य हुआ; फिर आनन्दसे उनकी आँखें चन्द्रमाका उदय हो गया हो॥८॥

वसदेवजीने देखा, उनके सामने एक अन्दर्त बालक है । उसके नेत्र कमलके समान कोमल और विशाल है । चार सन्दर हाथोंमें शहर, गदा, चक्र और कमल लिये हुए हैं । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिड्-अत्यन्त सुन्दरं सुवर्णमयी रेखा है । गलेमें कौस्तुभर्माण जिल्लीमला रही है । वर्षाकालीन मेचके समान परम सुन्दर् ज्यामल जारीरपर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है । बहुमूल्य वैदुर्यमणिके किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर धुँघराले बाल सूर्यको किरणेकि समान चमक रहे हैं । कमरमें चमचमाती करधनीको लड़ियाँ लटक रही हैं । बाँहोमें बाजुबंद और कलाइयोमें कड़ूण शोभायमान हो रहे हैं । इन सब आभूषणोंसे सुशोभित बालकके अङ्ग-अङ्गसे अनोखी छटा छिटक रही है॥ ९-१०॥ जब वसदेवजीने देखा कि मेरे पुत्रके रूपमें तो खर्य भगवान् ही आये हैं, तब पहले तो उन्हें

भादमास---षद अर्थात् करूपाण देनेवात्ता है । कृष्णवस स्वयं कृष्णसे सम्बद्ध है । अष्टमी तिथि प्रकोर मीयोबीय सन्धि-स्थलपर पहती है । सप्ति योगीजनोंको पिय है । निशीण गतियोका सन्ध्याकाल और राजिके दो भागोकी सन्धि है । उस समय ख्रीकृष्णके आविर्धावका अर्थ है—अञ्चनके चोर अञ्चकारमें दिव्य प्रकाश । निशानाथ चन्द्रके वंशमें जन्म लेता है, तो निशाके मध्यमानमें अवतीर्ण होना उचित भी है । अष्टमीके चन्द्रोदयका समय भी वही है । यदि वसुदेवजी मेर जातकर्म नहीं का सकते तो हमारे वंशके आदिपुरुष चन्द्रमा समुद्रकान करके

अपने कर-फिरणोंसे अमृतका वितरण करें। \*ऋषि, मनि और देवता जब अपने समनको वर्षा करनेके लिये प्रथमको और देंडे, तब उनका आनन्द भी पीछे कुट गया और

उनके पीछे-पीछे दौर्यने लगा । उन्होंने अपने निरोध और बाधसम्बन्धी सारे विधार त्यागकर मनको क्रीकृत्यकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया, उनकर न्योग्राकर कर दिया ।

🕇 १ . मेघ समूहके पास जक्का एन्ट-कन्ट गर्जना करते हुए कहते—जलनिये ! यह तुम्हारे उपदेश (पास आने) का फल है कि हमारे पास जल-हो-जल हो गया । अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुन्हारे मीतर भगवान् रहते हैं, वैसे हमारे भीतर भी रहें । २ , बदल समृहके पास जाते और कहते कि समृद्र ! तुम्हारे हृदयमें भगवान् रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन-प्यार प्राप्त करवा दो ।

३ . वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, मध्यका परित्याग कर देनेका भगवान् भिलते हैं । अब तो स्वयं भगवान् ही वह सब यनकर आ रहे हैं । लौकिक आक्न्द भी प्रभुमें मिलेगा । यह सोधकर मन प्रसन हो गया ।

<sup>😮</sup> वस्टेक्के मनमें निवास करके ये ही मणवान् प्रकट हो रहे हैं । वह हमारी ही बातिका है, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया ।

५. समन (देवता और शुद्ध सन) को सुख देनेके लिये ही पगवानुका अवतार हो रहा है । वह जानकर सुमन प्रसन्न हो गये ।

६ . संतोंमें, सर्गमें और उपवनमें सुमन (जुद्ध मन, देवता और एम) आनन्दित हो गये । क्यों न हो, माधव (विष्णु और वसत्त) का आगमन वो हो रहा है।

समुद्र उन्हें प्रोड़ा-सा जल देकर कह देता—अपनी उन्हल तरहाँसे वकेल देता—बाओ.अभी विश्वको सेवा करके अन्तःकरण तुद्ध करो. तम भगवानुके दर्शन होंगे । रुप्यं भगवान् नेपस्थान बनकर समुद्रसे बाहर वाजमें आ रहे हैं । हम धूपमें उनकर छावा करेगे, अपनी फुडयाँ बरसाकर जीवन न्योखाल करेंगे और उनकी बॉसरीके करपर ताल देंगे । अपने इस सौधान्यका अनुसन्धान करके बादल समुद्रके पस पहुँचे और मन्द-मन्द गर्जन करने लगे । सन्द-पन्द इसलिये कि यह ध्वति प्यत्र श्रीकृष्णके कानोतक न पहुँच जाय ।

खिल उठीं । उनका रोम-रोम परमानन्दमें मग्न हो गया । श्रीकृष्णका जन्मोत्सव मनानेकी उतावलीमें

उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोंके लिये दस हजार गायोंका सङ्ख्य कर दिया॥ ११॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण

अपनी अङ्गकान्तिसे सर्तिकागृहको जगमग कर रहे चे । जब बसुदेवजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परम

पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवानुका प्रभाव जान लेनेसे उनका सारा भय जाता रहा । अपनी बृद्धि स्थिर करके

उन्होंने भगवान्के चरणोमें अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तृति करने

लगे-- ॥ १२ ॥

वसदेवजीने कहा-मैं समझ गया कि आप प्रकृतिसे अतीत सासात् पुरुषोत्तम है । आपका स्वरूप

है केवल अनुभव और केवल आनन्द । आप समस्त बद्धियोंके एकमात्र साक्षी हैं॥ १३ ॥ आप ही सर्गके

आदिमें अपनी प्रकृतिसे इस त्रिगुणमय जगत्की सृष्टि करते हैं । फिर उसमें प्रविष्ट न होनेपर भी आप प्रविष्टके समान जान पहते हैं॥ १४॥ जैसे जबतक महत्तस्य आदि कारण-तत्त्व पृथक्-पृथक् रहते हैं,

तबतक उनकी शक्ति भी पृथक्-पृथक् होती है; जब वे इन्द्रियादि सोलह विकारोंके साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें अनुप्रविष्ट-से जान पडते हैं; परंतु सच्ची वात तो यह

होनेका कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है. उसमें थे पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं ॥ १५-१६ ॥ ठीक वैसे ही बद्धिके द्वारा केवल गणीक लक्षणींका ही

है कि वे किसी भी पदार्थमें प्रवेश नहीं करते । ऐसा

अनुमान किया जाता है और इन्द्रियोंके द्वारा केवल गुणमय विषयोंका ही प्रहण होता है । यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणोंके अहणसे आपका ग्रहण नहीं होता । इसका कारण यह है कि आप सब

आत्मस्वरूप है । गुणोंका आवरण आपको ढक नहीं सकता । इसलिये आपमें न बाहर है न भीतर । फिर

कुछ है, सबके अन्तर्यामी है और परमार्थ सत्य,

आप किसमें प्रवेश करेंगे? (इसलिये प्रवेश न करनेपर भी आप प्रवेश किये हुएके समान दीखते हैं) ।। १७ ॥ जो अपने इन दृश्य गुणोंको अपनेसे

विचारके द्वारा जिस वस्तुका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य माननेवाला

पृथक् मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। क्योंकि किचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदार्थ

वाम्बलासके सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते।

पुरुष बुद्धिमान् कैसे हो सकता है ? ॥ १८ ॥ प्रभो ! कहते हैं कि आप खये समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारोंसे रहित हैं । फिर भी इस जगत्की सृष्टि, स्थिति

और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिये असंगत नहीं है । क्योंकि तीनों गुणेकि आश्रय आप ही हैं, इसलिये

उन गुणोंके कार्य आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है॥ १९॥ आप ही तीनों लोकोंको रक्षा करनेके लिये

अपनी मायासे सत्त्वमय शुक्लवर्ण (पोषणकारी विष्णुरूप) घारण करते हैं, उत्पत्तिके लिये रजःप्रधान रक्तवर्ण (सृजनकारी बहारूप) और प्रलयके समय तमोगुणप्रधान कृष्णवर्ण (संहारकारी स्ट्ररूप) स्त्रीकार करते हैं ॥ २० ॥ प्रभी ! आप सर्वशक्तिमान् और सबके

खामो हैं । इस संसारकी रक्षाके लिये ही आपने मेरे

घर अवतार लिया है । आजकल कोटि-कोटि असुर सेनापतियोंने राजाका नाम घारण कर रक्खा है और अपने अधीन बडी-बडी सेनाएँ कर रक्खी हैं । आप उन सम्बन्ध संहार करेंगे॥ २१॥ देवताओंके भी

मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होनेवाला है, तब उसने आपके भयसे आपके बड़े भाइयोंको मार डाला । अभी उसके दूत आपके अवतारका समाचार उसे सुनावेंगे और वह अभी-अभी हाथमें शख लेकर

दौड़ा आयेगा॥ २२॥

आराध्यदेव प्रभी ! यह कंस बड़ा दुष्ट है । इसे जब

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इधर देवकीने देखा कि मेरे पुत्रमें तो पुरुषोत्तम भगवान्के सभी लक्षण मौजुद है। पहले तो उन्हें कंससे कुछ भय मालूम हुआ, परन्तु फिर वे बड़े पवित्र भावसे मुसकराती हुई

स्तृति करने लगीं॥ २३॥ माता देवकीने कहा—प्रभो ! वेदीने आपके जिस रूपको अञ्चल और सबका कारण बतलाया है, जो ज्योतिःस्वरूप, समस्त मुणीसे ब्रह्म.

मेरे गर्भवासी हुए, यह आपको अन्द्रुत मनुष्य-लीला और विकारहीन है, जिसे विशेषणरहित-अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ताके रूपमें कहा गया नहीं तो और क्या है ? ॥ ३१ ॥ श्रीभगवान्ते कहा—देवि ! स्वायम्पृव मन्वत्तरमें है—वही बृद्धि आदिके प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं॥ २४॥ जिस समय ब्रह्मकी पूरी आयु—दो परार्थ जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम या पश्चि और ये बसुदेव सुतपा नामके प्रजापति समाप्त हो जाते हैं, काल शक्तिके प्रभावसे सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पञ्च महाभूत अहङ्कारमें, अहङ्कार थे । तुम दोनोंके हदय बड़े ही शुद्ध थे॥ ३२॥ जब महत्तन्वमें और महत्तत्व प्रकृतिमें लोन हो जाता बह्माजीने तुम दोनोंको सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, है—उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं ! इसीसे आपका एक नाम 'शेष' भी है ॥ २५॥ प्रकृतिके एकमात्र सहायक प्रभो ! निमेषसे लेकर वर्षपर्यन्त अनेक विभागोंमें विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टासे बह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसको कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीलामात्र है। आप सर्वशक्तिमान् और परम कल्याणके आश्रय है । मै आपकी शरण लेती हैं॥२६॥ प्रभो! यह जीव

मृत्युव्रस्त हो रहा है। यह मृत्युरूप कराल व्यालसे भयभीत होकर सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरोमें भटकता रहा है; परन्तु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका, जहाँ यह निर्मय होकर रहे । आज बड़े भाग्यसे इसे आपके चरणारविन्दोंकी शरण मिल गयी । अतः अव यह खस्थ होकर सुखको नींद सो रहा है । औरांको तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यू भी इससे भयभीत होकर भाग गयी है ॥ २७ ॥ प्रभो ! आप हैं भक्तभयहारी । और हमलोग इस दृष्ट कंससे बहुत ही भयभीत हैं । अतः आप हमारी रक्षा कीजिये । आपका यह चतुर्भूज दिव्यरूप ध्यानकी वस्तु है । इसे केवल मांस-मजामय शरीरपर ही दृष्टि रखनेवाले देहाभिमानी पुरुषेकि सामने प्रकट मत कीजिये ॥ २८ ॥ भधुसुदन ! इस पापी कंसको यह बात पालुम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भसे हुआ है । मेरा धैर्व टूट रहा है । आपके लिये मैं कंससे बहुत डर रही हूँ ॥ २९ ॥ विश्वात्मन् ! आपका यह रूप अलौकिक है । आप शक्क, चक्र, गदा और कमलकी शोभासे युक्त अपना यह चतुर्भज्ञरूप छिपा लीजिये ॥ ३० ॥ प्रलयके समय आप इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीरमें वैसे ही खाभाविक रूपसे धारण करते हैं, जैसे कोई मन्त्य अपने शरीरमें रहनेवाले छिद्ररूप आकाशको । वही परम पुरुष परमात्मा आप

तब तुमलोगीने इन्द्रियोंका दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की ॥ ३३ ॥ तुम दोनोंने वर्षा, वरमु, घाम, शीत, उष्ण आदि कालके विभिन्न गुणोंका सहन किया और प्राणायामके द्वारा अपने मनके मल थी डाले॥ ३४॥ तुम दोनों कभी सुखे पते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते । तुन्हारा चित्त बड़ा शान्त था । इस प्रकार तुमलोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरी आराधना की ॥ ३५ ॥ मुझमें चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताॲकि बारह हजार वर्ष बीत गये ॥ ३६ ॥ पृण्यमयी देवि ! उस समय मैं तुम दोनोंपर प्रसन्न हुआ । क्योंकि तुम दोनोंने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरन्तर मेरी भावना की थी । उस समय तुम दोनोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये वर देनेवालोंका राजा मैं इसी रूपसे तुम्हारे सामने प्रकट हुआ । जब मैंने कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो', तब तम दोनोंने मेरे-जैसा पुत्र माँगा॥ ३७-३८॥ उस समयतक विषय-भोगोंसे तुम लोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था । तुम्हारे कोई सन्तान भी न थी । इसलिये मेरी मायासे मोहित होकर तुम दोनोने मुझसे मोक्ष नहीं माँगा॥ ३९॥ तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँसे चला गया । अब सफलमनोरथ होकर तुमलोग विषयोका भोग करने लगे ॥ ४० ॥ मैंने देखा कि संसारमें शील-खभाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जैसा दुसरा कोई नहीं है; इसलिये मैं ही तूम दोनोंका पुत्र हुआ और उस समय मैं 'पृक्षिगर्भ'के नामसे विख्यात हुआ ॥ ४१ ॥ फिर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप । उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ । मेरा नाम था 'ठपेन्द्र' । शरीर छोटा होनेके कारण लोग मुझे 'वामन' भी कहते थे॥ ४२॥

रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ है \* । मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है ॥ ४३ ॥ मैंने तन्हें अपना यह रूप इसलिये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारोंका स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं करता, तो केवल

सती देवकी ! तुम्हारे इस तीसरे जन्ममें भी मैं उसी

मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारको पहचान नहीं हो पाती ॥ ४४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर

ब्रह्मभाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्रेष्ट और

चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति

होपी ॥ ४५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-भगवान् इतना कहकर चुप हो गये। अब उन्होंने अपनी योगमायासे पिता-माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण शिशका

रूप घारण कर लिया॥४६॥ तब वस्देवजीने भगवानुकी प्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर सृतिकागृहसे बाहर निकलनेकी इच्छा की । उसी समय नन्दपत्नी

यशोदाके गर्भसे उस योगमायाका जन्म हुआ, जो भगवानुकी शक्ति होनेके कारण उनके समान ही जन्म-रहित है ॥ ४७ ॥ उसी योगमायाने द्वारपाल

• जीमदागवत • \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

और पुरवासियोंकी समस्त इन्द्रिय वृत्तियोंको चेतना हर ली, वे सब-के-सब अचेत होकर सो गये।

वंदीगृहके सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े-बड़े कियाइ, लोहेकी जंजीरे और ताले जड़े हुए थे। उनके

बाहर जाना बड़ा ही कठिन था; परन्तु वसुदेवजी भगवान् श्रीकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप-से-आप खुल

गये 🖟 । ठीक वैसे ही, जैसे सुवॉदय होते ही अन्यकार

दर हो जाता है । उस समय बादल धीर-धीरे गरजकर जलकी फुहारें छोड़ रहे थे । इसलिये शेषजी अपने

फनोंसे जलको रोकते हुए भगवान्के पोछे-पीछे चलने लगे 🗓 ॥ ४८-४९ ॥ उन दिनों बार-बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुनाजी बहुत बढ़ गयी

थीं 🖔 । उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था । तरङ्गेकि कारण जलपर फेन-ही-फेन हो रहा था । सैकड़ों भयानक भैंवर एड़ रहे थे । जैसे सीतापति भगवान् श्रीरामजीको समुद्रने मार्ग

दे दिया था, वैसे ही यमुनाजीने भगवानुको मार्ग दे दिया 🖈 ॥ ५० ॥ वस्देवजीने नन्दबाबाके गोकुलमें

\* जगवान श्रीकृष्णने विकार किया कि मैंने इसको कर तो यह दे दिवा कि मेरे सदश पुत्र होगा, परन्तु इसको मैं पुत्र नहीं कर

सकता; क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं । किसोको कोई करत देनेको प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिये । मेरे सदरा पदार्थके समान मैं ही हैं । अत्यक्त मैं अपनेको तीन बार इनका पुत्र बनाऊँमा । ीं जिनके नाम-अवनामात्रसे असंख्या जन्मार्जित प्रास्था-बन्धन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रमु जिसकी गोर्टमें आ गये, उसकी हथकड़ी

बेड़ी खुल जाव, इसमें क्या आशर्य है ? 📮 बलरामजीने विचार किया कि मैं बड़ा माई बना तो ज्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है । इस्तेलिये वे अपने शेवरूपके श्रीकृष्णके

हात्र बनकर जलका निवारण करते हुए चले । उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामीको वर्षासे कह पहुंचा तो मुझे धिवार है । इसलिये उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया । अथवा उन्होंने यह सोखा कि ये विष्णुपद (आकाश) वासी पेच परोपकारके लिये अधःपतित होना स्केकार कर लेते हैं. इसलिये बलिके समान सिस्से कन्दनीय हैं।

<sup>🖁</sup> १, श्रीकृष्य हिल्लुको अपनी और आहे देखकर यमुनाबीने विचार किया—अहा ! जिनके चरणेको पुलि सत्पुरुवेके मध्यस-ध्यानका विषय है, वे ही आज मेरे तटपर आ रहे हैं । वे आनन्द और प्रेमसे भर गयीं, आधिमेरे इतने आँस् निकले कि बाद आ गयी ।

२, मुझे यमराजको बहिन समझकर श्रीकण अपनी आँख न फेर लें, इसलिये वे अपने विशाल जीवनका प्रदर्शन करने लगीं ।

३, ये गोपालनके लिये गोकुलमे जा रहे हैं, ये सहस्र-सहस्र लहरियाँ गीएँ हो तो हैं । ये उन्हेंकि सम्बन इनका भी पालन करे ।

अ. एक कालियन्त्रण तो मुहमें पहलेसे ही है यह दूसरे तोषनाण आ रहे हैं। अब मेरी क्या गाँव होगी—यह सोचकर यमुनाजी अपने वपेत्रोसे उनका निवारण करनेके सिये कर गर्यो ।

<sup>🦡</sup> १. एकरएक वसुनाजीके मनमें विचार आया कि मेरे अगाच जलको देखकर कहीं श्रीकृष्ण यह न सोच लें कि मैं इसमें खेलूँगा कैसे, इसलिये ये शूरंत कहीं कण्डमर, कहीं नर्जियर और कहीं पुटनोंक्क जलवाली हो वर्णे ।

२. जैसे दुखी मनुष्य दुवाल पुरुषके सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वैसे ही कालियनागरे प्रसा अपने हृदयका दृश्य निवेदन कर देनेके लिये यसुनाजीने भी अपना दिल खोलकर श्रीकृष्णके सामने रख दिया ।

जाकर देखा कि सब-के-सब गोप नींदसे अचेत पड़े तरह वे बंदीगृहमें बंद हो गये॥ ५२॥ उधर नन्दपत्नी यशोदाजीको इतना तो मालूम हुआ कि कोई सन्तान हुई हुए हैं । उन्होंने अपने पुत्रको यशोदाजीको शय्यापर है, परसु वे यह न जान सकीं कि पुत्र है या पुत्री । सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम बंदीगृहमें लौट आये॥ ५१॥ जेलमें पहुँचकर या और दूसरे योगपायाने उन्हें अचेत वसदेवजीने इस कन्याको देवकीको शय्यापर सुला दिया दिया था \* ॥ ५३ ॥ और अपने पैरोंमें बेड़ियाँ डाल लीं तथा पहलेकी



# चौथा अध्याय

# कंसके हाथसे छुटकर योगमायाका आकाशमें जाकर भविष्यवाणी करना

बंदीगृहमें पहुँचनेपर सती देवकीने बड़े दुःख और श्रीशकदेवजी कहते है-परीक्षित्! करुणांके साथ अपने भाई कंससे कहा—'मेरे हितेषी वसदेवजी लौट आये, तब नगरके बाहरी और भीतरी भाई ! यह कन्या तो तुम्हारी पुत्रवधूके समान है । सब दरवाजे अपने-आप ही पहलेकी तरह बंद हो स्रीजातिकी है; तुम्हें स्रीकी हत्या कदापि नहीं करनी गये । इसके बाद नवजात शिश्के रोनेकी ध्वनि सुनकर द्वारपालोंकी नींद टूटी ॥ १ ॥ वे तुरन्त भोजराज कंसके चाहिये ॥ ४ ॥ भैया ! तुमने दैववश मेरे बहुतसे अग्निके समान तेजस्वी बालक मार डाले । अब केवल पास गये और देवकीको सत्तान होनेकी बात कही । यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो॥५॥ कंस तो बड़ी आकुलता और घत्रगहटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा कर रहा था॥२॥ द्वारपालोंकी बात सुनते ही वह झटपट पलेगसे उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघतासे स्तिकागृहकी ओर ज़पटा । इस बार तो मेरे कालका ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विद्वल हो सन्तान अवस्य दे दो'॥६॥ रहा था और यही कारण है कि उसे इस बातका भी ध्यान न रहा कि उसके वाल बिखरे हुए हैं । रास्तेमें

कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते-गिरते क्या ॥ ३ ॥

अवस्य हो मैं तुम्हारी छोटी बहिन हूँ । मेरे बहतसे बच्चे मर गये हैं, इसलिये मैं अत्यन्त दीन हूँ । मेरे प्यारे और समर्थ भाई ! तुम मुझ मन्द्रभागिनीको यह अन्तिम श्रीशकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कन्याको अपनी गोदमें छिपाकर देवकीजीने अस्यन्त दीनताके

साथ रोते-रोते याचना की । परन्तु कंस बड़ा दुष्ट

मेरी नौरसला देखकर श्रीकृष्ण कहीं जलकीका करना और पटरानी बनाना आखोकार ने कर है, इसलिये से उच्छत्तुलता छोड़कर बड़ी विनयसे अपने इट्सकी सङ्क्षांबपूर्ण रसर्वति प्रकट करने लगीं।

४ . जब इन्हेंदि सूर्यवंदामें रामाक्तार प्रहण किया, तब मार्ग न देनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको वर्षि दिया था । अब ये चन्द्रवंदामें प्रकट हुए है और मैं सूर्वकी पुत्री हूँ । यदि मैं इन्हें मार्ग न दूंगी हो वे मुझे भी जॉब देंगे । इस इससे मानो यमुनाजी दो भागोमें बैट गयाँ ।

५. सत्पुरूप कहते हैं कि हरूकों भगवान्के आ जानेपर अलोकिक मुख होता है। मानी उसीका उपयोग करनेके लिये यपुनानीने भगवानको अपने भीतर से लिखा ।

६ . मेरा नाम कृतमा, मेरा जल कृतम, मेरे बाहर श्रीकृत्म हैं । किर मेरे हदयमें हो उनकी स्पूर्ती क्यों न हो ? ऐसा सोजकर मार्ग देनेके बहाने यमुनाजीने वीकृष्णको आदने इदयमें से लिया ।

भगवान् ऑक्न्जने इस प्रसङ्गमे यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेपपूर्वक अपने इटवमें धरण करता है, उसके अभन खुल जाते हैं, जैसासे छूटकाए मिल जाता है, बहे-बड़े फाटफ टूट जाते हैं, पहरेदारोंका फाट वहीं बसला, पथ-नदीका जल सूख जाता है, गोकुल (इन्द्रिय-समुद्यय) की वृतियाँ लुप्त हो जाती है और मध्य हाथमे आ जाती है।

था । उसने देवकीजीको झिड़ककर उनके हाथसे वह

कृत्या छीन ली॥७॥ अपनी उस नन्हीं-सी नवजात

भानजीके पैर पकड़कर कंसने उसे बड़े जोरसे एक

चट्टानपर दे मारा ! स्वार्थने उसके हदयसे सीहार्दको

समूल उखाड़ फेंका था॥८॥ परन्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहिन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी; उसके हाथसे कृटकर तुरंत आकाशमें चली गयी और

अपने बड़े-बड़े आठ हाथोंमें आयुध लिये हुए दीख

पड़ी ॥ ९ ॥ वह दिव्य माला, वस्त्र, चन्दन और मणिमय आध्वणोसे विभूवित यी । उसके हाथोंमें घनुष,

त्रिशृल, बाण, ढाल, तलवार, शङ्ख, सक्र और

गदा—ये आठ आयुघ थे॥ १०॥ सिन्ह, चारण,

गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत-सी भेंटकी सामग्री समर्पित करके उसकी स्तृति कर रहे थे । उस

समय देवीने कंससे यह कहा— ॥ ११ ॥ रे मूर्ख ! मुझे मारनेसे तुझे क्या मिलेगा ? तेरे पूर्वजन्मका शत्रु तुझे भारनेके लिये किसी स्थानपर पैदा हो चुका है।

अब तु व्यर्थ निर्दोष बालकोकी हत्या न किया कर'॥ १२॥ कंससे इस प्रकार कड़कर भगवती योगमाया वहाँसे अन्तर्धान हो गर्यों और पृथ्वीके अनेक स्थानोमे विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हुई॥१३॥

देवीकी यह बात सुनकर कंसको असीम आधर्य हुआ । उसने उसी समय देवको और वसुदेवको कैदसे

छोड़ दिया और बड़ी नमतासे उनसे कहा— ॥ १४ ॥

'मेरी प्यारी बहिन और बहनोईजी ! हाय-हाय, मैं बड़ा

पापी हैं । राक्षस जैसे अपने ही बच्चोंको भार डालता

है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत-से लड़के मार डाले । इस बातका मुझे बड़ा खेद हैं \* ॥ १५ ॥ मैं इतना दुष्ट हूँ

कि करुणाका तो मुझमें लेश भी नहीं है । मैंने अपने भाई-बन्ध् और हितैषियोतकका त्याग कर दिया । पता नहीं, अब मुझे किस नरकमें जाना पड़ेगा । वास्तवमें

तो मैं ब्रह्मधातीके समान जीवित होनेपर भी मुदा क्षितके गर्भमें भगवान्ते निकल किया, जिन्हे भगवान्क दर्शन हुए, उन देवकी-वसुदेकके दर्शनको ही यह फल है कि असके

पापी हूँ ॥ १७ ॥ तुम दोनों महात्मा हो । अपने पुत्रोंके लिये शोक मत करो । उन्हें तो अपने कर्मका ही फल

मिला है । सभी प्राणी प्रारम्थके अधीन हैं । इसीसे वे सदा-सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते॥ १८॥ जैसे मिट्टीके बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं,

ही है॥१६॥ केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते,

विधाता भी झूट बोलते हैं । उसीपर विश्वास करके मैंने

अपनी बॉहनके बच्चे मार द्यले। ओह ! मैं कितना

परन्तु मिट्टीमें कोई अदल-बदल नहीं होती—वैसे ही

शरीरका तो बनना-बिगड़ना होता ही रहता है; परन्तु आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता॥ १९॥ जो

लोग इस तत्त्वको नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीरको ही आतमा मान बैठते हैं । यही उलटी बुद्धि अथवा

अज्ञान है । इसीके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं । और जबतक यह अज्ञान नहीं मिटता, तबतक सुख-दुःखरूप संसारसे छुटकारा नहीं मिलता ॥ २० ॥ मेरी प्यारी बहिन ! यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रोंको मार डाला है,

फिर भी तुम उनके लिये होक न करो । क्योंकि सभी प्राणियोंको विवश होकर अपने कर्मीका फल भोगना पड़ता है।। २१।। अपने स्वरूपको न जाननेके कारण जीव जबतक यह मानता रहता है कि 'मैं मारनेवाला हूँ या मारा जाता हूँ , तबतक शरीरके जन्म और मृत्युका

अभिमान करनेवाला वह अञ्चानी बाय्य और बाधक-मावको प्राप्त होता है । अर्थात् वह दूसरोंको दुःख देता है और स्वयं दुःख भोगता है॥ २२॥ मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम बड़े ही

साधुरवभाव और दीनोंके रक्षक हो ।' ऐसा कहकर कंसने अपनी बहिन देवकी और वसुदेवजीके चरण पकड़ लिये । उसकी आँखोसे आँसू बह-बहकर मुँहतक आ रहे थे॥२३॥ इसके बाद उसने योगमायाके वचनोंपर विश्वास करके देसकी और

वसुदेवको कैदसे छोड़ दिया और वह तरह-तरहसे

हदयमें विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुर्णका उदय हो गया । परन्तु जबतक वह उनके सामने रहा तभीतक ये सद्गुण रहे । दुष्ट मन्तियोंक

बीवने जाते ही वह फिर ज्यों-का त्यों हो गया ।

उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा॥ २४॥ जब देवकीजीने देखा कि भाई कंसको पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया । वे उसके पहले अपराधोंकी भूल गयीं और वस्देवजीने हैंसकर कंससे

कहा- ॥ २५ ॥ 'मनस्वी कंस ! आप जो कहते हैं. वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञानके कारण ही शरीर आदिको 'मैं' मान बैठते हैं । इसीसे अपने परायेका पेट हो जाता है ॥ २६ ॥ और यह भेददृष्टि हो जानेपर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मदसे अन्धे हो

जाते हैं । फिर तो उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भावसे दूसरे भावका, एक वस्तुसे दुसरी वस्तुका नाश करा रहे हैं'॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! जब वसुदेव और देवकीने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपटभावसे

कंसके साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर बाह

अपने महलमें चला गया ॥ २८ ॥ वह रात्रि बीत जानेपर

कंसने अपने मन्त्रियोंको बुलाया और योगभायाने जो कुछ कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया॥ २९॥ कंसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं थे । दैल्य होनेके कारण स्वभावसे ही वे देवताओंके प्रति शत्रुताका भाव रखते थे । अपने स्वामी कंसकी बात सनकर वे देवताऑपर और भी चिट गये और कंससे कहने लगे— ॥ ३० ॥ 'भोजराज ! यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े-बड़े नगरोंमें, छोटे-छोटे गाँवोंमें, अहीरोकी बस्तियोंमें और दूसरे स्थानोंमें जितने

युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे ? वे तो आपके धनुषकी टक्कार सुनकर ही सदा-सर्वदा घबराये रहते हैं॥३२॥ जिस समय यद्भभिमें आप चोट-पर-चोट करने लगते है, बाण-वर्षासे घायल होकर अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये समराङ्गण छोड़कर देकतालोग पलायन-परायण होकर इधर-उधर भाग जाते हैं॥ ३३॥ कुछ देवता तो अपने

बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे अधिकके हों या कमके,

सबको आज ही मार डालेंगे॥ ३१॥ समरभीरु देवगण

अस्त-शस्त्र जमीनपर डाल देते हैं और हाथ जोडकर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई-कोई अपनी चोटीके बाल तथा कच्छ खोलकर आपको शरणमे आकर कहते हैं कि—'हम भवभीत हैं, हमारी रक्षा क्येजिये ॥ ३४ ॥ आप उन शत्रुओंको

गया हो, जो डर गये हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष ट्रट गया हो या जिन्होंने युद्धसे अपना मुख मोड लिया हो-उन्हें भी

नहीं मारते जो अस्त-शस्त्र भूल गये हो, जिनका रथ टूट

आप नहीं मारते ॥ ३५ ॥ देवता तो यस वहीं वीर बनते हैं, जहाँ कोई लड़ाई-झगड़ा न हो । रणभूमिके बाहर वे बड़ी-बड़ी डींग हाँकते हैं । उनसे तथा एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शङ्कर, अल्पवीर्य इन्द्र और तपस्वी

ब्रह्मासे भी हमें क्या भय हो सकता है॥ ३६॥ फिर भी देवताओंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये —ऐसी हमारी राय है । क्योंकि हैं तो वे शत्रु हो । इसलिये उनकी जड़ उखाड फॅकनेके लिये आप हम-जैसे विश्वासपात्र सेवकोको नियक्त कर दीजिये॥ ३७॥ जब मनष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की

जाती-उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा

लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है । अथवा जैसे

इन्द्रियोंकी उपेक्षा कर देनेपर उनका दमन असम्भव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रुकी उपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पाँव जमा ले. तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है ॥ ३८ ॥ देवताओंकी जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ सनातनधर्म है । सनातनधर्मकी जड हैं-वेद. गौ. ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती है ॥ ३९ ॥ इसलिये भोजराज ! हमलोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञके लिये घी आदि हविष्य पदार्थ देनेवाली गायोका पूर्णरूपसे नाश कर डालेंगे ॥ ४० ॥ ब्राह्मण, गी, बेद, तपस्या, सत्य, इन्द्रियदमन, मनोनिमह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णुके शरीर हैं ॥ ४१ ॥ वह विष्णु ही सारे देवताओंका स्वामी तथा अस्ऐंका प्रधान हेची है । परन्तु वह किसी गुफामें छिपा रहता है। महादेव, बह्या और सारे देवताओंकी जड़ वही है । उसको मार डालनेका उपाय

श्रीशृकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! एक तो कंसकी बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दृष्ट थे । इस प्रकार उनसे सलाइ करके कालके फंदेमें फंसे हुए असूर कंसने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणोंको ही भार डाला जाय ॥ ४३ ॥

यह है कि ऋषियोंको मार डाला जाय' ॥ ४२ ॥

मीत नाच रही थी । यही कारण है कि उन्होंने संतोंसे उसने हिसाप्रेमी राक्षसोंको संतपुरुषोंकी हिंसा करनेका द्वेष किया॥४५॥ परोक्षित्! जो लोग महान् आदेश दे दिया । वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते संत पुरुषोका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी थे । जब वे इधर-उधर चले गये, तब कंसने अपने आयु, लक्ष्मी, कोर्ति, धर्म, लोक-परलोक,विषय-भोग महलमें अवेश किया॥४४॥ उन असुरोंकी प्रकृति थी और सब-के-सब कल्याणके साधनींको नष्ट कर रजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित और

देता है ॥ ४६ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

### गरेकुलमें भगवान्का जन्ममहोत्सव

मनस्वी और उदार थे । पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका हृदय विलक्षण आनन्दसे भर गया । उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुन्दर-सुन्दर बस्नाभूषण धारण किये । फिर बेदज्ञ ब्राह्मणोंको बुलवाकर स्वस्तिवाचन और अपने पुत्रका जातकर्म-संस्कार करवाया । साथ ही देवता और पितरोंकी विधिपूर्वक पूजा भी करवायी॥१—२॥ उन्होंने ब्राह्मणोको वस और आभूषणोसे सुसज्जित दो लाख गौएँ दान कीं । रहीं और सुनहले वस्त्रोंसे ढके हुए तिलके सात पहाड दान किये ॥ ३ ॥ (संस्कारोंसे ही गर्भशुद्धि होती है-यह प्रदर्शित करनेके लिये अनेक दुष्टान्तोंका उल्लेख करते हैं—) समयसे (नृतनजल, अशृद्ध भूमि आदि), स्नानसे (शरीर आदि), प्रक्षालनसे (बस्त्रादि), संस्कारोसे (गर्भादि), तपस्यासे (इन्द्रियादि), वज्ञसे (ब्राह्मणादि), दानसे (धन-धान्यादि) और संतोषसे (मन आदि) द्रव्य शुद्ध होते हैं । परनु आत्माकी शुद्धि तो आत्मज्ञानसे ही होती है।। ४।। उस समय ब्राह्मण, सत, मागध<sup>र</sup> और वंदीजन मङ्गलमय आशीर्वाद देने तथा स्तृति करने लगे । गायक गाने लगे,

भेरी और दुन्द्भियाँ बार-बार यजने लगीं॥५॥

ब्रजमण्डलके सभी घरेकि द्वार, ऑगन और भीतरी भाग झाड़-बुहार दिये गये; उनमें सुगन्धित जलका छिड़काब

किया गया: उन्हें चित्र-विचित्र ध्यजा-पताका, पृथ्योंकी

अनुचितके विवेकसे रहित हो गया था । उनके सिरपर

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! नन्दवावा बढ़े

वस्त और सोनेकी जंजीरोंसे सजा दिया गया॥७॥ परीक्षित् ! सभी म्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अँगरखे और पगड़ियाँसे सुसज्जित होकर और अपने हाथोंमें भेंटकी बहुत-सी सामधियाँ ले-लेकर नन्दबाबाके घर आये ॥ ८ ॥ यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियोंको भी बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने सुन्दर-सुन्दर बस्न, आभूषण

मालाओं, रंग-बिरंगे वस्त्र और पल्लवंकि वन्दनवारीसे

सजाया गया॥६॥ गाय, बैल और बछड़ेकि अहोंमें

हल्दी-तेलका लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि

रंगीन धातुएँ, मोरपंख, फुलोंके हार, तरह-तरहके सुन्दर

मुखकमल बड़े ही सुन्दर जान पड़ते थे । उनपर लगी हुई कुंकुम ऐसी लगती मानो कमलकी केशर हो । उनके नितम्ब बडे-बडे थे । वे भेंटकी सामग्री ले-लेकर जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास चलीं । उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे॥ १०॥ गोपियोंके कानोंमें चमकती हुई मणियंकि कुण्डल ज्ञिलमिला रहे थे । गलेमें सोनेके

हार (हैकल या हमेल) जगमगा रहे थे। वे बड़े

और अञ्चन आदिसे अपना शुंगार किया ॥ ९ ॥ गोपियोंके

सुन्दर-सुन्दर रंग-बिरंगे वस्त्र पहने हुए थीं । मार्गमें उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फूल बरसते जा रहे थे । हाथोंमें जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे । उनके कानोंक कण्डल, पद्मोधर और हार हिलते जाते थे । इस प्रकार नन्दबाबाके घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनुठी

१. पौर्णापकः । २. वंशका वर्णन करनेवाले । ३.समयानुसार उक्तियोंसे सुवि करनेवाले भारः । वैसा कि कहा है---'सुतः पौराणिकाः प्रोत्तः मागभा वंशकसकाः । वन्दिनस्यमलप्रवाः प्रशाससदृशोकस्यः ॥'

जान पड़ती थी ॥ ११ ॥ नन्दबाबाके घर जाकर वे नवजात

शिश्को आशीर्वाद देतीं 'यह चिरजीवी हो, भगवन् ! इसकी रक्षा करें।' और लोगोंपर हल्दी-तेलसे मिला

हुआ पानी छिड़क देतीं तथा ऊँचे खरसे मङ्गलगान करती

थीं ॥ १२ ॥

भगवान् श्रीकृष्य समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी है। उनके ऐश्वर्य, माध्यं, वात्सल्य-सभी अनन्त हैं। वे जब नन्दबाबाके वजमें प्रकट हुए, उस समय उनके जन्मका

महान् उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े-बड़े विचित्र और मक्कलमय बाजे बजाये जाने लगे॥ १३॥ आनन्दसे

मतवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही, दूध, घी और

पानी उडेलने लगे। एक-दूसरेके मूँहपर मक्खन मलने लगे और मंक्खन फेंक-फेंककर आनन्दोत्संव मनाने लगे ॥ १४ ॥ नन्दबाबा स्वभावसे ही परम उदार और

मनस्वी थे। उन्होंने गोपांको बहुत-से कस, आभूषण और गौएँ दीं। सुत-मागध-वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि

विद्याओंसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवालों तथा दूसरे गुणीजनोंको भी नन्दबाबाने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँहमाँगी

वस्तुएँ देकर उनका यथोवित संस्कार किया। यह सब करनेमें उनका उद्देश्य यही था कि इन कमोंसे भगवान् विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशुका महत्त

हो ॥ १५-१६ ॥ नन्दबाबाके अभिनन्दन करनेपर परम सौभाग्यवती रोहिणोजी दिव्य वस्त, माला और गलेके भाँति-माँतिके महनांसे सुसज्जित होकर महस्वामिनीकी

माँति आने-जानेवाली स्तियोंका सत्कार करती हुई विचर रही थीं ॥ १७ ॥ परीक्षित् ! उसी दिनसे नन्दबाबाके ब्रजमें सब प्रकारकी ऋदि-सिद्धियाँ अठखेलियाँ करने लगी और

भगवान श्रीकृष्णके निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणेकि कारण वह लक्ष्मीजीका क्रीडास्थल बन गया ॥ १८ ॥ परीक्षित् । कुछ दिनोंके बाद नन्दबाबाने गोकुलकी

रक्षाका भार तो दूसरे गोपोंको साँप दिया और वे स्वयं कंसका वार्षिक कर चुकानेके लिये पथुरा चले

गये॥ १९॥ जब वसुदेवजीको यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नन्दजी मध्रामें आये हैं और राजा कंसको उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नन्दवाबा ठहरे हुए

थे, वहाँ गये॥ २०॥ वसुदेवजीको देखते ही नन्दजी सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक शरीरमें प्राण

आ गया हो । उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने प्रियतम वसुदेवजीको दोनों हाथोंसे पकडकर हृदयसे लगा लिया । नन्दबाबा उस समय प्रेमसे बिहल हो रहे थे॥ २१॥

परीक्षित् ! नन्दबाबाने वसुदेवजीका बड़ा स्वागत-सत्कार किया । वे आदरपूर्वक आरामसे बैठ गये । उस समय उनका चित्त अपने पुत्रोंमें लग रहा था । वे नन्दबाबासे

कुशल-मङ्गल पुरुकर कहने लगे॥ २२॥ [बस्देवजीने कहा--]'भाई! तुम्हारी अवस्था

ढल चली थी और अबतक तुम्हें कोई सन्तान नहीं हुई थी । यहाँतक कि अब तुन्हें सन्तानकी कोई आशा भी न थी । यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अब तुम्हें सन्तान

आप्त हो गयी॥ २३॥ यह भी बड़े आनन्दका विषय है कि आज हमलोगोंका पिलना हो गया । अपने प्रेमियोंका मिलना भी बड़ा दूर्लभ है । इस संसारका चक्र ही ऐसा

है । इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही समझना चाहिये ॥ २४ ॥ जैसे नदीके प्रबल प्रवाहमें बहते हुए बेडे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे-सम्बन्धी और प्रेमियोंका भी एक स्थानपर रहना

क्योंकि सबके प्रारब्धकर्म अलग-अलग होते हैं ॥ २५॥ आजकल तम जिस महावनमें अपने भाई-बन्ध् और स्वजनोंके साथ रहते हो, उसमें जल, घास और

सम्भव नहीं है—यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है ।

लता-पत्रादि तो भरे-पूरे हैं न ? वह वन पश्अंकि लिये अनुकुल और सब प्रकारके रोगोंसे तो बचा है ? ॥ २६ ॥ भाई ! मेरा लडका अपनी मा (रोहिणो) के साथ तुन्हारे ब्रजमें रहता है। उसका लालन-पालन तम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको अपने

पिता-माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है

न ? ॥ २७ ॥ मनुष्यके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्रविहित हैं, जिनसे उसके खजनोंको सुख मिले। जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिलता है; किन्तु अपने स्वजनोंको दृःख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम

हितकारी नहीं हैं ॥ २८ ॥

नन्दबाबाने कहा-भाई वस्टेव ! कंसने देवकीके गर्भसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले । अन्तमें एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गयी ॥ २९ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि प्राणियोंका

सुख-दुःख भाग्यपर ही अवलम्बित है । भाग्य ही अब तुम्हे यहाँ अधिक दिन नहीं उहरना चाहिये; क्योंकि

प्राणीका एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवनके सुख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होनेपर मोहित नहीं होता॥ ३०॥

वसुदेवजीने इस प्रकार कहा, तब नन्द आदि गोपोने उनसे अनुमति ले, बैलोंसे जुते हुए छकड़ोंपर सवार होकर वसदेवजीने कहा---भाई ! तुमने राजा कंसको उसका सालाना कर चका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। गोकलकी यात्रा की ॥ ३२ ॥

### छठा अध्याय

#### पुतना-उद्धार

मथुरासे चले, तब रास्तेमें विचार करने लगे कि बसुदेवजीका कथन झुठा नहीं हो सकता । इससे उनके मनमें उत्पात होनेकी आशङ्खा हो गयी। तब उन्होंने मन-ही-मन 'भगवान् ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे' ऐसा निश्चय किया ॥ १ ॥ पुतना नामकी एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी । उसका एक ही काम था-बच्चोंको मारना । कंसकी आज्ञासे वह नगर, ग्राम और अहीरोंकी बस्तियोंमें बच्चोंको मारनेके लिये घुमा करती थी॥ २॥ जहाँके लोग अपने प्रतिदिनके कामोमे सक्षसोंके भयको दूर भगानेवाले भक्तवत्सल भगवानुके नाम, गुण और लीलाओका श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते-वहीं ऐसी राक्षसियोंको बल चलता है॥३॥ वह पूतना

**श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं —**परीक्षित् ! नन्दयाया जव

आकाशमार्गसे चल सकती थी और अपनी इच्छाके अनुसार रूप भी बना लेती थी । एक दिन नन्दबाबाके

युवती बना लिया और गोकुलके भीतर घुस गयी॥४॥ उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था । उसकी चोटियोंमें

गोकलके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक सुन्दरी

जब उसके कर्णफुल हिलते थे, तब उनकी चमकसे मुखकी ओर लटको हुई अलके और भी शोषायमान हो

जाती थीं । उसके नितम्ब और कृष-कलश ऊँचे-ऊँचे थे और कमर पतली थी॥ ५॥ वह अपनी मधुर मुसकान और कटाक्षपूर्ण चितवनसे ब्रजवासियोंका चित्त चुरा रही

थी । उस रूपवती रमणीको हाथमें कमल लेकर आते

आजकल गोकलमें बड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं॥३१॥

भीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब

देख गोपियाँ ऐसी उत्पेक्षा करने लगीं, मानो स्वयं लक्ष्मीजी अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आ रही

पुतना बालकोंके लिये यहके समान थी। वह इधर-उधर बालकोंको दूँढ़ती हुई अनायास ही नन्दबाबाके घरमें घस गयी । वहाँ उसने देखा कि बालक श्रीकृष्ण

दुष्टोंके काल है । परन्तु जैसे आग राखकी देरीमें अपनेको छिपाये हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचण्ड तेजको छिपा रक्खा था॥७॥ भगवान श्रीकृष्ण चर-अचर सभी प्राणियोंके आत्मा है । इसलिये उन्होंने

शब्यापर सोये हुए हैं । परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण

उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चोंको मार डालनेवाला बेलेके फुल गुँधे हुए थे । सुन्दर वस पहने हुए थी । पतना-ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिये । \* जैसे

<sup>🍍</sup> पूतनाको देखकर भगवान् श्रीकृष्णने अपने नेत्र बंद कर लिये. इसपर भक्त कवियों और टीकाकरोने अनेको प्रकारकी उत्तरेकाएँ की 🕏 विनमें कुछ ये हैं---

१ . श्रीमहरूसभाकारीन सुबोधिनीमें कंहा है— अशिक्षा ही पुतना है । भगवान् श्रीकृष्णने सोचा कि मेरी दृष्टिके सामने अधिका दिवा नहीं सकती,

फिर लीला कैसे होगी, इसलिये नेष बन्द कर दिवये । २ , यह पूतना बारन-मातिनी है 'पूताविप नयति' । यह पवित्र बालकोंको भी ले कही है । ऐसा वचना कृत्य करनेकलीका पुँह नहीं देखना

कोई पुरुष भ्रमवश सीये हुए सांपको रस्सी समझकर उठा सौन्दर्यप्रभासे हतप्रतिभ-सी होकर कोई रोक-टोक नहीं की, चपचाप खडी-खडी देखती रहीं ॥ ९ ॥ इधर भयानक ले, वैसे ही अपने कालरूप भगवान् श्रीकृष्णको पूतनाने अपनी गोदमें उठा लिया ॥ ८ ॥ मखमली म्यानके भीतर राक्षसी पतनाने बालक श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर छिपी हुई तीखी धारवाली तलवारके समान पुतनाका हृदय तो बड़ा कुटिल था; किन्तु ऊपरसे वह बहुत मधुर और सुन्दर व्यवहार कर रही थी । देखनेमें वह एक भद्र महिलाके समान जान पडती थी । इसलिये रोहिणी और यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी देखकर भी उसकी उसका दथ पीने लगे (वे उसका दथ पीने लगे और

उनके मुँहमें अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयङ्कर और किसी प्रकार भी पच न सकनेवाला क्रिय लगा हुआ या । भगवानने क्रोधको अपना साथी बनाया और दोनों हाथोंसे उसके स्तनोंको जोरसे दबाकर उसके प्राणीके साथ

चाहिये, इसलिये नेत्र बंद कर लिये ।

३ , इस अवसे तो इसने कुछ साधन किया नहीं है । संघव है सुझसे पिलनेके लिये पूर्व जन्ममें कुछ किया हो । मानी पूतनाके पूर्व-पूर्व अपोकि साधन देखनेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बंद कर लिये ।

 प्रमाणने अपने मनमे तिथार किया कि मैंने प्राप्तिक दूध कभी नहीं पिथा है । तम जैसे लोग औछ मंद करके विराप्तिक काव्य पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी भी आर्ज । इसलिये नेव बंद कर लिये ।

५. भगवानके उदरमें निवास करनेवाले असंख्य कोटि ब्रह्माण्डेकि जीव यह जनकर प्रकर गये कि स्वावसन्दर पृतनके स्तवमें लगा इलाइल क्रिय पीने जा रहे हैं । अतः उन्हें समझानेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बंद कर लिये ।

६ . श्रीकर्णारायने विकार किया कि मैं गोक्तमें यह सोचकर आया था कि मासन-भिश्री खाउँमा । सो खडीके दिन ही विव पीनेका अवसर अर गया । इसलिये ऑख बंद करके माने राष्ट्ररवीका ध्यान किया कि आप आकर अकत अध्यक्त विष-पान कीविये, मैं दूध मीडिया ।

७ . ब्रीकृष्णके नेवंति विचार किया कि परम सतन्त ईवर इस दुशको अच्छी-बुधै चाहे जो गति दे दे, परन्तु इम दोनो इसे चन्द्रमार्ग अपना सर्वमार्ग दोनोमेसे एक भी नहीं देंगे । इसलिये उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिये ।

८ . नेजेंने सोचा पुरानके नेत्र है तो हमारी जाहिके' परना ये इस कर एकसीकी शोधा बढ़ा रहे हैं । इसलिये अपने होनेपर भी ये दर्शनके योग्य नहीं है । इसलिये उन्होंने अपनेको पलकोसे दक लिया ।

६ . श्रीकृष्णके नेत्रोमें मिवत पर्णाणा निमिने उस दुष्टाको देखना उपित न समझकर नेत्र बंद कर सिये ।

१० , श्रीकृष्णके नेत्र एक-इंस हैं । उन्हें बको पतनांके दर्शन करनेकी कोई उत्सप्ता नहीं थी । इसलिये नेत्र बंद कर लिये ।

११ . श्रीकृष्णने विचार किया कि बहरसे तो इसने मातावा-सा रूप धारण कर रक्ता है, परनू इटयमें अस्पत्त इनता भरे हर है । ऐसी कीका मैह न देखना ही उचित है । इसलिये नेत्र बंद कर लिये ।

१२ , उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाय । इसलिये नेत्र बंद कर लिये ।

१३ . कल-लीलके प्रतम्भमें पहले-पहल सबसे ही मुठमेड़ हो गयी, इस विचारसे विरक्तिपूर्वक नेत्र बंद कर लिये ।

१४ . श्रीकृष्णके धनमें यह बात आयी कि करुण:-दृष्टिसे देखुगा तो इसे मार्मगा कैसे, और उम्र दृष्टिसे देखुगा तो यह अभी पस्य हो जायगी । लीलाकी सिद्धिके लिये नेव बंद कर रोना ही उत्तम है । इसलिये नेव बंद कर लिये ।

१५ . यह पात्रीका वेश पारण करके आयी है, मारना उचित नहीं है । परन्तु यह और म्वालबालोको मारेगी । इसलिये इसका यह वेश देखे बिना ही पार दालना चाहिये । इसलिये नेत्र बंद कर लिये ।

१६ . बहे-से-बहा ऑनंष्ट योगसे निवृत हो जाता है । उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योगदृष्टि सन्पदित की ।

१७ . पुरुष यह निवास करके आयी थी कि मैं जबके सारे शिक्शोंको नार बालुंगी, परन्तु मरुरश्वासायण मगवान्तरे कृपासे करका एक भी हिल्लू उसे दिखायी नहीं दिया और बालकॉको खोकती हुई यह लोलाशतिको प्रेरणासे सीधी क्यालयमें आ पहेंची, तब भगवानने सोधा कि मेरे भतका बूरा करनेकी बात तो दूर रही, जो मेरे भकका बूरा सोचता है, उस दुष्टका मैं मुँह नहीं देखता; कर-बालक सभी श्रीकृष्णके सखा हैं परम भक्त हैं, पूछना उनको महरनेका सञ्चल्य करके आधी है, इसलिये उन्होंने नेत्र कर लिये ।

१८ . पूरता अपनी भीषण आकृतिको शिचकर राशसी मावासे दिव्य रमणी रूप बनाकर आगी है । भगवानुको दृष्टि पहलेकर मावा खेगी नहीं और इसका असली भवानकरूप प्रकट हो जावगा । उसे सामने देखकार यखेदा मैचा डर वार्य और पुत्रकी अनिष्टासङ्कासे कहीं उनके हखाए <del>使有关实验的表面的自我也有自由自由自由自由自由自由自由自由自由</del>主意自由的自由的<del>实验的实验的实验的现在分词,可以不是有关的。</del>

कऐके समान गहरी, नितम्ब नदीके करारकी तरह भयदूर;

भजाएँ, जाँवें और पैर नदीके पुलके समान तथा पेट सुखे

हुए सरोवरकी भाँति जान पड़ता था ॥ १६ ॥ पुतनाके उस

शरीरको देखकर सब-के-सब म्वाल और गोपी डर गये।

उसकी भयदूर चिल्लाहट सुनका उनके हदय, कान और

सिर तो पहले ही फटसे रहे थे ॥ १७ ॥ जब गोपियोने देखा

कि बालक श्रीकृष्ण उसकी छातीपर निर्भय होकर खेल रहे हैं, 🕇 तब वे बड़ी घबराहट और उतावलीके साथ झटपट

वहाँ पहेच गर्वी तथा श्रीकणको उठा लिया ॥ १८ ॥ इसके

बाद यशोदा और रेहिणीके साथ गोपियोंने गायकी पुँछ

घमाने आदि उपायोंसे बालक श्रीकष्णके अद्गोंकी सब

प्रकारसे रक्षा की ॥ १९ ॥ उन्होंने पहले बालक श्रीकृष्णको

गोमुत्रसे स्नान कराया, फिर सब अङ्गोपें यो-रज लगायी

और फिर बारहों अज़ोंमें गोबर लगाकर भगवानुके केशव

आदि नामोंसे रक्षा को॥२०॥ इसके बाद गोपियोंने आचमन करके 'अज' आदि ग्यारह बीज-मन्त्रोंसे अपने

शरीरोमें अलग-अलग अङ्गन्यास एवं करन्यास किया और

करें, मणिमान् घुटनोंकी, यज्ञपुरुष जाँघोंकी, अच्युत

कमाकी, हयप्रीव पेटकी, केशव हदयकी, ईश वक्षःस्थलकी, सूर्यं कण्ठकी, विष्णु बौहोंकी, उरुक्रम

मखको और ईखर सिरकी रक्षा करें ॥ २२ ॥ चक्रधर

वे कहने लगीं—'अजन्मा भगवान् तेरे पैरोंकी रक्षा

फिर बालकके अङ्गोमें बोजन्यास किया ॥ २१ ॥

उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा !) 💌 ॥ १० ॥ अख

तो पृतनाके प्राणोंके आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लगे । वह पकारने लगी--'अरे छोड़ दे. छोड़ दे. अब बस कर ।' वह बार-बार अपने हाथ और पैर पटक-पटककर

रोने लगी। उसके नेत्र उलट गये। उसका सारा शरीर

पसीनेसे लावपथ हो गया ॥ ११ ॥ उसकी चिल्लाहटका

वेग बड़ा भयकूर था। उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ पृथ्वी

और ब्रहेंकि साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल

और दिशाएँ गुँज उठीं। बहत-से लोग वजपातकी

आशङ्कासे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! इस प्रकार निशाचरी पूतनाके स्तनोमें इतनी पीड़ा हुई कि वह अपनेको छिपा न सकी, राक्षसीरूपमें प्रकट हो गयी। उसके शरीरसे

प्राण निकल गये, मैह फट गया, बाल बिखर गये और

हाथ-पाँव फैल गये। जैसे इन्द्रके बज़से घायल होकर वृत्रासर गिर पड़ा था, वैसे हो वह बाहर गोष्टमें आकर गिर

पड़ी ॥ १३ ॥

राजेन्द्र ! पुतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छः कोसके भीतरके वृक्षोको कुचल डाला । यह बड़ी ही अद्भुत घटना

हुई ॥ १४ ॥ पृतनाका शरीर बड़ा भयानक था, उसका मुँह हलके समान तीखी और भयद्भर दाढ़ोंसे युक्त था। उसके नथुने पहाड़की गुफाके सामन गहरे थे और स्तन पहाड़से

गिरी हुई चट्टानोंकी तरह बड़े-बड़े थे। लाल-लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे॥१५॥ आँखें अंधे

प्राण निकल जाये, इस आएतुहासे उन्होंने नेत बंद कर लिये । १९, पूराना हिसापूर्ण हदवसे आयी है, परणु भगवान् उसकी हिसाके लिये उपयुक्त दण्ड न देकर उसका प्राण-वधमात्र करके परम करनाण करना

चाहते हैं । भगवान् समात सद्पूर्णोक भण्दार हैं । उनमें बुहता आदि दोवाँका लेश भी नहीं है, इसीलिये पुतन्तके कल्यानार्थ भी उसका प्राण-वध करोने

उन्हें लब्बा आती है । इस लब्बासे हो उन्होंने नेप बंद कर लिये ।

२०, भगवान् जगत्यता हैं—असूर-एशसादि भी उनकी सत्तान ही हैं । पर वे सर्वचा उच्छत्तुल और उदण्ड हो गये हैं, इसलिये उन्हें दण्ड ऐस

आवश्यक है । स्नेहम्ब गाता-विद्या जब अपने उच्छद्धल पुत्रको दण्ड देते हैं, तम उसके मनमें दुःख होता है । परन्तु वे उसे भव दिखलास्के लिये उसे बाहर प्रकट नहीं करते । इसी प्रकार भगवान भी जब असरोंको मारते हैं, तब पिताके नाते उनकी भी दु:स होता है, पर दूसरे अस्रोंको भय दिखलानेके लिये वे उसे प्रकट नहीं करते । भगवान् अब पुतना को महलेवाले हैं, परन्तु उसकी मृत्युकालीन पीडाको अपनी असिते देखना नहीं चाहते, इसीसे उन्होंने नेत्र बंद कर लिये ।

२१. होटे बालकोका स्वभाव है कि वे अपनी मार्क सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अवस्थितको देखकर दर जाते हैं और नेत्र मुँद लेते हैं । अपरिचित पुरानको देखका इसीलिये बाल-लोला-विहारी भागकाने नेत्र बंद कर लिये । यह उनकी बाललोलाका पाधुर्य है ।

🍍 भगवान् रोपके साथ पुरानाके प्राणीके सहित सान-पान करने लगे, इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोप (रोपाधिश्वात-देवता रह.) ने प्राणीका पान किया और श्रीकृष्यने स्टनका ।

🕴 पूतनाके वक्षःस्थलपर प्रवेदा करते हुए मानी मन-ही-मन कह रहे चे—

स्तुनभवस्य स्तुन एव जीविका दत्तस्त्वया स स्वयमानने मध । एवा च पीतो सिवते पदि त्वचा कि वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम ॥

भगवान् रक्षाके लिये तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीइरि पीछे, क्रमशः धन्य और खड़ेग धारण करनेवाले भगवान मधुसुदन और अजन दोनों बगलमें, शङ्खधारी उरुगाय चारों कोनोंमें, उपेन्द्र ऊपर, हलधर पृथ्वीपर और भगवान परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके लिये रहें ॥ २३ ॥ हषीकेश भगवान् इन्द्रियोंकी और नारायण प्राणोंकी रक्षा करें। खेतद्वीपके अधिपति चित्तकी और योगेश्वर मनकी रक्षा करें ॥ २४ ॥ पृष्ठिगर्भ तेरी बृद्धिकी और परमात्मा भगवान तेरे अहङ्कारकी रक्षा करें । खेलते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें ॥ २५ ॥ चलते समय मगवान् वैकुण्ठ और बैठते समय भगवान् श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजनके समय समस्त ग्रहोंको भयभीत करनेवाले यज्ञभोका भगवान् तेरी रक्षा करें॥ २६॥ डाकिनी, राक्षसी और कृष्माण्डा आदि बालग्रह: मृत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पृतना, मातुका आदि; शरीर, प्राण तथा इन्द्रियोंका नाश करनेवाले उत्पाद (पागलपन) एवं अपस्मार (मृगी) आदि रोग; स्वप्नमें देखे हुए महान् उत्पात, वृद्धप्रह और बालप्रह आदि-ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णुका नामोच्चारण करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो

जायँ\* ॥ २७-२९ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार गोपियोने प्रेमपाशमें बँधकर भगवान श्रीकरणको रक्षा की । माता यशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिलाया और फिर पालनेपर सुला दिया॥ ३०॥ इसी समय नन्दबाबा और उनके साथी गोप मध्यसे गोकलमें पहुँचे । जब उन्होंने पुतनाका भयङ्कर शरीर देखा. तब वे आधर्यचकित हो

गये॥ ३१॥ वे कहने लगे—'यह तो बडे आश्चर्यकी

'मैं दुध**मुँ**ही जिल्ला है, स्तनपान ही मेरी जीविका है । तुमने स्तमं अपना स्तन मेरे पुँहमें दे दिया और मैंने विधा । इससे वदि तुम पर जाती हो तो स्वयं तुमहीं बताओं इसमें मेरा क्या अवराध है ।"

राजा बोलको करना थी रजमाला । बक्रसालामें वापन भगवानुको देखकर उसके इदयमें पुत्रनेहका पाव उदय हो आवा । वह सन-हा-पन अभिन्ताया करने लगों कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं इसे लन पिलाई तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगों । वामन भगवानूने अपने भक्त व्यक्तिकी पुत्रीके इस मनोरयका मन-ही-मन अनुमोदन किया । वही द्वापरमें पृतना हुई और ओकुल्यके सामीसे उसकी लालसा पूर्ण हुई ।

\* इस प्रसङ्ख्यो पड्कर माकुक भक्त भगवान्से कडता है—'भगवन् ! जान पड़ता है, आफकी अपेक्षा भी आपके नाममें शक्ति आधिक हैं: क्योंकि आप जिलोकीकी रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है ।"

ौं जम हहाजी चालबाल और बहाड़ोंको हर ले गये, तब भगवान् खर्च ही बहाड़े और चालबाल बन गये । इस समय अवने विभिन्न रूपोंसे उन्होंने अपने साचो अनेको गोप और करतेकी माताओंका सनपान किया । इसीलिये वहाँ बहुववनका प्रयोग किया गया है १

ग्रहण किया है । अथवा सम्भव है वसुदेवजी पूर्व-जन्ममें कोई योगेश्वर रहे हों; क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था, वैसा ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है. ॥ ३२ ॥ तबतक

बात है, अवश्य ही वस्टेक्के रूपमें किसी ऋषिने जन्म

व्रजवासियोंने कल्हाडीसे पतनाके शरीरको टकडे-टकडे

कर डाला और गोकुलसे दूर ले जाकर लकड़ियाँपर

रखकर जला दिया॥ ३३॥ जब उसका शरीर जलने लगा, तब उसमेंसे ऐसा बुँआ निकला, जिसमेंसे

अगरकी-सी स्पन्ध आ रही थी । क्यों न हो, भगवान्ने जो उसका दूष पी लिया था--जिससे उसके सारे पाप

तत्काल ही नष्ट हो गये थे॥ ३४॥ पुतना एक गक्षसी थी । लोगोंके बच्चोंको मार डालना और उनका खुन पी

जाना--- यही उसका काम था। भगवानुको भी उसने मार डालनेकी इच्छासे ही स्तन पिलाया था । फिर भी उसे वह

परमगति मिली, जो सत्पुरुषोंको मिलती है ॥ ३५ ॥ ऐसी स्थितिमें जो परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी

प्रिय-से-प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगनेवाली वस्तु

समर्पित करते हैं. उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥ ३६ ॥ भगवानके चरणकमल सबके बन्दनीय ब्रह्मा. शङ्कर आदि देवताओंके द्वारा भी वन्दित है । वे भक्तीके

हृदयकी पूँजी हैं । उन्हीं चरणोसे भगवान्ने पृतनाका शरीर दबाकर उसका स्तमपान किया था ॥३७॥ माना कि वह

राक्षसी ची, परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम गति—जो माताको मिलनी चाहिये—प्राप्त हुई । फिर जिनके स्तनका दूध

भगवान्ते बढ़े प्रेमसे पिया, उन गौओं और माताओंकी 🗍 तो बात ही क्या है।। ३८।। परीक्षित ! देवकीनन्दन

भगवान् केवल्य आदि सब प्रकारको मृक्ति और सब

कुछ देनेवाले हैं । उन्होंने अजकी गोपियों और गौओंका

वह द्ध जो भगवानके प्रति पुत्र-भाव होनेसे वात्सल्य-स्रेहकी अधिकताके कारण खर्य ही झरता रहता

था, भरपेट पान किया॥ ३९॥ राजन् ! वे गौएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान् श्रीकृष्णको अपने

पुत्रके ही रूपमें देखती थीं, फिर जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें कभी नहीं पड़ सकतीं; क्योंकि वह संसार तो अज्ञानके कारण ही है ॥ ४० ॥

नन्दबाबाके साथ आनेवाले व्यववासियोकी नाकमें जब चिताके धूएँकी सुगन्ध पहुँची, तब 'यह क्या है ?

कहाँसे ऐसी सुगन्ध आ रही है ?' इस प्रकार कहते हुए

वे व्रजमें पहुँचे ॥ ४१ ॥ वहाँ गोपोंने उन्हें पूतनाके आनेसे लेकर मरनेतकका सारा वृतान्त कह सुनाया । वे लोग पुतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके कुशलपूर्वक बच जानेकी बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए॥४२॥

परीक्षित् ! उदारशिरोमणि नन्दबाबाने मृत्युके मुखसे बचे

हुए अपने लालाको गोदमें उठा लिया और बार-बार उसका सिर सुंघकर मन-ही-मन बहुत आनन्दित

हए॥४३॥ यह 'पृतना-मोक्ष' भगवान् श्रीकृष्णकी अद्भुत बाल-लीला है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका क्षवण करता है, उसे भगवान श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्राप्त

# सातवाँ अध्याय

### शकट-भक्तन और तृपावर्त-उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—प्रभो ! सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत-सी सुन्दर एवं सननेमें मधर लीलाएँ करते हैं । वे सभी मेरे हृदयको बहुत प्रिय लगती है।। १ ॥ उनके श्रवणमात्रसे

भगवत्-सम्बन्धी कथासे अरुचि और विविध विषयोंकी त्र्यम भाग जाती है । मनुष्यका अन्तःकरण शीध-से-शीघ्र शुद्ध हो जाता है । भगवानके चरणोमें मिक्त और उनके भक्तजनोंसे प्रेम भी प्राप्त हो जाता है । यदि आप

मुझे उनके श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवानुकी उन्हीं भनोहर लीलाओंका वर्णन कीजिये॥ २॥ भगवान् श्रीकृष्णने मनुष्य-लोकमें प्रकट होकर मनुष्य-जातिके स्वभावका अनुसरण करते हुए जो बाललीलाएँ की हैं,

भिलवा है—

अब उनकी दूसरी बाल-लीलाओंका भी वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥

होता है ॥ ४४ ॥

**श्रीश्कदेवजी कहते हैं-**परीक्षित् ! एक बार \*

भगवान् श्रीकृष्णके करवट बदलनेका अभिषेक-उत्सव

मनाया जा रहा था । उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र भी था । घरमें बहुत-सो स्त्रियोंकी भीड़ लगी हुई थी। गाना-बजाना हो रहा था । उन्हीं खियोंके बीचमें खड़ी हुई

सती साध्वी यशोदाजीने अपने पुत्रका अभिषेक किया । उस समय ब्राह्मणलोग मन्त्र पढ़कर आशींबाद दे रहे थे ॥ ४ ॥ नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणौका खुब

पूजन-सम्मान किया । उन्हें अध्र, बस्त, माला, गाय आदि

मुँहमाँगी वस्तुएँ दीं । जब यशोदाने उन बाह्यणोद्धारा

अवश्य ही वे अत्यन्त अद्भृत है, इसलिये आप खिस्तवाचन कराकर स्वयं बालकके नहलाने आदिका \* यहाँ कटाचित् (एक बार) से तारपर्य है तीसरे महीनेके जन्मनश्राभुतः कालसे । उस समय ऋषुक्यको झाँकीका ऐसा वर्णन

> किंग्याः पश्यति संभवति भुजयोर्युःसं मुहुशालकारपरणं समुदं च कृत्रति परिश्वकृत चाकाद्वरति। स्वामालाभवस्थादमुख्य स्तराति अन्दरविष क्याच्यसौ पोतासन्यतया स्वपित्वपि पुनर्वापन्युदं वध्वति॥

'स्नेहसे तर गोपियोको आँख उठाकर देखते हैं और मुसकराते हैं । दोनों भुजाएँ बार-बार हिलाते हैं । बड़े मसुर स्वरसे केदा-मोदा कृतते

हैं । गोदमे आनेके शिषे शासकते हैं । किसी वस्तुको प्रकर उससे खेलने लग जते हैं और न मिलनेसे क्रन्टन करते हैं । कभी-कभी दूध पीकर सी जाते हैं और फिर जागकर आनन्दित करते हैं ।

कार्य सम्पन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्लाके नेजोमें नींद आ रही है, अपने पुत्रको धीरेसे शय्यापर सुला

दिया ॥ ५ ॥ थोडी देरमें स्थामसुन्दरकी आँखें खुलीं, तो वे स्तन-पानके लिये रोने लगे । उस समय पनस्विनी

यशोदाजी उत्सवमें आये हुए व्रजवासियोंके

स्वागत-सत्कारमें बहुत ही तन्मय हो रही थीं । इसलिये उन्हें श्रीकृष्णका रोना सुनायी नहीं पढ़ा । तब श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँव उछालने लगे ॥ ६ ॥ शिशु श्रीकृष्ण

एक छकड़ेके नीचे सीये हुए थे। उनके पाँच आभी लाल-लाल कोपलोंके समान बड़े ही कोमल और

नन्हे-नन्हे थे । परन्तु वह नन्हा-सा पाँव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया \* । उस छकड़ेपर दुध-दुही आदि अनेक रसोंसे भरी हुई मटिकयाँ और दूसरे बर्तन रक्खे हुए

थे । वे सब-के-सब फुट-फाट गये और छकड़ेके पहिये तथा धुरे अस्त-ध्यस्त हो गये, उसका जुआ फट गया ॥ ७ ॥ करवट बदलनेके उत्सवमें जितनी भी खियाँ आयी हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नन्दबाबा और गोपगण इस विचित्र घटनाको देखकर व्याकल हो गये । वे आपसमें कहने लगे-'अरे, यह क्या हो

गया ?'॥८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके । वहाँ खेलते हुए बालकोने गोपों और गोपियोंसे कहा कि 'इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने पाँवकी ठोकरसे इसे उलट दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ९ ॥ परन्तु गोपोने उसे 'बालकोंकी बात' मानकर

गया ? यह छकडा अपने-आप कैसे उलट

उसपर विश्वास नहीं किया । ठीक ही है, वे गोप उस बालकके अनना बलको नहीं जानते थे॥ १०॥ यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात

है । उन्होंने अपने रोते हुएँ लाडुले लालको गोदमें लेकर,

एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे लल्लाको गोदमें लेकर दुलार रही थीं । सहसा श्रीकृष्ण चड़ानके समान भारी बन गये । वे उनका भार न सह सकीं ॥ १८ ॥ उन्होंने भारसे पीड़ित होकर श्रीकृष्णको पृथ्वीपर बैठा दिया । इस नयी घटनासे वे अस्पन्त चकित हो रही थीं । इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तमका

नहीं होता ॥ १७ ॥

स्मरण किया और घरके काममें लग गर्यो ॥ १९ ॥ तुणावर्त नामका एक दैत्य था । वह कंसका निजी

फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं॥ ११॥ बलवान् गोपीने

छकड़ेको फिर सीधा कर दिया । उसपर पहलेकी तरह

सारी सामग्री रख दी गयी । ब्राह्मणीने हवन किया

और दही, अक्षत, कुश तथा जलके द्वारा भगवान् और उस उकडेकी पूजा की ॥ १२ ॥ जो किसीके गुणोमें

दोष नहीं निकालते, झुठ नहीं बोलते, दम्प, ईर्घ्या

और हिंसा नहीं करते तथा अभिमानसे रहित हैं-

उन सत्यशील ब्राह्मणोंका आशीर्वीद कभी विफल

नहीं होता ॥ १३ ॥ यह सोचकर नन्दबाबाने बालकको

गोदमें उठा लिया और ब्राह्मणोंसे साम, ऋक और

यजुर्वेदके मन्त्रोद्वारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधियोंसे युक्त

जलसे अभिषेक कराया ॥ १४ ॥ उन्होंने बड़ी एकाप्रतासे

खस्त्ययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणोंको अति उत्तम

अन्नका भोजन कराया॥ १५॥ इसके बाद नन्दबाबाने

अपने पुत्रकी उन्नति और अधिवृद्धिकी कामनासे

ब्राह्मणोंको सर्वगुणसम्पन्न बहुत-सी गौएँ दी ।

वे गौएँ वस्त, पुष्पमाला और सोनेके हारोसे

सजी हुई थीं। ब्राह्मणीने उन्हें आशीर्वाद

दिया॥ १६॥ यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेता और

सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशोर्वाद कभी निष्फल

ब्राह्मणोंसे वेदमन्त्रोंके द्वारा शान्तिपाठ कराया और सेवक था । कंसकी प्रेरणासे ही बचंडरके रूपमें वह 🍍 हिरण्याक्षका पुत्र था उत्कव । वह बहुत जलवान् एवं मोटा-तगदा था । एक बार यात्रा करते समय उसने लोगरा ऋषिके आश्रमके

वृक्षीको कुछल कला । लोमरा ऋषिने कोध करके शाप दे दिया—'और दूष्ट ! या, तु देहरहित हो जा ।' उसी समय संपिके केपुलके समान उसका शरीर गिरने लगा । वह पराप्यसे लोमस ऋषिके धरणीयर गिर पड़ा और प्रार्थना की—'कुपासिन्यो ! मुझपर कुपा कीजिये । मुझे आपके प्रभावका ज्ञान नहीं था । नेस शरीर लौटा टीजिये ।' खोमशाबी प्रसन्न हो गये । महारक्षओंका ज्ञाप भी वर हरे जाता है । उन्होंने कहा—'वैवस्तत

मनकरमें जीकृष्णके कान-सारीसे तेरी मुक्ति हो जावगी ।' वही असुर एकड़ेमें आकर बैठ गया वा और भगवान् जीकृष्णके कालसारीसे मक्त हो गया।

गोकुलमें आया और बैठे हुए बालक श्रीकृष्णको उड़ाकर आकाशमें ले गया॥२०॥ उसने ब्रबरजसे सारे गोकलको उक दिया और लोगोंकी देखनेकी शक्ति हर ली । उसके अत्यन्त भयद्भूर शब्दसे दसीं दिशाएँ काँप उठीं॥ २१ ॥ सारा अंज दो घड़ीतक रज और तमसे ढका रहा । यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ बैठा दिया

था, वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण सहाँ नहीं थे॥२२॥ उस समय तृणावती क्वंडररूपसे इतनी बालू उड़ा रक्खी थी कि सभी लोग अत्यन्त उद्दिग्न और बेसुध हो गये थे । उन्हें अपना-पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था ॥ २३ ॥ उस जोस्की आँधी और घूलकी वर्षमि अपने पत्रका पता न पाकर यशोदाको बड़ा शोक हुआ । वे अपने पत्रकी याद करके बहुत हो दीन हो गर्यी और बळडेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकी हो गयी । वे पृथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ २४ ॥ बवंडरके शान्त होनेपर जब धुलकी वर्षाका वेग कम हो गवा, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आयीं । नन्दनन्दन स्थापसुन्दर श्रीकष्णको न देखकर उनके हदयमें भी बड़ा संताप

फुट-फुटकर रोने लगीं॥ २५॥ इधर तृणावर्त बवंडररूपसे जब भगवान् श्रीकृष्णको आकाशमें उठा ले गया, तब उनके भारी बोझको न सम्हाल सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया । वह अधिक चल न सका॥ २६॥ तृणावर्त अपनेसे भी भारी होनेके कारण श्रीकृष्णको नीलगिरिकी चट्टान समझने लगा । उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अन्द्रत शिशको अपनेसे अलग नहीं कर सका ॥ २७ ॥ भगवानने इतने जोरसे उसका गला पकड़

रक्का था कि वह असूर निशेष्ट हो गया । उसकी

आँखें बाहर निकल आयीं। बोलती बंद हो गयी।

हुआ, आँखोंसे आँसुकी धारा बहने लगी । वे

प्राण-पर्खेरु उड गये और यालक श्रीकृष्णके साथ वह क्रजमें गिर पड़ा \* ॥ २८ ॥ वहाँ जो खियाँ इकट्ठी होक्त रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकसल दैत्य

आकाशसे एक चट्टानपर गिर पड़ा और उसका एक-एक अङ्ग चकनाचूर हो गया—दीक वैसे ही, जैसे भगवान्

शङ्करके बाणोंसे आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर-चूर हो गया था ॥ २९ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण उसके वक्षःस्थलपर लटक रहे थे । यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गर्यी । उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोदमें ले लिया

और लाकर उन्हें माताको दे दिया । बालक मृत्युके मुखसे सकुराल लौट आया । यद्यपि उसे राक्षस आकाशमें उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया । इस प्रकार बालक श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा रूद आदि गोपोंको अत्यन्त आनन्द

हुआ॥३०॥ वे कहने लगे—'अहो! यह तो बड़े

आश्चर्यकी बात है । देखों तो सही, यह कितनी अद्भुत

घटना घट गयी ! यह बालक राक्षसके द्वारा मृत्युके

मुखमें डाल दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता आ

गया और उस हिंसक दुष्टको उसके पाप ही खा गये ! सच है, साधुपुरुष अपनी समतासे ही सम्पूर्ण भयोंसे बच जाता है॥ ३१॥ हमने ऐसा कौन-सा तप, भगवान्की पूजा, प्याऊ-पौसला, कुआँ-बावली, बाग-बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवोंकी

भलाई की थी, जिसके फलसे हमारा यह बालक मरकर

भी अपने खजनोंको सखी करनेके लिये फिर लौट

आया ? अवस्य हो यह बड़े सौभाग्यकी बात है'॥ ३२ ॥ जब नन्दबाबाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचिकत होकर उन्होंने वसुदेवजीकी बातका बार-बार समर्थन किया ॥ ३३ ॥

एक दिनकी बात है, यशोदाजी अपने प्यारे

\* पान्तुदेशमें सहसाह नामके एक राजा थे । वे नर्मदा-तटपर अक्ती स्तियंकि साथ विहार कर रहे थे । उधरसे दुर्वासा ऋषि निकले,

परन्तु उन्होंने प्रनाम नहीं किया । ऋषिने शाप दिया---'तु राधस हो जा ।' जय वह उनके चरणोपर भिरकर गिर्हणिहाल, तब दुर्वासाजीने कह दिया—'मगवान् वीकृष्णके ऑजियहका स्पर्ध होते ही तू मुक्त हो जायगा ।' वही राजा तृगावर्त होकर आया चा और श्रीकृष्णका संस्पर्ध प्राप्त करके मुक्त हो गया ।

अन्तरिक्ष, ज्वोतिर्मण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, शिश्को अपनी गोटमें लेकर बढ़े प्रेमसे सान-पान करा वाय, समूद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त रही थीं । वे वात्सल्य-स्नेहसे इस प्रकार सराबीर हो रही चराचर प्राणी स्थित हैं॥ ३६॥ परीक्षित् ! अपने पुत्रके वीं कि उनके सतनोंसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा मुँहमें इस प्रकार सहसा सारा जगत् देखकर था।। ३४ ।। जब वे प्रायः दुध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम रही मगशावकनपनी यशोदाजीका शरीर काँप उठा । उन्होंने अपनी बडी-बडी आँखें बन्द कर लीं । वे अत्यन्त थीं उसी समय श्रीकृष्णको जैंभाई आ गयी और पाताने उनके मुखमें यह देखा \* ॥ ३५ ॥ उसमें आकाश, आहर्यचकित हो गयीं॥ ३७॥

-POPPER

# आठवाँ अध्याय

#### नामकरण-संस्कार और बाललीला

**।पीशुकदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! यदुवंशियोंके कल-परोहित थे श्रीमर्गाचार्यजी । वे बड़े तपस्वी थे । वसदेवजीकी प्रेरणासे वे एक दिन नन्दवाबाके गोकुलमें आये ॥ १ ॥ उन्हें देखकर नन्दबाबाको बडी प्रसन्नता हुई । वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए । उनके चरणोमें प्रणाम किया । इसके बाद 'ये स्वयं भगवान् ही हैं -- इस भावसे उनकी पूजा की ॥ २ ॥ जब गर्गाचार्यजी आरामसे बैठ गये और विधिपूर्वक उनका आतिथ्य-सत्कार हो गया, तब नन्दबाबाने बड़ी ही मधुर वाणीसे उनका अभिनन्दन किया और कहा- 'भगवन् ! आप तो स्वयं पूर्णकाम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा कहै ? ॥ ३ ॥ आप-जैसे महात्माओंका हमारे जैसे गृहस्थेकि घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका कारण है। हम तो घरोंमें इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपञ्जीमें हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि

बाहर है अथवा भूत और भविष्यके गर्भमें निहित है. वह भी ज्यौतिष-शास्त्रके द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है । आपने उसी ज्यौतिष-शास्त्रकी रचना की है ॥ ५ ॥

श्रेष्ठ हैं। इसलिये

हम आपके आश्रमतक जा भी नहीं सकते । हमारे

कल्याणके सिवा आपके आगमनका और कोई हेत् नहीं

है ॥ ४ ॥ प्रभो ! जो बात साधारणतः इन्द्रियोंकी पहुँचके

इन दोनों बालकोंके नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिये; क्योंकि ब्राह्मण जन्मसे ही मन्ष्यमात्रका मुरु हैं ॥ ६ ॥

ब्रह्मवेत्ताओंमें

यदवंशियोंके आचार्यके रूपमें प्रसिद्ध हूँ । यदि मैं तुम्हारे पुत्रके संस्कार करूँगा, तो लोग समझँगे कि यह तो देवकीका पुत्र है ॥ ७ ॥ कंसकी बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है । असुदेवजीके साथ तुम्हारी

गुर्गाखार्यजीने कहा---नन्दजी ! मैं सब जगह

सान्यं वित्यत् पित्रासि भूगेलमभिक्ते वर्तिव्यवाकवचनां अर्माः विभावन । क्रिक्र विचानि प्रवसोऽस्य न केनलोऽडमस्यददर्शि हरिणा विम् विक्रमास्ये॥

<sup>\*</sup> स्नेहमयी जनती और रनेहके सदा भूखे भगवान् ! उन्हे दूभ पीनेसे तुप्ति ही नहीं होती थी । मीक मतमें सहुत हुई—कहीं अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्वदा अनिष्टकी अगरहूत उत्पन फरता है । श्रीकृष्णने अपने पुख्ये विश्वरूप दिखाकर कहा—'अरी मैया ! तेत हुथ में अकेले ही नहीं पीता हूं । मेरे मुख्ये बैठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है ! तू धवराये मत' —

<sup>🕯</sup> वातसत्यमधी यशोदा मता अपने लालके मुख्ये विश्व देखकर हर गयाँ, परनु वातसत्य-प्रेमरस-भावित इदय होनेसे उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि वह विचना ब्सोड़ा सालाके मुंडमें कहाँने आया ? हो-न-हो यह येरी हर निगोड़ी ऑखॉकी ही महत्वहीं है । मानो इसीसे उन्होंने अपने नेत्र कंद कर लिये ।

बड़ी घनिष्ठ मित्रता है । जबसे देक्कीको कन्यासे उसने यह बात सनी है कि उसको मारनेवाला और कहीं पैदा हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देवकीके आदवें गर्पसे कन्याका जन्म नहीं होना चाहिये । यदि

मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार कर दूँ और वह इस बालकको वसुदेवजीका लड़का समझकर मार डाले, तो हमसे वड़ा अन्याय हो जायमा ॥ ८-९ ॥

नन्दबाबाने कहा---आचार्यजी ! आप चुपचाप इस एकान्त गोशालामें केवल स्वस्तिवाचन करके इस वालकका द्विजातिसमृचित नामकरण-संस्करमात्र कर दीजिये । औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी भी इस

बातको न जानने पावे॥ १०॥ **ओशुकदेवजी कहते हैं—गर्गाचार्यजी तो** संस्कार

करना चाहते ही थे । जब नन्दबाबाने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकर गुप्तरूपसे दोनों बालकोंका नामकरण-संस्कार कर दिया॥ ११॥ गुर्गासार्वजीने कहा—'यह रोहिणीका पुत्र है ।

इसिलये इसका नाम होगा रौहिणेय । यह अपने

सगे-सम्बन्धी और मित्रोंको अपने गुणोंसे अत्यन्त आनन्दित करेगा, इसलिये इसका दूसरा नाम होगा 'राम' । इसके बलको कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम 'बल' भी है । यह यादवोमें और तुमलोगोंमें कोई भेदभाव नहीं रक्खेगा और लोगोंमे फूट पड़नेपर मेल करावेगा, इसलिये इसका एक नाम 'सङ्कर्षण' भी है।। १२ ॥ और यह जो साँबला-साँबला है, यह प्रत्येक युगमें शरीर प्रहण करता है । फिल्ले युगीमें इसने क्रमशः क्षेत्, रक्त और पीत-ये तीन विभिन्न रंग

स्वीकार किये थे । अबकी यह कृष्णवर्ण हुआ है । इसलिये इसका नाम 'कृष्ण' होगा ॥ १३ ॥ नन्दर्जी । यह तम्हारा पत्र पहले कभी वस्देकजीके घर भी पैदा हुआ था, इसलिये इस रहस्यको जाननेवाले लोग इसे 'श्रीमान् वासुदेव' भी कहते हैं॥ १४॥ तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत-से नाम है तथा रूप भी अनेक है । इसके जितने

गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग-अलग नामं पड़ जाते हैं । मैं तो उन नामोंको जानता हैं, परन्तु संसारके सध्यारण लोग नहीं जानते ॥ १५ ॥ यह तुमलोगॉका परम कल्याण

करेगा । समस्त गोप और गौआँको यह बहुत ही आनन्दित करेगा । इसकी सहायतासे तुमलोग बड़ी-बड़ी

विपत्तियोंको बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे॥ १६॥ व्रजराज ! पहले युगको बात है । एक बार पृथ्वीमें कोई

राजा नहीं रह गया था। डाकुओंने चारों ओर लूट-खासोट मचा रक्खी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्रने सञ्जन पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगोंने लुटेरोपर विजय प्राप्त की ॥ १७ ॥ जो मनुष्य

तुम्हारे इस साँवले-सलोने शिशुसे प्रेम करते हैं । वे बड़े भाग्यवान् है। जैसे विष्णुभगवान्के करकमलोंकी इञ्चलयामें रहनेवाले देवताओंको असुर नहीं जीत सकते. वैसे ही इससे प्रेम करनेवालोंको भीतर या जहर किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत सकते॥ १८॥

नन्दजी ! चाहे जिस दृष्टिसे देखें --गुणमें, सम्पत्ति और

सौन्दर्यमें, कोर्ति और प्रभावमें तुम्हारा यह जालक साक्षात् भगवान् नारायणके समान है । तुम बड़ी सावधानी और तत्परतासे इसकी रक्षा करों ॥ १९ ॥ इस प्रकार नन्दबाबाको भलीभाँति समझाकर, आदेश देकर गर्गाचार्यजी अपने आश्रमको लौट गये । उनको बात सनकर नन्दबाबाको बड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होंने ऐसा

समझा कि मेरी सब आशा-लालसाएँ पूरी हो गयीं, मैं

परीक्षित् ! कुछ ही दिनोंमें राम और क्याम घुटनों

अब कृतकृत्य है॥ २०॥

और हाथोंके यल बकैयाँ चल-चलकर गोकुलमें खेलने लगे॥ २१॥ दोनों भाई अपने नन्हें-नन्हें पाँबोंको गोकलकी कीचडमें घसीटते हुए चलते । उस समय उनके पाँव और कमरके घुँघरू रुनझून बजने लगते । वह शब्द बड़ा भला मालुम पड़ता । वे दोनों खयं वह

किसी अज्ञात व्यक्तिके पीछे हो लेते । फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक-से रह जाते और इरकर अपनी माताओं—रोहिणोजी और यशोदाजींक पास लीट आते ॥ २२ ॥ माताएँ यह सब देख-देखकर

ध्वनि सनकर खिल उठते । कभी-कभी वे रास्ते चलते

स्रोहसे भर जातीं । उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहने लगती थी । जब उनके दोनों नन्हे-नन्हेसे शिश् अपने शरीरमें कोचड़का अङ्गराग लगाकर लौटते, तब उनकी

सन्दरता और भी बढ़ जाती थी । माताएँ उन्हें आते

बीच-बीचमें मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओंकी धधकती हुई आगसे खेलनेके लिये कृद पहते । कभी दाँतसे काटनेवाले कत्तोंके पास पहुँच जाते, तो कभी ओर देखने लगते, तब वे उनकी मन्द-मन्द मुसकान,

आँख बचाकर तलबार ठठा लेते । कभी कुएँ या गड्रेके छोटो-छोटो देत्लियाँ और भोला-भाला मुँह देखकर आनन्दके समुद्रमें डूबने-उतराने लगतीं ॥ २३ ॥ जब राम पास जलमें गिरते-गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियोंके निकट चले जाते और कभी काँटोंकी ओर बढ़

और स्थाप दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रजमें घरके

बाहर ऐसी-ऐसी बाललीलाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जातीं । जब वे किसी बैठे हुए बछड़ेकी

उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते । गोपियाँ अपने घरका

काम-चंधा छोड़कर यही सब देखती रहतीं और

हँसते-हँसते लोटपोट होकर परम आनन्दमें मग्न हो

जातीं ॥ २४ ॥ कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े

पैंछ एकड लेते और बछडे डरकर इधर-उधर भागते,

जाते थे । माताएँ उन्हें बहुत बरजर्ती, परन्तु उनकी एक

न चलतो । ऐसी स्थितिमें वे घरका काम-धंधा भी नहीं तब वे दोनों और भी जोरसे पूँछ पकड़ लेते और बछड़े

सम्हाल पातीं । उनका चित्त बच्चोंको भयकी वस्तुओंसे

बचानेकी चिन्तासे अत्यन्त चञ्चल रहता था॥ २५॥

राजर्षे ! कुछ ही दिनोमें यशोदा और रोहिणोके

लाइले लाल घटनोंका सहारा लिये बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुलमें चलने-फिरने लगे \* ॥ २६ ॥ ये

व्रजवासियोंके करहैया स्वयं भगवान् हैं, परम सुन्दर

कृत्ये चोरवतः स्वयं निजपुरे हैयङ्गुचीनं मणिसतम्भे स्वप्रतिकिन्वमंधितवतसीनेव सादौ पिया। प्रातमं वद पातरं यम समे भागस्तवापीतितो भवश्येत्यालपतो हरेः कलवयो मात्रा रहः शुक्ते॥ एक दिन सोको-ससोने प्रजगजनुसार श्रीकन्दैयालालजी अपने सने परमें साथ ही पादान चुग रहे थे । उनकी दृष्टि मणिक खम्मेमें पढ़े

\* याव स्थामसुन्दर पुरनोंका सहारा शिथे फिना चलने लगे, तब वे आपने घरमें अनेको प्रकारको कीतुकमधी लीला करने लगे—

हुए अपने प्रतिकिचपर पड़ी । अब तो ये डर गये । अपने प्रतिकिचसे बोले--'भरे मैया ! मेरी मैयासे कडियो मत । तेरा भाग भी मेरे बराबर ही पहुँदे स्वीध्धर है; ले, खा । खा ले, भैया।' बरोहा माता अपने लालाओ जेताली केली सुन रही ची ।

उन्हें बहु आक्षर्य हुआ, वे घरमें भीतर पुस आसी । माताको देखते ही ओकुम्पने अपने प्रतिविध्यको दिखाका बात बदल दी— भाराः क एव नकनीतामिदं रक्दीयं लोभेन चौर्ययदमध्य गृहं प्रविष्टः ।

महारणे न मन्ते माँप रोषभानि रोषं तनेति न हि मे नवनीतलोगः ।। 'वैषा ] मैदा ! यह कौन है ? लोभवरा तुम्हार माखन चुरानेके लिये आज घरमें घूस आया है । मैं मना करता है तो मानता नहीं है और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है । मैया ! तुम नुस्क और मरु सोचना । मेरे ननमें माखनका तनिक भी खोम नहीं है ।'

अपने द्य-मेंहे शिक्षकी प्रतिभा देखकर भैया वास्तल्य-केहके आक्दमें मन्न हो गर्थी ।

एक दिन स्थामसुन्दर माताके बाहर जानेपर परमें ही माखन-चोरी कर रहे थे । इतनेमें ही दैक्ष्यरा यशोदाजी लौट आयीं और अपने साहले सालको न देखकर पकारने शर्गी---

करण ! कवासि करोषि कि पितरिति श्रह्मैय मानुर्वयः सामाहं नवनीतचौर्यविरतो विश्वभ्य तामवर्यात् । तेनार्थ नवनीतथायःविको विस्वस्य निर्वाधितः॥ शहरूपपदारागमहसा पाणिर्ममातप्यते

'करीया ! करीया ! ओर ओ मेरे बाप ! कर्ड़ा है, क्या कर रहा है ?' माताकी यह बात सुरते हो माधानचीर श्रीकृष्ण हर नये और माखन-चोरीसे अलग हो गये । फिर धोदी देर चुप रहकर वशीदाजीसे बोले—'मैया, री मैका! वह जो तुसने मेरे कक्कुणमें पदाराग जड़ा

दिया है, इसको लपटसे मेरा हाथ जल रहा था। इस्तेसे मैंने इसे माखनके मटकेमें टालकर बुखाया था।

मता यह संभूर-पश्चर कर्तवाकी तोतली बोली सुनकर मुख हो गयीं और 'आओ बेटा !' ऐसा कहकर लालाको गोदमें उठा लिया और प्यारसे चमने लगीं ।

श्रीमद्भाव-सुव-स्तव — १९

और परम मधुर ! अब वे और बलराम अपनो ही उन्नके गोपियोंको तो वे बड़ी ही सुन्दर और मधुर लगतीं । एक म्बालबालोंको अपने साथ लेकर खेलनेके लिये ब्रजमें दिन सब-की-सब इकड़ी होकर नन्दबाबाके घर आयीं निकल पड़ते और ब्रजको भाग्यवतो गोपियोंको निहाल और यशोदा माताको सुना-सुनाकर कन्हैयाके करतूत करते हुए तरह-तरहके खेल खेलते॥ २७॥ उनके कहने लगीं॥ २८॥ 'अरी यशोदा! यह तेर कान्स बड़ा बचपनकी चञ्चलताएँ बड़ी ही अनोखो होती थीं। नटखट हो गया है। गाय दुहनेका समय न होनेपर

श्रुणमध्यां करकुद्भलेन विगलहाच्याच्युदृग्च्यां स्टन् हुं हुं हुमिति स्द्रकण्यकुत्रस्यप्रवाधिकस्यः। मात्रासी नवनीतरीर्वकुके प्राप्थनितः स्वाहलेनामृत्यास्य मुखं तबैतर्दाखलं कलेकी कण्डे कृतः॥

एक दिन माताने माखानवोरो करनेपर स्थापसुन्दरको प्रमानाया, डाँटा-फटकारा । बस, दोनों नेत्रोंसे आँसुओकी इस्ही लग गयी । कर-कमलते आँखे मलने लगे । ऊँ-ऊँ-ऊँ करके रोने लगे । गला रॉच पव्य । मुँहसे बोला नहीं बाता व्य । बस, माता वशोद्यका पैर्य टूट गया । अपने आँचलते अपने लाला कन्हैथाका मुँह पोछा और बड़े प्यारसे गले लगाकर बोलीं—'लाला । यह सब तुम्हरा ही है, यह बोरी नहीं है ।'

एक दिनकी बात है—पूर्णचन्नकी चाँदनीसे माँणास्य आँगन धुल गया था । यसोदा मैयाके साथ गोधिकोकी गोही जुड़ रही थो । वहीं खेलते-खेलते कृष्णचन्नकी दृष्टि चन्द्रमागर पहीं । उन्होंने पीछेसे आकर वहाँदा मैयाका घूँघट उतार लिया । और अपने कौमल करेंसे उनकी कीटी खंलतकर खींचने लगे और बार-बार पीट यमयपने लगे । मैं लूंगां, में लूंगां—तीतली बोलीसे इतना ही कहते । जब मैयाकी सम्दर्भ वात नहीं आवी, तब उसने खेलदें दृष्टिसे पास बैठी व्यक्तिनीकी और देखा । अब वे बिनवरो, प्यारसे फुसलाकर खींकृष्णकी अपने पास ले अवों और बोली—'लालन ! तुम क्या चाहते हो, दूख !' बीकृष्ण-'नां । 'क्या बढ़िया दही ?' 'नां । 'क्या खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां । 'पलाई ?' 'नां । 'वात खुरखन ?' 'नां

अब और भी मनल गये । धरतीयर पाँच पीट-पीटकर और हाबोमे गला पकड़-पकड़ कर 'दी-दी' कहने लगे और पहलेसे भी अधिक रेते लगे । दूबरी गोपियोने कहा— 'बेटा ! राम-राम | इन्होंने तुमको बहला दिया है । यह राजईस नहीं है, यह तो आकाशमें ही राजनेवाला कन्द्रमा है ।' अनेकृष्ण हट कर बैठे— 'मुझे तो पही दो; मेरे मनने इसके माथ खेलनेकी बड़ी लालसा है । अभी दो, अभी दो।' 'जब बहुर रोते लगे, तब बलोदा मानाने गोदमें उटा लिया और प्यार करके बोलीं— 'मेरे आप । न यह राजईस है और न तो चन्द्रमा । है यह माखन ही, परन्तु तुमको देनेवोप्य नहीं है । देखो, इसमें वह काला-काला विच लगा हुआ है । इससे बहिया होनेपर भी इसे कोई नहीं खाता है।' खेलुक्याने कहा— मैदा ! है यह है समें दिया तैसे लगा पदा ।' बात बदल गयी । मैदाने गोदमें लेकर मायुर-मायुर स्वरंस कथा सुनना प्रस्थ किया । मा-बेटेमें प्रशोदर होने लगे ।

थशोदा—'साला ! एक श्रीरसागर है ? श्रोकृष्ण—'मैया ! यह कैसा है ।' यशोदा—'मेया ! यह जो तुम दूध देख रहे हो. इसीका एक समुद्र है ।' श्रीकृष्ण—'मैया ! विक्रती गायोंने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा ?' यशोदा—'कदीबा ! यह गायका दूध नहीं है ।' श्रीकृष्ण—'अरी मैथा ! तू मुझे बहला रही है भला बिना गायके दूध कैसे ?' यशोदा—'कस! जिसने गायोंमें दूध बनाया है, यह गायके बिना भी दूध बना सकता है।' श्रीकृष्ण—'मैया। वह कीन है?' यशोदा—'कह भगवान है, भरना अग (उनके पास कोई जा नहीं सकता। अथवा 'ग' कार रहिन) हैं।'

रक्खे हैं, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ देख

लेता है । इसके शरीरमें भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे

सब कुछ दीख जाता है । यह इतना चालाक है कि कब

कौन कहाँ रहता है, इसका पता रखता है और जब हम

सब घरके काम-घंघोंमें उत्तद्ती रहती हैं, तब यह अपना

काम बना लेता है ॥ ३० ॥ ऐसा करके भी डिठाईकी बातें

करता है---उलटे हमें ही चोर बनाता और अपने घरका

मालिक यन जाता है । इतना ही नहीं, यह हमारे लिये-पुते

स्बच्छ घरोमें मूत्र आदि भी कर देता है । तनिक देखो तो

इसकी ओर, वहाँ तो चौरीके अनेकों उपाय करके काम

बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है,मानो पत्थरकी मूर्ति

खड़ी हो ! बाह रे भोले-भाले साच !' इस प्रकार गोपियाँ

कहती जातीं और श्रीकृष्णके भीत-चिकत नेत्रींसे युक्त

मुखमण्डलको देखतो जातीं । उनकी यह दशा देखकर

नन्दरानी यशोदाजी उनके मनका भाव ताड़ लेती और

उनके हृदयमें स्नेह और आनन्दकी बाद आ जाती । वे

इस प्रकार हँसने लगतीं कि अपने लाइले कन्हैयाको इस

बातका उलाहना भी न दे पाती, डाँटनेको बाततक नहीं

सोच पार्ती \* ॥ ३१ ॥

नन्दरानी ! तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आभूषण पहना भी यह बछड़ोंको खोल देता है और हम डॉटती है, तो

ठठा-ठठाकर हँसने लगता है। यह चोरीके बडे-बडे

उपाय करके हमारे मीठे-मीठे दही-दूध चुरा-चुराकर खा जाता है । केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी,

यह तो सारा दही-दुध वानरोंको बाँट देता है और जब से भी पेट भर जानेपर नहीं खा पाते, तब यह हमारे माटोंको

हो फोड डालता है । यदि घरमें कोई वस्तु इसे नहीं

मिलती तो यह घर और घरवालोंपर बहुत खीझता है और हमारे बच्चोंको रुलाकर भाग जाता है ॥ २९ ॥ जब हम

दही-दूधको छोकोंपर रखा देती हैं और इसके छोटे-छोटे

हाथ वहाँतक नहीं पहेंच पाते, तब यह बड़े-बड़े उपाय रचता है । कहीं दो-चार पीढ़ोंको एकके ऊपर एक रख

देता है । कहीं कखलपर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखलपर पीढ़ा रख देता है, (कभी-कभी तो अपने किसी साधीके

कंधेपर ही चढ़ जाता है ।) जब इतनेपर भी काम नहीं चलता, तब यह नीचेसे ही उन बर्तनोंमें छेद कर देता है । इसे इस बातको पढ़ी पहचान रहती है कि किस छीकेपर

किस बर्तनमें क्या रक्खा है । और ऐसे उंगसे छेद

करना जानता है कि किसीको पतातक न चले । जब हम अपनी वस्तुओंको बहुत अधेरेमें छिपा देती है, तब

श्रीकृतम्—'अच्छा रहेक है, अर्ग कहो ।'

यकोदा— 'एक बार देखता और दैखांचे लगाई हुई । असुरोको मोहित करनेके लिये घणवान्ने शीरसागरको भथा । मंदरायलकी र्यं बनी । कासकि नामकी रसती । एक और देवता लगे, दूसरी और दानव ।'

ब्रीकृष्ण—'जैसे गोपियाँ दही मधतो है, क्यों मैण ?' यशोदा — 'हाँ बेटा । उसीसे कालकृट नामका किप पैदा हुआ ।'

श्रीकृषण—'मैया ! विष्य तो सांपीमें होता है, दूधमें कैसे निकला ?'

यशोदा—'बेटा ! अब शहर भगवानने कही कि पी लिया, तब उसको जो फुडपों धरतीयर फिर पर्यों, उन्हें पीकर साँप किमधर हो गये ।

सो बेटा ! पगवान्की ही ऐसी कोई लीला है, जिससे दुधपेसे किप निकला ।

ओक्रमा—'अच्छा मैचा ! यह तो डीक है ।'

यहोदा— बेटा ! (चन्द्रमध्ये और दिख्यकर) वह मक्खन भी उसीले निकला है । इसलिये बोड़ा-सर किय इसमें भी लग गया । देखो, देखो, इस्तेको लोग कलकू कहते हैं । सो मेरे प्राण ! तुम चरका ही मकखन खाओ ।"

कथा सुनते-सुनते स्थामस्दरको औद्योमें नींद अर भवी और मैयाने उन्हे पलक्षापर सुला दिया।

\* पगवानुकी सीलापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि मगवानुका लीलाकाम, भगवानुके लीलापात्र, भगवानुक लोलाशरीर और उनकी लीला प्रकृत नहीं होती । भगवान्में देह-देहीका भेद नहीं है । महाभारतमें आया है—

भूतसंघसंस्थानो देवस्य परमात्मनः । यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः ॥

सर्वस्माद् बहिन्कार्यः श्रीतस्मातीवधानतः । मुखं तस्यावलोकपापि सर्वेलः स्मानमावरेत् ॥ 'परमात्मका क्रांपेर भूतसमुदावसे बना हुआ नहीं होता । जो मनुष्य श्रीकृषण परमात्मके शरीरको भौतिक जनता-मानता है, उसके

बीमब्द्रागवतमें ही बद्धावीने भगवान् बीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है—

अस्वापि देव वपुषो मदनुष्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि।

'आपने मुद्रापर कृता करनेके लिये ही यह खेच्छामय सच्चिदान-दसकप प्रकट किया है, यह पाष्ट्रपीतिक कदापि नहीं है ।'

इससे यह स्ट्यू है कि भववान्का सभी कुछ आप्रकृत होता है । इसी प्रकार यह माखनभोरीको लीला भी अप्राकृत—दिव्य ही है ।

बर्दि भगवान्के निता परम धाममें अभिप्रकामसे निता निशास करनेवाली नितासिक्षा गोपियोंको दृष्टिसे न देखकर केवल साधवसिक्का गोपियोंकी दृष्टिसे देखा अब तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनस्य भी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सब्बी भी कि भरकवान्ताकल्यक प्रेमस्समय भगवान् उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनवोरीकी लीला करके उनकी इच्छित पूजा भए करें, चीरहरण करके उनका रहा-स्ता ध्यवधानका परदा उठा दें और ग्रसलीका करके उनको दिवा सुख पहुँचाने तो कोई बढ़ी बता नहीं है ।

भगवान्की नित्यसिद्धा विदानन्दभयी गोपियोंक अतिरिक्त बहुत-सो ऐसी गोपियों और थीं, वो अपनी महान् साधनाके फलाकरूप भगवान्की पुक्तजन-वाज्ञित सेवा करनेके लिये गोपियोंक रूपमें अवतीर्ण हुई थीं । उनमेसे कुछ पूर्वजन्मकी देवकन्माएँ थीं, कुछ बुतियाँ थीं, कुछ वपस्थी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन । इनकी कथाएँ विधिव पुराणोंने मिलती हैं । श्रुतिकचा गोपियों, जो 'नेति-नेति के द्वारा निरन्तर परस्कावका वर्णन करते एत्नेपर भी उन्हें साक्षात्कृत्यसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ भगवान्के दिव्य रसमय विधारकी बात जानकर पोपियोंकी उपासना करती हैं और असामे स्वयं गोपीक्पमें परिच्त होक्ट भगवान् श्रीकृत्यको साखात् अपने प्रियतमक्यसे प्राप्त करती हैं । इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम है—उद्गीता, सुनीता, कलागीता, कलागीता, कलागीता और जिपकी आदि ।

भगवान्के औरमावतायं उन्हें देखका मृत्य होनेवाले — अपने आक्को उनके सकप-सीन्दर्यप न्योखकर कर देनेवाले किन्द ऋषिगण, जिनकी प्रार्थनासे असम होकर भगवान्ने उन्हें गोणी होकर प्राप्त करनेका कर दिया था, अवसे गोणीकपमे अवसीण हुए थे । इसके अलिंदित विधिलाकी गोणी, कोसलकी गोणी, अयोध्यक्षी गोणी — पुलन्दगोणी, समवैकुन्ठ, केनद्रीय आदिकी गोणियाँ और जालकरी गोणी आदि गोणियोंके अनेकों यूच थे, जिनको बागे तपस्य करके भगवान्से वरदान पावर गोणीकपणे अवसीण होनेका सीमान्य आंच हुआ था । पण्युराणके पातालकप्तमें बहुत-से ऐसे ऋषियोंका वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन वपस्या आदि करके अनेकों कल्योंके बाद गोणीसकपको प्राप्त किया था । उनमेंसे कुछके नाम निवालिखन हैं—

१. एक उपतपा नमके ऋषि थे । ये अभिन्हीती और पहें दृढ़कती थे । उनकी तपतपा अद्भुत थी । उन्हेंने पक्षदशासरमन्त्रका जाप और एसोन्यत नवकिसोर स्थाममृन्दर ओकुमाका प्यान किया था । से कस्पेकि बाद ये सुनन्दनामक पोपको कन्या 'सुनन्दर' हुए ।

र, एक सत्तवना नामके मुनि थे । वे सुखे पर्छेपर रहफर दशाक्षरमञ्जक जाय और श्रीयधाजीके दोनों हाथ प्रकड़कर नामवे हुए श्रीकृष्णका च्यान करते थे । दस करपके बाद वे सुभद्रतामक गोपकी कन्या 'सुभद्रा' हुए ।

3. हरिकामा नामके एक ऋषि थे । वे निराहार रहका 'कली' करमबीजारे युक्त विशाधारी मन्त्रका आर करते थे और माध्यीमण्डपमे कोमल-कोमल पत्तोंकी राज्यापर शेटे हुए युगल-सरकास्का ध्यान करते थे । तीन करको पश्चात् वे सारङ्ग-पामक गोपके घर 'स्तुकेनी' नामसे अक्सीर्ग हुए ।

४, जन्मति नामके एक बहुदानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार विशास बनमें विचरते-विचरते एक जगह चहुत बड़ी नावसी देखी । उस बायसीके पश्चिम तटपर बहुके नीचे एक तेज़िक्ती युवती स्त्री कठोर सपस्त्रा कर रही थे । यह बड़ी सुन्दर थी । वच्छमाकी सुक्त किरन्तिक समान उसकी चौदनी नार्टे और सिटक रही थी । उसका बायाँ हाथ अपनी कमस्पर था और दाहिने सुधसे वह जनमुद्रा धारण किये हुए थी । जाशांतिक बड़ी नवताके साथ पूर्णनेपर उस तापसीने बसलायां---

ब्रह्मविद्याहमतुला बोगोन्दैर्या च मृत्यते । साई हरियदाम्योजकाम्यया सुविदं तयः ॥ ब्रह्मकदेन पूर्णाई तेनाकदेन दृष्त्रथीः । चराम्यस्मिन् यने घोरे व्यायन्ती पुरुषोत्तमम् ॥ तथापि शुन्यपाद्यानं मन्ये कृष्णारति विन्तु ॥

'मै वह अहाविया हूँ , जिसे बड़े-बड़े योगी सदा हूँदा करते हैं । मै ऑक्न्यके चरणकमलोंकी प्राप्तिक लिये इस मेर करमें उन पुरुषोतमका काल करती हुई दीर्पकालसे तपस्य कर रही है । मै अहावन्दसे परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृण है । परमु जीकृष्यका प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इस्तित्य मैं अपनेको सून्य देखती हूँ ।' बहाहानी जन्मदिने उसके करणोपर विस्तर दोखा ली और फिर दानवीवियोगे विहरनेवाले भगवान्त्र्य च्यान करते हुए वे एक फैसे खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे । नौ करपेकि बाद प्रकल्पनमक गोपके पर वे 'विद्यान्या' के कपने प्रकट हुए ।

५ कुराध्वयक्तमक अग्राधिक पुत्र शृधिकवा और सुवर्ण देवात्वज्ञ थे । उन्होंने शीर्वासन करके 'ही' इस-मन्त्रका साथ करते हुए और

सन्दर कन्दर्य-कृत्य गोकलवासी दस वर्षकी उसके भगवान् श्रीकृष्णका भगत करते हुए घोर तपसा की । करणके बाद वे अजमें सुधीरनम्पक गोमके भर उत्पन्न हुए ।

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोंके पूर्वजन्मकी कथाएँ प्राप्त होती हैं, विस्तारमवारे उन सकका टस्सेख यहाँ नहीं किया गया । भगवान्ते लिये इतनी तपस्या करके इतनी लगनके साथ करपोतक साधना करके जिन त्यागी भगवत्रेमियोंने गीपियोंका तन-यन प्राप्त किया था, उनकी अभिस्ताचा पूर्ण करनेके सिथे, उन्हें आकन्द-दान देनेके सिथे यदि धगुजन् उनकी मनजाही लीला करते हैं तो इसमें आवर्ष और अनाव्यस्थी व्यैन-सी बात है ? ससलीलाके प्रसन्ताने स्वयं पगवानने औगोपियोंसे कहा है-

न पारपेऽहं निरवादसंयुजां स्वसाधकृत्यं विज्ञायपुरापि वः। था बाधजन् दुर्जरगेहभूज्ञस्ताः संवृश्न्य तद् वः प्रतियात् सासूना ॥

(१० |३२ |२२)

'गोपियो | तुमने लोक और परलोकके सारे बन्धनोंको काटकर मुझसे निकायट डेम किया है; यदि मैं तुममेंसे प्रत्येकके लिये अलग-अलग अनना फालकक जीवन भारण करके तुन्हारे प्रेमका बदला चुकाना चाहुँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुन्हारा ऋणी है और ऋणी ही रहैगा । हुम मुझे अपने साध्स्वभावसे ऋगर्यहत मानकर और भी ऋणी बना दे । यही उत्तम है ।' सर्वस्तेकमहेश्वर भगवान ओकृष्य सर्व दिन मातभागा गोपियोंके करणी रहना चहतो है, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व ही भगवान पूर्व कर दे—यह तो स्वामाधिक ही है ।

भक्ता विकारिये तो सही श्रीकृष्णगतपाणा, श्रीकृष्णरसभावितमति गोपियोके मनको क्या तिवति भी । गोपियोका तन, मन, धन—सभी कुछ प्राणिक्यराम श्रीकरणका था । वे संसारमे जीती थीं श्रीकरणके लिये, घरमें खती यों श्रीकृष्णके लिये और घरके सारे कान करती थीं श्रीकृष्णके लिये । उनकी निर्मल और योगीन्ददर्शभ पवित्र बुद्धिमें श्रीकृष्णके शिवा अपना कुछ या ही नहीं । श्रीकृष्णके शिये ही, श्रीकृष्णके सुख पहुँचानेके लिये ही, श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्णको पूजकर—श्रीकृष्णको मुखी देखकर वे सुखी होती थीं । पातःकाल निदा ट्रटकेके समयसे लेकर रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थी, सब ओक्ष्याको प्रीतिके लिये ही करती थीं । यहाँकि कि उनकी निर्ह भी ओक्स्यामें ही होती थी । स्वय और संवरित दोनोंने ही वे श्रीकव्यकी मधर और शान्त लीला देखतीं और अनुभव करनी थीं । सतको दही जमाते समय स्थामसुन्दरकी माध्री छविका ध्यान करती हुई प्रेममधी प्रत्येक गोधी यह अभिलाया करती भी कि मेरा दही सुन्दर अभे, श्रीकृष्यके दिन्ये उसे विस्तेकर मैं बढ़िया-सा और बहत-सा माखन निकाले और उसे उसे को ही कैंसे हीकेसर रखें।, जितनेपर बीक्स्प्रके हाथ आसानीसे पहेंच सके । फिर मेरे भागधन बीक्स्प्र अपने सावाओंको साथ लेकर हैसते और कीहा करते हुए परमें पदार्पण करें, माखन हुई और अपने सखाओं और बंदरोंको लूटायें. आनन्दमें यस होकर मेरे ऑगनमें नाचे और मैं किसी कोनेसे छिपकर इस लीलाको अपनी ओख़िसे देखकर जीवनको सफल करूँ और फिर अचानक ही पक्ककर श्रदयसे लगा है । सुरदासजीने गावा है-

मातान भावे। जो मेवा पकतान कहते तू, मोहि नहीं स्वेप आवे॥ हज-जुकती इक याहै ठाई।, सुनत स्वापकी बात। मन-मन कहति कनहै अपनै घर, देखीं मासन् स्वात ॥ बेठें जाह मजनियकि दिया, में का रहीं प्रयानी। सुरदास प्रमु अंतरकामी, जातिनि-भन की जानी।।

एक दिन स्थापसन्दर कड रहे थे, 'मैया ! महो माधान भाता है; तु मेवा-फकवानके लिये कहती है, परन्तु मुझे तो वे रुवते ही नहीं ।' वहीं पीठी एक गोपी खड़ी स्थापसुदरकी बात सुन रही थी । उसने मन-ही-मन कामना की---'मै कब इन्हें अपने घर पाखन खाते देखेंगी; ये मधानीके पास अकर बैंडेंगे, तब मैं छिप रहूँगी ?' प्रमु तो अन्तर्वाधी है, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे सख दिया—'गये म्याम तिहि न्वालिनि के घर ।'

उसे इतना आनन्द हुआ कि वह फ़र्सी न सम्बंधी । सुरदासकी गाते हैं-

री। पूछति सन्दर्भ परस्पर कारों पायी पार्ची कहा कहे हैं से ? ।। म्बासित मनमें पुलक्तित रोय-रोय, गदगद मुख बानी कहत न आवै। ऐसी कहा आहि सो सरित री, इस को क्यों न सुनावै।। तन नवारा, जिया एक हमारी, हम तम एकै रूप । सरदास कहै च्यांति सर्विति सीं, देखमी रूप अनूप ॥

वह सुत्रीसे कुकदर परती-फली फिरने लागे । आनन्द उसके इटबमें समा नहीं रहा था । सहैलियोंने पूछा—'अर्थ, दुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या ?' वह हो यह सनकर और भी प्रेमविद्यल हो गयी । उसका रोम-रोम खिल उठर, वह गदशद हो गयी, मुहसे बोली नहीं निकासी । संशियोंने कहा—'संशित ! ऐसी क्या कर है, हमें सुनाती क्यों नहीं ? हमारे तो शरीर ही दो है, हमारा जी तो एक ही है—हम-तूम दोनों एक ही रूप हैं । घरना, इससे छिपानेकी कौन-रहे जान है ?' तब उसके मूंहसे इतना ही निकरना—'मैंने आज अनुप रूप देखा है ।' वस, किर बाजी हक गयी और प्रेमके आँस बहने लगे ! सभी गोपियोंकी वहीं दशा थीं ।

बात : दक्षि भारतन भोरी करि ले इति, जाल सरवा सेन खात ॥ क्रज-बनिता यह सुनि मन इरक्ति, सदन हमार्रे आवें। माखन खात अचानक पत्ते, भुत्र भरि उरहि छुपत्ते।। एक दिन बलराम आदि म्वालबाल श्रीकृष्णके पास आकर कहा—'मा! कन्हैयाने मिट्टी खायी साथ खेल रहे थे। उन लोगोने मा यशोदाके हैं \* ॥ ३२ ॥ हितैषिणी यशोदाने श्रीकृष्णका हाथ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सन्हीं पन अभिन्ताय करति सब इदय वरति यह ध्यान। सूरदास प्रमु की घरमें है, देही माखन खान।।
पत्नी जन घर-घरनि यह जान। नेद-सून, सेय सखा लीन्हें, जोरी माखन खान।।
कोठ कहति, मेरे भयन भीतर, अबहि पैठे श्रदा। कोठ वहति मोहि देखि हारै, उतहि गयू पराह।।
कोठ कहति, फिटि मॉति हरिकों, देखों अपने घाम। हेरि माखन देवें आखी, खाड़ जितनी स्याम।।
कोठ कहति, मैं देखि पड़ी, घरि धरी सैकवार। बोठ कहति, मैं बॉच यखीं, को सकै निस्तार।।
सुर प्रमुखे मिलन कहत, करति बिविध विचार। बोठे कर विधि की मनावति पुरुष नेदकुमार।।

रते गोपियाँ जाग-जानसर प्रतःकाल होनेकी बाट देखती । उनका यन श्रीकृष्णमें लगा रहता । प्रतःकाल कल्दी-कल्दी दही मककर, माधन निकालकर हीकेस रखती; कहीं प्राणधन आकर लौट न जायें, इसलिये सब काम होहकर वे सबसे पहले यही काम करती और श्यामसुन्दरकी प्रतोक्षामें व्याकुल होती हुई मन-ही-यन सोवर्ती—'हा । आज प्राणविवतम क्यों नहीं आवे ? इतनी देर क्यों हो गथी ? क्या आज इस दासीका पर पवित्र न करेंगे ? क्या आज मेरे समर्थन किये हुए इस तुष्क माखनका भोग लगाकर खर्च सुखो होकर मुझे सुख न देंगे ? कहीं यशोदा मैंयले तो उन्हें नहीं गेक लिखा ? उनके घर तो नौ लाखा गौएँ है । माखनकी क्या कमी है । मेरे घर तो ये कृष्य करके ही आते है ?' इन्हों विकारोंमें औसू बहाती हुई गौपी क्या-क्यामें दौड़कर दरवाजेपर जाती, लाख होड़कर रासेकी और देखती, सक्षिपंसे पूछती । एक-एक नियेष उसके लिये यूगके समान हो जाता । ऐसी भागवती गोपियोकी मन-कामना भगवान् उसके घर पधारकर पूर्ण करते ।

सुरदासकीने गाया है---

प्रथम करी हरि पास्त्रन-बोरी। जालिनि मन इक्स करि पूरन, आयु भन्ने इस स्रोरी ॥ मनमें यहै कियार करत इति, इस या-घर सब आई। गोकुल जनम लियी सुख-करनन, सबकै मास्त्रन खाउँ॥ मालक्य जसुमति सोहि जानै, गोपिनि मिलि सुख भोग। सुरक्षस प्रभु कहत प्रेय हाँ ये मेरे इस लोग॥

अपने निजान अजवासियोंको सुखी करनेके लिये हो तो भगवान् गोकुलमें प्रधारे ये । माखन तो नन्द्रबायांके प्रश्यर कम न था । साख-साख गौर्य यों । ये चाहे जितना खाते-लुटाते । परन्तु ने तो केनल नन्द्रबायांके हो नहीं; सभी व्यवधारियोंकी अपने ये, सभीको सुख देना चाहते ये । गोपियोंकी लालसा पूरी करनेके लिये हो वे उनके घर जाते और चुध-चुधकर माखन खाते । यह वास्तवने चोधे नहीं, यह तो गोपियोंकी पूजा-पद्धतिका भगवान्के हारा खीनार था । चलकासल भगवान् भक्तकी पूजा स्वीकार कैसे न करें ? भगवानकी इस दिव्यसीला—माखनवोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कहा लोग इसे आदशीक विकरंत बस्ताते हैं । उन्हें पहले सम्बाना

जाहिये जोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है । जोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरेकी कोई जीन, उसकी इच्छके किस, उसके अनवानमें और उसमें भी वह जान न पाये—ऐसी इच्छा रखकर से सी जाती है । भगवान् श्रीकृष्ण गोपियोंके धरसे माखन लेते ये उनकी इच्छासे, गोपियोंके अनवानमें नहीं—उनके सामने हो दौहते हुए निकल जाते थे । दूसरी जात महत्त्वकी वह है कि संस्तरमें या संसारके बाहर ऐसी कीन-सी वस्तु है, जो श्रीभाष्यान्त्वी नहीं है और ये उसकी चोरी करते हैं । गोपियोंका तो सर्वस्व श्रीभाष्यान्त्वी वह है कि संसारमें या संसारके बाहर ऐसी कीन-सी वस्तु है, जो श्रीभाष्यान्त्वी नहीं है और ये उसकी चोरी करते हैं । गोपियोंका तो सर्वस्व श्रीभाष्यान्त्वा चा ही, सारा जगत् ही उनका है । ये भारा, किसकी चोरी कर सकते हैं ? हाँ, चोर तो बातवामें वे सोग है, जो भाषान्त्वी असनी मानकर ममता-अवस्तियों फेंसे रहते हैं और दशके पत्र बनते हैं । उपर्युक्त सभी दृष्टियोंसे वही सिद्ध होता है कि माखनचीरी चोरी न ची, भगवान्त्वी दिव्य सीला थी । असलमें गोपियोंने प्रेमकी अधिकतासे ही भगवान्त्वा प्रेमका जम 'चोर' रख दिखा था,

जो लोग भगवान् श्रीकृष्णको भगवान् नहीं मानते. प्रश्रापि उन्हें श्रीपदागवतमें वर्णित भगवान्त्री लीलापर विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उनकी दृष्टिसे भी इस प्रसङ्घर्में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय लगभग दो-तीन वर्षके बन्चे ये और गोपियाँ अरवधिक खेडके कारण उनके ऐसे-ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं । आशा है, इससे कंका करनेकलोंको कुछ सन्तोय होगा ।

—हनुमानप्रसाद घोहार

क्योंकि वे उनके जिलकोर हो थे ही ।

मद-मक्तणके हेत्—

र. भगवान् ओकृष्यने विचार किया कि मुझमे शुद्ध सरवगुण ही रहता है और आगे बहुत-से रवोगुणी कमें करने हैं । उसके लिये बोड़ा-सा 'रव' संग्रह कर लें ।

२. संस्कृत-साहित्यमे पृथ्वीका एक नाम 'समा' भी है । औकृष्यने देखा कि चारतबार स्कृतकर मेरे साथ खेलते हैं; कभी-कभी उत्पन्नन

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पकड़ लिया \* िउस समय श्रीकृष्णकी आँखें डरके चन्द्रमा और तारीके साथ सम्पूर्ण ज्योतिर्मण्डल, जल, तेज, पवन, वियत् (प्राणियोंके चलने-फिरनेका

मारे नाच रही थीं । यशोदा मैयाने डॉटकर कहा- ॥ ३३ ॥ 'क्यों रे नटखट ! तु बहुत छीठ

हो गया है। तुने अकेलेमें छिपकर मिट्टी क्यों खायी ? देख तो तेरे दलके तेरे सखा क्या कह रहे

हैं! तेरे बड़े भैया बलदाक भी तो उन्होंकी ओरसे

गवाही दे रहे हैं ॥ ३४ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'मा ! मैंने मिट्टी नहीं

खायी । ये सब झुठ वक रहे हैं । यदि तुम इन्होंकी बात सच पानती हो वो मेरा मुँह तुन्हारे सामने ही है, तुम अपनी

आखासे देख लो ॥ ३५ ॥ यशोदाजीने कहा—'अच्छी

बात । यदि ऐसा है, तो मुँह खोल ।' माताके ऐसा

कहनेपर भगवान श्रीकृष्णने अपना मैह खोल दिया 🗓 ।

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका ऐश्वर्य अनन्त है । वे

केवल लीलाके लिये ही मनुष्यके बालक बने हए

हैं॥ ३६ ॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मैहमें चर-अचर

सम्पूर्ण जगत् विदामान है । आकाश (वह शुन्य जिसमें

किसीकी गति नहीं) दिशाएँ, पहाड़, द्वीप, और समुद्रोंके

सहित सारी पृथ्वी, बहनेवाली वायु, वैद्युत, अग्नि,

दीखनेवाला यह सारा विचित्र संसार, सम्पूर्ण क्षत्र और

अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीकृष्णके नन्हेसे खुले हए

मुखमें देखा । वे बड़ी शङ्कामें पड़ गर्वी ॥ ३९ ॥ वे

सोचने लगीं कि 'यह कोई खप्र है या भगवानुकी भाषा ?

कहीं मेरी बुद्धिमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है?

आकाश), वैकारिक अहदूसके कार्य देवता, मन-इन्द्रिय,

पञ्चतन्यात्राएँ और तीनों गुण श्रीकृष्णके मुखामें दीख

पहे ॥ ३७-३८ ॥ परीक्षित् ! जीव, काल, स्वभाव, कर्म,

उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न रूपोंमें

सम्भव है, मेरे इस बालकमें ही कोई जन्मजात योगसिद्धि

हो' ॥ ४० ॥ 'जो चित्त, मन, कर्म और वाणीके द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित हैं. जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप

सर्वथा अधिन्य है--उन प्रभुको मैं प्रणाम करती हैं॥ ४१॥ यह मैं हैं और ये मेरे पति तथा यह मेरा लडका है. साथ ही मैं ब्रजराजको समस्त सम्पत्तियोंकी

भी कर बैठते हैं । उनके साथ कमांश धारण करके ही ऋदित करनी चाहिये, जिससे कोई विधान पढ़े ।

६. संस्कृत-भाषामें पृथ्वीको 'राग' भी कहते हैं । त्रीकृत्यने सोधा सब रस तो ले ही चुका हैं, अब रसा-रसका आसादन करें ।

४. इस अधवारमें पृथ्वीका हित करना है । इसलिये उसका कुछ अंश अपने मुख्य (मुखमें स्थित) दिवों (दाँवों) को पहले दान कर लेना साहिये ।

्, बाह्मण बृद्ध सारिक करीने लग रहे हैं, अब उन्हें असरोका संहार करनेके लिये कहा राजस करी भी करने जहिने । यही स्विता करनेके लिये मानो उन्होंने आपने पृथ्यमें स्थित द्विजीको (द्वितीको) रजसे युक्त किया ।

६, पहले जिन पक्षण किया था. मिडी खाकर उसकी दवा की ।

७. पहले गोपियोंका मक्खन खावा च, उलाइना देनेवर मिडी छ। ली, जिससे मुँह साभ हो जाव ।

८. भगवान् श्रीकृत्यके उदरमें रहनेवाले कोटि-कोटि अग्राप्योके जीव कव-रज—गोपियोके चरणोकी रज—प्राप्त करनेके लिये प्याकुल हो

रहे थे । उनको अभिलाम पूर्व करनेके लिये भगवान्ते मिट्टी खायी । ९. भगवान् रायं हो अपने भत्तोंकी चरण-रख मुखके हारा अपने इदयमें धारण करते हैं ।

१०. स्रेटे बालक स्वभावसे ही मिड़ी ह्या लिया करते हैं ।

🍍 परवेदाजी जानती थीं कि इस हाथने मिट्टी खानेमें सहायता की है । चोरका सहायक भी चोर ही है । इसलिये उन्होंने हाथ ही फकाइ ।

🏋 भगवानुके नेत्रमें सुर्य और चन्द्रभावत निवास है । वे कमीक साक्षी हैं । उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्रीकृष्ण पिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जायेंगे । अब हमारा कर्तव्य क्या है । इसी भावको स्थित करते हुए दोनों नेत्र चकराने लगे ।

🎞 र. या ! मिट्टी सानिक सम्बन्धमें ये मूल अफेलेकर ही नाम ले रहे हैं । मैंने खायी, तो सबने खायी, देख लो मेरे मुखमें सम्पूर्ण किस !

२. श्रीकृष्णने विचार किया कि उस दिन मेरे मुखमे विचको देखकर माताने अपने नेत बंद कर लिये है । आज भी जब मैं अपना मुँह रहोतीना, तब बढ़ अपने नेत्र बंद कर लेगी-इस विचारसे मुख खोल दिया ।

स्वामिनी धर्मपत्नी हैं; ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे गान करते रहते हैं । वे ही लीलाएँ उनके जन्मदाता अधीन हैं—जिनको मायासे मुझे इस प्रकारकी कुमति घेरे माता-पिता देवकी-चसुदेवजीको तो देखनेतकको न मिलीं हुए है, वे भगवान् ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं—मैं उन्होंकी और नन्द-यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं । इसका शरणमें हैं'॥४२॥ जब इस प्रकार यशोदा माता क्या कारण है ?॥४७॥

हुए है, वे भगवान् ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं—मैं उन्होंकी और नन्द-यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं । इसका शरणमें हूँ ॥ ४२ ॥ जब इस प्रकार यशोदा माता क्या कारण है ? ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्णका तत्त्व समझ गयों, तब सर्वशक्तिमान् श्रीशुक्तदेवजीने कहा—परीक्षित् ! नन्दबाबा सर्वव्यापक प्रभुने अपनी पुत्रस्नेहमयी वैष्णवी पूर्वजन्ममें एक श्रेष्ठ वसु थे । उनका नाम था द्रोण और बोगमायाका उनके हदयमें संचार कर दिया ॥ ४३ ॥ उनकी पत्नीका नाम था धरा । उन्होंने ब्रह्माजीके

यशोदाजीको तुरंत वह घटना भूल गयी । उन्होंने अपने दुलारे लालको गोदमें उटा लिया । जैसे पहले उनके इदयमें प्रेमका समुद्र उमहता रहता था, वैसे ही फिर

हृदयम प्रमका समुद्र उमइता रहता था, वस हा फिर उमड़ने लगा॥४४॥ सारे वेद, उपनिषद्, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके माहाल्यका गीत गाते-गाते अधाते

नहीं—उन्हीं भगवान्को यशोदाजी अपना पुत्र मानती थीं॥४५॥ राजा परीक्षितने पुछा—भगवन ! नन्दबाबाने ऐसा

कौन-सा बहुत बड़ा मङ्गलमय साधन किया था ? और परमभाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की थी जिसके कारण खयं भगवान्ने अपने श्रीमुखसे उनका स्तनपान किया॥ ४६॥ भगवान् श्रीकृष्णको वे बाल-सीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदिको छिपाकर

म्बालबालोंमें करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण-कीर्तन करनेवाले लोगोंके भी सारे पाप-ताप शान्त हो जाते हैं । त्रिकालदशीं ज्ञानी पुरुष आज भी उनका

उनकी पत्नीका नाम था धरा । उन्होंने ब्रह्माजीके आदेशोंका पालन करनेकी इच्छासे उनसे कहा— ॥ ४८ ॥ 'भगवन् ! जब हम पृथ्वीपर जन्म लें, तब जगदीघर भगवान् श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममयो पत्ति हो—जिस मिक्तके द्वारा संसारमें लोग अनायास ही दुर्गतियोंको पार कर जाते हैं ॥ ४९ ॥ ब्रह्माजीने कहा— 'ऐसा ही होगा ।' वे ही परमयशस्वी भगवन्यय होण क्रजमें पैदा हुए और उनका नाम हुआ नन्द । और वे ही घरा इस जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्नी

व हा घरा इस जन्मम वशादाक नामस उनका पत्ना हुई ॥ ५० ॥ परीक्षित् ! अब इस जन्ममें जन्म-मृत्युके वक्रसे छुड़ानेवाले भगवान् उनके पुत्र हुए और समस्ता गोप-गोपियोंकी अपेक्षा इन पति-पत्नी नन्द और वशोदाजीका उनके प्रति अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१ ॥ ब्रह्माजीकी बात सत्य क्तनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ व्रजमें रहकर समस्ता व्रजवासियोंको अपनी बाल-लीलासे आनन्दित करने लगे॥ ५२ ॥

# नवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णका ऊखलसे बाँधा जाना

श्रीशुकदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक समय की दूसरे कामोंमें लगा दिया और स्वयं (अपने लालाको बात है, नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंको तो मक्खन खिलानेके लिये) दही मधने लगीं \* ॥ १ ॥

पक्तवस्थताके कारण अपने पक्तीके हाथी वैध जानेका 'यहा' यही देती हैं । गोपराज नन्दके कासस्य-प्रेमके आकर्षणसे साँधादानन्द-परमानन्दकरूप श्रीमणकान् नन्दनन्दनरूपसे कारत्में अकरीर्ण होकर कारत्के लोगोको आनन्द प्रदान करते हैं । जगत्को इस अप्राकृत परमानन्दका रस्तकादन करानेमें नन्दकाय ही कारण हैं । उन नन्दको गुहिणो होनेसे इन्हें 'नन्दर्गहिनी' कहा गया है । साथ ही 'नन्द-गेहिनी' और 'स्वयं ----पे दो पद इस कारके

<sup>\*</sup> इस प्रसाहमें 'एक समय' का कायर्थ है कार्तिक मास । पुराणोमें इसे 'दामोदरमास' कहते हैं । इन्द्र-वाएके अवसरपर वासियोका दूसरे कार्योमें लग कवा स्वाध्यविक है । 'नियुक्तासु' — इस पदसे ध्यनित होता है कि यहाँदा माताने जान-बृहकर दासियोंको दूसरे कार्यमें लगा दिया । 'यहाँदा' — नम उल्लेख करनेका अधियाय यह है कि अपने विशुद्ध वास्सत्योगके व्यवहारसे परिधर्यहाली भगवानको भी प्रेमाधीनता,

अन्तक भगवानुकी जिन-जिन बाल-लीलाओंका वर्णन किया है, दिधमन्धनके समय वे उन सबका स्मरण करतीं और गाती भी जाती र्धी \* ॥ २ ॥ वे अपने स्थल कटिभागमें सतसे बाँधकर रेशमी लहँगा पहने हुए थीं । उनके स्तनोमेंसे पुत्र-स्नेहकी अधिकतासे दुध चुता जा रहा था और वे काँप भी रहे थे । नेती ख़ींचते रहनेसे बहिं कुछ धक गयी थीं । हाथोंके कंगन और कानोंके कर्णफुल हिल रहे थे । मुँहपर पसीनेकी कुँदें झलक रही थीं । चोटीमें गुँधे हए मालतीके सुन्दर पुष्प गिरते जा रहे थे । सुन्दर भौहोंवाली यशोदा इस प्रकार दही मध रही थीं 🕇 ॥ ३ ॥

उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण स्तन पीनेके लिये दही

दिया 🗓 ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण माता यशोदाकी गोदमें चढ गये । वात्सल्य-स्नेहकी अधिकतासे उनके स्तनोंसे दुध तो स्वयं झर ही रहा था । वे उन्हें पिलाने लगीं । और मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त उनका मुख देखने लगीं । इतनेमें ही दूसरी ओर अँगीठीपर रक्खे हए दूधमें उफान आया । उसे देखकर यशोदाजी उन्हें अतप्त ही छोड़कर जल्दीसे दुघ उतारनेके लिये चली गर्यीक ॥ ५ ॥ इससे श्रीकृष्णको कुछ क्रोध आ गया । उनके लाल-लाल होठ फडकने लगे। उन्हें दाँतोंसे दबाकर श्रीकृष्णने पास ही

मधती हुई अपनी माताके पास आये । उन्होंने अपनी

माताके हृदयमें प्रेम और आनन्दको और भी बढ़ाते हुए

दहीकी मधानी पकड ली तथा उन्हें मधनेसे रोक

सुचक है कि दक्षि-मन्यनकर्म उनके योग्य नहीं है । फिर भी पुत्र-खेहकी अधिकतासे यह सोचकर कि मेरे लालाको मेरे हाथका मासन ही भागा है, वे स्वयं ही दक्षि मध रही हैं ।

 इस स्लोकमें भक्तके स्वरूपका निरूपक है । शरीरसे दक्षि-मन्धनरूप सेवाकर्म हो एहा है, इट्यमें स्मरणकी थाए सतत प्रवाहित हो रही है, वाणीमें बाल-वरित्रका संगीत । भक्तके तन, भन, भवन—सब अपने प्यारेकी सेवामें संसमन हैं । खेह अमृतं पदार्य है: वह सेवाके रूपमें ही व्यक्त होता है । सेहके ही विस्तासविद्येष हैं—नृत्य और संगीत । पशोदा मैकके जीवनमें इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं ।

ों कम्पमें रेशमी लहेंगा होरीसे कसकर बैधा हुआ है अर्चात् जीवनमें आलस्य, प्रमाद, आसवधानी नहीं है । सेवाकमेंमें पूरी तत्पाता है । रेशमी लाउँगा इसीरियो पहने हैं कि किसी प्रकारकी अपवित्रता रह गयी तो मेरे कन्हेबाको कुछ हो जायगा ।

भातके हदफा रस स्टेह—दूध स्त्रके मुँह आ लगा है, चुबुआ रहा है, बाहर इंकि रहा है । स्थानसून्दर आले, उनकी दृष्टि पहले मुझपर पहें और वे पहले मारान न खाकर चुते ही पीवे—यही उसकी शालका है ।

स्तनके काँपनेका अर्थ यह है कि उसे धर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो !

कडूना और कुमाल नाय-नायकर मैदाको बधाई दे रहे हैं । यहोदा मैदाके हावोंके बहुन इसलिये झंकार धानि कर रहे हैं कि वे आज उन हम्भोमें रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवानको सेवामें लगे हैं । और कृष्यल यशोदा मैवाके मखसे लोखा-यान सनकर परमानन्दसे हिलते हुए कानोंकी सफलताकी सुचना दे रहे हैं । हाथ वहीं धन्य हैं, जो भगवानकी सेवा करें और कान वे धन्य हैं, जिसमे भगवानके लीला गुण-गानकी सुध्याचार प्रवेश करती रहे । गुहरर खेद और मालतीके पृथ्येके नीचे गिरनेका ध्यान माताको नहीं है । यह शुंगार और शरीर भूल बुकी है । अचक मारतिक पुष्प रुप्य ही चोटियोसे छुटकर चरणोंमें गिर छे है कि ऐसी वातस्त्वमधी मके चरणोंमें ही रहना सीधाय है, हम सिरपर रहनेके अधिकारी नहीं ।

🗓 इदयमें लीलाकी सुख्यमुणि, हाधीसे दर्थिमध्यन और पुखासे लीलायन—इस प्रकार मन, तन, वचन तीनोका श्रीकृत्यके साथ एकतान संयोग होते ही औकुष्ण जगकर 'मा-मा' पुनराने लगे । अवतक भगवान् ओकृष्ण सीवे हुए-से थे । माबी ठोह-साधनाने उन्हें जगा दिया । वे निर्मुणसे समुच हुए, अचलसे चल हुए, क्लिमसे सकस्य हुए; सेहके भूखे-प्यासे मके पास आये । क्या ही सुच्दर नाम है— 'सन्कक्षम' ! मन्दन काते समय आये. बैठी-ठालीके पास नहीं ।

सर्वत्र भगवान् साधनकी बेल्या देते हैं, अपनी और आकृष्ट करते हैं; परन्तु मवानी पकदकर मैपाको रोक लिया । 'मा ! अब तेरी साधना पूर्व हो गयी । पिष्ट-पेषण करनेसे क्या लाभ ? अब मैं देरी साधनाका इससे अधिक भार नहीं सह सकता ।' मा प्रेमसे एव गयी—निहारत हो गबी---मेर लाला सुने इतना चाहता है ।

🧝 मैंया मना करती रही—'नेक-सर माखन तो निकाल लेने दे ।' 'कै-कैं-कै, मै तो दूध पीकेंगा'—दोनों हाथोंसे मैकको कमर पकाएकर एक पॉज मुटनेकर रक्खा और पोदमें कह गये । सनका दूध बरस पाए । मैया दूध फिलाने लगी, लाला वसकाने लगे, आँखें मुसकानकर जम गर्यों । 'ईसरी' पदका यह अधिप्राय है कि जब लाला मेह उठाकर देखेगा और मेरी आंखे उसपर लगी मिलेगी, तब उसे बड़ा सख होगा ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* खुब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी पढ़े हुए लोढेसे दहीका मटका फोड़-फाड़ डाला, बनावटी

आँसु आँखोंमें भर लिये और दूसरे घरमें जाकर अकेलेमें

बासी माखन खाने लगे\* ॥ ६ ॥

यशोदाजी औट हुए दूधको उतारकर 🕇 फिर

मधनेके घरमें चली आयाँ। वहाँ देखती है तो दहीका

पटका (कमोरा) टुकड़े-टुकड़े हो गया है। वे समझ गर्यी

कि यह सब मेरे लालाकी ही करतत है। साथ ही उन्हें वहाँ

न देखकर यशोदा माता हैसने लगीं॥७॥ इघर-उघर

देवनेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उलटे हुए ऊखलपर खड़े हैं और छीकेपरका माखन ले-लेकर बंदरोंको

सामने पदानका नावका दुध गरम हो रहा था । उसने सोचा—'स्नेहमयो या पक्षोदाका दुध कभी कम न होगा, रखमसुन्दरकी ध्यस कभी बुद्देगी नहीं ! उनमें परस्पर होड़ लगी है । मैं बेकार युग-युगका, जन्म-जनका स्थामसुन्दरके होठीका स्पर्श करनेके लिये व्याकुत तप-तपकर मर रहा है । अब इस जीवनसे क्या लाच जो ऑक्ट्रकके काम न आवे । इससे अच्छा है उनकी आँखेंकि सामने आगमें कृद पहना ।' माके नेत्र

पहुँच एवं । दबाई माको श्रीकाणका भी ध्वान न रहा: उने एक ओर डालकर दौड़ पड़ी । भक्त भएकानको एक ओर रखकर भी दुखियोकी रक्षा

करते हैं । भगवान अतरा ही रह गये । क्य प्रतांके हृदय-रास्से, खेरूसे उन्हें कभी तृष्ति हो सकती है ? उसी दिनसे उनका एक नाम

खल न जाय, इसलिये चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं । यह देखकर यशोदारानी पीछेसे धीर-धीर उनके

पास जा पहुँचीं 🕸 ॥ ८ ॥ जब श्रीकृष्णने देखा कि मेरी मा हाथमें छडी लिये मेरी ही ओर आ रही है, तब झटसे ओखलीपरसे कुद पड़े और हरे हएकी भारत भागे।

परीक्षित् ! बडे-बडे योगी तपस्याके द्वारा अपने मनको

अत्यन्त सक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते. पानेकी बात तो दूर रही, उन्हीं भगवानुके पीछे-

पीछे उन्हें पकड़नेके लिये यशोदाजी दौड़ी 😕 ॥ ९ ॥ जब

हुआ-'अवृष्य'।

सलगण (बोगणपर शासन कर रहा हो, बाहरण क्षत्रिकको शिक्षा दे रहा हो । यह हो। उसर दश्चिमचनके मटकेमर । उसमें एक असूर आ बैटा था । इस्पने कहा—काम, क्रोध और अहाँकिक बाद मेरी बारी है । यह आँस बनकर और्योमें छलक आया । बीकक अपने धकतनीके प्रति अपनी पानतको छार उदेशनेके लिये क्या-क्या मात्र नहीं अपनाते ? ये काम, जोष, लोम और दम्भ भी अपन जहा-संस्पर्श प्राप्त करके धन्य

हो गये ! श्रीक्रम्य घरमे घसकर बासी मक्खन गटकने लगे. मानो माको दिखा रहे हों कि मैं कितना भूखा है । प्रेमी भरतेक 'पुरुवार्थ' पगवान नहीं हैं, पगवानको सेवा है । ये धगवानको सेवाके लिये धगवानका भी त्याग कर सकते हैं । मैकके अपने हाथों दुहा हुआ यह प्रधानथा गायोका दूध श्रीकृत्यके सिथे ही गरम हो रहा था । धोदो देरके बाद ही उनको पिलाना या । दूध उफन जायगा

\* ओकुम्बर्क होट फड़के । क्रोध होटोका स्पर्श पानर कृतार्थ हो गया । लास-साल होट धेरा-धेर दुक्की देतुलियोसे दबा दिये गये, मानो

तो मेरे लाला पुखे रहेंगे—रोबेंगे, इसीलिये महाने उन्हें नीचे उत्तरकर दूधको संभाला । 🏋 यहोदा माता दुष्के पास पहेंची । प्रेमका अन्द्रत दुश्य ! पुत्रको गोदसे उतारकर उसके पेयके प्रति इतनो प्रीति क्यों ? अपनी कारीका दुध तो अपना है, वह कहाँ जाता नहीं । परन् वह सहजों छटी हुई गायेंके दूधसे पालित परागना गायका दूध किर कहाँ मिलेगा ? कृदावनका दृध अज्ञाकृत, विचया, प्रेमजगातृका दृध---माको आते देखका शर्मसे दब गया । 'अहो । आगर्ने कृदनेका सङ्कृत्य करके मैंने माके खेडानन्यमें

कितना बड़ा विश्व कर डाला ? और मा अपना अनन्द छोड़कर मेरी रक्षांके लिये दौड़ी भा रही है । मुझे विकार है ।' दूचका उपनाम बंद हो

गया और वह तत्काल अपने स्थानपर बैठ गया ।

茸 'मा ! तुम अपनी पोट्में नहीं बैताओगी तो मैं किसी खलको गोदने का बैठुंगा' — यही सोचकर माने श्रीकृष्ण उस्टे उत्पारको उपर जा

बैठे । उदार पुरुष भले ही खलोकी संगतिये जा बैठे, परन् उनका शील-स्वभाव बदलता नहीं है । कखलपर बैठकर भी वे बन्दरीको मादान आँटने लगे । सम्भव है समावतारके प्रति जो कृतहताका भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथक अभी-अभी क्रोध आ गया था, उसका प्रायक्षित

कानेके लिये ! श्रीकृत्यके नेत्र हैं 'चौर्यविशाङ्कित' व्यान करनेयोग्य । वैसे तो उनके लखित, कलित, खलित, चलित, चकित आदि अनेको प्रकारके ध्येय

नेव हैं, परन्तु ये प्रेमीजनोके हदयमें पहरी चोट करते हैं ।

🙀 मीत होकर भागते हुए भगवान् हैं। अपूर्व हाँकी है। ऐश्वर्यको तो मानो मैयाके वास्तरूप प्रेमपर न्यीतावर करके करके बाहर ही फेंक

दिया है ! कोई असूर अस-शक्ष लेकर आता तो सुदर्शन चक्रका स्थरण करते । मैयाकी स्थीका निवारण करनेके लिये कोई भी अस-शक्त नहीं 1

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पिटनेके भयसे आँखें ऊपरकी ओर उठ गयी थीं, उनसे इस प्रकार माता यशोदा श्रीकृष्णके पीछे दौड़ने लगीं तब

कुछ ही देरमें बड़े-बड़े एवं हिलते हुए नितम्बेकि कारण

उनकी चाल धीमी पड़ गयी । वेगसे दौड़नेके कारण

सर्की \* ॥ १० ॥ श्रीकरणका हाथ पकडकर ये उन्हें

डराने-धमकाने लगीं । उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी बड़ी विलक्षण हो रही थी । अपराध तो किया ही था, इसलिये

रुलाई रोकनेपर भी न रुकती थी । हाथोंसे आँखें मल रहे

थे, इसलिये मुँहपर काजलकी स्वाही फैल गयी थी,

धनवानुकी यह भयपीत मृति कितनी मध्य है। धन्य है इस भयको ।

अब ऐसा कभी नहीं करूँगा । तु अपने हाधसे छड़ी शास दे ।"

दी-पह सर्वधा स्वाधविक है ।

सोवकर भगवान यशोदके हाची पकडे गये ।

सन्दरी यशोदा ज्यों-त्यों करके उन्हें

चोटीको गाँठ ढीली पड गयी । वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़तीं.

पीछे-पीछे चोटीमें गुँचे हुए फूल गिरते जाते । इस प्रकार

हो रहे हैं, ये पत्ने ही कह दें कि पैने नहीं किया, हम कैसे कहे । फिर को लीवत ही बंद हो जायगी ।

कि न तो तु म्यालबालोके साथ खेल ही सकेगा और न मखन-चोरी आदि ऊचम ही मचा सकेगा ।

देखा कि लल्ला बहुत हर गया है, तब उनके हदयमें वात्सल्य-स्नेह उमड़ आया । उन्होंने छडी फेंक दी ।

\* पाता यशोदाके शरीर और शुंगार दोनों ही विरोधी हो गये—तुम प्यारे कन्हैपाको क्यों सब्देह रही हो । परन्तु मैयाने पकतुकर ही छोड़ा । ीं विश्वके इतिहासमें, भगवान्के सम्पूर्ण जीवनमें पहली बार साथं विश्वेषर भगवान् माके सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं । माने अपराधी भी मैं ही है—इस सत्वका प्रत्यक्ष करा दिया । बार्वे हाथसे दोनों आँखे रगढ़-रगढ़कर यानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी वर्मक कर्ता नहीं हैं । उत्पर इससिये देख रहे हैं कि जब माता ही पीटबेके लिये तैयार है, तब मेरी सहावता और कौन कर सकता है ? नेत्र भयसे विद्वाल

माने हाँद्रा—अरे. अञ्चानप्रकते ! वानरक्षन्ये ! मन्दर्नीस्फोटक ! अब तुह्रे मक्कान कहाँसे मिलेगा ? आज मैं तुहरे ऐसा बॉधूगी, ऐसा बॉधूगी

🛨 'अरी मैया ! मोहि मत मार ।' माताने कहा—'यदि तुहो पिटनेका हतना हर था को मटका क्यों फोड़ा ?' श्रीकृष्ण—'अरी मैया ! मै

श्रीकृष्णका भोलाका देखकर मैयाका इदय भर आया, वालास्य-स्नेहके समुद्रमें कार आ गया । वे सोचने लगी---लाला आरक्त इर गया है । कहीं छोड़नेपर यह भागकर करने चल्ह गया तो कहाँ-कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा-प्यासा रहेगा । इसलिये थोड़ी देरतक जॉफकर रख लूँ ।

धमवान्के ऐक्षर्यका अञ्चन दो प्रकारका होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीखेंको और दूसरा भगवान्के नित्यसिद्ध प्रेमी परिकरको । यशोदा वैवा आदि भगवानुकी सक्तवभूत विभागी लोलाके अधाकत निध्य-सिद्ध परिकर है । भगवानुके प्रति वातसल्यभाव, शिश्-प्रेपकी गाउताके कारण ही उनका ऐक्रयं-ज्ञान अभिभूत हो जाता है; अन्यथा उनमें अज्ञानकी संभावना ही नहीं है । इनकी स्थित तुरीयावस्था अवधा समाधिका भी अतिक्रमण करके सहज प्रेममें रहती है । वहाँ प्रकृत अज्ञान, मोह, रजोगुण और तसोगुणकी तो बात हो क्या, प्रकृत सरककी भी गीर नहीं है ।

तंभीतक इदयमें जवता रहती है, जवतक चेतनक स्कृष्ण नहीं होता । ब्रोकृष्णके हायमें आ जानेपर वरोरत माताने बाँतको छड़ी फेंक

मेरी तृष्तिका प्रयत्न छोड़कर छोडी-मोडी बस्तुपर दृष्टि कस्ता केवल अर्थ-हानिका ही हेतू नहीं है, मुझे भी आँखोसे ओझल कर देता है ।

मुद्रे योगियोंकी भी मुद्रि नहीं पकड़ सकती, परन्तु जो सब ओरसे मुँह मोहकर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुद्रीमें आ जता है । वहीं

ह इस रहोकमें ओक्सपकी अहारूपता बतायो गयी है । 'उपनियदोंने जैसे बहाका वर्णन है--अपूर्वम् अनगरम् अनजरम् अवाहाम्' हत्यादि । वहीं बात यहाँ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें है। वह सर्वाधिहान, सर्वसाकी, सर्वातीत, सर्वासकी, सर्वोपायान एवं सर्वरूप बहा ही बरारेदा माताके प्रेमके

दूध-माइल डैकर होनेक कता हैंगी । यही सीच-विचारकर माताने बाँधनेका निक्षय किया । बाँधनेमे वासास्य ही हेतु था ।

इसस्तिये इनका अञ्चान भी भगवानुकी लीलाकी सिद्धिके लिये उनकी लीलाशक्तिका ही एक चमलका विशेष है ।

परन्तु सब कुछ क्रोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राध्निका हेतु है । क्या मैयाके चरितसे इस बातको शिक्षा नहीं मिलाती ?

वक्त बैधने जा रहा है। बन्धनरूप होनेके कारण उसमें किसी प्रकारकी असन्तित या अनीपिक्ष भी नहीं है।

इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्तीसे बाँध देना चाहिये (नहीं तो यह कहीं भाग जायगा) । परीक्षित् ! सच पूछो तो यशोदा मैयाको अपने बालकके ऐचर्यका

पता न था 🗓 ॥ १२ ॥ जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अन्त; जो जगतुके पहले भी थे, बादमें

भी रहेंगे: इस जगतके भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपोमें भी

है; और तो क्या, जगतके रूपमें भी स्वयं वही है;= यही

व्याकुलता सुचित होती थी 🕇 ॥ ११ ॥ जब यशोदाजीने

\* श्रीमद्भागवत **\*** 406 \*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*

जोड़ी 🕴 ॥ १५ ॥ जब वह भी छोटी हो गयी, तब उसके नहीं, जो समस्त इन्द्रियोंसे परे और अध्यक्त हैं---उन्हीं भगवानुको मनुष्यका-सा रूप धारण करनेके कारण पुत्र साथ और जोड़ी 🗓 इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लातीं

समझकर यशोदारानी रस्तीसे ऊललमें ठीक वैसे ही बाँध

है. जैसे कोई साधारण-सा बालक \*

हो ॥ १३-१४ ॥ जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लड़केको रस्सीसे बाँधने लगीं, तब वह दो अंगुल

छोटी पड़ गयी ! तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें

\* यह फिर कभी ऊञ्चालक आकर न बैठे इसके लिये ऊखलसे चौधना ही उचित है; क्योंक खलका अधिक सङ्ग होनेपर उससे मनमें

रहेग ले जता है ।

मधिनेका उद्योग किया ।

माताकी रस्ती पुरी नहीं पड़ती भी ।

उसमें भला कथन कैसे हो सकता है ?

भागवान्के उदरको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हुआ ।

ही नहीं । दो अंगुलकी कमीका करी रहस्व है ।

कम के गयी।

इस्सी दो अंगुल ही कम क्वों हुई ? इसपर कहते हैं—

तमसे नहीं । इसलिये उन्होंने स्सीको दो अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया ।

सातव्यता आदि सद्गुलोसे भगवान् अपने सारूपाने प्रकट करने लगे ।

तम मो-मन्दर (इन्द्रिक्ट या गायोंको साँचनेवाली) रस्ती गो-पति (इन्द्रियों या गायोंके स्वामी) को कैसे बाँच सकती है ?

जो रसरी उदातीं, उसीपर श्रोकृष्णको दृष्टि पड़ जाती । वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गाँउ कैसे सगती ?

सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान् श्रीकृष्णको

न बाँघ सर्को । उनको असफलतापर देखनेवाली गोपियाँ

मुसकराने लगीं और वे स्वयं भी मुसकराती हुई

और जोड़ती गयों, त्यों-त्यों जुड़नेपर भी वे सब दो-दो

अंगुल छोटी पड़ती गर्यी फा। १६ ॥ यशोदारानीने घरकी

यह उत्पास भी सोर ही है, अवोंकि इसने कल्टैसके चोरी करनेमें सहायता की है । दोनोंको बन्धनयोग्य देखकर ही यत्नोदा माताने दोनोंको

🕇 यहोटा पाता ज्यो-ज्यों उत्पने स्नेष्ट, करता आदि गुर्जे (सद्गुलो या पीसयों) से श्रीकृष्णका पेट घले लगीं, खों-खों अपनी निलमुकता.

🚉 संस्कृत-स्विद्धयमें 'गुल' शब्दके अनेक अर्थ है—सद्गुण, सत्य आदि गुल और रक्षी । मल, स्व आदि गुल भी अधिक अक्षाण्डनायक त्रिल्लेकोनाच भगवानुका स्पर्श नहीं कर सकते । फिर यह छोटा-सा गुण ( दो विशेको रखी) उन्हें कैसे बाँध सकता है । यही कारण है कि यहीद

२. संसारके विषय इन्द्रियोको ही जोधनेने समर्थ हैं —विनिष्यत्ति इति विषयः । ये हटयमें स्थित अन्तर्यामी और साक्षीको नहीं वर्षि सफते

३. बेदान्तके सिद्धानानुसार अध्यसमें हो सम्पन होता है, ऑबहानमें नहीं । भगकन् श्रीकृष्णका उदर अनन्तकोटि ब्रह्मण्डीका अधिष्ठान है

४. भगवान् जिसको अपनी कृपाप्रसादपूर्व दृष्टिसे देख होते हैं, वही सर्वदाके सिसे बन्धनसे मुक्त हो जाता है । यशोदा याता अपने हायमें

५. कोई साधक गाँद अपने गुणोंके द्वारा भगवानुको रिझाना आहे तहे नहीं रिझा सकता । मानो नहीं सूचित करनेके लिये कोई भी गुण (रस्ती)

१, भगवान्ते सोचा कि जब मैं सुद्धादय भक्तजनीको दर्शन देख हैं, तब मेरे साथ एकमात्र सत्त्वगुनसे ही सम्बन्धको स्कृति होती है, रंग औ

२. उन्होंने विचार किया कि यहाँ नाम और रूप होते हैं, वहीं बन्धन भी होता है । मुझ परमात्मामे बन्धनकी कल्पना कैसे ? जबकि ये दोने

३. दो बुक्तेंका उद्धार करना है । वहीं क्रिया सुचित करनेके लिये रसती दो अंगुल कम पढ़ गयी । भगककृपासे डैसनुसारी भी मुक हो जाता है और अस्तङ्ग भी प्रेमसे बंध जाता है । यही दोनों भाव सृषित करनेके लिये रखी दो अंगुर

५, यशोदा भाराने होटी-बढ़ी अनेकों रसियाँ अलग-अलग और एक साथ भी भगवान्की कमरमें लगायीं, परन् वे पूरी न पहीं; क्योंकि

भगवान्यं क्षेटे-बहेश्व कोई भेद नहीं है । रसिसमेंने कहा—धगकन्के सम्पन अननता, अनदिता और विभुत हमलोगोंने नहीं है । इसलिये इनको बॉबनेकी बस बंद करे । अथवा जैसे नंदर्या समुद्रमें समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण (सारी रिसार्या) अनन्तापुण धरावान्में लीन हो गये, अधना जाम-रूप को बैठे । ये हो दो भाव सुवित करनेके लिये गीसत्योमे दो अंगुलकी न्युनत हुई ।

**表面表示者用业业业业业业业业业业业中有有关有工工工业业业业业业业工工工工** <del>自由自由自由自由自由在有</del>有的的,但是由自由自由的主义的,但是由于自由的主义的。

संसारको यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तींक

आश्चर्यचकित हो गर्यी \*॥ १७॥ भगवान् श्रीकृष्णने देखा

कि मेरी माका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया है, चोटीमें गुँची हुई मालाएँ गिर गयी हैं और वे बहुत थक भी गयी

है: तब क्या करके वे स्वयं ही अपनी माके बन्धनमें वैध

गये 🕇 ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण परम

स्वतन्त्र हैं । ब्रह्मा, इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत्

उनके बशमें है । फिर भी इस प्रकार वैधकर उन्होंने

ब्रह्मा पत्र होनेपर भी, शङ्कर आत्मा होनेपर भी और वक्ष:स्थलपर विराजमान लक्ष्मी अर्घाद्विनी होनेपर भी न

वशमें हुँ 🖟॥ १९ ॥ म्बालिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुक्तिदसे जो कुछ अनिर्वचनीय कृपाप्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद

पा सके, न पा सके 😘॥ २०॥ यह गोपिकानन्दन भगवान् अनन्यप्रेमी भक्तोंके लिये जितने सुलम है, उतने

\* वे मन-दी-मन सोवर्त — इसकी कमर मुद्री भरकी है, पित्र भी सैकड़ों हाथ लम्बी रस्तीसे यह नहीं बैधता है । कमर विलम्बत भी

मोटी नहीं होती, रस्ती एक अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह वैधता नहीं । कैसा आक्षर्य है ! हर बार दो अंगुलकी ही कमी होती है. न तीनकी, न चारकी, न एकस्वी । यह कैसा अलीकिक चणतकर है ! 🕴 १, भगवान् क्रीकृष्यने लोधा कि जब म्बके इदयसे द्वेत-भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्व अपनी असङ्गता क्वो प्रकट कर्क । के मुद्रे बद्ध समझ्ता है उसके शिवे बद्ध होना ही उनित है । इसलिये वे वैध गये ।

२. मैं अपने भक्तके होटे-से गुणको भी पूर्ण कर देता हूँ— यह सोचकर भगवानूने यक्तोदा माताके गुण (रस्ती) को अपने बॉयनेयोम्ब बना

न्तिया ।

व्यापि मुझमें अनन्त, अधिक्य कल्याण-गृण निवास करते हैं, तथापि तथतक वै अध्ये हो रहते हैं, जजतक मेरे भक्त अपने गुणोकी

मुहर उनपर नहीं लगा देते । यही सोचकर यशोदा मैयाके गुणों (कानास्च, स्नेह आदि और रख्) से अपनेको पूर्णोदर-दामोदर-बना लिया । ४, भगवान् श्रीकृष्य इतने कोमलाइदय है कि अपने भक्तके प्रेमको पुष्ट करनेश्वरता परिवास भी सहन नहीं करते हैं । वे अपने भक्तको

परिश्रमधे मक करनेके लिये स्वयं ही कथन खीकार कर लेते हैं । ५, भगवान्ते अपने मध्यभागमें बन्धन स्वीकार करके यह सृचित किया कि मुहमें तत्वदृष्टिसे बन्धन है ही नहीं; वर्षोंक जो वस्तु आगे-पीछे,

क्रयर-नीचे नहीं होती, केवल बीधमें फारती है, वह झुटी होती है । इसी प्रकार यह करान भी सुदा है ।

६, भगवान् किसीकी शक्ति, साधन या सामग्रीसे नहीं जैक्ते । यहोदाजीके हाथौ श्रामसुन्दरको न बंधते देखकर पास-पहोसकी मास्तिने इकट्ठी हो गर्थी और कहने लगीं—यशोदाजी ! लालाकी कमर तो मुद्दीभरकी ही है और खेटी-सी किन्द्रिणी इसमें सन-शुन कर रही है । अब

यह इतनी रस्मियोसे नहीं बैधता तो यान पहला है कि विधाताने इसके ललाटमें बन्धन लिखा ही नहीं है । इसलिये अब तुम यह उद्योग छोड़ दी ।

वकोदा मैकाने कहा — बाहे समया हो जाव और गाँवभरकी रासी नवी न इफद्री करनी पढ़े, पर मैं तो हसे बौधकर ही छोईगी । वशीदाओंका बह हत देखकर भगवान्ते अपना हट खेड़ दिया; क्योंकि जहाँ धगवान् और भक्तके इतमें विशेष होता है, वहाँ भक्तका हो हठ पूरा होता है । भगवान् बैधते है तब, जब भतकी बकान देखकर कृष्यपायक हो जाते हैं । असके अम और भगवान्की कृपाकी कमी ही दो अंगुलकी कमी

है । अक्या जब भक्त अहंकर करता है कि मैं भगवान्को अधि लूंगा, तब वह उनसे एक अंगुल दूर पढ़ जाता है और फक्तको नकल करनेवाले धगवान् भी एक अंगुल दूर हो जाते हैं । अब यसोदा माता धक गर्वी, उनका शरीर पसीनेसे लगपथ हो गया, तब भगवान्स्त्रे सर्वजीकचक्रवर्तिनी परम भारवती भगवती कृत-शक्तिने भगवानुके इदयको मासानके संपान द्रवित कर दिया और खर्च प्रकट होकर उसने भगवानुकी सत्य-संकरियतग

और विश्वतको अलाहित कर दिया । इसीसे भगवान वैध गये । 🖫 क्यांपि भगवान् स्वयं परमेश्वर है. तथापि प्रेमपरवक्त दोकर क्रेश जाना परम चमतकसमारी होनेके कारण भगवान्का भूषण ही है. दूधण

मही । अस्त्यापम होनेपर भी भूख लगना, पूर्णकाम होनेपर भी अनुन्त रहना, शुद्ध सत्त्वस्त्रस्य होनेपर भी क्रोध करना, स्वाराज्य-लक्ष्मीसे युक्त होनेपर थीं कोरी करना, महाकरल यम आदिको मध देनेवाले होनेपर भी डरना और मागना, मनले भी तीव परिवाले होनेपर भी मालके हाथी पकड़ा

जाना, आरूद्वय होनेक भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक क्षेतेकर भी बंध जान--यह सब मगवान्त्वी स्वामाधिक भक्तवस्थता है । जो लोग

भगवानुको नहीं जानते हैं, उनके लिये तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परन्तु जो श्रीकृष्णको भगवानुके रूपमें पहचानते है, उनके लिये यह अस्यन्त चमलारो वस्तु है और वह देखकर—जानकर उत्तव इदय द्रक्ति हो जाता है, पश्चियेमसे सराबोर हो जाता है । अही ! किसेसर प्रभु अपने

भक्तके राध्ये कखलमे वैधे हर है ।

इस स्लोकमें तीनो नकरोका अन्वय 'लेॉमोर' क्रियांक साथ करना चाहिये । न पा सके, न पा सके, त पा सके :

देहाभिमानी कर्मकाण्डी एवं तपस्वियोंको तथा अपने सोची, जो पहले यक्षराज कुन्नेरके पुत्र थे 🕇 ॥ २२ ॥ स्वरूपभूत ज्ञानियंकि लिये भी नहीं है \* ॥ २१ ॥

इनके नाम थे नलकुबर और मणिपीव । इनके पास धन, इसके बाद नन्दरानी यशोदाजी तो घरके सौन्दर्य और ऐश्वर्यको पर्णता थी । इनका घमंड देखकर ही देवार्षि नारदजीने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो काम-धंघोंमें उलझ गयीं और उज्जलमें बंधे हुए भगवान रयामसुन्दरने उन दोनों अर्जुन-वृक्षोंको मुक्ति देनेकी गये थे 🗓 । २३ ॥



### दसवाँ अध्याय

#### यमलार्जुनका उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आप कृपया यह बतलाइये कि नलकवर और मणिप्रीवको शाप क्यों

मिला ? उन्होंने ऐसा कौन-सा निन्दित कर्म किया था, जिसके कारण परम शान्त देवर्षि नारदजीको भी क्रोध आ

गया ?॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्! नलकुबर और मणिप्रीय-ये दोनों एक तो यनाध्यक्ष कुनेरके

लाइले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो

गयी स्ट्रभगवान्के अनुचरोमें । इससे उनका घमंड बढ़ गया । एक दिन वे दोनों मन्दाकिनीके

तटपर कैलासके रमणीय उपवनमें वारुणी मंदिरा पीकर मदोन्मत हो गये थे। नशेके कारण उनकी आँखें

षुम रही थीं। बहत-सी स्त्रियाँ उनके साथ गा-बजा रही थीं और वे पृष्पोंसे लंदे हुए वनमें उनके साथ

विहार कर रहे थे॥ २-३ ॥ उस समय गङ्गाजीमें पाँत-के-पाँत कमल खिले हुए थे । वे स्मियोंके साथ

\* शानी पुरुष भी भीतः करें तो उन्हें इन सगुण भगवान्त्री जाना हो सकती है, परणु बढ़ी कडिनाईसे। उन्हाल कैथे भगवान् सगुण है, वे निर्मुण प्रेमीको कैसे मिलेंगे ?

सर्व बेधकर भी बन्धनमें पढ़े हुए पश्चोकी मुक्तिकी विन्ता करना, सरकुरूके सर्वया खेया है ।

जब यशीदा माताकी दृष्टि औक्षणमें इटकर दुसरेपर पड़ती है, तब वे भी किसी दुसरेको देखने लगते हैं और ऐसा ऊपम मचाते हैं कि सक्की दृष्टि उनकी ओर शिक्त आये । देखिये पुतना, शंकटासुर, तुपावर्त आदेशर प्रसन्ता ।

🗓 ये अपने पक्त क्लेरके पुत्र हैं, इसलिये इनका अर्जुन नाम है । ये देखीं नारदके द्वारा दृष्टिपुत किये जा चुके हैं, इसलिये भगवान्ते उनकी और देखा ।

जिसे पहले भक्तिकी प्राप्ति हो जाही है, उसपर कृषा करनेके लिये सब्धे बँधकर भी भगवान् आते हैं ।

<sup>™</sup> देवर्षि नारदके शाप देनेमें दो हेत् थे—एक तो अनुमह—उनके मदका नाश करना और दूसरा अर्थ—श्रीकृष्णश्रापि । पेसा प्रतीत होता है कि क्रिकालदर्शी देवर्षि नारदने अपनी ज्ञानदृष्टिसे यह जान लिया कि इनपर भगवानका अनुपह होनेवाला है । इसीसे

उन्हें भगवानका भावी कथापार समझकर ही उनके साथ होद-छाद की ।

जलके भीतर पुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा

हथिनियोंके साथ जलक्रीडा कर रहा हो, वैसे ही वे उन

युवतियोकि साथ तरह-तरहकी क्रीडा करने लगे ॥ ४ ॥

परीक्षित् ! संयोगवज्ञ उधरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी

आ निकले । उन्होंने उन यक्ष-युवकोंको देखा और समझ

लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं॥ ५॥ देवर्षि नारदको देखका बस्तरीन अप्सराएँ लजा गर्यो । शापके

डरसे उन्होंने तो अपने-अपने कपडे झटपट पहन लिये,

परन्त इन यक्षोंने कपडे नहीं पहने॥६॥ जब देवार्ष नारदजीने देखा कि ये देवताओंके पुत्र होकर श्रीमदसे अन्ये और मदिरापान करके उत्पत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने

उनपर अनुब्रह करनेके लिये शाप देते हुए यह **再訂──単川も川** 

नास्त्रजीने कहा—जो लोग अपने प्रिय विषयोका सेवन करते हैं, उनकी बृद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट करनेवाला है त्रीमद---धन-सम्पत्तिका नशा। हिसा

आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदिका अभिमान भी उससे बढकर बृद्धि-प्रंशक नहीं है; क्योंकि श्रीमदके

साथ-साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है ॥ ८ ॥ ऐश्वर्यमद और श्रीमदसे अंधे होकर अपनी इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले क्रुर पुरुष अपने नाशवान शरीरको तो

अजर-अमर मान बैठते हैं और अपने ही-जैसे शरीरवाले

पश्अोंको हत्या करते हैं॥९॥ जिस शरीरको 'भूदेव', 'नरदेव', 'देव' आदि नामोंसे पुकारते हैं—उसकी अन्तमें क्या गति होगी ? उसमें कीडे पड़ जावेंगे, पक्षी खाकर

उसे विष्ठा बना देंगे या वह जलकर गुखका देर बन जायगा । उसी शरीरके लिये प्राणियोंसे द्रोह करनेमें मन्ह्य

अपना कौन-सा स्वार्थ समझता है ? ऐसा करनेसे तो उसे नरककी ही प्राप्ति होगी॥ १०॥ बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी सम्पत्ति है ? अन्न देकर पालनेवालेकी है या गर्भाधान करानेवाले पिताकी ? यह शरीर उसे नौ

महीने पेटमें रखनेवाली माताका है अथवा माताको भी पैदा करनेवाले नानाका ? जो बलवान् पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है, उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेनेवालेका ? चिताकी जिस घधकती आगमें यह

जल जायगा, उसका है अथवा जो कुत्ते-स्यार इसको चीथ-चीथकर खा जानेकी आशा लगाये बैठे हैं, उनका ? ॥ ११ ॥ यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है ।

प्रकृतिसे पैदा होता है और उसीमें समा जाता है । ऐसी स्थितिमें मूर्ख पशुओंके सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान् है जी इसको अपना आत्मा मानकर दूसरोंको कष्ट पहेंचायेगा, उनके प्राण लेगा॥ १२॥ जो दुष्ट श्रीमदसे

अंधे हो रहे हैं. उनकी आँखोंमें ज्योति डालनेके लिये दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है; क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं।। १३॥

जिसके शरीरमें एक बार काँटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणीको काँटा गडनेकी पीड़ा सहनी

होती है । परन्तु जिसे कभी काँटा गढ़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दरिद्रमें घमंड और हेकड़ी नहीं होती; वह सब तरहके मदौसे बचा एता है । बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है.

पड़े: क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले

विकारोंसे वह सभझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पीड़ा

वह उसके लिये एक बहुत बड़ी तपस्या भी है॥ १५॥ जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अत्र जुटाना पड़ता है,

भुखसे जिसका शरीर दुवला-पतला हो गया है, उस दरिइको इन्द्रियाँ भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सुख जाती है और फिर वह अपने घोगोंके लिये दूसरे प्राणियोंको सताता नहीं—उनकी हिसा

करता ॥ १६ ॥ यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते है, फिर भी उनका समागम दरिदके लिये ही सुलभ है: क्योंकि उसके भीग तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं । अब संतोंके सङ्गरे उसकी लालसा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ ही उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है 💌 ॥ १७ ॥ जिन महात्माओंके चित्तमें सबके लिये समता है, जो केवल भगवानके चरणारविन्दोंका मकरन्द-रस पीनेके लिये सदा उत्स्क रहते हैं, उन्हें दुर्गणोंके खजाने अथवा

दुराचारियोंकी जीविका चलानेवाले और धनके मदसे

मतवाले दुष्टोंकी क्या आवश्यकता है ? वे तो उनकी

उपेक्षाके ही पात्र हैं 🕇 ॥ १८ ॥ ये दोनों यक्ष वारुणी

मदिराका पान करके मतवाले और श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं । अपनी इन्द्रियंकि अधीन रहनेवाले इन स्त्री-लम्पट यक्षोंका अज्ञानजनित मद मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १९ ॥ देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेरके पुत्र होनेपर भी मदोन्मत होकर असेत हो रहे हैं और इनको इस यातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग-घड़ंग हैं ॥ २० ॥ इसलिये ये दोनों अब बुक्षयोतियें जानेके योग्य

हैं । ऐसा होनेसे इन्हें फिर इस प्रकारका अधिमान न होगा ।

<sup>\*</sup> यत्री पुरुषमे तीन दोष होते हैं—पन, यनका अभिमान और धनकी तृष्णा । इतिह पुरुषमें पहले दो नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष कता है । इसलिये सत्पुरवंकि सङ्गरो घरकी तथा मिट जानेपर धनियोको अपेक्षा उसका मीध कल्याण हो जाता है । 🕇 घन । स्वयं एक दोष है । सातवें सकसमें कहा है कि जितनेसे पेट भर जाय, उससे अधिकको अपना माननेवाला चोर है और इस्कृत्य

पात्र है—'स सोनो दण्डमहीत ।' भगवान् भी कहते हैं—जिसपर मैं अनुषड़ करता हूँ, उसका भन छोन लेता हूँ । इसीसे सल्पुरव प्रयः धनियोशी डपेशा करते हैं ।

हुए पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २७ ॥ उन दोनों वृक्षोपेसे अग्निके

समान तेज्स्वा दो सिद्ध पुरुष निकले । उनके चमचमाते

हुए सौन्दर्यसे दिशाएँ दमक उठीं । उन्होंने सम्पूर्ण लोकोंके

खामी भगवान श्रीकृष्णके पास आकर उनके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हदयसे वे

अपनी ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेश्वर श्रीकृष्ण ! आप प्रकृतिसे अतीत स्वयं प्रुषोत्तम है । वेदश ब्राह्मण

यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अञ्चक्त सम्पूर्ण

जगत् आपका ही रूप है।। २९।। आप ही समस्त

प्राणियोंके शरीर, प्राण, अन्तःकरण और इन्द्रियोंके स्वामी है । तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं

अविनाशी ईश्वर है॥ ३०॥ आप ही महत्तत्व और वह

प्रकृति हैं, जो अत्यन्त सुक्ष्म एवं सत्त्वगुण, स्वोगुण और

तमीगुणरूपा है । आप ही समस्त स्थूल और सुक्ष्म

शरीरोंके कर्म, भाव, धर्म और सत्ताको जाननेवाले सबके

साक्षी परमात्मा है ॥ ३१ ॥ वृत्तियोंसे महण किये जानेवाले प्रकृतिके गुणों और विकारोंके द्वारा आप पकड़में नहीं आ

सकते । स्थल और सक्ष्म शरीरके आवरणसे ढका हुआ

ऐसा कौन-सा पुरुष है, जो आपको जान सके ? क्योंकि

आप तो उन शरीरेकि पहले भी एकरस विद्यमान

थे ॥ ३२ ॥ समस्त प्रपञ्चके विधाता भगवान् वासुदेवको

हम नमस्कार करते हैं । प्रभो ! आपके द्वारा प्रकाशित

होनेवाले गणोंसे ही आपने अपनी महिमा छिपा रक्खी

उन्होंने कहा—सच्चिदानन्दघनस्वरूप ! सबकी

उनकी इस प्रकार स्तृति करने लगे- ॥ २८॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\* बक्षयोनिमें जानेपर भी मेरी कपासे इन्हें भगवानुकी स्मृति

बनी रहेगी और मेरे अनुब्रहसे देवताओंके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हें भगवान श्रीकृष्णका सान्निष्य प्राप्त होगा; और फिर भगवानुके चरणोंमें परम प्रेम प्राप्त करके ये

अपने लोकमें चले आयेंगे॥ २१-२२॥

श्रीशक्तदेवजी कहते हैं—देवर्षि नारद इस प्रकार भगवान् नर-नारायणके आन्नमपर चले

। नलकुबर और मणिबीब—ये दोनों एक ही

साथ अर्जन वक्ष होकर यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध

हुए॥ २३॥ भगवान् श्रीकृत्वाने अपने परम प्रेमी भक्त

देवर्षि नारदजीकी बात सत्य करनेके लिये घीर-घीरे

**ऊखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया, जिधर** यमलार्जुन वृक्ष थे॥ २४॥ भगवान्ने सोचा कि 'देवर्षि

नारद मेरे अल्पन्त प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त क्वेरके लंडके हैं । इसलिये महात्मा नारदने जो कुछ कहा

हैं, उसे मैं ठीक उसी रूपमें पूरा करूँगा' 🖥 ॥ २५ ॥ यह

विचार करके भगवान् श्रीकृष्ण दोनों वृक्षेकि बीचमें घुस

गये 📜 । वे तो दूसरी और निकल गये, परन्तु उत्खल टेडा होकर अटक गया॥ २६॥ दामोदर भगवान् श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी कसी हुई थी । उन्होंने अपने

पीछे लढकते हुए उन्खलको ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, त्यों ही पेड़ोंको सारी जहें उखड़ गर्यी । समस्त बल-विक्रमके केन्द्र भगवानका तनिक-सा जोर लगते ही

पेड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डालियाँ और एक-एक

पत्ते काँप उठे और वे दोनों बड़े जोरसे तहतड़ाते

🔻 १. शाप-वरदानसे तरस्या श्रीण होती है । नसकूनर-मणिबीवको शाप देनेके पश्चात् नर-नारस्य-आश्रमकी यात्रा करनेका यह अभिज्ञय

है कि फिरसे तपःसद्यय कर लिया जाय । २. मैंने यहरोपर जो अनुभद्द किया है, वह बिना तपस्मके पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिये ।

६, अपने आराध्यदेव एवं गृहदेव नारायणके सम्मूख अफरा कृत्य निवेदन करनेके सिपे । 🕯 भगवान् श्रीकृष्ण अपनी कृपादृष्टिसे उन्हें मुक्त कर सकते थे । परन्तु वृक्षीक पास जानेका करना यह है कि देखीँ नारदने कहा था कि

तुन्हें वासुदेवका सानिध्य प्राप्त होगा ।

🗓 वृक्षोंक बीचमें जानेका आशय यह है कि भगवान् जिसके असर्देशमें प्रवेश करते हैं, उसके जीवतमें बलेशका लेश भी नहीं सहस्र । भीतर प्रदेश किये बिना दोनोका एक साथ उद्धार भी कैसे होता ?"

🛎 हो भगवान्के पुण (मक्त-वात्सस्य आदि सद्गुण या रसरी) से बैचा हुआ है, वह निर्वक् पनि (पत्नु-पद्धी या देवी चालजाता) ही क्यो

न हो-इसरोंका उद्धार कर सकता है । अपने अनुवाबीके द्वारा किया हुआ करम जितना महासकर होगा है, उताय अपने हाथसे नहीं । माने, यही सोवकर अपने पीछे-पीछे चलनेवाले कललके द्वारा उनका उन्होर करवाया

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南**南 है । परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करते हैं॥ ३३ ॥ आप प्राकृत शरीरसे रहित हैं । फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं. जो साधारण शरीरधारियोंके लिये शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरोमें आपके अबतारोंका पता चल जाता है ॥ ३४ ॥ प्रभो । आप ही समस्त लोकॉके अभ्युदय और निःश्रेयसके लिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे अवतीर्ण हए हैं । आप समस्त अभिलापाओंको पूर्ण करनेवाले हैं॥ ३५॥ परम कल्याण (साध्य) स्वरूप ! आपको नमस्कार है । परम मङ्गल (साधन) स्वरूप ! आपको नमस्कार है । परम शान्त, सबके हदयमें विहार करनेवाले यदवंशशिरोमणि श्रीकृष्णको नमस्कार है॥ ३६॥ अनन्त ! हम आफ्के दासानुदास है । आप

यह स्वीकार कीजिये । देवर्षि भगवान् नारदके परम अनुबहसे ही हम अपराधियोंको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ३७ ॥ प्रभो ! हमारी वाणी आपके महत्त्रमय गुणोंका वर्णन करती रहे । हमारे कान आपकी रसमयी कथामें लगे रहे । हमारे हाथ आपकी सेवामें और मन आपके चरण-कमलोंकी स्भृतिमें रम जायें । यह सम्पूर्ण जगत् आपका निवास-स्थान है । हमारा मस्तक सबके सामने ञ्चका रहे । संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं । हमारी आँखें

उनके दर्शन करती रहें ॥ ३८ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—सौन्दर्य-माध्यीनिध गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने नलकुबर और मणिप्रीयके इस प्रकार स्तृति करनेपर रस्सीसे उन्खलमें बैंधे-बैधे ही हैंसते

हए \* उनसे कहा--- ॥ ३९॥ श्रीभगवान्त्रे कहा—तुमलोग श्रीमदसे अधे हो रहे थे । मैं पहलेसे ही यह बात जानता था कि परम

कारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐसर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की॥४०॥ जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्णरूपसे मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषोंके दर्शनसे बन्धन होना ठीक

बैसे ही सन्भव नहीं हैं, जैसे सुर्योदय होनेपर मनुष्यके नेब्रेकि सामने अन्धकारका होना॥४१॥ इसलिये नलकूबर और मणियोव ! तुमलोग मेरे परायण होकर अपने-अपने घर जाओ । तुमलोगोंको संसारचक्रसे छुड़ानेवाले अनन्य पक्तिभावकी, जो तुम्हें अभीष्ट है,

प्राप्ति हो गयी है॥ ४२॥ श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—जब भगवान्ने इस प्रकार कहा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और बार-बार प्रणाम किया । इसके बाद ऊखलमें बँधे हुए सर्वेक्षरकी आज्ञा प्राप्त करके उन लोगोंने उत्तर दिशाकी

### --ग्यारहवाँ अध्याय

यात्रा की 🕇 ॥ ४३ ॥

### गोकुलसे वृन्दावन जाना तथा वस्सासुर और बकासुरका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वृक्षोंके बिजली तो नहीं गिरो ! सब-के-सब भयमीत होकर गिरनेसे जो भयद्भर शब्द हुआ था, उसे नन्दबाबा आदि वृक्षोंके पास आ गये॥ १॥ वहाँ पहुँचनेपर उन लोगोंने गोपीन भी सुना । उनके मनमें यह शङ्का हुई कि कहीं देखा कि दोनों अर्जुनके वृक्ष गिरे हुए है । यद्यपि

\* सर्वदा में मुक्त रहता हैं और बद्ध जीव मेरी स्तृति करते हैं । आज मैं बद्ध हैं और मुक्त जीव मेरी शृति कर रहे है । यह विपर्धत दशा देखकर भगवानको हैसी आ गयी ।

🖣 वक्षांने विचार किया कि जबतक यह सन्पुण (१स्सी) में बेधे हुए हैं, तथीतक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं । निर्मुणको तो मनसे सोचा भी नहीं जा सकता । हसीसे भगवानुके बँधे रहते ही वे चले गये ।

समस्यस्तु उत्पुरकल सर्वदा श्रीकृष्णगुणशाली एव भूगः।

<sup>&#</sup>x27;ऊखल! कुरूर करूपाण हो, तुम सदा श्रीकृष्णके गुलोंसे बँधे रहो।'—ऐसा उन्हालके आसीर्वाद देकर यस कासी यले गये।

सरीटनेके लिये अपनी छोटी-सी अंजलिमे अनाज लेकर वृक्ष गिरनेका कारण स्पष्ट था-वहीं उनके सामने ही रस्सीमें बैधा हुआ बालक उच्छल खोंच रहा था, परन्तु वे दीड पड़े ॥ १० ॥ उनकी अंजलिमेंसे अनाज तो सस्तेमें ही बिखर गया, पर फल बेचनेवालीने उनके दोनों हाथ समझ न सके । 'यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गयी ?'--यह सोचकर वे कातर हो फलसे भर दिये । इषर भगवानने भी उसकी फल गये, उनकी बृद्धि भ्रमित हो गयी॥ २-३॥ वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा-'ओर, इसी कन्हैयाका तो काम है । यह दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे होकर

निकल रहा था । उन्खल तिरहा हो जानेपर दूसरी ओरसे इसने उसे खोंचा और वृक्ष गिर पड़े । हमने तो इनमेंसे निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं ॥ ४ ॥ परन्तु गोपीन बालकोको बात नहीं मानी । वे कहने लगे--'एक

नन्हा-सा बच्चा इतने बड़े वृक्षोंको उखाड़ डाले, यह कभी सम्भव नहीं है।' किसी-किसीके चित्तमें श्रीकृष्णकी पहलेकी लीलाओंका स्मरण करके सन्देह भी हो

आया ॥ ५ ॥ नन्दबाबाने देखा, उनका प्राणींसे प्यास बच्चा

रस्सीसे बंधा हुआ ऊखल घसीटता जा रहा है । वे हैंसने लगे और जल्दीसे जाकर उन्होंने रस्सीकी गाँठ खोल दी \* ॥६॥

सर्वशक्तिमान् भगवान् कभी-कभी गोपियोंके

फुसलानेसे साधारण बालकोंके समान नाचने लगते । कभी भोले-भाले अनजान बालककी तरह गाने लगते । वे उनके हाथकी कठपतली—उनके सर्वथा अधीन हो गये॥ ७॥ कभी उनकी आज्ञासे पीढ़ा से आते, तो कभी दसेरी आदि तौलनेके बटखरे उठा लाते । कभी खड़ाऊँ

लिये पहलवानोंकी माँति ताल ठोंकने लगते॥ ८॥ इस प्रकार सर्वशक्तिमान् भगवान् अपनी बाल-लीलाओंसे व्रजवासियोंको आनन्दित करते और संसारमें जो लोग उनके रहस्यको जाननेवाले हैं, उनको यह दिखलाते कि मैं

ले आते. तो कभी अपने प्रेमी भक्तोंको आर्नान्दत करनेके

अपने सेक्कोंक वशमें हूँ ॥ ९ ॥ एक दिन कोई फल बेचनेवाली आकर पुकार

उठी-'फल लो फल ! यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओंके फल देनेवाले भगवान् अच्यत फल

रखनेवाली टोकरी रहोंसे भर दी॥ ११॥ तदनलर एक दिन यमलार्जुन वृक्षको तोड्नेवाले

श्रीकृष्ण और बलराम बालकोंके साथ खेलते-खेलते

यमनातटपर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब रोहिणीदेवीने उन्हें पुकास 'ओ कृष्ण ! ओ बलसम ! जल्दी आओ'॥ १२॥ परन्तु रोहिणीके पुकारनेपर भी वे

आये नहीं: क्योंकि उनका मन खेलमें लग गया था । जब ब्रह्मनेपर भी वे दोनों बालक नहीं आये, तब रोहिणीजीने वात्सल्यस्नेहमयी यशोदाजोको भेजा॥१३॥ श्रीकृष्ण और बलराम म्वालबालकाँके साथ यहत देरसे खेल रहे

थे, यशोदाजीने जाकर उन्हें पुकारा । उस समय पुत्रके प्रति वात्सल्यस्नेहके कारण उनके स्तनोमेंसे दुध चुचुआ रहा था ॥ १४ ॥ वे जोर-जोरसे पुकारने लगीं—'मेरे प्यारे कन्हैया ! ओ कृष्ण ! कमलनयन ! स्यामसुन्दर ! बेटा ! आओ, अपनी माका दुध पी लो । खेलते-खेलते थक

गये हो बेटा ! अब बस करो । देखो तो सही, तुम भृखसे दबले हो रहे हो॥ १५॥ मेरे प्यारे बेटा राम! तुम तो समुचे कुलको आनन्द देनेवाले हो । अपने छोटे माईको लेकर जल्दीसे आ जाओ तो ! देखो, भाई ! आज तुमने

बहुत सबेरे कलेऊ किया था । अब तो तुम्हें कुछ खाना

चाहिये ॥ १६ ॥ बेटा बलराम ] बजराज भोजन करनेके

लिये बैठ गये हैं: परन्तु अभीतक तुम्हारी बाट

देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनन्दित करों। बालको ! अब तुमलोग भी अपने-अपने घर जाओ॥ १७॥ बेटा ! देखो तो सही, तुम्हारा एक-एक अङ्ग धुलसे लथपथ हो रहा है। आओ, जल्दीसे स्नान कर लो । आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है । पिवत्र होकर ब्राह्मणोंको गोदान करो॥ १८॥ देखो-देखो !

तुन्हारे साथियोंको उनकी माताओंने नहला-धुलाकर, 🏂 नन्द्रबाबा इसलिये हैसे कि कर्तन्या कहीं यह सोचकर कर न जाय कि जब माने बाँच दिया, तब विता कहीं आकर पीटने न लगें ।

माताने जॉबा और पिताने छोड़ा । परावान् ऑक्टाको लीलासे यह बात सिद्ध हुई कि उनके सकपने कथन और मुक्तिकी कंटपना करनेवाले दूसरे ही हैं। वे स्वयं न बद्ध हैं, न मुक्त है।

मीज-पोछकर कैसे सुन्दर-सुन्दर गहने पहना दिये हैं । अब तुम भी नहा-धोकर, खा-पीकर, पहन-ओड़कर तब खेलना'॥१९॥ परीक्षित् ! माता वशोदाका सम्पूर्ण मन-प्राण प्रेम-बन्धनसे बैधा हुआ था। वे चराचर जगतुके शिरोपणि भगवानुको अपना पुत्र समझर्ती और इस प्रकार कहकर एक हाथसे बलराम तथा दूसरे हाथसे श्रीकणको एकडकर अपने घर ले आयीं । इसके बाद उन्होंने पुत्रके मङ्गलके लिये जो कुछ करना था, वह बड़े प्रेमसे किया ॥ २० ॥

जब नन्दबाबा आदि बड़े-बुढ़े गोपोने देखा कि महावनमें तो बड़े-बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्रे होकर 'अब ब्रजनासियोंको क्या करना चाहिये'--इस विषयपर विचार करने लगे॥ २१॥ उनमेंसे एक गोपका नाम या उपनन्द । वे अवस्थामें तो बड़े थे ही, ज्ञानमें भी बड़े थे । उन्हें इस बातका पता था कि किस समय किस स्थानपर किस वस्तुसे कैसा व्यवहार करना चाहिये । साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और ख्याम सुखी रहें, उनपर कोई विपत्ति न आवे । उन्होंने कहा- ॥ २२ ॥ 'माहयो ! अब यहाँ ऐसे बड़े-बड़े उत्पात होने लगे हैं, जो बच्चेंकि लिये तो बहत ही अनिष्टकारी है । इसलिये यदि हमलोग गोकल और गोकलवासियोंका भला चाहते हैं, तो हमें यहाँसे अपना डेरा-इंडा उठाकर कुच कर देना चाहिये॥ २३॥ देखो, यह सामने बैठा हुआ नन्दरायका लाइला सबसे पहले तो बच्चोंके लिये काल-स्वरूपिणी हस्यारी पुतनाके चंगुलसे किसी प्रकार छूटा । इसके बाद भगवान्की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते-गिरते बचा ॥ २४ ॥ बवंडररूपधारी दैत्यने तो इसे आकाशमें ले

जाकर बड़ी भारी विपत्ति (मृत्युके मुख) में ही डाल दिया

था, परन्तु वहाँसे जब वह चड्डानपर गिरा, तब भी हमारे कुलके देवेश्वरोंने ही इस बालककी रक्षा

की ॥ २५ ॥ यमलार्जुन वृक्षोंके गिरनेके समय उनके

बीचमें आकर भी यह या और कोई बालक न मरा ।

इससे भी वहीं समझना चाडिये कि भगवानने हमारी रक्षा

की ॥ २६ ॥ इसलिये जबतक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी

अरिष्ट हमें और हमारे बजको नष्ट न कर दे, तबतक ही

हमलोग अपने बच्चोंको लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे

वन हैं । वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी-भरी लता-बनस्पतियाँ हैं । हमारे पशुओंके लिये तो वह बहत ही हितकारी है। गोप, गोपी और गायोंके लिये वह केवल सुविधाका ही नहीं, सेवन करनेयोग्य स्थान है॥ २८॥ सो यदि तुम सब लोगोंको यह बात जैंबती हो तो आज ही हमलोग वहाँके लिये कुच कर दें । देर न करें, गाड़ी-छकड़े जोतें और पहले गायोंको, जो हमारी एकमात्र सम्पत्ति हैं, वहाँ भेज दें'॥ २९॥

अन्यत्र चले चलें॥ २७॥ 'वृन्दावन' नामका एक वन

है । उसमें छोटे-छोटे और भी बहुत-से नये-नये हरे-भरे

उपनन्दकी बात सूनकर सभी गोपोंने एक स्वरसे कहा-'बहत ठीक, बहत ठीक ।' इस विषयमें किसीका भी मतभेद न था । सब लोगोंने अपनी झंड-को-झंड गायें इकड़ी कीं और छकडोंपर घरकी सब सामग्री लादकर वृन्दावनकी यात्रा की ॥ ३० ॥ परीक्षित् ! म्वालीने बुढ़ों, बच्चों, सियों और सब सामग्रियोंको छकडोंपर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे-पीछे धनुष-बाण लेकर बड़ी सावधानीसे चलने लगे ॥ ३१ ॥ उन्होंने गौ और बछड़ोंको तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे-पीछे सिंगी और तुरही जोर-जोरसे बजाते हुए चले । उनके साथ ही-साथ परोहितलोग भी चल रहे थे ॥ ३२ ॥ गोपियाँ अपने-अपने वक्षःस्थलपर नवी केसर लगाकर, सुन्दर-सुन्दर वस पहनकर, गलेमें सोनेके हार धारण किये हुए रथोंपर सवार थीं और बड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंके गीत गाती जाती थीं ॥ ३३ ॥ यशोदासनी और रोहिणोजी भी वैसे ही सज-धजकर अपने-अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण तथा बलरामके साथ एक छकड़ेपर शोभायमान हो रही थीं । वे अपने दोनों बालकोंको तोतली बोली सन-सनकर भी अधाती न धीं, और-और सुनना चाहती धीं ॥ ३४ ॥ वृन्दावन बड़ा ही सुन्दर वन है । चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख-ही-सुख है । उसमें प्रवेश करके व्वालीने अपने छकडोको अर्द्धचन्द्राकार मण्डल बाँघकर खडा कर दिया और अपने गोधनके रहनेयोग्य स्थान बना लिया॥ ३५॥ परीक्षित् ! वृन्दावनका हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमना नदीके सुन्दर-सुन्दर पुलिनोंको

देखकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीके हृदयमें उत्तम

प्रीतिका उदय हुआ ॥ ३६ ॥

राम और स्थाम दोनों हो अपनी तोतली बोलो और अत्यन्त मधुर बालोचित लीलाओंसे गोकुलकी ही तरह बन्दावनमें भी ब्रजवासियोंको आनन्द देते रहे । थोड़े ही दिनोमें समय आनेपर वे बछड़े चराने लगे ॥ ३७ ॥ दूसरे ग्वालबालोंक साथ खेलनेके लिये बहत-सी सामग्री लेकर वे घरसे निकल पडते और गोष्ट (गायोंके रहनेके स्थान)

के पास ही अपने बळड़ोंको चराते॥ ३८॥ श्याम और राम कहीं बाँसरी बजा रहे हैं, तो कहीं गुलेल या ढेलवॉससे ढेले या गोलियाँ फेंक रहे हैं । किसी समय अपने पैरीक पैचरूपर तान छेड़ रहे हैं, तो कहाँ बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं॥३९॥ एक ओर देखिये तो साँड़ बन-बनकर हैकड़ते हुए आपसमें लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु-पक्षियोंकी बोलियाँ निकाल रहे हैं। परीक्षित्! इस प्रकार सर्वशक्तिमान् भगवान् साधारण वालकाँके समान खेलते रहते ॥ ४० ॥ एक दिनकी बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा म्बालबालोंके साध यमनातटपर बछड़े चरा रहे थे । उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य आया ॥ ४१ ॥ भगवान्ने देखा कि वह बनावटी वछड्का रूप धारणकर बछड़ोंके झूंडमें मिल गया है । वे ऑखेंकि इशारेसे बलरामजीको दिखाते हुए धीर-धीर उसके पास पहुँच गये । उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे

न्वालबालोंके आश्चर्यकी सीमा न रही । वे 'वाह-वाह' करके प्यारे कन्हैयाकी प्रशंसा करने लगे । देवता भी बडे आनन्दसे फुलोकी वर्षा करने लगे॥ ४४॥ परीक्षित् ! जो सारे लोकोंके एकमात्र रक्षक हैं, वे ही **ज्याम** और बलराम अब क्सपाल (बळड़ोंके चरवाहे) बने हुए हैं । वे तड़के ही उठकर कलेवेकी सामग्री ले

लेते और बछड़ोंको चराते हुए एक वनसे दूसरे वनमें घूमा

करते॥ ४५॥ एक दिनकी बात है, सब म्बालबाल

दैत्यको तो पहचानते नहीं और उस हट्टे-कट्टे सुन्दर

बळडेपर मुग्ध हो गये हैं॥४२॥ भगवान् श्रीकृष्णने

पुँछके साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाशमें

घुमाया और मर जानेपर कैथके वृक्षपर पटक दिया ।

उसका लंबा-तगड़ा दैत्यशरीर बहत-से कैथके वृक्षींको

गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा॥४३॥ यह देखकर

अपने झंड-के-झंड बछड़ोंको पानी पिलानेके लिये जलाशयके तटपर ले गये । उन्होंने पहले बछड़ोंको जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया॥ ४६॥ म्बालबालोने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है । यह

ऐसा मालूम पड़ता था, मानो इन्द्रके कन्नसे कटकर कोई पहाड़का टुकड़ा गिरा हुआ है॥४७॥ म्वालवाल उसे देखकर इर गये । वह 'बक' नामका एक बड़ा भारी

असुर था, जो वगुलेका रूप घरके वहाँ आया था । उसकी चोंच बड़ी तीख़ी थी और वह खयं बड़ा बलवान् था । उसने झपटकर श्रीकृष्णको निगल लिया॥ ४८॥ जब बलराम आदि बालकोने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्रीकृष्णको निगल गया, तब उनको वही गति हुई जो प्राण निकल जानेपर इन्द्रियोंकी होती है । वे अचेत हो

गये ॥ ४९ ॥ परीक्षित् । श्रीकृष्ण लोकपितामह श्रद्धाके भी

पिता हैं । वे लीलासे ही गोपाल-बालक बने तुए हैं । जब से सगुलेके तालुके नीचे पहुँचे, तस मे आगके समान उसका तालु जलाने लगे । अतः उस दैलाने श्रीकृष्णके शरीरपर बिना किसी प्रकारका घाव किये ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोधसे अपनी कठोर चोंचसे उनपर चोट करनेके लिये टट पड़ा ॥ ५० ॥ कंसका सखा

दोनों ठोर पकड़ लिये और म्वालबालोंके देखते-देखते खेल-ही-खेलमें उसे बैसे ही चीर डाला, जैसे कोई वीरण (गाँडर, जिसकी जड़का खस होता को चीर डाले । इससे देवताओंको चड़ा आनन्द हुआ॥ ५१॥ सभी देवता मगवान् श्रीकृष्णपर नन्दनुवनके बेला, चमेली आदिके फुल बरसाने लगे तथा

वकासर अभी भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्णपर झपट ही

रहा था कि उन्होंने अपने दोनो हाथौंसे उसके

करने लगे । यह सब देखकर सब-के-सब मालबाल आश्चर्यचिकत हो गये॥ ५२॥ जब बलराम आदि बालकोने देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके मुँहसे निकलकर हमारे पास आ गये हैं, तब उन्हें ऐसा आनन्द हुआ, मानो

नगारे, शङ्क आदि बजाकर एवं सोत्रोंके द्वारा उनको प्रसन्न

गयी हो । सबने भगवानुको अलग-अलग गले लगाया । इसके बाद अपने-अपने बछडे हॉककर सब क्रजमे आये और यहाँ उन्होंने घरके लोगोंसे सारी घटना कड़

प्राणोंके सञ्जारसे इन्द्रियाँ सचेत और आनन्दित हो

स्नायो ॥ ५३ ॥

परीक्षित् !

जान पड़ा, जैसे कर्न्हैया साक्षात् मृत्युके मुखसे ही लौटे हों । वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदरसे श्रीकृष्णको निहारने लगे । उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृष्ति न होती थी।। ५४ ॥ वे आपसमें कहने लगे— 'हाय ! हाय !! यह कितने आधर्यकी बात है । इस वालकको कई बार मृत्युके मुंहमें जाना पड़ा । परन्तु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा, उन्होंका अनिष्ट हुआ । क्योंकि उन्होंने पहलेसे दूसरोका अनिष्ट किया या ॥ ५५ ॥ यह सब होनेपर भी वे भयदूर असुर इसका कुछ भी नहीं विगाइ पाते । आते हैं इसे मार डालनेकी

\*\*\*\*\*\*\*\*

सब-के-सब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये । उन्हें ऐसा

बकास्एके वधकी घटना सुनकर

नीयतसे, किन्तु आगपर गिरकर पतियोंकी तरह उलटे खयं खाहा हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ सच है, ब्रह्मवेता महात्माओंके बचन कभी झूटे नहीं होते । देखो न, महात्मा गर्माचार्यने जितनी बातें कही थीं, सब-की-सब सोलहों आने ठीक उत्तर रही हैं ॥ ५७ ॥ नन्दबाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनन्दसे अपने श्याम और रामकी बातें किया करते । वे उनमें इतने तन्यय रहते कि उन्हें संसारके दु:ख-सङ्कटोंका कुछ पता ही न चलता ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार श्याम और बलराम श्वालबालोंके साथ कभी आंखिमचौनी खेलते, तो कभी पुल बाँघते । कभी अंखिमचौनी खेलते, तो कभी पुल बाँघते । कभी बंदरोकी भाँति उछलते-कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते ॥ इस प्रकारके बालोचित खेलोंसे उन दोनोंने कजमें अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की ॥ ५९ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# बारहवाँ अध्याय

#### अधासुरका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक दिन नन्दनन्दन स्थामसन्दर वनमें ही कलेवा करनेके विचारसे बड़े तड़के उठ गये और सिंगीबाजेकी मध्र मनोहर ध्वनिसे अपने साथी व्यालबालोंको मनकी बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ोंको आगे करके वे व्रजमण्डलसे निकल पड़े ॥ १ ॥ श्रीकष्णके साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों प्वालबाल सुन्दर छीके, बेत, सिंगी और बाँसरी लेकर तथा अपने सहस्रों बळडोंको आगे करके बडी प्रसन्नतासे अपने-अपने घरोंसे चल पड़े ॥ २ ॥ उन्होंने श्रीकृष्णके अगणित बछडोंमें अपने-अपने बछडे मिला दिये और स्थान-स्थानपर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे ॥ ३ ॥ यद्यपि सब-के-सब म्वालबाल काँच, पुँघची, मणि और सुवर्णके गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृन्दावनके लाल-पीले-हरे फलोंसे, नयी-नयी कोंपलोंसे, गुच्छोंसे, रंग-बिरंगे फूलों और मोरपंखोंसे तथा गेरू आदि रंगीन धातुओंसे अपनेको सजा लिया॥४॥ कोई किसीका छोका चुरा लेता, तो कोई किसीको बेंत या बाँसुरी । जब उन वस्तुओंके खामीको पता चलता, तब उन्हें लेनेवाला किसी दूसरेके पास दूर फेंक देता,

दूसरा तीसरेके और तीसरा और भी दर चौथेके पास । फिर वे हैंसते हुए उन्हें लौटा देते ॥ ५ ॥ यदि श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण वनकी शोभा देखनेके लिये कुछ आगे बढ़ जाते, तो 'पहले मैं छुऊँगा, पहले मैं छुऊँगा'-इस प्रकार आपसमें होड़ लगाकर सब-के-सब उनकी और दौड़ पड़ते और उन्हें छू-छुकर आनन्दमग्न हो जाते ॥ ६ ॥ कोई बाँस्री बजा रहा है, तो कोई सिंगी ही फूँक रहा है। कोई-कोई भौरोंके साथ भुनगुना रहे हैं, तो बहत-से कोयलंकि स्वरमें स्वर मिलाकर 'कुहू-कुहू' कर रहे हैं॥७॥ एक ओर कुछ म्बालबाल आकाशमें उड़ते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसोंकी चालकी नकल करते हुए उनके साथ सुन्दर गतिसे चल रहे हैं । कोई बगुलेके पास उसीके समान आँखें मुँदकर बैठ रहे हैं. तो कोई मोरोंको नाचते देख उन्होंकी तरह नाच रहे हैं ॥ ८ ॥ कोई-कोई बंदरोंकी पूँछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़से उस पेड़पर चढ़ रहे हैं । कोई-कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डालसे दूसरी डालपर छलाँग मार रहे हैं॥९॥ बहुत-से म्बालबाल तो नदीके

कछाएमें छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकोंक साथ खर्च भी फुदक रहे हैं। कोई पानीमें

अपनी परछाई देखकर उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी प्रतिध्वनिको ही बुरा-भला कह रहे

है।। १०॥ भगवान् श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोंके लिये स्वयं बद्यानन्दके मूर्तिमान् अनुभव है । दास्यभावसे युक्त

भक्तोंके, लिये वे उनके आराध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली

परमेश्वर है । और माया-मोहित विषयान्धीके लिये वे

केयल एक मनुष्य-बालक हैं । उन्हीं पगवानुके साथ वे महान् प्ण्यात्मा म्वालबाल तरह-तरहके खेल खेल रहे

हैं॥ ११ ॥ बहुत जन्मेंतक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इन्द्रियों और अन्तःकरणको वशमें कर लिया है, उन योगियोंक लिये भी भगवान श्रीकश्यक

बरणकमलोको रज अप्राप्य है । वही भगवान् स्वयं जिन वजवासी म्वालवालीकी आँखोंके सामने रहकर सदा खेल

खेलते हैं. उनके सौभाग्यको महिमा इससे अधिक क्या

कही जाय॥ १२॥ परीक्षित् ! इसी समय अघासुर नामका महान दैत्य

आ घमका । उससे श्रीकृष्ण और खालबालोंको सखमयी क्रीडा देखी न गयी । उसके हदयमें जलन होने लगी । वह इतना भयद्भूर था कि अमृतपान करके अमर हए

देवता भी उससे अपने जीवनको रक्षा करनेके लिये चिन्तित रहा करते थे और इस बातकी बाट देखते रहते धे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ

जाय ॥ १३ ॥ अघासुर पूतना और बकासुरका छोटा भाई तथा कंसका मेजा हुआ था । यह श्रीकृष्ण, श्रीदामा आदि

म्वालबालोंको देखकर मन-ही-मन सोचने लगा कि 'यही

मेरे संगे भाई और बॉहनको मारनेवाला है । इसलिये

आज मैं इन ग्वालबालोंके साथ इसे मार डालँगा ॥ १४ ॥ जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई-बहिनोंके मततर्पणको तिलाञ्जलि बन जायँगे, तब बजवासी अपने-

आप मरे-जैसे हो जायँगे । सन्तान हो प्राणियंकि प्राण है । जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा ? इसकी

मृत्युसे जजवासी अपने आप मर जावँगे ॥ १५॥ ऐसा निश्चय करके वह दष्ट दैला अजगरका रूप घारण कर मार्गमें लेट गया । उसका वह अजगर-शरीर एक योजन लंबे बड़े पर्वतके समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था । उसकी नीयत सब बालकोंको निगल जानेकी थीं, इसलिये उसने गुफाके समान अपना

बहुत बड़ा पुँह फाड़ रक्खा था॥ १६॥ उसका नीचेका होट पृथ्वीसे और ऊपरका होठ बादलोंसे लग रहा या ।

उसके जबड़े कन्दराओंके समान ये और दार्वे पर्वतके शिखर-सी जान पडती थीं । मुँहके भीतर घोर अञ्चन्नार था । जीभ एक चौड़ी लाल सड़क-सी दोखती थी । साँस आँधीके समान थी और आँखें दावानलके समान

दहक रही थीं ॥ १७॥

अधासरका ऐसा रूप देखकर बालकोने समझा कि यह भी वृन्दावरकी कोई शोभा है । वे कौतुकवश

खेल-हो-खेलमें उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानी अजगरका खुला हुआ मुँह है॥१८॥ कोई

कहता—'मित्रो ! भला बतलाओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बैठा है, यह हमें निगलनेके लिये खुले हुए किसी अजगरके मुह-जैसा नहीं है ?'॥ १९॥ दसरेने कहा-'सचमुच सूर्यकी किरणे पड्नेसे ये जो

बादल लाल-लाल हो गये हैं, वे ऐसे मालुम होते हैं,मानी ठीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो । और उन्हीं बादलोंकी परछाईसे यह जो नीचेकी भूमि कुछ

लाल-लाल दीखा रही है, वही इसका नीचेका होठ जान पड़ता है'॥ २०॥ तीसरे म्वालबालने कहा—'हाँ, सच तो है । देखो तो सही, क्या ये दायीं और बायीं ओरकी

गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबड़ोकी होड नहीं करतीं ? और ये ऊँची-ऊँची शिखर-पंक्तियाँ तो साफ-साफ इसकी

दाढ़ें मालूम पड़ती हैं'॥ २१ ॥ चौथेने कहा—'अरे भाई ! यह लंबी-चौड़ी सड़क तो ठोक अजगरकी जीम

अन्यकार तो उसके मुँहके चीतरी भागको भी मात करता हैं ॥ २२ ॥ किसी दूसरे खालबालने कहा—'देखो, देखो ! ऐसा जान पडता है कि कहीं इधर जंगलमें आग

सरीखी मालुम पडती है और इन गिरिशृङ्गोंक बीचका

लगी है । इसीसे यह गरम और तीखी हवा आ रही है । परन्त अजगरकी साँसके साथ इसका क्या ही मेल बैठ

गया है । और उसी आगसे जले हुए प्राणियोंकी दुर्गन्य ऐसी जान पहती है, मानो अजगरके पेटमें मरे हुए जीवॉके मांसकी ही दुर्गन्य हो'॥ २३॥ तब उन्होंमेंसे एकने

कहा-'यदि हमलोग इसके मुँहमें पुस जार्य, तो क्या

अवासर बढ़ड़ों और खालबालोंके सहित भगवान्

श्रीकृष्णको अपनी हाहोंसे चबाकर चूर-चूर कर डालना

यह हमें निगल जायगा ? अजी ! यह क्या निगलेगा ! कहीं ऐसा करनेको दिठाई को तो एक क्षणमें यह भी बकासरके समान नष्ट हो जायगा । हमारा यह कर्नहैया इसको छोडेगा थोडे ही ।' इस प्रकार कहते हुए वे व्यालवाल वकासुरको भारनेवाले श्रीकृष्णका सुन्दर मुख देखते और ताली पीट-पीटकर हँसते हुए अवासुरके मुँहमें घुस गये ॥ २४ ॥ उन अनजान बच्चोंकी आपसमें की हुई प्रमपूर्ण बातें सनकर भगवान् श्रीऋष्णने सोचा कि 'अरे, इन्हें तो सच्या सर्प भी झुठा प्रतीत होता है !' परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण जान गये कि वह राक्षस है। भला, उनसे क्या छिपा रहता ? वे तो समस्त प्राणिथोंके हृदयमें ही निवास करते हैं । अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा म्वालबालोंको उसके मुहमें जानेसे बचा लै॥ २५॥ भगवान् इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब-के-सब ग्वालबाल बछडोंके साथ उस अस्रके पेटमें चले गये । परन्तु अधासुरने अभी उन्हें निगला नहीं, इसका कारण यह था कि अजास्य अपने भाई बकास्य और बहिन पतनाके वधकां याद करके इस बातको बाट देख रहा था कि उनको मारनेवाले श्रीकृष्ण मुहमें आ जायै, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊँ॥ २६॥ भगवान श्रीकरण सबको अभय देनेवाले हैं । जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे जालबाल-जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही है—मेरे हाथसे निकल गये और जैसे कोई तिनका उड़कर आगमें गिर पड़े, वैसे ही अपने-आप मृत्युरूप अधासरकी जठगरिनके ग्रास बन गये, तब दैक्की इस विचित्र लीलापर भगवानुको बड़ा विस्मय हुआ और अनका हृदय दयासे द्रवित हो गया ॥ २७ ॥ वे सोचने लगे कि 'अब मुझे क्या करना चाहिये ? ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे इस दृष्टकी मृत्यु भी हो जाय और इन संत-स्वभाव भोले-भाले बालकांका हत्या भी न हो ? ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं?' परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, वर्तमान—सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं । उनके लिये यह उपाय जानना कोई कठिन न था । वे अपना कर्तव्य निक्षय करके स्वयं उसके मैहमें भुस गये ॥ २८ ॥ उस समय बादलॉमें छिपे हुए देवता भयवश 'हाय-हाय' पुकार उठे और अधासुरके हितेपी

कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे ॥ २९ ॥

चाहता था । परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीकृष्णने देवताओंकी 'हाय-हाय' सुनकर उसके गलेमें अपने शरीरको बडी फुर्तिसे बढ़ा लिया॥ ३०॥ इसके बाद भगवान्ने अपने शरीरको इतना बढ़ा कर लिया कि उसका गला ही रूँध गया । आँखें उलट गर्यों । वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा । साँस रुककर सारे शरीरमें भर गयी और अन्तमें उसके प्राण ब्रह्मस्कः फोड़कर निकल गये ॥ ३१ ॥ उसी मार्गसे प्राणीके साध उसको सारी इन्द्रियों भी शरीरसे बाहर हो गर्यों । उसी समय भगवान मुकन्दने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे मरे हुए बछड़ों और जालबालोंको जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासरके मृहसे बाहर निकल आये ॥ ३२ ॥ उस अजगरके स्थूल शरीरसे एक अत्यन्त अन्द्रुत और महान् ज्योति निकली, उस समय उस ज्योतिके प्रकाशसे दसों दिशाएँ प्रज्वलित हो उठीं । वह थोड़ी देरतक तो आकाशमें स्थित होकर भगवान्के निकलनेको प्रतीक्षा करती रही । जब वे बाहर निकल आये, तब वह सब देवताओंके देखते-देखते उन्हेंमि समा गयी॥ ३३॥ उस समय देवताओंने फूल बरसाकर, अप्सराओंने नाचकर, गन्धवॉने गाकर, बिद्याधरीने बाजें बजाकर, ब्राह्मणॉने स्तुति-पाठकर और पार्षदान जय-जयकारके नारे लगाकर बड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकणका अभिनन्दन किया । क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णने अघासरको मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था ॥ ३४ ॥ उन अद्धत स्तृतियों, सुन्दर बाजों, महुस्तमय गीतो, जय-जयकार और आनन्दोत्सवीकी मङ्गलष्वनि ब्रह्मलोकके पास पहुँच गयी। जब ब्रह्माजीने वह ध्वनि सुनी, तब वे बहुत ही शीघ अपने वाहनपर चढ़कर वहाँ आये और भगवान् श्रीकृष्णकी यह महिमा देखकर आक्षर्यचकित हो गये ॥ ३५ ॥ परीक्षित् ! जब वृन्दावनमें अजगरका वह चाम सूख गया, तब वह बजवासियोंके लिये बहुत दिनोतक खेलनेकी एक असुत गुफा-सी बना रहा॥ ३६॥ यह जो भगवान्ते अपने चालवालोंको मृत्युके मुखसे बचाया था और अधासुरको मोक्ष-दान किया था, वह लीला भगवान्ने अपनी

है ? ॥ उर ॥

कुमार अवस्थामे अर्थात् पाँक्वें वर्षमें ही की थी । म्बालबालोंने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पौगण्ड अवस्था अर्थात् छठे वर्षमे अत्यन्त आञ्चर्यचिकत होकर व्रजमें उसका वर्णन किया ॥ ३७ ॥ अघासर मूर्तिमान अघ (पाप) ही था । भगवानुके स्पर्शमात्रसे उसके सारे पाप धुल गये और उसे उस सारूप्य-मुक्तिकी प्राप्ति हुई, जो पापियोंको कभी मिल नहीं सकती । परन्तु यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि मनुष्य-बालककी-सी लीला रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त-अब्यक्त और कार्य-कारणरूप समस्त जगतके एकमात्र विधाता है।। ३८।। भगवान् श्रीकृष्णके किसी एक अङ्गक्ती भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक बार भी हदयमें बैठा ली जाय, तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गतिका दान करती है, जो भगवानके बड़े-बड़े भक्तोंको मिलती है। भगवान् आत्मानन्दके नित्य साक्षात्कारस्वरूप है । माया उनके पासतक नहीं फटक पाती । वे ही स्वयं अवासुरके शरीरमें प्रवेश कर गये । क्या अब भी उसकी सद्गतिके विषयमें कोई सन्देह

सुतजी कहते हैं---शौनकादि ऋषियो ! यद्वेश-शिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षित्को जीवन-दान दिया था । उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवनसर्वस्त्रका यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्रीशुकदेवजी महाराजसे उन्हींकी पवित्र लीलाके सम्बन्धमें प्रश्न किया । इसका कारण यह था कि भगवानकी

अमृतमयी लीलाने परीक्षित्के चित्तको अपने वशमें कर रक्छा था ॥ ४० ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा--- भगवन् ! आपने कहा था कि ग्वालबालोंने भगवानुकी की हुई पाँचवें वर्षकी लीला वजमें छठे वर्षमें जाकर कही । अब इस विषयमें आप कृपा करके यह बतलाइये कि एक समयकी लीला दूसरे समयमें वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है ? ॥ ४१ ॥ महायोगी गुरुदेव ! मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्यको जाननेके लिये बड़ा कौतहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइये । अवस्य ही इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी विचित्र घटनाओंको घटित करनेवाली मायाका कुछ-न-कुछ काम होगा। क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ गुरुदेव ! यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण-सेवासे विमुख होनेके कारण मैं अपराधी नाममात्रका क्षत्रिय हैं, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविन्दसे निरन्तर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्रीकृष्णलीलामृतका बार-बार पान कर रहे हैं॥४३॥ सुतजी कहते हैं-भगवानुके परम प्रेमी भक्तोंमें श्रेष्ठ

शौनकजी ! जब राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न किया, तब ब्रीशुकदेवजीको भगवानुकी वह लीला स्मरण हो आयी और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण विवश होकर भगवानकी नित्यलीलामें खिंच गये । कुछ समयके बाद घीर-घीर श्रम और कष्टसे उन्हें बाह्यज्ञान हुआ । तब वे परीक्षित्से भगवान्की लीलाका वर्णन करने लगे ॥ ४४ ॥



# तेरहवाँ अध्याय

#### ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश

श्रीशकदेवजी कहते हैं-परीक्षित! तम बडे भाष्यवान् हो । भगवान्के प्रेमी भक्तोमें तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है । तभी तो तुमने इतना सुन्दर प्रश्न किया है । यो तो तुम्हें बार-बार भगवानुकी लीला-कथाएँ सुननेको मिलती है, फिर भी तुम उनके सम्बन्धमें प्रश्न करके उन्हें और भी सरस-और भी नूतन बना देते हो॥ १॥ रसिक संतोंकी वाणी, कान और हृदय पगवानकी लीलाके

गान, श्रवण और चिन्तनके लिये ही होते हैं---उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे सण-प्रतिक्षण भगवानुकी लीलाओको अपूर्व रसमयी और नित्य-नृतन अनुभव करते रहें - ठीक वैसे ही, जैसे लम्पट पुरुषोको स्वियोंकी चर्चामें नया-नया रस जान पड़ता है ॥ २ ॥ परीक्षित् ! तुम एकाय-चित्तसे श्रवण करो । यद्यपि भगवानकी यह लीला अत्यन्त रहस्यमयी है, फिर भी मैं तम्हें सनाता है।

ओर रंग-बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगन्धसे खिंचकर भारे गुंजार कर रहे हैं; तो दूसरी ओर सुन्दर-सुन्दर पक्षी बड़ा ही मधुर कलस्व कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनिसे सुशोभित वृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ५ ॥ अब हमलोगोंको यहाँ भोजन कर लेना चाहिये: क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हमलोग भूखसे पीडित हो रहे हैं । बछड़े पानी पीकर समीप ही

क्योंकि दयाल आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यको गुप्त

रहस्य भी बतला दिया करते हैं॥ ३॥ यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान् श्रीकृष्णने अपने साथी

म्बालबालीको मृत्युरूप अधासुरके मुँहसे बचा लिया ।

इसके बाद वे उन्हें यमुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे

कहने लगे— ॥ ४ ॥ 'मेरे प्यारे मित्रो ! यमुनाजीका यह

पुलिन अत्यन्त रमणीय है । देखों तो सही, यहाँकी बालू

कितनी कोमल और स्वच्छ है। हमलोगोंके लिये

खेलनेकी तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है । देखो, एक

धीर-धीर हरी-हरी घास चरते रहें ॥ ६ ॥ म्वालबालीने एक स्वरसे कहा- 'ठीक है, ठीक है !' उन्होंने बछडोंको पानी पिलाकर हरी-हरी घासमें छोड़ दिया और अपने-अपने छीके खोल-खोलकर भगवान्के साथ बड़े आनन्दसे भोजन करने लगे॥७॥ सबके बीचमें भगवान् श्रीकृष्ण बैठ गये । उनके चारों ओर म्वालबालोने बहुत-सी मण्डलाकार पंक्तियाँ बना लीं और एक-से-एक सटकर बैठ गये । सबके मुँह श्रीकृष्णकी ओर थे और सबकी आँखें आनन्दसे खिल रही थीं । वन-भोजनके समय श्रीकृष्णके साथ बैठे हुए खालबाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमलको कर्णिकाके चारो ओर उसकी छोटी-बडी पेंखड़ियाँ सुशोपित हो रही हों ॥ ८ ॥ कोई पृष्प तो कोई पत्ते और कोई-कोई पल्लब, अंकर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरोंके पात्र बनाकर भोजन करने लगे ॥ ९ ॥ भगवान् श्रीकृष्य और म्वालबाल सभी परस्पर अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न रुचिका प्रदर्शन करते । कोई किसीको हैंसा देता, तो कोई स्वयं ही हैंसते-हैंसते लोट-पोट हो जाता । इस प्रकार में सब भोजन करने लगे॥ १०॥ (उस समय श्रीकृष्णकी छटा सबसे निराली थी ।) उन्होंने मुख्लीको तो कमरकी फेटमें

आगेकी ओर खोंस लिया था । सिंगी और बेंत बगलमें

दबा लिये थे । बायें हाधमें बड़ा ही मधुर पृतमिश्रित दही-भातका ग्रास था और ॲंगुलियोमें अदरक, नीब् आदिके अचार-मुख्ये दबा रक्खे ये । म्बालबाल उनको चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए थे और वे खयं सबके बीचमें बैठकर अपनी विनोदमरी बातोंसे अपने साथी म्बाल-बालोंको हँसाते जा रहे थे । जो समस्त यज्ञीक एकमात्र भोक्तर है, वे ही भगवान् म्वालबालेकि साथ बैठकर इस प्रकार बाल-लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्गके देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे॥ ११॥ भरतवंशशिरोमणे ! इस प्रकार भोजन करते-करते म्बालबाल भगवानुकी इस रसमयी लीलामें तन्मय हो गये । उसी समय उनके बछडे हरी-हरी घासके लालचसे घोर जंगलमें बड़ी दूर निकल गये॥१२॥ जब म्बालबालीका ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गये । उस समय अपने भक्तोंक भयको भगा देनेवाले भगवान श्रीकव्याने कहा-भीरे प्यारे मित्रो ! तुमलोग भोजन करना बंद मत करो । मैं अभी बछड़ोंको लिये आता हैं ॥ १३ ॥ म्वालबालोंसे इस प्रकार कहकर भगवान श्रीकृष्ण हाथमें दही-भातका कौर लिये ही पहाडो, गुफाओं, कुओं एवं अन्यान्य भयद्भर स्थानोमें

> लीला देखनी चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बळड़ोंको और भगवान् श्रीकृष्णके चले जानेपर प्वालबालोंको भी अन्यत्र ले जाकर एव दिया और स्वयं अन्तर्थान हो गये । अन्ततः वे जड कमलको हो तो सन्तान हैं ॥ १५॥ भगवान् श्रीकृष्ण बछदे न मिलनेपर यमुनाजीके पुलिनपर लौट आये, परन्तु यहाँ क्या देखते हैं कि बालबाल भी नहीं है । तब उन्होंने वनमें घुम-घुमकर चारों ओर उन्हें दुँदा ॥ १६ ॥ परन्तु जब म्वालबाल और बळडे उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गये कि यह सब ब्रह्माकी करतत है । वे तो सारे विश्वके एकमात्र

> अपने तथा साधियोंके बछड़ोंको दुँदने चल दिये ॥ १४ ॥

परीक्षित् ! ब्रह्माजी पहलेसे ही आकाशमें उपस्थित थे ।

प्रमुके प्रभावसे अधासुरका मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा कि लीलासे मनुष्य-बालक

बने हुए भगवान् श्रीकृष्णको कोई और मनोहर महिमामयी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आता है।। १७ ।। अब भगवान् श्रीकृष्णने बछड़ों और व्यलबालोंकी माताओंको तथा ब्रह्माजीको भी आवन्दित करनेके लिये अपने-आपको ही बछडों और मालबालों-दोनोंके रूपमें बना लिया \* । क्योंकि वे ही तो सम्पूर्ण विश्वके कर्ता सर्वशक्तिमान् ईश्वर है ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! वे बालक और बछड़े संख्यामें जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बॉस्री, पत्ते और छोके थे, जैसे और जितने वस्त्राभुषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ जैसी भीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपोंमें सर्वस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उस समय 'यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुरूप है'--यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गबी॥ १९॥ सर्वातमा भगवान् स्वयं ही बळडे बन गये और स्वयं ही मालबाल । अपने आत्मस्यरूप बछड़ोंको अपने आत्मस्वरूप म्वालबालोंके द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते हुए उन्होंने वजमें प्रवेश किया॥ २०॥ परीक्षित् ! जिस म्वालबालके जो ब्रुडे थे, उन्हें उसी म्वालबालके रूपसे अलग-अलग ले

रूपमें उनके भिन्न-भिन्न घरोंमें चले गये॥ २१॥ म्बालबालोंकी माताएँ बाँसुरोकी तान सुनते ही जल्दीसे दौड़ आयों । ग्वालकाल अने हुए परब्रहा श्रीकृष्णको अपने बच्चे समझकर हाथोंसे उठाकर उन्होंने

जाकर उसकी बाखलमें घुसा दिया और विभिन्न बालकोके

जोरसे हृदयसे लगा लिया । वे अपने स्तनोंसे आत्सल्य-खेहकी अधिकताके कारण सुधासे भी मधुर और आसवसे भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने सर्गो ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! इसी प्रकार प्रतिदिन सन्ध्यासमय भगवान् श्रीकृष्ण उन म्यालबालोंके रूपमें

वनसे लौट आते और अपनी बालसूलभ लीलाओंसे

माताओंको आनन्दित करते । वे माताएँ उन्हें उवटन लगातीं, नहलातीं, चन्दनका लेप करतीं और अच्छे-

अच्छे बस्त्रों तथा गहनोंसे सजातीं । दोनों भौहोंके बीचमें डीटसे बचानेके लिये काजलका डिटौना लगा देतीं तथा

भोजन करातीं और तरह-तरहस्रे बडे लाइ-प्यारसे उनका लालन-पालन करतीं ॥ २३ ॥ ग्वालिनोंके समान गीएँ भी

जब जंगलोंमेंसे चरकर जल्दी-जल्दी लौटतीं और उनकी हंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार-बार उन्हें अपनी जीमसे चाटतीं और अपना द्ध पिलातीं । उस समय स्नेहकी अधिकताके

कारण उनके धनोंसे स्वयं ही दूधकी भारा बहने लगती ॥ २४ ॥ इन गायों और म्वालिनोंका मातुभाव पहले-जैसा ही ऐधर्यज्ञानरहित और विशुद्ध था । हाँ, अपने असली पूत्रोंकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह

अवस्य अधिक था । इसी प्रकार भगवान् भी उनके पहले

पुत्रेकि समान ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परन्तु भगवान्में उन बालकोंके जैसा मोहका भाव नहीं घा कि मैं इनका पुत्र हूँ ॥ २५ ॥ अपने-अपने बालकॉकि प्रति व्यवस्थाकी स्नेह-लता दिन-प्रतिदिन एक वर्षतक चीर-चीरे बढ़ती ही गयी । यहाँतक कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने

इन बालकाँके प्रति भी हो गया॥ २६॥ इस प्रकार

सर्वातम श्रीकृष्ण बछडे और म्वालबालीके बहाने गोपाल

बनकर अपने बालकरूपसे वत्सरूपका पालन करते हुए

एक वर्षतक वन और गोष्टमें ऋड़ा करते रहे ॥ २७॥ जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छ: रातें शेष थीं, तब एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण चलरामजीके साथ वछड़ोंको चराते हुए वनमें गये ॥ २८ ॥ उस समय गौएँ गोवर्धनकी

चोटीपर यास चर रही थीं । वहाँसे उन्होंने वजके पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ोंको देखा॥ २९॥ बछडोंको देखते ही गौओंका वात्सल्य-स्नेह उमड आया । वे अपने-आपकी सुध-बुध स्त्रो बैठीं और खालोंके रोकनेकी कुछ भी परवा न कर जिस मार्गसे वे न जा सकते थे, उस मार्गसे हंकार करती हुई बड़े वेगसे दौड पडों । उस समय उनके थनोंसे दुध बहता जाता था

भगवान् सर्वेतमधं है । वे ब्रह्माओंके क्याये हुए खालबास और ब्रह्मुंको सा सकते थे । किन्तु इससे ब्राह्मुंका मोह दूर न होता और वे भगवानकी उस दिव्य माधाका ऐक्षर्य न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होनेके अभिमानको नष्ट किया । इसीलिये भगवान् उन्हें चालवाल और बढ़ाड़ोंको न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही जालवाल और बढ़ाड़े बन गये ।

का रहे ी और उनकी गरदनें सिकुड़कर डीलसे मिल गयी थीं। वे पूँछ तथा सिर उठाकर इतने वेगसे दौड़ रही थीं कि मालूम होता था मानो उनके दो ही पैर हैं॥ ३०॥ जिन गौओंके और भी बछड़े हो बुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने पहले बळड़ोंके पास दौड़ आयीं और उन्हें स्नेहबश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं । उस समय वे अपने बच्चोंका एक-एक अङ्ग ऐसे चाबसे चाट रही थीं, मानो उन्हें अपने पेटमें रख लेंगी ॥ ३१ ॥ गोपेनि उन्हें रोकनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा । उन्हें अपनी विफलतापर कुछ लजा और गायॉपर बड़ा क्रोध आया । जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्गसे उस स्वानपर पहुँचे, तब उन्होंने बछड़ोंके साथ अपने बालकोंको भी देखा ॥ ३२ ॥ अपने बच्चोंको देखते ही उनका हृदय प्रेमरससे सराबोर हो गया। बालकोंके प्रति अनुरागकी बाढ़ आ गयी, उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने-अपने बालकाँको गोदमें उठाकर इंदयसे लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यन्त आनन्दित हुए॥३३॥ बृढ़े गोपोंको अपने बालकोंके आलिङ्गनसे परम आनन्द प्राप्त हुआ । वे निहाल हो गये । फिर बड़े कष्टसे उन्हें छोड़कर घीरे-घीरे वहाँसे गये। जानेके बाद भी बालकॉक और उनके आलिङ्गनके स्मरणसे उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँस् बहते रहे ॥ ३४ ॥ बलरामजीने देखा कि बजवासी गोप, गीएँ और म्बालिनोंकी उन सन्तानोंपर भी, जिन्होंने अपनी माका दुध पीना खोड दिया है, क्षण-प्रतिक्षण प्रेम-सम्पत्ति और उसके अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रही है, तब वे विचारमें पड़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था ॥ ३५ ॥ 'यह कैसी विचित्र बात है! सर्वात्मा श्रीकृष्णमें ब्रजवासियोंका और मेरा जैसा अपूर्व स्नेष्ठ है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा है ॥ ३६ ॥ यह कौन-सी माया है ? कहाँसे आयी है ? यह किसी देवताकी है, मनुष्यकी है अथवा असुरोकी ? परन्तु क्या ऐसा भी सम्भव है ? नहीं-नहीं, यह तो मेरे प्रभुकी ही माया है। और किसीकी मायामें ऐसी सामर्थ्य नहीं, जो

सब बछड़ों और वालबालोंके रूपमें केवल श्रीकृष्ण-

कहा—'भगवन् ! ये ग्वालवाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि हो। इन पिन्न-भिन्न रूपोंका आंग्रंय लेनेपर भी आप अकेले ही इन रूपोंमें प्रकाशित ही रहे है। कृपया स्पष्ट करके थोड़ेमें ही यह बतला दीजिये कि आप इस प्रकार बछड़े बालक, सिंगी, रस्ती आदिके रूपमें अलग-अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं ?' तब भगवान्ते ब्रह्माकी सारी करतूत सुनायी और बलरामजीने सँब बातें जान लीं ॥ ३९॥ परीशित् ! तबतक ब्रह्माजी ब्रह्मलोकसे ब्रजमें लौट आये। उनके कालमानसे अवतक केवल एक त्रृटि (जितनी देरमें तीखी सूईसे कमलकी पेंखुड़ी छिदे) संमय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण म्बालबाल और बछडोंके साथ एक सालसे पहलेकी भाँति ही क्रीडा कर रहे हैं॥ ४०॥ वे सोचने लगे—'गोकुलमें जितने भी म्वालबाल और बछड़े थे, वे तो मेरी मायामयी शब्यापर सो रहे हैं---उनको तो मैंने अपनी मायासे अचेत कर दिया था; वे तबसे अबतक सचेत नहीं हुए॥४१॥ तब मेरी मायासे मोहित म्वालबाल और बछड़ोंक अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँसे आ गये, जो एक सालसे भगवान्के साथ खेल रहे है ? ॥ ४२ ॥ अह्याजीने दोनों स्थानोंपर दोनोंको देखां और बहुत देरतक घ्यान करके अपनी ज्ञानदृष्टिसे उनका रहस्य खोलना चाहा; परन्तु इन दोनोंमें कौन-से पहलेके म्बालबाल हैं और कौन-से पीछे बना लिये गये हैं, इनमेंसे कौन सच्चे है और कौन बनावटी---यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके ॥ ४३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी मायामे तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परन्तु कोई भी माया-मोह भगवानका स्पर्श नहीं कर सकता । ब्रह्माजी उन्हीं भगवान श्रीकृष्णको अपनी मायासे मोहित करने चले थे। किल् उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्म होनेपर भी अपनी ही मायासे अपने-आप मोहित हो गये॥ ४४॥ जिस प्रकार रातके घोर अन्यकारमें कृडरेके अन्यकारका और दिनके प्रकाशमें ज्यनुके प्रकाशका पता नहीं चलता, मुझे भी मोहित कर ले' ॥ ३७ ॥ बलरामजीने ऐसा विचार वैसे ही जब क्षद्र पुरुष महापुरुषोपर अपनी भायाका प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, करके ज्ञानदृष्टिसे देखा, तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन

अपना ही प्रभाव खो बैठती है ॥ ४५ ॥

ही-श्रीकृष्ण हैं॥३८॥ तब उन्होंने श्रीकृष्णसे

ब्रह्माजी जिचार कर ही रहे थे कि उनके देखते-देखते उसी क्षण सभी म्वालबाल और बछडे श्रीकृष्णके रूपमें दिखायी पड़ने लगे । सब-के-सब सजल जलधरके समान श्यामवर्ण, पोताम्बरधारी, शङ्क, चक्र, गदा और पदासे युक्त-चतुर्भज । सबके सिरपर मुकट, कानोपें कुण्डल और कण्डोंमें मनोहर हार तथा वनमालाएँ शोभायमान हो रही थीं ॥ ४६-४७ ॥ उनके वक्षःस्वलपर सुवर्णकी सुनहली रेखा—श्रीवत्स, बाहुओंमें बाजूबंद, कलाइयोंमें शङ्काकार स्त्रीसे जड़े कंगन, चरणोंमें नुप्र और कड़े, कमरमें करधनी तथा अंगुलियोंमें अगुठियाँ जगमगा रही थीं॥४८॥ वे नखसे शिखतक समस्त अक्रोंमें कोमल और नृतन तुलसीकी भालाएँ, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तोंने पहनायी थीं, घारण किये हए थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुसकान चाँदनीके समान उज्ज्वल थी और रतनारे नेत्रींकी कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी । ऐसा जान पड़ता या मानो वे इन दोनोंके द्वारा सत्त्वगुण और रजोगुणको स्वीकार करके भक्तजनोंके हृदयमें शुद्ध लालसाएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे है ॥ ५० ॥ ब्रह्माजीने यह भी देखा कि उन्होंके-जैसे दूसरे ब्रह्मसे लेकर तृणतक संभी चराचर जोव मूर्तिमान् होकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पुजा-सामग्रीसे अलग-अलग भगवानके उन सब रूपोंकी उपासना कर रहे हैं॥ ५१ ॥ उन्हें अलग-अलग अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ, माया-विद्या आदि विभृतियाँ और महत्तत्व आदि चौबीसों तत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैं॥ ५२ ॥ प्रकृतिमें क्षोध उत्पन्न करनेवाला काल, उसके परिणामका कारण खभाव, वासनाओंको जगानेवाला संस्कार, कामनाएँ, कर्म, विषय और फल-सभी मूर्तिमान् होकर भगवान्के प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैं । भगवानकी सत्ता और महत्ताके सामने उन संभीकी सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व रही बैदी थी॥ ५३ ॥ ब्रह्मार्जीने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालके द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य है। वे सब-के-सब स्वयंप्रकाश और केवल अनन्त आनन्दस्वरूप हैं। उनमें

जडता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है। वे सब-के-सब

एकरस हैं । यहाँतक कि उपनिषद्शी तत्त्वज्ञानियोंकी

दृष्टि भी उनकी अनन्त महिमाका स्पर्श नहीं कर

और भायासे अतीत है । वेदान्त भी साक्षात्रूपसे उसका वर्णन करनेमें असमर्थ है, इसलिये उससे भिन्नका निषेध करके आनन्दरबरूप ब्रह्मका किसी प्रकार कुछ सङ्केत करता है । यद्यपि ब्रह्माजी समस्त विद्याओंके अधिपति हैं, तथापि भगवानके दिव्यस्वरूपको वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है । यहाँतक कि वे भगवानके उन महिमानय रूपोंको देखनेमें भी असमर्थ हो गये । उनकी आंखें मुँद गर्यो । भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माके इस मोह और असमर्थताको जानका बिना किसी प्रयासके तुरंत अपनी मायाका परदा हटा दिया ॥ ५७ ॥ इससे ब्रह्माजीको बाह्यज्ञान हुआ । वे मानो मरकर फिर जी उठे । सचेत होकर उन्होंने ज्यों-त्यों करके बड़े कष्टसे अपने नेत्र खोले । तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखायी पड़ा ॥ ५८ ॥ फिर ब्रह्माजी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएँ और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृन्दावन दिखायो पड़ा । वृन्दावन सबके लिये एक-सा प्यास है । जिधर देखिये, उधर ही जीवोंको जीवन देनेवाले फल और फुलोसे लदे हुए, हरे-हरे फ्तांसे लहलहाते हुए वृक्षोंकी पति शोभा मा रही हैं॥ ५९ ॥ भगवान् श्रीकष्णको लीलाभृमि होनेके कारण वृन्दावन-धाममें क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभावसे ही परस्पर दुस्त्वज वैर रखनेवाले मनुष्य और पशु-पक्षी भी प्रेमी मित्रोंके समान हिल-मिलकर एक साथ रहते हैं ॥ ६० ॥ ब्रह्माजीने बुन्दाबनका दर्शन करनेके बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोपवंशके बालकका-सा

सकती ॥ ५४ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीने एक साथ हो देखा कि वे सब-के-सब उन परब्रह्म परमातम श्रीकृष्णके ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है ॥ ५५ ॥ यह अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्माजी तो चिकत रह गये । उनकी प्यारहों इन्द्रियों (पाँच कमेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन) क्षुत्र्य एवं स्तब्ध रह गयीं । वे भगवानुके तेजसे निस्तेज होकर मौन हो गये । उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, मानो वजके अधिष्ठात-देवताके पास एक पतली खड़ी हो॥ ५६॥ परीक्षित् ! भगवानुका स्वरूप तर्कसे परे है । उसकी महिमा असाधारण है । वह स्वयंत्रकाश, आनन्दस्वरूप नाट्य कर रहा है । एक होनेपर भी उसके सखा है, अनल होनेपर भी वह इघर-उधर भूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होनेपर भी वह अपने ग्वालबाल और बछड़ोंको ढूँड़ रहा है । ब्रह्माजीने देखा कि जैसे भगवान् श्रीकृष्ण पहले अपने हाथमें दही-भातका कौर लिये उन्हें ढूँड़ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोजमें लगे हैं॥ ६१ ॥ भगवान्को देखते ही ब्रह्माजी अपने वाहन हंसपरसे कृद पड़े और सोनेक समान चमकते हुए अपने शारीरसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । उन्होंने अपने चारों सकटोंके अपभागसे भगवान्के चरण-कमलोंका

स्पर्श करके नमस्कार किया और आनन्दके आँसुओंकी धारासे उन्हें नहला दिया॥ ६२॥ वे भगवान् श्रीकृष्णकी पहले देखी हुई महिमाका बार-बार स्मरण करते, उनके चरणोंपर गिरते और उठ-उठकर फिर-फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देरतक वे भगवान्के चरणोंमें ही पड़े रहे॥ ६३॥ फिर घीरे-घीरे उठे और अपने नेत्रोंके ऑस् पोंछे। प्रेम और मुक्तिके एकमात्र उद्गम भगवान्को देखकर उनका सिर झुक गया। वे काँपने लगे। अञ्जलि बाँधकर बड़ी नव्रता और एकाप्रताके साथ गद्गद वाणीसे वे भगवान्की सर्तृत करने लगे॥ ६४॥

# चौदहवाँ अध्याय

### ब्रह्माजीके द्वारा भगवान्की स्तुति

ब्राह्मजीने स्तृति की-प्रभी ! एकमात्र आप ही स्तृति करनेयोग्य हैं । मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हैं । आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघके समान स्थामल है. इसपर स्थिर विजलीके समान ज्ञिलमिल-झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोधा पाता है, आपके गलेमें र्युषचीकी माला, कानोंमें मकराकृत कुण्डल तथा सिरपर मोरपंखोंका मुकट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर अनोखी छटा छिटक रही है । वक्षःस्थलपर सटकती हुई बनमाला और नन्ही-सी हथेलीपर दही-भातका कौर । बगलमें बेत और सिंगी तथा कमरकी फेंटमें आपकी पहचान बतानेवाली बाँसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल-से सकोमल परम सुकृषार चरण और यह गोपाल-बालकका सुमध्र वेष । (मैं और कुछ नहीं जानता; यस, मैं तो इन्हीं चरणोंपर निछावर हैं) ॥ १ ॥ स्वयंप्रकाश परमात्मन्! आपका यह श्रीविवह भक्तजनीकी लालसा-अभिलाधा पूर्ण करनेवाला है । यह आपकी चिन्मयो इच्छाका मूर्तिमान् स्वरूप मुझपर आपका साक्षात् कृपा-प्रसाद है । मुझे अनुगृहीत करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया है । कीन कहता है कि यह पञ्चभूतोंकी रचना है ? प्रभो ! यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्त्वमय है । मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके

इस सच्चिदानन्द-विश्रहको महिमा नहीं जान सकता ।

आपके प्रेमी संत पुरुषोंके द्वारा गायी हुई आपकी लीला-कथाका, जो उन लोगोंके पास रहनेसे अपने-आप सुननेको मिलती है, शरीर, वाणी और मनसे विनयावनत होकर सेवन करते हैं—यहाँतक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते—प्रभी! यहापि आपपर जिलोकीमें कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर

सकता, फिर भी ने आपपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेमके अधीन हो जाते हैं ॥ ३ ॥ भगवन् ! आपकी

फिर अल्पानन्दानुभवस्वरूप साक्षात् आपकी ही महिमाको

तो कोई एकायमनसे भी कैसे जान सकता है ? ॥ २ ॥

प्रभो ! जो लोग ज्ञानके लिये प्रयत्न न करके अपने

स्थानमें ही स्थित रहकर केवल सत्सङ्ग करते हैं और

पिक सब प्रकारके कल्पाणका मूलखोत— उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रम उठाते और दुःख पोगते हैं, उनको बस, क्लेश-ही क्लेश हाथ लगता है, और कुछ नहीं—जैसे थोथी भूसी कटनेवालेको केवल श्रम ही मिलता है, चावल

नहीं ॥ ४ ॥ हे अच्युत ! हे अनन्त ! इस लोकमें पहले भी बहुत-से योगी हो गये हैं । जब उन्हें योगादिके द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और

वैदिक समस्त कर्म आपके चरणोमें समर्पित कर दिये ।

संसारका स्वामी माने बैठा था । मैं अजन्मा जगत्कर्ता

हँ—इस मायाकृत मोहके घने अन्धकारसे मैं अन्धा हो

उन समर्पित कमेरिने तथा आपको लीला-कथासे उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई । उस भक्तिसे हो आपके खरूपका ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बढ़ी सुगमतासे आपके

498

परमपदकी प्राप्ति कर ली॥ ५॥ है अनन्त ! आपके सगुण-निर्मुण दोनों स्वरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी

निर्मुण स्वरूपकी पहिमा इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके श्द्रान्तःकरणसे जानी जा सकती है । (जाननेकी प्रक्रिया यह है कि) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार अन्तःकरणका साक्षात्कार किया जाय । यह आत्माकारता

घट-पटादि रूपके समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरणका भक्नमात्र है । यह साक्षात्कार 'यह ब्रह्म है', 'मैं ब्रह्मको जानता हैं' इस अकार नहीं, किन्तू स्वयंप्रकाश रूपसे ही होता है ॥ ६ ॥ परन्तु भगवन् ! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक वन्यांतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक परमाणु,

आकाशके हिमकण (ओसकी वृँदे) तथा उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारीतकको गिन डाला है—उनमें भी भला, ऐसा काँन हो सकता है जो आपके समुण स्वरूपके अनन्त गुणोको गिन सके ? प्रभो ! आप केवल संसारके कल्याणके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवन् ! आपकी महिमांका ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है ॥ ७ ॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर बड़ी उत्सुकतासे

आपकी कृपाका ही भलीभाँति अनुभव करता रहता है

और प्रारब्धके अनुसार जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता

है उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है, एवं जो प्रेमपूर्ण

इदय, गद्गद वाणी और पुलकित शरीरसे अपनेको आपके चरणोंमें समर्पित करता रहता है—इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पदका अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र ! ॥ ८ ॥

प्रभो ! मेरी कुटिलता तो देखिये । आप अनन्त आदि पुरुष परमात्मा है और मेरे-जैसे बड़े-बड़े मायावी

भी आपको मायाके चक्रमें हैं । फिर भी मैंने आपपर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा । प्रभो ! मैं आपके सामने हूँ ही क्या । क्या आयके सामने

ठीक-ठीक नहीं जानता । इसीसे अपनेको आपसे अलग

चिनगारीकी मी कुछ गिनती है 7 ॥ ९ ॥ भगवन् ! मै रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है। आपके स्वरूपको मै

रहा था । इसलिये आप यह समझकर कि 'यह मेरे ही अधीन है-मेरा भूत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये', मेरा अपराध क्षमा कोजिये॥ १०॥ मेरे स्वामी ! प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, अप्नि, जल और

पृथ्वीरूप आवरणोसे घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है और आपके एक-एक रोमके छिद्रमें ऐसे-ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी प्रकार उड़ते-पडते रहते हैं, जैसे

झरेखेकी जालीमेरे आनेवाली सर्वकी किरणोमें रजके छोटे-छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखायी पहते हैं । कहाँ अपने परिमाणसे साढे तीन हाथके शरीरवाला अत्यन्त शहर में, और कहाँ आपको अनन्त महिमा॥ ११॥ वृत्तियोंकी पकड़में न आनेवाले परमात्मन् ! जब बच्चा

पोटता है; परन्तु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिये वह कोई अपराध होता है ? 'है' और 'नहीं हैं ---इन सब्दोंसे कही जानेवाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपकी कोखके भीतर न हो ? ॥ १२ ॥ श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनो लोक प्रलयकालीन जल े ानि थे, उस समय उस जलमें स्थित श्रीनारायणके नामिकमलसे ब्रह्मका जन्म हुआ । उनका यह कहना किसी प्रकार असल्य नहीं हो सकता । तब आप हो बतलाइये, प्रभो ! क्या मै आपका पुत्र नहीं

माताके पेटमें रहता है, तब अज्ञानवश अपने हाथ-पैर

इसलिये आप नारायण (नार—जीव और अथन— आन्नय) है । आप समस्त जगतके और जीवोंके अधीश्वर हैं, इसलिये आप नारायण (नार—जीव और अवन— प्रवर्तक) हैं । आप समस्त लोकोंके साक्षी है, इसलिये भी नारायण (नार--जीव और अयन--जाननेवाला) हैं । नरसे उत्पन्न होनेवाले जलमें निवास करनेके कारण

हैं ? ॥ १३ ॥ प्रभो ! आप समस्त जीवोंके आत्मा है ।

जिन्हें नारायण (नार—जल और अयन—निवासस्यान) कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश हो हैं । वह अंशरूपसे दोखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है।। १४।। भगवन् ! यदि आपका यह विराट् स्वरूप सचमुच उस समय जलमें ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमलनालके मार्गसे उसे सौ वर्षतक जलमें इंडता रहा ? फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन कैसे हो गया ? और फिर कुछ ही क्षणोंमें वह पुनः क्यों नहीं दीखा, अन्तर्धान क्यों हो गया ? ॥ १५ ॥ मायाका नाश करनेवाले प्रभो ! दूरको बात कौन करे—अभी इसी अवतारमें आपने इस बाहर दीखनेवाले जगत्को अपने पेटमें ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गयी थीं । इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह सम्पूर्ण विश्व केवल आपको माया-ही-माया है।। १६॥ जब आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा बाहर दीखता है वैसा ही आपके उदरमें भी दीखा, तब क्या यह सब आपकी मायाके विना ही आपमें प्रतीत हुआ ? अवस्य ही आपको लीला है ॥ १७ ॥ इस दिनकी बात जाने दीजिये, आजकी ही लॉजिये । क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका खेल नहीं दिखलाया है ? पहले आप अकेले थे । फिर सम्पूर्ण म्बालबाल, बळडे और छड़ी-स्मेके भी आप ही हो गये । उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्गुज हैं और मेरे सहित सब-के-सब तत्व उनकी सेवा कर रहे है । आपने अलग-अलग उतने ही बह्माण्डोंका रूप भी घारण कर लिया था, परन्तु अब आप केवल अपरिभित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही शेष रह गये हैं॥ १८॥ जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूपको नहीं जानते, उन्होंको आप प्रकृतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते हैं और उनपर अपनी मायाका परदा डालकर सृष्टिके समय मेरे (ब्रह्म) रूपसे, पालनके समय अपने (विष्णु) रूपसे और संहारके समय रुद्रके रूपमें प्रतीत होते हैं॥ १९॥ प्रभो ! आप सारे जगतके स्वामी और विद्याता हैं । अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मन्ध्य, पश-पक्षी और जलचर आदि योनियोंमें अवतार ग्रहण करते हैं-इसलिये कि इन रूपोंके द्वारा दष्ट पुरुषोंका घमंड तोड़ दें और सत्पृरुषोंपर अनुग्रह करें ॥ २० ॥ भगवन् ! आप अनन्त परमातमा और योगेश्वर है । जिस सभय आप अपनो योगमायाका विस्तार करके लीला करने लगते है, उस समय त्रिलोकोमें ऐसा कौन है, जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किसलिये, कब और कितनी होती है॥ २१॥ इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्

अनन्त है । यह मायासे उत्पन्न एवं विलीन होनेपर भी आपमें आपको सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता है ॥ २२ ॥ प्रभो ! आप ही एकमात्र सत्य है । क्येंकि आप सबके आत्मा जो है । आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि विकारोंसे रहित हैं । आप स्वयंप्रकाश हैं: इसलिये देश, काल और वस्तु—जो परप्रकाश है—किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते । आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं । आप अविनाशो होनेके कारण नित्य है । आपका आनन्द अखण्डित है । आपमें न तो किसी प्रकारका मल है और न अभाव । आप पूर्ण, एक हैं । समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप अमृतस्वरूप है ॥ २३ ॥ आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवोंका ही अपना स्त्ररूप है। जो गुरुरूप सूर्यसे तत्त्वज्ञानरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने खरूपके रूपमें साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झुठे संसार-सागरको मानो पार ऋर जाते हैं। (संसार-सागरके झठा होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी दृष्टिसे ही है) ॥ २४ ॥ जो पुरुष परमात्माको आत्माके रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस अञ्चानके कारण ही इस नामरूपात्मक निखिल प्रपञ्जकी उत्पत्तिका भ्रम हो जाता है । किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है । जैसे रस्सीमें भ्रमके कारण ही साँपकी प्रतीति होती है और भ्रमके निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ २५ ॥ संसार-सम्बन्धी बन्धन और उससे मोक्ष-ये दोनों ही नाम अज्ञानसे कल्पित है । वास्तवमें ये अज्ञानके ही दो नाम है । ये सत्य और ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सुर्यमे दिन और रातका भेद नहीं है, बैसे ही विचार करनेपर अखण्ड चित्स्वरूप केवल शृद्ध आत्मतत्त्वमे न बन्धन है और न तो मोक्ष ॥ २६ ॥ भगवन् ! कितने आश्चर्यकी बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं । और शरीर आदि हैं पराये, किन्तु उनको आत्मा मान बैठते है और इसके बाद आपको कहीं अलग ढ़ैढ़ने लगते हैं । भला, अज्ञानी जीयोंका यह बड़ा अज्ञान है॥२७॥ हे अनन्त!

खप्रके समान असत्य, अज्ञानरूप और दृःख-पर-दृःख

देनेवाला है । आप परमानन्द, परम ज्ञानस्वरूप एवं

आप तो सबके अन्तःकरणमें ही विराजमान है। इसलिये

संतलोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है. उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको उँछते

है। क्योंकि यद्यपि रस्सीमें साँप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान साँपको मिध्या निश्चय किये बिना भला, कोई

सत्परुष सच्ची रस्सीको कैसे जान सकता है ? ॥ २८ ॥ अपने भक्तजनीके इदयमें स्वयं स्फरित होनेवाले भगवन् ! आपके ज्ञानका स्वरूप और महिमा ऐसी ही है. उससे अञ्चानकल्पित जगतका नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोका तनिक-सा भी कृपा-प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत हो जाता है-वही आपकी सच्चिदानन्द्रभयी महिमाका तत्व जान

सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान-वैराग्यादि साधनरूप अपने प्रयक्षसे बहुत कालतक कितना भी अनुसन्धान करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २९ ॥ इसलिये भगवन् ! मुझे इस जन्ममे, दूसरे जन्ममें अथवा किसी पश्-पक्षी आदिके जन्ममें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासोंमेंसे कोई एक दास हो जाऊँ और फिर आपके चरणकमलोंकी सेवा करूँ ॥ ३० ॥ मेरे स्वामी ! जगतके बडे-बडे यज्ञ सष्टिके

प्रारम्भसे लेकर अवतक आपको पूर्णतः तुप्त न कर सके। परन्तु आपने व्रजकी गायों और म्वालिनोंके बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दुध बड़े उमंगसे पिया है। वास्तवमें उन्होंका जीवन सफल है, वे ही अत्यन्त घन्य हैं ॥ ३१ ॥ आहे, नन्द आदि ज्ञजवासी गोपोंके धन्य भाग्य है। वास्तवमें उनका अहोभाग्य है। क्योंकि परमानन्दस्वरूप सनातन परिपूर्ण बाध आप उनके अपने

सगे-सम्बन्धी और सुहद् हैं॥ ३२॥ हे अच्युत ! इन व्रजवासियोंके सौभाग्यकी महिमा तो अलग रही---मन आदि म्वारह इन्द्रियोंके अधिष्ठात्-देवताके रूपमें रहनेवाले महादेव आदि हमलोग बड़े ही भाग्यवान् है। क्योंकि इन बजवासियोंकी मन आदि म्यारह इन्द्रियोंको प्याले बनाकर

हम आपके चरणकमलोंका अभतसे भी मीठा, मंदिरासे भी मादक मधुर मकरन्दरस पान करते रहते हैं। जब उसका एक-एक इन्द्रियसे पान करके हम धन्य-धन्य हो रहे हैं. तब समस्त इन्द्रियोंसे उसका सेवन करनेवाले

इस ब्रजभूमिके किसी वनमें और विशेष करके गोकुलमें किसी भी योनिमें जन्म हो जाय, यही हमारे लिये बडे सीभाग्यकी बात होगी। क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी-न-किसी प्रेमीके चरणोंकी धृति अपने

ऊपर पड ही जायगी। प्रभो ! आपके प्रेमी वजवासियोंका सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वस्व है। इसलिये उनके चरणोंकी धृलि मिलना आपके ही चरणोंकी धृलि मिलना है और

आपके चरणोंकी धूलिको तो श्रुतियाँ भी अनादि कालसे अबतक ढूँढ़ ही रही हैं॥३४॥ देवताओंक भी आराध्यदेव प्रभो ! इन व्रजवासियोंको इनकी सेवाके बदलेमें आप क्या फल देंगे? सम्पूर्ण फलेंकि फलस्वरूप ! आपसे बढकर और कोई फल तो है ही

नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें

अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते। क्योंकि

आपके स्वरूपको तो उस पूतनाने भी अपने सम्बन्धियों---अधासुर, बकासुर आदिके साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेष ही साध्यी स्त्रीका था, पर जो इदयसे महान् क्रुर थी। फिर, जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन—सब कुछ आपके ही चरणोंमें समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिये हैं, उन ब्रजवासियोंको भी वही फल देकर आप कैसे उन्हण हो सकते हैं॥३५॥ सच्चिदानन्दस्वरूप स्थामसुन्दर ! तभीतक राग-द्वेष आदि दोष चोरोंके समान सर्वस्थ अपहरण करते रहते हैं.

तभीतक घर और उसके सम्बन्धी कैदकी तरह सम्बन्धके

बन्धनोंमें बाँध रखते हैं और तभीतक मोह पैरको

बेडियोंकी तरह जकड़े रखता है—जबतक जीव आपका नहीं हो जाता॥ ३६॥ प्रभो ! आप विश्वके बखेडेसे सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनोंको अनन्त आनन्द वितरण करनेके लिये पृथ्वीमें अवतार लेकर विश्वके समान ही लीलाविलासका विस्तार करते हैं॥ ३७॥ मेरे स्वामी! बहुत कहनेकी आवश्यकता नहीं-जो लोग आपकी महिमा जानते हैं, वे जानते रहें:

मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जाननेमें असमर्थ है॥ ३८॥ सच्चिदानन्दस्वरूप वजवासियोंकी तो बात ही क्या है॥ ३३॥ प्रभो ! श्रीकृष्ण ! आप सबके साक्षी हैं। इसलिये आप सब

आप यदुवंशरूप कमलको विकसित करनेवाले सुर्व हैं। प्रभो ! पृथ्वो, देवता, बाह्यण और पशुरूप समुद्रकी अभिवृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी आप हो है। आप पाखण्डियोंके धर्मरूप रात्रिका घोर अन्यकार नष्ट करनेके लिये सूर्व और चन्द्रमा दोनोंके ही सम्मन हैं। पृथ्वीपर रहनेवाले राक्षसोंके नष्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सुर्य आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय हैं। भगवन् ! मैं अपने जीवनभर, महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही करता रहै ॥ ४० ॥

कुछ जानते हैं। आप समस्त जगतुके खामी है। यह

ब्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! संसारके रचियता ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी स्तृति की। इसके बाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके चरणोमें प्रणाम किया और फिर अपने गत्तव्य स्थान सत्यलोकमें चले गये॥४१॥ ब्रह्माजीने बछड़ों और म्बालबालीको पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था। भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको विदा कर दिया और बछड़ोंको लेकर यमुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने सखा म्बालबालोंको पहले छोड गये थे॥४२॥

वियोगमें यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन म्बालबालोंको वह समय आधे श्रणके समान जान पडा। क्यों न हो, वे भगवानुकी विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहिंहत जो हो गये थे॥ ४३॥ जगतुके सभी जीव उसी मायासे मोहित होकर शास्त्र और आचार्यांके बार-बार समझानेपर भी अपने आत्माको निरन्तर भूले हुए है। वास्तवमें उस मायाकी ऐसी ही शक्ति है। भला, उससे मोहित होकर

परीक्षित् ! अपने जीवनसर्वस्य--- प्राणवल्लभ श्रीकष्णके

जीव यहाँ क्या-क्या नहीं भूल जाते हैं ? ॥ ४४ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णको देखते ही म्बालबालॉने बड़ी उतावलीसे कहा—'भाई ! तुम भले आये । स्वागत है, स्वागत ! अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ:

अवनन्दसे भोजन करो' ॥ ४५ ॥ तब हँसते हुए भगवान्ने

श्रीमद्भा०-स०-सा० — २०

सम्पूर्ण प्रपञ्च आपमें ही स्थित है। आपसे मैं और क्या शरीरका ढाँचा दिखाते हुए वनसे व्रजमें लौट कहैं ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिये। मुझे अपने आये ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्णके सिरपर मोरपंखका मनोहर मुकुट लोकमें जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ३९ ॥ सबके मन-प्राणको और पुँचराले बालोंमें सुन्दर-सुन्दर महं-महं महंकते हए अपनी रूप-माधुरीसे आकर्षित करनेवाले श्यामसुन्दर ! पुष्प गुँथ रहे थे। नयी-नयी रंगीन धातुओंसे स्थाम शरीरपर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्तेमें उच्च खरसे कभी बाँसरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी

म्बालबालोंके साथ भोजन किया और उन्हें अधासरके

बजाकर बाह्योत्सवमें मग्न हो रहे हैं। पीछे-पीछे ग्वालबाल

उनको लोकपावन कीर्तिका गान करते जा रहे हैं। कभी

वे नाम ले-लेकर अपने बछड़ोंको पुकारते, तो कभी उनके

साथ लाइ-लड़ाने लगते । मार्गके दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं; जब वे कभी तिरछे नेत्रोंसे उनकी नजरमें नजर मिला देते हैं, तब गोपियाँ आनन्द-मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने गोष्टमें प्रवेश किया॥४७॥ परीक्षित् ! उसी दिन बालकॉने व्रजमें जाकर कहा कि 'आज यशोदा मैयाके लाइले नन्दनन्दनने वनमे एक बडा भारी अजगर मार डाला है और उससे हमलोगोंकी रक्षा की हैं। १४८ ॥ राजा परीक्षित्ने कहा-ब्रह्मन् ! व्रजनासियोंके

लिये श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे। फिर उनका ओकृष्णके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकॉपर भी पहले कभी नहीं हुआ था ! आप कृपा करके बतलाइये, इसका क्या कारण है ? ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं---गजन् ! संसारके सभी

प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे बढकर प्रेम करते हैं। पुत्रसे, धनसे या और किसीसे जो प्रेप्त होता है—वह तो इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय लगती हैं॥ ५०॥ राजेन्द्र ! यही कारण है कि सभी प्राणियोंका अपने आत्माके प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदिमें नहीं होता ॥ ५१ ॥ नपश्रेष्ठ ! जो लोग देहको ही आत्मा मानते है, वे भी अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं.

उतना प्रेम शरीरके सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिसे नहीं करते ॥ ५२ ॥ जब किचारके द्वारा यह मालम हो जाता है कि 'यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है' तब इस शरीरसे भी आत्माके समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देहके जोर्ण-शीर्ण हो जानेपर भी जीनेकी आशा प्रवल रूपसे बनी रहती है।। ५३।। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते है और उसीके लिये इस सारे चराचर जगतसे भी प्रेम करते हैं ॥ ५४ ॥ इन श्रीकृष्णको ही तुम सब आत्माओंका आत्म समझो । संसारके कल्याणके लिये ही योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारीके समान जान पड़ते है॥ ५५॥ जो लोग भगवान् श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानते हैं, उनके लिये तो इस जगत्में जो कछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत्स्वरूप है, सभी श्रीकष्णस्यस्य ही है । श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कोई प्राकृत-अप्राकृत वस्तु है हो नहीं ॥ ५६ ॥ सभी वस्तुओंका अन्तिम रूप अपने कारणमें स्थित होता है। उस कारणके भी परम कारण हैं भगवान् श्रीकृष्ण । तब भला बताओ, किस वस्तुको श्रीकृष्णसे भिन्न बतलायें ॥ ५७ ॥ जिन्होंने पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुरारीके

प्रदेपल्लक्षकी नौकाका आश्रय लिया है. जो कि सत्पुरुषोंका सर्वस्व है, उनके लिये यह भव-सागर बछड़ेके खुरके गढ़ेके समान है। उन्हें परमफ्दकी प्राप्ति हो जाती है और उनके लिये विपत्तियोंका निवासस्थान-पह संसार नहीं रहता ॥ ५८ ॥ परीक्षित् ! तुमने मुझसे पृष्टा था कि भगवान्के

पाँचवे वर्षकी लीला म्यालबालॉने छठे वर्षमें कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया ॥ ५९ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी म्वालबालेकि साथ वनक्रीड़ा, अधासुरको मारना, हरी-हरी घाससे युक्त भूमिपर बैठकर भोजन करना, अप्राकृतरूपधारी बछड्रो और ग्वालबालोंका प्रकट होना और ब्रह्माजीके द्वारा की हुई इस महान् स्तुतिको जो पनुष्य सुनता और कहता है—उस-उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ६० ॥ परीक्षित् ! इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामने कुमार-अवस्थाके अनुरूप आँखमिचीनी, सेतुबन्धन, बंदरोकी भौति उछलना-कृदना आदि अनेकों लीलाएँ करके अपनी कुमार-अवस्था क्रजमें ही त्याग दी॥ ६९॥

# पंद्रहवाँ अध्याय

---

### धेनुकासुरका उद्धार और ग्वालबालोंको कालियनागके विषसे बचाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अब बलराम और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अवस्थामे अर्थात् छठे वर्षमे प्रवेश किया था । अब उन्हें गौएँ चरानेकी स्वीकृति मिल गयी । वे अपने सखा म्वालबालोंक साथ गौएँ चराते हुए वृन्दावनमें जाते और अपने चरणोंसे वृन्दावनको अत्यन्त पावन करते ॥ १ ॥ यह वन गौओंके लिये हरी-हरी घाससे युक्त एवं रंग-बिरंगे पुष्पोंकी खान हो रहा था। आगे-आगे गाँएँ, उनके पीछे-पीछे बाँसुरी कजाते हुए श्यामसुन्दर, तदनन्तर बलराम और फिर ब्रीकृष्णके यशका गान करते हुए म्वालबाल—इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होंने उस वनमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ उस वनमें कहीं तो भीरे बड़ी मध्र गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड-के-झुंड हॉरन चीकड़ी भर रहे थे, और कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी सहक रहे थे। बड़े ही सुन्दर-

सुन्दर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओंके हृदयके समान खच्छ और निर्मल था । उनमें खिले हुए कमलेकि सौरभसे सुवासित होकर शीतल-मन्द-सुगन्य वायु उस वनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान्ने मन-ही-मन उसमें विहार करनेका संकल्प किया॥३॥ पुरुषोत्तम भगवान्ने देखा कि बहे-बहे वृक्ष फल और फूलोंके भारसे झुककर अपनी डालियों और नृतन कोंपलेंकी लालिमासे उनके चरणोंक स्पर्श कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े आनन्दसे कुछ मुसकराते हूए-से अपने बड़े पाई बलरामजीसे कहा ॥ ४ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवशिरोमणे ! यॉ ते

बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं परन्तु देखिये तो, ये वृक्ष भी अपनी डालियोंसे सुन्दर पुष् और फलोंकी सामग्री लेकर आपके चरणकमलोंमें झुब

रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं । क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करनेवालोंके अज्ञानका नाश करनेके लिये ही ती बुन्दाबनधाममें वृक्ष-योनि प्रहण की है । इनका जीवन घन्य है।। ५ ॥ आदिपुरुष ! यद्यपि आप इस वृन्दालनमें अपने ऐश्वर्यरूपको छिपाकर बालकोंकी-सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्टदेवको पहचानकर यहाँ भी प्रायः भौरीके रूपमें आपके भुवन-पावन यशका निरन्तर गान करते हुए आपके भजनमें लगे रहते हैं । वे एक क्षणके लिये भी आपको नहीं छोड़ना चाहते॥ ६॥ भाईजी ! वास्तवमें आप ही स्तृति करने योग्य हैं । देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे हैं । हरिनियाँ मुगनवनी गोपियोंके समान अपनी प्रेमभरी तिरस्त्री चितवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं । ये कोयलें अपनी मध्र कह-कह ध्वनिसे आपका कितना सुन्दर स्वागत कर रही हैं । ये वनवासी होनेपर भी धन्य हैं । क्योंकि सत्पुरुषोंका ख़ज़ाब ही ऐसा होता है कि वे घर आये अतिधिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं॥ ७॥ आज यहाँकी पृप्ति अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है । यहाँके वृक्ष, लताएँ और आहियाँ आपकी अँगुलियोंका स्पर्श पाकर अपना अहोचाम्य मान रही हैं । आपको दयाभरी चितवनसे नदी. पर्वत, पश, पक्षी-सब कृतार्थ हो रहे हैं और वजकी गोपियाँ आपके वक्षःस्थलका स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिये खयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, घन्य-धन्य हो रही है।। टा श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार परम सुन्दर कुन्दावनको देखकर भगवान् श्रीकृष्ण बहुत ही आनन्दित हुए । वे अपने सखा म्वालबालेकि साथ गोवर्धनको तराईमें, यमनातटपर गौओंको चराते हुए

भी ठुमुक-ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूरको उपहालास्पद बना देते हैं॥ ११॥ कभी मेघके समान गम्भीर वाणीसे दूर गये हुए पशुओंको उनका नाम ले-लेकर बड़े प्रेमसे पुकारते हैं । उनके कण्डकी मधुर ध्यनि सुनकर गायों और म्वालबालोंका चित्त भी अपने वशमें नहीं रहता॥१२॥ कभी चकोर, क्रौंच (कराँकुल), चकवा, भरदूल और मोर आदि पशियोंकी-सी बोलो बोलते तो कभी बाध, सिंह आदिकी गर्जनासे डरे हुए जीवांक समान स्वयं भी भयभीतकी-सी लीला करते ॥ १३ ॥ जब बलरामजी खेलते-खेलते बककर किसी म्यालबालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट जाते, तब श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने वहे भाईकी बकावट दूर करते ॥ १४ ॥ जब ग्वालबाल नाचने-गाने लगते अथवा ताल ठोंक-ठोंककर एक दूसरेसे कुस्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथमें हाथ डालकर खड़े हो जाते और हैस हैसकर 'वाह-बाह' करते॥ १५॥ कर्मा-कभी खयं श्रीकृष्ण भी व्यालबालोंके साथ कुरती लडते-लडते थक जाते तथा किसी सुन्दर वृक्षके नीचे कोमल पल्लबॉकी सेजपर किसी म्वालबालकी गोदमें सिर रखकर लेट जाते॥ १६॥ परीक्षित्! उस समय कोई-कोई पुण्यके मूर्तिमान् खरूप म्वालबाल महात्मा श्रीकृष्णके चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बढ़े-बढ़े पत्तों या अभोष्टियोंसे पंखा झलने लगते ॥ १७ ॥ किसी-किसीके इदयमें प्रेमकी धारा उमड़ आतो तो वह धीर-धीर उदार्रशरोपणि परममनस्वी श्रीकृष्णकी लीलाओंके अनुरूप उनके मनको प्रिय लगनेवाले मनोहर गीत गाने लगता॥ १८॥ भगदान्ते इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐक्षर्यमय स्वरूपको छिपा रक्खा था । वे ऐसी लोलाएँ करते, जो ठीक-ठीक गोपवालकोंकी-सी ही मालुम पड़तीं । स्वयं भगवती अनेकों प्रकारकी लोलाएँ करने लगे॥९॥ एक ओर लक्ष्मी जिनके चरणकमलोंकी सेवामें संलग्न रहती हैं. वे म्बालबाल भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रींकी मधुर तान छेड़े ही भगवान् इन ग्रामीण वालकोंके साथ बड़े प्रेमसे ग्रामीण रहते हैं. तो दसरी और बलगमजीके साथ वनमाला पहने खोल खोला करते थे । परीक्षित् ! ऐसा होनेपर भी हुए श्रीकृष्ण पतवाले पौरोकी सुरीली गुनगुनाहटमें अपना कभी-कभी उनकी ऐश्वर्यभयी लीलाएँ भी प्रकट हो स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं॥ १०॥

कपी-कभी श्रीकृष्ण कूजते हुए राजहंसीके साथ स्वयं भी

कृजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरेकि साथ खयं

जाया करतीं ॥ १९ ॥

बलरामजी और श्रीकृष्णके सखाओंमें एक प्रधान गोप बालक थे श्रीदामा । एक दिन उन्होंने तथा सुबल

और स्तोककृष्ण (छोटे कृष्ण) आदि प्यालबालीन स्याम और रामसे बड़े प्रेमके साथ कहा- ॥२०॥

'हमलोगोंको सर्वदा सुख पहुँचानेवाले बलरामजी ! आपके बाह-बलकी तो कोई चाह ही नहीं है । हमारे

मनमोहन श्रीकृष्ण ! दृष्टींको नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है । यहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक बड़ा भारी वन

है । बस, उसमें पाँत-के-पाँत ताड़के वृक्ष भरे पड़े हैं॥ २१ ॥ वहाँ बहत-से ताड़के फल पक-पककर गिरते

रहते हैं और बहत-से पहलेके गिरे हुए भी हैं । परन्तु अहाँ धेनुक नामका एक दुष्ट दैत्य रहता है । उसने उन फलोंपर

रोक लगा रक्खी है।। २२।। बलरामजी और भैया श्रीकृष्ण ! वह दैत्य गधेके रूपमें रहता है। वह स्वयं बड़ा बलवान है हो, उसके साथ और भी बहत-से उसीके समान बलवान् दैत्व उसी रूपमें रहते हैं ॥ २३ ॥ मेरे

शत्रुवाती भैया ! उस दैत्यने अवतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं । यही कारण है कि उसके डरके मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पश्-पक्षी भी उस जंगलमें

नहीं जाते ॥ २४ ॥ उसके फल है तो बड़े सुगन्धित, परन्तु हमने कभी नहीं खाये । देखो न, चारों ओर उन्हींकी मन्द-मन्द सुगन्ध फैल रही है । तनिक-सा ध्यान देनेसे उसका रस मिलने लगता है॥ २५॥ श्रीकृष्ण ! उनकी

सगन्धसे हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पानेके लिये मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवस्य खिलाओ । दाऊ दादा ! हमें उन फलॉकी बडी उत्कट

अभिलाषा है। आपको रुघे तो वहाँ अवश्य वलिये॥ २६॥ अपने सखा ग्वालबालोंकी यह बात स्नकर भगवान्

श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों हैंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये उनके साथ तालबनके लिये चल पड़े ॥ २७ ॥ उस वनमें पहुँचकर बलरामजीने अपनी

बाँहोंसे उन ताड़के पेड़ोंको पकड़ लिया और मतवाले हाथींके बच्चेके समान उन्हें बड़े जोरसे हिलाकर बहत-से

फल नीचे गिरा दिये ॥ २८ ॥ जब गधेके रूपमें रहनेवाले दैत्यने फलोंके गिरनेका शब्द सुना, तब वह पर्वतीके

साध सारी पृथ्वीको कँपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा ॥ २९ ॥ वह बड़ा बलवान् था । उसने बड़े वेगसे

बलरामजीके सामने आकर अपने पिछले पैरोसे उनकी छातीमें दलती मारी और इसके बाद वह दृष्ट बड़े जोरसे

रेंकता हुआ वहाँसे हट गया॥ ३०॥ राजन् ! यह गधा क्रोधमें भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलरामजीके पास पहुँचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोधसे

अपने पिछले पैरोंकी दलती चलायी ॥ ३१ ॥ बलरामजीने अपने एक ही हायसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे

आकाशमें घमाकर एक ताइके पेडपर दे भारा । घुमाते समय ही उस मधेके प्राणपखेळ उड़ गये थे॥ ३२॥

उसके गिरनेकी चोटसे वह महान् ताड़का वृक्ष—जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था—स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्षको भी उसने तोड़ डाला ।

उसने तीसरेको, तीसरेने चौथेको—इस प्रकार एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से तालवृक्ष गिर पड़े ॥ ३३ ॥ बलगामजीके लिये तो यह एक खेल था । परन्तु उनके द्वारा फेंके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर

सबको इंझाबातने झकझोर दिया हो॥ ३४॥ भगवान् बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं । उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है, जैसे सतोंमें वस्त्र । तब भला, उनके

लिये यह कौन आश्चर्यकी बात है॥ ३५॥ उस समय

वहाँ सब-के-सब ताड़ हिल गये । ऐसा जान पड़ा, मानो

धेनुकासरके भाई-बन्ध् अपने भाईके मारे जानेसे क्रोधके मारे आगव्यवला हो गये । सब-के-सब गधे बलरामजी और श्रीकृष्णपर बड़े बेगसे ट्ट पड़े ॥ ३६ ॥ राजन् ! उनमेंसे जो-जो पास आया, उसी-उसीको यलएमजी और श्रोकृष्णने खेल-खेलमें ही पिछले पैर पकड़कर

तालवक्षोंपर दे मारा ॥ ३७ ॥ उस समय वह भूमि ताड़के

फलोंसे पट गयी और टुटे हुए वृक्ष तथा दैत्योंके प्राणहीन शरीगोंसे भर गयी । जैसे बादलोंसे आकाश ढक गया हो, उस भूमिकी वैसी हो शहेमा होने लगी ॥ ३८ ॥ बलरामजी

उनपर फुल बरसाने लगे और बाजे बजा-बजाकर स्तुति करने लगे ॥ ३९ ॥ जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिनसे लोग निडर होकर उस वनके तालफल खाने लगे तथा पश् भी खच्छन्दताके साथ घास चरने लगे॥४०॥

और श्रीकृष्णकी यह मङ्गलमयी लीला देखकर देवतागण

इसके बाद कमलदललोचन भगवान श्रीकृष्ण बहे भाई बलरामजीके साथ ब्रजमें आये । उस समय उनके साधी म्वालबाल उनके पीछे-पीछे चलते हुए उनकी स्तृति करते जाते थे । क्यों न हो; भगवान्की लीलाओंका अवण-कीर्तन ही सबसे बढ़कर पश्चित्र जो है ॥ ४१ ॥ उस समय श्रीकृष्णकी पुँघराली अलकोंपर गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर घृलि पड़ी र्खुं थी, सिरपर मोरपंखका मुकुट था और बालोंमें सुन्दर-सुन्दर जंगली पुष्प गुँथे हुए थे । उनके नेत्रोमें मध्य चितवन और मुखपर मनोहर मुसकान थी । वे मधुर-मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी म्बालबाल उनकी लॉलत कीर्तिका गान कर रहे थे। वंशीको ध्वनि सनकर बहत-सी गोपियाँ एक साथ ही ब्रजसे बाहर निकल आयाँ । इनकी आँखें न जाने कबसे श्रीकृष्णके दर्शनके लिये तरस रही थीं ॥ ४२ ॥ गोपियोंने अपने नेत्ररूप प्रमरीसे भगवान्के मुखार्यवन्दका मकरन्द-रस पान करके दिनभरके विरहकी जलने शान्त की । और भगवानने भी उनकी लाजभरी हैंसी तथा विनयसे यक्त प्रेमभरी तिरखी चितवनका सत्कार स्वीकार करके वजमें प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ उधर यशोदामैया और रोहिणीजीका हृदय वात्सल्यस्रेहसे उमड रहा था । उन्होंने श्याम और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छके अनुसार तथा समयके अनुरूप पहलेसे ही सोच-सँजोकर रक्खी हुई बस्तुएँ उन्हें खिलायीं-पिलायीं और पहनायीं ॥ ४४ ॥ माताओंने तेल-उबटन आदि लगाकर स्तान कराया ।

माला पहनायी तथा चन्दन लगाया॥४५॥ तत्पशात् दोनों भाइयोने माताओंका परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया । इसके बाद बड़े लाड़-प्यारसे दुलार-दुलार क्त यशोद। और रोहिणीने उन्हें सुन्दर शब्यापर सुलाया । श्याम और राम बड़े आरामसे सो गये॥ ४६॥ भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार वृन्दावनमें अनेकों लीलाएँ करते । एक दिन अपने सखा म्वालबालोंके साथ वे यम्नातटपर गये । राजन् ! उस दिन बलरामजी उनके साथ नहीं थे ॥ ४७ ॥ उस समय जेठ-आषावुके घामसे गीएँ और म्वालबाल अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । प्याससे उनका कण्ठ सृख रहा था । इसलिये उन्होंने यमुनाजीका विषेला जल पो लिया ॥ ४८ ॥ परीक्षित् ! होनहारके वश उन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं रहा था । उस विषैले जलके पीते ही सब गौएँ और म्वालबाल प्राणहीन होकर यमुनाजीके तटपर गिर पड़े ॥ ४९ ॥ उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर चगवान् श्रीकृष्णने अपनी अमृत बरसानेवाली दृष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया । उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्रीकृष्ण ही थे॥ ५०॥ परीक्षित् ! चेतना आनेपर वे सब वसुनाजीके तटपर उठ

हो गयी । फिर उन्होंने सुन्दर वस पहनाकर दिव्य पुष्पीकी

# सोलहवाँ अध्याय

#### कालियपर कृपा

श्रीशुक्कदेवजी कहते है— परीक्षत् ! भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि महाविषधर कालिय नागने यमुनाजीका जल विषैला कर दिया है । तब यम्नाजीको शुद्ध करनेके विचारसे उन्होंने वहाँसे उस सर्पको निकाल दिया ॥ १ ॥

इससे उनकी दिनभर घूमने-फिरनेकी मार्गकी थकान दूर

राजा परीक्षितने पूछा--- ब्रह्मन् ! श्रीकष्णने यमुनाजीके अगाध जलमें किस प्रकार उस सर्पका दमन किया ? फिर कालिय नाग तो जलचर

और कैसे रहा ? सो बतलाइये॥२॥ ब्रह्मस्वरूप महात्मन् ! भगवान् अनन्त हैं । वे अपनी लीला प्रकट

जीव नहीं वा, ऐसी दशामें वह अनेक युगोंतक जलमें क्यो

खड़े हुए और आधर्यचिकत होकर एक-दूसरेकी ओर

देखने लगे ॥ ५१ ॥ राजन् ! अन्तमे उन्होंने यही निश्चय

किया कि हमलोग विषैला जल पी लेने के कारण भर चुके

थे. परन्तु हमारे श्रीकृष्णने अपनी अनुप्रहमरी दृष्टिसे

हमें फिरसे जिला दिया है॥५२॥

करके खच्छन्द विहार करते हैं । गोपालरूपसे उन्होंने जो उदार लीला की है, वह तो अमृतस्वरूप है । भला, उसके

सेवनसे कौन तप्त हो सकता है ? ॥ ३ ॥ श्रीशकदेवजीने कहा-परीक्षित् !

हो । इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जब कालिय नागने

देखा कि बालक तनिक भी न इस्कर इस विषैले जलमें

मौजसे खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़

गया। उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोमें डैसकर अपने

शरीरके बन्धनसे उन्हें जकड़ लिया॥९॥ भगवान्

श्रीकष्ण नागपाशमें बैंधकर निश्चेष्ट हो गये। यह देखकर

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कालिय नागका एक कुण्ड था। उसका जल विचकी गर्मोसे खौलता रहता था। यहाँतक कि उसके कपर उड़नेवाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे ॥ ४ ॥ उसके विषैले जलकी उत्ताल तरहाँका स्पर्श करके तथा उसकी छोटी-छोटी बूँदें लेकर जब वायु बाहर आती और तटके चास-पात, वृक्ष, पशु-पक्षी आदिका स्पर्श करती. तब वे उसी समय मर जाते थे॥ ५॥ परीक्षित् ! भगवानुका अवतार तो दृष्टोंका दमन करनेके लिये होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस साँपके विषका वेग बड़ा प्रचण्ड (भयंकर) है और वह भयानक विष हो उसका महान् बल है तथा उसके कारण मेरे विहारका स्थान यम्नाजी भी दुषित हो गयी हैं, तब भगवान् श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेंटा कसकर एक बहुत ऊँचे कदम्बके वृक्षपर चढ़ गये और वहाँसे ताल ठोंककर उस विषैले जलमें कद पड़े ॥ ६ ॥ यम्नाजीका जल साँपके विषके कारण पहलेसे ही खाँल रहा था। उसकी तरहें लाल-पीली और अत्यन्त भयङ्कर उठ रही थीं। पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके कृद पड़नेसे उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालियदहका जल इधर-उधर उछलकर चार सी हाधतक फैल गया। अचित्य अनल बलशाली भगवान् श्रीकणके लिये इसमें कोई आश्रर्यकी बात नहीं है ॥ ७ ॥ प्रिय परोक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण कालियदहमें क्दकर अतल बलशाली मतवाले गजराजके समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल-क्रीडा करनेपर उनकी भूजाओंकी टक्स्से जलमें बड़े जोस्का शब्द होने लगा। आंखरे ही सननेवाले कालिय नागने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास-स्थानका तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। यह चितृकर भगवान् श्रीकृष्णके सामने आ गया॥ ८॥ उसने देखा कि सामने एक साँवला-सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेचके समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आँखें हटनेका नाम ही नहीं लेतीं। उसके वक्षःस्थलपर एक सुनहली रेखा-श्रीवत्सका चिह्न है और वह पीले रंगका वस धारण किये हुए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुखपर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान हो रही है। चरण इतने सकुमार और सुन्दर हैं, मानो कमलको गद्दी

उनके प्यारे सखा म्वालबाल बहत ही पीडित हुए और उसी समय द:ख, पश्चाताप और भयसे मुर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहुद्, धन-सम्पत्ति, स्त्री, पत्र, भोग और कामनाएँ—सब कुछ भगवान श्रीकृष्णको ही समर्पित कर रक्ता था॥ १०॥ गाय, बैल, बिख्या और बछड़े बड़े दुःखसे डकराने लगे । श्रीकृष्णकी ओर ही उनकी टकटकी बँध रही थी । वे डरकर इस प्रकार खडे हो गये, मानो से रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता-डोलतातक न था॥ १९॥ इचर क्रजमें पृथ्वी, आकाश और शरीरोमें बड़े भयद्भर-भयद्भर तीनों प्रकारके उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बातकी सुचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटनेवाली है॥ १२॥ नन्दबाबा आदि गोपोने पहले तो उन अपशक्नोंको देखा और पीछेसे यह जाना कि आज श्रीकृष्ण बिना बलरामके ही गाय चराने चले गये। वे भयसे व्याकल हो गये । १३ ॥ वे भगवानुका प्रभाव नहीं जानते थे। इसीलिये उन अपशक्नोंको देखकर उनके मनमें यह बात आयी कि आज तो श्रीकृष्णकी मृत्यु ही हो गयी होगी। वे उसी क्षण दुःख, शोक और भयसे आतुर हो गये । क्यों न हों, श्रीकृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे॥ १४॥ प्रिय परेक्षित् ! व्रजके बालक, वृद्ध और हिस्योंका स्वभाव गायों-जैसा हो वात्सल्यपूर्ण था। वे मनमें ऐसी बात आते ही अत्यन्त दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैयाको देखनेकी उत्कट लालसासे घरदार छोड़कर निकल पडे ॥ १५ ॥ बलरामजी स्वयं भगवानुके खरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब बजवासियोंको इतना कातर और इतना आतर देखा, तब उन्हें हैंसी आ गयी। परन्त वे कुछ बोले नहीं, चप ही रहे। क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्रीकृष्णका प्रभाव मलीभाँति जानते थे ॥ १६ ॥ वजवासी अपने प्यारे श्रीकृष्णको दूँदने लगे। कोई

अधिक कठिनाई न हुई; क्योंकि मार्गमे उन्हें भगवानुके चरणचिह्न मिलते जाते थे। जी, कमल, अङ्करा आदिसे युक्त होनेके कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस

प्रकार वे यमुना-तटकी और जाने लगे॥ १७॥ परीक्षित् ! मार्गमें गौओं और दूसरेकि चरणचिहांके

बीच-बीचमें भगवान्के चरणचिह्न भी दीख जाते थे। उनमें कमल, जी, अङ्करा, वज्र और ध्वजाके चिह्न बहुत

ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीधतासे चले ॥ १८ ॥ उन्होंने दूरसे ही देखा कि कालियदहमें कालिय नागके शरीरसे बैधे हुए श्रीकृष्ण चेष्टाहीन हो रहे

हैं। कुण्डके किनारेपर म्वालबाल अचेत हुए पड़े हैं और गीएँ, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्तस्वरसे डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकृल और अन्तमें मृष्टिंत हो गये॥ १९॥ गोपियोंका मन अक्त गुणगणनिलय भगवान् श्रीकृष्णके प्रेमके रंगमें रंगा हुआ था। वे तो नित्य-निरन्तर भगवानुके सौहार्द, उनकी मधर् मुसकान, प्रेममरी चितवन तथा मोठो वाणीका ही स्मरण

श्यामसुन्दरको काले साँपने जकड़ रक्खा है, तब तो उनके हदयमें बड़ा ही दुःख और बड़ो ही जलन हुई। अपने प्राणवल्लभ जीवनसर्वस्वके बिना उन्हें तीनों लोक सुने दीखने लगे ॥ २० ॥ माता यशोदा तो अपने लाडले

करती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम

लालके पीछे कालियदहमें कुदने ही जा रही थीं; परन्तु गोपियोने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदयमें भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आँखोंसे भी आँसुओंको झड़ी लगी हुई

थो। सबकी आँखें श्रीकृष्णके मुखकमलपर लगी थीं। जिनके शरीरमें चेतना थी, वे वजमोहन श्रीकृष्णकी पूतना-वध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वर्यकी लीलाएँ कह-कहकर यशोदाजीको धीरज वैधाने लगीं। किन्त अधिकांश तो मुदेंकी तरह पड़ ही गयी थीं॥२१॥

थे। वे श्रीकृष्णके लिये कालियदहमें घुसने लगे। यह देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले भगवान् बलरामजीने किन्होंको समझा-बुझाकर, किन्हींको बलपूर्वक और किन्हींको उनके हृदयोंमें प्रेरणा करके रोक

परीक्षत् ! नन्दबाबा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकष्ण ही

दिया ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! यह साँपके शरीरसे बँध जाना तो

देखा कि ब्रजके सभी लोग स्त्री और बच्चोंके साथ मेरे लिये इस प्रकार अत्यन्त दखी हो रहे हैं और सचमूच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक

श्रीकृष्णकी मनुष्यों-जैसी एक लीला थी। जब उन्हेंनि

महर्ततक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकल आये ॥ २३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने उस समय अपना शरीर फुलाकर खुब मोटा कर लिया । इससे साँपका शरीर टूटने

लगा । वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोधसे आगवबूला हो अपने फण ऊँचा करके फुफकारें मारने लगा। घात मिलते ही श्रीकृष्णपर चोट करनेके लिये वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने

लगा। उस समय उसके नथुनोंसे विषकी फुहारें निकल रही थीं। उसकी आँखें स्थिर थीं और इतनी लाल-लाल हो रही थीं, मानो भट्टीपर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुँहसे आगको लपटें निकल रही थीं॥ २४॥ उस समय

कालिय नाग अपनी दुहरी जीभ लपलपाकर अपने

होठोंके दोनों किनारोंको चाट रहा था और अपनी कराल आंखोंसे विषकी ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़के संमान भगवान् श्रीकृष्ण उसके साध खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह साँप भी उनपर चोट करनेका दाँव देखता हुआ पैतरा बदलने

लगा ॥ २५ ॥ इस प्रकार पैतरा बदलते-बदलते उसका

बल क्षीण हो गया। तब भगवान् श्रीकृष्णने उसके बड़े-बड़े सिरोंको तनिक दबा दिया और उछलकर उनपर सवार हो गये। कालिय नागके मस्तकोंपर बहुत-सी लाल-लाल माणवाँ थीं। उनके स्पर्शते भगवानुके सुक्रमार तल्ओंकी लालिमा और भी बढ़ गयो।

नृत्य-गान आदि समस्त कलाओंके आदि प्रवर्तक भगवान्

श्रीकृष्ण उसके सिरोपर कलापूर्ण नृत्य करने लगे ॥ २६ ॥ भगवानुके प्यारे भक्त, गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवाङ्गनाओंने जब देखा कि भगवान् नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेमसे मुदङ्ग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुन्दर-सुन्दर गीत गाते हुए, पुष्पोंकी वर्षा करते हुए और अपनेको निछावर करते हुए भेंट ले-लेकर उसी समय भगवान्के पास आ पहुँचे॥ २७॥ परीक्षित् !

कालिय नागके एक सौ एक सिर थे। वह अपने जिस सिरको नहीं झकाता था, उसीको प्रचण्ड दण्डधारी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* भगवान् अपने पैरोंकी चोटसे कुचल डालते। इससे कालियनागकी जीवनशक्ति शीण हो चली, वह मैंह और नथुनोंसे खुन उगलने लगा। अन्तमें चाहर काटते-काटते वह बेहोश हो गया ॥ २८ ॥ तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखोंसे विष उगलने लगता और क्रोधके मारे जोर-जोरसे फुफकारें मारने लगता । इस प्रकार वह अपने सिरोमेंसे जिस सिरको ऊपर उठाता, उसीको नाचते हुए भगवान श्रीकृष्ण अपने चरणोंकी ठोकरसे झकाकर सैंद डालते । उस समय प्राण-प्रयोतम भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर जो खनकी बुँदें पडती थीं, उनसे ऐसा मालुम होता, मानो रक्त-पुष्पोंसे उनकी पूजा की जा रही हो ॥ २९ ॥ परीक्षित् ! भगवान्के इस अन्द्रत ताण्डय-नृत्यसे कालियके फणरूप छत्ते छिन्न-भिन्न हो गये। उसका एक-एक अंग चुर-चुर हो गया और मुँहसे खूनको उसटी होने सगी। अब उसे सारे जगत्के आदि शिक्षक पुराणपुरुष भगवान् नारायणको स्पृति हुई । यह मन-ही-मन भगवानको शरणमें गया॥३०॥ भगवान श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण विश्व है। इसलिये उनके भारी बोझसे कालिय नामके शरीरको एक-एक गाँउ ढोली पड़ गयी। उनकी एडियोंकी चोटसे उसके छत्रके समान फण छिन-भिन्न हो गये। अपने पतिकी यह दशा देखकर

उसकी पत्नियाँ भगवानुकी शरणमें आयीं। वे अत्यन्त आतुर हो रही थीं। भयके मारे उनके वस्ताभूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और केशकी चोटियाँ भी विखर रही थीं ॥ ३१ ॥ उस समय उन साध्वी नागपनियोक्ति जित्तमें बड़ी घबराहट थी। अपने वालकोंको आगे करके वे पृथ्वीपर लोट गर्यी और हाथ जोडकर उन्होंने समस्त

प्राणियंकि एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया । भगवान् श्रीकृष्णको शरणागत-वत्सल जानकर अपने अपराधी पतिको छुड़ानेकी इच्छासे उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की ॥ ३२ ॥ नागपतियोंने कहा---प्रभी ! आपका यह अवतार ही दुशेंको दण्ड देनेके लिये हुआ है। इसलिये इस अपराधीको दण्ड देना सर्वथा उचित है। आपको दृष्टिमें शत्र और पत्रका कोई भेदभाव नहीं है : इसलिये आप जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पापीका प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्पाण करनेके लिये ही ॥ ३३ ॥

है ॥ ३५ ॥ भगवन् ! हम नहीं समझ पातीं कि यह इसकी किस साधनाका फल है, जो यह आपके चरणकमलोंकी धूलका स्पर्श पानेका अधिकारी हुआ है। आएके चरणोंकी रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिये आएकी अर्द्धीक्रनी लक्ष्मीजीको भी बहुत दिनीतक समस्त भोगोका त्वाग करके नियमोका पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी ॥ ३६ ॥ प्रभो ! जो आपके चरणोंकी धुलकी शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्गका राज्य या पृथ्वीकी बादशाही नहीं चाहते। न वे रसातलका ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्माका पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग-सिद्धियोंकी भी चाह नहीं होती। यहाँतक कि वे जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले कैवल्य-मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते ॥ ३७ ॥ स्वामी ! यह नागराज तमोगुणी योनिसे उत्पन्न हुआ है और अत्यन्त क्रोधी है। फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरणरज प्राप्त हुई, जो दूसरोके लिये सर्वथा दुर्लभ है; तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमें पड़े हुए जीवको संसारके वैभव-सम्पत्तिकी तो बात ही क्या—मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३८ ॥ प्रभो ! हम आपको प्रणाम करती है। आप अनन्त एवं अचिन्य ऐश्वर्यके नित्य निधि हैं। आप सबके अन्तःकरणीमें विराजमान होनेपर भी अनन्त है। आप समस्त प्राणियों और पदार्थिक आश्रय तथा सब पदार्थिक रूपमें भी विद्यमान है। आप प्रकृतिसे परे स्वयं परमात्मा

हैं॥ ३९॥ आप सब प्रकारके ज्ञान और अनुभवकि

आपने हमलोगॉपर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो

आपका कृपा-प्रसाद ही है। क्योंकि आप जो दृष्टोंको दृष्ट

देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्पके

अपराधी होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। यदि यह

अपराधी न होता. तो इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिलती ?

इसलिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस क्रोधको भी

आपका अनुप्रह ही समझती है।। ३४॥ अवस्य ही

पूर्वजन्ममें इसने स्वयं मानरहित होकर और दूसरोंका सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है। अथवा

सब जीवॉपर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म

किया है। तभी तो आप इसके ऊपर सन्तृष्ट हुए है।

क्योंकि सर्व-जीवस्वरूप आपकी प्रसन्नताका यही उपाय

खजाने हैं । आपको महिमा और शक्ति अनन्त है । आपका स्वरूप अप्राकृत—दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक गुणों एवं विकारोंका आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं॥४०॥ आप

प्रकृतिमें क्षोप उत्पन्न करनेवाले काल हैं, कालशक्तिके आश्रय हैं और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त

अवयवीके साक्षी है। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहका उसके द्रष्टा है। आप उसके बनानेवाले निमित्तकारण तो है ही, उसके रूपमें बननेवाले

उपादानकारण भी हैं॥४१॥ प्रभो ! पञ्चभूत, उनकी तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना चित्त—ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके

कार्योमें होनेवाले अभिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कारको छिपा रक्खा है॥४२॥ आप देश, काल और वस्तुओंकी सीमासे बाहर-अनन्त हैं। सृक्ष्मसे भी सुक्ष्म और कार्य-कारणेंके समस्त विकारोमें भी एकरस,

विकाररहित और सर्वश है। ईश्वर हैं कि नहीं है, सर्वश है कि अल्पन्न इत्यादि अनेक मतभेदोंक अनुसार आप उन-उन मतवादियोंको उन्हीं-उन्हीं रूपोमें दर्शन देते हैं। समस्त शब्दोंके अर्थके रूपमें तो आप हैं ही, शब्दोंके रूपमें भी है तथा उन दोनों का सम्बन्ध जोडनेवाली शक्ति भी आप ही है। हम आपको नमस्कार करती है।। ४३॥

प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण है, उनकी प्रमाणित करनेवाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतःसिद्ध है। आप ही मनको लगानेकी विधिके रूपमें और उसको सब कहींसे

हटा लेनेकी आज्ञाके रूपमें प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग है। इन दोनोंके मूल वेद भी खयं आप ही है। हम आपको बार-बार नमस्कार करती है।। ४४ ॥ आप शुद्धसत्त्वमय वसुदेवके पुत्र वासुदेव, सङ्कर्षण एवं प्रद्युप्र

भक्तों तथा यादवोंके स्वामी है। श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४५ ॥ आप अन्त:करण और उसकी क्तियोंके प्रकाशक है और उन्होंके द्वारा अपने-आपको इक रखते हैं। उन अन्तःकरण और वृत्तियोंके द्वारा ही आपके स्वरूपका कुछ-कुछ संकेत भी मिलता

और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्युहके रूपमें आप

हैं ॥ ४६ ॥ आप भूलप्रकृतिमें नित्य विहार करते रहते हैं । समस्त स्थूल और सुक्ष्म जगत्की सिद्धि आपसे ही होती है। हचीकेश ! आप मननशील आत्माराम है। मीन ही

तथा स्वयंप्रकाश है। हम आपको नमस्कार करती

आपका स्वचाव है। आपको हमारा नमस्कार है॥ ४७॥ आप स्थूल, सूक्ष्म समस्त गतियोंके जाननेवाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नामरूपात्मक विश्वप्रपञ्चके

निवेधकी अवधि तथा उसके अधिष्ठान होनेके कारण विश्वरूप भी है। आप विश्वके अध्यास तथा अपवादके साक्षी हैं एवं अज्ञानके द्वारा उसकी सत्यत्वभान्ति एवं स्वरूपञ्चानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक निवृत्तिके भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है॥४८॥

प्रभो ! यद्यपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं-तथापि अनादि कालशक्तिको स्वीकार करके प्रकृतिके गुणंकि द्वारा आप इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयको लीला करते हैं। क्योंकि आपको लीलाएँ अमोध हैं। आप सत्यसकूल्प है।

इसलिये जीवंकि संस्काररूपसे छिपे हुए खभावाँको अपनी दृष्टिसे जाप्रत् कर देते हैं ॥ ४९ ॥ त्रिलोकीमें तीन प्रकारकी योनियाँ हैं---सत्वगुणप्रधान शान्त, रजोगुणप्रधान अशान्त और तमोगुणप्रधान मृद्ध। वे सब-की-सब आपकी लीलामृर्तियाँ हैं। फिर भी इस समय आपको

सत्वगुणप्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय हैं; क्योंकि

आपका यह अवतार और ये लीलाएँ साधुजनोंकी रक्षा

तथा धर्मकी रक्षा एवं विस्तारके लिये ही है॥ ५०॥

शान्ताव्यन् ! स्वामीको एक बार अपनी प्रजाका अपराध सह लेना चाहिये। यह मुद्र है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिये इसे क्षमा कर दीजिये ॥ ५१ ॥ भगवन् ! कृपा कीजिये; अब यह सर्प मरने ही वाला है। साध्युरुष सदासे ही हम अबलाऑपर दया करते आये हैं। अतः आप हमें हमारे प्राणस्वरूप पतिदेवको दे दीजिये ॥ ५२ ॥

हम आपको दासी है। हमें आप आज़ा दीजिये, आपकी

क्या सेवा करें ? क्योंकि जो श्रद्धांके साथ आपकी आज्ञाओंका पालन--आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकारके भयोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ ५३ ॥

श्रीशुकदेक्जी कहते हैं---परीक्षित् ! भगवानके है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियोंके साक्षी चरणोंकी ठोकरोंसे कालिय नागके फण छित्र-भित्र हो

गये थे। वह बेसघ हो रहा था। जब नागपालयोन इस प्रकार भगवानुकी स्तृति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया॥ ५४॥ धीरे-धीरे कालियनागने इन्द्रियों और प्राणोमें कुछ-कुछ चेतना आ गयी। वह बड़ी कठिनतासे श्वास लेने लगा और थोडी देखे बाद बडी दीनतासे हाथ जोडकर भगवान श्रीकरणसे इस प्रकार बोला ॥ ५५ ॥ [कालिय नागने कहा—]नाथ ! हम जनमसे ही

दुष्ट, तमोगुणी और बहत दिनोंके बाद भी बदला लेनेवाले-बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवेंकि लिये अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसीके कारण संसारके लोग नाना प्रकारके दुरायहोंमें फैंस जाते हैं ॥ ५६ ॥ विश्वविधाता ] आपने ही गुणंकि भेदसे इस जगत्में नाना प्रकारके स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियोंका निर्माण किया है॥ ५७॥ भगवन् ! आपकी ही सृष्टिमें हम सर्प भी है। हम जन्मसे ही बड़े क्रोपी होते हैं। हम इस मायाके चकरमें स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्नसे इस दुस्त्यज मायाका त्याग कैसे करें॥ ५८॥ आप सर्वज्ञ और सम्पूर्ण जगतके स्वामी है। आप ही हमारे स्वभाव और इस मायाके कारण है। अब आप अपनी इच्छासे—जैसा ठीक समझें—कपा कीजिये या दण्ड

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---कालियनागकी बात सुनकर लीला-मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णने कहा--'सर्प ! अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये। तु अपने जाति—भाई, पुत्र और स्त्रियंकि साथ शीघ्र ही यहाँसे

दीजिये ॥ ५९ ॥

हुई मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सोंपोंसे कभी भय न हो॥ ६१॥ मैंने इस कालियदहमें क्रीड़ा की है। इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके जलसे देवता और पितरॉका तर्पण करेगा. एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा-वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा॥ ६२ ॥ मैं जानता है कि त गरुडके भवसे रमणक द्वीप छोडकर इस दहमें आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरणचिक्रोंसे अङ्कित हो गया है। इसलिये जा, अब गरुह तुझे खायेंगे नहीं ॥ ६३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- भगवान् श्रीकृष्णकी

समद्रमें चला जा। अब गीएँ और मनष्य यमना-जलका

उपभोग करें ॥ ६० ॥ जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी

एक-एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिय नाग और उसकी प्रतियोंने आनन्दसे भरकर बड़े आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६४ ॥ उन्होंने दिव्य वस्त्र. पुष्पमाला, मणि, बहुमुल्य आभूषण, दिव्य गन्ध, चन्दन और अति उत्तम कमलोंकी मालासे जगतके स्वामी गरुडध्वज भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनन्दसे उनकी परिक्रमा की, बन्दना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बन्धु-बान्धवोंके साथ रमणक द्वीपकी, जो समृद्रमें सपेंकि रहनेका एक स्थान है, यात्रा की। लीला-मनष्य श्रीकष्णकी कपासे यमनाजीका जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमतके समान मध्य हो गया ॥ ६५---६७ ॥

### सत्रहवाँ अध्याय

-----

कालियके कालियदहमें आनेकी कथा तथा भगवान्का क्रजवासियोंको दावानलसे बचाना

राजा परीक्षित्ने पूछर---भगवन् ! कालिय नागने नागोंके निकासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोडा था ? और उस अकेलेने ही गरुडजोका कौन-सा अपराध किया था?॥१॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् !

नीचे गरुडको एक सर्पकी भेट दी जाय॥२॥ इस नियमके अनुसार प्रत्येक अमावस्थाको सारे सर्प अपनी रक्षाके लिये महात्मा गरुङजीको अपना-अपना भाग देते

गरुडजीको उपहारस्वरूप प्राप्त होनेवाले सपीने यह

नियम कर लिया था कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट बुक्षके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* रहते थे \* ॥ ३ ॥ उन सर्पेमें कडूका पुत्र कालिय नाग अपने विष और बलके घमंडसे मतकाला हो रहा था। उसने गरुडका तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दर रहा—दूसरे साँप जो गरुडको बलि देते, उसे भी खा लेता ॥ ४ ॥ परीक्षित् ! यह सुनकर भगवानके प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुडको बड़ा क्रोच आया। इसलिये उन्होंने कालिय नागको मार डालनेके विचारसे बड़े वेगसे उसपर आक्रमण किया॥ ५॥ विषधर कालिय नागने जब देखा कि गरुड बड़े वेगसे मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने एक सौ एक फण फैलाकर इसनेके लिये उनपर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दाँत, इसलिये उसने दाँतोंसे गरुडको इस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभे लपलपा रहा था, उसकी साँस लंबी चल रही थी और आँखें बड़ी डरावनी जान पहती थीं॥६॥ तार्श्यनन्दन गरुडजी विष्णुभगवान्के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नागकी यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे झटककर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बायें पंख्यसे कालिय नागपर बड़े जोरसे प्रहार किया॥ ७॥ उनके पंखकी चोटसे कालिय नाग घायल हो गया। वह घबडाकर बहाँसे भगा और यमनाजीके इस कुण्डमें चला आया। यमुनाजीका यह कुण्ड गरुडके लिये अगम्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे॥ ८॥ इसी स्थानपर एक दिन क्षुवातुर गरुडने तपस्वी सौभरिके मना करनेपर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्यको बलपूर्वक एकड्कर खा लिया॥ ९॥ अपने मुखिया मस्यराजके मारे जानेके कारण मर्छालयोंको बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यन्त दीन और व्याकल हो गर्थी। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौचरिको बड़ी दया आयी। उन्होंने उस कुण्डमें

प्रसन्नतासे अपने कन्हैयाको हृदयसे लगाने लगे ॥ १४ ॥ परीक्षित ! यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दबाबा, गोपी और गोप-सभी श्रीकृष्णको पाकर सचेत हो गये। उनका मनोरद्य सफल हो गया॥१५॥ बलरामजी तो भगवानका प्रभाव जानते ही थे। वे श्रीकृष्णको हदयसे लगाकर हँसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बल्रडे—सब-के-सब आनन्दमम्न हो गये॥१६॥ गोपोंके कुलगुरु ब्राह्मणेनि अपनी पत्रियोंके साथ नन्दबाबाके पास आकर कहा--'नन्दजी! तुम्हारे बालकको कालिय नागने पकड़ लिया था. सो छुटकर आ गया। यह बड़े सौमाग्यकी बात श्रीकृष्णके मृत्युके मुखसे लीट आनेके उपलक्ष्यमें तुम ब्राह्मणोंको दान करो।' परीक्षित् ! ब्राह्मणोंकी बात सुनकर नन्दबाबाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने बहुत-सा सोना और गौएँ ब्रह्मणोंको दान दीं॥१८॥ परमसीभाग्वयती देवी यशोदाने भी कालके गालसे बचे हुए अपने लालको गोदमें लेकर हृदयसे चिपका लिया। उनको आँखोंसे आनन्दके आँसुओंकी बुँदें बार-बार टपकी पडती थीं॥ १९॥ एडनेवाले सब जीवॉकी भलाईके लिये गरुडको यह शाप राजेन्द्र! क्रजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक

पुसकर मछलियोंको खायेंगे, तो उसी क्षण प्राणीसे हाथ

धो बैठेंगे। मै यह सत्य-सत्य कहता हैं।।११॥ परीक्षित् ! महर्षि सीभरिके इस शापकी बात कालिय

नागके सिवा और कोई साँप नहीं जानता था। इसलिये

वह गरुडके भयसे वहाँ रहने लगा था और अब

गगवान् श्रीकृष्णने उसे निर्मय करके वहाँसे रमणक

गन्ध, वस्त्र, महामुल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणीसे

विभूषित हो उस कुण्डसे बाहर निकले ॥ १३ ॥ उनको

देखकर सब-के-सब वजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए,

जैसे प्राणोंको पाकर इन्द्रियों सचेत हो जाती हैं। सभी

गोपोंका तदय आनन्दसे पर गया। वे बडे प्रेम और

परीक्षित् ! इधर भगवान् श्रीकृष्ण दिव्य माला,

द्वीपमें भेज दिया॥ १२॥

दे दिया॥ १०॥ 'यदि गरुड फिर कभी इस कुण्डमें 🍍 सह कथा इस प्रकार है—गरदाजीकी माता विनता और सर्वोध्ये माता कडूमें परस्यर वैर था। माताका वैर स्परण कर पंसदाजी जो

सर्थ मिलता उसीको खा आहे। इससे व्यक्तित होकर सब सर्थ बहायोकी शरणमें गये। तब बहायोने यह नियम कर दिया कि अखेक अमायस्याकरे प्रत्येक सर्पपरिवार आग्री-कारीसे वरुडजीको एक सर्पकी जॉल दिया करे।

है। देखो, देखो, भयकूर आग तुम्हारे सगे-सम्बन्धी हम

गये थे। ऊपरसे भृख-प्यास भी लग रही थी। इसलिये स्वजनोको जलाना ही चाहती है॥२३॥ तुममें सब उस रात वे ब्रजमें नहीं गये, वहीं यम्नाजीके तटपर सो सामध्यं है। हम तुम्हारे सुहद् हैं, इसलिये इस प्रलयकी रहे ॥ २० ॥ गर्मीके दिन थे, उधरका वन सख गया था ।

आधी रातके समय उसमें आग लग गयी। उस आगने

सोये हुए व्रजनासियोंको चारों ओरसे घेर लिया और वह उन्हें जलाने सगी॥२१॥ आगकी आँच

लगनेपर ब्रजवासी घवड़ाकर उठ खड़े हुए और लीला-मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गये॥ २२॥ उन्होंने कहा-- 'प्यारे श्रीकृष्ण ! स्थामसुन्दर ! महाभाग्यवान् बलराम ! तुम दोनींका बल-विक्रम अनन्त

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीवित् !

आनन्दित स्वजन सम्बन्धियोंसे घिरे हुए एवं उनके मुखसे

अपार आगसे हमें बचाओ। प्रभो ! हम मृत्युसे नहीं इरते, परन्तु तुम्हारे अकुलोभय चरणकमल छोड़नेमें हम असमर्थ है। २४॥ भगवान अनन्त है; वे: अनन्त शक्तियोंको धारण करते हैं, उन जगदीश्वर भगवान्

श्रीकृष्णने जब देखा कि मेरे खजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं तब वे उस भयद्भर आगक्ये पी गये \* ॥२५॥

थी ॥ ४ ॥ जिधर देखिये, हरी-हरी दुबसे पृथ्वी हरी-हरी

हो रही है। नदी, सरोबर एवं झरनोंकी लहरोंका स्पर्श

करके जो वायु चलती थी उसमें लाल-पीले-नीले

तुरंतके खिले हुए, देरके खिले हुए—कहार, उत्पल आदि

अनेकों प्रकारके कमलोंका पराग मिला हुआ होता था।

---

# अठारहवाँ अध्याय

#### प्रलम्बासूर-उद्धार

अपनी कीर्तिका गान सुनते हुए श्रीकृष्णने गोकुलमण्डित गोष्टमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे म्वालका-सा वेष बनाकर राम और स्थाम क्रजमें क्रीडा कर रहे थे। उन दिनों प्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियोंको बहुत प्रिय नहीं है॥२॥ परनु वन्दावनके स्वाधाविक गुणोसे वहाँ वसन्तकी ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था, वृन्दावनमें परम मधुर भगवान् स्थामसुन्दर श्रीकृष्ण और बलरामजी

इस शीतल, मन्द और सुगन्ध वायुके कारण वनवासियोंको गर्मीका किसी प्रकारका क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्निका ताप लगता था और ने तो सूर्यका घाम ही ॥ ५ ॥ नदियोमें अगाध जल भए हुआ था। बड़ी-बड़ी लहरें उनके तटोंको चूम जाया करती निवास जो करते थे॥३॥ झींगुरोकी तीखी झंकार **इरनोंके मधुर इर-इरमें छिप गयी थी। उन इरनोंसे** सदा-सर्वदा बहुत ठंडी जलकी फुहियाँ ठड़ा करती थीं,

थीं। वे उनके पुलिनोंसे टकरातीं और उन्हें खच्छ बना जातीं। उनके कारण आस-पासकी पूमि गीली बनी रहती और सुर्यकी अत्यन्त उम्र तथा तीखी किरणे भी जिनसे वहाँके कुक्षोंकी हरियाली देखते ही बनती वहाँकी पृथ्वी और हरी-भरी घासको नहीं सुखा

### अधिन पान

🏞 १. में संबंध्य दार दूर करनेके लिये ही अकतीर्ण हुआ हूँ। इसलिये यह दाह दूर करना भी मेग कर्तव्य है।

२. समाधतारमें श्रीजानकीजीको मुस्थित रखकर आनिने मेरा उपकार किया या। अस उसको उरको मुखमें स्वापित करके उसका सत्कार

३. कार्यका कारणमे तत्व होता है। चगवान्के मुखसे अग्नि प्रकट हुआ—मुखाद अग्निरजायत। इसलिये चगवान्ते उसे मुखमें ही स्थापित

४. मुखके द्वारा अग्नि शास करके वह भाव प्रकट किया कि भव-दावानिको काल करनेमें भगवान्हे मुख-स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सकती थीं; चारों ओर हरियाली छा रही थी॥ ६॥ उस वनमें वृक्षोंकी पाँत-की-पाँत फूलोंसे लद रही थी। जहाँ देखिये, वहींसे सुन्दरता फुटी पड़ती थी। कहीं रंग-बिरंगे पश्ची चहक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिन चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मोर कुक रहे हैं, तो कहीं भौरे गूंजार कर रहे हैं। कहीं कोयलें कुड़क रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना अलाप छेड़े हुए हैं ॥ ७ ॥ ऐसा सुन्दर वन देखकर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलएमजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा की। आगे-आगे गाँएँ चलीं, पीछे-पीछे ग्वालबाल और बोचमें अपने बड़े भाईके साथ बाँस्रो बजाते हुए श्रीकृष्ण ॥ ८ ॥ राम, श्याम और म्बालबालीने नय पल्लवी, मोरपंखके गुच्छों, सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंके हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओंसे अपनेको भाँति-भाँतिसे सजा लिया। फिर कोई आनन्दमें मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठॉककर कुस्ती लड़ने लगा और किसी-किसीने राग अलापना शुरू कर दिया॥ ९॥ जिस समय श्रीकृष्ण नाचने लगते. उस समय कुछ ग्वालबाल गाने लगते और कुछ बाँसुरी तथा सिंगी बजाने लगते। कुछ हचेलीसे ही ताल देते, तो कुछ 'वाह-वाह' करने लगते॥ १०॥ परीक्षित्! उस समय नट जैसे अपने नायककी प्रशंसा करते हैं, जैसे ही देवतालोग म्वालबालोंका रूप धारण करके वहाँ आते और गोपजातिमें जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्रीकृष्णकी स्तृति करने लगते॥११॥ धुँघराली अलकौवाले श्याम और बलयम कभी एक दूसरेका

हाथ पकड़कर कुन्हारके चाककी तरह चक्कर काटते-ष्मरी-परेता खेलते। कभी एक-दूसरेसे अधिक फाँद

जानेको इच्छासे कृदते--कुँडी डाकते, कभी कहीं होड़

लगाकर ढेले फॅकते, तो कभी ताल ठाँक-ठाँककर

रस्साकसी करते-एक दल दूसरे दलके विपरीत रस्सी

पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरेसे कुस्ती

लडते-लडाते। इस प्रकार तरह-तरहके खेल खेलते ॥ १२ ॥ कहाँ-कहाँ जब दूसरे प्वालवाल नाचने

लगते तो श्रीकच्य और बलरामजी गाते या बॉसरी, सिंगी आदि बजाते। और महाराज! कभी-कभी वे 'वाह-

कभी एक दूसरेपर बेल, जायफल या आँवलेके फल हाधमें लेकर फेंकते। कभी एक-दूसरेकी आँख बंद करके छिप जाते और यह पीछेसे दैवता—इस प्रकार आँखाँमचौनी खेलते। कभी एक दूसरेको छूनेके लिये बहुत दर-दरतक दौडते रहते और कभी पशु-पक्षियोंकी चेष्टाओंका अनुकरण करते ॥ १४ ॥ कहीं मेडकोंकी तरह फदक-फुदककर चलते, तो कभी मुँह बना-बनाकर एक-दूसरेकी हैसी उड़ाते। कहीं रस्सियोंसे वृक्षोंपर झुला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकोंको खड़ा कराकर उनकी बाँहोंके बलपर ही लटकने लगते। कभी किसी राजाकी नकल करने लगते ॥ १५ ॥ इस प्रकार राम और श्याम बृन्दावनकी नदी, पर्वत, घाटी, कुल, वन और सरोवरोंमें वे सभी खेल खेलते, जो साधारण बच्चे संसारमें खेला करते हैं॥ १६॥ एक दिन जब बलराम और श्रीकृष्ण म्वालबालॉके साथ उस वनमें गीएँ चरा रहे थे, तब म्वालके वेषमें

वाह' कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते॥ १३॥

प्रलम्ब नामका एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्रीकृष्ण और बलरामको हर ले जाऊँ॥ १७॥ भगवान् श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं। वे उसे देखते ही पहचान गये। फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस यक्तिसे इसका यद्य करना चाहिये॥ १८॥ व्यालबालॉमें सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलेंक आचार्य श्रीकृष्ण ही थे। उन्होंने सब म्वालबालोंको बुलाकर कहा-'मेरे प्यारे

मित्रो । आज हमलोग अपनेको उचित रीतिसे दो दलोंमें बाँट लें और फिर आनन्दसे खेलें'॥ १९॥ उस खेलमें चालबालीने बलराम और श्रीकृष्णको नायक बनाया। कुछ श्रीकृष्णके साथी जन गये और कुछ बलरामके ॥ २० ॥ फिर उन लोगोंने तरह-तरहसे ऐसे बहत-से खेल खेले, जिनमें एक दलके लोग दूसरे दलके लोगोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर ले जाते थे। जीतनेवाला दल चढ़ता था और हारनेवाला दल ढोता था॥ २१॥ इस प्रकार एक दसरेकी पीठपर चढते-चढाते श्रीकृष्ण आदि प्यालबाल गौएँ चराते हुए भाण्डीर नामक बटके पास पहुँच

गये॥ २२॥

परीक्षित् ! एक बार बलरामजीके दलवाले श्रीदामा, वृषय आदि म्वालबालॉने खेलमें बाजी मार ली। तब श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने लगे ॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाको अपनी पीठपर चढ़ाया, भद्रसेनने व्यथको और प्रलम्बने बलरामजीको ॥ २४ ॥ दानवपङ्गच प्रलम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो बड़े बलवान् हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकुँगा। अतः वह उन्होंके पक्षमें हो गया और बलरामजीको लेकर फर्तिसि भाग चला, और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान नियत था, उससे आगे निकल गया॥ २५॥ बलरामजी बड़े भारी पर्वतके समान बोझवाले थे। उनको लेकर प्रलम्बासुर द्रस्तक न जा सका, उसकी चाल रुक गयी। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्यरूप धारण कर लिया। उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे थे और गौरसुन्दर बलरामजीको धारण करनेके कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो विजलीसे युक्त काला बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ उसकी आँखें आगको तरह घधक रही धीं और दाढें भौहोतक पहुँची हुई बड़ी भयावनी थीं। उसके लाल-लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे, मानो आगकी लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पाँवोंने कड़े, सिरपर मुक्ट और कानोंमें कृष्डल थे। उनकी कान्तिसे वह यहा अद्भुत लग रहा था, उस भयानक दैत्यको बडे बेगसे आकाशमें जाते देख पहले

तो बलरामजी कुछ घबड़ा से गये॥ २७॥ परन्तु दूसरे ही क्षणमें अपने स्वरूपकी याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलरामजीने देखा कि जैसे चोर किसीका धन चराकर ले जाय, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश-मार्गसे लिये जा रहा है। उस समय जैसे इन्द्रने पर्वतोपर वज्र चलाया था, वैसे हो उन्होंने क्रोध करके उसके सिरपर एक चुँसा कसकर जमाया॥ २८॥ चुँसा लगना था कि उसका सिर चूर-चूर हो गया। वह मुँहसे खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयद्भर शब्द करता हुआ इन्द्रके द्वारा कबसे मारे हुए पर्वतके समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २९ ॥ बलरामजी परम बलशाली थे। जब म्वालबालोने

> देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुरको मार डाला, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। वे बार-बार 'वाह-वाह' करने लगे ॥ ३० ॥ व्यालबालोंका चित्त प्रेमसे विद्वल हो गया । वे उनके लिये शुभ कामनाओंकी वर्षा करने लगे और पानो भरकर लीट आये हों, इस मावसे आलिङ्गम करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलरामजी इसके योग्य ही थे।। ३१॥ प्रलम्बासुर मूर्तिमान् पाप था। उसकी मृत्युसे देवताओंको बड़ा सुख मिला। वे बलरामजीपर फूल बरसाने लगे और 'बहुत अच्छा किया', 'बहुत अच्छा किया' इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे॥ ३२॥



### उन्नीसवाँ अध्याय

#### गौओं और गोपोंको दावानलसे बचाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् । उस समय जब म्वालबाल खेल-कुट्में लग गये, तब उनकी गौएँ बेरोक-टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गयीं और हरी-हरी बासके लोभसे एक गहन वनमें घुस गर्यो ॥ १ ॥ उनकी बकरियाँ, गायें और भैसे एक वनसे दूसरे वनमें होती हुई आगे बढ़ गयीं तथा गमीके तापसे व्याकुल हो गयीं। वे बेस्य-सी होकर अन्तमें डकराती हुई मुझाटबी (सरकंडोंक वन)में घुस गर्यी ॥ २ ॥

जब श्रीकृष्ण, बलराम आदि म्वालबालोने देखा कि हमारे पशुओंका तो कहीं पता-ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल-कृदपर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोज-बीन करनेपर भी अपनी गौओंका पता न लगा सके॥३॥ गौएँ ही तो क्रजवासियोंकी जीविकाका साधन थीं। उनके न मिलनेसे वे अचेत-से हो रहे थे। अब वे गौओंके खुर और दाँतोंसे कटी हुई बास तथा पथ्वीपर बने हुए खरोंके चिहाँसे उनका

पता लगाते हुए आगे बढ़े ॥ ४ ॥ अन्तमें उन्होंने देखा कि उनकी गीएँ मुझारबीमें सस्ता भूलकर डकरा रही है। उन्हें पाकर वे लौटानेकी चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गये थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोरसे लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे॥ ५॥ उनकी यह देशा देखकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे नाम ले-लेकर गौओंको एकारने लगे। गीएँ अपने नामकी ष्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे

भी उत्तरमें हंकारने और रैभाने लगीं ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! इस अकार भगवान् उन गायोंको पुकार ही रहे थे कि उस वनमें सब ओर अकस्मात् दावारिन लग गयी, जो वनवासी जीवोंका काल ही होती है। साथ ही बड़े जोरकी आँधी भी चलकर उस अग्निके बढ़नेमें सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचण्ड अग्नि अपनी भयङ्कर लपटोंसे समस्त चराचर जीवोंको परमसात् करने लगी ॥ ७ ॥ जब म्वाली और गोओंने देखा कि दावानल चारों ओरसे हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यन्त भयभीत हो गये। और मृत्युके भयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवानुकी शरणमें आते हैं, बैसे ही वे श्रीकृष्ण और बलरामजीके शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए

बोले— ॥ ८ ॥ 'महावीर श्रीकृष्ण ! प्यारे श्रीकृष्ण !

परम बलशाली बलराम ! हम तुम्हारे शरणागत है।

देखों, इस समय हम दावानलसे जलना ही चाहते हैं।

तुम दोनों हमें इससे बचाओ।। ९॥ श्रीकृष्ण ! जिनके

तुम्हीं भाई-बन्धु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी

प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये। सब धर्मिक ज्ञाता त्र्यामसुन्दर ! तुम्हीं हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो;

हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है'॥ १०॥ श्रीशुक्देवजी कहते हैं—अपने

म्बालकालोंके ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'डरो मत, तुम अपनी आँखें बंद कर

लों ॥ ११ ॥ भगवान्की आज्ञा सुनकर उन म्वालबालॉने कहा 'बहत अच्छा' और अपनी आँखें मूँद लीं। तब योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने उस पयङ्कर आगको अपने मुँहसे पी लिया \* और इस प्रकार उन्हें उस घोर

सङ्कटसे छुड़ा दिया॥१२॥ इसके बाद जब म्बालबालोने अपनी-अपनी और्खे खोलकर देखा, तब अपनेको भाण्डीर वटके पास पाया। इस प्रकार

अपने-आपको और गौओंको दावानलसे बचा देख वे

म्बालबाल बहुत ही विस्मित हुए ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णकी इस योगसिद्धि तथा योगपायाके प्रभावको एवं दावानससे

अपनी रक्षाको देखकर उन्होंने यही समझा कि श्रीकृष्ण कोई देवता है।। १४॥ परीक्षित् ! सार्यकाल होनेपर बलरामजीके साथ

भगवान् श्रीकृष्णने गौएँ लौटायीं और वंशी बजाते हुए उनके पीछे-पीछे ब्रजकी यात्रा की। उस समय न्वालबाल उनकी स्तृति करते आ रहे थे॥ १५॥ इधर

क्रजमें गोपियोंको श्रोकष्णके बिना एक-एक भ्राण सौ-सौ युगके समान हो रहा था। जब भगवान श्रीकृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानन्दमें मग्न हो गयीं हु १६॥

### बीसवाँ अध्याय

वर्षा और शरद् ऋतुका वर्णन

**ब्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—**मरीक्षित् ! म्यालबालोंने घर पहुँचकर अपनी मा, बहिन आदि स्त्रियोंसे श्रीकृष्ण

<sup>\*</sup> १. भगवान् श्रीकृष्ण थालीके द्वारा अर्पिन प्रेम-मक्ति सुधा-रसका पान करते हैं। अग्निके मनमे उसीका स्वाद लेनेकी लालसा हो आयो। इसलिये उसने स्वयं ही पश्चमें प्रवेश किया।

२. विकारित, मुझारित और दावारित—कीनोंका पान करके भगवानूने अपनी विकारतासकी कृष्टि स्वरुत की।

पहले राजिमें आग्निपान किया था, दूसरी बार दिनमें। भगवान् अपने भक्तजनीका ताप इस्तेके लिये सदा तत्पर एहते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मतोका प्रचार हो जाता है और बैदिक सम्प्रदाय लुप्त हो और बलरामने जो कुछ अन्द्रुत कर्म किये जाते हैं॥ ८॥ जो मेढक पहले चुपवाप सो रहे थे, अब थे—दावानलसे उनको बचाना, प्रलम्बको मारना वे बादलोंकी गरज सुनकर टर्र-टर्र करने लगे-जैसे इत्यादि — सबका वर्णन किया ॥ १ ॥ बड़े-बड़े बुढ़े गोप नित्य-नियमसे निवृत्त होनेपर गुरुके आदेशानुसार और गोपियाँ भी राम और स्थामको अलीकिक लीलाएँ ब्रह्मचारी लोग वेदपाठ करने लगते हैं ॥ ९ ॥ छोटी-छोटी सनकर विस्मित हो गयीं। वे सब ऐसा मानने लगे कि नदियाँ, जो जेठ-आषाढ़में बिल्कुल सूखनेको आ गयी 'श्रीकरण और बलरामके वेषमें कोई बहुत यहे देवता ही वीं, वे अब उमड़-घुमड़कर अपने घेरेसे बाहर बहने ब्रजमें पचारे हैं ॥ २ ॥ लगीं--जैसे अजितेन्द्रिय पुरुषके शरीर और धन इसके बाद वर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ। इस सम्पत्तियोंका कुमार्गमें उपयोग होने लगता है।। १०॥ ऋतुमें सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है। उस पर्ध्वीपर कहीं-कहीं हरी-हरी घासकी हरियाली थी, तो

समय सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदिसे आकाश क्षुट्य-सा दीखने लगा॥३॥ आकाशमें नीले और धने बादल घिर आते, बिजली कौधने लगती, बार-बार गड़-गड़ाहर सुनायो पड़ती; सूर्य, चन्द्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाशकी ऐसी शोभा होती, जैसे ब्रह्मस्वरूप होनेपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी होती है ॥ ४ ॥ सूर्यने राजाको तरह पृथ्वीरूप प्रजासे आठ महीनेतक जलका कर प्रहण किया था. अब समय आनेपर वे अपनी किरण-करोंसे फिर उसे बॉटने लगे॥५॥ जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दयापरवश होकर अपने जीवन-प्राणतक निछावर कर देते हैं-वैसे ही विजलीकी चमकसे शोमायमान धनघोर बादल तेज हवाकी प्रेरणासे प्राणियोंके कल्याणके लिये अपने

जीवनस्वरूप जलको बरसाने लगे ॥ ६ ॥ जेठ-आषाढुकी गर्मास पृथ्वी सूख गयी थी। अब वचकि जलसे सिंचकर वह फिर हरी-भरी हो गयी-जैसे सकामभावसे तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्वल हो जाता है, परन्तु जब उसका फल मिलता है, तब हप्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥ वयकि सायंकालमें बादलीसे धना अधेरा हा जानेपर प्रह और तारोंका प्रकाश तो नहीं दिखलायी पड़ता, परन्तु जुगन् चमकले लगते हैं—जैसे कलियुगमें पापकी प्रबलता हो जानेसे पाखण्ड कहीं-कहीं बीरबहूटियोंकी लालिमा और कहीं-कहीं बरसाती छतों (सफेद कुकुरमुतों) के कारण वह सफेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो किसी राजाकी रंग-बिरंगी सेना हो॥११॥ सब खेत अनाजॉसे भरे-पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनन्दके फुले न समाते थे,

परन्तु सब कुछ प्रारब्धके अधीन है—यह बात न जाननेवाले धनियोंके चित्तमें बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजेमें कैसे रख सकेंगे॥ १२॥ नये बरसाती जलके सेवनसे सभी जलवर और थलचर प्राणियोंकी सुन्दरता बढ गयी थी, जैसे भगवानुकी सेवा करनेसे बाहर और भीतरके दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते है ॥ १३ ॥ वर्षा-ऋतुमें हवाके झोकोंसे समुद्र एक तो यों

ही उताल तरङ्गोंसे युक्त हो रहा वा, अब नदियोंक

संयोगसे वह और भी क्ष्म हो उठा--ठीक वैसे ही

जैसे वासनायुक्त योगीका चित्त विषयोंका सम्पर्क होनेपर कामनाओंके उभारसे भर जाता है।। १४ ॥ मृसलधार वर्षांकी चोट खाते रहनेपर भी पर्वतोंको कोई व्यथा नहीं होती थी---जैसे दुःखोंकी भरमार होनेपर मी उन पुरुषोंको किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती, जिन्होंने अपना चित्त भगवान्को ही समर्पित कर रक्खा है॥१५॥ जो मार्ग कभी साफ नहीं किये जाते थे, वे घाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हो

४. पहलो बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी औंदों बंद कराके श्रीकृष्णने आग्निवार किया। इसका अधिप्राय यह है कि मगवान् परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकारने मतन्त्रनोका हित करते हैं।

해· २o 1 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

गया--- जैसे जब द्विजाति वेदोंका अभ्यास नहीं करते. तब कालक्रमसे वे उन्हें भूल जाते हैं ॥ १६ ॥ यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियाँ उतमें स्थिर नहीं रहतीं—ठीक वैसे हो, जैसे चपल अनुरागवाली कामिनी स्तियाँ गूणी प्रुपोंके पास भी स्थिरभावसे नहीं रहर्ती ॥ १७ ॥ आकाश मेघोंके गर्जन-तर्जनसे भर रहा था। उसमें निर्मृण (बिना डोरीके) इन्द्र-धनुषकी वैसी ही शोभा हुई, जैसी सत्व-रज आदि गुणींके क्षोमसे होनेवाले विश्वके बखेड़ेमें निर्गुण बहाकी ॥ १८ ॥ यद्यपि चन्द्रमाकी उञ्ज्वल चाँदेनीसे आदलोंका पता चलता था, फिर भी उन बादलीने ही चन्द्रमाको इककर शोभाहीन भी बना दिया था--ठीक वैसे ही, जैसे पुरुषके आभाससे आभासित होनेवाला अहङ्कार ही उसे दककर प्रकाशित नहीं होने देता ॥ १९ ॥ बादलोंके शुभागमनसे मोरोंका रोम-रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहक और नृत्यके द्वारा आनन्दोत्सव मना रहे थे-डीक वैसे हो, जैसे गृहस्थीके जंजालमें फैंसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापीसे जलते और घबराते रहते हैं, भगवानुके भक्तांके शुभायमनसे आनन्दमन्न हो जाते हैं॥ २०॥ जो वृक्ष जेठ-आपाढ्में सूख गये थे, वे अब अपनी जड़ोंसे जल पीकर पत्ते, फुल तथा डालियोंसे खुब सब-धज गये-जैसे सकामभावसे तपस्या करनेवाले पहले तो दर्बल हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोटे-तगड़े हो जाते हैं ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! तालाब्रोकि तट काँटे-कीचड और जलके बहावके कारण प्रायः अशान्त ही रहते थे. परना सारस एक क्षणके लिये भी उन्हें नहीं छोड़ते थे--जैसे अशुद्ध हदयवाले विषयी परुष काम-धंधींकी झंझटसे कभी इटकारा नहीं पाते, फिर भी घरोमें ही पडे रहते हैं ॥ २२ ॥ वर्षा ऋतुमें इन्द्रकी प्रेरणासे मूसलधार वर्षा होती है, इससे नदियोंके बाँध और खेतोंकी मेडे ट्ट-फ्ट जाती हैं—जैसे कलियगमें पाखण्डियोंके तरह-तरहके मिथ्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा बीली पड़ जाती है॥ २३ ॥ वायुकी प्रेरणासे घने बादल

प्राणियोंके लिये अमृतमय जलकी वर्षा करने लगते है--जैसे बाह्यणोंकी प्रेरणासे धनीलोग समय-समयपर

दानके द्वारा प्रजाको अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं ॥ २४ ॥

वर्षा ऋतुमे वृन्दावन इसी प्रकार शोषायमान और

भगवानने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनन्दमग्न हैं। बृक्षोंकी पंक्तियाँ मधुधारा उँडेल रही हैं। पर्वतोंसे झर-झर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होनेपर छिपनेके लिये बहुत-सी गुफाएँ भी हैं ॥ २७ ॥ जब वर्षा होने लगती, तब ब्रोकृष्ण कभी किसी वृक्षकी गोदमें या खोइरमें जा छिपते। कभी-कभी किसी गुफामें ही जा बैठते और कभी कन्द-मूल-फल खाकर म्वालबालेंकि साथ खेलते रहते ॥ २८ ॥ कभी जलके पास ही किसी चट्टानपर बैठ जाते और बलरामजी तथा म्वालबालोंक साथ मिलकर घरसे लाया हुआ दही-धात दाल-शाक आदिके साथ खाते ॥ २९ ॥ वर्षा ऋतुमें बैल, बछड़े और धनोंके भारी भारसे थकी हुई गौएँ थोड़ी ही देरमें भरपेट घास चर लेतीं और हरी-हरी घासपर बैठकर ही आँख मुँदकर जुगाली करती रहतीं । वर्षा ऋतुकी सुन्दरता अपार थी। वह सभी प्राणियोंको सुख पहुँचा रही थी। इसमें सन्देह नहीं कि वह ऋत, गाय, बैल, वछड़े-सब-के-सब भगवान्की लीलाके ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान् बहुत प्रसन्न होते और बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१ ॥ इस प्रकार श्याम और बलग्रम बड़े आनन्द्रसे ब्रजमें निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतनेपर शरद ऋत् आ गयी। अब आकाशमें बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वाय बड़ी घीमी गतिसे चलने लगी॥ ३२॥ शस्द ऋतुमें कमलॉकी उत्पत्तिसे जलाशयंकि जलने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली-डीक वैसे ही, जैसे योगभ्रष्ट पुरुषोंका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे निर्मल हो जाता है।। ३३॥ शस्द्र ऋतुने आकाशके बादल, वर्षा-कालके बढ़े हुए जीव, पृथ्वीकी कीचड़ और जलके मटमैलेपनको नष्ट कर दिया--- जैसे भगवान-

पके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रहा था। उसी वनमें

विहार करनेके लिये श्याम और बलरामने म्यालबाल और

गौओंके साथ प्रवेश किया॥ २५॥ गौएँ अपने धर्नेक

भारी भारके कारण बहुत ही धीरे-धीरे चल रही थीं। जब

भगवान श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे

प्रेमपरवश होकर जल्दी-जल्दी दौड़ने लगतीं । उस समय

उनके थनोंसे दुधकी धारा गिरती जाती थी।। २६॥

की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियोंके सब प्रकारके कष्टों और अश्भोंका झटपट नाश कर देती है।। ३४॥ बादल अपने सर्वस्व जलका दान करके उञ्ज्वल कान्तिसे सुशोभित होने लगे-डीक वैसे ही, जैसे लोक-परलोक, स्त्री-पृत्र और धन-सम्पत्तिसम्बन्धी चिन्ता और कामनाओंका परित्याग कर देनेपर संसारके बन्धनसे छूटे हुए परम शान्त संन्यासी शोभायमान होते है ॥ ३५ ॥ अब पर्वतोंसे कहीं-कहीं झरने झरते थे और कहीं-कहीं वे अपने कल्याणकारी जलको नहीं भी बहाते थे-जैसे ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अमृतमय ज्ञानका दान किसी अधिकारीको कर देते हैं और किसी-किसीकी नहीं भी करते ॥ ३६ ॥ छोटे-छोटे महोंमें भरे हुए जलके जलचर यह नहीं जानते कि इस गड़ेका जल दिन-पर-दिन सूखता जा रहा है—जैसे कुटुम्बके भरण-पोषणमें भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है।। ३७।। थोड़े जलमें रहनेवाले प्राणियोंको शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणोंसे बड़ी पीड़ा होने लगी—जैसे अपनी इन्द्रियोंके बशमें रहनेवाले कृपण एवं दरिंद कुटम्बीको तरह-तरहके ताप सताते ही रहते है।। ३८ ॥ पृथ्वी घरि-घरि अपना कीचड़ छोड़ने लगी और पास-पात धीर-धीर अपनी कचाई छोडने लगे—ठीक वैसे ही, जैसे विवेकसम्पन्न साधक धीरे-धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थमिंसे 'यह मैं हैं और यह मेरा हैं' यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं ॥ ३९ ॥ शरद् ऋतुमें समृद्रका जल स्थिर, गम्भीर और शान्त हो गया-जैसे मनके निःसङ्कल्प हो जानेपर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्डका झमेला छोडकर शान्त हो जाता है॥४०॥ किसान खेतोंकी मेड मजबत करके जलका बहुना रोकने लगे-जैसे योगीजन अपनी इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर जानेसे रोककर, प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञानकी रक्षा करते हैं ॥ ४१ ॥ शरद् ऋत्में दिनके समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगोंको बहुत कष्ट होता; परन्तु चन्द्रमा राजिके

समय लोगोंका साम सन्ताप वैसे ही हर लेते — जैसे देहाभिमानसे होनेवाले दःखको ज्ञान और भगविद्धरहसे होनेवाले गोपियोंके दःखको श्रीकृष्ण नष्ट कर देते है।। ४२।। जैसे बेदोंके अर्थको स्पष्टरूपसे जाननेवाला सत्त्वगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान होता है, वैसे ही शस्द् ऋतुमें रातके समय मेघोंसे रहित निर्मल आकाश तारोंकी ज्योतिसे जगभगाने लगा॥४३॥ परीक्षित्! जैसे पृथ्वीतलमें यदवंशियोंके बीच यदुपति भगवान् श्रीकृष्णकी शोभा होती है, वैसे ही आकाशमें तारोंके बीच पूर्ण चन्द्रमा सुशोषित होने लगा॥४४॥ फुलॉसे लदे हुए वृक्ष और लताओंमें होकर बड़ी हो सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गरम । उस वायुके स्पर्शसे सब लोगोंकी जलन तो मिट जाती, परन्तु गोपियोंकी जलन और भी बढ़ जाती; क्योंकि उनका चित उनके हाथमें नहीं था, श्रीकृष्णने उसे चुरा लिया था॥४५॥ शरद् ऋतुमें गोएँ, हरिनियाँ, चिड्डियाँ और नारियाँ ऋतुमती— सन्तानोत्पत्तिकी कामनासे थुक्त हो गर्यी तथा साँड्, हरिन, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे—डीक वैसे हो, जैसे समर्थ पुरुषके द्वारा की हुई क्रियाओंका अनुसरण उनके फल करते हैं ॥ ४६ ॥ परीक्षित् । जैसे राजाके शुभागमनसे डाकू चोरोंके सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सुर्थोदयके कारण कुमुदिनी (कुँई पा कोई) के अतिरिक्त और सभी प्रकारके कमल खिल गये ॥ ४७ ॥ उस समय बड़े-बड़े शहरों और गाँवोंमें नवान्त्रप्रशन और इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने लगे । खेतीमें अनाज एक गये और पृथ्वी भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलरामजीकी उपस्थितिसे अत्यन्त सुशोपित होने लगी ॥ ४८ ॥ साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आनेपर अपने देव आदि शरीरोंको प्राप्त होते हैं. वैसे ही वैश्य, संन्यासी, राजा और स्नातक—जो वर्षाके कारण एक स्थानपर रुके हुए थे— वहाँसे चलकर अपने-अपने अभीष्ट्र काम-काजमें लग गये॥ ४९॥

## इक्कीसवाँ अध्याय

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! शरद् ऋतुके कारण यह वन बड़ा सुन्दर हो रहा था। जल निर्मल था

新国大大的英大大的英大大学与大学专业主义主义主义主义主义大大大大大大大大学,并不完全主义主义主义主义主义主义的主义大大大大大 और जलाशयोंमें खिले हुए कमलोंकी सुगन्धसे सनकर वायु मन्द-मन्द चल रही थी। भगवान् श्रीकृष्णने गौओं और व्वालबालोंके साथ उस वनमें प्रवेश किया॥ १॥ सुन्दर-सुन्दर पुष्पोसे परिपूर्ण हरी-हरी वृक्ष-पंक्तियोमे मतवाले भीरे स्थान-स्थानपर गृतगृता रहे थे और तरह-तरहके पश्ची झंड-के-झंड अलग-अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वनके सरोवर, नदियाँ और पर्वत-सब-के-सब गुँजते रहते थे। मध्पति श्रीकृष्णने बलराम जी और प्वालवालोंके साथ उसके भीतर पुसकर गौओंको चराते हुए अपनी बाँसरीपर बड़ी मधुर तान छेडी ॥ २ ॥ श्रीकृष्णकी वह वंशीध्वनि भगवान्के प्रति प्रेमभावको, उनके मिलनकी आकाङ्क्षाको जगानेवाली थो। (उसे सुनकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हो गया) वे एकान्तमें अपनी सिखयोंसे उनके रूप, गुण और वंशीध्वनिके प्रभावका वर्णन करने लगीं॥ ३ ॥ व्रजकी गोपियंनि वंशोध्वनिका माध्यं आपसमें वर्णन करना चाहा तो अवश्य: परन्त् वंशीका स्वरण होते ही उन्हें श्रीकृष्णकी मधर चेष्टाओंकी, प्रेमपूर्ण चितवन, भौहोंके हशारे और मधुर मुसकान आदिकी याद हो आयी। उनकी भगवान्से मिलनेकी आकाङक्षा और भी बढ़ गयी। उनका मन हाथसे निकल गया । वे मन-ही-मन वहाँ पहुँच गयी, जहाँ श्रीकृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे ? वे उसके वर्णनमें असमर्थ हो गयों ॥ ४ ॥ (वे मन-हो-मन देखने लगीं कि) श्रीकृष्ण म्वालबालोंके साथ वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिरपर मयूरपिच्छ है और कानोंपर कनेरके पीले-पीले पृथ्य; शरीरपर सुनहला पीताम्बर और

है, श्रीकष्णके साँवरे शरीरपर पीताम्बर और बलरामके गोरे शरीरपर नीलाम्बर फहराने लगता है, तब उनका वेष दामोदरके अधरोंकी सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिये जी रहा है कि हमलोगोंके लिये थोडा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणुको अपने रससे सौंचनेवाली हदिनियाँ आज कमलोंके मिस रोमाञ्चित हो रही है और अंपने वंशमें भगवत्प्रेमी सन्तानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान वस भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखोंसे

गलेमें पाँच प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी बनी वैजयन्ती माला है। रंगमञ्जपर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका-सा क्या ही सन्दर वेष है। बॉसरीके छिद्रोंको वे अपने अधरामृतसे भर रहे हैं। उनके पीछे-पीछे म्वालवाल उनकी लोकपावन कीर्तिका गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुण्डसे भी श्रेष्ठ वह कुन्दावनधाम उनके चरणचिहाँसे और भी रमणीय बन गया है॥ ५॥ परीक्षित् ! यह वंशीध्वनि जड, चेतन—समस्त भृतोंका मन चुरा लेती है। गोषियोंने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगीं। वर्णन करते-करते वे तन्मय हो गयीं और श्रीकृष्णको पाकर आलिङ्गन करने लगी ॥ ६ ॥

गोपियाँ आपसमें बातचीत करने लगीं-अरी सखी ! हमने तो आँखवालंकि जीवनको और उनकी आँखोंकी बस, यही-इतनी ही सफलता समझी है; और तो हमें कुछ मालुम ही नहीं है। वह कौन-सा लाभ् है ? वह यही है कि जब स्वापस्न्दर बीक्षण और गौरसुन्दर बलराम म्वालबालेकि साथ गायोंको हाँककर वनमें ले जा रहे हो या लौटाकर बजमें ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरोपर मुरली धर रक्खी हो और प्रेमभरी तिरछी चितवनसे हमारी और देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती रहें ॥ ७ ॥ अरी सखी ! जब वे आमको नयी कोंपलें, मोरोंके पंखा, फुलोंके गुच्छे, रंग-बिरंगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते

बड़ा ही विचित्र बन जाता है। म्वालबालोंकी गोष्टीमें वे दोनों बीचोबीच बैठ जाते हैं और मध्र सङ्गीतकी तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखो ! उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चत्र नट रंगमञ्जपर अधिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥ ८ ॥ अरी मोपियो ! यह वेणु पुरुष जातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति---

आनन्दाश्च बहा रहे हैं॥९॥ असे सखी ! यह बन्दावन वैकण्डलोकतक पृथ्वीकी कोर्तिका विस्तार कर रहा है। क्योंकि यशोदानन्दन श्रीकृष्णके चरणकमलोंके चिह्नोंसे यह चिह्नित हो रहा है। सखि ! जब श्रीकृष्या अपनी मुनिजनमोहिनी मुस्ली बजाते

है, तब मोर मतबाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वतकी चोटियोपर विचरनेवाले सभी पश-पक्षी चपचाप----शक्त होकर खडे रह जाते हैं। अरी सखी ! जब प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण विचित्र वेप

धारण करके बाँसुरी बजाते हैं, तब मूद बुद्धियाली ये हरिनियाँ भी वंशोकी तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मुगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चली आती हैं और अपनी

प्रेमभरी बडी-बड़ी आँखोंसे उन्हें निरखने लगती है। निरखती क्या है, अपनी कमलके समान बडी-बडी आंखें

श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्णकी प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्त्रीकार करती हैं। वास्तवमें उनका जीवन धन्य है। (हम बुन्दाबनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निछावर नहीं कर पानीं, हमारे घरवाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विख्यका है!)॥१०-११॥ अरी सखी! हरिनियोंकी तो बात ही क्या है---स्वर्गकी देवियाँ जब युवतियोंको आर्नीन्दत करनेवाले सौन्दर्य और शीलके खजाने श्रीकृष्णको देखती हैं और वॉस्रीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानपर ही सुध-बुध खो बैडती हैं—मृर्च्छित हो जाती है। यह कैसे मालूम हुआ सखी ? सुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव आकाङ्क्षा जग जाती है तब वे अपना घीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि उनको चोटियोमें गुँधे हुए फूल पृथ्वीपर गिर रहे

हैं। यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता. वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है।। १२॥ अरो सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखती ? जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुखसे बाँसुरीमें स्वर भरते हैं और गीएँ उनका मध्य संगीत

इस प्रकार उस सङ्गीतका रस लेने लगती हैं ? ऐसा क्यों होता है सखी ? अपने नेत्रोंके द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती है। देखती नहीं हो,

सुनती है, तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल लेती

हैं—खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों,

उनके बछड़े, बछड़ोंकी तो दशा हो निराली हो जाती है। यद्यपि गायोंके थनोसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब मैहमें लिया हुआ दुधका घुँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवानुका संस्पर्श और नेवोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँस्। वे ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ १३ ॥ अरी सखी ! गौएँ

और बछडे तो हमारी घरकी वस्तु है। उनकी बात तो जाने ही दो । वृन्दावनके पक्षियोंको तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मृति है। वे वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर

वृक्षोंको नयी और मनोहर कोंपलोंबाली डालियोंपर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यारभरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं, तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको छोडकर केवल उन्होंकी मोहनी वाणी और वंशीका त्रिभुवनमोहन सङ्गीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥ १४ ॥

अरी सखी ! देवता, गौओं और पश्चियोंकी बात क्यों करती हो ? वे तो चेतन है। इन जड नदियोंको नहीं देखतीं ? इनमें जो भैंबर दीख रहे हैं, उनसे इनके हदयमें श्यामसुन्दरसे मिलनेको तीव आकाङ्क्षाका पता चलता है ? उसके बेगसे ही तो इनका प्रवाह रूक गया है। इन्होंने

भी प्रेमस्वरूप श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन ली है। देखी,

देखो ! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर

कमलके फुलोंका उपहार चढ़ा रही है और उनका

आलिक्टन कर रही हैं: मानो उनके चरणोंपर अपना हदय ही निछावर कर रही हैं ॥ १५॥ अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, हमारे वृन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन बादलोको भी देखो ! जब वे देखते हैं कि वजराजकुमार श्रीकृष्ण और बलरामजी म्वालबालोंके साथ धुपमे गौएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ बॉस्री भी बजाते जा रहे हैं,

तब उनके हदयमें प्रेम उमड आता है। वे उनके ऊपर

मैंडराने लगते हैं और वे स्थामधन अपने सखा धनस्थामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना हो नहीं सखी ! वे जब उनपर नन्हीं-नन्हीं फुहियोंकी वर्षा उनके नेत्रोसे आनन्दके आँस छलकने लगते हैं ! और करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि ये उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर श्रेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते है ! ॥ १६॥

अरो भट्ट ! हम तो वृन्दावनकी इन भीलनियोंको

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्वों सखी ? इसलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके इदयमें भी उनसे मिलनेकी तीव आकाङ्क्षा जाग उठती है । इनके इदयमें भी प्रेमको व्याधि लग जाती है । उस समय ये क्या उपाय करती है, यह भी सून लो । हमारे प्रियतमको प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षःस्थलॉपर जो केसर लगाती हैं, वह स्थामसुन्दरके चरणोमें लगी होती है और वे जब वृन्दावनके घास-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सीभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोपरसे छुडाकर अपने स्तनों और मुखोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती है ॥ १७ ॥ अरी गोपियो ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवानुके भक्तोमें बहुत ही श्रेष्ठ हैं। घन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, हमारे प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरणकमलांका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सराहना कीन करे ? यह तो उन दोनोंका—ग्वालबालों और गौओंका बड़ा हो सत्कार करता है। स्नान-पानके

लिये झरनोंका जल देता है, गौओंके लिये सुन्दर हरी-हरी धास प्रस्तृत करता है।विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ और खानेके लिये कन्द-मूल फल देता है। वास्तवमें यह चन्य है ! ॥ १८ ॥ अरी सखी ! इन साँबरे-गीरे किशोरोंकी तो गति ही निराली है। जब वे सिरपर नोवना (दहते समय गायके पैर बाँधनेकी रस्ती) लपेटकर और कंधोंपर फंदा (भागनेवाली गायोंको पकड़नेकी रस्ती) रखकर गायोंको एक बनसे दुसरे घनमें हाँककर ले जाते हैं, साधमें व्यालबाल भी होते हैं और मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बॉस्रीकी तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियोंमें भी चलनेवाले चेतन पश्-पक्षी और जड नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल-वृक्षोंको भी रोमाख हो आता है। जादुभरी वंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ? ॥ १९ ॥

परीक्षित् ! वृन्दावनविहारी श्रीकृष्णकी ऐसी-ऐसी एक नहीं, अनेक लीलाएँ हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपसमें उनका वर्णन करती और तन्पय हो जाती। भगवानुकी लीलाएँ उनके इदयमें स्फरित होने लगतीं ॥ २०॥



# बाईसवाँ अध्याय

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! अब हेमन्त ऋत् आयो । उसके पहले हो महीनेमें अर्थात् मार्गशीर्वमें नन्दबाबाके वजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा और व्रत करने लगीं। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं॥ १॥ राजन् ! वे कुमारी कन्याएँ पूर्व दिशाका क्षितिज लाल होते-होते यम्नाजलमें स्नान कर लेतीं और तटपर ही देवीकी बालुकामधी मृर्ति बनाकर सुगन्धित चन्दन, फुलोंके हार, भॉति-भॉतिक नैवेद्य, धूप-दीप, छोटी-बड़ी भेंटकी सामग्री, पल्लब, फल और चावल आदिसे उनकी पूजा करतीं ॥ २-३ ॥ साथ ही 'हे कात्यायनी ! हे महामाये ! हे महायोगिनी ! हे सबकी एकमात्र स्वामिनी ! आप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा पति बना दीजिये। देखि ! हम आएके चरणोंमें नमस्कार करती हैं।'—इस मन्त्रका जप करती हुए वे कुमारियाँ देवीकी आराधना करतीं ॥ ४ ॥

इस प्रकार उन कुमारियोंने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निद्धावर हो चुका था, इस सङ्खल्पके साथ एक महीनेतक भद्रकालीको भलीभौति पूजा की कि 'नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ही हमारे पति हों ॥ ५॥ वे प्रतिदिन उषाकालमें ही नाम ले-लेकर एक-दूसरी सखीको पुकार लेतीं और परस्पर हाथ-मे-हाथ डालकर ऊँचे स्वरसे भगवान् श्रीकृष्णकी लीला तथा नामोंका गान करती हुई यमुनाजलमें स्नान करनेके लिये जातीं ॥ ६ ॥

एक दिन सब कुमारिबोने प्रतिदिनकी भाँति यमुनाजोके तटपर जाकर अपने-अपने वस उतार दिये और भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुई बड़े आनन्दसे जल क्रीडा करने लगीं॥७॥ परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शङ्कर आदि योगेश्वरोके भी ईश्वर हैं। उनसे गोर्पियोंकी अभिलावा

छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा म्बालबालोंके साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल

करनेके लिये थमुना तटपर गये ॥ ८ ॥ उन्होंने अकेले ही उन गोपियोंके सारे वस्त्र उठा लिये और बड़ी फुर्तिसे वे

एक कदम्बके वृक्षपर चढ़ गये। साथी म्वालबाल ठठा-ठठाकर हँसने लगे और स्वयं श्रीकृष्ण भी हँसते हुए

गोपियोंसे हैसीको बात कहने लगे॥९॥ 'अरी कुमारियो ! तुम यहाँ आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने

वस्र ले जाओ। मैं तुमलोगीसे सच-सच कहता हूँ। हैंसी

बिल्कुल नहीं करता । तुमलोग वत करते-करते दुबली हो गयी हो ॥ १० ॥ ये मेरे सखा न्यालवाल जानते हैं कि मैने कभी कोई झठी बात नहीं कही है। सुन्दरियो ! तुम्हारी इच्छा हो तो अलग-अलग आकर अपने-अपने वस्त्र ले

लो. या सब एक साथ ही आओ । मुझे इसमें कोई आपति नहीं हैं। ॥ ११ ॥

भगवानुकी यह हैसी-मसखरी देखकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे सराबोर हो गया। ये तनिक सकुचाकर एक

दूसरीकी और देखने और मुसकराने लगीं। जलसे बाहर नहीं निकरती ॥ १२ ॥ जब भगवानुने हँसी-हँसीमें यह बात कही, तब उनके विनोदसे कुमारियोंका चित्त और भी

उनकी ओर खिंच गया । वे ठंडे पानीमें कण्ठतक डूबी हुई थीं और उनका शरीर धर-धर काँप रहा था। उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा- ॥ १३ ॥ 'प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नन्दबाबाके लाडले लाल हो। हमारे प्यारे हो। सारे व्रजवासी तुम्हारी

सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़ेके मारे ठिट्टर रही हैं। तुम हमें हमारे बस्न दे दो ॥ १४ ॥ प्यारे श्वामसुन्दर ! हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे, उसे हम करनेको तैयार है। तुम तो धर्मका मर्म भलीभाँति जानते हो। हमें कह मत दो। हमारे वस हमें दे दो; नहीं तो हम

जाकर मन्दबाबासे कह देगीं ॥ १५ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—कुमारियो ! तुन्हारी मसकान पवित्रता और प्रेमसे भरी है। देखो, जब तुम अपनेको मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञाका

पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने-अपने बस ले लो ॥ १६ ॥ परीक्षित् ! वे कुमारियाँ ठंडसे ठिउर रही बाहर निकलीं। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी।। १७ ।। उनके इस शुद्ध भावसे भगवान् बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आयी देखकर उन्होंने

अपने दोनों हाथोंसे गुप्त अङ्गोंको छिपाकर यमुनाजीसे

गोपियोंक वस अपने कंधेपर रख लिये और नड़ी प्रसन्नतासे मुसकराते हुए बोले—॥१८॥ 'अरी गोपियो ! तुमने जो ब्रत लिया था, उसे अच्छी तरह

निभाया है—इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इस अवस्थामें वस्त्रहोन होकर तुमने जलमें स्नान किया है, इससे तो जलके अधिष्ठातुदेवता वरुणका तथा यमुनाजीका अपराध हुआ है। अतः अब इस दोषको शान्तिके लिये तुम अपने हाथ जोड़कर सिरसे लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम

करो, तदनन्तर अपने-अपने वस्त्र ले जाओ॥ १९॥ भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर उन व्रजकुमारियोने ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वस्त्रहोन होकर स्नान करनेसे हमारे ब्रतमें त्रुटि आ गयी। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्तिके लिये उन्होंने समस्त कमोंके साक्षी श्रीकृष्णको नमस्कार किया।

क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे ही सारी त्रुटियों और

अपराधीका मार्जन हो जाता है ॥ २० ॥ जब यशोदानन्दन भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि सब-की-सब कुमारियाँ मेरी आज्ञाके अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसंत्र हुए। उनके हृदयमें करुणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके बस्न दे दिये॥ २१॥ प्रिय परीक्षित्! श्रीकृष्णने कुमारियोंसे छलपरी बातें की, उनका लजा-सङ्कोच छडाया, हँसी की और उन्हें कठपुतालयोंके समान नचाया;

यहाँतक कि उनके बस्नतक हर लिये। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई, उनको इन चेष्टाओंको दोष नहीं माना, बल्कि

अपने प्रियतमके सङ्गसे वे और भी प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥

परीक्षित् ! गोपियोने अपने-अपने वस्त्र पहन लिये । परन्तु ब्रीकृष्णने उनके चितको इस प्रकार अपने वशमें कर रक्खा था कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सकीं। अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्होंकी ओर लजीली चितवनसे निहारती रहीं ॥ २३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके

चरणकमलेकि स्पर्शको कामनासे ही ब्रत धारण किया है और उनके जीवनका यही एकमात्र सङ्कल्प है। तब गोपियोंके प्रेमके अधीन होकर ऊखलतकमें बैध थीं काँप रही थीं। मगवानुकी ऐसी बात सुनकर वे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* नहीं होतीं; ठीक बैसे ही, जैसे भूने या उखाले हुए बीज जानेवाले भगवानने उनसे कहा- ॥ २४ ॥ 'मेरी परम फिर अङ्करके रूपमें उपनेके योग्य नहीं रह जाते ॥ २६ ॥ प्रेयसी कुमारियो ! मैं तुम्हारा यह सङ्कल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने घर लौट अभिलाषाका अनुमोदन करता है, तुम्हारा यह सङ्कल्प जाओ । तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है । तुम आनेवाली सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी॥ २५॥ जिन्होंने शरद ऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ विहार करोगी। सतियो ! इसी उद्देश्यसे तो तुमलोगोंने यह वत और काल्यायनी अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्खा है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ले जानेमें समर्थ देखीकी पूजा की थीं \* ॥ २७ ॥

वो तो घगवानुके जन्म-कर्मकी सभी लोलाएँ दिव्य होती हैं, परन्तु अककी लोला, कवमे निकृञ्जलीला और निकृञ्जमें भी केवल रहमची गोपियोकि साथ होनेवाली मध्य लीला तो दिव्यविदिव्य और सर्वगृहराम है। यह लीला सर्वसाधारणके सम्पृष्ट प्रकट नहीं है, उन्तरहा शिला है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवल श्रीगोपीवनीको ही है। अस्तु,

दशम स्कन्यके इक्केसर्वे अध्यक्षमें ऐसा वर्णन आया है कि भगवानुकी रूप-माध्यी, वंशीप्यनि और प्रेममयी लीलाएँ देख-सुनकर गीपियाँ मुख्य हो गयों । बाईसचे अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिये वे साधनमें लग गयी है । इसी अध्यायमें धगवानूने आकर उनकी साधना पूर्व को है। यही चीर-हरणका प्रसद्ध है।

गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट है। वे चाहती थीं—श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस अकार घल-मिल जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पर्ण आरुप केवल श्रीकव्यमय हो जाय। सरत्-करलमे उन्होंने श्रीकृत्यकी वंशीक्षानिकी सर्वी आपसमें की ची, हेमनके पहले ही महीनेपे अर्थात भगवानके विभिन्नस्वरूप मार्गशीर्यमें उनकी माधना प्रारम्भ हो गयी। विसम्ब उनके लिये असाइ या। जाहेके दिनमें ने प्रातःकास ही यमना-स्नानके लिये जातीं, उन्हें करीरकी परवा नहीं थी। बहर-सी कुमारी म्वलिने एक साथ ही जातीं, उनमें ईप्प-देष नहीं था। वे ऊँचे स्वरसे श्रीकृष्णका जामकोर्तन करती हुई जाती, उन्हें गाँव और जातिवालीका भय नहीं वा। वे घरमें भी हविष्यानका ही चीतान करती. ये ऑक्स्मफे लिये इतनी व्याकल हो गयी थीं कि उन्हें पाता-पिता तकका सक्रोच नहीं था। ये विधिपर्यंक देवीकी बालुकामधी वृति करकर पूक्त और सन्ध-जर करती थी। अपने इस कर्रकों सर्वका उचित और प्रशस्त भागती थी। एक वाक्यमें—उन्होंने अपना कुस, परिकर, धर्म, सङ्कोच और व्यक्तित्व पणकन्के चरणोपे सर्वधा समर्थन कर दिथा था। वे यही जफ्ती सती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणीके स्वामी हों। श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी ये हो। परम् लीलाकी दृष्टिसे उनके समर्पणमें चोडी कमी थी। वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं जा रही थीं, उनमें बोड़ी क्रिक्स भी; उनकी यही क्रिक्स दूर करनेके लिये—उनकी साधना, उनका समर्थण पूर्ण करनेके सिये उनका आवरण पहु कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान ओक्स्याने किया। इसीके लिये वे वोगेश्वरोके ईश्वर भगवान् अपने मित्र चालजलेकि साथ वस्त्रातटपर प्रधारे थे।

सुष्यक अपनी शक्तिसे, अपने बल और सहुल्पसे केवल अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भो एक क्रिया है और उसका करनेवाला आसमर्पित ही एह जाता है। ऐसी स्थितिमें अन्तरात्मका पूर्ण समर्पण तथ होता है, जब भगवान् स्वयं आकर वह सङ्करण स्थिकर करते हैं और सकुरूप करनेवारेको भी स्वीकार करते हैं। वहीं आकर समर्पण पूर्ण होता है। साधकता कर्तव्य है—पूर्ण समर्पणकी तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं।

धगवान् श्रीकृष्ण यो तो लीलापुरुषोत्तम हैं; पिन्न भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं, तब मर्यादावर उल्लाहन नहीं करते, स्वापना ही करते है। विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके भागी अग्रसर नहीं हो सकता। परन्तु इदयको निकायटल, सनाई और सन्धा प्रेम विधिक अतिक्रमणको भी शिवित कर देता है। पोषियाँ श्रीकाणको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर गरी भी, उसमें एक गुटि थी। वे लाख-मर्यादा

<sup>🏂</sup> चीर-इत्यावे. प्रसंगको लेकर कई तरहकी अञ्चार की जाती हैं. अतरहा इस सम्बन्धमें कुछ विचार करना आवस्वक है। वास्तवमें बात वह है कि सच्चिद्धनन्द्वन भगवान्को दिव्य मध्र रसमधी लीलाओका रहस्य जाननेका सीभाग्य बहत थोड़े लोगोको होता है। जिस प्रकार भगवान् विकाय है. उसी प्रकार उनकी लीला भी विकायी ही होती है। सम्बदानन्द रसमय-सामान्यके जिस परमोन्नत स्तरमे यह लीला हुआ करती है. उसकी ऐसी विस्तक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान-विज्ञानस्वरूप विश्वद चेतन परम अग्रमें भी उसका प्राकटम नहीं होता और इसीलिये अक्ष-साक्षास्त्रास्को प्राप्त महत्त्वा लोग भी इस लीला-रसका समास्त्रादन नहीं कर पाते। यणवानुकी इस परमोञ्ज्यल दिव्य-रस-स्वेलाका कथार्थ प्रकाश तो भगवानुकी स्वरूपभूता हुएदेनी शक्ति निस्यनिकुरुवेदारी श्रीवृषणानुनन्दिनी श्रीयकानी और तदह्वभूता प्रेममयी गोर्फियोंके ही सुदयमें होता है और वे ही निरावरण होकर भगवान्त्री इस परम अन्तरह रसमयो लीलाका समास्त्रादन करती है।

और परम्यरागत सनातन मर्वादाब्य उरस्पञ्चन करके नग्न-स्नान करती थीं। यदापि उनको यह क्रिया अञ्चानपूर्वक ही थीं, तथापि पणवानुके द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक छ। भगवानुने गोरियोंसे इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो त्येग भगवानुके प्रेमके नाम्पर विधिका उदलक्षन करते हैं, उन्हें यह प्रसन्न ध्यानसे पहना चहिये और भगवान शास्त्रविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये।

कैभी भक्तिका पर्यवसान रामाधिका भक्तिमे है और रामाधिका भक्ति पूर्व समर्पणके रूपमे परिवार हो जाती है। गोपियोंने कैभी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागलिका प्रक्रिसे भए हुआ वा ही । अब पूर्ण समर्पण होना चहिये। चीर-हरणके द्वारा वहीं कार्य सम्बन्त

गोपियोने जिनके सिये लोक-फरलोक, स्वार्थ-फरमार्थ, जाति-कुस, पुरजन-परिजन और गुरुजनोकी परवा नहीं की, जिनकी प्रारितके लिये ही उनका यह महान् अनुहान है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना सर्वस्त निख्यकर कर स्वत्ता है, जिनसे निस्तक्त किलनकी ही एकमात्र ऑफलावा है, उन्हों निरुक्तण रसमय भगवान श्रीकष्णके सामने वे निरुक्तण भावसे न जा सके—क्या यह उनकी साधनाओं अपर्यंता नहीं है ? है, अन्वश्य है और यह समझकर ही गोपियाँ निग्रवरणरूपसे उनके सामने गर्थ।

त्रीकृष्ण चराचर प्रकारिके एकमात्र माधीकर है; समस्त क्रियाओंक कर्ता, भीतव और साधी भी वही है। ऐसा एक भी व्यक्त मा अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो किना किसी परदेके उनके सामने न हो। वहीं सर्कयापक, अन्तर्यामी हैं। गोपियोंके, गोपीके और निखिल किसके यही आतम है। उन्हें स्वामी, गृह, दिना, माता, सखा, पति आदिके रूपमें मानकर लोग उन्होंकी उपासना करते हैं। गेरिकों उन्हों भगवानुको जार-बहाकर कि यही भएवान् हैं--यही योगेश्वरेश्वर, अराश्वरातीत प्रत्योक्तम हैं--परिके रूपमें प्राप्त करना चाहती थीं। श्रीमदागवर्कर दक्तम सक्त्यक श्रद्धभावसे पाठ कर जानेक यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ औकुमाके वास्तविक सक्त्यको जानती चीं, पहजानती थीं। वेजुणित, गोपीगीत, युगलगीत और श्रीकृष्णके अस्तर्धात हो जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमें यह बात कोई भी देख-सून-समझ सकता है। को लोग भगवानुको भगवानु मानते हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, स्त्रमी-सहद आदिके रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियोंके इस लोकोत्तर भाधवंसन्वरूप और उसकी साधनाके प्रति सङ्ग्रा ही कैसे हो सकती है ?

गोपियोंकी इस दिव्य लोलाका जीवन उच्च श्रेमीके साधकके लिये आदर्श जीवन है। श्रीकृष्ण जीवके एकसन्न प्राप्तव्य सामात् परमात्मा है। हमारी बाँड, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमत है। इस्तीसये हम ओकल और गोपियोंके प्रेमको भी केवस देहिक तथा कामनाकरायित समझ बैठते हैं। उस अवर्थिय और अप्रकृत लोलाको इस प्रकृतिके राज्यमें पसीट लाना हमारी स्थल वासनाओका हानिकर परिणाम है। जीकार मन भोगाभिनुस्य वासनाओंसं और तमोगुणी प्रवृतियोंसे अभिभृत रहता है । यह विषयोंमें ही इधरसे-उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रयत्त रहता है। जब कभी पृष्यकर्मीक पत्त उदय होनेपर भगवानुकी अधित्त्य अहेतुकी कुपासे विचारका उदय होता है, तब जीव दुःखन्यालासे जाग पानेके लिये और अपने प्राणीको शान्तिमय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है। वह भगवानके लीलाधामीकी वाल करता है, सत्सक प्राप्त करता है और उसके इदयकी इटपटी उस आकाइआको लेकर, जो अवतक सुरह थी, जगकर बढ़े वेगसे परमाठकको और चल पहली है। पिरकालके विषयोका हो अध्यास होनेके कारण बीच-बीचमे विषयोध संस्कार उसे सताते है और बार-बार विक्षेपोका सामना करना पहला है। परन्तु भगवानको प्रार्थना, कीर्तन-स्थाण, चिन्तन करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीर उसे भगवानुको सार्विभक्त अनुभव को होने लगता है। बोहा-सा एसका अनुभव होते हो कित बड़े बेगसे अन्तरेशमें प्रवेश कर जाता है और भगवानु मार्गपर्शकके रूपमें संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर केवटके रूपमें अवना यों कहें कि साक्षात वित्रकरूप गुरुदेकके रूपमें प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्रम अभाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है, विशुद्ध आनन्द—विशुद्ध हानकी अनुभूति होने लगती है।

गोवियाँ, जो अभी-अभी साधनसिद्ध होकर भगवानकी अन्तरह लीलामें प्रविष्ट होनेवाली है, विरकालसे श्रीकृत्यके प्राणीने अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कन्तित हैं, सिदिदलायके समीप पहुँच सुकी हैं। अधवा यो नित्तिसदा होनेक भी भगवानुकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य त्वेत्तमें सहयोग प्रदान कर रही है, उनके बदयके समस्त भावीके एकाना ज्ञाता श्रीकृष्ण बौस्री कवाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हरवमें बचे-खूचे पूराने संस्कार हैं, घाने उन्हें थी इक्सनेके सिथे साधनामें लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं---यह सोचकर चित्त मन्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है।

ऑकच्या गोपियोके दरसंके रूपमे उनके समस्त संस्कारोंके आकरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके बृक्ष्मर चढ़कर बैठ गये। गोपियाँ जलमें थीं, वे जलमें सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्रीकव्यासे माने अपनेको गृह समझ रही थीं—वे माने इस तत्वको भूत गयी थीं कि श्रीकव्या जलमें हो नहीं है, सार्थ जलस्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्लेकुरणके सम्मूख जानेमें बाधक हो रहे में; वे श्लेकुरणके लिये सम कुछ भूल गर्वा थीं; परल अवतक अपनेको नहीं भूली थीं। वे चाहती भी केवल श्रीकृष्णको, परल उनके संस्कार बीचमे एक परदा स्थाना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पृथका भी परदा नहीं रखना चहता। प्रेमकी प्रकृति है सर्वधा व्यवधानरहित, जवाय और अवन्त पिलन । जहाँतक अपना सर्वस्व—इसका विस्तार चाहे जितना हो, —प्रेमको ज्वाहवरे भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णताको दूर करते हुए, 'शुद्ध भावसे प्रसन्न हुए' (शुद्धभाषप्रसादितः) श्रीकृष्णने कहा कि 'मुहासे अनन्य प्रेम करनेवाली गोपियो । एक बर, केवल एक बर अपने सर्वस्वको और अपनेको भी भूलकर भेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदयमें वो अध्यक व्याग है, उसे एक सकके लिये व्यक्त तो करो । क्या तम मेरे लिये इतना भी नहीं कर सकती हो ?' गोपियोने माने कहा—'श्रीकृष्ण ! हम अपनेको वैसे भूलें ? हमारी जन्म-जनकी धरनाएँ भूलने दें, तब न । हम संसरके अवाध जलमें आकन्त्रमग्न है । बाटेका कट भी है । हम आना चाहनेपर भी नहीं आ पाती है। स्थामसुन्दर ! प्राणीके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हरे सामने उन्युक्त है। हम तुम्हरी दासी है। तुम्हरी आहाओंका जलन करेगी। परन् हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ ।' सायककी यह दशा—भगवाक्को चाहना और सभ हो संसारको भी न सोहना, संस्करोमे ही उसकी रहना—मध्यके परदेको बनाये रखना, बही दिविधाची दशा है। धनवान् यही सिखाते हैं कि 'संस्कारशुन्य होका, निरायरण होकर, मायाका परदा हटाकर आओ; भेरे पास आओ । ओ, तुमहारा यह मोहका परदा तो मैंने ही छीन शिवा है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्यों पढ़ी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमें बदा करवाजन है; यह हट गया, बहा करवाण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी गुपारी चिरसंचित आकादृश्वार्य पूरी हो सकेनी । परमाला श्रीकृष्णका यह अद्यान, आत्माके आतम परम वियतमध्ये मिलक्का यह मधुर आमन्त्रण भगकरकृपासे जिसके अन्तर्देशमें प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निमन्त्र होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़क भी भूतकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणेंमे दौड़ अहता है । फिर न उसे अपने वस्तीकी सुचि रहती है और न लोगोंका ध्यान ! न वह जगताने देखता है न अपनेको । यह धगतानेमका रहस्य है। विश्वद और अनन्य भगवलेगमें पेसा होता ही है।

नोरियाँ आयों, बीकपाके चरणेके पास सकभावसे खात्री हो पर्यो । उत्तवा मुख सन्जाबनत था । यस्कितित् संस्काररोप औकृष्णके पूर्ण आधिमुख्यमें प्रतिक्रय हो रहा या । श्रीकृष्ण मुसकराये । उन्होंने इसारेसे कहा—'इतने बड़े त्यागर्मे यह स्कूचि कलडू है । तुम तो सदा निष्कलङूव हो; तुन्हें इसका भी त्याग, त्यानके भावका भी त्याग—त्यागकी स्पृष्टिका भी त्याग करन होगा।' गोपिओकी दृष्टि श्रीकृष्णके मुखकमलपर पड़ी। दोनों हाथ अपने-आप जुड़ गये और सूर्वसण्डलमें किराजपान अपने स्थितम श्रीकृष्णसे ही उन्होंने प्रेमकी थिशा मौगो । गोपियोंके इसी सर्वस्य स्थागने, इसी पूर्व समर्थमने, इसी उच्चतम आव्यविस्पृतिने उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके ग्रेमसे धर दिया । वे दिव्य त्सके अलीकिक आवकुर मधुके अनन्त समुद्रमें डबने-उताप्ने लगों। वे सब कुछ भूल गयी, भूलनेवालेको भी मूल गयी, उनकी दृष्टिमे आ। स्वामसुन्दर थे। बस, केवल स्वामसुन्दर थे।

क्य प्रेमी भक्त आर्कावस्थत हो जाता है, तब उसका दाविस्त प्रियतम भगवानुपर होता है। अस मर्पादरहाके लिये गोपियोंको तो वसकी अवस्थकता नहीं भी। क्योंक उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता भी, यह मिल जुकी थी। यस्तु बीकृष्ण अपने प्रेमीको सर्वादाच्युत नहीं होने देते। वं स्वयं वस देते हैं और अपनी अमृतस्की वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिसे जगतकर फिर जगत्से लाते हैं। श्रीकृष्यने कहा—'गोवियो ! तुम सती खाओं हो । तुन्हार जेम और तुन्हारों साधना सङ्गसे छिपी नहीं है । तुन्हारा सहूत्य सत्य होगा । तुन्हारा यह सङ्कृत्य—नुमहारी यह कामना तुन्हें उस पदपर स्थित करती है, जो निस्स्कूल्पता और निकामताका है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्थन पूर्ण और आने आनेवासी शारदीय राजियोगे ध्यारा रमण पूर्व होगा । भगवान्ते साधना सफरत होनेकी अवधि निर्धारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगवान् श्रीकृष्णमें किसी भी कामविकारकी करपना नहीं थी। कामी पुरुषका कित वस्त्रहीन सिन्योंको देखकर एक समके लिये भी कव वदाने रह सकता है।

एक बात कही---विलक्षण है। भगवानुके सम्मुख आनेके पहले जो वस समर्थनको पूर्णतमें वाधक हो रहे थे विकेयक कम कर रहे थे—बही भगवानुकी कृता, प्रेम, सान्तिका और सरदान प्राप्त होनेके पक्षात् "प्रसद"-स्वरूप हो गये। इसका करण कर है ? इसका कारण है भगवासूका सम्बन्ध । भगवासूने अपने हाथसे उन वस्त्रोंको उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अङ्ग कंधेपर रख लिया था । नीचेके शरीरमें पहलोको साहियाँ भगवानुके कंग्रेपर पहलर—उतका संस्पर्श पाकर कितनी अञ्चकत रसात्मक हो गर्वी, कितनी प्रवित्र—कृष्णमय हो गर्वी,इसका अनुमान कीन लगा सकता है। असलमें यह संसार तर्पातक बायक और विशेषकनक है, जबतक यह भगवानुसे सम्बन्ध और भगवानुस्र प्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर तो यह बन्धन ही मुक्तिस्थरूप हो जाता है । उनके सम्पर्कमें अकर माता शुद्ध किया यन आती है । संसार और उसके समस्त कमें अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बन्धनका भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान्के दर्शको खीवत नहीं रख सकता। नरक नरक नहीं रहता, भणवानुका दर्शन होते रहनेके कारण वह वैकुण्ड कर जाता है। इसी स्थितिये पहुँचकर बढ़े-वढ़े साधक प्राकृत पुरुषके समान आवरण करते हुए-से दीखते हैं । चगवान् लीकुणकी अपनी होकर गेफिसी पुनः वे ही करा धारण करती है अथवा लीकुण वे ही क्स धारण करते हैं, परंतु गोपियोको दृष्टिमें अब ये वस्त नहीं हैं; बहतुतः से हैं भी नहीं—अब से ये दूसरी वस्तु हो गये हैं। अस तो ये भगवानुके पावन प्रसाद हैं, पल-पलपर भगवानुका समरण कग्रानेवाले भगवानुके परम सुन्दर प्रतीक हैं। इसोसे उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममधी स्विति वर्षादाके उत्पर थी, फिर भी उन्होंने भएकानुकी इच्छासे मर्वादा स्वीकार की । इस दृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पहला है कि भगवानुको यह चोरहरण-सीरत भी अन्य सीरताओंको भाँत उच्चतम मर्वादासे परिपूर्ण है ।

भगवान बोकणबंधे लीलाओंके सम्बन्धमें केवल वे ही प्राचीन आर्यपन्य प्रमाण हैं, जिनमें उनकी लीलाका वर्णन हुआ है। उनमेंसे एक भी ऐसा एक नहीं है, जिसमें श्रीकृष्णकी मगवलाका वर्णन न हो। श्रीकृष्ण 'स्वयं मगवान है' यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्रीकृष्णको भगवान् नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन प्रत्योको भी नहीं मानते। और जो उन प्रत्योको ही प्रमान नहीं मानते, वे उनमें वर्णित लीलाओंक आधारपर श्रीकृत्य-चरित्रकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते । भगवानुकी सीलाओंको मनवीय चरित्रके समकक्ष रखना राजन-इष्टिसे एक महान्

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्!** भगवान्की यह कमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी चरण- बड़े कष्टसे व्रजमें गयीं। अब उनकी सारी कामनाएँ आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान् श्रीकृष्णके

अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वधा ही निषेध है। मानवबृद्धि—जो स्थलताओंसे ही परिवृद्धित है—केवल बढ़के सम्बन्धमे ही सोच सकती है, भगवानुकी दिव्य विश्वयी श्रीलके सम्बन्धमें कोई करपना हो नहीं कर सकती। वह बृद्धि रूपये ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धिपंके प्रेरक और बुद्धियोंसे अल्बन्त पर एलेकाले परमात्मको दिव्य लीलाको अपनी कसीटोपर कसती है।

हदय और बद्धिक सर्वधा विपरीत होनेक्र भी यदि धोड़ी देरके लिये मान ले कि श्रीकरण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी भी तो भी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती, जो ऑक्श्मके चरित्रमें लाज्छन हो। श्रोमद्धागयतका पारायण कानेवाले जानते हैं कि बजमें अंकुष्णने केवल ग्वारह वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था। यदि एसलीलाका समय दसवाँ वर्ष माने, तो नवे वर्षमे ही चीरहरण लीरक हुई थी। इस आपक्षी करूपना भी नहीं हो सकती कि आठ-नी वर्षके बालकमें कामोतेजना हो सकती है। गाँकवी पैवारिन व्यालिन, अहाँ वर्तमानकालको नागरिक मनोवृति नहीं पहुँच पायो है, एक आठ-नै वर्षक बालकारे अवैध सम्बन्ध काना चाहे और उसके लिये साधना करे—यह कदापि सम्भय नहीं दोखता। उन क्यारी गोपियोके भनमें कल्लित एति थी, यह वर्तमान कल्कित मनोवृत्तिकी उद्दक्ष्ण है। आक्रकल जैसे गाँवकी कोटी-कोटी लड़कियाँ 'राम' -सा वर और 'लक्ष्मण' -सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओकी पूजा करती है, बैसे ही उन कुमारियोंने भी परम सुन्दर परम मधुर श्रीकृष्णको पानेके लिये देवी-पूजन और तत किये थे। इसमें दोषको कीन-सी बात है ?

आजकी जात निवासी है। मोगप्रधान देशोमें तो नगनसम्बदाय और नग्नस्नानके क्लब भी बने हुए हैं ! उनकी दृष्टि, इन्द्रिय-तृष्टितक ही सीमित है। भारतीय मनोवृति इस उत्तेजक एवं मालन व्यापरके विरुद्ध है। नग्नस्मान एक दोष है, जो कि प्रमुखको बढ़ानेवाला है। प्राकीमें इसका निषेध है, 14 नरनः सबवात् — वह रवस्तको आज्ञा है। श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोरियाँ राष्ट्रके विरुद्ध आवरण करे। केवरर लीकिक अनर्य ही नहीं—भारतीय ऋषियोंका वह विरद्धान्त, जो प्रत्येक बस्तुमें पृथक्-पृथक् देवताओंका अवितस्य मानता है, इस नगरनामको देवताओंके विपरीत बतलाता है। श्रीकृष्ण जनते थे कि इससे वरण देवताका अपदान होता है। गोपियाँ अपनी अभीह-सिव्हिके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नगनस्नान अनिष्ट फरन देनेवाला था और इस प्रथाके प्रधातमें ही पदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है; इसलिये श्रीकृष्णने अलौकिक वंगसे निषेध कर दिया।

गर्विकी व्यक्तिनंको इस प्रथकी पुराई किस प्रकार समझ्या आय, इसके लिये भी श्रीकृष्णने एक मौत्सिक उपाय सोधा । यदि वे घोषियोके पास जन्द उन्हें देवताबादकी फिलासको समझते, तो वे सरलतासे नहीं समझ सकतो थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेवाली विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था। और विपक्तिका अनुभव करानेके पश्चात् उन्होंने देवताओंके अपम्हनको बात भी बता दी तथा अञ्चाति जीवकर क्षमा-प्रार्थनारूप प्रार्थक्षेत्र भी करवाया । महत्पुरुवॉर्म उनकी बाल्यावस्थामे भी ऐसी प्रतिमा देखी जाती है ।

श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमे कामोतेजना नहीं हो एकती और नगरनानकी कृष्णवाको नष्ट करनेके लिये उन्होंने चीएहरण किया—पह उत्तर सम्भव होनेपर भी मूलमें आये हुए 'काम' और 'स्वप' कम्बोसे कई लीग भाइक उठते हैं। यह केवल शब्दकी पकड़ है, जिसपर महत्वालीग ध्यान नहीं देते । श्रुतियोमें और पीतामें भी अनेको बार 'काम' 'रमण' और 'रति' आदि राज्योका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अस्तीस अर्थ नहीं होता। गीतामें तो 'धर्माविरुद्ध काम' को परमात्माका सक्त्य बतलाया गया है। महापुरुयोका आत्मरमण, आत्वामधून और आत्मरीत प्रसिद्ध ही है। ऐसी विभविमें केवल कुछ शब्दोंको देखकर भएकना विचारशील एक्षोंका काम नहीं है। जो लीकव्यको केवल मनुख समझते हैं उन्हें स्मण और र्रात राष्ट्रका अर्थ केवल क्रोडा अथवा शिलवाड समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठोक है—'रए क्रीडायाम्'।

इष्टिभेदसे श्रीकृष्णकी लीला भिन्न-भिन्न कपमें दोख पहती है। अध्यातमादी श्रीकृष्णको आत्मके रूपमें देखते हैं और गोपियोको वृक्तियेक रूपमें। वृतिवंकि आवरण नष्ट हो कान ही 'बीरहरण-सीला' है और उनका आत्मामें रम जाना ही 'ग्रस' है। इस दृष्टिसे भी समझ लीलाओंकी संगति बैठ जाती है। भतर्वेको दृष्टिसे गोलोक्बांबर्पात पूर्णतम पुरुषोताम भगवान् श्रीकृष्णका यह सब किरवलीला-विलास है और अजादिकालसे अनलकालक यह नित्य चलता रहता है। कभी-कभी भक्तेयर कुमा करके ये अपने नित्य ध्यम और नित्य सखा-सहचरियोंके साथ लीला-पायमें प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तोंके सरण-चित्तन तथा आनन्दमहरूको सामग्री प्रकट करके पून: अन्तर्भान हो जाते हैं। साधकोंके लिये किस प्रकार कृपा करके भगवान अन्तर्गलको और अनादिकालसे सिक्कत संस्कारपटको विशाह कर देते हैं, वह बात भी इस चीरहरण-लीलसे प्रकट होती है। भगवानुकी लीला सहस्वमधी है, उसका तस्य केवल भगवानु ही जनते हैं और उनकी क्यासे उनकी सीकामें प्रविष्ट भागवानु भक्त कुछ-कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतोंकी वाणीके आधारपर हो कुछ लिखनेकी धृष्टता की गयी है।

पूर्ण हो चुकी थीं॥ २८॥

त्रिय परीक्षित्! एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण क्लरामजी और प्वालबालोंके साथ गीएँ चराते हुए वन्दावनसे बहत दूर निकल गये ॥ २९ ॥ श्रीष्म ऋतु थी । सुर्वकी किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं। परन्तु घने-घने वृक्ष भगवान् श्रीकृष्णके ऊपर इत्तेका काम कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने वृक्षांको छाया करते देख स्तोककृष्ण, अंश्, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्य और वरूथप आदि म्वालबालोको सम्बोधन करके कहा — ॥ ३०-३१ ॥ 'मेरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये वृक्ष कितने भाग्यवान् हैं ! इनका सारा जीवन केवल दूसरोंकी भलाई करनेके लिये ही है। ये खयं तो हवाके झोंके, वर्षां, धूप और पाला—सब कुछ सहते हैं, परलु हम लोगोंकी उनसे रक्षा करते हैं ॥ ३२ ॥ मैं कहता हूँ कि इन्होंका जीवन सबसे श्रेष्ट है। क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियोको सहारा मिलता है, उनका जीवन-निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुषके घरसे कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षोंसे भी सभीको कुछ-

न-कुछ मिल ही जाता है॥ ३३ ॥ ये अपने पत्ते, फुल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, गोंद, राख, कोयला, अङ्कर और कॉफ्लोंसे भी लोगोंकी कामना पूर्ण करते हैं ॥ ३४ ॥ मेरे प्यारे मित्रो ! संसारमें प्राणी तो बहुत है: परन्त उनके जीवनकी सफलता इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने धनसे, विवेक-विचारसे, वाणीसे और प्राणींसे भी ऐसे ही कर्म किये जाये, जिनसे दुसरोंकी भलाई हो ॥ ३५ ॥ परीक्षित् ! दोनों ओरके वृक्ष नयी-नयी कॉपलों, गुच्हों, फल-फुलों और फ्तोंसे लद रहे थे। उनकी डालियाँ पृथ्वीतक झुकी हुई यों । इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण उन्होंकि बीचसे यमुना-तटपर निकल आये ॥ ३६ ॥ राजन् ! यभुनाजीका जल यड़ा ही मधुर, शीतल और खच्छ था। उन लोगोने पहले गौओंको पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर खाद जलका पान किया ॥ ३७ ॥ परीक्षित् ! जिस समय वे यमुनाजीके तटपर हरे-भरे उपवनमें बड़ी खतन्त्रतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे म्वालीने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीके पास आकर यह बात कही- ॥ ३८ ॥

# तेईसवाँ अध्याय

## यज्ञपत्रियोपर कृपा

म्बालबालॉने कहा — नयनाभिराम बलराम ! तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्यामसुन्दर! तुमने बड़े-बड़े दृष्टोंका संहार किया है। उन्हीं दृष्टोंके समान यह भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी बुझानेका कोई उपाय करो ॥ १ ॥

ब्रीशकदेकजीने कहा—परीक्षत् ! 생물 म्वालबालॉने देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मधुराकी अपनी ब्राह्मणपत्नियोपर अनुग्रह करनेके लिये यह कही- ॥ २ ॥ 'मेरे प्यारे मित्रो ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्गकी कामनासे आङ्कित्स नामका यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशासामें जाओ॥३॥ म्वालबालो ! मेरे भेजनेसे वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान् श्रीबलगमजीका और मेग्र नाम लेकर

कुछ थोड़ा-सा भात—भोजनकी सामग्री माँग लाओ'॥४॥ जब भगवानने ऐसी आज्ञा दी, तब

म्बालबाल उन ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें गये और उनसे मगवान्की आज्ञाके अनुसार ही अन्न मौगा । पहले उन्होंने पृथ्वीपर गिरकर दण्डवत्-प्रणाम किया और फिर हाथ

जोड़कर कहा—॥५॥ 'पृथ्वीके मूर्तिमान् देवता ब्राह्मणो ! आपका कल्याण हो । आपसे निवेदन है कि हम

व्रजके म्वाले हैं। भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामकी

आज्ञासे हम आपके पास आये हैं। आप हपारी बात सुने ॥ ६ ॥ भगवान् बलराम और श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए यहाँसे थोड़े ही दूरपर आये हुए हैं । उन्हें इस समय भूख

लगी है और वे चाहते हैं कि आपलोग उन्हें थोड़ा-सा भात दे दें। ब्राह्मणो ! आप धर्मका मर्म जानते हैं।

यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन भोजनार्थियोंके लिये कुछ

भात दे दीजिये॥ ७॥ सज्जनो! जिस यज्ञदीसामें पशुबलि होती है, उसमें और सौत्रामणी यज्ञमें दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञमें दीक्षित पुरुषका भी अञ्र खानेमें कोई दोष नहीं हैं ॥ ८ ॥ परीक्षित्! इस प्रकार भगवानुके अन्न माँगनेकी बात सुनकर भी उन ब्राह्मणॉने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया । वे चाहते थे स्वर्गीद तृच्छ फल और उनके लिये बड़े-बड़े कमॉमें उलझे हुए थे। सच पुछो तो वे बाह्मण ज्ञानको दृष्टिसे थे वालक हो, परन्तु अपनेको बड़ा ज्ञानबृद्ध मानते थे॥ ९॥ परीक्षित्। देश, काल अनेक प्रकारकी सामग्रियाँ, भिन्न-भिन्न कमोर्मि विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋत्विज-ब्रह्मा आदि यज्ञ करानेवाले, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म---इन सब रूपोंमें एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं॥ १०॥ वे ही इन्द्रियातीत परव्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं म्वालबालोंके द्वारा भात माँग रहे हैं। परन्तु इन मुखाँनि, जो अपनेको शरीर ही माने बैठे हैं, भगवानको भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया ॥ ११ ॥ परीक्षित्! जब उन ब्राह्मणोने 'हाँ' या

'ना'-कुछ नहीं कहा, तब म्वालबालोंकी आशा ट्रट गयी; वे लौट आये और वहाँकी सब बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बलगमसे कह दो॥ १२॥ उनकी बात सुनकर सारे जगत्के स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण हैसने लगे । उन्होंने ग्वालबालोंको समझाया कि 'संसारमें असफलता तो बार-बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिये; बार-बार प्रयत्न करते रहनेसे सफलता मिल ही जाती है।' फिर उनसे कहा- ॥ १३ ॥ 'मेरे प्यारे म्वालबालो ! इस बार तुमलोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आये हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुन्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें लगा रहता है' ॥ १४ ॥ अबकी बार म्बालबाल पत्नीशालामें गये। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणोकी पत्नियाँ सन्दर-सुन्दर वस्त्र और गहनोंसे सज-धजकर बैठी हैं। उन्होंने द्विजप्रवियोंको प्रणाम करके बड़ी नप्रतासे यह बात कही- ॥ १५॥ 'आप विश्वपनियोंको हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा

आपके पास भेजा है।। १६।। वे म्वालबाल और बलरामजीके साथ गौएँ चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैं। इस समय उन्हें और उनके साधियोंको पुख लगी है। आप उनके लिये कुछ भोजन दे दें ॥ १७ ॥ परीक्षित्। वे बाहाणियाँ बहुत दिनोंसे भगवानुकी मनोहर लीलाएँ सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा-सर्वदा इस बातके लिये उत्सक रहतीं कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन हो जायै। श्रीकृष्णके आनेकी बात सुनते ही वे उतावली हो गयीं॥ १८॥ उन्होंने वर्तनोंमें अत्यन्त स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, मोज्य, लेह्य और चोध्य-चारों प्रकारकी भोजन सामग्री ले ली तथा पाई-बन्ध, पति-पुत्रोंके रोकते रहनेपर भी अपने प्रियतम भगवान् श्रीकृष्णके पास जानेके लिये घरसे निकल पड़ीं—ठीक वैसे ही, जैसे नदियाँ समृद्रके लिये। क्यों न हो; न जाने कितने दिनोंसे पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके गुण, लीला, सौन्दर्य और माध्य आदिका वर्णन सुन-सुनकर उन्होंने उनके चरणोपर अपना हृदय निस्नवर कर दिया था॥ १९-२०॥ ब्राह्मणपिवयोंने जाकर देखा कि यमुनाके तटपर नये-नये कोंपलोंसे शोभायमान अशोक-वनमें म्वालबालोंसे घरे हए बलरामजीके साथ श्रीकृष्ण इधर-उधर घूम रहे हैं ॥ २१ ॥ उनके साँवले शरीरपर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है। गलेमें वनमाला लटक रही है। मस्तकपर मोरपंखका मुकट है। अङ्ग-अङ्गमें रंगीन धातुओंसे चित्रकारी कर रक्खी है। नये-नये कोंपलोंके गुच्छे शरीरमें लगाकर नटका-सा वेष बना रक्खा है। एक हाथ अपने सखा प्यालबालके कंघेपर रक्खे हुए है और दूसरे हाथसे कमलका फुल नचा रहे हैं। कानोंमें कमलके कुण्डल हैं, कपोलोपर पुँचराली अलके लटक रही हैं और मुख-कमल मन्द-मन्द मुसकानकी रेखासे प्रफुल्लित हो रहा है ॥ २२ ॥ परीक्षित ! अबतक अपने प्रियतम <u>ज्यामसन्दरके गृण और लीलाएँ अपने कानींसे</u>

सन-सुनकर उन्होंने अपने पनको उन्होंके प्रेमके रंगमें रंग

डाला था, उसीमें सराबोर कर दिया था। अब नेत्रोंके मार्गसे उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन

करके हमारी बात सुनें। भगवान् श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी

ही दूरपर आये हुए हैं और उन्होंने ही हमें

कीजिये ॥ ३० ॥

जायमी ॥ ३२ ॥

· 我有大家的有大学的,我们也有一个,我们就是这个人的,我们就是这个人的,我们就是这个人的,我们就是这个人的,我们就是这一个人的,我们就是这一个人的,我们就是一 उनका आलिङ्गन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदयकी जलन शान्त की—ठीक वैसे हो, जैसे जाप्रत् और स्वप्न-अवस्थाओंकी वृत्तियाँ 'यह मै, यह मेरा' इस भावसे जलती रहती हैं, परन्तु सुष्टित-अवस्थामें उसके अभिमानी प्राज्ञको पाकर उसीमें लीन हो जाती हैं और

डनकी सारी जलन मिट जाती है॥ २३॥ प्रिय परीक्षित् ! भगवान् सबके इदयकी बात जानते हैं, सबको बृद्धियोंके साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मणपत्रियाँ अपने भाई-बन्धु और पति-पुत्रीके रोकनेपर ची सब सगे-सम्बन्धियों और विषयोक्ती आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शनको लालसासे ही मेरे पास आयी है, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविन्दपर हास्यकी तरङ्के अठखेलियाँ कर रही थीं ॥ २४ ॥ पगवान्ते कहा—'महाभाग्यवती देवियो ! तुम्हारा स्वागत है। आओ, बैठो। कहो, हम तुम्हारा क्या स्थागत करें ? तमलोग हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तम्हारे-जैसे प्रेमपूर्ण हदयवालोंके योग्य ही है।। २५॥ इसमें सन्देह नहीं कि संसारमें अपनी सच्ची भलाईको समझनेवाले जितने भी बुद्धिमान् पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें किसी प्रकारको कामना नहीं

छिपाव, दक्षिधा या देत नहीं होता॥ २६॥ प्राण, सुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसारकी सभी वस्तुएँ जिसके लिये और जिसकी सर्त्रिधसे प्रिय लगती है—उस आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है॥ २७॥ इसलिये तम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेमका अभिनन्दन करता हूँ। परन्तु अब तुमलोग मेरा दर्शन कर चुकीं। अब अपनी यज्ञशालामें लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ है । वे तुन्हारे साथ मिलकर हो अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे"॥ २८॥

रहती—जिसमें किसी प्रकारका व्यवधान, सङ्कोच,

ब्राह्मणपितयोने कहा -- अन्तर्यामी श्यामसुन्दर ! आपकी यह बात निष्ठुरतासे पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनो चाहिये। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसारमें नहीं लौटना पडता। आप अपनी यह वेदबाणी सत्य कीजिये। हम् अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोंकी आज्ञाका उत्सद्धन करके आपके चरणोमें इसलिये आयी हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुलसीकी माला अपने केशोंमें धारण करें ॥ २९ ॥ स्वामी ! अख हमारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु और स्वजन-सम्बन्धी हमें स्वीकार

नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है। वीरशिरोमणे ! अब हम आपके चरणोमें आ पड़ी हैं। हमें और किसीका सहारा नहीं है। इसलिये अब हमें दूसरीकी शरणमें न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवियो ! तुम्हारे पति-पुत्र, माता-पिता, पाई-बन्धु—कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सांग संसार तुम्हारा सम्मान करेगा ! इसका कारण है —अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो। देखी न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ देवियो ! इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्योंमें मेरी प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है। इसलिये तुम जाओ, अपना मन मुझमें लगा दो। तुम्हें बहुत शीध्र मेरी प्राप्ति हो

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जब मगवान्ने इस प्रकार कहा, तब वे बाह्मणपत्नियाँ यहाराालामें लौट गयीं। उन ब्राह्मणीने अपनी खियोंमें तनिक भी दोषदृष्टि नहीं की। उनके साथ मिलकर अपना यहां पूरा किया ॥ ३३ ॥ उन स्त्रियोमेंसे एकको आनेके समय ही

जैसा कि बहुत दिनोंसे सुन रक्खा था। जब उसका ध्यान जम गया, तब मन-ही-मन भगजान्का आलिङ्गन करके उसने कर्मके द्वारा बने हुए अपने शरीरको छोड़ दिया---(शुद्धसत्त्वमय दिव्य शरीरसे उसने भगवान्की

उसके पतिने बलपूर्वक रोक लिया था। इसपर उस

ब्राह्मणपत्नीने भगवानके वैसे ही खरूपका ध्यान किया,

संविधि प्राप्त कर ली) ॥ ३४ ॥ इधर भगवान् श्रीकृष्णने ब्राह्मणियंकि लाये हुए उस चार प्रकारके अञसे पहले म्वालबालोको भोजन कराया और फिर उन्होंने खब भी भोजन किया ।। ३५ ॥ परीक्षित् ! इस प्रकार लीलामनुष्य

भगवान् श्रीकृष्णने मनुष्यकी-सी लीला की और अपने गोएँ वाणी तथा कमाँसे सीन्दर्य, माधर्य,

खालबाल और गोपियोंको आनन्दित किया और खयं भी उनके अलौकिक प्रेमरसका आस्वादन करके आनन्दित हर्।। ३६ ॥ गृज परीक्षित् ! इधर जब ब्राह्मणोको यह मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् है, तब उन्हें बड़ा पछतावा

हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर मगकन श्रीकृष्ण और बलरामकी आज्ञाका उल्लाहन करके हमने बड़ा पारी

अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी लीला करते हुए भी

परमेश्वर ही हैं॥३७॥ जब उन्होंने देखा कि हमारी पिलयोंके इदयमें तो भगवानुका अलौकिक प्रेम है और इमलोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता-पछताकर

अपनी निन्दा करने लगे ॥ ३८ ॥ वे कहने लगे --हाय ! हम भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं । बड़े ऊँचे कुलमें हमारा

जन्म हुआ, गायत्री प्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े-बड़े यह किये; परन्तु वह सब किस कामका ? धिकार है ! धिकार है !! हमारी विद्या व्यर्थ गयी, हमारे व्रत चुरे सिद्ध हुए। हमारी इस बहज्जताको धिकार है! ऊँचे वंशमें जन्म लेना,

कर्मकरण्डमें निपुण होना किसी काम न आया। इन्हें वार-वार थिकार है।। ३९ ॥ निश्चय ही, भगवानुकी माया बड़े-बड़े योगियोंको भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्येकि गुरु और ब्राह्मण, परन्तु अपने सच्चे

स्वार्य और परमार्थके विषयमें बिल्कुल भूले हुए है॥४०॥ कितने आधर्यकी बात है! देखो तो सही-यद्यपि ये सियाँ हैं, तथापि जगदगुरु भगवान

श्रीकृष्णमें इनका कितना अगाध प्रेम है, अखण्ड अनुराग

है ! उसीसे इन्होंने गृहस्थीकी वह बहुत बड़ी फाँसी भी काट डाली, जो मृत्युके साथ भी नहीं कटती॥४१॥ इनके न तो द्विजातिके योग्य यज्ञोपबीत आदि संस्कार हुए हैं और न तो इन्होंने गुरुकुलमें ही निवास किया है। न

इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्धमें ही कुछ

विवेक-विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभकर्म ही ॥४२ ॥ फिर भी समस्त योगेश्वरोंके ईश्वर पृष्यकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें इनका दृढ़ प्रेम हैं। और हमने अपने संस्कार किये

तथा अच्छे-अच्छे कर्म किये हैं; फिर भी भगवानके चरणोंमें हमारा प्रेम नहीं है ॥ ४३ ॥ सच्ची बात यह है कि हमलोग गृहस्थीके काम-धंधोंमें मतवाले हो गये थे,

अपनी मलाई और बुराईको बिल्कुल भूल गये थे। अहो, भगवानुकी कितनी कृपा है। भक्तवत्सल प्रभुने म्वालबालीको भेजकर उनके बचनोसे हमें चेताबनी दी, अपनी याद दिलायी॥ ४४॥ भगवान् स्वयं पूर्णकाम हैं

और कैवल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी करमनाएँ होती हैं. उनको पूर्ण करनेवाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम-सरीखे शुद्र जीवोंसे प्रयोजन ही क्या हो सकता था ? अवस्य ही उन्होंने इसी उद्देश्यसे माँगनेका

बहाना बनाया। अन्यथा उन्हें माँगनेकी भला क्या आवस्यकता थी ? ॥ ४५ ॥ स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओंको छोडकर और अपनी चञ्चलता, गर्व आदि

दोषोंका परिल्याग कर केवल एक बार उनके चरणकमलोंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती है। वे ही प्रभ् किसीसे भोजनकी याचना करें, यह लोगोंको मोहित करनेके लिये नहीं तो और क्या है ? ॥ ४६ ॥ देश,

मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋत्विज, ऑग्न, देवता, क्जमान, यज्ञ और धर्म—सब भगवान्के ही स्वरूप है ॥ ४७ ॥ वे ही योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् विष्णु स्वयं श्रीकृष्णके रूपमें यद्वंशियोमें अवतीर्ण हुए हैं, यह बात हमने सुन रक्खी थी; परन्तु हम इतने मृद्ध है कि उन्हें

काल, पृथक्-पृथक् सामग्रियाँ, उन-उन कमोमै विनियुक्त

पहचान न सके॥ ४८॥ यह सब होनेपर भी हम यन्यतिघन्य है, हमारे अहोभाग्य है। तभी तो हमें वैसी पॉलयाँ प्राप्त हुई है। उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी भगवान् श्रीकृष्णके अविचल प्रेमसे युक्त हो गयी है ॥ ४९ ॥ प्रभो ! आप अचिन्त्य और अनन्त ऐश्वयंकि

स्वामी है। श्रीकृष्ण ! आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही मायासे हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कमेंकि पचड़ेमें भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५० ॥ वे आदि पृरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण हमारे इस

अपराधको क्षमा करें; क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी मायासे मोहित हो रही है और हम उनके प्रभावको न जाननेवाले अज्ञानी है ॥ ५१ ॥ परीक्षित् ! उन ब्राह्मणोने श्रीकृष्णका तिरस्कार

हैं, गुरुकुलमें निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसन्धान किया है, पवित्रताका निर्वाह किया है क्ष्मालाप हुआ और उनके इदयमें श्रीकृष्ण-बलरामके उनका दर्शन करने न जा सके ॥ ५२ ॥

# चौबीसवाँ अध्याय

### इन्द्रयज्ञ-निवारण

श्रीशुकदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण बलग्रमजीके साथ वृन्दावनमें रहकर अनेकी प्रकारको लोलाएँ कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेको तैयारी कर रहे हैं॥ १॥ भगवान् श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयायनत होकर उन्होंने नन्दबाबा आदि बड़े-बढ़े गोपोंसे पूछा— ॥ २ ॥ 'पिताजी ! आपलोगीके सामने यह कौन-सा बड़ा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा है ? इसका फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौन लोग, किन साधनेकि द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं ? पिताजी ! आप मुझे यह अवश्य बतलाइये ॥ ३ ॥ आप मेरे पिता है और मैं आपका पुत्र । ये बातें सुननेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्टा भी है। पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनको दृष्टिमें अपने और परायेका भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्र और न उदासीन-उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं। परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्यकी बात शत्रुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई बात छिपायो नहीं जाती ॥ ४-५ ॥ यह संसारी मनुष्य समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारके कमीका अनुष्ठान करता है। उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरुषोंके कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं ॥ ६ ॥ अतः इस समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं. वह सहदोके साथ विचारित—शास्त्रसम्मत है अथवा लौकिक

नन्दवाबाने कहा—बेटा ! भगवान् इन्द्र वर्षा करनेवाले मेचोंके स्वामी हैं। ये मेच उन्होंके अपने रूप

स्पष्टरूपसे बतलाइये'॥ ७॥

ही है—मैं यह सब जानना चाहता हुँ; आप कृपा करके

और दूसरे लोग भी उन्हों मेघपति भगवान् इन्द्रकी यहाँके ह्या पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियोंसे यह होता है, वे भी उनके बरसाये हुए शांकिशाली जलसे ही उत्पन्न होती है।। ९॥ उनका यह करनेके बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्नसे हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और कामरूप निवर्गकी सिद्धिके लिये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्येकि खेती आदि प्रयत्नोंके फल देनेवाले इन्द्र ही हैं॥ १०॥ यह धर्म हमारी कुलपरम्परासे चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, उसका कभी मङ्गल नहीं होता॥ ११॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । बहाा, शङ्कर

आदिके भी शासन करनेवाले केशव भगवानुने नन्दवाबा

और दूसरे जजवासियोंकी बात सुनकर इन्द्रको क्रोध

हैं। वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाला एवं जीवनदान

करनेवाला जल बरसाते हैं॥८॥ मेरे प्यारे पुत्र ! हम

दिलानेके लिये अपने पिता नन्दबाबासे कहा ॥ १२ ॥ श्रीभगवान्ने कहा — पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही पैदा होता और कर्मसे ही मर जाता है। उसे उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और मङ्गलके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है॥ १३ ॥ यदि कर्मोंको ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवोंके कर्मका फल देनेबाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालोंको ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करनेवालोंपर उसकी प्रमुता नहीं चल सकती॥ १४ ॥ जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फल भोग रहे हैं,तब हमें इन्द्रकी

अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म-फलको बदल ही नहीं सकते—तब उनसे प्रयोजन ? ॥ १५ ॥ मनुष्य अपने स्वभाव (पूर्व-संस्कारों) के अधीन है। वह उसीका

क्या आवश्यकता है ? पिताजी ! जब वे पूर्वसंस्कारके

अनुसरण करता है। यहाँतक कि देवता, असर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगत् स्वभावमें ही स्थित है ॥ १६ ॥ जीव अपने कमेंकि अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको प्रहण करता और खोड़ता रहता है। अपने कमेंकि अनुसार ही 'यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन हैं — ऐसा व्यवहार करता है । कहांतक कहें, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर॥१७॥ इसलिये पिताजी! मनुष्यको चाहिये कि पूर्व संस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुकूल धर्मोका पालन करता हुआ कर्मका ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सगमतासे चलती है, वही उसका इष्टदेव होता है ॥ १८ ॥ जैसे अपने विवाहित पतिको छोडकर जार पतिका सेवन करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शान्तिलाभ नहीं करती. वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक देवताको छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता॥ १९॥ ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन-अध्यापनसे, क्षप्रिय पथ्वीपालनसे,वैश्य वार्ता-वृत्तिसे और शृद्ध बाह्यण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवासे अपनी जीविकाका निर्वाह करें ॥ २० ॥ वैश्योंकी वार्तावृत्ति चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज

है।। २२।। उसी रखोगुणकी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसीसे अन्न और अन्नसे ही सब जीवींकी जीविका चलती है। इसमें भला इन्द्रका क्या लेना-देना है ? वह भला क्या कर सकता है ? ॥ २३ ॥ पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं। हम तो सदाके वनवासी है, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं॥ २४॥ इसलिये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिएजका यजन करनेकी तैयारी करें। इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रियां इकट्ठी की गयी हैं, उन्होंसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दें॥२५॥ अनेकों प्रकारके पकवान-खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदिसे

लेना। इमलोग उन चारोमेंसे एक केवल गोपालन ही

सदासे करते आये हैं॥ २१॥ पिताजी ! इस संसारकी

स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सन्वगुण,

रजोग्ण और तमोग्ण हैं। यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण

जगत् स्त्री-पुरुषके संयोगसे स्जीगुणके द्वारा उत्पन्न होता

लेकर मुंगकी दालतक बनाये जायें। अजका सारा दूध एकत्र कर लिया जाय ॥ २६ ॥ वेदवादी ब्राह्मणोंके द्वारा भली-भाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकी प्रकारके अन्त, गाँधै और दक्षिणाएँ दी जायै ॥ २७ ॥ और भी, चाण्डाल, पतित तथा कृतोतकको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिराजको भोग

लगाया जाय ॥ २८ ॥ इसके बाद खुब प्रसाद खा-पीकर, सुन्दर-सुन्दर बस्न पहनकर गहनोसे सज-सजा लिया जाय और चन्दन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धनकी प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ ॥ पिताजी ! मेरी तो ऐसी ही सम्पति है। यदि आपलोगोंको रुचे, तो ऐसा ही

कीजिये। ऐसा यज्ञ गी, ब्राह्मण और गिरिएजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहत प्रिय है ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कालात्मा भगवानुकी इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड चुर-चुर कर दें।

नन्दबाबा आदि गोपेनि उनकी बात सनकर बड़ी प्रसन्नतासे

खोकार कर ली॥ ३१॥ भगवान श्रीकृष्णने जिस प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था. वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्भ किया । पहले ब्राह्मणॉसे स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे गिरिराज और ब्राह्मणोंको सादर भेंटें दीं तथा गौओंको हरी-हरी घास खिलायीं। इसके बाद नन्दबाबा आदि गोपोने गौओंको आगे करके गिरिराजको प्रदक्षिणा की ॥ ३२-३३ ॥ ब्राह्मणोंका आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भलीभाँति शृङ्कार करके और बैलोंसे जुती

गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका

गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा करने लगीं॥ ३४॥

भगवान् श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास दिलानेके लिये

गिरिराजके ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गये, तथा 'मैं गिरिराज हैं' इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे॥ ३५॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपने उस खरूपको दूसरे वज-वासियोंके साथ खये भी प्रणाम किया और कहने लगे---'देखो, कैसा आधर्य है ! गिरिराजने साक्षात् प्रकट होकर हमपर कृपा की है ॥ ३६ ॥ ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं । जो

वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौओंका कल्याण करनेके लिये इन गिरिराजको हम नमस्कार करें ॥ ३७ ॥

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणासे नन्दबाबा आदि। पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ सब बजमें बड़े-बुढ़े गोपंनि गिरिराज, गौ और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक लौट आये ॥ ३८ ॥

पचीसवाँ अध्याय

### गोवर्धनधारण

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जब इन्द्रको पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तब वे नन्दवाबा आदि गोपोपर बहुत ही क्रोधित हुए। परन्तु उनके क्रोध करनेसे होता क्या, उन गोपींके रक्षक तो खर्य भगवान श्रीकृष्ण थे ॥ १ ॥ इन्द्रको अपने पदका बड़ा घमण्ड था, वे समझते थे कि मैं ही जिलोकीका ईश्वर हैं। उन्होंने क्रोधसे तिलमिलाकर अलय करनेवाले मेघोंके सांवर्तक नामक गणको वजपर चढाई करनेकी आज्ञा दी और कहा- ॥ २ ॥ 'ओह, इन जंगली म्वालोंको इतना घमण्ड ! सचम्च यह धनका ही नशा है। धला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्णके बलपर उन्होंने मुझ देवराजका अपमान कर डाला॥३॥ जैसे पृथ्वीपर बहत-से मन्दर्बुद्धि पुरुष भवसागरसे पार जानक सच्चे साधन ब्रह्मविद्याको तो छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टुटी हुई नावसे--कर्ममय यज्ञोंसे इस घोर संसार-सागरको पार करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ कृष्ण वकवादी, भादान, अभिमानी और पूर्ज होनेपर भी अपनेको बहत बड़ा ज्ञानी समझता है । वह स्वयं मृत्युका ग्रास है। फिर भी उसीका सहारा लेकर इन अहीरीने पेरी अवहेलना की है ॥ ५ ॥ एक तो ये यों ही धनके नरोमें चुर हो रहे थे; दूसरे कृष्णने इनको और बढावा दे दिया है। अब तुमलोग जाकर इनके इस धनके धमण्ड और हेकड़ीको धुलमें मिला दो तथा उनके पशुआंका संहार

कर डालो ॥ ६ ॥ मै भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर

चढ़कर नन्दके व्रजका नाश करनेके लिये महापराक्रमी

प्रकार प्रलयके मेघोंको आज्ञा दी और उनके बन्धन खोल

दिये । अय वे यहे वेगसे नन्दवाबाके अजपर चढ़ आये और

मुसलधार पानी बरसाकर सारे बजको पीडित करने

लगे ॥ ८ ॥ चारों ओर बिजलियाँ चमकने लगीं, बादल

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इन्द्रने इस

मरुद्गणेकि साथ आता है' ॥ ७ ॥

श्रीमद्भाव-सव-साव — २१

एक-एक पश् ठिठ्रने और कॉपने लगा, म्वाल और म्बालिनें भी ठंडके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, तब बे सब-के-सब भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आये॥ ११॥ मुसलधार वर्षासे सताये जानेके कारण सबने अपने-अपने सिर और बच्चोंको निहककर अपने शरीरके नीचे छिपा लिया था और वे काँपते-काँपते भगवानुकी चरणशरणमें पहुँचे॥ १२ ॥ और बोले—'प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम बहे भाग्यवान् हो । अब तो कृष्ण ! केवल तुम्हारे ही भाग्यसे हमारी रक्षा होगी। प्रभो ! इस सारे गोकलके एकमात्र खामी, एकमात्र रक्षक तुम्हीं हो। भक्तवत्सल ! इन्द्रके क्रोधसे अब तुर्म्ही हमारी रक्षा कर सकते हो'॥ १३ ॥ भगवानुने देखा कि वर्षा और ओलोकी मारसे पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गये कि यह सारी करत्त इन्द्रकी है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है॥ १४॥ वे मन-ही-मन कहने लगे— हमने इन्द्रका यज्ञ-भङ्ग कर दिया है, इसीसे वे ब्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही यह प्रचण्ड वायु और ओलेंकि साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं ॥ १५ ॥ अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका भलीभाँति जवाब दुँगा। ये मुर्खातावश अपनेको लोकपाल पानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धनका घमण्ड तथा अज्ञान में चूर-चूर कर दुँगा ॥ १६ ॥ देवतालोग तो सत्वप्रधान होते हैं । इनमें अपने ऐक्षर्य और पदका अभिमान न होना चाहिये । अतः यह उचित ही है कि इन सत्त्वगुणसे च्यृत दृष्ट देवताओंका मैं

आपसमें टकराकर कड़कने लगे और प्रचण्ड आंधीकी

प्रेरणासे वे बड़े-बड़े ओले बरसाने लगे ॥ ९ ॥ इस प्रकार

जब दल-के-दल बादल बार-बार आ-आकर खंभेके

समान मोटी-मोटी धाराएँ गिराने लगे, तब ब्रजभूमिका

कोना-कोना पानीसे भर गया और कहाँ नीचा है, कहाँ

कैचा---इसका पता चलना कठिन हो गया॥ १०॥ इस

प्रकार मुसलधार वर्षा तथा झंझावातके झपाटेसे जब

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

गये और सूर्य दीखने लगे, तब उन्होंने गोपांसे मान-पङ्क कर दै। इससे अन्तमें उन्हें शान्ति ही कहा--- ॥ २५ ॥ 'मेरे प्यारे गोपो ! अब तमलोग निडर हो मिलेगी ।। १७ ॥ यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा

स्वीकत है और एकमात्र में ही इसका रक्षक है। अतः में अपनी योगमायासे इसकी रक्षा करूँगा । संतोंकी रक्षा करना

तो मेरा व्रत ही है। अब इसके पालनका अवसर आ पहुँचा

育\*\* □ 12 □

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीकृष्णने खेल-खेलमें

एक ही हाथसे गिरिराज गोवर्द्धनको उखाड लिया और जैसे छोटे-छोटे वालक बरसाती छत्तेके पुष्पको उखाडुकर हाथमें

रख लेते हैं, वेसे ही उन्होंने उस पर्वतको धारण कर

लिया।। १९॥ इसके बाद भगवानने कहा—'पाताजी, पिताजी और ब्रजबासियो ! तमलोग

अपनी गौओं और सब सामग्रियोंके साथ इस पर्वतके गङ्देमें आकर आरामसे बैठ जाओ ॥ २०॥ देखों.

तुमलोग ऐसी शङ्का न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत गिर पड़ेगा । तुमलोग तनिक भी मत हरो । इस अधि।-पानीके

डरसे तप्हें बचानेके लिये ही मैंने यह युक्ति रची हैं' ॥ २१ ॥ जब भगवान श्रीकृष्णने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया---हाइस बँधाया, तब सब-के-सब म्याल

अपने-अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्योंको अपने-अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार गोवर्द्धनके गड्डेमें आ घुसे ॥ २२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने सब वजवासियोंके देखते-देखते भृख-प्यासकी पीड़ा,

आराम-विश्रापकी आवश्यकता आदि सब कुछ भ्लाकर सात दिनतक लगातार उस पर्वतको उठाये रक्खा । वे एक डग भी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए॥ २३॥ श्रीकृष्णकी

योगमायाका यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। अपना सङ्खल्प पूरा न होनेके कारण उनको सारी हेकड़ी बंद हो गयी, वे भीचके-से रह गये। इसके बाद उन्होंने मेघोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया ॥ २४ ॥

जब गोवर्डनधारी भगवान श्रीकष्णने देखा कि वह भयक्रर आधी और धनघोर वर्षा बंद हो गयी, आकाशसे बादल छैट

आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन, खियों, बच्चों और बढोंको साथ ले तथा अपनी सामग्री छकडोंपर लादकर घीर-घीर सब लोग बाहर निकल आये॥२७॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने भी सब प्राणियोंके

जाओ और अपनी ख़ियाँ, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर निकल आओ । देखों, अब आँघी-पानी बंद हो गया तथा

नदियोका पानी भी उतर पया'॥ २६ ॥ भगवान्की ऐसी

देखते-देखते खेल-खेलमें ही गिरिराजको पूर्ववत् उसके स्थानपर रख दिया ॥ २८ ॥

व्रजवासियोंका इदय प्रेमके आवेगसे भर रहा था।

पर्यतको रखते ही वे भगवान श्रीकृष्णके पास दौड़ आये । कोई उन्हें हृदयसे लगाने और कोई चुमने लगा। सबने

उनका सत्कार किया। बड़ी-बुढ़ी गोपियोंने बड़े आनन्द

और स्नेहसे दही, चायल, जल आदिसे उनका मकुल-तिलक किया और उन्मृक्त हृदयसे शुभ आशीर्वाद दिये ॥ २९ ॥ यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दवाधा और

बलवानोमें श्रेष्ठ बलरामजीने स्नेहात्र होकर श्रीकृष्णको हृदयसे लगा लिया तथा आशीर्वाद दिये॥३०॥ परीक्षित ! उस समय आकाशमें स्थित देवता, साध्य,

सिद्ध, गन्धर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवानुकी स्तुति करते हुए उनपर फुलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३१ ॥ राजन् ! स्वर्गमें देवतालोग शहुः और नौबत बजाने लगे । तम्बर आदि गन्धर्वराज भगवानुको मधुर लीलाका गान करने लगे ॥ ३२ ॥ इसके बाद भगवान श्रीकष्णने व्रजकी

यात्रा की । उनके बगलमें यलरामजी चल रहे थे और उनके प्रेमी बालबाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हदयको आकर्षित करनेवाले, उसमें प्रेम जगानेवाले भगवानको गोवर्द्धनधारण आदि

लीलाओंका भान करती हुई बड़े आनन्दसे व्रजमें लौट आर्यो ॥ ३५ ॥

'जो केळाल एक बार मेरी शरणमें 😝 जाता है और 'मैं हुम्हारा है' इस फकर याणना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय कर देता है—यह मेरा कर है।

<sup>🌞</sup> भगवान कहते हैं---सकुदेव प्रपत्राय तथार्स्मीत च याचते । अभयं सर्वभूतेच्यो ददाम्यतद्वतं मन ॥

\*\*\*\*\*\*\*

## छब्बीसवाँ अध्याय

## नन्दबाबासे गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें बातचीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वजके गोप मगवान् श्रीकृष्णके ऐसे अलीकिक कर्म देखकर बडे आधर्यमें पड़ गये। उन्हें भगवान्की अनन्त शक्तिका तो पता था नहीं, वे इकट्ठे होकर आपसमें इस प्रकार कहने लगे— ॥ १ ॥ 'इस बालकके ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे-जैसे गैवार ग्रामीणोर्म जन्म लेना तो इसके लिये बड़ी निन्दाको बात है। यह भला,कैसे उचित हो सकता है ॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमल उखाडकर उसे ऊपर उटा ले और धारण कते, वैसे ही इस नन्हे-से सात वर्षके बालकने एक ही हाथसे गिरिराज गोवाईनको उखाड़ लिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक उठाये रक्खा ॥ ३ ॥ यह साधारण मनुष्यके लिये भला, कैसे सम्भव है ? जब यह नन्हा-सा बच्चा था, उस समय बडी भयद्भर राक्षसी पुतना आयी और इसने आँख बंद किये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले---ठीक वैसे ही, जैसे काल शरीरकी आयुको निगल जाता है ॥ ४ ॥ जिस समय यह केवल तीन महीनेका था और छकड़ेके नीचे सोकर से रहा था, उस समय रोते-रोते इसने ऐसा पाँव उछाला कि उसकी ठोकरसे वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा॥ ५॥ उस समय तो यह एक ही वर्षका था, जब दैत्य बवंडरके रूपमें इसे बैठे-बैठे आकाशमें उड़ा ले गया था। तुम सब जानते हो हो कि इसने उस तुणावर्त दैत्यको गला घोटकर मार डाला ॥ ६ ॥ उस दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने पर यशोदारानीने इसे अखलसे बाँच दिया था। यह धुटनीके बल बकैया खींचते-खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षोंके बीचमेंसे निकल गया और उन्हें उखाड ही डाला ॥ ७ ॥ जब यह म्बालबाल और बलरामजीके साथ बछड़ोको चरानेके लिये वनमें गया हुआ था, उस समय इसको मार डालनेके लिये एक दैत्य बगुलेके रूपमें आया और इसने दोनों हाथोंसे उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाला ॥ ८ ॥ जिस समय इसको मार डालनेकी इच्छासे एक दैल्प बछड़ेके रूपमें बछड़ोंके झंडमें घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्यको

खेल-ही-खेलमें मार डाला और उसे कैथके पेडोंपर पटककर उन पेड़ोंको भी गिरा दिया॥९॥ इसने बलरामजीके साथ मिलकर गधेके रूपमें रहनेवाले धेनुकासुर तथा उसके भाई-बन्धुओंको मार हाला और पके हुए फलोंसे पूर्ण तालवनको सबके लिये उपयोगी और मङ्गलमय बना दिया॥१०॥ इसीने बलशाली बलरामजीके द्वारा क्रूर प्रलम्बास्तको मरवा डाला तथा दावानलसे गौओं और ग्वालबालोको लिया ॥ ११ ॥ यमुनाजलमें रहनेवाला कालियनाग कितना विर्षेता था ? परन्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दहसे निकाल दिया और यमुनाजीका जल सदाके लिये विषरहित-अमृतमय बना दिया॥ १२॥ नन्दजी ! हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस साँवले वालकपर हम सभी अजवासियोंका अनन्त प्रेम है और इसका भी हमपर स्वापाविक हो स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है ॥ १३ ॥ भला, कहाँ तो यह सात वर्षका नन्हा-सा बालक और कहाँ इतने बडे गिरिराजको सात दिनोतक उठाये रखना । ब्रजराज ! इसीसे तो तुन्हारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बड़ी शङ्का हो रही है ॥ १४ ॥

नन्दबाबाने कहा—गोपो ! तुमलोग सावधान होकर मेरो बात सुनो । मेरे बालकके विषयमें तुम्हारी राष्ट्रा दूर हो जाय । क्योंकि महर्षि गर्गने इस बालकको देखकर इसके विषयमें ऐसा ही कहां था ॥ १५ ॥ 'तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युगमे शरीर प्रहण करता है । विभिन्न युगोमें इसने खेत, रक्त और पोठ—ये भिन्न-भिन्न रंग स्वीकार किये थे । इस बार यह कृष्णवर्ण हुआ है ॥ १६ ॥ नन्दजी ! यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेवके घर भी पैदा हुआ था, इसलिये इस रहस्यको जाननेवाले लोग 'इसका नाम श्रीमान् वासुदेव है'—ऐसा कहते हैं ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुण और कमोंक अनुरूप और भी बहुत-से नाम है तथा बहुत-से रूप। मैं तो उन नामोंको जानता हूँ, परन्तु संसारके साधारण लोग नहीं जानते ॥ १८ ॥ यह तुमलोगोंका परम कल्याण करेगा,

समस्त गोप और गौओंको यह बहुत हो आनन्दित करेगा । इसकी सहायतासे तुमलोग वडी-वडी विपत्तियोंको बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे॥ १९॥ व्रजराज ! पूर्वकालमें एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह गया था । डाकुऑने चारों ओर लूट-खसोट मचा रक्खी थी । तब तुम्हारे इसी पुत्रने सञ्जन पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगोंने लुटेसेंपर विजय प्राप्त की ॥ २० ॥ नन्दबाबा ! जो तुम्हारे इस साँवले शिशसे प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान है । जैसे विष्णभगवानके करकमलोंकी छत्र-छायामें रहनेवाले देवताओंको असर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करनेवालोंको भीतरी या बाहरो-किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत सकते ॥ २१ ॥ - नन्दजी ! चारे जिस देखें —गुणसे, ऐधर्य और सौन्दर्यसे, कीर्ति और प्रभावसे

तुम्हार। वालक स्वयं भगवान् नारायणके ही समान है।'

अतः इस बालकके अलाँकिक कार्योंको देखकर आश्चर्य

न करना चाहिये॥ २२॥ गोपो ! मझे स्वयं गर्गाचार्यजी

यह आदेश देकर अपने घर चले गये । तबसे मैं

अलौकिक और परम सखद कर्म करनेवाले इस

वालकको भगवान् नारायणका ही अंश मानता है ॥ २३ ॥ जब ब्रजवासियोंने नन्दबाबाके मुखसे गर्गजीको यह बात सनी, तब उनका विस्मय जाता रहा; क्योंकि अब वे अमित-तेजस्वी श्रीकृष्णके प्रभावको पूर्णरूपसे देख और सुन चुके थे । आनन्दमें भरकर उन्होंने नन्दबाबा और श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ २४ ॥

जिस समय अपना यज्ञ भङ्ग हो जानेके कारण इन्द्र क्रोधके मारे आग-बबुला हो गये थे और मुसलधार वर्षा करने लगे थे, उस समय बज्जपात, ओलोकी बौद्धार और प्रचण्ड आँधीसे स्त्री, पशु तथा व्याले अत्यन्त पीड़ित हो गये थे। अपनी शरणमे रहनेवाले वजवासियोंकी यह दशा देखकर भगवानुका हृदय करुणासे घर आया । परन्तु फिर एक नयी लीला करनेके विचारसे वे तूरंत ही मुसकराने लगे । जैसे कोई नन्हा-सा निर्वल जालक खेल-खेलमें ही बरसाती छत्तेका पृष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथसे ही गिरिराज गोवर्द्धनको उखाङकर धारण कर लिया और सारे ब्रजकी रक्षा की । इन्द्रका पद चुर करनेवाले वे ही भगवान गोविन्द हमपर प्रसन्न हो ॥ २५ ॥

# सत्ताईसवाँ अध्याय

### श्रीकृष्णका अभिषेक

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने गिरिराज गोबर्द्धनको धारण करके मूसलक्षार वर्षासे वजको बचा लिया, तब उनके पास गोलोकसे कामधेनु (बधाई देनेके लिये) और स्वर्गसे देवराज इन्द्र (अपने अपराधको क्षमा करानेके लिये) आये ॥ १ ॥ भगवान्का तिरस्कार करनेके कारण इन्द्र बहुत ही लिंजत थे । इसलिये उन्होंने एकान्त-स्थानमें भगवान्के पास जाकर अपने सूर्यके समान तेजस्वी मृक्टसे उनके चरणॉका स्वर्श किया ॥ २ ॥ परम तेजस्यी भगवान श्रीकृष्णका प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका यह घमंड जाता रहा कि मैं हो तीनों लोकोंका स्वामी हैं। अब उन्होंने हाथ ओडकर उनकी स्तुति की ॥ ३ ॥

इन्द्रने कहा-भगवन् ! आपका स्वरूप परम

शान्त, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्त्वमय है। यह गुणेकि प्रवाहरूपसे प्रतीत होनेवाला प्रपञ्च केवल मायामय है; क्योंकि आपका स्वरूप न जाननेके कारण ही आपमें इसकी प्रतीति होती है ॥ ४ ॥ जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होनेवाले देहादिसे हैं ही नहीं, फिर उन देह आदिकी प्राप्तिके कारण तथा उन्होंसे होनेवाले लोभ- क्रोध आदि दोष तो आपमें हो ही कैसे सकते हैं ? प्रभी ! इन दोषॉका होना तो अज्ञानका लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होनेवाले जगत्से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और दृष्टोंका दमन करनेके लिये आप अवतार प्रहण करते हैं और निप्रह-अनुप्रह भी करते हैं ॥ ५ ॥ आप जगत्के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगतका

नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तोंकी लालसा पूर्ण करनेके लिये खच्छन्दतासे लीला-शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग

हमारी तरह अपनेको ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन

करते हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं ॥ ६ ॥ प्रभी ! जो मेरे-जैसे अज्ञानो और अपनेको जगत्का ईश्वर

माननेवाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े-बड़े भयके अवसरोंपर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड

छोड़ देते हैं और गर्वरहित होकर संतपुरुषेकि द्वारा सेवित भक्तिमार्गका आश्रय लेका आपका भजन करते हैं। प्रभो ! आपकी एक-एक बेष्टा दुष्टेकि लिये दण्डविधान है॥ ७॥ प्रमो ! मैंने ऐश्वर्यके मदसे चुर होकर आपका अपराध

किया है; क्योंकि में आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्धमें बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर ! आप कृपा करके मुझ मुर्ख अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञानका शिकार न होना

पडे ॥ ८ ॥ स्वयंप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन् ! आपका

यह अवतार इसलिये हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालनेमें ही लग रहे है और पृथ्वीके लिये बड़े भारी भारके कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष

दिया जाय और जो आपके चरणोंके सेवक है—आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्यूदय हो—उनकी रक्षा हो ॥ ९ ॥ भगवन् ! मैं आपको नमस्कार करता हैं ।

आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वास्त्देव हैं। आप यद्वंशियोंके एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके

चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता है ॥ १० ॥ आपने जीवोंके समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतन्त्रतासे अपने भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके

विशादशानस्वरूप है। आप सब कछ है, सबके कारण है और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता

अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी

है ॥ ११ ॥ भगवन् ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव, मेरे वशके बाहर है। जब मैंने

देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मुसलधार वर्षा और आँधीके द्वारा सारे ब्रजमण्डलको नष्ट कर देना

चाहा ॥ १२ ॥ परन्तु प्रभो ! आपने मुझपर बहुत ही अनुबह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे यमंडकी जड उखड़ गयी। आप मेरे खामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरणमें हैं॥ १३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं— परीक्षित् ! जब देवराज इन्द्रने भगवान् श्रीकृष्णको इस प्रकार स्तृति की, तब

उन्होंने हँसते हुए मेचके समान गम्बीर वाणीसे इन्द्रको सम्बोधन करके कहा--- ॥ १४ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—इन्द्र । तुम ऐश्वर्य और धन सम्पत्तिके मदसे पुरे-पूरे मतवाले हो रहे थे। इसलिये

तुमपर अनुबह करके ही मैंने तुम्हारा यह भट्ट किया है। यह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख

सको ॥ १५ ॥ जो ऐधर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं कालरूप परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके सिरपर सवार है। मैं जिसपर

है।। १६।। इन्द्र ! तुम्हारा मङ्गल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका पालन करो । अख कभी धमंड न करना । नित्य-निरन्तर मेरी सन्निधिका, मेरे संयोगका अनुभव करते रहना और अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पालन

अनुबह करना चाहता है, उसे ऐश्वर्यभ्रष्ट कर देता

करना ॥ १७॥ परीक्षित् ! मगवान् इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनने अपनी सन्तानीके साथ गोपवेषधारी

परमेश्वर श्रीकृष्णको बन्दना को और उनको सम्बोधित करके कहा- ॥ १८ ॥ कामधेनुने कहा — सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण !

आप महायोगी---योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व है, विश्वके परमकारण हैं, अच्युत हैं। सम्पूर्ण विश्वके स्वामी आपको अपने रक्षकके रूपमें प्राप्तकर हम सनाथ हो गयाँ ॥ १९ ॥

आप जगत्के स्वामी हैं, परन्तु हमारे तो परम मूजनीय

आराध्यदेव ही हैं। प्रभो ! इन्द्र त्रिलोकीके इन्द्र हुआ करें, परन्तु हमारे इन्द्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र बन जाइये ॥ २० ॥ हम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना

इन्द्र मानकर अभिषेक करेंगी । विश्वात्मन् ! आपने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही अवतार धारण किया है ॥ २१ ॥ श्रीसुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्

श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर कामधेनूने अपने दुधसे और

देवमाताओंको प्रेरणासे देवराज इन्द्रने ऐरावतको सुँडके द्वारा लाये हुए आकाशगङ्गाके जलसे देवर्षियोंके साथ यदनाथ श्रीकृष्णका अभिषेक किया और उन्हें 'गोविन्द' नामसे सम्बोधित किया॥ २२-२३॥ उस समय वहाँ नारद, तुम्बूरु आदि गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहलेसे ही आ गये थे। वे समस्त संसारके पाप-तापको मिटा देनेवाले भगवानके लोकमलापह यशका गान करने लगे और अप्सराएँ आनन्दसे भरकर नृत्य करने लगीं ॥ २४ ॥ मुख्य-मुख्य देवता भगवान्की स्तुति करके उन्पर नन्दनबनके दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। तीनों लोकोंमें परमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गौओंके स्तनोंसे

आप-ही-आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गयी॥ २५॥ नदियोमें विविध रसोंकी बाढ़ आ गयी। वृक्षीसे मधुधारा बहने लगी। विना जोते-बोये पृथ्वीमें अनेको प्रकारकी ओषधियाँ, अन्न पैदा हो गये। पर्वतोमे छिपे हुए मणि-माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आये ॥ २६ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका अभिषेक होनेपर जो जीव स्वभावसे ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गयी ॥ २७ ॥ इन्द्रने इस प्रकार गी और गोकुलके खामी श्रीगोविन्दका अधिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गन्धर्व आदिके साथ स्वर्गकी यात्रा की ॥ २८ ॥

# अट्टाईसवाँ अध्याय

वरुणलोकसे नन्दजीको छुड़ाकर लाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! नन्दवावाने कार्तिक शक्ल एकादशीका उपवास किया और भगवानुकी पूजा की तथा उसी दिन रातमें द्वादशी लगनेपर स्नान करनेके लिये यमुना-जलमें प्रवेश किया॥१॥ नन्दबाबाको यह मालूम नहीं था कि यह असुरोंकी वेला है, इसलिये वे शतके समय ही यमुनाजलमें घुस गये। उस समय वरुणके सेवक एक असुरने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामीके पास ले गया ॥ २ ॥ नन्दबाबाके खो जानेसे व्रजके सारे गोप 'श्रीकृष्ण ! अब तुम्हीं अपने पिताको ला सकते हो; बलराम ! अब तुम्हारा ही भरोसा है'—इस प्रकार कहते हुए रोने-पीटने लगे। भगवान् श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् है एवं सदासे ही अपने भक्तोंका भय भगाते आये हैं। जब उन्होंने ब्रजबासियोंका रोना-पोटना सुना और यह जाना कि पिताजीको वरुणका कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुणजीके पास गये ॥ ३ ॥ जब लोकपाल बरुणने देखा कि समस्त जगत्के अन्तरिन्द्रिय और बहिर्सिन्द्रयंकि प्रवर्तक भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पचारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान्के दर्शनसे उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान्से

निवेदन किया॥४॥

वरुणजीने कहा-प्रमो ! आज मेरा शरीर घारण करना सफल हुआ। आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया; क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। घगवन् ! जिन्हें भी आपके चरणकमलोंकी सैवाका सुअवसर मिला, वे भवसागरसे पार हो गये॥ ५॥ आप भक्तोंक भगवान, वेदान्तियोंके

ब्रह्म और योगियंकि परमात्मा है। आपके खरूपमें विभिन्न

लोकसृष्टियोंकी कल्पना करनेवाली माया नहीं है—ऐसा

श्रृति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता है॥६॥ प्रभो ! मेरा यह सेवक बड़ा मृद्ध और अनजान है। यह अपने कर्तव्यको भी नहीं जानता । वही आपके पिताजीको

ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध सम

कीजिये ॥ ७ ॥ गोविन्द ! मैं जानता है कि आप अपने

पिताके प्रति बड़ा प्रेमचाव रखते हैं। ये आपके पिता है। इन्हें आप ले जाइये। परन्तु भगवन् ! आप सबके अन्तर्यामी, सबके साक्षी है। इसलिये विश्वविमोहन

श्रीकृष्ण ! आप मुद्रा दासपर भी कृपा कीजिये ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। लोकपाल

वरुणने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया इसके बाद भगवान् अपने पिता नन्दजीको लेकर वजमे

किया ॥ ९ ॥ नन्दबाबाने यरुणलोकमें लोकपालके इन्द्रियातीत ऐश्वर्थ और सुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह भी देखा कि वहाँके निवासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके बरणोंमें झक-झककर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रजमें आकर अपने जाति-भाइयोंको सब बातें कह सुनायीं ॥ १० ॥ परीक्षित् ! भगवान्के प्रेमी मोप यह सनकर ऐसा समझने लगे कि और, ये तो स्वयं भगवान् हैं। तब उन्होंने मन-ही-मन बड़ी उत्सुकतासे विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण इमलोगोंको भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी-मक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेंगे॥ ११॥ परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं। भला, उनसे यह बात कैसे छिपी रहती? वे अपने आत्मीय गोपोंकी यह अभिलाषा जान गये और उनका सङ्कल्प सिद्ध करनेकें लिये कृपासे भरकर इस प्रकार सोचने लगे॥ १२॥ 'इस संसारमें जीव अज्ञानवश शरीरमें आत्मबृद्धि करके भॉति-भॉतिको कामना और उनको पूर्तिके लिये नाता उनतीसवाँ अध्याय रासलीलाका आरम्भ श्रीशकदेवजी कहते हैं—परोधित् ! शस्द ऋतु थी। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगन्धित पुष्प खिलकर मह-महं महैक रहे थे। भगवान्ने चौरहरणके समय गोर्रपयोंको जिन रात्रियोंका सङ्केत किया था, वे

प्रकारके कमें करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, चले आये और ब्रजकासी भाई-बन्धुओंको आनन्दित मनुष्य, पशु,पक्षी आदि ऊँची-नीची योनियोमें भटकता फिरता है, अपनी असली गतिको---आत्मखरूपको नहीं पहचान पाता ॥ १३ ॥ परमदयाल् भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपोंको मायान्धकारसे अतीत अपना परमधाम दिखलाया ॥ १४ ॥ भगवान्ने पहले उनको उस बहाका साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योतिःस्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं॥१५॥ जिस जलाशयमें अक्ररको भगवान्ने अपना खरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्महृदमें भगवान् उन गोपोंको से गये । वहाँ उन लोगोनि उसमें डुबकी लगायी । वे बहाहदमें प्रवेश कर गये । तब भगवान्ते उसमेंसे उनको निकालकर अपने परमधामका दर्शन कराया॥१६॥ उस दिव्य भगवत्स्वरूप लोकको देखकर नन्द आदि गोप परमानन्दमे मग्न हो गये। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान् होक्स भगवान् श्रीकृष्णको स्तुति कर रहे हैं। यह देखका वे सब-के-सब परम विस्मित हो गये॥ १७॥

# दिनेंकि बाद अपनी प्राणिप्रया पत्नीके पास आकर उसके

हो ! इस प्रकार चन्द्रदेवने उदय होकर न केवल पूर्वदिशाका, प्रत्युत संसारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका सन्ताप—जो दिनमें शरत्कालीन प्रखर सूर्य-रश्मियाँक सब-की-सब पुञ्जीभूत होकर एक ही रात्रिके रूपमें उल्लंसित हो रही थीं। भगवान्ने उन्हें देखा, देखकर कारण बढ़ गया था—दूर कर दिया॥२॥ उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल अखण्ड था। पूर्णिमाकी सत्रि थी। वे दिव्य बनायाः। गोफ्याँ तो चाहती ही थीं। अब नृतन केशरके समान लाल-लाल हो रहे थे, कुछ भगवानने भी अपनी अधिन्य महाशक्ति योगमायाके सङ्घोचमिश्रित अभिलायासे युक्त जान पड़ते थे। उनका सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीडा करनेका

> कोमल किरणोंसे सारा वन अनुरागके रंगमें रैंग गया था। वनके कोने-कोनेमें उन्होंने अपनी चाँदनीके द्वारा अमृतका समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान् श्रीकृष्णने अपने दिव्य उञ्ज्वल रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस

मृखपण्डल लक्ष्मीजीके समान मालुम हो रहा था। उनकी

प्रियतम पतिने उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया

किया।। १ ॥ मगवानके सङ्गल्य करते ही चन्द्रदेवने प्राची मुखमण्डलका अपने शीतल किरणरूपी करकमलोंसे लालियाकी रोली-केशर मल दी, जैसे बहुत

सक्रत्य किया। अमना होनेपर भी उन्होंने अपने

प्रेमियोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये मन स्वीकार

वनको देखकर अपनी बाँस्रोपर वजसुन्दरियाँके मनको हरण करनेवाली कामबीज 'क्ली' की अस्पष्ट एवं मधर तान छेड़ी ॥ ३ ॥ भगवानुका वह वंशीवादन भगवानुके

प्रेमको, उनके मिलनकी लालसाको अत्यन्त उकसाने-

वाला-बढ़ानेवाला था। यों तो श्यामसुन्दरने पहलेसे ही गोपियोंके मनको अपने वशमें कर रक्का था। अब तो

उनके मनकी सारी वस्तुएँ—भय, सङ्कोच, धैर्य, मर्बाटा आदिकी वृतियाँ भी-छीन लीं। वंशीध्वनि सनते ही उनकी विचित्र गति हो गयी। जिन्होंने एक साथ साधना

की थी श्रीकृष्णको पाँतरूपमें प्राप्त करनेके लिये. वे गोपियाँ भी एक-दूसरेको सूचना न देकर-- यहाँतक कि

एक दसरेसे अपनी चेष्टाको छिपाकर जहाँ वे थे, बहाँके लिये चल पड़ों। परीक्षित् ! वे इतने वेगसे चली थीं कि उनके कानोंके कृण्डल झोंके खा रहे थे॥४॥

वंशीध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दुह रही धीं, वे अत्यत्त उत्सुकतावश दूघ दुहना छोड़कर चल पड़ीं। जो

चुल्हेपर दूध औंटा रही थीं वे उफनता हुआ दुध छोडकर और जो लपसी पका रही थीं, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों-की-त्यों छोड़कर चल दों ॥ ५ ॥ जो भोजन

परस रही थीं वे परसना छोड़कर, जो छोटे-छोटे बच्चोंको दूध पिला रही थीं वे दूध पिलाना छोडकर, जो पतियोंकी सेवा-शृश्रुण कर रही थीं वे सेवा-शृश्रुण छोड़कर और जो

स्वयं भीजन कर रही थीं वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्णप्यारेके पास चल पड़ीं ॥ ६ ॥ कोई-कोई गोपी अपने शरीरमें अङ्गराग, चन्दन और उबटन लगा रही थीं और कुछ आँखोमें अंजन लगा रही थीं । वे उन्हें छोड़कर तथा

उलटे-पलटे वस धारणकर श्रीकृष्णके पास पहुँचनेके लिये चल पड़ीं ॥ ७ ॥ पिता और पतियोंने, भाई और जाति-बन्धुओंने उन्हें रोका, उनकी मङ्गलमयी प्रेमयात्रामें

विष्र डाला। परन्तु वे इतनी मोहित हो गयी थीं कि रोकनेपर भी न रुकीं, न रुक सकीं। रुकतीं कैसे? विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और आत्मा सब

कुछका अपहरण जो कर लिया था ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! उस समय कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर थीं। उन्हें बाहर

निकलनेका मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मुँद लिये और बड़ी तन्भयतासे श्रीकृष्णके सौन्दर्य, पाध्ये और लीलाओंका ध्यान करने लगीं॥९॥ परीक्षित्!

अपने परम प्रियतम श्रीकृष्णके असहा विरहकी तीव वेदनासे उनके हृदयमें इतनी व्यथा—इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारोंका लेशमात्र अवशेष या,

वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यानमें उनके सामने भगवान् श्लोकृष्ण प्रकट हुए । उन्होंने

मन-ही-यन बड़े प्रेमसे, बड़े आवेगसे उनका आलिङ्गन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शान्ति मिली कि उनके सब-के-सब पुण्यके संस्कार एक साथ ही श्रीण

हो गये॥१०॥ परीक्षित् । यद्यपि उनका उस समय श्रीकृष्णके प्रति जारमाव भी घा; तथापि कहीं सत्य वस्त् भी भाक्की अपेक्षा रखती है ? उन्होंने जिनका आलिङ्गन

ही तो थे। इसलिये उन्होंने पाप और पुण्यरूप कर्मके परिणामसे बने हुए गुणमय शरीरका परित्याग कर दिया। (भगवान्की लीलामें सम्मिलित होनेके योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया।) इस शरीरसे

किया, चाहे किसी भी भावसे किया हो, वे खयं परमात्मा

भोगे जानेवाले कर्मबन्धन तो ध्यानके समय ही छिन्न-भिन्न हो चके थे ॥ ११ ॥ राजा परीक्षित्तने पूछा-भगवन् ! गोपियाँ तो भगवान् श्रीकृष्णको केवल अपना परम प्रियतम ही मानती

थीं। उनका उनमें ब्रह्मभाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणोंमें ही आसक्त दीखती है। ऐसी स्थितिमें उनके लिये गुणेकि प्रवाहरूप इस संसारकी निवृत्ति कैसे सम्भव हुई ? ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेकजीने कहा-परीक्षित् ! मैं तुमसे पहले

ही कह चुका है कि चेदिराज शिशुपाल भगवानुके प्रति द्वेष-भाव रखनेपर भी अपने प्राक्त शरीरको छोडकर अप्राकृत शरीरसे उनका पार्षद हो गया । ऐसी स्थितिमें जो समस्त प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत भगवान्

श्रीकृष्णको प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती

है, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जायें—इसमें कौन-सी आसर्यकी बात है।। १३।। परीक्षित् ! वास्तवमें भगवान् प्रकृतिसम्बन्धी वृद्धि-विनाश, प्रमाण-प्रमेय और गुणगुणीभावसे रहित हैं। वे अचिन्य अनन्त अप्राकृत परम कल्याणस्वरूप गुणेकि एकमात्र आश्रय है। उन्होंने यह जो अपनेको तथा अपनी लीलाको प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके

सहारे अपना परम कल्याण सम्पादन करे॥ १४॥ इसलिये भगवानुसे केवल सम्बन्ध हो जाना चाहिये। वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो-कामका हो, क्रोधका हो

या भयका हो; स्नेह, नातेदारी या सौहार्दका हो। चाहे

जिस भावसे भगवान्में नित्य-निरन्तर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जायें, वे भगवान्से ही जुड़ती हैं। इसलिये बृत्तियाँ भगवन्यय हो जाती हैं और उस जोवको

भगवानको ही प्राप्ति होती है॥१५॥ परीक्षित्! तुम्हारे-जैसे परम भागवत भगवानुका रहस्य जाननेवाले भक्तको श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये । योगेश्वरोंके भी ईश्वर अजन्मा भगवानके लिये

भी यह कोई आहर्य की बात है? अरे! उनके सङ्ख्यमात्रसे-- भौहोंके इशारेसे सारे जगत्का परम कल्याण हो सकता है।। १६॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने

देखा कि क्रजकी अनुपम विभृतियाँ—गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गयी हैं, तब उन्होंने अपनी बिनोदभरी वाकचात्रीसे उन्हें मोहित करते हुए कहा-क्यों न हो—भूत, मविष्य और वर्तमानकालके जितने वक्ता है,

उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं॥ १७॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा — महाभाग्यवती गोपियो ! तुम्हारा स्थागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये मैं कौन-सा काम करूँ ? व्रजमें तो सब कुशल-

महत्त्व है न ? कहो, इस समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? ॥ १८ ॥ सुन्दरी गोपियो ! गुतका समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बढ़े-बढ़े भयावने जीव-जन्त इधर-उधर घुमते रहते

हैं। अतः तुम सब तूरंत व्रजमें लौट जाओ। रातके समय घोर जंगलमें स्वियोंको नहीं रुकना चाहिये॥ १९॥ तम्हें

न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति-पुत्र और भाई-बन्धु ढ़ेंढ़ रहे होंगे। उन्हें भयमें न डालो ॥ २० ॥ तुमलोगोन रंग-बिरंगे पुष्पेंसे लदे हुए इस वनको शोभाको देखा।

पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल (श्रिमयोसे यह रैंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो; और यमुनाजीके जलका स्पर्श करके बहनेवाले शीतल समीरको मन्द-मन्द गतिसे हिलते हुए ये वृक्षोंके पते तो इस

वनको शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं। परन्तु अब तो तमलोगोंने यह सब कुछ देख लिया॥२१॥ है

सतियो ! अब देर मत करो, शोध-से-शोध व्रजमें लौट जाओ । अपने पतियोंकी सेवा-शृक्षुण करो । देखो, तुम्हारे

घरके तन्हे-नन्हे बच्चे और गीओंके बछड़े रो-रैमा रहे हैं; उन्हें दुध पिलाओं, गौएँ दुहो ॥ २२ ॥ अथवा यदि मेरे प्रेमसे परवश होकर तुमलोग यहाँ आयी हो तो इसमें

कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है; क्योंकि जगत्के पशु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं॥२३॥ कल्याणी गोपियो !

क्रियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई-बन्धओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और सत्तानका पालन-पोषण करे ॥ २४ ॥ जिन स्वियोंको उत्तम लोक

प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, वे पातकीको छोड़कर और किसी भी प्रकारकें पतिका परित्याग न करें । भले ही वह बरे स्वभाववाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मुर्ख, रोगी या निर्धन

ही क्यों न हो ॥ २५ ॥ कुलीन स्वियोके लिये जार पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्दनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोकमें अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यन्त तुच्छ क्षणिक है

भय—नरक आदिका हेत् हैं ॥ २६ ॥ गोर्पयो ! मेरी लीला और गुणोंके अवणसे, रूपके दर्शनसे, उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होती है, बैसे प्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती।

ही: इसमें प्रत्यक्ष---वर्तमानमें भी कष्ट-ही-कष्ट है। मोक्षा

आदिकी तो बात ही कौन करे, यह साक्षात् परम

इसलिये तमलोग अभी अपने-अपने धर लौट वाओ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्

श्रीकृत्यका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास, खिन्न हो गर्यो। उनकी आशा ट्रट गर्यो। ये चिन्ताके अचाह एवं अपार समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं॥ २८॥

उनके बिम्बाफल (पके हुए कुँदरू) के समान लाल-लाल अधर शोकके कारण चलनेवाली लंबी और गरम साँससे सूख गये। उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर

लटका लिये, ये पैरके नखोंसे धरती क्रेटने लगीं। नेत्रोसे दृःखके आँस् बह-बहकर काजलके साथ वक्षःस्थलपर

पहुँचने और वहाँ लगी हुई केशरको धोने लगे। उनका हृदय दुःखसे इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकीं, • श्रीपद्भागवत •

चुपचाप खड़ी रह गर्बी ॥ २९ ॥ गोपियोने अपने प्यारे श्यामसन्दरके लिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड़ दिये थे। श्रीकृष्णमें उनका अनन्त अनुराग, परम प्रेम था।

जब उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी यह निष्टुस्तासे भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। आँखें रोते-रोते लाल हो

गर्यी, ऑस्ओंके मारे हैंध गर्यी। उन्होंने घीरज धारण करके अपनी औरहोंके आँसू पोंछे और फिर प्रणयकोपके कारण वे गद्गद वाणीसे कहने लगीं॥ ३०॥

गोपियोने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तूम घट-घट व्यापी हो। हमारे इदयकी बात जानते हो। तुम्हें इस

प्रकार निष्ठरता भरे वचन नहीं कहने चाहिये। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणोमें ही प्रेम करती है।

इसमें सन्देह नहीं कि तुम स्वतन्त्र और हठीले हो। तुमपर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओरसे,

जैसे आदिपुरुष भगवान् नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तोंसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें खीकार कर लो । हमारा त्याग मत करो ॥ ३१ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर !

तुम सब धर्मोका रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि 'अपने पति, पुत्र और भाई-बन्धुओंकी सेवा करना ही स्त्रियोका स्वधर्म है'—अक्षरशः ठीक है। परन्तु इस

उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं सब उपदेशोंकि पद (चरम लक्ष्य) हो; साक्षात् भगवान् हो । तुम्हीं समस्त शरीरधारियोके सुहद्

हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो ॥ ३२ ॥ आत्मज्ञानमें निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुःखद पति

प्रसन्त होओ। कृपा करो। कमलनयन! चिरकालसे तुम्हारे प्रति पाली-पोसी आशा-अभिलायाकी लहलहाती लताका छेदन मत करो॥ ३३॥ मनमोहन ! अबतक

पत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर ! इसलिये हमपर

हमारा चित्त घरके काम-धंधोंमें लगता था। इसीसे हमारे

हाय भी उनमें रमे हुए थे। परन्तु तुमने हमारे

देखते-देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमे तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सखस्वरूप हो न ! परन्तु अब तो हमारी गति-मति

निराली ही हो गयी है। हमारे ये पैर तुम्हारे

नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं। फिर हम वजमें कैसे जायें ? और यदि वहाँ जायै भी तो करें क्या?॥३४॥ प्राणवल्लभ ! हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द

चरणकमलोंको छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार

मधुर मुसकान, प्रेमचरी चितवन और मनोहर संगीतने हमारे हृदयमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग घधका दी है। उसे तुम अपने अधरोंको रसधारासे बुझा दो। नहीं

तो प्रियतम ! हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देंगी और ध्यानके द्वारा सुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी॥ ३५॥

प्यारे कमलनयन ! तुम वनवासियंकि प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्होंके पास रहते हो। यहाँतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलोंकी सेवाका अवसर खयं लक्ष्मीजीको भी कभी-कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणोंका स्पर्श हमें प्राप्त हुआ । जिस दिन यह

सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनन्दित किया, उसी दिनसे हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी उहरनेमें असमर्थ हो गयी हैं—पति

पुत्रदिकोंकी सेवा तो दूर रही ॥ ३६ ॥ हमारे स्वामी !

जिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाश प्राप्त करनेके लिये बड़े-अड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्षःस्थलमे बिना किसीकी प्रतिद्वनिद्वताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी सौत तुलसीके साथ तुम्हारे चरणोकी रज पानेकी अभिलाषा किया करती हैं।

अवतकके सभी भक्तीने उस चरणरजका सेवन किया है। उन्हेंकि समान हम भी तुम्हारी उसी चरणरजकी शरणमे आयी हैं॥ ३७॥ भगवन् ! अबतक जिसने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये।

अब तुम हमपर कृपा करो। हमें भी अपने प्रसादका

भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अभिलापासे घर, गाँव, कुटुम्ब—सब कुछ छोड़कर तुन्हारे युगल चरणोंकी शरणमें आयी हैं। त्रियतम ! वहाँ

तो तुम्हारी आराधनाके लिये अवकाश हो नहीं है। पुरुषभूषण ! पुरुषोत्तम ! तुन्हारी मधुर मुसकान और चार चितवनने हमारे हृदयमें प्रेमकी—मिलनकी आकांक्षाकी

आग घघका दी है; हमारा रोम-रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासीके रूपमें स्वीकार कर लो। हमें

अपनी सेवाका अवसर दो॥ ३८॥ प्रियतम ! तुम्हारा सुन्दर मुखकमल,जिसपर धुँघराली अलके झलक रही है; तुम्हारे ये कमनीय कपोल, जिनपर सुन्दर-सुन्दर कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य जिखेर रहे हैं; तुम्हारे ये मधुर अधर, जिनकी सुधा सुधाको भी लजानेवाली है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्द मुसकानसे उल्लंसित हो रही है; तुम्हारी ये दोनों मुजाएँ, जो शरणागतोंको अभयदान देनेमें अत्यन्त उदार है और तुम्हारा यह वक्षःस्थल, जो लक्ष्मीजीका—सौन्दर्यकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर हम सब तन्हारी दासी हो गयी हैं ॥ ३९ ॥ प्यारे स्थामसुन्दर ! तीनों लोकोंमें भी और ऐसी कीन-सी स्त्री है, जो मधुर-मधुर पद

मूर्च्छनाओंसे युक्त तुम्हारी वंशीकी तान सुनकर तथा इस त्रिलोकसुन्दर मोहिनी मुर्तिको-जो अपने एक बुँद सौन्दर्यसे त्रिलोकोको सौन्दर्यका दान करती है एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, बृक्ष और हरिन भी रोमाञ्चित, पुलकित हो जाते हैं-अपने नेत्रोंसे निहारकर आर्य-मर्यादासे विचलित न हो जाय, कुल-कान और लोकलज्जाको त्यागकर तुममें अनुस्क्त न हो जाय ॥ ४० ॥ हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान् नारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम झजमण्डलका भय और दुःख मिटानेके लिये ही प्रकट हुए हो ! और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दिखयोंपर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है । त्रियतम ! हम भी बड़ी द:खिनी हैं । तुन्हारे मिलनकी

आरोह-अवरोह-क्रमसे विविध प्रकारकी

दो ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरोंके भी ईखर है । जब उन्होंने गोपियोंकी व्यथा और व्याकुलतासे भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दयासे भर गया और बद्यपि वे आत्पाराम है-अपने-आपमें ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तकी

अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हैंसकर उनके साथ क्रीडा

आक्रांक्षाकी आगसे हमारा वक्ष:स्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियोंके वंशःस्थल और सिरपर अपने

कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो; हमें जीवनदान

प्रारम्भ की ॥ ४२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपनी भाव-भङ्गी और चेष्टाएँ गोपियंकि अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने ख़रूपमें ज्यों-के-त्यों एकरस स्थित थे, अख्यत थे। जब

वे खुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्वल - उज्ज्वल दाँत कुन्दकलीके समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेमभरी चितवनसे और उनके दर्शनके आनन्दसे गोपियोंका पखकमल प्रफल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं । उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी शोभा

हुई, मानो अपनी पत्नी तारिकाओंसे विरे हुए चन्द्रमा ही हों ॥ ४३ ॥ गोपियांके शत-शत युधोंके स्वामी भगवान् श्रीकण वैजयन्ती माला पहने वृन्दावनको शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके भूण और लीलाओंका गान करतीं, तो कभी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और सौन्दर्यके गीत गाने लगते ॥ ४४ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ यमुनाजीके पावन पुलिनपर, जो कपूरके समान चमकीली बालुसे जगमगा रहा था, पदार्पण किया ! वह यमनाजीकी तरल तरङ्गोंके स्पर्शसे शोतल और कुमूदिनी-की सहज सुगन्धसे सुवासित वायुके द्वारा सेवित हो रहा था । उस जानन्दप्रद पुलिनपर भगवानुने गोपियोंके साथ क्रीड़ा की ॥ ४५॥ हाथ फैलाना, आलिङ्गन करना, गोपियोंके हाथ दबाना, उनको चोटी, जाँघ, नीत्री और

क्रियाओंके द्वारा गोपियोंके दिव्य कामरसको, परमोज्ज्यल प्रेमभावको उत्तेजित करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें क्रीडाद्वारा आनन्दित करने लगे ॥ ४६ ॥ उदारशिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्रीकष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका सम्मान किया, तम गोपियोंके पनमें ऐसा भाव आया कि संसारकी समस्त खियोंमें हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है । वे कुछ मानवती हो गर्यों ॥ ४७ ॥ जब भगवान्ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहागका कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी है, तब वे उनका

सान आदिका स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना,

विनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना—इन

गर्व शान्त करनेके लिये तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करनेके लिये वहीं-उनके बीचमें ही अत्तर्धान हो गये ॥ ४८ ॥

## तीसवाँ अध्याय

### श्रीकृष्णके विरहमें गोपियोंकी दशा

श्रीशुकदेकजी कहते हैं—परीक्षित् । भगवान् सहसा अन्तर्धान हो गये । उन्हें न देखकर ब्रजयुवतियोंकी वैसी ही दशा हो गयी, जैसे युथपति गजराजके विना हथिनियोंकी होती है। उनका इदय विरहकी ज्वालासे जलने लगा॥१॥ भगवान् श्रीकृष्णको मदोन्मत गजराजकी-सी चाल, प्रेमभरी मुसकान, विलासभरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीलाओं तथा शङ्कार-रसकी भाष-भङ्गियोने उनके चित्तको चुरा लिया या। वे प्रेमको मतवाली गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गर्यो और फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न चेष्टाओका अनुकरण करने लगीं ॥ २ ॥ अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी चाल-दाल, हास-विलास और चितवन-बोलन आदिमें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गर्यों; उनके शरीरमें भी वही पति-मति, वही भाष-भक्ती उत्तर आयी। वे अपनेको सर्वथा भूलकर श्रीकृष्णखरूप हो गयीं और उन्होंके लीला-विलासका अनुकरण करती हुई 'मै श्रीकृष्ण ही हैं --- इस प्रकार कहने लगीं ॥ ३ ॥ वे सब परस्पर मिलकर ऊँचे स्वरसे उन्होंके गुणोंका गान करने लगीं और मतवाली होकर एक बनसे इसरे बनमें, एक झाडीसे दूसरी झाडीमें जा-जाकर श्रोकृष्णको ढूँढ़ने लगीं। परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण कहीं दूर घोड़े ही गये थे। वे तो समस्त जड़-चेतन पदार्थोमें तथा उनके बाहर भी आकाशके समान एकरस स्थित ही है। वे वहीं थे, उन्होंमें थे, परन्तु उन्हें न देखकर गोपियाँ जनस्पतियोसे—पेड़-पौघोसे उनका पता पूछने

(गोपियोनि पहले बड़े-बड़े वृक्षोंसे जाकर पूछा—)
'हे पीपल, पाकर और बरण्द! नन्दनन्दन स्थामसुन्दर
अपनी प्रेमभरी मुसकान और चितवनसे हमारा मन
चुराकर चले गये हैं। क्या तुमलोगोनि उन्हें देखा
है ?॥ ५॥ कुरबक, अशोक, नागकेशर, पुताग और
चम्पा! बलरामजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे
बड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर आये
थे क्या ?'॥ ६॥ (अब उन्होंने खोजातिके पौधोंसे

लगीं ॥ ४ ॥

हैं, तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो । भगवानुके चरणोंमें तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भौरोंके मैइराते रहनेपर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्यामसुन्दरको देखा है ? ॥ ७ ॥ प्यारी मालती ! मल्लिके ! जाती और जुही ! तमलोगीने कदाचित् हमारे प्यारे माधवको देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करोंसे स्पर्श करके तुन्हें आनन्दित करते हुए इघरसे गये हैं ?' ॥ ८ ॥ 'रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामून, आक, बेल, मौलसिरी, आप, कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुनाके तटपर विराजमान सुखी तरुवरो ! तुम्हारा जन्म-जीवन केवल परोपकारके लिये है। श्रीकृष्णके बिना हमारा जीवन सुना हो रहा है। हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पानेकर मार्ग बता दो'॥ ९ ॥ 'भगवान्की प्रेयसी पृथ्वीदेवी ! तुमने ऐसी कौन-सौ तपस्या को है कि श्रीकृष्णके चरणकमलोका स्पर्श प्राप्त करके तम आनन्दसे भर रही हो और तृण-लता आदिके रूपमें अपना रोमाञ्च प्रकट कर रही हो ? तम्हारा यह उल्लास-विलास श्रीकणके चरणस्परिक कारण है अथवा वामनावतारमें विश्वरूप धारण करके उन्होंने तुन्हें जो नापा था, उसके कारण है ? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवानके अङ्ग-सङ्के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है ?'॥ १०॥ 'अरी सखी ! हरिनियो ! हमारे श्यामसुन्दरके अङ्ग-सङ्गरे। सुषमा-सौन्दर्यकी धारा बहती रहती है,वे कहीं अपनी

प्राणिप्रयाके साथ तुम्हारे नयनींको परमानन्दका दान करते.

हुए इधरसे ही तो नहीं गये हैं ? देखो, दखो; यहाँ

कुलपति श्रीकृष्णको कुन्दकलीकी मालाकी मनोहर गन्ध

आ रही है, जो उनकी परम प्रयसिके अङ्ग-सङ्गसे लगे हए

कुच-कुङ्कुमसे अनुरज्जित रहती हैं ॥ ११ ॥ 'तस्वसे ! उनकी मालाकी तुलसीमें ऐसी सुगन्ध है कि उसकी गन्धके

लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उसपर मैंडराते रहते हैं।

उनके एक हाथमें लीलाकमल होगा और दूसरा हाथ

कहा—) 'वहिन तुलसी ! तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल

अपनी प्रेयसीके कंधेपर रक्खे होंगे। हमारे प्यारे श्यामसुन्दर इधरसे विचरते हुए अवश्य गये होंगे। जान पड़ता है, तमलोग उन्हें प्रणाम करनेके लिये ही झुके हो। परन्त उन्होंने अपनी प्रेमभरी चितवनसे भी तुम्हारी बन्दनाका अभिनन्दन किया है या नहीं ?'॥ १२ ॥ 'अरी सखी ! इन लताओंसे पूछो । ये अपने पति वृक्षोंको भूजपाशमें बांधकर आलिङ्गन किये हुए हैं, इससे क्या हुआ ? इनके शरीरमें जो पुलक है, रोमाञ्च है, वह तो

भगवानके नखोंके स्पर्शसे ही है। अहो ! इनका कैसा सीभाग्य है ?'॥ १३॥ परीक्षित् ! इस प्रकार मतवाली मोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान् श्रीकृष्णको ढुँढ़ते-ढूँढ़ते कातर हो रही थीं। अब और भी गाउ आवेश हो जानेके कारण वे भगवन्मय होकर भगवानुकी विभिन्न लीलाओंका अनुकरण करने लगी।। १४॥ एक पूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगीं। कोई छकड़ा बन गयी, तो किसीने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैरकी ठोकर मारकर उलट दिया ॥ १५ ॥ कोई सखी बालकृष्ण बनकर श्रेठ गयी तो कोई तुणावर्त दैत्यका रूप धारण करके उसे हर ले गयी। कोई गोपी पाँच घसीट-धसीटकर घटनाके बल बकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुनञ्जून-रुनञ्जून बोलने लगे ॥ १६ ॥ एक बनी कृष्ण, तो दुसरी बनी बलराम और बहुत-सी गोपियाँ खालबालोंके रूपमें हो गयाँ। एक गोपी बन गयी वत्सासूर, तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियोने अलग-अलग श्रीकृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियोंको मारनेकी लीला की ॥ १७ ॥ जैसे श्रीकृष्ण वनमें करते थे, वैसे ही एक गोपी बाँस्री बजा-बजाकर दूर गये हुए पशुओंको बुलानेका खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियाँ 'वाह-जाह' करके उसकी प्रशंसा करने लगीं ॥ १८ ॥ एक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दसरी सखीके गलेमें बाँह डालकर चलती और गोपियोंसे कहने लगती-- 'मित्रो ! मैं श्रीकृष्ण हैं । तुमलोग मेरी यह मनोहर चाल देखों'॥ १९॥ कोई गोपी श्रीकृष्य बनकर कहती-'अरे ब्रजवासियो ! तुम अधि-पानीसे मत डरो । मैंने उससे बचनेका उपाय निकाल लिया है ।' ऐसा कहकर गोवर्धन-धारणका अनुकरण करती हुई वह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अपनी ओहनी उठाकर ऊपर तान लेती॥२०॥ परीक्षित् ! एक गोपी बनी कालिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसके सिरपर पैर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलने लगी— रे दृष्ट साँप ! तु यहाँसे चला आ । मैं दृष्टोंका दमन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ हूँ ॥ २१ ॥ इतनेमें ही एक गोपी बोली—'अरे म्वालो ! देखो. वनमें बड़ी भयद्भुर आग लगी है। तुमलोग जल्दी- से-जल्दी अपनी आँखे मुँद लो, मैं अनायास ही तुमलोगोंकी रक्षा कर लुँगा' ॥ २२ ॥ एक गोपी यशोदा कनी और दूसरी बनी

> श्रीकृष्ण । यशोदाने फुलोंकी मालासे श्रीकृष्णको ऊखलमें बाँध दिया। अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी गोपी हावाँसे मेंह ढाँककर भयकी नकल करने लगी॥ २३॥ परीक्षित् ! इस प्रकार लीला करते-करते गोपियाँ वृन्दावनके वृक्ष और लता आदिसे फिर भी श्रीकृष्णका पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थानपर भगवानुके चरणचिह्न देखे ॥ २४ ॥ वे आपसमें कहने लगीं—'अवस्य ही ये चरणचिह्न उदारशिरोमणि नन्दनन्दन श्यामसुन्दरके हैं; क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज अङ्कृश और जौ आदिके चिह्न स्पष्ट ही दीख रहे हैं 🗓 २५॥ उन चरणचिह्नोंके द्वारा व्रजवल्लभ भगवानको दुँढती हुई गोपियाँ आगे बढी, तब उन्हें श्रीकष्णके साथ किसी क्रज्युवतीके भी चरणचिद्व दीख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गयीं। और आपसमें कहने लगीं--- ॥ २६ ॥ 'जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराजके साथ गयी हो, वैसे ही नन्दनन्दन स्थामसुन्दरके साध उनके कंधेपर हाथ रखकर चलनेवाली किस बड़भागिनीके ये चरणचिद्ध हैं ? ॥ २७ ॥ अबस्य ही सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी यह 'आराधिका' होगी। इसीलिये इसपर प्रसन्न होकर हमारे प्राणप्यारे श्यामसुन्दरने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें ले

> गये हैं ॥ २८ ॥ प्यारी सिखयो ] भगवान् श्रोकृष्ण अपने

चरणकमलसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य

हो जाती है, उसके अहोभाग्य हैं; क्योंकि ब्रह्मा, शङ्कर

और लक्ष्मी आदि भी अपने अश्घ नष्ट करनेके लिये

उस रजको अपने सिरपर धारण करते हैं'॥ २९ ॥ 'असी

सखी ! चाहे कुछ भी हो-यह जो सखी हमारे सर्वस्व

श्रीकृष्णको एकान्तमें ले जाकर अकेले ही उनकी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अधर-सुधाका रस पो रही है, इस गोपीके उभरे हुए चरणिवह तो हमारे हदयमें बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं ॥ ३०॥ यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखायी देते। मालुम होता है, यहाँ प्यारे श्यामसन्दरने देखा होगा कि पेरी प्रेयसीके सकुमार चरणकमलोमें धासकी नोक गड़ती होगी: इसलिये उन्होंने उसे अपने कंचेपर चढ़ा लिया होगा ॥३१॥ सखियो ! यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृष्णके चरणचिह्न अधिक गहरे—बालुमें धैसे हुए हैं। इससे सचित होता है कि यहाँ वे किसी भागे वस्तको उठाकर चले हैं, उसीके बोझसे उनके पैर जमीनमें धैंस गये हैं। हो-न-हो यहाँ उस कामीने अपनी प्रियतमाको अवश्य कंधेपर चढाया होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमप्रेमी व्रजवल्लभने फुल चुननेके लिये अपनी प्रेयसीको नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णने अपनी प्रेयसीके लिये फुल चुने हैं। उचक-उचककर फूल तोड़नेके कारण यहाँ उनके पंजे तो धरतीमें गड़े हुए है और एडीका पता ही नहीं है ॥३३॥ परम प्रेमी श्रीकृष्णने कामी पुरुषके समान यहाँ अपनी प्रेयसीके केश सँवारे हैं । देखी, अपने चने हुए फुलोंको प्रेयसीकी चोटीमें गृंधनेके लिये वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे॥ ३४॥ परीक्षत् ! भगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने-आपमें ही सन्तृष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई है हो नहीं, तब उनमें कामको कल्पना कैसे हो सकती है 7 फिर भी उन्होंने कामियोंकी दीनता, स्रीपरवशता और क्षियोंकी कृटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपीके साथ एकान्तमें क्रीडा की घी-एक खेल रचा 41113411 इस प्रकार गोपियाँ मतवाली-सी होकर-अपनी सुधबुध खोकर एक दूसरेको भगवान् श्रीकृष्णके चरणचिह्न दिखलाती हुई वन-वनमें भटक रही थीं। इधर भगवान् श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको जनमें छोड़कर जिस

श्यामसुन्दरने कहा—'अच्छा प्यारी! तुम अब मेरे कंधेपर चढ़ लो।' यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधेपर चढ़ने चली, त्यों ही श्रीकृष्ण असर्धान हो गये और वह सौभाग्यवती गोपी रोने-पछताने लगी॥ ३९॥ 'हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रेष्ठ ! हा महाभूज ! तुम कहाँ हो ! कहाँ हो !! मेरे सखा ! मैं तुम्हारी दीन-हीन दासी हैं। शीघ्र ही मुझे अपने साविध्यका अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो'॥४०॥ परीक्षित् ! गोपियाँ भगवान्के चरणचिह्नोंके सहारे उनके जानेका मार्ग ढ़ैढ़ती-ढ़ैंढ़ती वहाँ जा पहुँची। घोड़ी दूरसे ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी है ॥ ४१ ॥ जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान् श्रीकृष्णसे उसे जो प्यार और सम्पान प्राप्त हुआ था, वह उनको सनाया । उसने यह भी कहा कि 'मैंने कुटिलतायश उनका अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्थान हो गये।' उसकी बात सनकर गोपियोंके आश्चर्यको सीमा न रही ॥ ४२ ॥ इसके बाद वनमें जहाँतक चन्द्रदेवकी चाँदनी छिटक रही थी, वहाँतक वे उन्हें दूँदती हुई गर्यों। परन्तु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अन्धकार है—घोर जंगल है—हम देवती जायंगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके अंदर यस जायँगे, तब वे उधरसे लौट आयौं॥४३॥ परीक्षित् ! गोपियोंका मन श्रीकृष्णभय हो गया था । उनकी वाणीसे कृष्णचर्चकि अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और केवल श्रीकृष्णकी चेष्टाएँ हो रही थीं। कहाँतक कहैं; उनका रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी। भाग्यवती गोपीको एकान्तमें ले गये थे, उसने समझा कि 'मैं ही समस्त गोपियोंमें श्रेष्ठ हैं। इसीलिये तो हमारे प्यारे वे केवल उनके गुणों और लीलाओंका ही गान कर रही श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती थीं और उनमें इतनी तन्यय हो रही थीं कि उन्हें अपने है, केवल मेरा ही मान करते हैं। मुझे ही आदर दे रहे शरीरकी भी साथ नहीं थी. फिर धरकी याद कौन है ॥ ३६-३७ ॥ भगवान् ब्रीकृष्ण ब्रह्मा और श्रद्धाके भी करता ? ॥ ४४ ॥ गोपियोंका रोम-रोम इस बातकी शासक है। वह गोपी वनमें जाकर अपने प्रेम और प्रतीक्षा और आकाङ्क्षा कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी

सौभाग्यके मदसे मतवाली हो गयी और उन्हीं श्रीकृष्णसे

कहने लगीं—'प्यारे ! मुझसे अब तो और नहीं चला

जाता। मेरे सुकुमार पाँव धक गये हैं। अब तुम जहाँ

चलना चाहो. मुझे अपने कंधेपर चढ़ाकर ले

चलों ॥ ३८ ॥ अपनी प्रियतमाकी यह बात सुनकर

श्रीकृष्ण आयें। श्रीकृष्णकी ही भावनामें डूबी हुई गोपियाँ और एक साथ मिल कर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने यमुनाजीके पावन पुलिनपर-समणरेतीमें लौट आर्यी लगीं।॥४५॥

## इकतीसवाँ अध्याय

गोषियाँ विरहावेशमें गाने लगीं—'प्यारे ! तुन्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी वजकी महिमा बढ़ गयी है। तभी तो सौन्दर्य और मदलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ड छोडकर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी हैं। परन्तु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्हींने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे है. वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूंढ़ रही है ॥१॥ हमारे प्रेमपूर्ण हदयके स्वामी ! हम तुम्हारी बिना भोलकी दासी है। तुम शरकालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो । हमारे मनोर्थ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ? अखोंसे हत्या करना ही वध है ? ॥२॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके विषैले जलसे होनेवाली मृत्यु अजगरके रूपमें खानेवाले अधासर इन्द्रकी वर्षा, आँधी, विजली, दावानल, वृषभास्। और व्योगासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥३॥ तुम केवल यहोदानन्दन ही नहीं हो: समस्त शरीरधारियोंके हदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! बहाजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥४॥

अपने प्रेमियोंको अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अप्रगण्य यद्वंशशिरोमणे । जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्ररसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण प्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥५॥ व्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले

वीरशिरोमॉण श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मान-मदको चुर-चुर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूडो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोपर निछावर है। हम अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल दिखलाओ ॥६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य, माधुर्यको स्त्रान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनको सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने सङ्खोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे जल रहा है। तुम्हारी मिलनेकी आकांशा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हमारे हदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ आ कमलनयन ! तुन्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है। बड़े-बड़े विद्वान् उसमें रम जाते हैं। उसपर अपना सर्वस्व निकावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानबीर ! अब तुम अपना दिव्य अपुतसे भी मधुर अधर-रस पिलाकर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥८॥ प्रभो ! तुम्हारी लीलाकथा भी अमृतस्वरूप है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन सर्वस्य ही है। बड़े-बड़े जानी महात्माओं---भक्त कवियंनि उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल-परम कल्याणका दान भी काती है। यह

परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो

तुम्हारी उस लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें

भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं॥ ९॥ प्यारे ! एक दिन वह था, जब तुम्हारी प्रेमभरी हैंसो और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करतो थीं। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है, इसके बाद तुम मिले। तुमने एकालमें इदयस्पर्शी ठिठोलियां कीं, प्रेमको बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको क्षुच्य किये देती हैं ॥ १० ॥ हमारे प्यारे स्वामी! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गौओंको चरानेके लिये बजसे क्किलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश-कॉर्ट गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दृ:ख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अलके लटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड़-उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्क्षा-- प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुन्हीं हमारे सारे दुःखोको मिटानेवाले हो । तुन्हारे चरणकमल शरणागत भक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कंट जाती हैं। क्ज़िबिहारी! तुम अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो॥१३॥ बीरशिरोमणे ! अधरामृत मिलनके सुखको-आकाङ्क्षाको बदानेवाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक-सन्तापको नष्ट कर देता है। यह गानेवाली बाँसुरी भलीभाँति उसे चुमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण

भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें

वितरण करो, पिलाओ ॥ १४ ॥ प्यारे ! दिनके समय जब

तुम अगमें बिहार करनेके लिये चले जाते हो, तब तुन्हें

देखे बिना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम सन्ध्याके समय लौटते हो तथा र्षेषराली अलकाँसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पलकोंका गिरना हमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता मूर्ख है।। १५।। प्यारे श्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पृत्र, भाई-बन्ध् और कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी हच्छा और आशाओंका उल्लक्ष्म करके तुम्हारे पास आयी है। हम तुम्हारी एक-एक चाल जानती हैं, सक्केत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे पोहित होकर यहाँ आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है॥ १६॥ प्यारे ! एकालमें तुम मिलनको आकाङ्क्षा, प्रेम-भावको जगानेवाली वाते करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते ये और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्ष:स्थल, जिसपर लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती है। तयसे अवतक निरत्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मृग्ध होता जा रहा है।। १७।। प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति वज-वनवासियोंके सम्पूर्ण दृःख-तापको नष्ट करनेवाली और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये हैं। इम्बरा हदय तुम्हारे प्रति सालसासे भर रहा है। कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजनोंके हदयरोगको सर्वधा निर्मल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी स्कुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तर्नोपर भी डरते-डरते बहुत धीरसे रख़ती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय । उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके समय धीर जंगलमें लिये-लिये भटक रहे हो ! क्या कंकड़, पत्थर आदिकी चोट लगनेसे उनमें पीड़ा नहीं होती, हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चकर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं । श्रीकृष्ण ! स्थामसन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये हैं, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं. हम तुम्हारी हैं॥ १९॥

## बत्तीसवाँ अध्याय

## भगवान्का प्रकट होकर गोपियोंको सान्त्वना देना

श्रीशकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्की प्यारी गोपियाँ विरहके आवेशमें इस प्रकार भाँति-भाँतिसे गाने और प्रलाप करने लगीं। अपने कृष्ण-प्यारेके दर्शनको लालसासे वे अपनेको रोक न सकीं, करुणाजनक सुमधुर स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ १ ॥ ठीक उसी समय उनके बीचो-बीच भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे खिला हुआ था। गलेमें वनमाला थी, पीताम्बर धारण किये हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके पनको मध डालनेवाले कामदेवके मनको भी मधनेवाला था॥२॥ कोटि-कोटि कामोंसे भी सुन्दर परम मनोहर प्राणवल्लभ श्यामसुन्दरको आया देख गोपियोंके नेत्र प्रेम और आनन्दसे खिल उठे । थे सब-को-सब एक ही साथ इस प्रकार ठठ खड़ी हुई, मानो प्राणहोन शरीरमें दिव्य प्राणींका सङ्घर हो गया हो, शरीरके एक-एक अङ्गर्मे नवीन चेतना---नृतन स्फूर्ति आ गयी हो ॥ ३ ॥ एक गोपीने यड़े प्रेम और आनन्दसं श्रीकृष्णके करकमलको अपने दोनी हाथोंमें ले लिया और वह धीर-धीर उसे सहलाने लगी। इसरी भोषीने उनके चन्दनचर्चित भूतदण्डको अपने कंधेपर रख लिया॥४॥ तीसरी सुन्दरीने भगवान्का चबाया हुआ पान अपने हाथोंमें ले लिया। चौधी गोपी, जिसके हदयमें भगवानके विरहसे बड़ी जलन हो रही थी. बैठ गयी और उनके चरणकमलोंको अपने वक्षःस्थलपर रख लिया ॥ ५ ॥ पाँचवीं गोपी प्रणयकोपसे विद्वल होकर. भीहें चढ़ाकर, दाँतोंसे होठ दबाकर अपने कटाक्ष-बाणोंसे बींधती हुई उनको ओर ताकने लगी॥६॥ छठी गोपी अपने निर्निषेष नवनोंसे उनके मुखकमलका मकरन्द-रस पान करने लगो । परंतु जैसे संत पुरुष भगवान्के चरणेकि दर्शनसे कभी तुप्त नहीं होते, यैसे ही वह उनकी मृख-माध्रीका निरन्तर पान करते रहनेपर भी तृप्त नहीं होती थी॥ ७॥ सातवीं गोपी नेत्रोंके मार्गसे भगवानको अपने हृदयमें ले गयी और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। अब मन-ही-मन भगवानुका आलिङ्गन करनेसे

उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम-रोम खिल उठा और

पुरुषको प्राप्त करके संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियोंको भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे परम आनन्द और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरहके कारण गोपियोंको जो दुःख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गयीं और शान्तिके समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं॥ ९॥ परीक्षित्। यों तो भगवान् श्रीकृष्ण अच्युत और एकरस है. उनका सीन्दर्य और माथुर्य निरितशय है; फिर भी विरह-व्यथासे मुक्त हुई गोपियोंके बीचमें उनकी शोभा और भी बह गयी। ठीक बैसे ही, जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियोंसे सेवित होनेपर और भी

वह सिद्ध योगियोंके समान परमानन्दमें मग्न हो

गयी ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! जैसे मुमुक्तुजन परम ज्ञानी संत

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने उन क्रजसुन्दरियोंको साथ लेकर यमुनाजीके पुलिनमें प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुन्द और मन्दारके युष्पोंकी सुरीम लेकर बड़ी ही शीतल और सुर्गान्धत मन्द-मन्द बायु चल रही थी और उसकी महंकसे मतवाले होकर भीरे इधर-उधर मैंडरा

रहे हो ॥ ११ ॥ शरत्पृणिमाके चन्द्रमाकी चाँदनी अपनी

निराली हो छटा दिखला रहो थी। उसके कारण रात्रिके

शोधायमान होता है॥ १०॥

अन्धकारका तो कहीं पता ही न था, सर्वत्र आनन्द-मङ्गलका ही साम्राज्य खाया था। यह पुलिन क्या था, यमुनाजीने स्वयं अपनी लहरोंके हाथों भगवान्की लोलाके लिये सुकोमल बालुकाका रंगमञ्ज बना स्क्खा था॥ १२॥ परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे

गोषियोंक हृदयमें इतने आनन्द और इतने रसका उल्लास हुआ कि उनके हृदयकी सारी आधि-व्याधि मिट गयी। जैसे कर्मकाण्डकी श्रुतियाँ उसका वर्णन करते-करते अन्तमें ज्ञानकाण्डका प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथोंसे ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती

है—वैसे ही गोपियाँ भी पूर्णकाम हो गर्यों। अब उन्होंने अपने वक्षःस्थलपर लगी हुई रोली-केसरसे चिहित ओढ़नीको अपने परम प्यारे सुहद् श्रीकृष्णके विराजनेके लिये बिछा दिया॥१३॥ बढ़े-बड़े योगेश्वर अपने

后来实实的来来实施来<del>为我自由也也是在实力的</del>的有实实的有实实的是实力和企业<del>企业的工作,</del>实现的实现的实现的,但是是是是<del>这个人的工作,是是这种的工作。</del> योगसाधनसे पवित्र किये हुए इदयमें जिनके लिये आसनकी कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने

इदय-सिंहासनपर बिटा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान् यमुनाजीकी रेतीमें गोपियोंकी ओढ़नीपर बैठ गये । सहस्र-सहस्र गोपियोंके बीचमें उनसे पूजित होकर भगवान् बड़े ही शोमायमान हो रहे थे। परीक्षित् ! तीनों लोकोंमें---तीनों कालोंमें जितना भी सौन्दर्य प्रकाशित

होता है, वह सब तो भगवान्के बिन्दुमात्र सौन्दर्यका आभासभर है। वे उसके एकमात्र आश्रय है। १४॥ भगवान् श्रीकृष्ण अपने इस अलौकिक सौन्दर्यके द्वारा उनके प्रेम और आकाङ्शाको और भी उपाड़ रहे थे।

गोपियोने अपनी मन्द-मन्द मुसकान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहोंसे उनका सम्मान किया। किसीने उनके चरणक्रमलोंको अपनी गोदमें रख लिया, तो किसीने उनके करकमलोंको। वे उनके संस्पर्शका आनन्द लेती हुई कभी-कभी कह उठती थीं-कितना सकुमार है, कितना

मधुर है ! इसके बाद श्रीकृष्णके छिप जानेसे मन-ही-मन तनिक रूउकर उनके मुँहसे ही उनका दोष स्वीकार करानेके लिये वे कहने लगीं॥ १५॥

गोपियोंने कहा-नदनागर ! कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते है और कुछ

लोग प्रेम न करनेवालोंसे भी प्रेम करते हैं। परंतु कोई-कोई दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते । प्यारे ! इन तीनोंमें तम्हें कीन-सा अच्छा लगता है ? ॥ १६॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—मेरी प्रिय सखियो ! जो प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थको लेकर है। लेन-देनमात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थके लिये ही है; इसके

अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है॥ १७॥ सुन्दरियो ! जो लोग प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं—जैसे स्वभावसे ही करुणाशील, सज्जन और भाता-पिता---- उनका हदय सौहार्दसे, हितैपितासे भरा रहता है और सच पूछो, तो उनके व्यवहारमें निश्छल सत्य

एवं पूर्ण धर्म भी है।। १८ ।। कुछ लोग ऐसे होते हैं,

करनेवालोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो अपने स्वरूपमें

जो प्रेम करनेवालींसे भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम

ही मस्त रहते हैं—जिनकी दृष्टिमें कभी द्वैत भासता ही नहीं । दूसरे ये, जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंत जो कतकत्य हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है।

तीसरे वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है; और चौथे वे हैं, जो जान-बुझकर अपना हित करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगोंसे भी डोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं॥ १९॥ गोपियो ! मैं तो प्रेम

करनेवालोंसे भी प्रेमका वैसा व्यवहार नहीं करता, जैसा करना चाहिये। मैं ऐसा केवल इसीलिये करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें लगे, निरन्तर लगी ही

और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल-मिलकर छिप-छिप जाता है ॥ २० ॥ गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि तुमलोगोंने मेरे लिये लोक-मर्यादा, वेदमार्ग और

अपने संगे-सम्बन्धियोंको भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थितिमें

रहे । जैसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन पिल जाय

तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाब, अपने सौन्दर्व और सहागकी चित्ता न करने लगे, मुझमें ही लगी रहे—इसीलिये परोक्षरूपसे तुम लोगोंसे प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिये तुमलोग मेरे प्रेममें दोष मत निकालो । तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हुँ ॥ २१ ॥ मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिये घर-गृहस्थीकी उन वेड़ियोंको तोड़ डाला है, जिन्हें

बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वधा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीरसे—अमर जीवनसे अनन्त कालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यामका बदला चकाना चाहुँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्मके लिये

तुम्हारा ऋणी है। तुम अपने सौम्य स्वभावसे, प्रेमसे मुझे उऋण कर सकती हो। परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही है। २२॥

# तैंतीसवाँ अध्याय

### पहारास

ब्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! गोपियाँ भगवानुकी इस प्रकार प्रेमभरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गयीं और सौन्दर्य-माध्यीनिधि प्राणप्यारेके अङ्ग-सङ्गसे सफल-मनोर्य हो गर्यो ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक-दूसरेको बाँह-मे-बाँह डाले खडी थीं। उन स्तीरलोंके साथ यमुनाजीके पुलिनपर भगवान्ते अपनी रसमयी रासक्रीड़ा प्रारम्भ की ॥ २ ॥ सम्पूर्ण योगोंके स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके बीचमें प्रकट हो गये और उनके गलेमे अपना हाथ डाल दिया । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकरण, यही कम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्र-सहस्र गोपियोंसे शोभायमान भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ हुआ । उस समय आकाशमें शत-शत विमानीकी भीड लग गयो। सभी देवता अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ बहाँ आ पहुँचे। यसोत्सवके दर्शनकी लालसासे, उत्सकतासे उनका मन उनके वशमें नहीं था॥ ३-४॥ स्वर्गकी दिव्य दन्द्रभियाँ अपने आप षज उठीं। स्वर्गीय पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। गन्धर्वगण अपनी-अपनी पिलयोंके साथ भगवानके निर्मल यशका गान करने लगे ॥ ५ ॥ ससमण्डलमें सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्यामस्नदरके साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयोंके कंगन, पैरोंके पायजेब और करधनीके छोटे-छोटे पैघरू एक साथ बज उटे। असंख्य गोपियाँ घीं, इसलिये यह मध्र ध्वनि भी बड़े ही जोस्की हो रही थी॥६॥ यमुनाजीकी रमणरेतीपर ब्रजसुन्दरियोंके बीचमें भगवान् श्रीकृष्णकी बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था, मानो अगणित पीली-पीली दमकती हुई सवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिर्मयी नीलपणि चपक रही नृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहस्रे ठमुक-ठमुककर अपने पाँव कभी आगे बढातीं और कभी पीछे हटा लेतीं। कभी गतिके अनुसार धीर-धीर पाँच रखतीं, तो कभी बड़े वेगसे; कभी चाककी तरह घुम

\*\*\*\*\*\*\*\*

जातीं, कभी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बतातीं, तो कमी विभिन्न प्रकारसे उन्हें चमकार्ती। कभी वहे कलापूर्ण ढंगसे मुसकरातीं, तो कभी भींहें मटकातीं। नाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी, मानो टूट गयी हो। झुकने, बैठने, उठने और चलनेकी फुर्तिसे उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त उड़े जा रहे थे। कानोंके कण्डल हिल-हिलकर कपोलोंपर आ जाते थे। नाचनेके परिश्रमसे उनके मृहपर पसीनेकी बुँदें झलकने लगी थीं। केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गयी थीं। नीवोकी गाँठें खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नन्दलालकी परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा-गाकर नाच रही थीं। परोक्षित् ! उस समय ऐसा जान पड़ता था, पानो बहत-से श्रीकृष्ण तो सॉबले-सॉबले मेघ-मण्डल हैं और उनके बीच-बीचमें चमकती हुई गौरी गोपियाँ बिजली है। उनकी शोभा असीम थी॥८॥ गोपियोंका जीवन भगवानुकी रति है, प्रेम है। वे श्रीकृष्णसे सटकर नाचते-नाचते ऊँचे स्वरसे मधुर गान कर रही थीं। श्रीकृष्णका संस्पर्श पा-पाकर और भी आनन्दमग्न हो रही थों। उनके राग-रागिनियाँसे पूर्ण गानसे यह सारा जंगत् अब भी गुँज रहा है॥ ९॥ कोई गोपी भगवान्के साय-उनके स्वरमें स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्रीकृष्णके स्वरको अपेक्षा और भी ऊँचे स्वरसे एग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम खरको सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह-वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे । उसी रागको एक दूसरी सखीने ध्रुपदमें गाया। उसका भी भगवानने बहुत सम्मान किया॥ १०॥ एक गोपी नृत्य करते-करते थक गयी। उसकी कलाइयोंसे कंगन और चोटियोंसे बेलाके फुल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगलमें ही खड़े मुरलीमनोहर स्थामसन्दरके कंधेको अपनी बाँहसे कसकर पकड लिया ॥ ११ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपना एक हाथ इसरी गोपीके कंघेपर रख रक्खा था। वह स्वभावसे तो कमलके समान सुगन्धसे युक्त था ही, उसपर बड़ा

स्गन्धित चन्दनका लेप भी था। उसकी सुगन्धसे वह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* गोपी पुलकित हो गयी, उसका रोम-रोम खिल उठा। उसने झटसे उसे चुम लिया ॥ १२ ॥ एक गोपी नृत्य कर रही थी । नाचनेके कारण उसके कृण्डल हिल रहे थे, उनकी छटासे उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलोंको भगवान श्रीकृष्णके कपोलसे सटा दिया और भगवानने उसके मुँहमें अपना चबाया हुआ पान दे दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपी नृपूर और करधनीके धुँघरुओंको इनकारती हुई नाच और गा रही थी। यह जब बहुत थक गयी, तब उसने अपने बगलमें ही खड़े स्थामसुन्दरके शीतल करकमलको अपने दोनों स्तनीपर रख लिया ॥ १४ ॥ परीक्षित् ! गोपियोका सौभाग्य लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है। लक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्तवस्लभ भगवान् श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रूपमें पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं। भगवान् श्रीकृष्णने उनके गलोंको अपने भुजपाशमें बाँध रक्खा था, उस समय गोपियोंकी बड़ी अपूर्व शोभा भी ॥ १५ ॥ उनके कार्नोमें कमलके कृण्डल शोभायमान थे। धृंघराली अलके कपोल्वेपर लटक रही थीं। पसीनेकी बुँदें झलकनेसे उनके मुखकी छटा निराली ही हो गयी थी। वे एसमण्डलमें भगवान् श्रीकृष्णके साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन और पायजेबोंके बाजे बज रहे थे। भीरै उनके ताल-सरमें अपना सर मिलाकर भा रहे थे और उनके जुड़ों तथा चोटियोंमें गृथे हुए फुल गिरते जा रहे थे ॥ १६ ॥ परीक्षित् ! जैसे नन्त-सा शिश् निर्विकारभावसे अपनी परछाईके साथ खोलता है, वैसे ही रमारमण भगवान श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदयसे लगा लेते, कभी हाथसे उनका अङ्गस्पर्श करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे उनकी और देखते, तो कभी लीलासे उन्मुक्त हैसी हैंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने क्रजस्न्दरियोंके साथ क्रीडा की, विहार किया ॥ १७ ॥ परीक्षित् ! भगवान्के अङ्गोंका संस्पर्श प्राप्त करके गोपियोंकी इन्द्रियाँ प्रेम और आनन्दसे विहाल हो गर्यो । उनके केश बिखर गये । फूलोंके हार टूट गये और गहने अस्त-व्यस्त हो गये। वे अपने केश, वस्त्र और

आवश्यकता नहीं है-फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण किये और खेल-खेलमें उनके साथ इस प्रकार विहार किया ॥ २० ॥ जब बहुत देरतक गान और नृत्य आदि विहार करनेके कारण गोपियाँ थक गर्यी, तब करूणामय भगवान् श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे स्वयं अपने सुखद करकमलोंके द्वारा उनके मुँह पाँछे॥ २१॥ परीक्षित् ! भगवानुके करकमल और नखस्पर्शसे गोपियोंको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलोंके सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कृण्डल झिलमिला रहे थे और ध्रेंघराली अलके लटक रही थीं तथा उस प्रेमभरी चितवनसे, जो सधासे भी मीठी मुसकानसे उञ्चल हो रही थी, भगवान् श्रीकृष्णका सम्मान किया और प्रभुकी परम पिका लीलाओंका गान करने लगीं ॥ २२ ॥ इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारोंको तोड़ता हुआ हथिनियोंके साथ जलमें घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेदको मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवान्ने अपनी थकान दूर करनेके लिये गोपियोंके साथ जलक्रीडा करनेके उद्देश्यसे यमनाके जलमें प्रवेश किया। उस समय भगवान्की वनमाला गोपियोंके अनुकी रगड़से कुछ कचल-सी गयी थी और उनके क्क्ष:स्थलकी केसरसे वह रैंग भी गयी थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भीर उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गन्धर्वराज उनकी कीर्तिका गान करते हुए पीछे-पीछे चल रहे हों ॥ २३ ॥ परीक्षित् । यमुनाजलमें गोपियोंने प्रेमभरी चितवनसे मगवानुकी ओर देख-देखकर तथा हैस-हैसकर उनपर इधर-उधरसे जलकी खब बीछारें डालीं। जल उलीच-उलीचकर उन्हें खूब नहलाया । विमानीपर चढ़े हुए देवता पृष्पोंकी वर्षा करके उनकी स्तृति करने लगे। इस प्रकार यमनाजलमें स्वयं आत्माराम भगवान् श्रीकृष्णने गजराजके समान जलविहार किया ॥ २४ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण व्रजयुवतियों और भौरोंकी भीड़से घिरे हुए यम्नातटके उपवनमें गये । यह बड़ा ही रमणीय था । उसके कंचकीको भी पर्णतया सम्हालनेमें असमर्थ हो गयाँ ॥ १८ ॥ भगवान् श्रीकृष्णको यह रासकीडा देखकर चारों ओर जल और स्थलमें बड़ी सुन्दर सुगन्धवाले फूल खिले हुए थे । उनकी सुवास लेकर मन्द-मन्द बायु चल रही स्वर्गकी देवाडुनाएँ भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयीं

और समस्त तारों तथा प्रहोंके साथ चन्द्रमा चकित, विस्मित हो गये॥ १९॥ परीक्षित् ! यद्यपि भगवान्

आत्माराम है--उन्हें अपने अतिरिक्त और किसीकी भी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* थी। उसमें भगवान् इस प्रकार विचरण करने लगे, जैसे मदमत गजराज हथिनियोंके झंडके साथ घूम रहा हो॥ २५॥ परीक्षित्। शरदको वह रात्रि जिसके रूपमें अनेक रात्रियाँ पुञ्जीभृत हो गयी थीं, बहुत ही सुन्दर थी। चारों ओर चन्द्रमाको बड़ी सुन्दर चाँदनी छिटक रही थी। काव्योंमें शरद् ऋतुकी जिन रस-सामप्रियोंका वर्णन मिलता है, उन सभीसे वह यक्त थी। उसमें भगवान श्रीकृष्णने अपनी प्रेयसी गोपियोंके साथ यमनाके पुलिन, यमनाजी और उनके उपवनमें विहार किया । यह बात सारण रखनी चाहिये कि भगवान सत्यसङ्खल्प हैं । यह सब उनके चिन्मय सङ्ख्यको ही चिन्मयी लीला है। और उन्होंने इस लीलामें कामभावको, उसकी चेष्टाओंको तथा उसकी क्रियाको सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने-आपमें कैंद कर रखा था॥ २६॥

राजा परीक्षित्तने पूछा--- भगवन् ! भगवान् श्रीकृष्ण सारे जगतके एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्रीबलरामजीके सहित पूर्णरूपमें अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतारका उद्देश्य ही यह था कि धर्मकी स्थापना हो और अधर्मका नाश ॥ २७ ॥ ब्रह्मन् ! वे धर्ममर्यादाके बनानेवाले. उपदेश करनेवाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने खयं धर्मके विपरीत परिक्षयोंका स्पर्श कैसे किया ॥ २८ ॥ मैं मानता हैं कि भगवान श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी भी वस्तुको कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्रायसे यह निन्दनीय कर्म किया ? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर ! आप कृपा करके मेरा यह सन्देह मिटाइये ॥ २९ ॥

श्रीशकदेकजी कहते हैं-सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर (समर्थ) कभी-कभी धर्मका उल्लाहन और साहसका काम करते देखे जाते हैं। परंतु उन कामोंसे उन तेजस्वी प्रशंको कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थिक दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ ३० ॥ जिन लोगोमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रहा। यदि मुर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश हो जाता है। भगवान् शङ्करने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिये तो यह जलकर भस्म हो जायगा॥ ३१॥ इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर है, अपने अधिकारके अनुसार उनके वचनको ही सत्य मानना और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है। इसलिये

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, उसीको जीवनमें उतारे॥ ३२॥ परीक्षित् ! ये सामर्थ्यवान् पुरुष अहदूशरहीन होते है, शभकर्म करनेमें उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और

अश्चम कर्म करनेमें अनर्थ (नुकसान) नहीं होता। वे खार्थ और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं ॥ ३३ ॥ जब उन्हेंकि सम्बन्धमें ऐसी बात है तब जो पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवोंके एकमात्र प्रभृ सर्वेश्वर भगवान् हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभका सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता है ॥ ३४ ॥ जिनके चरणकमलोंके रजका

सेवन करके भक्तजन तुप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभावसे योगोजन अपने सारे कर्मबन्धन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानीवन जिनके तत्त्वका विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्मबन्धनोंसे मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरते हैं, वे ही भगवान् अपने

भक्तोंकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविद्यह प्रकट करते हैं; तब चला, उनमें कर्मबन्धनकी कल्पना ही कैसे हो सकती है ॥ ३५ ॥ गोपियोंके, उनके पतियोंके और सम्पूर्ण शरीरघारियोंके अन्त:करणोंमें जो आत्मारूपसे विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीविग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं

॥ ३६ ॥ भगवान् जीवॉपर कपा करनेके लिये ही अपनेको मनुष्यरूपमें प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं, जिन्हें सुनकर जीव भगवत्परायण हो जायै॥ ३७॥ व्रजवासी गोपोने भगवान् श्रीकृष्णमें तनिक भी दोषबृद्धि नहीं की । वे

उनको योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं ॥ ३८ ॥ ब्रह्माकी राजिके बराबर वह रात्रि बीत गयी। ब्राह्ममुहर्त आया। यद्यपि गोपियोंकी इच्छा अपने घर लौटनेकी नहीं थी, फिर भी

भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने-अपने पर चली गर्यो । क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टासे, प्रत्येक सङ्कल्पसे केवल भगवानको ही प्रसन्न करना चाहती थीं ॥ ३९ ॥

परीक्षित् ! जो धीर पुरुष ब्रजयुवतियोकि साथ भगवान् श्रीकृष्णके इस चिन्मय गस-विलासका श्रद्धांके साथ बार-

बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवानुके चरणेमिं परा हदयके रोग --- कार्मावकारसे छुटकारा पा जाता है । उसका कामभाव सर्वदाके लिये नष्ट हो जाता है\* भक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने

गोषिकाओं और इहिन्दी शांक खेराभावीके साथ होनेवाली भगवानकी दिव्यातिदिव्य क्रीहा, इन अध्यापीमें कही गयी है। 'तुस' शब्दका मल रस है और रस स्वयं भगवान ओक्ष्म्म हो है—'रखे वै सः'। किस दिव्य क्रोद्धामें एक ही रस अनेक रसोके रूपमे होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन

श्रीमदागवतमे ये एसलीलाके पाँच अध्याम उसके पाँच प्राप्त माने जाते हैं । मगवान् श्रीकृष्णकी परम अन्तरङ्गलीला, निवसकपभूता

कों; एक रस ही रस-समृहके रूपमें प्रकट होकर साथे ही आसारा-आसादक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उदीपनके रूपमें कोडा करे—उसका नाम एस है। भगवानुकी यह दिख्य लीला भगवानुके दिख्य घाएमें दिख्य रूपसे निरन्तर हुआ करती है। वह चगवानुकी विशेष कुपासे प्रेमी साधकोंके वितार्थ कपी-कपी अपने दिव्य धामके साथ ही भूमण्डलपर यो अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-सुर एवं गाकर तथा स्मरण-विकान करके अधिकारी पूरुप रसस्यरूप भगवानुकी इस परम रसमयो खीलाका आनन्द से सके और सके भी भगवानुकी लीलामें सन्मितित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सके । इस पञ्चाध्वाधीमे वंशोध्वनि, गोवियोके अभिसार, शीक्रमके साथ उनको बातधीत, रामग्र, शीराधाबीके साथ अन्तर्धान, पुनः प्राकटा, गोपियोके द्वारा दिवे हम् वसनासनपर विराजना, गोपियोके कट प्रजका उत्तर, गुमनुत्य, क्रीवा, जलकेलि और वनविद्यास्का

वर्णन है---ओ मानवी मानामें होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य है। समक्के साथ ही मानव-मस्तिक भी पलटता रहता है। कभी अन्तर्दृष्टिकी प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टिकी। आजका युग हो

ऐसा है, जिसमें भगवानुकी दिव्य-लीलाओकी तो बार ही क्या, स्वयं भगवानुके ऑस्तरवपर ही ऑक्शास प्रफट किया जा रहा है। ऐसी स्थितिमें इस दिव्य लीलका रहत्य न समझकर लोग तरह-तरहको आशङ्क प्रकट करें, इसमें आश्चर्यको कोई बात नहीं है। यह लीला उरकर्दिएसे और मुख्यत: भगककवासे ही समझमें आती है। जिन भाग्यवान और भगवस्क्यापास महात्याओंने इसका अवभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी करण-पुलिके प्रतानसे ही जिलोको धन्य है। उन्होंकी उक्तियाँका आजाय लेकर यहाँ गुसलीलाके सम्बन्धमें यक्तियंत्रत लिखनेकी घएता की जाती है।

यह बात फहते हैं समझ तेनी कड़िये कि भगवानुका हारीर जीव-जारीरकी भाँति जह नहीं होता। बहकी सता केवल जीवकी दृष्टिये होती है, भगवानुकी दृष्टिमें नहीं। यह देह है और यह देही है, इस प्रकारकर भेदभाव केवल प्रकृतिके राज्यमें होता है। आप्रकृत लोकमें—जहाँकी प्रकृति भी चिन्नय है—सब कुछ चिन्नय हो होता है; वहाँ अधिककी प्रतिति तो केवल चिहिलास अधवा भगवानकी लीलाकी सिदिके लिये होती है। इसलिये स्यूलकामें—या यो कहिये कि जारएज्यमें रहनेवाला महित्यक जब भगवानको आधकत स्ट्रीस्टओंके सम्बन्धमें विचार करने सगता है, तब वह अपनी पूर्व कारनाओंके अनुसार जडराज्यकी बारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमे भी करता है, इसलिये

दिव्यक्तीलके रहसको समझनेमें असमर्थ हो जात है। यह रास कातत: परम उरुपक्ष रसका एक दिव्य प्रकाश है। जह जगतको कात हो दर

रही. जनरूप च विकासक जगतमे भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्यां, साशात् चिष्यय तत्त्वमें भी इस परम दिश्य उज्ज्वल रसका लेशाभास नहीं देखा जाता । इस परम रसको रकृति तो परम भावमयो श्रीकृष्णप्रेमस्वरूप गोपीजनीक मधुर इदयमें हो होती है । इस गमलोलाके यथार्थस्वरूप और परम माध्येंका आस्वाद उन्होंको मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।

भगवान्के समान ही गोषियाँ भी परमरसम्बर्ग और सन्विद्यानन्दमयों हो हैं। साधनाकी दृष्टिसे भी उन्होंने न केवल वड शरीरका हो स्वाग कर दिना है, जीतक सक्ष्म शर्यरसे प्राप्त होनेवाले सर्ग, कैक्स्बसे अनुमय होनेवाले मोक्ष—और तो क्या, जाताकी दक्षिका ही त्याग कर दिना है। उनकी दृष्टिमें केवल चिदानन्द्रस्काप श्रीकृष्ण है, उनके इदयमें श्रीकृष्णको तुप्त करनेवाला ग्रेमामृत है। उनकी इस अलीकिक स्थितिमें स्थलागर्थर, उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना ने केवल देशकार्याहरू अकड़े हुए जीवीकी हो होती है। जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोपियोंकी करमधूरिका स्वर्श प्राप्त करके अपनी करकरवता चाही है।

बहा, राहुर, उद्धव और अर्थुनने गोपियोंकी डवामवा करके भगवानके वरणेंसे वैसे प्रेमका करदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिलावा की है। उन गोरियोंके दिख्य भावको साधारण की-प्राथके भाव-वैसा मानना गोषियोंके प्रति, भगवानके प्रति और वास्तवमें सत्यके प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराधसे बचनेके लिये भगवानुकी दिव्य लीलाओपर विचार करते समय उनकी अज्ञाकत दिव्यताना स्मरण रखना परमावश्यक है।

भगधानुका चिदानन्द्रपन सरीर दिच्य है। वह अजन्य और अविनाही है, हानोपादानरहित है। वह नित्व सन्तहन शब्द भगवतवरूप हो है। इसी अकार गोपियाँ दिव्य जगरूको भगवानुकी खरूपभूता अन्तरङ्गवाक्तियाँ है । इन दोनोका सम्बन्ध भी दिव्य ही है । यह उच्चराम भारतप्रयकी लीला स्पृत रागेर और स्पृत मनसे परे हैं। आवरण-भद्भके अनत्तर अर्थात् चीरहरण करके जब भगवान् सीकति देते हैं, तब इसमें प्रवेश

मानून देहका निर्माण होता है स्टूल, सुक्षा और कारण---इन तीन देहाँके संयोगके। जबतक 'कारण हारीर' एहता है, तबतक इस प्राकत

क्रम-ओहा नहीं।

देहसे जीवको खटकारा नहीं फिरका । 'कारण शरीर' कहते हैं पूर्वकृत कमेंकि उन संस्कारोको, जो देह-निर्माणने कारण होते हैं । इस 'कारण शरीर'

के आधारपर जोवको बार-बार जन्म-मुख्के चकरमें पहन होता है और यह चक्र जीवको मक्ति न होनेतक अथवा 'कारण' का सर्वधा अभाव

मैथुनसे उत्पन्न हो या ऊच्चीता महापुरुषके सङ्गुरुपसे, बिन्दुके अधीगामी होनेवर फर्तव्यस्य श्रेष्ट मैथुनसे हो, अधन बिना ही मैथुनके नापि, हदप,

करत, कर्ग, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, किना ही स्पर्शके केवल दृष्टिमानसे अथवा किना देखे केवल सङ्खल्पसे ही उत्पन्न हो । से

मैचनी-अमैचनी (अध्या कथी-कथी स्त्री या पुरुष-शरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले) सभी जरीर है योगि और बिन्दके संयोगजनित ही। ये सभी

प्रकृत जारीर है। इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 'निर्माणकाय' यदापि अपेकाकृत शुद्ध हैं, परंतु वे भी हैं प्राकृत ही। पिरार या देनोंके दिज्य

करलानेवाले सरीर भी प्राकृत ही है। अध्यकत रारीर इन सबसे किलकन हैं, जो पहाप्रलयमें भी नष्ट नहीं होते। और भगवदेह तो सक्षात् भगवतस्थास्य ही है। देव-हारीर पायः स्कन्मांस-येद-अहीयकाले नहीं होते। आवकृत हारीर भी नहीं होते। फिर भगवान् श्रीकृत्यका भगवतस्थास्य हतीर तो सक-वास-अक्टिक्स होता ही कैसे। वह तो सर्वथा चिटानन्दमय है। उसमें देह-देही, गुल-गुली, रूप-कृषी, नाम-नामी और लीला तथा लोलापुरुषोतमका भेद नहीं है। श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख भी पूर्व श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोसे सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें सुन सकती है, उनकी नक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसद सँघ सकती है, उनकी खचा खाद से सकती है। वे हार्योसे देख अकते हैं, अखिसी चल सकते हैं। प्रीकृष्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्वचा पूर्णतय है । इसीसे उनकी रूपलाधुरी निरंपवर्द्ध स्थील, निरंप नवीन सीन्दर्यमधी है । उसमें ऐसा बमत्कार है कि वह सबये अवनेको हो अकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौन्दर्य-भाष्ट्रवेसे गी-हरिन और क्रस-बेल पुलकित हो जाये, इसमें तो कहना ही क्या है। पराधानके ऐसे खरूपधूत शरीरसे गंदा मैधुनकर्म सम्भव नहीं। मनुष्य जो कुछ खतत है, उससे अमशः रस, रक्त, बांस, मेद, मन्या और अस्थि बनकर अन्तमें सुक्त बनता है; इसो सुक्रके आधारपर शरीर रहता है और मैथनक्रियामें इसी सुक्रका शरण हुआ करता है। भगवानुका शरीर न तो कर्मजन्य है, न मैथनी श्रष्टिका है और न देवी हो है। वह तो इन सबसे परे सर्वचा चिशुद्ध मगवलवरूप है। उसमें रक, मांस अस्यि आदि नहीं है; अतरुष उसमे शुक्र मो नहीं है। इसलिये उसमें प्रकृत पासभीतिक सर्परोजाले खो-पुरुषेके रमण या मैसूनको करपना भी नहीं हो सकती । इसीलिये भगवानुको उपनिषदमे 'अखण्ड सहाचारी' बतलाया गया है और इसीसे भागवतमें उनके लिये 'अवरुद्धसीरत' आदि सन्द आये है। फिर कोई शहत करे कि उनके सोशह हजार एक सी आड़ राजियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसकर सीमा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती साँह थी, चमवानुके सहस्त्यमे हुई थी। चमवानुके शरीरमें जो रक्त-मांस आदि दिखतावी पढते हैं, वह तो चमवानुकी योगमधाका चमव्यस है। इस क्रियेजनसे भी यही सिद्ध होता है कि गीवियोंके साथ प्रगयान बीकमाका जो रमण हजा वह सर्वाया दिव्य भगवत-राज्यकी लीला है. लीकिक

हन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो कुको है। घगवान्ने आगली रात्रियोमें उनके साथ विहार करनेका प्रेम-सङ्कल्प कर लिया है। इसीके साथ उन गोपियोंको भी जो नित्तसिद्धा है, जो लोकदृष्टिमे विवाहिता भी है, इन्हों गुवियोमें दिव्य-लीलामें सम्मिलित करना है। वे अगली गुवियों कीन-सी है, यह बात भगवानको दक्षिके सामने हैं। उन्होंने शारदीय राजियोको देखा। "भगवानने देखा"—इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। वैसे सुष्टिके प्रारम्भों 'स वेकत एकोउट वह स्वम /'--- प्रमानके इस ईक्षणने जगतकी उत्पत्ति होती है, वैसे हो यसके प्ररम्भों भगवानके प्रेमवीकाणसे शरकालको दिव्य रात्रियोको सृष्टि होती है। महिलका-पूर्ण, चन्द्रिका आदि समक्ष अदीपनसामग्री मगवानुके द्वारा वीदित है अर्थात् लौकिक नहीं, अलेकिक — अपाकत है । गोरियोंने अपना मन श्रीकरणके पनमें मिला दिया था। उनके यस खर्व मन न था। अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकरणने विदारके लिये नवीन मनकी, दिव्य मनकी सहि की। योगेबरेबर भगवान श्रीकृतकारी यही योगमाया है, को रसरलीलाके लिये दिव्य स्थल, दिव्य

भगवानकी बॉसरी जड़को चेतन, चेतनको जड़, चलको अचल और अचलको चल, विश्विष्यको समाधित्य और समाधित्यको विधिष्त बनाती रहती है। भगवान्त्र प्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निसंस्हरूप, निश्चित होकर परके काममें लगी हुई थी। अदेई गुरुवनीकी सेवा-पह्यापा— धर्मके काममें लगी हुई थी, कोई गी-दोहन आदि अर्थके काममें लगी हुई थी, कोई साज-शृहक आदि कामके साधनमें ब्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि मोशसाधनमें लगी हुई थी। सब लगी हुई थीं अपने-अपने काममें, पांत वास्तवमें के उनमेंसे एक भी पदार्थ शहनी न भी। यही उनकी विशेषता ची और इसका प्रस्थ प्रमाण यह है कि वंशीध्वनि सुनते ही करीकी पूर्णतापर उनका ध्वान नहीं गया; काम पूरा करके वलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा । वे चल पहीं दस साधक संन्यासीके समान, जिसका श्रद्ध वैशायकी प्रदोश ज्वालासे परिपूर्ण है । किसीने किसीसे पूछा नहीं, सलाह नहीं की; अस्त-व्यस्त गांतमे जो जैसे की, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी। वैरायको पूर्णता और प्रेमको पूर्णता एक ही जात है. दो नहीं । गोंपियाँ

सामग्री एवं दिव्य मनक निर्माण किया करती है। इतना होनेपर भगवानको बाँसरी बजती है।

क्षत्र और श्रीकृष्णके बीचमें मूर्तिमान कैरान्य हैं, या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय वर्धेई कर सकता है ?

व होनेकक कराता ही रहता है। इसी कर्मबन्धनके कारण पाक्रपीतिक स्वताशारेर मिलता है—जो रक्त, मांस, अस्वि आदिसे भरा और चमड़ेसे दुका होता है। प्रकृतिके राज्यांने जितने कृतिर होते हैं, सभी वस्तुतः योगि और किन्दुके संयोगसे ही करते हैं; फिर खाहे कोई कामजनित निकृष्ट

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

साधनाके दो भेद हैं— : ----मर्यादापूर्ण वैच साधना और २----मर्यादारहित अवैध प्रेमसाधन । दोनीके ही अपने-अपने स्वतन्त निवम है। वैध साधनामें जैसे नियमोके बन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्तम्योका और विविध पहानीय कर्मीका त्वाग साधनासे भ्रष्ट करनेवारत और महान् हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका पालन कलक्कर होता है। यह बात नहीं कि इन सब आत्मेजरिके साधनेंको वह अवैध श्रेमसाधनाका साधक जान-बुहकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह सह ही ऐसा है, वहाँ इनकी अववस्वकता नहीं है। ये वहाँ अपने-अप वैसे हीं छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर स्वाधाविक ही तीकाकी सकारी छूट जाती है। जमीनपर न तो बीकापर बैठकर चलनेका प्रश्न उठता है और न ऐसा भारते या करनेवाला बुद्धिमान् हो माना जाता है। ये सब साधन वहींतक रहते हैं, जहाँतक सारी वृतियाँ सहज ह्येच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र भगव्यक्ते ओर दौहने नहीं लग जाती। इसीलिये भगवानुने गीतामें एक जगह तो अर्जुनसे कहा है-

न में पार्धांकि कर्तव्यं त्रिषु लोकेबु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवं व कर्मीण ॥ यदि हार्ह न वर्तेथे जात् कर्मण्यतिद्वतः। यम कर्मान्वर्तने यनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ उत्तरीदेयुरिये लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। सङ्करस्य च कर्ता स्यामुग्रह-पामिमाः प्रकाः ॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्धांस्त्रशासकश्चिकीर्पसौकसंब्रहम्

(\$122-24)

'अर्जुत ! कालि तीनो लोकोमे मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही करना है, जो मुझे न प्राप्त है; तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न कर्स हो अर्जुन ! मेरी देखा-देखी लीग कर्मोंको होड़ बैंडे और यो मेरे कर्म र करनेसे वे स्तरे शोक घट हो जाये तथा मैं इन्हें वर्णसङ्ख्य बनानेवाला और सारी प्रयाका नाक करनेवाला बन् । इसलिये मेरे इस आदश्के अनुसार अनासके आनी पुरुषको भी लोकसंपहके लिये वैसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कमीने आसक्त अञ्चानी लोग करते हैं।"

यहाँ भगवान् आदर्श लोकलंगही महाप्रूक्षके रूपमें बोलते हैं, लोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा देते हैं । इसलिये खये अपना उद्यहरण देकर खोगोंको कर्ममें प्रवृत करना चाहते हैं। वे ही भगवान उसी गीतामें जहां अनारतताको बात कहते हैं, वहाँ साष्ट कहते हैं—

#### सर्वधर्मान परितक्य मामेके जरणे वज ।

(22156)

'सारे बर्नोका त्याग करके तु केवल एक बेरी शरणमे आ 🐿 🗀

यह बात सबके रिच्ये नहीं है। इसीसे भगवान् १८। ६४ में इसे सबसे बढ़कर दियी हुई गुरु बात (सर्वगृहताम) कड़कर इसके वादके ही इलोकमें कड़ते हैं---

#### हर्द से नास्परकाय नामकाय कटाचन । न बाह्तमुक्ते वार्क्य न च घाँ घोऽच्यस्यति ॥

( tel | E/3)

'भैया अर्जुन ! इस सर्वगुद्धारम बातको जो इन्द्रिय-विकयी तपस्त्री न हो, मेरा घला न हो, सुनना न बाइला हो और मुक्रमें दोप लवात हो, उसे न कहना।'

श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च सारमें परम आदर्श थीं। इसीसे उन्होंने देह-गेह, पति-पुत्र, लोक-परलोक, कर्तव्य-धर्म—सबको छोड़कर, सकता उल्लाहुन कर, एकमात्र परएधर्मकरूप भगवान् श्रीकरणको ही पानेके लिये अधिसार किया था। उनका यह पति-पश्रीका त्याग, यह सर्वधर्मका स्थाग ही उनके हारके अनुरूप स्वधर्म है।

इस 'सर्वधर्मत्वाम' रूप स्वधर्मका आवरण गोषियों-वैसे उच्च सारके साधकोंने ही सब्भव है; क्वोंकि सब धर्मोका यह लाग वही कर सकते है, जो इसका वधाविधि पूरा पालन कर चुकतेके बाद इसके परमफल अनन्य और ऑफिस्स देशहुर्लभ मगवरप्रेमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-बुझकर त्याग नहीं करते। सुर्वका प्रस्तर प्रकाश हो जानेपर हैलदीपकारी माँति रखतः ही ये धर्म उसे त्याग देते है। यह त्याग तिहरकारमत्यक नहीं, वरं तुष्तिमूलक है। भगवदेश्यको केंग्री हिर्दातकर यही खरूप है। देवर्षि नारदजीका एक सुत्र है—

#### 'बेदानपि संस्थस्यति, केवलपविच्छित्रानुरागं लभते।'

'जो देदीका (चेदमुलक समस्त धर्ममर्यादाओका) भी भलीभाँत त्याग कर देता है, वह अखणा, असीम भगवतोमको प्राप्त करता है।' जिसको भगवान् अपनी वेशीभ्यति सुनाकर — नाम ले-लेकर बुलाये, वह भला, किसी दूखरे धर्मको और ताककर कब और किसे रुक सकता है।

रोकनेवालोंने रेक्स भी, परंतु हिमालयसे निकलकर समुद्रमें गिरनेवाली ब्रह्मपुत्र नदीकी प्रस्तर भागको क्या कोई रोक सकता है ? दे न रुकीं, नहीं ऐसी जा सभी। जिनके वितामें कुछ प्रात्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनीधकारके कारण सशरीर जानेमें समर्थ न हुई। उनका शरीर

परमे पद्म रह गया, भगकन्के वियोग-इत्यासे उनके मारे कल्य भूल गये, ध्यानमें प्राप्त भगवान्के देमालिङ्गनसे उनके समस्र सीधान्यक परवपसर

प्राप्त हो गया और वे भगवानुके पास सक्रपेर जानेवाली गोधियोंक पहुँचनेसे पहले ही भगवानुके पास पहुँच गयी। गणवानुमे मिल गयी। यह राह्मका प्रसिद्ध सिद्धाल है कि याप-पृथ्वके कारण ही बन्धन होता है और शुभाशुमका भोग होता है। शुभाशुम वर्मिक भोगसे जब पाप-पृथ्व दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीवकी पांक हो जाती है। यदापि गोपियाँ पाप-पूरुपसे रहित श्रीधानवानको प्रेय-प्रतिमाधकपा थीं, तथापि लीलाके लिये वह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम अंकित्यके पास न जा सकतेसे, उनके विरहानलसे उनको इतना बहान सन्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अशमका भीग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो गये। और ब्रिकाम भगवानके ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे इनके सारे पृथ्योंका फल मिल गया। इस प्रवार चय-कृत्योका पूर्वरूपसे अभाव होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी। यहे किसी भी खबसे हो-कामसे, क्रोपसे, लोपसे---जो भगवानके महारूमय श्रीवाहका विकान करता है, उसके भावको अवेक्षा न करके वस्ताशीकरे हैं। उसका करवाण हो जाता है। यह भगवानके जीवित्रहकी विशेषता है। भावके द्वारा तो एक प्रस्तरमूर्ति भी परंग करन्यायका दान कर सकती है, बिना भावके ही करनाणदान भगवद्यायस्या सहज्ञ दान है।

धगवान है बढ़े लीलामय। जहाँ वे अख़िल विश्वके विधाना बड़ा-हित्व आदिके भी कदनीय, निवित्तल जीवीके प्रत्यगावा है, वहीं वे लीलानटवर गोपियोंके इशारेपर नाचनेवाले भी है। उन्होंकी इच्छासे, उन्होंके प्रेमाञ्चनसे, उन्होंक वंशी-निमन्तवसे प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आयों; परंत् उन्होंने ऐसी भावभड़ी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया, मानो उन्हें गोवियोंके आनेका कुछ पता ही न हो। लायद गोवियोंके मैहसे वे उनके इट्यकी कर, प्रेमको बात भूनन चाहते हो । सम्भव है, वे विक्रलम्पके द्वारा उनके मिलन-भाषको परिपृष्ट करना चाहते हो । बहत करके तो पैसा मालम होता है कि कहीं लोग इसे सामारण बात न समझ लें, इसलिये सामारण लोगोंके दिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सबके समने एक दिया। उन्होंने बतलाया— गोपियो । कक्ष्में कोई थिपति तो नहीं आयी, भेर राजिने यहाँ आनेका करण क्या है ? घरलाले हुँवते होंगे, अब यहाँ उहरना नहीं चाहिये। यनकी शोधा देख ली, अब बच्चों और बछडोका भी ध्यान करो। धर्मके अनुकल मोक्षके खले हए द्वार अपने संगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर करने दर-दर भटकरा स्त्रियोंके लिये अनुचित है। सीको अपने पतिको हो सेवा करनी चाहिये, यह कैसा भी क्यों न हो । यही सनातन धर्म है । इसीके अनुसार तृष्टें चलाना चाहिये । मैं उतनता है कि तुम रूप मुहस्से प्रेय करती हो । परंतु प्रेममें शारीरिक समिति अध्यक्षक नहीं है। भवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे साविधककी अपेक्षा आधिक वेग बहता है। आओ, तम सनातन सदाचारक पालन बतो। इपर-उधाः मनको मत भटकने दो।

श्रीकरणकी यह शिक्षा गेरियोंके लिये नहीं, सामान्य नहीं-जातिके लिये हैं। गेरिययोंका अधिकार विशेष था और उसको एकट करनेके लिये ही भगवान श्रीकष्णने ऐसे कवन कहे थे। इन्हें सनकर गोवियोकी कवा दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णके क्या प्रार्थना की; वे ओकष्णको मनुष्य नहीं मानतीं, उनके पूर्णकड़ा सनातन स्वरूपको भलीभाँति जानती है और यह जानकर ही उनसे क्रेम करती हैं—इस बातका कितना सन्दर परिचय दिया; यह सम विषय मुलमें ही पाउ करनेयोग्य है। सचम्च जिनके हृदयमें भगवानके परमतावका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वैसा महान् अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिसको वाणीमें वैसे उदगार है, वे ही विशेष ऑफकारवान हैं।

गोपियोंको प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकव्यको अस्तर्याची, योगेक्टेक्ट परमात्मके रूपमे पहचानती थी और जैसे दूसरे लोग गर. संख्या या माता-पिताके रूपमें श्रीकणकी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पांतक रूपमें श्रीकणांसे प्रेम करती थीं, जो कि शासोंसे मध्य भावके--- उन्न्यल परम रसके नामसे कहा गया है। जब प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोको स्वाम-सखादिके रूपमें भगवान मिलते है, तब गोपियोंने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चहम भाव—जिसमें शास, दास्य, सख्य और वात्सस्य सब-के-सब अनार्थत है और को सबसे उन्नत एवं सबका अस्तिम रूप है—न पूर्व हो ? भगवानुने उनका धाव पूर्व किया और अपनेको असंख्य रूपोमें प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीया को। उनको क्रीयाका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है— पेथे रमेशो जुजसन्दर्शीभर्यश्वर्षकः स्वप्रतिविक्तविश्वराः।' जैसे नन्ता-मा शिश दर्पण अथवा जलमें पड़े हुए अपने प्रतिबन्धिक साथ खेलला है, वैसे ही रमेश भगवान और क्रमस्ट्रियोंने रमण किया। अर्थात् सर्विवदानन्दधन सर्वान्तर्वामी पेगरस-स्वरूप, लीलारसमय परमाना भगवान् श्रीकवाने अपनी ह्याँदेनी-शतिकृषा आनन्द-विकायस-प्रतिभविता अपनी ही प्रतिमृतिसे उत्पन्न अपनी प्रतिक्रिय-स्वरूपा चोपियोसे आकाकीया की। पर्पत्रहा सनावन रसस्वरूप रसराज रसिक-शेक्ट रसपरआग्र अखिलासम्माविवव प्रगावन श्रीकृष्णकी इस विदानन्द-रसमयी दिव्य कीडाका नाम ही रास है। इसमें न कोई वह हारीर था, न प्राकृत अह-सङ् था, और न इसके सम्बन्धकी प्रकृत और स्थल कल्पनाएँ ही थीं। यह था विदानन्द्रमय भगवानुका दिव्य विहार, जो दिव्य लीलाधामने सर्वटा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है।

क्षियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद हो पगवानको लीलामें बाधक हैं। पगवानको दिव्य लीलामें मान और मद भी, वो कि दिव्य है. इसीलिये होते हैं कि उनसे लीलामें रसकी और भी पहि हो। भगवानकी इच्छासे ही गोवियोमिं लीलाकरण परन और मदका सकार हुआ और भगवान असर्थान हो गये। जिनके हदयमें लेशमात भी मद अवशेष है, नाममात भी मानका संस्कार रोप है, वे भगवानके सम्मख रहनेके अधिकारी नहीं । अथवा वे भगवानुष्का, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते । परंतु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगतक किसी प्राचीकी किलागत भी तुलना नहीं है : भगवानके वियोगमें गोपियोकी क्या दशा हुई, इस बातको ससलीलाका प्रत्येक पाठक जानता है । गोपियोके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ

धीं—'सब जीकृष्णमें एकतान हो गये। उनके प्रेमीप्पादका का गीत, जो उनके प्राचीका प्रत्येक प्रतीक है, आज भी मायुक धलडेको भावमान करके भगवानके लीलालोकमें पहुँचा देता है। एक बार सरस इस्यसे इस्यहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्रसे ही यह गोपियोंकी महता सन्पूर्ण इस्यमें पर देता है। गोपियोंके उस 'महाभाव'—उस 'अलीकिक प्रेमीन्सद'को देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तर्हित न रह सके, उनके सामने

'साकान्यन्यथम'यथ' रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुसकण्डसे स्टीकार किया कि 'गोरियो | मै तुम्होर प्रेममायका बिर-ऋणो है । यदि वै अनवा कालतक तुम्हरी सेव करता रहें, तो भी तुमसे उज्ज्ञण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्धान होनेका प्रयोजन तुम्हरे चित्रको दखाना नहीं था, बहिक तुम्हरे

वेमको और भी उरण्यल एवं समृद्ध करना था।' इसके बाद रासकोडा प्राप्य हुई।

विन्होंने अध्यक्षसम्बद्धाः स्वध्याम किया है, ये जनते हैं कि वोगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी कावश्युशके द्वारा एक साथ अनेक शरीरीका

निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानीयर उपस्थित एकर पृथक्-पृथक् कार्य कर सकते हैं । इन्हादि देवराण एक ही समय अनेक स्थानीयर उपस्थित

होकर अनेक व्होंमें वृगयत् जाती सीकार कर सकते हैं। निवित वीतियों और योगेहरेंके ईवर सर्वसमर्थ पगवान होकए। यदि एक ही साथ

राष्ट्रा-कुराक्कर्षं करते हैं। भगवानकी निज लीलाये इन तकरेंका सर्वचा प्रवेश नहीं है। गोपियाँ श्रीकृष्णको सक्तीया थें या परकोया, यह प्रक भी श्रीकृष्णके स्वरूपको भुलाकर हो उठाया जाता है। श्रीकृष्ण जीव गहीं हैं कि जगतुकी

अनेक गोपियोंके साथ औड़ा करें, तो इसमें आसर्पकी कौन-सो बता है ? जो लोग भगकन्को भगवान् उसी स्वीकर करते, बड़ी अनेको प्रकारकी

प्रन्थोंने निरन्तर चिन्तनके उदाररणस्वरूप प्रस्केयाभावका वर्णन आता है।

देखें, एसलीलाको पहिमा ऑफकाधिक प्रकट होती है।

ककल्पनाएँ उनके दिव्य शकल्प और दिव्यतीलाके विषयमें अनिभन्नता हो प्रकट करती है।

वस्तुओंचे उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो । जो कुछ भी था, है और आगे होगा — उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही है । अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और पर्विकार्क पश्के उत्तरमें श्रीशुक्देकतीने वहीं कार कही है कि गोपी, गोपियोंके पति, उनके पुत, सगै-सम्बन्धी और जगहके सकत जनियोंके हदयमें आत्मारूपसे, परमाञ्चारूपसे जो प्रमु रिवत है—वही श्रीकृष्य हैं। कोई धमसे, अञ्चनसे, धरो ही श्रीकृष्यको पहला समझे; वे किसीके पराये नहीं हैं. सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्रीकृष्णकी दृष्टिसे, को कि वास्तविक दृष्टि हैं, कोई परवर्षया है ही नहीं; सब सकीया है, सब केकरा अपना ही लीलाजिलास है, सभी लकपभूता अन्तरङ्का शक्ति हैं। गोपियाँ इस बातको जानती भी और स्थान-स्थानपर उन्होंने देसा कहा है। देसी स्थितिमें 'जारपाव' और 'औपपरव' का कोई लोकिक अर्थ नहीं रह जाता। यहाँ काम नहीं है, अहा-सक्त नहीं है, वहाँ 'औरपरव' और 'करभवा' की करपना ही कैसे हो सकती है ? गोरियों परकीवा नहीं थीं, सक्तीया थीं; परंतु उनमें परकीवा-भाव था। परकीवा होनेमें और परकीयाभाव होनेमें आकाश-पातालका अन्तर है। परकीयाभावमें तीन बातें बढ़े महत्त्वकी होती हैं—अपने प्रिकाणका निरन्तर विनान, मिलनकी उत्पद्ध उत्पन्ता और दोक्ट्रहिका सर्वेदा अभाव । सक्क्षेत्राभावमें निरत्तर एक साथ रहनेके कारण ये टीनों बाते गीण हो जाती हैं; परंतु परकीया-भावमें ये तीनों भाव अने रहते हैं। कुछ गोषियाँ जारभावसे ख्रीकृष्णको चाहती भीं, इसका इतना ही अर्थ है कि ये क्षीकृष्णका निश्तर विस्तर करती थीं, सिलनेके लिये उत्करिक्त एती भी और श्रीकृष्णके प्रत्येक व्यवहरको प्रेमकी आंखोसे ही देखती थीं। चौचा मात्र विशेष महत्त्वक और है—वह वह कि सकीया अपने परका, अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओका पालन-पोषण, रक्षणावेदाण पतिसे बाहती है। वह समझती है कि इनकी देखरेख करना परिका कर्तव्य हैं; क्योंकि ये सब उसीके आश्रित हैं, और यह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है। कितनी ही परिपरस्थण क्यों न हो, सक्तेयामें वह मकामभाव हिया रहता ही है। पांतु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ नहीं जाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केवल अपनेको देकर हो उसे मुखी करना पाइनो है। श्रीगोपिकोर्ने यह चाव भी मलीमाँति प्रस्फुटिट था। इसी विशेषताके कारण संस्कृत-माहित्यके क्ट्री

वोर्दियोंके इस भावके एक वर्ती, अनेक दुष्टाचा श्रीमब्दागवतमें मिसले हैं: इसलिये गोपियोंपर परकीयायकम आरोप उनके भावको न समझतेके करण है। जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक इसकी-सी प्रकाशीरका अर जाती है , उसीका जीवन पाम पवित्र और दूसरोंके सियो आदर्श-सकप बन जता है। फिर वे गोपियाँ, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका है, अधवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवान्की सकसम्पूता है, या जिन्होंने कल्पोतक साधना करके औकृष्णको कृपको उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदानारका उल्लाहन कैसे कर सकती है और समसा वर्ग-मर्बदाओंक संस्थापक लीक्नापर धर्मोल्लाहुनका लाम्हन कैसे लगाया का सकता है ? श्रीकाण और गेरियोंकि सम्बन्धमें इस प्रकारकी

श्रीमद्यागकाचर, दशम सन्यपर और रासपञ्जाभ्यागीपर अवतक अनेकानेक मान्य और टीकाएँ लिखों जा मुनी है—जिनके लेखकोंमें कपट्पुर जीवल्लभाचार्य, श्री ओधरस्मामी, जीबीवगोत्वामी आदि हैं। उन लोगोने बढ़े विस्तारसे राससीसक्नी महिमा समझायी है। किसीने इसे कावपर विजय बतलाया है, किसीने भगवान्का दिश्य विहार बतलाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान् श्रीकृष्ण आत्मा हैं, आत्माकार वृति औराध्य हैं और शेष अवस्थिमुख कृतियाँ गोपियाँ हैं। उनका धाराप्रवाहकमसे निरत्तर आव्यरमण ही रास है। किसी भी दृष्टिसे

परंतु इससे देख नहीं मानन चाहिये कि श्रीमद्भागवरमें वर्णित रास ना रमल-प्रसङ्ख केवल रूपक या करफनमात्र है। वह सर्वया सत्य है और जैसा वर्णन है, वैसा हो मिलन-विस्तासादिकप शृहारका रतासादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह सौनिक स्त्री-पुरुषेका मिलन न था। उनके नायक वे सन्विदान-दक्षिप्रह, परात्परातस्त, पूर्णतम स्वापीन और निरङ्कार स्वेच्छविष्ठारी गोपीनाय भगवान् नन्दनन्दन; और नायका

र्षी स्वयं हादिनीशक्ति श्रीराधाली और उनकी कामव्यहरूपा, उनकी प्रतीपुत पूर्तियाँ श्रीगोपीजन ! आतपुत इनकी यह लीला आप्रकृत थी। सर्वधा भीठी मित्रीकी अत्यन्त कडुए हन्द्रायण (तुँबे)-जैसी कोई आवरीत बना लो जाय, जो देखनेमें ठोक तुँबे-जैसी ही मालुम हो; परंतु इससे असलमें क्या वह मित्रीका तुँका कदुआ चोडे ही हो जाता है ? क्या दुँकेंके आकारको होनेसे ही मित्रीके स्थापांकक गुण मसूरताका आपान हो जाता है ? नहीं-नहीं. यह किसी भी आकारमे हो—सर्वत, सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री-ही-मिश्री है, बरिक इसमें लीला-चमतकरको बाद वरूर है। लोग सम्पर्धते हैं कहुआ तुँवा, और होती है वह मधुर मिश्री । इसी प्रकार अखिलारसामृतसिन्धु सम्बदानन्दविवह मगवान् ब्रोकृष्य और उनकी अन्तरहा अभिक्रतरूपा गोपियोकी लीला भी देखनेमें कैसी ही क्यों न हो, वस्ततः वह सक्तिदान-दमयो ही है। उसमें सांसारिक एंटे कामका कहाआ साह है ही नहीं । हाँ, यह अवस्थ है कि इस लीलाकी नकल किसीको नहीं करनी चाहिये, करना सम्बन्ध भी नहीं है । माधिक पदार्थीक द्वारों माधातील भगवानका अनुकरण कोई कैसे कर सकता है ? कहए तुँबेको बाहे जैस्से सुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कद्भापन कभी मिट नहीं सकता । इसीलिये जिन योग्रयस मनव्येने श्रीकृष्णकी एस आदि अन्तरत-लीलाओका अनुकरण करके नायक-नाविकाका रसस्यदन करना काट या चाहते हैं, उनका चेर पहन हुआ है और होगा। ओक्न्यको इन लीलाओका अनुकरण तो केवल श्रीक्रम ही पर सकते हैं। इसीलिये शुकदेकांके रासपदाच्याचीके अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवानुके उपदेश तो सब मानने चाहिये, परंतु इनके सभी आवरणोका अनुबन्धण नहीं काना चाहिये।

नो लोग भगवान त्रीकरणको केवल मनुष्य मानते है और केवल मानवीय भाव एवं आदर्शकी कसौटीपर उनके चरित्रको कसना चाहते है, वे पहले ही शासले विमुख हो जाते हैं. उनके विकाम धर्मकी कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवानुको भी अपनी बृद्धिके पीछे चलाना चाहते है। इसरित्ये सामनेके सामने उनकी युक्तियोका कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शासके 'श्रीक्रमा स्थयं भगवान हैं' इस यचनको नहीं यानता. वह उनकी लीलाओको किस आधारपर सत्य मनकर उनकी आलोचना करता है—यह सम्बन्धने नहीं जाता। वैसे मानवपर्य, देवपर्य और पशुधर्य पुथक-पुथक होते हैं, वैसे ही भगणदर्ग भी पुषक होता है और भगवानुके चरित्रक प्रतिक्षण उसकी ही कसीटीपर होना चाहिये। भगवानुका एकमाव धर्म है — प्रेमपरवसता, दयापरवसता और पत्तोको अधिन्तपाको पूर्ति । बशोदाके हाधीसे कस्तलमे बैध जानेवाले श्रीकाण अपने निजयन गोपियोके प्रेमके कारण उनके साथ नाचे. यह उनका सक्ष्म धर्म है।

बंदि वह हठ ही हो कि लीकुणका चरित्र मानवीय धारणाओं और आदश्रोंके अनुकूल ही होना चाहिये, तो इसमें भी कोई आपरिकी बात नहीं है। श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय दस वर्षक लगभग भी, जैसा कि भागवतमें स्वष्ट वर्णन मिलता है। गाँवीमें रहनेवाले बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नंचे हो रहते हैं। उन्हें करमवृत्ति और की-पुरुष-सम्बन्धक कुछ आन ही नहीं रहता। सहके-सहकी एक साथ खेलते हैं, नावते हैं, गाते हैं. स्पोहार मनाते हैं. गुढ़र्ड-गुड़फ्की कादी करते हैं. जारात ले जाते हैं और आपसमें भोज-भात भी करते हैं। गाँवके बड़े-बढ़े स्तेग बच्चोका का मनोरकन देखकन प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्धाव नहीं आता। ऐसे बच्चोंको युवती फिर्चा भी बहे प्रेमसे देखती हैं, आदर करती है, नहरवाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चोंकी बात है। श्रीकृत्य-जैसे असाधारण धी-शक्तिसम्बद्ध बालक किनके अनेक सदगण बारपकाराने ही प्रकट हो चुके थे: जिनको सम्पति, चातुर्थ और शक्तिसे बही-बही विश्वतियोसे प्रजयसियोने प्राण था; उनके प्रति वहाँऔ कियों, वारिकाओं और वारकोका कितना आदर रहा होगा—इसकी करवना नहीं की जा सकती। उनके सीन्दर्य, पाधुर्य और ऐक्षर्यसे आकृष्ट होकर गाँककी बालक बालिकाएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकाण भी अपनी मौलिक प्रतिमासे राग, ताल आदि नये-नये बेगसे उनक प्रनोहकन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरक्रनोमेले ससलीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये। जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते है, उनकी दृष्टिमें भी यह दोक्की बात नहीं होनी चाहिये। वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागवरामें आये हुए काम-एति आदि शब्दोका ठीक वैसा ही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषद और गीतामें इन राज्दोका अर्थ होता है। वासाकों गोपियोंके निकायट प्रेमका ही नामानर काम है और प्रगानन् औतम्पन्स आत्मरभण आवक उनकी दिव्य क्रीडा ही रति है। इसीलिये स्थान-स्थानपर उनके लिये विभू, परवेशर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्वरेशर, आत्मारम, भन्यवसम्बन्ध आदि हास्ट आये हैं-जिससे किसीको कोई प्रम न हो जाय।

जब मोपियों श्रीकृष्णको वंशीध्यति सुनकर वनमें जाने लगी थीं, तब उनके सगै-सम्बन्धियोंने उन्हें आनेसे रोका था। रातमें अपनी जातिकाओंको भला कौन बाहर जाने देता। फिर भी वे चली गयीं और इससे मरवालोको किसी प्रकारकी अध्यसकता नहीं हुई। और न तो उन्होंने श्रीकृत्याचर का गोवियोक्त किसी प्रधारका लाञ्चन ही लगाया। उतका श्रीकृत्याचर, गोवियोक्त विश्वास था और वे उनके बचवन और खेलोसे परिचित थे। उन्हें तो ऐसर मालूम हुआ मानो गोर्पियाँ हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं। एक तो यह कि आंकरनक प्रति उनका इतना विश्वास या कि श्रीकरणके पास गोवियोका एउना भी अपने ही पास रहना है। यह तो मानवीय दक्षि है। इसरी दक्षि यह है कि श्रीकरणकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपोको वे बरमें ही दौराती थीं । किसी भी दहिसे ग्रसलीला दाँपत प्रसक्त नहीं है, बॉरक अधिकारी पुरुषेके लिये तो यह सन्पूर्ण मनोमलको नष्ट करनेवाला है। ग्रसलीलाके अन्तमें कहा गया है कि जो पूर्व श्रद्धा-विकायक ग्रसलीलाका अवाग और वर्णन करता है, उसके इदयका रोग-काम भहत ही शीध नष्ट हो जाता है और उसे भगवानका प्रेम प्राप्त होता है। भागवतमें अनेक स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवानकी मायाका वर्णन करता है, यह मायासे पार हो जाता है। जो भगवानके कामजबका वर्णन करता है,

我我有实施的有实有的企业的<del>实现的企业企业企业企业企业的</del>企业实施的实现的实现的企业企业企业企业企业的主义的实现的实现的企业企业

# चौंतीसवाँ अध्याय

### सुदर्शन और शङ्कचुडका उद्धार

**बीशुकदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! एक बार नन्दबाबा आदि गोपोंने शिक्षपत्रिके अवसरपर बडी उत्सुकता, कौतूहल और आनन्दसे भरकर बैलासे जुती हुई गाड़ियोंपर सवार होकर अम्बिकावनकी यात्रा की ॥ १ ॥ राजन् ! वहाँ उन लोगोने सरस्वती नदीमें स्नान किया और सर्वान्तर्यामी पशुपति भगवान् शङ्करजीका तथा घगवती अम्बिकाजीका वडी भक्तिसे अनेक प्रकारकी सामग्रियोंके द्वारा पूजन किया॥२॥ वहाँ उन्होंने आदरपर्वक गीएँ, सोना, वस्त, मध् और मध्र अन्न ब्राह्मणींको दिये तथा उनको खिलाया-पिलाया । वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान शङ्कर हमपर प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ उस दिन परम भाग्यवान् नन्द-सुनन्द आदि गोपॉन उपवास कर रखा था, इसलिये वे लोग केवल जल पीकर रातके समय सरस्वती नदीके तटपर ही वेखरके सो गये॥ 🛭 🗎

उस अम्बिकायनमें एक बहा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैक्वश वह उचर ही आ निकला और उसने सोये हुए नन्दजीको पकड लिया ॥ ५ ॥ अजगरके पकड लेनेपर नन्दरायजी चिल्लाने लगे—'बेटा कृष्ण ! कृष्ण ! दौड़ो, दौड़ो।

देखो बेटा ! यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी

शरणमें हैं। जल्दी मुझे इस सङ्ग्रूटसे बचाओं ॥ ६॥ नन्दबाबाका चिल्लाना सुनकर सब-के-सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगरके मुहमें देखकर घवड़ा

गये। अब वे लुकाठियों (अधजली लकड़ियों) से उस अजगरको मारने लगे ॥ ७ ॥ किंतु लुकाठियोंसे मारे जाने

और जलनेपर भी अजगरने नन्दवावाको छोड़ा नहीं। इतनेमें ही भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्णने वहाँ पहुँचकर

अपने चरणोंसे उस अजगरको छ दिया ॥ ८ ॥ भगवान्के

श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगरके सारे अशुभ भस्म हो गये और वह उसी क्षण अजगरका शरीर छोडकर विद्याधरार्चित सर्वाङ्गसृन्दर रूपवान् बन गया ॥ ९ ॥ उस

पुरुषके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी। यह सोनेके हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करनेके बाद हाथ जोड़कर भगवान्के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने

उससे पूछा--॥१०॥ 'तुम कौन हो? तुम्हारे अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता फूटी पड़ती है। तुम देखनेमें बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हे यह अत्यन्त निन्दनीय

अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी ? अवश्य ही तुम्हें विवश होकत इसमे आना पड़ा होगा'॥ १९॥

अजगरके शरीरसे निकला हुआ पुरुष

बोला—भगवन् ! मैं पहले एक विद्याधर था । मेरा

भगवानुके हुस दिव्य-लोलके वर्यनका यही प्रयोजन है कि औष गोपियोंके उस अहितुक प्रेमका, जो कि श्रीकृष्णको हो सुख पहुँचानेके लिये था, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवानुके रसमय दिव्यतीलालोकमें भगवानुके अनन्त प्रेमना अनुभव करे। हमे रासलीलका अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी भी शृह्या न करके इस भावको जगाये रखना चाहिये।

वह कामपर विजय प्राप्त काता है। राजा परीक्षित्ने अपने प्रश्नोमें जो सङ्गाएँ की हैं, उनका उत्तर प्रश्नोंक अनुरूप ही अध्याय २९ के स्लीक ९३ से १६ तक और अध्याय ३३ के क्लोक ३० से ३७ तक ब्रीशुकदेकवीने दिया है।

दस उत्तरसे वे कहूती तो हट गयी है, परंतु भगवान्त्री दिव्यलीलाका रहस नहीं खुलने पाया; सम्भवतः उस रहसको गुप्त रखनेके लिये ही ३३वें अध्यायमे शस्त्रनीलाप्रसङ्घ समाप्त कर दिया गया। बस्तुतः इस लीलाके गृह यहस्वकी प्राकृत-जगत्में व्याख्या करे भी नहीं या सकती । क्यंकि यह इस जगत्की क्रीडा ही नहीं है। यह तो उस दिव्य आनन्दमय रसमय एन्यकी चमश्वसमयी लीला है, जिसके अवन और दर्शनके लिये परमहंस मुनिग्रण भी सदा उत्कण्टित रहते हैं। कुछ स्त्रीग इस सीलक्ष्यसंगको भागवतमे केफ मानते हैं, वे वाक्षवमे दुसाह करते हैं; क्योंकि प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोगे भी वह प्रसंग मिलता है और वस विचार करके देखनेसे वह सर्ववा सुसंगत और निर्दोव प्रतीत होता है। भगवान श्रीकृष्य कृषा करके ऐसी विमल वृद्धि है, जिससे इमलोग इसका कुछ सारव समझनेमें समर्थ हो।

बहुत थी । इससे मैं विमानपर चढुकर यहाँ-से-बहाँ यूमता रहता था॥ १२॥ एक दिन मैंने अक्रिए गोवके करूप ऋषियोंको देखा। अपने सौन्दर्यके घमंडसे मैंने उनकी हैंसी उड़ायो । मेरे इस अपराधसे कृपित होकर उन लोगोंने मुझे अजगर- बोनिमें जानेका शाप दे दिया। यह मेरे पापोंका ही फल था॥ १३॥ उन कृपाल ऋषियोंने अनुप्रहके लिये ही मुझे शाप दिया था; क्योंकि यह उसीका प्रभाव है कि आज चराचरके गृह खयं आपने अपने चरणकमलोंसे मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये॥ १४॥ समस्त पापाँका नाश करनेवाले प्रभो ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे भयभीत होकर आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयोंसे मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्रीचरणोंके स्पर्शसे शापसे छूट गया हूँ और अपने लोकमें जानेकी अनुमति चाहता हैं॥१५॥ भक्तवत्सल! महायोगेश्वर पुरुषोत्तम ! मैं आपकी शरणमें हूँ । इन्द्रादि समस्त लोकेश्वरोके परमेश्वर ! स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! मुझे आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ अपने स्वरूपमें नित्य-निरन्तर एकरस रहनेवाले अच्यत ! आपके दर्शनमात्रसे मैं बाह्मणोंके शापसे मुक्त हो गया, यह कोई आश्चर्यको बात नहीं है; क्योंकि जो पुरुष आपके नामोंका उच्चारण करता है, वह अपने-आपको और समस्त श्रोताओंको भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने खर्य अपने चरणकमलोंसे स्पर्श किया है। तब घला, मेरी मुक्तिमें क्या सन्देह हो सकता है ? ॥ १७ ॥ इस प्रकार सदर्शनने भगवान् श्रीकृष्णसे विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोकमें चला गया और नन्दबाबा इस भारी सङ्कटसे छट गये॥ १८॥ राजन् ! जब बजवासियोने भगवान् श्रोकृष्णका यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्तय हुआ। उन लोगोंने

पुनः ज्ञजमें सौट आये॥ १९॥

नाम था सुदर्शन । मेरे पास सौन्दर्य तो था हो, लक्ष्मी भी

उस क्षेत्रमें जो नियम ले रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेमसे श्रीकृष्णकी उस लीलाका गान करते हुए एक दिनकी बात है, अलौकिक कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी रात्रिके समय वनमें गोपियोंके साथ विद्वार कर रहे थे॥ २०॥ भगवान

रही थी। बेलाके सुन्दर गन्धसे मतवाले होकर भौरे इधर-उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशयमें खिली हुई कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर वायु मन्द-मन्द चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह-अबरोह स्वरीके चढाव-उतारसे बहुत ही सुन्दर लग रहा था। वह जगत्के समस्त प्राणियोंके मन और कानोंको आनन्दसे भर देनेवाला था॥ २२-२३॥ उनका वह गान सनकर गोपियाँ मोहित हो गयीं। परीक्षित् ! उन्हें अपने शरीरको भी सुधि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए वक्षों और चोटियोंसे बिखरते हुए पृथ्पोको सम्हाल सके॥ २४॥ जिस समय बलराम और ज्याम दोनों भाई इस प्रकार खच्छन्द बिहार कर रहे थे और उन्पत्तको पाँति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शङ्कचुड नामक एक यक्ष आया। वह कुबेरका अनुचर था॥२५॥ परीक्षित् ! दोनों भाइयोंके देखते-देखते वह उन गोपियोंको लेकर बेखरके उत्तरकी ओर भाग चला । जिनके एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर चिल्लाने लगीं॥ २६॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे कोई डाक् गौओंको लूट ले जाय, बैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियोको लिये जा रहा है और वे 'हा कृष्ण ! हा राम !' पुकारकर से पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े ॥ २७ ॥ 'डरो मत, डरो मत' इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथमे शालका वृक्ष लेकर बड़े वेगसे क्षणभरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये॥ २८॥ यक्षने देखा कि काल और पृत्यके समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे । तब वह मृढ धवड़ा गया । उसने गोपियोंको वहीं छोड़ दिया, खयं प्राण बचानेके लिये भागा॥ २९॥ तब स्वियोंकी रक्षा करनेके

श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलरामजी नीलाम्बर धारण

किये हुए थे। दोनोंके गलेमें फुलोंके सुन्दर-सुन्दर हार

लटक रहे थे तथा शरीरमें अङ्गराग, सुगन्धित चन्दन लगा

हुआ था और सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने हुए थे। गोषियाँ बड़े प्रेम और आनन्दसे लिलत खरमें उन्होंक

भुष्पेंका मान कर रही थीं ॥ २१ ॥ अभी-अभी सायहुस्ल

हुआ था। आकाशमें तारे उम आये थे और चाँदनी छिटक

लिये बलरामजी तो वहीं खड़े रह गये, परंतु भगवान् श्रीकृष्ण जहाँ-जहाँ वह भागकर गया, उसके पीछे-पीछे दौड़ते गये। वे चाहते वे कि उसके सिरकी चडामणि निकाल लें ॥ ३० ॥ कुछ ही दूर जानेपर भगवानने उसे पकड़ लिया और उस दृष्टके सिरपर कसकर एक धूँसा

जमाया और चुडामणिके साथ उसका सिर भी धड़से अलग कर दिया॥३१॥ इस प्रकार भगवान श्रीकष्ण शह्लचुडको मास्कर और वह चमकोली मणि लेकर लौट आये तथा सब गोपियोंके सामने ही उन्होंने बड़े प्रेमसे वह मणि बड़े भाई बलरामजीको दे दी॥ ३२॥

---<del>(@000)---</del>-

### पैंतीसवाँ अध्याय

#### युगलगीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके गौआँको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता या। उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १ ॥

गोपियाँ आपसमें कहती—अरो सखी! अपने

प्रेमीजनोंको प्रेम वितरण करनेवाले करनेवालॉतकको मोक्ष दे देनेवाले श्यामसन्दर नटनागर जब अपने बार्चे कपोलको बार्ची बाँहको ओर लटका देते हैं और अपनी मींहें नचाते हुए बाँसुरीको अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियोंको उसके छेदोपर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियाँ आकाशमें अपने पति सिद्धगणीक साथ विमानीपर चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सनकर अत्यन्त ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा टेखकर लज्जा मालूम होती है; परंतु क्षणभरमें ही उनका चित्त

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यको बात सुनो ! ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर है ? जब वे हैंसते हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं। अरी थीर! उनके वक्ष:स्थलपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणे चमकने लगती हैं। उनके वक्षःस्थलपर जो श्रीवत्सकी सुनहली रेखा है.

कामजाणसे बिंध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती

हैं। उन्हें इस बातकी भी सृधि नहीं रहती कि उनकी नीबी

खल गयी है और उनके वस्त्र खिसक गये हैं॥ २-३॥

वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्वाम मेघपर बिजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है। वे जब दुखीजनोंको सुख देनेके लिये, विरहियांकि मृतक शरीरमें प्राणोंका सञ्जार करनेके लिये बाँस्री बजाते हैं, तब वजके झंड-के-झंड बैल, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी ! दांतोंसे चबाया हुआ घासका प्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-स्यों पड़ा रह जाता है, वे उसे न निगल पाते और न तो उगल हो पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो गये हैं, या केवल भीतपर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बॉसरीकी तान उनके चित्तको चुरा लेती है ॥ ४-५ ॥

हे सिख । जब वे नन्दके लाइले लाल अपने सिर पर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, धुँधराली अलकोमें फुलके गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रंग लेते हैं और नये-नये पल्लवॉसे ऐसा वेष सजा लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलबान हो और फिर बलरामजी तथा म्यालबालोंके साथ बाँस्रीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी सिखयों ] नदियोंकी गति भी रुक जाती है। वे चाहती है कि वाय उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायै, परंतु सखियो ! वे भी हमारे-ही-जैसी मन्दभागिनी हैं। जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भूजाएँ काँप जाती हैं और जडतारूप सञ्चारीभावका उदय हो जानेसे हम अपने हाथोंको हिला भी नहीं पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण काँपने लगती हैं। दो चार बार अपनी

स्तम्भित हो जाती हैं॥ ६-७॥

तरङ्ख्य भूजाओंको काँपते-काँपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे

अरी बीर ! जैसे देवता लोग अनन्त और अधिन्त्य ऐश्वयंकि स्वामी भगवान् नारायणकी शक्तियोंका गान करते हैं, वैसे ही बालबाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी

लीलाओंका गान करते रहते हैं। वे अचिन्य-ऐश्चर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और बाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गौओंको नाम ले-लेकर पुकारते है, उस समय बनके वृक्ष और लताएँ फूल और फलोंसे लद जाती हैं, उनके भारसे डालियाँ झुककर घरती छूने लगती हैं, भानो प्रणाम

विष्णको अभिव्यक्ति सचित करती हुई-सी प्रेमसे फुल उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और सब-की-सब मध्धाराएँ उड़ेलने लगती है।। ८-९॥

कर रही हों, वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान्

अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमें या उसके बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर,

सबके शिरोमणि हैं-ये हमारे मनमोहन । उनके साँवले ललाटपर केसरकी खौर कितनी फबती है—बस, देखती हीं जाओ ! गलेमें घुटनोंतक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोयी हुई तुलसीकी दिव्य गन्ध और मधुर मधुसे मतवाले होकर झूंड-के-झूंड भीरे यड़े मनोहर एवं उच्च स्वरसे गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्यामसुन्दर

भौरोंको उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्होंके स्वरमें स्वर मिलाकर अपनी बाँस्री फुँकने लगते हैं। उस समय सिद्धः! उस मुनिजनमोहन संगीतको सनकर सरोवरमें रहनेवाले सारस-इंस आदि पश्चियोंका भी चित्त उनके हाथसे निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे स्थामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा आँखें

मुँद, चपचाप, चित्त एकाप्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं-मानो कोई विहङ्गमवृत्तिके रसिक परमहंस हो हों, भला कहो तो यह कितने आश्चर्यकी बात

है । ॥ १०-११॥ अरी ब्रजदेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पेके कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें घारण कर लेते हैं और बलरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर सारे जगत्को हर्षित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते है—बॉसरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी

ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने लगते है—उस समय स्थाम मेघ बाँसुरीकी तानके साथ

मन्द-मन्द गरजने लगता है। उसके चित्तमें इस जातकी शङ्का बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उर्दे और वह कहीं बाँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें बेस्रापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध

हो जायगा। सखी! वह इतना ही नहीं करता; वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे

उनके ऊपर अपना जीवन ही निछायर कर देता है—नन्हीं-नन्हीं फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसने लगता है, मानो दिव्य पृथ्योंकी वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी

बादलोंकी ओटमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर

जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥ सर्तीशिरोपणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर

म्बालबालेंकि साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण है। रानीजी ! तुम्हारे लाइले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखों, उन्होंने बाँसुरी बजाना किसोसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने

निकाल लीं। जब ये अपने बिम्बा-फल सदुश लाल-लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर ऋषम, निषाद आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय वंशीको परम मोहिनी और नबी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर

नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीष्यनिमें तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता

और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वज्ञ हैं—उसे

है, और वे अपनी सध-बंध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते है।। १४-१५॥ अरी वीर ! उनके चरणकमलोमें ध्वजा, यज्ञ,

कमल, अङ्कुश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह हैं। जब ब्रजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे

अपने सुकुमार चरणोसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दर्गतिसे आते हैं और बॉसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशीध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी चितवन हमारे हदयमें प्रेमके मिलनकी आकांशाका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मृग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं

सकतीं, मानो हम जड़ वृक्ष हों ! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि हमाए जुड़ा खुल गया है या वैधा

है, हमारे शरीरपरका वस्त्र उत्तर गया है या है ॥ १६-१७ ॥ अरी बीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही भली मालुम होती है। तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत

प्यारी है। इसीसे तलसीको मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं। जब वे स्थामस्दर उस प्राणयांकी मालासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी

प्रेमी सरवाके गलेमें बाँह डाल देते है और भाव बता-बताकर बाँसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर

कृष्णसार मुगोंकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोपर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ अपने घर-गृहस्थीकी आशा-अभिलाषा स्रोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको धेरे रहतों हैं, बैसे ही वे भी उनके पास दीड़

आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं. लौटनेका नाम भी नहीं लेतीं ॥ १८-१९ ॥ नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती

हो । तभी तो तुम्हें ऐसे पृत्र मिले हैं । तुम्हारे वे लाड़ले लाल बढ़े प्रेमी है, उनका चित्त बढ़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओंको तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते है। कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र

वेषमें सजा लेते हैं और म्वालबाल तथा गौओंके साथ यमनाजीके तटपर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्द्रनके समान शीतल और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गुरुष्वं आदि उपदेवता वेदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें

ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१ ॥ अरी सखी ! श्यामसुन्दर ब्रजकी गौओंसे बड़ा प्रेम

सन्तष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी भेटें देते हुए सब

करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था।

अब वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होंगे; देखो. सायङ्काल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है सखी ? रास्तेमें वडे-बडे ब्रह्मा आदि वयोषद और शहर

आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गौओंके पीछे-पीछे बॉस्सी बजाते हुए वे आते ही होंगे । प्यालबाल उनको कीर्तिका गान कर रहे होंगे । देखो न, यह क्या आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर

बहुत-सो चूल बनमालापर पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलोंमें घुमते-घुमते चक गये हैं। फिर भी अपनी इस शोभासे एमारी आँखोंको कितना सुख, कितना आनन्द दे

रहे हैं। देखों, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको आहादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमीजनोंकी भलाईके लिये, हमारी आशा-अभिलापाओंको पूर्ण करनेके लिये ही हमारे पास चले आ रहे हैं॥ २२-२३॥

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है ! मदमरी औरों कुछ चढ़ी हुई हैं। कुछ-कुछ ललाई लिये हुए कैसी भली जान पड़ती है। गलेमें वनमाला लहरा रही है। सोनेके कप्डलोंको कान्तिसे ये अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कत

कर रहे हैं। इसीसे मुंहपर अधपके बेरके समान कुछ पोलापन जान पड़ता है और रोम-रोमसे विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने

सखा म्वालबालीका सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो, देखो सखी ! क्रजबिभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे इस सन्ध्या बेलामें हमारी ओर आ

रहे हैं। अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका

दिनभरका असङ्घ विरह-ताप मिटानेके लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति ये हम्हरे प्यारे श्यामस्टर समीप

चले आ रहे हैं ॥ २४-२५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! बङ्भागिनी

गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्होंका चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी संखियोंके साथ अलग-अलग उन्होंकी लीलाओंका गान करके उसीमें रम

गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता था। वे श्रीकृष्णमय हो गवी थीं। जब भगवान् श्रीकृष्ण दिनमें

जातीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥

### छत्तीसवाँ अध्याय

#### अरिष्टासुरका उद्धार और कंसका श्रीअक्तरजीको क्रजमें भेजना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जिस समय मगवान् श्रीकृष्ण जनमें प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनन्दोत्सवकी धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नामका एक दैत्व बैलका रूप धारण करके आया। उसका ककद (कंधेका पूरा) या थुआ और डील-डौल दोनों ही बहुत बहे-बहे थे। वह अपने खाएँको इतने जोरसे पटक रहा था कि उससे धरती काँप रही थी।। १ ।। वह बड़े जोरसे गर्ज रहा वा और पैरोंसे घुल उछालता जाता था। पूँछ खड़ी किये हुए था और सींगोंसे चहारदीवारी, खेतोंकी मेंड आदि तोडता जाता था॥२॥ बीच-बीचमें बार-बार मृतता और गोबर छोड़ता जाता था। आँखें फाइकर इधर-उधर दौड़ रहा था। परीक्षित् । उसके जोरसे हैंकड़नेसे---निष्टर गर्जनासे भयवश स्त्रियों और गौओंक तीन-चार महीनेके गर्भ स्रवित हो जाते थे और पाँच-छः महीनेके गिर जाते थे। और तो क्या कहें, उसके ककुद्को पर्वत समझकर बादल उसपर आकर ठहर जाते थे॥ ३-४ ॥ परीक्षित् ! उस तीखे सींगवाले बैलको देखकर गोपियाँ और गोप सभी भवभीत हो गये। पश् तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान छोड़कर भाग ही गये॥ ५॥ उस समय सभी व्रजवासी 'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण ! हमें इस भयसे बचाओं इस प्रकार पुकारते हुए भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आये। भगवान्ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यन्त भयातुर हो रहा है॥६॥ तब उन्होंने 'इएनेकी कोई बात नहीं हैं -- यह कहकर सबको दाइस बँधाया और फिर वृषासुरको ललकारा, 'अरे मुर्ख ! महादृष्ट ! तु इन गौओं और प्वालोंको क्यों हरा रहा है ? इससे क्या होगा॥७॥ देख, तुहा-जैसे दुरात्मा दुष्टोंके बलका धर्मंड चुर-चुर कर देनेवाला यह मैं है।' इस प्रकार ललकारकर भगवानने ताल ठोंकी और उसे क्रोधित करनेके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बाँह डालका

खड़े हो गये। भगवान् श्रीकृष्णकी इस चुनौतीसे वह

क्रोधके मारे तिलामला उठा और अपने खुरोंसे बड़े

जोरसे घरती खोदता हुआ श्रीकृष्णकी ओर झपटा।

**作有方角的化有方的的有有方面的有方面的化有效的化大力的** 

देता है. वैसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर गिरा दिया॥ ११॥ भगवानुके इस प्रकार ठेल देनेपर वह फिर तूरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधसे अचेत होकर लंबी-लंबी साँस छोड़ता हुआ फिर उनपर अपटा । उस समय उसका सारा शरीर पसीनेसे लक्ष्पथ हो रहा था॥ १२॥ भगवान्ने जब देखा कि वह अब मुहापर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिये और उसे लात मारकर जमीनपर गिरा दिया और फिर पैरोंसे दबाकर इस प्रकार उसका कचमर निकाला, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड रहा हो। इसके बाद उसीका सींग उखाड़कर उसको खुब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया॥ १३॥ परीक्षित्! इस प्रकार वह दैत्य मुँहसे खुन उगलता और गोबर-मृत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आँखें उलट गर्यी और उसने बड़े कष्टके साथ प्राण छोड़े। अब देवतालोग भगवान्पर फूल बरसा-बरसाकर उनकी स्तृति करने लगे ॥ १४ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्यने इस प्रकार बैलके रूपमें आनेवाले अरिष्टासुरको मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलरामजीके साथ गोष्टमें प्रवेश किया और उन्हें देख-देखका गोपियकि नयन-मन आनन्दसे गये॥ १५॥ परीक्षित् ! भगवानुको लीला अत्यन्त अद्भृत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टास्तको मार हाला, भगवन्मय नारद, जो लोगोंको शीघ्र-से-शीघ्र भगवानुका

दर्शन कराते रहते हैं, कंसके पास पहेंचे। उन्होंने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उस समय उसकी उठायी हुई पुँछके धकेसे आकाशके

बादल तितर-बितर होने लगे॥ ८-९॥ उसने अपने

तीखे सींग आगे कर लिये। लाल-लाल आँखोंसे

टकटकी लगाकर श्रीकृष्णकी और टेड्री नजरसे देखता

हुआ वह उनपर इतने वेगसे टूटा, मानो इन्द्रके हाथसे

छोड़ा हुआ क्व हो ॥ १० ॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपने

दोनों हाथोंसे उसके दोनों सींग पकड़ लिये और जैसे

एक हाथी अपनेसे भिड़नेवाले दूसरे हाथोंको पीछे हटा

• श्रीमञ्जागवत • लेकर बोला— ॥ २७ ॥ 'अक्ररजी! आप तो बड़े उदार उससे कहा- ॥ १६ ॥ कंस । जो कन्या तुम्हारे हाथसे दानी है। सब तरहसे मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा बुटकर आकाशमें चली गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री एक मित्रोचित काम कर दीजिये; क्योंकि भोजवंशी और थी। और व्रजमें जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं। र्वाणवंशी बादवोमें आपसे बढ़कर मेरी मलाई वहाँ जो बलरामजी है, वे रोहिणीके पुत्र हैं। वसुदेवने करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ २८ ॥ यह काम बहुत तुमसे डरकर अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंको रख बड़ा है, इसलिये मेरे मित्र! मैंने आपका आश्रय लिया दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्योंका वध किया है। ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका है।' यह बात सुनते ही कंसकी एक-एक इन्द्रिय क्रोधके आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है।। २९॥ मारे काँप उठी ॥ १७-१८ ॥ उसने चसुदेवजीको मार आप नन्दरायके ब्रजमें जाइये। वहाँ वसुदेवजीके दो पुत्र डालनेके लिये तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु है। उन्हें इसी रथपर चढ़ाकर यहाँ ले आइये। बस, अब नारदजीने रोक दिया। जब कंसको यह मालूम हो गया इस काममें देर नहीं होनी चाहिये॥ ३०॥ सुनते हैं, कि वस्ट्रेवके लड़के ही हमारी मृत्युके कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति-पत्नीको स्थकड़ी विष्णुके भरोसे जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी और बेडीसे जकड़कर फिर जेलमें डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गये, तब कंसने केशीको बुलाया और कहा—'तुम वजमें जकर बलराम और कृष्णको मार

डालो।' वह चला गया। इसके बाद कंसने मृष्टिक, चाणूर, शल, तोशल, आदि पहलवानों, मन्त्रियों और महावतोंको भुलाकर कहा—'वीरवर चाण्रर और मुष्टिक! तुमलोग ध्यानपूर्वेक मेरी सुनो ॥ १९-२२ ॥ वसुदेवके दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्दके ब्रजमें रहते हैं। उन्हेंकि हाथसे मेरी मृत्यु बतलायी जाती है ॥ २३ ॥ अतः जब वे यहाँ आयें, तब तुमलोग उन्हें कुश्ती लड़ने-लड़ानेके बहाने मार डालना। अब तुमलोग भाँति-भाँतिके मंच बनाओ और उन्हें अखाड़ेके चारों ओर गोल-गोल सजा दो। उनपर बैठकर नगरवासी और देशकी दूसरी प्रजा इस स्वच्छन्द दंगलको देखें॥ २४॥ महावत! तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई! तुम दंगलके घेरेके फाटकपर ही अपने कुळलयापीड हाथीको रखना और जब मेरे शत्रु उधरसे निकलें, तब उसीके द्वारा उन्हें भरवा डालना ॥ २५ ॥ इसी चतुर्दशीको विधिपूर्वक घनुषयज्ञ प्रारम्भ कर दो और उसकी सफलताके लिये वरदानी भूतनाथ भैरवको

बहत-से पवित्र पशुओंकी बलि चदाओं ॥ २६ ॥

परीक्षित! क्रेस तो केवल खार्थ-साधनका सिद्धान्त

जानता था। इसलिये उसने मन्त्री, पहलबान और

महावतको इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी

अकुरको बुलवाया और उनका हाथ अपने साथमें

मृत्युका कारण निश्चित किया है। इसलिये आप उन दोनोंको तो ले ही आइये, साथ ही नन्द आदि गोपोंको भी बड़ी-बड़ी भेंटोंके साथ ले आइये॥३१॥ यहाँ आनेपर मैं उन्हें अपने कालके समान कुवलयापीड हाथीसे मरवा डालूँगा। यदि वे कदाचित् उस हाथीसे बच गये, तो मैं अपने वज्रके सामन मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक-चाणूर आदिसे उन्हें मरवा डालुँगा ॥ ३२ ॥ उनके मारे जानेपर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशाईवंशी उनके माई-बन्धु शोकाकुल हो जायेंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूँगा॥ ३३॥ मेरा पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परन्तु अभी उसको राज्यका लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकनेके बाद मैं उसको, उसके भाई देवकको और दूसरे भी जो-जो मुझसे द्वेष करनेवाले हैं—उन सबको तलबारके घाट उतार दूँगा ॥ ३४ ॥ मेरे मित्र अक्तूरजी! फिर तो में होऊँगा और आप होंगे तथा होगा इस

पृथ्वीका अकण्टक राज्य । जरासन्य हमारे बड़े-बूढ़े ससुर

हैं और वानस्राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं॥३५॥

शम्बरासुर, नरकासुर और वाणासुर—ये तो मुझसे

मित्रता करते ही हैं, मेरा मुँह देखते रहते हैं; इन सबर्क सहायतासे में देवताओंके पक्षपाती नरपतियोंको मारकर

पृथ्वीका अकण्टक राज्य भोगूँगा॥३६॥ यह सब

अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दीं। अब आप

जल्दो-से-जल्दी बलराम और कृष्णको यहाँ ले आइये

अभी तो वे बच्चे ही है। उनको मार डालनेम

क्या लगता है? उनसे केवल इतनी ही बात कहियेगा कि वे लोग धनुषयज्ञके दर्शन और यदवंशियोंकी राजधानी

मधुराकी शोभा देखनेके लिये यहाँ आ जायें ॥ ३७ ॥ अकुरजीने कहा-महाराज! आप अपनी मृत्यू, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मन्ष्यको चाहिये कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनोंके प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाय। फल तो प्रयत्नसे नहीं, दैवी प्रेरणासे मिलते हैं॥ ३८॥ मनुष्य बड़े-बड़े मनोरबोंके पुल बाँधता रहता है, परन्तु वह यह नहीं जानता कि दैवने,

प्रारब्धने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्खा है। यही कारण है कि कभी प्रारव्यके अनकल होनेपर प्रयत्न सफल हो जाता है, तो वह हर्षसे फुल उठता है और प्रतिकल होनेपर विफल हो जाता है ती शोकञस्त हो जाता है। फिर भी मै आपकी आज्ञाका पालन तो कर ही रहा हैं।। ३९॥

श्रीशुकदेखजी कहते हैं-कंसने मन्तियों और अक्ररजीको इस प्रकारको आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनन्तर वह अपने महलमें चला गया और अक्रूरजी अपने घर लौट आये॥४०॥

था। उसपर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड



# सैंतीसवाँ अध्याय

### केशी और व्योमासुरका उद्धार तथा नास्दजीके द्वारा भगवानुकी स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! कंसने जिस केशी नामक दैत्यको भेजा था, वह बड़े भारी घोड़के रूपमें मनके समान वेगसे दौड़ता हुआ बजमें आया। वह अपनी टापोंसे धरती खोदता आ रहा था। उसकी गरदनके छितराये हुए बालोंके झटकेसे आकाशके बादल और विमानोंकी भीड़ तितर-बितर हो रही ची। उसकी भयानक हिनहिनाहरसे सब-के-सब भयसे काँप रहे थे। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें थीं, मुह क्या था, मानो किसी वृक्षका खोड़र ही हो। उसे देखनेसे ही डर लगता था। बड़ी मोटी गरदन थी। शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली-काली बादलकी घटा है। उसकी नीयतमें पाप भरा या। वह श्रीकृष्णको मारकर अपने खामी कंसका हित करना चाहता था। उसके चलनेसे भूकम्प होने लगता था।। १-२।। भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि उसकी हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूँछके बालोंसे बादल तितर-बितर हो रहे हैं, तथा वह लड़नेके लिये उन्होंको ढ़ेंढ़ भी रहा

है—तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और उन्होंने

सिंहके समान गरजकर उसे ललकारा ॥ ३ ॥ भगवानुको

सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनको ओर

इस प्रकार मुँह फैलाकर दौड़ा, मानो आकाशको पी

जायगा। परोक्षित् ! सचमुच केशीका वेग बड़ा प्रचण्ड

लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान्के पास पहुँचकर दुलती झाड़ी ॥ ४ ॥ परन्तु भगवान्ने उससे अपनेको बचा लिया । भला. वह इन्द्रियातीतको कैसे मार पाता ! उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिये और जैसे गरुड साँपको पकडकर झटक देते हैं. उसी प्रकार क्रोधसे-उसे घुमाकर बड़े अपमानके साथ चार सौ शाथको दुरीपर फेंक दिया और खयं अकड़कर खड़े हो गये ॥ ५ ॥ थोडी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोधसे तिलमिलाकर और मुँह फाड़कर बड़े वेगसे भगवानुकी ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान् मुसकराने लगे। उन्होंने अपना बायाँ हाथ उसके मैहमें इस प्रकार डाल दिया, जैसे सर्प बिना किसी आराङ्गाके अपने बिलामें घुस

जाता है ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! भगवानुका अत्यन्त कोमल

करकमल भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ

लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केशीके दाँत ट्रट-ट्रटकर

गिर गये और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देनेपर बहुत

बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृष्णका भुजदण्ड उसके पुँहमें

बढ़ने लगा ॥ ७ ॥ अचिन्यशक्ति भगवान् श्रीकृष्णका

हाथ उसके मुँहमें इतना बढ़ गया कि उसकी साँसके भी

आने-जानेका मार्ग न रहा। अब तो दम घटनेके कारण.

वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीनेसे लथपथ

हो गया, आँखोंकी पुतली उलट गयी, वह मल-त्याग करने लगा। थोड़ी ही देखें उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पथ्वीपर गिर पडा तथा उसके प्राण-पखेक उड गये॥ ८॥ उसका निष्पाण शरीर फूला हुआ होनेके

कारण गिरते ही पकी ककडीकी तरह फट गया।

महाबाह् भगवान् श्रीकृष्यने उसके शरीरसे अपनी भूजा र्खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आधर्य या गर्ब नहीं

हुआ। बिना प्रयतने ही राष्ट्रका नाश हो गया। देवताओंको अवस्य ही इससे बडा आश्चर्य हुआ। वे

प्रसन्न हो-होकर भगवानुके ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी

स्तृति करने लगे॥ ९॥

परीक्षित्! देवर्षि नारदजी भगवानुके परम प्रेमी और समस्त जीवोंके सच्चे हितैषी हैं। कंसके यहाँसे लौटकर

वे अनायास ही अद्भृत कर्म करनेवाले भगवान श्रीकृष्णके पास आये और एकान्तमें उनसे कहने लगे-- ॥ १० ॥ 'सब्बिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण! आपका

स्वरूप मन और वाणोका विषय नहीं है। आप योगेश्वर है। सारे जगत्का नियन्त्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदयमें निवास करते हैं और सब-के-सब आपके

इदयमें निवास करते हैं। आप फ्रांके एकमात्र वाञ्छनीय, यदवंश-शिरोमणि और हमारे स्वामी है।। ११ ॥ जैसे एक ही अग्नि सभी लकडियोंमें व्याप्त

रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियोंके आत्मा है। आत्माके रूपमें होनेपर भी आप अपनेको छिपाये रखते

है; क्योंकि आप पञ्चकोशरूप गुफाओंके भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तमके रूपमें, सबके नियन्ताके रूपमें और

सबके साक्षीके रूपमें आपका अनुभव होता ही है।। १२ ॥ प्रभो! आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठानरहित हैं। आपने सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी मायासे

ही गुणोंकी सृष्टि की और उन गुणोंको हो स्वीकार करके आप जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं।

यह सब करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप

सर्वशक्तिमान् और सत्यसङ्कल्प है।। १३ ॥ वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकल राजाओंका वेष धारण कर रखा है, विनाश करनेके लिये तथा धर्मकी मर्यादाओंकी रक्षा करनेके लिये यदुवंशमें अवतीर्ण हए हैं॥१४॥ यह बड़े आनन्दकी बात है कि

आपने खेल-ही-खेलमें घोडेके रूपमें रहनेवाले इस केशी दैत्यको मार डाला। इसकी हिनहिनाहटसे डरकर देवतालोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया

करते थे॥ १५॥

प्रभो! अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मृष्टिक, दुसरे पहलवान, कृवलयापीड हाथी और खयं कंसको भी

मस्ते देखुँगा ॥ १६ ॥ उसके बाद राङ्कासुर, कालयवन, मुर और नरकासुरका वच देखुँगा । आप खर्गसे कल्पवृक्ष उखाड़ लायेंगे और इन्द्रके चीं-चपड़ करनेपर उनको

उसका मजा चखायेंगे ॥ १७ ॥ आप अपनी कृपा, बीरता, सौन्दर्य आदिका शुल्क देकर वीर-कन्याओंसे विवाह करेंगे, और जगदीश्वर! आप द्वारकामें रहते हुए नुगको

पापसे छुडायेंगे ॥ १८ ॥ आप जम्बवतीके साथ स्वमन्तक मणिको जाम्बवान्से ले आवेंगे और अपने धामसे ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंको ला देंगे॥ १९॥ इसके पश्चात् आप पौण्डक--मिध्यावासुदेवका वस करेंगे।

काशोपरीको जला देंगे। यधिष्ठिरके राजस्य-यज्ञमे चेदिराज शिशुपालको और वहाँसे लौटते समय उसके मौसीरे भाई दन्तवकाको नष्ट करेंगे।। २०॥ प्रभी! द्वारकामें निवास करते समय आप और भी बहुत-से

प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गावेंगे। मैं वह सब देखेंगा ॥ २१ ॥ इसके बाद आप पृथ्वीका भार उतारनेके लिये कालरूपसे अर्जुनके सार्राध बनेंगे और अनेक अक्षीहिणी सेनाका संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी

पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वीके बड़े-बड़े ज्ञानी और

आँखाँसे देखँगा॥ २२॥ प्रभो! आप विशुद्ध विज्ञानधन हैं। आपके स्वरूपमें और किसीका अस्तिल है ही नहीं। आप नित्य-निरत्तर अपने परमानन्दस्वरूपमें स्थित रहते हैं। इसलिये सारे

पदार्थ आपको नित्य प्राप्त हो हैं। आपका सङ्कल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्तिके सामने भाया और मायासे होनेवाला यह त्रिगुणमय संसार-चक्र नित्यनिवृत्त

है—कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखण्ड, एकरस,

सिच्चदान-दस्बरूप, निर्रातशय ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान्की मैं शरण ग्रहण करतः हूँ ॥ २३ ॥ आप सबके अन्तर्यामी और नियन्ता हैं । अपने-आपमें स्थित, परम स्थतन्त्र हैं । जगत् और उसके अशेष विशेषों—भाव-अभावरूप सारे भेद-विभेदोंकी कल्पना केवल आपको मायासे ही हुई है । इस समय आपने अपनी लीला ग्रकट करनेके लिये मनुष्यका-सा श्रीविग्नह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा साल्वतवंशियोंके शिरोमणि बने हैं । प्रभी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परिक्षित्! भगवान्के परमप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने इस प्रकार भगवान्की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान्के दर्शनेकि आहादसे नारदजीका रोम-रोम खिल उठा। तदनन्तर उनकी आहा प्राप्त करके वे चले गये॥ २५॥ इधर भगवान् श्रीकृष्ण केशोको लड़ाईमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित खालबालोंके साथ पूर्ववत् पशुपालनके काममें लग गये तथा जजवासियोंको परमानन्द वितरण करने लगे॥ २६॥ एक समय वे सब खालबाल पहाड़की चोंटियोंपर गाय आदि पशुआंको चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने-छिपानेका—लुकालुकोका खेल खेल रहे थे॥ २७॥ राजन्! उन लोगोंमेंसे कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गये थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेलमें रम गये थे॥ २८॥ उसी समय खालका वेष धारण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करके व्योमासर वहाँ आया। वह मायावियोंके आचार्य मयासुरका पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेलमें बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत-से बालकॉको चुराकर छिपा आता॥ २९॥ वह महान् असर बार-बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़की गुफामें डाल देता और उसका दरवाजा एक यहां चट्टानसे दक देता । इस प्रकार म्वालबालॉमें केवल चार-पाँच बालक ही बच रहे ॥ ३० ॥ भक्तवत्सल भगवान् उसकी यह करतृत जान गये। जिस समय वह म्वालबालोंको लिये जा रहा था, उसी समय उन्होंने, जैसे सिंह भेडियेको दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबाया॥ ३१॥ व्योमासर बडा बली था। उसने पहाड़के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपनेको छड़ा लें। परंतु भगवानने उसको इस प्रकार अपने शिकंजेमें फाँस लिया था कि वह अपनेको छुड़ा न सका ॥ ३२ ॥ तब भगवान् श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोंसे जकड़कर उसे भूमिपर गिरा दिया और पश्की भाँति गला घाँटकर मार डाला। देवतालोग विमानोपर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे॥ ३३॥ अब भगवान् श्रीकृष्णने गुफाके द्वारपर लगे हुए चट्टानोंके पिहान तोड डाले और म्वालबालोको उस सङ्कटपूर्ण स्थानसे निकाल लिया। बड़े-बड़े देवता और म्वालबाल उनकी स्तृति करने लगे और भगवान् श्रोकृष्ण वजमें

よななな 大きな 一年 一年 一年 一日 マン

चले आये॥ ३४ ॥

## अड़तीसवाँ अध्याय

#### अक्रूरजीकी व्रज-यात्रा

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परोक्षित्! महामति अक्रूरजो भी वह रात मथुरपुरोमे विताकर प्रातःकाल होते ही रथपर सवार हुए और नन्दबाबाके गोकुलको और चल दिये॥१॥ परम भाग्यवान् अक्रूरजी वजकी यात्रा करते समय मार्गमें कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी भक्तिसे परिपूर्ण हो गये। वे इस प्रकार सोचने लगे—॥२॥ भैने ऐसा कौन-सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी

सत्पात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान् श्रोकृष्णके दर्शन करूँगा ॥ इ ॥ मैं बड़ा विषयी हूँ । ऐसी स्थितिमें, बड़े-बड़े सात्त्विक पुरुष भी जिनके गुणोंका ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर भाते—उन भगवान्के दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं, ठोक वैसे हो , जैसे शूद्रकुलके बालकके लिये बेदोंका कीर्तन ॥ ४ ॥ परंतु नहीं, मुझ अधमको भी भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन होंगे

请表有考虑者最近大量的表现的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们 ही। क्योंकि जैसे नदीमें बहते हुए तिनके कभी-कभी इस पारसे उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समयके प्रवाहसे भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार कर सकता है॥ ५॥ अवस्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये। आज मेरा जन्म सफल हो गया। क्योंकि आज मैं भगवानके उन चरणकमलोमें साक्षात् नमस्कार करूँगा, जो बड़े-बड़े योगी-यतियोंके भी केवल ध्यानके ही विषय हैं॥ ६॥ अहो ! कंसने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंसके भेजनेसे मैं इस भृतलपर अवतीर्ण खयं भगवानुके चरणकमलोके दर्शन पाऊँगा। जिनके नखमण्डलको कान्तिका ध्यान करके पहले वर्गोके ऋषि-महर्षि इस अज्ञानरूप अपार अधकार-राशिको पार कर चुके हैं, स्वयं वही भगवान् तो अवतार अहण करके प्रकट हुए हैं ॥ ७ ॥ ब्रह्मा, शहूर, इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता जिन चरणकमलोंकी उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं छोड़तीं, प्रेमी भक्तोंक साथ बड़े-बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधनामें संलग्न चरानेके लिये ग्वालबालोंके साथ वन-वनमें विचरते हैं। वे ही सुर-मृति-यन्दित श्रीचरण गोपियोंके वश्वःस्थलपर लगी हुई केसरसे रैंग जाते हैं, चिह्नित हो जाते हैं।। ८॥ मै अवस्य-अवस्य उनका दर्शन करूँगा। मरकतमणिके समान सुद्धिन्ध कान्तिमान् उनके करेमल कपोल है, त्रोतेकी दोरके समान नुकीली नासिका है, होठींपर मन्द-मन्द म्सकान, प्रेमभरी चितवन, कमल-से-कोमल रतनारे लोचन और कपोलोंपर पुँघगली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मृक्तिके परम दानी श्रीमृकुन्दके उस

पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; परंतु जिस वाणीसे उनके गुण, लीला और जन्मकी कथाएँ नहीं गायी जातीं, वह तो मुदाँको ही शोभित करनेवाली है, होनेपर भी नहींके समान—व्यर्थ है ॥ १२ ॥ जिनके गुणगानका ही ऐसा माहात्म्य है, वे ही भगवान् स्वयं यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं। किसलिये ? अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन करनेवाले श्रेष्ठ देवताओंका कल्याण करनेके लिये। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान् आज व्रजमें निवास कर रहे हैं और बहींसे अपने यशका विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है ! आहे, देवतालोग भी उस सम्पूर्ण मङ्गलमय यशका गान करते रहते हैं।। १३।। इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवस्य ही उन्हें देखुँगा। वे बडे-बडे संतों और लोकपालोंके भी एकमात्र आश्रय है। सबके परम गुरु है। और उनका रूप-सोन्दर्य तीनों लोकांकि मनको मोह लेनेवाला है। जो नेत्रवाले हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा है। इसीसे स्वयं लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी हैं, उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं मुखकमलका आज अवश्य दर्शन करूँगा। क्योंकि उन्हें अवस्य देखेंगा। क्योंकि आज मेरा मङ्गल-हरिन मेरी दायों ओरसे निकल रहे हैं॥ ९॥ भगवान् प्रभात है, आज मुझे प्रातःकालसे ही अच्छे-अच्छे विष्णु पथ्वीका चार उतारनेके लिये खेच्छासे मनुष्यकी-सो लीला कर रहे है। वे सम्पूर्ण लावण्यके शकन दीख रहे हैं॥ १४ ॥ जब मैं उन्हें देखूँगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम धाम है। सौन्दर्यको मुर्तिमान् निधि है। आज मुझे तथा श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये तुरंत उन्होंका दर्शन होगा! अवस्य होगा! आज मुझे रथसे कद पड़ेगा। उनके चरण पकड़ लुंगा। ओह! सहजमें ही आँखोका फल मिल जायगा॥१०॥ उनके चरण कितने दर्लभ हैं। बड़े-बड़े योगी-यति भगवान् इस कार्य-कारणरूप जगत्के द्रष्टामात्र हैं, और आत्म-साक्षात्कारके लिये मन-ही-मन अपने हृदयमें ऐसा होनेपर भी द्रष्टापनका अहङ्कार उन्हें छतक नहीं

गया है। उनकी चिन्मयी शक्तिसे अञ्चानके कारण

होनेवाला भेदभ्रम अज्ञानसहित दूरसे ही निरस्त रहता है।

वे अपनी योगमायासे ही अपने-आपमें भ्रविलासमात्रसे

प्राण, इन्द्रिय और बृद्धि आदिके सहित अपने स्वरूपभूत

जीयोंकी रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृन्दावनकी

क्खोंमें तथा गोपियोंके घरोमें तरह-तरहकी लीलाएँ करते

हुए प्रतीत होते हैं ॥ ११ ॥ जब समस्त पापेकि नाशक

उनके परम मङ्गलमय गुण, कर्म और जन्मकी

लीलाओंसे यक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गानसे संसारमें जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है,

शोभाका सञ्चार हो जाता है, सारी अपवित्रताएँ धुलकर

जाऊँगा,तब वे मुझे 'चाचा अक्टूर !' इस प्रकार कहकर

सम्बोधन करेंगे ! क्यों न हो, इसी पवित्र और मधर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर रहे हैं।

उनके चरणोंकी धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊँगा और लोट जाऊँगा उनपर। उन दोनोंके साथ ही उनके वनवासी सखा एक-एक म्वालबालके चरणींकी भी वन्दना करूँगा॥ १५॥ मेरे अहोभाग्य! जब मैं उनके चरणकमलोमें गिर जाऊँगा, तब क्या वे अपना करकमल मेरे सिरपर रख देंगे ? उनके वे करकमल उन लोगोंको सदाके लिये अभयदान दे चुके हैं, जो कालरूपी साँपके भयसे अत्यन्त पवडाकर उनको शरण चाहते और शरणमें आ जाते हैं ॥ १६ ॥ इन्द्र तथा दैत्यराज बलिने भगवानुके उन्हीं करकमलोंमें पूजाकी भेंट समर्पित करके तीनों लोकोंका प्रभुत्व-इन्द्रपद प्राप्त कर लिया। भगवानुके उन्हीं करकमलोंने, जिनमेंसे दिव्य कमलकी-सी सुगन्ध आया करती है, अपने स्पर्शसे रासलीलाके समय ब्रजयुवतियोंकी सारी धकान मिटा दी थी॥ १७॥ मैं कंसका दूत हैं। उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहा हैं। कहीं वे मुझे अपना शतु तो न समझ बैठेंगे ? राम-राम ! वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । क्योंकि वे निर्विकार है, सम हैं, अच्यत हैं, सारे विश्वके साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे चित्तके बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञरूपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेष्टाको अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टिके द्वारा देखते रहते हैं ॥ १८ ॥ तब मेरी शहुः। व्यर्थ है। अवस्य ही मैं उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर विनीतभावसे खड़ा हो जाऊँगा। वे मुसकराते हुए दयाभरी क्रिप्ध दृष्टिसे मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म-जन्मके समस्त अश्वभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जायेंगे और मैं निःशङ्क होकर सदाके लिये परमानन्दमें मग्न हो जाऊँगा॥ १९॥ मैं उनके कुट्म्बका हूँ और उनका अत्यन्त हित चाहता हैं। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे अपनी लंबी-लंबी बाँहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने इदयसे लगा लेंगे। अहा ! उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही.

तब मेरा जीवन सफल हो जायगा। भगवान् श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया-उसके उस जन्मको, जीवनको शिकार है ॥ २१ ॥ न तो उन्हें कोई ष्रिय है और न तो अप्रिय। न तो उनका कोई आत्मीय सहद है और न तो शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुँहमाँगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्य भी, जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते हैं—वे अपने प्रेमी भक्तरेंसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं ॥ २२ ॥ मैं उनके सामने विनीत भावसे सिर ञ्जकाकर खड़ा हो जाऊँगा और बलरामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ एकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायँगे। वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पुछेंगे कि 'कंस हमारे घरवालोंके साथ कैसा व्यवहार करता है ?'॥ २३ ॥ औशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! धफल्कनन्दन अक्कर मार्गमें इसी चिन्तनमें इबे-इबे रथसे नन्दर्गाव पहुँच गये और सूर्य अस्ताचलपर चले गये॥ २४॥ जिनके चरणकमलकी रजका सभी लोकपाल अपने किरोटोंके द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्टमें उनके चरणचिह्नोंके दर्शन किये। कमल, यब, अङ्करा आदि असाधारण चिह्नोंके द्वारा उनकी पहचान हो रहीं थी और उनसे पृथ्वीकी शोभा बढ़ रही थी॥२५॥ उन चरणिवहोंक दर्शन करते ही अक्रुरजीके हदयमें इतना आहाद हुआ कि वे अपनेको सँभाल न सके, विह्नल हो गये। प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा. नेवोंमें आँस भर आये और टपटप टपकने लगे। वे वह दूसरोंको पवित्र करनेवाली भी बन जायगी और उसी रथसे कुदकर उस धृलिमें लोटने लगे और कहने समय--- उनका आलिङ्गन प्राप्त होते ही---मेरे कर्ममय लगे—'अहो । यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज बन्धन, जिनके कारण मैं अनादिकालसे भटक रहा हैं, ट्रट हैं ॥ २६ ॥ परीक्षित् ! कंसके सन्देशसे लेकर जायँगे॥ २०॥ जब वे मेरा आलिक्स कर चुकेंगे और यहाँतक अकुरजीके चित्तको जैसी अवस्था रही है, यही मैं हाथ जोड़, सिर झकाकर उनके सामने खड़ा हो जीविके देह धारण करनेका परम लाभ है। इसलिये

जीवमात्रका यही परम कर्तव्य है कि दम्भ, भय और शोक त्यागकर भगवानुको मूर्ति (प्रतिमा, भक्त आदि) चिद्र, लीला, स्थान तथा गुणोंके दर्शन-श्रवण आदिके

द्वारा ऐसा हो भाव सम्पादन करें ॥ २७ ॥

व्रजमें पहुँचकर अक्रुरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाइयोको गाय दहनेके स्थानमें विराजमान देखा। श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौरसन्दर बलराम नीलाम्बर। उनके नेत्र शरत्कालीन कमलके समान खिले हुए थे॥ २८॥ उन्होंने अभी किशोर-अवस्थामें प्रवेश ही किया था। वे दोनों

गौर-स्वाम निखिल सौन्दर्यकी खान थे। घुटनोंका स्पर्श करनेवाली लंबी-लंबी भूजाएँ, सुन्दर बदन, परम मनोहर और गज़शायकके समान ललित चाल थी॥ २९॥ उनके चरणोंमें ध्वजा, बज, अङ्कश और कमलके चिह्न

थे। जब वे चलते थे, उनसे चिहित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मन्द-मन्द मुसकान और चितवन ऐसी थी, मानो दया बरस रही हो। वे उदारताकी तो मानो भूति ही थे॥ ३०॥ उनकी एक-एक

लीला उदारता और सुन्दर कलासे परी थी। गलेमें वनमाला और मणियंकि हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी-अभी स्नान करके निर्मल वस पहने थे और शारीरमें पवित्र अङ्गराग तथा चन्दनका लेप किया

आदिकारण, जगतके परमपति, प्रुषोत्तम ही संसारकी रक्षाके लिये अपने सम्पूर्ण अंशोंसे बलरामजी और श्रीकृष्णके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी अङ्गकान्तिसे

था॥ ३१॥ परीक्षित् । अक्रारने देखा कि जगत्के

दिशाओंका अन्यकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालुम होते थे, जैसे सोनेसे मदे हुए मरकतमाण और

चाँदीके पर्वत जगमगा रहे हों ॥ ३२-३३ ॥ उन्हें देखते ही अक्ररजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रथसे कृद पड़े और भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलरामके चरणेकि पास साष्ट्राङ्ग

लोट गये ॥ ३४ ॥ परीक्षित् । भगवान्के दर्शनसे उन्हे इतना आहाद हुआ कि उनके नेत्र आँसुसे सर्वधा भर गये। सारे शरीरमें पुलकावली छा गयी। उत्कण्ठावश

गला भर आनेके कारण ये अपना नाम भी न बतला सके ॥ ३५ ॥ शरणागतवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण उनके

मनका भाव जान गये। उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे चक्राङ्कित हाथोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और

इदयसे लगा लिया।। ३६॥ इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्रीबलरामजीके सामने विनीत भावसे खड़े हो गये, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्रीकृष्णने पकदा तथा दूसरा बलरामजीने। दोनों भाई उन्हें घर ले गये॥ ३७॥

घर ले जाकर भगवानूने उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया। कशल-मङ्गल पृष्ठकर श्रेष्ठ आसनपर बैद्यायः और विधिपूर्वक उनके पाँच पखारकर मधुपर्क

(शहद मिला हुआ दही) आदि पूजाकी सामग्री भेंट

की ॥ ३८ ॥ इसके बाद भगवानने अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दो और पैर दबाकर उनकी धकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पवित्र और अनेक गुणोंसे युक्त अन्नका भोजन कराया॥३९॥ जब वे भोजन कर चुके, तब धर्मके परम मर्मज्ञ भगवान्

बलरापजीने बडे प्रेमसे मुखबास(पान-इलायची आदि) और सुगन्धित माला आदि देकर उन्हें अत्यन्त आर्नान्दत किया॥४०॥ इस प्रकार सत्कार हो चुकनेपर

नन्दरायजीने उनके पास आकर पृष्ठा—'अक्रूरजी!

आपलोग निर्दयी कंसके जीते-जी किस प्रकार अपने

दिन काटते हैं ? अरे ! उसके रहते आपलोगोंकी वही दशा है, जो कसाईद्वारा पाली हुई भेड़ोंकी होंती है ॥ ४१ ॥ जिस इन्द्रियासम पापीने अपनी विलखती हुई

वहनके नन्हे-नन्हे बच्चोंको मार डाला । आपलोग उसकी प्रजा हैं। फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं ? ॥ ४२ ॥ अक्ररजीने नन्दबाबासे

पहले ही कुशल-पहुल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नन्दबाबाने मध्र वाणीसे अक्रुरजीसे कुशल-मङ्गल पूछा और उनकर सम्मान किया तब अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता

चलनेकी जो कुछ धकावट थी, वह सब दूर हो गयी ॥ ४३ ॥

### उनतालीसवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्ण-बलरामका मधुरागमन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने अङ्गूरजीका चलीमॉति सम्मान किया। वे आरामसे पर्लगपर बैठ गये। उन्होंने मार्गमें जी-जो अभिलाषाएँ की थीं, वे सब पूरी हो गयीं॥१॥ परीक्षित् ! लक्ष्मीके आश्रयस्थान भगवान् श्रीकृष्णके प्रसन्न होनेपर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो प्राप्त नहीं हो सकती ? फिर भी भगवानुके परमप्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तको कामना नहीं करते॥२॥ देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने सायकुरलका भोजन करनेके बाद अक्रूरजीके पास जाकर अपने खजन—सम्बन्धियोंके साध कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्धमें पृद्धा ॥ ३ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-चाचाजी ! आपका

हृदय बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? स्वागत है। मैं आपको मङ्गलकामना करता हैं। मध्राके हमारे आत्मीय सुहद, कुटुम्बी तथा अन्य सम्बन्धी सब कुशल और खस्य है न ? ॥ ४ ॥ हमारा नामयात्रका मामा कंस तो हमारे कुलके लिये एक भयञ्जूर व्याधि है। जबतक उसकी बढ़ती हो रही है, तबतक हम अपने वंशवालों और उनके बाल-बच्चेंका कुशल-मङ्गल क्या पूछें॥५॥ चाचाजी ! हमारे लिये यह बड़े खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता-पिताको अनेको प्रकारकी यातनाएँ <u>झेलनी पड़ीं—तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़े। और तो</u> क्या कहें, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर जेलमें डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गये ॥ ६ ॥ मैं बहुत दिनोंसे चाहता था कि

निमित्तसे हुआ ? ॥ ७ ॥ श्रीशकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । जब भगवीन् श्रीकृष्णने अक्रुरजीसे इस प्रकार प्रश्न किया,

आपलोगॉमेंसे किसी-न-किसीका दर्शन हो। यह चडे

सीभाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी

हो गयी, सौम्य-स्वभाव चाचाजी ! अब आप कुमा

करके यह बतलाइये कि आपका शुभागमन किस

भी उद्यम कर चुका है'॥ ८॥ अक्रूरजीने कंसका सन्देश और जिस उद्देश्यसे उसने स्वयं अक्तूरजीको दूत बनाकर भेजा था और नारदजीने जिस प्रकार वसुदेवजीके घर श्रीकृष्णके जन्म लेनेका वृतात्त उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया॥९॥ अक्रूरजीकी यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण और क्लरामजी हँसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नन्दजीको कंसको आज्ञा सूना दी॥ १०॥ तस नन्दबाबाने सब गोपोंको आज्ञा दी कि 'सारा गोरस एकत्र

तय उन्होंने बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुवंशियोंसे

घोर कैर ठान रखा है। वह वसुदेवजीको मार डालनेका

कल प्रातःकाल ही हम सब मधुराकी यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंसको गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखनेके लिये देशकी सारी प्रजा इकड़ी हो रही है। हमलोग भी उसे देखेंगे।' नन्दबाबाने गाँवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे

करो । भेंटकों सामग्री ले लो और छकड़े बोड़ो ॥ ११ ॥

वजमें करवा दी॥ १२॥ परीक्षित ! जब गोपियोन सुना कि हमारे मनमोहन श्यामसुन्दर और गौरसुन्दर बलरामजीको मधुरा ले

जानेके लिये अक्ररजी ब्रजमें आये हैं, तब उनके हदयमें बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गयीं॥ १३॥ भगवान् श्रीकष्णके मथ्य जानेकी बात सुनते ही बहुतोंके इदयमें ऐसी जलन हुई कि गरम साँस चलने लगी, मुखकमल कुमहला गया। और बहुतोंकी ऐसी दशा हुई—वे इस प्रकार अचेत हो गयीं कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और डीले हुए जुड़ॉतकका पता न

रहा॥ १४ ॥ भगवान्के स्वरूपका ध्यान आते ही बहुत-सी गोपियोंकी चित्तवृतियाँ सर्वथा निवृत हो गयीं, मानो वे समाधिस्य—आत्मामें स्थित हो गयी हों, और उन्हें अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान ही न

रहा॥ १५॥ बहुत-सी गोषिवीक सामने भगवान श्रीकृत्मका प्रेम, उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हदयको

स्पर्श करनेवाली विचित्र पदोसे युक्त मधुर वाणी नाचने

लगी। वे उसमें तल्लीन हो गयाँ। मोहित हो गयीं ॥ १६ ॥ गोपियाँ मन-हो-मन भगवान्की लटकीली चाल, भाव-भङ्गी, प्रेमभरी मुसकान, चितवन, सारे शोकोंको मिटा देनेवाली ठिठोलियाँ तथा उदारताभरी लीलाओंका चित्तन करने लगीं और उनके विरहके पयसे कातर हो गर्थी। उनका हृदय, उनका जीवन-सब कुछ भगवानुके प्रति समर्पित था। उनकी आंखोंसे आंसु बह रहे थे। वे झंड-की-झंड इकड़ी

होकर इस प्रकार कहने लगीं॥ १७-१८॥ गोपियोने कहा—धन्य हो विधाता! तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुन्हारे इदयमें दयाका लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेमसे जगत्के प्राणियोंको एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसमें एक कर देते हो; मिला देते हो परंत् अभी उनकी आशा-अभिलाषाएँ पूरी भी नहीं हो पातीं, वे तुप्त भी नहीं हो पाते कि तम उन्हें व्यर्थ ही अलग-अलग कर देते हो ! सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चेंकि खेलकी तरह व्यर्थ ही है॥ १९॥ यह कितने दुःखकी बात है ! विधाता ] तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण करनेवाले श्यामसुन्दरका मुखकमल दिखलाया । कितना सुन्दर है वह ! काले-काले धूँघराले वाल कपोलॉपर झलक रहे हैं। परकतमणि-से चिकने सिखन्ध कपोल और तोतेकी चोच-सी सुन्दर नासिका तथा अधरोपर मन्द-मन्द मुसकानकी सुन्दर रेखा, जो सारे शोकोंको तत्क्षण भगा देती है। विधाता ! तुमने एक बार तो हमें वह परम सुन्दर मुखकमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आँखोंसे ओझल कर रहे हो! सचमूच तुम्हारी यह करतृत बहुत ही अनुचित है ॥ २० ॥ हम जानती है, इसमें अकृतका दोष नहीं है; यह तो साफ तुम्हारी क्रस्ता है। वास्तवमें तुम्हीं अक्करके नामसे यहाँ आये हो और

अहो ! नन्दनन्दन श्यामस्न्दरको भी नये-नये लोगोंसे नेड लगानेकी चाट पड़ गयी है। देखी ती सही--- इनका सीहार्द, इनका प्रेम एक क्षणमें ही कहाँ

अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मूर्खकी भाँति छीन

रहे हो। इनके द्वारा हम श्यामसुन्दरके एक-एक अङ्गर्मे

तुम्हारी सृष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती रहती थीं।

विधाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये॥ २१॥

चला गया ? हम तो अपने घर-द्वार, स्वजन-सम्बन्धी, पति-पुत्र आदिको छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हींके लिये आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे

है कि हमारी ओर देखते तक नहीं ॥ २२ ॥ आजकी रातका प्रात:काल मधुराको स्त्रियोंके लिये निश्चय ही बड़ा मङ्गलमय होगा । आज उनकी बहुत दिनोंकी अभिलाषाएँ अवस्य ही पूरी हो जायेंगी। जब हमारे ब्रजराज

श्यामसन्दर अपनी तिरही चितवन और मन्द-मन्द मुसकानसे यक्त मुखार्यवेन्द्रका मादक मधु वितरण करते हुए मध्रापुरीमें प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके चन्य-धन्य हो जावँगी॥ २३॥ यद्यपि हमारे श्यामसुन्दर धैर्यकान् होनेके साथ ही नन्दबाबा आदि गुरुजनोंकी आज्ञामें रहते हैं, तथापि मथुराकी युवतियाँ अपने मधुके समान मधुर क्वनोंसे इनका चित्त बरबस अपनी ओर र्खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुसकान तथा विलासपूर्ण भाव-भंगीसे वहीं रम जायेंगे। फिर हम गैंबार ग्वालिनोंके पास ये लौटकर क्यों आने लगे ॥ २४ ॥ धन्य है आज हमारे स्थामसुन्दरका दर्शन करके मधुराके दाशार्ह, भोज, अन्धक और वृष्णिवंशी यादबोंके नेत्र अवस्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे।

देखो सखी! यह अब्रुग्न कितना निद्रुर, कितना हदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दु:खित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्ददलारे श्यामसुन्दरको हमारी आँखोंसे ओझल करके बहत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बैधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यन्त क्रूर

आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँसे मधुरा जाते हुए रमारमण गुणसागर नटनागर

देवकीनन्दन स्थामसुन्दरका मार्गमें दर्शन करेंगे, वे भी

निहाल हो जायँगे॥ २५॥

पुरुषका 'अक्रुर' नाम नहीं होना चाहिये था॥ २६॥ सखी ! हमारे ये ज्यामसुन्दर भी तो कम निदुर नहीं है। देखो-देखो, वे भी रथपर बैठ गये। और मतवाले गोपगण छकडोंद्वारा उनके साथ जानेके लिये कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुख ये मूर्ख है। और हमारे बड़े-बूढ़े ! उन्होंने तो इन लोगोंकी जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि 'जाओ जो मनमें आवे,

• दशम स्कन्ध = 1 370 39 

करो ।' अब हम क्या करें ? आज विधाता सर्वधा हमारे

प्रतिकृत चेष्टा कर रहा है॥२७॥ चलो, हम स्वयं ही चलकर अपने प्राणप्यारे ज्यामसून्दरको रोकेंगी; कुलके

बड़े-बूढ़े और बन्धुजन हमारा क्या कर लेंगे ? अरी सखी | हम आधे क्षणके लिये भी प्राणवल्लभ

नन्दनन्दनका सङ्ग छोड़नेमें असमर्थ थीं। आज हमारे दुर्भान्यने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके

हमारे चित्तको विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है ॥ २८ ॥

सखियो ! जिनकी प्रेमभरी मनोहर मुसकान, रहस्पकी मीठी-मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिङ्गनसे हमने रासलीलाकी वे रात्रियाँ—जो बहुत विशाल

थीं—एक क्षणके समान बिता दी थीं। अब भला, उनके बिना हम उन्होंकी दी हुई अपार विरहव्यधाका पार कैसे पार्वेगी ॥ २९ ॥ एक दिनको नहीं, प्रतिदिनकी बात

है, सायङ्कालमें प्रतिदिन वे ग्वालबालोंसे चिरे हुए बलरामजीके साथ वनसे गीएँ चराकर लीटते हैं। उनकी काली-काली घुँघराली अलकें और गलेके पुष्पहार गौओंके खुरकी रजसे ढके रहते हैं। वे बाँसुरी बजाते हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरखी चितवनसे

देख-देखकर हमारे हृदयको बेध डालते हैं। उनके बिना भला, इम कैसे जी सकेंगी ? ॥ ३० ॥

श्रीमुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! गोपियाँ वाणीसे तो इस प्रकार कह रही थीं; परन्तु उनका एक-एक मनोपाव भगवान् श्रीकृष्णका स्पर्श, उनका आलिङ्गन कर रहा था। वे विरहको सम्भावनासे अत्यन्त व्याकुल हो गर्यी और लाज छोड़कर 'हे गोविन्द ! है दाभोदर ! हे माघव !'—इस प्रकार ऊँची आवाजसे पुकार-पुकारकर सुललित स्वरसे ग्रेने लगीं॥३१॥ गोपियाँ इस प्रकार से रही थीं ! रोते-रोते सारी रात बीत

गयी, सूर्योदय हुआ। अङ्गूरजी सन्ध्या-कदन आदि नित्य कर्मोंसे निवृत्त होकर रथपर सवार हुए और उसे हाँक ले घले॥ ३२॥ नन्दबाबा आदि गोपॉन भी दूध, दही, मक्खन, घी आदिसे भरे मटके और भेंटकी बहत-सी सामप्रियों ले लीं तथा वे छकड़ोंपर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले॥३३॥ इसी समय अनुसगके रंगमें रंगी हुई गोपियाँ अपने प्राणप्यारे श्रीकृष्णके पास गर्यी और उनकी चितवन, मुसकान आदि निरखकर

कुछ-कुछ सुखी हुईं। अब वे अपने प्रियतम श्यामसुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाङ्क्षासे वहीं खड़ी हो गयीं॥ ३४॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मधुरा जानेसे गोपियोंके हदयमें

बड़ी जलन हो रही है, वे सन्तप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दुतके द्वारा 'मैं आऊँगा' यह प्रेम-सन्देश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया ॥ ३५ ॥ गोपियोंको जबतक रचकी ध्वजा और पष्टियोंसे उड़ती हुई धूल दीखती रही, तबतक

उनके शरीर चित्रलिखित-से वहीं ज्यों-के-त्यों खड़े रहे। परन्तु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके साथ ही भेज दिया था॥ ३६॥ अभी उनके मनमें आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आयें ! परन्तु जब नहीं लीटे, तब वे निराश हो गर्यो और अपने-अपने घर चली आर्यो । परीक्षित् ! वे

करती रहतीं और इस प्रकार अपने शोकसन्तापको हल्का करतीं ॥ ३७ ॥ परीक्षित् ! इधर भगवान् श्रीकृष्ण भी बलरामजी और अक्रूरजीके साथ वायुके समान वेगवाले रथपर सवार होकर पापनाशिनी यमुनाजीके किनारे जा पहुँचे॥ ३८॥ वहाँ उन लोगोने हाथ-मुँह धोकर

रात-दिन अपने प्यारे झ्यामसुन्दरकी लीलाओंका गान

यमुनाजीका मरकतमणिके समान नीला और अमृतके समान मीठा जल पिया । इसके बांद बलरामजीके साथ भगवान् वृक्षोंके झुरमुटमें खड़े रथपर सवार हो गये॥ ३९॥ अक्रूरजीने दोनों भाइयोंको स्थपर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और चमुनाजीके कुण्ड (अनन्त-तीर्थ या ब्रह्महर) पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने

लगे॥४०॥ उस कुण्डमें छान करनेके बाद वे जलमे डुबकी लगाकर गायत्रीका जप करने लगे। उसी समय जलके भीतर अक्रूरजीने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं॥ ४१॥ अब उनके मनमें यह शहूर हुई कि 'वसुदेवजीके पुत्रोंकी तो मै

रथपर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जलमें कैसे अ

गये ? जब यहाँ हैं तो शायद रथपर नहीं होंगे।' ऐस सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा ॥ ४२ ॥ व उस रथपर भी पूर्वजत् बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचक कि मैंने उन्हें जो जलमें देखा था, वह प्रम ही रह

\*\*\*\*\*\*\*\*\* होगा, फिर डुक्की लगायी ॥ ४३ ॥ परन्तु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात् अनत्तदेव श्रीशेषजी विराजमान हैं और सिद्ध, चारण, गन्धर्व एवं असुर अपने-अपने सिर ञ्चकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ शेषजीके हजार सिर है और प्रत्येक फणपर मुकुट सुशोभित है। कमलनालके समान उज्ज्वल शरीरपर नीलाम्बर धारण किये हुए हैं और उनकी ऐसी शोचा हो रही है, मानो सहस्र शिखरोंसे युक्त श्वेतगिरि कैलास शोभायमान हो ॥ ४५ ॥ अक्ररजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें स्वाम मेघके समान भनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं। बड़ी ही शान्त चतुर्भुज भूति है और कमलके रक्तदलके समान रतनारे नेत्र है ॥ ४६ ॥ उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नताका सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्तको चुराये लेती है। भीहें सुन्दर और नासिका तनिक केंची तथा बड़ी ही सुघड़ है। सुन्दर कान, कपोल और लाल-लाल अधरोंकी छटा निगली ही है ॥ ४७ ॥ बाँहें घुटनोंतक लंबी और हष्ट-पुष्ट हैं । कंधे केंचे और वक्ष:स्थल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है। शहुके समान उतार-चढ़ाववाला सुडील गला, गहरी नामि और बिवलीयुक्त उदर पीपलके पत्तेके समान शोभायमान है॥४८॥ स्थूल कटिप्रदेश और नितम्ब, हाथीकी

सुँडके समान जॉर्घ, सुन्दर घुटने एवं पिडलियाँ है। एड़ीके ऊपरकी गाँठें उभरी हुई हैं और लाल-लाल नखोंसे दिव्य ज्योतिर्मय किरणे फैल रही है। चरणकमलकी अंगुलियाँ और अंगुठे नयी और कोमल पैखुड़ियोंके समान सुशोधित है।।४९-५०॥ अत्यन्त बहमूल्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, >>>

करधनी, हार, नृपुर और कुण्डलोंसे तथा यहोपवीतसे वह दिव्य मूर्ति अलङ्कृत हो रही है। एक हाथमें पद्म शोभा पा

रहा है और शेष तीन हाथोमें शहु, चक्र, और गदा, वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कौस्तुभगणि और

वनमाला लटक रही है॥ ५१-५२॥ नन्द-सुनन्द आदि पार्षद् अपने 'स्वामी', सनकादि परमर्षि 'परब्रह्म', ब्रह्मा, महादेव आदि देवता 'सर्वेश्वर', मरीचि आदि नौ

'प्रजापति' और प्रहाद-नारद आदि भगवानके परम प्रेमी भक्त तथा आठों वस अपने परम प्रियतम 'भगवान्' समझकर भिन्न-भिन्न भावोंके अनुसार निदांष वेदवाणीसे भगवान्की स्तुति

कर रहे हैं ॥ ५३-५४ ॥ साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कान्ति, कीर्ति और तुष्टि (अर्थात् ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य—ये षडैश्वर्यरूप शक्तियाँ), इला (सन्धिनीरूप पृथ्वी-शक्ति), ऊर्जा (लीलाशक्ति),

विद्या-अविद्या (जीवोंके मोक्ष और बन्धनमें कारणरूपा बहिरङ्ग शक्ति), ह्यदिनी, संवित् (अन्तरङ्ग शक्ति) और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिभान् होकर उनकी सेवा कर रही हैं ॥ ५५ ॥

भगवान्की यह झाँकी निरखकर अक्टूरजीका हदय

परमानन्दसे लबालब धर गया । उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गयी। सारा शरीर हर्षावेशसे पुलकित हो गया। प्रेमभावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्र आँसुसे भर गये ।) ५६ ॥ अब अक्रूरजीने अपना साहस बटोरकर भगवानके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे गदगद स्वरसे भगवानुकी स्तृति करने लगे ॥ ५७ ॥

# चालीसवाँ अध्याय

### अकूरजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति

अक्रुरजी बोले-प्रभो ! आप प्रकृति आदि समस्त कारणेकि परम कारण है। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण है तथा आपके ही नाधिकमलसे उन ब्रह्माजीका आविर्पाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत्की सृष्टि की है। मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हैं ॥ १ ॥ पृथ्वी,

जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहुङ्कार, महत्तत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय और उनके

अधिष्ठातदेवता--यही सब चराचर जगत् सथा उसके व्यवहारके कारण हैं और ये सब-के-सब आपके ही अङ्गस्वरूप हैं॥२॥ प्रकृति और प्रकृतिसे उत्पन्न 3F= X0 ] होनेवाले समस्त पदार्थ 'इंदर्वृत्ति' के द्वारा प्रहण किये जाते हैं, इसलिये ये सब अनात्मा है। अनात्मा होनेके कारण ज़ड़ हैं और इसलिये आपका स्वरूप नहीं जान सकते। क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही उहरे । ब्रह्माजी अवस्य ही आपके स्वरूप हैं। परन्तु वे प्रकृतिके गुण रजस्से युक्त है, इसलिये वे भी आपकी प्रकृतिका और उसके गुणोंसे परेका स्वरूप नहीं जानते ॥ ३ ॥ साधु योगी स्वयं अपने अन्त:करणमें स्थित 'अन्तर्यामी' के रूपमें, समस्त **पत-भौतिक पदार्थीमें व्याप्त 'परमात्माके' रूपमें और** सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देवमण्डलमें स्थित 'इष्टदेवता' के रूपमें तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियन्ता ईश्वरके रूपमें साक्षात् आपको ही उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ बहुतसे कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममार्गका उपदेश करनेवाली त्रयीविद्याके द्वारा, जो आपके इन्द्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा क्वहस्त, सप्तार्चि आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ बहुत-से ज्ञानी अपने समस्त कमौंकः संन्यास कर देते हैं और शान्तभावमें स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञानयज्ञके द्वारा ज्ञानस्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं॥६॥ और भी बहत-से संस्कारसम्पन्न अथवा शुद्धचित वैच्यावजन आपकी बतलायी हुई पाञ्चरत्र आदि विधियोंसे तन्मय होकर आपके चतर्व्यह आदि अनेक और नारायणरूप एक स्वरूपकी पूजा करते हैं॥७॥ भगवन् ! दूसरे लोग शिवजीके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे, जिसके आचार्य-भेदसे अनेक अवात्तर-भेद भी हैं, शिवस्तरूप आपकी ही पजा करते हैं ॥ ८ ॥ स्वामिन् ! जो लोग दूसरे देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तवमें आपको ही आराधना करते हैं; क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमें हैं और सर्वेश्वर भी हैं॥ ९॥ प्रभो ! जैसे पर्वतोंसे सब ओर बहत-सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षाके जलसे भरकर घुमती-घामती समृद्रमें प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी

पास पहुँच जाते हैं ॥१०॥ प्रभो ! आपकी प्रकृतिके तीन गुण है---सत्त्व, रज और तम । ब्रह्मासे लेक्ट्र स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण चराचर

प्रकारके उपासना-मार्ग घुम-घामकर देर-सबेर आपके ही

जीव प्राकृत हैं और जैसे वस्त्र सूत्रोंसे ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृतिके उन गुणोंसे ही ओतप्रोत हैं॥ ११ ॥ परन्तु आप सर्वस्वरूप होनेपर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियंकि साक्षी हैं। यह गुणोंके प्रवाहसे होनेवाली सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि समस्त योनियोमें ज्याप्त हैं; परन्तु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिये मैं आपको नमस्कार करता है ॥ १२ ॥ अग्नि आपका मुख है । पृथ्वी चरण है । सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं। आकाश नाभि है।दिशाएँ कान हैं। स्वर्ग सिर है। देवेन्द्रगण भुजाएँ है। समुद्र कोख है और

कल्पित हुई है ॥ १३ ॥ वृक्ष और ओषधियाँ रोम हैं । मेघ सिरके केश है। पर्वत आपके अस्थिसमूह और नख है। दिन और रात पलकोंका खोलना और मींचना है। प्रजापति जननेन्द्रिय हैं और वृष्टि हो आपका वीर्य है॥ १४॥ अविनाशो भगवन्! जैसे जलमें बहुत-से जलचर जीव और गूलरके फलॉमें नन्हें-नन्हें कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासनाके लिये स्त्रीकृत आपके मनोमय पुरुषरूपमें अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंसे भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किये गये हैं॥ १५॥ प्रभो ! आप क्रीडा करनेके लिये पृथ्वीपर जो-जो रूप

घारण करते हैं, वे सब अबतार लोगोंक शोक-मोहको

घो-बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनन्दसे आपके

निर्मल यशका गान करते हैं ॥ १६ ॥ प्रभो ! आपने वेदों,

ऋषियों, ओषधियों और सत्यव्रत आदिकी रक्षा-दीक्षाके

लिये मत्स्यरूप धारण किया था और प्रलयके समुद्रमें

यह वायु ही आपकी प्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके लिये

खच्छन्द बिहार किया था। आपके मत्स्यरूपको में नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटभ अस्रोंका संहार करनेके लिये हयबीव अवतार प्रहण किया था। मैं आपके उस रूपको भी नमस्कार करता हूँ॥ १७॥ आपने ही वह विशाल कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचलको धारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता है। आपने ही पृथ्वीके उद्धारकी लीला करनेके लिये वराहरूप स्वीकार किया

था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार॥ १८॥ प्रहाद-जैसे

साधुजनोंका भय मिटानेवाले प्रभो ! आपके उस

अलौकिक नृसिंह-रूपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वापनरूप प्रहण करके अपने पगौंसे तीनों लोक नाप लिये थे, आपको मैं नमस्कार करता हैं॥१९॥ धर्मका उल्लङ्घन करनेवाले घमंडी क्षत्रियोंके वनका छेदन कर देनेके लिये आपने भृगुपति परशुरामरूप ब्रहण किया था । मैं आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ । रावणका नाश

\_\_\_\_\_

करनेके लिये आपने रघुवंशमें भगवान् रामके रूपसे अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हुँ ॥ २० ॥ वैष्णवजनों तथा यदुवंशियोका पालन-पोषण

करनेके लिये आपने ही अपनेको वास्टेव, सङ्क्षण, प्रद्युप्र और अनिरुद्ध---इस चतुर्व्यूहके रूपमें प्रकट किया है। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता है।। २१ ॥ दैत्य और दानवांको मोहित करनेके लिये आप शुद्ध अहिंसामार्गक प्रवर्तक बुद्धका रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार

करता हैं और पृथ्वीके क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हो जायँगे, तब उनका नाश करनेके लिये आप ही कल्किके रूपमें अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हैं॥ २२ ॥

मोहित हो रहे है और इस मोहके कारण ही 'यह मैं हैं और यह मेरा है' इस झुठे दुराग्रहमें फैंसकर कर्मके मार्गेमिं भटक रहे है।। २३ ॥ मेरे स्वामी ! इसी प्रकार मैं भी स्वप्रमें दीखनेवाले पदार्थोंक समान झुठे देह-गेह,

भगवन् ! ये सब-के-सब जीव आपको मायासे

पत्नी-पुत्र और धन-स्वजन आदिको सत्य समझकर उन्होंकि मोहमें फैस रहा है और भटक रहा हैं॥ २४॥ मेरी मुर्खता तो देखिये, प्रमो ! मैंने अनित्य

वस्तुओंको नित्य, अनात्माको आत्मा और दःखको सुख

समझ लिया। भला, इस उलटी बुद्धिकी भी कोई सीमा है ! इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सख-दुःख आदि द्वन्द्रोमें ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि

आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं॥२५॥ जैसे कोई

अनवान पनुष्य जलके लिये तालाबपर जाय और उसे उसीसे पैदा हुए सिवार आदि घासोंसे दका देखकर ऐसा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्यकी किरणोमें झुठ-पूठ प्रतीत होनेवाले जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर

दौंड़ पड़े, बैसे ही मैं अपनी ही मायासे छिपे रहनेके कारण आपको छोड़कर विषयोंमें सुखकी आशासे भटक रहा हुँ ॥ २६ ॥ मैं अविनाशी अक्षर वस्तुके ज्ञानसे रहित हैं।

इसीसे मेरे मनमें अनेक वस्तुओंकी कामना और उनके लिये कर्म करनेके सङ्ग्रस्य उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इन्द्रियाँ भी जो बढ़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं,

मनको मध-मधकर बलपूर्वक इघर-उघर घसीट ले जाती हैं। इसीलिये इस मनको मैं रोक नहीं पाता ॥ २७ ॥ इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरणकमलोंकी छत्रछायामें आ पहुँचा है, जो दुष्टोंके लिये दुर्लभ है। मेरे

स्वामी ! इसे भी मैं आपका कृपाप्रसाद ही मानता है। क्योंकि पदानाभ ! जब जीवके संसारसे मुक्त होनेका समय आता है, तब सत्परुषोंकी उपासनासे चितवृत्ति आपमें लगती है।। २८॥ प्रभी ! आप केवल विज्ञानस्वरूप हैं.

विज्ञानघन है। जितनी भी प्रतोतियाँ होती हैं, जितनी भी वत्तिर्या है, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीवके रूपमें एवं जीवोंके सुख-दःख आदिके निमित्त

काल, कर्म, खभाव तथा प्रकृतिके रूपमें भी आप

हो है तथा आप हो उन सक्के नियन्ता भी हैं। आपकी

शक्तियाँ अनन्त हैं। आप खर्ब ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता है।। २९।। प्रभो ! आप ही वास्देव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रव (सङ्क्षिण)

हैं; तथा आप ही बृद्धि और मनके अधिष्ठातृदेवता हवीकेश (प्रदास और अनिरुद्ध) है। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हैं। प्रभो ! आप मुझ शरणागतकी रक्षा

# इकतालीसवाँ अध्याय

कीजिये ॥ ३० ॥

### श्रीकृष्णका मध्राजीमें प्रवेश

अपने दिव्यरूपके दर्शन कराये और फिर उसे छिपा लिया, श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! अक्रूरजी इस प्रकार स्तृति कर रहे थे। उन्हें भगवान् श्रीकृष्णने जलमें जीक वैसे ही जैसे कोई नट ऑभनयमें कोई रूप दिखाकर फिर उसे परदेकी ओटमें छिपा दे॥ १॥ जब अक्ररजीने देखा कि भगवानका वह दिव्यरूप अन्तर्धान हो

गया, तब वे जलसे बाहर निकल आये और फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथपर चले आये। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे ॥ २ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने उनसे पृष्टा—'चाचाजी ।

आपने पृथ्वी, आकाश या जलमें कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या ? क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही जान

पडता है'॥ ३॥

जलमें और सारे जगत्में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे

सब आपमें ही हैं। क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं

आपको ही देख रहा हैं तब ऐसी कौन-सी अद्भत वस्तु रह

आकाशमें--सब-की-सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं

लिये आते और भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलरामजीको

अपने घर जाइये । हमलोग पहले यहाँ उत्तरकर फिर नगर

भगवन्!आइये, चलें । मेरे परम हितैषी और सच्चे सहद भगवन ! आप बलगमजी, म्बालबालों तथा नन्दरायजी

अस्तरकीने कहा-'प्रभी ! पृथ्वी, आकाश या

जाती है, जो मैंने न देखी हो ॥ ४ ॥ भगवन् ! जितनी भी अद्भुत वस्तुएँ हैं, वे पृथ्वीमें हों या जल अधवा

देख रहा है ! फिर भला, मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन-सी देखी ? ॥ ५ ॥ गान्दिनीनन्दन अक्करजीने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलरामजीको

लेकर दिन दलते-दलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे॥ ६॥ परीक्षित् ! मार्गमें स्थान-स्थानपर गाँबोंके लोग मिलनेके

देखकर आनन्दमान हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते॥७॥ नन्दबाबा

आदि बजबासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये थे, और मध्रपुरीके बाहरी उपवनमें रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे

थे ॥ ८ ॥ उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर भगवान

श्रीकृष्णने विनीतभावसे खड़े अञ्चरजीका हाथ अपने

हाथमें लेकर मुसकराते हुए कहा— ॥ ९ ॥ 'चाचाजी ! आप स्थ लेकर पहले मधुरापुरीमें प्रवेश कीजिये और

देखनेके स्तिये आयेंगे' ॥ १० ॥ अक्रुरजीने कहा—प्रभो ! आप दोनॉके बिना मैं

मधुरामें नहीं जा सकता। स्वामी ! मैं आपका धक्त हैं। भक्तवत्सल प्रभो ! आप मुझे मत छोड़िये॥ ११॥

आदि आत्मीयोके साथ चलकर हमारा घर सनाथ

नमस्कार करता है।। १६॥

प्रिय करूँगा ॥ १७॥

कीजिये ॥ १२ ॥ इस गृहस्थ हैं । आप अपने चरणोंकी धृलिसे हमारा घर पवित्र कीजिये। आपके चरणोंकी

धोवन (गङ्गाजल या चरणामृत) से अग्नि, देवता, पितर—सब-के-सब तुप्त हो जाते हैं॥ १३ ॥ प्रभो !

आपके युगल चरणोंको पखारकर महात्मा बलिने वह यश प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं । केवल यश 

जो अनन्य प्रेमी फ्लोंको प्राप्त होती है।। १४॥ आपके चरणोदक--गङ्गाजीने तीनों लोक पवित्र कर दिये।

सचम्च वे मूर्तिमान् पवित्रता है। उन्होंके स्पर्शसे सगरके पुत्रोंको सद्गति प्राप्त हुई और उसी जलको स्वयं भगवान् राङ्करने अपने सिरपर धारण किया॥ १५॥

यदुवंशशिरोमणे ! आप देवताओंके भी आराध्यदेव हैं। जगतुके खामी है। आपके गुण और लीलाओंका ब्रवण

तथा कीर्तन बड़ा ही मङ्गलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं। नारायण ! मैं आपको

श्रीमगवानने कहा-चाचाजी ! मैं दाऊ भैयाके

साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदवंशियोंक द्रोही कंसको मारकर तब अपने सभी सहद्-खजनोका

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- परीक्षित् ! भगवान्के इस प्रकार कहनेपर अकूरजी कुछ अनमने-से हो गये। उन्होंने पुरीमें प्रवेश करके कंससे श्रीकृष्ण और बलरामके ले आनेका समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गये ॥ १८ ॥ दूसरे दिन तीसरे पहर बलरामजी और

म्वालबालोके साथ भगवान् श्रीकृष्णने मथ्राप्रीको देखनेके लिये नगरमें प्रवेश किया॥ १९॥ भगवानने देखा कि नगरके परकोटेमें स्फटिकमणि (बिल्लीर) के बहुत ऊँचे-ऊँचे गोप्र (प्रधान दरवाजे) तथा घरोमें भी

कियाड लगे हैं और सोनेके ही तोरण (बाहरी दरवाजे) बने हुए हैं। नगरके चारों ओर ताँबे और पीतलकी चहारदीवारी बनी हुई है। खाईके कारण और कहींसे उस

नगरमें प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान-स्थानपर सुन्दर-सुन्दर उद्यान और रमणीय उपवन (केवल स्त्रियंकि

बड़े-बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोनेके बड़े-बड़े

सुवर्णसे सजे हुए चौराहे, घनियोंके महल, उन्हींके साथके बगीचे, कारीगरीके बैठनेके स्थान या प्रजावर्गके

सभा-मनन (टाउनहाल) और साधारण लोगोंक निवासगृह नगरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीर, स्कटिक (बिल्लीर) नीलम मेंगे मोती और पत्रे आदिसे

निवासगृह नगरको सोभा बढ़ा रहे हैं। बेंदूर्य, हीरे, स्फटिक (बिल्लौर), नीलम, मूँगे, मोती और पत्रे आदिसे जड़े हुए छन्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उनपर बैठे हुए कबूतर, मोर अदि पश्री

रहे हैं। उनपर बैठे हुए कबूतर, मोर अदि पश्ची भाति-भातिको बोली बोल रहे हैं। सड़क, याजार, गली एवं चौराहोपर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान-स्थानपर फूलोंके गजरे, जबारे (जीके अड़ूर), खोल और चायल बिखरे हुए हैं॥ २१-२२॥ घरेंके

दरवाजोंपर दही और चन्दन आदिसे चर्चित जलसे मरे हुए कलश रक्खे हैं और वे फूल, दीपक, नवी-नवी कोंपले फलसहित केले और सुपारीके वृक्ष, छोटी-छोटी इंडियों और रेशमी वस्त्रोंसे पलीभौति सजाए हुए हैं ॥ २३ ॥ परीक्षित ! वस्त्रेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण और

प्रवेश किया। उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्सुकतासे उन्हें देखनेके लिये झटपट अटारियोंपर चढ़ गर्यों ॥ २४ ॥ किसी-किसीने जल्दीके कारण अपने वस्न और गहने उलटे पहन लिये। किसीने भूलसे कुण्डल, कंगन आदि जोड़ेसे पहने जानेवाले आभूवणोंमेंसे एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कानमें पत्र नामक आभूवण धारण कर पायी थी, तो किसीने एक ही पाँवमें पायजेव

बलरामजीने खालबालोंके साथ राजपथसे मध्य नगरीमें

धारण कर पायी थी, तो किसीने एक ही पाँचमें पायजेव पहन रखा था। कोई एक ही आँखमें अंजन आँज पायी थी और दूसरीमें बिना आँजे ही चल पड़ी॥ २५॥ कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थीं, वे हाथका कौर फेंककर चल पड़ीं। सबका मन उत्साह और आनन्दसे भर रहा

था। कोई-कोई उबटन लगवा रही थीं, वे बिना स्नान किये ही दौड़ पड़ीं। जो सो रही थीं, वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्थामें दौड़ चलीं। जो माताएँ बच्चोंको दूध पिला रही थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर

भगवान् श्रोकृष्णको देखनेके लिये चल पड़ीं ॥ २६ ॥ कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण मतवाले गजराजके समान बड़ी मस्तीसे चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मीको भी आनन्दित करनेवाले अपने स्थामसुन्दर विग्रहसे नगरनारियोंके

हिस्ते ॥ २७ ॥ मधुराकी सियाँ बहुत दिनोंसे भगवान्
 श्रीकृष्णकी अन्दुत लीलाएँ सुनती आ रही थीं । उनके
 चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके लिये चञ्चल, व्याकुल हो रहे

तथा प्रेमभरी चितवनसे उनके मन जुरा

थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान् श्रीकृष्णने भी अपनी प्रेमभरी चितवन और मन्द मुसकानकी सुधासे सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित् ! उन सियोंने नेनेके क्या भगवानको स्थाने स्टब्स्टॉ को जाकर उनके

नेत्रोंके द्वारा भगवान्को अपने हृदयमें ले जाकर उनके आनन्दमय स्वरूपका आँलिङ्गन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनोंको विरह-व्याधि शान्त हो गयी॥ २८॥ मथुराकी नारियाँ अपने-अपने महलोंकी अटारियोंपर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्णपर पुणोंकी वर्षा

करने लगीं। उस समय उन स्त्रियोंके मुखकमल प्रेमके

आवेयसे खिल रहे थे॥ २९॥ ब्रह्मण, क्षत्रिय और

वैश्योने स्थान-स्थानपर दशी, अक्षत, जलसे भरे पात्र,

फूलोंके हार, चन्दन और भेंटकी सामग्रियोंसे आनन्दमग्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीकी पृजा की ॥ ३० ॥ भगवान्को देखकर सभी पुरवासी आपसमें कहने लगे—'धन्य हैं ! धन्य हैं !' गोपियोंने ऐसी कौन-सी महान् तपस्या की हैं, जिसके कारण वे मनुष्यमांत्रको परमानन्द देनेवाले इन दोनों मनोहर

जो कपड़े रंगनेका भी काम करता था, उनकी ओर आ रहा है। भगवान् श्रीकृष्णने उससे धुले हुए उत्तम-उत्तम कपड़े माँगे॥ ३२॥ भगवान्ने कहा— भाई! तुम हमें ऐसे वस्त्र दो, जो हमारे शरीरमें पूरे-पूरे आ जायें। वास्तवमें

इसी समय भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि एक घोवी,

किशोरोंको देखती रहती हैं॥ ३१॥

यदि तुम हमलोगोंको बस्त दोगे, तो तुम्हारा परम कल्याण होगा'॥ ३३॥ परीक्षित् ! भगवान् सर्वत्र परिपूर्ण हैं। सन्त कुछ उन्होंका है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार माँगनेकी लीला की। परन्तु वह मूर्ख राजा कंसका सेवक होनेके

हमलोग उन बस्नोंके अधिकारी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि

कारण मतवाला हो रहा था। पगवान्की वस्तु भगवान्की देना तो दूर रहा, उसने क्रोधमें भरकर आक्षेप करते हुए कहा—॥ ३४॥ 'तमलोग रहते हो सदा पहाड और

कहा— ॥ ३४ ॥ 'तुमलोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलोमें। क्या वहाँ ऐसे ही वस्त पहनते हो?

34: X 8 ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* तुमलोग बहुत उद्दण्ड हो गये हो, तभी तो ऐसी बढ़-बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजाका धन लूटनेकी इच्छा हुई है ॥ ३५ ॥ और मुखों ! जाओ, भाग जाओ । यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा हो तो फिर इस तरह मत माँगना । राजकर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छक्कलोंको कैट कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है, छीन लेते हैं ॥ ३६ ॥ जब यह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक-बहककर बातें करने लगा, तब भगवान् श्रीकृष्णने तनिक कृषित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर घड़ामसे घड़से नीचे जा गिरा ॥ ३७ ॥ यह देखकर उस घोबीके अधीन काम करनेवाले सब-के-सब कपड़ेंकि गट्टर वहीं छोड़कर इधर-उधर भाग गरो । भगवान्ने उन वस्तोंको ले लिया ॥ ३८ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने मनमाने वस्त्र पहन लिये तथा बचे हुए बस्रोमेसे बहत-से अपने साथी व्यालबालोंको भी दिये। बहुत-से कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोड़कर चल दिये ॥ ३९ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान्का अनुपम सौन्दर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने उन रंग-बिरंगे सुन्दर

वस्त्रोंको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि वे सब ठीक-ठीक फव गये॥४०॥ अनेक प्रकारके वस्त्रीसे विभूषित होकर दोनों माई और भी अधिक शोभायमान हुए ऐसे जान पड़ते, मानो उत्सवके समय श्वेत और स्थाम गजशावक भलीभाँति सजा दिये गये हों ॥ ४१ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोकमें भरपूर धन-सम्पत्ति, बंल-ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूलक देखने-सुनने आदिकी इन्द्रियसम्बन्धी शक्तियाँ र्दी और मृत्युके बादके लिये अपना सारूप्य पोहा भी दे

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण सुदामा मालीके घर गये। दोनों भाइयोंको देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ फिर् उनको आसनपर बैठाकर उनके पाँव पखारे, हाथ भूलाए और उदनत्तर म्वालबालोंके सहित सबकी फलोंके

दिया ॥ ४२ ॥

हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूर्वक एजा की ॥ ४४ ॥ इसके पशात् उसने प्रार्थना की-- 'प्रभो ! आप दोनोंके शुभागमनसे हमारा जन्म सफल हो गया। हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, त्रहीं और देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये। वे हमपर परम सन्तुष्ट हैं॥४५॥ आप दोनों सम्पूर्ण जगतके कारण है। आप संसारके अभ्युदय-उन्नति निःश्रेयस—मोक्षके लिये ही इस पृथ्वीपर अपने ज्ञान, बल आदि अंशोंके साथ अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४६ ॥ यद्यपि

आप प्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते हैं, भजन

करनेवालोंको हो भजते हैं—फिर भी आपकी दृष्टिमें

विषमता नहीं है। क्योंकि आप सारे जगत्के परम सुहद् और आतमा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थोमें समरूपसे स्थित है।। ४७॥ मैं आपका दास है। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ। भगवन् ! जीवपर आपका यह बहुत बड़ा अनुमह है, पूर्ण कृपा-प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं ॥ ४८ ॥ राजेन्द्र ! सुदामा मालीने इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद भगवान्का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनन्दसे भरकर अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पोंसे गुँथे हुए हार उन्हें पहनाये ॥ ४९ ॥ जब म्बालबाल और बलरामजीके साथ भगवान् श्रीकृष्ण उन सुन्दर-सुन्दर मालाओंसे अलङ्कत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभूने प्रसन्न होकर विनीत और शरणायत सुदामाको श्रेष्ठ वर दिये ॥ ५० ॥ सुदामा मालीने उनसे यह वर माँगा कि 'प्रभो ! आप ही समस्त प्राणियोंके आत्मा है। सर्वस्वरूप आपके चरणोपे मेरी अविचल मक्ति हो । आपके मक्तोंसे मेरा सौहार्द, मैत्रीका सम्बन्ध हो और समस्त प्राणियंकि प्रति अहैतुक दयाका भाव बना रहें ॥ ५१ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने सदामाको उसके माँगे हुए वर तो दिये ही-ऐसी लक्ष्मी भी दी, जो वंशपरम्पराके साध-साध बढ़ती जाय; और साध ही बल, आयु, कीर्ति तथा कान्तिका भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साघ वहाँसे विदा हुए ॥ ५२ ॥

### बयालीसवाँ अध्याय

### कुळापर कृपा, धनुषभङ्ग और कंसकी घवड़ाहट

श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित् ! इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण जब अपनी मण्डलीके साथ राजमार्गसे आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्रीको देखा। उसका मुँह तो सुन्दर था, परन्तु वह शरीरसे कुबड़ो थो। इसीसे उसका नाम पड़ गया था 'कुब्जा'। वह अपने हाथमें

चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी। भगवान् श्रीकृष्ण

प्रेमरसका दान करनेवाले हैं, उन्होंने कुळापर कृपा करनेके लिये हैंसते हुए उससे पूछा— ॥ १ ॥ 'सुन्दरी ! तुम कौन

हो ? यह चन्दन किसके लिये ले जा रही हो ? कल्याणि ! हमें सब बात सच-सच बतला दो । यह उतम

चन्दन, यह अङ्गराग हमें भी दो। इस दानसे शीघ्र ही

उबटन आदि लगानेवाली सैरन्धी कुंडजाने

तुम्हास परम कल्याण होगा' ॥ २ ॥

कहा —'परम सुन्दर ! मैं कंसकी प्रिय दासी हूँ । महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम ज़िवका (कुब्जा) है। मैं उनके यहाँ चन्दन, अङ्गराग लगानेका काम करती है। मेरे द्वारा तैयार किये हुए, चन्दन और अङ्गराग भोजराज कंसको बहुत भाते हैं। परन्तु आप दोनोसे बहुकर उसका

और कोई उत्तम पात्र नहीं हैं' ॥ ३ ॥ भगवान्के सौन्दर्य, सुकुमारता, रसिकता, मन्दहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवनसे कृष्णका मन हाथसे निकल गया। उसने

भगवान्पर अपना इदय न्योखवर कर दिया। उसने दोनों भाइयोंको वह सुन्दर और गाड़ा अक्रुसम दे दिया॥४॥ तब भगवान् ब्रीकृष्णने अपने साँवले शरीरपर पीले रंगका

और बलरामजीने अपने गौरे शरीरपर लाल रंगका अङ्गराग लगाया तथा नाभिसे ऊपरके भागमें अनुरक्षित होकर वे अत्यन्त सुशोभित हुए॥५॥ भगवान् श्रीकृष्ण

उस कुन्नापर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फल दिखलानेके लिये तीन जगहरी देखी किन्तु सुन्दर मुखवाली कुन्जाको सीधी करनेका विचार

किया ॥ ६ ॥ भगवान्ने अपने चरणोसे कुब्बाके पैस्के दोनों पंजे दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो अगुलियाँ

उसकी ठोड़ोमें लगायीं तथा उसके शरीरको तनिक उचका दिया ॥ ७ ॥ उचकाते ही उसके सारे अङ्ग सीधे और समान हो गये। प्रेम और मुक्तिके दाता भगवान्के स्पर्शसे वह तत्काल विशाल नितम्ब तथा पीन पर्योधरीसे युक्त एक उत्तम युवती बन गयी॥ ८॥

उसी क्षण कुळा रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न

हो गयी। उसके मनमें भगवान्के मिलनकी कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टेका छोर पकड़कर मुसकराते हुए

कहा--- ॥ ९ ॥ 'वीरशिरोमणे ! आइये, घर चलें । अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। क्योंकि आपने मेरे

चित्तको मद्य डाला है। पुरुषोत्तम ! मुझ दासीपर प्रसन्न होइये' ॥ १० ॥ जब बलरामजीके सामने ही कुब्जाने इस

प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान् श्रीकृष्णने अपने साधी म्बालबालोंके मुँहकी ओर देखकर हैंसते हुए उससे

कहा— ॥ ११ ॥ 'सुन्दरी ! तुम्हारा घर संसारी लोगोंके लिये अपनी मानसिक व्याधि मिटानेका साधन है। मै

अपना कार्य पूरा करके अवस्य वहाँ आऊँगा।

हमारे-जैसे बेचरके बटोहियोंको तुम्हारा ही तो आसरा हैं ॥ १२ ॥ इस प्रकार मीठी-मीठी बातें करके भगवान् श्रीकृष्णने उसे चिदा कर दिया। जब वे व्यापारियोंके

बाजारमें पहुँचे, तब उन व्यापारियोंने उनका तथा बलरामजीका पान, फूलोंके हार, चन्दन तरह-तरहको भेट--उपहारोंसे पूजन किया॥१३॥

उनके दर्शनभावसे स्त्रियंकि हृदयमें प्रेमका आवेग, मिलनकी आकाङ्शा जग उठती थी। यहाँतक कि उन्हें

अपने शरीरकी भी सुध न रहती। उनके वस्त, जुड़े और कंगन ढीले पड़ जाते ये तथा वे चित्रलिखित मूर्तियोंक समान ज्यों-की-त्यों खड़ी रह जाती थीं॥ १४॥

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण पुरवासियोंसे धनुषयज्ञका स्थान पृष्ठते हुए रंगशालामें पहुँचे और वहाँ उन्होंने इन्द्रधन्षके समान एक अद्भुत धनुष देखा ॥ १५ ॥

उस धनुषमें बहुत-सा धन लगाया गया था, अनेक बहुमृत्य अलङ्कारींसे उसे सजाया गया था। उसकी खूब

पूजा की गयी थी और बहुत-से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने रक्षकोंके रोकनेपर भी उस धनुषको बलात्कारसे उठा लिया॥ १६॥ उन्होंने सबके

देखते-देखते उस घनुषको नाये हाथसे उठाया, उसपर डोरी चढ़ायी और एक क्षणमें खोंचकर बीचो-बीचसे उसी

प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान् मतवाला हाथी खेल-ही-खेलमें ईखको तोड़ डालता है ॥ १७ ॥ जब धनुष टूटा तब उसके शब्दसे आकाश, पृथ्वी और दिशाएँ भर गर्यी; उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया॥ १८॥ अब धनुषके रक्षक आततायी असर

अपने सहायकोंके साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान

श्रीकृष्णको घेरकर खड़े हो गये और उन्हें एकड लेनेकी इच्छासे चिल्लाने लगे—'पकड़ लो, बाँध लो, जाने न पावे' ॥ १९ ॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलरामजी और त्रीकृष्ण भी तिनक क्रोधित हो गये और उस धनुषके

ट्रकड़ोंको उठाकर उन्हींसे उनका काम तमाम कर दिया ॥ २० ॥ उन्हीं धनुषखण्डोंसे उन्होंने उन असुरोकी सहायताके लिये कंसकी भेजी हुई सेनाका भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशालाके प्रधान द्वारसे होकर बाहर निकल आये और बड़े आनन्दसे मधुरापुरीकी शोभा

देखते हुए विचरने लगे॥ २१॥ जब नगरनिवासियोने दोनों भाइयोंके इस अन्द्रत पराक्रमकी बात सुनी और उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूपको देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो-न-हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी

पूरी स्वतन्त्रतासे मथुरापुरीमें विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वालबालोंसे बिरे हुए नगरसे बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकड़े थे, लीट

आये ॥ २३ ॥ तीनों लोकांकि बड़े-बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिलें, परन्तु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहनेवाले भगवानुका वरण किया। उन्हींको

सदाके लिये अपना निवासस्थान बना लिया । मध्रावासी उन्हीं पुरुषभूषण भगवान् श्रीकृष्णके अङ्ग-अङ्गका सौन्दर्य देख रहे हैं। उनका कितना सीभाग्य है! ब्रजमे भगवान्की यात्राके समय गोपियोने विरहातुर होकर

मधुरावासियोंके सम्बन्धमें जो-जो बातें कही थीं, वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुईं । सचमुच वे परमानन्दमें मग्न हो गये॥ २४॥ फिर डाथ-पैर धोकर श्रीकृष्ण और बलरामजीने दूधमें बने हुए खीर आदि पदार्थीका भोजन किया और केस आगे क्या करना चाहता है, इस बातका पता लगाकर उस रातको वहीं आरामसे सो गये ॥ २५ ॥

जब कंसने सुना कि श्रीकृष्ण और बलरामने धन्य तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायताके लिये भेजी हुई सेनाका भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिये

केवल एक खिलबाड़ ही था—इसके लिये उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी ॥ २६ ॥ तब वह बहुत ही डर गया, उस दुर्बुद्धिको बहुत देखक नींद न आयी। उसे

जायत्-अवस्थामें तथा स्वप्नमें भी बहुत-से ऐसे अपशकुन हुए, जो उसकी मृत्युके सूचक थे॥२७॥ जायत्-अवस्थामें उसने देखा कि जल या दर्पणमें शरीरकी

परछाई तो पढ़ती है, परन्तु सिर नहीं दिखायी देता; अँगुली

आदिकी आड़ न होनेपर भी चन्द्रमा, तारे और दीपक आदिकी ज्योतियाँ उसे दो-दो दिखायी पड़ती हैं॥ २८॥ छायामें छेद दिखायी पड़ता है और कानोमें अंगुली डालकर सुननेपर भी प्राणीका धूँ-धूँ शब्द नहीं सुनायी पड़ता । वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़में अपने पैरोंके चिह्न नहीं दीख पड़ते॥ २९॥ कंसने खप्रावस्थामें देखा कि वह प्रेतेंकि गले लग रहा है, गधेपर

चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा

शरीर तेलसे तर है, गलेमें जपाकुसूम (अड़हुल) की माला है और नान होकर कहीं जा रहा है ॥ ३० ॥ स्वप्न और जायत्-अवस्थामें उसने इसी प्रकारके और भी बह्त-से अपशकुन देखे । उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता हो गयी, वह मृत्युसे दर गया और उसे नींद न आयी ॥ ३१ ॥

परीक्षित् ! जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण पूर्व समुद्रसे ऊपर उठे, तब एजा कंसने मल्ल-क्रीड़ा महोत्सव (दंगल)-का भारम् कराया ॥ ३२ ॥ राजकर्मचारियोने रंगभूमिको भलीभाँति सजाया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगोंके बैठनेके मञ्ज फुलोंके गजरों, झंडियां, वस्त्र और बंदनवारोंसे सजा दिये गये ॥ ३३ ॥ उनपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा प्रामवासी—सब यथास्थान बैठ गये। राजालोग भी

अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा इटे ॥ ३४ ॥ राजा कंस अपने मन्त्रियोंके साथ मण्डलेश्वरों (छोटे-छोटे एजाओं) के बीचमें सबसे श्रेष्ट राजसिंहासनपर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनोंके कारण उसका चित्त घवड़ाया हुआ था॥ ३५॥ तब पहलवानोंके ताल ठोंकनेके साथ ही बाजे बजने लगे और गरबीले पहलवान खूब सज-धजकर अपने-अपने उस्तादेकि साथ अखाड़ेमें आ उत्तरे॥ ३६॥ चाणूर, मृष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान-प्रधान पहलवान बाजोंकी

सुमधुर ष्विनसे उत्साहित होकर अखाड़ेमें आ-आकर बैठ गये॥ ३७॥ इसी समय भोजराज कंसने नन्द आदि गोपोंको बुलवाया। उन लोगोन आकर उसे तरह-तरहकी भेटे दीं और फिर जाकर वे एक मञ्जपर बैठ गये॥ ३८॥



## तैंतालीसवाँ अध्याय

कुवलयापीड़का उद्धार और अखाड़ेमें प्रवेश

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं--काम-क्रोधादि शत्रुओंको पराजित करनेवाले परीक्षित् ! अब श्रीकृष्ण और बलराम भी स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो दंगलके अनुरूप नगाड़ेकी ध्वनि सुनकर रङ्गभूमि देखनेके लिये चल पड़े ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने रंगभूमिके दरवाजेपर पहुँचकर देखा कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुवलवापीड़ नामका हाथी खडा है।। २॥ तब भगवान् श्रीकृष्णने अपनी कमर कस ली और पुँघराली अलकें समेट लीं तथा मेथके समान गम्भीर वाणीसे महावतको ललकारकर कहा ॥ ३ ॥ 'महावत, ओ महावत ! हम दोनोको रास्ता दे दे। हमारे मार्गसे हट जा। अरे, स्नता नहीं ? देर मत कर । नहीं तो में हाथोंके साथ अभी तुझे यमराजके घर पहुँचाता हैं' ॥ ४ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने महावतको जब इस प्रकार घमकाया, तब वह क्रोधसे तिलामिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त भयद्भूर कुळलयापीड़को अङ्कराकी मारसे कुद्ध करके श्रीकृष्णकी ओर बद्धाया ॥ ५ ॥ कुबलयापीड्रने भगवानुकी ओर इफ्टकर उन्हें बड़ी तेजीसे सुँडमें लपेट लिया; परन्तु भगवान् सुँडसे बाहर सरक आये और उसे एक धूँसा जमाकर उसके पैरोके बीचमें जा छिपे ॥ ६ ॥ उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलवापीड़को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सुंघकर भगवानुको अपनी सुँड्से टरोल लिया और पकड़ा भी; परन्तु उन्होंने बलपूर्वक अपनेको उससे छुड़ा लिया ॥ ७ ॥ इसके बाद भगवान् उस बलवान् हाथीकी पुँछ पकडकर खेल-खेलमें ही उसे सौ हाथतक पीछे घसीट लाये; जैसे गरुड साँपको घसीट लाते हैं॥ ८॥ जिस प्रकार घूमते हुए बछड़ेके साथ बालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण जिस प्रकार बछड़ोंसे खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पुँछ पकड़कर उसे घुपाने और खेलने लगे। जब वह दायेंसे भूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बाये आ जाते और जब वह बायेंकी ओर घुमता, तब वे दाये घुम जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाधीके सामने आकर उन्होंने उसे एक धूँसा जमाया और वे उसे गिरानेके लिये इस प्रकार उसके सामनेसे भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है, तब छू लेता है।। १०॥ भगवान् श्रीकृष्णने दौड़ते-दौड़ते एक बार खेल-खेलमें ही पृथ्वीपर गिरनेका अभिनय किया और झट वहाँसे उठकर भाग खड़े हए। उस समय वह हाथी क्रोधसे जल-भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पढ़े और वड़े जोरसे अपने दोनों दाँत धरतीपर मारे॥ ११॥ कुबलयापीड़का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और भी चिद्र गया : महाबतोंकी प्रेरणासे वह क्रुद्ध होकर भगवान् श्रीकृष्णपर ट्रट पड़ा ॥ १२ ॥ भगवान् मधुस्दनने जब उसे अपनी ओर अपटते देखा, तब उसके पास चले गये और अपने एक ही हाथसे उसकी सुँड पकड़कर उसे धरतीपर पटक दिवा॥ १३॥ उसके गिर जानेपर भगवानने सिंहके समान खेल-ही-खेलमें उसे पैरोंसे दबा कर उसके दाँत उखाड़ लिये और उन्होंसे हाथी और महावतोंका काम तमाम कर दिया ॥ १४ ॥ परीक्षित्! मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान्

श्रीकृष्णने हाथमें उसके दाँत लिये-लिये ही रंगभूमिमें

प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य

थी। उनके कंधेपर हाथीका दाँत रक्खा हुआ था, शरीर रक्त और मदकी बृंदोंसे सुशोधित था और मुखकमलपर पसीनेकी बुँदें झलक रही थीं ॥ १५ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम दोनोंकि ही हाथोंमें कुवलयापीडके बड़े-बड़े दाँत शराके रूपमें सुशोधित हो रहे थे और कुछ म्बालबाल उनके साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार

उन्होंने रंगभूमिमें प्रवेश किया ॥ १६॥ जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रंगभिमें पधारे, उस समय वे पहलवानोंको वजकठोर शरीर, साधारण मनुष्योंको नर-रल, खियोंको मूर्तिमान् कामदेव, गोपोंको स्रजन, दृष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके समान बढे-बढ़ोंको शिश, कंसको मत्य, अज्ञानियोंको विराट्, योगियोंको परम तत्त्व और भक्तशिरोमणि वृष्णिवेशियोंको अपने इष्टदेव जान एडे (सबने अपने-अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अन्द्रत, शुंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शान्त और प्रेमभक्तिरसका अनुभव किया) ॥ १७ ॥ राजन् ! वैसे तो कंस बड़ा धीर-वौर था; फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनोंने कुवलवापीडको मार डाला. तब उसकी

समझमें यह बात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबड़ा गया॥ १८॥ श्रीकृष्ण और बलरामकी बाँहें बड़ी लंबी-लंबी थीं। एच्पेंक हार वस्त और आभूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो रहा था: ऐसा जान पड़ता था, मानो उत्तम वेष धारण करके दो नट अभिनय करनेके लिये आये हों। जिनके नेत्र, एक बार उनपर पड़ जाते, बस, लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों

रंगभूमिमें शोभायमान हुए॥ १९॥ परीक्षित् ! मञ्जोपर जितने लोग बैंडे थे—वें मधुराके नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोतम भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे, उत्कण्डासे घर गये। वे नेत्रोंके द्वारा उनकी मुखमाधुरीका पान करते-करते तृप्त ही नहीं होते

थे ॥ २० ॥ मानो वे उन्हें नेत्रोंसे यी रहे हों, जिहासे चाट रहे हों, नासिकासे सुँघ रहे हों और भूजाओंसे पकड़कर हृदयसे सटा रहे हो ॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, माध्य और निर्भयताने मानो दर्शकोंको उनको लीलाओंका स्परण करा दिया और वे लोग आपसमें उनके सम्बन्धकी देखी-सुनी बातें कहने-सुनने लगे॥२२॥ 'ये दोनों

वसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ २३ ॥ [ अँगुलीसे दिखलाकर | ये साँवले-सलोने कमार देवकीके गर्मसे उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वस्ट्रेवजीने इन्हें गोकुल पहुँचा दिया था। इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे और नन्दर्जीके धरमें ही पलकर इतने बड़े हुए॥ २४॥ इन्होंने ही पुतना, तृणावर्त, शहुचुड, केशी और धेनक आदिका तथा और भी दुष्ट दैत्योंका वच तथा यमलार्ज्नका उद्धार किया है ॥ २५ ॥ इन्होंने ही गौ और म्वालॉको दावानलको ज्वालासे क्वाया था। कालियनागका दमन और इन्द्रका

साक्षात् भगवान् नारायणके अंश है। इस पृथ्वीपर

दिनोतक एक ही हाथपर गिरिशज गोवर्धनको उठाये रक्खा और उसके द्वारा ऑधी-पानी तथा क्वपातसे गोकलको बचा लिया।। २७॥ गोपियाँ इनकी मन्द-मन्द मुसकान, मध्र चितवन और सर्वदा एकरस प्रसन्न रहनेवाले मुखारविन्दके दर्शनसे आनन्दित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकारके तापोंसे मुक्त हो जाती थीं ॥ २८ ॥ कहते हैं कि ये यदुवंशकी रक्षा करेंगे। यह विख्वात वंश इनके द्वारा महान् समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा ॥ २९ ॥

ये दूसरे इन्हीं स्थामसून्दरके बड़े भाई कमलनयन

श्रीबलरामजी हैं । हमने किसी-किसीके मुँहसे ऐसा सुना है

कि इन्होंने ही अलम्बासुर, वत्सासुर और बकासुर आदिको

मारा है' ॥ ३० ॥

मान-मर्दन भी इन्होंने ही किया था॥ २६॥ इन्होंने सात

जिस समय दर्शकोंमें यह चर्चा हो रही थी और अखाड़ेमें तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणुरने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामको सम्बोधन करके यह बात कही- ॥ ३१ ॥ 'मन्दमन्दन श्रीकृष्ण और बलयमजी ! तुम दोनों नीरोंके आदरणीय हो । हमारे महाराजने यह सुनकर कि तुमलोग कुश्ती लड़नेमें बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखनेके लिये तुम्हें यहाँ बुलवाया है ॥ ३२ ॥ देखो भाई ! जो प्रजा मन, अचन और कर्मसे राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका भला होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम करती है.

उसे हानि उठानी पड़ती है ॥ ३३ ॥ यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चरानेवाले खालिये प्रतिदिन आनन्दसे र्जगलोमें कुश्ती लड़-लड़कर खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं।। ३४॥ इसलिये आओ, हम और तम

मिलकर महाराजाको प्रसन्न करनेके लिये कुरती लड़े।ऐसा करनेसे हमपर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजाका प्रतीक है' ॥ ३५ ॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि

इनसे दो-दो हाथ करें। इसलिये उन्होंने खाणुरकी बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-कालके

अनुसार यह बात कही- ॥ ३६ ॥ 'चाणूर ! हम भी इन

भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा है। हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न अवस्य करना चाहिये। इसीमें हमारा

कल्याण है ॥ ३७ ॥ किन्तु चाणूर ! हमलोग अभी बालक है। इसलिये इम अपने समान बलवाले बालकॉक

साथ ही कुश्ती लड़नेका खेल करेंगे। कुश्ती समान

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान्

श्रीकणाने चाणुर आदिके वधका निश्चित संकल्प कर

## चाणुर, मृष्टिक आदि पहलवानोंका तथा कंसका उद्धार

लडेगा ॥ ४० ॥

# कि बहे-बहे पहलवानेकि साथ ये छोटे-छोटे बलहीन

लिया। जोड बद दिये जानेपर श्रीकृष्ण चाणुरसे और बलरामजी मृष्टिकसे जा भिड़े ॥ १ ॥ वे लोग एक-दुसरेको जीत लेनेकी इच्छासे हाथसे हाथ बॉधकर और पैरोमें पैर अहाकर बलपूर्वक अपनी-अपनी ओर खींचने लगे ॥ २ ॥ वे पंजोंसे पंजे, घुटनोंसे घुटने, माथेसे माथा और छातीसे छाती भिड़ाकर एक-दुसरेपर चोट करने लगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार दाँव-पेंच करते-करते अपने-अपने जोडीदारको पकडकर इधर-उधर घुमाते, दुर ढकेल देते, ओरसे जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक-दूसरेको रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ोदारको पछाड़ देनेकी चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता, तो दूसरा उसे घटनों और पैरोंमें दबाकर उठा लेता। हाथोंसे पकडकर ऊपर ले जाता। गलेमें

हाथ-पाँव इकद्रे करके गाँउ बाँध देता ॥ ४-५ ॥ परीक्षित् ! इस दंगलको देखनेके लिये नगरकी बहत-सी महिलाएँ भी आयो हुई थीं। उन्होंने जब देखा

लिपट जानेपर ढकेल देता और आवश्यकता होनेपर

लगे' ॥ ३८ ॥ चाणूरने कहा-अजी! तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर। तुम दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ हो, तुमने अभी-अभी हजार हाथियोंका बल रखनेवाले कुबलयापीड़को खेल-ही-खेलमें मार डाला ॥ ३९ ॥ इसलिये तुम दोनोंको हम-जैसे बलवानोंके साथ ही लड़ना चाहिये। इसमें अन्यायकी कोई

बात नहीं है। इसलिये श्रीकृष्ण ! तुम मुझपर

अपना जोर आजमाओ और बलरामके साथ मृष्टिक

बलवालीके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखनेवाले

सभासदोको अन्यायके समर्थक होनेका

चौवालीसवाँ अध्याय

बालक लड़ाये जा रहे हैं, तब वे अलग-अलग टोलियाँ बनाकर करुणावश आपसमें बातचीत करने लगीं--- ॥ ६ ॥ 'यहाँ राजा कंसके सभासद् बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेदकी बात है कि राजकि

सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकोंके

यद्धका अनुमोदन करते हैं॥७॥ बहिन! देखो, इन

पहलवानोंका एक-एक अङ्ग कन्नके समान कटोर है। ये देखनेमें बड़े भारी पर्वत-से मालुम होते हैं । परन्तु श्रीकृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुकुमार

है। कहाँ ये और कहाँ ये ? ॥ ८॥ जितने लोग यहाँ इकट्रे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य-अवश्य धर्मोल्लङ्कनका पाप लगेगा। सखी ! अब हमें भी यहाँसे चल देना चाहिये ! जहाँ अधर्मकी प्रधानता हो, वहाँ कभी

न रहे; यही शास्त्रका नियम है ॥ ९ ॥ देखो. शास्त्र कहता है कि बुद्धिपान् पुरुषको सभासदेकि दोषोंको जानते हुए, सभामें जाना ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ जाकर ठन

अवगुणोंको करना, चुप रह जाना अथवा मै नहीं जानता ऐसा कह देना—ये तीनों ही बातें मनुष्यको दोषभागी

बनाती हैं ॥ १० ॥ देखो, देखो, श्रीकृष्ण शत्रुके चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुखपर पसीनेकी बूँदें टीक वैसे

ही शोभा दे रही हैं, जैसे कमलकोशपर जलकी

बुँदै ॥ ११ ॥ सखियो ! क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलरामजीका मुख मृष्टिकके प्रति क्रोधके कारण कुछ-

कुछ लाल लोचनोंसे युक्त हो रहा है ! फिर भी हास्पका अनिरुद्ध आवेग कितना सुन्दर लग रहा है॥ १२॥

सखी ! सच पूछो तो ब्रबभूमि ही परम पवित्र और धन्य

है। क्योंकि वहाँ ये प्रयोत्तम मनुष्यके वेषमें छिपकर रहते है। स्वयं भगवान् शहूर और लक्ष्मीजी जिनके चरणोंकी फूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग-विरंगे जंगली पुष्पोंकी

माला धारण कर लेते हैं तथा बलरामजीके साथ बाँसरी बजाते, गीएँ चराते और तरह-तरहके खेल खेलते हए

आनन्दसे विचरते हैं ॥ १३ ॥ सखी ! पतः नहीं, गोपियेनि कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रोंके दोनोंसे नित्य-निरन्तर इनकी रूप-माध्यीका पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्यका सार ! संसारमें या उससे परे किसोका

भी रूप इनके रूपके समान नहीं है, फिर बढकर होनेकी तो बात ही क्या है ! सो भी किसीके सैवारने-सजानेसे नहीं, गहने-कपडेसे भी नहीं, वॉल्क स्वयंसिद्ध है। इस रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती। क्योंकि यह

प्रतिक्षण नया होता जाता है, किल्य नृतन है। समग्र यश, सौन्दर्य और ऐश्वर्य इसीके आश्रित है। सखियो ! परन्तु इसका दर्शन तो औरोंके लिये बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोषियोंक ही भाष्यमें बदा है।। १४ ॥ सखी ! क्रजकी

गोपियाँ घन्य हैं। निरन्तर श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेमभरे हृदयसे, आँसुओंके कारण पद्गद कण्डसे वे इन्होंकी लीलाओंका गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मधते, धान कुटते, घर लीपते, बालकोको झुला

झूलाते, रोते हुए बालकोको चुप कराते, उन्हें नहलाते-धुलाते, घरोंको झाड़ते-बुहारते--कहाँतक कहें, सारे काम-काज करते समय श्रीकृष्णके गुणोंके गानमें ही

सायङ्काल उन्हें लेक्त बजमें लौटते हैं, तब बड़े मध्र

मस्त रहती हैं॥१५॥ ये श्रीकृष्ण जब प्रातःकाल गौओंको चरानेके लिये वजसे वनमें जाते हैं और

सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं'॥ १६॥ परतवंशशिरोमणे ! जिस समय पुरवासिनी स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान

श्रीकृष्णने मन-ही-मन शत्रुको मार डालनेका निश्चय किया ॥ १७ ॥ स्त्रियोंकी ये भयपूर्ण बातें माता-पिता

देवकी-वस्देव भी सून रहे थे\*। वे प्तरनेहवश शोकसे विद्वाल हो गये। उनके हृदयमें बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी। क्योंकि वे अपने पुत्रोंके बल-वीर्यको नहीं जानते

स्वरसे बाँसरी बजाते हैं । उसकी टेर सृतकर गोपियाँ घरका

सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्तेमें दौड़ आती हैं और श्रीकृष्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं द्यापरी चितवनसे

युक्त मुखकमल निहार-निहारकर निहाल होती हैं।

थे ॥ १८ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और उनसे भिड़नेवाला चाणुर दोनों हो भिन्न-भिन्न प्रकारके दाँव-पेंचका प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलरामजी और मृष्टिक भी भिड़े हुए थे॥१९॥

भगवानके अङ्ग-प्रत्यङ्ग कन्नसे भी कठोर हो रहे थे।

उनकी रगडसे चाणुरकी रग-रग ढीली पड गयी । बार-बार उसे ऐसा पालुम हो रहा था मानो उसके शरीरके सारे बन्धन टूट रहे हैं। उसे बड़ी म्लानि, बड़ी व्यथा हुई ॥ २० ॥ अब वह अत्यन्त क्रोधित होकर बाजकी तरह इपटा और दोनों हाथोंके धुँसे वाधकर उसने भगवान्

प्रहारसे भगवान् तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फुलोंके गजरेकी मारसे गजराज। उन्होंने चाणुरको दोनों भुजाएँ पकड़ लीं और उसे अन्तरिक्षमें बड़े वेगसे कई बार घुमाकर धरतीपर दे मारा । परीक्षित् ! चाणूरके प्राणः तो घुमानेके समय ही निकल गये थे। उसकी वेष-भूषा अस्त-व्यस्त हो गयी, केश और मालाएँ बिख्य गर्यी, वह

श्रीकृष्णकी छातीपर प्रहार किया ॥ २१ ॥ परन्तु उसके

के समान गिर पड़ा ॥ २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुष्टिकने भी पहले बलरामजीको एक धूँमा मारा। इसपर बली बलरामजीने उसे बड़े जोरसे एक तमाचा दिया॥ २४॥ तमाचा लगनेसे वह काँप उठा और ऑधीसे उखड़े हुए वक्षके समान अत्यन्त व्यधित और

इन्द्रध्वज (इन्द्रकी पूजाके लिये खड़े किये गये बड़े झंडे)

<sup>\*</sup> कियाँ जहाँ बाते कर रही थीं, यहाँसे निकट ही वस्ट्रेब-देवकी केंद्र थे; अतः ये उनकी बातें सून सके।

अन्तमे प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २५ ॥ हे राजन् ! इसके बाद योद्याओंमे श्रेष्ट भगवान् बलरामजीने अपने सामने आते ही कृट नामक

पहलवानको खेल-खेलमें ही बायें हाथके पूँसेसे उपेक्षापूर्वक मार डाला ॥ २६ ॥ उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने पैरकी ठोकरसे शलका सिर घड़से अलग कर

दिया और तोशलको तिनकेकी तरह चौरकर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों घराशायी हो गये॥ २७॥ जब

चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल—ये पाँचों पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे, वे अपने प्राण बचानेके लिये स्वयं वहाँसे भाग खड़े हुए॥ २८॥ उनके भाग जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने

समवयस्क म्वालवालोंको खींच-खींचकर उनके साथ

भिड़ने और नाच-नाचकर भेरीध्वनिके साथ अपने

नृप्रोंकी झनकारको पिलाकर मल्लक्रीडा-कुश्तीके खेल करने लगे ॥ २९ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामकी इस अन्दुत लीलाको देखकर सभी दर्शकांको बड़ा आनन्द हुआ।

श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष 'घन्य है, घन्य है'.—इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परन्तु कंसको इससे बड़ा दुःख हुआ। वह और भी चिढ़ गया॥ ३०॥ जब उसके प्रधान पहलबान मार डाले गये और बचे हए सब-के-सब भाग गये, तब भोजराज कंसने अपने बाजे-गाजे बंद करा दिये और अपने सेवकोंको यह आजा दी— ॥ ३१ ॥ 'अरे, वसदेवके इन दुर्शास्त्र लड़कोंको

नगरसे बाहर निकाल दो । गोपोंका सारा धन छीन लो और दुर्वीद्ध नन्दको कैद कर लो ॥ ३२ ॥ वसुदेव भी वड़ा कुबुद्धि और दुष्ट हैं। इसे शोध मार डालो और उन्नसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायियोंके साथ शत्रुओंसे

मिला हुआ है। इसलिये उसे भी जीता मत छोड़ों ॥ ३३ ॥ कंस इस प्रकार बढ़-बढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तीसे वेगपूर्वक उछलका लीलासे ही उसके ऊँचे मञ्जपर जा चढ़े ॥ ३४ ॥

जब मनस्वी केसने देखा कि मेरे मृत्युरूप भगवान् श्रीकृष्ण सामने आ गये, तब वह सहसा अपने सिंहासनसे उठ खड़ा हुआ और हाथमें डाल तथा तलवार उठा ली ॥ ३५ ॥ हाथमें तलवार लेकर वह चीट करनेका

अवसर दूँदता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाशमें उड़ते हुए बाजके समान वह कभी दायों ओर जाता तो कभी बायों ओर । परन्तु भगवानुका प्रचण्ड तेज अत्यन्त

दसाह है। जैसे गरुड़ साँपको पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान्ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया॥३६॥ इसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवान्ने उसके

केश पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मञ्जसे रंगभूमिमें गिरा दिया। फिर परम स्वतन्त्र और सारे विश्वके आश्रय भगवान श्रीकृषा उसके ऊपर खयं कृद पड़े ॥ ३७ ॥ उनके कूदते ही केसकी मृत्यु हो गयी। सबके

देखते-देखते भगवान् श्रीकृष्ण कंसको लाशको घरतीपर उसी प्रकार धसीटने लगे, जैसे सिंह हाथीको घसीटे। नरेन्द्र ! उस समय सबके मुँहसे 'हाय ! हाय !' की बड़ी

ऊँची आवाज सुनायी पड़ी॥ ३८॥ कंस नित्य-निस्तर बड़ी छबड़ाहटके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहता था। वह खाते-पीते, सोते-चलते, बोलते और साँस लेते—सब समय अपने सामने चक्र हाथमें लिये भगवान् श्रीकृष्णको ही देखता रहता या। इस नित्य

चिन्तनके फलस्वरूप—वह चाहे द्वेषभावसे ही क्यों न

किया गया हो-उसे भगवानके उसी रूपकी प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, विसकी प्राप्ति बड़े-बड़े तपस्वी योगियंकि लिये भी कटिन है ॥ ३९ ॥ कंसके कडू और न्यब्रोध आदि आठ छोटे भाई

थे। वे अपने बड़े भाईका बदला लेनेके लिये क्रोधसे आग-बबूले होकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामकी ओर दौड़े 🛭 ४० ॥ जब भगवान् बलरामजीने देखा कि वे बड़े वेगसे युद्धके लिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब

उन्होंने परिष उठाकर उन्हें बैसे ही मार डाला, जैसे सिंह पर्गुओंको मार डालता है ॥ ४१ ॥ उस समय आकाशमे दुन्दुभियाँ बजने लगीं। भगवान्के विभृतिस्वरूप ब्रह्मा, शङ्कर आदि देवता बड़े आनन्दसे पुष्पोंकी वर्षा करते हुए

उनकी स्तृति करने लगे। अप्सराएँ नाचने लगीं॥४२। महाराज ! कंस और उसके भाइयोंकी खियाँ अपने आत्मीय स्वजनोंकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखित हुई । वे अपने

सिर पीटती हुई आँखोंमें आँसू भरे वहाँ आर्थी ॥ ४३ । वीरशय्यापर सोये हुए अपने पतियोंसे लिपटकर रे शोकप्रस्त हो गयों और बार-बार आँसू बहाती हुई ऊँचे स्वरसे विलाप करने लगीं ॥ ४४ ॥ 'हा नाथ ! हे प्यारे ! हे धर्मज्ञ ! हे करुणामय ! हे अनाथवत्सल ! आपकी मृत्युसे हम सबकी मृत्यु हो गयी । आज हमारे घर उजड़ गये । हमारी सन्तान अनाथ हो गयी ॥ ४५ ॥ पुरुषश्रेष्ठ ! इस पुरीके आप ही स्वामी थे । आपके विरहसे इसके उत्सव समाप्त हो गये और मङ्गलविह उतर गये । यह हमारी ही भाँति विषया होकर शोभाहीन हो गयी ॥ ४६ ॥ स्वामी ! आपने निरपराध प्राणियोंके साथ घोर डोह किया था, अन्याय किया था; इसीसे आपको यह गति हुई । सच है, जो जगत्के जीवोंसे द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है ?॥ ४७ ॥ ये भगवान् श्रीकृष्ण जगत्के समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके आधार है । यही रक्षक भी है । जो इनका

> श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! मगवान् श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता है। उन्होंने रानियोंको ढाइस वैधाया, सान्त्वना दी; फिर लोकरीतिके अनुसार मरनेवालोंका जैसा क्रिया-कर्म होता है, वह सब कराया॥४९॥ तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण और यलरामजीने जेलमें जाकर अपने माता-पिताको बन्धनसे छुड़ाया और सिरसे स्पर्श करके उनके चरणोंको बन्दना की॥५०॥ किंतु अपने पुत्रोंक प्रणाम करनेपर भी देवकी और वसुदेवने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदयसे नहीं लगाया। उन्हें शङ्का हो गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र कैसे समझे॥५१॥

# पेंतालीसवाँ अध्याय

### श्रीकृष्ण-बलरामका यज्ञोपवीत और गुरुकुलप्रवेश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐसर्यका, मेरे भगवद्भावका ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, (इससे तो ये पुत्र-स्नेहका सुख नहीं पा सकेंगे—) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी वह योगपाया फैला दी, जो उनके स्वजनोंको मुग्ध रखकर उनकी लीलामें सहायक होती है !! १ ।। यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजीके साथ अपने माँ-वापके पास जाकर आदरपूर्वक और विनयसे झ्ककर 'मेरी अम्मा ! मेरे पिताजी !' इन शब्दीसे उन्हें प्रसन्न करते हर कहने लगे— ॥ २ ॥ 'पिताजी ! माताजी ! हम आपके पुत्र है और आप हमारे लिये सर्वदा उल्कण्डित रहे है, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख हमसे नहीं पा सके॥ ३ ॥ दुईववश हमलोगोंको आपके पास रहनेका सीभाग्य ही नहीं मिला। इसीसे बालकोंको माता-पिताके घरमें रहकर जो लाइ-प्यारका सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल सका ॥ ४ ॥ पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं

और इसका लालन-पालन करते हैं। तब कहीं जाकर

यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी प्राप्तिका साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य सौ वर्षतक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकारसे उक्रण नहीं हो सकता ॥ ५॥ जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी

अपने माँ-बापको शरीर और घनसे सेवा नहीं करता,

उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके अपने शरीरका मांस खिलाते हैं॥६॥ जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक, सन्तान, गुरु, बाह्यण

और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता—वह जीत हुआ भी भुदेंके समान ही है !॥ ७॥ पिताजी ! हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये। क्योंकि केसके भयसे सद

असमर्थ रहे ॥ ८ ॥ मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप दोनें हमें क्षमा करें । हाव ! दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कह

उद्दिग्नचित रहनेके कारण हम आपकी सेवा करनेमे

दिये, परंतु हम परतन्त्र रहनेके कारण आपकी कोई सेवा-शृक्षुचा न कर सके ॥ ९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपने लीलासे मनुष्य बने हुए विश्वातमा श्रीहरिकी इस वाणीरे मोहित हो देवकी-बसुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया और

**西西南南北北北亚岛岛大方安南西南南南北北南南市安东南南市安东南北北南南北北京东南南南南北北北南北南南南南南北北市市南南省北北市** कराया ॥ ३४ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम किया॥ २९॥ श्रीकृष्ण और बलराम जगतके एकमात्र

स्वामी है। सर्वज्ञ है। सभी विश्वाएँ उन्होंसे निकली है। उनका निर्मल ज्ञान स्वतःसिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्यकी-सी लीला करके उसे छिपा रक्खा था ॥ ३० ॥

अब वे दोनों गुरुकुलमें निवास करनेकी इच्छासे कारयपगोत्री सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्तीपुर (उजीन) में रहते थे॥ ३१॥ वे दोनों भाई विधिपूर्वक

गुरुजीके पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओंको सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरुजी ती उनका आदर करते हो थे, भगवान् श्रीकृष्ण और

बलरामजी भी गुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिये, इसका आदर्श लोगोंके सामने रखते हुए बड़ी भक्तिसे

इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने लगे॥ ३२॥ गुरुवर सान्दीपनिजी उनकी शद्धभावसे युक्त सेवासे वहत प्रसन्न हए। उन्होंने दोनों भाइयोंको छहाँ अङ्ग और उपनिषदीके

सहित सम्पूर्ण बेटोंको शिक्षा दी॥३३॥ इनके सिवा मन्त्र और देवताओंक ज्ञानके साथ धनुवेंद, मनुस्पृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि, वेदोंका तात्पर्य बतलानेवाले शास्त्र, तर्कविद्या (न्यायशास्त्र) आदिकी भी

शिक्षा दी। साथ ही सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और

आश्रय---इन छः पेदोंसे युक्त राजनीतिका भी अध्ययन

सामने उपस्थित हुआ॥३८॥ भगवान्ने समुद्रसे कहा—'समुद्र! तुम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्गोंसे

सारी विद्याओंके प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ

मनुष्यका-सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे

थे। उन्होंने गुरुजीके केवल एक बार कहनेमात्रसे सारी

विद्याएँ सीख र्ली ॥ ३५ ॥ केवल चौसठ दिन-रातमें ही

संयमीशिरोमणि दोनों भाइयोने चौंसठों कलाओंका 🛎 ज्ञान

प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर

उन्होंने सान्दीपनि मुनिसे प्रार्थना की कि 'आपकी जो इच्छा

हो, गुरु-दक्षिणा माँग लें'॥ ३६॥ मधराज ! सान्दीपनि

मनिने उनकी अद्भुत महिमा और अलैकिक बुद्धिका

अनुभव कर लिया था। इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे

सलाह करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि 'प्रभासक्षेत्रमें

हमारा बालक समुद्रमें इबकर घर गया था, उसे तुमलोग ला दो'॥ ३७॥ बलरामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम

अनन्त था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने 'बहुत अच्छा'

कहकर गुरुजीकी आज्ञा स्वीकार की और रथपर सवार

होकर प्रभासक्षेत्रमें गये। वे समुद्रतटपर जाकर क्षणभर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात् परमेश्वर

हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री लेकर समुद्र उनके

\* चौसठ कलाएँ ये है—

१ गानविका, २ वादा—पॉति-पॉतिके काने कनाना, ३ नृत्य, ४ नाटम, ५ चित्रकारी, ६ बेल-मूटे बनाना, ७ चावल और पुर्व्यादसे पूजके उपहारको १चना करना, ८ फुरनोकी सेव बनाना, ९ दाँत, कक और अङ्गोको रंगना, १० मणियोवी फर्श बनाना, ११ शस्त्रा-रचना, १२ जलको बॉध देन, १३ विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना, १४ हार-पाला आदि बनाना, १५ कान और बोटीके फूलोंके गहने बनाना, १६ क्याहे और गहने बनाना, १७ फुलोके आफूक्वोंसे शुंगार करना, १८ कानोके पत्तीकी एवन करना, १९ सुगन्धित कस्तुएँ—इव, तैल आदि बनाना, २० इन्हवाल—कादुगरी,

२१ चाहे जैसा देव भारण कर लेना, २२ हाक्षकी फुर्लीक काम, २३ तरह-तरहकी खानेकी वस्तुएँ बनाना, २४ तरह-तरहके धीनेके पदार्थ बनाना,

२५ सूईका करम, २६ भट्यपुराली कनाना, नवाना, २७ पहेली, २८ प्रतिमा आदि बनाना, २९ कुटमीति, ३० प्रन्योंक पक्षानेकी चातुरी, ३१ नाटक, अस्त्रवाधिका आदिको रचना करना, ६२ समस्वापूर्ति करना, ३३ पष्टी, बेल, बाण आदि बनाना, ३४ गसीचे, दरी आदि बनाना, ३५ कर्ड्को कस्पेगचे, ३६ गृह आदि बनानेकी कारीगरी, ३७ सीने, चौदी आदि धातु तथा हीर-पन्ने आदि स्त्रोकी पंरेशा, ३८ सोना-चौदी आदि बना खेना, ३९ मणियोंके

रंगको पहचानना, ४० खानोको पहचान, ४१ वृक्षोको चिकित्सर, ४२ घेटा.सूर्गा, बटेर आदिको लढ़ानेको गीत, ४३ तोल-मैना आदिको बोलियाँ बोलना, ४४ उच्चाटनको विधि, ४५ केरोंकी सफर्डका कौराल, ४६ मुट्टीको चीज या मनकी बात बता देश, ४७ खेन्छ-कार्योका समझ लेग, ४८ विभिन्न देशोंकी भाषाका हान, ४९ शकुन-अपशकुन अनना, प्रश्नोंके उत्तरमें शुभाशुभ बतलाना, ५० नाम प्रकारके मतृकायना बनाना

५१ रजोको नाना प्रकारके आकारोमें कादन, ५२ साङ्केटिक भाषा बनान, ५३ मनमें कटकरचना करना, ५४ नथी-नथी बाते विकासना, ५५ छलाँस काम विकालना, ५६ समस्त कोशोंकर ज्ञान, ५७ समस्त छन्टोंका ज्ञान, ५८ वक्षोंको छिपाने या बदलनेकी विद्या, ५९ वृत कीझ, ६० दुरके मनुष्य

या वस्तुओंका आकर्षण कर लेख, ६१ बालकोंके खेल, ६२ मन्त्रविद्या, ६३ विवय प्राप्त करानेवाली विद्या, ६४ वेताल आदिको वसमें स्खनेकी विद्या ।

हमारे जिस गुरुपुत्रको बहा ले गये थे, उसे लाकर शीध हमें दी'। ३९॥

समुद्रने कहा—'देवाधिदेव मन्ष्यवेषधारी श्रीकृष्ण ! मैंने उस बालकको नहीं लिया है । मेरे जलमें पञ्जन नामका एक बड़ा भारी दैत्य जातिका असुर शङ्कके रूपमें रहता है। अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा लिया होगा' ॥ ४० ॥ समृद्रकी बात सुनकर भगवान् त्रंत ही जलमें जा घुसे और शङ्कासुरको मार डाला । परन्तु वह बालक उसके पेटमें नहीं मिला॥ ४१॥ तब उसके शरीरका शह्च लेकर भगवान् रथपर चले आये। वहाँसे बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय पुरी संयमनीमें जाकर अपना शङ्क बजायो। शङ्कका शब्द सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उनका स्वागत किया और भक्तिभावसे भरकर विधिपूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने मम्रतासे झुककर समस्त प्राणियोंके इदयमें विराजमान सिच्चदानन्द-खरूप भगवान् श्रीकृष्णसे कहा-- 'लोलासे ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर ! मैं आप दोनोंकी क्या सेवा कर्ले ?' ॥ ४२-४४ ॥

श्रीभगवानने कहा—'यमराज! यहाँ अपने कर्मबन्धनके अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा खीकार करो और उसके कर्मपर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ॥ ४५॥ यमराजने 'जो आज्ञा' कहकर भगवानुका आदेश खीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया । तब बद्वंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण और बलएमजी उस बालकको लेकर उन्नैन लीट आये और उसे अपने गुरुदेवको सौंपकर कहा कि 'आप और जो कुछ चाहें, माग लें'॥४६॥

गुरुकीने कहा-'बेटा ! तुम दोनोने भलीभाँति गुरुदक्षिणा दी । अब और क्या चाहिये ? जो तुम्हारे जैसे प्रवोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है ? ॥ ४७ ॥ वीरो ! अब तुम दोनों अपने घर जाओ । तुम्हें लोकोंको पवित्र करनेवाली कीर्ति प्राप्त हो । तुम्हारी पञ्जी हुई विद्या इस लोक और परलोकमें सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हों ॥४८॥ बेटा परीक्षित् ! फिर गुरुजीसे आज्ञा लेकर वायुके समान बेग और मेघके समान शब्दवाले रथपर सवार होकर दोनों भाई मथ्रा लीट आये॥४९॥ मध्राकी प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीकृष्ण और यलरामको न देखनेसे अत्यन्त दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब-के-सब परमानन्दमें मध्न हो गये, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो॥ ५०॥

# छियालीसवाँ अध्याय

#### उद्धवजीकी व्रजयात्रा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! उद्भवजी वृष्णिवंशियोंमें एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात् बृहस्पतिजीके शिष्य और परम बृद्धिमान् थे। उनकी महिमाके सम्बन्धमें इससे बढ़कर और कौन-सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा तथा मन्त्री भी थे ॥ १ ॥ एक दिन शरणागतिक सारे दृःख हर लेनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्रिय भक्त और एकान्तप्रेमी उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा—॥२॥ 'सौम्यस्वभाव उद्भव! तुम क्रजमें स्वयं करता है ॥ ४ ॥ प्रिय उद्धव ! मैं उन गोपियोंका परम जाओ । वहाँ मेरे पिता-माता नन्दबाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आमन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरहकी प्रियतम है। मेरे यहाँ चले आनेसे वे मुझे दुरस्य मानती

व्याधिसे बहुत ही दुखी हो रही है, उन्हें मेरे सन्देश सुनाकर उस बेदनासे मुक्त करो ॥ ३ ॥ प्यारे उद्धव ! गोपियोंका मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंको छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धिसे भी मुझीको अपना प्याप, अपना प्रियतम—नहीं, नहीं; अपना आत्मा मान रक्खा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और पारलीकिक धर्मोंको छोड़ देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं 34. RE ] \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हैं और मेरा स्मरण करके अस्यन्त मोहित हो रही हैं, बार-बार मुर्च्छित हो जाती हैं। वे मेरे बिरहकी व्यथासे विद्वाल हो रही है, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कष्टित रहती है ॥ ५ ॥ मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्नसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि 'मै आऊंगा।' वही उनके जीवनका आधार है। उद्भव ! और तो क्या कहें, मैं ही उनकी आत्मा हैं। वे नित्य-निरन्तर मुझमें हो तन्मय रहती 常用专用 ब्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरसे अपने स्वामीका सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और नन्दर्गावके लिये चल पड़े॥७॥ परम सुन्दर उद्धवजी सूर्यासके समय नन्दबाबाके ब्रजमें पहुँचे। उस समय जंगलसे गीएँ लौट रही थीं । उनके खुरोंके आधातसे इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ दक गया था॥८॥ व्रजभूमिमें ऋत्मती गौओंके लिये मतवाले साँड़ आपसमें लड़ रहे

थे। उनकी गर्जनासे सारा अब गुँज रहा था। थोड़े दिनोंकी क्यायी हुई गौएँ अपने धनोंके भारी भारसे दबी होनेपर भी अपने-अपने बळडोंकी ओर दौड़ रही थीं ॥ ९ ॥ सफेद रंगके बछड़े इधर-उधर उछल-कृद मचाते हुए बहुत ही चले मालुम होते थे । गाय दुहनेकी 'घर-घर' ध्वनिसे और बॉस्रियोंको मधुर टेरसे अब भी ब्रजकी अपूर्व शोभा हो रही थी ॥ १० ॥ गोपी और गोप सुन्दर-सुन्दर वस्त्र तथा गहनाँसे सज-धजकर श्रीकृष्ण तथा बलरामजीके मङ्गलमय चरित्रोंका गान करे रहे थे और इस प्रकार व्यक्ती शोभा और भी बह गयी थी।। ११॥ गोपेकि घरोमें अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता-पितरोंकी पूजा की हुई थी। धूपकी सुगन्ध चारों ओर फैल रही थी और दीएक जगमगा रहे थे। उन घरोंको पृष्पेंसे सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहोंसे सारा बज और भी मनोरम हो रहा था॥ १२ ॥ चारों और वन-पंक्तियाँ फुलोसे लद रही थीं। पक्षी चहक रहे थे और भीरे गंजार कर रहे थे। यहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलोंके वनसे शोभायमान थे और इंस. बत्तख आदि

जब भगवान् ब्रोकृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी

व्रजमें आये, तब उनसे मिलका मन्दबाबा बहुत ही प्रसन्न हए। उन्होंने उद्धकजीको गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया, मानो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण आ गये

हों ॥ १४ ॥ समयपर उत्तम अन्नका भोजन कराया और जब वे आरामसे पर्लगपर बैठ गये, सेवकॉन पाँच दबाकर, पंखा झलकर उनकी धकावट दूर कर दी ॥ १५ ॥ तब नन्दबाबाने उनसे पूछा— 'परम भाष्यवान् उद्भवजी ! अब हमारे सखा वस्देवजी जेलसे छूट गये ।

उनके आत्मीय स्वजन तथा पत्र आदि उनके साथ है। इस समय वे सब कुशलसे तो हैं न ? ॥ १६ ॥ यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अपने पापेकि फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया। क्योंकि स्वभावसे ही धार्मिक परम साध् यदवेशियोंसे वह सदा द्वेष करता था।। १७॥ अच्छा उद्धवजी ! श्रीकृष्ण कभी हमलोगोंकी भी याद करते हैं ? यह उनकी माँ हैं, खजन-सम्बन्धी है, सखा है, गोप है; उन्होंको अपना स्वामी और सर्वस्व मातनेवाला यह वज है; उन्होंकी गीएँ, वन्दावन और यह गिरिराज है, क्या वे कभो इनका स्मरण

उनकी यह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवनसे युक्त मुखकमल देख तो लेते॥१९॥ उद्धवजी ! श्रीकृष्णका हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनन्त है, उन्होंने दावानलसे, अधि-पानीसे, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्युके निमित्तीसे--जिन्हें टालनेका कोई उपाय न था-एक बार नहीं, अनेक बार हमारी रक्षा की है ॥ २० ॥ उद्धवजी ! हम श्रीकृष्णके विचित्र चरित्र,

उनकी विलासपूर्ण तिरही चितवन, उन्पुक्त हास्य, मधुर

भाषण आदिका स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने

करते हैं ? ॥ १८ ॥ आप यह तो बतलाइये कि हमारे

गोविन्द अपने सहद-बान्धवोंको देखनेके लिये एक बार

भी यहाँ आयेंगे क्या ? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम

तन्मय रहते है कि अब हमसे कोई काम-करन नहीं हो पाता॥ २१॥ जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है. जिसमें श्रीकृष्ण जलक्रीडा करते थे: यह वही गिरिराज है, जिसे उन्होंने अपने एक हाथपर उठा लिया था; ये वे ही

वनके प्रदेश हैं, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए बाँसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान है, जहाँ वे अपने सखाओंके साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते थे; और

पक्षी वनमें विहार कर रहे थे॥ १३॥

**为我我看到我去去去去去去我们的大方面的大方面在这些最美大方面的有多数的大方面的大方面的大方面在这些大方面的大方面的大方面的大方面的大方面** साथ ही यह भी देखते है कि वहाँ उनके चरणचिद्र अभी

मिटे नहीं है, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्रीकृष्णमय हो

जाता है ॥ २२ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि मैं श्रीकृष्य और बलरामको देवशिरोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ

कि वे देवताओंका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये यहाँ आये हुए हैं। स्वयं भगवान् गर्गाचार्यजीने

मुझसे ऐसा ही कहा था॥ २३॥ जैसे सिंह बिना किसी

परिश्रमके पशुओंको मार डालता है, वैसे ही उन्होंने

खेल-खेलमें ही दस हजार हाथियोंका वल रखनेवाले

केस, उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान् बलशाली

गजराज कुवलयापीड़को मार डाला ॥ २४ ॥ उन्होंने तीन ताल लंबे और अत्यन्त दृढ़ घनुषको वैसे ही तोड़ डाला,

जैसे कोई हाथी किसी छड़ीको तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्रीकृष्णने एक हाथसे सात दिनोतक गिरिएजको उठाये रक्खा था ॥ २५ ॥ यहाँ सबके देखते-देखते खेल-खेलमें

उन्होंने प्रलम्ब, धेनुक, आरष्ट, तृणावर्त और बक आदि

उन बहे-बहे दैत्योंको मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली थीं ॥ २६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! नन्दयायाका

हृदय यों ही भगवान् श्रीकृष्णके अनुराग-रंगमें रैंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओंका एक-एक करके स्परण करने लगे, तब तो उनमें प्रेमकी बाढ़ ही आ गयी, वे विद्वल हो गये और मिलनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा

गये ॥ २७ ॥ यशोदारानी भी वहीं बैठकर नन्दबाबाकी बातें सुन रही थीं, श्रीकृष्णकी एक-एक लीला सुनकर

होनेके कारण उनका गला हैंघ गया। वे चुप हो

उनके नेत्रोंसे आँसू बहते जाते थे और पुत्रस्नेहकी बाढ़से उनके स्तनोंसे दुधकी धारा बहती जा रही थी।। २८॥ उद्धवजी नन्दबाबा और यशोदारानीके हृदयमें श्रीकृष्णके

प्रति कैसा अगाध अनुग्रग है—यह देखकर आनन्दमग्न हो गये और इनसे कहने लगे॥ २९॥ उद्भवजीने कहा-हे मानद ! इसमें सन्देह नहीं

कि आप दोनों समस्त शरीरधारियोमें अत्यन्त भाग्यवान् हैं, सराहना करनेयोग्य हैं। क्योंकि जो सारे चरावर जगतके बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण है, उनके प्रति आपके हृदयमें ऐसा वात्सल्यरनेह—पुत्रभाव है॥ ३०॥ बलराम और श्रीकृष्ण पुराणपुरुष हैं; वे सारे

संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण भी हैं। भगवान् श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बलरामजी प्रधान (प्रकृति) । ये ही दोनों समस्त शरीरोमें प्रविष्ट होकन उन्हें जीवनदान देते हैं

और उनमें उनसे अत्यन्त विलक्षण जो ज्ञानस्वरूप जीव है, उसका नियमन करते हैं ॥ ३१ ॥ जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके लिये भी उनमें लगा देता

है, यह समस्त कर्म-वासनाओंको धो बहाता है और शीघ ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परमगतिको

प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ वे भगवान् ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तोंकी अभिलाया पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका-सा शरीर प्रहण

करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा सुदुढ़ वात्सल्यभाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंक लिये अब कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है॥ ३३॥

भक्तवत्सल यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण थोड़े ही दिनोंमें व्रजमें आयेंगे और आप दोनोंको—अपने मॉ-बापको उपनन्दित करेंगे॥ ३४॥ जिस समय उन्होंने

समस्त यदुवंशियोंके दोही कंसको रंगभूमिमें मार डाला और आपके पास आकर कहा कि 'मैं व्रजमें आर्कंगा', उस कथनको वे सत्य करेंगे ॥ ३५ ॥ नन्दबाबा और माता

यशोदाजी ! आप दोनों परम भाग्यशाली है । खेद न करें । आप श्रीकृष्णको अपने पास ही देखेंगे; क्योंकि जैसे काष्टमें अग्नि सदा ही व्यापक रूपसे रहती है, वैसे ही वे

समस्त प्राणियोंक हदयमें सर्वदा विराजमान रहते है।। ३६।। एक शरीरके प्रति अभिमान न होनेके कारण

न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय। वे सबमें और सबके प्रति समान हैं; इसलिये उनकी दृष्टिमें न तो कोई उत्तम है और न तो अधम । यहाँतक कि विषमताका भाव रखनेवाला भी उनके लिये विषम नहीं है ॥ ३७ ॥ न

तो उनकी कोई माता है और न पिता। न पत्नी है और न तो पत्र आदि। न अपना है और न तो पराया। न देह है और न तो जन्म ही॥३८॥ इस लोकमें उनका

कोई कर्म नहीं है फिर भी वे साधुओंके परित्राणके लिये, लीला करनेके लिये देवादि सास्विक, मस्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियोमें शरीर

धारण करते हैं॥ ३९॥ भगवान् अजन्मा है। उनमे

प्राकृत सत्त्व, रज आदिमेंसे एक भी गुण नहीं है।

इस प्रकार इन गुणोंसे अतीत होनेपर भी लीलांके लिये खेल-खेलमें वे सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंको स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत्की रचना, पालन और संहार करते हैं ॥४०॥ जब बच्चे घुमरीपरेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेगसे चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तवमें सब कुछ करनेवाला चित्त ही है; परन्तु उस चित्तमें अहंबुद्धि हो जानेके कारण, प्रमवश उसे आत्मा—अपना भी समझ लेनेके कारण, जीव अपनेको कर्ता समझने लगता है॥४१॥ भगवान् श्रीकृष्ण केवल आप दोनोंके ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियोंके आत्मा, पुत्र, पिता-माता और स्वामी भी है॥४२॥ बाबा! जो

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कुछ देखा या सुना जाता है—वह चाहे भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तभानसे अधवा भविष्यसे; स्थावर हो या जङ्गम हो, महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो। बाबा ! श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सके। वास्तवमें सब वे ही है, वे ही परमार्थ सत्य है॥ ४३॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके सखा उद्धव और

नन्दबाबा इसी प्रकार आपसमें बात करते रहे और वह रात बीत गयी। कुछ रात शेव रहनेपर गोपियाँ उठीं, दीपक जलाकर उन्होंने घरकी देहलियोंपर वास्तुदेवका पूजन किया, अपने घरोंको झाड़-बुहारकर साफ किया और फिर दही मधने लगीं॥ ४४॥ गोपियोंकी कलाइयोंमें कंगन

शोभायमान हो रहे थे, रस्ती खोँचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थीं। उनके नितम्ब, स्तन और गलेके हार हिल रहे थे। कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर उनके कुक्रुम-मण्डित कपोलोंकी लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणोंकी मणियाँ दीपककी ज्योतिसे और भी जगमण रही थीं और इस प्रकार वे अत्यन्त शोभासे सम्पन्न होकर दही मथ रही थीं।। ४५॥ उस समय गोपियाँ— कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णके मङ्गलमय चित्रोंका गान कर रही थीं। उनका वह सङ्गीत दही मथनेकी ध्वनिसे मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्गलोकतक जा

पहुँचा, जिसकी खर-लहरी सब ओर फैलकर दिशाओंका

अमङ्गल मिटा देती है ॥ ४६ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जब भगवान् भुवनभास्करका उदय हुआ, तब व्रजाङ्गनाओंने देखा कि नन्दबाबाके दरवाजेपर एक सोनेका एथ खड़ा है। वे एक-दूसरेसे पूछने लगीं 'यह किसका एथं हैं?॥'४७॥ किसी गोपीने कहा—'कंसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला अकूर हो तो कहीं फिर नहीं आ गया है ? जो कमलनयन प्यारे श्यामसुन्दरको यहाँसे मथुरा ले गया था'॥'४८॥ किसी दूसरी गोपीने कहा—'क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए खामी कंसका पिण्डदान करेगा? अब यहाँ उसके आनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है?' वजवासिनी खियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत कर रही थीं कि उसी समय नित्यकर्मसे निवृत होकर उद्धवजी आ पहुँचे॥'४९॥

## सैंतालीसवाँ अध्याय

#### उद्भव तथा गोपियोंकी बातचीत और भ्रमरगीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं— परिसित् ! गोपियोने देखा कि श्रीकृष्णके सेवक उद्धवजीकी आकृति और वेषभूषा श्रीकृष्णसे मिलती-जुलती हैं। घुटनोंतक लंबी-लंबी भुजाएँ हैं, नूतन कमलदलके समान कोमल नेत्र हैं, शारीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमें कमलपृष्णोंकी माला है, कानोंमें मणिजटित कुण्डल

झलक रहे हैं और मखार्यवन्द अत्यन्त प्रफल्लित

है॥ १॥ पवित्र मुसकानवाली गोपियोने आपसमें कहा—'यह पुरुष देखनेमें तो बहुत सुन्दर है। परन्तु यह है कौन ? कहाँसे आया है ? किसका दूत है ? इसने श्रीकृष्ण-जैसी वेषभूषा क्यों भारण कर स्वखी है ?'

सब-की-सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो गयीं और उनमेंसे बहुत-सी पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलीके आश्रित तथा उनके

स्त्री-सुलम लज्जाको भी भूल गर्यी और फूट-फूटकर रेने

लगों ॥ ९-१० ॥ एक गोपीको उस समय स्मरण हो रहा

सेवक-सखा उद्भवजीको चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गर्यो ॥ २ ॥ जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमण पगवान् श्रीकृष्णका सन्देश लेकर आये हैं, तब उन्होंने विनयसे झुककर सलज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे उद्धवजीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तमें आसनपर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगीं— ॥ ३ ॥ 'उद्भवजी ! हम जानती है कि आप यदनाथके पार्षद है। उन्हींका संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामीने अपने माता-पिताको सुख देनेके लिये आपको यहाँ भेजा है॥ ४॥ अन्यथा हमें तो अब इस नन्दगाँवमें — गौओंके रहनेकी जगहमें उनके स्मरण करनेयोग्य कोई भी वस्तु दिखायी नहीं पड़ती; भाता-पिता आदि सगे-सम्बन्धियोंका स्नेह-कन्धन तो बड़े-बड़े ऋषि-मृनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड़ पाते हैं।। ५।। दुसरोंके साथ जो प्रेम-सम्बन्धका स्वांग किया जाता है, वह तो किसी-न-किसी स्वार्थके लिये ही होता है। भीरोंका पृष्पोसे और प्रत्यांका सियोंसे ऐसा ही स्वार्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है ॥ ६ ॥ जब वेश्या समझती है कि अब मेरे वहाँ आनेवालेके पास घन नहीं है, तब उसे वह घता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है । अध्ययन समाप्त हो जानेपर कितने शिष्य अपने आचार्योंकी सेवा करते हैं ? यज्ञकी दक्षिणा मिली कि ऋत्विजलोग चलते बने॥७॥ जब वृक्षपर फल नहीं रहते. तब पक्षीगण वहाँसे बिना कुछ सोचे-विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेनेके बाद अतिथिलोग ही गृहस्थकी ओर कब देखते हैं ? बनमें आग लगी कि पश् भाग खड़े हुए। चाहे स्त्रीके हदयमें कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष

था भगवान् श्रीकृष्णके मिलनको लीलाका । उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भीरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्रीकृष्णने मनानेके लिये दूत भेजा हो। वह गोपी भौरसे इस प्रकार कडने लगी— ॥ ११ ॥ गोपीने कहा—रे मधुप ! तु कपटीका सखा है; इसलिये त भी कपटी है। तू हमारे पैरोंको मत छू। झुठे प्रणाम करके हमसे अनुतय-विनय मत कर । हम देख रही है कि श्रीकृष्णकी जो वनमाला हमारी सौतोंके वक्ष:स्थलके स्पर्शसे मसलो हुई है, उसका पीला-पीला कुङ्कुम तेरी मूँछोंपर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुमसे प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी, वैसा ही तू! मधुपति श्रीकृष्ण मधुराकी मानिनी नायिकाओंको मनाया करें, उनका वह कुङ्कमरूप कृपा-प्रसाद, जो यदुवंशियोंकी सभामें उपहास करनेयोग्य हैं, अपने ही पास स्वखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजनेकी क्या आवश्यकता है ? ॥ १२ ॥ जैसा तु काला है, वैसे ही वे भी हैं। तू भी पृष्योंका रस लेकर ठड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार—हाँ, ऐसा ही लगता है—केवल एक बार अपनी तनिक-सी मोहिनी और परम मादक अश्वरसुधा पिलायी थी और फिर हम भोली-भाली गोपियोंको छोडकर वे यहाँसे चले गये। पता नहीं; सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरणकमलोंकी सेवा कैसे करती रहती हैं ! अवस्य ही वे छैल-छबीले श्रीकृष्णकी चिकनी-चुपड़ी बातोंमें आ गर्वी होंगी। चितचोरने उनका भी चित्त चुर लिया होगा ॥ १३ ॥ और भ्रमर ! हम वनवासिनी हैं । हमारे तो अपना काम बना लेनेके बाद उलटकर भी तो नहीं घर-द्वार भी नहीं है। तु हमलोगोंके सामने देखता'॥८॥ परीक्षित्! गोपियोंके मन, वाणी और यदुर्वशशिरोमणि श्रीकृष्णका बहुत-सा पुणगान क्यों कर शारीर श्रीकृष्णमें ही तल्लीन थे। जब भगवान् श्रीकृष्णके रहा है ? यह सब भला हमलोगोंको मनानेके लिये ही दुत बनकर उद्धवजी ब्रजमें आये, तब वे उनसे इस तो ? परन्तु नहीं-नहीं, वे हमारे लिये कोई नये नहीं है। प्रकार कहते-कहते यह भूल ही गर्वी कि कौन-सी बात हमारे लिये तो जाने-पहचाने, बिल्कुल पुराने हैं। तेरी किस तरह किसके सामने कहनी चाहिये। भगवान् चापलुसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँसे चला ज श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर किशोर अवस्थातक जितनी और जिनके साथ सदा विजय रहती है, उन श्रीकृष्णकी भी लीलाएँ की धीं, उन सबकी याद कर-करके गोपियाँ मध्परवासिनी संख्यिके सामने जाकर उनका गुणगान उनका गान करने लगीं। वे आत्मविस्मृत होकर

• दशम स्कन्य •

खाकर भी बलि देनेवालेको अपने अन्य साथियोंके साथ

कर । वे नयी हैं, उनकी लीलाएँ कम जानती है और इस समय वे उनकी प्यारी है: उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिटा

अः ४७ ]

दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलुसीसे

प्रसन्न होकर तुझे मेंहमाँगी वस्तु देंगी॥ १४॥ भीरे ! वे हमारे लिये छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है ? उनकी कपटभरी पनोहर मुसकान और भीहोंके इशारेसे जो वशमें

न हो जाये, उनके पास दौडी न आवे —ऐसी कौन-सी क्षियाँ है ? और अनजान ! स्वर्गमें, पातालमें और पृथ्वीमें

ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरोंकी तो बात ही क्या, स्त्रयं लक्ष्मीजी भी उनके चरणरजकी सेवा किया करती हैं! फिर हम श्रोकृष्णके लिये किस गिनतीमें हैं ? परन्तु तू उनके पास जाकर कहना कि 'तुम्हारा नाम तो

'उत्तमश्लोक' है, अच्छे-अच्छे लोग तुम्हारी कीर्तिका गान करते हैं; परन्तु इसकी सार्थकता तो इसीमें है कि तुम दीनोपर दया करो। नहीं तो श्रीकृष्ण ! तुम्हारा 'उत्तमश्लोक' नाम झूठा पड़ जाता है॥१५॥ अरे मधकर ! देख, तु मेरे पैरपर सिर मत टेक । मैं जानती हूँ कि तु अनुनय-वितय करनेमें, क्षमा-थाचना करनेमें बड़ा निपूण है। मालूम होता है तु श्रीकृष्णसे ही यही सीखकर आया है कि रूडे हुएको मनानेके लिये

दतको-सन्देशवाहकको कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये। परन्तु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलनेकी । देख, इमने श्रीकृष्णके लिये ही अपने पति, पुत्र और इसरे लोगोंको छोड़ दिया। परन्तु उनमें तनिक भी कतज्ञता नहीं। वे ऐसे निमोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने ! अब तु ही बता, ऐसे अवस्तक्रके साथ हम क्या सन्धि करें ? क्या तु अब भी कहता है कि उनपर

घने घे, तब उन्होंने कपिराज बालिको व्याधके समान छिपकर बड़ी निर्देयतासे मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश अनके पास आयो थी, परन्तु उन्होंने अपनी स्नीके वश होकर उस बेचारीके नाक-कान काट लिये और इस

विश्वास करना चाहिये ? ॥ १६ ॥ ऐ रे मध्य ] जब वे राम प्रकार उसे करूप कर दिया। ब्राह्मणके घर वामनके रूपमें जन्म लेकर उन्होंने क्या किया ? बालिने तो उनको पूजा को, उनको मुँहमाँगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा प्रहण करके भी उसे वरुणपाशसे बाँधकर

श्रीमद्भा०-स्०-सा० — २३

साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नहीं है। परन्तु यदि तू यह कड़े कि 'जब ऐसा है तब तुमलोग उनकी चर्चा क्यों करती हो ?' तो प्रमर ! हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चसका लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता ।

मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो

अब जाने दे; हमें श्रीकृष्णसे क्या, किसी भी काली वस्तुके

ऐसी दशामें हम चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती ॥ १७ ॥ श्रीकृष्णकी लीलारूप कर्णामृतके एक कणका भी जो रसाखादन कर लेता है, उसके राग-देष,

सुख-दुःख आदि सारे इन्द्र छूट जाते हैं। यहाँतक कि बहतसे लोग तो अपनी दःश्रमय-दःखसे सनी हुई घर-गृहस्थी छोडकर अकिश्चन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह-परिग्रह नहीं रखते और पक्षियोकी तरह

दीन-दनियासे जाते रहते हैं। फिर भी श्रीकृष्णकी लीलाकथा छोड़ नहीं पाते। वास्तवमें उसका रस, उसका चसका ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है॥ १८॥ जैसे कृष्णसार मृगकी पत्नी भोली-भाली हरिनियाँ व्याधके सुमधुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जालमें फँसकर मारी जाती हैं, वैसे हो हम भोली-भाली गोपियाँ भी उस इस्तिया कृष्णकी क्यरभरी मीडी-मीडी बातोंमें

आकर उन्हें सस्पके समान मान बैठी और उनके

नखस्पर्शसे होनेवाली कामव्याधिका बार-बार अनुभव

चन-चनकर—भीखा माँगकर अपना पेट भरते हैं,

करती रहीं। इसलिये श्रीकृष्णके दूत भीरे! अब इस विषयमें तु और कुछ मत कह । तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह ॥ १९ ॥ हमारे त्रियतमके प्यारे सखा ] जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आये हो। अवश्य ही हमारे प्रियतमने मनानेके लिये तुम्हें भेजा होगा । त्रिय भ्रमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे माननीय हो ।

कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है ? हमसे जो चाहो सो माँग

लो । अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो ? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चकी हैं। परन्तु तुम हमें वहाँ से जाकर करोगे क्या ? प्यारे प्रमर ! उनके साथ--- उनके वक्षःस्थलपर तो उनकी प्यारी पत्नी

लक्ष्मीजी सदा रहती हैं न ? तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे पातालमें डाल दिया। ठीक वैसे ही, जैसे कौआ चलि

होगा॥२०॥ अच्छा, हमारे प्रियतमके प्यारे दुत मधुकर ! हमें यह बतलाओं कि आर्यपुत्र भगवान् श्रीकृष्ण गुरुकुलसे लौटकर मधुप्रीमें अब सुखरो तो हैं

न ? क्या वे कभी नन्दबाबा, यशोदारानी, यहाँके घर, सगे-सम्बन्धी और म्वालबालोकी भी याद करते हैं ? और क्या हम दासियोंकी भी कोई बात कभी चलाते हैं ? प्यारे

प्रमर ! हमें यह भी बतलाओं कि कभी वे अपनी अगरके समान दिव्य सुगन्धसे युक्त भुजा हमारे सिरोंपर रक्खेंगे ?

क्या हमारे जीवनमें कभी ऐसा शुभ अवसर भी आयेगा ? ॥ २१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—पर्रोक्षित् !

भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अल्पन्त उत्सुक—

लालायित हो रही थीं, उनके लिये तड़प रही थीं। उनकी

बातें सुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश

सुनाकर सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा- ॥ २२ ॥

उद्धवजीने कहा — अहो गोपियो ! तुम कृतकृत्य

हो। तुम्हारा जीवन सफल है। देवियो ! तुम सारे संसारके लिये पूजनीय हो; क्योंकि तुमलोगोंने इस प्रकार भगवान

श्रीकृष्णको अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है ॥ २३ ॥ दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, घारणा, समाधि और कल्याणके अन्य विविध साधनोंके

द्वारा भगवानुकी भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयक्ष किया जाता

है ॥ २४ ॥ यह बड़े सीभाग्यको वात है कि तुमलोगीन पवित्रकोर्ति भगवान् श्रीकृष्णके प्रति वही सर्वोत्तम

प्रेमभक्ति प्राप्त की है और उसीका आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े-बड़े ऋषि-मृनियंकि लिये भी अत्यन्त दूर्लभ

है।। २५ ॥ सचम्च यह कितने सौभाग्यकी बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरोंको छोड़कर

पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णको, जो सबके परम पति हैं, पतिके रूपमें वरण किया है॥ २६॥ महाभाग्यवती गोपियो ! भगवान् श्रीकृत्याके वियोगसे तुमने उन

इन्द्रियातीत परमात्मके प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है,

जो सभी वस्तुओंके रूपमें उनका दर्शन कराता है। तुमलोगोंका वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे

ऊपर तुम देवियोंकी बड़ी ही दया है॥ २७॥ मैं अपने

स्वामीकः गुप्त काम करनेवाला दूत हैं। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्रीकृष्णने तुमलोगोंको परम सुख देनेके लिये

यह प्रिय सन्देश भेजा है। कल्याणियो! वही लेकर मैं तुमलोगोंके पास आया हैं, अब उसे सूनो ॥ २८ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा है---मै सबका उपादान

कारण क्षेत्रेसे सबका आत्मा हूँ, सबमें अनुगत हूँ; इसलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे

संसारके सभी भौतिक पदार्थीमें आकाश, वाय, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँचों मृत व्याप्त हैं, इन्होंसे सब

ही उनके रूपमें प्रकट हो रहा है।। २९ ।। मैं ही अपनी

मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंके रूपमें होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी

बनकर अपने-आपको हो रचता हूँ, पालता हूँ और समेट

लेता हूँ ॥ ३० ॥ आत्मा माया और मायाके कार्योसे पृथक्

है। वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप, जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा

अपने ही अवान्तर भेदोंसे रहित सर्वधा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। मायाकी तीन वृत्तियाँ

है—सुष्पित, स्वप्न और जाग्रत्। इनके द्वारा वही अखण्ड, अनल बोधस्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ, तो कभी तैजस और

कभी विश्वरूपसे प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ मनष्यको चाहिये

कि वह समझे कि स्वप्रमें दीखनेवाले पदार्थोंके समान ही जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे

मिथ्या है। इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोंको रोक ले और मानी सोकर उठा हो, इस

प्रकार जगतुके स्वाप्रिक विषयोंको त्यागकर मेरा साक्षात्कार करे॥ ३२॥ जिस प्रकार सभी नदियाँ

घुम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषोंका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्म-विवेक, त्वाग, तपस्वा, इन्द्रियसेयम और सत्य आदि समस्त धर्म,

साक्षात्कार; क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास भौपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनीका

धुवतारा हैं। तुम्हारा जीवन-सर्वस्व हैं। किन्तू मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हैं, उसका कारण है। वह यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर रहनेपर

मेरी प्राप्तिमें ही समाप्त होते हैं । सबका सच्चा फल है मेरा

पहुँचाते हैं ॥ ३३ ॥

वस्तुएँ बनी हैं, और यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे

हो मैं मन, प्राण, पश्चभृत, इन्द्रिय और उनके विषयोंका आश्रय है। वे मुझमें है, मैं उनमें है और सच पूछों तो मैं

मण्डलीमें कोई बात चलती है और हमारे प्यारे

खच्छन्दरूपसे, बिना किसी सङ्घोचके जब प्रेमकी बातें

भी मनसे तुम मेरी सन्निधिका अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रक्यो ॥ ३४ ॥ क्योंकि स्तियों और अन्यान्य प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल

37: X3 ]

भावसे लगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास

रहनेवाले प्रियतमपें नहीं लगता ॥ ३५ ॥ अशेष बतियोंसे रहित सम्पूर्ण मन मुझमें लगाकर जब तुमलोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीध ही सदाके लिये मुझे प्राप्त हो जाओगी॥३६॥ कल्याणियो! जिस समय मैंने

वृन्दावनमें शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिमें रास-क्रीड़ा की थी उस समय जो गोपियाँ खजनोंके ऐक लेनेसे ब्रजमें ही रह गर्यों—मेरे साथ रास-विहारमें सम्मिलित न हो सकीं, वे

मेरी लीलाओंका स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। (तुम्हें भी मैं मिलूँगा अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है )॥ ३७॥ श्रीशुकदेकरी कहते हैं--परीक्षित् ! अपने प्रियतम

श्रीकृष्णका यह संदेशा सुनकर गोपियोंको बडा आनन्द हुआ। उनके संदेशसे उन्हें श्रीकृष्णके खरूप और एक-एक लीलाकी याद आने लगी। प्रेमसे भरकर उन्होंने ठद्धवजीसे कहा--- ॥ ३८ ॥ गोपियोंने कहा-उद्धवजी । यह बडे सीभाग्यको

पापी केस अपने अनुवाबियोंके साथ मारा गया। यह भी कम आनन्दकी बात नहीं है कि श्रीकृष्णके बन्धु-बान्धव और गुरुजर्नेकि सारे मनोरच पूर्ण हो गये तथा अब हमारे प्यारे श्यामसुन्दर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु उद्धवजी ! एक बात आप हमें

बतलाइये। 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेमभरी लजीली

मुसकान और उन्मुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती थीं

और आनन्दकी बात है कि यदवंशियोंको सतानेवाला

और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथराकी स्त्रियोसे भी वे प्रेम करते हैं या नहीं?'॥ ४०॥ तबतक दूसरी गोपी बोल उठी--'अरी सखी! हमारे प्यारे

स्यामस्<del>नदर तो प्रेमकी मोहिनी कलाके विशेषज</del>्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ कियाँ उनसे प्यार करती हैं, फिर

मला जब नगरकी कियाँ इनसे मीठी-मीठी बाते करेंगी और हाब-भावसे उनकी ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों न रीझेंगे ?'॥४१॥ दूसरी गोपियाँ बोलीं—'साधी!

आप यह तो बतलाइये कि जब कभी नागरी नारियोंकी

करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गैंबार म्बालिनोंकी भी याद करते हैं ?' ॥ ४२ ॥ कुछ गोपियोंने करा—'उद्धवजी ! क्या कभी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका स्मरण करते हैं, जब कुमृदिनी तथा कुन्दके पूचा खिले हए

थे, चारों ओर चाँदनी छिटक रही वी और वृन्दावन अत्यन्त रमणीय हो रहा था ! उन रात्रियोमें ही उन्होंने रास-मण्डल बनाकर हमलोगोंके साथ नृत्य किया था। कितनी सुन्दर थी वह एस-लीला ! उस समय हमलोगोंके पैरोंके नुपुर रुनञ्जन-रुनञ्जन बज रहे थे। हम सब सांखयाँ

उन्होंकी सुन्दर-सुन्दर लीलाओंका गान कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार कर रहे थे' ॥ ४३ ॥ कुछ दूसरी पोपियाँ बोल उठीं—'उद्धवजी ! हम सब तो उन्होंके विरहकी आगसे जल रही हैं। देवराज इन्द्र जैसे जल बरसाकर वनको हरा-भरा कर देते हैं. उसी प्रकार

जीवनदान देनेके लिये यहाँ आवेंगे ?'॥ ४४॥ तबतक एक गोपीने कहा—'अरी सखी! अब तो उन्होंने शत्रऑको मास्कर राज्य पा लिया है; जिसे देखो, वही उनका सहद बना फिरता है। अब वे बड़े-बड़े नरपतियोंकी कुमारियोंसे विवाह करेंगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक रहेंगे; यहाँ हम गैवारिनोंके पास क्यों आयेंगे ?'॥४५॥ दूसरी गोपीने कहा—'नहीं सखी ! महात्मा श्रीकृष्ण तो स्थयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी

कामनाएँ पूर्ण ही हैं, वे कुतकृत्य हैं। हम वनवासिनी

म्बालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियोंसे उनका कोई

क्या कमी श्रीकृष्ण भी अपने कर-स्पर्श आदिसे हमें

प्रयोजन नहीं है। हमलोगोंके बिना उनका कौन-सा काम अंटक रहा है ॥ ४६ ॥ देखो वेश्या होनेपर भी फिहलाने क्या ही ठीक कहा है—संसारमें किसीकी आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है।' यह बात हम जानती है, फिर भी हम भगवान् श्रीकृष्णके लौटनेकी आशा छोड़नेमें

असमर्थं हैं। उनके शुभागपनको आशा हो तो हमारा जीवन है॥ ४७॥ हमारे प्यारे स्यामस्न्दरने, जिनकी कीर्तिका गान बडे-बडे महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकात्तमें जो मीठो-मीठी प्रेमकी बातें की हैं उन्हें छोड़नेका, भूलानेका उत्साह भी हम कैसे कर सकती

हैं ? देखों तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी स्वयं लक्ष्मीजी उनके चरणोंसे लिपटी रहती हैं, एक क्षणके लिये भी उनका अङ्ग-सङ्ग छोड़का कहीं नहीं जातीं॥४८॥ उद्भवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है, जिसके शिखरपर चढ़कर वे बाँस्री बजाते थे। ये वे ही वन हैं, जिनमें वे रात्रिके समय रासलोला करते थे, और ये वे ही गौएँ हैं, जिनको चरानेके लिये वे स्वह-शाम हमलोगोंको देखते हए जाते-आते थे। और यह ठीक वैसी ही वंशीकी तान हमारे कानोंमें गुजती रहती है, जैसी वे अपने अधरोंके संयोगसे छेड़ा करते थे। बलरामजीके साथ श्रीकृष्यने इन सभीका सेवन किया है॥ ४९ ॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक धुलिकण उनके परम सुन्दर चरणकमलोंसे चिह्नित है। इन्हें जब-जब हम देखती हैं, सुनती हैं-दिनभर यही तो करती रहती है-तब-तब वे हमारे प्यारे स्थामसन्दर नन्दनन्दनको हमारे नेत्रोंके सामने लाकर रख देते हैं। उद्भवनी ! हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकतीं ॥ ५० ॥ उनकी वह हंसकी-सी सुन्दर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी ! आह ! उन सबने हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारा मन हमारे वशमें नहीं हैं; अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह ? ॥ ५१ ॥ हमारे प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम्हीं हमारे जीवनके स्वामी हो, सर्वस्व हो । प्यारे ! तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ ? हमारे लिये तो व्रजनाथ ही हो। हम व्रजगोपियोंके एकमात्र तुम्हीं सच्चे स्थामी हो। श्यामसुन्दर ! तुमने बार-बार हमारी व्यथा मिटायी है,

लिये कई महीनोंतक वहीं रहे। वे भगवान श्रीकृष्णकी कभी वनोमें विहरते और कभी गिरिराजकी घाटियोंमें हमारे सङ्कट काटे हैं। गोविन्द ! तुम गौओंसे बहुत प्रेम

करते हो। क्या हम गाँए नहीं है ? तुम्हारा यह सारा गोकल जिसमें म्वालबाल, माता-पिता, गौएँ और हम गोपियाँ सब कोई है--दु:खके अपार सागरमें डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ, हमारी रक्षा करो ॥ ५२ ॥ श्रीशकदेवजी करते है--प्रिय परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्णका प्रिय सन्देश सुनकर गोपियोंके विरहकी व्यथा शान्त हो गयी थी। ये इन्द्रियातीत भगवान् श्रीकृष्णको अपने आत्माके रूपमें सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं। अब वे बड़े प्रेम और आइरसे उद्धवजीका सत्कार करने लगीं ॥ ५३ ॥ उद्धवजी गोपियोंकी विरह-व्यथा मिटानेके

अनेको लोलाएँ और बातें सुना-सुनाकर ब्रजवासियोंको अप्तर्गन्दत करते रहते ॥ ५४ ॥ नन्दबाबाके अजमें जितने टिनॉतक उद्धवजी रहे, उतने दिनॉतक भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाकी चर्चा होते रहनेके कारण वजवासियोंको ऐसा जान पड़ा, मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो।। ५५॥ मगवानुके परमधेमी भक्त उद्धवजी कभी नदीतटपर जाते,

विचरते। कभी रंग-बिरंगे फूलोंसे लंदे हुए वृक्षोमें ही रम जाते और यहाँ भगवान् श्रीकृष्णने कौन-सी लीला की है, यह पूछ-पूछकर व्रजवासियोंको भगवान् श्रीकृष्ण और उनको लीलाके स्मरणमें तन्मय कर देते॥ ५६॥ उद्भवजीने व्रजमें रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी प्रेम-विकलता तथा और भी बहुत-सी प्रेम-चेष्टाएँ देखीं।

उनको इस प्रकार श्रीकृष्णमें तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनन्दसे भर गये । अब वे गोपियोंको नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे— ॥ ५७ ॥ 'इस पृथ्वीपर केवल इन गोफ्योंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं

सफल है: क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्णके परम

प्रेममय दिव्य महाभावमें स्थित हो गयी हैं। प्रेमकी यह

कैची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे भीत मुमुक्ष्जनेकि लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े मुनियो--मुक्त पुरुषों तथा

हम भक्तजनेकि लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें कलोनताको, द्विजातिसमृचित संस्कारकी और बड़े-बड़े यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है ? अथवा यदि भगवानुकी कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकरपोतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाभ? ॥ ५८ ॥ कहाँ ये वनचरी

आचार, ज्ञान और जातिसे हीन गाँवकी गैंबार स्वालिने और कहाँ संचिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम ! अहो, धन्य है ! धन्य है ! इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान्के स्वरूप और रहस्यको न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे खयं अपनी शक्तिसे अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते हैं;

ठींक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले

तो वह अपनी वस्त्-शक्तिसे ही पीनेवालेको अमर बना देता है ॥ ५९ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने एसोत्सवके समय इन व्यवाद्वनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरध

पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवान्की

प्रमप्रेमवती नित्यसङ्खिनी बक्षाःस्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ। कमलकी-सी सुगन्ध

और कर्तन्तसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला। फिर दूसरी खियाँकी तो बात हो क्या करें ? ॥ ६० ॥ मेरे लिये

तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दायनधाममें

कोई झाड़ी, लता अथवा ओषधि--जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ ! अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन

व्रजाङ्गनाओंकी चरणधृलि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी। इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो

जाऊँगा। धन्य है ये गोपियाँ। देखो तो सही, जिनको छोडना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने

भगवानको पदवो, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है—औरोंकी तो बात

क्या-भगवद्वाणी उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अबतक भगवान्के परम प्रेमभय स्वरूपको कूँढ़ती हो रहती है, प्राप्त नहीं कर पातीं ॥ ६१ ॥ स्वयं

भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रह्मा, शङ्कर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम और बहे-बहे योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन करते रहते

है, पगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंको ग्रस-लीलाके समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थलपर रक्खा और उनका

आलिक्सन करके अपने हृदयकी जलन, विरह-स्यथा शान्त की ॥ ६२ ॥ नन्दश्राबाके व्रक्षमें रहनेवाली

गोपाञ्चनाओंकी चरणधृतिको मैं बारंबार

करता हं-उसे सिरपर चढ़ाता हूं। अहा ! इन गोपियाँन

अड़तालीसवाँ अध्याय

----

भगवानुका कुळा और अकूरजीके घर जाना

<del>在在自己自由社会大利的有效大利的大大的内容中心的工作的主要和自由的主要和自由的大利的工作的工作的工作的工作的工作的工作和工作的工作的工作的工作和工作的工作的工作</del> भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाकथाके सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा'॥ ६३ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार कई

महीनोतक व्रजमें रहकर उद्धवजीने अब मध्या जानेके लिये गोपियोंसे, नन्दबाबा और यशोदा मैयासे आज्ञा प्राप्त को । म्वालबालोसे विदा लेकर वहाँसे यात्रा करनेके लिये

वे रथपर सवार हुए॥ ६४॥ जब उनका रथ व्रजसे बाहर निकला, तब नन्दबाबा आदि गोपगण बहुत-सी भेंटकी

सामग्री लेकर उनके पास आये और आँखोंमें आँस् भरकर उन्होंने बड़े प्रेमसे कहा— ॥ ६५ ॥ 'उद्धवजी !

अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक-एक वृत्ति, एक-एक सङ्कल्प श्रीकृष्णके चरणकमलेकि ही आश्रित

रहे । उन्होंकी सेवाके लिये उठे और उन्होंमें लगी भी रहे । हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्होंके नामोंका उच्चारण करती

रहे और शरीर उन्होंको प्रणाम करने, उन्होंकी आज्ञा-पालन और सेवामें लगा रहे ॥ ६६ ॥ उद्धवजी ! हम सच कहते हैं, हमें मोक्षको इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवानुकी इच्छासे अपने कमेंकि अनुसार चाहे जिस

योनिमें जन्म लें —वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णमें हमारी भ्रीति उत्तरोत्तर बढती रहे' ॥ ६७ ॥ प्रिय परीक्षित् !

उद्भवजीका सम्मान किया। अब वे भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित मधुरापुरीमें लौट आये॥ ६८॥ वहाँ

नन्दबाबा आदि गोपोने इस प्रकार श्रीकृष्ण-भक्तिके द्वारा

उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियोंकी प्रेममयी भक्तिका उद्रेक, जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया। इसके बाद

नन्दवाबाने भेंटकी जो-जो सामग्री दी थी वह उनको, वसुदेवजी, बलरामजी और राजा उपसेनको दे दी॥ ६९॥

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् !** तदनन्तर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अपनेसे मिलनकी आकाङ्का रखकर व्याकुल हुई कुब्बाका प्रिय करने — उसे सुख देनेकी इच्छासे उसके घर गये ॥ १ ॥ कुळ्जाका घर बहमूल्य सामीवयोंसे सम्पन्न था। उसमे शुंगार-रसका उद्दीपन करनेवाली बहुत-सी साधन-सामग्री भी भरी हुई थी। मोतीकी झालरें और स्थान-स्थानपर झंडियाँ भी लगी हुई थीं। चैदोबे तने हुए थे। सेजे बिखायी हुई थीं और बैडनेके लिये बहुत सुन्दर-सुन्दर आसन लगाये हुए थे। धूपकी सुगन्ध फैल थी। दीपककी शिखाएँ जगमगा रही थीं। स्थान-स्थानपर फुलोंके हार और चन्दन रक्खे हुए थे ॥ २ ॥ भगवान्को अपने घर आते देख कुन्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और सिखयोंके साध आगे बद्धत उसने विधिपूर्वक भगवान्का स्वागत-सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारोंसे उनकी विधिपूर्वक पूजा की॥ ३॥ कुञ्जाने भगवानुके परमभक्त उद्धवजीकी भी समृचित रीतिसे पूजा की; परन्तु वे उसके सम्मानके लिये उसका दिया हुआ आसन छुकर धरतीपर ही बैठ गये। (अपने स्वामीके सामने उन्होंने आसनपर बैठना उचित न समझा ।) भगवान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दस्यरूप होनेपर भी लोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेजपर जा बैठे ॥ ४ ॥ तब कुब्जा स्नान, अङ्गराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गन्ध (इत्र आदि), ताम्बुल और सुधासव आदिसे अपनेको खुब सजाकर लोलामयी लजीली मुसकान तथा हाव-भावके साथ भगवानकी ओर देखती हुई उनके पास आयी॥५॥ कुब्बा नवीन मिलनके सङ्कोचसे कुछ झिझक रही थी। तब स्थामसुन्दर श्रीकृष्णने उसे अपने पास बुला लिया और इसकी कडुणसे सशोभित कलाई पकडकर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीडा करने लगे। परीक्षित् ] कृष्याने इस जन्ममें केवल भगवानको अनुसाग अर्पित किया था, उसी एक शुभकर्मके फलखरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला ॥ ६ ॥ कुछ्जा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंको अपने काम-संतप्त हृदय, वक्षसथल और नेत्रॉपर रखकर उनकी दिव्य सुगन्ध लेने लगी और इस प्रकार

भेरे साथ ऋडेडा कीजिये । क्योंकि हे कमलनयन ! मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता' ॥ ९ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सबका मान रखनेवाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धवजीके साथ अपने सर्वसम्मानित घरपर लौट आये॥ १०॥ परोक्षित्! पगवान् ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर है। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीवके लिये बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय-सुख माँगता है, वह निश्चय ही दुर्वृद्धि है; क्योंकि वास्तवमें विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ — नहीं के बराबर है ॥ ११ ॥ तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजी और उद्धवजीके साथ अङ्गरजीको अभिलाषा पुर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये उनके घर गये ॥ १२ ॥ अक्रूरजीने दूरसे ही देख लिया कि हमारे परम बन्ध् मन्ष्यलोकशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन और आलिङ्गन किया॥१३॥ अक्ररजीने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीको नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साथ उन दोनों भाइयोने भी उन्हें नमस्कार किया। अब सब लोग आरामसे आसनोंपर बैठ गये, तब अक्ररजी उन लोगोंकी विधिवत् पूजा करने लगे ॥ १४ ॥ परीक्षित् ! उन्होंने पहले भगवानके चरण धोकर चरणोदक सिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा-सामग्री, दिव्य बख, गन्ध, माला और श्रेष्ठ आभूषणोंसे उनका पूजन किया, सिर झकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेक्स दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत उसने अपने इदयकी सारी आधि-व्याधि शान्त कर ली। वक्षःस्थलसे सटे हुए आनन्दमूर्ति प्रियतम होकर भगवान श्रीकष्ण और बलग्रमजीसे कहा-

किया ॥ ७ ॥ परीक्षित् ! कुळाने केवल अङ्गराग समर्पित किया था। उतनेसे ही उसे उन सर्वशक्तिमान् भगवान्की प्राप्ति हुई, जो कैक्ट्यमोक्षके अधीक्षर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। परन्तु उस दुर्पगानै उन्हें प्राप्त करके भी ब्रजगोपियोंकी भाँति सेवा न माँगकर यही मॉगा--- ॥ ८ ॥ 'प्रियतम ! आप कुछ दिन यहीं रहकर

श्यामस्न्दरका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढ़ आलिङ्गन

करके कुळाने दीर्घकालसे बढ़े हुए विरहतापको शान्त

\*\*\*\*\*\*\*\*\* ॥ १५-१६॥ 'भगवन्! यह बड़े ही आनन्द और

सौमान्यकी बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको बहत बड़े सङ्ग्रटसे बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है।। १७॥ आप दोनों जगतके कारण और

जगत्रूरूप, आदिपुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई

बस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य॥१८॥ परमात्मन् ! आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है और आप हो अपनी काल. माया आदि शक्तियोंसे इसमें

प्रविष्ट होकर जितनी भी चालएँ देखी और सुनी जाती हैं, उनके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं॥ १९ ॥ जैसे पृथ्वी आदि कारणतत्त्वोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जङ्गम शरीर बनते हैं;

वे उनमें अनुप्रविष्ट-से होकर अनेक रूपोमें प्रतीत होते हैं, परन्त वास्तवमें वे कारणरूप ही हैं। इसी प्रकार है तो केवल आप ही, परन्तु अपने कार्यरूप जगत्में खेच्छासे अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं। यह भी आपको एक लीला

तमोगणरूप अपनी शक्तियोंसे क्रमशः जगत्की रचना, पालन और संहार करते हैं: किन्तु आप उन गुणोंसे अथवा उनके द्वारा होनेवाले कर्मोंसे बन्धनमें नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप है। ऐसी स्थितिमें आपके लिये

ही है।।२०॥ प्रभो ! आप रजोगुण, सत्त्वगुण और

बन्धनका कारण हो क्या हो सकता है ? ॥ २१ ॥ प्रभी ! स्वयं आत्मवस्तुमें स्थूलदेह, सुक्ष्मदेह आदि उपाधियाँ न होनेके कारण न तो उसमें जन्म-मृत्यु है और न किसी

प्रकारका भेदभाव । यही कारण है कि न आपमें बन्धन है और न मोक्ष । आपमें अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार बन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका कारण

केवल हमारा अधिवेक ही है।। २२ ॥ आपने जगत्के कल्याणके लिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट किया है। जब-जब इसे पाखण्ड-पथसे चलनेवाले दुष्टोंके

द्वारा श्रति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध सत्वमय शरीर प्रहण करते हैं॥ २३॥ प्रभो ! वही आप इस समय अपने अंश श्रीबलरामजीके साथ पृथ्वीका भार दूर

करनेके लिये यहाँ वसुदेवजीके घर अवतीर्ण हुए है। आप असरोंके अंशसे उत्पन्न नाममानके शासकोंकी सौ-सौ अक्षौहिणी सेनाका संहार करेंगे और यदुवंशके यशकः विस्तार करेंगे ॥ २४ ॥ इन्द्रियातीत परमात्मन् !

सारे देवता, पितर, भृतगण और राजा आपकी मूर्ति है। आपके चरणोंकी घोषन गङ्गाजी तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं। आप सारे जगतके एकमात्र पिता और शिक्षक

है। वही आज आप हमारे घर पधारे। इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे घर घन्य-घन्य हो गये। उनके सौभान्यकी

सीमा न रही ॥ २५ ॥ प्रभो ! आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हित् और कृतज्ञ है-जरा-सी सेवाको भी मान लेते हैं। भला, ऐसा कौन

बद्धिमान परुष है जो आपको छोडकर किसी दूसरेकी

शरणमें जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रेमी

मक्तको समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं। यहाँतक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती—जो एकरस है, अपने उस आत्माका भी आप दान कर देते हैं॥ २६॥ भक्तोंके कष्ट मिटानेवाले और जन्म-मृत्युके बन्धनसे

आपके स्वरूपको नहीं जान सकते। परन्तु हमें आपका साक्षात् दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्यकी बात है। प्रमो ! हम स्त्री, पृत्र, धन, सक्तन, गेह और देह आदिके

छुड़ानेवाले प्रभो ! बड़े-बड़े योगिराज और देवराज भी

मोहकी रस्तीसे बँधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी मायाका खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बन्धनको शीघ्र काट दीजिये' ॥ २७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार यक्त अङ्गूरजीने भगवान् श्रीकृष्णको पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥ २८ ॥ भगवान श्रीकृष्णने कहा-- 'तात ! आप हमारे

गर--- हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितेषी है। इस तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके पात्र हैं॥ २९॥ अपना परम कल्याण चाहनेवाले मन्ध्योंको आप-जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान् संतोंकी सर्वदा सेवा करनी चाहिये। आप-जैसे संत देवताओंसे भी बदकर हैं; क्योंकि देवताओंमें तो स्वार्थ

रहता है, परन्तु संतीमें नहीं ॥ ३० ॥ केवल जलके तीर्थ (नदो, सरोवर आदि) ही तीर्थ नहीं है, केवल मृतिका और शिला आदिकी बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं है। चाचाजी ! उनकी तो बहुत दिनोंतक श्रद्धासे सेवा की जाय, तब वे पश्चित्र करते हैं। परन्तु संतपुरुष तो अपने दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं॥ ३१॥ चाचाजी ! आप हमारे हितैषी सहदोंमें सर्वत्रेष्ठ हैं। इसलिये आप पाण्डबोंका हित करनेके लिये तथा उनका कुशल-मङ्गल जाननेके लिये हस्तिनापुर जाइये ॥ ३२ ॥ हमने ऐसा सुना है कि राजा पाण्डके मर जानेपर अपनी माता कत्तीके साथ युधिष्ठिर आदि पाण्डव बड़े दुःखमें पड़ गये थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें ले आये हैं और वे वहीं रहते हैं॥ ३३ ॥ आप जानते ही है कि राजा धुतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबलकी

भी कमी है। उनका पुत्र द्योंधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होनेके कारण वे पाण्डवोंके साथ अपने पूत्रों-जैसा---समान व्यवहार नहीं कर पाते ॥ ३४ ॥ इसलिये आप वहाँ जाइये और मालम कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या ब्रिश आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे उन सहदोको सख मिले' ॥ ३५ ॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण अक्रुरजीको इस प्रकार आदेश देकर बलरामजी और उद्धवजीके साथ वहाँसे अपने घर लीट आये ॥ ३६ ॥



### उनचासवाँ अध्याय

### अक्रुरजीका हस्तिनापुर जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान्के आज्ञानुसार अकृरजी हस्तिनापुर गये। बहाँकी एक-एक वस्तुपर पुरुवंशी नरपतियोंकी अमरकोर्तिकी छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भोष्म, विदुर, कुन्ती, बाह्यक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पाँचौ पाण्डव तथा अन्यान्य इष्ट-भित्रोंसे मिले॥१-२॥ जब गान्दिनीनन्दन अक्रुरजी सब इष्ट-मित्रों और सम्बन्धियोंसे भलीभाँति मिल चुके, तब उनसे उन लोगोने अपने मध्रावासी स्वजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनाप्रवासियोंक कुशलमङ्गलके सम्बन्धमें पूछताछ की ॥ ३ ॥ परीक्षित् ! अक्षरजी यह जाननेके लिये कि धृतराष्ट्र पाण्डवेकि साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे। सच पूछो तो, धृतराष्ट्रमें अपने दृष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था। वे शकुनि आदि दुष्टोंकी सलाहके अनुसार ही काम करते थे॥ ४॥ अक्रुरजीको कुन्ती और विदुरने यह बतलाया कि धृतराष्ट्रके लड़के दुर्वोधन आदि पाण्डवीके प्रभाव, शस्त्रकौशल, बल, बीरता तथा विनय आदि सदगण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवॉसे ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ जाते हैं और पाण्डवीका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं। अबतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रीने पाण्डबॉपर कई बार विषदान आदि बहुतसे अस्याचार किये हैं और आगे भी बहत कुछ करना चाहते हैं॥ ५-६॥ जब अक्रुरजी कुलीके घर आये, तब वह अपने

भाईके पास जा बैठों । अक्रुरजीको देखकर क्नीके मनमें

अपने मायकेकी स्पृति जग गयी और नेत्रोमें आँस् भर आये । उन्होंने कहा- ॥ ७ ॥ 'व्यारे भाई ! क्या कभी मेरे माँ-बाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुलकी स्नियाँ और सखी-सहेलियाँ मेरी याद करती है ? ॥ ८ ॥ मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान् श्रीकृष्ण और कमलनयन बलराम बडे ही भक्तवत्सल और शरणागत-रक्षक है। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद करते है ? ॥ ९ ॥ मैं शतओंके बीच घिरकर शोकाकल हो रही हैं। मेरी बही दशा है, जैसे कोई हरिनी भेड़ियोंके बीचमें पड़ गयी हो। मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं। क्या हमारे श्रीकृष्य कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकोंको सान्वना देंगे ? ॥ १० ॥ (श्रोकणको अपने सामने समझकर कुन्ती कहने लगीं—) 'सच्चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! तृम महायोगी हो, विश्वात्मा

हो और तुम सारे विश्वके जीवनदाता हो। गोविन्द ! मैं

अपने बच्चोंके साथ दुःख-पर-दुःख भोग रही है। तुम्हारी

शरणमें आयी हैं। मेरी रक्षा करो। मेरे बच्चोंको बबाओ ॥ ११ ॥ मेरे श्रीकृष्ण । यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देनेवाले हैं। मैं देखती हैं कि जो लोग इस संसारसे डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे चरणकमलांके अतिरिक्त और कोई शरण, और कोई सहारा नहीं है॥ १२॥ श्रीकृष्ण ! तुम मायाके लेशसे रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परम्बद्ध परमात्मा हो।

योग भी हो । श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें आयी हैं । तुम मेरी रक्षा करों ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! तुन्हारी परदादी कुत्तो इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तमें

समस्त साधनों, योगों और उपायोंके स्वामी हो तथा स्वयं

जगदीश्वर भगवान् श्रोकृष्णको स्परण करके अल्यन्त दःखित हो गयीं और फफक-फफककर रोने लगीं ॥ १४ ॥ अक्रुरजी और विदुरजी दोनों ही सुख और दुःखको समान दृष्टिसे देखते थे। दोनों यशस्त्री महात्माओंने कुन्तीको उसके पुत्रोंके जन्मदाता धर्म, बायु आदि देवताओंको याद दिलायी और यह कहकर कि, तुम्हारे पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं. बहुत कुछ समझाया-बुझाया और सान्त्वना दो॥ १५॥ अकुरजी जब मध्रा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्रके पास आये। अबतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रोंका पक्षपात करते हैं और भतीजेंकि साथ अपने

अकृरजीने कहा-महाराज धृतराष्ट्रजी ! आप कुरुवंशियोंकी उरुवल कीर्तिको और भी बढ़ाइये। आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये कि अपने भाई पाण्डुके परलोक सिघार जानेपर अब आप

पुत्रोंका-सा बर्ताव नहीं करते । अब अक्टरजीने कौरवींकी

भरी सभामें श्रीकृष्ण और बलयमजी आदिका हितैषितासे

भग्र सन्देश कह सुनाया ॥ १६॥

राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं॥ १७॥ आप धर्मसे पृथ्वीका पालन कीजिये। अपने सद्व्यवहारसे प्रजाको

प्रसन्न रखिये और अपने स्वजनोंके साथ समान वर्ताव कीजिये। ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश और परलोकमें सदगति प्राप्त होगी ॥ १८ ॥ यदि अवप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपको निन्दा

होगी और मरनेके बाद आपको नरकमे जाना पड़ेगा।

बर्ताव कीजिये ॥ १९ ॥ आप जानते ही हैं कि इस संसारमें कभी कहीं कोई किसीके साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे एक दिन बिकुड़ना पड़ेगा ही।

इसलिये अपने पत्रों और पाण्डवोंके साथ समानताका

राजन् ! यह बात अपने शरीरके लिये भी सोलहों आने सत्य है। फिर स्त्रो, पुत्र, धन, आदिको छोड़कर जाना पहेगा, इसके वियषमें तो कहना ही क्या है ॥ २० ॥ जीव

अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी-धरनीका, पाप-पृथ्यका फल भी अकेला ही भुगतता है ॥ २१ ॥ जिन स्ती-पुत्रोंको हम अपना समझते है, वे तो 'हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण-पोषण करना

तुम्हारा धर्म है'—इस प्रकारको बाते बनाकर मुर्ख प्राणीके अधर्पसे इकट्ठे किये हुए घनको लूट लेते हैं, जैसे जलमें रहनेवाले जन्तुओंके सर्वस्व जलको उन्होंके सम्बन्धी चाट जाते हैं ॥ २२ ॥ यह मुर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता-पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीवको असन्तृष्ट छोड्कर ही चले जाते

वह अपना लौकिक खार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिये वह अधर्म करता है, वे तो उसे छोड़ ही देंगे; उसे कभी सन्तोषका अनुभव न होगा और वह अपने पापोंकी गडरी सिरपर लादकर स्वयं घोर नरकमें जायगः॥ २४ ॥ इसलिये महाराज ! यह बात समझ लीजिये कि यह

है ॥ २३ ॥ जो अपने धर्मसे विमुख है—सच पृष्टिये, तो

दनिया चार दिनकी चाँदनी है, सपनेका खिलवाड़ है, जादका तमाशा है और है मनोराज्यमात्र ! आप अपने प्रयत्नसे, अपनी शक्तिसे चित्तको रोकिये; ममतावश पक्षपात न कीजिये। आप समर्थ हैं, समत्वमें स्थित हो जाइये और इस संसारकी ओरसे उपराम-शान्त हो जाइये ॥ २५ ॥

राजा धृतराष्ट्रने कहा-दानपते अनूरजी ! आप मेरे कल्याणको, भलेकी बात कह रहे हैं, जैसे मरनेवालेको अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, बैसे ही मैं भी आफ्की इन बातोसे तुप्त नहीं हो रहा हैं॥ २६॥ फिर भी हमारे हितैबी अक्टूरजी ! मेरे चञ्चल चित्तमें आपको यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं

ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोंकी ममताके कारण अत्यन्त विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वतके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शिखरपर एक बार बिजली कौंधती है और इसरे ही क्षण अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मै उन्हों अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशोंकी परमैश्वर्यशक्तिशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ ॥ २९ ॥ है ॥ २७ ॥ अक्रूरजो ! सुना है कि सर्वशक्तिमान् भगवान् पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं । ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमें उलट-फेर कर सके । उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा॥ २८॥ भगवानुकी मायाका मार्ग अचित्त्य है । उसी मायाके द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्मफलोका विभाजन कर देते है । इस संसार-चक्रको बेरोक-टोक चालमें उनको अधिन्य लीलाशक्तिके

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार अक्टरजी महाराज धतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी खजन सम्बन्धियोंसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मधुरा लौट आये ॥ ३० ॥ परीक्षित् ! उन्होंने वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीके सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-वर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह सुनाया, क्वोंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तवमें उद्देश्य भी यही था॥ ३१॥

इति दशम स्कन्ध पूर्वार्ध समाप्त हरि: ३० तत्सन

श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

दशम स्कन्ध

( उत्तरार्ध )

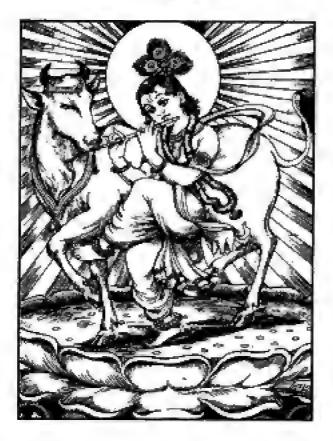

रुन्धानोऽरिगतिं वार्धिद्वारा द्वारा वर्ती गतः। कृतदारोऽच्युतो दद्यात् सौमनस्यं मनस्यलम्।।

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

### दशम स्कन्ध

(उत्तरार्घ)

## पचासवाँ अध्याय

### जरासन्थसे युद्ध और द्वारकापुरीका निर्माण

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं— भरतवंशशिरोमणि परीक्षित् ! कंसकी दो एनियाँ थीं — अस्ति और प्राप्ति । पतिकी मृत्युसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे अपने पिताकी एजधानीमें चली गर्यों ॥ १ ॥ उन दोनोंका पिता था मगधराज जरासन्थ । उससे उन्होंने बड़े दुःखके साथ अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ परीक्षित् ! यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासन्थको बड़ा शोक हुआ, परन्तु पीछे वह क्रोधसे तिलामिला उठा । उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वीपर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी की ॥ ३ ॥ और तेईस अक्षीहिणो सेनाके साथ यदुवंशियोंको राजधानी मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥

पगवान् श्रीकृष्णने देखा—जरासन्यकी सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओरसे हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे खजन तथा पुरवासी भयभीत हो रहे हैं॥ ५॥ भगवान् श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही मनुष्यका-सा वेष धारण किये हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतारका क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थानपर मुझे क्या करना चाहिये;॥ ६॥ उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासन्थने अपने अधोनस्थ नरपत्योंकी पैदल, पुड़सवार, रथी और हाथियोंसे युक्त कई अक्षीहिणी सेना इकट्टी कर ली है। यह सब तो पृथ्वीका भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुँचा है। मै इसका नाश करूँगा। परन्तु अभी मगधराज जरासन्यको नहीं मारना चाहिये; क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिरसे असुरोंको बहुत-सी सेना इकट्टी कर लायेगा॥ ७-८॥ मेरे अयतारका यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वीका बोझ हल्का कर दूँ, साधु-सज्जनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट-दुर्जनोंका संहार॥ ९॥ समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और बढ़ते हुए अधर्मको रोकनेके लिये मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ॥ १०॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाशसे सूर्यंके समान चमकते हुए दो रघ आ पहुँचे। उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसज्जित थीं और दो सार्राध उन्हें हाँक रहे थे॥ ११॥ इसी समय भगवानुके दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये। उन्हें देखकर भगवान् श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे कहा- ॥ १२ ॥ 'भाईजी ! आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध इल-मुसल भी आ पहुँचे हैं ॥ १३ ॥ अब आप इस रथपर सवार होकर शत्रु-सेनाका संहार कीजिये और अपने स्कजनोंको इस विपत्तिसे बचाइये। भगवन् ! साधुओंका कल्याण करनेके लिये ही हम दोनोंने अवतार प्रहण किया है।। १४॥ अतः अब आप यह तेईस असौहिणी सेना, पृथ्वीका यह विपुल भार नष्ट

कीजिये।' भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने यह सलाह करके कवच धारण किये और रचपर सवार होकर वे मधुरासे निकले। उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही थी। श्रीकृष्णका रथ हाँक रहा था दारुक। प्रीसे बाहर निकलकर उन्होंने अपना पाछजन्य शङ्ख

शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका इदय डरके मारे धर्र उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासन्धने कहा--'पुरुषाधम कृष्ण ! तु तो अभी निश बच्चा है। अकेले तेरे साथ

बजाया ॥ १५-१६ ॥ उनके शहुकी भयहूर ध्वनि सुनकर

लड़नेमें मुझे लाज लग रही है। इतने दिनोंतक तु न जाने कहाँ-कहाँ छिपा फिरता था। मन्द ! तु तो अपने मामाका हत्यारा है। इसलिये मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा,

मेरे सामनेसे भाग जा॥ १७-१८॥ बलराम ! यदि तेरे चितमें यह श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर स्वर्ग मिलता है तो तु आ,हिम्मत बाँधकर मुझसे लड़ । मेरे बाणोंसे छिन्न-भिन्न

हुए शरीरको यहाँ छोड़कर स्वर्गमें जा, अथवा यदि तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल'॥ १९॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—मगधराज ! जो शुरवीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल-पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यू तुम्हारे सिरपर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे

हो, जैसे मरनेके समय कोई सन्निपातका रोगी करे। बक लो, मैं तुम्हारी बातपर ध्यान नहीं देता॥ २०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जैसे वायु बादलोंसे सूर्यको और धूऐसे आगको ढक लेती है, किन्तु वास्तवमें वे बकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है; वैसे ही मगधराज जरासन्थने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान् और

अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे घेर लिया-यहाँतक कि उनको सेना, रथ, ध्वजा, बोडों और सार्राधयोंका दीखना भी बंद हो गया ॥ २१ ॥ मधुरापुरीकी स्तियाँ अपने महलोंकी अटारियों, छज्जों और फाटकोंपर चढ़कर

युद्धका कौतुक देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमिमें भगवान श्रीकष्णको गरुडचिह्नसे चिद्धित और बलरामजीकी तालचिहसे चिहित ध्वजावाले रथ नहीं दीख रहे हैं, तब वे शोकके आवेगसे मुर्च्छित हो

गर्यो ॥ २२ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि रात्र-सेनाके वीर हमारी सेनापर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानीको अनगिनत बुँदें बरसा रहे हों और हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यधित हो रही है: तब उन्होंने अपने देवता और असूर-दोनोंसे सम्मानित

शार्क्रधनुषका टक्कार किया॥ २३॥ इसके बाद वे तरकसमेंसे बाण निकालने, उन्हें धनवपर चढाने और धनुषकी डोरी खींचकर झंड-के-झंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्तीसे घुम रहा था,

मानो कोई बढ़े वेगसे अलातचक्र (लुकारी) घुमा रहा हो । इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण जरासन्धकी चतुर्राहाणी — हाथी, घोडे, रच और पैदलसेनाका संहार करने

लगे ॥ २४ ॥ इससे बहुत-से हाथियाँके सिर फट गये और वे मर-मरकर गिरने लगे । बाणोंकी बौछारसे अनेकों

घोडोंके सिर धडसे अलग हो गये। घोडे, ध्वजा, सारथि और रिधयोंके नष्ट हो जानेसे बहतसे स्थ बेकाम हो गये। पैदल सेनाकी बाँहें, जाँघ और सिर आदि अंग-प्रत्यक्त कट-कटकर गिर पड़े ॥ २५ ॥ उस युद्धमें अपार तेजस्वी

भगवान् बलरामजीने अपने मृसलकी चोटसे बहुत-से मतवाले शत्रुओंको मार-मारकर उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे निकले हुए खुनकी सैकड़ों नदियाँ बहा दीं। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन

नदियोंमें मनुष्योंकी भुजाएँ साँपके समान जान पड़तीं और सिर इस प्रकार मालुम पड़ते, मानो कढ़ओंकी भीड़ लग गयी हो। मरे हुए हाथी दीप-जैसे और घोड़े आहोके समान जान पड़ते। हाथ और जाँधें मछलियोंकी तरह,

मनुष्योंके केश सेवारके समान, धनुष तरङ्गोकी भौति और अख-शख लता एवं तिनकोंके समान जान पहते। ढालें ऐसी मालूम पड़तीं, मानो भयानक भैवर हो। बहुमूल्य

मणियाँ और आभूषण पत्थरके रोड़ों तथा कंकड़ोंके समान बहे जा रहे थे। उन नदियोंको देखकर कायर पुरुष डर रहे

थे और बीरोंका आपसमें खुब उत्साह बढ़ रहा था ॥ २६-२८ ॥ परीक्षित् ! जरासन्धकी वह सेना समुद्रके

समान दुर्गम, भयावह और बड़ी काँठनाईसे जीतनेयोग्य थी। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने थोड़े ही

समयमें उसे नष्ट कर डाला । वे सारे जगतुके स्वामी हैं । उनके लिये एक सेनाका नाश कर देना केवल खिलवाड 37º 40 ] ही तो है।। २९ ॥ परीक्षित् ! भगवान्के गुण अनन्त हैं। वे खेल-खेलमे ही तीनों लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रओंकी सेनाका इस प्रकार बात-की-बातमें सत्यानाश कर दें । तथापि जब वे मनुष्यका-सा वेष धारण करके मनुष्यकी-सी लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है॥३०॥ इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी। रथ भी टूट गया। शरीरमें केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान् श्रीबलएमजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको एकड़ लेता है, बैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासन्यको पकड़ लिया ॥ ३१ ॥ जगसन्धने पहले बहुतसे विपक्षी नरपतियोंका वध किया था, परन्तु आज उसे बलसमजी वरुणकी फाँसी और मनुष्योंके फंदेसे बाँच रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जायगा तो और भी सेना इकट्टी करके लायेगा तथा हम सहज ही पृथ्वीका भार उतार सकेंगे, बलरामजीको गेक दिया ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े शुरवीर जगसन्धका सम्मान करते थे। इसलिये उसे इस बातपर बड़ी लजा मालूम हुई कि मुझे श्रीकृष्ण और बलरामने दया करके दीनकी भाँति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करनेका निश्चय किया। परन्तु रास्तेचे उसके साधी नरपतियोंने बहुत समझाया कि 'राजन् ! यदुर्वशियोंमें क्या रक्खा है ? वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है।' उन लोगोन भगवान्की हच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा आदि

चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ परीक्षित् ! उस समय मगधराज जरासन्धकी सारी सेना मर चुक्री थी। भगवान् बलरामजीने उपेक्षापूर्वक उसे छोड़ दिया था, इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगधको चला गया॥ ३५॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णकी सेनामें किसीका बाल भी बाँका न हुआ और उन्होंने जरासन्धकी तेईस अक्षीरिंगी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज हो विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े-बड़े देवता उनपर नन्दनवनके पृथ्वोको वर्षा और उनके इस महान् कार्यका

बतलाकर तथा लौकिक दृष्टान्त एवं युक्तियाँ दे-देकर यह

बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी

अनुमोदन--- प्रशंसा कर रहे थे ॥ ३६ ॥ जरासन्धकी सेनाके पराजयसे मथुरावासी भयरहित हो गये थे और भगवान् श्रीकृष्णकी विजयसे उनका इदय आनन्दसे भर रहा था। भगवान् श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गये। सूत, मागध और वन्दीजन उनकी विजयके गीत गा रहे

थे ॥ ३७ ॥ जिस समय भगवान् श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया, उस समय वहाँ शहू, नगारे, भेरी, तुरही, बीणा, बाँस्री और मुदङ्ग आदि याजे बजने लगे थे॥३८॥

मधराकी एक-एक सड़क और गलीमें छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हैंसते-खेलते नागरिकोंकी चहल-पहल थी। सारा नगर छोटी-छोटो झंडियों और बड़ी-बड़ी विजय-पताकाओंसे सजा दिया गया था। ब्राह्मणोंकी घेदध्वनि गूँज रही थी और सब ओर आनन्दोत्सवके सूचक बंदनवार बाँध दिये गये थे ॥ ३९ ॥

नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेत्रोंसे उन्हें स्रोहपूर्वक निहार रही थीं और फूलोंके हार, दही, अक्षत और जी आदिके अङ्करोंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही थीं ॥ ४० ॥ भगवान् औकुष्ण रणभूमिसे अपार धन और वीरीके आभूषण ले आये थे। यह सब उन्होंने

यदवंशियंकि राजा उपसेनके पास भेज दिया ॥ ४१ ॥

अक्षीहिणी सेना इकट्टी करके मगधराज जरासन्धने

परीक्षित् ! इस प्रकार सञ्जह बार तेईस-तेईस

विस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे थे, उस समय

भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंसे युद्ध किया ॥ ४२ ॥ किन्तु यादवॉने भगवान् श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियोंके उपेक्षापूर्वक छोड़ देनेपर जरासन्य अपनी राजधानीमें लौट जाता ॥ ४३ ॥ जिस समय अटारहवाँ संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी

समय नारदजीका मेजा हुआ बीर कालयवन दिखायी

पड़ा ॥ ४४ ॥ युद्धमें कालयवनके सामने खड़ा होनेवाला वीर संसारमें दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही-जैसे बलवान् हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर उसने

कालयवनकी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ मिलकर विचार किया-

मधराको घेर लिया ॥ ४५ ॥

रही है ॥ ४६ ॥ आज इस परम बलशाली यवनने हमें आकर घेर लिया है और जगसन्य भी आज, कल या परसॉमें आ ही जायमा॥४७॥ यदि हम दोनों माई इसके साथ लड़नेमें लग गये और उसी समय जरासन्ध आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धुओंको मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगरमें ले जायगा; क्योंकि वह बहत बलवान् है ॥ ४८ ॥ इसलिये आज हमलोग एक ऐसा दुर्ग—ऐसा किला बनायेंगे, जिसमें किसी भी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा। स्वजन-सम्बन्धियोंको उसी किलेमें पहुँचाकर फिर इस यवनका वध करायेंगे' ॥ ४९ ॥ बलरामजीसे इस प्रकार सलाह करके भगवान् श्रीकृष्णने समुद्रके भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएँ अद्भुत थीं और उस नगरकी लंबाई-चौड़ाई अड़तालीस कोसकी थी॥ ५०॥ उस नगरको एक-एक वस्तुमें विश्वकर्माका विज्ञान (वास्तुविज्ञान) और शिल्पकलाकी निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्रके अनुसार बड़ी-बड़ी सङ्कों, चौराहों और गलियोंका यधास्थान ठीक-ठीक विभाजन किया गया था। ५१।। वह नगर ऐसे सुन्दर-सुन्दर उद्यानों और विचित्र-विचित्र उपवनोंसे युक्त था, जिनमें देवताओंके वृक्ष और लताएँ लहलहाती रहती थीं। सोनेके इतने ऊँचे-ऊँचे शिखर थे, जो आकाशसे बातें करते थे। स्फटिकमणिकी अटारियाँ और ऊँचे-ऊँचे दरवाजे बड़े ही सुन्दर लगते थे॥ ५२॥ अन्न रखनेके लिये चाँदी और पीतलके बहुत-से कोटे बने हुए थे। वहाँके महल सोनेके बने हुए थे और

'अहो ! इस समय तो यदुवंशियोंपर जगसन्य और

कालयवन---ये दो-दो विपत्तियाँ एक साथ ही मैंडरा

शिखर रलेंकि थे तथा गच पत्रेको बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी॥ ५३॥ इसके अतिरिक्त उस नगरमें वास्तदेवताके मन्दिर और छज्जे भी बहुत सुन्दर-सुन्दर बने हुए थे। उसमें चारों वर्णके लोग निवास करते थे और सबके बीचमें यदुवंशियोंके प्रधान उपसेनजी, वस्देवजी, बलरामजी तथा भगवान् श्रीकृष्णके महल जगमगा रहे थे ॥ ५४ ॥ परीक्षित् । उस समय देवराज इन्द्रने भगवान् श्रीकृष्णके लिये पारिजात वृक्ष और सुधर्मा-सभाको भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्यको भृख-प्यास आदि मर्त्यलोकके धर्म नहीं छू पाते थे ॥ ५५ ॥ वरुणजीने ऐसे बहुतसे श्रेत घोड़े पेज दिये, जिनका एक-एक कान स्थामवर्णका था, और जिनकी चाल मनके समान तेज थी। धनपति कुबेरजीने अपनी आठों निधियाँ भेज दीं और दूसरे लोकपालीने भी अपनी-अपनी विभृतियाँ भगवान्के पास भेज दीं ॥ ५६ ॥ परीक्षित् । सभी लोकपालीको भगवान् श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निर्वाहके लिये शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी है। जब भगवान् श्रीकृष्ण पृथ्वीपर

उनपर कामदार सोनेके कलश सजे हुए थे। उनके

# इक्यावनवाँ अध्याय

निकल आये ॥ ५८ ॥

कालयवनका भस्म होना, मुचुकुन्दकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते है—प्रिय परीक्षित् ! जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण मधुरा नगरके मुख्य द्वारसे निकले, उस समय ऐसा मालूम पहा मानो पूर्व दिशासे चन्द्रोदय हो रहा हो। उनका स्थामल शरीर अत्यन्त ही दर्शनीय था, उसपर रेशमी पीताम्बरकी छटा निराली हो थी; वक्षःस्थलपर स्वर्णरेखाके रूपमे श्रीवत्स-चिद्व शोभा प

अवर्तार्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियाँ

उन्होंने भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर दी।। ५७॥

भगवान् श्रीकृष्णने अपने समस्त स्वजन-सम्बन्धियोको

अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा द्वारकार्मे

पहुँचा दिया। शेष प्रजाकी रक्षाके लिये बलरामजीको

मथुरापुरीमें रख दिया और उनसे सलाह लेकर

गलेमें कमलोंकी माला पहने, बिना कोई अख-

लिये स्वयं नगरके बहे दरवाजेसे बाहर

रहा था और गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। चार भुजाएँ थीं, जो लंबी-लंबी और कुछ मोटी-मोटी थीं। हालके खिले हुए कमलके समान कोमल और रतनारे नेत्र थे। मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेल रहा था। ऋषोलोंकी छटा निएली ही थी। मन्द-मन्द मुसकान देखनेवालीका मन चुराये लेती थी। कानोमे मकराकृत कुण्डल झिलमिल-झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर

कालयबनने निश्चय किया कि 'बही पुरुष वासुदेव है; क्योंकि नारदजीने जो-जो लक्षण बतलाये थे-वक्ष:स्थलपर श्रीवत्सका चिद्व, चार भूजाएँ, कमलके-से नेत्र, गलेपे वनमाला और सुन्दरताकी सीमा; वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिये यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अख-शखके पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिये मैं भी इसके साथ बिना

अख-शसके ही लडंगा॥ १-५॥

ऐसा निश्चय करके जब कालयवन भगवान् श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभमिसे भाग चले और उन योगिदर्लभ प्रभुको पकड़नेके लिये कालयवन उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा ॥ ६ ॥ रणछोड भगवान लीला करते हए भाग रहे थे: कालक्यन पग-पगपर यही समझता था कि अब पकडा, तब पकडा। इस प्रकार भगवान् उसे बहुत दूर एक पहाडकी गुफामें ले गये॥ ७॥ कालयवन पीछेसे बार-बार आक्षेप करता कि 'अरे माई! तुम परम यशस्वी यद्वंशमें पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोडकर भागना उचित नहीं है।' परन्तु अभी उसके अशुभ निःशेष नहीं हुए थे, इसलिये वह भगवान्को पानेमें समर्थ न हो सका ॥ ८ ॥ उसके आक्षेप करते रहनेपर भी भगवान् उस पर्वतको गुफामें घुस गयै। उनके पीछे कालयवन भी युसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्यको सोते हुए देखा॥९॥ उसे देखकर कालयवनने सोचा 'देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दर ले आया. और अब इस तरह-मानो इसे कुछ पता ही न हो-साध्वाबा बनकर सो रहा है। यह

सोचकर उस मुदने उसे कसकर एक लात मारी॥ १० ॥ वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोवा हुआ था। पैरकी

ठोकर लगनेसे वह उठ पड़ा और धीरे-धीरे उसने अपनी

आँखें खोलीं। इधर-उधर देखनेपर पास ही कालयवन

खडा हुआ दिखायी दिया॥ ११॥ परीक्षित् ! वह पुरुष

गया ॥ १२ ॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! जिसके दृष्टिपातमात्रसे कालयवन जलकर भस्म हो गया, यह

इस प्रकार ठांकर भारकर जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया

था। उसकी दुष्टि पड़ते ही कालयवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी और वह क्षणभरमें जलकर एखका देर हो

पुरुष कौन था ? किस वंशका था ? उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था ? आप कृपा करके यह भी बतलाइये कि वह पर्वतकी गुफामें जाकर क्यों सो रहा था ? ॥ १३ ॥

श्रीज्ञकदेवजी कहते है-परीक्षित्! इक्ष्वाकृवंशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे। वे ब्राह्मणोंके परम भक्त, सत्यप्रतिज्ञ, संप्रामनिजयी और महापुरुष घे ॥ १४ ॥ एक बार इन्द्रादि देवता अस्रोंसे अत्यन्त भवभीत हो गये थे। उन्होंने अपनी रक्षाके लिये राजा मुचुकुन्दसे प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनोतक उनकी रक्षा को ॥ १५॥ जब बहुत दिनोंके बाद देवताओंको सेनापतिके रूपमे खामिकार्तिकेय मिल गये, तब उन लोगोंने राजा मुच्कृन्दसे कहा—'राजन् ! आपने हम लोगोंको रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट उठाया है। अब आप विश्राम कीजिये ॥ १६ ॥ वीरशिरोमणे ! आपने हमारी रक्षाके लिये मनुष्यलोकका अपना अकण्टक राज्य

मालमें चले गये॥ १८॥ काल समस्त बलवानीसे भी बलवान् है। वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवत्त्वरूप है। जैसे म्बाले पशुओंको अपने वशमें रखते हैं, वैसे ही वह खेल-खेलमें सारी प्रजाको अपने अधीन रखता है ॥ १९ ॥ राजन् ! आपका कल्याण हो । आपकी जो इच्छा हो हमसे माँग लीजिये। हम

कैवल्य-मोक्षके अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं।

छोड़ दिया और जीवनको अभिलाषाएँ तथा मोगोंका भी

परित्याग कर दिया ॥ १७ ॥ अब आपके पुत्र, रानियाँ,

बन्ध्-बान्धव और अमात्य-मन्त्री तथा आपके समयको प्रजापेंसे कोई नहीं रहा है। सब-के-सब कालके

क्योंकि कैवल्य-मोक्ष देनेकी सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान् विष्णुमें ही है॥ २०॥ परम यशस्वी राजा मचकुन्दने देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उनकी वन्दना की और बहुत बके होनेके कारण निद्राका ही

वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे नींदसे भरकर पर्वतकी गुफामें जा सोये॥ २१॥ उस समय देवताओंने कह

दिया था कि 'राजन् ! सोते समय यदि आपको कोई मुखं बीचमें ही जगा देगा, तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जायगा ॥२२॥

परीक्षित् ! जब कालयवन भस्म हो गया, तब यद्वेशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने परम बुद्धिमान् राजा मुजुकुन्दको अपना दर्शन दिया। भगवान् श्रीकृष्णका श्रीविग्रह वर्षाकालीन मेचके समान साँवला वा। रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए थे। वक्षःस्थलपर श्रीवत्स और गलेमें कौलुभमणि अपनी दिव्य ज्योति विखेर रहे थे। चार भुजाएँ थीं। वैजयन्ती माला अलग ही युटनॉतक लटक रही थी। मुखकमल अत्यन्त सुन्दर और प्रसन्नतासे खिला हुआ था। कानोंमें मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे थे। होठोंपर प्रेमभरी मुसकराहट थी और

दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान निर्भीक चाल । राजा मुच्चुकृन्द यद्यपि बड़े बुद्धिमान् और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवानुकी यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गये-उनके तेजसे हतप्रतिम हो सकपका गये। भगवान् अपने तेजसे दुर्द्धवं जान पड़ते थे; राजाने तनिक शङ्कित

होकर पद्धा ॥ २३-२७ ॥

नेत्रोंकी चितवन अनुरागकी क्यों कर रही थी। अत्यन्त

राजा मुखुकुन्दने कहा—'आप कौन हैं ? इस काँटोंसे भरे हुए घोर जंगलमे आप कमलके समान कोमल चरणोंसे क्यों विचर रहे हैं ? और इस पर्वतकी गुफामें ही पचारनेका क्या प्रयोजन था ? ॥ २८ ॥ क्या आप समस्त तेजस्थियोंके मूर्तिमान् तेज अथवा भगवान् अग्निदेव तो नहीं हैं ? क्या आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज इन्द्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं ? ॥ २९ ॥ मैं तो ऐसा

समझता है कि आप देवताओंके आराध्यदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शहुर-इन तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम भगवान् नारायण ही है; क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अधेरेको दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अङ्गकान्तिसे इस गुफाका अधेरा भगा रहे हैं ॥ ३० ॥ पुरुषश्रेष्ठ ! यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइये; क्योंकि हम सच्चे हदयसे

उसे सुननेके इच्छुक हैं॥३१॥ और पुरुषोत्तमः!

मेरा नाम है मुजुकुन्द। और प्रभु ! मै युवनाश्चनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हुँ ॥ ३२ ॥ बहुत दिनोतक जागते रहनेके कारण मैं थक गया था। निदाने मेरी समस्त

यदि आप हमारे बारेमें पूछें तो हम इक्ष्याकुवंशी क्षत्रिय हैं,

इन्द्रियोंकी शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था, इसीसे मैं इस निर्जन स्थानमें निर्द्वन्द्व सो रहा था। अभी-अभी किसीने मुझे जगा दिया॥ ३३॥ अक्ष्य उसके पापीने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके

बाद शत्रओंके नाश करनेवाले परम सन्दर आपने मुझे दर्शन दिया ॥ ३४ ॥ महाभाग । आप समस्त प्राणियोंके माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेजसे मेरी शक्ति खो गयी है। मैं आपको बहुत देरतक देख भी नहीं

सकता॥ ३५॥ जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा, तय समस्त प्राणियोंके जीवनदाता भगवान् श्रीकृष्णने हँसते हुए मेघध्वनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा— ॥ ३६ ॥

हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। ये अनन्त हैं, इसलिये मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता॥ ३७॥ यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मीमें पृथ्वीके छोटे-छोटे घूल-कणोकी गिनती कर डाले: परन्तु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोंको कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता॥३८॥ राजन्। सनक-सनन्दन आदि परमर्थिगण मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्रिय मुच्कृतः ! मेरे

और कमोंका वर्णन करते रहते हैं, परन्तु कभी उनका पार नहीं पाते ॥ ३९ ॥ प्रिय मुचुकृन्द ! ऐसा होनेपर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन करता है, सुनो। पहले ब्रह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा और पृथ्वीके भार बने हुए असुरोंका संहार करनेके लिये प्रार्थना की यो॥४०॥ उन्होंकी प्रार्थनासे मैंने यदुवंशमें वसुदेवजीके यहाँ अवतार प्रहण किया है। अब मैं वसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये लोग मुझे 'वासुदेव' कहते हैं॥ ४१ ॥ अवतक मैं कालनेमि असुरका, जो

कंसके रूपमें पैदा हुआ था, तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरांका संहार कर चुका है। राजन् ! यह कालयवन था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया॥४२॥ वही मैं तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामें आया हैं।

तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल ॥ ४३ ॥ इसलिये राजर्षे ! तुम्हारी जो अभिलाषा हो, मझसे माँग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा, अभिलाबाएँ पूर्ण कर दूँगा। जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके लिये वह शोक करे॥ ४४॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जब भगवान् श्रीकृष्णने

इस प्रकार कहा, तब राजा मृच्कृन्दको वृद्ध गर्गका यह

कथन याद आ एया कि यद्वंशमें भगवान् अवतीर्ण होनेवाले हैं। वे जान गये कि ये स्वयं भगवान् नारायण है। आनन्दसे भरकर उन्होंने भगवानके चरणोमें प्रणाम किया और इस प्रकार स्तृति की ॥ ४५ ॥ मुजुकुन्दने कहा-'प्रभो ! जगतके सभी प्राणी आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमख होकर अनर्थमें ही फैसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुखके लिये घर गृहस्थीके उन इंझटॉमें फैंस जाते हैं, जो सारे दुःखोंके मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठुगे जा रहे हैं॥ ४६॥ इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी अस्विधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवानकी अहैतक कपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषयसुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्थीके अंधेरे कुएँमें पड़े रहते हैं-भगवानके चरणकमलोकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे अधेरे कुएँमें गिर जाता है ॥ ४७ ॥ भगवन् ! मैं राजा था, गुज्यलक्ष्मीके मदसे में मतवाला हो रहा था। इस

मरनेवाले शरीरको ही तो मै आत्मा-अपना स्वरूप

समझ रहा था और राजकमार रानी, खजाना तथा पृथ्वीके

लोभ-मोहमें ही फँसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता

दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे

जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कल निष्फल-व्यर्थ

चला गया ॥ ४८ ॥ जो शरीर प्रत्यक्ष ही घडे और भीतके

समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्होंके समान

लिया था और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव' ! इस प्रकार मैंने मदान्य होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं । रथ, हाथी, घोडे और पैदलकी चतुरङ्गिणी सेना तथा सेनापतियोंसे विस्कर में पृथ्वीमें इधर-उघर घूमता रहता ॥ ४९ ॥ मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवतप्राप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसारमें बाँध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परन्तु जैसे भूखके कारण जीभ लपलपाता हुआ साँप असावधान चूहेको दबोच लेता है, वैसे ही कालरूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक उस प्रमादयस्त प्राणीपर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं॥ ५०॥ जो पहले सोनेके रथीपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अवाध कालका ग्रास

अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना खरूप मान

बन जाता है।। ५१।। प्रभो ! जिसने सारी दिशाओपर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड्नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिहासनपर बैठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोमें सिर झकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये. जो घर-गृहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, जियोंके पास जाता है, तब उनके हाथका खिलीना, उनका पालत् पश् यन जाता है॥ ५२॥ बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलनेकी इच्छासे ही दान-पण्य करते है और 'मै फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ।' ऐसी कामना रखकर

तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो शुभकर्म करते हैं। इस

प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं

हो सकता॥ ५३॥ अपने स्वरूपमें एकरस स्थित

रहनेवाले पगवन् । जीव अनादिकालसे जन्ममृत्युरूप

संसारके चक्करमें भटक रहा है। जब उस चक्करसे छूटनेका

समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है।

बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विद्या, घरतीमें गाड़

देनेपर सडकर कीडा और आगमें जला देनेपर राखका हैर

यह निश्चय है कि जिस श्रण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अस्यन्त दृढ़तासे लग जाती है ॥ ५४ ॥ भगवन् ! मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुप्रहको वर्षा को, क्योंकि बिना किसी

परिश्रमके—अनायास ही मेरे राज्यका बन्धन टूट गया। साधु-स्वभावके चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकान्तमें भजन-साधन करनेके उद्देश्यसे वनमें जाना चाहते हैं, तब उसके ममता-बन्धनसे मक्त होनेके लिये बड़े प्रेमसे आपसे प्रार्थना किया करते हैं॥ ५५॥

अत्तर्यामी प्रभो ! आपसे क्या छिपा है ? मैं आपके चरणोंको सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता: क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमानसे रहित हैं, वे लोग भी केवल

बतलाइये तो सही—मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधनेवाले सांसारिक विषयोंका वर माँगे ॥ ५६ ॥ इसलिये प्रभो ! मैं संखगुण, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाली

उसीके लिये प्रार्थना करते रहते हैं। भगवन् ! पला,

समस्त कामनाओंको छोड़कर केवल मायाके लेशमात्र सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक-अद्वितीय, चित्स्वरूप परमपुरुष आपकी शरण ग्रहण करता है।। ५७॥ मैं अनादिकालसे अपने कर्मफलोंको

भोगते-भोगते अत्यन्त आर्त हो रहा था, उनकी दुःखद ज्वाला रात-दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे छः शत्र (पाँच इन्द्रिय और एक मन) कभी शान्त न होते थे, उनकी विषयोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी

द्वारकागमन, श्रीवलरापजीका विवाह तथा श्रीकृष्णके पास स्विमणीजीका सन्देशा लेकर बाह्यणका आना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्यारे परीक्षित ! भगवान श्रीकृष्णने इस प्रकार इक्ष्वाकुनन्दन राजा मचुकृत्दपर अनुप्रह किया। अब उन्होंने भगवानकी परिक्रमा की. उन्हें नमस्कार किया और गुफासे बाहर निकले॥ १॥

उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य,

किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति न मिली। शरणदाता ! अब मैं आपके भय, मृत्यू और शोकसे रहित चरणकमलोंकी शरणमें आया हैं। सारे जगत्के एकमात्र स्वामी! परमात्मन्! आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'सार्वभौम महाराज ! तुम्हारी मति, तुम्हारा निखय बद्धा ही पवित्र और ऊँची कोटिका है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बृद्धि कामनाओंके अधीन न हुई ॥ ५९ ॥ मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रलोभन दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानीकी परीक्षाके लिये। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओंसे इधर-उधर नहीं भटकती॥ ६०॥ जो लोग मेरे फक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको वशमें करनेका कितना ही प्रयक्ष क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं और राजन् ! उनका मन फिरसे विषयोंके लिये मचल पड़ता है॥ ६१ ॥ तुम अपने मन और सारे मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें लगा दो और

तुमने सत्रियधर्मका आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरोंपर बहुतसे पशुओंका वध किया है। अब एकार्यांचत्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापको थी डालो॥ ६३॥ राजन्। अयले जन्ममें तुम

फिर सक्दन्दरूपसे पृथ्वीपर विचरण करो । मुझमें तुम्हारी

विषय-बासनाशून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी॥ ६२॥

ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोंके सच्चे हितैची, परम सहद होओंगे तथा फिर मुझ विश्वाद विज्ञानघन परमात्माको प्राप्त करोगे'॥ ६४॥

बावनवाँ अध्याय

पशु, लता और वृक्ष-वनस्पति पहलेको अपेक्षा बहुत छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं। इससे यह जानकर कि कलियुग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल दिये ॥ २ ॥ महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्तिसे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे। वे

अपना चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें लगाकर गन्धमादन पर्वतपर जा पहुँचे॥ ३॥ भगवान् नर-नारायणके नित्य निवासस्थान बदरिकाश्रममें जाकर बड़े शान्तभावसे गर्मी-सदीं आदि इन्द्र सहते हुए वे तपस्याके द्वारा

भगवानुकी आराधना करने लगे ॥ ४ ॥

इथर भगवान् श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें लौट आये। अबतक कालयवनकी सेनाने उसे घेर स्वखा था। अब

उन्होंने म्लेच्डोंकी सेनाका संहार किया और उसका सारा धन छोनकर द्वारकाको ले चले॥५॥ जिस समय भगवान् श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलोंपर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगघराज जरासन्ध

फिर (अठारहवीं बार) तेईस अक्षीहिणी सेना लेकर आ घमका ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! शङ्ग-सेनाका प्रवल वेग देखकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलएम मनुष्योंकी-सो लीला करते हुए उसके सामनेसे बड़ी फुर्तकि साथ भाग निकले ॥ ७ ॥

उनके मनमें तनिक भी भय न था। फिर भी मानो अत्यन्त भयभीत हो गये हों---इस प्रकारका नाट्य करते हुए, वह सब-का-सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनोंतक वे अपने कमलदलके समान सुकोमल चरणोंसे ही—पैदल

भागते चले गये॥८॥ जब महाबली मगधग्रज जरासन्थने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हैंसने लगा और अपनी रथ-सेनाके साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान् श्रीकृष्ण और

बलरामजीके ऐश्वर्यं, प्रभाव आदिका ज्ञान न या॥९॥ बहुत दूरतक दौड़नेके कारण दोनों भाई कुछ थक-से गये । अब वे बहुत ऊँचे प्रवर्षण पर्वतपर चढ गये । उस पर्वतका 'प्रवर्षण' नाम इसलिये पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे॥ १०॥ परीक्षित् ! जब

जरासन्धने देखा कि वे दोनों पहाड़में छिप गये और बहत हुँढ़नेपर भी पता न चला, तब उसने ईंधनसे भरे हुए प्रवर्षण पर्वतके चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया ॥ ११ ॥ जब भगवान्ते देखा कि पर्वतके छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासन्थकी सेनाके घेरेको लाँघते

हुए बड़े वेगसे उस ग्यारह योजन (चौवालीस कोस) ऊँचे पर्वतसे एकदम नीचे धरतीपर कुद आये ॥ १२ ॥ राजन् !

उन्हें जरासन्थने अथवा उसके किसी सैनिकने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहाँसे चलकर फिर अपनी समृद्रसे

\*\*\*\*\*\*\* षिरी हुई द्वारकाप्रीमें चले आये ॥ १३ ॥ जरासन्धने झुटमुठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और बलराम तो जल गये और फिर वह अपनी बहत बड़ी सेना लौटाकर मगधदेशको चला गया॥ १४॥

यह बात मैं तुमसे पहले ही (नवम स्कन्धमें) कह चुका है कि आनर्तदेशके राजा श्रीमान् रैवतजीने अपनी रेवती नामको कन्या ब्रह्माजीकी प्रेरणासे बलरामजीके साथ व्याह दी॥१५॥ परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण भी स्वयंवरमें आये हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शास्त्र आदि नरपतियोंको बलपूर्वक हराकर सबके देखते-देखते, जैसे गरुडने सुघाका हरण किया था, वैसे ही विदर्भदेशकी राजकुमारी रुक्मिणीको हर लाये और उनसे विवाह कर

लिया। रुक्मिणीजी राजा भीष्मककी कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मीजीका अवतार थीं ॥ १६-१७ ॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! हमने सुना है कि

भगवान् श्रीकृष्णने भीष्यकर्नन्दिनी परमसुन्दरी रुक्मिणोदेवीको बलपूर्वक हरण करके राक्षसविधिसे उनके साथ विवाह किया था ॥ १८ ॥ महाराज ! अब मैं यह सुनना चाहता हैं कि परम तेजस्वी भगवान् श्रीकृष्णने जरसन्ध, शाल्व आदि नरपतियोंको जीतकर जिस प्रकार रुक्मिणोका हरण किया ? ॥ १९ ॥ ऋहार्षे ! भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें क्या कहना है ? वे स्वयं तो पवित्र है ही,सारे जगत्का मल धो-बहाकर उसे भी पवित्र कर देनेवाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माध्यी है, जिसे दिन-रात सेवन करते रहनेपर भी नित्य नया-नया रस भिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज़ है, जो उन्हें सुनकर राप्त न हो जाय॥ २०॥

श्रीश्कदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! भीष्मक विदर्भदेशके अधिपति थे। उनके पाँच पुत्र और एक सुन्दरी कन्या थी ॥ २१ ॥ सबसे बढ़े पुत्रका नाम था रुक्मी और चार छोटे थे-जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाह्, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी वहिन भी सती रुक्षिमणी॥ २२॥ जब उसने भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्य, पराक्रम, गुण और वैधवकी प्रशंसा सुनी—जो उसके महलमें आनेवाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे-तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान्। श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं ॥ २३ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण

भी समझते थे कि 'रुक्मिणीमें बड़े सुन्दर-सुन्दर लक्षण है, वह परम बुद्धिमती है; उदारता, सौन्दर्य शीलस्वभाव और गुणोंमें भी अद्भितीय है। इसलिये रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान्ने रुक्मिणीजीसे विवाह करनेका निश्चय किया ॥ २४ ॥ सक्विणीजीके भाई-बन्ध भी चाहते

थे कि हमारी बहिनका विवाह श्रीकृष्णसे ही हो। परन्तु रुवमी श्रीकृष्णसे बड़ा द्वेष रखता था, उसने उन्हें विवाह करनेसे रोक दिया और शिशुपालको ही अपनी बहिनके योग्य वर समझा॥ २५॥ जब परमस्न्दरी रुविमणीको यह मालूम हुआ कि

मेरा बड़ा भाई स्वमी शिश्पालके साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गर्यों । उन्होंने बहुत कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको तुरंत श्रीकष्णके पास भेजा॥ २६॥ जब वे ब्राह्मणदेवता द्वारकापुरीमें पहेंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहलके भीतर ले गये। वहाँ जाकर बाह्मणदेवताने देखा कि आदिपुरुष भगवान श्रीकष्ण सोनेके सिंहासनपर विराजमान है।। २७।। ब्राह्मणोंके परममक्त भगवान् श्रीकृष्ण उन बाह्मणदेवताको देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये और उन्हें अपने आसनपर बैठाकर वैसी ही पूजा की, जैसे देवतालोग उनकी (भगवानुकी) किया करते हैं॥ २८॥ आदर-सत्कार, कुशल-प्रश्नके अनन्तर जब ब्राह्मणदेवता खा-पी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तब संतीके परम

पूछने लगे— ॥ २९ ॥ 'ब्राह्मणशिरोमणे ! आपका चित तो सदा-सर्वदा सन्तृष्ट रहता है न ? आपको अपने पूर्वपुरुषोद्वारा स्वीकृत धर्मका पालन करनेमें कोई कठिनाई तो नहीं होती॥ ३०॥ ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल

आन्नय भगवान् श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने

कोमल हाथोंसे उनके पैर सहलाते हुए बड़े शान्त भावसे

उससे च्युत न हो, तो वह सन्तेष ही उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है॥ ३१॥ यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको सन्तोष न हो तो उसे सुखके लिये एक लोकसे दुसरे लोकमें बार-बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी

जाय, उसीमें सन्तृष्ट रहे और अपने धर्मका पालन करे,

शान्तिसे बैठ नहीं सकेगा। परन्तु जिसके पास तनिक भी संबह-परिवह नहीं है और जो उसी अबस्थामें सन्तष्ट है. वह सब प्रकारसे सन्तापरहित होकर सुखको नींद सीता है ॥ ३२ ॥ जो स्वयं प्राप्त हुई बस्तुसे सन्तीय कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बडा ही मध्र है और जो समस प्राणियोंके परम हितैयो, अहङ्काररहित और शान्त हैं---उन

ब्राह्मणोंको मै सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हैं॥ ३३॥ ब्राह्मणदेवता ! राजाकी ओरसे आपलोगींको सब प्रकारकी सुविधा है न ? जिसके राज्यमें

रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है।। ३४॥ ब्राह्मणदेवता ! आप कहाँसे, किस हेत्से और किस अभिलाषासे इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे है ? यदि कोई बात विशेष पीपनीय न हो तो हमसे कहिये।

प्रजाक। अच्छी तरह पालन होता है और वह आनन्दसे

हम आपकी क्या सेवा करें ?'॥३५॥ परीक्षित् ! लीलासे ही मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान श्रीकृष्णने जब इस प्रकार ब्राह्मणदेवतासे पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनायो । इसके बाद वे भगवान्से रुक्मिणीजीका

सन्देश कहने लगे॥ ३६॥

रुक्तिमणीजीने कहा है-जिभूवनसुन्दर ! आपके गुणोंको, जो सूननेवालोंके कार्नोके रास्ते हृदयमें प्रवेश करके एक-एक अङ्गके ताप, जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप-सौन्दर्यको जो नेप्रवाले जीवोंके नेजेंकि लिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—चारों पुरुषाधीक फल एवं स्वार्ध-परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे

चाहे जिस दृष्टिसे देखें; कुल, शील, खभाव, सौन्दर्य, विद्या, अवस्था, धन-धाम—सभीमें आप अद्वितीय हैं. अपने ही समान है। मनुष्य-लोकमें जितने भी प्राणी है, सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करता है,

अच्युत ! मेरा चित्त लजा, शर्म सब कुछ छोड़कर आपमें

ही प्रवेश कर रहा है॥ ३७॥ प्रेमखरूप श्वामसुन्दर !

आनन्दित होता है। अब पुरुषभूषण! आप ही बतलाइये-ऐसी कौन-सी कुलबती, महागुणवती और वैर्यवती कन्या होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके रूपमें वरण न करेगी ? ॥ ३८ ॥ इसीलिये प्रियतम ! मैंने आपको पतिरूपसे वरण किया

अन्तर्यामी है। मेरे हृदयकी बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ प्रधारकर मुझे अपनी पत्नीके रूपमें स्वीकार कीजिये । कमलनयन ! प्राणवल्लभ ! मैं आप-सरीखे

है। मैं. आपको आत्मसमर्पण कर चकी हैं। आप

वीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपको हूँ। अब जैसे सिंहका भाग सियार छू जाय, वैसे कहीं शिशुपाल निकटसे आकर मेरा स्पर्श न कर जाय ॥ ३९ ॥ मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूर्त (कुआँ, बावली आदि खुदवाना), इष्ट (यज्ञादि करना), दान, नियम, जत तथा देवता, बाहाण और गुरु आदिकी पूजाके द्वारा भगवान् परमेश्वरकी ही आराधना की हो और वे मुझपर प्रसन्न हों, तो भगवान् श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिमहण करें; शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके ॥ ४० ॥ प्रमो ! आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होनेवाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानीमें गुप्तरूपसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिशुपाल तथा जरासन्धकी सेनाओंको मथ डालिये, तहस-नहस कर

मेरा स्पर्श न कर सके ॥ ४० ॥ प्रभो ! आप अजित हैं । जिस दिन मेरा विवाह होनेवाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानीमें गुप्तरूपसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिशुपाल तथा जरासन्थकी सेनाओंको मध डालिये, तहस-नहस कर दीजिये और बलपूर्वक गक्षस-विधिसे वीरताका मूल्य देकर मेरा परिणप्रहण कीजिये ॥ ४१ ॥ यदि आप यह सोचते हों कि 'तुम तो अन्तःपुरमें—पीतरके जनाने महलोंमें पहरेके अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ ?' तो इसका

उपाय मैं आपको बतलाये देती हूँ। हमारे कुलका ऐसा नियम है कि विवाहके पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके लिये एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है—जिसमें विवाही जानेवाली कन्याको— दुर्लाहेनको नगरके बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमें जाना पड़ता है।। ४२।। कमलनयन! उमापति भगवान् राङ्करके समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धिके लिये आपके चरणकमलोंकी घूलसे स्त्रान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरणघूल नहीं प्राप्त कर सकी तो ब्रतद्वारा शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी। चाहे उसके लिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़ें, कभी-न-कभी तो आपका वह प्रसाद अवस्य ही मिलेगा।। ४३।।

ब्राह्मणदेवताने कहा — यदुवंशशिरोमणे ! यही हिंदमणीके अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके सम्बन्धमें जो कुछ करना हो, विचार कर लीजिये और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिये ॥ ४४॥

#### 

### तिरघनवाँ अध्याय

#### रुविमणीहरण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्णने विदर्भराजकुमारी रुविमणीओका यह सन्देश सुनकर अपने हाथसे ब्राह्मणदेवताका हाथ पकड़ लिया और हैंसते हुए यों बोले॥ १॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—ब्राह्मणदेवता ! जैसे विदर्भराजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ ! मेरा चित्तं उन्होंमें लगा रहता है । कहाँतक कहूँ, मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती । मैं जानता हूँ कि स्वमीने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है ॥ २ ॥ परन्तु ब्राह्मणदेवता ! आप देखियेगा, जैसे लकड़ियोंको मधकर—एक दूसरेसे रगड़कर मनुष्य उनमेंसे आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्धमें उन नामधारी श्रीवयकुल-कलङ्कोंको तहस-नहस करके अपनेसे प्रेम करनेवाली परमसन्दरी राजकुमारीको मैं निकाल

लाऊँगा ॥ ३ ॥

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मधुसूदन श्रीकृष्णने यह जानकर कि रुक्षिमणीके विवाहकी लग्न परसों रिज़में ही है, सार्यथको आज्ञा दो कि 'दारुक ! तिनक भी विलम्ब न करके रय जोत लाओ' ॥ ४ ॥ दारुक भगवान्के रथमें शैव्य, सुप्रीव, मेघपुण और बलाहक नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान्के सामने खड़ा हो गया॥ ५ ॥ शूरनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मणदेवताको पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघगामी घोड़ोंके द्वार एक ही रातमें आनर्तदेशसे विदर्भदेशमें ज्ञ पहुँचे॥ ६ ॥

कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के स्वमीके स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपालको देनेके लिये विवाहोत्सवकी तैयारी करा रहे थे॥ ७॥ नगरके राजपथ. चौराहे तथा गली-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे, उनपर

छिडुकाव किया जा चुका था। चित्र-विचित्र, रंग-विरंगी, छोटी-बड़ी इंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गयी थीं । तोरन बाँध दिये गये थे ॥ ८ ॥ यहाँके स्त्री-पुरुष पुष्प, माला,

हार, इत्र-फुलेल, चन्दन, गहने और निर्मल वस्रोंसे सजे हुए थे। वहाँके सुन्दर-सुन्दर घरोमेंसे अगरके धुपकी

सगन्ध फैल रही थी॥९॥ परीक्षित् ! राजा भीष्मकने पितर और देवताओंका विधिपूर्वक पूजन करके बाह्मणोंको भोजन कराय। और नियमानुसार स्वस्तिवाचन भी ॥ १० ॥

सुशोभित दाँतोंकाली परमसुन्दरी राजकुमारी रुक्मिणीजीको स्नान कराया गया, उनके हाथोंमें मङ्गलसूत्र कंद्रूण पहनाये

गये, कोहबर बनाया गया, दो नये-नये वस्न उन्हें पहनाये गुये और वे उत्तम-उत्तम आभूषणोंसे विभूषित की गयों ॥ ११ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणोने साम, ऋक् और यज्वेंदके मन्त्रोंसे उनकी रक्षा की और अधर्ववेदके विद्वान् पुरोहितने

ग्रहशान्तिके लिये हवन किया॥ १२॥ राजा भीष्मक कलपरप्परा और शास्त्रीय विधियंकि बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चाँदी, वस्त, गुड़ मिले हुए तिल और गौएँ

ब्राह्मणोंको दीं ॥ १३ ॥ इसी प्रकार चेदिनरेश गंजा दमघोषने भी अपने पुत्र शिश्पालके लिये मन्त्रज्ञ बाह्मणोंसे अपने पुत्रके विवाह

सम्बन्धी मङ्गलकृत्य कराये ॥ १४ ॥ इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रथीं, पैदलों तथा घुड़सवारोंकी चतुरिङ्गणी सेना साथ लेकर कुण्डिनपुर जा पहुँचे॥ १५॥ विदर्भराज भीष्मकने आगे आकर उनका खागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार अर्चन-पूजन किया। इसके बाद उन लोगोंकी पहलेसे ही

निश्चित किये हुए जनवासोंमें आनन्दपूर्वक ठहरा दिया ॥ १६ ॥ उस बारातमें शाल्व, जरासन्ध, दत्तवका, विदर्ध और पौण्डक आदि शिश्पालके सहस्रों मित्र

नस्पति आये थे॥ १७॥ वे सब राजा श्रीकृष्ण और बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशपालको ही मिले, इस विचारसे आये थे। उन्होंने

अपने-अपने मनमें यह पहलेसे ही निश्चय कर रक्खा था कि यदि श्रीकव्य बलयम आदि यदवींशयोके साथ आकर कन्याको हरनेकी चेहा करेगा तो हम सब मिलकर उससे

लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी-अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिये थे॥ १८-१९॥ विपक्षी राजाओंको इस तैयारीका पता भगवान्

बलरामजीको लग गथा और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये

चले गये हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई-इसमेडेकी बड़ी आशहूर हुई ॥ २० ॥ यद्यपि वे श्रीकृष्णका बल-विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृस्त्रेहसे उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रघ और पैदलोंकी बड़ी भारी चतुरहिणी सेना

साथ लेकर कुण्डिनपुरके लिये चल पड़े ॥ २१ ॥ इधर, परमसन्दरी रुविमणीवी भगवान् श्रीकृष्णके

शभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने देखा श्रीकृष्णकी तो कौन कहे, अभी ब्राह्मणदेवता भी नहीं लौटे ! तो वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं; सोचने लगीं ॥ २२ ॥

रातकी देरी है। परन्तु मेरे जीवनसर्वस्व कमलनयन भगवान् अबं भी नहीं पधारे ! इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालुम पड़ता। यही नहीं, मेरे सन्देश ले जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभीतक नहीं

'अहो ! अब मुझ अभागिनीके विवाहमें केवल एक

लीटे ॥ २३ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि भगवान् श्रीकृष्णका स्थरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़नेके लिये—मुझे स्वीकार करनेके

लिये उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पचार रहे हैं॥ २४॥ ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं ! विधाता और भगवान् शहर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी सम्भव है कि रुद्रपत्नी गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे

उधेड़-बुनमें पड़ी हुई थीं। उनका सम्पूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा लिये थे। उन्होंने उन्होंको सोचते-सोचते 'अभी समय है' ऐसा समझकर अपने आँसु भरे नेत्र बन्द कर लिये ॥ २६ ॥

अप्रसन्त हो ॥ २५॥ परीक्षित् ! रुक्मिणीजी इसी

परीक्षित् ! इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान् श्रीकृष्णके शुभागमनको प्रतीक्षा कर रही थीं। उसी समय उनकी

बार्यी जाँघ, पूजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतमके आगमनकः प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे ॥ २७ ॥ इतनेमें

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ही भगवान् श्रीकृष्णके भेजे हुए वे ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमें राजकृमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा. मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो॥ २८॥ सती रुक्मिणीजीने देखा आद्यण देवताका मुख प्रफुल्लित है। उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकारकी प्रबड़ाहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणोंसे ही समझ गयी कि भगवान

श्रीकृष्ण आ गये। फिर प्रसन्ततासे खिलकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे पूछा॥ २९॥ तब ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 'भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं।' और

उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि 'राजकुमारीजी ! आपको ले जानेकी उन्होंने सस्य प्रतिज्ञा की हैं' ॥ ३० ॥ भगवानुके शुभागमनका समाचार सनकर

रुविमणीजीका हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया। उन्होंने इसके बदलेमें ब्राह्मणके लिये भगवान्के अतिरिक्त और

कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। अर्थात् जगत्की समप्र लक्ष्मी ब्राह्मणदेवताको सौप दी ॥ ३१ ॥

राजा भीव्यकने सुना कि भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये

उत्सुकतावश यहाँ पघारे हैं। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की ॥ ३२ ॥ और मधुपर्क, निर्मल वस्र तथा उत्तम-उत्तम भेट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा

की ॥ ३३ ॥ भीष्मकजी बड़े बुद्धिमान् थे । भगवानके प्रति उनकी बड़ी पक्ति थी। उन्होंने भगवानुको सेना और

साधियोंके सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवासस्थानमें

उहराया और उनका यथावत आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३४ ॥ विदर्भराज भीव्यकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने राजा आये थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल

और धनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका खुंब सत्कार किया ॥ ३५ ॥ विदर्भ देशके नागरिकानि जब सुना कि भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग

भगवानुके निवासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी अंजलिमें भर-भरकर उनके वदनारविन्दका मधर

मकरन्द-रस पान करने लगे॥ ३६॥ वे आपसमें इस प्रकार बातचीत करते थे--- रुविमणी इन्होंकी अद्धर्दिनी होनेके योग्य है, और ये परम पवित्रमूर्ति स्थामसन्दर रुक्मिणीके ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होनेके योग्य नहीं है ॥ ३७ ॥ यदि हमने अपने पूर्वजन्म या इस जन्ममें कुछ भी संस्कर्म किया हो, तो त्रिलोक-विधाता

भगवान् हमपर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करें कि स्थाम-सुन्दर श्रीकृष्ण हो विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका

पाणियहण करें' ॥ ३८ ॥ परीक्षित् ! जिस समय प्रेम-परवश होकर पुरवासी-लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय

रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे निकलकर देवीजीके मन्दिरके लिये

चर्ली । बहुतसे सैनिक उनको रक्षामें नियुक्त थे ॥ ३९ ॥ वे

प्रेममृति श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका चिन्तन करती हुई भगवती भवानीके पादपल्लबोंका दर्शन करनेके लिये पैदल ही चलीं ॥ ४० ॥ वे स्वयं मौन थीं और माताएँ तथा सखी-सहेलियाँ सब ओरसे उन्हें घेरे हुए थीं। शुरवीर राजसैनिक हाथोमें अख-शख उठाये, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मुदङ्ग, शङ्क, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे॥ ४१॥ बहुत-सी बाद्यणपिवर्यां पुष्पमाला, चन्दन आदि सुगन्ध-द्रव्य और गहने-कपड़ोंसे सज-धजकर साथ-साथ चल रही थीं और अनेको प्रकारके उपहार तथा पजन आदिकी सामग्री लेकर सहस्रों श्रेष्ठ कारजुनाएँ भी साथ थीं॥ ४२॥ गुवैये गाते जाते थे, बाजेवाले बाजे बजाते चलते थे और सत, मागध तथा वंदीजन दलहिनके चारों ओर जय-जयकार करते-विरद बखानते जा रहे थे ॥ ४३ ॥ देवीजीके मन्दिरमें पहेंचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सदश

विधि-विधान जाननेवाली बड़ी-बढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान् शङ्करको अद्धीङ्गनी भवानोको और भगवान् शङ्करजोको भी रुक्मिणोजीसे प्रणाम करवाया ॥ ४५ ॥ रविमणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की—'अम्बिका माता ! आपकी गोदमें बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार करती है। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान् श्रोकृत्रण ही मेरे पति हों ॥ ४६ ॥ इसके बाद रुक्मिणीजीने जल, गन्ध, अक्षत,

सुकोमल हाथ-पैर धोये, आचमन किया: इसके बाद

बाहर-भीतरसे पवित्र एवं शान्तभावसे यक्त होकर

अध्विकादेवीके मन्दिरमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ बहुत-सी

रुविमणीजो इस प्रकार इस उत्सव-यात्राके बहाने

मन्द-मन्द गतिसे चलकर भगवान् श्रीकृष्णपर अपना

राशि-एशि सीन्दर्य निछावर कर रही थीं। उन्हें देखकर

और उनकी खुली मुसकान तथा लजोली चितवनपर

अपना चित्त लुटाकर वे बड़े-बड़े नरपति एवं वीर इतने

मोहित और बेहोश हो गये कि उनके हाथोंसे अख-शख

देवोको पूजा की॥४७॥ तदनन्तर उक्त सामप्रियोसे तथा नमक, पूआ, पान, कण्डसूत्र, फल और ईखसे सुहागिन ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की ॥४८॥ तय ब्राह्मणियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और दुलहिनने बाह्मणियों और माता अम्बिकाको नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया॥४९॥ पूजा-अर्ज्जकी विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौनव्रत तोड़ दिया और रव्रजटित अगुठीसे जगमगाते हुए करकमलके द्वारा एक सहेलीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे बाहर निकलीं ॥ ५० ॥ परीक्षित् ! रुक्मिणीजी भगवानुकी मायाके समान ही बढ़े-बड़े धीर-वीरोंको भी मोहित कर लेनेवाली थीं। उनका कटिभाग बहुत ही सुन्दर और पतला था। भुखमण्डलपर कुण्डलोंकी शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें स्थित थीं। नितम्बपर जहाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी, बक्षःस्थल कुछ उपरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकोंके कारण कुछ चञ्चल हो रही थी॥ ५१॥ उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी। उनके दाँतोंकी पाँत थी तो कुन्दकलीके समान परम उञ्जल, परन्तु पके हुए कुँदरूके समान लाल-लाल होठाँकी चमकसे उसपर भी लालिमा आ गयी थी। उनके पाँवांकि पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे-छोटे चुँगरू रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण-कमलोंसे पैदल ही राजहंसकी गतिसे चल रही थीं। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहाँ आये हुए बड़े-बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गये। कामदेवने ही पगवानुका कार्य सिद्ध करनेके लिये अपने बाणोंसे उनका हृदय जर्जर कर दिया ॥ ५२ ॥

धूप, वस्त, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकारके

नैबंद्य, भेंट और अहरती आदि सामग्रियोंसे अम्बिका-

छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ोंसे धरतीपर आ गिरे॥ ५३ ॥ इस प्रकार रुविमणीजी भगवान् श्रीकृष्णके शुभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने कमलको कलीके समान सुकुमार चरणोंको बहुत ही धीर-धीरे आगे बढ़ा रही थीं। उन्होंने अपने बावें हाथकी अंगुलियोंसे मुखकी ओर लटकती हुई अलके हटायीं और वहाँ आये हुए नरपतियोंकी ओर लर्जीली चितवनसे देखा । उसी समय उन्हें स्थामसून्दर भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन हुए ॥ ५४ ॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रथपर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान् श्रीकृष्णने समस्त राष्ट्रअंकि देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रुविमणीजीको उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओंके सिरपर पाँच रखकर उन्हें अपने उस रथपर बैटा लिया, जिसकी ध्वजापर गरुड़का चिह्न लगा हुआ था॥ ५५॥ इसके बाद जैसे सिंह सियारोंके बीचपेंसे अपना भाग ले जाय, वैसे ही रुक्मिणीजीको लेकर भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजी आदि यदुवंशियोंके साथ वहाँसे चल पड़े ॥ ५६ ॥ उस समय जरासम्बक्ते वशवतीं अभिमानी राजाओंको अपना यह बड़ा भारो तिरस्कार और यश-कीर्तिका नाश सहन न हुआ। वे सब-के-सब चिड़कर कहने लगे—'अडो, हमें धिकार है। आज हमलोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये म्बाले, जैसे सिंहके भागको हरिन ले जायें, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये' ॥ ५७ ॥

### चौवनवाँ अध्याय

शिशुपालके साथी राजाओंकी और रुक्मीकी हार तथा श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-विवाह

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार कर - और कवच पहनकर अपने-अपने वाहनोंपर सवार हो गये। सुनकर सब-के-सब राजा क्रोबसे आगबबुला हो उठे अपनी-अपनी सेनाके साथ सब धनुष ले-लेकर भगवान

श्रीकृष्णके पीछे दौड़े ॥ १ ॥ राजन् ] जब यदुवंशियोंके सेनापतियोंने देखा कि शत्रुदल हमपर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने-अपने धनुषका दङ्कार किया और धूमकर उनके सामने डट गये ॥ २ ॥ जरासन्यकी सेनाके लोग कोई

घोडेपर, कोई हाथीपर, तो कोई रथपर चढे हुए थे। वे सभी धनुर्वेदके बड़े मर्मज्ञ थे। ये यदवंशियोपर इस प्रकार

बाणोंकी वर्षा करने लगे. मानो दल-के-दल बादल पहाडोपर मुसलधार पानी बरसा रहे हो ॥ ३ ॥ परमसुन्दरी रुविमुणीजीने देखा कि उनके पति श्रीकृष्णकी सेना

बाण-वर्षासे इक गयी है। तब उन्होंने लब्बाके साथ भयभीत नेत्रोंसे भगवान् श्रीकृष्णके मुखकी ओर देखा ॥ ४ ॥ भगवान्ने हैसकर कहा—'सुन्दरी ! डरो मत । तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओंकी सेनाको नष्ट किये डालती है' ॥ ५ ॥ इधर गद और सद्भवंग आदि यदवंशी वीर अपने शत्रओंका पराक्रम और अधिक न सह सके। वे

अपने बाणोंसे शत्रुओंके हाथी, घोड़े तथा रघोंकी छिन-भिन्न करने लगे ॥ ६ ॥ उनके बाणीसे रथ, घोड़े और हाथियोंपर बैठे विपक्षी बीरोंके कुण्डल, किरोट और पगड़ियोंसे सुशोपित करोड़ों सिर, खड़ग, गदा और

धनुषयुक्त हाथ, पहुँचे, जॉंघें और पैर कट-कटकर पृथ्वीपर गिरने लगे । इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊँट, गधे और मनुष्यंकि सिर भी कट-कटकर रणभूमिभें लोटने लगे॥ ७-८ ॥ अन्तमें विजयकी सच्ची आकाङ्क्षावाले यदवंशियोने शत्रओंकी सेना तहस-नहस कर डाली। जरासन्य आदि सभी राजा युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े तुष् ॥ ९ ॥

कारण मरणासन्त-सा हो रहा था। न तो उसके इदयमें उत्साह रह गया था और न तो शरीरपर कान्ति । उसका मुँह सुख रहा था। उसके पास जाकर जरासन्य कहने लगा— ॥ १० ॥ 'शिश्पालजी ! आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष है, यह उदासी छोड़ दीजिये। क्योंकि राजन ! कोई भी बात सर्वदा अपने मनके अनुकुल ही हो या प्रतिकृल ही हो, इस सम्बन्धमें कुछ स्थिरता किसी भी प्राणीके जीवनमें नहीं देखी

उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेके

करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, श्रीकृष्णने मुझे तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेनाओंके साथ सत्रह बार हरा दिया, मैंने केवल

एक आर--- अठारहर्वी बार उनपर विजय प्राप्त की ॥ १३ ॥ फिर भी इस बातको लेकर मैं न ती कभी शोक करता हैं और न तो कभी हर्ष: क्योंकि मैं जानता है कि प्रारव्धके अनुसार काल भगवान् ही इस चराचर जगत्को क्षकझोरते रहते

है ॥ १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग बड़े-बड़े वीर सेनापतियोंके भी नायक है। फिरभी, इस समय श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदवंशियोंको थोडी-सी सेनाने हमें हरा दिया

है ॥ १५ ॥ इस बार हमारे शत्रुओंकी ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्होंके अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा, तब हम भी उन्हें जीत लेंगे' ॥ १६ ॥ परीक्षित् ! जब मित्रोंने इस प्रकार समझाया, तब चेदिराज शिशुपाल अपने

अनुयायियोंके साथ अपनी राजधानीको लौट गया और

उसके मित्र राजा भी, जो मरनेसे बचे थे, अपने-अपने नगरोंको चले गये ॥ १७ ॥

रुविम्हणीजीका बड़ा भाई रुवमी भगवान् श्रीकृष्णसे बहुत द्वेष रखता था । उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहिनको श्रीकृष्ण हर ले जायँ और राक्षसरीतिसे बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें । रुक्मी बली तो था ही, उसने एक अक्षीहिणी सेना साथ ले ली और श्रीकृष्णका पीछा किया ॥ १८ ॥ महाबाह् रुवमी ऋधके मारे जल रहा

था । उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियोंके सामने यह प्रतिज्ञा की- ॥ १९ ॥ 'मैं आपलोगोंक बीचमें यह शपथ करता है कि यदि मैं युद्धमें श्रीकृष्णको न मार सका और अपनी बहिन रुक्मिणीको न

करूँगा' ॥ २० ॥ परीक्षित् ! यह कहकर वह रथपर सवार हो गया और सार्राधसे बोला—'वहाँ कृष्ण हो वहां शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रथ ले चलो । आज मेरा उसीके साथ युद्ध होगा ॥ २१ ॥ आज मै अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी

लौटा सका तो अपनी राजधानी कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं

बुद्धिवाले म्वालेके बलवीर्यका घमंड चुर-चुर कर दुँगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहिनको बलपूर्वक हर ले गया है' ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! रुवमीकी बुद्धि बिगड़ गयी

थी। वह भगवान्के तेज-प्रभावको बिल्कुल नहीं जानता था । इसीसे इस प्रकार बहक-बहककर बाते करता हुआ

वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास पहुँचकर ललकारने

जाती ॥ ११ ॥ जैसे कठपुतली बाजीगरको इच्छाके अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवदिच्छके अधीन

रहकर सख और दःखके सम्बन्धमें यथाशक्ति चेष्टा

लगा—'खड़ा रह ! खड़ा रह !'॥ २३ ॥ उसने अपने धनुषको बलपूर्वक खींचकर भगवान् श्रीकृष्णको तीन

बाण मारे और कहा-'एक क्षण मेरे सामने ठहर ! यदुर्वशियंकि कुलकलङ्क ! जैसे कौआ होमकी सामग्री चुराकर उड़ जाय, यैसे ही तु मेरी बॉहनको चुराका कहाँ भागा जा रहा है ? अरे मन्द ! तू बड़ा मायावी और

कपट-युद्धमें कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किये

डालता है।। २४-२५।। देख ! जबतक मेरे बाण तुझे धरतीपर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्चीको छोड़कर भाग जा।' रुक्मीकी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण मुसकराने लगे । उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उसपर छः बाण छोड़े॥ २६॥ साथ ही भगवान् श्रीकृष्णने आठ बाण उसके चार घोड़ोंपर और दो सार्राथ पर छोड़े और तीन बाणोंसे उसके रथकी ध्वजाको काट डाला । तब रुक्मीने दूसरा धनुष उठावा और भगवान श्रीकृष्णको पाँच बाण भारे ॥ २७ ॥ उन बाणोंके लगनेपर

उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। स्वमीने इसके बाद एक और चनुष लिया, परन्तु हायमें लेते-ही-लेते अविनाशी अध्युतने उसे भी काट डाला॥ २८॥ इस प्रकार रुक्मीने परिष, पड़िश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर---जितने अख-शख उठाये, उन सभीको

अब रुक्मी क्रोधवश हाथमें तलवार लेकर भगवान श्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छासे रथसे कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी और झपटा, जैसे पतिगा आगकी ओर लपकता है।। ३०।। जब भगवान्ने देखा कि रुक्मी

भगवान्ने प्रहार करनेके पहले ही काट डाला ॥ २९ ॥

मुझपर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणोंसे उसकी ढाल-तलवारको तिल-तिल करके काट दिया और उसको मार डालनेके लिये हाथमें तीखी तलवार निकाल ली॥ ३१॥ जब रुविमणीजीने देखा कि ये तो हमारे माईको अब मार ही डालना चाहते हैं, तब

वे भयसे विद्वल हो गयों और अपने प्रियतम पति

भगवान् श्रीकृष्णके चरणोपर गिरकर करुण-स्वरमे बोर्ली-- ॥ ३२ ॥ 'देवताओंके भी आराध्यदेव ! जगत्पते ! आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और

इच्छाओंको कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान् हैं; परन्तु कल्याण-स्वरूप भी तो हैं। प्रभो ! मेरे भैयाको

मारना आपके योग्य काम नहीं हैं'॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेवजी काते हैं---रुविमणीजीका एक-एक अङ्ग भयके मारे धर-धर काँप रहा था। शोककी

प्रबलतासे मुँह सुख गया था, गला रुँध गया था। आतुरतावश सोनेका हार गलेसे गिर पड़ा था और इसी अवस्थामें वे भगवानुके चरणकमल पकड़े हुए थीं।

परमदयालु भगवान् उन्हें भयभीत देखकर करुणासे द्रवित हो गये। उन्होंने रुक्योको मार डालनेका विचार छोड़ दिया ॥ ३४ ॥ फिर भी रुक्मी उनके अनिष्टकी चेष्टासे विमुख न हुआ। तब भगवान् श्रीकृत्यने उसको उसीके दुपट्टेसे बाँध दिया और उसकी दाढ़ी-मुँछ तथा केश कई

जगहसे मुँहकर उसे कुरूप बना दिया। तबतक यदुवंशी

वीरोने शतुकी अन्द्रत सेनाको तहस-नहस डाला—ठोक वैसे ही, जैसे हाथी कमलवनको रौद डालता है॥ ३५॥ फिर वे लोग उधरसे लौटकर श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्नी दुपहेसे बँधा हुआ अधमरी अवस्थामें पड़ा हुआ है। उसे देखकर

सर्वशक्तिमान् भगवान् बलरामजीको बड़ी दया आयी

और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा

श्रीकृष्णसे कहा-।। ३६ ॥ 'कृष्ण ! तुमने यह अच्छा

नहीं किया। यह निन्दित कार्य हमलोगोंके योग्य नहीं है।

अपने सम्बन्धीकी दाढ़ी-मूँछ मूँडुकर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकारका वध ही हैं'॥ ३७॥ इसके बाद बलरामजीने रुविमणीको सम्बोधन करके कहा-'साप्ती ! तुम्हारे भाईका रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर हमलोगोंसे ब्रा न मानना; क्योंकि जीवको सुख-दुख देनेवाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो

अपने ही कर्मका फल भोगना पड़ता है'॥ ३८॥ अब

श्रीकृष्णसे बोले—'कृष्ण ! यदि अपना सगा-सम्बन्धी

वध करनेयोग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोंके द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिये। वह तो अपने अपराचसे ही मर चुका है, मरे हएको फिर क्या मारना?'॥३९॥ फिर रुक्मिणीजीसे बोले---'साच्यी ! ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा बना दिया है कि समा भाई भी अपने भाईको मार डालता है। इसलिये यह क्षात्रधर्म अत्यन्त घोर

हैं ॥ ४० ॥ इसके बाद श्रीकणासे बोले—'पाई कृष्ण !

जाओं '॥ ४९ ॥

aৰ∘ ५४ T यह टीक है कि जो लोग धनके नशेमें अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारणसे अपने बन्धओंका भी तिरस्कार कर दिया करते 🗗 ॥ ४१ ॥ अब वे रुक्षिमणीजीसे बोले—'साध्वी ! तुम्हारे भाई-बन्धु समस्त प्राणियोंके प्रति दुर्भाव रखते हैं । हमने उनके मङ्गलके लिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है। उसे तुम अज्ञानियोंकी भाँति अमङ्गल मान रही हो, यह तुम्हारी बुद्धिकी विषमता है।।४२॥ देवि ! जो लोग भगवान्की मायासे मोहित होकर देहको ही

आत्मा मान बैठते हैं, उन्होंको ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है।।४३॥ समस्त देहधारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जल और घड़ा आदि उपाधियोंके भेदसे जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशयुक्त पदार्थ और आकाश भिन्न-भिन्न मालूम पहते हैं; परन्तु हैं एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीरके भेदसे आत्माका भेद मानते हैं।। ४४ ॥ यह शरीर आदि और अन्तवाला है। पञ्चभृत, पञ्चप्राण, तन्भात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मामें उसके अज्ञानसे ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही, जो उसे 'मैं समझता है', उसको जन्म-मृत्युके चक्करमें ले जाता है॥४५॥ साध्वी ! नेत्र और रूप दोनों ही सूर्यके द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही ठनका कारण है। इसलिये सुर्यके साथ नेत्र और रूपका न तो कभी वियोग होता है और न संयोग । इसी प्रकार समस्त संसारको सत्ता आत्मसत्ताके कारण जान पड़ती है, समस्त संसारका प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्माके साथ दूसरे असत् पदार्थीका संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है ? ॥ ४६ ॥ जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना—ये सारे विकार शरीरके ही होते हैं, आत्माके नहीं। जैसे कृष्णपक्षमें कलाओंका ही क्षय होता है, चन्द्रमाका नहीं, परंतु अभावस्थाके दिन व्यवहारमें लोग चन्द्रमाका ही क्षय हुआ कहते-सुनते हैं; वैसे ही जन्म-मृत्यु आदि सारे विकार शरीरके ही होते हैं, परन्तु लोग उसे भ्रमवश अपना—अपने आत्माका मान लेते हैं ॥ ४७ ॥ जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न होनेपर भी खप्रमें मोक्ता, भोष्य और भोगरूप फलोंका अनुभव

करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झुटमुट संसार-

नामकी एक बहुत बड़ी नगरी बसायी। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि 'दुर्बुद्धि कृष्णको मारे बिना और अपनी छोटी बहिनको लौटाये बिना मैं कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा।' इसलिये क्रोध करके वह वहीं रहने लगा ॥ ५२ ॥ परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सब राजाओंको जीत लिया और विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीको हारकामें लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिकरण किया ॥ ५३ ॥ हे एजन् ! उस समय द्वारकापुरीमे घर-घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा । क्यों न हो, वहाँके सभी लोगोंका यदुपति श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेष जो था ॥ ५४ ॥ वहकि सभी नर-नारी मणियोंके चमकीले कुण्डल धारण किये हुए थे। उन्होंने आनन्दसे भरकर चित्र-विचित्र वस्त पहने दूल्हा और दुलहिनको अनेकों भेंटकी सामग्रियाँ उपहारमें दीं ॥ ५५ ॥

उस समय द्वारकाकी अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बडी-

बड़ी पताकाएँ बहुत ऊँचेतक फहरा रही थीं । चित्र-विचित्र

मालाएँ, बस्त्र और रलोंके तोरन वैधे हुए थे।

द्वार-द्वारपर दुव, खील आदि मङ्गलको वस्तएँ

सजायी हुई थीं। जलभरे कलश, अरगजा और धृपकी

सुगन्ध तथा दीपावलीसे बड़ी ही विलक्षण शोधा हो रही

थी ॥ ५६ ॥ मित्र नरपति आमन्तित किये गये थे । उनके

मतवाले हाथियोंके मदसे द्वारकाकी सड़क और गलियोंका

चक्रका अनुभव करते हैं॥४८॥ इसलिये साध्वी!

अज्ञानके कारण होनेवाले इस शोकको त्याग दो। यह

शोक अन्तःकरणको मुख्श देता है, मोहित कर देता है।

इसलिये इसे छोड़कर तुम अपने खरूपमें स्थित हो

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् !

बलरामजीने इस प्रकार समझाया, तब परमसुन्दरी

रुविमणीजीने अपने मनका मैल मिटाकर विवेक-बद्धिसे

उसका समाधान किया ॥ ५० ॥ रुवमीकी सेना और उसके

तेजका नाश हो चुका था। केवल प्राण बच रहे थे। उसके

चित्तको सारी आशा-अभिलाषाएँ व्यर्थ हो चुको थीं और

रातुओंने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने

विरूप किये जानेकी कष्टदायक स्मृति मूल नहीं पाती

थी ॥ ५१ ॥ अतः उसने अपने रहनेके लिये भोजकट

किड़काब हो गया था। प्रत्येक दरवाजेपर केलोंके खंभे और जहाँ-तहाँ रुक्मिणी-हरणकी ही गाथा गायी जाने लगी। उसे सुपारीके पेड़ रोपे हुए बहुत हो भले मालूम होते थे॥ ५७॥ सुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यन्त विस्मित हो उस उत्सवमें कुतृहलवश इधर-उधर दौड़-भूप करते हुए गर्यो॥ ५९॥ महाराज ! भगवती लक्ष्मीजीको रुक्मिणीके बन्धुवर्गीमें कुरु, सृक्षय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुन्ति रूपमें साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान् श्रीकृष्णके साथ देखकर आदि वंशोंके लोग परस्पर आनन्द मना रहे थे॥ ५८॥ द्वारकावासी नर-नारियोंको परम आनन्द हुआ॥ ६०॥

### पचपनवाँ अध्याय

### प्रशुप्रका जन्म और शम्बरामुरका वध

श्रीशुकदेकजी कहते हैं-परीक्षित् ! कामदेव मगवान् वास्ट्वेक्के ही अंश हैं। वे पहले स्ट्रभगवान्की क्रोधारिनसे भस्म हो गये थे । अब फिर शरीर-प्राप्तिके लिये उन्होंने अपने अंशी भगवान वास्टेकका ही आश्रय लिया ॥ १ ॥ वे ही काम अबकी बार भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीजीके गर्भसे उत्पन्न हुए और प्रद्युप्न नामसे जगत्में प्रसिद्ध हुए। सौन्दर्य, बीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणोंमें भगवान् श्रीकृष्णसे वे किसी प्रकार कम न थे ॥ २ ॥ बालक प्रद्युप्त अभी दस दिनके भी न हुए थे कि कामरूपी शम्बरासुर वेष बदलकर सुतिकागृहसे उन्हें हर ले गया और समुद्रमें फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालुम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्र है ॥ ३ ॥ समुद्रमें बालक प्रद्युप्तको एक बड़ा भारी मच्छ निगल गया। तदनन्तर मळुओंने अपने बहुत बड़े जालमें फँसाकर दूसरी मछलियोंके साथ उस मच्छको भी पकड़ लिया ॥ ४ ॥ और उन्होंने उसे ले जाकर शम्बरासुरको भेंटके रूपमें दे दिया। शम्बरास्तके रसोइये उस अद्भुत मच्छको उठाकर रसोईंघरमें ले आये और क्ल्इाडियोंसे उसे काटने लगे ॥ ५ ॥ रसोइयोने मत्स्यके पेटमें वालक देखकर उसे शम्बरासरकी दासी मायावतीको समर्पित किया। उसके मनमें बड़ी शंका हुई। तब नारदजीने आकर बालकका कामदेव होना, श्रीकृष्णकी पत्नी रुविमणीके गर्भसे जन्म लेना, मच्छके पेटमें जाना सब कुछ कह सुनाया॥ ६॥ परीक्षित् ! वह मायावती कामदेवकी यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शङ्करजीके क्रोधसे कामदेवका शरीर भस्म हो गया था, उसी दिनसे वह उसकी देहके पुनः उत्पन्न

होनेकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७ ॥ उसी रतिको शम्बरास्रने

था । जब उसे मालुम हुआ कि इस शिश्के रूपमें मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णकुमार भगवान् प्रद्युप्त बहुत थोड़े दिनोमें जवान हो गये। उनका रूप-लावण्य इतना अद्भृत था कि जो सियाँ उनकी ओर देखतीं, उनके मनमें शृङ्गार-रसका उदीपन हो जाता ॥ ९ ॥ कमलदलके समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनॉतक लंबी-लंबी बाँहें और मनुष्यलोकमें सबसे सुन्दर शरीर ! रति सलञ्ज हास्यके साथ भौंह मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेमसे भरकर स्ती-पृल्यसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा-श्श्रुवामें लगी रहती।। १०॥ श्रीकृष्णनन्दन भगवान् प्रद्युप्तने उसके भावोंमें परिवर्तन देखकर कहा—'देवि ! तुम तो मेरी माँके समान हो । तुम्हारी बृद्धि उलटी कैसे हो गयी ? मैं देखता है कि तुम माताका भाव छोड़कर कामिनीके समान हाब-भाव दिखा रही हो'॥ ११॥ रतिने कहा-'प्रभो ! आप स्वयं भगवान् नारायणके पुत्र है । शम्बरासुर आपको सृतिकागृहसे चुरा लाया था । आप मेरे पति खर्य कामदेव हैं और मैं आपकी सदाकी

धर्मपत्नी रति हैं ॥ १२ ॥ मेरे स्वामी ! जब आप दस दिनके

भी न थे, तब इस शम्बरासुरने आपको हरकर समुद्रमें डाल

दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया और उसीके

पेटसे आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए है ॥ १३ ॥ यह शम्बरासुर

सैकड़ों प्रकारकी माया जानता है। इसकी अपने वशमें कर

लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस

शत्रको मोहन आदि मायाओंके द्वारा नष्ट कर

डालिये ॥ १४ ॥ स्वामिन् ! अपनी सन्तान आपके खो

अपने यहाँ दाल-पात बनानेके काममें नियुक्त कर रक्खा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जानेसे आपकी माता पुत्रकोहसे व्यक्तल हो रही हैं, वे आत्र होकर अस्यन्त दीनतासे रात-दिन चिन्ता करती रहती हैं।

उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है, जैसी बच्चा खो जानेपर कुररी पक्षीकी अथवा बछड़ा खो जानेपर बेचारी गायकी

होती हैं ॥ १५ ॥ मायावती रतिने इस प्रकार कहकर परमशक्तिशाली प्रधुप्रको महामाया नामको विद्या

सिखायी । यह विद्या ऐसी है, जो सब प्रकारकी मायाओंका

नाश कर देती है ॥ १६ ॥ अब प्रद्यस्त्रजी शम्बरासरके पास

जाकर उसपर बढ़े कट-कट आक्षेप करने लगे । ये चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे । इतना ही नहीं,

उन्होंने युद्धके लिये उसे स्पष्टरूपसे ललकारा ॥ १७ ॥ प्रदूषजीके कटुक्चनोंकी चोटसे शम्बरास्र तिलमिला

उठा । मानो किसीने विषैले साँपको पैरसे ठोकर मार दी हो । उसकी आँखें क्रोचसे लाल हो गयाँ । वह हाथमें गदा लेकर बाहर निकल आया ॥ १८ ॥ उसने अपनी गदा बड़े

जोरसे आकाशमें घुमायी और इसके बाद प्रद्युप्रजीपर चला दी । गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया,

मानो बिजली कड़क रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित् ! भगवान् प्रद्युप्रने देखा कि उसकी गदा बड़े बेगसे मेरी ओर आ रही है । तब उन्होंने अपनी गदाके प्रहारसे उसकी गदा गिरा दी

और क्रोधमें भरकर अपनो गदा उसपर चलायी॥ २०॥

तब वह दैत्य मयासुरकी चतलायी हुई आसुरी मायाका आश्रय लेकर आकाशमें चला गया और वहींसे प्रद्याजीपर

अस-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगा॥२१॥ महारबी प्रद्युप्रजीपर बहुत-सी अख-वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओंको शान्त करनेवाली

सस्वमयी महाविद्याका प्रयोग किया॥ २२॥ तदनन्तर शम्बरासुरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षसोंकी

सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया; परन्त श्रीकृष्णकृपार प्रद्युप्तजीने अपनी महाविद्यासे उन सबका नाश कर

दिया ॥ २३ ॥ इसके बाद उन्होंने एक तीश्ण तलवार उठायी और शम्बरासुरका किरोट एवं कृष्डलसे सुशोपित सिर, जो लाल-लाल दाढ़ी, मुंछोंसे बड़ा भवडूर लग रहा था.

काटकर थड़से अलग कर दिया॥ २४॥ देवतालोग पुष्पोंकी वर्षा करते हुए सुति करने लगे और इसके

बाद मायावती रति, जो आकाशमें चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युप्रजीको आकाशमार्गसे द्वारकापरीमें ले गयी ॥ २५॥

परीक्षित ! आकाशमें अपनी गोरी पत्नीके साध

सॉक्ले प्रद्यप्रजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजली

और मेघका जोड़ा हो । इस प्रकार उन्होंने भगवानके उस

उत्तम अन्तःपरमें प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियाँ

निवास करती थीं ॥ २६ ॥ अन्तःपुरकी नारियोने देखा कि प्रद्युप्रजीका शरीर वर्षाकालीन मेचके समान श्यामवर्ण है ।

रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए हैं । घुटनोंतक लंबी भुजाएँ

हैं, रतनारे नेत्र हैं और सुन्दर मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनुठी ही छटा है । उनके मुखारविन्दपर धुँघराली और

नीली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही है, मानो भौरे खेल रहे हों । वे सब उन्हें श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं

और घरोंमें इधर-उधर लुक-छिप गयों ॥ २७-२८ ॥ फिर धीर-धीरे सियोंको यह मालुम हो गया कि ये श्रीकृष्ण नहीं

हैं; क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है । अब वे अत्यन्त आनन्द और विस्मयसे भरकर इस श्रेष्ट दम्पतिके पास आ गर्यो ॥ २९ ॥ इसी समय वहाँ

रुक्मिणीजी आ पहुँचीं। परीक्षित् ! उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मध्यर थी । इस नवीन

दम्पतिको देखते ही उन्हें अपने खोबे हुए पुत्रकी याद हो आयी । वात्सल्यस्नेहकी अधिकतासे उनके स्तनोंसे दुध झरने लगा॥ ३०॥ रुकिमणीजी सोचने

लगीं — 'यह नरस्त्र कीन है ? यह कमलनयन किसका पुत्र है ? किस बड़भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा ? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नीरूपमें

प्राप्त हुई है ? ॥ ३१ ॥ मेरा भी एक नन्हा-सा शिश् खो गया था। न जाने कौन उसे सृतिकागृहसे उठा ले गया ! यदि वह कहीं जीता-जागता होगा तो

उसकी अवस्था तथा रूप भी इसीके समान हुआ होगा ॥ ३२ ॥ मैं तो इस बातसे हैरान हैं कि इसे भगवान् श्यामसुन्दरकी-सी रूप-रेखा, अङ्गोकी गठन, चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और बोल-चाल कहाँसे प्राप्त

हुई ? ॥ ३३ ॥ हो-न-हो यह वही बालक है, जिसे मैंने अपने गर्भमें धारण किया था: क्योंकि खभावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड रहा है और मेरी वायीं बाँह भी फड़क रही हैं ॥ ३४ ॥

जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोच-विचार कर

रही थीं—निश्चय और सन्देहके झुलेमें झूल रही थीं, उसी समय पवित्रकीर्ति मगवान् श्रीकृष्ण अपने माता-पिता देवकी-वसुदेवजीके साथ वहाँ पधारे॥ ३५॥ भगवान् श्रीकृष्ण सब कुछ जानते थे। परन्तु वे कुछ न बोले, वुपवाप खड़े रहे। इतनेमें ही नारदंजी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रदाम्रजीको शम्बरासुरका हर ले जाना, समुद्रमें फेंक देना आदि जितनों भी घटनाएँ घटित हुई थीं, वे सब कह सुनायों॥ ३६॥ नारदंजीके द्वारा यह महान् आश्चर्यभयी घटना सुनकर भगवान् श्रीकृष्णके अन्तःपुरकी खियाँ चिकत हो गयों और बहुत वर्षोतक खोये रहनेके बाद लीटे हुए प्रद्युक्षजीका इस प्रकार अभिनन्दन करने लगीं, भानो कोई मरकर जी उठा हो॥ ३७॥ देवकीजी, वसुदेवजी, भगवान् श्रीकृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी और

यह मालूम हुआ कि खोये हुए प्रद्युप्रजी लौट आये हैं, तब वे परस्पर कहने लगे—'अहो, कैसे सौभाग्यकी बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया'॥ ३९॥

परीक्षित् । प्रद्युप्रजीका रूप-रंग भगवान् श्रीकृष्णसे इतना मिलता-जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हें अपना पतिदेव श्रीकृष्ण समझकर मधुरभावमें मग्न हो जाती थीं और उनके सामनेसे हटकर एकान्तमें चली जाती

थों। श्रीनिकेतन भगवान्के प्रतिबिग्बस्वरूप कामावतार भगवान् प्रद्युप्तके दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियोंकी विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है॥४०॥

### छप्पनवाँ अध्याय

### स्यमन्तकमणिकी कथा, जाम्बवती और सत्यभामाके साथ श्रीकृष्णका विवाह

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! सत्राजित्ने श्रीकृष्णको झूठा कलङ्क लगाया था । फिर उस अपराधका मार्जन करनेके लिये उसने स्वयं स्यमन्तकर्माण सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान् श्रीकृष्णको साँप दी ॥ १ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! सत्रजित्ने भगवान् श्रीकृष्णका क्या अपराध किया था? उसे स्यमन्तकर्मणि कहाँसे मिली? और उसने अपनी कन्या

उन्हें क्यों दी ? ॥ २ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! सत्राजित् भगवान् सूर्यका बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गये थे। सूर्य भगवान्ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उसे स्यमन्तकमणि दो थी॥ ३॥ सत्राजित् उस मणिको गलेमें धारणकर ऐसा चमकने लगा, मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित्! जब सत्राजित् द्वारकामें आया, तब अत्यन्त तेजस्विताके कारण लोग उसे पहचान न सके॥ ४॥ दूरसे ही उसे देखकर लोगोंकी आँखें उसके तेजसे चौंधिया गर्यो। लोगोंने समझा कि कदाचित् स्वयं भगवान् सूर्य आ रहे हैं। उन लोगोंने भगवान्के पासं आकर उन्हें इस बातकी सूचना दी। उस समय भगवान् श्रीकृष्ण चौसर खेल रहे

थे॥ ५॥ लोगोंने कहा—'शङ्ख-चक्र-गदाधारी नारायण! कमलनयन दामोदर! यदुवेशशिरोमणि गोविन्द! आपको नमस्कार है॥ ६॥ जगदीश्वर!

चौधियाते हुए प्रचण्डरस्मि भगवान् सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं ॥ ७ ॥ प्रभो | सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकीमें आपकी प्राप्तिका मार्ग ढूँढ़ते रहते हैं; किन्तु उसे पाते

देखिये, अपनी चमकीली किरणींसे लोगोंके नेत्रोंको

नहीं। आज आपको यदुवंशमें छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं।।८॥ श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अनजान

हँसने लगे। उन्होंने कहा—'ओर, ये सूर्यदेव नहीं हैं। यह तो संभ्राजित् हैं, जो मणिके कारण इतना चमक रहा है'॥९॥ इसके बाद संत्राजित् अपने समृद्ध घरमें चला

प्रवॉकी यह बात सनकर कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण

आया । धरपर उसके शुभागमनके उपलक्ष्यमें मङ्गल-उत्सव मनाया जा रहा था । उसने ब्राह्मणोंके द्वारा स्यमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमें स्थापित करा दिया ॥ १० ॥ परीक्षित् । वह मणि प्रतिदिन आठ भार\* सोना दिया करती थी। और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपोडा, सर्पभय, मानसिक

अरु ५६ ]

और शारीरिक व्यथा तथा मायावियोंका उपद्रव आदि कोई भी अश्रम नहीं होता था॥ ११॥ एक बार भगवान् श्रीकृष्णने प्रसङ्ख्या कहा—'सत्राजित् ! तुम अपनी मणि

राजा उबसेनको दे दो।' परन्तु वह इतना अर्थलोल्प--लोभी था कि भगवानुकी आज्ञाका उल्लह्न होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अखीकार कर

दिया ॥ १२ ॥

एक दिन सत्राजित्के भाई प्रसेनने उस परम

प्रकाशमयी मणिको अपने गलेमे धारण कर लिया और फिर वह घोड़ेपर सवार होकर शिकार खेलने वनमें चला गया ॥ १३ ॥ वहाँ एक सिंहने घोड़े सहित प्रसेनको मार

डाला और उस मणिको छीन लिया। वह अभी पर्वतकी गुफामें प्रवेश कर ही रहा था कि मणिके लिये ऋक्षराज जाम्बवानने उसे मार डाला ॥ १४ ॥ उन्होंने वह मणि अपनी गुफामें ले जाकर बच्चेको खेलनेके लिये दे दी।

अपने भाई प्रसेनके न लौटनेसे उसके भाई सन्नाजित्को बड़ा दुख हुउत्त ॥ १५ ॥ वह कहने लगा, 'बहुत सम्भव है श्रीकृष्णने ही मेरे भाईको मार डाला हो; क्योंकि वह मणि गलेमें डालकर वनमें गया था। सत्राजित्की यह बात सुनकर लोग आपसमें काना-फ़ँसी करने

लगे॥१६॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने सुना कि यह कलङ्का टोका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो-बहानेके उद्देश्यसे नगरके कुछ सभ्य पुरुषोंको साध

लेकर प्रसेनको देवनेके लिये वनमें गये॥ १७॥ वहाँ खोजते-खोजते लोगोंने देखा कि घोर जंगलमें सिंहने प्रसेन और उसके घोडेको मार डाला है। जब वे लोग सिंहके पैरोंका चिह्न देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगोंने

बनानेवाले हैं। बनाये हुए पदार्थमिं भी सत्तारूपसे आप यह भी देखा कि पर्वतपर एक रीछने सिंहको भी मार भारका परिमाण इसमकार है-बतुर्भिजीहिभिगुंखं मुख्यस्थ पर्ग पलम्।

क्लां पलावते

भगवान् श्रीकृष्णने सब लोगोंको बाहर ही बिडा दिया और अकेले ही घोर अन्धकारसे भरी हुई

डाला है ॥ १८॥

ऋक्षराजकी भयक्रूर गुफामें प्रवेश किया॥ १९॥ भगवान्ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमत्तकको बच्चोंका खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेनेकी

इच्छासे बच्चेके पास जा खड़े हुए॥ २०॥ उस गुफामें एक अपरिचित मनुष्यको देखकर बच्चेकी धाय भयभीत की भाँति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहर सुनकर परम

बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहाँ दौड़ आये ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! जाम्बवान् उस समय कृपित हो रहे थे। उन्हें भगवानुको महिमा, उनके प्रचावका पता न चला । उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और

वे अपने स्वामी भगवान् श्रीकृष्णसे युद्ध करने लगे ॥ २२ ॥ जिस प्रकार मांसके लिये दो बाज आपसमें लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाची भगवान श्रीकृष्ण और

जान्ववान् आपसमें घमासान युद्ध करने लगे । पहले तो उन्होंने अख्र-शस्त्रोंका प्रहार किया, फिर शिलाओंका तत्पश्चात् वे वृक्ष उखाडुकर एक-दूसरेपर फेंकने लगे। अन्तमें उनमें बाहुयुद्ध होने लगा॥ २३॥ परीक्षित् ! वज-प्रहारके समान कठोर धूँसोंसे आपसमें वे अट्टाईस

दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन लड़ते रहे ॥ २४ ॥

अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके भूँसोंकी चोटसे जाम्बवान्के शरीरकी एक-एक गाँउ टूट-फूट गयी। उत्साह जाता रहा। शरीर पसीनेसे लक्ष्पथ हो गया। तब उन्होंने अत्यत्त विस्मित—चिकत होकर भगवान् श्रीकृष्णसे

कहा--- ॥ २५ ॥ 'प्रभो ! मैं जान गया । आप ही समस्त प्राणियोंके स्वामी, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान् विष्णु है। आप ही सबके प्राण, इन्द्रियबल, मनोबल और शरीरबल है।। २६।। आप विश्वके रचयिता ब्रह्मा आदिको भी

आही धरणमही च कर्ष तक्ष्यतः पलम्। प्राहमारे स्पादिशानिस्हलाः ॥ अर्चात् 'सार बीति (सान)की एक गुप्ता, धीन गुप्ताका एक पग, आठ पगका एक घरण, आठ करणका एक कर्यं, चार कर्यका एक

पल, सी पलको एक तुला और बीस तुलका एक भार करलात है। श्रीमद्भा०-सु०-सा० — २४

ゆそと 金金属的有效的产生的企业大学的有效的产生企业企业的企业大学的产生有效的企业企业 ही विराजमान हैं। कालके जितने भी अवयब है, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर-भेदसे चित्र-भित्र प्रतीयमान अन्तरात्माओंके परम आत्मा भी आप ही हैं॥ २७॥ प्रभो ! मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रीमें तनिक-सा क्रोधका भाव लेकर तिरछी दृष्टिसे समृद्रकी ओर देखा था। उस समय समुद्रके अंदर रहनेवाले बड़े-बड़े नाक (घड़ियाल) और मगरमच्छ क्षुक्र हो गये थे और समुद्रने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उसपर सेतृ बाँधकर सुन्दर यशकी स्थापना की लहुरका विध्वंस किया। आपके बाणोंसे कट-कटकर राक्षसोंके सिर पृथ्वीपर लोट रहे थे। (अवश्य ही आप मेरे वे ही 'रामजी' श्रीकृष्णके रूपमें आये हैं) '॥ २८॥ परीक्षित् ! जब ऋक्षराज जाम्बयान्ते भगवान्क्रो पहचान लिया, तब कमलनयन श्रीकृष्णने अपने परम कल्याणकारी शीतल करकमलको उनके शरीरपर फेर दिया और फिर अहैतुकी कृपासे भरकर प्रेम गम्भीर वाणीसे अपने भक्त जाम्बवान्जीसे कहा— ॥ २९-३० ॥ 'ऋक्षराज ! हम मणिके लिये ही तुम्हारी इस गुफामें आये हैं। इस मणिके द्वारा मैं अपनेपर लगे झुटे कलङ्को मिटाना चाहता है ॥ ३१ ॥ भगवान्के ऐसा कहनेपर जाम्बवान्ते बड़े आनन्दसे उनकी पूजा करनेके लिये अपनी कन्या कुभारी जाम्बवतीको मणिके साथ उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया॥ ३२॥ भगवान् श्रीकृष्ण जिन लोगोंको गुफाके बाहर छोड़ गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा की। परन्तु जब उन्होंने देखा कि अबतक वे गुफामेंसे नहीं निकले. तब वे अत्यन्त दुखी होकर द्वारकाको लौट गये॥ ३३॥ वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेवजी तथा अन्य सम्बन्धियों और कुटुम्बियोंकी यह मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण गुफामॅसे नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ ॥ ३४ ॥ सभी द्वारकावासी अत्यन्त दुःखित होकर संग्राजित्को भला-युरा कहने लगे और भगवान्

श्रीकृष्णको प्राप्तिके लिये महामाया दुगदिवीकी शरणमें गये, उनकी उपासना करने लगे॥३५॥ उनकी उपासनासे दुर्गादेवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीचमें मणि और अपनी नववध्

किये हुए देखकर परमानन्दमे मग्न हो गये, मानो कोई मरकर लौट आया हो॥३७॥ तदनन्तर भगवान्ने सत्राजित्को राजसभामे महाराज उप्रसेनके पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त र्र्ड थीं, वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सन्नाजित्को सौंप दो॥ ३८॥ सत्राजित् अत्यन्ते लिखित हो गया। भणि तो उसने ले ली, परन्तु उसका मुँह नीचेकी ओर लटक गया । अपने अपराधपर उसे बड़ा पक्षात्ताप हो रहा था, किसी प्रकार वह अपने घर पहुँचा॥ ३९॥ उसके मनकी आँखोंके सामने निरन्तर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान्के साथ विरोध करनेके कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि 'मैं अपने अपराधका पार्जन कैसे करूँ ? मुझपर भगवान श्रीकृष्ण कैसे प्रसन्त हों॥४०॥ मैं ऐसा कीन-सा काम करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसें नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी, शुद्र हूँ। धनके लोगसे मैं बड़ी मूहताका काम कर बैठा ॥ ४१ ॥ अन्न मै रमणियोंमें रत्नके समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्वयन्तकर्माण दोनों हो श्रीकृष्णको दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसीसे मेरे अपराधका मार्जन हो सकता है, और कोई उपाय नहीं हैं ॥ ४२ ॥ सत्राजित्ने अपनी विवेक खुद्धिसे ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिये उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमन्तकमणि दोनों ही ले जाकर श्रीकृष्णको अर्पण कर दीं ॥ ४३ ॥ सत्यभामा शील-स्वभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सद्गुणोसे सम्पन्न थीं । बहतसे लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिलें और उन लोगॉन उन्हें माँगा भी था। परन्तु अब भगवान श्रीकृष्णने विधिपूर्वक उनका पाणित्रहण किया॥४४॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने सत्राजित्से कहा—'हम स्यमन्तकमणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान्के भक्त हैं इसलिये वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फलके, अर्थात् उससे निकले हुए सोनेके अधिकारी हैं वही आप हमें दे दिया करें ॥४५॥

जाम्बवतीके साथ सफलपनोरथ होकर श्रीकृष्ण सबको

प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गये ॥ ३६ ॥ सभी द्वारकावासी

भगवान् श्रीकृष्णको पत्नीके साथ और गलेमें मणि घारण

## सत्तावनवाँ अध्याय

स्यमन्तक-इरण, शतधन्याका उद्धार और अक्रूरजीको फिरसे हारका बुलाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! यद्यपि भगवान् श्रीकृष्णको इस बातका पता था कि लाक्षागृहकी आगसे पाण्डवांका बाल भी बाँका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुन्ती और पाण्डव जल मरे, तब उस समयका कुल-परम्परोचित व्यवहार करनेके लिये वे बलरामजीके साथ हस्तिनापुर गये ॥ १ ॥ वहाँ जाकर मीष्मपितामह, कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे मिलकर उनके साथ समवेदना—सहानुभृति प्रकट को और उन लोगोसे कहने लगे—'हाय-हाय ! यह तो बड़े ही दु-खकी बात हई' ॥ २ ॥

भगवान् श्रीकृष्णके हस्तिनापुर चले जानेसे द्वारकामें अक्रूर और कृतवर्माको अवसर मिल गया। उन लोगीन शतधन्वासे आकर कहा-- 'तुम सत्राजित्से मणि क्यों नहीं छीन लेते ? ॥ ३ ॥ सन्नाजित्ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामाका विवाह हमसे करनेका वचन दिया था और अब उसने हपलोगींका तिरस्कार करके उसे श्रीकृष्णके साध व्याह दिया है। अब सन्नाजित भी अपने भाई प्रसेनकी तरह क्यों न यमपुरीमें जाय ?' ॥ ४ ॥ शतधन्या पापी था और अब तो उसकी मृत्य भी उसके सिरपर नाच रही थी। अकूर और कतवर्माके इस प्रकार बहकानेपर शतधन्या उनकी बातोंमें आ गया और उस महादृष्टने लोभवश सोये हए सत्राजितको मार डाला ॥ ५ ॥ इस समय स्त्रियाँ अनाथके समान सेने चिल्लाने लगीं: परन्तु शतधन्वाने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया; जैसे कसाई पशुऑकी हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित्को मारकर और मणि लेकर वहाँसे चप्पत हो गया ॥ ६ ॥

सत्यभामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गये हैं, बड़ा शोक हुआ और वे 'हाय पिताजी! हाय पिताजी! मैं मारी गयीं'—इस प्रकार पुकार-पुकारकर विलाप करने लगीं। बीच-बीचमें वे बेहोश हो जातीं और होशमें आनेपर फिर बिलाप करने लगतीं॥ ७॥ इसके बाद उन्होंने अपने पिताके शक्को तेलके कड़ाहेमें रखवा दिया और आप हम्तिनापुरको गर्यों। उन्होंने बड़े दुःखसे भगवान् श्रीकृष्णको अपने पिताको हत्याका वृत्तान्त सुनाया—बद्यपि इन बातोंको भगवान् श्रीकृष्ण पहलेसे ही जानते थे ॥ ८ ॥ परीक्षित् ! सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने सब सुनक्त मनुष्योंकी-सी लीला करते हुए अपनी आंखोमें आंसू भर लिये और विलाप करने लगे कि 'अहो ! हम लोगोंपर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पही !' ॥ ९ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाजी और बलरामजीके साथ हस्तिनापुरसे द्वारका लीट आये और शतथन्त्राको मारने तथा उससे मणि छीननेका उद्योग करने लगे ॥ १० ॥

जब शतधन्वाको यह मालूम हुआ कि भगवान्

श्रीकृष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, वह बहुत इर गया और अपने प्राण बचानेके लिये उसने कृतवर्मासे सहायता माँगी। तब कृतवर्मीन कहा- ॥ ११॥ भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी सर्वशक्तिमान् ईश्वर हैं । मैं उनका सामना नहीं कर सकता । भला, ऐसा कौन है, जो उनके साथ वैर बाँधकर इस लोक और परलोकमें सकुशल रह सके ? ॥ १२ ॥ तुम जानते हो कि कंस उन्होंसे देव करनेके कारण राज्यलक्ष्मीको खो बैठा और अपने अनुयायियोंके साथ पारा गया । जरासन्ध-जैसे शुरबीरको भी उनके सामने सन्नह बार मैदानमें हारकर बिना रथके ही अपनी राजधानीमें लौट जाना पड़ा था' ॥ १३ ॥ जब कृतवर्माने उसे इस प्रकार टका-सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वाने सहायताके लिये अक्ररजीसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा—'भाई! ऐसा है, जो सर्वशक्तिमान् भगवानुका बल-पौरुष जानकर भी उनसे दैर-विरोध ठाने। जो भगवान् खेल-खेलमें ही इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं—इस बातको मायासे

मोहित अह्या आदि विश्व-विधाता भी नहीं समझ पाते: जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें—जब वे

निरे बालक थे, एक हाथसे ही गिरिराज गोवर्डनको उखाङ् लिया और जैसे नन्हे-नन्हे बच्चे बरसाती छत्तेको

उखाडकर हाथमें रख लेते हैं, वैसे ही खेल-खेलमें सात

दिनोतक उसे उठाये रक्खा: मैं तो उन भगवान् श्रीकृष्णको

नमस्कार करता है। उनके कर्म अब्दुत है। वे अनन्त,

अनादि, एकरस और आत्मस्वरूप है। मैं उन्हें नमस्कार

करता हैं' ॥ १४-१७ ॥ जब इस प्रकार अक्रुरजीने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वाने स्पमन्तकर्मणि उन्होंके पास रख दी और आप चार सौ कोस लगातार चलनेवाले घोड़ेपर सवार होकर वहाँसे बड़ी पुतासि

भागा ॥ १८ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर गरुडुचिह्नसे चिहित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेगवाले घोड़े जुते हुए थे : अब उन्होंने अपने श्वसुर सन्नाजित्को मारनेवाले शतधन्त्राका पीछा किया॥ १९॥ मिथिलापुरीके निकट एक उपवनमें शतधन्त्राका घोड़ा गिर पड़ा, अब वह उसे छोडकर पैदल ही भागा। वह अत्यन्त भयभीत हो गया था। भगवान् श्रीकृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े ॥ २० ॥ शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिये भगवान्ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण भारवाले चक्रसे उसका सिर उतार लिया और उसके बस्बोमें स्यमन्तकमणिको दुँदा ॥ २१ ॥ परन्तु जब मणि मिली नहीं तब भगवान् श्रीकृष्णने बड़े भाई बलरामजीके पास आकर कहा-- 'हमने शतधन्वाको व्यर्थ ही मारा । क्योंकि उसके पास स्थमन्तकमणि तो है ही नहीं ॥ २२ ॥ बलरामजीने कहा-'इसमें सन्देह नहीं कि शतधन्त्राने स्यमत्तकमणिको किसी-न-किसीके पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ ॥ २३ ॥ मैं विदेहराजसे मिलना चाहता है; क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं।' परीक्षित् ! यह कहकर यद्वंशशिरोमणि बलरामजी मिथिला नगरीमें चले गये॥ २४॥ जब मिधिलानरेशने देखा कि पूजनीय बलरामजी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनन्दसे भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसनसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी पूजा की ॥ २५ ॥ इसके बाद भगवान् बलरामजी कई

वर्षोतक मिथिलापुरीमें ही रहे। महात्मा जनकने बड़े प्रेम

और सम्मानसे उन्हें रक्खा । इसके बाद समयपर धृतराष्ट्रके

पुत्र दुर्योधनने बलरामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा अहण की ॥ २६ ॥ अपनी प्रिया सत्यभामाका प्रिय कार्य करके

भगवान् श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये और उनको यह

समाचार सना दिया कि शतधन्त्राको मार डाला गया,

परन्त् स्यमन्तकमणि उसके पास न मिली॥ २७॥ इसके

在由自由大大岛上大大岛的大大大大岛大大马马大山岛的大山岛的大山岛的北北岛的北北岛的北北岛的北北岛的大山岛的大山岛的大山岛的大山岛的大山岛的大山岛的大山岛的大山岛的 बाद उन्होंने भाई-बन्धुओंके साथ अपने श्वशुर सत्राजित्की वे सब औध्वदिहिक क्रियाएँ करवायीं, जिनसे मृतक प्राणीका परलोक सुधरता है ॥ २८ ॥ अकुर और कृतवर्मनि शतधन्त्राको सन्नाजित्के वधके लिये उत्तेजित किया था। इसलिये जब उन्होंने सुना कि भगवान् श्रीकृष्णने शतधन्वाको मार डाला है, तब वे अत्यन्त भयभीत होकर द्वारकासे भाग खड़े हुए॥ २९॥ परीक्षित् ! कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्ररके द्वारकासे चले जानेपर द्वारकावासियोंको बहुत प्रकारके अनिष्टों और अरिष्टोंका सामना करना पड़ा । दैविक और भौतिक निमित्तोंसे बार-बार वहाँके नागरिकोंको शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परन् जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातोंको

> भूल जाते हैं। भला, यह भी कभी सम्भव है कि जिन भगवान् श्रीकृष्णमें समस्त ऋषि-मृनि निवास करते हैं, उनके निवासस्थान द्वारकामें उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाय ॥ ३०-३१ ॥ उस समय नगरके बड़े-बुढ़े लोगोंन कहा—'एक बार काशी-नरेशके राज्यमें वर्षा नहीं हो रही थी. सखा पड गया था। तब उन्होंने अपने राज्यमें आये हुए अक्रुरके पिता श्रफल्कको अपनी पुत्री गान्दिनी व्याह दी। तब उस प्रदेशमें वर्षा हुई। अङ्गर भी श्वफल्कके ही पुत्र है और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिये

> जहाँ-जहाँ अक्टर रहते हैं, वहाँ-वहाँ खब वर्षा होती है

तथा किसी प्रकारका कष्ट और महामारी आदि उपदव नहीं होते।' परीक्षित् ! उन लोगोंकी बात सुनकर भगवानुने सोचा कि 'इस उपद्रवका यही कारण नहीं है' यह जानकर भी भगवान्ते दुत भेजकर अक्ररजीको हुँदुबाया और आनेपर उनसे बातचीत की ॥ ३२-३४ ॥ भगवान्ते उनका खुब स्वागत-सत्कार किया और मीठी-मीठी प्रेमकी बातें कहकर उनसे सम्भाषण किया। परीक्षित् ! भगवान् सबके चित्तका एक-एक सङ्कल्प देखते रहते हैं। इसलिये उन्होंने मुसकराते हुए अकृतसे कहा- ॥ ३५॥ 'चाचाजी ! आप दान-धर्मके पालक

हैं। हमें यह बात पहलेसे ही मालूम है कि शतधन्ता आपके पास वह स्यमन्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही

प्रकाशमान और धन देनेवाली है ॥ ३६ ॥ आप जानते ही

है कि सत्राजित्के कोई पुत्र नहीं है। इसलिये उनकी

लडकीके लडके—उनके नाती ही उन्हें तिलाञ्जलि और पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकावेंगे और जो कुछ बच रहेगा. उसके उत्तर्राधकारी होंगे॥ ३७॥ इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टिसे यद्यपि स्यमन्तकमणि हमारे फ्लॉको ही मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे। क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा है तथा दूसरोंके लिये उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन भी है। परन हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गयी है कि हमारे बड़े भाई बलरामजी मणिके सम्बन्धमें मेरी बातका पूरा विश्वास नहीं करते ॥ ३८ ॥ इसलिये महाभाग्यवान् अक्ररजी ! आप वह मृणि दिखाकर हमारे इष्टमित्र---बलरामजी, सत्यभामा और जाम्बवतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके हृदयमें शान्तिका सञ्चार कीजिये। हमें पता है कि दसी मणिके प्रतापसे आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं, जिनमें सोनेकी

भगवान् श्रीकृष्णको दे दी॥४०॥ भगवान् श्रीकृष्णने वह स्यमन्तकमणि अपने जाति-भाइयोंको दिखाकर अपना कलङ्क दर किया और उसे अपने पास रखनेमें होनेपर भी पुनः अन्नरजोको लीटा दिया ॥ ४१ ॥ सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान् श्रोकृष्णके पराक्रमोंसे परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधी और कलङ्क्षोंका मार्जन करनेवाला तथा परम मङ्गलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह

सब प्रकारको अपकीर्ति और पापोंसे छूटकर शान्तिका

थी, धीर-धीर भगवान् श्रीकृष्णके पास आयी और उन्हें

बेदियाँ बनती हैं ॥ ३९ ॥ परीक्षित् ! जब भगवान

समझाया-बुझाया, तब अक्रूरजीने वस्त्रमें लपेटी हुई

सुर्वके समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और

प्रकार

इस

अनुभव करता है ॥ ४२ ॥

सान्त्वना देकर

# अट्ठावनवाँ अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! पाण्डवोंका पता चल गया था कि वे लाक्षाभक्तमें जले नहीं है। एक बार भगवान् श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये इन्द्रप्रस्थ पद्यारे। उनके साथ सात्यकि आदि वहत-से यद्वंशी भी थे॥ १॥ जब बीर पाण्डवंनि देखा कि सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सञ्चार होनेपर सभी इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब-के-सब एक साथ उठ खड़े हुए॥२॥ वीर पाण्डवीने भगवान् श्रीकृष्णका आलिक्न किया, उनके अङ्ग-सङ्गसे इनके सारे पाप-ताप घुल गये। भगवानुकी प्रेमचरी मुसकराहरसे सुशोधित मुख-सुषमा देखकर वे आनन्दमें मग्न हो गये॥ ३॥ घगवान श्रीकष्णने यधिष्टिर और भीमसेनके चरणोमें प्रणाम किया और अर्जुनको इदयसे लगाया। नकुल और सहदेवने भगवान्के चरणोंकी वन्दना की ॥ ४ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन्पर विराजमान हो गये; तब परमसन्दरी श्यामवर्णा द्रीपदी, जो नवविवाहिता होनेके कारण तनिक लजा रही

प्रणाम किया ॥ ५ ॥ पाण्डवेनि भगवान् श्रीकृष्णके समान ही बीर सार्त्यकका भी स्वागत-सत्कार और अभिनन्दन-वन्दन किया। वे एक आसनपर बैठ गये। दुसरे यद्वंशियोंका भी यथायोग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्रीकृष्णके चारों ओर आसनोंपर बैठ गये॥ ६॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अपनी फुआ कुत्तीके पास गये और इनके चरणेमिं प्रणाम किया । कृतीजीने अत्यत्त स्रोहवश उन्हें अपने हृदयसे लगा लिया। उस समय उनके नेत्रोंमें प्रेमके आँस् छलक आये। कृत्तीजीने श्रीकृष्णसे अपने भाई-बन्धुओंकी कुशल-क्षेम पूछी और भगवानुने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवध् द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल-महाल पूछा ॥ ७ ॥ उस समय प्रेमकी विद्वलतासे कुत्तीजीका गला रुध गया था, नेत्रोसे आँसू बह रहे थे। भगवान्के पूछनेपर उन्हें अपने पहलेके क्लेश-पर-क्लेश याद आने लगे और वे अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन

समस्त बलेशोंका अन्त करनेके लिये ही हुआ करता है, उन भगवान् श्रीकृष्णसे कहने लगीं--- ॥ ८ ॥ 'श्रीकृष्ण ! जिस समय तमने हमलोगोंको अपना कुट्म्बी, सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल-मङ्गल जाननेके

लिये भाई अक्रुरको भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया, हम अनाथोंको तुमने सनाध कर दिया॥ ९॥ मैं

जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगत्के परम हितैषी सुहद् और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकारकी

भ्रान्ति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होनेपर भी, श्रीकृष्ण ! जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदयमें आकर तुम

बैठ जाते हो और उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके लिये

मिटा देते हो'॥ १०॥ युधिष्ठिरजीने कहा—'सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ! हमें इस

बातका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्वजन्मोंमें या इस जन्ममें कौन-सा कल्याण-साधन किया है ? आपका दर्शन बड़े-बड़े योगेश्वर घो बड़ी कठिनतासे प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियोंको घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं'॥ ११ ॥ राजा व्यधिष्ठिरने इस प्रकार भगवानुका खुब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहनेकी प्रार्थना की।

इसपर भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थके नर-नारियोंको अपनी रूपमाध्रीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसातके चार महीनोतक सखपूर्वक वहीं रहे ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! एक बार वीरशिरोमणि अर्जुनने गाण्डीव धनुष और अक्षय

वाणवाले दो तरकस लिये तथा भगवान् श्रीकृष्णके साथ कवच पहनकर अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर वानर-चिद्धसे चिद्धित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद

विपक्षी कीरोंका नाश करनेवाले अर्जुन उस गहन वनमें शिकार खेलने गये, जो बहत-से सिंह, बाघ आदि भयदूर

जानवरोसे भरा हुआ था।। १३-१४।। वहाँ उन्होंने बहुत-से बाघ, सुअर, भैसे, काले हरिन, शरभ, गवय (नीलापन लिये हुए भूरे रंगका एक बढ़ा हिस्न), गैंडे,

हरिन, खरगोश और शल्लक (साही) आदि पश्ओंपर अपने बाणोंका निशाना लगाया॥१५॥ उनमेंसे जो यहके योग्य थे, उन्हें सेवकगण पर्वका समय जानकर राजा युधिष्ठिरके पास ले गये। अर्जुन शिकार

खेलते-खेलते थक गये थे। अब वे प्यास लगनेपर यम्नाजीके किनारे गये ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण और

अर्जून दोनों महारथियोंने यमुनाजीमें हाथ-पैर घोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परमसुन्दरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ट सुन्दरीकी

कंबा, दाँत और मुख अत्यन्त सुन्दर थे। अपने प्रिय मित्र श्रीकष्णके भेजनेपर अर्जुनने उसके पास जाकर

पूछः— ॥ १८ ॥ 'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? कहाँसे आयी हो ? और क्या करना चाहती हो ? मैं ऐसा समझता हैं कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो।

हे कल्याणि ! तम अपनी सारी बात बतलाओं ॥ १९ ॥ कारिल-दीने कहा—'मैं भगवान् सुर्यदेवकी पुत्री हैं।

मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान् विष्णुको पतिके रूपमें प्राप्त करना चाहती हैं और इसीलिये यह कठोर तपस्या कर रही है।। २०।। वीर अर्जुन ! मैं लक्ष्मीके परम आश्रय भगवानुको छोडकर और किसीको अपना पति नहीं बना सकती। अनाचोंके एकमात्र सहारे, प्रेम वितरण करनेवाले

कालिन्दी। यमुनाजलमें मेरे पिता सुवीन मेरे लिये एक भवन भी बनवा दिया है। उसीमें मैं रहनी हैं। जबतक भगवानुका दर्शन न होगा, मैं यहीं रहेगी ॥ २२ ॥ अर्जुनने जाकर भगवान् श्रीकृष्णसे सारी बातें कहाँ । वे तो पहलेसे ही यह सब कुछ जानते थे, अब उन्होंने

कालिन्दीको अपने स्थपर बैठा लिया और धर्मराज

इसके बाद पाण्डवोंकी प्रार्थनासे भगवान् श्रीकृष्णने

विधिष्ठिरके पास ले आये ॥ २३ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्त हो ॥ २१ ॥ मेरा नाम है

पाण्डवोंके रहनेके लिये एक अत्यन्त अन्द्रत और विचित्र नगर विश्वकमिक द्वारा बनवा दिया ॥ २४ ॥ भगवान् इस बार पाण्डवोंको आनन्द देने और उनका हित करनेके लिये वहाँ बहुत दिनोंतक रहे। इसी बीच ऑग्नदेवको खाण्डव-वन दिलानेके लिये वे अर्जुनके सारिय भी बने ॥ २५ ॥ स्त्राण्डव-वनका भोजन मिल जानेसे अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुनको गाण्डीय धन्य, चार क्षेत घोडे, एक रथ, दो अट्ट बाणोंवाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया, जिसे कोई अख-शखधारी भेद न सके॥ २६॥ खाण्डव-दाहके समय अर्जनने मय दानवको जलनेसे बचा लिया था। इसलिये उसने अर्जुनसे मित्रता करके उनके लिये एक परम अन्द्रत समा बना दी। ठसी सभामे दुर्योधनको

जलमें स्थल और स्थलमें जलका भ्रम हो गया

या ॥ २७ ॥

कुछ दिनोंके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अर्ज्नकी अनुमति एवं अन्य सम्बन्धियोंका अनुमोदन प्राप्त करके

सात्यिक आदिके साथ द्वारका लौट आये॥ २८॥ वहाँ आकर उन्होंने विवाहके योग्य ऋत् और ज्यौतिषशास्त्रके

अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्नमें कालिन्दीजीका पाणिग्रहण

किया। इससे उनके स्वजन-सम्बन्धियोंको परम मङ्गल और परमानन्दकी प्राप्ति हुई ॥ २९ ॥

अवन्ती (उज्जैन) देशके राजा थे विन्द और अनुविन्द । वे दुर्थोधनके वशक्ती तथा अनुवादी थे।

उनकी बहिन मित्रविन्दाने स्वयंवरमें भगवान् श्रीकृष्णको ही अपना पति बनाना चाहा । परन्तु विन्द और अनुविन्दने अपनी बहिनको रोक दिया ॥ ३० ॥ परीक्षित् ! मित्रबिन्दा

श्रीकृष्णकी फुआ राजाधिदेवीकी कन्या थी। भगवान् श्रीकृष्ण राजाओंकी भरी सभामें उसे बलपूर्वक हर ले गये, सब लोग अपना-सा मैह लिये देखते ही रह

गये ॥ ३१ ॥ परीक्षित् ! कोसलदेशके राजा थे नम्नजित् । वे अत्यन्त धार्मिक थे। उनकी परमसुन्दरी कन्याका नाम था सत्या; नग्नजित्को पुत्रो होनेसे वह नाग्नजिती भी कहलाती थी । परीक्षित् ! राजाकी प्रतिज्ञाके अनुसार सात

दुर्दान्त बैलोंपर विजय प्राप्त न कर सकनेके कारण कोई राजा उस कन्यासे विवाह न कर सके। क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुषकी गन्ध भी नहीं सह सकते थे॥३२-३३॥ जब यदवंशशिरोमणि

भगवान् श्रोकृष्णने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन वैलोंको जीत लेगा, उसे ही सत्या प्राप्त होगी; तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कोसलपुरी (अयोध्या) पहुँचे॥ ३४॥ कोसलनरेश महाराज नग्नजित्ने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी

सामग्रीसे उनका सत्कार किया। भगवान् श्रीकृष्णने भी उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन किया॥३५॥ राजा रानजित्की कन्या सत्याने देखा कि मेरे चिर-अभिलिधत मारमण भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पचारे हैं; तब उसने मन-

री-मन यह अभिलाषा को कि 'बर्दि मैंने वत-नियम

अहिदका पालन करके इन्होंका चिन्तन किया है तो ये ही

अगवानों को और आसन आदि देकर बहुत बढ़ी पूजा-

मेरे पति हो और मेरी विशुद्ध लालसाको पूर्ण करें ॥ ३६ ॥ नाप्नजिती सत्या मन-ही-मन सोचने

लगी---'भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शक्रूर और बड़े-बड़े

लोकपाल जिनके पदपङ्कजका पराग अपने सिरपर धारण करते हैं और जिन प्रभुने अपनी बनावी हुई मर्यादाका पालन करनेके लिये ही समय-समयपर अनेकों

लीलावतार प्रहण किये हैं, वे प्रभू मेरे किस धर्म, वत अथवा नियमसे प्रसन्न होंगे ? वे तो केवल अपनी कृपासे ही प्रसन्न हो सकते हैं ॥३७॥ परौक्षित् ! राजा

नम्नजित्ने भगवान् श्रीकृष्णको विधिपूर्वक अर्चा-पूजा करके यह प्रार्थना की-'जगत्के एकमात्र स्वामी नारायण ! आप अपने स्वरूपभूत आनन्दसे ही परिपूर्ण हैं

और मैं हैं एक तुच्छ मनुष्य ! मैं आपको क्या सेवा करूँ ?' ॥ ३८ ॥

**भ्रोशुक्रदेवजी कहते हैं--**परीक्षित् !

नग्नजित्का दिया हुआ आसन, पूजा आदि स्वीकार करके भगवान् श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने मुसकराते हुए

मेघके समान गम्मीर वाणीसे कहा ॥ ३९ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् । जो क्षत्रिय

अपने धर्ममें स्थित है, उसका कुछ भी माँगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानीने उसके इस कर्मकी निन्दा की है। फिर भी मैं आपसे सौहार्दका—प्रेमका सम्बन्ध स्थापित

करनेके लिये आपकी कत्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदलेमें कुछ शुल्क देनेकी प्रधा नहीं है ॥ ४० ॥ राजा नग्नजित्ने कहा—'प्रभो ! आप समस्त

गुणोंके घाम है, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष:स्थलपर भगवती लक्ष्मी नित्य-निरन्तर निवास करती है। आपसे बहुकर कन्याके लिये अभीष्ट वर भला और कौन हो सकता है ? ॥ ४१ ॥ परन्तु यदबंशशिरोमणे ! हमने पहले ही इस विषयमें एक प्रण कर लिया है। कन्याके लिये कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका बल-पीरुष कैसा

है—इत्यादि बातें जाननेके लिये ही ऐसा किया गया है ॥ ४२ ॥ वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! हमारे ये सातों बैल किसीके वशमें न आनेवाले और बिना सधाये हुए हैं। इन्होंने बहत-से राजकुमारोंके अङ्गोंको खण्डित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्ण ! यदि इन्हें आप ही नाथ लें. अपने वशमें कर लें, तो लक्ष्मीपते !

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आप ही हमारी कन्याके लिये अभीष्ट वर होंगे'॥ ४४॥ भगवान् श्रीकृष्णने राजा नग्नजित्का ऐसा प्रण सनकर कमरमें फेट कस ली और अपने सात रूप बनाकर खेल-खेलमें ही उन बैलोंको नाथ लिया॥४५॥ इससे बैलोंका घमंड चुर हो गया और उनका बल-पौरुष भी जाता रहा । अब भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें रस्सीसे बाँधकर इस प्रकार खींचने लगे, जैसे खेलते समय नन्हा-सा बालक काठके बैलोंको पसीटता है॥४६॥ राजा

नग्नजित्को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान् श्रीकृष्णको अपनी कन्याका दान कर दिया और सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्याका विधिपूर्वक पाणिब्रहण किया ॥ ४७ ॥ रानियंनि

देखा कि हमारी कन्याको उसके अत्यत्त प्यारे भगवान श्रीकृष्ण ही पतिके रूपमें प्राप्त हो गये हैं। उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव पनाया जाने लगा ॥ ४८ ॥ शक्क, ढोल, नगारे बजने लगे । सब

ओर गाना-बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्बाद देने लगे । सुन्दर वस्त, पृथ्पीके हार और गहनोंसे सज-धजकर नगरके नर-नारी आनन्द मनाने लगे॥ ४९॥ राजा नग्नजित्ने दस हजार गौँँए और तीन हजार ऐसी नवयवती

दासियाँ जो सन्दर वस्त्र तथा गलेमें स्वर्णहार पहने हुए थीं, दहेजमें दीं। इनके साथ ही नी हजार हाथी, नी लाख रथ, नौ करोड़ घोड़े और नौ अरब सेवक भी

दहेजमें दिये ॥ ५०-५१ ॥ कोसलनरेश राजा नग्नजितने कन्या और दामादको स्थपर चढाकर एक बडी सेनाके

साथ विदा किया। उस समय उनका हृद्य वात्सल्य-

स्नेहके उद्रेकसे द्रवित हो रहा था॥ ५२॥

परीक्षित् । यद्वंशियोंने और राजा नम्नजित्के

बैलीने पहले बहुत-से राजाओंका बल-पौरुष घूलमें मिला दिया था। जब उन राजाओंने यह समाचार सुना, तब उनसे भगवान् श्रीकृष्णकी यह विजय सहन न हुई।

उन लोगोंने नाग्नजिती सत्याको लेकर जाते समय मार्गमें

भगवान् श्रीकृष्णको घेर लिया ॥ ५३ ॥ और वे बड़े वेगसे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उस समय पाण्डवबीर अर्जुनने अपने मित्र भगवान् श्रीकृष्णका प्रिय करनेके लिये गाण्डीव धनुष धारण करके — जैसे सिंह छोटे-मोटे पशुओंको खदेड़ दे, वैसे ही उन नरपतियोंको मार-

पीटकर भगा दिया॥ ५४॥ तदनन्तर यदवंशशिरोमणि देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण इस दहेज और सत्यके साथ द्वारकामें आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार

करने लगे॥ ५५॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णको फुआ श्रुतकीर्ति

केकय-देशमें व्याही गयी थीं। उनकी कन्याका नाम था भद्रा । उसके भाई सन्तर्दन आदिने उसे स्वयं ही भगवान् श्रीकृष्णको दे दिया और उन्होंने उसका पाणियहण किया।। ५६ ॥ मद्र प्रदेशके राजाकी एक कन्या थी लक्ष्मणा । वह अत्यन्त सुलक्षणा थी । जैसे गरुडने स्वर्गसे अमृतका हरण किया था, वैसे ही चगवान ब्रोक्स्णने स्वयंक्समें अकेले ही उसे हर लिया ॥ ५७ ॥

परीक्षित् ! इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी और भी सहस्रों खियाँ थीं। उन परम सुन्दरियोंको वे भीपासुरको मारकर उसके बंदीगृहसे छुड़ा लाये थे॥ ५८॥

ellik di Germania di Olive

### उनसठवाँ अध्याय

भौमासुरका उद्धार और सोलह हजार एक सौ राजकन्याओंके साथ भगवान्का विवाह

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्! भगवान् श्रीकृष्णने भीमासुरको, जिसने उन स्त्रियोंको बंदीगृहमें डाल रक्खा था, क्यों और कैसे मारा ? आप कृपा करके शार्क्न-घनुषधारी भगवान् श्रीकृष्णका वह विचित्र चरित्र सुनाइये ॥ १ ॥

श्रीशुक्रदेवजीने कहा—परीक्षित् !

**मीमास्**रने

वरुणका छत्र, माता अदितिके कुण्डल और मेरु पर्वतपर स्थित देवताओंका मणिपर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इसपर सबके राजा इन्द्र हारकामें आये और उसकी एक-एक करत्त उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको सुनायी।

अब भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्वभामाके साथ गरुइपर सवार हुए और भौमासुरकी राजधानी

अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान्पर अपनी गदा

3F 4₹ ] प्राप्ट्येतिषप्रमें गये ॥ २ ॥ प्राप्ट्योतिषप्रमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पाएड्रोंकी किलेक्दी थी, उसके बाद शखोंका घेरा लगाया हुआ था। फिर जलसे भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजलोकी चहारदीबाउँ थी और उसके भीतर वायु (गैस) बंद करके रक्खा गया था। इससे भी भीतर मुर दैत्यने नगरके चारों ओर अपने दस हजार घोर एवं सुदृढ फंदे (जाल) बिछा स्वखे थे॥३॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपनी गदाकी खोटसे पहाड़ोंको तोड़-फोड़ डाला और शस्त्रोकी मोरचेबंदीको बाणांसे छिन्न-भिन्न कर दिया। चक्रके द्वारा अग्नि, जल और वायुकी चहारदीवारियोंको तहस-नहस कर दिया और मुर दैत्यके फंदोंको तलवारसे काट-कृटकर अलग रख दिया॥४॥ जो बड़े-बड़े यन्त्र—मशीनं वहाँ लगी हुई थीं, उनको तथा वीर-पुरुपंकि हदयको शङ्कनादसे विदीर्ण कर दिया और नगरके परकोटेको गदाधर भगवानने अपनी भारी गदासे ध्वंस कर डाला ॥ ५ ॥ भगवानुके पाञ्चजन्य शङ्ककी ध्वनि प्रलयकालीन बिजलीको कडकके समान महाभयकूर थी। उसे सुनकर मुर दैत्यको नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके पाँच सिर थे और अबतक वह जलके मीतर सो रहा था ॥ ६ ॥ वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्निके समान प्रचण्ड तेजस्वी था। वह इतना भयकूर था कि उसकी ओर आँख उठाकर देखना भी आसान करम नहीं था। उसने त्रिशल उठाया और इस प्रकार भगवानुकी ओर दौड़ा, जैसे साँप गरुड़जीपर ट्रंट पड़े। उस समय ऐसा मालम होता था मानो वह अपने पाँचीं मुखोंसे त्रिलोकीको निगल जायगा ॥ ७ ॥ उसने अपने त्रिशूलको बड़े बेगसे धमाकर गरुडबीपर चलाया और फिर अपने पाँची मुखोंसे घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनादका महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और दसों दिशाओंमें फैलकर सारे ब्रह्माण्डमें भर गया ॥ ८ ॥ भगवान् श्रोकष्णने देखा कि मूर दैत्यका त्रिशूल गरुड़की

चलायी॥९॥ परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने अपनी गदाके प्रहारसे मुर दैत्यकी गदाको अपने पास पहुँचनके पहले ही चूर-चूर कर दिया। अब वह अस्महीन हो जानेके कारण अपनी पुजाएँ फैलाकर श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा और उन्होंने खेल-खेलमें ही चक्रसे उसके पाँचों सिर उतार लिये ॥ १० ॥ सिर कटते ही मुर दैत्यके प्राण-पर्खेरू उड़ गये और वह ठीक वैसे हो जलमें गिर पड़ा, जैसे इन्द्रके क्क्रसे शिखर कट जानेपर कोई पर्वत समुद्रमें गिर पड़ा हो। मुर दैत्यके सात पुत्र घे—ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावस्, वस्, नमस्वान् और अरुण । ये अपने मिताकी मृत्यसे अत्यन्त शोकाकृत हो उठे और फिर बदला लेनेक लियं क्रोधसे परकर शस्त्रास्त्रसे सुसन्जित हो गये तथा पीठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर भौमासुरके आदेशसे श्रीकृष्णपर चढ़ आये॥ ११-१२॥ वे वहाँ आकर बड़े क्रोधसे भगवान् श्रीकृष्णपर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, ऋष्टि और त्रिशूल आदि प्रचण्ड शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। परीक्षित् ! भगवानुकी शक्ति अमोघ और अनन्त है। उन्होंने अपने बाणोंसे उनके कोटि-कोटि शस्त्रस्य तिल-तिल करके काट गिराये॥१३॥ मगधानुके शस्त्रप्रहारसे सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्योंके सिर, जाँघें, भूजा, पैर और कवच कट गये और उन सभीको भगवान्ने यमराजके घर पहुँचा दिया। जब पृथ्वीके पुत्र नरकासुर (भौमासुर) ने देखा कि भगवान् श्रीकृष्णके चक्र और बाणीसे हमारी सेना और सेनापतियोंका संहार हो गया, तब उसे असहा क्रोध हुआ। वह समुद्रतटपर पैदा हुए बहुत-से मदवाले श्राधियोंको सेना लेकर नगरसे बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपनी पत्नीके साथ आकाशमें गरुडपर स्थित हैं, जैसे सूर्यके ऊपर विजलोंक साथ वर्षांक्वलीन स्थासमेव शोभायमान हो। भौमासूरने स्वयं भगवान्के ऊपर शतब्दी नामकी शक्ति चलायी और उसके सब सैनिकोंने भी एक ही साथ उनपर अपने-अपने अख-शस्त्र छोड़े ॥ १४-१५॥ अब भगवान् श्रीकृष्ण भी ओर बड़े वेगसे आ रहा है। तब अपना इस्तकीशल चित्र-विचित्र पंखवाले तीखे-तीखे जाण चलाने लगे। दिखाकर फ़र्तसि उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह त्रिशुल इससे उसी समय भौमासुरके सैनिकोंकी मुआएँ, जींचे, कटकर तीन ट्रक हो गया। इसके साथ ही मुर दैल्पके गर्दन और धड़ कट-कटकर गिरने लगे; हाथो और घोड़े मुखोमें भी भगवानने बहत-से बाण मारे। इससे वह दैत्य

भी मरने लगे ॥ १६॥

परोक्षित् ! भौमासुरके सैनिकोने भगवान्पर जो-जो अस्त-शस्त्र चलाये थे, उनमेंसे प्रत्येकको भगवानने तीन-तीन तीखे बाणोंसे काट गिराया ॥ १७ ॥ उस समय

भगवान श्रीकृष्ण गरुडजीपर सवार थे और गरुडजी अपने पंखोंसे हाथियोंको मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजोंकी मारसे हाथियोंको बड़ी पीड़ा हुई और वे सब-के-सब आर्त होकर युद्धभूमिसे भागकर नगरमें घुस

गये। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लंडता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ज़ीकी मारसे पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उनपर वह शक्ति चलायी, जिसने वज्रको भी विफल कर दिया था। परन्तु उसकी चोटसे पक्षिराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानी किसीने मतवाले गजराजपर फुलोंकी मालासे प्रहार किया हो ॥ १८-२० ॥ अब भौमासरने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये एक त्रिशुल उठाया ।

श्रीकृष्णने छुरेके समान तीखी घारवाले चक्रसे हाथीपर बैठे हुए भौमास्रका स्ति काट डाला॥ २१॥ उसका जगमगाता हुआ सिर कुण्डल और सुन्दर किरोटके सहित पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसे देखकर भौमासुरके सगे-सम्बन्धी हाय-हाय पुकार उउे, ऋषिलोग 'साधु साधु' कहने लगे और देवतालोग भगवानुपर पृथ्योकी वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे॥ २२॥

परन्तु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान्

अब पृथ्वी भगवान्के पास आयो। उसने भगवान् श्रीकृष्णके गलेमें वैजयत्तीके साथ वनमाला पहना दी और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तपाये हुए सोनेके एवं रक्षजदित थे, भगवानुको दे दिये तथा वरुणका छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी॥ २३॥ राजन् ! इसके बाद पृथ्वीदेवी बड़े-बड़े देवताओंके द्वारा पुजित विश्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाभ करके हाथ

पृथ्वीदेवीने कहा --- शहु चक्र गदाधारी देवदेवेधर ! मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परभात्मन् ! आप अपने भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसीके अनुसार रूप

जोड़कर मिक्तभावभरे हृदयसे उनकी स्तृति करने

लगीं॥ २४॥

प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती

हैं॥ २५॥ प्रभो ! आपकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है। आप कमलको भाला पहनते हैं। आपके नेत्र

कमलसे खिले हुए और शान्तिदायक है। आपके चरण कमलके समान स्कुमार और भक्तोंके इदयको शीतल करनेवाले हैं। आपको मैं बार-बार नमस्कार करती

है ॥ २६ ॥ आप समद्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, सम्पत्ति, ज्ञान और वैराग्यके आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होनेपर भी स्वयं वसदेवनन्दनके रूपमें प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष है और समस्त कारणोंके भी

परम कारण है। आप स्वयं पूर्ण ज्ञानस्वरूप हैं। मैं

आपको तमस्कार करती है।। २७।। आप स्वयं तो हैं जन्मरहित, परन्तु इस जगतके जन्मदाता आप ही हैं। आप हो अनन्त शक्तियोंके आश्रय ब्रह्म हैं। जगत्का जो कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या

अप्राणी हैं—सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्पन् ! आपके चरणोमें मेरे बार-बार नमस्कार ॥ २८ ॥ प्रभी ! जब आप जगतको रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट रजोग्णको, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुणको, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब

आप खयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनोंके संयोग-वियोगके हेतु काल हैं तथा उन तीनोंसे परे भी हैं॥२९॥ भगवत् ! मैं (पृथ्वी), जल, अग्नि, वाय, आकाश, पञ्चतन्यात्राएँ, यन, इन्द्रिय और इनके अधिग्रात्-देखता, अहड़ार और महतत्त्व-कहाँतक कहै, यह सम्पूर्ण

चराचर जगत आपके अद्भितीय स्वरूपमें ध्रमके कारण

ही पथक प्रतीत हो रहा है॥ ३०॥ शरणागत-भय-

भञ्जन प्रभो ! मेरे पुत्र भौमासुरका यह पुत्र मगदत्त

सत्वगुणको स्वीकार करते हैं। परन्तु यह सब करनेपर भी आप इन गुणोंसे ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगत्पते !

अत्यन्त प्रथमीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरणकमलोंकी शरणमें ले आयी हैं। प्रभो ! आप इसकी रक्षा कीजिये और इसके सिरपर अपना वह करकमल रखिये जो सारे जगत्के समस्त पाप-तापोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ३१ ॥

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब पृथ्वीने भक्तिभावसे विनम्न होकर इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी

34° 49 ] · 大量业务主要实有负责大方的基金大方向负责的基金方式的支充方式的支充企业的重要的支充企业的发展的基金企业的发展的专业企业的发展的 · 生产的 स्तृति-प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्तको अभयदान दिया और भौमासुरके समस्त सम्पत्तियोंसे सम्पन्न महलमें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवान्ने देखा कि भीमासुरने बलपूर्वक राजाओंसे सोलह हजार राजकुमारियाँ छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थीं ॥ ३३ ॥ जब उन राजकुमारियोंने अन्तःपुरमें पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान् श्रीकृष्णको देखा, तब वे मोहित हो गयीं और उन्होंने उनकी अहैतुकी कृपा तथा अपना सीभाग्य समझकर मन-ही-मन भगवान्को अपने परम प्रियतम पतिके रूपमें वरण कर राजकुमारियोंपेसे प्रत्येकने <u>उन</u> लिया । ३४ ॥ अलग-अलग अपने मनमें यही निश्चय किया कि 'ये श्रीकृष्ण हो मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषाको पूर्ण करें।' इस प्रकार उन्होंने प्रेम-भावसे अपना हृदय भगवान्के प्रति निष्ठावर कर दिया ॥ ३५ ॥ तब भगवान् श्रीकृष्णने उन राजकुमारियोको सुन्दर-सुन्दर निर्मल बस्त्राभूषण पहनाकर पालकियोंसे द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत-से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल सम्पत्ति भी भेजी ॥ ३६ ॥ ऐरावतके वंशमें उत्पन्न हुए अत्यन्त बेगवान् चार-चार दौतोवाले सफेद रंगके चौसठ हाथी भी भगवान्ने वहाँसे द्वारका भेजे॥ ३७॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अमरावतीमें स्थित देवराज इन्द्रके महलोमें गये। वहाँ देवराज इन्द्रने अपनी पत्नी इन्द्राणीके साथ सत्यभामाजी और भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा की, तब भगवान्ने अदितिके कुण्डल उन्हें दे दिये ॥ ३८ ॥ वहाँसे लौटते समय सत्यभामाजीकी प्रेरणासे भगवान् श्रीकृष्णने कल्पवृक्ष उखाड़कर गरुड़पर रख लिया और देवराज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको जीतकर उसे द्वारकामें ले आये॥ ३९॥ भगवान्ने उसे सत्यगामाके महलके बगीचेमें लगा दिया। इससे उस बगीचेकी शोभा अत्यन्त बढ़ गयी। कल्पवृक्षके साथ

उसके गन्ध और मकरन्दके लोभी भीरे खर्गसे द्वारकामें

चले आये थे॥४०॥ परीक्षित् ! देखो तो सही, जय

हुन्द्रको अपना काम बनाना था, तब तो उन्होंने अपना सिर

झुकाकर मुकुटकी नोकसे भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंका

स्पर्श करके उनसे सहायताकी भिक्षा माँगी थी, परना

और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाड्यताका है। धिकार है ऐसी धनाढ्यताको॥४१॥ तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने एक ही मुह्र्तमें अलग-अलग भवनीमें अलग-अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियोंका शास्त्रोक्त विधिसे पाणिवहण किया। सर्वशक्तिमान् अविनाशी भगवान्के लिये इसमें आधर्यको कौन-सी बात है॥४२॥ परीक्षित् ! भगवान्की पत्रियोंके अलग-अलग महलोंमें ऐसी दिव्य सामग्रियाँ भरी हुई थीं, जिनके बराबर जगत्में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है: फिर अधिककी तो बात ही क्या है। उन महलोमें रहकर मति-गतिक परेकी लीला करनेवाले अविनाशी भगवान् श्रीकृष्ण अपने आत्मानन्दमें मग्न रहते हुए लक्ष्मीजीकी अंशस्वरूपा उन पिलयोंके साथ ठींक वैसे ही विहार करते थे, जैसे कोई साधारण मनुष्य घर-गृहस्थीमें रहकर गृहस्थ-धर्मके अनुसार आचरण करता हो॥४३॥ परीक्षित्! ऋदा आदि बड़े-बड़े देवता भी भगवान्के वासक्कि सरूपको और उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं जानते। उन्हीं स्मारमण भगवान् श्रीकृष्णको उन स्त्रियोने पतिके रूपमें प्राप्त किया था। अब नित्य-निरन्तर उनके प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेमभरी मुसकराहट, मधुर चितवन, नवसमागम, प्रेमालाप तथा भाव बदानेवाली लज्जासे युक्त होकर सब प्रकारसे भगवान्की सेवा करती रहती थीं॥४४॥ उनमेंसे सभी पत्रियंकि साथ सेवा करनेके लिये सैकड़ों दासियाँ रहतीं, फिर भी जब उनके महलमें भगवान् प्रधारते, तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिखा लाती, श्रेष्ठ आसनपर बैठातीं, उत्तम सामप्रियोंसे पूजा करती, चरणकमल पखारतीं, पान लगाकर खिलातीं, पाँच दबाकर धकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र-फुलेल, चन्दन आदि लगातीं, फुलोके हार पहनातीं, केश सैवारतीं, सुलातीं, स्नान करातीं और अनेक प्रकारके मोजन कराकर अपने ही हाथों पगवान्की सेवा करतीं॥४५॥

जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हों भगवान् श्रीकृष्णसे

लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं

## साठवाँ अध्याय

### श्रीकृष्ण-स्विमणी-संवाद

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक दिन समस्त जगत्के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान् श्रीकृष्ण रुक्मिणोजीके पलैगपर आरामसे बैठे हुए थे। भीष्मक-नन्दिनी श्रीरुविमणीजी सिखयोक साथ अपने पतिदेवकी सेवा कर रही थीं. उन्हें पंखा झल रही थीं।। १।। परीक्षित् ! जो सर्वशक्तिमान् भगवान् खेल-खेलमें ही इस जगत्की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं—वही अजन्मा प्रभु अपनी बनायो हुई धर्म-मर्यादाओंको रक्षा करनेके लिये यदुवेशियोमें अवतीर्ण हुए है ॥ २ ॥ रुविमणीजीका महल बड़ा ही सुन्दर था। उसमें ऐसे-ऐसे चैदोबे तने हुए थे, जिनमें मोतियोंकी लड़ियोंकी झालरें लटक रही थीं। मणियोंके दीपक जगमगा रहे थे ॥ ३ ॥ बेला-चमेलीके फूल और हार महैं महैं महक रहे थे। फूलॉपर हुंड-के-झुंड भीरे गुंजार कर रहे थे। सुन्दर-सुन्दर ब्रसेखोकी जालियोंमेंसे चन्द्रमाकी श्रष्ट किरणे महलके भीतर छिटक रही थों ॥ ४ ॥ उद्यानमें पारिजातके उपवनको सुगन्ध लेकर मन्द-मन्द शीतल यायु चल रही थी। झरोखोकी जालियोमेंसे अगर के धूपका घूआँ बाहर निकल रहा था॥५॥ ऐसे महलमें दूधके फेनके समान कोमल और उञ्चल विछीनोंसे यक्त सुन्दर पलेगपर भगवान श्रीकृष्ण बड़े आनन्दसे विराजमान थे और रुक्मिणीजी त्रिलोकीके स्वामीको पतिरूपमें प्राप्त करके उनको सेवा कर रही धीं ॥ ६ ॥ रुकिमणीजीने अपनी सखीके हाथसे वह चैंबर ले लिया, जिसमें रलोंकी डाँडी लगी थी और परमुरूपवती लक्ष्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीजी उसे डुला-डुलाकर भगवान्**को से**वा करने लगीं॥७॥ उनके करकमलोंमें जड़ाऊ अंगूडियाँ, कंगन और चैवर शोभा पा रहे थे। चरणोंमें मणिजटित पायजेव रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे। अञ्चलके नीचे छिपे हुए स्तनोंकी केशरकी लालिमासे हार लाल-लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितम्बभागमें बहुमूल्य करभनोकी लड़ियाँ लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवानुके पास ही रहकर उनकी सेवामें संलग्न थीं ॥ ८ ॥ क्विमणीजीको ध्रैधराली अलकें, कार्नोक

कुण्डल और गलेके स्वर्णहार अत्यत्त विलक्षण थे। उनके मुखचन्द्रसे मुसकराहटकी अमृतवर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणीजो अलौकिक रूपलावण्यवती लक्ष्मीजी ही तो है। उन्होंने जब देखा कि भगवान्ने लीलाके लिये मनुष्यका-सा शरीर प्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणीजी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेमसे मुसकराते हए उनसे कहा ॥ ९ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजकुमारी ! बड़े-बड़े

नरपति, जिनके पास लोकपालोंके समान ऎक्षर्य और सम्पत्ति है, जो चड़े महानुभाव और श्रीमान् है तथा सुन्दरता, उदारता और बलमें भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे॥ १०॥ तुम्हारे पिता और भाई भी उन्होंके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े-बड़े वीरॉको, जो कामीन्मत होकर तुन्हारे याचक वन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया ? ॥ ११ ॥ सुन्दरी ! देखो, हम जरासन्थ आदि राजाओंसे डरकर संपुद्रको शारणमें आ बसे हैं। बड़े-बड़े बलवानोंसे हमने वैर बाँध रक्खा है और प्रायः एजसिंहासनके अधिकारसे भी हम बद्धित ही हैं॥ १२॥ सुन्दरी ! हम किस मार्गके अनुयायो है, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी लोगोंको अच्छी तरह मालूम नहीं है। हमलोग लौकिक व्यवहारका भी ठीक-ठीक पालन नहीं करते, अनुनय-विनयके द्वारा स्मियोंको रिझात भी नहीं। जो स्मियाँ हमारे-जैसे पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश-ही-क्लेश

भोगना पड़ता है।। १३ ॥ सुन्दरी ! हम तो सदाके

अकिञ्चन हैं। न तो हमारे पास कभी कुछ था और न

रहेगा। ऐसे ही अकिश्चन लोगोंसे हम प्रेम भी करते

हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है

कि अपनेको धनी समझनेवाले लोग प्रायः हमसे प्रेम

नहीं करते हमारी सेवा नहीं करते ॥ १४ ॥ जिनका धन, कुल, ऐखर्य, सौन्दर्य और आय अपने समान होती है—उन्होंसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये। जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं करना चाहिये॥ १५॥ विदर्भराजकुमारी। तुमने अपनी अदूरदर्शिताके कारण इन वार्तीका विचार नहीं किया और बिना जाने-बड़ो मिक्षुकाँसे मेरी झुटी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीनको वरण कर लिया॥ १६॥ अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ट क्षत्रियको वरण कर लो। जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोककी सारी आशा-अभिलाषाएँ पूरी हो सके ॥ १७ ॥ सुन्दरी ! तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, शाल्य, जरासन्थ, दत्तवका आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हो ॥ १८ ॥ कल्याणी ! वे सब बल-पौरुषके मदसे अधे हो रहे थे, अपने सम्मने किसीको कुछ नहीं गिनते थे।

दीपशिखाके समान साक्षीमात्र है। हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे ही पूर्णकाम है, कृतकृत्य है।। २०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्णके क्षणभरके लिये भी अलग न होनेके कारण रुविमणीजीको यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी

उन दुष्टोंका मान मर्दन करनेके लिये ही मैंने तुम्हारा

हरण किया था और कोई कारण नहीं था॥ १९॥

निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री, सन्तान और घनकें

लोल्प नहीं हैं। निष्क्रिय और देह-पेहसे सम्बन्धर्रहत

सबसे अधिक प्यारी हैं। इसी गर्वकी शान्तिके लिये इतना करूकर भगवान् चुप हो गये॥ २१॥ परीक्षित् ! जब रुक्ष्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान्की यह अधिय वाणी सुनी—जो पहले कभी नहीं सूनी थी, तब ये अत्यन्त भयभीत हो गयीं; उनका इदय घड़कने लगा, वे रोते-रोते चिन्तके अगाध समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं॥ २२॥ वे अपने कमलके समान कोमल और नखोंकी लालिमासे कुछ-कुछ लाल प्रतीत होनेवाले चरणेंसे घरती कुरेदने लगीं। अञ्जनसे मिले हुए काले-काले आँस् केशरसे रॅंगे हुए वक्षःस्थलको घोने लगे। मुँह नीचेको लटक गया।

अत्यन्त दःखके कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं॥ २३॥ अत्यन्त व्यथा, भय और शोकके कारण विचारशक्ति लुप्त हो गयी, वियोगकी

सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गया। हाथका चैंवर गिर पड़ा, बुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत हो गर्यी, केश जिलार गये और वे वायुवेगसे उखड़े हुए

केलेके खंभेकी तरह धरतीपर गिर पडीं॥ २४॥ भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरतः नहीं समझ रही है

और प्रेम-पाशकी दृढ़ताके कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभावसे ही परम कारुणिक भगवान् श्रीकृष्णका हृदय उनके प्रति करुणासे भर गया ॥ २५ ॥ चार भूजाओंवाले वे भगवान् उसी समय पुलंगसे उत्तर पड़े और रुक्मिणीजीको उठा लिया तथा

करकमलॉसे उनका मुँह पोछ दिया॥ २६॥ भगवान्ने उनके नेत्रोंके आँसू और शोकके आँसुओंसे भीगे हुए स्तनोंको पोछकर अपने प्रति अनन्य प्रेमभाव रखनेवाली उन सती रुविमणीजीको बाँहोंमें भरकर छातीसे लगा लिया॥२७॥ भगवान् श्रीकृष्ण

उनके खुले हुए केशपाशोंको बाँधकर अपने शांतल

समझाने-बुझानेमें बड़े कुशल और अपने प्रेमी मक्तोंके एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्मिणीजीकी बृद्धि चकरमें पड़ गयी है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणीजीको

समझाया ॥ २८ ॥

धगवान् श्रीकृष्णाने कहा— विदर्धनन्दिनी ! तुम मुझसे बुरा मत मानना। मुझसे रूउना नहीं। मैं जानता हैं कि तुम एकमात्र भेरे ही परायण हो। येरी प्रिय सहबरी ! तुम्हारी प्रेमभरी बात सुननेके लिये ही मैंने

हैसी-हैसीमें यह छलना की थी॥ २९॥ मैं देखना चाहता था कि मेरे यो कहनेपर तुम्हारे लाल-लाल होट

प्रणय-कोपसे किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्वक देखनेसे नेत्रोंमें कैसी लाली छा जाती है

और भीहें सद जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुन्दर

लगता है॥३०॥ मेरी परमप्रिये ! सुन्दरी ! घरके काम-धंधोमें रात-दिन लगे रहनेवाले गृहस्थेंकि लिये घर-गृहस्थीमें इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अद्यक्तिनीके साथ हास-परिहास करते हुए कुछ घडियाँ

सुखसे बिता ली जाती हैं॥ ३१॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! जब भगवान्

श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाको इस समझाया-बुझाया, तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतमने केवल परिहासमें ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदयसे यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे॥ ३२॥ परीक्षित् ! अब वे सलज्ब हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण भगवान् श्रीकृष्णका

मुखार्राचन्द्र निरखती हुई उनसे कहने लगीं--- ॥ ३३ ॥ स्विमणीजीने कहा-कमलनयन ! आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणोंसे युक्त, अनन्त भगवान्के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखण्ड महिमामें स्थित, तीनों गुणोंके स्थामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित आप भगवान; और कहाँ तीनों गुणोंके अनुसार स्वभाव रखनेवाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओंक पीछे भटकनेवाले अज्ञानी लोग ही करते हैं॥ ३४॥ भला, मै आपके समान कव हो सकती हूँ। स्वामिन् ! आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओंके भयसे समुद्रमें आ छिपे हैं।

आत्माके रूपमें विराजमान रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आप राजाओंसे वैर रखते हैं, परन्तु वे राजा कीन है ? यही अपनी दृष्ट इन्द्रियाँ। इनसे तो आपका बैर है हो। और प्रभो ! आप राजसिंहासनसे रहित हैं, यह भी ठीक ही है; क्योंकि आपके चरणोंकी सेवा

परन्तु राजा शब्दका अर्थ पृथ्वीके राजा नहीं, तीनी

गुणरूप राजा है। मानो आप उन्होंक भयसे

अन्तःकरणरूप समुद्रमें चैतन्ययन अनुभृतिस्वरूप

करनेवालीन भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार समझकर दरसे ही दत्कार रक्खा है। फिर आपके लिये तो कहना ही क्या है ॥ ३५ ॥ आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा

आचरण भी नहीं करते: यह बात भी निस्सन्देह सत्य

मकरन्द-रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयोंमें उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनन्त ! आपके मार्गपर चलनेवाले आपके मक्तोंकी भी चेष्टाएँ जब प्रायः अलीकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और

है। क्योंकि जो ऋषि-मृति आपके पादभग्रीका

ऐश्वयंकि आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हो इसमें तो कहना ही क्या है ?॥ ३६ ॥ आपने अपनेको ऑकखन बतलाया है; परन्तु आपकी अकिञ्चनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्त न होनेके कारण आप ही सब कुछ है। आपके पास रखनेके लिये कुछ नहीं है। परन्तु जिन ब्रह्मा आदि

देवताओंकी पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही

लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं

और वे आपके प्यारे हैं। (आपका यह कहना भी सर्वथा अचित है कि धनाढ़य लोग मेरा भजन नहीं करते;) जो लोग अपनी धनाइचताके अभिमानसे अधे हो रहे हैं और इन्द्रियोंको तुप्त करनेमें ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन-सेवन ही करते और न तो यह जानते है कि आप मृत्युके रूपमें उनके सिरपर सवार है।। ३७॥ जगत्में जीवके लिये जितने भी वाञ्छनीय पदार्थ है—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—उन सबके रूपमें आप ही प्रकट है। आप समस्त वृत्तियों-प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्येकि फलखरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करनेके लिये सब कुछ छोड देते हैं। भगवन् ! उन्हीं विवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना चाहिये। जो लोग स्वी-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले सुख या दु:खके वशीभृत हैं वे कदापि आपका सम्बन्ध प्राप्त करनेके योग्य नहीं हैं॥ ३८॥ यह टीक हैं कि भिक्षुकोंने आपकी प्रशंसा की है। परन्तु किन भिक्षुकोने ? उन परमशान्त संन्यासी

महात्मओंने आपकी महिमा और प्रभावका वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न

देनेका निश्चय कर लिया है। मैंने अदुरदर्शितासे नहीं,

इस बातको समझते हुए आपको वरण किया है कि आप

सारे जगतक आत्मा है और अपने प्रेमियोंको आत्मदान

करते हैं। मैंने जानबुझकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र

आदिका भी इसलिये परित्याग कर दिया है कि आपको भौहोंके इशारेसे पैदा होनेवाला काल अपने वेगसे उनकी आशा-अभिलायाओंपर पानी फेर देता है। फिर दूसरोंकी---शिश्पाल, दत्तवका या जरासन्धकी तो बात

ही क्या है ?॥ ३९ ॥ सर्वेश्वर आर्यपुत्र ! आपकी यह बात किसी प्रकार युक्तिसङ्गत नहीं मालूम होती कि आप राजाओंसे भयभीत होकर समृद्रमें आ बसे हैं। क्योंकि आपने केवल अपने शार्क्कधनुषके ट्यूहारसे मेरे विवाहके समय आये हुए समस्त राजाओंको भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दासीको उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्यनिसे वन-पशुओंको भगाकर अपना भाग ले आये ॥ ४० ॥ कमलनयन ! आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उदाना पडता है। प्राचीन कालके अङ्ग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बडे-बडे राजराजेश्वर अपना-अपना एकछन साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलाषासे तपस्या करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण करनेके कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे है।।४१॥ अग्रप कहते हैं कि तम किसी-राजकुमारका वरण कर लो। भगवन । आप समल गुणोंके एकमात्र आश्रय है। बड़े-बड़े संत आपके चरणकमलोकी सुगन्धका बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेनेमात्रसे लोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्होंमें निवास करती हैं। फिर आप बतलाइये कि अपने स्वार्थ और परमार्थको भली-भाँति समझनेवाली ऐसी कौन-सी स्त्री है, जिसे एक बार उन चरणकमलॉकी सगन्ध सैंघनेको मिल जाय और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगोंको वरण करे जो सदा मुत्य, रोग, जन्म, जरा आदि भयोंसे युक्त हैं ! कोई भी

अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करनेवालोंका

मिथ्या संसारप्रम निवत्त करनेवाले तथा उन्हें अपना स्वरूपतक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमें रहें ॥ ४३ ॥ अच्यृत ! शत्रुसदन ! गधींके समान घरका बोझा ढोनेवाले, बैलॉके समान गृहस्थीके व्यापारोंमें जुते रहकर कष्ट उठानेवाले, कुत्तोंके समान तिरस्कार सहनेवाले, बिलाबके समान कृपण और हिसक तथा क्रीत दासोंके समान खीकी सेवा करनेवाले शिशपाल आदि राजालोग, जिन्हें वरण करनेके लिये आपने मुझे संकेत किया है-उसी अभागिनी खोके पति हों, जिनके कानोंमें भगवान् शङ्कर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरोंकी सभामें गायी जानेवाली आपकी लीलाकयाने प्रवेश नहीं किया है ॥ ४४ ॥ यह मनुष्यका शरीर जीवित होनेपर भी मुदाँ ही है। ऊपरसे चमड़ी, दाढ़ी-मुँछ, रोएँ, नख और केशोंसे दका हुआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, हुड़ी, खुन, कीड़े, मल-मूत्र, कफ, फित और वायु भरे पड़े हैं। इसे बही मूढ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी सुगन्ध सुँघनेको नहीं मिली है ॥ ४५ ॥ कमलनयन ! आप आत्माराम है । मैं सुन्दरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातोपर आपकी दृष्टि नहीं जाती। अतः आपका उदासीन रहना स्वामाविक है, फिर भी आपके चरणकमलोमें मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी ऑफलाया है। जब आप इस संसारकी अभिषुद्धिके लिये उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुब्रह ही है ॥ ४६ ॥ मध्सदन ! आपने कहा कि किसी अनुरूप करको वरण कर लो । मैं आपको इस बातको भी झठ नहीं मानती। क्योंकि कभी-कभी एक पुरुषके द्वारा जीती जानेपर भी काशी-नरेशकी कन्या अम्बाके समान किसी-किसीकी दसरे परुषमें भी श्रीति रहती है।। ४७॥ कुलटा स्त्रीका मन तो विवाह हो जानेपर भी नये-नये बृद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती ॥ ४२ ॥ प्रभो ! आप पुरुषोंकी ओर खिंचता रहता है। बद्धिमान पुरुषको चाहिये। सारे जगत्के एकमात्र स्वामी है। आप ही इस लोक और कि वह ऐसी कुलटा स्त्रीको अपने पास न रक्खे। उसे परलोकमें समस्त आशाओंको पूर्ण करनेवाले एवं आत्मा अपनानेवाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया है, उभयभ्रष्ट हो जाता है ॥ ४८ ॥ है। भुझे अपने कमेंकि अनुसार विभिन्न योनियोमें भटकना

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—साध्वी! राजकृमारी ! पड़े, इसकी मझको परवा नहीं है। मेरी एकमात्र यही बाते सुननेके लिये तो मैंने तुमसे हैसी-हैसीमें तुम्हारी बद्धना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे बचनोंकी • श्रीपद्धागवत •

· 有有我有有我的证据与最后的我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们的证明,我们

जैसी व्याख्या की है, वह अक्षरशः सत्य है।।४९॥ सुन्दरी ! तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो । मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो-जो अभिलाधाएँ करती हो, वे तो तुम्हें सदा-सर्वदा प्राप्त हो है। और यह बात भी है कि मझसे की हुई अभिलाषाएँ सांसारिक कामनाओंक

सपान बन्धनमें डालनेवाली नहीं होतीं, बल्कि वे समस्त

कामनाओंसे मुक्त कर देती हैं॥ ५० ॥ पुण्यमयी प्रिये । मैने तुम्हारा पतिप्रेम और पातिब्रत्य भी भलीभाँति देख

लिया। मैंने उल्टी-सीधी बात कह-कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था; परन्तु तुश्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी

इघर-उधर न हुई ॥ ५१ ॥ प्रिये ! मैं मोक्षका स्वामी हूँ । लोगोंको संसार-सागरसे पार करता हैं। जो सकाम पुरुष

अनेक प्रकारके व्रत और तपस्या करके दाम्पल्य-जीवनके

विषय-सुखकी अभिलाषासे मेरा भजन करते हैं, वे मेरी मायासे मोहित है।। ५२।। मानिनी प्रिये ! मैं मोक्ष तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंका आश्रय हैं, अधीश्वर हैं। मुझ परमात्माको प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषयसुखके

साधन सम्पत्तिकी ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते. वे बड़े मन्द्रभागी हैं, क्योंकि विषयसुख तो नरकमें और नरकके ही समान सुकर-कृकर आदि

योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु उन लोगोंका मन तो विषयोंमें ही लगा रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान पहता है ॥ ५३ ॥ गृहेश्वरी प्राणप्रिये ! यह

बड़े आनन्दकी बात है कि तुमने अबतक निरन्तर संसार-वन्धनसे मुक्त करनेवाली मेरी सेवा की है। दृष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन कियोंका चित

दूषित कामनाओंसे भरा हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तुष्तिमें ही लगी रहनेके कारण अनेकों प्रकारके छल-छन्द रचती रहती हैं. उनके लिये तो ऐसा करना और भी कठिन

प्रेम करनेवाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती। क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये हुए

है ॥ ५४ ॥ मानिनि ! मुझे अपने घरभरमें तुम्हारे समान

राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त सन्देश भेजा था॥ ५५॥ तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया था

और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें चौसर खेलते समय बलरामजीने तो उसे मार ही डाला । किन्तु हमसे वियोग

हो जानेकी आशङ्कासे तुमने चुपचाप वह सारा दुःख सह लिया । मुझसे एक बात भी नहीं कही । तुम्हारे इस गुणसे मैं तुम्हारे बश हो गया हूँ ॥ ५६ ॥ तुमने मेरी प्राप्तिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश भेजा था; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब होता देखा; तब तुम्हें यह सारा

संसार सुना दीखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वाङ्गसुन्दर शरीर किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड़नेका सङ्कल्प कर लिया था। तुन्हारा यह प्रेमभाव तुम्हारे ही अंदर रहे । हम इसका बदला नहीं चुंका सकते । तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम-भावका केवल अभिनन्दन करते

**ब्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्!** जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे जब मनुष्योंकी-सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य-प्रेमको बढ़ानेवाले विनोदभरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार

लक्ष्मीरूपिणी स्विमणीजीके साथ विहार करते हैं ॥ ५८ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण समस्त जगत्को शिक्षा देनेवाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्रियोंके महलेंमिं भी गृहस्थोंके समान रहते और गृहस्थोचित धर्मका पालन

# इकसठवाँ अध्याय

---

है।। ५७॥

करते थे।। ५९॥

भगवान्की सत्ततिका वर्णन तथा अनिरुद्धके विवाहमें रुक्मीका मारा जाना

श्रीकृष्णसे किसी बातमें कम न थे॥ १॥ राजकुमारियाँ श्रीशुकदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके गर्भसे दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए। नहीं जाते। सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे वे रूप, बल आदि गुणोमें अपने पिता भगवान्

देखतीं कि भगवान् श्रीकृष्ण हमारे महलसे कभी बाहर

अन् ६१] यही समझतीं कि श्रीकृष्णको मैं ही सबसे प्यारी है। परीक्षित् ! सच पूछो तो वे अपने पति भगवान् श्रीकृष्णका तस्य--- उनकी महिमा नहीं समझती थीं।। २ ॥ वे सुन्दरियाँ अपने आत्मानन्दमें एकरस स्थित भगवान् श्रीकणके कमल-कलीके समान सुन्दर मुख, विशाल बाह, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेमभरी मुसकान, रसमयी चितवन और मधुर वाणीसे स्वयं ही मोहित रहती थीं। वे अपने शुंगारसम्बन्धी हावभावाँसे उनके मनको अपनी और र्खीचनेमें समर्थ न हो सकीं ॥ ३ ॥ वे सोलह हजारसे अधिक थीं। अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर भौहोंके इशारेसे ऐसे प्रेमके बाण चलाती, थीं, जो काम-कलाके भावाँसे परिपूर्ण होते थे, परन्तु किसी भी प्रकारसे, किन्हीं साधनोंके द्वारा वे भगवान्के मन एवं इन्द्रियोंमें चञ्चलता नहीं उत्पन्न कर सर्को ॥ ४ ॥ परीक्षित् ! ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी भगवानुके वास्तविक स्वरूपको या उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान् श्रीकृष्णको उन स्तियोने पतिके रूपमें प्राप्त किया था। अब नित्य-निरन्तर उनके प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेमभरी मुसकराहर, मध्र चितवन, नवसमागमकी लालसा आदिसे भगवानुकी सेवा करती रहती यीं ॥ ५ ॥ उनमेंसे सभी प्रतियोक साथ सेवा करनेके लिये सैकड़ों दासियाँ रहतीं। फिर भी जब उनके महलमें भगवान् पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिखा

केश सँवारतीं, सुलातीं, स्नान करातीं और अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने हाथों भगवानकी सेवा करतीं ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! मैं कह चुका है कि भगवान् श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके दस-दस पुत्र थे। उन रानियोमें आठ पटरानियाँ थीं, जिनके विवाहका वर्णन में पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युप्त आदि पुत्रोंका वर्णन करता हैं॥ ७॥ रुविमणीके गर्भसे दस पुत्र हुए—प्रद्युस,

चारुदेखा, सदेखा, पराक्रमी चारुदेह, सुचार, चारुगुप्त,

भद्रचार, चारुचन्द्र, विचार और दसवाँ चार । ये अपने

लातीं, श्रेष्ठ आसनपर बैठातीं, उत्तम सामग्रियोंसे उनकी

पजा करतीं, चरणकमल पश्चारतीं, पान लगाकर खिलातीं, पाँव दबाकर थकावट दूर करतीं, पंखा झलतीं,

इत्र-फुलेल, चन्दन आदि लगातीं, फुलोंके हार पहनातीं,

पिता भगवान् श्रीकृष्णसे किसी बातमें कम न थे ॥ ८-९ ॥ सत्यभामाके भी दस पुत्र थे—भानु, सुभानु, खर्पानु,

प्रभान्, भानुमान्, चन्द्रभान्, बृहद्धान्, अतिभान्, श्रीभान् और प्रतिपानु । जाम्बवतीके भी साम्ब आदि दस पुत्र थे—साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्, शतजित्, सहस्रजित्,

विजय, चित्रकेतु, वसुमान्, द्रविड और क्रतु। ये सब श्रीकृष्णको बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाग्नजिती सत्याके भी दस पुत्र हुए—वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शङ्क, वसु और परम तेजस्वी कुन्ति ॥ १३ ॥

कालिन्दीके दसँ पुत्र ये थे—श्रुत, कवि, सृप, यीर, सुवाह, भद्र, शान्ति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक ॥ १४ ॥ महदेशकी राजकुमारी लक्ष्मणाके गर्भसे प्रयोष, गात्रवान्, सिंह, बल, प्रश्नल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति,

मित्रविन्दाके पुत्र थे—कुक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महारा, पावन, वहि और ध्रुधि ॥ १६ ॥ भद्राके पुत्र थे—संग्रामजित्, बृहत्सेन, शुर, प्रहरण, अरिजित्, जय, सुघद्र, वाम, आयु और सत्यक॥१७॥ इन पटरानियोंके अतिरिक्त भगवानुकी रोहिणी आदि सोलह

सह, ओज और अपराजितका जन्म हुआ॥१५॥

तामतन्त आदि दस-दस पुत्र हुए । रुक्मिणीनन्दन प्रद्युप्नका मायावती रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुवमीकी पुत्री रुवमवतीसे भी विवाह हुआ था। उसीके गर्भसे परम बलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ। परीक्षित् ! श्रीकृष्णके पुत्रोंकी माताएँ ही सोलह हजारसे अधिक थीं। इसलिये उनके पुत्र-पौत्रोंकी संख्या करोड़ोतक पहुँच

हजार एक सौ और भी पत्रियाँ थीं । उनके दीप्तिमान् और

राजा परीक्षित्ने पूछा—परम ज्ञानी मुनीश्वर ! भगवान् श्रीकृष्णने रणभूमिमें रुक्मीका बड़ा तिरस्कार किया था। इसलिये वह सदा इस बातकी बातमें रहता था कि अवसर मिलते ही श्रीकृष्णसे उसका बदला लूँ और उनका काम तमाम कर डालूँ। ऐसी स्थितिमें उसने

गयी ॥ १८-१९॥

अपनी कन्या रूक्मवती अपने शत्रुके पुत्र प्रद्युम्नजीकी कैसे व्याह दी ? कृषा करके बतलाइये। दो शत्रुओर्मे-श्रीकृष्ण और रुक्मीमें फिरसे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध कैसे हुआ ? ॥ २० ॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं है। क्योंकि योगीजन भूत, भविष्य और वर्तमानकी सभी बातें भलीभाँति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहतीं; जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर हैं अथवा बीचमें किसी वस्तुकी आड होनेके कारण नहीं दीखतीं ॥ २१ ॥

श्रीङ्कदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! प्रध्नव्रजी पुर्तिमान् कामदेव थे । उनके सौन्दर्य और गुणोंपर रीझकर रुकमवतीने खयंवरमें उन्होंको वरमाला पहना दी। प्रदुष्प्रजीने युद्धमें अकेले ही वहाँ इकट्टे हुए नरपतियोंको जीत लिया और रुक्मवर्ताको हर लाये॥ २२॥ यद्यपि भगवान् श्रीकृष्णसे अपमानित होनेके कारण रुक्मीके हदयकी क्रोधारिन शान्त नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गाँठे हुए था, फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणांको प्रसन्न करनेके लिये उसने अपने भानजे प्रदासको अपनी बेटी ब्याह दी॥ २३॥ परीक्षित् ! दस पूर्वाके अतिरिक्त र्हाक्मणीजीके एक परम सुन्दरी बड़े-बड़े नेत्रीबाली कन्या थी। उसका नाम था चारुपती। कतवमीके एत बलीने उसके साथ विवाह किया ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! रूक्मीका भगवान् श्रीकृष्णके साथ प्राना वैर था। फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणीको प्रसन्न करनेके लिये उसने अपनी पौत्री रोचनाका विवाह रुक्मिणीके पीत्र, अपने नाती (दीहिन्न) अनिरुद्धके साथ कर दिया। यद्यपि रुवमीको इस बातका पता था कि इस प्रकारका विवाह-सम्बन्ध धर्मके अनुकूल नहीं है, फिर भी स्रेह-बन्धनमें बैधकर उसने ऐसा कर दिया॥ २५॥ परीक्षित् ! अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण, बलरामजी, रुविमणीजी, प्रद्युव, साम्ब आदि द्वारकावासी भीजकट नगरमें पधारे ॥ २६ ॥ जब विवाहोत्सव निर्विघ्न सपाप्त हो गया, तब कलिङ्गनरेश आदि घमंडी क्रपतियोंने रुक्मीसे कहा कि 'तुम बलरामजीको पासकि खेलमें जीत लो।। २७॥ राजन् ! बलरामजीको पासे डालने तो आते नहीं, परन्तु उन्हें खेलनेका बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगंकि बहकानेसे रुक्मीने बलग्रमजीको बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा॥ २८॥ बलग्रमजीने पहले सी, फिर हजार और इसके बाद दस हजार मृहरोका दाँव लगाया। उन्हें रुक्योंने जीत लिया। रूक्मीकी जीत होनेपर कॉलङ्कनरेश दाँत दिखा-दिखाकर,

बलरामजीसे वह हैसी सहन न हुई। वे कुछ चिह् मये ॥ २९ ॥ इसके बाद रुवमीन एक लाख मुहरोका दाँव लगाया । उसे बलरामजीने जीत लिया । परन्तु स्वमी धुर्ततासे यह कहने लगा कि 'मैंने जीता है' ॥ ३०॥ इसपर श्रीपान् बलगमजी क्रोचसे तिलमिला उठे। उनके हृदयमें इतना क्षोध हुआ, मानो पूर्णिमाके दिन समुद्रमे ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभावसे ही लाल-लाल थे, दूसरे अत्यन्त क्रोधके मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने दस करोड़ मृहरोंका दाँव रक्खा ॥ ३१ ॥ इस बार भी द्युतनियमके अनुसार

उहाका मारकर बलरामजीकी हँसी उडान लगा।

कहा-'मेरी जीत है। इस विषयके विशेषज्ञ कलिङ्गनरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें ॥ ३२ ॥ उस समय आकाशवाणीने कहा—'र्याद धर्मपूर्वक कहा जाय, तो बलरामजीने ही यह दाँव जीता है। रूक्मीका यह कहन सरासर झुठ है कि उसने जीता है'॥३३॥ एक ती रुक्पीके सिरपर मौत सवार थी और इसरे उसके साथी

बलरामजीको ही जोत हुई। परन्तु रूक्मीने छल करके

दृष्ट राजाओंने भी उसे उभाइ स्वव्हा था। इससे उसने आकाशवाणीपर कोई ध्यान न दिया और बलरामजीकी हैसी उड़ाते हुए कहा--- ॥ ३४ ॥ 'बलरामजी ! आखिर आपलीग वन-वन भटकनेवाले खाले ही तो उहरे ! आप पासा खेलना क्या जानें ? पासों और बाणोंसे तो केवल

रुक्मीके इस प्रकार आक्षेप और राजाओंके उपहास करनेपर बलरामजी क्रोधसे आगवबूला हो उठे। उन्होंन एक पुद्गर उठाया और उस माङ्गलिक सभामें ही रुवमीको मार डाला॥३६॥ पहले कलिङ्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर हँसता था, अब रंगमें भंग देखकर वहाँसे

राजालीग ही खेला करते हैं, आप-जैसे नहीं ॥ ३५॥

लिया और क्रांथसे उसके दांत तोड़ डालं॥ ३७॥ बलरामजीने अपने मुद्गरकी चोटसे दूसरे राजाओंकी भी बॉर्ड, जॉंच और सिर आदि तोड़-फोड़ डाले। वे स्तूनसं लथपथ और भवभीत होकर वहाँसे मागते वन ॥ ३८ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने यह सोवकर कि

भागा; परन्त् बलरामजीने दस ही कदमपर उसे पकड़

बलरामजीका समर्थन करनेसे रुविमणीजी अन्नसन्न होंगी और रुक्पोंके बधको बुध वतलानेसे बलरायजी रुष्ट होंगे, शत्रका वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवानुके

अपने साले रुक्मीकी मृत्युपर मला-बुरा कुछ भी न आश्रित बलरामजी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुलहिन कहा ॥ ३९ ॥ इसके बाद अनिरुद्धजीका विवाह और रोचनाके साथ अनिरुद्धजीको श्रेष्ठ रथपर चढ़ाकर भोजकट नगरसे द्वारकापुरीको चले आये॥ ४०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



### बासठवाँ अध्याय

#### ऊषा-अनिरुद्ध मिलन

राजा परीक्षित्ने पूछा—महायोगसम्पन्न भूनीश्वर ! मैंने सुना है कि यदवंशशिरोमणि अनिरुद्धजीने बाणासुरकी पुत्री कवासे विवाह किया था और इस प्रसङ्गमें भगवान् श्रीकृष्ण और शृङ्करजीका बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तान्त विस्तारसे सुनाइये ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित् ! महात्मा बलिकी कथा तो तुम सून ही चुके हो। उन्होंने वामनरूपधारी भगवानुको सारी पृथ्वीका दान कर दिया था। उनके सी लडके थे। उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर ॥ २ ॥ दैत्यराज बलिका औरस पत्र बाणास्र भगवान् शिवकी भक्तिमे सदा रत रहता था। समाजमें उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बृद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बातका धनी था॥ ३॥ उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुरमें राज्य करता था : भगवान् शङ्करकी कृपासे इन्द्रादि देवता नौकर-चाकरकी तरह उसकी सेवा करते थे। उसके हजार भुजाएँ थीं। एक दिन जब भगवान् शङ्कर ताण्डवनृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजार हाथोंसे अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया।। ४।। सचमुच भगवान् शहुर बढ़े ही भक्तवत्सल और शरणागतरक्षक हैं। समस्त भूतेकि एकमात्र स्वामी प्रभुने बाणासुरसे कहा—'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो।' बाणासूरने कहा--'भगवन् ! आप मेरे नगरकी रक्षा करते हुए यहीं रहा करें ॥ ५ ॥

एक दिन बल-पौरुषके घमंडमें चुर बाणासूरने अपने समीप ही स्थित भगवान शङ्करके चरणकमलोंको सुर्यके समान चमकीले मुक्टसे छुकर प्रणाम किया और कहा-- ॥ ६ ॥ 'देवाधिदेव ! आप समस्त चराचर जगत्के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता

हैं। जिन लोगोंके मनोरथ अबतक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करनेके लिये आप कल्पवृक्ष हैं॥ ७॥ भगवन् ! आपने मुझे एक हजार भुजाएँ दी हैं, परन्तु वे मेरे लिये केवल भाररूप हो रही हैं। क्योंकि त्रिलोकीमें आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरीका कोई बीर-थोद्धा ही नहीं मिलता, जो मुझसे लड़ सके ॥ ८ ॥ आदिदेव ! एक बार मेरी बाहोमें लड़नेके लिये इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजीकी ओर चला। परन्तु ये भी डस्के मारे भाग खंडे हए । उस समय मार्गमें अपनी बाहोंकी चोटसे मैंने बहतसे पहाड़ोंको तोड़-फोड़ डाला थां॥९॥ वाणास्रकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान् शङ्करने तनिक क्रोधसे कहा—िर मृह ! जिस समय तेरी ध्वजा ट्रटकर गिर जायगी, उस समय मेरे ही समान योद्धासे तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर-चूर कर देगां॥१०॥ परीक्षित्! बाणासुरको बुद्धि इतनी बियह गयी थी कि भगवान् शङ्करकी बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया । अब वह मुर्ख भगवान् शङ्करके आदेशानुसार उस युद्धकी प्रतीक्षा करने लगा, जिसमें उसके बल-वीर्यका नाश होनेवाला था ॥ ११ ॥

परीक्षित ! बाणासरकी एक कन्या थी, उसका नाम था ऊषा। अभी वह कमारी ही थी कि एक दिन स्वप्नमें उसने देखा कि 'परम सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेरा समागम हो रहा है।' आधर्यकी बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी देखा था और न सुना ही था॥ १२॥ स्वप्नमें ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी—'प्राणप्यारे ! तुम कहाँ हो ?' और उसकी नींद टूट गयी। वह अत्यन्त विद्वलताके साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सिखयोंके बीचमें हैं, बहुत ही लिजित हुई ॥ १३ ॥ परीक्षित् ! बाणासूरके मन्त्रीका नाम था

कम्भाण्ड । उसकी एक कत्या थी, जिसका नाम था चित्रलेखा । ऊषा और चित्रलेखा एक-दूसरेकी सहेलियाँ थीं। वित्रलेखाने ऊषासे कौत्हलवश पूछा—॥ १४ ॥ 'सन्दरी ! राजकमारी ! मैं देखती हैं कि अभीतक किसीने तुम्हार। पाणिप्रहण भी नहीं किया है। फिर तुम किसे ढुँढ़ रही हो और तुम्हारे मनोरथका क्या खरूप है?'॥ १५॥ क्याने कहा-सर्खी ! मैंने स्वप्नमें एक बहुत ही

सुन्दर नवयुवकको देखा है। उसके शरीरका रंग

सॉवला-सॉवला-सा है। नेत्र कमलदलके समान है। शरीरपर पीला-पीला पीताम्बर फहरा रहा है। भुजाएँ लंबो-लंबी है और वह स्वियोंका चित्त च्रानेवाला है ॥ १६ ॥ उसने पहले तो अपने अधरोंका मध्र मध् मुझे

पिलाया, परन्तु मै उसे अघाकर पी ही न पायी थी कि वह मुझे दृःखके सागरमें डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गयी। सख्डी! मैं अपने उसी

प्राणवल्लभको ढूँढ़ रही हूँ ॥ १७ ॥ चित्रलेखाने कहा — 'सखी ! यदि तुम्हारा चित्रचीर

त्रिलोकीमें कहीं भी होगा, और उसे तुम पहचान सक्येगी, तो मैं तुम्हारी विरह-व्यथा अवस्य शान्त कर दुँगी। मै चित्र बनाती है, तुम अपने चित्रयोर प्राणवल्लभको पहचानकर बतला दो। फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं

उसे तुम्हारे पास ले आर्जेगी'॥ १८॥ यों कहकर चित्रलेखाने जात-की-आतमे बहुत-से देवता, गन्धर्य, सिद्ध, चारण, पत्रम, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्योंके चित्र बना दिये॥ १९॥ मनुष्योंमें उसने वृष्णिवंशी वसुदेवजीके पिता शूर, स्वयं वसुदेवजी, बलरामजी और भगवान् श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये। प्रद्युप्रका चित्र

देखते ही ऊषा लिब्बत हो गयो ॥ २० ॥ परीक्षत् ! जब उसने अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो लजाके मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए उसने कहा—'मेरा वह प्राणवल्लम यही है, यही है' ॥ २१ ॥

परीक्षित् ! चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गयी

कि ये भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र है। अब वह आकाशमार्गसे रात्रिमें ही भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित द्वारकाप्रीमें पहेंची ॥ २२ ॥ वहाँ अनिरुद्धजी बहुत ही सुन्दर पलैगपर सो रहे थे। चित्रलेखा योगसिद्धिके प्रभावसे उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आयी और अपनी

सखी कवाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥ २३ ॥ अपने परम सुन्दर प्राणवल्लभको पाकर आनन्दकी

अधिकतासे उसका मुखकमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्धजीके साथ अपने महलमें विहार करने लगी। परीक्षित् ! उसका अन्तःपर इतना सुरक्षित था कि उसकी

ओर कोई परुष झाँकतक नहीं सकता था ॥ २४ ॥ ऊषाका प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था । वह बहुमुल्य वस्त, पुष्पोंके हार, इत्र-फुलेल, धूप-दोप, आसन आदि सामग्रियोसे, सुमधुर पेय (पीनेयोग्य पदार्थ--दूध,

शरवत आदि), भोज्य (चवाकर खानेयोग्य) और भक्ष्य (निगल जानेयोग्य) पदार्थीसे तथा मनोहर वाणी एवं सेवा-शृत्रुवासे ऑनरुद्धजीका बड़ा सत्कार करती । अपाने अपने प्रेमसे उनके मनको अपने वशमें कर लिया।

अपने-आपको भूल गये। उन्हें इस बातका भी पता न चला कि मुझे यहाँ आये कितने दिन बीत गये ॥ २५-२६ ॥ परीक्षित् ! यदकुमार अनिरुद्धजीके सहवाससे ऊषाका कुआरपन नष्ट हो चुका था। उसके शरीरपर ऐसे चिह्न प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातको सूचना दे रहे थे

अनिरुद्धजी उस कन्याके अन्तःपुरमें छिपे रहकर

और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। ऊषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारोंने समझ लिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुषसे सम्बन्ध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुरसे निवेदन किया—'राजन्! हमलोग आपकी अविवाहिता राजकुमारीका जैसा रंग-डंग

देख रहे हैं, वह आपके कुलपर बड़ा लगानेवाला

है॥ २७-२८॥ प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग

बिना क्रम इटे, रात-दिन महलका पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्याको बाहरके मनुष्य देख भी नहीं सकते। फिर भी वह कलङ्कित कैसे हो गयी ? इसका कारण हमारी समझमें नहीं आ रहा है'॥ २९॥

परीक्षित् ! पहरेदारोंसे यह समाचार जानकर कि कन्याका चरित्र दुषित हो गया है, बाणासुरके हृदयमें बड़ी पोड़ा हुई। वह झटपट ऊषाके महलमें जा धमका और देखा कि अनिरुद्धजो वहाँ बैठे हुए हैं॥३०॥ प्रिय परीक्षित् ! अनिरुद्धजी स्वयं कामावतार प्रदासजीके पुत्र

थे। त्रिभवनमें उनके-जैसा सुन्दर और कोई न था। साँवरा-सलोना शरोर और उसपर पीताम्बर फहराता हुआ, कमलदलके समान बड़ी-बड़ी कोमल आँखें. लंबी-लंबी भूजाएँ, कपोलोपर पूँबराली अलर्क और कुण्डलोंकी झिलमिलाती हुई ज्योति, होतोपर मन्द-मन्द मुसकान और प्रेमपरी चितवनसे मुखकी शोभा अनुठो हो रही थी॥३१॥ ऑनरुद्धजी उस समय अपनी सब ओरसे सज-धजकर बैठी हुई प्रियतमा ऊपाके साथ पासे खेल रहे थे। उनके गलेमें बसंती बेलाके बहुत सुन्दर पृथ्योंका हार सुशोभित हो रहा था और उस हारमें उत्पाके अङ्गका सम्पर्क होनेसे उसके वक्षःस्थलकी केशर लगी हुई थी। उन्हें ऊषाके सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित-चिकत हो गया ॥ ३२ ॥ जब अतिरुद्धजीने देखा कि बाणासुर बहुत-से आक्रमणकारी शखास्त्रसे सुसज्जित वीर सैनिकोंके साथ महलोंमें घुस आया है, तब वे उन्हें

धराशायी कर देनेके लिये लोहेका एक भयहूर परिघ

लेकर इट गये. मानो स्वयं कालदण्ड लेकर मृत्य (यम) खड़ा हो।। ३३ ॥ बाणास्रके साथ आये हए सैनिक उनको एकडनेके लिये ज्यों-ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों-त्यों वे उन्हें मार-पारकर गिराते जाते---डीक वैसे ही, जैसे सुअरोंके दलका नायक कृतोंको मार डाले ! अनिरुद्धजीको चोटसे उन सैनिकोंके सिर, भुजा, जंधा आदि अङ्ग टूट-फूट गये और वे महलोंसे निकल भागे ॥ ३४ ॥ जब बली बाणासूरने देखा कि यह तो मेरी सारी सेनाका संहार कर रहा है, तब वह क्रोधसे तिलमिला उठा और उसने नागपाशसे उन्हें बाँध लिया। ऊपाने जब सुना कि उसके प्रियतमको बाँध लिया गया है, तब वह अत्यन्त शोक और विषादसे विद्वल हो गयी; उसके नेत्रोसे आँसकी धारा बहने लगी, वह रोने



लगी॥ ३५॥

## तिरसठवाँ अध्याय

### भगवान् श्रीकृष्णके साथ बाणासुरका युद्ध

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीसित् ! बरसातके चार महीने बीत गये । परन्तु अनिरुद्धजीका कहीं पता न चला । उनके घरके लोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे ॥ १ ॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुरके सैनिकोंको हराना और फिर नागपारामें बाँधा जाना--यह सारा समाचार सुनाया । तब श्रीकृष्णको ही अपना आराध्यदेव माननेवाले बद्वंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ायी कर दी॥२॥ अब श्रीकृष्ण और बलरामजीके साथ उनके अनुयायी सभी यद्वंशी-प्रद्युप्त, सात्यकि, गद, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द और भद्र आदिने बारह अर्क्षाहिणी सेनाके साथ व्यह बनाकर चारों ओरसे बाणासूरकी राजधानीको धेर लिया॥ ३-४॥ जब बाणासूरने देखा कि यदवंशियोंकी सेना नगरके उद्यान, परकोटों, बुजों और सिंहद्वारोंको तोड-फोड रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी बारह अक्षीहिणी सेना लेकर नगरसे निकल पड़ा ॥ ५ ॥ बाणासुरकी ओरसे साक्षात् भगवान् शङ्कर वृषभराज नन्दीपर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणीके साथ रणभूमिमें पधारे और उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलरामजीसे युद्ध किया ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! वह युद्ध इतना अन्द्रुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रॉगर्ट खड़े हो जाते थे। भगवान् श्रीकृष्णसे शंकरजीका और प्रद्युप्रसे स्वामिकार्तिकका युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ बलरामजीसे कुम्भाण्ड और कुपकर्णका युद्ध हुआ । बाणासुरके पुत्रके साथ साम्ब और स्वयं बाणासुरके साथ सात्यिक भिड़ गये॥८॥ ब्राह्म आदि बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मुनि, सिद्ध-चारण, गन्धर्व-अप्सराएँ, और यक्ष विमानोपर चद-चढ़कर युद्ध देखनेके लिये आ पहुँचे ॥ ९ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने अपने शार्क्रधनुषके तीखी नोकवाले बाणोंसे राङ्करजीके अनुचरी-भृत, प्रेत,

प्रमथ, गुह्मक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक,

प्रेतनण, मातृगण, पिशाच, कृष्माण्ड और ब्रह्म-

ग्रक्षसौको मार-मारकर खदेडु दिया॥ १०-११॥

पिनाकपाणि शङ्करजीने भगवान् श्रीकृष्णपर भौति-भौतिक

अगृणित अस्त-शस्त्रोंका प्रयोग किया, परस् भगवान्

श्रीकृष्णने बिना किसी प्रकारके विस्मयके उन्हें विरोधी

पैरवाला ज्वर दसों दिशाओंको जलाता हुआ-सा

भगवान् श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा॥२२॥ भगवान्

श्रीकृष्णने उसे अपनी और आते देखकर उसका

मुकाबला करनेके लिये अपना ज्वर छोड़ा। अब बैष्णव

और माहेश्वर दोनों ज्वर आपसमें लड़ने लगे॥२३॥

अन्तमें वैष्णव ज्वरके तेजसे माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर

चिल्लाने लगा और अत्यन्त भयभीत हो गया। जब उसे

अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यन्त नम्रतासे

हाथ जोड़कर शरणमें लेनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णसे

आप ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम महेश्वर हैं। आप सबके

आत्मा और सर्वस्वरूप है। आप अद्वितीय और केवल

ज्ञानस्वरूप है। संसारको उत्पत्ति, स्थिति और संहारके

कारण आप ही हैं। श्रुतियोंके द्वारा आपका ही वर्णन

और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारोंसे

रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मै आपको प्रणाम करता

है॥ २५॥ काल, दैय (अदृष्ट), कर्म, जीव, स्त्रभाव,

सूक्ष्मभूत, शरीर, सूत्रात्मा प्राण, अस्ट्रक्कार, एकादश

इन्द्रियाँ और पञ्चभूत-इन सबका संघात लिङ्गशरीर

और बीजाङ्करन्यायके अनुसार उससे कमें और कर्मसे

फिर लिङ्गशॉरिकी उत्पत्ति—यह सब आपकी माया है।

आप मायाके निषेधकी परम अवधि हैं। मैं आपकी

**ज्वरने कहा—प्रमो** ! आपको शक्ति अनन्त है।

प्रार्थना करने लगा॥ २४॥

ज्ञस्त्रास्त्रोसे शान्त कर दिया ॥ १२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्मासकी शान्तिके लिये ब्रह्मासका, वायव्यासके लिये पार्वतासका, आग्नेयासके लिये पर्जन्यासका और पाश्पतासके लिये नारायणासका प्रयोग किया ॥ १३ ॥ इसके वाद भगवान् श्रीकृष्णने जुम्भणाखसे (जिससे मनुष्यको जैभाई-पर-जैभाई आने लगती है) महादेवजीको मोहित कर दिया। वे युद्धसे विरत होकर जैपाई लेने लगे, तब भगवान् श्रीकृष्ण शङ्करजीसे छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणींसे बाणासुरकी सेनाका संहार करने लगे॥ १४॥ इघर प्रदुसने बाणोंकी बौद्यारसे स्वामिकार्तिकको घायल कर दिया, उनके अङ्ग-अङ्गसे रक्तकी घारा बह चली, वे रणभूमि छोड़कर वाहन मयुद्धारा भाग निकले॥१५॥ बलरामजीने अपने मूसलकी चोटसे कुम्माण्ड और कूपकर्णको घायल कर दिया, वे रणभूमिमें गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियोंको हताहत देखकर बाणासुरकी सारी सेना तितर-बितर हो गयी॥ १६॥ जब रचपर सवार बाणासुरने देखा कि श्रीकृष्ण आदिके प्रहारसे हमारी सेना तितर-चितर और तहस-नहस हो रही हैं, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिड़कर सात्यकिको छोड़ दिया और वह भगवान् श्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके लिये दौड़ पड़ा ॥ १७ ॥ परीक्षित् ! रणोन्मत बाणासुरने अपने एक हजार दायाँसे एक साथ हो पाँच सौ धनुष खोंचकर एक-एकपर दो-दो बाण चढ़ाये॥ १८॥ परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सार्राथ, रथ तथा घोड़ोंको भी धराशायी कर दिया एवं शङ्खध्वनि की॥ १९॥ कोटरा नामकी एक देवी बाणासुरकी धर्ममाता थी। यह अपने उपासक पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके लिये बाल-विखेरकर नंग-धइंग भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकर खड़ी हो गयो॥ २०॥ भगवान् श्रीकृष्णने इसलिये कि कहीं उसपर दृष्टि न पड़ जाय, अपना मुँह

बाणासुर धनुष कट जाने और स्थहीन हो जानेके कारण अपने नगरमें चला गया ॥ २१ ॥ इधर जब भगवान् शङ्करके भूतगण इधर-उधर भाग गये, तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन

शरण ग्रहण करता हूँ॥२६॥ प्रभो ! आप अपनी लीलासे ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, सायु तथा लोकमर्यादाओंका पालन-पोषण करते हैं। साथ ही उन्मार्गगामी और हिसक असुरोंका संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही हुआ है।। २७॥ प्रभो ! आपके शान्त, उप और अत्यन्त भयानक दुस्सह तेज ज्वरसे मैं अत्यन्त सन्तप्त हो रहा हूँ। भगवन् ! देहधारी जीवोको तभीतक

ताप-सन्ताप रहतां है, जबतक वे आशाके फंटोमें फेंसे रहनेके कारण आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं प्रहण फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तबतक करते ॥ २८ ॥ भगवान् श्रीकृष्यने कहा—'त्रिशित ! मैं तुमफ

प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वरसे निर्भव हो जाओ संसारमें जो कोई हम दोनोंके संवादका स्मरण करेगा लगे ॥ ३३ ॥

उसे तुमसे कोई भय न रहेगा'॥ २९॥ भगवान् श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तबतक बाणास्र रथपर सवार होकर भगवान् श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये फिर आ पहुँचा ॥ ३० ॥ परीक्षित् ! वाणासूरने अपने हजार हाथोंमें तरह-तरहके हथियार ले रक्खे थे। अब वह अस्यन्त क्रोधमें भरकर चक्रपाणि भगवानुपर वाणींकी वर्षा करने लगा॥३१॥ जब भगवान् श्रीकृष्यने देखा कि वाणासरने ता वाणोकी झड़ी लगा दी है, तब वे छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे उसकी भूजाएँ काटने लंगे, मानो कोई किसी वृक्षकी छोटी-छोटी डालियाँ काट रहा हो॥ ३२॥ जय भक्तवत्सल भगवान शङ्करने देखा कि बाणास्तको भुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान् श्रीकृष्णके पास आये और स्तृति करने

भगवान् शङ्करने कहा-प्रभां ! आप वेदमन्त्रीपें तात्पर्यरूपम् छिपं हुए परमञ्चोति:स्वरूप परग्रहा है। श्रुदहदय महात्मागण आपके आकाशके समान सर्वव्यापक और निर्विकार (निर्लेप) स्वरूपका साक्षास्कार करते हैं ॥ ३४ ॥ आकाश आपको नाभि है, अस्ति मुख है और जल वीर्य। स्वर्ग सिर, दिशाएँ कान और पृथ्वी चरण है। चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अरुङ्कार है। समुद्र आपका पेट है और इन्द्र भुजा ॥ ३५ ॥ धान्यदि ओषधियाँ रोम है, मेघ केश हैं और बह्मा बुद्धि। प्रजापति लिङ्ग हैं और धर्म हदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकान्तरीके साथ जिसके शरीरकी तुलना की जाती हैं, वे परमपरुप आप ही हैं॥ ३६॥ अखण्ड ज्योतिःस्वरूप

परमात्मन् ! आपका यह अवतार धर्मकी रक्षा और संसारके अभ्युदय—अभिवृद्धिके लिये हुआ है।

हम सब भी आपके प्रभावसे ही प्रभावान्तित होकर

सातों भवनोका पालन करते हैं ॥ ३७ ॥ आप सजातीय,

विजातीय और स्वगतभेदसे रहित हैं-एक और

अद्वितीय आदिपरुष हैं। मायाकृत जायन्, स्वप्न और सुर्युष्त--- इन तीन अवस्थाओंमें अनुगत और उनसे

अतीत तुरीयतत्त्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी

यसके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, खयंप्रकाश

है। आप सबके कारण हैं, परन् आपका म तो कोई कारण है और न तो आपमें कारणपना ही है। मगदन् ! ऐसा होनेपर् भी आप तीनों गुणोंकी विभिन्न विषमताओंको प्रकाशित करनेके लिये अपनी मायासे देवता, पर्ा-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरीके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रतीत होते हैं॥ ३८॥ प्रभो ! जैसे सर्व अपनी छाया बादलोंसे ही दक जाता है और उन बादलो तथा विभिन्न रूपोंको प्रकाशित करता है उसी

音川るや川 भगवन् ! आपक्री मायासे मीहित होकर लोग स्त्री-प्त्र, देश-गेह आदिमें आसक्त हो जाते हैं और फिर दुःखके अपार सागरमे डूबने-उतराने लगते है॥४०॥ संसारके पानवांको यह मन्ष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृता करके दिया है। जो पुरुष इसे

पाकर भी अपनी इन्द्रियोंका वशमें नहीं करता

प्रकार आप तो स्वयंत्रकाश हैं, परन्तु गुणेंकि द्वारा

मानो ढक-से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी

जीवोको प्रकाशित करते हैं। वास्तवमें आप अनन्त

और आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता---उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय है और वह स्वयं अपने-आपको धोखा दे रहा है।। ४१॥ प्रभो ! आप समस्त प्राणियोंक आत्मा, प्रियतम और ईक्षर है। जो मृत्यका यास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म, दुःखरूप एवं तुच्छ विषयोमें सुखबुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मुर्ख है कि

सारे देवता और विश्वद हदयवाले ऋषि-मृति सव प्रकारसे और सर्वात्मभावसे आपके शरणागत है; क्योंकि आप ही हमलोगोंके आत्मा, प्रियतम और ईश्वर है ॥ ४३ ॥ आप जगतको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण है। आप सबमें सम, परम शान्त, सबके सुदद, आत्मा और इष्टदेव हैं। आप एक, अद्वितीय और

जगतके आधार तथा अधिद्वान है। है प्रभौ !

अमृतको होइकर विष पी रहा है।। ४२ ॥ मैं, ब्रह्मा,

हम सब संसारसे मुक्त होनेक लिये आपका भजन करते हैं॥ ४४ ॥ देव ! यह बाणास्य मेरा परमप्रिय. कृपापात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभो ! जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज

प्रह्लादपर आपका कृपाप्रसाद है, वैसा ही कृपाप्रसाद आप इसपर भी करें ॥४५॥

मगवान् श्रीकृष्णने कहा-भगवन् ! आपकी बात मानकर -- जैसा आप चाहते हैं, मैं इसे निर्भय किये देता हैं। आपने पहले इसके सम्बन्धमें जैसा निश्चय किया था—मैंने इसकी भुजाएँ काटकर उसीका अनुमोदन किया है ॥ ४६ ॥ मैं जानता है कि वाणासूर दैत्यराज बलिका पुत्र है। इसलिये मैं भी इसका वध नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रह्लादको वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंशमें पैदा होनेवाले किसी भी दैत्यका वध नहीं करूँगा॥४७॥ इसका धमंड चूर करनेके लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काट दो हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हो रही थी, इसोलिये मैंने उसका संहार कर दिया है ॥ ४८ ॥ अब इसकी चार भूजाएँ बच रही हैं। ये अजर, अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदीमें मुख्य होगा। अब इसको किसीसे किसी प्रकारका भय नहीं है ॥ ४९ ॥

श्रीकृष्णसे इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुरने उनके पास आकर धरतोमें माथा टेका, प्रणाम

किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊषाके साध रथपर बैठाकर भगवान्के पास ले आया॥ ५०॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने महादेवजीकी सम्मतिसे वस्तालक्कारविभवित जया और अनिरुद्धनोको एक अर्थाहिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान किया ॥ ५१ ॥ इधर द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्ण आदिके शुभागमनका समाचार सुनकर झंडियों और तोरणोंसे नगरका कोना-कोना सजा दिया गया। बड़ी-बड़ी सडकों और चौराहोंको चन्दन-मिश्रित जलसे सींच दिया गया। नगरके नागरिकों, बन्धु-बान्धवों और बाह्मणोने आगे आकर खुब धूमघामसे भगवान्का स्वागत किया। उस समय शङ्क, नगारों और ढोलोंकी तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने

अपनी राजधानीमें प्रवेश किया॥ ५२॥ परीक्षित् ! जो पुरुष श्रीशङ्क्षरजीके साथ मगवान् श्रीकृष्णका युद्ध और उनकी विजयकी कथाका प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती॥ ५३॥



# चौंसठवाँ अध्याय

#### नग राजाकी कथा

श्रीशकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित् ! एक दिन साम्ब, प्रद्युप्त, चारुभानु और गद आदि यदुर्वशी राजकुमार भूमनेके लिये उपवनमें गये॥१॥ वहाँ बहुत देस्तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग आयी। अब वें इधर-उधर जलकी खोज करने लगे। बे एक कुएँके पास गये; उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दीख पड़ा।। २ ॥ वह जीव पर्वतके समान आकारका एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्यको सीमा न रही। उनका हृदय करुणासे भर आया और वे उसे बाहर निकालनेका प्रयत्न करने लगे ॥ ३ ॥ परन्तु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिटको चमड़े और सुतको रस्सियोंसे बाँधकर बाहर न निकाल सके, तब कतहलबश उन्होंने यह

आश्चर्यमय वृतान्त भगवान् श्रीकृष्णके पास जाकर निवेदन किया॥४॥ जगत्के जीवनदाता कमलनंयन भगवान् श्रीकृष्ण उस कूएँपर आये। उसे देखकर उन्होंने बार्ये हाथसे खेल-खेलमें --- अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया ॥ ५॥ भगवान् श्रीकृष्णके करकमलोंका स्पर्श होते ही उसका गिएगिट-रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवताके रूपमें परिणत हो गया। अब उसके शरीरका रंग तपाये हुए सोनेके समान चमक रहा था। और उसके शरीरपर अन्द्रत वस्त, आभूषण और पृष्पोंके हार शोभा पा रहे थे ॥ ६ ॥ यहापि भगवान् श्रीकृष्ण जानते थे कि इस दिच्य पुरुषको गिरगिर-योनि क्यों मिली थी, फिर भी

वह कारण सर्वसाधारणको मालुम हो जाय, इसलिये

रूप तो बहुत ही सुन्दर है। तुम हो कौन ? मैं तो ऐसा समझता है कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो ॥ ७ ॥ कल्याणमूर्ते ! किस कर्मके फलसे तुम्हें इस योनिमें आना पड़ा था ? वास्तवमें तुम इसके योग्य नहीं हो। हमलोग तुम्हारा वृतान्त जानना चाहते हैं। यदि तुम हमलोगोंको वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवस्य दो'॥८॥ ब्रीशकदेकती कहते हैं—परीक्षित्! जब अनन्तमूर्ति भगवान् त्रीकृष्णने एजा नृगसे [क्योंकि वे ही इस रूपमें प्रकट हुए थे] इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्यके समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवानुको प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे ॥ ९ ॥ राजा नुपने कहा—प्रभो ! में महाराज इक्ष्वाकुका पुत्र राजा नृग हैं। जब कभी किसीने आपके सामने दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवस्य ही आपके कानोंमें पड़ा होगा॥ १०॥ प्रभी ! आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक वृत्तिके साक्षी हैं। पूर और भविष्यका व्यवधान भी आपके अखण्ड ज्ञानमें किसी प्रकारकी बाचा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है ? फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये कहता हैं॥ ११॥ भगवन् ! पृथ्वीमें जितने

हाथी, दासियोंके सहित कन्याएँ, तिलंकि पर्वत, चाँदी,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शय्या, बस्न, रत्न, गृह-सामग्री और रथ आदि दान उन्होंने उस दिव्य पुरुषसे पूछा—'महाभाग ! तुन्हारा किये। अनेकों यह किये और बहुत-से कूएँ, बावली आदि बनवाये ॥ १५ ॥ धृत्तिकण हैं, आकाशमें जितने तारे हैं और वर्षामें जितनी जलकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएँ दान की थीं ॥ १२ ॥ वे सभी गीएँ दुधार, नौजवान, सीधी, सुन्दर, सुलक्षणा और कपिला थीं। उन्हें मैंने न्यायके धनसे प्राप्त किया था। सबके साथ बळड़े थे। उनके सींगोंमें सोना मढ़ दिया गया या और खुरोंमें चाँदी। उन्हें वस्न, हार और गहनोंसे सजा दिया जाता था। ऐसी गाँएँ मैंने दी थीं ॥ १३ ॥ भगवन् ! मैं युवावस्थासे सम्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मणकुमारोंको—जो सद्गुणी, शीलसम्पन्न, कष्टमें पड़े हुए कुटुम्बवाले, दम्भरहित तपस्वी, वेदपाठी, शिष्योंको विद्यादान करनेवाले तथा सच्चरित्र होते—वस्ताभूषणसे अलङ्कुत करता और उन गौओंका दान करता॥ १४॥ इस प्रकार मैंने बहुत-सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े,

तपस्वी बाह्मणकी एक गाय चिकुड़कर मेरी गौओंमें आ मिली । मुझे इस बातका बिल्कुल पता न चला । इसलिये मैंने अनजानमें उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान कर दिया ॥ १६ ॥ जब उस गायको वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गायके असली स्वामीने कहा—'यह गौ मेरी है।' दान ले जानेवाले ब्राह्मणने कहा—'यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृगने मुझे इसका दान किया हैं॥ १७॥ वे दोनों ब्राह्मण आपसमें झगड़ते हुए अपनी-अपनी बात कायम करनेके लिये मेरे पास आये। एकने कहा-- 'यह गाय अभी-अभी आपने मुझे दी हैं और दूसरेने कहा कि 'चंदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है।' भगवन् ! उन दोनों ब्राह्मणोंको बात सुनकर मेरा चित भ्रमित हो गया॥ १८॥ मैंने धर्मसंकटमें पड़कर उन दोनोंसे बड़ी अनुनय-विनय की और कहा कि 'मैं बदलेमें एक लाख उत्तम गीएँ दूँगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिये ॥ १९ ॥ मैं आपलोगोंका सेवक हैं। मुझसे अनजानमें यह अपराध वन गया है। मुझपर आपलोग कृपा कीजिये और मुझे इस घोर कष्टसे तथा घोर नरकमें गिरनेसे बचा लीजिये'॥२०॥ 'राजन्! मैं इसके बदलेमें कुछ नहीं लूैगा।' यह कहकर गायका स्वामी चला गया। 'तुम इसके बदलेमें एक लाख ही नहीं, दस हजार गीएँ और दो तो भी मैं लेनेका नहीं।' इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया॥ २१॥ देवाधिदेव जगदीश्वर ! इसके बाद आयु समाप्त होनेपर यमराजके दत आये और पुझे यमपुरी ले गये। वहाँ यमराजने भुद्रासे पूछा— ॥ २२ ॥ 'राजन् ! तुम पहले अपने पापका फल भोगना चाहते हो या पुण्यका ? तुफारे दानं और धर्मके फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होनेवाला है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है' ॥ २३ ॥ भगवन् ! तब मैंने यमराजसे कहा—'देव ! पहले में अपने पापका फल मोगना चाहता हैं।' और उसी क्षण यमराजने कहा—'तुम गिर जाओ।' उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँसे गिरा और गिरते ही समय मैंने

एक दिन किसी अप्रतिग्रही (दान न लेनेवाले),

देखा कि मैं गिरगिट हो गया है॥ २४॥ प्रभो ! मैं ब्राह्मणोंका सेक्क, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बातकी उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जायें। इस प्रकार आपकी कृपासे मेरे पूर्वजन्मोंको स्पृति नष्ट न हुई॥२५॥ भगवन्! आप परमात्मा हैं। बड़े-बड़े शुद्ध-हृदय योगीश्वर उपनिषदोंकी दृष्टिसे (अभेददृष्टिसे) अपने इदयमें आपका ध्यान करते रहते हैं । इन्द्रियातीत परमात्मन् ! साक्षात् आप मेरे नेत्रीके सामने कैसे आ गये ! क्योंकि में तो अनेक प्रकारके व्यसनों, दःखद कमोमें फैसकर अंघा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है, जब संसारके चकरसे छटकारा मिलनेका समय आता है॥ २६॥ देवताओंके भी आराध्यदेव ! पुरुषोत्तम गोविन्द ! आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत् तथा जीवोंके स्वामी है। अविनाशी अच्युत ! आपकी कीर्ति पवित्र है । अन्तर्यामी नारायण ! आप ही समस्त वृत्तियों और इन्द्रियोंके खामी है।। २७॥ प्रभो ! श्रीकृष्ण ! मैं अब देवताओंक लोकमें जा रहा हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिये। आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहें, मेरा चित्त सदा आपके चरणकमलीमें ही लगा रहे ॥ २८ ॥ आप समस्त कार्यों और करणोंके रूपमें विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनन्त है और आप स्वयं ब्रह्म है। आपको मैं नमस्कार करता हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वान्तर्यामी वास्ट्रेव श्रीकृष्ण ! आप समस्त योगोंके स्वामी, योगेश्वर है। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता है॥ २९॥ राजा नृगने इस प्रकार कहकर भगवानुको परिक्रमा

की और अपने पुक्टले उनके चरणोंका स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते-देखते ही ये श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये॥ ३०॥ राजा नुगके चले जानेपर ब्राह्मणोंक परम प्रेमी,

धर्मके आधार देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने श्रीप्रयोंको शिक्षा देनेके लिये वहाँ उपस्थित अपने कुटम्बके लोगोंसे कहा--- ॥ ३१ ॥ 'जो लोग अग्निके समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणोंका घोड़े-से-घोडा धन हडपकर नहीं पचा सकते । फिर जो अभिमानवश झुठमूठ अपनेको लोगोंका स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते

है 7॥ ३२ ॥ मैं डलाइल विषको विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणोंका धन ही परम विष है; उसको पचा लेनेके लिये पृथ्वीमें कोई औषध, कोई उपाय नहीं है ॥ ३३ ॥ हलाहल विष केवल खानेवालेका ही प्राण लेता है, और आग भी जलके द्वारा बुझायो जा सकती है; परन्तु ब्राह्मणके धनरूप अर्राणसे जो आग पैदा होती है, वह सारे कुलको समुल जला डालती है॥ ३४॥ ब्राह्मणका धन यदि उसको पुरी-पुरी सम्मति लिये बिना भोगा जाय तब

तो वह भोगनेवाले, उसके लडके और पौत्र-इन तीन पीडियोंको हो चौपट करता है। परन्तु यदि बलपूर्वक हड करके उसका उपभोग किया जाय, तब तो पूर्वपुरुषोंकी दस पीढ़ियाँ और आगेकी भी दस पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं॥३५॥ जो मूर्ख राजा अपनी

राजलक्ष्मीके घमंडसे अंधे होकर ब्राह्मणीका धन सङ्घना

चाहते हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बुझकर नरकमें

जानेका सस्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतनके कैसे गहरे गड्डेमें गिरना पडेगा ॥ ३६ ॥ जिन उदारहृदय और बहकुट्म्बो ब्राह्मणोंकी युत्ति छीन ली जाती है, उनके रोनेपर उनके आँसुकी बुँदोंसे धरतीके जितने धुलिकण भीगते हैं, उतने वर्षीतक ब्राह्मणके खलको छीननेवाले उस उच्छङ्खल राजा और उसके

वंशजोंको कम्भीपाक नरकमें दःख भोगना पड़ता

है 🛭 ३७-३८ 🖛 जो मनुष्य अपनी या दूसरोंकी दी हुई

ब्राह्मणोंकी वृत्ति, उनकी जीविकाके साधन छीन लेते है,

वे साठ हजार वर्षतक विश्वके कीडे होते हैं॥ ३९॥ इसलिये मैं तो यही चाहता हूँ कि बाह्यणोंका धन कभी भूलसे भी मेरे कोषमें न आये, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणोंक धनकी इच्छा भी करते हैं - उसे छीननेकी बात तो अलग रही—वे इस जन्ममें अल्पायु, शतुओंसे पराजित और राज्यभ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्युके बाद

भी वे दूसरोंको कष्ट देनेवाले साँप ही होते हैं॥ ४०॥ इसलिये मेरे आत्मीयो ! यदि ब्राह्मण अपराध करे, तो भी उससे द्रेष मत करो । वह मार ही क्यों न बैठे या

बहुत-सी गालियाँ या शाप ही क्यों न दे, उसे तुमलोग सदा नमस्कार ही करो॥४१॥ जिस प्रकार मैं बडी सावधानीसे तीनों समय ब्राह्मणोंको प्रणाम करता हूँ, हो तो मी—अधःपतन्के गड्डेमें डाल देता है। जैसे वैसे ही तुमलोग भी किया करो। जो मेरी इस ब्राह्मणकी गायने अनजानमें उसे लेनेबाले राजा नृगको आज्ञाका उल्लिख्न करेगा, उसे मैं क्षमा नहीं नरकमें डाल दिया था॥४३॥ परीक्षित्! समस्त करूँगा, दण्ड दूँगा॥४२॥ यदि ब्राह्मणके धनका लोकोंको पवित्र करनेवाले भगवान् ब्रीकृष्ण अपहरण हो जाय तो वह अपहत धन उस अपहरण द्वारकावासियोंको इस प्रकार उपदेश देकर अपने महलमें करनेवालेको—अनजानमें उसके द्वारा यह अपराध हुआ। चले गये॥४४॥

# पैंसठवाँ अध्याय

#### श्रीबलरामजीका व्रजगमन

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! भगवान बलगमजीके मनमें ब्रजके नन्दबाबा आदि स्वजन-सम्बन्धियोसे मिलनेकी बड़ी इच्छा और उत्कण्ठा थी। अब वे स्थपर सवार होकर द्वारकासे नन्दबावाके वजमें आये ॥ १ ॥ इधर उनके लिये व्रजवासी गोप और गोंपियाँ भी बहुत दिनोंसे उत्कण्डित थीं। उन्हें अपने बीचमें पाकर सबने बंडे प्रेमसे गले लगाया । बलरापजीने माता यशोदा और नन्दवाबाको प्रणाम किया । उन लोगोनै भी आशीर्बाद देकर उनका अभिनन्दन किया ॥ २ ॥ यह कहकर कि 'बलरामजी | तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्रीकृष्णके साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रही. उनको गोदमें ले लिया और अपने प्रेमाश्रुऑसे उन्हें भिगो दिया॥३॥ इसके बाद बड़े-बड़े गोपोंको बलरामजीने और छोटे-छोटे गोपॉने बलरामजीको नमस्कार किया। वे अपनी आय्, मेल-जोल और सम्बन्धके अनुसार सबसे मिले-जुले ॥ ४ ॥ म्बालबालीके पास जाकर किसीसे हाथ मिलाया, किसीसे मीटी-मीठी बातें कीं, किसीको खुब ईंस-इंसकर गले लगाया। इसके बाद जब बलरामजीकी चकाबट दूर हो गयी, वे आरामसे बैठ गये, तब सब म्बाल उनके पास आये। इन बालॉने कंमलनयन भगवान् श्रीकृष्णके लिये समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्षतक स्वाग रखा था। बलरामजीने जब उनके और उनके घरवालोंके सम्बन्धमें कशालप्रश्र किया, तब उन्होंने प्रेम-गद्गद वाणीसे उनसे प्रश्न किया॥ ५-६ ॥ 'बलरामजी ! वस्देवजी आदि हमारे

सब भाई-बन्धु सकुशल हैं न ? अब आपलोग स्वी-पुत्र आदिके साथ रहते हैं, बाल-बच्चेदार हो गये हैं; क्या कभी आपलोगोंको हमारी याद भी आती है ?॥ ७॥ यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि पापी कंसको आपलोगोंने मार डाला और अपने सुहद्-सम्बन्धियोंको बड़े कष्टसे बच्चा लिया। यह भी कम आनन्दकी बात नहीं है कि आपलोगोंने और भी बहुतसे शत्रुओंको मार डाला या जीत लिया और अब अत्यन्त सुरक्षित दुर्ग (किले) में आपलोग निवास करते हैं ॥ ८॥ परिक्षित ! भगवान बलरामजीके दर्शनसे, उनकी

प्रेमभरी चितवनसे गोपियाँ निहाल हो गयाँ। उन्होंने हँसकर पूछा—'क्यों बलरामजी! नगर-नार्रविके प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण अब सकुशल तो हैं न ?॥ ९॥ क्या कभी उन्हें अपने भाई-बन्धु और पिता-माताकी भी याद आती है ? क्या वे अपनी माताके दर्शनके लिये एक बार भी यहाँ आ सकेंगे ? क्या महाबाहु श्रीकृष्ण कभी हमलोगोंकी सेवाका भी कुछ स्मरण करते हैं ?॥ १०॥ आप जानते हैं कि स्वजन-सम्बन्धियोंको छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिये माँ-बाप, भाई-बन्धु, पित-पुत्र और बहिन-बेटियोंको भी छोड़ दिया। परन्तु प्रभो। वे बात-की-बातमें हमारे सौहार्द और प्रेमका बन्धन काटकर, हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गये; हमलोगोंको बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहतीं तो उन्हें रोक लेतीं; परन्तु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं—तुम्हारे

उपकारका बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी स्त्री हैं, जो उनकी मीठी-मीठी बातोंपर

विश्वास न कर लेती'॥ ११-१२॥ एक गोपीने कहा—'बलरामजी ! हम तो गाँवकी गँवार म्वालिने

ठहरीं, उनकी बातोंमें आ गर्बी। परन्तु नगरकी सियाँ तो बड़ी चतुर होती हैं। भला, वे चञ्चल और कृतन श्रीकणकी बातोंमें क्यों फैसने लगीं; उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे!' दूसरी गोपीने कहा—'नहीं सखी,

श्रीकचा बातें बनानेमें तो एक ही हैं। ऐसी रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बाते गढते हैं कि क्या कहना ! उनकी सुन्दर मुसकराहट और प्रेमभरी चितवनसे नगर-नारियाँ भी प्रेमाबेशसे व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातोंमें आकर अपनेको निष्ठावर कर देती होंगी' ॥ १३ ॥ तींसरी गोपीने कहा—'अरी गोपियो ! हमलोगोंको उसकी बातसे क्या मतलब है ? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्टुरका समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसीकी तरह,

मले ही दुःखसे क्यों न हो, कट ही जायगा'।। १४॥ अब गोपियोंके भाव-नेत्रोंके सामने भगवान् श्रीकृष्णकी हैंसी, प्रेमभरी बातें, चारु चितवन, अनूटी चाल और प्रेमालिक्स आदि मूर्तिमान् होकर नाचने लगे। वे उन बातोंकी मधुर स्मृतिमें तन्मय होकर रोने लगीं ॥ १५॥ परीक्षित् ! भगवान् बलरामजी नाना प्रकारसे

अनुनय-विनय करनेमें बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके इदयस्पर्शी और लुभावने सन्देश सुना-सुनाकर गोपियोंको सान्त्वना दी॥१६॥ और वसन्तके दो महीने---चैत्र और वैशाख वहीं बिताये। वे रात्रिके समय गोपियोमें रहकर उनके प्रमेकी अभिवृद्धि करते। क्यों न हो, भगवान् राम ही जो ठहरे।॥१७॥ उस समय कुम्दिनीकी सुगन्ध लेकर भीनी-भीनी वायु चलती रहती, पूर्ण चन्द्रमाकी चाँदनी छिटककर यम्नाजीके तटवर्ती उपवनको उञ्ज्वल कर देती और भगवान् बलराम गोपियोंके साथ वहीं विहार करते ॥ १८ ॥ वरुणदेवने अपनी पुत्री बारुणीदेवीको

वहाँ भेज दिया था। वह एक वृक्षके खोड़रसे

कर दिया॥ १९॥ मधुधाराकी वह सुगन्ध वायुने बलरामजीके पास पहुँचायी, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो ! उसकी महैकसे आकृष्ट होकर बलरामजी

बह निकली । उसने अपनी सुगन्धसे सारे बनको सुगन्धित

गोपियोंको लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके साथ उसका पान किया ॥ २० ॥ उस समय गोपियाँ बलरामजीके चारों ओर उनके चरित्रका गान कर रही थीं, और वे मतवाले-से होकर वनमें विचर रहे थे। उनके नेत्र आनन्दमदसे विद्वाल हो रहे थे॥ २१॥ गलेमें पुष्पींका

हार शोभा पा रहा था। वैजयन्तोकी माला पहने हुए आनन्दोन्मत हो रहे थे। उनके एक कानमें कुण्डल झलक रहा था। मुखारविन्दपर मुसकराहटकी शोभा निराली ही थी। उसपर पसीनेकी बैंदें हिमकणके समान जान पड़ती थीं।। २२।। सर्वशक्तिमान् बलरामजीने

जलक्रीडा करनेके लिये यमुनाजीको पुकारा; परन्तु

यमनाजीने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन कर दिया; वे नहीं आयीं। तय बलरामजीने क्रोधपूर्वक अपने हलकी नोकसे उन्हें र्खीचा ॥ २३ ॥ और कहा 'पापिनी यमुने ! मेरे बुलानेपर भी तू मेरी आज्ञाका उल्लड्डन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है! देख, अब मैं तुझे तेरे खेच्छाचारका फल चखाता हूँ। अभी-अभी तुझे

हलकी नोकसे सौ-सौ दुकड़े किये देता हूँ ॥ २४ ॥

जब बलरामजीने यमुनाजीको इस प्रकार डाँटा-फटकारा, तब वे चिकत और भयभीत होकर बलरामजीके चरणोंपर गिर पड़ीं और गिड़गिड़ाकर करने लगीं—॥२५॥ 'लोकाभिराम

बलरामजी ! महाबाहो ! मैं आपका पराक्रम भूल गयी

थी। जगत्पते ! अब मैं जान गयी कि आपके अंशमात्र रोघजी इस सारे जगत्को धारण करते हैं॥ २६॥ भगवन् ! आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल ! मैं आपकी शरणमे

हैं। आप मेरी मुल-चुक क्षमा कीजिये, मुझे होड़ दीजिये'॥ २७॥ अब यम्नाजीकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान

ऐतवत हाथी हो॥३०॥ परीक्षित् ! यमुनाजी अब भी बलरामजीने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथिनियोंके साथ ऋोड़ा करता है, बैसे ही वे गोपियोंके साथ जलकोडा करने लगे॥ २८॥ जब वे यथेष्ट जल-विहार करके यमुनावीसे बाहर निकले, तब लक्ष्मीजीनं उन्हे नोलाम्बर, बहुमृत्य आभृषण और सोनेका सुन्दर हार दिया॥ २९॥ बलरामजीने नीले बस्त पहन लिये और सोनेकी माला गलेमें डाल ली। वे अङ्गुराग लगाकर, सुन्दर भूषणोंसे विभृषित होकर इस प्रकार शोधायमान हुए मानी इन्द्रका क्षेतवर्ण

बलरामजीके खींचे हुए मार्गसे बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं, मानो अनन्तशक्ति भगवान् बलरामजीका यश-गान कर रही हों॥३१॥ बलग्रमजीका चित गोपियोंके माध्यंसे इस व्रजनसिनी मुग्ध हो गया कि उन्हें समयका कुछ ध्यान ही न रहा, बहुत-सी रात्रियाँ एक रातके समान व्यतीत हो गर्यी । इस प्रकार बलरामजी वजमे विहार करते रहे ॥ ३२ ॥

#### --- db---

### छाछठवाँ अध्याय

### पौण्डक और काशिराजका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! जब भगवान् व्यलरामजी नन्दबाबाके व्रजमें गये हुए थे, तब पीछेसे करूष देशके अज्ञानी राजा पौण्डुकने भगवान् श्रीकृष्णके पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि 'भगवान् वासुदेव में हूँ ॥ १ ॥ मूर्खलोग उसे बहकाया करते थे कि 'आप ही भगवान वास्त्रेव हैं और जगत्की रशाके लिये पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह पूर्ख अपनेको ही भगवान् मान र्वेठा॥२॥ जैसे बच्चे आपसमें खेलते समय किसी बालकको ही राजा मान लेते हैं और वह राजाको तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, बैसे ही मन्दर्गत अञ्जानी पीण्डुकने ऑचन्स्यगति मगवान् श्रीकृष्णकी लीला और रहस्य न जानकर द्वारकामें उनके पास दूत भेज दिया॥३॥ पौण्डुकका दूत हास्का आया और राजसभामें बैठे हुए कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णको उसने अपने राजाका यह सन्देश कह सुनाया—॥४॥ 'एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ। दूसरा कोई नहीं है। प्राणियोंपर कृपा करनेके लिये मैंने हो अवतार ग्रहण किया है। तुमने शुद्ध-मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो॥५॥ यदुवंशी! तुमने मूर्खतावश मेरे चिह धारण कर रक्खे हैं।

उन्हें छोड़कर मेरी शरणमें आओ और यदि मेरी बात

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मन्दर्मात पौण्डुकको यह बहक सुनकर उपसेन आदि सभासद् जोर-जोरसे हैंसने लगे॥ ७॥ उन लोगोंकी हैंसी समाप्त होनेके बाद भगवान् श्रीकृष्णने दूतसे कहा—'तुम

जाकर अपने राजासे कह देना कि रि मृढ़! मै

अपने चक्र आदि चिह्न यो नहीं छोड़ैगा। इन्हें मैं

तुम्हें स्वीकार न हो. तो मुझसे युद्ध करों ॥ ६ ॥

तुझपर खोड़ँगा और केवल तुझपर ही नहीं, तेरे उन सब साथियोपर भी, जिनके बहकानेसे तु इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख ! तू अपना मुँह छिपाकर—औंधे मुँह गिरकर चील, गीध, बटेर आदि

मांसभोजी पक्षियोंसे घिरकर सो जवगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुतोंकी शरण होगा, जो तेरा मांस चींध-चींधकर खा जायेंगे॥ ८-९॥ परीक्षित् ! भगवान्का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौण्ड्कका

दूत अपने स्वामोंके पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान् श्रीकृष्णने भी रथपर सवार होकर काशीपर चढ़ाई कर दी। (क्योंकि वह करूपका राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशिराजके पास

रहता था) ॥ १० ॥

भगवान् श्रीकृष्णके आक्रमणका समाचार पाकर महारथी पौण्डक भी दो अक्षीहिणी सेनाके साथ

शीव्र ही नगरसे बाहर निकल आया ॥ ११ ॥ काशीका राजा पौण्डकका मित्र था। अतः वह भी उसकी सहायता करनेके लिये तीन अक्षीहिणी सेनाके साथ उसके पीछे-पीछे आया। परोक्षित् ! अब भगवान् ब्रीकणाने पौण्डकको देखा॥१२॥ पौण्डकने भी शहः, चक्र, तलवार, गदा, शार्क्षधन्य और श्रीवत्सचिद्ध आदि धारण कर रक्डो थे। उसके वश्वःस्थलपर बनाबटी कौस्तुभमणि और वनमाला भी लटक रही थी॥ १३॥ उसने रेशमी पीले बस्न पहन रखे थे और रथकी ध्वजापर गरुड्का चिह्न भी लगा रखा था। उसके सिरपर अमृल्य मकुट था और कानोंने मकराकृत कृष्डल जगमगा रहे थे ॥ १४ ॥ उसका यह साग्र-का-साग्र वेष बनावटी था. मानो कोई अभिनेता रंगमंचपर अभिनय करनेके लिये आया हो। उसकी वेष-भूषा अपने समान देखकर भगवान् श्रीकृष्ण खिलखिलाक्त हैसने लगे॥ १५॥ अब शत्रुओंने भगवान् श्रीकृष्णपर त्रिशुलं, गदा, मुद्गर, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण

जिस प्रकार आग सभी प्रकारके प्राणियोंको जला देती है, वैसे ही भगवान श्रीकृष्णने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शसास्त्रोंसे पौण्डक तथा काशिराजके हाथी, रथ, घोड़े और पैदलकी चतुरक्रिणी सेनाको तहस-नहस कर दिया ॥ १७ ॥ वह रणभूमि भगवान्के चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊँटोसे पट गयी। उस समय ऐसा मालूम हो रहा

था, मानो वह भूतनाथ शङ्करको भयङ्कर क्रीडास्थली

हो। उसे देख-देखकर शुरवीरोंका उत्साह और भी

बढ़ रहा था॥ १८॥

आदि अख-शखाँसे प्रहार किया ॥ १६ ॥ प्रलयके समय

अब भगवान् श्रीकृष्णने पौण्डुकसे कहा-िर पौण्डूकं! तुने दूतके द्वारा कहलाया था कि मेरे चिद्व अस्त-शस्त्रादि छोड दो। सो अब मैं उन्हें तुझपर छोड़ रहा हैं॥१९॥ तुने झुठमूठ मेरा नाम

रख लिया है। अतः मुर्ख ! अब मैं तुझसे उन नामोंको भी छुड़ाकर रहूँगा। रही तेरे शरणमें आनेकी बात; सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ब्रहण करूँगा'॥ २०॥ भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार पौण्डकका तिरस्कार करके अपने तीखे

बाणोंसे उसके रचको तोड़-फोड़ डाला और चक्रसे उसका सिर वैसे ही उतार लिया, जैसे इन्द्रने अपने क्ज़से पहाडकी चोटियोंको उडा दिया था॥ २१॥ इसी प्रकार भगवानुने अपने बाणोंसे काशिनरेशका सिर भी घडसे ऊपर उड़ाकर काशीपरीमें गिरा दिया, जैसे वायु कमलका पूष्प गिरा देती है।। २२ ॥ इस प्रकार अपने साथ डाह करनेवाले पौण्डकको और उसके सखा काशिनरेशको मारकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी राजधानी

हारकामें लौट आये। उस समय सिद्धगण भगवानकी अमतमयी कथाका मान कर रहे थे॥ २३॥ परीक्षित् ! पीण्डक भगवानके रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, सदा चित्तन करता रहता था। इससे उसके सारे

बन्धन कट गये। वह भगवानुका बनावटी वेष धारण किये रहता था, इससे बार-बार उसीका स्मरण होनेके कारण वह भगवानके सारूप्यको ही प्राप्त एअम् ॥ २४ ॥ इधर काशीमें राजमहलके दरवाजेपर एक

कुण्डलमण्डित मुण्ड गिरा देखकर लोग तरह-तरहका

सन्देह करने लगे और सोचने लगे कि 'यह क्या है, यह किसका सिर है ?'॥ २५॥ जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशिनरेशका ही सिर है, तब रानियाँ, राजकमार, राजपरिवारके लोग तथा नागरिक रो-रोकर विलाप करने लगे---'हा नाथ ! हा राजन् ! हाय-हाय ! हमारा तो सर्वनाश हो गया'॥ २६॥ काशिनरेशका पुत्र या सुदक्षिण। उसने अपने पिताका अन्त्येष्टि-संस्कार करके मन-ही-मन यह निश्चय किया कि अपने पित्रधातीको मारकर ही मैं पिताके ऋणसे उन्रहण हो सकुँगा। निदान वह अपने कुलपुरोहित और आचार्योके साथ अत्यन्त एकाप्रतासे भगवान शङ्करकी आराधना करने लगा।। २७-२८॥ काशी नगरीमें होकर मगवान् उसकी आराधनासे प्रसन

बतलाइये ॥ २९ ॥ भगवान् शङ्करने कहा — 'तुम बाह्मणोंके साथ मिलकर यज्ञके देवता ऋत्विग्भूत दक्षिणाग्निकी अभिचारविधिसे आराधना करो। इससे वह अपन प्रमथगणीके साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणीके

शङ्करने वर देनेको कहा। सुदक्षिणने यह अभीष्ट वर माँगा कि मुझे मेरे पितृषातीके वषका उपाय अभक्तपर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा।' भगवान् शहुरकी ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिणने अनुष्ठानके उपयुक्त नियम प्रहण किये और

वह भगवान् श्रोकृष्णके लिये अभिचार (मारणका पुरश्चरण) करने लगा॥ ३०-३१॥ अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञकृण्डसे अति भोषण अग्नि मृर्तिमान् होकर प्रकट

हुआ। उसके केश और दाढ़ी-पूँछ तपे हुए ताँविके समान लाल-लाल थे। आँखोंसे अंगारे बरस रहे

थे ॥ ३२ ॥ उप्र दाढ़ों और टेढ़ी भुकुटियंकि कारण उसके मुखसे क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभसे मुँहके

दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग-घड़ंग था। हाबमें त्रिशुल लिये हुए था, जिसे वह चार-बार घुमाता जीता था और उसमेंसे अग्निकी लपटें निकल रही थीं ॥ ३३ ॥

ताड़के पेड़के समान बड़ी-बड़ी टॉर्गे थीं। वह अपने वेगसे धरतीको कँपाता हुआ और ज्वालाओंसे दसों दिशाओंको दग्ध करता हुआ द्वारकाकी ओर दौड़ा और

बात-को-बातमें द्वारकाके पास जा पहुँचा। उसके साध बहत-से भूत भी थे॥ ३४॥ उस अभिचारको आगको बिल्कुल पास आयो हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गये, जैसे जंगलमें अरुग लगनेपर हरिन हर जाते

हैं॥ ३५॥ वे लोग भयभीत होकर भगवानुके पास दौड़े हुए आये; भगवान् उस समय सभामें चौसर खेल रहे थे, उन लोगोंने भगवानुसे प्रार्थना की-'तीनों लोकोंके

एकमात्र स्वामी ! द्वारका नगरी इस आगसे भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिये। आपके सिवा

इसको रक्षा और कोई नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ शरणागतवत्सल भगवान्ने देखा कि हमारे स्वजन

भवभीत हो गये हैं और प्कार-प्कारकर विकलताभरे

परीक्षित् ! भएवान् सबके बाहर-भीतरकी जाननेवाले हैं। वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतीकारके लिये अपने पास ही विराजमान चक्रसुदर्शनको आज्ञा

स्वरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं: तब उन्होंने हँसकर

कहा—'डरो मत, मैं तुमलोगोंकी रक्षा करूँगा'॥ ३७॥

दी ॥ ३८ ॥ भगवान् मुकुन्दका प्यारा अस्त्र सुदर्शनचक्र कोटि-कोटि सूर्योंके समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्निके समान जाञ्चल्यमान है। उसके तेजसे आकाश,

दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार-अग्निको क्चल डाला ॥ ३९ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके अस्त्र सुदर्शनचक्रकी शक्तिसे कृत्यारूप

आगका मैंह टूट-फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कृण्डित हो गयी और वह वहाँसे लौटकर काशी आ गयी तथा उसने ऋत्विज आचायेकि साथ सटक्षिणको जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका

कृत्याके पीछे-पीछे सुदर्शनचक्र भी काशी पहुँचा। काशी बड़ी विशास नगरी थी। वह बड़ी-बड़ी अटारियों, बाजार, नगरद्वार, द्वारोंके शिखर, चहारदीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नेकि गोदामसे सुर्साञ्जत थी। भगवान् श्रीकृष्णके सुदर्शनचक्रने

अभिचार , उसीके विनाशका कारण हुआ ॥ ४० ॥

सारी काशीको जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानन्द्रमयी लीला करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके पास लीट आया ॥ ४१-४२ ॥ जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके इस

चरित्रको एकाधताके साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापोंसे छुट जाता है ॥ ४३ ॥

THE PERSON NAMED IN

# सङ्सठवाँ अध्याय

#### द्विविदका उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवान् बलगमजी सर्वशक्तिमान् एवं सृष्टि-प्रलयकी सीमासे परे, अनन्त है। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणीके विषय नहीं हैं। उनकी एक-एक लीला लोकमर्यादासे विलक्षण है, अलीकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किये हों, उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ ब्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! द्विवद नामका एक वानर था। वह भौमासुरका सखा, सुप्रीवका मन्त्री और मैन्द्रका शक्तिशाली भाई था॥ २॥ जब उसने सुना कि श्रीकृष्णने भौमासुरको मार डाला, तब वह अपने मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके लिये राष्ट्र-विप्लव करनेपर उतारू हो गया । वह वानर बड़े-बड़े नगरों, गाँवों, खानों और अहीरोंकी बहितयोंमें आग लगाकर उन्हें जलाने लगा॥३॥ कभी वह बड़े-बड़े पहाड़ोंको उखाड़कर उनसे प्रान्त-के-प्रान्त चकनाचूर कर देता और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त (काठियावाड़) देशमें ही करता था। क्योंकि उसके मित्रको मारनेवाले भणवान् श्रीकृष्ण उसी देशमें निकास करते थे॥४॥ द्विविद वानरमें दस हजार हाथियोंका बल था। कभी-कभी बह दुष्ट समुद्रमें खड़ा हो जाता और हाथोसे इतना जल उछालता कि समुद्रतटके देश डूब जाते॥ ५॥ वह दुष्ट बहै-बहे ऋषि-मृनियोंके आश्रमोंकी सुन्दर-सुन्दर लता-वनस्पतियोंको तोड़-मरोड़कर चौपट कर देता और उनके यज्ञसम्बन्धी अग्नि-कुण्डोमें मलमूत्र डालकर आंग्नयोंको दूषित कर देता॥६॥ जैसे भुद्गी नामका कीड़ा दूसरे कीड़ोंको ले जाकर अपने बिलमें बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत वानर सियों और पुरुषोंको ले

स्वभावसे ही चञ्चल और हास-परिहासमें रुचि रखनेवाली होती हैं । बलरामजीकी स्त्रियाँ उस वानरकी दिठाई देखकर हँसने लगीं ॥ १२ ॥ अब वह बानर भगवान् बलरामजीके सामने ही उन स्वियोंको अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभो अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी-कभी गरज-तरजकर मुँह बनाता, घुड़कता ॥ १३ ॥ वीर्राशरोमणि बलरामजी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गये । उन्होंने उसपर पत्थरका एक टुकड़ा फेंका । परन्तु द्विविदने उससे अपनेको बचा लिया और इपटकर मधुकलश उठा लिया तथा बलरामजीकी अवहेलना करने सगा। उस धूर्तने मधुकलशको तो फोड़ ही डाला, सियोंके वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट वलरामजीको क्रोधित लगा॥ १४-१५॥ परीक्षित्। जब इस प्रकार बलवान् और मदोन्मत्त द्विविद बलरामजीको नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताये हुए देशोंकी दुर्दशापर विचार करके उस राज़्को मार डालनेकी इच्छासे क्रोधपूर्वक अपना हल-मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान् था। उसने अपने एक ही हाथसे शालका पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेगसे दौड़कर बलरामजीके सिरपर उसे दे मारा। भगवान् बलराम पर्वतकी तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथसे उस वृक्षको सिरपर गिरते-गिरते पकड़ लिया और अपने सुनन्द नामक मुसलसे उसपर प्रहार किया। मूसल लगनेसे द्विविदक

सुन्दर-सुन्दर युवतियोंक झूंडमें विराजमान है। उनका

एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर और दर्शनीय है और

वक्षःस्थलपर कमलोंकी माला लटक रही है॥९॥ वे

मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र

आनन्दोन्मादसे विद्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार

शोधायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत गजराज

हो ॥ १० ॥ वह दुष्ट वानर वृक्षोंकी शाखाओंपर चढ़ जाता

और उन्हें झकझोर देता । कभी खियोंके सामने आकर

किलकारी भी मारने लगता॥११॥ युवती स्त्रियाँ

लता-वनस्पतियोंको तोड़-मरोड़कर चीपट कर देता और उनके यज्ञसम्बन्धी अग्नि-कुण्डोमें मलमूत्र डालकर अग्नियोंको दूषित कर देता॥६॥ जैसे भृज़ी नामका कीड़ा दूसरे कीड़ोंको ले जाकर अपने बिलमें बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत बानर स्त्रियों और पुरुषोंको ले जाकर पहाड़ोंकी धाटियों तथा गुफाओंमे डाल देता। फिर बाहरसे बड़ी-बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुँह बंद कर देता॥७॥ इस प्रकार वह देशवासियोंका तो तिरस्कार करता ही, कुलीन स्त्रियोंको भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वतपर गया॥ ८॥ वहाँ उसने देखा कि यदुबंशशिरोमिण बलरामजी उस समय उसकी ऐसी शोभा हई, मानो किसी पर्वतसे गेरूका सोता वह रहा हो। परन्तु द्विवदने अपने सिर फटनेकी कोई परवा नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़-झूड़कर बिना पत्तेका कर

मस्तक फट गया और उससे खुनको धारा बहने लगी।

दिया और फिर उससे बलरामजीपर बड़े जोरका प्रहार किया। बलरामजीने उस वृक्षके सैकड़ों टुकड़े कर दिये।

इसके बाद द्विविदने बड़े क्रोधसे दूसरा बृक्ष चलाया, परन्तु भगवान् बलरामजीने उसे भी शतधा छिन्न-भिन्न कर

दिया ॥ १६-२१ ॥ इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा । एक वृक्षके टूट जानेपर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करनेकी चेष्टा करता। इस तरह सब ओरसे वृक्ष उखाड-उखाड कर लड़ते-लड़ते उसने सारे बनको ही

बक्षहोन कर दिया॥२२॥ वृक्ष न रहे, तब द्विविदका क्रोध और भी बहु गया तथा वह बहुत चिद्रकर बलरामजीके ऊपर बड़ी-बड़ी चट्टानींकी वर्षी करने लगा। परन्तु भगवान् बलरामजीने अपन

मुसलसे उन सभी चड्डानोंको खेल-खेलमें ही

श्रीशुकदेवजी

# अड्सठवाँ अध्याय

हें—पर्रक्षित् !

### कौरवोपर बलरामजीका कोप और साध्वका विवाह

जाम्बवतीनन्दन साम्ब अकेले ही बहत बड़े-बड़े वीरोपर विजय प्राप्त करनेवाले थे। वे स्वयंवरमें स्थित द्यॉधनकी कन्या लक्ष्मणाको हर लाये ॥ १ ॥ इससे कौरबाँको बड़ा क्रोध हुआ, वे बोले—'यह बालक बहुत ढीठ है। देखी

कहते

तो सही, इसने हमलोगोंको नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्याका अपहरण कर लिखा। वह तो इसे चाहती भी न थी॥२॥ अतः इस चीठको पकड़कर बाँध लो।

यदि यदुवंशीलोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या विगाड़ लेंगे ? वे लोग हमारी ही कृपासे हमारी ही दी हुई धन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं ॥ ३ ॥ बदि वे लोग अपने इस लड़केक बंदी होनेका समाचार

सुनकर यहाँ आयेंगे, तो हमलोग उनका सारा धर्मड

चर-चर कर देंगे और उन सोगोंके मिजाज चैसे

हुए बार्णोकी वर्षा करने लगे॥ ७॥ परीक्षित्! यदुनन्दन कौरवोंके प्रहारसे वे उनपर चिट्ट गये, जैसे सिंह तृच्छ

चकनावुर कर दिया॥ २३॥ अन्तमें कपिराज द्विविद अपनी ताडके समान लंबी बाँहोंसे धूँसा बाँधकर बलगमजीको ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छातीपर प्रहार किया॥ २४॥ अब यद्वंशशिरोमॉण

बलरामजीने इस और मूसल अलग रख दिये तथा कुद होकर दोनो हाथोंसे उसके जत्रुस्थान (हँसली) पर प्रहार किया । इससे वह वानर खुन उगलता हुआ धरतीपर गिर

पड़ा ॥ २५ ॥ परीक्षित् ! आंधी आनेपर जैसे जलमें डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरनेसे बड़े-बड़े वृक्षी और चोटियोंके साथ सारा पर्वत हिल गया।। २६॥ आकाशमें देवता लोग 'जय-जय', सिद्ध लोग 'नमो नमः'

और बड़े-बड़े ऋषि-मृनि 'साघ्-साध्' के नारे लगाने और बलरामजीयर फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ २७ ॥ परीक्षित् ! द्विविदने जगत्में बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था, अतः भगवान् बलरामजीने उसे इस प्रकार मार डाला

और फिर वे द्वारकापृशेमें लौट आये। उस समय सभी पुरजन-परिजन भगवान् बलरामकी प्रशंसा कर

ही ठंडे हो जायँगे, जैसे संबमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम आदि उपायोंसे वशमें की हुई इन्द्रियाँ ॥ ४ ॥ ऐसा विचार

करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यञ्जकेतु और दुर्यीधनादि वीरोन कुरुवंशके बड़े-बृढ़ोंको अनुमति ली तथा साम्बक पकड लेनेकी तैयारी की ॥ ५ ॥ जब महारथी साम्बने देखा कि धृतराष्ट्रके पुत्र मेर

पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुन्दर घनुष चढ़ाकर सिंहक समान अकेले ही रणधुमिमें डट गये ॥ ६ ॥ इधर कर्णके मुखिया बनाकर कौरवबीर घनुष चढ़ाये हुए साम्बके पार आ पहुँचे और क्रोधमें भरकर उनको पकड़ लेनकी

साम्ब अविन्येश्वयंशाली भगवान् श्रीकृष्णके पुत्र थे

इच्छासं 'खड़ा रह ! खड़ा रह !' इस प्रकार ललकारते

श्रीमद्धा०-सल-सा० — २५

• श्रीमद्भागवत •

हरिनोंका पराक्रम देखकर चिद्र जाता है।।८।। साम्बने अपने सुन्दर धनुषका टंकार करके कर्ण आदि छः वीरोपर, जो अलग-अलग छः रथोपर सवार थे, छः-छः बाणोंसे

एक साथ अलग-अलग प्रहार किया॥९॥ उनमेंसे चार-चार बाण उनके चार-चार घोड़ोंपर, एक-एक उनके सार्राधयोपर और एक-एक उन महान् धनुषधारे रथी

वीरोपर छोड़ा । साम्बके इस अन्द्रत हस्तलावयको देखकर विपक्षी वीर भी मुक्तकण्डसे उनकी प्रशंसा करने लगे॥ १०॥ इसके बाद उन छहों वीरोने एक साध

मिलकर साम्बको रथहीन कर दिया । चार वीरोने एक-एक बाणसे उनके चार घोड़ोंको मारा, एकने सार्राथको और एकने साम्बका धनुष काट डाला॥११॥ इस प्रकार कौरबोनि युद्धमें बड़ी कठिनाई और कप्टसे साम्बको

रथहीन करके बाँध लिया । इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणाको लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लीट आये ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! नारदजीसे यह समाचार सुनकर

यदुवंशियोंको बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उपसेनकी आज्ञासे कौरबोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने लगे॥ १३॥ बलगमजी कलहप्रधान कलियुगके सारे पाप-तापको मिटानेवाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियोंके लड़ाई-झगड़ेको ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शान्त कर दिया और स्वयं सूर्यके समान तेजस्वी रथपर सवार होकर हस्तिनापुर गये। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशके बड़े-बूड़े भी गये। उनके बीचमें बलरामजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो चन्द्रमा प्रहोंसे चिरे हुए हों ॥ १४-१५ ॥ हस्तिनापुर पहुँचकर बलगमजी नगरके बाहर एक उपवनमें ठहर गये और कौरवलोग क्या

उद्धवजीको धतराष्ट्रके पास भेजा ॥ १६॥ उद्भवजीने कौरवोंकी संपामें जाकर धृतग्रष्ट, भीकपितामह, दोषाचार्य, बाह्यक और दुर्योधनकी विधिपूर्वक अध्यर्थना-वन्दना की और निवेदन किया कि 'बलरामजी पधारे हैं'॥ १७॥ अपने परम हितैयी और प्रियतम बलरामजीका आगमन सुनकर कौरवोंकी

प्रसन्नताकी सीमा न रही। वे उद्धवजीका विधिप्रवंक

करना चाहते हैं, इस बातका पता लगानेके लिये उन्होंने

सत्कार करके अपने हाथोंने माङ्गलिक सामग्री लेकर बलरामजीकी अगवानी करने चले ॥ १८॥ फिर

अपनी-अपनी अवस्था और सम्बन्धके अनुसार सब लोग बलरामजीसे मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान् बलरामजीका प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर

अकाकर उन्हें प्रणाम किया II १९ II तदनन्तर उन लोगोंने परस्पर एक-दूसरेका कुशल-मङ्गल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई-बन्धु सकुशल है, बलरामजीने बड़ी चीरता और गम्भीरताके साथ यह बात कही--- ॥ २०॥ 'सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उत्रसेनने तुमलोगोंको एक

आज्ञा दी है। उसे तुमलोग एकाव्रता और सावधानीके साथ सुनो और अविलम्ब उसका पालन करो॥ २१॥ उपसेनजीने कहा है—हम जानते हैं कि तुमलोगोन कड्योंने मिलकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्बको हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिये सह

लेते हैं कि हम सम्बन्धियोंमें परस्पर फुट न पड़े, एकता

बनी रहे। (अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, साम्बको

उसकी नववधूके साथ हमारे पास भेज दो) ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! बलरामनीकी वाणी वीरता, शूरता और बल-पौरुषके उत्कर्षसे परिपूर्ण और उनको शक्तिके अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोधसे तिलमिला उठे । वे कहने लगे— ॥ २३ ॥ 'अही, यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है ! सचमुच कालकी चालको कोई

टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरोंकी जूती उस सिरपर चड़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुटसे सुशोभित है॥ २४॥ इन यदुवंशियोंके साथ किसी प्रकार हमलीगोंने विवाह-सम्बन्ध कर लिया। ये हमारे साथ सोने-बैटने

और एक पंक्तिमें खाने लगे। हमलोगोंने ही इन्हें राजसिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बन लिया ॥ २५ ॥ ये यदवंशी चैंबर, पंखा, शङ्क, श्रेतछत्र, मुक्ट, गजसिंहासन और राजोचित शब्याका उपयोग-उपभोग इसलिये कर रहे हैं कि हमने जान-बूझकर इस

विषयमें उपेक्षा कर रक्ती है ॥ २६ ॥ बस-बस, अब हो चुका। यदुवंशियोंके पास अब राजचिह्न रहनेकी आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिये। जैसे

साँपको दूध पिलाना पिलानेवालेके लिये ही घातक है

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

राज-सिंहासनके अधिकारी नहीं हैं! अच्छी बात

है ! ॥ ३५ ॥ सारे जगतुको स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं

जिनके चरणकमलोंको उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चैवर आदि राजीचित

सामग्रियोंको नहीं रख सकते॥ ३६॥ ठीक है भाई!

जिनके चरणकमलोंको धुल संत प्रुपेकि द्वारा सेवित गङ्गा

आदि तीचौंको भी तीर्घ बनानेवाली है, सारे लोकपाल

अपने-अपने श्रेष्ठ मुक्टपर जिनके चरणकमलोंकी पूल धारण करते हैं; ब्रह्मा, शङ्कर, मैं और लक्ष्मीजी जिनकी

37º 54 ] वैसे ही हमारे दिये हुए राजचिह्नोंको लेकर ये यदवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखों तो भला हमारे ही क्या-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लब्ब होकर हमींपर हकुम चलाने चले हैं। शोक है! शोक है । ॥ २७ ॥ जैसे सिंहका आस कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्य, द्रोण, अर्जुन आदि कौरववीर जान-बूझकर न छोड़ दें, न दे दें तो खबे देवराज इन्द्र भी किसी वस्तुका उपभोग कैसे कर सकते हैं ? ॥ २८ ॥ अपनी कुलीनता, वान्धवों-परिवारवालों (भीष्पादि) के बल और धनसम्पत्तिके धमंडमें चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान बलरामजीको इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गये ॥ २९ ॥ बलरामजीने कौरवोंकी दुष्टता-अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध-से तमतमा उठा। उस समय उनकी और देखातक नहीं जाता था। वे बार-बार जोर-जोरसे हँसकर कहने लगे- ॥ ३० ॥ 'सच है, जिन दृष्टोंको अपनी कुलीनता, बलपौरुष और धनका घमंड हो जाता है, वे शान्ति नहीं चाहते। उनको दमन करनेका, रास्तेपर लानेका उपाय समझाना-बुझाना नहीं, बहिक दण्ड देना है--डीक वैसे ही, जैसे पश्अोंको ठीक करनेके लिये डंडेका प्रयोग

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कुरुवंशी आवश्यक होता है।। ३१॥ मला, देखो तो सही-सारे यदवंशी और श्रीकृष्ण भी क्रोधसे भरकर लडाईके लिये तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शर्न:-शर्न: समझा-बुझाकर इन लोगोंको शान्त करनेके लिये, सुलह करनेके लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे है ! इन्हें शान्ति प्यारी नहीं, कलह प्यारा है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार-बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक गये हैं॥ ३३ ॥ ठीक है, भाई ! ठीक है। पृथ्वीके राजाओंकी तो बात ही क्या, त्रिलोकीके स्वामी इन्द्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञाका पालन करते हैं, वे उबसेन राजाधिराज नहीं हैं; वे तो केवल भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी

कलाकी भी कला है और जिनके चरणोंकी धूल सदा-सर्वदा धारण करते हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णके लिये भला: राजसिंहासन कहाँ रक्खा है । ॥ ३७ ॥ बेचारे यदुवंशी तो कौरवोंका दिया हुआ पृथ्वीका एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खुब ! हमलोग जुती हैं और ये कुरुवंशी खर्य सिर हैं॥ ३८॥ ये लोग ऐश्वर्यसे उन्मत, घमंडी कौरव पागल-सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक-एक बात कदतासे भरी और बेसिर-पैरको है। मेरे-जैसा पुरुष-जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दण्ड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है-पला इनकी बातोंको कैसे सहन कर सकता है ? ॥ ३९ ॥ आज मैं सारी पृथ्वीको कौरवहीन कर डालुगा, इस प्रकार कहते-कहते बलगमबी क्रोधसे ऐसे भर गये, मानो जिलोकीको भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गये॥४०॥ उन्होंने उसकी नोकसे बार-बार चोट करके हस्तिनापरको उखाड लिया और उसे इबानेके लिये बडे क्रोधसे मुक्काजीकी ओर खींचने लगे ॥ ४१ ॥ इलसे खींचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार काँपने लगा मानो जलमें कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवोंने देखा कि हमारा नगर तो गङ्गाजीमें गिर रहा है, तब वे घषडा उठे ॥ ४२ ॥ फिर उन लोगोने लक्ष्यणांके साथ साम्बको आगे किया और अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये कुटम्बके साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान् बलरामजीकी शरणमें गये॥ ४३॥ और कहने यादवोंके ही स्वामी हैं!॥३४॥ क्यों? जो लगे-- 'लोकाभिराम बलरामजी ! आप सारे जगत्के संघर्मासभाको अधिकारमें करके उसमें विराजते हैं और आधार शेषजी है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते। ने देवताओंके वृक्ष पारिजातको उखाडकर ले आते और प्रभो ! हमलोग मृद हो रहे हैं, हमारो बृद्धि बिगड़ इसका उपमोग करते हैं, वे भगवान श्रीकृष्ण भी गयी है; इसलिये आप हमलोगोंका अपराध क्षमा कर

दीजिये ॥ ४४ ॥ आप जगतुको स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयके एकमात्र कारण है और स्वयं निराधार स्थित है। सर्वशक्तिमान् प्रभो ! बड़े-बड़े ऋषि-मूनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब-के-सब लोग आपके खिलीने हैं॥ ४५॥ अनन्त ! आपके सहस्र-सहस्र सिर हैं और आप खेल-खेलमें ही इस भूमण्डलको अपने स्हिरपर रक्खे रहते हैं। जब प्रलयका समय आता <del>है</del>, तब अरूप सारे जगतको अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहका अद्वितीयरूपसे शयन करते हैं ॥ ४६ ॥ भगवन् ! आप जगत्की स्थिति और पालनके लिये विश्वाद सत्त्वमय शरीर ग्रहण किये हुए है। आपका यह क्रोध द्वेष या मत्सरके कारण नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंको शिक्षा देनेके लिये है ॥ ४७ ॥ समस्त शक्तियाँको धारण करनेवाले सर्वप्राणिखरूप अविनाशी भगवन् ! आफ्को हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्वके रचयिता देव ! हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं। हम आपको शरणमें हैं। आप कपा

करके हमारी रक्षा कीजिये' ॥ ४८ ॥ श्रीशुकदेवजी करते हैं—परीक्षित् ! कौरवॉका नगर डगमगा रहा था और वे अत्यन्त घबराहटमें पडे हुए थे। जब सब-के-सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान् बलगमजीकी शरणमें आये और उनकी स्तृति-प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गये और 'हरो मत' ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित् ! दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणासे बढ़ा प्रेम करता था। उसने दहेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सी हाथी, दस हजार घोड़े, सर्वके समान चमकते हुए सोनेके छः हजार रथ और सोनेके हार पहनी हुई एक हजार दासियाँ दों ॥ ५०-५१ ॥ यदुवंशशिरोपणि भगवान् बलरामजीने यह सब दहेज स्वीकार किया और नवदम्पति लक्ष्मणा तथा साम्बके साथ कौरबोका अभिनन्दन खोकार करके हारकाको यात्रा की॥ ५२॥ अब बलरामजी हारकापुरीमें पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जाननेके लिये उत्सक बन्ध-बान्धवाँसे मिले । उन्होंने यदुवंशियोंकी मरी सभामें अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया, जो हस्तिनापुरमें उन्होंने कौरबोंके साथ किया था॥ ५३॥ परीक्षित् ! यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिणकी ओर ऊँचा और गङ्गाजीकी ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान् बलरामजीके पराक्रमको सूचना दे रहा है॥ ५४॥

## उनहत्तरवाँ अध्याय

#### देवविं नारदजीका भगवान्की गृहचर्या देखना

श्रीज्ञकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब देवर्षि नारदने सुना कि भगवान् श्रीकृष्णने नरकासुर (भौमासुर) को मारकर अकेले ही हजारों राजकमारियोंके साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मनमें भगवान्की रहन-सहन देखनेकी बड़ी अभिलाषा हुई॥१॥ वे सोचने लगे-अहो, यह कितने आश्चर्यकी बात है कि भगवान् श्रीकृष्णने एक ही शरीरसे एक ही समय सोलह इजार महलोंमें अलग-अलग सोलह हजार राजकुमारियोंका पाणिग्रहण किया ॥ २ ॥ देवर्षि नास्द इस उत्सुकतासे प्रेरित होकर भगवानुकी लीला देखनेके लिये द्वारका आ पहुँचे। वहाँके उपवन और उद्यान खिले हुए रंग-बिरंगे

पुष्पांसे लदे वृक्षांसे परिपूर्ण थे, उनपर तरह-तरहके पक्षी

भौति-भौतिके कमल खिले हुए थे। कुमुद (कोई) और नवजात कमलोंकी मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलस्व कर रहे थे॥४॥ द्वारकापुरीमें स्फटिकमणि और चाँदीके नी लाख महल थे। वे फर्श आदिमें जड़ी हुई महामस्कतमणि (पन्ने) की प्रभासे जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरोंकी बहत-सी सामग्रियाँ शोभायमान बीं॥५॥ उसके राजपथ (बड़ो-बड़ी सड़कें), गलियाँ, चौराहे और बाजार बहुत ही सुन्दर-सुन्दर थे। युड्साल आदि पशुओंके रहनेके स्थान, सभा-भवन और देव-मन्दिरोंक कारण उसका

वहक रहे थे और भौरे गुज़ार कर रहे थे॥ ३॥ निर्मल

जलसे भरे सरोवरोंमें नीले, लाल और सफेद रंगके

थी ॥ ६ ॥

सौन्दर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरकाजोंपर छिड़काव किया गया था। छोटो-छोटी झंडियाँ और बडे-बडे झंडे जगह-जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तोंपर घूप नहीं आ पाती

उसी द्वारकानगरीमें भगवान् श्रीकृष्णका बहुत ही सुन्दर अन्तःपुर था। बड़े-बड़े लोकपाल उसकी पूजा-प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करनेमें विश्वकमीन अपना सारा कला-कौशल, सारी कारीगरी लगा दी धी॥७॥ उस अन्तःपुर (रनिवास) में भगवानुकी रानियंकि सोलह हजारसे अधिक महल शोभायमान थे, उनमेंसे एक बडे भवनमें देवर्षि नारदजीने प्रवेश किया॥८॥ उस महलमें मैंगोंके खंभे, वैदर्यक उत्तम-उत्तम छन्चे तथा इन्द्रनील-मणिकी दीवारे जगमगा रहीं थीं और वहाँकी गचें भी ऐसी इन्द्रनीलमणियोंसे बनी हुई थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती॥ ९॥ विश्वकमीने बहुत-से ऐसे चैदोवे बना रक्खे थे, जिनमें मोतीको लड़ियोंको झालरें लटक रही थीं। हाथी-दाँतके बने हुए आसन और पलेंग थे, जिनमें श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी॥ १०॥ बहुत-सी दासियाँ गलेमें सोनेका हार पहने और सुन्दर बस्बोंसे सुसज्जित होकर तथा बहुत-से सेक्क भी जामा-पगडी और सुन्दर-सुन्दर बस्न पहने तथा

रत-प्रदीप अपनी जगमगाहटसे उसका अन्यकार दर कर रहे थे। अगरकी धृप देनेके कारण झरोखोंसे घुओं निकल रहा था। उसे देखकर रंग-बिरंगे मणिमय छज्जोपर बैठे हुए मोर बादलोंके प्रमसे कृक-कृककर नाचने लगते ॥ १२ ॥ देवर्षि नारदजीने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण उस महलकी स्वामिनी रुक्मिणीजीके साथ बैठे हुए है और वे अपने हाथों मगवानुको सोनेकी डॉडीवाले चैंबरसे हवा कर रही है। यद्यपि उस महलमें र्वक्नणीजीके समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेष-भृषावाली सहस्रों दासियाँ भी हर समय विद्यमान रहती थीं ॥ १३ ॥

जड़ाऊ कुण्डल धारण किये अपने-अपने काममें व्यस्त थे

और महलकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ ११॥ अनेकों

नारदजीको देखते ही समस्त धार्मिकोंक मुकुटमणि भगवान् श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पलंगसे सहसा उठ खड़े

आसनपर बैटाया॥ १४॥ परीक्षित् ! इसमें सन्देह नहीं कि भगवान् श्रीकृष्ण चराचर जगतके परम गुरु है और उनके चरणींका धोवन गङ्गाजल सारे जगतुको पवित्र करनेवाला है। फिर भी वे परमभक्तवत्सल और संतोंके परम आदर्श, उनके खामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्यदेव भी है। वे ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुणके

अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्रीकृष्णने

हए। उन्होंने देवर्षि नारदके युगलचरणोंमें मुकुटयुक्त

सिरसे प्रणाम किया और हाथ जोडकर उन्हें अपने

स्वयं ही नारदजीके पाँच पखारे और उनका चरणाभृत अपने सिरपर धारण किया ॥ १५ ॥ नरशिरोमणि नरके सखा सर्वदर्शी पुराणपुरुष भगवान् नारायणने शास्त्रोक्त विधिसे देवर्षिशिरोपणि भगवान् नारदकी पूजा की । इसके बाद अमृतसे भी मीठे किन्तु थोडे शब्दोंमें ठनका स्वागत-सत्कार किया और फिर कहा—'प्रभो ! आप तो खयं समय ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्यसे पूर्ण

हैं। आपको हम क्या सेवा करें'?॥१६॥

देवर्षि नारदने कहा—भगवन् ! आप समस्त लोकोंके एकमात्र खामी हैं। आपके लिये यह कोई नयी वात नहीं है कि आप अपने भक्तजनोंसे प्रेम करते हैं और दुष्टोंको दण्ड देते हैं । परमयशस्त्री प्रभो ! आपने जगतृकी रिथति और रक्षाके द्वारा समस्त जीवोंका कल्याण करनेके लिये स्वेच्छासे अवतार प्रहण किया है। भगवन् ! यह बात हम भलीभाँति जानते हैं॥१७॥ यह बडे सौभाषको बात है कि आज मुझे आपके चरणकमलेकि दर्शन हुए है। आपके ये चरणकमल सम्पूर्ण जनताको परम साम्य, मोक्ष देनेमें समर्थ हैं। जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है, वे बह्या, शङ्कर आदि सदा-सर्वदा अपने हृदयमें उनका चिन्तन करते रहते हैं । वास्तवमें वे श्रीचरण ही संसाररूप कुएँमें गिरे हुए लोगोंको बाहर निकलनेके लिये अवलम्बन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपके उन चरणकमलोकी स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहें, उनके ध्यानमें तन्मय रहें ॥ १८ ॥

परीक्षित् ! इसके बाद देवर्षि नारदजी योगेश्वरोंके भी

ईश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके

लिये उनकी दूसरी पत्नीके महलमें गये॥ १९॥ वहाँ

\*\*\*\* उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया और उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान्ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसनपर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी अर्चा-पूजा की ॥ २० ॥ इसके बाद भगवान्ने नारदजीसे अनजानकी तरह पछा-'आप यहाँ कब पचारे! आप तो परिपूर्ण आत्माराम---आप्तकाम हैं और हमलोग हैं अपूर्ण । ऐसी अवस्थामें भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं॥ २१॥ फिर भी ब्रह्मस्वरूप नारदजी! आप कुछ-न-कुछ आजा अवस्य कीजिये और हमें सेवाका अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिये।' नारदजी यह सब देख-सनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहाँसे उठकर चपचाप दुसरे महलमें चले गये॥ २२॥ उस महलमें भी देवर्षि नारदने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपने नन्हे-नन्हे बच्चोंको दुलार रहे हैं। वहाँसे फिर दुसरे महलमें गये तो क्या देखते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण स्नानकी तैयारी कर रहे हैं॥ २३॥ (इस प्रकार देवर्षि नारदने विभिन्न महलोमें भगवानुको भिन्न-भिन्न कार्य करते देखा ।) कहीं वे यञ्च-कृप्डोमें हवन कर रहे हैं तो कहीं पञ्चमहायश्लोसे देवता आदिकी आराधना कर रहे हैं। कहीं बाह्मणोंको भोजन करा रहे हैं, तो कहीं यज्ञका अवशेष खयं भोजन कर रहे हैं ॥ २४ ॥ कहीं सन्ध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन होकर गायत्रीका जप कर रहे हैं। कहीं हाथोंमें डाल-तलवार लेकर उनको चलानेक पैतरे बदल रहे हैं ॥ २५ ॥ कहीं घोडे. हाथी

अथवा रथपर सवार होकर श्रीकृष्ण विचरण कर रहे हैं। कहीं पलंगपर सो रहे हैं, तो कहीं बंदीजन उनको स्तृति कर रहे हैं ॥ २६ ॥ किसी महलमें उद्धव आदि मन्तियोंके साथ किसी गम्भीर विषयपर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं उत्तमीतम वाराङ्गनाओंसे विरकर जलक्रीडा कर रहे है ॥ २७ ॥ कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वस्त्राभृत्रणसे सुसज्जित गौओंका दान कर रहे हैं, तो कहीं मङ्गलमय इतिहास-प्राणोंका श्रवण कर रहे हैं॥ २८॥ कहीं किसी पत्नीके पहलमें अपनी प्रापप्रियाके साथ हास्य-विनोदकी वातें करके हैंस रहे हैं। तो कहीं धर्मका सेवन कर रहे हैं। कहीं

अर्थका सेवन कर रहे हैं-धन-संग्रह और धनवृद्धिके कार्यमें लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थीचित

विषयोंका उपभोग कर रहे हैं॥ २९ ॥ कहीं एकान्तमें

बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरूजनोंको इच्छित भोग-सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा-शृश्रुषा कर रहे हैं ॥ ३० ॥ देवर्षि नारदने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी बात कर रहे हैं, तो

किसीके साथ सन्धिकी । कहीं भगवान् बलरामजीके साथ बैठका, सत्पुरुषोंके कल्याणके बारेमें विचार कर रहे है ॥ ३१ ॥ कहीं उचित समयपर पुत्र और कन्याओंका

उनके सदश पत्नी और वरोंके साथ वड़ी धूमधामसे

विधिवत विवाह कर रहे हैं ॥ ३२ ॥ कहीं घरसे कन्याओंको बिदा कर रहे हैं, तो कहीं बलानेकी तैयारीमें लगे हुए हैं। योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके इन विराट् उत्सर्वोको देखकर सभी लोग विस्मित-चिकत हो जाते थे॥ ३३॥ कहीं बड़े-बड़े युद्धेके द्वारा अपनी कलारूप देवताओंका

यजन-पूजन और कहीं कुएँ, बगीचे तथा मंठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्मका आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहीं क्षेष्ठ यादवीसे घिरे हुए सिन्ध्देशीय घोडेपर चढुकर मृगया कर रहे हैं. और उसमें यज्ञके लिये मेध्य पशओंका ही वध कर रहे हैं॥ ३५॥ और कहीं प्रजामें तथा अन्तःपुरके महलोंमें वेष बदलकर छिपे रूपसे सबका अभिप्राय जाननेके लिये विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान

परीक्षित् ! इस प्रकार मनुष्यकी-सी लीला करते हए

हपोकेश भगवान श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देखकर

योगेश्वर जो है ॥ ३६ ॥

देवर्षि नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कहा- ॥ ३७ ॥ 'योगेश्वर ! आत्मदेव ! आपको योगमाया ब्रह्माजी आदि बड़े-बड़े मायावियोंके लिये भी अगम्य है। परन्त हम आपकी योगमायाका रहस्य जानते हैं; क्योंकि आपके चरणकमलोंकी सेवा करनेसे वह खये हो हमारे सामने प्रकट हो गयी है।। ३८॥ देवताओंके भी आराध्यदेव भगवन् ! चीदहों भुवन आपके सुयशसे परिपूर्ण हो रहे हैं । अब मुझे आजा दीजिये कि मैं आपकी त्रिभुवनपावनी लीलाका गान करता हुआ उन लोकोमें विचरण करूँ ॥ ३९ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवर्षि नारदजी ! मैं ही धर्मका उपदेशक, पालन करनेवाला और उसका अनुष्टान करनेवालोंका अनुमोदनकर्ता भी हैं। इसलिये संसारको धर्मको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मका आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र! तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोहित मत होना ॥ ४० ॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण गृहस्थोंको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मीका आचरण कर रहे थे। यहापि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारदजीने उनको उनको प्रत्येक पत्नीके महलमें अलग-अलग देखा ॥ ४१ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त है। उनकी योगमायाका परम ऐश्वर्य बार-बार देखकर देवर्षि नारदके विस्मय और कौत्हलकी सीमा न रही॥४२॥ द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्ण गृहस्थकी भाँति ऐसा आचरण करते थे, मानो धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषाधोमें उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारदका बहुत सम्मान किया। वे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवानुका स्मरण करते हुए वहाँसे

चले गये॥४३॥ राजन्! भगवान् नारायण सारे जगतके कल्याणके लिये अपनी अचिन्य महाशक्ति योगमायाको स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्योंकी-सी लीला करते हैं। द्वारकापुरीमें सोलह

हजारसे भी अधिक प्रतियाँ अपनी सलज्ब एवं प्रेमभरी चितवन तथा मन्द-मन्द मुसकानसे उनकी सेवा करती थीं और वे उनके साथ बिहार करते थे॥ ४४॥ भगवान् श्रीकृष्णने जो लीलाएँ की हैं, उन्हें दूसरा

कोई नहीं कर सकता। परीक्षित्! वे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओंका गान, श्रवण और गान-श्रवण करनेवालोंका अनुमोदन करता है, उसे मोक्षके मार्गस्वरूप भगवान् श्रीकाणके चरणोंमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है।। ४५॥

### सत्तरवाँ अध्याय

भगवान् श्रीकृष्णको नित्यवर्या और उनके पास जरासन्धके केदी राजाओंके दूतका आना

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—परोक्षित् ! जब सबेरा होने लगता, कुकुट (मुरगे) बोलने लगते, तब वे श्रीकृष्ण-पतियाँ, जिनके कण्डमें श्रीकृष्णने अपनी भूजा डाल रक्खी है, उनके विछोड़की आशङ्कासे व्याकुल हो जातीं और उन मुरगोंको कोसने लगतीं ॥ १ ॥ उस समय पारिजातकी सगन्धसे सुवासित भीनी-भीनी वायु बहने लगती । भौरे तालस्वरसे अपनी सङ्गीतकी तान छेड़ देते । पक्षियोंको नींद उचट जाती और वे वंदीजनोंकी भाँति भगवान् श्रीकृष्णको जगानेके लिये मध्र स्वरसे कलस्व करने लगते ॥ २ ॥ रुक्मिणीजी अपने प्रियतमके भूजपाशसे बंधी रहनेपर भी आलिङ्गन छुट जानेकी आशक्रासे अत्यन्त सुहावने और पवित्र ब्राह्मपुहर्तको भी असहा समझने लगती थीं॥३॥ भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिदिन ब्राह्ममुहर्तमें ही उठ जाते और हाथ-मुँह घोकर

अपने मायातीत आत्मखरूपका ध्यान करने लगते। उस

होनेवाला अन्य वस्तुका अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चन्द्रमा-सुर्य आदि नेत्र-इन्द्रियके द्वारा और नेत्र-इन्द्रिय चन्द्रमा-सूर्य आदिके द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयंप्रकाश है । इसका कारण

यह है कि अपने खरूपमें ही सदा-सर्वदा और कालकी

सीमाके परे भी एकरस स्थित रहनेके कारण अविद्या

उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसीसे

प्रकाश्य-प्रकाशकभाव उसमें नहीं है। जगत्की उत्पत्ति,

क्योंकि उसमें किसी प्रकारकी उपधि या उपधिके कारण

स्थित और नाशको कारणभूता ब्रह्मशक्ति, विष्णुशक्ति और रुद्रशक्तियोंकि द्वारा केवल इस बातका अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एकरस सत्तारूप और आनन्द-स्वरूप है। उसीको समझानेके लिये 'ब्रह्म' नामसे कहा जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण अपने उसी

समय उनका रोप-रोम आनन्दसे खिल उठता था॥४॥ आत्मस्यरूपका प्रतिदिन ध्यान करते ॥ ५ ॥ इसके बाद वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जलमें स्नान करते। फिर परीक्षित् ! भगवानुका वह आत्मस्वरूप सजातीय, शुद्ध धोती पहनकर, दपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्यकर्म विजातीय और स्वगतभेदसे रहित एक, अखण्ड है।

प्रेमसे भरी चितवनसे उन्हें निहारने लगतीं और बड़े कप्टसे

मौन होकर गायत्रीका जप करते । क्यों न हो, वे सत्पुरुषेकि पात्र आदर्श जो है ॥ ६ ॥ इसके बाद सुर्योदय होनेके समय सर्वोपस्थान करते और अपने कलाखरूप देवता, ऋषि

सन्ध्या-बन्दन आदि करते । इसके बाद हवन करते और

तथा पितरोंका तर्पण करते। फिर कुलके बड़े-बृढ़ों और ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम

मनस्त्री श्रीकृष्ण दुघारू, पहले-पहल ब्यायो हुई, बळडोवाली सीधी-शान्त गौओका दान करते । उस समय

उन्हें स्न्दर वस्त्र और भोतियोंकी माला पतना दी जाती । सींगमें सोना और खुरोंमें चाँदी मद दी जाती । वे ब्राह्मणोंको वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र,

मृगचर्म और तिलके साथ प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौएँ इस प्रकार दान करते ॥ ७-९ ॥ तदनन्तर अपनी विभृतिरूप गाँ, ब्राह्मण, देवतः, कुलके बड़े-खूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियोंको प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करते ॥ १० ॥ परीक्षित् ! यद्यपि भगवान्के रारीरका सहज सीन्दर्य हो पनुष्य-लोकका अलङ्कार है, फिर भी वे

पृष्पंकि हार और चन्दनादि दिव्य अक्रुसगरे अपनेको आधूषित करते॥११॥ इसके बाद वे घी और दर्पणमें अपना मुखारचिन्द देखते; गाय, बैल, ब्राह्मण और देव-प्रतिमाओंका दर्शन करते। फिर पुरवासी और अन्तःपुरमें रहनेवाले चारों वर्णोंके लोगोंकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य

अपने पीताम्बरादि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभादि आभूपण,

और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनन्दित होते ॥ १२ ॥ वे पष्पमाला, ताम्बल, चन्दन और अङ्गराग आदि वस्तुएँ पहले बाह्मण, खजनसम्बन्धी, मन्त्री और रानियोंको बाँट देते; और उनसे बची हुई स्वयं अपने

(ग्रामवासी) प्रजाकी कामनापूर्ति करके उसे सन्तुष्ट करते

काममें लाते ॥ १३ ॥ गगवान् यह सब करते होते, तबतक दारुक नामका सार्राथ सुत्रीय आदि घोड़ोंसे जुता हुआ

अत्यन्त अद्भुत रथ ले आता और प्रणाप करके भगवान्के सामने खड़ा हो जाता॥ १४॥ इसके बाद भगवान्

श्रीकृष्ण सात्यिक और उद्धवजीके साथ अपने हाथसे सार्राधका हाथ पकड़कर रथपर सवार होते—ठीक बैसे ही जैसे भुवनभास्कर भगवान् सृषं उदयाचलपर आरूढ़ होते हैं ॥ १५ ॥ उस समय रनिवासकी स्त्रियाँ लज्जा एवं उन्हे बिदा करतीं। भगवान् मुसकराकर उनके चित्तको युराते हुए महलसे निकलते ॥ १६ ॥ परीक्षित् ! तदनन्तर भगवान् श्रोकृष्ण समस्त यदुवंशियोके साथ सुधर्मा नामकी सभामें प्रवेश करते।

उस सभाकी ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभामें जा बैठते हैं, उन्हें भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा मृत्यु—ये छः कर्मियाँ नहीं सतातीं॥ १७॥ इस प्रकार भगवान्

श्लोकृष्ण सब ग्रनियोंसे अलग-अलग विदा होकर एक ही रूपमें सुधर्मा-सभामें प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ट सिंहासनपर विराज जाते। उनकी अङ्गकान्तिसे दिशाएँ प्रकाशित होती रहतीं। उस समय यदवंशी वीरोंके बीचमें यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णकी ऐसी शोभा होती, जैसे आकाशमें तारोंसे घिरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते

हैं॥१८॥ परीक्षित्! समामें विदूषकलोग विभिन्न

प्रकारके हास्य-विनोदसे, नटाचार्य अभिनयसे और नर्तिकयाँ कलापूर्ण नृत्योसे अलग-अलग अपनी टोलियोंके साथ भगवान्की सेवा करतीं॥ १९॥ उस समय मुदङ्ग, वीणा, पखावज, बॉसुरी, झॉझ और शङ्ख बजने लगते और सूत, मागध तथा क्दीजन नाचते-गाते और भगवान्की स्तुति करते॥२०॥ कोई-कोई व्याखाकुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेदमन्त्रोंकी व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्रकीर्ति नरपतियोंके चरित्र

कह-कहकर स्नाते ॥ २१ ॥ एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसभाके द्वारपर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालीने भगवान्को उसके आनेकी सूचना देकर उसे सभाभवनमें उपस्थित किया ॥ २२ ॥ उस भनुष्यने परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको हाथ जोडकर नमस्कार किया और उन राजाओंका, जिन्होंने जगसन्थके दिम्बजयके समय उसके सामने सिर नहीं

संख्या बीस इजार थीं, जरासन्धके बंदी बननेका दुःख श्रीकृष्णके सामने निवेदन किया—॥२३-२४॥ 'सच्चिदानन्दस्यरूप श्रीकृष्ण ! आप मन और वाणीके अगोचर हैं। जो आपकी शरणमें आता है, उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभो ! हमारी भेद-बुद्धि मिटी

नहीं है। हम जन्म-मृत्युरूप संसारके चकरसे भयभीत

अकाया था और बलपूर्वक केंद्र कर लिये गये थे, जिनकी

होकर आपको शरणमें आये हैं। २५॥ भगवन ! अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कमोंने फँसे हुए

हैं कि वे आपके बतलाये हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म, आपको उपासनासे विमुख हो गये हैं और अपने

जीवन एवं जीवनसम्बन्धी आशा-अभिलाषाओंमें भ्रम-भटक रहे हैं। परन्तु अत्य बड़े बलवान् हैं। आप कालरूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशालताका तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम

आपके उस कालरूपको नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥ आप स्वयं जगदीश्वर है और आपने जगत्में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओंके साथ इसलिये अवतार प्रहण किया है

कि संतोंकी रक्षा करें और दुष्टोंको दण्ड दें। ऐसी अवस्थामें प्रभी ! जरासन्ध आदि कोई दूसरे राजा आपको इच्छा और आज्ञाके विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह वात हमारी समझमें नहीं आती। यदि यह कहा जाय कि

जरासन्ध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूपमें—उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुःख पहुँचा रहे हैं; तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जब हमलोग आपके अपने हैं,

तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं ? इसलिये आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस

क्लेशसे मुक्त कीजिये॥ २७॥ प्रभो! हम जानते हैं कि राजापनेका सुख प्रारब्धके अधीन एवं विषयसाध्य है। और सच कहें तो स्वप्न-सुखके समान अत्यन्त तुच्छ और

असत् है । साथ ही उस सुखको भोगनेवाला यह शरीर भी एक प्रकारसे मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा-सर्वदा सैकडों प्रकारके भय लगे रहते हैं। परन्तु हम तो इसीके

द्वारा जगत्के अनेकों भार दो रहे हैं और यही कारण है क हमने अन्तःकरणके निष्कामभाव और निस्सङ्कल्प स्थितिसे प्राप्त होनेवाले आव्यसुक्रका परित्याग कर दिया

केंद्रेमें फॅसकर क्लेश-*पर-क्लेश* भोगते जा रहे ॥ २८ ॥ भगवन् ! आपके चरणकमल शरणागत

है। सचम्च हम अत्यन्त अज्ञानी हैं और आपकी मायाके

रूपंकि समस्त शोक और मोहोको नष्ट कर देनेवाले हैं। प्रांलिये आप ही जरासम्बरूप कमेकि बन्धनसे हमें हुडाइये । प्रभी ! यह अकेला ही दस हजार हाथियोंकी गुक्ति रखता है और हमलोगोंको उसी प्रकार बंदी बनाये

ए हैं, जैसे सिंह भेड़ोंको घेर रखे ॥ २९ ॥ चक्रपाणे !

आपने अठारह बार जरासन्धसे युद्ध किया और सत्रह बार उसका मान-मर्दन करके उसे छोड़ दिया। परन्तु एक बार

उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल-पौरुष अनन्त है। फिर भी

मनुष्योंका-सा आचरण करते हुए आपने हारनेका अभिनय किया। परन्तु इसीसं उसका वर्षड बढ़ गया है। है अजित ! अब वह यह जानकर हमलोगोंको और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब

आपकी बैसी इच्छा हो, बैसा कीविये' ॥ ३० ॥

दुतने कहा-भगवन् ! जरासन्धके बंदी नरपतियोनि इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरणकमलोंकी शरणमें हैं और आपका दर्शन चाहते हैं।

आप कपा करके उन दीनहेंका कल्याण कीजिये॥ ३१॥ **श्रीशृकदेवजी कहते हैं--**परीक्षित् ! राजाओंका दृत इस प्रकार कह ही रहा था कि परमतेशस्त्री देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे। उनको सुनहरो जटाएँ चमक रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा मालम हो रहा था, पानो साक्षात् भगवान् सर्वं ही उदय हो गये हों॥ ३२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालंकि एकपात्र खामी भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें देखते ही समासदों और सेवकोंके साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वन्दना करने लगे ॥ ३३ ॥ जब देवपिं नारद आसन खीकार करके बैठ गये, तब भगवान्ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धांसे उनको सन्तृष्ट करते हुए वे मधुर वाणीसे बोले— ॥ ३४ ॥ 'देवधें ! इस समय तीनों लोकोमें क्शल-मंगल तो है न ? आप तीनी लोकोमें विचरण करते रहते हैं, इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है ॥ ३५ ॥ ईश्वरके द्वारा रचे हुए तीनों लोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते हों । अतः हम आपसे यह जानना चाहते है कि युधिष्टिर आदि पाण्डव इस समय क्या करना चाहते हे ?'॥ ३६ ॥

देवर्षि नास्द्रजीने कहा---सर्वत्र्यापक अनन्त ! आप विश्वके निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े-बड़े मायावी ब्रह्माजी आदि भी आपकी मायाका पार नहीं पा सकते । प्रापो ! आप सबके घट-घटमें अपनी अचित्त्य शक्तिसे व्याप्त रहते हैं--डॉक वैसे ही: जैसे ऑग्न

नहीं देख पाते । मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार आपकी माया देखी है। इसलिये आप जो यो अनजान बनकर पाण्डवोंका समाचार पृछते हैं, इससे मुझे कोई कौतृहल नहीं हो रहा है।। ३७॥ भगवन् ! आप अपनी मायासे ही इस जगतुकी रचना और संहार करते हैं, और आपकी पायाके कारण ही यह असस्य होनेपर भी सत्यके समान

लकड़ियोंमें अपनेको छिपाये रखता है। लोगोंकी दृष्टि

सत्त्व आदि गुणोंपर ही अटक जाती है, इससे आफ्को वे

प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भलीभाँति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वधा

अचिन्तनीय है। मैं तो केवल बार-बार आपको नमस्कार करता है।।३८।। शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाली वासनाओंमें फैसकर जीव जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकता

रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीरसे कैसे मुक्त हो सकता हैं। वास्तवमें उसीके हितके लिये आप नाना प्रकारके लीलावतार प्रहण करके अपने पवित्र

यशका दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीरसे मुक्त हो सके। इसलिये मैं आपकी शरणमें हैं ॥ ३९ ॥ अभी ! आप स्वयं परब्रह्म है, तथापि मनुष्योंकी-सी लीलाका नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे

हैं। इसलिये आपके फुफेरे भाई और प्रेमी मक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको स्नाता है।। ४०।। इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मलोकमें किसीको जो भोग प्राप्त हो सकता है, वह राजा

युधिष्ठिरको यहीं प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसुयके द्वारा आपको प्राप्तिके लिये आपको आराधना करना चाहते हैं । आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषाका अनुमोदन कीजिये॥४१॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

होंगे ॥ ४२ ॥ प्रमो ! आप स्वयं विज्ञानानन्दघन ब्रह्म हैं । आपके श्रवण, कीर्तन और ध्यान करनेमात्रसे अस्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त

भगवन ! उस श्रेष्ठ यञ्चमें आपका दर्शन करनेके लिये बड़े-बड़े देवता और यशस्त्री नरपतिगण एकत्र

करते हैं. उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है॥४३॥ त्रिभवनमञ्जल ! आपको निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओंमें छ। रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पातासमें व्याप्त हो रही है; ठीक वैसे ही, जैसे आपको चरणामृतधारा स्वर्गमें मन्दाकिनी, पातालमें भोगवती और मर्त्यलोकमें गङ्गाके

नामसे प्रवाहित होकर सारे विश्वको पवित्र कर रही

यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बातके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासन्थपर चढ़ाई करके उसे जीत

मीठी

वाणीमं

毎日天天日 श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! सभामें जितने

लिया जाय । अतः उन्हें नारदजीकी बात पसंद न आयी । तब ब्रह्मा आदिके शासक भगवान् श्रीकृष्णने तनिक मुसकराकर बड़ी

**帯町― || 省4 ||** भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'उद्धव ! तुम मेरे हितेषी सहद् हो। शुभ सम्मति देनेवाले और कार्यके

वे उनकी आजा शिरोधार्य करके बोले॥ ४७॥

तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाले हो, इसीलिये हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम्हीं बताओं कि इस विषयमें हमें क्या करना चाहिये। तुम्हारी बातपर हमारी श्रद्धा है। इसलिये हम तुम्हारी सलाहके अनुसार ही काम करेंगे' ॥ ४६ ॥ जब उद्धवजीने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण सर्वज्ञ होनेपर भी अनजानकी तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब

# इकहत्तरवाँ अध्याय

श्रीकृष्णभगवानुका इन्द्रप्रस्थ पधारना

उद्धवजीने कहा-भगवन् ! देवर्षि नारदजीने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पाण्डवेकि राजस्य यञ्जमें सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिये । उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्। श्रीकृष्णके वचन सुनकर महामति उद्धवजीने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्रीकृष्णके मतपर विचार किया और फिर वे कहने लगे॥ १॥

37-158 भी ठीक है कि शरणागतोंकी रक्षा अवस्थकर्तव्य है ॥ २ ॥ प्रभो ! जब हम इस दृष्टिसे विचार करते हैं कि राजसूय यह वहीं कर सकता है, जो दसों दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके पहुँच जाते हैं कि पाण्डवोंके यज्ञ और शरणागतोंकी रक्षा दोनों करमोंके लिये जरासन्यको जीतना आवश्यक है।। ३॥ प्रमो ! केवल जरासन्थको जीत लेनेसे ही हमारा महान् उद्देश्य सफल हो जायगा, साथ ही उससे बंदी राजाओंकी मुक्ति और उसके कारण आपको सुयशकी भी प्राप्ति हो जायगी ॥ ४ ॥ राजा जरासन्य बड़े-बड़े लोगेंकि भी दाँत खंट्रे कर देता है; क्योंकि दस हजार हाथियोंका बल उसे प्राप्त है । उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं ॥ ५ ॥ उसे आमने-सामनेके युद्धमें एक चीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। सी अझौहिणी

सेना लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासन्य बहुत बड़ा ब्राह्मणभक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बातको याचना करते हैं, तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता॥६॥ इसलिये भीमसेन ब्राह्मणके वेषमें जायें और उससे युद्धकी भिक्षा माँगे । भगवन् ! इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपकी

उपस्थितिमें भीमसेन और जरासन्थका द्वन्द्रयुद्ध हो, तो मीमसेन उसे मार डालेंगे॥७॥ प्रभो ! आप सर्वशक्तिमान्, रूपरहित कोलख्यू हैं। विश्वकी सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्तिसे होता है। ब्रह्मा और सङ्कर तो उसमें निमित्तमात्र हैं। (इसी प्रकार जरासन्धका वध तो होगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवल उसमें निर्मित्तमात्र बनेंगे) ॥ ८ ॥ जब इस प्रकार आप जरासन्धका वर्ध कर डालेंगे, तब कैदमें पड़े हुए राजाओंकी रानियाँ अपने महलोंमें आपकी इस विशुद्ध लीलाका गान करेंगी कि आपने उनके शत्रका नाश कर दिया और उनके प्राणपतियोंको छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही, जैसे गोपियाँ शङ्खचूडसे छुड़ानेकी लीलका, आपके शरणागत मृतिगण गजेन्द्र और जानकोजीके उद्धारकी लीलाका तथा हमलोग आपके माता-पिताको कंसके कारागारसे छुड़ानेकी लीलाका गान करते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये प्रभो ! जरासन्थका वध स्वयं ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी

न्रपतियोकि पुण्य-परिणामसे अधवा जरासन्थके

पाप-परिणामसे सिच्चदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञका होना ही पसंद करते हैं (इसलिये पहले आप वहीं पधारिये) ॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी कड़ते हैं — परीक्षित् ! उद्धवजीकी यह सलाह सब प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी । देवर्षि नारद, यदुवंशके बड़े-बढ़े और स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भी उनकी बातका समर्थन किया॥ ११॥ अन्न अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णने वसुदेव आदि गुरूवनींसे अनुपति लेकर दारुक,

जैत्र आदि सेवकोंको इन्द्रप्रस्य जानेको तैयारी करनेके लिये आज्ञा दौ ॥ १२ ॥ इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने यदुराज उग्रसेन और बलरामजीसे आज्ञा लेकर बाल-बच्चोंके साध रानियों और उनके सब सामानोंको आगे चला दिया और फिर दाल्कके लाये हुए गरुड्भ्वज रथपर खर्य सवार हुए॥ १३ ॥ इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और

पैदलोको बड़ी भारी सेनाके साथ उन्होंने प्रस्थान किया । उस

समय मृदङ्ग, नगारे, ढोल, शङ्ख और नरसिंगोंकी ऊँची

ध्वनिसे दसों दिशाएँ गूँज उठीं ॥ १४ ॥ सतीशिरोमणि रुक्मिणीजी आदि सहस्रों श्रीकृष्ण-पत्नियाँ अपनी सन्तानीके साच सुन्दर-सुन्दर वस्ताभूषण, चन्दन,अङ्गराण और पुच्येकि हार आदिसे सज-धजकर डोलियों, रथी और सोनेकी बनी हुई पालकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव भगवान् श्रीकृष्णके पोछे-पोछे चलीं। पैदल सिपारी हाथोंमें ढाल-तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे ॥ १५ ॥ इसी प्रकार अनुचरोंकी स्तियाँ और वाराङ्गनाएँ भली-भाँति शृङ्गार करके खस आदिकी झोपड़ियाँ, भाँति-भाँतिक तंबुओं, कनातों, कम्बलों और ओढ़ने-विद्याने आदिकी

सामग्रियोंको बैलों, भैसों, गधों और खच्चरोंपर लादकर

तथा स्वयं पालकी, ऊँट, छकड़ों और हथिनियोंपर सवार

होकर चलीं ॥ १६ ॥ जैसे मगरमच्छों और लहरोकी

उछल-कूदसे क्षुव्ध समुद्रको शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यन्त कोलाहलसे परिपूर्ण, फहराती हुई बड़ी-बड़ी पताकाओं, छन्नों, चैवरों, श्रेष्ठ अख-शखों, वस्तामृषणीं, मुकुटों, कक्षचों और दिनके समय उनपर पड़ती हुई सूर्यकी किरणोंसे भगवान् श्रीकृष्णकी सेना अत्यना शोभायमान हुई ॥ १७ ॥ देवर्षि नारदजी धगवान् श्रीकृष्णसे सम्मानित होकर और उनके निश्चयको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवानुके दर्शनसे उनका इदय और समस्त इन्द्रियाँ

परमानन्दमे मध्न हो गर्यो । विदा होनेके समय भगवान् श्रीकृष्णने उनका नाना प्रकारको सामिप्रयोसे पूजन किया । अब देवर्षि नारदने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया और उनको दिव्य मुर्तिको हृदयमें धारण करके आकाशमार्गसे प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ इसके बाद भगवान् ब्रीकणाने जरासन्थके बंदी नरपतियोंके दुनको अपनी मधुर वाणीसे आश्वासन देते हुए कहा-दूत ! तुम अपने राजाओंसे जाकर कहना—डरो मत! तुम लोगोंका कल्याण हो। मै जरासन्धको मरवा डालुँगा'॥१९॥ भगवान्की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिवज चला गया नरपतियोंको भगवान् श्रीकृष्णका सन्देश ज्यों-का-त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागारसे छूटनेके लिये शोध-से-शोध भगवान्के शुभ दर्शनको बाट जोहने

लगे ॥ २० ॥ परिक्षित् ! अब भगवान् श्रीकृष्ण आनर्त, सौवीर, मह, कुरुक्षेत्र और उनके बीचमें पड़नेवाले पर्वत, नदी, नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ तथा खानोंको पार करते हुए आगे बढ़ने लगे॥ २९॥ भगवान् मुकुन्द मार्गर्मे दुषद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पाञ्चाल और मतस्य देशोंमे होते हुए इन्द्रप्रस्थ जा पहुँचे॥ २२॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है। जब अजातरात्रु महाराज युधिष्ठिरको यह समाचार मिला कि भगवान् श्रीकृष्ण पधार गये हैं, तब उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा। वे अपने आचार्यों और खजन-सम्बन्धियोंके साथ मगवान्की अगवानी करनेके लिये नगरसे बाहर आये ॥ २३ ॥ मङ्गल-गीत गाये जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहत-से ब्राह्मण मिलकर ऊँचे स्वरसे वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदरसे इपीकेश भगवान्का स्वागत करनेके लिये चले, जैसे इन्द्रियाँ मुख्य प्राणसे मिलने जा रही हों ॥ २४ ॥ भगवान् श्रीकृष्णको देखकर राजा युधिष्टिरका हृद्य स्नेहतिरेकसे गद्गद हो गया। उन्हें बहुत दिनोंपर अपने प्रियतम भगवान् श्रीकृष्णको देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतः वे उन्हें बार-बार अपने हृदयसे लगाने लगे॥ २५॥ भगवान् श्रीकृष्णका श्रीवियह

भगवती लक्ष्मीजीका पवित्र और एकमात्र निवासस्थान

है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओंसे उसका

आलिङ्गन करके समस्त पाप-तापाँसे छूटकारा पा गये । वे सर्वतोभावेन परमानन्दके समुद्रमें मग्न हो गये। नेत्रोमें आँस् छलक आये, अङ्ग-अङ्ग पुलक्तित हो गया, उन्हें इस विश्व-प्रपञ्चके भ्रमका तनिक भी स्मरण न रहा ॥ २६ ॥ तदनन्तर भीमसेनने मुसकराकर अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णका आस्त्रिज्ञन किया। इससे उन्हें बड़ा आनन्द मिला । उस समय उनके हृदयमें इतना प्रेम उमझ कि उन्हें बाह्य विस्मृति-सी हो गयी। नकुल, सहदेव और अर्जुनने भी अपने परम प्रियतम और हितेषी भगवान् श्रीकृष्णका बढ़े आनन्दसे आलिङ्गन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रोमें आँसुओंकी बाद-सी आ गयी यी ॥ २७ ॥ अर्जुनने पुनः भगवान् श्रीकृष्णका आलिङ्गन

केकम देशके नरपतियोंने भगवान् श्रीकृष्णका सम्मान किया और भगवान् श्रीकृष्णने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सृत, मागध, वंदीजन और बाह्मण भगवान्की स्तति करने लगे तथा गन्धर्व, नट, बिद्रुषक आदि मृदङ्ग, शहु, नगारे, बीणा, ढोल और नरसिंगे बजा-बजाकर कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये

नाचने-गाने लगे॥ २९-३०॥ इस प्रकार परमयशस्वी

भगवान् श्रीकृष्णने अपने सुहद्-स्वजनोंके साथ सब

प्रकारसे सुसज्जित इन्द्रप्रस्थ नगरमें प्रवेश किया। उस

किया, नकुल और सहदेवने अभिवादन किया और खयं भगवान् श्रीकृष्णने ब्राह्मणीं और कुरुवंशी वृद्धींको

यथायोग्य नमस्कार किया॥ २८॥ कुरु, सूज्जय और

समय लोग आपसमें भगवान् श्रीकृष्णको प्रशंसा करते चल रहे थे॥ ३१॥ इन्द्रप्रस्थ नगरकी सड़कें और गलियाँ मतवाले हाथियोंके मदसे तथा सुगन्धित जलसे सींच दी गयी थीं। जगह-जगह रंग-बिरंगी झंडियाँ लगा दी गयी थीं।

स्थान-स्थानपर शोधा पा रहे थे। नगरके नर-नारी नहा-धोकर तथा नये वस्त, आभूवण, पुष्पेके हार, इत्र-फुलेल आदिसे सज-धजकर घूम रहे थे॥ ३२॥ घर-घरमें ठौर-ठौरपर दीपक जलाये गये थे, जिनसे

सुनहले तोरन बाँधे हुए थे और सोनेके जलभरे कलश

दोपावलीकी-सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घरके झरोखोंसे घूपका धूओं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घराँके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं तथा

किया ॥ ३७ ॥

अन्तःपुरकी स्तियाँ भगवान् श्रीकृष्णको देखकर प्रेम

और आनन्दसे भर गयाँ। उन्होंने अपने प्रेमविह्नल और आनन्दसे खिले नेत्रोंके द्वारा भगवान्का खागत किया

और श्रीकृष्ण उनका स्वागत-सत्कार स्वीकार करते हुए

**《水台·水水市内内水水市商业水土水流水市大水水水水水水水水水水水水水水** \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* राजमहलमें पधारे॥ ३८॥ जब कुन्तीने अपने सोनेके कलश और चाँदीके शिखर जगमगा रहे थे। त्रिभुवनपति भतीजे श्रीकृष्णको देखा, तब उनका हृदय भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकारके महलीसे परिपूर्ण प्रेमसे भर आया। वे पलंगसे उठकर अपनी पुत्रवधू पाण्डवोंकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ नगरको देखते हुए आगे द्रीपदीके साथ आगे गयीं और भगवान् त्रीकृष्णको बढ़ रहे थे॥३३॥ जब युवतियोने सुना कि हृदयसे लगा लिया॥३९॥ देवदेवेश्वर भगवान् पानव-नेत्रोंके पानपात्र अर्थात् अत्यन्त दर्शनीय भगवान् श्रीकृष्णको राजमहलके अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्ण राजपथपर आ रहे हैं, तब उनके दर्शनकी आदरभाव और आनन्दके उद्रेक्से आत्मविस्मृत हो गये; उत्सकताके आक्षेगसे उनकी चोटियों और सादियोंकी गाँठे उन्हें इस बातको भी सुधि न रही कि किस क्रमसे दोली पह गर्यो । उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ ही भगवान्की पूजा करनी चाहिये॥४०॥ भगवान् दिया, सेजपर सोये हुए अपने पतियोंको भी छोड़ दिया श्रीकृष्णने अपनी फूआ कुन्ती और गुरुजनोकी परिवर्षेका और भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये राजपथपर अभिवादन किया। उनको बहिन सुभद्रा और द्रीपदीने दौड आयों ॥ ३४ ॥ सड़कपर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाकी भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियोंने अटारियोपर भगवान्को नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ अपनी सास कुत्तीकी प्रेरणासे द्रीपदीने वस्त, आभूषण, माला आदिके द्वारा चडकर रानियोके साहित भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन किया, हकिमणी, सत्यभामा, भट्टा, जाम्बवती, कालिन्दी, उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा की और मन-ही-मन आलिङ्गन मित्रविन्दा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या-भगवान् किया तथा प्रेमभरी मुसकान एवं चितवनसे उनका सुस्वागत किया॥३५॥ नगरकी स्थियाँ राजपथपर श्रीकृष्णकी इन पटगुनियोंका तथा वहाँ आयी हुई श्रीकणकी अन्यान्य रानियोंका भी यथायोग्य सत्कार चन्द्रमाके साथ विराजमान ताराओंके समान श्रीकृष्णकी धर्मराज युधिष्ठिरने किया॥ ४२-४३॥ प्रज़ियोंको देखकर आपसमें कहने लगीं—'सखो ! इन ब्रीक्रणाको उनकी सेना, सेक्क, मन्त्री और प्रतियोंके बङ्गभागिनी रानियोने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है, जिसके कारण पुरुषशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण अपने साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नयी-नयी सुखकी सामग्रियाँ प्राप्त हो ॥ ४४ ॥ अर्जुनके साथ रहकर उन्पुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्षसे उनकी ओर भगवान् श्रीकृष्णने खाण्डव वनका दाह करवाकर देखकर उनके नेत्रोंको परम आनन्द प्रदान करते अग्निको तृप्त किया था और मयासुरको उससे बचाया हैं॥ ३६ ॥ इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण राजपथसे चल था। परीकित् ! उस मयासुरने ही धर्मराज युधिष्ठिरके रहे थे। स्थान-स्थानपर बहत-से निष्पाप धनी-मानी और लिये मगवानुकी आज्ञासे एक दिव्य सभा तैयार कर शिल्पजीवी नागरिकोने अनेको माह्नलिक वस्तुएँ दो ॥ ४५ ॥ भगवान् श्रोकृष्ण राजा युधिष्ठिरको आनन्दित ला-लाकर उनकी पूजा-अर्चा और खागत-सत्कार करनेके लिये कई महीनॉतक इन्द्रप्रस्थमें ही रहे। वे

बहत्तरवाँ अध्याय

पाण्डवोके राजसूययज्ञका आयोजन और जरासन्यका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत-से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैस्यों,

साध-साथ जाते ॥ ४६ ॥

समय-समयपर अर्जुनके साथ स्थपर सवार होकर विहार करनेके लिये इधर-उधर चले जाया करते थे। उस समय

बहे-बहे वीर सैनिक भी उनकी सेवाके लिये

भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुलके बड़े-बूढ़ों, जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियों एवं कुटुम्बियोंके साथ राजसभामें बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान् श्रीकष्णको सम्बोधित करके यह बात कही ॥ १-२ ॥ बर्मराज युधिष्ठिरने कहा—गोविन्द ! मैं सर्वश्लेष्ठ राजसूयवज्ञके द्वारा आपका और आपके परम पावन विभृतिस्वरूप देवताओंका यजन करना चाहता हूँ। प्रभी ! आप कृपा करके मेरा यह सङ्कल्प पूरा कीजिये॥ ३॥ कमलनाभ ! आएके चरणकमलोंकी पादकाएँ समस्त अमङ्गलोंको नष्ट करनेवाली हैं। जो लोग निरत्तर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तृति करते हैं, वास्तवमें वे ही पॉवश्रात्मा है। वे जन्म-मृत्युके चक्करसे छुटकारा पा जाते हैं। और यदि वे सांसारिक विषयोंकी अधिलापा करें, तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परन्तु जो आपके चरणकमलोंकी शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भीग भी नहीं मिलते ॥ ४ ॥ देवताओंक भी आगुष्यदेव ! मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरणकमलॉकी सेवाका प्रभाव देखें। प्रमो ! कुरुवंशी और सुझयवंशी नस्पतियोमें जो लोग आपका पजन करते हैं, और जो नहीं करते, उनका अन्तर आप जनताको दिखला दीजिये॥५॥ प्रभो ! आप

साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रहा है। आपमें 'यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेदमाव नहीं है। फिर भी जो आपको सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावनाके अनुसार फल मिलता ही है—डीक वैसे ही, जैसे कल्पवृक्षको सेवा करनेवालेको । उस फलमें जो न्युनाधिकता होती है, वह तो न्युनाधिक सेवाके अनुरूप ही होती है। इससे आपमें विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते ॥ ६ ॥

सबके आत्मा, समदर्शी और स्वयं आत्मानन्दके

भगवान् श्रीकृष्णने कहा — शत्र्-विजयी धर्मराज ! आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूथ यज्ञ करनेसे समस्त लोकोमें आपकी मङ्गलमयी कीर्तिका विस्तार होगा॥ ७॥ राजन् ! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, हमें--और कहांतक

अपने वशमें करके और यशोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान कीजिये॥९॥ महाराज ! आपके चारों भाई वायु, इन्द्र आदि

लोकपालोंके अंशसे पैदा हुए हैं। वे सब-के-सब वड़े बीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आपलोगोने अपने सद्गुणोसे मुझे अपने वशमे कर लिया

है। जिन लोगोन अपनी इन्द्रियों और मनको वशमें नहीं किया है, वे मुझे अपने वशमें नहीं कर सकते॥ १०॥ संसारमें कोई बड़े-से-बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौन्दर्य और ऐश्वर्य आदिके द्वारा मेरे भक्तका तिरस्कार

नहीं कर सकता । फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो सम्भावना ही क्या है ? ॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीसित्! भगवान्की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरका हृदय आनन्दसे भर गया । उनका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया । अब उन्हेंनि अपने भाइयोंको दिष्क्जिय करनेका आदेश दिया। पगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवीमे अपनी शक्तिका सञ्चार करके

उनको अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया था॥१२॥ धर्मराज युधिष्ठिरने सञ्जयवंशी वीरोंके साथ सहदेवको दक्षिण दिशामें दिग्बिजय करनेके लिये भेजा। नकुलको मत्स्यदेशीय वीरोकि साथ पश्चिममें, अर्जुनको केकयदेशीय वीरोक साथ उत्तरमें और भीमसेनकरे मद्रदेशीय वीरोके पर्व दिशामे दिग्वजय करनेका दिया ॥ १३ ॥ परीक्षित् ! उन भीमसेन आदि बीरोने अपने बल-पौरुषसे सब ओरके नरपतियोंको जीत लिया और यज्ञ करनेके लिये उद्यत महाराज युधिष्ठिरको बहत-सा घन लाकर दिया॥ १४॥ जब महाराज युधिष्ठिरने यह

श्रोकृष्णने उन्हें वही उपाय कह सुनाया, जो उद्धवनीने बतलाया था॥ १५॥ परीक्षित् ! इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण—ये तीनों ही ब्राह्मणका वेष घारण करके गिरिव्रज गये। वही जरासन्धकी राजधानी थी। १६॥ राजा जरासन्य ब्राह्मणोंका भक्त और

सुना कि अवतक जरासन्थ्यर विजय नहीं प्राप्त की जा

सकी, तब वे चिन्तामें पड़ गये। उस समय भगवान्

गृहस्थोचित धर्मीका पालन करनेवाला था। उपर्युक्त तीनी क्षत्रिय ब्राह्मणका वेष धारण करके अतिथि-अभ्यागतेकि कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है॥८॥ महाराज ! सत्कारके समय जरासन्थके पास गये और उससे इस पृथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, सारी पृथ्वीको

प्रकार याचना की— ॥ १७ ॥ 'राजन् ] आपका करवाण हो । हम तीनों आपके अतिथि है और बहुत दूरसे आ रहे है। अवस्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे ही आये

है । इसलिये हम आपसे जो कुछ चाहते हैं, वह आप हमें अवस्य दीजिये ॥ १८ ॥ तितिश्रु पुरुष क्या नहीं सह

सकते । दुष्ट पुरुष बुरा-से-बुरा क्या नहीं कर सकते । उदार

पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शकि लिये पराया कीन है ? ॥ १९ ॥ जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान् शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका संप्रह नहीं करता, जिसका बड़े-बड़े सत्पुरुष भी गान करें; सच

पूछिये तो उसको जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने-योग्य है॥ २०॥ राजन् ! आप तो जानते ही होंगे—राजा हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, केवल अन्नके दाने बीन-चुनकर निर्वाह करनेवाले महात्मा मुद्गल, शिबि, व्यलि, व्याध और कपोत आदि बहुत-से व्यक्ति

अतिथिको अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान् शरीरके द्वारा आंवनाशी पदको प्राप्त हो चुके हैं। इसलिये आप भी हमलोगोंको निराश मत कीजिये ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जरासन्धने उन लोगोंको आवाज, स्रत-शकल और कलाइयोपर पड़े हुए धनुषकी प्रत्यञ्चाकी रगड़के चिहाँको देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने

लगा कि मैंने कहीं-न-कहीं इन्हें देखा भी अवस्य है॥ २२ ॥ फिर उसने मन-ही-मन यह विचार किया कि 'ये क्षत्रिय होनेपर भी मेरे भयसे ब्राह्मणका वेध यनाकर

आये हैं। जब ये भिक्षा माँगनेपर ही उतारू हो गये हैं, तब चाहे जो कुछ माँग लें, मै इन्हें दूँगा। याचना करनेपर अपना अत्यन्त प्यास और दुस्त्यज शरीर देनेमें भी मुझे हिचकिचाहट न होगी ॥ २३ ॥ विष्णुभगवान्ने ब्राह्मणका

लिया; फिर भी बलिको पॉवत्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदरसे उसका मान करते हैं॥ २४॥ इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुभगवान्ने देवराज इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी बलिसे छीनकर उन्हें लीटानेके लिये ही

वेष घारण करके बॉलका घन, ऐश्वर्य—सब कुछ छीन

ब्राह्मणरूप धारण किया यां। दैत्यराज बलिको यह बात मालूम हो गयी थी और शुकाचार्यने उन्हें रोका भी; परन्तु उन्होंने पृथ्वीका दान कर ही दिया॥ २५॥ मेरा तो यह

विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मणके लिये ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है'॥ २६॥ परीक्षित् ! सचमुच जरासन्धको बुद्धि बड़ी उदार थी। उपर्युक्त विचार करके उसने ब्राह्मण-वेषघारी

Sele!

श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनसे कहा—'ब्राह्मणो ! आपलोग मन-चाही वस्तु माँग लें, आप चाहें तो मैं आपलोगोंको अपना सिर भी दे सकता हूँ ॥ २७ ॥

धगवान् भीकृष्णने कहा—'राजेन्द्र ! हमलोग अत्रके इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं; हम आपके पास युद्धके लिये आये हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वन्द्वयुद्धकी भिक्षा दीजिये ॥ २८ ॥ देखो, ये पाण्डुपुत्र

भीमसेन हैं और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनोंका ममेरा भाई तथा आपका पुराना रातु कृष्ण हैं ॥ २९ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासन्थ ठठाकर हँसने लगा। और चिड्का बोला—'अरे मृखों ! यदि तुन्हें युद्धकी ही

हूँ ॥ ३० ॥ परन्तु कृष्ण ! तुम तो बड़े डरपोक हो । युद्धमें तुम चबरा जाते हो। यहाँतक कि मेरे डरसे तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दो तथा समुद्रकी शरण ली है। इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़िंगा॥ ३१॥ यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्थामें मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान् भी नहीं है। इसलिये यह भी

इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता

रहे भीमसेन, ये अवस्य ही मेरे समान बलवान् और मेरे जोड़के हैं'॥ ३२ ॥ जगसन्धने यह कहकर भीमसेनको एक बहुत बड़ी गदा दे दो और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगरसे बाहर निकल आया॥३३॥ अब दोनों रणोन्मत वीर अखाड़ेमें आकर एक-दूसरेसे भिड़ गये और अपनी

मेरे जोड़का बीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ेंगा।

क्क्रके समान कडोर गदाओंसे एक दूसरेपर चीट करने लगे॥ ३४॥ वे दाये-बाये तरह-तरहके पैतर बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे—मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमञ्जयर युद्धका अभिनय कर रहे हों॥ ३५।

परीक्षित् ! जब एककी गदा दूसरेकी गदासे टकराती, तब ऐसा मालुम होता मानो युद्ध करनेवाले दो हाथियोंके दाँर

आपसमें भिड़कर चटचटा रहे हों, या बड़े जोरसे विजर्ल

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* तडक रही हो ॥ ३६ ॥ जब दो हाथी क्रोधमें भरकर लडने लगते हैं और आककी डालियाँ तोड़-तोड़कर एक-दूसरेपर प्रहार करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी चोटसे वे डालियाँ चूर-चूर हो जाती है; वैसे हो जब जरासन्य और पीपसेन बडे वेगसे गदा चला-चलाकर एक दूसरेके कंघों, कमऐं, पैरों, हाथों, जाँघों और हैंसलियोंपर चोट करने लये; तब उनकी गदाएँ उनके अद्वासे टकरा-टकराकर चकनाच्य होने लगीं॥ ३७॥ इस प्रकार जब गदाएँ चुर-चुर हो गयीं, तब दोनों बोर क्रोधमें भरकर अपने धुँसोंसे एक-दूसरेको कचल डालनेकी चेष्टा करने लगे। उनके धूँसे ऐसी चोट करते, मानो लोहेका घन गिर रहा हो। एक-दूसरेपर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियोंकी तरह उनके धप्पड़ों और धुँसोंका कठोर शब्द बिजलीकी कड़कड़ाहटके समान जान पडुता था ॥ ३८ ॥ परीक्षित् ! जरासन्ध और भीमसेन दीनोंकी गदा-युद्धमें कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनोंकी शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहनेपर भी दोनोंमेंसे किसीकी जीत या हार न हुई ॥ ३९ ॥ दोनों वीर रातके समय मित्रके समान रहते और दिनमें छूटकर एक दूसरेपर प्रहार करते और लडते । महाराज ! इस प्रकार उनके लड़ते-लड़ते

सत्ताईस दिन बीत गये ॥ ४० ॥ प्रिय परीक्षित ! अट्ठाईसर्वे दिन भीमसेनने अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णसे कहा—'श्रीकृष्ण ! मैं युद्धमें जरासन्धको जीत नहीं सकता ॥ ४१ ॥ भगवान श्रीकृष्ण जरासन्थके जन्म और मृत्युका रहस्य जानते थे और यह

भी जानते थे कि जरा गक्षसीने जगसन्धके शारिक दो ट्कड़ोंको जोड़कर इसे जीवन-दान दिया है। इसलिये उन्त्रेन भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका सञ्चार किया और जरासन्थके वधका उपाय सोचा ॥ ४२ ॥ परीक्षित् ! भगवानुका ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्युका उपाय जानकर एक वक्षकी डालीको बीचोबीचसे चीर दिया और इशारेसे भोमसेनको दिखाया॥४३॥ वीरशिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेनने भगवान् श्रीकृष्णका अभिष्ठाय समझ लिया और जगसन्वके पैर पकड़कर उसे धरतीपर दे मारा ॥ ४४ ॥ फिर उसके एक पैरको अपने पैरके नीचे दबाया और दूसरेको अपने दोनों हाथोंसे पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेनने उसे गुदाकी ओरसे इस प्रकार चीर डाला, जैसे गजराज वृक्षकी डाली चीर डाले ॥ ४५ ॥ लोगोने देखा कि जरासन्थके शरीरके दो टुकड़े हो गये हैं और इस प्रकार उनके एक-एक पैर, जाँघ, अण्डकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंथा, भुजा, नेत्र, भौंह और कान अलग-अलग हो गये हैं॥४६॥ मगधराज जरासन्थकी मृत्यु हो जानेपर वहाँकी प्रजा चंडे जोरसे 'हाय-हाय !' प्कारने लगी । भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भीमसेनका आलिङ्गन करके उनका सत्कार किया ॥ ४७ ॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूप और विचारोंको कोई समझ नहीं सकता। वास्तवमें वे ही समस्त प्राणियोंके जीवनदाता है। उन्होंने जरासन्थके राजसिंहासनपर उसके पन्न सहदेवका अभिषेक कर दिया और जरासन्धने जिन राजाओंको कैदी बना रक्खा था, उन्हें कारागरसे मक्त कर दिया॥ ४८॥ The state of the s

### तिहत्तरवाँ अध्याय

जरासम्बक्ते जेलसे छुटे हुए राजाओंकी विदाई और भगवानुका इन्द्रप्रस्थ लौट आना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जरासन्धने अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओंको जीतकर महाहोंकी घाटोमें एक किलेके भीतर कैद कर रक्खा था। गगवान् श्रीकृष्णके छोड देनेपर जब वे वहाँसे निकले, तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे॥१॥ वे भूखसे र्ज़ल हो रहे थे और उनके मेंह सुख गये थे। जेलमें

बंद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अङ्ग डीला पड़ गया था। वहाँसे निकलते ही उन नरपतियाँन देखा कि सामने भगवान् श्रीकृष्ण खडे हैं। वर्षाकालीन मेघके समान उनका साँवला-सलोना शरीर है और उसपर पीले रंगका रेशमी वस्त फहरा रहा है ॥ २ ॥ चार भूजाएँ हैं — जिनमें भदा, शङ्क, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्षःस्थलपर सुनहली रेखा—श्रीवत्सका चिद्र है और कमलके भीतरी भागके समान कोमल, रतनारे नेत्र हैं।

मुन्दर बदन प्रसन्नताका सदन है। कानोंमें मकराकृत कण्डल झिलमिला रहे हैं। सुन्दर मुकुट, मोतियाँका हार,

कड़े, करधनी और बाजुबंद अपने-अपने स्थानपर शोभा पा रहे हैं ॥ ३-४ ॥ मलेमें कौस्तुभर्माण जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान् श्रीकृष्णको देखकर

उन राजाओंकी ऐसी स्थिति हो गयी, मानो वे नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हैं। जीघसं चाट रहे हैं, नासिकासे सैय रहे हैं और बाहुओंसे आलिङ्गन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो

भगवान्के दर्शनसे ही युल चुके थे। उन्होंने भगवान् श्रीकष्णके चरणॉपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया ॥ ५-६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे उन राजाओंको इतना अधिक आनन्द हुआ कि कैदमें रहनेका क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर जिना

वाणीसे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे॥७॥

राजाओंने कहा—शरणागतींके सारे दुःख और भय हर लेनेवाले देवदेवेश्वर ! सच्चिदानन्दस्वरूप अविनाशी श्रीकष्ण ! हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासन्धके कारागारसे तो हमें छुड़ा हो दिया, अब इस

जन्म-मृत्यरूप धोर संसार-चक्रसे भी छुड़ा दीजिये; क्योंकि हम संसारमें दुःखका कटु अनुभव करके उससे उन्य गये हैं और आपको शरणमें आये हैं। प्रभो ! अब आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ मधुसूदन ! हमारे स्वामी ! हम पगधराज जरासन्धका कोई दोष नहीं देखते। भगवन् !

यह तो आपका बहत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलानेवाले लोग राज्यलक्ष्मीसे च्यत कर दिये गये ॥ २ ॥ क्योंकि जो राजा अपने राज्य-ऐश्वर्यके मदसे उन्पत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुखकी—कल्पाणकी

होकर अनित्य सम्पत्तियोंको ही अचल मान बैठता है॥१०॥ जैसे मूर्खलोग मृगतृष्णाके जलको ही जलाशय मान लेते हैं, बैसे ही इन्द्रियलोल्प और

प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी मायासे मोहित

अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील मायाको सत्य वस्तु मान लेते हैं॥११॥ भगवन्! पहले हमलीग धन-सम्पत्तिके नशेमें चुर होकर अंधे हो रहे थे। इस

और अपनी ही प्रजाका नाश करते रहते थे। सचम्च हमारा जीवन अत्यन्त क्रूरतासे भरा हुआ था और हमलोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप पत्यरूपसे हमारे सामने खडे हैं, इस बातकी भी हम

तनिक परवा नहीं करते थे॥ १२॥ सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! कालको पति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान् है कि किसीके टाले टलता नहीं । क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हमलोगोंको श्रीहीन,

निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकम्पासे हमारा घमंड चूर-चूर हो गया। अब हम आपके चरण-कमलोंका स्मरण करते हैं ॥ १३ ॥ विभो ! यह शरीर दिनों-दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगोंकी तो यह जन्मभूमि हो है। अब हमें इस शरीरसे भोगे जानेवाले राज्यकी अभिलाषा नहीं है। क्योंकि हम समझ गये हैं कि वह

मृगतृष्णाके जलके समान सर्वधा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कमेंके फल स्वर्गीद लोकोंकी भी, जो मरनेके बाद मिलते हैं, इच्छा नहीं है। क्योंकि हम जानते है कि वे निस्सार हैं, केवल सुननेमें ही आकर्षक जान पड़ते है। १४॥ अब हमें कृषा करके आप वह उपाय यतलाइये, जिससे आपके चरणकमलोंकी विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्पृति बनी रहे। चाहे हमें संसारकी किसी

भी योतिमें जन्म क्यों न लेना पड़े।। १५।। प्रणाम

करनेवालोके क्लेशका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण, बास्देव,

हरि, परमात्मा एवं मोबिन्दके प्रति हमारा बार-बार

नमस्कार है ॥ १६॥ श्रीशृकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! करगगरसे पुक्त राजाओंने जब इस प्रकार करुणावरुणालय भगवान् श्रीकृष्णको स्तृति की, तब शरणागतरक्षक प्रभुने बड़ी मधर वाणीसे उनसे कहा ॥ १७ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—नस्पतियो ! तुमलोगॉन

जैसो इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझमें

तुमलोगोंकी निश्चय हो सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आह्मा और सबका स्वामी हैं॥ १८॥ नस्पतियो ! तुमलोगोंने जो निश्चय किया है, वह सचमुच तन्हारे लिये बड़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है। तुमलोगीन भुझसे जो कुछ कहा है, वह विल्कुल ठीक है । क्योंकि मैं देखता है, घन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यके मदसे पथ्वीको जीत लेनेके लिये एक दूसरेकी होड़ करते थे

**医拉水疗有类型生活的有有关的水土水品产产业品的实验的产生产生的工作,并不完全的工作的工作,并不完全的工作的工作,不是一个工作的工作。** चूर होकर बहुत-से लोग उच्छृङ्खल और मतवाले हो जाते हैं॥ १९ ॥ हैहय, नहुष, वेन, सक्षण, नरकासुर आदि

अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत हो गये॥ २०॥ तुमलोग यह समझ लो कि शरीर और इसके सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये

उनका नाश भी अवश्यम्भावी है। अतः उनमें आसक्ति

मत करो । बड़ी सावधानीसे मन और इन्द्रियोंको वशमें

रखकर यज्ञोंके द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक तुमलोग रक्षा करो॥ २१॥ वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये, भोगके लिये नहीं, सन्तान

उत्पन्न करो और प्रारक्षके अनुसार जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, लाम-हानि—जो कुछ पी प्राप्त हों, उन्हें समानभावसे मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना

चित्त मुझमें लगाकर जीवन विताओ ॥ २२ ॥ देह और देहके सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मामें ही रमण करो और भूजन तथा आश्रमके योग्य व्रतोंका पालन करते रहो।

अपना मन भलीभॉति मुझमें लगाकर अन्तमें तुमलोग मुझ ब्रह्मस्वरूपको ही प्राप्त हो जाओगे॥२३॥ भ्रीशुकदेवजी कहते हैं—परोक्षित् ! भूवनेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने राजाओंको यह आदेश देकर उन्हें स्नान

आदि करानेके लिये बहुत-से स्त्री-पुरुष नियुक्त कर दिये ॥ २४ ॥ परीक्षित् ! जरासन्धके पुत्र सहदेवसे उनको राजीचित वस-आभूषण, माला-चन्दन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया ॥ २५ ॥ जब वे स्नान करके वस्ताभूषणसे सुसञ्जित हो युके, तब भगवान्ते उन्हें

उत्तम-उत्तम पदार्थोंका भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकारके राजीचित भोग दिलवाये॥२६॥

घगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार उन बंदी राजाओंको

सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशोंसे छूटकारा

चौहत्तरवाँ अध्याय

पाकर तथा कानोमे झिलमिलाते हुए सुन्दर-सुन्दर कुण्डल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे वर्षाऋतुका अन्त हो

जानेपर तारे ॥ २७ ॥ फिर भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें सुवर्ण और मणियोंसे भृषित एवं श्रेष्ठ घोड़ोंसे युक्त रथोंपर चढ़ाया, मधुर वाणीसे तुप्त किया और फिर उन्हें उनके

देशोंको मैज दिया॥ २८॥ इस प्रकार उदारशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने उन राजाओंको महान् कष्टसे मुक्त किया। अब वे जगत्पति भगवान् श्रीभृष्णके रूप, गुण

और लीलाओंका चित्तन करते हुए अपनी-अपनी राजधानीको चले गये ॥ २९ ॥ वहाँ जाकर उन लोगीन अपनी-अपनी प्रजासे परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्णकी अद्भुत कृपा और लीला कह सुनायी और फिर बड़ी सावधानीसे भगवान्के आज्ञानुसार वे अपना जीवन

व्यतीत करने लगे ॥ ३० ॥ परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण भोमसेनके द्वारा जरासन्यका वथ करवाकर भीमसेन और अर्जुनके

साथ जरासन्धनन्दन सहदेवसे सम्मानित होकर इन्द्रप्रस्थके लिये चले । उन विजयी बीरीने इन्द्रप्रस्थके पास पहुँचकर अपने-अपने शङ्ख बजाये, जिससे उनके इष्टमित्रींको सुख और शत्रुओंको बड़ा दुःख हुआ॥३१-३२॥ इन्द्रप्रस्थनिवासियोंका मन उस शङ्खध्वनिको सुनकर खिल उठा । उन्होंने समझ लिया कि जरासन्य मर गया और अब

गजा युधिष्ठिरका गजसूय यह करनेका सङ्कल्प एक

प्रकारसे पूरा हो गया।। ३३ ॥ भीमसेन, अर्जुन और

भगवान् श्रीकृष्णने राजा युधिष्ठिरकी वन्दना की और वह सब कृत्य कह सुनाया, जो उन्हें जरासन्थके वधके लिये करना पड़ा था॥३४॥ धर्मराज युधिष्टिर भगवान् श्रीकृष्णके इस परम अनुग्रहकी बात सुनकर प्रेमसे पर गये, उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसुओंकी बूँदें टपकने लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके॥ ३५॥

# भगवान्की अग्रपूजा और शिशुपालका उद्धार

श्रीशुकदेक्जी कहते हैं—परीक्षित् ! धर्मराज श्रीकृष्णको अन्दुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर जरासन्थका वध और सर्वशक्तिमान् भगवान् उनसे बोले ॥ १ ॥

धर्मराज युधिष्ठिरने कडा—सच्चिदानन्दरकरूप श्रीकृष्ण ! त्रिलोकीके खामी ब्रह्मा, शङ्कुर आदि और इन्द्रादि लोकपाल—सब आपकी आज्ञा पानेके लिये तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धासे उसको शिरोधार्य करते हैं॥२॥ अनन्तं! हमलोग हैं तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते हैं अपनेको भपति और नरपति । ऐसी स्थितिमें हैं तो हम दण्डके पात्र, परन्तु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते है और उसका

पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान् कमलनयन भगवान्के लिये यह सनुष्य-लीलाका अभिनयमात्र है॥ ३॥ जैसे उदय अथवा अस्तके कारण सूर्यके तेजमें घटती या बढ़ती नहीं होती, बैसे ही किसी भी प्रकारके कमोंसे न तो

आपका उल्लास होता है और न तो हास ही। क्योंकि आप सजातीय, विजातीय और खगतभेदसे रहित खयं परब्रह्म परमात्मा है ॥ ४ ॥ किसीसे पराजित न होनेवाले माधव ! 'यह मैं हूं और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा'—इस प्रकारकी विकारयुक्त भेदबुद्धि तो पशुओंकी होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके

आपमें तो होंगे ही कहाँसे ? (इसलिये आप जो कुछ कर रहे हैं, वह लीला-ही-लीला है) ॥ ५॥ **ब्रीशुकदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! इस प्रकार

चित्तमें ऐसे पागलपनके विचार कभी नहीं आते। फिर

कहकर धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपतिसे यज्ञके योग्य समय आनेपर यज्ञके कर्मोमें निपुण बेदबादी ब्राह्मणोंको ऋत्विज, आचार्य आदिके रूपमें वरण किया॥६॥ उनके नाम ये है—श्रीकृष्णद्वैपायन-व्यासदेव, भरहाज, सुमन्तु, गौतम, असित, वसिष्ठ, च्यवन, कच्च, मैत्रेय, कंबच, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनि, ऋतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरि, वीतिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन और अकृतव्रण ॥ ७-९ ॥ इनके अतिरिक्त धर्मराजने द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदर आदिको भी बुलवाया ॥ १० ॥ राजन् ! राजसूय यज्ञका दर्शन करनेके लिये देशके सब राजा, उनके मन्त्री तथा कर्मचारी, बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र— सब-के-सब वहाँ आये ॥ ११ ॥

इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणीन सोनेके हलोंसे यज्ञभूभिको जुतवाकर राजा युधिष्ठिरको शास्त्रानुसार यञ्जकी दीक्षा दी ॥ १२ ॥ प्राचीन कालमें जैसे करणदेवके यक्समें सब-के-सब यज्ञपात्र सोनेके बने हुए थे, वैसे ही वधिष्ठिरके यज्ञमें भी थे। पाष्ट्रनन्दन महाराज युधिष्ठिरके यज्ञमें निमन्त्रण पाकर ब्रह्माजी, शङ्करजी, इन्द्रादि लोकपाल, अपने गणोंके साथ सिद्ध और गन्धर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े-बड़े राजा और रानियाँ—ये सभी उपस्थित हुए ॥ १३-१५ ॥ सबने बिना किसी प्रकारके कौत्हलके यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिरके योग्य ही है; क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णके मक्तके लिये ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओंके समान तेजस्वी याजकोंने धर्मराज युधिष्ठिरसे विधिपूर्वक गजस्य यज्ञ कराया; ठीक वैसे हो, जैसे पूर्वकालमें देवताओंने वरुणसे करवावा था ॥ १६ ॥ सोमलतासे रस निकालनेके दिन महाराज युधिष्ठिरने अपने परम भाग्यवान्

किया॥ १७॥ अब सभासद् लोग इस विषयपर विचार करने लगे कि सदस्वीमें सबसे पहले किसकी पूजा—अग्रपूजा होनी चाहिये । जितनी मति, उतने मत । इसलिये सर्वसम्मतिसे कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थितिमें सहदेवने

याजकों और यज्ञकर्मकी भूल-चुकका निरीक्षण करनेवाले

सदसस्पतियोंका बड़ी सावधानीसे विधिपूर्वक पूजन

कहा— ॥ १८ ॥ 'यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण ही सदस्योमें सर्वश्रेष्ठ और अग्रपूजके पात्र हैं; क्योंकि यही समस्त देवताओंके रूपमें हैं; और देश, काल, धन आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सबके रूपमें

है। समस्त यज्ञ भी श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं। भगवान श्रीकृष्ण ही अग्नि, आहुति और मन्त्रीके रूपमें हैं। जानमार्ग और कर्ममार्ग—ये दोनों भी श्रीकृष्णकी प्राप्तिके ही हेतु हैं ॥ २० ॥ सभासदो ! मैं कहाँतक वर्णन करूँ,

भी ये ही है।। १९।। यह सारा विश्व श्रीकृष्णका ही रूप

भगवान् श्रीकृष्ण वह एकरस अद्वितीय बहा है, जिसमे सजातीय, विजातीय और खगत भेद नाममात्रका भी नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् उन्हींका खरूप है। वे अपने-आपमें ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, युद्धि आरि छः भावविकारोंसे रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप सङ्कल्पसे ही जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते है।। २१ ॥ सारा जगत् श्रीकृष्णके ही अनुप्रहसे अनेकी

प्रकारके कर्मका अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और घोक्षरूप पुरुषार्थीका सम्पादन करता है॥ २२ ॥

इसलिये सबसे महान् भगवान् श्रीकृष्णको ही अप्रमृजा होनी चाहिये । इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोकी तथा

अपनी भी पूजा हो जाती है।।२३।। जो अपने दान-धर्मको अनन्त भावसे युक्त करना चाहता हो, उसे

चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदार्थिक अन्तरात्मा, भेदचावरहित, परम शान्त और परिपूर्ण भगवान्

श्रीकष्णको ही दान करे॥ २४॥ परीक्षित् ! सहदेव भगवानुकी महिमा और उनके प्रभावको जानते थे। इतना कहकर वे चप हो गये। उस सयम धर्मराज युधिष्ठिरकी

यज्ञसभामें जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वरसे 'बहुत ठीक, बहुत ठीक' कहकर सहदेवकी वातका

समर्थन किया ॥ २५ ॥ धर्मराज युधिष्ठिरने बाहाणोंकी यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदोंका अभिष्राय जानकर बड़े आनन्दसे, प्रेमोद्रेकसे विद्वल होकर भगवान् श्रीकृष्णकी

पूजा की ॥ २६ ॥ अपनी पत्नी, भाई, मन्त्री और क्ट्रांम्बयोंके साथ धर्मराज युधिष्ठिरने खड़े प्रेम और आनन्दसं भगवानुके पाँव पखारे तथा उनके

चरणकमलोंका लोकपावन जल अपने सिरपर धारण किया ॥ २७ ॥ उन्होंने भगवानुको पौले-पौले रेशमी वस्त और बहुमृत्य आभुषण समर्पित किये । उस समय उनके

नेत्र प्रेम और आनन्दके आँसुऑसे इस प्रकार भर गये कि वे भगवानुको भलीभौति देख भी नहीं सकते थे॥ २८॥ यज्ञसभामें उपस्थित सभी लोग भगवान् श्रीकृष्णको इस

प्रकार पूजित, सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए 'नमो नमः ! जय-जय !' इस प्रकारके नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाशसे स्वयं ही पृष्पोंकी वर्षा

परीक्षित् ! अपने आसनपर बैटा हुआ शिशुपाल यह सब देख-सुन रहा था। भगवान् श्रीकृष्णके गुण

होने लगी॥ २९॥

सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभामें हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता, किन्तु निर्भयताके साथ भगवानुको सुना सुनाकर अत्यन्त कठोर बातें कहने लगा— ॥ ३०॥ 'सभासदो ! श्रतियोंका यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर

है। लाख चेष्टा करनेपर भी वह अपना काम करा ही लेता है—इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मुखोंकी बातसे बड़े-बड़े बयोयुद्ध और

ज्ञानबद्धोंकी बृद्धि भी चकरा गयी है।। ३१॥ पर मैं मानता है कि आपलोग अग्रपुजाके योग्य पात्रका निर्णय करनेमें सर्वथा समर्थ हैं। इसलिये सदसस्पतियोः!

आपलोग बालक सहदेवकी यह बात ठीक न माने कि 'कृष्ण ही अग्रपुजाके योग्य है' ॥ ३२ ॥ यहाँ बड़े-बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त

पाप-तापोंको शान्त करनेवाले, परम ज्ञानी परमर्षि, ब्रह्मनिष्ट आदि उपस्थित हैं—जिनकी पूजा बड़े-बड़े लोकपाल भी करते हैं॥३३॥ यज्ञकी भूल-चूक बतलानेवाले उन सदसस्पतियोंको छोड़कर यह

कुलकलङ्क म्वाला भला, अग्रप्जाका अधिकारी कैसे हो सकता है ? क्या कौआ कभी यक्तके पुरोडाशका अधिकारी हो सकता है ?॥ ३४ ॥ न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम । कुल भी इसका ऊँचा नहीं है । सारे धर्मोसे यह बाहर है। वेद और लोकमर्यादाओंका

उल्लह्न करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें यह अप्रपूजाका पात्र कैसे हो सकता है ? ॥ ३५ ॥ आपलोग जानते हैं कि राजा ययातिने इसके वंशको शाप दे रक्खा है। इसलिये सत्पुरुषोने इस वंशका ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब

सर्वदा व्यर्थ मधुपानमें आसक्त रहते हैं। फिर ये

अग्रपुजाके योग्य कैसे हो सकते हैं ? ॥ ३६ ॥ इन सबने

ब्रह्मर्षियोंके द्वारा सेवित मध्या आदि देशोंका परित्याग कर दिया और ब्रह्मवर्चसुके विरोधी (वेदचर्चारहित) समुद्रमें किला बनाकर रहने लगे। वहाँसे जब ये बाहर निकलते हैं, तो डाकुओंकी तरह सारी प्रजाको सताते हैं ॥ ३७ ॥

चुका था। इसीसे उसने और भी बहुत-सी कड़ी-कड़ी बाते भगवान् श्रीकृष्णको सुनायीं । परन्तु जैसे सिंह कभी सियारकी 'हुऑ-हुऑ' पर घ्यान नहीं देता, वैसे ही चगवान् श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी बातींका कुछ भी

परीक्षित् ! सच पुछ्ने तो शिशुपालका सारा शुभ नष्ट हो

उत्तर न दिया ॥ ३८ ॥ परन्तु सभासदेकि लिये भगवानुकी

निन्दा सुनना असहा था। उनमेंसे कई अपने-अपने कान बंद करके क्रोधसे शिशुपालको गाली देते हुए बाहर चले गये ॥ ३९ ॥ परीक्षित् ! जो भगवानुकी या भगवत्परायण भक्तोंकी निन्दा सुनकर बहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने शुभकर्मोंसे च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती

흥미 정이 11 परीक्षित् ! अब शिशुपालको मार डालनेके लिये पाण्डव, मत्स्य, केकय और सुञ्जयवंशी नरपति क्रोधित होकर हाथोंमें हथियार ले उठ खड़े हुए॥४१॥ परल् शिशुपालको इससे कोई घवड़ाइट न हुई। उसने बिना किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी ढाल-तलवार उटा ली और वह भरी सभामें श्रीकृष्णके पक्षपाती राजाओंको ललकारने लगा॥४२॥ उन लोगोंको लड़ते-झगड़ते देख भगवान् श्रीकृष्ण उठ खड़े हए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओंको शान्त किया और स्वयं क्रोच करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपालका सिर

स्रुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे काट लिया ॥ ४३ ॥ शिश्पालके मारे जानेपर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानेके लिये वहाँसे भाग खड़े हुए ॥ ४४ ॥ जैसे आकाशसे गिरा हुआ लुक घरतीमें समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियोंके

देखते-देखते शिशुपालके शरीरसे एक ज्योति निकलकर

भगवान् श्रीकृष्णमें समा गयी॥४५॥ परीक्षित्! शिशुपालके अन्तःकरणमें लगातार तीन जन्मसे वैरभावकी अभिवृद्धि हो रही थी। और इस प्रकार, वैरमावसे ही सही, ध्यान करते-करते वह तन्मय हो गया---पार्षद हो

गया। सच है---मृत्युके बाद होनेवाली गतिमें भाव ही कारण है॥ ४६॥ शिशुपालकी सदगति होनेके बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिरने सदस्यों और ऋत्विजोंको पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक यज्ञान्त-स्रान-अवभृथ-स्रान किया ॥ ४७ ॥

परीक्षित् ! इस प्रकार योगेखरेखर भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे-सम्बन्धी और सुहदोंकी प्रार्थनासे कुछ महीनोंतक वहीं रहे ॥ ४८ ॥ इसके बाद राजा युचिष्ठिरकी इच्छा न होनेपर भी सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने उनसे

अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मन्तियोंके साथ

इन्द्रप्रस्थसे द्वारकापुरीकी यात्रा की ॥ ४९ ॥ परोक्षित् ! मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहत विस्तारसे (सातवें स्कन्धमें) सुना चुका हूँ कि वैकुण्डवासी जय और विजयको सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म लेना पड़ा

था ॥ ५० ॥ महाराज यधिष्ठिर राजस्वका यज्ञान्त-स्नान

करके ब्राह्मण और सिवयोंकी सभामें देवराज इन्द्रके समान शोधायमान होने लगे ॥ ५१ ॥ राजा याँघाँहरने देवता, मनुष्य और आकाशचारियोंका यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान् श्रीकृष्ण एवं राजस्य यज्ञकी प्रशंसा करते हुए बड़े आनन्दसे अपने-अपने लोकको

चले गये॥ ५२॥ परीक्षित् ! सब तो सुखी हए, परन्तु दुर्योधनसे पाण्डवाँको यह उज्ज्वल राज्यलक्ष्मीका उत्कर्ष सहन न हुआ। क्योंकि वह स्वभावसे ही पापी, कलहप्रेमी और कुरुकुलका नाश करनेके लिये एक महान् रोग था ॥ ५३ ॥

परीक्षित् ! जो पुरुष भगवान् श्रीकृष्णकी इस लीलाका—शिशुपालवध, जरासन्धवध, बंदी राजाओंकी मुक्ति और यज्ञानुष्ठानका कीर्तन करेगा, वह समस्त पापीसे सुट जायगा ॥ ५४ ॥

## पचहत्तरवाँ अध्याय

राजसूय यज्ञकी पूर्ति और दुवाँधनका अपमान

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमहोत्सवको देखकर, जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आये थे, वे सब आनन्दित हुए। परन्तु दुवॉधनको बड़ा दु:खु,

बड़ी पीड़ा हुई; यह बात मैंने आपके मुखसे सुनी है। भगवन् ! आप कृपा करके बतलाइये ॥ १-२ ॥

श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा—परीक्षित् ! तुम्हारे

पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो

श्रीमद्भागवत +

दादा युधिष्ठिर खड़े महात्मा थे । उनके प्रेमबन्धनसे वैधकर सभी बन्धु-बान्धवॉने राजसूय यज्ञमें विभिन्न सेवाकार्य खोकार किया था॥३॥ भीमसेन भोजनालयकी देख-रेख करते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव अभ्यागतीके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम देखते थे ॥ ४ ॥ अर्जुन गुरूजनोंकी सेवा-शृत्रुषा करते थे और स्वयं भगवान् श्रोकृष्ण आये हुए अतिथियोंके पाँव पखारनेका काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसनेका काम करतीं और उदारशिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे॥५॥ परीक्षित्! इसी प्रकार सात्यकि, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भृरिश्रता आदि बाहीकके पुत्र और सन्तर्दन आदि राजसूय यञ्जमें विभिन्न कर्मोमें नियुक्त थे। वे सब-के-सब वैसा ही काम करते थे, जिससे महाराज युधिष्ठिरका प्रिय और हित हो ॥ ६-७ ॥ परीक्षित् ! जब ऋत्विज, सदस्य और बहुङ, पुरुषोंका तथा अपने इष्ट-मित्र एवं बन्धु-बान्धवीका समध्र वाणी, विविध प्रकारकी पूजा-सामग्री और दक्षिणा आदिसे पलीपाँति सत्कार हो चुका तथा शिश्पाल भक्तवत्सल भगवानके चरणोंमें समा गया, तब धर्मराज युधिहिर गङ्गाजीमें यज्ञान्त-स्त्रान करने गये ॥ ८ ॥ उस समय जब वे अवभूथ-स्नान करने लगे, तब मुदङ्ग, राह्व, खोल, नीबत, नगारे और नएसिंगे आदि तरह-तरहके बाजे बजने लगे ॥ ९ ॥ नर्तकियाँ आनन्दसे झूम-झूमकर नाचने लगीं । ह्युंड-के-शुंड गबैये गाने लगे और वीणा, बाँस्री तथा जाँडा-मैजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाशमें गूँज गयी॥ १०॥ सोनेके हार पहने हुए यदु,

सञ्जब, कम्बोज, कुरु, केकय और कोसल देशके नरपति

रंग-बिरंगी च्वजा-पताकाओंसे युक्त और खूब सजे-घजे

गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकेंकि साथ

महाराज युधिष्ठिरको आगे करके पृथ्वीको कँपाते हुए चल

रहे थे ॥ ११-१२ ॥ बङ्गके सदस्य ऋत्यिज और बहुत-से

श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदमचोंका ऊँचे स्वरसे उच्चारण करते हुए

चले । देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व आकाशसे पुष्पीकी

वर्षा करते हुए उनकी सुति करने लगे॥१३॥

इन्द्रप्रस्थके नर-नारी इत्र-फुलेल, पुत्रोंके हार, रंग-बिरंगे

वस्त और बहुमूल्य आभूषणोंसे सज-धजकर एक-दूसरे

भाई श्रीकृष्ण और उनके सखा उन रानियोंके ऊपर तरह-तरहके रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियोंके मुख लजीली मुसकराहरसे खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी॥ १६॥ उन लोगोंके रंग आदि डालनेसे रानियंकि वस्त्र भीग गये थे। इससे उनके शरीरके अङ्ग प्रत्यङ्ग---वक्षःस्थल, जंघा और कटिभाग कुछ-कुछ दीख-से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रोमें रंग भर-भरकर अपने देवरों और उनके सखाओंपर उड़ेल रही थीं। प्रेमभरी उत्सुकताके कारण उनकी चोटियों और जुड़ोंके बन्धन ढीले पड़ गये थे तथा उनमें गुँधे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित् ! उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मिलन अन्तःकरणवाले पुरुषोकः चित्त चञ्चल हो उठता था, काम-मोहित हो जाता था ॥ १७ ॥ चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि समियोंके साथ सुन्दर घोड़ोंसे युक्त एवं सोनेके हारोंसे सुसन्नित रथपर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वयं राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओंके साथ मूर्तिमान् होकर प्रकट हो गया हो ॥ १८ ॥ ऋत्विजीने पत्नी-संयाने (एक प्रकारका यक्षकर्म) तथा यज्ञान्त-स्नानसम्बन्धी कर्म करबाकर द्रौपदीके साथ सम्राट युधिष्ठिरको आचमन करवाया और इसके बाद गङ्गास्नान ॥ १९ ॥ उस समय मनुष्योंकी दुन्दुभियोंकि साथ ही देवताओंकी दुन्दुभियाँ भी कजने लगीं। बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मृनि, पितर और मनष्य पृष्पोंकी वर्षा करने लगे॥२०॥ महाराज

यधिष्टिरके स्नान कर लेनेके बाद सभी वर्णों एवं आश्रमोंके

लोगोनि मङ्गाजीमें स्नान किया; क्योंकि इस स्नानसे

देते, एक-दूसरेके शरीरमें लगा देते और इस प्रकार क्रीडा करते हुए चलने लगे ॥ १४ ॥ वासकूनाएँ पुरुषोंको तेल, गोरस, सुगन्धित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देतीं और पुरुष भी उन्हें उन्हों बस्तुओंसे सराबीर कर देते ॥ १५ ॥ उस समय इस उत्सवको देखनेके लिये जैसे उत्तम-उत्तम विमानोपर चढ़कर आकाशमें बहत-सी देवियाँ आयी थीं, वैसे ही सैनिकोंके द्वारा सुरक्षित इन्द्रप्रस्थको बहुत-सी ग्रजमहिलाएँ भी सुन्दर-सुन्दर पालकियोंपर सवार होकर आयी थीं। पाण्डबंकि ममेरे

बड़े-से-बड़ा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल

मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ तदनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने नयी रेशमी धोती और दुपट्टा घारण किया तथा विविध प्रकारके आभूषणोंसे अपनेको सजा लिया। फिर ऋत्विज,

सदस्य, बाह्यण आदिको बस्ताभूषण दे-देकर उनकी पूजा की ॥ २२ ॥ महाराज युधिष्ठिर भगवत्परायण थे, उन्हें

सबमें भगवान्के हो दर्शन होते। इसलिये वे भाई-बन्यु,

कुटुम्बी, सरपति, इष्ट-मित्र, हितैषी और सभी लोगोंकी

बार-बार पूजा करते ॥ २३ ॥ उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुण्डल, पुष्पोंके हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी,

दुपट्टा तथा मणियोंके बह्मूल्य हार पहनकर देवताओंके समान शोभायमान हो रहे थे। स्थियोंके मुखाँकी भी दोनों कानोंके कर्णफूल और धुँधग्रली अलकोंसे बड़ी शोभा हो

रही थी तथा उनके कटिभागमें सोनेकी करधनियाँ तो बहत ही भली मालुम हो रही थीं॥ २४॥ परीक्षित् ! राजसूय यज्ञमें जितने लोग आये

थे—परम शोलवान् ऋत्विज, ब्रह्मबादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैरुय, शृद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर नथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियोंके साथ

लोकपाल—इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिरने की। इसके बाद वे लोग धर्मराजसे अनुमति लेकर अपने-अपने निवासस्थानको चले गये ॥ २५-२६ ॥ परीक्षित् ! जैसे मनुष्य अमृतपान करते-करते कभी तृष्त

नहीं हो सकता, बैसे ही सब लोग भगवद्धक राजर्षि य्धिष्टिरके राजस्य महायज्ञको प्रशंसा करते-करते तृप्त न होते थे ॥ २७ ॥ इसके बाद धर्मराज युधिष्टिरने बड़े प्रेमसे

अपने हितेषी सुहद्-सम्बन्धियों, माई-बन्धुओं और भगवान् श्रीकृष्णको भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके

विछोहकी कल्पनासे ही बड़ा दुःख होता था॥ २८॥ परीक्षित् । भगधान् श्रीकृष्णने यदुवंशी वीर साम्ब आदिको द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिरकी

अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये,उन्हें आनन्द देनेके लिये वहीं रह गर्य ॥ २९ ॥ इस प्रकार धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिर मनोरथोंके महान् समुद्रको, जिसे पार करना अत्यन्त कॉठन है, पगवान् श्रीकृष्णको कृपासे अनायास ही पार कर गये और उनकी सारी चिन्ता मिट गयी ॥ ३० ॥

एक दिनकी बात है, भगवान्के परमध्रेमी महाराज

युधिष्ठिरके अन्तःपुरको सौन्दर्य-सम्पत्ति और राजसूय यज्ञद्वारा प्राप्त महत्त्वको देखकर दुर्योधनका मन डाहसे जलने लगा ॥ ३१ ॥ परीक्षित् ! पाण्डवॉके लिये मय

दानवने जो महल बना दिये थे, उनमें नस्पति, दैत्यपति और सुरपतियोंकी विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ट सौन्दर्य स्थान-स्थानपर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी ब्रीपदाँ अपने पतियोकी सेवा करती श्री । उस राजभवनमें

उन दिनों भगवान् श्रीकृष्णकी सहस्रों ग्रानियाँ निवास करती थों । नितम्बके भारी भारके कारण जब वे उस राजभवनमें धीर-धीर चलने लगती थीं, तब उनके पायजेबोंकी जनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहत ही सुन्दर था तथा उनके वक्षःस्थलपर लगी हुई केसरकी लालिमासे मोतियोंके सुन्दर श्वेत हार भी लाल-लाल जान पड़ते थे। कुण्डलॉकी और ध्रैयराली अलकॉर्का

चञ्चलतासे उनके मुखकी शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधनके हृदयमें बड़ी जलन होती। परीक्षित् ! सच पूछो तो दुर्योधनका चित्त द्रौपदीमें आसक्त था और यही उसकी जलनका मुख्य कारण भी था ॥ ३२-३३ ॥ एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाडयों, सम्बन्धियों एवं अपने नयनोंके तारे परम हितैयी

भगवान श्रीकृष्णके साथ मयदानवकी बनायी सभामें स्वर्णसिंहासनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे। उनको भोग-सामग्री, उनको राज्यलक्ष्मी ब्रह्माजीके ऐसर्यके समान थी। वंदीजन उनको स्तृति कर रहे थे ॥ ३४-३५ ॥ उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुःशासन आदि भाइयोके साथ वहाँ आया। उसके सिरपर मुकुट, गलेमें माला और हाथमें तलवार थी। परीक्षित् ! वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकॉको झिड़क रहा

समझकर अपने वस्त्र समेट लिये और जलको स्थल समझकर यह उसमें गिर पड़ा ॥ ३७ ॥ उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हँसने लगे। यद्यपि युधिष्टिर उन्हें ऐसा करनेसे रोक रहे थे, परन्तु प्यारे परीक्षित् ! उन्हें इशारेसे श्रीकृष्णका अनुमोदन प्राप्त हो चुका था॥३८॥ इससे दुवींथन लज्जित हो

था ॥ ३६ ॥ उस सभामें मयदानवने ऐसी माया फैला

रक्खी थी कि दुर्योधनने उससे मोहित हो स्थलको जल

गया, उसका रोम-रोम क्रोचसे जलने लगा। अब वह अपना मुँह लटकाकर चूपचाप सभाभवनसे निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटनाको देखकर सत्पृरुषोमें हाहाकार मच गया और धर्मराज

युधिष्टिरका मन भी कुछ खिन-सा हो गया। परीक्षित् ! यह सब होनेपर भी भगवान् श्रीकृष्ण चुप थे। उनकी

और सच पुछो, तो उन्होंको दृष्टिसे दुर्योधनको वह भ्रम हुआ बा॥३९॥ परीकित् ! तुमने मुझसे यह पूछा

या कि उस महान् राजसूय-यज्ञमें दुर्योधनको डाह क्यों हुआ ? जलन क्यों हुई ? सो वह सब मैंने तुम्हें यतला दिया॥ ४०॥

# छिहत्तरवाँ अध्याय

शाल्यके साथ यादवोंका युद्ध

श्रीश्वकदेकजी कहते हैं---परीक्षित्! मन्ष्यकी-सी लीला करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका एक और भी अन्द्रत चरित्र सुनो ! इसमें यह बताया जायगा

कि सौभनामक विमानका अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवानुके हाथसे मारा गया ॥ १ ॥ शाल्व शिश्पालंका सखा था और रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर बारातमें शिशुपालकी ओरसे आया हुआ था। उस समय

शाल्वको भी जीत लिया था॥२॥ उस दिन सब राजाओंके सामने शाल्वने यह प्रतिशा की थी कि 'मैं पच्चीसे यदवंशियोंको मिटाकर छोड़िंगा, सब लोग मेरा बल-पौरुष देखना'॥३॥ परीक्षित् ै मूद शाल्यने इस

प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव भगवान् पशुपतिकी

आराधना प्रारम्भ की। वह उन दिनों दिनमें केवल एक

यदुवंशियोने युद्धमें जरासन्ध आदिके साथ-साध

बार भद्रीभर राख फाँक लिया करता था ॥ ४ ॥ यो तो पार्वतीपति भगवान् शक्क्षुर आशुतोष है, औदरदानी हैं, फिर भी वे शाल्वका घोर सङ्कल्प जानकर एक वर्षके बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्बसे बर

माँगनेके लिये कहा ॥ ५ ॥ उस समय शाल्वने यह वर माँगा कि 'मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिये जो देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग और राक्षसींसे तोड़ा न जा सके; जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाय और

यद्वंशियोंके लिये अत्यन्त भयद्भुर हो'॥६॥ भगवान् शहरने कह दिया 'तथास्त्!' इसके बाद उनकी आजासे विपक्षियोंके नगर जीतनेवाले मयदानवने लोहेका सौधनायक विमान बनाया और शाल्यको

दे दिया॥ ७॥ वह विमान क्या था एक नगर ही था। वह इतना अन्धकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यन्त कठिन था। चलानेवाला उसे जहाँ ले जाना

इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वीका भार उतर जाय;

चाहता, वहीं वह उसके इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्कने वह विमान प्राप्त करके द्वारकापर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवोंद्वारा किये हुए वैरको सदा समरण रखता था॥८॥ परीक्षित् ! शाल्वने अपनी बहुत बड़ी सेनासे

द्वारकाको चारों ओरसे घेर लिया और फिर उसके फल-फुलसे लंदे हुए उपवन और उद्यानींको उजाइने और नगरद्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारी और नागरिकांके मनोविनोदके स्थानांको नष्ट-भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमानसे शस्त्रोंकी झड़ी लग गयी॥ ९-१०॥ बड़ी-बड़ी चट्टाने, बुक्ष, क्या, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोरका बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर

धुल-ही-धुल छ। गयी ॥ ११ ॥ परीक्षित् ! प्राचीनकालमें

जैसे त्रिपुरासुरने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर रक्खा था, वैसे

ही शास्त्रके विमानने द्वारकापुरीको अल्पन्त पीड़ित कर दिया। वहाँके नर-नारियोंको कहीं एक क्षणके लिये भी शान्ति न मिलती थी ॥ १२ ॥ परमयशस्त्री वीर भगवान् प्रदासने देखा-हमारी प्रजाको बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथपर सलार होकर सबको ढाइस बँधाया और

कहा कि 'डरो मत'॥ १३॥ उनके पीछे-पीछे सास्पकि, चारुदेष्ण, साम्ब, भाइयोके साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविन्द, गद, शुक, सारण आदि बहत-से वीर बड़े-बड़े धन्ष धारण करके निकले। ये सब-के-सब महारधी

थे। सबने कवच पहन रक्खे थे और सबको रक्षाके लिये बहुत-से रथ, हाथी,घोड़े तथा पैदल सेना साथ-साथ चल रही थी॥ १४-१५॥ इसके बाद प्राचीन कालमें जैसे देवताओंके साथ असरोंका घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्वके सैनिकों और यदुवंशियोंका युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगोंक रॉगटे खाडे हो जाते थे॥ १६॥ प्रदायजीने अपने दिव्य अस्त्रीसे क्षणभरमें ही सौभपति शाल्वको सारो माया काट डाली; ठोक वैसे ही, जैसे सुर्य अपनी प्रखर किरणोंसे राजिका अन्यकार मिटा देते है।। १७॥ प्रद्यसजीके जाणोंमें सोनेक पंखा एवं लोहेके फल लगे हुए थे। उनकी गाँउ जान नहीं पड़ती थीं। उन्होंने ऐसे ही पचीस बाणोंसे शाल्यके सेनापतिको घायल कर दिया ॥ १८ ॥ परमधनस्वी प्रश्नमञ्जीने सेनापतिके साथ ही शाल्यको भी सौ बाण मारे, फिर प्रत्येक सैनिकको एक-एक और सार्राधयोंको दस-दस तथा वाहनोंको तीन-तीन बाणोंसे घायल किया॥ १९॥ महामना प्रश्नुमुजीके इस अद्भुत और महान् कर्मको देखकर अपने एवं पराये---सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे॥२०॥ परीक्षित् ! मय दानवका बनाया हुआ शास्त्रका वह विमान अत्यन्त मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपोंमें दोखता तो कभी एकरूपमें, कभी दीखता तो कभी न भी दीखता। यदवंशियोंको इस बातका पता हो न चलता कि वह इस समय कहाँ है ॥ २१ ॥ वह कभी पृथ्वीपर आ जाता तो कभी आकाशमें उड़ने लगता। कभी पहाड़की चोटीपर चढ जाता, तो कभी जलमें तैरने लगता। वह अलात-चक्रके समान-मानो कोई दुम्ही लुकारियोंकी बनेटी भाँज रहा हो---धुमता रहता था, एक क्षणके लिये भी कहीं ठहरता न था ॥ २२ ॥ शाल्व अपने विमान और सैनिकोंके साथ जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, वहीं-वहीं यदवंशी सेनापति वाणोंकी झडी लगा देते थे।। २३।।

गया ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! शाल्वके सेनापतियोंने भी बदुवेशियोंपर खुव शुखोंकी वर्षा कर स्वखी थी, इससे वे अत्यन्त पीड़ित थे; परन्तु उन्होंने अपना-अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजयको प्राप्ति होगी॥२५॥ परीक्षित्। शाल्यके पर्न्वाका नाम था द्वापान, जिसे पहले प्रद्युसजीने पचीस वाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपटकर प्रदास्रजोपर अपनी फौलादी गदासे बड़े जोरसे प्रहार किया और 'मार लिया, मार लिया' कहकर गरजने लगा॥ २६॥ परीक्षित् ! गदाकी चोटसे शब्रुदमन प्रधुप्रजीका वक्षःस्थल फट-सा गया। दारुकका पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सार्राधधर्मके अनुसार उन्हें रणभृतिसे हटा ले गया॥ २७॥ दो घड़ीमें प्रद्युरजीकी युक्कं टुटी। तब उन्होंने सार्यथसे कहा-'सारथे! तूने यह बहुत व्या किया । हाय, हाय ! तु मुझे रणभूमिसे हटा लाया ? ॥ २८ ॥ सूत ! हमने ऐसा कभी नहीं सूना कि हमारे वंशका कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो ! यह कलङ्कुका टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचम्च स्त ! त् कायर है, नपुंसक है॥ २९॥ बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलरामजी और पिता श्रीकृष्णके सामने जाकर क्या कहुँगा ? अब तो सब लोग यहीं कहेंगे न, कि मैं युद्धसे भग गया ? उनके पुछनेपर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकुँगा॥ ३०॥ मेरी भाभियाँ हँसती हुई मुझसे साफ-साफ पूछेंगी कि कही बीर ! तम नपुंसक कैसे हो गये ? दूसरोने युद्धमें तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया ? सृत ! अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमिसे भगाकर अक्षम्य अपराध किया है ! '॥ ३१ ॥ सारधिने कहा — आयणन् ! मैंने जो क्छ किया है, सारधिका धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ खामी ! युद्धका ऐसा धर्म है कि सङ्घट पडनेपर सार्राध रथीकी रक्षा कर ले और रथी सार्राधको ॥ ३२ ॥ इस धर्मको समझते उनके बाण सर्व और अग्निके समान जलते हुए तथा विषैले साँपकी तरह असहा होते थे। उनसे शाल्यका हुए ही मैंने आपको रणभूमिसे हुटाया है। शतूने आपपर गदाका प्रहार किया था, जिससे आप मुर्च्छित हो गये थे, नगराकार विमान और सेना अत्यन्त पीडित हो गयो, बड़े सङ्क्ष्यों थे; इसीसे मुझे ऐसा करना पड़ा ॥ ३३ ॥ यहाँतक कि यदबंशियोंके बाणोंसे शाल्व स्वयं मुर्च्छित हो

# सतहत्तरवा अध्याय

#### शास्त्व-उद्धार

श्रीशकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! अब प्रदासजीने हाथ-मृह धोकर, कवच पहन घनुष धारण किया और सार्यायसे कहा कि 'मुझे बीर चुनानुके पास फिरसे ले चलो' ॥ १ ॥ उस समय द्यमान् यादवसेनाको तहस-नहस कर रहा था। प्रद्युप्रजीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥ २ ॥ चार बाणोंसे उसके चार घोड़े और एक-एक बाणसे सारथि. घन्ष, घ्वजा और उसका सिर काट डाला ॥ ३ ॥ इधर गद, सारयंकि, साम्ब आदि यदवंशी वीर भी शाल्यकी सेनाका संहार करने लगे। सौभ विमानपर चढ़े हुए सैनिकोंको गरदनें कट जातीं और वे समुद्रमें गिर पहते ॥ ४ ॥ इस प्रकार यदवंशी और शाल्वके सैनिक एक-दूसरेपर प्रहार करते रहे । बढ़ा ही धमासान और भयद्भूर युद्ध हुआ और वह लगातार सत्ताईस दिनोतक चलता रहा ॥ ५ ॥ उन दिनों भगवान् श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरके बलानेसे इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे। राजसूय यह हो चुका था और शिश्पालको भी मृत्यु हो गयी थी ॥ ६ ॥ वहाँ भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि बड़े भयद्भर अपशक्त हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंशके बड़े-बुढ़ों, ऋषि-मृनियों, कृत्ती और पाण्डवाँसे अनुमति लेकर द्वारकाके लिये प्रस्थान किया ।। ७ ॥ वे मन-ही-मन कहने लगे कि 'मैं पूज्य भाई बलरामजीके साथ यहाँ चला आया। अब शिश्पालके पक्षपाती क्षत्रिय अवस्य ही द्वारकापर आक्रमण कर रहे होंगे' ॥ ८ ॥ भगवान् श्रोकृष्णने द्वारकामे पहुँचकर देखा कि सचम्च यादवॉपर बड़ी विपति आयो है। तब उन्होंने बलरामजीको नगरकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया और सीभपति शाल्वको देखकर अपने सारिथ दारुकसे कहा- ॥९॥ 'दारुक ! तुम शोध-से-शोघ मेरा स्थ शाल्वके पास ले चलो । देखो, यह शाल्व बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना' ॥ १० ॥ भगवानुकी

ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और उसे शाल्वकी ओर ले चला । भगवानुके रथकी ध्वजा

गरुडचिद्धसे चिद्धित थी। उसे देखकर यद्वंशियों तथा शाल्वकी सेनाके लोगोंने युद्धभूमिमें प्रवेश करते ही

शिशपालकी पत्नीको हर लिया तथा भरी सभामें, जब कि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तुने उसे मार डाला ॥ १७ ॥ मैं जानता हैं कि तू अपनेको अजेय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणोंसे वहाँ पहुंचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई लौटकर नहीं आता' ॥ १८ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा— रै मन्द । तू वृथा ही बहक रहा है। सुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मौत सवार है। शुरवीर व्यर्थकी बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं ॥ १९ ॥ इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीकवाने क्रोधित हो अपनी अत्यन्त वेगवती और भयक्रुर

अपने बाणोंसे उसके सैकडो ट्रकड़े कर दिये ॥ १२-१३ ॥ इसके बाद उन्होंने शाल्वको सोलह बाण मारे और उसके विमानको भी, जो आकाशमें घम रहा था, असंख्य बाणोंसे चलनी कर दिया—टीक वैसे हो, जैसे सुर्य अपनी किरणोसे आकाशको भर देता है ॥ १४ ॥ शाल्यने भगवान् श्रीकृष्णकी वार्यी भूजामे, जिसमें शार्कुधनुष शोभायमान था, बाण मारा, इससे शार्कुधनुष भगवानुके हाथसे छुटकर गिर पड़ा। यह एक अन्द्रत घटना घट गयी॥ १५॥ जो लोग आकाश या पृथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े

जोरसे 'हाय-हाय' पुकार उठे। तब शाल्वने भरजकर

भगवान् श्रीकृष्णसे यों कहा— ॥ १६ ॥ 'मृढ़ ! तुने हमलोगोंके देखते-देखते हमारे भाई और सखा

भगवानुको पहचान लिया ॥ ११ ॥ परीक्षित् ! अधनक

शाल्बकी सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी। भगवान्

श्रीकृष्णको देखते ही उसने उनके सार्राधपर एक बहुत बड़ी

शक्ति चलायो । वह शक्ति बड़ा भयद्भर शब्द करती हुई आकाशमें बड़े वेगसे चल रही थी और बहुत बड़े लुकके

समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाशसे दिशाएँ चमक उठी

थीं। उसे सारियकी और आते देख भगवान् श्रीकृष्णने

गदासे शाल्वके जत्रस्थान (हैसली) पर प्रहार किया। इससे वह खुन उगलता हुआ काँपने लगा ॥ २० ॥ इधर जब गदा भगवानुके पास लौट आयो, तब शाल्य अन्तर्धान हो गया। इसके बाद दो घडी बीतते-बीतते एक मनुष्यने भगवानुके पास पहुँचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला— 'मुझे आपकी माता देवकीजीने भेजा है ॥ २१ ॥ उन्होंने कहा है कि अपने पिताके प्रति अत्यन्त प्रेम रखनेवाले महाबाहु श्रीकृष्ण ! शाल्य तुम्हारे पिताको उसी प्रकार बाँघकर ले गया है, जैसे कोई कसाई पशुको बाँधकर ले जाय !'॥ २२ ॥ यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण मनुष्य-से बन गये । उनके मुँहपर कुछ उदासी छा गयी । वे साधारण पुरुषके समान अत्यन्त करुणा और स्नेहसे कहने लगे— ॥ २३ ॥ 'अहो ! मेरे भाई बलरामजीको तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा-सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्यका बल-पौरुष तो अस्पन्त अस्प है। फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बाँधकर ले गया ? सचमुच, प्राख्य बहुत बलवान् हैं ॥ २४ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे ये कि शास्य वसुदेवजीके समान एक माबारचित मनुष्य लेकर वहाँ आ पहुँचा और श्रीकृष्णसे कहने लगा--- ॥ २५ ॥ 'मूर्ख ! देख, यही तुझे पैदा करनेवाला तेरा बाप है, जिसके लिये त् जी रहा है । तेरे देखते-देखते मैं इसका काम तमाम करता है। कछ बल-पौरुष हो, तो इसे बचा' ॥ २६ ॥ मायावी शाल्यने इस प्रकार भगवानको फटकारकर मायारचित वसुदेवका सिर तलबारसे काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमानपर जा बैठा ॥ २७ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयंसिद्ध ज्ञानस्वरूप और महानुभाव है। वे यह घटना देखकर दो घड़ीके लिये अपने स्वजन वस्देवजीके प्रति अत्वन्त प्रेम होनेके कारण साधारण पुरुषकि समान शोकमें डूब गये। परन्तु फिर वे जान गये कि यह तो शाल्यकी फैलायी हुई आसुरी माया हो है, जो उसे मय दानवने बतलायी थी॥ २८॥ भगवान् श्रीकृष्णने युद्धभूमिमें सचेत होकर देखा—न वहाँ दत है और न पिताका वह शरीर; जैसे स्वप्रमें एक दश्य दीखकर लुप्त हो गया हो ! उधर देखा तो शास्व विमानपर चढकर आकाशमें विचर रहा है। तब वे उसका

प्रिय परीक्षित् ! इस प्रकारकी बात पूर्वापरका विचार न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते हैं। अक्षश्य ही वे इस

वध करनेके लिये उद्यत हो गये॥ २९॥

उन्होंके बचनेकि विपरीत है।। ३०॥ कहाँ अज्ञानियोंमें रहनेवाले शोक, मोह, स्नेह और भय; तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान् श्रीकृष्ण—जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐसर्य अखण्डित है, एकरस है। (भला, उनमें वैसे भावोंकी सम्भावना ही कहाँ है ?) ॥ ३१ ॥ बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनि भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी सेवा करके आत्मविद्याका भलीभाँति सम्पादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदिमें आत्मबृद्धिरूप अनादि अज्ञानको मिटा डालते है तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतोंके परम गतिस्वरूप भगवान् श्रीकृत्यामे भला, मोह कैसे हो सकता है ? ॥ ३२ ॥

बातको भूल जाते है कि श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा कहना

उसके कवच, धनुष तथा सिरकी मणिको छिन्न-भिन्न कर दिया । साथ ही गदाकी चोटसे उसके विमानको भी जर्जर कर दिया ॥ ३३ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके हार्योसे चलायी हुई गदासे वह विमान चूर-चूर डोकर समुद्रमें गिर पड़ा । गिरनेके पहले ही शाल्व हाथमें गदा लेकर घरतीपर

कुद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेगसे भगवान

श्रीकृष्णको ओर झपटा ॥ ३४ ॥ शाल्यको आक्रमण करते

अब शाल्व भगवान् श्रीकृष्णपर बड़े उत्साह और

वेगसे शस्त्रोंकी वर्षा करने लगा था । अमोघशक्ति भगवान्

श्रीकृष्णने भी अपने बाणोसे शाल्वको घायल कर दिया और

देख उन्होंने भालेसे गदाके साथ उसका हाथ काट गिराया । फिर उसे मार डालनेके लिये उन्होंने प्रलयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी और अस्यन्त अन्द्रत सुंदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो सर्वके साथ उदयाचल शोभायमान हो ॥ ३५ ॥ भगवान

श्रीकृष्णने उस चक्रसे परम मायावी शाल्यका कुण्डल-

किरोटसहित सिर घड़से अलग कर दिया; ठीक वैसे ही,

जैसे इन्द्रने कन्नसे कृत्रासुरका सिर कार डाला था। उस समय शाल्वके सैनिक अत्यन्त दृःखसे 'हाय-हाय' चिल्ल उदे ॥ ३६ ॥ परीक्षित् ! जब पापी शाल्य मर गया औ

उसका विमान भी गदाके प्रहारसे चूर-चूर हो गया, तब देवतालोग आकाशमे दुन्दुभियाँ बजाने लगे। ठीक इसी समय दत्तवका अपने मित्र शिशुपाल आदिका बदल

लेनेके लिये अत्यन्त क्रीधित होकर आ पहुँचा ॥ ३७ ॥

### अठहत्तरवाँ अध्याय

#### दत्तवका और विदुरधका उद्धार तथा तीर्थयात्रामें बलरामजीके हाथसे सुतजीका वध

श्रीशुकदेकवी कहते हैं—परीक्षित् ! शिशुपाल, शास्य और पौण्डकके मारे जानेपर उनकी मित्रताका ऋण

चुकानेके लिये मूर्ख दत्तवका अंकेला ही पैदल

युद्धभूमिमें आ धमका। वह क्रोधके मारे आग-वबला हो

रहा था। शरूके नामपर उसके हाथमें एकमात्र गदा थी।

परन्तु परीक्षित् ! लोगोंने देखा, वह इतना शक्तिशाली है

कि उसके पैरोकी धमकसे पृथ्वी हिल रही है।। १-२।।

भगवान् श्रीकृष्णने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब

इटपट हाथमें गदा लेकर वे रथसे कृद पड़े। फिर जैसे

समृद्रके तटकी भूमि उसके ज्वार-भाटेको आगे बढ़नेसे

रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया ॥ ३ ॥ धमंडके

नशेमें चुर करूपनरेश दत्तवकाने गदा तानकर भगवान

श्रीकृष्णसे कहा—'बड़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है

कि आज तुम मेरी आँखोंके सामने पड़ गये॥४॥ कृष्ण ! तुम मेरे मामाके लड़के हो, इसलिये तुन्हें मारना

तो नहीं चाहिये; परन्तु एक तो तुमने मेरे मित्रोंको मार

डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिये र्मातपन्द ! आज मैं तुम्हें अपनी वज्रकर्कश गदासे

चूर-चूर कर डाल्ँगा॥५॥ मूर्ख! वैसे तो तुम मेरे

सम्बन्धी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीरमें रहनेवाला कोई रोग हो ! मैं अपने मित्रोंसे बड़ा प्रेम करता

हैं, उनका मुझपर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋणसे उऋण हो सकता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अङ्कुशसे

हाथीको घायल करता है, वैसे ही दत्तवकाने अपनी कड़वी बातोंसे श्रीकृष्णको चोट पहुँचानेकी चेष्टा की और

फिर वह उनके सिरपर बड़े बेगसे गदा मारकर सिंहके

समान गरज उठा ॥ ७ ॥ रणभूमिमें गदाकी चोट खाकर भी भगवान् श्रीकृष्ण टस-से-मस न हुए। उन्होंने अपनी

बहत बड़ी कौमोदकी गदा सम्हालकर उससे दन्तवकाके

वश्वःस्थलपर प्रहार किया ॥ ८ ॥ गदाकी चोटसे दत्तवकाका कलेजा फट गया। वह मृहसे खुन उगलने

लगा। उसके वाल विखर गये, भुजाएँ और पैर फैल गये । निदान निष्माण होकर वह घरतीपर गिर पडा ॥ ९ ॥ परीक्षित् ! जैसा कि शिशुपालकी मृत्युके समय हुआ था,

सब प्राणियोंके सामने ही दत्तवकाके मृत शरीरसे एक अत्यन्त सुक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीतिसे भगवान् श्रीकृष्णमें समा गयी ॥ १० ॥

दन्तवकाके भाईका नाम था विदर्ध । वह अपने

भाईकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुल हो गया। अब वह

क्रोघके मारे लंबी-लंबी साँस लेता हुआ हाथमें

ढाल-तलवार लेकर भगवान् श्रीकृष्णको मार डालनेकी

इच्छासे आया ॥ ११ ॥ राजेन्द्र ! जब भगवान् श्रीकृष्णने

देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरेके समान तीखी घारवाले चक्रसे किरीट और

कुण्डलके साथ उसका सिर धड्से अलग कर दिया॥ १२॥ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने शाल्य,

उसके विमान सीभ, दत्तवका और विदृश्यको, जिन्हें

मारना दूसरोंके लिये अशक्व या, मारकर द्वारकापुरीमें प्रवेश किया । उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति

कर रहे थे। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, सिद्ध-गन्धर्व, विद्याधर और वासकि आदि महानाग, अपसराएँ, पितर, यक्ष,

किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा करते हुए उनकी विजयके गीत गा रहे थे। भगवानके प्रवेशके

अवसरपर पुरी खूब सजा दी गयी थी और बड़े-बड़े वृष्णिवंशी यादव वीर उनके पीछे-पीछे चल रहे

थे ॥ १३-१५ ॥ योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल-खेलते रहते हैं। जो पशुओंके समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं।

परन्तु वास्तवमें तो वे सदा-सर्वदा विजयी ही है ॥ १६ ॥ एक बार बलगमजीने सुना कि दुर्योधनादि कौरव

पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसीका पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं

था । इसलिये वे तीथींमें स्नान करनेके बहाने द्वारकासे चले गये ॥ १७ ॥ वहाँसे चलकर उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें स्नान किया और तर्पण तथा बाह्मणभोजनके द्वारा देवता, ऋषि,

पितर और मनुष्योंको तुप्त किया। इसके बाद वे ऋछ ब्राह्मणेकि साथ जिबरसे सरस्वती नदी आ रही थी, उधर

ही चल पहे॥ १८॥ वे क्रमशः पृथुदक, बिन्दुसर,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* त्रितकूप, सुदर्शनतीर्थ, विशालतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीथोंमें गये॥ १९॥ तदनन्तर यम्नातट और गङ्गातटके प्रधान-प्रधान तीथॉमिं होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्रमें बड़े-बड़े ऋषि सत्सङ्गरूप महान् सत्र कर रहे थे॥२०॥ दीर्घकालतक सत्सङ्गसत्रका निथम लेकर बैठे हुए ऋषियोंने बलरामजीको आया देख अपने-अपने आसनोसे उठकर

स्वागत-सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम-आशीर्काद करके उनकी पूजा की ॥ २१ ॥ वे अपने साथियोंके साथ आसन ब्रहण करके बैठ गये और

उनकी अर्चा-पूजा हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यासके शिष्य रोमहर्षण व्यासगदीपर बैठे हुए हैं॥ २२ ॥ बलरामजीने देखा कि रोमहर्षणजी सत-जातिमें उत्पन्न

होनेपर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे ऊँचे आसनपर बैठे हुए हैं और उनके आनेपर न तो उठकर खागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इसपर बलरामजीको क्रोध आ गया ॥ २३ ॥ वे कहने लगे कि 'यह रोमहर्षण प्रतिलोम

जातिका होनेपर भी इन श्रेष्ठ बाह्यभाँसे तथा धर्मके रक्षक हमलोगोंसे कपर बैठा हुआ है, इसलिये यह दुर्बीद मृत्युदण्डका पात्र है ॥ २४ ॥ भगवान् व्यासदेवका शिष्य होकर इसने इतिहास, प्राण, धर्मशास्त्र आदि बहत-से

शास्त्रोंका अध्ययन भी किया है; परनु अभी इसका अपने मनपर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं, उद्दण्ड है। इस अजितात्माने झुठमूठ अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मान रक्खा है। जैसे नटकी सारी चेष्टाएँ अभिनयमात्र होती हैं,

वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वाँगके लिये हैं। उससे न इसका लाभ है और न किसी दसरेका ॥ २५-२६ ॥ जो सोग धर्मका चिह्न धारण करते हैं, परन्त धर्मका पालन नहीं करते, वे अधिक पापी है और वे मेरे लिये वध करने योग्य है। इस जगत्में इसीलिये मैंने अवतार धारण किया

हैं ॥ २७ ॥ भगवान बलराम यद्यपि तीर्थयात्राके कारण दष्टोंके वधसे भी अलग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथमें स्थित कशकी नोकसे उनपर प्रहार

कर दिया और वे तुरंत मर गये। होनहार ही ऐसी थी ॥ २८ ॥ सतजीके मस्ते ही सब ऋषि-मनि हाय-हाय करने लगे, सबके खित खिन्न हो गये। उन्होंने देवाधिदेव

भगवान् बलरामजीसे कहा—'प्रभो ! आपने यह बहुत

बड़ा अधर्म किया॥ २९॥ यदुवंशशिरोमणे ! सूतजीको हम लोगोंने ही ब्राह्मणोचित आसनपर बैठाया था और

जबतक हमारा यह सत्र समाप्त न हो, तबतकके लिये उन्हें शारीरिक कष्टसे रहित आयु भी दे दी थो॥३०॥ आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो

ब्रह्महत्याके समान है। हमलोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगोंको

पवित्र करनेके लिये हुआ है; यदि आप किसीकी प्रेरणांके बिना स्वयं अपनी इच्छासे ही इस ब्रह्महत्वाका प्राथिशत कर लेंगे तो इससे लोगोंको बहुत शिक्षा

मिलेगी' ॥ ३१-३२ ॥

भगवान् बलरामने कहा—मैं लोगोंको शिक्षा देनेके लिये, लोगोपर अनुग्रह करनेके लिये इस ब्रह्महत्याका प्रायश्चित अवस्य करूँगा, अतः इसके लिये प्रथम श्रेणीका जो प्रायश्चित हो. आपलोग उसोका विधान

कीजिये॥ ३३॥ आपलोग इस सुतको लंबी आयु, बल, इन्द्रिय-शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हों, मुझे बतला दीजिये: मैं अपने योगबलसे सब कुछ सम्पन्न किये देवा है ॥ ३४ ॥

ऋषियोंने कहा-वलरामजी ! आप ऐसा कोई उपाय क्वेंजिये जिससे आपका शख, पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हमलोगोंने इन्हें जो बरदान दिया था, वह भी सत्य हो जाय॥ ३५॥ भगवान् बलरामने कहा—ऋषियो ! वेदोंका ऐसा

कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है। इसलिये रोमहर्षणके स्थानपर उनका पुत्र आपलोगोंको पुराणोंकी कथा सुनायेगा। उसे मैं अपनी शक्तिसे दीर्घाय, इन्द्रियशक्ति और बल दिये देता हूँ॥३६॥ ऋषियो ! इसके अतिरिक्त आपलोग और जो कुछ भी चाहते हों, भुझसे कहिये। मैं आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजानमें मुझसे जो अपराध हो गया है, उसका प्राथश्चित भी आपलोग सोच-विचारकर बतलाइये: क्योंकि आपलोग इस विषयके विद्वान् है ॥ ३७ ॥

ऋषियोंने कहा-बलरामजी ! इल्वलका पुत्र बल्चल नामका एक भयङ्कर दानव है। वह प्रत्येक पर्वपर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे सत्रको दुवित कर बड़ी सेवा होगी॥ ३९॥ इसके बाद आप एकाप्रचित्तसे देता है ॥ ३८ ॥ यदुनन्दन ! वह यहाँ आकर पीब, खुन, तीथोंमें स्नान करते हुए बारह महीनोतक भारतवर्षकी विष्ठा, मूत्र, शराब और मांसकी वर्षा करने लगता है। परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिये । इससे आपकी शृद्धि आप उस पापीको मार डालिये। हमलोगोंको यह बहुत हो जायमी ॥ ४० ॥

### उन्नासीवाँ अध्याय

#### बल्वलका उद्धार और बलरामजीकी तीर्थयात्रा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! पर्वका दिन आनेपर बड़ा भयदूर अंघड धलने लगा। धुलकी वर्षा होने लगी और चाएँ ओरसे पीबकी दुर्गन्य आने लगी ॥ १ ॥ इसके बाद यज्ञशालामें बल्वल दानवने मल-मृत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा की। तदनन्तर हाथमें त्रिशुल लिये वह स्वयं दिखायी पड़ा ॥ २ ॥ उसका होल-डौल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर-का-ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी-मुँछ सपे हुए ताँबेके समान लाल-लाल थीं । बड़ी-बड़ी दाढ़ों और भौहोंके कारण उसका मैंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान् बलरामजीने शत्रुसेनाकी कुंदी करनेवाले मुसल और दैत्योंको चीर-फाड डालनेवाले हलका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ये दोनों शस्त्र तुरंत वहाँ आ पहुँचे ॥ ३-४ ॥ बलरामजीने आकाशमें विचरनेवाले बल्वल दैत्यको अपने हलके अगले भागसे खाँचकर उस ब्रह्मद्रोहीके सिरपर बड़े क्रोधसे एक मुसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खुन उगलता तथा आर्तस्वरसे चिल्लाता हुआ घरतीपर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे बत्रकी चोट खाकर गेरू आदिसे लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो॥५-६॥ नैमिवारण्यवासी महाभाग्यवान् मुनियानि बलयमजीकी स्तुति उन्हें कभी न व्यर्थ होनेवाले आशीर्वाद दिये और जैसे देवतालोग देवराज इन्द्रका अभिषेक करते हैं. वैसे ही उनका अभिषेक किया॥७॥ इसके बाद ऋषियंनि बलरामजीको दिव्य बस्त और दिव्य आभूषण दिये तथा एक ऐसी वैजयन्ती माला भी दी, जो सौन्दर्यका आश्रय एवं कभी न मुरज्ञानेवाले कमलके पृष्पेंसे युक्त

費用と用

तदनन्तर नैमिषारण्यवासी ऋषियोंसे विदा होकर उनके आज्ञानसार बलरामजी ब्राह्मणोंके साथ कौशिकी नदीके तटपर आये। वहाँ स्नान करके वे उस सरोवरपर गये, जहाँसे सरयु नदी निकली है ॥ ९ ॥ वहाँसे सरयुके किनारे-किनारे चलने लगे, फिर उसे छोडकर प्रयाग आये: और वहाँ स्नान तथा देवता, ऋषि एवं पितरोंका तर्पण करके वहाँसे पुलहाश्रम गये॥ १०॥ वहाँसे गण्डकी, गोमती तथा विपाशा नदियोंमें स्नान करके वे सोननदके तटपर गये और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गयामें जाकर पितरोंका वसुदेवजीके आज्ञानुसार पुजन-यजन किया। फिर गङ्गा-सागर-संगमपर गये; वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ-कृत्योंसे निवृत्त होकर महेन्द्र पर्वतपर गये। वहाँ परशुरामजीका दर्शन और अभिवादन किया। तदक्तर सप्तगोदावरी, वेणा, पम्पा और भीमरथी आदिमें स्नान करते हुए स्वामिकार्तिकका दर्शन करने गये तथा वहाँसे महादेवजीके निवासस्थान श्रीशैलपर पहुँचे। इसके बाद भगवान् बलरामने द्रविड देशके परम पृष्यभय स्थान बेङ्कराचल (बालाजी) का दर्शन किया और वहाँसे वे कामाक्षी—शिवकाञ्ची, विष्णुकाञ्ची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरीमें स्नान करते हुए पृण्यमय श्रीरंगक्षेत्रमें पहुँचे। श्रीरंगक्षेत्रमें भगवान् विष्णु सदा विराजमान रहते है ॥ ११-१४ ॥ वहाँसे उन्होंने विष्णुभगवानुके क्षेत्र ऋषभ पर्यत, दक्षिण मधुर तथा बड़े-बड़े महापापीको नष्ट करनेवाले सेतुबन्धकी यात्रा की ॥ १५ ॥ वहाँ बलरामजीने ब्राह्मणोंको दस हजार गाँएँ दान कीं। फिर वहाँसे कृतमाला और ताग्रपणीं नदियोंमें स्नान करते हुए वे मलयपर्वतपर गये। वह पर्वत सात कुलपर्वतोंमेंसे एक

है ॥ १६ ॥ वहाँ पर विराजमान अगस्य मुक्कि उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया । अगस्यजीसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलरामजीने दक्षिण समुद्रकी यात्रा को । वहाँ उन्होंने दुर्गादेवीका कन्याकुमारीके रूपमें दर्शन किया॥ १७॥ इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ-अनन्तरायन क्षेत्रमें गये और वहाँके सर्वश्रेष्ठ पञ्जाप्सरस तीर्थमें स्नान किया। उस तीर्थमें सर्वदा

विष्णुभगवानुका सान्निध्य रहता है। वहाँ बलरामजीने दस हजार गीएँ दान कों ॥ १८ ॥ अब भगवान बलराम वहाँसे चलकर केरल और त्रिगर्त देशोमे होकर भगवान् शक्करके क्षेत्र गोकर्णतीर्थमें आये । वहाँ सदा-सर्वदा भगवान् शङ्कर विराजमान रहते हैं ॥ १९ ॥ वहाँसे जलसे घिरे द्वीपमें निवास करनेवाली आयदिवीका दर्शन करने गये और फिर उस द्वीपसे चलकर शुर्पारक-क्षेत्रकी यात्रा की, इसके बाद तापी, पयोच्यी और निर्विकया नदियोंमें स्नान करके वे दण्डकारण्यमें आये॥ २०॥ वहाँ होकर वे नर्मदाजीके तटपर गये। परीक्षित् ! इस पवित्र नदीके तटपर ही माहिष्यतीपुरी है। वहाँ मनुतीर्थमें स्नान करके वे फिर प्रभासक्षेत्रमें चले आये ॥ २१ ॥ वहीं उन्होंने ब्राह्मणोंसे सुना कि कौरव और पाण्डबोंके युद्धमें अधिकांश क्षत्रियोंका संहार हो गया । उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया ॥ २२ ॥ जिस दिन रणभूमिमें भीमसेन और दुर्योधन गदाबुद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलएमजी उन्हें रोकनेके लिये कुरुक्षेत्र जा पहेंचे ॥ २३ ॥

महाराज युधिष्टिर, नकुल, सहदेव, भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने बलरामजीको देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे । वे डरते हए मन-ही-मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहनेके लिये यहाँ पघारे हैं ? ॥ २४ ॥ उस समय भीमसेन और दयोंघन दोनों ही हाथमें गदा लेकर एक-दूसरेको जीतनेके लिये क्रोचसे भरकर भाँति-भाँतिके पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलरामजीने कहा- ॥ २५॥ 'राजा द्वॉधन और भीमसेन ! तुम

दोनों बीर हो। तम दोनोंमें बल-पौरुष भी समान है।

मैं ऐसा समझता है कि भीमसेनमें बल अधिक है और दुर्योधनने गदायुद्धमें शिक्षा अधिक पायी है॥ २६॥ इसलिये तुमलोगों-जैसे समान बलशालियोंमें किसी एककी जय या पराजय नहीं होती दोखती। अतः तुमलोग व्यर्थका युद्ध पत करो, अब इसे बंद कर दों ॥ २७ ॥ परीक्षित । बलरामजीकी बात दोनोंके लिये हितकर थी। परन्तु उन दोनोंका वैरभाव इतना दुढमूल हो गया था कि उन्होंने बलरामजीकी बात न मानी। वे एक-दूसरेकी

> थे ॥ २८ ॥ भगवान् बलरामजीने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है; इसलिये उसके सम्बन्धमें विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लीट गये। द्वारकामें उपसेन आदि गुरुजनो तथा अन्य सम्बन्धियोने बडे प्रेमसे आगे आकर उनका स्वागत किया॥ २९॥ वहाँसे बलरामजी

> फिर नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये। वहाँ ऋषियानि विरोध-

भावसे---यदादिसे निवत बलरामजीके द्वारा बडे

कटवाणी और दुर्व्यवहारोंका स्मरण करके उन्पत्त-से हो रहे

प्रेमसे सब प्रकारके यज्ञ कराये। परीक्षित् ! सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं, वे बलरामजीके अंग ही हैं। इसलिये उनका यह यज्ञानुष्टान लोकसंग्रहके लिये ही था॥ ३०॥ सर्वसमर्थ भगवान् बलरामने उन ऋषियोंको विश्वस् तत्त्वज्ञानका उपदेश किया. जिससे वे लोग इस सम्पूर्ण

विश्वको अपने-आपमें और अपने-आपको सारे विश्वमें

अनुभव करने लगे॥ ३१॥ इसके बाद बलरामजीने

अपनी पत्नी रेवतीके साथ यज्ञान्त-स्नान किया और

सुन्दर-सुन्दर वस्त्र तथा आधूषण पहनकर अपने भाई-बन्धु तथा स्वजन-सम्बन्धियोके साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे अपनी चन्द्रिका एवं नक्षत्रोंके साथ चन्द्रदेव होते हैं ॥ ३२ ॥ परीक्षित् ! भगवान् बलराम स्वयं अनन्त हैं। उनका स्वरूप मन और वाणीके परे है। उन्होंने

लीलाके लिये ही यह मनुष्योंका-सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलगमजीके ऐसे-ऐसे चरित्रोंकी गिनती भी नहीं की जा सकती॥ ३३ ॥ जो पुरुष अनन्त, सर्वव्यापक, अञ्चतकर्मा भगवान् बलग्रमजीके चरित्रोंका सायं-प्रातः स्मरण करता है, वह भगवानुका अत्यन्त प्रिय हो जाता है ॥ ३४ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

दुबली हो रही थी॥७॥ एक दिन दखिताकी प्रतिमूर्ति

दु:खिनी पतिवता भूखके मारे काँपती हुई अपने पतिदेवके

पास गयी और मुखाये हुए मुँहसे बोली—॥८॥ 'भगवन्! साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान् श्रीकृष्ण आपके

सखा है। वें भक्तवाञ्छाकल्पतर, शरणागतवत्सल और ब्राह्मणेकि परम भक्त हैं॥ ९॥ परम भाग्यवान् आर्यपुत्र !

वे साध्-संतोक, सत्पृष्ठपोके एकमात्र आश्रय हैं। आप

उनके पास जाइये। जब वे जानेंगे कि आप कुटुम्बी हैं और अन्नके बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहत-सा

### अस्सीवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णके द्वारा सुदामाजीका स्वागत

राजा परीक्षितने पुद्धा—भगवन् ! प्रेम और मुक्तिके दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त है। इसलिये उनकी माधुर्य और ऐधर्यसे भरी लीलाएँ भी अनन्त हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएँ, जिनका वर्णन आपने अबतक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं॥ १॥ ब्रह्मन् ! यह जीव विषय-सुखको खोजते-खोजते अत्यन्त दुखी हो गया है। वे बाणकी तरह इसके चित्तमें चुभते रहते हैं। ऐसी स्थितिमें ऐसा कौन-सा रसिक—रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो बार-बार पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णकी मङ्गलमयी लीलाओंका श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा ॥ २ ॥ जो वाणी भगवानुके गुणोका गान करती है, वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं, जो भगवानुकी सेवाके लिये काम करते हैं। वही मन सच्चा पन है, जो चराचर प्राणियोंमें निवास करनेवाले भगवानुका स्मरण करता है; और वे ही कान वास्तवमें कान कहनेयोग्य हैं, जो भगवानुको पृण्यमयी कथाओंका श्रवण करते हैं ॥ ३ ॥ वही सिर सिर है, जो चराचर जगतुको भगवानुकी चल-अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है: और जो सर्वत्र भगवद्विग्रहका दर्शन करते हैं, वे ही नेत्र वास्तवमें नेत्र हैं। शरीरके जो अङ्ग भगवान् और उनके भक्तोंके चरणोदकका सेवन करते हैं, वे ही अङ्ग वास्तवमें अङ्ग है; सच पुछिये तो उन्होंका होना

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! जब राजा परीक्षित्ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान् श्रीशुकदेवजीका हदय भगवान् श्रीकृष्णमें ही तल्लीन ही गया । उन्होंने परीक्षितसे इस प्रकार कहा ॥ ५ ॥

सफल है ॥ ४ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! एक ब्राह्मण भगवान् श्रीकृष्णके परम मित्र थे। वे बढ़े ब्रह्मज्ञानी, विषयोंसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे॥६॥ वे गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संप्रह-परिष्रह न रखकर प्रारव्सके अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीमें सन्तुष्ट रहते थे। उनके वस्त तो फटे-पुराने थे ही, उनकी प्रजीके भी

वैसे ही थे। वह भी अपने पतिके समान ही भुखसे

धन देंगे॥१०॥ आजकल वे मोज, वृष्णि और अन्धकवंशी यादवंकि स्वामीके रूपमें द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार है कि जो उनके चरणकमलोंका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तोंको वे अपने-आपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी स्थितिमें जगदगुरु भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्तींको यदि धन और विषय-सुख, जो अत्यन्त वाञ्छनीय नहीं है, दे दें, तो इसमें आश्चर्यको कौन-सी बात है ?'॥ ११ ॥ इस प्रकार जब उन ब्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेवसे कई बार बडी नम्रतासे प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि 'धनकी तो कोई बात नहीं है; परन्तु भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन हो जायगा, यह तो जीवनका बहुत बड़ा लाभ हैं ॥ १२ ॥ यही विचार करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और अपनी प्रतीसे बोले-'कल्याणी! घरमें कुछ भेंट देनेयोग्य वस्तु भी है क्या ? यदि हो तो दे दो'॥ १३ ॥ तब उस बाह्मणीने पास-पड़ोसके बाह्मणोंके घरसे चार मुद्री चिउडे माँगकर एक कपड़ेमें बाँघ दिये और भगवानको भेंट देनेके लिये अपने पतिदेवको दे दिये ॥ १४ ॥ इसके बाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउडोको लेकर हारकाके लिये चल पड़े । वे मार्गमें यह सोचते जाते थे कि 'मुझे भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे ?'॥ १५॥ परीक्षित् ! हारकामें पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे ब्राह्मणोकि साथ सैनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन

ड्योवियाँ पार करके भगवद्धर्मका पालन करनेवाले

30 CO ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अन्धक और वृष्णिवंशी यादवेकि महलोंमें, जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ उनके बीच भगवान् श्रीकृष्णकी सोलह हजार रानियोंक महल थे। उनमेंसे एकमें उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश किया। वह महल खुब सजा-सजाया-अत्यन्त शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ, मानो वे ब्रह्मानन्दके समुद्रमें डूब-उत्तरा रहे हों !॥ १७ ॥ उस समय भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणीजीके पर्लगपर विराजे हुए थे। ब्राह्मणदेवताको दूरसे ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनन्दसे उन्हें अपने भूजपाशमें बाँध लिया॥ १८॥ परीक्षित् । परमानन्दस्बरूप भगवान् अपने प्यारे सखा ब्राह्मणदेवताके अङ्ग-स्पर्शसे अत्यन्त आनन्दित हुए। उनके कमलके समान कोमल नेत्रोंसे प्रेमके औस बरसने लगे ॥ १९ ॥ परीक्षित् ! कुछ समयके बाद भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर बैठा दिया और खयं पूजनको सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परोक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सभीको पवित्र करनेवाले हैं: फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मणदेवताके पाँव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिरपर धारण किया और उनके शरीरमें चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य गन्धोंका लेपन किया !! २०-२१ ॥ फिर उन्होंने बड़े आनन्दसे सुगन्धित धूप और दीपावलीसे अपने मित्रकी आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनोंसे 'मले पंचीरें ऐसा कहकर उनका स्वागत किया॥२२॥ ब्राह्मणदेवता फटे-पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यन्त मिलन और दबंल था। देहकी सारी नसें दिखायी पहती थीं । स्वयं भगवती रुक्मिणीजी चैंबर इलाकर उनकी सेवा

श्रीमद्भा०-स्०-सा० -- २६

रहनेपर भी प्रायः विषय-भोगोमें आसक्त नहीं है। विद्वन् । यह भी मुझे मालूम है कि धन आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं है ॥ २९ ॥ जगत्में विरले ही लोग ऐसे होते हैं, जो भगवानुकी मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर देते हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न रहनेपर भी मेरे समान केवल लोकशिक्षाके लिये कर्म करते रहते हैं ॥ ३० ॥ ब्राह्मणशिरोमणे ! क्या आपको उस समयकी बात याद है, जब हम दोनों एक साथ गुरुकुलमें निवास करते थे। सचमुच गुरुकुलमें ही द्विजातियोंको अपने ज्ञातच्य वस्तुका ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञानान्धकारसे पार हो जाते हैं॥३१॥ मित्र ! इस संसारमें शरीरका कारण—जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन-संस्कार करके सत्कर्मीकी शिक्षा देनेवाला दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान फुज्य है। तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करानेवाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियोंक ये तीन गुरु होते हैं॥ ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र ! गुरुके स्वरूपमें स्वयं में है। इस जगत्में वर्णाश्रमियोंमें जो लोग अपने गुरुदेवके करने लगीं॥ २३ ॥ अन्तःप्रकी कियाँ यह देखकर उपदेशानुसार अनायास ही भवसायर पार कर लेते हैं, वे अत्यन्त विस्मित हो गर्यी कि पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्ण अपने स्वार्थ और परमार्थके सच्चे जानकार है।। ३३॥ अतिशय प्रेमसे इस मैले-कुचैले अवधृत ब्राह्मणको पृजा प्रिय मित्र ! मैं सबका आत्मा हैं, सबके हदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ। मैं गृहस्थके घर्म कर रहे हैं।। २४ ॥ वे आपसमें कहने लगीं—'इस नंग-धड़ंग, निर्धन, निन्दनीय और निकुष्ट भिखमंगेने ऐसा पञ्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म उपनयन-वेदाध्ययन कौन-सा पुण्य किया है, जिससे त्रिलोकीमें सबसे बड़े आदिसे, वानप्रस्थीके धर्म तपस्यासे और सब ओरसे श्रीनिवास श्रीकृष्ण स्वयं इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं। उपरत हो जाना-इस संन्यासीके धर्मसे भी उतना सन्तृष्ट देखों तो सही, इन्होंने अपने पर्लगपर सेवा करती हुई नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-शृश्रुपासे सन्तृष्ट स्वयं लक्ष्मीरूपिणी रुक्ष्मिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणको होता है ॥ ३४ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अपने बड़े भाई बलगमजीके समान हदयसे लगाया हैं' ॥ २५-२६ ॥ प्रिय परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक-दूसरेका हाथ पकड़कर अपने पूर्वजीवनकी उन आनन्ददायक घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने लगे, जो गुरुक्कलमें रहते समय घटित हुई थीं ॥ २७ ॥ श्रीकृष्याने कहा-धर्मके मर्मज्ञ भगवान् ब्राह्मणदेव ! गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकलसे लौट आये, तब आपने अपने अनुरूप स्नीसे विवाह किया या नहीं ? ॥ २८ ॥ मैं जानता है कि आपका चित्त गृहस्थीमें

भी परवा न करके हमारी सेवामें ही संलग्न रहे ॥४०॥ ब्रह्मन् ! जिस समय हमलोग गुरुकुलमें निवास कर

रहे थे: उस समयकी वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपत्नीने ईंघन लानेके लिये

जंगलमें भेजा था॥ ३५॥ उस समय हमलोग एक घोर

जंगलमें गये हुए थे और बिह्ना ऋतुके ही बड़ा भयहूर आँधी-पानी आ गया था। आकाशमें बिजली कड़कते लगी थी॥ ३६॥ तबतक सूर्यास्त हो गया; चारों ओर

अधेरा-ही-अधेरा फैल गया। धरतीपर इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गड़ा है, कहाँ किनाग्र. इसका पता ही न चलता था ॥ ३७ ॥ वह वर्षा क्या थी,

एक होटा-मोटा प्रलय ही था। आंधीके झटकों और वर्षांकी बौद्धारोंसे हमलोगोंको बड़ी पीड़ा हुई, दिशाका

ज्ञान न रहा। धमलोग अत्यन्त आतुर हो गये और एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जंगलमें इधर-उधर भटकते रहे ॥ ३८ ॥ जब हमारे गुरुदेव सान्दीपनि मुनिको इस

बातकः पता चला, तब वे सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य हमलोगोंको ढुँढ़ते हुए जंगलमें पहुँचे और उन्होंने देखा

कि हम अत्यन्त आतुर हो रहे हैं॥३९॥ वे कहते लगे—'आश्चर्य है, आश्चर्य है ! पुत्रो ! तुमलोगोने हमारे लिये अत्यन्त कष्ट उठाया । सभी प्राणियोंको अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है; परनु तुम दोनों उसकी

गुरुके ऋणसे मुक्त होनेके लिये सत्-शिष्योंका इतना ही कर्तव्य है कि वे विशद्ध भावसे अपना सब कुछ और

शरीर भी गुरुदेवकी सेवामें समर्पित कर दे॥४१॥ द्विज-शिरोमणियो ! मैं तुमलोगोंसे अत्यन्त प्रसन्न हैं तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो और तुमलोगाँन

हमसे जो बेदाध्ययन किया है, वह तुन्हें सर्वदा कण्ठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोकमें कहीं भी निष्फल न हो' ॥ ४२ ॥ प्रिय मित्र ! जिस समय हमलोग गुरुकुलमें निवास कर रहे थे, हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित हुई थीं। इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी

कृपासे ही मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता और पूर्णताको प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥ ब्राह्मणदेवताने कहा—देवताओंके आराध्यदेव

जगद्गुरु श्रीकृष्ण ! भला,अब हमें क्या करना बाकी है ? क्योंकि आपके साथ, जो सत्यसङ्कल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुलमें रहनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ था ॥ ४४ ॥ प्रभो ! छन्दोमय बेद धर्म, अर्थ, काम, मोश-चतुर्विध पुरुषार्थक मूल स्रोत हैं; और वे हैं आपके शरीर। वही

आप वेदाध्ययनके लिये गुरुकुलमें निवास करें, यह

मनुष्य-लीलाका अधिनय नहीं तो और क्या है ? ॥ ४५ ॥

इक्यासीवाँ अध्याय

सदामाजीको ऐश्वर्यकी प्राप्ति

लिये बहुत हो जाती है। परन्तु मेरे अभक्त यदि बहुत-सी श्रीशुकदेकजी कहते हैं—प्रिय परीक्षित् ! भगवान्

सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, तो उससे मैं सन्तुष्ट नहीं श्रीकृष्ण सबके मनकी बात जानते हैं। वे ब्राह्मणीके परम होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष प्रेम-पक्तिसे फल-फूल अधवा फ्ता-पानीमेंसे कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है, तो मैं

भक्त, उनके क्लेशोंके नाशक तथा संतंकि एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकारसे उन ब्राह्मणदेवताके साथ

बहुत देरतक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे संखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद करते हुए बोले । उस समय भगवान् श्रोकृष्ण उन ब्राह्मणदेवताकी

ओर प्रेमचरी दृष्टिसे देख रहे थे॥ १-२॥

भगवान श्रीकणाने कहा- 'ब्रह्मन् ! आप अपने घरसे मेरे लिये क्या उपहार लाये हैं ? मेरे प्रेमी भक्त जब

प्रेमसे थोड़ी-सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, तो वह मेरे

परोक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण देवताने लज्जावश उन लक्ष्मीपतिको ये चार मुट्टी

उस शुद्धचित भक्तका वह प्रेमोपहार केयल खीकार ही

नहीं करता, बल्कि तूरंत भीग लगा लेता हूँ ॥४॥

चिउडे नहीं दिये। उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था। परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयका एक-एक सङ्कल्प और उनका अभाव भी जानते 1 95 FE हैं। उन्होंने ब्राह्मणके आनेका कारण, उनके हदयकी बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामनासे मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नीको प्रसन्न करनेके लिये उसीके आपहसे यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दुंगा, जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ५-७ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रमेसे चिथड़ेकी एक पोटलीमें वैधा हुआ चिउड़ा 'यह क्या है' — ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया॥८॥ और बड़े आदरसे कहने लगे—'प्यारे मित्र ! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय भेट ले आये हो। ये चिउड़े न केवल मुझे, बल्कि सारे संसारको तृप्त करनेके लिये पर्याप्त हैं' ॥ ९ ॥ ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्टी चिउड़ा खा गये और दूसरी मुट्टी ज्यों ही भरी, त्यों ही रुक्मिणीके रूपमें स्वयं भगवती लक्ष्मीजीने मगवान् श्रीकृष्णका हाथ पकड़ लिया ! क्योंकि ने तो एकमात्र भगवानके परायण है, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकर्ती ॥ १० ॥ रुविमणीजीने कहा—'विश्वालन् ! बस, बस। मनुष्यको इस लोकमें तथा मरनेके बाद परलोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके लिये यह एक मुद्रो चिउड़ा ही बहुत हैं, क्योंकि आपके लिये इतना ही प्रसन्नताका हेतु बन जाता है'॥ ११ ॥ परोक्षित् ! ब्राह्मणदेवता उस रातको भगवान् श्रीकृष्णके महलमें ही रहे। उन्होंने बड़े आरामसे वहाँ खाया-पिया और ऐसा अनुभव किया, मानो मैं वैकुण्डमें ही पहुँच गया हूँ ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! श्रीकृष्णसे बाह्यणको प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला। फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मौगा नहीं। वे अपने चित्तकी करतूतपर कुछ लिंजत-से होकर भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनजीनत आनन्दमें डूबते-उतराते अपने घरकी ओर चल पढ़े ॥ १३-१४ ॥ वे मन-ही-मन सोचने लगे-'अहो, कितने आनन्द और आहर्यकी बात है! ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव माननेवाले भगवान् श्रीकृष्णकी ब्राह्मणभक्ति आज मैंने अपनी आँखों देख ली। घन्य है ! जिनके वक्षःस्थलपर स्वयं लक्ष्मीजी सदा विराजमान रहती है, उन्होंने मुझ अत्यन्त दरिद्रको अपने हृदयसे लगा

उन्होंने 'यह ब्राह्मण है'—ऐसा समझकर मुझे अपनी भूजाओंने भरकर हृदयसे लगा लिया ॥ १६ ॥ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाया, जिसपर उनकी प्राणप्रिया रुक्मिणोजी शयन करती हैं। मानो मैं उनका समा भाई है। कहाँतक कहूँ ? मैं धका हुआ था, इसलिये खर्य उनकी पटरानी सक्मिणीजीने अपने हाथीं चैंबर डुलाकर मेरी सेवा की॥ १७॥ ओह ! देवताओंके आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव माननेवाले प्रभुने पाँव दबाकर, अपने खिला-पिला-कर मेरी अत्यन्त सेवा-शुश्रुषा की और देवताके समान मेरी पूंजा की ॥ १८ ॥ खर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातलको सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल उनके चरणोंकी पूजा ही है।। १९।। फिर भी परमदयालु श्रीकृष्णने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी घन नहीं दिया कि कहीं यह देखि घन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाय और मुझे न भूल बैठे'॥ २०॥ इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मणदेवता अपने घरके पास पहुँच गये । वे वहाँ क्या देखते हैं कि सब-का-सब स्थान सूर्य, ऑग्न और चन्द्रमाके समान रोजस्वी रत्ननिर्मित महलोसे घिरा हुआ है। हौर-ठौर चित्र-विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें शुंड-के-झुंड रंग-बिरंगे पक्षी कलख कर रहे हैं। सरोबरोंमें कुमुदिनी तथा श्रेत, नील और सौगन्धिक---पॉति-भॉतिके कमल खिले हुए हैं; सुन्दर-सुन्दर स्त्री-पुरुष बन-उनकर इधर-उधर विचर रहे हैं। उस स्थानको देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने लगे—'मैं यह क्या देख रहा हूँ ? यह किसका स्थान है ? यदि यह बही स्थान है, जहाँ में रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो गया'॥ २१-२३॥ इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओंके समान सुन्दर-सुन्दर खी-पुरुष गाजे-बाजेके साथ मङ्गलगीत गाते हुए उस महाभाग्यवान् ब्राह्मणकी अगवानी करनेके लिये आये॥ २४॥ पतिदेवक शुभागमन सुनकर बाह्मणीको अपार आनन्द हुआ और वह हड्बड़ाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकल आयी, वह ऐसी मालूम होती थी मानो मुर्तिमती लक्ष्मीजी ही कमलवनसे पचारी हों॥ २५॥ पतिदेवको देखते ही लिया ॥ १५ ॥ कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरिद्र, और

कहाँ लक्ष्मीके एकमात्र आश्रय भगवान् श्रीकृष्ण ! परन्

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पतिवता पनोक नेत्रोंमें प्रेम और उत्कण्डाके आवेगसे आँस् छलक आये। उसने अपने नेत्र बंद कर लिये। ब्राह्मणीने बड़े प्रेमभावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन आलिङ्गन भी॥ २६॥

प्रिय परीक्षित् ! ब्राह्मणपत्नी सोनेका हार पहनी हुई दासियोंके बीचमें विमानस्थित देवाङ्गनाके समान अत्यन्त शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूपमें देखकर वे विस्मित हो गये ॥ २७ ॥ उन्होंने अपनी पत्नीके साथ बड़े प्रेमसे अपने महलमें प्रवेश किया। उनका महल क्या था. मानो देवराज इन्द्रका निवासस्थान । इसमें मणियोंके सैकड़ों खंभे खंडे थे ॥ २८ ॥ हाथींके दाँतके बने हुए और सोनेक पातसे मेंडे हुए पलंगोपर दूधके फेनको तरह श्रेत और कोमल बिछाँने बिछ रहे थे। बहत-से चैवर वहाँ रक्खे हुए थे, जिनमें सोनेकी इंडियाँ लगी हुई थीं ॥ २९ ॥ सोनेके सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिनपर बड़ी कोमल-कोमल गहियाँ लगी हुई थीं। ऐसे चैदोबे भी झिलमिला रहे थे,जिनमें मोतियोंकी लड़ियाँ लटक रही थीं॥ ३०॥ स्फटिकमणिकी खच्छ भीतींपर पन्नेको पच्चीकारी की हुई थी। स्त्रिनिर्मित स्वीमूर्तियोक हाथोंमें रलेकि दीपक जगमगा रहे थे॥ ३१॥ इस प्रकार समस्त सम्पत्तियोंको समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे आ गयी ॥ ३२ ॥ वे मन-ही-मन कहने लगे — 'मै जन्मसे ही भाग्यहीन और सरिद्र हूँ। फिर मेरी इस सम्पत्ति-

समृद्धिका कारण क्या है ? अवश्य ही परमैश्वर्यशाली यद्वंशशिरोमाण भगवान् श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता॥ ३३॥ यह सब कुछ उनकी करुणाको ही देन है। खर्च भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णकाम और लक्ष्मीपति होनेके कारण अनन्त भोगसामप्रियोसे युक्त हैं। इसलिये वे याचक भक्तको उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परन्तु

उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसलिये सामने कुछ कहते

नहीं । मेरे यदुवंशशिरोमणि सखा श्यामस्नदर सचमुच उस मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो समूद्रको भर देनेकी

शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने न बरसकर उसके सो

जानेपर रातमें बरसता है और बहुत बरसनेपर भी धोड़ा ही समझता है ॥ ३४ ॥ मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा ! और उनका प्रेमी मक्त यदि उनके लिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही ! मैंने उन्हें केवल एक पृट्ठी चिउड़ा घेंट किया था, पर उदार-शिरोपणि श्रीकृष्णने उसे कितने प्रेमसे स्वीकार किया॥३५॥ मुझे जन्म-जन्म उन्हींका प्रेम, उन्होंकी हितीषता, उन्होंकी मित्रता और उन्होंको सेवा प्राप्त हो । मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा-सर्वदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें मेरा अनुसग बढ़ता जाय और उन्होंके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ अजन्या भगवान

श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि

बड़े-बड़े धॉनयोंका धन और ऐसर्यके मदसे पतन हो जाता

है। इसलिये वे अपने अदुरदर्शी भक्तको उसके माँगते

रहनेपर भी तरह-तरहकी सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि

नहीं देते । यह उनकी बड़ी कृपा है' ॥ ३७ ॥ परीक्षित् !

अपनी बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणदेवता

त्यागपूर्वक अनासक्तभावसे अपनी पत्नीके भगवतासादस्वरूप विषयोंको यहण करने लगे और दिनोदिन उनकी प्रेम-भक्ति बढने लगी॥ ३८॥ प्रिय परीक्षित् ! देवताओंके भी आराष्यदेव मक्त-भयहारी यञ्चपति सर्वशक्तिमान् भगवान् स्वयं ब्राह्मणींको अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं। इसलिये ब्राह्मणीसे बढकर और कोई भी प्राणी जगतमें नहीं है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा उस बाहाणने देखा

कि 'यद्यपि भगवान् अजित है, किसीके अधीन नहीं हैं:

फिर भी वे अपने सेक्कोंके अधीन हो जाते हैं, उनसे

पराजित हो जाते हैं:' अब वे उन्होंके ध्यानमें तन्मय हो

गये। ध्यानके आलेगसे उनकी अविद्याकी गाँउ कट गयी

और उन्होंने बोड़े ही समयमें भगवानुका धाम, जो कि

संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया॥४०॥ परीक्षित् ! बाह्मणोंको अपना इष्टदेव माननेवाले भगवान् श्रीकृष्णकी इस ब्राह्मणभक्तिको जो सुनता है, उसे भगवानुके चरणोमें प्रेमभाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है॥४१॥

### बयासीवाँ अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्ण-बलरामसे गोप-गोपियोंकी भेट

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी द्वारकामें निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्यग्रहण लगा, जैसा कि प्रलयके समय लगा करता है॥ १॥ परीक्षित् ! मनुष्योंको ज्योतिषयोंके द्वारा उस ग्रहणका पता पहलेसे हो चल गया था, इसलिये सब लोग अपने-अपने कल्याणके उद्देश्यसे पुण्य आदि उपार्जन करनेके लिये समन्तपञ्चक-तीर्य कुरुक्षेत्रमें आये॥ २॥ समन्तपञ्चक क्षेत्र वह है, जहाँ शरक्षधारियोंने श्रेष्ठ परशुरामजीने सारी पृथ्वीको क्षत्रियहीन करके राजाओंकी रुधिरधारासे पाँच बड़े-बड़े कुण्ड बना दिये थे॥ ३॥ जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पापकी निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्त करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान् भगवान् परशुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न होनेपर भी लोकमर्यादाकी रक्षांके लिये वहींपर यज्ञ किया था॥ ४॥

परीक्षित् ! इस महान् तीर्थयात्राके अवसरपर भारतवर्षके सभी शान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी। उनमें अक्रर, वस्देव, उप्रसेन आदि बड़े-बूढ़े तथा गद, प्रद्युप्त, साम्ब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने-अपने पापांका नाश करनेके लिये कुरुक्षेत्र आये थे। प्रद्युप्रनन्दन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा—ये दोनों सुचन्द्र, शुक्क, सारण आदिके साथ नगरकी रक्षाके लिये द्वारकामें रह गये थे। यदुवंशी एक तो स्वभावसे ही परम तेजस्वी थे; दूसरे गलेमें सोनेकी माला, दिव्य पृथ्वीके हार, बह्मृत्य वस्त्र और कबचोंसे सुराजित होनेके कारण उनकी सोभा और भी बढ़ गयी थी। वे तीर्थयात्राके पथमें देवताओंके विमानके समान रथीं, समृद्रकी तरङ्गके समान चलनेवाले घोड़ों, बादलोंके समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरोके समान मनुष्योंके द्वारा ढोयी जानेवाली पालकियोंपर अपनी पिलयोंके साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे. मानो स्वर्गके देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान् यद्वंशियाँने कुरुक्षेत्रमे पहुँचकर एकाप्रचित्तसे संयमपूर्वक

स्त्रान किया और प्रहणके उपलक्ष्यमें निश्चित कालतक

ऐसी गौओका दान किया जिन्हें वस्तेंकी सुन्दर-सुन्दर झुलें, पृष्पमालाएँ एवं सोनेकी जंजीरै पहना दी गयी थीं। इसके बाद बहणका मोक्ष हो जानेपर परश्रामजीके बनाये हए कुण्डोंमें यदुवंशियोंने विधिपूर्वक स्नान किया और सत्पात्र ब्राह्मणोको सुन्दर-सुन्दर पकवानोका भोजन कराया। उन्होंने अपने मनमें यह सङ्कल्प किया था कि भगवान् श्रीकृष्णके चरणोमें हमारी प्रेमभक्ति बनी रहे। मगवान् श्रीकृष्णको ही अपना आदर्श और इष्टदेव माननेवाले यदवंशियोने बाह्मणींसे अनुमति लेकर तब खर्य भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छायावाले वक्षोंके नीचे अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार डेरा डालकर उहर गये। परीक्षित् ! विश्राम कर लेक्के बाद यदुवंशियोने अपने सुहुद् और सम्बन्धी राजाओंसे मिलना-भेंटना शुरू किया॥१०-१२॥ वहाँ मत्स्य, उशीनर, कोसल, बिंदर्भ, कुरु, सृक्षय, कम्बोज, केकय, मद्र, कुन्ति, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशोकि—अपने पक्षके तथा शत्रुपक्षके—सैकडों नरपति आये हुए थे। परीक्षित् ! इनके अतिरिक्त यदवंशियोंके परम हितैषी बन्धु नन्द आदि गोप तथा भगवानुके दर्शनके लिये चिरकालसे उल्कण्डित गोपियाँ भी वहाँ आयी हुई थीं । यादवीने इन सबको देखा ॥ १३-१४ ॥ परीक्षित ! एक-दूसरेके दर्शन, मिलन और वार्तालापसे सभीको बडा आनन्द हुआ। सभीके हृदय-कमल एवं मुख-कमल खिल उठे। सब एक-दूसरेको भूजाओंमें भरकर हृदयसे लगाते, उनके नेत्रीसे आँसुओंकी झड़ी लग जाती, रोम-रोम खिल उठता, प्रेमके आवेगसे बोली बंद हो जाती और सब-के-सब आनन्द-समृद्रमें इबने-उतराने लगते।। १५।। पुरुषोंकी भाँति स्त्रियाँ भी एक-दूसरेको देखकर प्रेम और आनन्दसे भर गयों । वे अत्यन्त सीहार्द, मन्द-मन्द मुसकान, परम पवित्र तिरछी चितवनसे देख-देखकर परस्पर भेंट-अँकवार भरने लगीं। वे अपनी भुजाओंमें भरकर केसर लगे हुए वक्षःस्थलीको दूसरी खियोंके वक्षःस्थलोंसे दबातीं और अल्पन्त आनन्दका

उपवास किया ॥ ५-९ ॥ उन्होंने बाह्मणीको गोदान किया ।

अनुभव करतीं। उस समय उनके नेत्रोंसे प्रेमके आंस् छलकने लगते॥१६॥ अवस्था आदिमें छोटोने बड़े-बृढ़ोंको प्रणाम किया और उन्होंने अपनेसे छोटोंका प्रणाम स्वीकार किया । ये एक-दूसरेका स्वागत करके तथा कुशल-मद्भल आदि पूछकर फिर श्रीकृष्णकी मधुर लीलाएँ आपसमें कहने-सूनने लगे ॥ १७ ॥

परीक्षित् ! कुत्ती, वसुदेव आदि अपने भाइयों, बहिनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, माभियों और भगवान् श्रीकृष्णको देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुःख भूल गर्यो ॥ १८ ॥

बड़ी अपागिन हैं। मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप-जैसे साधु-स्वभाव सज्जन भाई आपत्तिके समय मेरी

कुन्तीने बसुदेवजीसे कहा—भैया ] मैं सचमूच

संधि भी न लें, इससे बढ़कर दुःखकी बात क्या होगी ? ॥ १९ ॥ भैया ! विधाता जिसके बाये हो जाता है. उसे स्वजन-सम्बन्धी, पुत्र और माता-पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आपलोगोंका कोई दोष नहीं ॥ २० ॥ वसदेवजीने कहा-बहिन ! उलाहना मत दो। हमसे बिलय न मानो। सभी मनुष्य दैवके खिलौने हैं।

यह सम्पूर्ण लोक ईश्वरके वशमें रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है॥ २१॥ बहिन ! कंससे सताये जाकर हमलोग इधर-उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वरकृपासे हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं॥ २२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीसित् ! वहाँ जितने भी नरपति आये थे-वसुदेव, उप्रसेन आदि यदुवंशियोने उनका खुब सम्मान-सत्कार किया। वे सब भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन पाकर परमानन्द और शान्तिका अनुभव करने लगे ॥ २३ ॥ परीक्षित् ! भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य. घृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रोंके साथ गान्धारी, पश्चियोंके सहित

युधिष्ठिर आदि पाण्डव, कुत्ती, सञ्जय, विदर, कृपाचार्य, कृत्तिभोज, विराट, भोध्यक, महाराज नग्नजित, पुरुजित, द्रपद, शल्य, घष्टकेत्, काशीनरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिलानरेश, मदनरेश, केकयनरेश, यथामन्य, स्शर्मा,

अपने पुत्रोंके साथ बाह्रीक और दूसरे भी युधिष्ठिरके अनुयायी नृपति भगवान् श्रीकृष्णका परम सुन्दर श्रीनिकेतन विग्रह और उनकी सनियोंको टेखकर अत्यन्त

भगवान् श्रीकृष्णसे भलीभाँति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनन्दसे श्रीकष्णके स्वजनी---यदवंशियोंकी प्रशंसा करने लगे ॥ २८ ॥ उन लोगोने मुख्यतया उपसेनजीको

विस्मित हो गये॥ २४-२७॥ अब वे बलरामजी तथा

सम्बोधित कर कहा—'भोजराज उपसेनजी ! सच पृष्टिये तो इस जगतुके मनुष्योमें आपलोगोंका जीवन ही सफल

है, धन्य है | धन्य है | क्योंकि जिन श्रीकृष्णका दर्शन बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्लभ है, उन्होंको आपलोग नित्य-निरन्तर देखते रहते हैं ॥ २९ ॥ वेदोंने बड़े आदरके

साथ भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्तिका गान किया है। उनके चरणधोवनका जल गङ्गाजल, उनकी वाणी—शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगतको अल्यन्त पवित्र कर रही है। अभी हमलोगोंके जीवनको ही बात है, समयके फेरसे

पृथ्वीका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था; परन्तु उनके

चरणकमलोंके स्पर्शसे पृथ्वीमें फिर समस्त शक्तियोंका सञ्चार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं -- मनोरथोंको पूर्ण करने लगी॥ ३०॥ उग्रसेनजी ! आपलोगोंका श्रीकृष्णके साथ वैवाहिक एवं गोत्रसम्बन्ध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते-पीते हैं। यों तो

मार्ग है, परन्तु आपलोगोंके घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान् मूर्तिमान् रूपसे निवास करते हैं, जिनके दर्शनमात्रसे स्वर्ग और मोक्षतककी अभिलाषा मिट जाती हैं।। ३६॥ भीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् !

आपलोग गृहस्थीकी झंझटोमें फँसे रहते हैं—जो नरकका

नन्दबाबाको यह बात मालूम हुई कि श्रीकृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्रमें आये हुए हैं तब वे गोपोंके साथ अपनी सारी सामग्री गाहियोंपर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्रीकष्ण-बलराम आदिको देखनेके लिये आये॥ ३२॥ नन्द आदि गोपोंको देखका सब-के-सब

मानो मृत शरीरमें प्राणोंका सञ्चार हो गया हो। वे लोग एक-दूसरेसे मिलनेके लिये बहुत दिनोंसे आतुर हो रहे

यदवंशी आनन्दसे भर गये। वे इस प्रकार उठ खड़े हए,

थे। इसलिये एक-दूसरेको बहुत देरतक अत्यन्त गाढ़भावसे आलिङ्गन करते रहे ॥ ३३ ॥ वसुदेवजीने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अत्यत्त प्रेम और आनन्दसे विद्युल होकर नन्दजीको हदयसे लगा लिया। उन्हें एक-एक करके सारी बातें याद हो आयों--कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको गोकुलमें ले जाकर नन्दजीके घर रख दिया था॥ ३४॥ भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजीने माता यशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे

लगकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। परीक्षित ! उस समय प्रेमके उद्रेकसे दोनों भाइयोंका गला र्रंध गया, वे कुछ भी बोल न सके॥ ३५॥ महाभाग्यवती यशोदाजी और तन्दवाबाने दोनों पूत्रोंको अपनी गोदमें बैठा लिया और भवाओंसे उनका गांड आलिङ्गन किया। उनके हृदयमें चिरकालतक न मिलनेका जो दुःख था, वह सब मिट गया ॥ ३६ ॥ रोहिणी और देवकाजीने व्रजेश्वरी यशोदाको अपनी अँकवारमें भर लिया । यशोदाजीने उन लोगोंक साथ मित्रताका जो व्यवहार किया था. उसका स्मरण करके दोनोंका गला भर आया। वे यशोदाजीसे कहने लर्गी- ॥ ३७ ॥ 'यशोदारानी ! आपने और व्रजेश्वर नन्दजीने हमलोगोंके साथ जो मित्रताका व्यवहार किया है, वह कभी पिटनेवाला नहीं है, उसका बदला

इन्द्रका ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका

सकतीं। नन्दरानीजी ! भला ऐसा कीन कृतघ है, जो आपके उस उपकारको भूल सके ? ॥ ३८ ॥ देवि ! जिस

समय बलराम और श्रीकृष्णने अपने मा-बापको देखातक

न था और इनके पिताने धरोहरके रूपमें इन्हें आप दोनोंके

पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनोंकी इस

प्रकार रक्षा की, जैसे पलके प्तलियोंकी रक्षा करती है। तथा आपलोगोंने ही इन्हें खिलाया-पिलाया, दुलार किया और रिझाया; इनके मङ्गलके लिये अनेकों प्रकारके उत्सव मनाये । सच पुळिये तो इनके मा-बाप आप ही लोग है । आपलोगोंकी देख-रेखमें इन्हें किसीकी आँचतक न लगी, ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आपलोगोंके अनुरूप ही था: क्योंकि सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें अपने-परायेका

भेद-भाव नहीं रहता। नन्दरानीजी ! सचमूच आपलोग

परम संत हैं'॥ ३९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मैं कह चुका है कि गोपियंकि परम प्रियतम्, जीवनसर्वस्य श्रीकष्ण ही थे। जब उनके दर्शनके समय नेत्रोंको पलके गिर पड़तीं,

प्रेमको मृर्ति गोपियोंको आज बहुत दिनोंके बाद भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन हुआ । उनके मनमें इसके लिये कितनी

तब वे पलकाँको बनानेवालेको ही कोसने लगती। उन्हीं

लालसा घी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रोंके राखे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हदयमें ले

जाकर गाढ आलिङ्गन किया और मन-हो-मन आलिङ्गन करते-करते तन्मय हो गयीं। परीक्षित् ! कहाँतक कहैं, वे उस भावको प्राप्त हो गर्यो. जो नित्य-निरन्तर अभ्यास करनेवाले योगियंकि लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है।।४०॥

जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादात्स्यको प्राप्त-एक हो रही है, तब वे एकान्तमें उनके पास गये, उनको इदयसे लगाया, कशल-मङ्गल पूछा

और हँसते हुए यों बोले— ॥ ४१ ॥ 'सिखयो ! हमलोग

अपने सक्तन-सम्बन्धियोंका काम करनेके लिये वजसे बाहर चले आये और इस प्रकार तुम्हारी-जैसी प्रेयसियोंको छोडकर हम शत्रओंका विनाश करनेमें उलझ गये। बहत दिन बीत गये, क्या कभी तुमलोग हमारा स्मरण भी करती

हो ? ॥ ४२ ॥ मेरी प्यारी गोपियो ! कहीं तुमलोगोंक

मनमें यह आशङ्खा तो नहीं हो गयी है कि मैं अकृतज्ञ हैं और ऐसा समझकर तमलोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो ? निस्पन्देह भगवान ही प्राणियोंके संयोग और वियोगके कारण हैं॥ ४३ ॥ जैसे वाय बादलों, तिनकों, रूई और धुलके कणोंको एक-दूसरेसे मिला देती हैं, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अलग-अलग कर देती है, वैसे

हो समस्त पदार्थोंके निर्माता भगवान् भी सम्बका संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं ॥ ४४ ॥ सखियो ! यह बडे सौभाग्यकी बात है कि तुम सब लोगोंको मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्राप्ति करानेवाला है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम-मक्ति

प्राणियोंको अमृतत्व (परमानन्द-धाम) प्रदान करनेमें

समर्थ है॥ ४५॥ प्यारी गोपियो ! जैसे घट, पट आदि

जितने भी भौतिक पदार्थ है, उनके आदि, अन्त और मध्यमें, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वाय, ऑप्न तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, बैसे ही

जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचमें, बाहर और मीतर केवल मै-ही-मैं है ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार सभी प्राणियोंके शरीरमें यही पाँचों भृत कारणरूपसे स्थित हैं

और आत्मा पोक्ताके रूपसे अचवा जीवके रूपसे स्थित है। परन्तु मैं इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हैं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे है, तुमलोग ऐसा अनुभव करो ॥ ४७ ॥

श्रीशुकदेकजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार गोपियोंको अध्यात्मज्ञानकी शिक्षासे शिक्षित किया। उसी उपदेशके बार-बार स्मरणसे गोपियोंका जीवकोश---लिक्कशरीर नष्ट हो गया और वे भगवान्से एक हो गर्थी, भगवान्को ही सदा-सर्वदाके

ब्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्

कमलनाभ । अगाधबोधसम्पन्न बडे-बडे योगेश्वर अपने हृदयकमलमें आपके चरणकमलोंका चिन्तन करते रहते है। जो लोग संसारके क्राएँमें गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलनेके लिये आपके चरणकमल ही एकमात्र अवलम्बन हैं। प्रभो ! आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपका वह चरणकमल, घर-गृहस्थके काम करते रहनेपर भी सदा-सर्वदा हमारे हदयमें विराजमान रहे, हम एक क्षणके लिये भी उसे न भूलें ॥ ४९ ॥

लिये प्राप्त हो गर्यी॥४८॥ उन्होंने कहा—'हे

### तिरासीवाँ अध्याय

#### भगवानकी पटरानियोंके साथ द्रौपदीकी बातजीत

श्रीकृष्ण ही गोपियोंको शिक्षा देनेवाले हैं और वही उस शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाली वस्तु है । इसके पहले, जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान् श्रीकृष्णने उनपर महान् अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त सम्बन्धियोसे कुशल-मङ्गल पूछा ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका दर्शन करनेसे ही उनके सारे अश्घ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान् श्रीकृष्णने उनका सत्कार किया, कुशल-महुल पुत्रम, तब वे अत्यन्त आनन्दित होकर उनसे कहने लंगे— ॥ २ ॥ 'भगवन् ! बडे-बडे महापरुष मन-हो-मन आपके चरणारविन्दका मकरन्दरस पान करते रहते हैं। कभी-कभी उनके मुखुकमलसे लीला-कथाके रूपमें वह रस छलक पड़ता है। प्रभो ! वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाली विस्पति अद्यवा अविद्याको नष्ट कर देता है। उसी रसको जो लोग अपने कानेकि दोनोंमें घर-भरकर

जी-भर पीते हैं, उनके अमङ्गलकी आशङ्का ही क्या है ? ॥ ३ ॥ भगवन् ! आप एकरस ज्ञानस्वरूप और

अखण्ड आनन्दके समृद्र हैं। बुद्धि-बुत्तियोंके कारण

होनेवाली जाग्रत्, स्वप्न, सूय्पित—ये तीनों अवस्थाएँ आपके स्वयंप्रकाश स्वरूपतक पहुँच ही नहीं पातीं, दरसे

ही नष्ट हो जाती है। आप परमहंसोंकी एकमात्र गति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे. उसी समय यादव और कौरव-कुलकी खियाँ एकत्र होकर आपसमें भगवानुकी त्रिभुवन-विख्यात लीलाओंका वर्णन कर रही थीं। अब मैं तुम्हें उन्हींकी बातें सुनाता 食用气用

हैं। समयके फेरसे वेदोंका हास होते देखकर उनकी

रक्षाके लिये आपने अपनी अचित्त्व योगमापाके द्वारा

मनुष्यका-सा शरीर प्रहण किया है। हम आपके चरणोमें

बार-बार नमस्कार करते हैं'॥४॥

द्रीपदीने कहा-हे रुविमणी, यद्रे, हे जाम्बवती, सत्वे, हे सत्वभागे, कालिन्दी, शैब्वे, लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यान्य श्रीकृष्णपत्रियो ! तुमलोग हमें यह तो बताओं कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने अपनी मायासे लोगोंका अनुकरण करते हुए तुमलोगोंका किस प्रकार पाणियहण किया ? ॥ ६-७ ॥ रुक्मिणीजीने कहा—द्रौपदीजी ! जरासन्थ आदि

सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिश्पालके साथ हो; इसके लिये सभी शस्त्राखसे सुसज्जित होकर युद्धके लिये तैयार थे। परन्तु भगवान् मुझे वैसे ही हर लाये, जैसे सिंह बकरी और पेड़ोंके झंडमेंसे अपना भाग छीन ले जाय। क्यों न हो---जगत्में जितने भी अजेय वीर हैं, उनके मुकुटोंपर इन्हींकी चरणधृलि शोधायमान होती है।

द्रौपदीजी ! मेरी तो यही अभिलाया है कि भगवानके वे ही समस्त सम्पत्ति और सौन्दयंकि आश्रय चरणकमल जन्म-जन्म मुझे आराधना करनेके लिये प्राप्त होते रहें, मैं उन्होंकी सेवामें लगी रहें ॥ ८ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

सत्यभामाने कहा-द्रीपदीजी ! मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेनकी मृत्युसे बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वधका कलङ्क भगवान्पर ही लगाया। उस कलङ्को दुर करनेके लिये भगवान्ने ऋक्षराज जाम्बवानुपर विजय प्राप्त की और वह रल लाकर मेरे पिताको दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलकू लगानेके कारण इर गये। अतः यद्यपि वे दुसरेको मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्यमन्तकमणिके

जाम्बक्तीने कहा--द्रीपदीजी । मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवानुको इस बातका पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान् सीतापति हैं। इसलिये वे इनसे सताईस दिनतक लड़ते रहे । परन्तु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान् राम ही हैं, तब इनके चरणकमल पकड़कर स्यमन्तकमणिके साथ उपहारके रूपमें मुझे समर्पित कर

दिया । मैं यही चाहती हैं कि जन्म-जन्म इन्होंकी दासी बनी

साथ भगवानुके चरणोमें ही समर्पित कर दिया ॥ ९ ॥

कारिनन्दीने कहा--द्रौपदीजी ! जब भगवानुको यह मालुम हुआ कि मैं उनके चरणोंका स्पर्श करनेकी

रहें ॥ १० ॥

आशा-अभिलावासे तपस्या कर रही हैं, तब वे अपने सखा अर्जनके साथ यमना-तटपर आये और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारनेवाली उनकी दासी है।। ११।।

मित्रविन्दाने कहा —द्वीपदीजी ! मेरा स्वयंवर हो रहा

था। वहाँ आकर भगवानने सब राजाओंको जीत लिया और जैसे सिंह श्लंड-के-श्लंड कुतोमेंसे अपना माग ले जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकाप्रीमें ले आये। मेरे भाइयोने भी मुझे भगवान्से छुडाकर मेरा अपकार करना चाहा, परन्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया । मैं ऐसा चाहती हूं कि मुझे जन्म-जन्म उनके पाँच

पखारनेका सीभाग्य प्राप्त होता रहे ॥ १२ ॥ सस्याने कहा—द्रौपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे

स्वयंवरमें आये हुए राजाओंके बल-पौरुषकी परीक्षाके

लिये बड़े बलवान् और परक्रमी, तीखे सींगवाले सात बैल रख छोड़े थे। उन बैलोने बड़े-बड़े वीरोंका पपंड बर-बर कर दिया था। उन्हें भगवानने खेल-खेलमें ही इपटकर पकड़ लिया, नाथ लिया और बाँध दिया; टीक वैसे ही, जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके बच्चोंको पकड़

**医食食鱼类食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食** 

लेते हैं ॥ १३ ॥ इस प्रकार भगवान् बल-पौरुषके द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरङ्किणी सेना और दासियोंके साथ द्वारका ले आये। मार्गमें जिन क्षत्रियोंने विच्न डाला, उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी

सेवाका अवसर सदा-सर्वदा प्राप्त होता रहे ॥ १४ ॥ भद्राने कहा—द्रीपदीजी ! भगवान् मेरे मामांके पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्होंके चरणोंमें अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजीको यह बात मालुम हुई, तब उन्होंने खयं ही भगवानको ब्लाकर अक्षीहिणी सेना और बहत-सी

दासियोंके साथ मुझे इन्होंके चरणोमें समर्पित कर

दिया ॥ १५ ॥ मै अपना- परम कल्याण इसीमें समझती है

कि कर्मके अनुसार मुझे जहाँ-जहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्होंके चरणकमलोका संस्पर्श प्राप्त होता रहे ॥ १६ ॥ लक्ष्मणाने कहा--- सनीजी ! देवर्षि नास्द बार-बार भगवानुके अवतार और लीलाओंका गान करते रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मीजीने समस्त लोकपालोंका त्याग करके भगवानुका ही वरण किया, मेरा चित्त भगवानके चरणोमें आसक हो गया॥ १७॥

साध्वी ! मेरे पिता बृहत्सेन मृङ्गपर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी

इच्छाकी पुर्तिके लिये यह उपाय किया॥ १८॥ महारानी ! जिस प्रकार पाण्डवबीर अर्जुनकी प्राप्तिके लिये आपके पिताने स्वयंवरमें मत्स्यवेधका आयोजन किया था. उसी प्रकार मेरे पिताने भी किया। आपके खयंवरकी अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहरसे ढका हुआ था, केवल जलमें ही उसकी परछाई दीख पड़ती थी॥ १९॥ जब यह समाचार राजाओंको मिला,

तब सब ओरसे समस्त अख-शखोंके तत्त्वज्ञ हजारों राजा अपने-अपने गुरुओंके साथ मेरे पिताजीकी राजधानीमें आने लगे॥२०॥ मेरे पिताजीने आये हुए सभी राजाओंका बल-पौरुष और अवस्थाके अनुसार घलीपाँति स्वागत सत्कार किया। उन लोगोन मुझे प्राप्त करनेकी

इच्छासे स्वयंवर-सभामें रक्खे हुए धनुष और बाण उठाये ॥ २१ ॥ उनमेंसे कितने ही राजा तो घनुषपर ताँत भी न चढा सके। उन्होंने धनुषको ज्यों-का-त्यों रख दिया । कड्योंने धनुषकी डोरोको एक सिरेसे बाँधकर दूसरे

सिरेतक खींच तो लिया, परन्त वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध

न सके, उसका झटका लगनेसे गिर पढ़े ॥ २२ ॥ रानीजी ! बडे-बडे प्रसिद्ध बीर—जैसे जरासन्ध, अम्बष्टनरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और

कर्ण-इन लोगोंने धनुषपर डोरी तो चढा ली; परन्तु उन्हें

मछलीकी स्थितिका पता न चला॥२३॥ पाण्डवबीर अर्जनने जलमें-उस मछलीकी परछाई देख ली और यह मी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानीसे उन्होंने बाण छोड़ा भी; परन्तु उससे लक्ष्यवेध न हुआ, उनके

बाणने केवल उसका स्पर्शमात्र किया ॥ २४ ॥ रानीजी ! इस प्रकार बहै-बहै अभिमानियोंका मान

मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियोंने मुझे पानेकी लालसा एवं साथ-ही-साथ लक्ष्यवेचकी चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान्ने धनुष उठाकर खेल-खेलमें---अनायास ही उसपर होरी चढ़ा दी, बाण साथा और जलमें

केवल एक बार मछलीको परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया । उस समय ठीक दोपहर हो रहा था,

सर्वार्थसाधक 'अभिजित्' नामक मुहर्त बीत रहा था॥ २५-२६॥ देबीजी। उस समय जय-जयकार होने लगा और आकाशमें दन्द्रभियाँ कजने लगीं । बड़े-बड़े देवता आनन्द-विद्वल होकर पृथ्मेंकी वर्षा

करने लगे ॥ २७ ॥ रानीजी ! उसी समय मैंने रंगशालामें प्रवेश किया। मेरे पैरोकि पायजेब रुनझून-रुनझून जोल रहे थे। मैंने नये-नये उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रक्खे थे।

मेरी चोटियोंमें मालाएँ गुँधो हुई घीं और मुँहपर लज्जामिश्रित मुसकराहट थी। मैं अपने हाथोंमें रत्नोंका हार

लिये हुए थी, जो बीच-बीचमें लगे हुए सोनेके कारण

और भी दमक रहा था। रानीजी! उस समय मेरा मुखमण्डल घनी घुँघराली अलकोंसे सुशोभित हो रहा था

तथा कपोलॉपर कुण्डलोंकी आभा पड़नेसे वह और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर

चन्द्रमाकी किरणोंके समान सुशीतल हास्यरेखा और तिरछी चितवनसे चारों ओर बैठे हुए राजाओंकी ओर देखा, फिर घीरेसे अपनी वरमाला भगवानुके गलेमें डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहलेसे ही भगवानुके प्रति अनुरक्त था॥ २८-२९॥ मैंने ज्यों ही

बरमाला पहनायी त्यों ही मृदङ्ग, पखावज, शङ्क, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियाँ नाचने लगीं। गवैये गाने लगे ॥ ३० ॥

द्रीपदीजो ! जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान्को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब

कामातुर राजाओंको बड़ा डाह हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गये ॥ ३१ ॥ चतुर्भुज भगवान्ने अपने श्रेष्ट चार घोड़ोंवाले रथपर मुझे चढ़ा लिया और हाथमें शार्क्सधनुष लेकर तथा

कवच पहनकर युद्ध करनेके लिये वे रथपर खड़े हो ग्ये ॥ ३२ ॥ पर गुनीजी ! दारुकने सोनेके साज-सामानसे लंदे हुए रथको सब राजाओंके सामने ही द्वारकाके लिये

हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिनोंके बीचसे अपना पाग ले जाय ॥ ३३ ॥ उनमेंसे कुछ राजाओंने धनुष लेकर यद्धके लिये सज-धजकर इस उद्देश्यसे रास्तेमें पीछा

किया कि हम भगवानुको रोक लें; परन्तु रानीजी ! उनकी चेष्टा ठोक वैसी ही थीं, जैसे करे सिंहको रोकना चाहै ॥ ३४ ॥ शार्क्सभन्षके छटे हुए तीरोंसे किसीकी बाँह कट गयी तो किसीके पैर कटे और किसीकी गर्दन ही उतर

गयी। बहुत-से लोग तो उस रणभूमिमें ही सदाके लिये

सो गये और बहुत-से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हए॥ ३५॥

तदनन्तर यदुवंशशिक्षेमणि भगवान्ने सूर्यकी भौति अपने निवासस्थान स्वर्ग और पृथ्वीमें सर्वत्र प्रशंसित द्वारका-नगरोमें प्रवेश किया । उस दिन वह विशेषरूपसे सजायी गयी थी। इतनी झॉडियाँ, पताकाएँ और तोरण

लगाये गये थे कि उनके कारण सुर्यका प्रकाश धरतीतक नहीं आ पाता था।। ३६॥ मेरी अभित्ताषा पूर्ण हो जानेसे पिताजीको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी-सहदों, सगे-सम्बन्धियों और भाई-अञ्चओंको

बहम्ह्य बस्त, आभूषण, शय्या, आसन और विविध प्रकारको सामग्रियाँ देकर सम्मानित किया ॥ ३७ ॥ भगवान् परिपूर्ण हैं — तथापि मेरे पिताजीने प्रेमवश उन्हें

बहत-सी दासियाँ, सब प्रकारको सम्पतियाँ, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत-से बहुमूल्य अस्त-शस समर्पित किये ॥ ३८ ॥ रानीर्जा ! हमने पूर्वजन्ममें सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी। तभी तो हम इस जन्ममें आत्माराम भगवान्की गृह-दासियाँ हुई है॥ ३९॥

सोलह हजार पित्रयोंकी ओरसे रोहिणीजीने कहा — भीमासुरने दिग्विजयके समय बहुत-से राजाओंको जीतकर उनकी कन्या हमलोगोंको अपने महलमें बंदी बना रखा था। भगवान्ने यह जानकर युद्धमें मौमासुर और उसकी सेनाका संहार कर डाला और स्वयं पूर्णकाम होनेपर भी उन्होंने हमलोगोंको वहाँसे छुड़ाया तथा पाणिग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानीजी! हम सदा-सर्वदा उनके उन्हों चरणकमलोंका चिन्तन करती रहती थीं, जो जन्म-मृत्युरूप संसारसे मुक्त करनेवाले हैं॥४०॥ साध्वी द्रीपदीजी! हम साम्राज्य, इन्द्रपद अथवा इन दोनोंके भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्माका

पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ— कुछ भी नहीं चाहतीं। हम केवल इतना ही चाहती है कि अपने प्रियतम प्रभुके सुकोमल चरणकमलोंकी वह श्रीरज

सर्वदा अपने सिरपर वहन किया करें, जो लक्ष्मीजीके वक्षःस्थलपर लगी हुई केशस्की सुगन्धसे युक्त है॥ ४१-४२॥ उदारशिरोमणि भगवान्के जिन चरणकमलोंका स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप, गोपियाँ, भीलिनें, तिनके और घास लताएँतक करना चाहती थीं,

उन्होंकी हमें भी चाह है ॥ ४३ ॥

# चौरासीवाँ अध्याय

### वसुदेवजीका यज्ञोत्सव

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! सर्वात्मा भक्तभवहारी भगवान् श्रीकृष्णके प्रति उनकी प्रतियोंका कितना प्रेम है-यह बात कुत्ती, गान्धारी, द्रौपदी, स्भद्रा, दूसरी राजपलियों और भगवानुकी प्रियतमा गोपियोने भी सुनी। सब-को-सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यन्त मुग्ध, अत्यन्त विस्मित हो गर्यी। सबके नेत्रोंमें प्रेमके आँस् छलक आये ॥ १ ॥ इस प्रकार जिस समय कियोंसे कियाँ और पुरुषोंसे पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मृनि भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीका दर्शन करनेके लिये वहाँ आये ॥ २ ॥ उनमें प्रधान ये थे — श्रीकव्यद्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्योंके सहित भगवान परश्यम, वसिष्ट, गालव, भृगु, पुलस्य, कश्यप, अत्रि, मार्कप्डेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, अङ्गिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वापदेव इत्यादि ॥ ३-५ ॥ ऋषियोंको देखकर पहलेसे बैठे हए नस्पतिगण, युधिष्ठिर आदि पाण्डव, भगवान् श्रीकृष्ण और

बलरामजी सहसा उठकर खडे हो गये और सबने उन

विश्ववन्दित ऋषियोंको प्रणाम किया॥ ६॥ इसके बाद

आदिसे सब एजाओने तथा बलरामजीके साथ स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने उन सब ऋषियोंकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ७ ॥ जब सब ऋषि-मुनि आरामसे बैठ गये, तब धर्मरक्षाके लिये अवतीर्ण भगवान् श्रीकृष्णने उनसे कहा । उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान्का भाषण सुन रही थी ॥ ८ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा — धन्य है ! हमलोगोंका

जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा

फल मिल गया: क्योंकि जिन योगेश्वरांका दर्शन वड़े-बड़े

स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चन्दन

देवताओं के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है, उन्होंका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्टदेवको समस्त प्राणियोंक हृदयमें न देखकर केवल मूर्तिविशेषमें ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आपलोगोंक दर्शन, स्पर्श, कुशल-प्रश्न, प्रणाम और पादपूजन आदिका सुअवसर भला कब मिल सकता है ? ॥ १० ॥ केवल जलमय तीर्थ हो तीर्थ नहीं कहलाते

और केवल मिट्टी या पत्यरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संत पुरुष ही वास्तवमें तीर्थ और देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत समयतक सेवन किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं; परंतु संत पुरुष तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं ॥ ११ ॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जल,

आकाश, बायु, वाणी और मनके अधिष्ठात्-देवता उपासना करनेपर भी पापका पूरा-पूरा नाश नहीं कर सकते: क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-कृदिका नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है । परन्तु यदि घड़ी-दो-घड़ी भी शानी महापुरुषोंकी सेवा की जाय तो वे सारे पाप-ताप मिटा देते हैं; क्योंकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक है ॥ १२ ॥ महात्माओ और सभासदो ! जो मनुष्य वात, पित और कफ—इन तीन धातुओंसे बने हुए शवतुल्य शरीरको ही आतमा---अपना 'मैं', स्ती-पुत्र आदिको ही अपना और

मिट्टी, पत्थर, काष्ट आदि पार्थिव विकारोंको ही इष्टदेव मानता है तथा जो केवल जलको ही तीर्थ समझता

है--- ज्ञानी महापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य होनेपर भी पश्जोमें भी नीच गधा ही है॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान्

श्रीकृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पर्ध हैं। उनका बह गृद भाषण सुनकर सब-के-सब ऋषि-मुनि चुप रह गये। उनकी खुँदि चकरमें पढ़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं॥ १४॥ उन्होंने बहुत देरतक विचार करनेके बाद यह निश्चय किया कि भगवान् सर्वेश्वर होनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्म-परतन्त्र जीवकी भौति व्यवहार कर रहे हैं—यह केवल लोकसंग्रहके लिये ही है। ऐसा समझकर वे मुसकराते हुए जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णसे कहने लगे॥ १५॥

पुनियोंने कहा—भगवन्! आपकी मायासे प्रजापतियोंके अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानी हमलीग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्यकी-सी चेष्टाओंसे अपनेको छिपाये रखकर जीवकी भाँति अवचरण करते हैं। भगवन् ! सचमूच आपको लीला अत्यन्त विचित्र है। परम आश्चर्यमयी है ॥ १६ ॥ जैसे पृथ्वी अपने विकारों — वृक्त, पत्थर, घट आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप महण कर लेती है,

वास्तवमें वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन

होनेपर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने-आपसे ही इस जगत्की रचना, रक्षा और संहार

करते हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कर्मोंसे लिप्त

नहीं होते। जो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदशून्य एकरस अनन्त है, उसका यह चरित्र लीलापात्र नहीं तो और क्या है ? धन्य है आपकी यह लीला ! ॥ १७ ॥ भगवन् ! यद्यपि आप प्रकृतिसे परे, स्वयं परत्रहा परमात्मा हैं: तथापि समय-समयपर भक्तजनोंकी रक्षा और दुष्टोंका दमन करनेके लिये विश्उ सत्त्वमय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीलाके द्वारा सनातन वैदिक मार्गको रक्षा करते हैं; क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमीके रूपमें आप

स्वयं ही प्रकट हैं ॥ १८ ॥ भगवन् ! वेद आपका विश्रह हृदय है: तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा उसोमें आपके साकार-निराकार रूप और दोनेकि अधिष्ठान-स्वरूप परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार होता है॥ १९॥ परमात्मन् ! ब्राह्मण ही वेदोंके आधारभृत आपके खरूपकी उपलब्धिके स्थान है; इसीसे आप ब्राह्मणोंका सम्मान करते हैं और इसीसे आप ब्राह्मणभक्तोंमें अञ्चगण्य भी है ॥ २० ॥ आप सर्वविध कल्याण-साधनोंकी चरमसीमा है और संत पुरुषोंकी

एकमात्र गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गये। वास्तवमें सबके परम फल आप ही है।। २१।। प्रभो ! आपका ज्ञान अनन्त है, आप स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रहा परमात्मा घगवान् हैं। आपने अपनी अखिन्त्य शक्ति थोगमायाके द्वारा अपनी महिषा छिपा रक्खी है, हम आपको नमस्कार करते हैं॥ २२ ॥ ये सभामें बैठे हुए राजालोग और दूसरोंकी तो बात ही क्या, खयं आपके साथ आहार-विहार करनेवाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तवमें नहीं जानते; क्योंकि आपने अपने

जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है, उस समय स्वप्नके मिथ्या पदार्थोंको ही सत्य समझ लेता है और नाममात्रकी इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाले अपने स्वप्रशरीरको ही वास्तविक शरीर मान बैठता है । उसे उतनी देरके लिये इस बातका जिल्कुल ही पता नहीं रहता कि स्वप्रशरीरके अतिरिक्त एक जायत्-अवस्थाका शरीर भी है ॥ २४ ॥

स्वरूपको—जो सबका आत्मा, जगत्का आदिकारण

और नियन्ता है—मापाके परदेसे दक रक्खा है ॥ २३ ॥

ठीक इसी प्रकार, जाग्रत्-अवस्थामें भी इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिरूप मायासे चित्त मोहित होकर नाममावके विषयोंमें भटकते लगता है। उस समय भी चित्रके चक्करसे विवेकशक्ति दक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जावत् संसारसे परे हैं ॥ २५ ॥ प्रभी ! बड़े-बड़े ऋषि-मृनि अत्यत्त परिपक्व योग-साधनाके द्वारा आपके उन चरणकमलोंको हदयमें धारण करते हैं, जो समस्त पाप-राशिको नष्ट करनेवाले महाजलके भी

आश्रयस्थान है। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज हमें उन्होंका दर्शन हुआ है। प्रभी ! हम आपके भक्त हैं,

आप हमपर अनुप्रह कीजिये; क्योंकि आपके परम पदकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है, जिनका लिङ्गशरीररूप जीव-कोश आंपको उत्कृष्ट भक्तिके द्वारा नष्ट हो जाता है।। ३६ ॥ श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—राजर्षे ! भगवान्की इस

प्रकार स्तृति करके और उनसे, राजा धृतराष्ट्रसे तथा धर्मराज युधिष्ठिरजीसे अनुपति लेकर उन लोगोंने

अपने-अपने आश्रमपर जानेका विचार किया॥ २७॥

परम यशस्यी वसदेवजी उनका जानेका विचार देखकर उनके पास आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रतासे निवेदन करने लगे॥ २८॥ वस्देवजीने कहा-ऋषियों ! आपलोग सर्वदेवस्वरूप हैं। मै आपलोगोंको नमस्कार करता हैं। आपलोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये। वह यह कि जिन कमेंकि अनुष्ठानसे कमें और कर्मकासनाओंका आत्यन्तिक नाश---मोक्ष हो जाय.

उनका आप मुझे उपदेश कीजिये ॥ २९ ॥ नारदजीने कहा-ऋषियो ! यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि वसुदेवजी श्रीकृष्णको अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासाके भावसे अपने कल्याणका साधन हमलोगोंसे पूछ रहे हैं ॥ ३० ॥ संसारमें बहुत पास रहना मनव्योंके अनादरका कारण हुआ करता है। देखते है, गङ्गातटपर रहनेवाला पुरुष गङ्गाजल छोड़कर अपनी शृद्धिके लिये दूसरे तीर्थमें जाता है।। ३१ ॥ श्रीकृष्णकी अनुभृति समयके फेरसे होनेवाली जगत्की सृष्टि, स्थिति

तथा सस्य आदि गुणेकि प्रवाहसे खॉण्डत नहीं है । वे स्वयं अद्भितीय परमात्मा हैं। जब वे अपनेको अपनी ही शक्तियों-प्राण आदिसे ढक लेते हैं, तब मुर्खलोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गये; जैसे बादल, कुहरा या प्रहणके

द्वारा अपने नेत्रोंके ढक जानेपर सूर्यको ढका हुआ मान लेते हैं ॥ ३३ ॥

परीक्षित् ! इसके बाद ऋषियोंने भगवान् श्रीकृष्ण, बलरामजी और अन्यान्य राजाओंके सामने ही वसदेवजीको सम्बोधित करके कहा- ॥ ३४ ॥ 'कमोकि द्वारा कर्मवासनाओं और कर्मफलोका आत्यन्तिक नाश करनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदिके द्वारा समस्त यज्ञोंके अधिपति भगवान् विष्णुकी श्रद्धापूर्वक आराधना करे ॥ ३५ ॥ त्रिकालदर्शी ज्ञानियोने शाखदष्टिसे यही चितको शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधन और चित्तमें आनन्दका उल्लास करनेवाला धर्म बतलाया है ॥ ३६ ॥ अपने न्यायार्जित घनसे श्रद्धापूर्वेक पुरुषोत्तम

भोगोंद्वारा स्त्री-पुत्रकी इच्छाको और कालक्रमसे स्वर्गीद भोग भी नष्ट हो जाते हैं—इस विचारसे लोकैषणाको त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घरमे रहते हुए ही तीनी प्रकारकी एवणाओं--- इच्छाओंका परित्याग करके तपोवनका रास्ता लिया करते थे॥ ३८॥ समर्थ वसदेवजी ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीनों देवता, ऋषि और पितरोंका ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणोंसे छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और सन्तानोत्पत्तिसे। इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसारका त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है॥ ३९॥ परम

भगवानुकी आराधना करना ही द्विजाति—ब्राह्मण, क्षत्रिय

और वैश्य गृहस्थके लिये परम कल्याणका मार्ग

है ॥ ३७ ॥ यसदेवजी ! विचारवान् पुरुषको चाहिये कि यज्ञ, दान आदिके द्वारा धनकी इच्छाको, गृहस्थोचित

बुद्धिमान् वसुदेवजी ! आप अबतक ऋषि और पितरींके ऋणसे तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञीके द्वारा देवताओंका ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उऋण होकर गहत्याम कीजिये, भगवान्की शरण हो जाइये॥४०॥ और प्रलयसे मिटनेवाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्तसे. गणोंसे और किसीसे भी श्रीण नहीं वसुदेवजी ! आपने अवश्य ही परम मक्तिसे जगदीश्वर होती ॥ ३२ ॥ उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग-द्वेष भगवानुकी आराधना की है; तभी तो वे आप दोनोंके पुत्र आदि क्लेश, पृण्य-पापमय कर्म, सुख-द:खादि कर्मफल हए हैं ॥ ४१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित ! परम मनस्वी वसुदेवजीने ऋषियोंकी यह बात सुनकर, उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यहांके लिये ऋत्विजोंके रूपमें उनका वरण कर लिया ॥ ४२ ॥ राजन् ! जब इस प्रकार वसुदेवजीने धर्मपूर्वक ऋषियोंको वरण कर लिया, तब उन्होंने पृण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें परम धार्मिक वसुदेवजीके द्वारा उत्तमोत्तम सामग्रीसे युक्त यञ्ज करवाये ॥ ४३ ॥ परीक्षित् ! जब वसदेवजीने यज्ञकी दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियोंने स्नान करके सुन्दर वस्न और कमलोंकी मालाएँ घारण कर शीं, राजालोग वस्त्राज्वणोंसे खुब सुसज्जित हो गये॥४४॥ वसदेवजीकी प्राविद्योंने सुन्दर वस्त, अङ्गराग और सोनेके हारोंसे अपनेको सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनन्दसे अपने-अपने हाथोंमें मात्रुलिक सामग्री लेकर यञ्जशालामें आयीं ॥ ४५ ॥ उस समय मृदङ्ग, पखावज, शक्क, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तिकयाँ नाचने लगों । सृत और मागध स्तृतिगान करने लगे । गन्धवंकि साथ स्रीले गलेवाली गन्धवंपवियाँ गान करने लगीं ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने पहले नेत्रोमे अंजन और शरीरमें मक्खन लगा लिया; फिर उनको देवकी आदि अठारत पत्रियोंके साथ उन्हें ऋत्विजोंने महाभिषेककी विधिसे वैसे ही अधिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन कालमें नक्षत्रीके साथ चन्द्रमाका अभिषेक हुआ था॥४७॥ उस समय यज्ञमें दीक्षित होनेके कारण बसुदेवजी तो मृगवर्म धारण किये हुए थे; परन्तु उनकी पिलयाँ सुन्दर-सुन्दर साडी, कंगन, हार, पायजेब और कर्णफुल आदि आभूषणोंसे खुब सजी हुई थीं। वे अपनी प्रांत्रयोंके साथ भलीभाँति शोभायमान हुए॥४८॥ पहाराज ! वसुदेवजीके ऋत्विज और सदस्य रक्षजटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोधित हए, जैसे पहले इन्द्रके यज्ञमें हुए थे॥ ४९॥ उस समय भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने-अपने भाई-बन्ध् और स्नी-पुत्रोंके साथ इस प्रकार शोभायमान हए, जैसे अपनी शक्तियोंके साथ समस्त जीवोंके ईश्वर स्वयं भगवान् समष्टि जीवोंके अभिमानी श्रीसपूर्वण तथा अपने विश्वह

नारायणस्वरूपमें शोभायमान होते हैं॥ ५०॥

हृदमें — रामहृदमें स्नान किया ॥ ५३ ॥ स्नान करनेके बाद वसुदेवजी और उनकी पिलयोंने बंदीजनोंको अपने सारे वस्ताभूषण दे दिये तथा स्वयं नये वसाभूषणसे सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणोंसे लेकर कुत्तीतकको भोजन कराया॥ ५४॥ तदनन्तर अपने भाई-बन्धओं, उनके स्ती-पुत्रों तथा विदर्भ, कोसल, कुरु, काशी, केकय और सञ्जय आदि देशोंक राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणॉको विदाईके रूपमें बहुत-सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान् श्रीकृष्णको अनुमति लेकर यज्ञकी प्रशंसा करते हुए अपने-अपने घर चले गये ॥ ५५-५६ ॥ परीक्षित् ! उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नक्स्त, सहदेव, नारद, भगवान् व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन, सम्बन्धी और बान्धव अपने हितैषी बन्ध् यादवोंको छोडकर जानेमें अस्यन्त विरह-व्यथाका अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यन्त स्त्रेहाई चित्तसे यदवंशियोंका आलिहन किया और बड़ी कठिनाईसे किसी प्रकार अपने-अपने देशको गये। दुसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँसे स्वाना हो गये॥ ५७-५८॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण, बलरामजी तथा उग्रसेन आदिने नन्दबाबा एवं अन्य सब गोपोंकी बहुत बड़ी-बड़ी सामवियोंसे अर्चा-पूजा की, उनका सत्कार किया; और वे प्रेम-परवश होकर बहुत दिनोंतक वहीं रहे॥ ५९॥ वसुदेवजी अनावास ही अपने बहुत बड़े मनोरथका महासागर पार कर गये थे। उनके आनन्दकी सीमा न थी। सभी आत्मीय खजन उनके साथ थे। उन्होंने नन्दबाबाका हाथ वसदेवजीने प्रत्येक यज्ञमें ज्योतिष्टोम, दर्श,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सीरसत्रादि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्यान्य यज्ञोके द्वारा द्रव्य, क्रिया और उनके ज्ञानके—मन्त्रोंके स्वामी विष्णुभगवान्की आराधना की ॥ ५१ ॥ इसके बाद उन्होंने उचित समयपर ऋत्विजोको वस्नालङ्कारोंसे सुसन्जित किया और शस्त्रके अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर धनके साथ अलङ्कुत गीएँ, पृथ्वी और सुन्दरी कन्याएँ दीं॥ ५२॥ इसके बाद महर्षियोंने पक्षीसंयाज नामक यज्ञाङ्ग और अवपृथस्तान अर्थात् यज्ञान्त-स्नानसम्बन्धी अवशेष कर्म कराकर वस्देवजीको आगे करके परश्रामजीके बनाये

पकड़कर कहा ॥ ६० ॥ वस्देवजीने कहा-भाईजी ! मगवान्ते मन्ष्येके लिये एक बहुत बहा बन्धन बना दिया है। उस बन्धनका नाम है स्त्रेह, प्रेमपाश। मै तो ऐसा समझता है कि बड़े-बड़े शुरवीर और योगी-यति भी उसे तोडनेमें असमर्थ है ॥ ६१ ॥ आपने हम अकृतज्ञोंके प्रति अनुपम मित्रताका व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप-सरीखे संत शिरोमणियोंका तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल

नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैत्री-सम्बन्ध कभी

ट्टनेवाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेगे ॥ ६२ ॥ भाईजी ! पहले तो बंदीगृहमें बंद होनेके कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन-सम्पत्तिके नशेसे—श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं; आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते॥ ६३॥ दूसरोंको सम्मान देकर खयं सम्मान न चाहनेवाले भाईजी ! जो कल्याणकामी है उसे राज्यलक्ष्मी न मिले—इसीमें उसका भला है; क्योंकि मन्ध्य राज्यलक्ष्मीसे अंघा हो जाता है और अपने भाई-चन्धु, स्वजनोतकको नहीं देख

पाता ॥ ६४ ॥ श्रीशुकदेकजी कहते हैं--परीक्षित ! इस प्रकार कहते-कहते वसुदेकजीका हृदय प्रेमसे गर्गद हो गया।

उन्हें नन्दबाबाकी मिश्रता और उपकार स्मरण हो आये :

उनके नेत्रोमें प्रेमाश्रु उमड़ आये, वे रोने लगे ॥ ६५ ॥

नन्दजी अपने सखा वसुदेवजीको प्रसन्न करनेके लिये एवं

\*\*\*\*\*\*\*

भगवान श्रीकष्ण और बलरामजीके प्रेमपाशमें वैधकर आज-कल करते-करते तीन महीनेतक वहीं रह गये।

यदवंशियोंने जीभर उनका सम्मान किया ॥ ६६ ॥ इसके बाद बहमुल्य आभूषण, रेशामी बस्त, नाना प्रकारकी

उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगोंसे नन्दबाबाको, उनके व्रजवासी साधियोंको और वन्ध्-बान्धवोंको खुब तुप्त

किया ॥ ६७ ॥ वस्देवजी, उपसेन, श्रीकृष्ण, बलराम

उद्धव आदि यदुवंशियंनि अलग-अलग उन्हें अनेकों प्रकारकी भेटें दीं। उनके बिदा करनेपर उन सब

सामग्रियोंको लेकर नन्दबाबा, अपने व्रजके लिये खाना हुए॥ ६८॥ नन्दबाबा, गोपों और गोपियोंका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें इस प्रकार लग

गया कि वे फिर प्रयत्न करनेपर भी उसे वहाँसे

लौटा न सके। सुतरां बिना ही मनके उन्होंने मधराकी यात्रा की ॥ ६९ ॥

जब सब बन्धु-बान्धव वहाँसे बिदा हो चुके, तब भगवान् श्रीकृष्णको ही एकमात्र इष्टदेव माननेवाले यदुवंशियोंने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहेंची है,

द्वारकाके लिये प्रस्थान किया ॥ ७० ॥ वहाँ जाकर उन्होंने लोगोसे वसदेवजीके यज्ञमहोत्सव, स्वजन-सम्बन्धियोके दर्शन-मिलन आदि तीर्थयात्राके प्रसक्तीको कह सुनाया॥ ७१॥

### पचासीवाँ अध्याय

श्रीभगवान्के द्वारा वसुदेवजीको ब्रह्मज्ञानका उपदेश तथा देवकीजीके छः पुत्रोंको लौटा लाना

श्रीशुकदेकजी कातो हैं—परोक्षित् ! इसके बाद एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी प्रातःकालीन प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये। प्रणाम कर लेनेपर वस्देवजी बड़े प्रेमसे दोनों भाइयोंका अभिनन्दन करके कहने लगे ॥ १ ॥ वसदेवजीने बडे-बडे ऋषियोंके मुँहसे भगवान्की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण

चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बातका दढ़ विश्वास हो

गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान हैं।

यों कहा- ॥२॥ 'सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! महायोगोश्वर सङ्कर्षण ! तुम दोनों सनातन हो । मैं जानता

इसलिये उन्होंने अपने पूत्रोंको प्रेमपूर्वक सम्बोधित करके

हैं कि तुम दोनों सारे जगत्के साक्षात् कारणस्वरूप प्रधान और पुरुषके भी नियामक परमेश्वर हो ॥ ३ ॥ इस जगत्के आधार, निर्माता और निर्माणसामग्री भी तुन्हीं हो। इस

सारे जगत्के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीडाके लिये इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय, जिस

वे कारण (मृतिका) रूप ही हैं—उसी प्रकार जितने भी

विनाशवान् पदार्थ हैं, उनमें तुम कारणरूपसे अविनाशी

तत्त्व हो । वास्तवमें वे सब तुम्हारे ही ख़रूप हैं ॥ १२ ॥

रूपमें जो कुछ रहता है, होता है—वह सब तुन्हीं हो। इस जगत्में प्रकृति-रूपसे भोग्य और पुरुषरूपसे भोक्ता तथा दोनोंसे परे दोनोंके नियामक साधात् भगवान् मी तम्हीं हो ॥४॥ इन्द्रियातीत ! जन्म, अस्तित्व आदि भावविकारोंसे रहित परमात्मन् ! इस चित्र-विचित्र जगत्का तुम्हींने निर्माण किया है और इसमें खर्य तुमने ही आत्मारूपसे प्रवेश भी किया है। तुम प्राण (क्रियाशक्ति) और जीव (ज्ञानशक्ति) के रूपमें इसका पालन-पोषण कर रहे हो ॥ ५ ॥ क्रियाशक्तिप्रधान प्राण आदिमें जो जयत्की वस्तुओंकी सृष्टि करनेकी सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है। क्योंकि वे तन्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं; खतन्त्र नहीं, परतन्त्र है। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदिमें केवल चेष्टामात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है ॥ ६ ॥ प्रभो ! चन्द्रमाको कान्ति, ऑग्नका तेज, सूर्यकी प्रमा, नक्षत्र और विद्युत् आदिकी स्फुरणरूपसे सता, पर्वतीको स्थिरता, पृथ्वीकी साधारणशक्तिरूप वृत्ति और गन्धरूप गुण—ये सब वास्तवमें तुम्हीं हो॥७॥ परमेश्वर ! जलमें तप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करनेकी जो शक्तियाँ है, वे तुम्हारा हो स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम्हीं हो। प्रमो ! इन्द्रियशक्ति, अन्त:करणको शक्ति, शरीरकी शक्ति, उसका हिलना-डोलना, चलना-फिरना—ये सब वायुकी शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं॥८॥ दिशाएँ और उनके अवकाश भी तुम्हीं हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट-- शब्दतन्मात्रा या परा वाणी, नाद--पश्यन्ती, ओंकार—मध्यमा तथा वर्ण (अक्षर) एवं पदार्थीका अलग-अलग निर्देश करनेवाले पद, रूप, वैखरी वाणी भी तुम्हीं हो ॥ ९ ॥ इन्द्रियाँ, उनकी विषयप्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात-देवता तुम्हीं हो। बुद्धिकी निश्चयात्मिका शक्ति और जीवकी विशुद्ध स्मृति भी तुम्हीं हो॥ १०॥ भूतोमें उनका कारण तामस अहङ्कार, इन्द्रियोमें उनका कारण तैजस अहङ्कार और इन्द्रियोंके अधिष्ठातु-देवताओंमें उनका कारण सात्त्विक अहङ्कार तथा जीवोंके आवागमनका कारण माया भी तुम्हीं हो॥११॥ भगवन ! जैसे मिट्टी आदि वस्तुओंके विकार घड़ा, वृक्ष आदिमें मिट्टी निरन्तर वर्तमान है और वास्तवमें

प्रभो ! सत्त्व, रज, तम—ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ (परिणाम) — महतत्त्वादि परब्रह्म परमात्मामें, तुममें योगपायाके द्वारा कल्पित हैं ॥ १३ ॥ इसलिये ये जितने भी जन्म, अस्ति, वृद्धि, परिणाम आदि भाव-विकार हैं, वे तुममें सर्वथा नहीं हैं। जब तुममें इनकी कल्पना कर ली जाती है, तब तुम इन विकारोमें अनुगत जान पड़ते हो। कल्पनाकी निवृत्ति हो जानेपर तो निर्विकल्प परमार्थस्वरूप तुम्हीं तुम रह जाते हो ॥ १४ ॥ यह जगत् सत्त्व, रज, तम-इन तीनो गुणोका प्रवाह है; देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण, सुख, दुःख और राग-लोभादि उन्हींके कार्य है । इनमे जो अज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सृक्ष्मस्वरूप नहीं जानते. ये अपने देहाभिमानरूप अज्ञानके कारण ही कमोंके फंदेमें फँसकर बार-बार जन्म-मृत्युके चकरमें भटकते रहते हैं॥ १५॥ परमेश्वर ! मुझे शुभ प्रारव्यके अनुसार इन्द्रियादिकी सामध्येसे युक्त अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ; किन्तु तुम्हारी मायाके वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ-परमार्थसे ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गयी॥ १६॥ प्रभो ! यह शरीर मैं हूँ और इस शरीरके सम्बन्धी मेरे अपने हैं, इस अहंता एवं ममतारूप खेहकी फॉसीसे तुमने इस सारे जगतको बाँघ रक्खा है ॥ १७ ॥ मै जानता है कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, सम्पूर्ण प्रकृति और जीलेकि स्वामी हो। पृथ्वीके भारभूत राजाओंके नाशके लिये ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी॥ १८॥ इसलिये दीनजनेकि हितैबी, शरणागतबस्सल ! मैं अब तुम्हारे चरणकमलॉकी शरणमें हैं; क्योंकि वे ही शरणागतोंके संसारमयको मिटानेवाले हैं। अब इन्द्रियोंकी लोल्पतासे भर पाया ! इसीके कारण मैंने मृत्युके बास इस शरीरमें आत्मबृद्धि कर ली और तुममें, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९ ॥ प्रभो ! तुमने प्रसब-गृहमें ही हमसे कहा था कि 'यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी हो बनायी हुई धर्म-मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये प्रत्येक युगमें तुम दोनोंके द्वारा अवतार प्रहण करता रहा है।' भगवन् ! तुम आकाशके समान अनेको

शरीर ब्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तवमें तुम अनन्त, एकरस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योगमायाका रहस्य भला कौन जान सकता है ? सब लोग तुम्हारी कीर्तिका ही गान करते रहते हैं ॥ २० ॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! वसुदेवजीके ये वचन सुनकर यद्वंशशिरोमणि भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण मुसकराने लगे। उन्होंने विनयसे झककर मध्र वाणीसे कहा ॥ २१ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-पिताजी ! हम तो आपके पुत्र ही हैं।हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया है। हम आपकी एक-एक बात युक्तियुक्त मानते हैं॥ २२ ॥ पिताजी ! आपलोग, मैं, भैया बलरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण चराचर जगत्-सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे ही हैं, सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये॥ २३॥ पिताजी ! आत्मा

तो एक ही है। परन्तु वह अपनेमें ही गुणोंकी सृष्टि कर लेता है और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पञ्चभूतोंमें एक होनेपर भी अनेक, स्वयंप्रकाश होनेपर भी दुश्य, अपना स्वरूप होनेपर भी अपनेसे भिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य

और निर्मुण होनेपर भी सगुणके रूपमें प्रतीत होता है।। २४।। जैसे आकाश, वाय, ऑग्न, जल और

पृथ्वी--ये पञ्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदिमें प्रकट-अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक-धोडे, एक और अनेक-से प्रतीत होते हैं---परन्त वास्तवमें सत्तारूपसे वे

एक ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें भी उपाधियोंक भेदसे

ही नानात्वकी प्रतीति होती है। इसलिये जो मैं हैं, वही सब हैं—इस दृष्टिसे आपका कहना टीक ही है ॥ २५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्णके इन वचनोंको सुनकर वस्देवजीने नानात्वबृद्धि छोड़ दी; वे आनन्दमें मग्न होकर वाणीसे मौन और मनसे निस्सङ्कल्प हो गये॥ २६॥ कुरुश्रेष्ठ ! उस समय वहाँ

सर्वदेवमयी देवकीजी भी बैठी हुई थीं। वे बहुत पहलेसे ही यह सुनकर अत्यन्त विस्मित थीं कि श्रीकृष्ण और बलरामजीने अपने मरे हुए गुरुपुत्रको यमलोकसे वापस

ला दिया ॥ २७ ॥ अब उन्हें अपने उन पुत्रोंकी याद आ गयी, जिन्हें कंसने मार डाला था। उनके स्मरणसे देक्कीजीका हृदय आतुर हो गया, नेत्रोसे आँस बहने

लगे। उन्होंने बड़े हो करुणस्वरसे श्रीकृष्ण और बलरामजीको सम्बोधित करके कहा ॥ २८ ॥

देवकीजीने कहा-लोकाभिराम राम! तुम्हारी

शक्ति मन और वाणीके परे हैं। श्रीकृष्ण ! तुम योगेश्वरॉके भी ईश्वर हो । मैं जानती हैं कि तुम दोनों प्रजापतियोंके भी ईश्वर, आदिपुरुष नारायण हो ॥ २९ ॥ यह भी मुझे निश्चत

रूपसे मालुम है कि जिन लोगोंने कालक्रमसे अपना धैर्य, संयम और सत्त्वगुण खो दिया है तथा शास्त्रकी

आज्ञाओंका उल्लङ्घन करके जो खेच्छाचारपरायण हो रहे हैं, भृमिके भारभृत उन राजाओंका नाश करनेके लिये ही तुम दोनों मेरे गर्भसे अवतीर्ण हुए हो ॥ ३० ॥ विश्वात्मन् !

तुम्हारे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मायासे गुणोंकी उत्पत्ति होती है और उनके लेशमात्रसे जगत्की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वान्तःकरणसे तुम्हारी

शरण हो रही हैं॥ ३१ ॥ मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सान्दीपनिजीके पुत्रको मरे बहुत दिन हो गये थे। उनको गुरुदक्षिणा देनेके लिये उनकी आज्ञा तथा कालकी

प्रेरणासे तुम दोनोंने उनके पुत्रको यमपुरीसे वापस ला दिया॥ ३२॥ तम दोनों योगीश्वरोके भी ईश्वर हो। इसलिये आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो । मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रोंको, जिन्हें कंसने मार डाला था,

ला दो और उन्हें मैं भर आँख देख लूँ॥ ३३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित् ! पाता देवकोजीको यह बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम दोनॉने योगमायाका आश्रय लेकर मुतल लोकमें प्रवेश किया॥ ३४॥ जब दैल्यराज बलिने देखा कि

जगतुके आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान

श्रीकृष्ण और बलरामजी सुतल लोकमें पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दमें निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुम्बके साथ आसनसे उठकर भगवानुके चरणोमें प्रणाम किया॥ ३५॥ अत्यन्त आनन्दसे भरकर दैत्यराज बलिने भगवान् श्रीकृष्ण और

बलरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उसपर विराज गये, तब उन्होंने उनके पाँव पखारकर उनका चरणोदक परिवारसहित अपने सिरपर धारण किया। परीक्षित् ! भगवानुके चरणोंका जल ब्रह्मापर्यन्त सारे जगत्को पनित्र कर देता है ॥ ३६ ॥ इसके

बाद दैत्यराज बलिने बहमूल्य वस्त्र, आभूषण, चन्दन, ताम्बूल, दीपक, अमृतके समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियोंसे उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, थन तथा शरीर आदिको उनके चरणोमें समर्पित कर दिया॥ ३७॥ परीक्षित् ! दैत्यराज जलि जार-जार भगवानुके चरणकमलोंको अपने वक्षःस्थल और सिरपर रखने लगे, उनका हृदय प्रेमसे बिहल हो गया। नेत्रोंसे आनन्दके आँसु बहने लगे। रोम-रोम खिल उठा। अब

वे गद्गद स्वरसे भगवान्की स्तृति करने लगे॥ ३८॥ दैत्यराज बलिने कडा---बलरामजी । आप अनन्त है। आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विवह आपके अन्तर्भत है। सन्बिदानन्दश्यरूप श्रीकृष्ण ! आप सकल जगत्के निर्माता है। ज्ञानयोग और भक्तियोग दोनोंक प्रवर्तक आप हो है। आप स्वयं हो परब्रह्म परमात्मा है। हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार करते हैं॥ ३९॥ भगवन् ! आप दोनोका दर्शन प्राणियोंके लिये अत्यन्त दर्लभ है। फिर भी आपकी कृपासे वह सुलभ हो जाता है। क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगणी स्वभाववाले दैत्योंको भी दर्शन दिया है ॥ ४० ॥ प्रभो ! हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथनायक आदि आपका प्रेमसे भवन करना तो दर रहा, आपसे सर्वदा दढ वैरभाव रखते हैं; परन्त् आपका श्रीवियह साक्षात् वेदमय और विश्द्ध सत्त्वस्करप है। इसलिये हमलोगोंमेंसे बहतेनि दृढ़ वैरभावसे, कुछने भक्तिसे और कुछने कामनासे आपका स्मरण करके उस पदको प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहनेवाले सत्वप्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त सकते ॥ ४१-४३ ॥ योगेश्ररोके अधीश्वर ! बडे-बडे योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है और ऐसी है; फिर हमारी तो बात ही क्या

एकमात्र आक्षय है, शरण लेकर शान्त हो जाऊँ और अफेला ही विचरण करूँ। यदि कभी किसीका सङ्ग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतोका ही ॥ ४५ ॥ प्रभो ! आप समस्त चराचर जगतके नियत्ता और खामी हैं। आप हमें आज़ा देकर निष्पाप बनाइये, हमारे पापोंका नाश कर दीजिये: क्योंकि जो परुष श्रद्धांके साथ आपकी आज्ञाका पालन करता है, वह विधि-निषेधके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'दैत्यराव ! सायम्ब मन्वन्तरमें प्रजापति मरीचिकी पत्नी कणकि गर्भसे छः पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्माजी अपनी पुत्रीसे सामागम करनेके लिये उद्यत हैं,

हँसने लगे॥ ४७॥ इस परिहासरूप अपराधके कारण

उन्हें बाह्माजीने शाप दे दिया और वे असूर-योनिमें

हिरण्यकशिएके पत्ररूपसे उत्पन्न हए। अब योगमायाने

उन्हें बहाँसे लाकर देवकीके गर्भमें रख दिया और उनको

उत्पन्न होते हो कंसने मार डाला। दैल्पराज ! माता देवकीजी अपने उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं ॥ ४८-४९ ॥ अतः हम अपनी माताका शोक दूर करनेके लिये इन्हें यहाँसे ले जायँगे। इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायँगे और आनन्दपूर्वक अपने लोकमें चले जायँगे॥५०॥ इनके छः नाम हैं—स्मर, उदगीथ, परिष्यक्ष, पतक्ष, सुद्रभृत, और शृणि । इन्हें मेरी कृपासे पुनः सद्गति प्राप्त होगी'॥ ५१॥ परीक्षित् ! इतना कहकर भगवान् श्रीकृष्ण चुप हो गये । दैत्यराज बलिने उनकी पूजा की; इसके बाद श्रीकृष्ण और बलरामजी बालकोंको लेकर फिर द्वारका लौट आये तथा माता देक्कीको उनके पुत्र सौंप दिये॥ ५२॥ उन बालकोंको देखकर देवी देवकीके हृदयमें वात्सल्य-स्रोहकी बाद आ गयी। उनके स्तनोंसे द्रध बहने लगा। वे बार-बार उन्हें गोदमें लेकर छातीसे लगाती और उनका सिर सुँघतीं ॥ ५३ ॥ पुत्रीके स्पर्शके आनन्दसे सराबोर एवं है ? ॥ ४४ ॥ इसलिये खामी ! मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी चित्त-वृत्ति आपके दन चरणकमलोंमें लग जाय, आर्नान्दत देवकीने उनको स्तन-पान कराया। वे विष्णुभगवान्की उस मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे जिसे किसीकी अपेक्षा न रखनेवाले परमहंस लोग दूँहा करते हैं और उनका आश्रय लेकर मैं उससे मित्र इस यह सप्टि-चक्र चलता है ॥ ५४ ॥ परीक्षित् ! देवकीजीके घर-गहस्थीके अधेरे कऐंसे निकल जाऊँ। प्रभी ! इस स्तनोंका दक्ष साक्षात अमृत था: क्यों न हो, भगवान् श्रीकृष्ण जो उसे पी चुके थे! उन बालकोंने वहीं प्रकार आपके उन चरणकमलोंकी, जो सारे जगत्के

अमृतमय दूध पिया। उस दूधके पीनेसे और भगवान् श्रीकृष्णके अङ्गोंका संस्पर्श होनेसे उन्हें आत्मसाक्षात्कार हो गया॥ ५५ ॥ इसके बाद उन लोगोंने भगवान् श्रीकृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलगमजीको नमस्कार किया। तदनन्तर सबके सामने ही वे देवलोकमें चले गये॥ ५६ ॥ परीक्षित् ! देवी देवकी यह देखकर अत्यन्त विस्मित हो गयी कि मरे हुए बालक लौट आये और फिर चले भी गये। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्रीकृष्णका ही कोई लीला-कौशल है॥ ५७ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति अनन्त है।

भगवान् उनके ऐसे-ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी कार हो प्रकार उनका पार नहीं पापा जा सकता ॥ ५८ ॥

प्रकार उनका पार नहीं पाया जो सकता ॥ ५८ ॥ सूतजी कहते हैं—शीनकादि ऋषियो ! भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगतके समस्त पाप-तापोको मिटानेयाला तथा भक्तजनेकि

कर्णकुहरोमें आनन्दसुधा प्रवाहित करनेवाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनन्दन पगवान् श्रीशुक्रदेवजोने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको सुनाता है,

जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसराको सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवान्में लग जाती है और वह उन्होंके परम कल्याणस्वरूप धामको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥

## छियासीवाँ अध्याय

सुभद्राहरण और भगवान्का पिथिलापुरीमें राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणके घर एक ही साथ जाना राजा परिश्वने प्रका—भगवन । मेरे दादा अर्जनने - उन्होंने उसे पत्नी बनानेका दृढ़ निश्चय कर लिया ॥ ६ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! मेरे दादा अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीकी बहिन सुमद्राजीसे, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह किया ? मैं यह जाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ १ ॥

श्री**शकटेवजीने कहा—**परीक्षित् । एक बार अत्यन्त

शक्तिशाली अर्जुन तीर्थवात्राके लिये पृथ्वीपर विचरण करते हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे । वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलरामजी मेरे भामाकी पुत्री सुभद्राका विवाह दुर्योधनके साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्रीकृष्ण आदि उनसे इस विषयमें सहमत नहीं हैं । अब अर्जुनके मनमें सुभद्राको पानेकी लालसा जग आयी । वे त्रिदण्डी वैष्णवका वेष धारण करके द्वारका पहुँचे ॥ २-३ ॥ अर्जुन सुभद्राको प्राप्त करनेके लिये बहाँ वर्षाकालमें चार महीनेतक रहे । वहाँ पुरवासियों और बलरामजीने उनका खूब सम्मान किया । उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन हैं ॥ ४ ॥

एक दिन बलरामजीने आतिष्यके लिये उन्हें निमन्त्रित किया और उनको वे अपने घर ले आये । त्रिदण्डी-वेषधारी अर्जुनको बलरामजीने अत्यन्त श्रद्धाके साथ पोजन-सामग्री निवेदित को और उन्होंने बड़े प्रेमसे पोजन किया ॥ ५ ॥ अर्जुनने पोजनके समय वहाँ विवाहयोग्य परम सुन्दरी सुभद्राको देखा । उसका सौन्दर्य बड़े-बड़े वीरोंका मन हरनेवाला था । अर्जुनके नेत्र प्रेमसे प्रपुरित्नत हो गये । उनका मन उसे पानेकी आकाङ्क्षासे शुब्ध हो गया और परिक्षित् ! तुन्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुन्दर थे ! उनके शरीरकी गठन भाव-भड़ी स्त्रियोंका हृदय स्पर्श कर लेती थी । उन्हें देखकर सुभद्राने भी मनमें उन्हींको पति बनानेका

निश्चय किया। वह तिनक मुसकराकर लजीली चितवनसे उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया॥ ७॥ अब अर्जुन केवल उसीका चिन्तन करने लगे और इस बातका अवसर ठूँढ़ने लगे कि इसे कब हर ले जाऊँ। सुभद्राको प्राप्त करनेकी उत्कट कामनासे उनका

या ॥ ८ ॥ एक बार सुभद्राजी देव-दर्शनके लिये रथपर सवार होकर द्वारका-दुर्गसे बाहर निकलीं । उसी समय महारथी अर्जुनने देवकी-चसुदेव और श्रीकृष्णकी अनुपतिसे

चित चकर काटने लगा, उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती

सुभद्राका हरण कर लिया ॥ ९ ॥ रथपर सवार होकर बीर अर्जुनने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकनेके लिये आये, उन्हें मार-पीटकर भगा दिया । सुभद्राके निज-जन रोते-चिल्लाते रह गये और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपन

पाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुमद्राको लेकर चल पड़े॥ १०॥ यह समाचार सुनकर बलरामजी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही शुब्ध हो उठे, जैसे पूर्णिमाके दिन समुद्र

परन्तु भगवान् श्रोकृष्ण तथा अन्य सुहद्-सम्बन्धियोने उनके पैर पकड्कर उन्हें बहुत कुछ समझाया-युझाया, तब वे शान्त हए ॥ ११ ॥ इसके बाद बलरामजीने प्रसन्न होकर वर-वधुके लिये बहुत-सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े

और दासी-दास दहेजमें भेजे ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! विदेहकी राजधानी मिथिलामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे । उनका नाम था श्रुतदेव । वे भगवान् श्रीकृष्णके परम पक्त थे । वे एकमात्र भगवन्द्रक्तिसे ही पूर्णमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी और विस्क थे ।। १३ ॥ वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी किसी प्रकारका उद्योग नहीं करते थे; जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना निर्वाह कर लेते थे॥ १४॥ प्रारम्थवश प्रतिदिन उन्हें जीवन-निर्वाहभरके लिये सामग्री मिल जाया करती थी. अधिक नहीं। वे उतनेसे ही सन्तृष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रमके अनुसार धर्मपालनमें तत्पर रहते थे॥ १५॥ प्रिय परीक्षित् ! उस देशके राजा भी, ब्राह्मणके समान ही भक्तिमान् थे । मैथिलवंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम था बहुलाध । उनमें अहङ्कारका लेश भी न था । श्रुतदेव और बहुलाश्च दोनों ही भगवान् श्रीकृष्णके व्यारे भक्त थे ॥ १६ ॥ एक बार भगवान् श्रीकृष्णने उन दोनोपर प्रसन्न होकर

दारुकसे रथ मैंगवाया और उसपर सवार होकर द्वारकासे विदेह देशकी ओर प्रस्थान किया ॥ १७ ॥ चगवानके साध नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि, मैं (शुकदेव), बृहस्पति, कण्य, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे॥ १८॥ परीक्षित् ! वे जहाँ-जहाँ पहुँचते, वहाँ-वहाँकी नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पुजाकी सामग्री लेकर उपस्थित होती । पूजा करनेवालोंको भगवान् ऐसे जान पड़ते, मानो प्रहोंके साथ साक्षात् सूर्यनारायण उदय हो रहे हों॥ १९॥ परीक्षित् ! उस यात्रामें आनर्त, धन्व, कुरु-जांगल, कडू, मस्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मधु, केकय, कोसल, अर्ण आदि अनेक देशोंके नर-नारियोंने अपने नेत्ररूपी दोनोंसे भगवान् श्रीकृष्णके उत्पृक्त हास्य और प्रेमभरी चितवनसे युक्त मुखारविन्दके मकरन्द-रसका पान किया ॥ २० ॥ त्रिलोकगुरु भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे उन लोगोंकी अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी। प्रभु-दर्शन करनेवाले नर-नारियोंको अपनी दृष्टिसे परम कल्याण और तत्त्वज्ञानका दान करते चल रहे थे। स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता भगवानुकी उस कीर्तिका गान करके सुनाते, जो सपस्त दिशाओंको उञ्चल बनानेवाली एवं समस्त अशुपोंका

विनाश करनेवाली है। इस प्रकार भगवान् श्रोकृष्ण

धीर-धीरे विदेह देशमें पहुँचे ॥ २१ ॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके शुभागमनका सम्प्रचार

सुरकर नागरिक और प्रायवासियोंके आनन्दकी सीमा न रही। वे अपने हाथोंमें पूजाकी विविध सामग्रियाँ लेकर उनकी अगवानी करने आये ॥ २२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णका

दर्शन करके उनके इदय और मुखकमल प्रेम और आनन्दसे खिल उठे। उन्होंने भगवानुको तथा उन मुनियोंको, जिनका नाम केवल सुन रक्खा था, देखा न था—हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया॥ २३॥

मिथिलानरेश बहुलाश्च और श्रुतदेवने यह समझकर कि जगद्गुर भगवान् श्रीकृष्ण हमलोगोपर अनुग्रह करनेके लिये ही पधारे हैं, उनके चरणोंपर गिरकर प्रणाम किया ॥ २४ ॥ बहुलाश्च और श्रुतदेव दोनोंने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि-मण्डलीके सहित भगवान् श्रीकृष्णको

आतिथ्य प्रहण करनेके लिये निमन्त्रित किया॥२५॥

भगवान् श्रीकृष्ण दोनोंकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनोंको ही

प्रसंज करनेके लिये एक ही समय पृथक्-पृथक्रूपसे दोनोंके घर पधारे और यह बात एक दूसरेको मालूम न हुई कि भगवान् श्रीकृष्ण मेरे घरके अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं ॥ २६ ॥ विदेहराज बहुलाश्च बड़े मनस्वी थे; उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट-दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्रीकृष्ण और ऋषि-मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुन्दर-सुन्दर आसन मैगाये और भगवान् श्रीकृष्ण

तथा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर बैठ गये। उस समय

बहुलाधकी विचित्र दशा थी। प्रेम-भक्तिके उदेकसे उनका

हदय भर आया था। नेत्रोंमें आँस उमह रहे थे। उन्होंने अपने पृज्यतम अतिथियोंके चरणोमें नमस्कार करके पाँव पखारे और अपने कुटुम्बके साथ उनके चरणोंका लोकपावन जल सिरपर घारण किया और फिर भगवान् एवं भगवत्स्वरूप ऋषियोंको गन्ध, माला, वस्त, अलङ्कार, धूप,दीप, अर्थ्य, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की ॥ २७-२९ ॥ जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गये,

तब एजा बहुलाश्च भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर बैठ गये। और बड़े आनन्दसे धीर-धीर उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणीसे भगवानकी स्तृति

करने लगे॥ ३०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* राजा बहुलाधने कहा---'प्रभो । आप समस्त प्राणियोंके आत्मा, साक्षी एवं स्वयंत्रकाश है। हम सदा-सर्वदा आपके चरणकमलोंका स्मरण करते रहते हैं। इसीसे आपने हमलोगोंको दर्शन देकर कृतार्थ किया है ॥ ३१ ॥ भगवन् ! आपके वचन हैं कि मेरा अनन्यप्रेमी

भक्त मुझे अपने खरूप बलरामजी, अर्द्धाङ्गिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मासे भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन बचनोंको सत्य करनेके लिये ही आपने हमलोगोंको दर्शन दिया है ॥ ३२ ॥ भला, ऐसा कौन पुरुष है, जो आपको इस परम दयालुता और प्रेम-परवशताको जानकर भी आपके चरणकमलोंका

परित्याग कर सके ? प्रभी ! जिन्होंने जगत्की समस्त वस्तुओंका एवं शरीर आदिका भी मनसे परित्याग कर दिया है, उन परम शान्त मृतियोंको आप अपनेतकको भी दे डालते हैं॥ ३३ ॥ आपने यद्वंशमें अवतार लेकर जन्म-मृत्युके चकरमें पड़े हुए मनुष्योंको उससे मुक्त करनेके लिये जगत्में ऐसे विश्द यशका विस्तार किया है, जो त्रिलोकीके पाप-तापको शान्त करनेवाला है॥३४॥ प्रपो ! आप अचित्त्य, अनन्त ऐक्षर्य और माध्यंकी निधि है; सबके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये आप सच्चिदानन्दरवरूप परब्रह्म है। आपका ज्ञान अनन्त है। परम शान्तिका विस्तार करनेके लिये आप ही नारायण ऋषिके रूपमें तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता

हैं॥३५॥ एकरस अनन्त! आप कुछ दिनोंतक मृतिमण्डलीके साथ हमारे यहाँ निवास कीजिये और अपने चरणोंकी धुलसे इस निमिवंशको पवित्र कीजिये' ॥ ३६ ॥ परीक्षित ! सबके जीवनदाता भगवान् श्रीकृष्ण राजा बहलाक्षकी यह प्रार्थना खीकार करके मिथिलावासी नर-नारियोंका कल्याण करते हुए कुछ दिनोंतक वहीं

रहे ॥ ३७ ॥

प्रिय परीक्षित् ! जैसे राजा बहुलाश्च भगवान् श्रीकृष्ण और मृति-मण्डलीके पधारनेपर आनन्दमग्न हो गये थे, वैसे ही शुतदेव ब्राह्मण भी भगवान् श्रीकृष्ण और मुनियोंको अपने घर आया देखकर आनन्दविद्वल हो गये; वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उद्याल-उद्यालका नाचने लगे ॥ ३८ ॥ श्रुतदेवने चटाई, पीढ़े और कशासन बिछाकर उनपर भगवान् श्रीकृष्ण और मुनियोंको बैठाया,

स्वागत-भाषण आदिके द्वारा उनका अभिनन्दन किया तथा

अपनी पत्नीके साथ बड़े आनन्दसे सबके पाँव पखारे ॥ ३९ ॥ परीक्षित् ! महान् सौभाग्यशाली श्रुतदेवने भगवान और ऋषियोंके चरणोदकसे अपने घर और कटम्बियोंको सींच दिया । इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण

हो गये थे। वे हर्पातिरेक्से मतजाले हो रहे थे॥४०॥ तदनन्तर उन्होंने फल, गन्ध, खससे सुवासित निर्मल एवं मधर जल, सुगन्धित मिट्टी, तुलसी, कुरा, कमल आदि अनायास-प्राप्त पूजा-सामग्री और सत्वगुण बढ़ानेवाले

अन्नसे सबकी आराधना की ॥ ४१ ॥ उस समय श्रुतदेवजी मन-ही-मन तर्कना करने लगे कि 'मैं तो घर-गृहस्थीके अंधेरे कुएँमें गिरा हुआ है, अभागा है; मुझे भगवान् श्रीकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि-मृनियोंका, जिनके चरणोकी धुल ही समस्त तीर्घोंको तीर्थ बनानेवाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया ?'॥ ४२ ॥ जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आरामसे बैठ गये, तब ब्रुतदेव अपने स्त्री-पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियोके साथ उनकी सेवामें

उपस्थित हुए । वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलींका स्पर्श

करते हए कहने लगे ॥ ४३ ॥

भूतदेवने कहा-प्रभो ! आप व्यक्त-अव्यक्तरूप प्रकृति और जीवोंसे परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभीसे सब लोगोंसे मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी शक्तियोंके द्वारा इस जगत्की रचना करके आत्मसत्ताके रूपसे इसमें प्रवेश किया है॥४४॥ जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्रावस्थामें अविद्यावश मन-ही-मन स्वप्न-जगत्की सृष्टि कर लेता है और उसमें खर्य उपस्थित होकर अनेक रूपोमें अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपनेमें ही अपनी मायासे जगत्की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश

करके अनेकों रूपोंसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४५ ॥ जो लोग

सर्वदा आपको लीलाकवाका श्रवण-कीर्तन तथा आपकी

प्रतिमाओंका अर्चन-वन्दन करते है और आपसमें आपकी

ही चर्चा करते हैं, उनका हदय शुद्ध हो जाता है और आप

उसमें प्रकाशित हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ जिन लोगोंका चित लौकिक-वैदिक आदि कपोंकी वासनासे बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदयमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किन्तु जिन लोगोंने आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको सदगणसम्पन्न बना लिया है, उनके लिये चितवृत्तियोंसे

अग्राह्य होनेपर भी आप अत्यन्त निकट हैं ॥ ४७ ॥ प्रभी !

जो लोग आत्मतत्त्वको जाननेवाले हैं, उनके आत्माके रूपमें ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदिको ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिये आप अनात्पाको प्राप्त होनेवाली

मृत्युके रूपमें हैं। आप महत्तत्त्व आदि कार्यद्रव्य और प्रकृतिरूप कारणके नियामक है--शासक है। आपकी

माया आपको अपनी दृष्टिपर पर्दा नहीं डाल सकती, किन्त् उसने दूसरोंकी दृष्टिको ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार

करता है ॥४८॥ स्वयंत्रकाश प्रभो ! हम आपके सेवक है । 'हमें आज्ञा दीजिये कि हम आपको क्या सेवा करे ? नेत्रोंके द्वारा आपका दर्शन होनेतक ही जीवोंके क्लेश रहते हैं।

आपके दर्शनमें ही समस्त क्लेशोंकी परिसमाप्ति है ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! शरणागत-

भक्हारी भगवान् श्रीकष्णने श्रुतदेवकी प्रार्थना सनकर अपने हाथसे उनका हाथ पकड़ लिया और मुसकराते हुए कहा ॥ ५० ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्रिय श्रुतदेव ! ये बड़े-बड़े ऋषि-भूनि तुमपर अनुप्रह करनेके लिये ही यहाँ

पधारे हैं। ये अपने चरणकमलोंकी धुलसे लोगों और लोकोंको पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं॥ ५१ ॥ देवता, पृण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन,

स्पर्श, अर्चन आदिके द्वारा घीरे-घीरे बहत दिनोंमें पवित्र करते हैं; परन्तु संत पुरुष अपनी दृष्टिसे ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं; देवता आदिमें जो पवित्र करनेकी शक्ति

है, वह भी उन्हें संतोंकी दृष्टिसे ही प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ श्रुतदेव ! जगतुमे ब्राह्मण जन्मसे हो सब प्राणियोंसे श्रेष्ट हैं । यदि वह तपस्या, विद्या, सन्तोष और मेरी उपासना---मेरी भक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या है ॥ ५३ ॥ मुझे

अपना यह चतुर्भुजरूप भी बाह्यणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हैं॥ ५४ ॥ दुर्वृद्धि मनुष्य इस बातको न जानकर केवल मृति आदिमें ही पूज्यबुद्धि रखते हैं और गुणोंमें दोष

निकालकर मेरे स्वरूप जगदगुरु ब्राह्मणका, जो कि उनका आरमा ही है, तिरस्कार करते हैं ॥ ५५ ॥ ब्राह्मण मेरा

साक्षात्कार करके अपने चित्तमें यह निष्ठय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके सम्बन्धको सारी भावनाएँ और इसके कारण प्रकृति-महत्तत्वादि सब-के-सब आत्मखरूप

भगवान्के ही रूप हैं ॥ ५६ ॥ इसलिये शुतदेव ! तुम इन बहार्षियोंको मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्

अनायास हो मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो बड़ी-बड़ी बहुमुल्य सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ॥ ५७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका यह आदेश प्राप्त करके श्रसदेवने भगवान्। श्रीकृष्ण और उन ब्रह्मर्षियोंकी एकात्मभावसे आराधना की

तथा उनकी कृपासे वे भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो गये । राजा बहुलाश्वने भी वही गति प्राप्त की ॥ ५८ ॥ प्रिय परीक्षित् ! जैसे भक्त भगवानुको भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तोंकी भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तोंको प्रसन्न

करनेके लिये कुछ दिनोंतक मिधिलापुरीमें रहे और उन्हें साध पुरुषोंके मार्गका उपदेश करके वे द्वारका लौट आये ॥ ५९ ॥

# सत्तासीवाँ अध्याय

वेदस्तृति स्थितिमें श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन किस प्रकार करती

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! ब्रह्म कार्य और कारणसे सर्वथा परे हैं । सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं। यन और वाणीसे सङ्केतरूपमें भी उसका 'निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियाँका

हैं ? क्योंकि निर्मुण वस्तुका खरूप तो उनकी पहुँचके परे

है।। १।। श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! (भगवान्

सर्वशक्तिमान् और गुणोंके निधान हैं। श्रृतियाँ स्पष्टतः सगुणका ही निरूपण करती है, परन्तु विचार करनेपर उनका

विषय गुण ही है । (वे जिस विषयका वर्णन करती है उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रुद्धिका ही निर्देश करती हैं) ऐसी

तात्पर्य निर्मण ही निकलता है। विचार करनेके लिये ही) भगवान्ने जीवेंकि लिये बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणींकी सिष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छासे अर्थ, काम, धर्म अथवा मोक्षका अर्जन कर सकते हैं। (प्राणीके द्वारा जीवन-धारण, श्रवणादि इन्द्रियोके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके द्वारा मनन और बुद्धिके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोंके तात्पर्य निर्गण खरूपका साक्षात्कार हो सकता है। इसलिये श्रुतियाँ सगुणका प्रतिपादन करनेपर भी वस्तुतः निर्गृणपरक हैं) ॥ २ ॥ ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजोंक भी पूर्वज सनकादि ऋषियोंने आत्मनिश्चयके द्वारा धारण किया है। जो भी भनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है, वह बन्धनके कारण समस्त उपाधियों-अनात्मभावासे मक्त होकर अपने परम- कल्याणस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ इस विषयमें मैं तुन्हें एक गाथा सुनाता है । उस गाधाके साथ स्वयं भगवान नारायणका सम्बन्ध है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

एक समयकी बात है, मगवान्के प्यारे पक्त देवर्षि नारदजी विभिन्न लोकोंमें विचरण करते हुए सनातनऋषि मगवान् नारायणका दर्शन करनेके लिये बदरिकाश्रम गये॥ ५॥ भगवान् नारायण भनुष्योके अध्युदय

वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषिश्रेष्ठ नारायणका संवाद

(लौकिक कल्याण) और परम निःश्रेयस (भगवत्स्वरूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति) के लिये इस भारतवर्षमें कल्पके प्रारम्भसे ही धर्म, ज्ञान और संयमके साथ महान् तपस्या कर रहे हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्! एक दिन वे कलापग्रामवासी

सिद्ध ऋषियोंके बीचमें बैठे हुए थे। उस समय नारदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नवतासे यही प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो।। ७॥ भगवान् नारायणने ऋषियोंकी उस भरी सभागें नारदजीको उनके प्रश्नका उत्तर दिया और

उस गर्य समाम नारद्वाका उनक प्रश्नका उत्तर हिया आर वह कथा सुनायी, जो पूर्वकालीन जनलोकनिवासियोमें परस्पर वेदोंके तात्पर्य और ब्रह्मके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार करते समय कही गयी थी॥८॥

भगवान् नारायणने कहा—नारदजी ! प्राचीन कालकी बात है। एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले ब्रह्मके मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, सनातन आदि परमर्थियोंका ब्रह्मसत्र (ब्रह्मविषयक विचार या प्रवचन) हुआ था॥९॥ उस समय तुम मेरी श्वेतद्वोपाधिपति अनिरुद्ध-मूर्तिका दर्शन करनेके लिये श्वेतद्वीप चले गये थे। उस समय वहाँ उस स्रहाके

सराद्वाप चल गय था। उस समय वहा उस ब्रह्मक सम्बन्धमें बड़ी ही सुन्दर चर्चा हुई थी, जिसके विषयमें श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्यरूपसे लक्षित कराती हुई उसीमें सो जाती हैं। उस

ह्रह्मसत्रमें यही प्रश्न उपस्थित किया गया था, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो॥ १०॥ सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार—ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और

शील-स्वभावमें समान है। उन लोगोंकी दृष्टिमें शत्रु, मित्र और उदासीन एक-से हैं। फिर भी उन्होंने अपनेमेंसे सनन्दनको तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुननेके इच्छक अनकर बैठ गये॥ ११॥

सनन्दनजीने कहा-जिस प्रकार प्रातःकाल होनेपर

सोते हुए सम्राट्को जगानेके लिये अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट्के पराक्रम तथा सुयशका गान करके उसे जगाते हैं, बैसे ही जब परमात्मा अपने बनाये हुए सम्पूर्ण जगत्को अपनेमें लीन करके अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते हैं; तब प्रस्तयके अन्तमें श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले क्वनोंसे उन्हें इस प्रकार जगाती है। १२-१३।।

श्रुतियाँ कहती हैं—अजित! आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो। प्रभो! आप खभावसे ही समस्त ऐश्वयाँसे पूर्ण हैं, इसिलये चराचर प्राणियोंको फैसानेवाली मायाका नाश कर दीजिये। प्रभो! इस गुणमयी मायाने दोषके लिये—जीवोंके आनन्दादिमय सहज खरूपका आच्छादन करके उन्हें बन्धनमें डालनेके लिये ही सत्वादि गुणोंको प्रहण किया है। जगत्में जितनो भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगानेवाले आप ही हैं। इसिलये आपके मिटाये बिना यह माया मिट नहीं सकती। (इस विषयमें यदि प्रमाण पूछा जाय, तो आपकी श्वासपूता श्रुतियाँ ही—हम ही प्रमाण है।) यद्यपि हम आपका

खरूपतः वर्णन करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप मायाके द्वारा जगत्की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके खरूपस्थितिकी लीला करते हैं अथवा अपना सिन्मदानन्दस्वरूप श्रीविष्ठह प्रकट करके क्रीड़ा

क्रियाओंमें उलझ जाया करते हैं, परन्त आप तो उस

मायानटीके स्वामी, उसको नवानेवाले हैं। इसीलिये

विचारशील पृष्ठव आपकी लीलाकथाके अमृतसागरमें

गोवे लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे

पाप-तापको घो-बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी

लीला-कथा सभी जीवोंके मायामुलको नष्ट करनेवाली जो

है। पुरुषोत्तम ! जिन महापुरुषोने आत्पज्ञानके द्वारा

अन्तःकरणके राग-द्वेष आदि और शरीरके कालकत

जरा-मरण आदि दोष मिटा दिये हैं और निरत्तर आपके

उस स्वरूपकी अनुभृतिमें मग्न रहते हैं, जो अखण्ड

आनन्दस्वरूप है, उन्होंने अपने पाप-तापोंको सदाके लिये

शान्त, भस्म कर दिया है—इसके विषयमें तो कहना ही

क्या है 🚁 ॥ १६ ॥ भगवन् ! प्राणधारियंकि जीवनकी

सफलता इसीमें है कि वे आपका भजन-सेवन करें,

आपकी आज्ञाका पालन करें; यदि वे ऐसा नहीं करते तो

उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीरमें श्वासका चलना

ठीक वैसा ही है, जैसा लुहारकी धौकनीमें हवाका

आना-जाना। महत्तत्त्व, अहद्भार आदिने आपके

अनुग्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस

ब्रह्माण्डकी सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय,

विज्ञानमय और आनन्दमय—इन पाँची कोशोमें

पुरुषरूपसे रहनेवाले, उनमें 'मैं-मैं' की स्पूर्ति करनेवाले

在在水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करते हैं, तभी हम यत्किञ्चित् आपका वर्णन करनेमें समर्थ मायासे बने एए अच्छे-बुरे भावों या अच्छी-बुरी

होती है \* ॥ १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमारे द्वारा

इन्द्र, बरुण आदि देवताओंका भी वर्णन किया जाता है.

परन्तु हमारे (श्रुतियोंकि) सारे मन्त्र अथवा सभी मन्त्रद्रष्टा

ऋषि प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगत्को ब्रह्मस्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत

नहीं रहता, उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट,

शराब (मिट्टीका प्याला—कसोरा) आदि सभी विकार

मिट्टीसे ही उत्पन्न और उसीमें लीन होते हैं, उसी प्रकार

सम्पूर्ण जगतुकी उत्पत्ति और प्रलय आपमें ही होती है।

तब क्या आप पृथ्वीके समान विकारी हैं ? नहीं-नहीं.

आप तो एकरस—निर्विकार हैं। इसीसे तो यह जगत्

आपमें उत्पन्न नहीं, प्रतीत है। इसिलये जैसे घट, शराव

आदिका वर्णन भी मिट्टीका ही वर्णन है, वैसे ही इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है।

यही कारण है कि विचारशील ऋषि, मनसे जो कछ सीचा जाता है और वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, उसे आपमें

ही स्थित, आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रबखे — इंट, पत्थर या काठपर — होगा वह

पृथ्वीपर ही; क्योंकि वे सब पृथ्वीखरूप ही है। इसॉलये हम चाहे जिस नाम या जिस रूपका वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है 🕇 ॥ १५॥

भगवन् ! लोग सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंकी

इन स्लोकोपर श्रीश्रीधरस्तामीने वहत सुन्दर स्लोक लिखे हैं, वे अर्थसहित यहाँ दिये जाते है..... जय जयाजित जद्मगजद्भमावृतिमजसूरनीसमृतागुगाम्।

न हि भवन्तमुते प्रभवन्त्वमी निगमगीतगुणार्मकता कव ॥ १ ॥ अस्तित ! आपक्षी जय हो ; जुन हो ! हुने गुण धारण करके वसका जीवको आपहादित करनेवाली इस मायाको नष्ट कर दीजिये । अधके

बिक केकरे जीव इसको नहीं मार सकेंगे—नहीं पर कर सकेंगे। वेद इस बातका गाम करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणोंके समुद्र है।

<sup>†</sup>द्रिहेणविद्यत्वीदम्खामरा जगरिदं न भवेलुधनुहिदानम्। यहम्सीरपि मन्त्रगणैरअस्त्रवयुरुपृर्तिरती विनिगदसे ॥ ३ ॥

करण, अस्ति, सूर्य, इन्द्र आदि देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत् क्रतीत होनेपर भी आपसे पृथक् नहीं है। इसलिये अनेक देवताओंका प्रतिपादन करनेवाले बेट-मन्त्र उन देवताओंके नामले पृथक्-पृथक् आपकी ही विभिन्न मूर्तियोका वर्णन करते हैं । वस्तुतः आप अजन्य है; उन मूर्तियोके रूपमें भी भाषका जन्म नहीं होता।

सर्वमन विजन

लिय सुभारगुणअकणदिभिक्ताव पदस्मागोन कतकतन्त्रः ॥ ३ ॥

सारे बेद आपके सद्गुणोका वर्णन करते हैं। इसलिये संसारके सभी जिहान् आपके मङ्गलमय करवाणकारी भुगोके क्षयण, स्मरण आदिके इस आपने ही प्रेम करते हैं, और आपके चरनोंका स्वरण करके सम्पूर्ण क्लेशोंसे मुक्त हो जाते हैं।

भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्वसे उन कोशोंके अस्तित्वका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सबमें अन्वित और सबकी अवधि होनेपर भी आप असंग

ही हैं। क्योंकि वास्तवमें जो कुछ वृत्तियोंके द्वारा अस्ति अथवा नास्तिके रूपमें अनुभव होता है, उन समस्त

कार्य-कारणोंसे आप परे हैं। 'नेति-नेति' के द्वारा इन सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि

आप उस निषेधके भी साक्षी है और वास्तवमें आप ही एकमात्र सत्य हैं। (इसलिये आपके भजनके बिना जीवका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्यसे

वक्कित है। া १७॥

ऋषियोंने आपकी प्राप्तिके लिये अनेकों मार्ग माने

हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टिवाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमें अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं। अरुणवंशके ऋषि

समस्त नाडियोके निकलनेके स्थान हृदयमें आपके परम

सुक्ष्मस्वरूप दहर ब्रह्मकी उपासना करते हैं। प्रभो ! हदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग सप्प्रा

नाड़ी ब्रह्मरन्यतक गयी हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी ओर बढता

है, वह फिर जन्म-मुखुके चकरमें नहीं पड़ता 🕆 ॥ १८ ॥ भगवन् ! आपने ही देवता, मनुष्य और पशु-पक्षी आदि योनियाँ बनायो है। सदा-सर्वत्र सब रूपोंमें आप है ही,

इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न करनेपर भी आप ऐसे जान पड़ते 🐧 मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न

आकृतियोंका अनुकरण करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे प्रतीत होते हैं, जैसे आग छोटी-बड़ी लकड़ियाँ और कमेंकि अनुसार प्रचर अथवा अल्प परिमाणमें या

उत्तम-अधमरूपमें प्रतीत होती है। इसलिये संत पुरुष लीकिक-पारलीकिक कर्मोंकी दुकानदारीसे, उनके फलॉसे

विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धिसे सत्य-असत्य, आत्मा-अनात्माको पहचानकर जगतके झुठे रूपोमें नहीं

फैसते: आपके सर्वत्र एकरस, समभावसे स्थित

सत्यस्वरूपका साक्षात्कार करते हैं 🗘॥१९॥ प्रभो ! जीव जिन शरीरोंमें रहता है, वे उसके कर्मके

कहते हैं। इसीसे बुद्धिमान् पुरुष जीवके वास्तविक खरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ आपके

द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तवमें उन शरीरेंक

कार्य-कारणरूप आवरणोसे वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणॉकी सता ही नहीं है। तत्त्वज्ञानी पुरुष ऐसा

कहते है कि समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होनेके कारण अंश न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होनेपर भी निर्मित

चरणकमलोकी उपासना करते है। क्योंकि आपके

 नरवपः प्रतिपदा यदि स्वयि क्षवणवर्णनसंस्मरणदिभिः। नगहरे न भवन्ति नृणामिदं द्वितवद्वव्यस्ति विफलं ततः ॥ ४ ॥

नरहरे ! मनुष्य प्रारीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और संस्थरण आदिके द्वारा आपका भवन नहीं करते तो जीवोंका साम लेना चौकर्निक समान ही सर्वचा व्यर्थ है।

ें उदरादिष् यः चितिती मुनियामीयः । पेला मृत्युभये देवी हृद्गते तसुपास्महे ॥ ५ ॥

मनुष्य ऋषि-मूनियंकि द्वारा बतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानोंमे जिनका चिन्तन करते हैं और वो प्रभु उनके जिन्तन करनेपर मृद्ध-भयका नाक्ष कर देते हैं, उन इदयदेशमें विराजमान प्रमुकी हम उपस्पत करते हैं।

> कार्यव ्तारतम्बन्धिकर्जितम् । सर्वानुख्यसम्बद्ध भजामते ॥ ६ ॥ पणकर्त

अपनेद्वारा निर्मित सम्पूर्ण कार्योमे जो न्युनाधिक श्रेष्ठ-कविष्ठके भावसे रहित एवं सबसे मरपूर हैं, इस रूपमें अनुभवमें आनेवाली निर्मिशेष सताके रूपमें स्थित है, उन भगवानुका हम भजन करते है।

चरण ही समस्त वैदिक कमंकि समर्पणस्थान और करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते मोक्षस्वरूप हैं \*॥ २० ॥ भगवन् ! परमात्मतत्त्वका ज्ञान हैं, उसे अधोगतिमें पहेंचाते हैं। भला, यह कितने कष्टकी बात है ! इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ,

प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। उसीका ज्ञान करानेके लिये आप विविध प्रकारके अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं. जो अमतके महासागरसे भी मध्र और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते

हैं, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानन्दमें मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं. जो आपकी लीला-कथाओंको छोडकर मोक्षकी अभिलाया नहीं करते—खर्ग आदिकी तो बात ही क्या

है। वे आपके चरण-कमलोंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुख मानते हैं कि

उसके लिये इस जीवनमें प्राप्त अपनी घर-गहस्थीका भी परित्याग कर देते हैं 🗇 २१॥

प्रभो ! यह शरीर आफ्की सेवाका साधन होकर जब आपके पथका अनुसगी हो जाता है, तब आत्मा, हितैथी,

सुद्धद् और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता है। आप जीवके सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही है और सदा-सर्वदा जीवको अपनानेके लिये तैयार भी रहते हैं। इतनी

सुगमता होनेपर तथा अनुकुल मानव शरीरको पाकर भी

लोग सख्यभाव आदिके द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आपमें नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर

तथा उसके सम्बन्धियोंमें ही रम जाते हैं. उन्हींकी उपासना

ममेकान त्वद्रशिष्ठसेवामादिस्य

† लक्क बामरायाचीधी

कृतिमः कोई-कोई किरले शुद्धाना:करण महापुरुष आपके अमृतमय कथा-समुद्रमे जिल्ला करते हुए परमानन्द्रमे मग्न रहते हैं और वर्ग, अर्थ, खाम,

के।

मोशं-इन चारों पुरवाधीको तुलके समान तुल्छ बना देते हैं।

ममेदरा

आप जगतुके स्थामी हैं और अपनो आरमा ही हैं। इस जीवनमें ही मेरा मन आपमें रम जाय। मेरे स्वामी 1 मेरा ऐसा सौचान्य कब होगा, जब मुझे इस प्रकारका मनुष्यजन प्राप्त होगा ?

**प्रस्थासम्बद्धम** प्रेम्प देख यधाकविष्यत्रे ĦН

सारी वासनाएँ शरीर आदिमें ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पश्-पश्ची आदिके न जाने कितने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ब्रे-ब्रे शरीर प्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यन्त भयावह जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकता

है ‡॥ २२ ॥ प्रभो ! बड़े-बड़े विचारशील योगी-यति

अपने प्राण, मन और इन्द्रियोंको वशमें करके दढ योगाच्यासके द्वारा हदयमें आपकी उपासना करते हैं।

परन्तु आक्षर्यकी बात तो यह है कि उन्हें जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसीकी प्राप्ति उन शत्रओंको भी हो जाती है, जो आपसे वैर-भाव रखते हैं। क्योंकि स्मरण तो वे भी

करते ही हैं। कहाँतक कहें, भगवन ! वे खियाँ, जो अज्ञानवरा आपको परिच्छित्र मानती है और आपकी

शेषनागके समान मोटी, लम्बी तथा सुकुमार भूजाओंके प्रति कामभावसे आसक्त रहतो हैं, जिस परम पदको प्राप्त करती हैं, वही पद हम श्रुतियोंको भी प्राप्त होता है-

यद्यपि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस अनुभव करती हैं और आपके चरणार्विन्दका मकरन्दरस पान करती रहती

है। क्यों न हो, आप समदर्शी जो है। आपकी दृष्टिमें उपासकके परिच्छित्र या अपरिच्छित्र भावमें कोई अत्तर नहीं है 🕻 ॥ २३ ॥

(क्रमायाकृतवन्धनम् । निवर्तय ॥ ७ ॥ भेरे परमानन्दरवरूप स्वामी ! मैं आपका अंश है। अपने चरणोंकी सेवाका आदेश देकर अपनी मायाके द्वारा निर्मित मेरे बन्धनको निवृत्त कर

> महामुद्धः । तुषोपमम् ॥ ८ ॥

मुबादहर्निहास् ॥ १० ॥

सम्मविष्यति ॥ ९ ॥

कानद

विक्रमत्त्रो

केचिच्यत्वीर्ग

सनस्ते

मानुष

वेष

और आप अज्ञानसे सर्वथा परे हैं। इसलिये ज्ञानस्वरूप

होनेवाला पुरुष भी कल्पनामात्र हो है। इस प्रकार-

वास्तवमे असत् होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी

सत्ताके कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है। इसलिये

भोक्ता, भोग्य और दोनोंके सम्बन्धको सिद्ध करनेवाली

इन्द्रियाँ आदि जितना भी जगत् है, सबको आत्मज्ञानी

पुरुष आत्मरूपसे सत्य ही मानते हैं। सोनेसे बने हुए कड़े,

कुण्डल आदि स्वर्णरूप ही तो है: इसलिये उनको इस

रूपमें जाननेवाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है

कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत् आत्मामें ही:

कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है; इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष

इसे आत्मरूप ही मानते है ‡॥ २६ ॥ भगवन् ! जो लोग

यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थोंक

अधिष्ठान हैं, सबके आधार है और सर्वात्मपायसे आपका

भजन-सेवन करते हैं, वे मृत्युको तुच्छ समझकर उसके

सिरपर लात मारते हैं अर्थात् उसपर विजय प्राप्त कर लेते

है। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े

यह त्रिगुणात्मक जगत् मनकी कल्पनामात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत्से पृथक् प्रतीत

आपमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं है†॥ २५॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है—इस प्रकारका भेदभाव केवल अज्ञानसे ही होता है

भगवन् ! आप अनादि और अनन्त हैं। जिसका जन्म और मृत्यु कालसे सीमित है, वह भला, आपको

कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्माजी, निवर्त्तिपरायण

सनकादि तथा प्रवृत्तिपरायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको

समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको

जान सके। क्योंकि उस समय न तो आकाशादि स्थल

जगत् रहता है और न तो महत्तत्वादि सुक्ष्म जगत्। इन

दोनोंसे बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण-पूर्हर्त आदि

कालके अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं

रहता। यहाँतक कि शास्त्र भी आपमें ही समा जाते हैं (ऐसी अवस्थामें आपको जाननेकी चेष्टा न करके आपका

भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है।) \*॥ २४॥ प्रभो ] कुछ लोग मानते हैं कि असत् जगतको उत्पत्ति होती है

और कुछ लोग कहते हैं कि सत्-रूप दुःखोंका नाश होनेपर मुक्ति मिलती है। दुसरे लोग आत्माको अनेक

मानते हैं. तो कई लोग कर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक और परलोकरूप व्यवहारको सत्य मानते हैं। इसमें सन्देह

नहीं कि ये सभी बाते प्रममुलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय

देव । आपके चरणोंका प्रेमपूर्वक स्माण आयन्त दुर्लम है । चाहे जैसे-कैसे भी हो, नृश्तित । मुझे तो आपके चरणोका स्मरण दिन-चत बना रहे । " \* क्वारं बृद्धपदिसंस्दः क्व

दीनक्यो दवासियो भक्ति में नृहरे दिशा। ११॥ अनन्त । कहाँ बुद्धि आदि परिष्ठिक उपधिपोसे भिरा हुआ मैं और कहाँ आपका मन, वाली आदिके अगोवर सहस्य ! (आदका ज्ञान तो

बहुत ही कठिन हैं) इस्रक्षिये दीनबस्तु, दवासिन्यु ! नरहरि देव ! मुझे तो अपनी चक्ति ही दीविये ।

मिश्चाकर्कमुक्तकेशीरतमहावादाश्यकस्य नारभाग्यन्य-ए-इमतेसमन्द्रमहिमंहत्वन्द्रानवर्त्यास्यस्यः

श्रीमन्माधन वामन जिनसन श्रीराहुर श्रीपते गोविन्देति मुदा चदन् मधुरते मुतः कदा स्थापहम् ॥ १२ ॥

अनल महिमाशाली प्रभो ! जो मन्द्रमति एस्य इन्हें तब्बेंक द्वारा प्रेरित अत्यन कर्यका बाद-विवादके पीर अन्यवसर्पे घटक रहे हैं, उनके लिये आपके शतका मार्ग त्यष्ट स्ट्राना सम्भव नहीं है। इसलिये मेरे जीवनमें ऐसी सौधानकी बड़ी कर आवेगी कि में श्रीमन्यापव, वासन, त्रिलोचन,

च भूगणहस्तव।

श्रीराकुर, श्रीपते, गोविन्द, मृतुराते—इस प्रकार आपको आनन्दमें भएका पुकारता हुआ एक हो जाऊँगा।

🗓 यत्सत्त्वतः सदाभाति कगदेशदसत सदाभासमस्त्रविमन् भगवन्तं भजावः तप्।। १३ ॥

क्द जगत् अपने सक्त्य, नम और आकृतिके रूपमें असत् है, फिर भी जिस अधिहान-सताकी सहकासे वह सहय जान पहला है तथा जो इस असस्य प्रपञ्चमें सस्यके रूपसे सदा प्रकाशमान ग्रहता है, उस भगवान्त्र्य हुय पत्रन करते हैं।

विद्वान् हों, उन्हें आप कमॉका प्रतिपादन करनेवाली

श्रतियोसे पशुओंके समान बाँघ लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रक्खा है, वे

न केवल अपनेको बल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते है—जगत्के बन्धनसे छुड़ा देते है। ऐसा सौभाग्य

भला, आपसे विमुख लोगोंको कैसे प्राप्त हो सकता 第\*11 でり11

प्रमो ! आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि

करणोंसे—चिन्तन, कर्म आदिके साधनोंसे सर्वधा रहित

हैं। फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य

करणोंकी शक्तियोंसे सदा-सर्वदा सम्पन्न हैं। आप स्वतःसिद्धः ज्ञानवान्, स्वयंत्रकाश है; अतः कोई काम

करनेके लिये आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे-छोटे राजा अपनी-अपनी प्रजासे कर लेकर

स्वयं अपने सम्राट्को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्योंके पूज्य देवता और देवताओंक पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने

आधिकृत प्राणियोंसे पूजा स्वीकार करते हैं और मायाके अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म

करनेके लिये उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं ।। २८॥ नित्यमक ! आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने

ईक्षणमात्रसे — सङ्कल्पमात्रसे मायाके साथ क्रीडा करते है, तब आपका सङ्केत पाते ही जीवोंके सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म-संस्कार जग जाते हैं और चराचर

 तपन् तपैः प्रयतन्तु पर्यतादरन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमन्। कबस् वार्गिकंकरभु वार्रहीर विना नैव मृति तर्रान ॥ १४ ॥ लोग पद्धानित आदि तापोसे तप्त हो, पर्वतसे फिरकर आतमवात कर ले, तीथोंका पर्यटन करे, वेदोका पाट करे, वड़ोके हाय पजन

जो प्रभु इन्द्रिक्सित होनेकर भी समस्त बाह्य और आर्त्सिक इन्द्रिक्की शक्तिको धारण करता है और सर्वञ्च एवं सर्वकर्ती है, उर

İ त्वदीक्षणवशक्तेभगवक्तेभितकर्गीभः

सबके सेवनीय प्रभुको में नमस्कर करता है।

जातान् संसरतः सिकाञ्चले पाहि नः पितः॥१६॥

नृशिंद ! आपके सृष्टि-सङ्कुल्पसे सुख्य होकर मायाने कमौको जाअत् कर दिया है। उन्हींके कारण हम लोगोंका जन्म हुआ और अप आवागमनके चकरमें पटककर हम दुखी हो रहे हैं। फिताजी ! आप इयारी रक्षा कीविये।

🕆 अनिन्दियोऽपि

को देवः

<u>我我我去去去去大利的大夫的我去去去去的,我就是这些</u>是我的我们的我们的我们的,我们就是这些我们的的,我们的我们的,我们是这个人的,我们就是这些人的,我们就会会会 प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। प्रभो ! आप परम दयाल् हैं। आकाशके समान सबमें सम होनेके कारण न तो

कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तवमें तो आपके स्वरूपमें मन और वाणीकी गति ही नहीं है। आपमें कार्य-कारणरूप प्रपञ्चका अभाव होनेसे बाह्य

दृष्टिसे आप शून्यके समान ही जान पड़ते हैं; परन्तु उस दृष्टिके भी अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य

हैशा २९॥

भगवन् । आप नित्य एकरस है। यदि जीव असंख्य हों और सब-के-सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों,

तब तो वे आपके समान ही हो जावँगे; उस हालतमें वे शासित है और आप शासक—यह बात बन ही

नहीं सकती, और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते हैं,

जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हों। इसमें सन्देह नहीं कि ये सब-के-सब जीव तथा इनकी

एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिये आप उनमें कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक

हैं। बास्तवमें आप उनमें समरूपसे स्थित हैं। परनु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह खरूप कैसा है।

क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तवमें आपको नहीं जाना; उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धिके विषयको जाना है, जिससे आए परे हैं।

और साथ ही मतिके द्वारा जितनी वस्तुएँ जानी जाती है, वे मतियोंकी भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न होती

करें अखवा भित्र-भित्र मतवादीके द्वारा आएसमें विवाद करें, परन्तु भगवान्के बिना इस मृत्युसव संसार-सागरसे पर नहीं जाते। सर्वकारकशक्तिश्रक् । सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वसेक्यं नगमि तम्॥१५॥

हैं; इसलिये उनकी दुष्टता, एक मतके साथ दूसरे मतका विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका खरूप समस्त मतोंके परे हैं \* 11 ३० 11 स्वामिन ] जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहनेका ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणामके द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धान्त तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है। अर्थात् उनका वारतविक स्वरूप-जो आप हैं- कभी वृत्तियोंक अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियोंका जन्म कैसे होता है ? अज्ञानके कारण प्रकृतिको पुरुष और पुरुषको प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दुसरेके साथ संयोग हो जानेसे जैसे 'बुलब्ला' नामकी कोई स्वतन्त्र बस्तु नहीं है, परन्तु उपादान-कारण जल और निमित्त-कारण वायुके संयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृतिका अध्यास (एकमें दूसरेकी कल्पना) हो जानेके कारण ही जीवॉके विविध नाम और गुण रख लिये जाते हैं। अन्तमें जैसे समुद्रमें नदियाँ और मधुमें समस्त पुष्पोंके रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब-के-सब उपधिरहित आपमें समा जाते हैं। (इसलिये जीवॉकी भिन्नता और उनका पृथक् अस्तित्व आपके द्वारा नियन्त्रित है। उनकी पृथक स्वतन्त्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सस्वको न जाननेके कारण ही मानी जाती है) 🕇 ॥ ३१ ॥

भगवन् ! सभी जीव आपकी मायासे भ्रममें भटक रहे हैं, अपनेको आपसे पृथक् मानकर जन्म-मृत्युका चकर काट रहे हैं। परन्तु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रमको समझ लेते हैं और सम्पूर्ण भक्तिभावसे आपकी शरण प्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म-मृत्युके चकरसे छुड़ानेवाले हैं। यद्यपि शीत, और वर्षा—इन तीन भागोंवाला कालचक्र, आपका भूविलासमात्र है, वह सभीको भयभीत करता है, परन्तु वह उन्होंको बार-बार भयभीत करता है, जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत पक्त हैं, उन्हें भला, जन्म-मृत्युरूप संसारका भय कैसे हो सकता है ? 🛊 ॥ ३२ ॥ अजन्मा प्रमो! जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और प्राणोंको वशमें कर लिया है, वे भी, जब गुरुदेवके चरणोंकी शरण न लेकर उच्छद्वल एवं अत्यन्त चञ्चल मन-तुरंगको अपने वशमें करनेका प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनोंमें सफल नहीं होते। उन्हें बार-बार खेद और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, केवल श्रम और द:ख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है, जैसी समद्रमें बिना कर्णधारकी नावपर यात्रा करनेवाले व्यापारियोंकी होती है। (तात्पर्य यह कि जो मनको

वशमें करना चाहते हैं, उनके लिये कर्णधार—गुरुकी

अन्तर्वसा सर्वलोकस्य गीतः शुल्य युक्त्या सैवमेवावसेयः।

यः सर्वज्ञः सर्वज्ञतिन्त्रीसंहः श्रीमन्तं वं चेतसैवावसम्बे॥ १७॥

कुतिने समस्त दश्यप्रपञ्चके अन्तर्यामीक रूपमे जिनका गान किया है, और युक्तिसे भी वैसा ही निवाय होता है। जो सर्वश, सर्वशिक्त और नसिंह---पुरुषोत्तम है, उन्हीं सर्वसीन्दर्य-मध्युर्विनीध प्रभुका मैं मन-ही-मन आसम प्रहुण करता है।

विलयमपि भारि विश्व † वस्मित्रहाद जीवापेत केवलात्मककोचे । . सिन्ध्वत्सिन्ध्यध्ये क्रजित अञ्चलन नसङ्ख्या विभूक्तगृहं भवाये त नृक्षिहम् ॥ १८ ॥ पध्येचित

जीवींके सहित यह राष्प्रण किस जिनमें उदय होता है और सुकृति आदि अवस्थाओंमें विस्तवको प्राप्त होता है तथा पान होता है, पुरुदेककी करूगा प्राप्त होनेपर जब शुद्ध आत्मका ज्ञान होता है, तब समुद्रमें नदीके समान सहस्य वह जिनमें आत्मिक प्रसायको प्राप्त हो जाता है, उन्हों विभूवनगृह नृसिंह भगवान्त्वी मैं अपने इदयमें भावना करता है।

🗓 संसारचाकककवैविदीर्णग्दीर्जनानाभवतापतपाम्

कथविद्यापाणित प्रयत्ने लयुद्धर श्रीनृहरे नृह्लोकम् ॥ १९ ॥

नृसिंह । यह जीव संसार-अक्रके आरेसे टुकड़े-टुकड़े हो रहा है और बान प्रकारके सांसारिक पापांकी धपकती हुई लपटोंसे सुलस एहा है। यह आपतिप्रस्त जीव किसी प्रकार आपको कृषासे आपको शरणये आया है। जाप इसका उद्धप्त कीजिये।

अनिवार्य आवश्यकता है) \* ॥ ३३ ॥

भगवन् । आप अखण्ड आनन्दस्वरूप और

शरणागतोक आत्मा है। आपके रहते रूजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे क्या

प्रयोजन है ? जो लोग इस सत्य सिद्धान्तको न जानकर स्त्री-पुरुषके सम्बन्धसे होनेवाले सुखोमें ही रम रहे हैं,

उन्हें संसारमें भला, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सुखी

कर सके। क्योंकि संसारकी सभी वस्तुएँ स्वभावसे ही

विनाशी है, एक-न-एक दिन मटियामेट हो जानेवाली हैं। और तो क्या, वे स्वरूपसे ही सारहीन और सत्ताहीन

है; वे मला, क्या सुख दे सकती हैं 🕆 ॥ ३४ ॥

भगवन् ! जो ऐश्वर्यं, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या

आदिके घमंडसे रहित हैं, वे संतपुरुष इस पृथ्वीतलपर परम पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय

सच्चे तीर्थस्थान है। क्योंकि उनके हृदयमें आपके चरणारविन्द सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उन संत पुरुषोंका चरणामृत समस्त पायों और

तापोंको सदाके लिये नष्ट कर देनेवाला है। भगवन् ! आप नित्य-आनन्दस्वरूप आत्मा ही है। जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं-आपमें

मन लगा देते हैं-- ये उन देह-गेहोंमें कभी नहीं फैंसते जो जीवके विवेक, वैराग्य, धैर्य, समा और शान्ति आदि गुणोंका नाश करनेवाले हैं। वे तो बस,

आपमें ही रम जाते हैं ‡॥ ३५॥

भगवन् ! जैसे मिट्टीसे बना हुआ घड़ा मिट्टीरूप ही होता है, वैसे ही सत्से बना हुआ जगत् भी सत्

ही है—यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है। क्योंकि कारण

और कार्यका निर्देश ही उनके भेदका खोतक है। यदि

केवल भेदका निषेध करनेके लिये ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्रमें, दण्ड और घटनाशमें

कार्य-कारण-भाव होनेपर भी वे एक दूसरेसे भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य-कारणकी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं

देखी जाती। यदि कारण-शब्दसे निमित-कारण न लेकर केवल उपादान-कारण लिया जाय—जैसे कुण्डलका सोना—तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित

होती है; जैसे रस्सीमें साँप। यहाँ उपादान-कारणके सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असल्प है। यदि यह कहा जाय कि प्रतीत होनेवाले सर्पका

उपादान-कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्याका—प्रापका मेल भी है, तो यह समझना चाहिये कि अविद्या और सत् वस्तुके संयोगसे ही इस

जगत्की उत्पत्ति हुई है। इसलिये जैसे रस्सीमें प्रतीत होनेवाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत् वस्तुमें अविद्याके संयोगसे प्रतीत होनेवाला नाम-रूपात्मक जगत् भी

 म्यद्य प्रकारको भवत्वदे पदं मनो मे भगवैदलकेत। तदा निरस्तविक्रतसाधनत्रमः श्रयेय सौख्ये पत्रतः कृपातः॥२०॥

परमानन्दमय गुस्टेव ! भगवन् ! कव मेरा मन आपके चरणोमें स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृत्यसे समस्त साचनोक परिव्रमसे पुरकारा पाक्ष्य परमानन्द प्राप्त करेन्छ। साकात्परमानन्द्रीयद्ष्यतः।

† भगता कि भगन् कुस्य तुष्कदारमुतादिभिः ॥ २१ ॥ आस्पैव विस्मतः

को आपका भजन करते हैं, उनके लिये आप साथ सकत् परमानन्दियद्यन अतमा ही हैं। इसलिये उन्हें तुष्क स्त्री, पुत्र, धन आदिसे क्या प्रयोजन है ?

🏌 मुख्यप्रकारक्षमाप्रमनिका त्वभेव सन्तः सन्ति यतौ यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन्।

तन्युक्तप्रदूरवादिगसिककारुभ्यगायाम्मे-स्रोतःसम्पन्त्रसंप्नुतो नरहरे न स्वामहं देहपृत्॥२२॥

में शरीर और उसके सम्बन्धियोकी आसकि छोड़कर रख-दिन आपना ही चिन्तन करूँगा और वहाँ-वहाँ निर्धासमान सन्त निवास करते हैं, उन्हों-उन्हों आधनोंने रहूँगा। उन सहकुलेंक मुख-कमलसे निःसृत आपको पुण्यमधी कथा-सुधानी नदियोंकी माराने प्रतिदिन सान कर्जना

और नुसिंह । फिर मैं कभी देहके बन्धनमें नहीं पर्छगा।

और सोना हो है। वैसे ही परमात्मामें वर्णित जगत् मिथ्या है। यदि केवल व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही

जगतकी सत्ता अभीष्ट हो, तो उसमें कोई आपति नहीं; क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक

सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत्में माने हुए कालकी

दृष्टिसे अनादि है: और अज्ञानीजन बिना विचार किये

पूर्व-पूर्वके भ्रमसे प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थितिमें कर्मफलको सत्य

बतलानेवाली श्रतियाँ केवल उन्हीं लोगोंको भ्रममें

डालती है, जो कर्ममें जड़ हो रहे हैं और यह नहीं

समझते कि इनका तात्पर्यं कर्मफलकी नित्यता बतलानेमें

नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कमोमें लगानेमें है\*॥ ३६॥ भगवन् । वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत् उत्पत्तिके पहले नहीं था और प्रलयके बाद नहीं

रहेगा; इससे यह सिद्ध होता है कि यह कीचमें भी

एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसीसे

हम श्रतियाँ इस जगतका वर्णन ऐसी उपमा देकर करती है कि जैसे मिट्टीमें घडा, लोहोमें शख और सोनेमें कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वास्तवमें मिट्टी, लोहा

 उन्हर्त भवतः सरोऽपि भवनं सप्तैव सपः सनः कृषंत् कार्यमधीत कृटकलक वेदोऽपि नैवंपरः।

अद्वैतं तम सत्पर्ध तु पामानन्दं पर्द तमुदा कदे सन्दर्गमन्दियन्त हरे मा मुख मामानतम्॥ ३३ ॥ मालामें प्रतीयमान सर्पक समान सन्वस्थरूप आपसे उदय होनेपर भी यह विभुवन सस्य नहीं है। जुल सीओ नाजारमें यह जानेपर भी

हे इन्दिरावन्दित औहरे ! मैं उसीको बन्दना करता है। मुझ सरणागतको मत ओहिये। रे मुक्टक्रप्यसक्तुणिकरियां कर्ना परमार्थतः।

और आकाश, वाय आदिके रूपमे उपलब्ध होनेवाला वह सम्पूर्ण जगत बस्तुतः आपसे भित्र नहीं है। † नहवली तव वीक्षणसूचगता कालसम्बासदिपि-र्थावान् सरकारामोगुणमयानुनीलयनी बहुत्।

मामकम्प पदा जिल्लातियरं सम्मर्देशन्यात्रं माना ते शरणं गतोऽस्मि नृष्टरे स्वामेत्र तां वास्य ॥ २५ ॥

अनेकानेक भावोंका प्रदर्शन कर रही है। साथ ही वह मेरे सिरपर सवार होकर मुझ आतुरको अलपूर्वक हैद रही है। नृसिंह | मै आपकी शरणमें आया है, आप ही इसे रोक दीजिये।

नाममात्र है, सर्वथा मिथ्या और मनकी कल्पना है। इसे नासमझ मुर्ख ही सत्य मानते हैं।।। ३७॥

भगवन ! जब जीव मायासे मोहित होकर अविद्याको अपना लेता है, उस समय उसके खरूपभूत आनन्दादि गुण ढक जाते है; वह गुणजन्य वृत्तियों,

इन्द्रियों और देहोंमें फैंस जाता है तथा उन्हींको अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब

उनकी जन्म-मृत्यमें अपनी जन्म-मृत्य मानकर उनके चक्करमें पड़ जाता है। परन्तु प्रभो ! जैसे साँप अपने केंचलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता

है—वैसे हो आप माया—अविद्यासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, उसे सदा-सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसीसे आपके सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सदा-सर्वदा आपके साथ रहते हैं।

अणिमा आदि अष्टिसिद्धियोसे युक्त परमैश्वर्यमें आपकी स्थिति है। इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनन्त है; वह देश, काल और वस्तुओंकी सीमासे आबद्ध नहीं है‡॥३८॥

सत्य नहीं हो जाता। वेदोका तारपर्य भी जगातुकी सत्यतामें नहीं है। इस्तरियं आपका जो परम सत्य परमानन्दरसरूम आहेत सुन्दर पद है, महदहङ्कृतिख्यमुखे तथा नरहरे न परं परमार्थतः॥ २४॥

सोना मुकुट, कुणाल, कङ्कण और किश्विपोके रूपमें परिणत होनेपर भी वस्तुतः सोना ही है। इसी प्रकार नुसित ! महतत्व, अहङ्कार

प्रभो । आपकी यह माया आक्की दृष्टिके औपनमें आकर नाच रही है और काल, साभाव आदिके द्वारा सांवपुणी, रजोपुणी और तपोपुणी

भगवन ! यदि मनष्य योगी-यति होकर भी अपने हदयकी

विषय-वासनाओंको उखाड नहीं फेंकते तो उन असाधकोके लिये आप इदयमें रहनेपर भी वैसे ही दुर्लभ

हैं, जैसे कोई अपने गलेमें मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी

याद न रहनेपर उसे ढ़ैढ़ता फिरे इधर-उधर। जो साधक अपनी इन्द्रियोंको तप्त करनेमें ही लगे रहते हैं, विषयोंसे विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवनभर और जीवनके बाद भी

दु:ख-ही-दु:ख भोगना पड़ता है। क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं, एक तो अभी उन्हें मृत्यूसे छुटकारा नहीं मिला है,

लोगोंको रिज़ाने, धन कमाने आदिके क्लेश उठाने पढ़ रहे है, और इसरे आपका स्वरूप न जाननेके कारण अपने

धर्म-कर्मका उल्लङ्कन करनेसे परलोकमें नरक आदि प्राप्त

होनेका भय भी बना ही रहता है\* ॥ ३९ ॥

भगवन् ! आपके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाला

पुरुष आपके दिये हुए पुष्य और पाप-कमेंकि फल सुख एवं द:खोंको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य और

घोत्कापनके भावसे ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि-निषेधके प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं; क्योंकि वे देहाभिमानियोंके लिये हैं । उनकी ओर तो उसका

ध्यान हो नहीं जाता । जिसे आपके स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ है. वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युगमें

दम्पन्यासमियेण अधिकानं

भी पाप-पृण्योके फल सुख-दु:खों और विधि-निषेधींसे अतीत हो जाता है। क्योंकि आप ही उनकी मोक्षस्वरूप गति हैं। (परन्तु इन ज्ञानी और प्रेमियोंको छोड़कर और सभी शास्त्र बन्धनमें हैं तथा वे उसका उल्लङ्गन करनेपर

की हुई लीलाओं, गुणोंका मान सून-सूनकर उनके हारा

आपको अपने हृदयमें बैठा लेता है तो अनन्त, अचिन्त्य,

दिव्यगुणगुणोंके निवासस्थान प्रभो । आपका वह प्रेमी भक्त

दर्गतिको प्राप्त होते हैं) 🕆 ॥ ४० ॥ भगवन् । स्वर्गादि लोकाँके अधिपति इन्द्र, बह्या

प्रभृति भी आपको थाह—आपका पार न पा सके; और

आश्चर्यकी बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते।

क्योंकि जब अन्त है ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे ?

प्रभो ! जैसे आकाशमें हवासे धूलके नन्हें-नन्हें कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपमें कालके बेगसे अपनेसे उत्तरोत्तर

दसगने सात आवरणोंके सहित असंख्य ब्रह्माण्ड एक साध ही घमते रहते हैं। तब भला, आपको सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूपका साक्षात् वर्णन नहीं कर

सकतीं, आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निवेध करते-करते अन्तमें अपना भी निषेध कर देती है और आपमें ही अपनी सता खोकर सफल हो जाती हैं 🕻 ॥ ४१ ॥

भगवान् नारायणने कहा-देववें! इस प्रकार

विराधितोग्रेगकलमेगकुलम् । सम्पद्धाःतमहर्निशे भाजालक्षितमञ्जयक्षकनतासम्बद्धाः दोनानाथ द्वानिधान परवानन्द प्रभो पाष्टि माम् ॥ २६ ॥

प्रजो ! ये दम्भपूर्ण संन्यासके बहाने लोगोंको उग रहा है । एकमात्र भोगको चित्तासे ही आतुर है तथा रात-दिन नाना प्रकारके उद्योगोंकी रचनाकी वकावटसे व्यक्ति तथ बे-सुध हो रहा हूँ। मैं आफ्सी आक्रका उल्लाहन करता हूँ, अज़ानी है और अक्रनी लोगोंके द्वारा प्राप्त सम्मानसे 'मैं सन्त हैं ऐसा प्रमुख कर बैठा है। दीनानभ, दवानिधान, परमानन्द ! मेरी रक्षा काँजिये।

🕆 अवगर्भ तत मे दिश पाधव स्कृति का सुखासुखस्कृमः। अवनवर्गनभावमधानि वा न हि भवामि यथा विधिविद्युरः॥ २७॥

भागत ! आप मुझे अपने स्वरूपका अनुभव कराइये, जिससे फिर सुख-दुःखके संयोगको स्पूर्ण नहीं होती । अथवा मुझे अपने पुणीके संयोग

और वर्णनकः प्रेम ही दीक्रिये, जिससे कि मैं विधि-निषेधका किन्नर न होती।

🗓 द्वपतयो विदर्शनमनस ले न च भवात गिरः अतिमौलयः।

लिय फलिन यतो नम इत्यतो जय जयेति भन्ने तत्र तत्पदम् ॥ २८ ॥

भौगैकविज्ञात्त्

है अनल ! बद्धा आदि देवता आपका अन्त नहीं जानते, न आप ही जानते और न तो वेदोंकी मुक्कनिण उपनिषदे ही जानती है; क्योंकि आप अनन्त हैं। इपलियदें 'भने नमः', 'जय हो, जय हो' यह कहका आपमें चरितार्थ होती हैं। इसलिये मैं भी 'भमे नमः', 'जय हो' जय हो' यही कहकर आपके चरण-कमलको उपासना करता है।

सनकादि ऋषियोने आत्मा और ब्रह्मकी एकता नित्य सिद्ध होनेपर भी इस उपदेशसे कृतकृत्य-से होकर

\*\*\*\*\*\*\*\*

बतलानेवाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूपको जाना और

उन लोगोने सनन्दनकी पूजा की॥४२॥ नारद!

सनकादि ऋषि सृष्टिके आरम्भमें उत्पन्न हुए थे, अतएव

वे सबके पूर्वज है। उन आकाशगामी महात्माओंने इस

प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़

लिया है, यह सक्का सार-सर्वस्व है॥४३॥ देवर्षे !

तुम भी उन्होंकि समान ब्रह्माके मानस-पुत्र हो---उनकी ज्ञान-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धाके साथ

इस ब्रह्मात्मविद्याको धारण करो और स्वच्छन्द्रभावसे

पृथ्वीमे विचरण करो। यह विद्या मनुष्योंकी समस्त

वासनाओंको भस्म कर देनेवाली है॥४४॥

श्रीशृकदेवजी कहते हैं-परीक्षित ! देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्टिक ब्रह्मचारी है।

वे जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान् नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया,

तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे प्रहण किया और उनसे

यह कहा ॥ ४५ ॥

नारदने कहा—भगवन् ! सिब्बदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण है। आपकी कीर्ति परम पंक्रित्र है। आप समस्त प्राणियंकि परम कल्याण--

मोक्षके लिये कमनीय कलावतार घारण किया करते है। मैं आपको नमस्कार करता हैं॥४६॥

परीक्षित् ! इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान् नारायणको और उनके शिष्योंको नमस्कार

करके स्वयं मेरे पिता श्रीकृष्णद्वैपायनके आश्रमपर गये ॥ ४७ ॥ भगवान् वेदव्यासने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गये,

इसके बाद देवर्षि नारदने जो कुछ भगवान् नारायणके मुँहसे सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजीको सुना

दिया ॥ ४८ ॥ राजन् ! इस प्रकार मैंने तुन्हें बतलाया

कि मन-वाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत गुणोंसे

रहित परब्रह्म परमात्माका वर्णन श्रृतियाँ किस प्रकार करती है और उसमें मनका कैसे प्रवेश होता है ? यही

तो तुम्हारा प्रश्न था ॥ ४९ ॥ परीक्षित् ! भगवान् ही इस विश्वका सङ्कल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य

और अन्तमें स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनोंके स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सिष्ट

करके जीवके साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरोंका निर्माण करके वे ही उनका नियन्त्रण करते हैं। जैसे

गाढ निद्धा-सूर्यप्तमें मग्न पुरुष अपने शारीरका अनुसन्धान छोड देता है, वैसे ही भगवानुको पाकर यह जीव मायासे मुक्त हो जाता है। भगवान् ऐसे विश्राद,

केवल चिन्पात्र तत्त्व है कि उनमें बगत्के कारण माया अथवा प्रकृतिका रतीपर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तवमें अभय-स्थान हैं। उनका चिन्तन निरन्तर करते रहना चाहिये॥ ५०॥

अट्टासीवाँ अध्याय

\_CARREST ....

है॥२॥

शिवजीका सङ्कटमोचन

राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्! भगवान् उपासकोंको उनके स्वरूपके विपरीत फल मिलता है। शत्रूलने समस्त भोगोंका परित्याग कर रक्खा है; परन्त् देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य

उनकी उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोगसम्पन्न हो जाते है। और भगवान् विष्णु लक्ष्योपति हैं, परन्तु

उनकी उपासना करनेवाले प्रायः धनी और भोग सम्पन्न नहीं होते॥१॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी दृष्टिसे

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- परोक्षित ! शिवजी सदा अपनी शक्तिसे युक्त रहते हैं। वे सत्त्व आदि गुणोंसे एक-दूसरेसे विरुद्ध स्वभाववाले हैं, परंतु उनके युक्त तथा अरुद्धारके अधिष्ठाता है। अरुद्धारके तीर

मुझे इस विषयमें बड़ा सन्देह है कि त्यागीकी

उपासनासे भोग और लक्ष्मीपतिकी उपासनासे त्याग

कैसे मिलता है ? मैं आपसे यह जानना चाहता

श्रीमद्भाव-स्व-साठ — २७

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* भेद है—वैकारिक, तैजस और तामस॥३॥ त्रिविध अहङ्कारसे सोलह विकार हए—दस इन्द्रियाँ, पाँच महाभूत और एक मन। अतः इन सबके अधिष्ठात्-देवताओंमेंसे किसी एकको उपासना करनेपर समस्त ऐश्वयोंकी प्राप्ति हो जाती है॥४॥ परन्तु परीक्षित् !

भगवान् श्रीहरि तो अकृतिसे परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं गुणर्राहत है। वे सर्वज्ञ तथा सबके अन्तःकरणोके साक्षी है। जो उनका भजन करता है, वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है॥५॥ परीक्षित् ! जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अक्षमेध यज्ञ कर चके, तब भगवानुसे विविध प्रकारके धर्मीका वर्णन सनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया या॥६॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है ।

मनुष्येकि कल्याणके लिये ही उन्होंने यदुवंशमें अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर और उनकी स्तनेकी इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था॥७॥ चगवान् श्रीकृष्णने कहा-राजन् ! जिसपर मैं कुपा करता है, उसका सब धन धीरे-धीरे छीन लेता

हैं। जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके

सगे-सम्बन्धी उसके दुःखाकुल चित्तकी परवा न करके उसे छोड़ देते हैं॥ ८॥ फिर वह धनके लिये उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हैं। इस प्रकार बार-बार असफल होनेके कारण जब धन कमानेसे उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दृश्व समझकर वह उधरसे अपना मुँह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे मेल-जोल करता है, तब मैं उसपर अपनी अहैतुक कृपाकी वर्षा करता हूँ ॥ ९ ॥ मेरी कृपासे उसे परम

जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसीसे साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओंकी आराधना करते हैं॥ १०॥ दसरे देवता आश्तोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तोंको साम्राज्य-लक्ष्मी दे देते

सक्ष्म अनन्त सच्चिदानन्दस्वरूप परजहाकी प्राप्ति हो

जाते है तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं॥ ११॥ **ब्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! ब्रह्मा, विष्णु** 

और महादेव—ये तीनों शाप और वरदान देनेमें समर्थ है: परन्त इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर बरदान अथवा शाप दे देते हैं। परन्तु विष्ण् भगवान् वैसे नहीं हैं ॥ १२ ॥ इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान् शङ्कर एक बार कुकासूरको वर देकर सकूटमें पड़ गये

थे ॥ १३ ॥ परीक्षित् ! वृकासुर शकृतिका पुत्र था । उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारदको देख लिया और उनसे पूछा कि 'तीनों देवताओंमें झटपट प्रसन्न होनेवाला कौन है ?'॥ १४ ॥ परीक्षित् । देवर्षि नारदने कहा--'तुम

भगवान् शङ्करकी आराधना करो। इससे तुन्हारा मनोरथ

बहुत जल्दी पूरा हो जायगा। वे थोड़े हो गुणोंसे

शीघ-से-शीघ प्रसन्न और थोड़े ही अपराधसे तुरन्त क्रोध कर बैठते हैं॥१५॥ रावण और वाणासरने केवल वंदीजनीके समान शहूरजीकी कुछ स्तृतियाँ की थीं। इसीसे वे उनपर प्रसन्न हो गये और उन्हें अतुलनीय ऐधर्य दे दिया। बादमें रावणके कैलास उठाने और बाणासुरके नगरकी रक्षाका भार लेनेसे वे उनके लिये सङ्कटमें भी पड़ गये थे'॥१६॥

गया और अग्निको भगवान् शङ्करका मुख मानकर अपने शरीरका मांस काट-काटकर उसमें हवन करने लगा ॥ १७ ॥ इस प्रकार छः दिनतक उपासना करनेपर भी जब उसे भगवान् शङ्करके दर्शन न हुए, तब उसे बड़ा दुःख हुआ। सातवें दिन केदारतीर्थमें स्नान करके

उसने अपने भीगे बालवाले मस्तकको कुल्हाङ्केसे

नारदजीका उपदेश पाकर वृक्यसूर केदारक्षेत्रमें

काटकर हवन करना चाहा॥ १८॥ परीक्षित्! जैसे जगत्में कोई द:खबरा आत्महत्या करने जाता है तो हमलोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयाल भगवान शहूरने वृकासूरके आत्मघातके पहले ही अग्निकुण्डसे अग्निदेवके समान प्रकट होकर अपने

दोनों हाथोंसे उसके दोनों हाथ पकड़ लिये और गला काटनेसे रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुरके हैं। उसे पाकर वे उच्छ्रह्वल, प्रमादी और उत्पत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओंको भी भूल अङ्ग ज्वों-के-त्वों पूर्ण हो गये॥ १९॥ भगवान् शङ्करने

<del>古古本族主义主义主义的民族主义的民族大大民族大大党的主义主义主义主义主义的</del> वकासूरसे कहा-'प्यारे वृक्तसूर ! बस करो, बस करो; बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता है। तुम मुहमाँगा वर माँग लो। और भाई! मैं तो अपने

शरणागत भक्तोंपर केवल जल चढ़ानेसे ही सन्तष्ट हो जाया करता हैं। भला, तुम झुठमुठ अपने शरीरको क्यों

पीड़ा दे रहे हो ?'॥ २०॥ परीक्षित् ! अत्यन्त पापी क्कासुरने समस्त प्राणियोंको भयभीत करनेवाला यह बर

मौगा कि 'मैं जिसके सिरपर हाथ रख दूँ, वही मर जाय'॥ २१ ॥ परीक्षित् ! उसकी यह याचना सनकर भगवान् रुद्र पहले तो कुछ अनमनेसे हो गये, फिर हँसकर कह दिया— 'अच्छा, ऐसा ही हो।' ऐसा वर

देकर उन्होंने मानो साँपको अमृत पिला दिया॥ २२॥ भगवान् शङ्करके इस प्रकार कह देनेपर वृकासुरके मनमें यह लालसा हो आयी कि 'मैं पार्वतीजीको ही हर लूँ।' वह असुर शक्रूरजीके वस्की परीक्षाके लिये उन्होंकि सिरफ्र हाथ रखनेका उद्योग करने लगा। अब तो शङ्करजी अपने दिये हुए वरदानसे ही भयभीत हो गये॥ २३॥ वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर काँपते हुए भागने लगे। ये पथ्वी, स्वर्ग और दिशाओंके अन्ततक दौड़ते गये; परन्तु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तरकी ओर बढ़े ॥ २४ ॥ बड़े-बड़े देवता इस सङ्कटको टालनेका कोई उपाय न देखकर चुप

रह गये। अन्तमें वे प्राकृतिक अन्धकारसे परे परम प्रकाशमय वैकुण्डलोकमें गये ॥ २५ ॥ वैकुण्डमे स्वयं भगवान् नाराथण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन संन्यासियोंकी परम गति हैं, जो सारे जगत्को अभयदान करके शान्तभावमें स्थित हो गये हैं। वैकुण्डमें जाकर जीवको फिर लौटना नहीं पड़ता॥ २६॥ भक्तभयहारी

हुए हैं। तब वे अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी बनकर दूरसे ही घीर-घीरे वृकासुरकी ओर आने लगे॥ २७॥ भगवान्ने मुँजकी मेखला, काला मुगचर्म, दण्ड और रुद्राक्षको माला धारण कर रक्खी थी। उनके एक-एक

भगवान्ने देखा कि शक्रुरजी तो बड़े सकुटमें पड़े

अंगसे ऐसी ज्योति निकल रही थी, मानो आग धधक रही हो। वे हाथमें कुश लिये हुए थे। वृकासुरको देखकर उन्होंने बड़ी नम्रतासे स्कानगर

किया ॥ २८ ॥

ब्रह्मचारी वेषधारी भगवानने कहा-शकृतिनन्दन वृकासुरजी ! आप स्पष्ट ही बहुत थके-से जान पड़ते है। आज आप अहत दूरसे आ रहे हैं क्या ? तनिक

विश्राम तो कर लीजिये। देखिये, यह शरीर ही सारे सुखोंकी जड़ है। इसीसे सारी कामनाएँ पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये॥ २९॥ आप तो सब प्रकारसे समर्थ है। इस समय आप क्या करना चाहते हैं ? यदि मेरे सुननेयोग्य कोई बात हो तो बतलाइये। क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि लोग सहायकोंके द्वारा

बहुत-से काम बना लिया करते हैं॥ ३०॥ **औशुकदेवजी कहते हैं-**परीक्षित् ! भगवान्के एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पुछनेपर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी थकावट दर की; उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान-प्राप्ति तथा भगवान् शङ्करके पीछे दौड़नेकी बात

शुरूसे कह सुनायी॥ ३१॥ श्रीभगवान्ने कहा—'अच्छा, ऐसी बात है ? तब तो भाई ! हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते । आप नहीं जानते हैं क्या ? वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे पिशाचमावको प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचोंका सम्राट् है ॥ ३२ ॥ दानवराज । आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातॉपर विश्वास कर

लेते हैं ? आप यदि अब भी उसे जगद्गुरु मानते हों और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपट अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिये॥ ३३॥ दानवशिरोमणे । यदि किसी प्रकार शङ्करकी बात असत्य निकले तो उस असत्यवादीको मार डालिये, जिससे फिर कभी वह झुठ न बोल सके॥ ३४॥ परीक्षित् ! भगवान्ने ऐसी मोहित करनेवाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक-बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धिने मुलकर अपने ही सिरपर हाथ रख लिया॥ ३५॥ बस, उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरतीपर

गिर पड़ा, मानो उसपर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाशमें देवतालोग 'जय-जय, साध्-साध् !' के नारे लगाने लगे॥ ३६॥ पापी वृकासुरकी मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व अत्यन्त प्रसन्न होकर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे और

ही कैसे सकता है ?'॥३८-३९॥ भगवान् शङ्कर उस विकट सङ्कटसे मुक्त हो भगवान अनन्त शक्तियोंके समुद्र है। उनकी गये॥ ३७॥ अब भगवान् पुरुषोत्तमने भयमुक्त एक-एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे हैं। वे शङ्करजीसे कहा कि 'देवाधिदेव ! बड़े हर्षको बात है कि इस दुष्टको इसके पापीने ही नष्ट कर दिया। प्रकृतिसे अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शङ्करजीको सङ्कटसे छुड़ानेकी यह लीला जो कोई कहता या सुनता परमेश्वर ! भला, ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषोंका है, वह संसारके बन्धनों और शत्रुओंके भयसे मुक्त हो अपराध करके कुशलसे रह सके ? फिर खर्य जगदगुरु विश्वेश्वर ! आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह जाता है ॥ ४० ॥

## नवासीवाँ अध्याय

### भुगुजीके द्वारा त्रिदेखोंकी परीक्षा तथा भगवान्का मरे हुए ब्राह्मण-बालकोंको वापस लाना

**भीशुकदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! एक बार सरखती नदीके पावन तटपर यज्ञ प्रारम्भ करनेके लिये बड़े-बड़े ऋषि-मनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगोमें इस विषयपर वाद-विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णुमें सबसे बड़ा कौन है ? ॥ १ ॥ परीक्षित् ! उन लोगोंने यह बात जाननेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे बाह्यके पुत्र भुगुजीको उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले बहाजीकी सभामें गये॥२॥ उन्होंने ब्रह्माजीके धैर्य आदिकी परीक्षा करनेके लिये न उन्हें नमस्कार किया और न ती उनकी स्तृति हो की। इसपर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया॥३॥ परन्तु जब समर्थ ब्रह्माजीने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मनमें उठे हुए क्रोधको भीतर-हो-भीतर विवेकवृद्धिसे दवा लिया; ठीक वैसे ही, जैसे कोई अरिणमन्धनसे उत्पन्न अग्निको जलसे बझादे॥४॥

वहाँसे महर्षि भृगु कैलासमें गये। देवाधिदेव भगवान शङ्करने जब देखा कि मेरे भाई भुगुजी आये हैं, तब उन्होंने बड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका-आलिङ्गन करनेके लिये भूजाएँ फैला दों॥५॥ परन्त् महर्षि भूगुने उनसे आलिङ्गन करना स्वीकार न किया और कहा—'तुम लोक और वेदकी मर्यादाका उल्लह्न करते हो, इसलिये मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगुजीकी यह बात सुनकर भगवान् शङ्कर क्रोधके मारे

तिलमिला उठे। उनकी आँखें चढ़ गर्यों। उन्होंने त्रिशुल उठाकर महर्षि भृगुको मारना चाहा॥६॥ परन्तु उसी समय भगवती सतीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत

अनुनय-विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त

किया। अब महर्षि भृगुजी भगवान् विष्णुके

निवासस्थान बैकण्डमें गये॥ ७॥ उस समय भगवान् विष्ण लक्ष्मीजीकी गोदमें अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। प्रगृजीने जाकर उनके वक्षःस्थलपर एक लात कसकर जमा दी। भक्तवस्सल भगवान् विष्णु लक्ष्मीजीके साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शय्यासे नीचे उतरकर मृनिको सिर सुकाया, प्रणाम किया। भगवान्ने कहा—'ब्रह्मन्! आपका स्वागत है, आप भले पद्मारे। इस आसनपर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिये। प्रभी ! मुझे आपके शुपागमतका पता न था। इसीसे मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ८-९ ॥ महामुने ! आपके चरणकमल अत्यन्त कोमल हैं।' यों कहकर भृगुजीके चरणोंको भगवान् अपने हाथोसे सहलाने लगे॥ १०॥ और बोले—'महर्षे ! आपके चरणोंका जल तोथोंको भी तीर्य बनानेवाला है। आप उससे वैकुण्डलोक, मुझे और मेरे अन्दर रहनेवाले लोकपालोंको पवित्र

कीजिये ॥ १९ ॥ भगवन ! आपके चरणकमलोंके स्परीसे मेरे सारे पाप धूल गये। आज मैं लक्ष्मीका एकमात्र

आश्रय हो गया। अब आपके चरणोंसे चिहित मेरे वक्षःस्थलपर लक्ष्मी सदा-सर्वदा निवास करेंगी' ॥ १२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब भगवान्ने अत्यन्त

गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कहा, तब मृगुजी परम सुखी और तृप्त हो गये। भक्तिके उद्रेकसे उनका गला

भर आया, आँखोंमें आँसु छलक आये और वे च्प हो गये॥१३॥ परीक्षित्! भृगुजी वहाँसे लौटकर ब्रह्मवादी मृनियोंके सत्सङ्गमें आये और उन्हें ब्रह्मा,

शिव और विष्णुभगवान्के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ या, वह सब कह सुनाया॥ १४॥ पुगुजीका अनुभव स्नकर सभी ऋषि-मृनियोंको बड़ा विस्मय हुआ, उनका

सन्देह दूर हो गया। तबसे वे भगवान् विष्णुको ही

सर्वश्रेष्ठ मानने लगे; क्योंकि वे ही शान्ति और अभयके उद्गमस्थान हैं॥ १५॥ भगवान् विष्णुसे ही साक्षात् धर्म, ज्ञान, वैराग्य, आठ प्रकारके ऐश्वर्य और

चित्तको शुद्ध करनेवाला यश प्राप्त होता है॥ १६॥ शान्त, समचित, अकिञ्चन और सबको अभय देनेवाले साध-मनियोंकी वे ही एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे

शास्त्र कहते हैं॥ १७॥ उनको प्रिय मूर्ति है सत्त्व और इष्टदेव है बाह्यण। निष्काम, शान्त और निपुणबृद्धि (विवेकसम्पन्न) पुरुष उनका भजन करते हैं॥ १८॥

मगवानुकी गुणमयी मावाने राक्षस, असुर और देवता—उनकी ये तीन मूर्तियाँ बना दी हैं। इनमें सस्वमयी देवमूर्ति ही उनकी प्राप्तिका साधन है। वे

स्वयं ही समस्त पुरुषार्थस्वरूप है।। १९॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! सरस्वतीतटके

ऋषियोंने अपने लिये नहीं, मनुष्योंकः संशय मिटानेके लिये ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवानुके

चरणकमलोंकी सेवा करके उन्होंने उनका परमपद प्राप्त किया ॥ २०॥

सुतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! भगवान् पुरुषोत्तमको यह कमनीय कीर्ति-कथा जन्म-मृत्युरूप संसारके भयको मिटानेवाली है। यह व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजीके मुखार्यवन्दसे निकली हुई

सुर्राभमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसारके लंबे पथका जो बटोही अपने कानोंके दोनोंसे इसका निरन्तर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट, जो जगत्में इधर-उधर भटकनेसे होती है, दूर हो

जाती है॥ २१॥

श्रीशुक्कदेकजी कहते हैं-परीक्षित् ! एक दिनकी बात है, द्वारकाप्रीमें किसी ब्राह्मणीके गर्भसे एक पुत्र पैदा हुआ, परन्तु वह उसी समय पृथ्वीका स्पर्श होते

ही मर गया॥ २२॥ ब्राह्मण अपने बालकका मृत शरीर लेकर राजमहलके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त आतुरता और दुखी मनसे विलाप

करता हुआ यह कहने लगा— ॥ २३ ॥ 'इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणद्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजाके कर्मदोषसे ही मेरे बालककी मृत्यु हुई है।। २४॥ जो राजा हिसापरावण, दुःशील और अजितेन्द्रिय होता है,

उसे राजा मानकर सेवा करनेवाली प्रजा दरिंद्र होकर द:ख-पर-द:ख भोगती रहती है और उसके सामने सङ्कट-पर-सङ्कट आते रहते हैं ॥ २५ ॥ परीक्षित् ! इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालकके भी पैदा होते

दरवाजेपर डाल गया और वही बात कह गया॥ २६॥ नवें बालकके मरनेपर जब वह वहाँ आया, तब उस समय भगवान् श्रीकृष्णके पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणकी बात सनकर उससे कहा- ॥ २७ ॥ 'ब्रह्मन् ! आपके निवासस्थान द्वारकामें कोई धनुषधारी

क्षत्रिय नहीं है क्या ? मालूम होता है कि ये यद्वंशी

ब्राह्मण है और प्रजापालनका परित्याग करके किसी

ही मर जानेपर वह ब्राह्मण लडकेकी लाश राजमहलके

यज्ञमें बैठे हुए हैं !॥ २८ ॥ जिनके राज्यमें धन, स्त्री अथवा पूत्रोंसे विवृक्त होकर ब्राह्मण दखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमें पेट पालनेवाले नट हैं। उनका जीवन व्यर्थ है॥ २९॥ भगवन् ! मैं समझता है कि आप स्वी-प्रथ अपने पूत्रोंकी मृत्युसे दीन हो रहे हैं। मैं आपको सत्तानको रक्षा करूँगा। यदि मैं

अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, तो आगमें कुदकर जल मकँगा और इस प्रकार मेरे पापका प्रायक्षित हो जायगा" ॥ ३० ॥ ब्राह्मणने कहा-अर्जन! यहाँ बलरामजी, भगवान् श्रीकृष्ण, धनुर्धरशिरोमणि प्रयुव्ध, अद्वितीय योदा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकोंकी रक्षा करनेमें

समर्थ नहीं हैं। इन जगदीश्वरोंके लिये भी यह काम कठिन हो रहा है: तब तम इसे कैसे करना चाहते हो ? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खाता है। हम तुम्हारी इस

जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें पला-बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योगबलसे तत्काल संयमनीपुरीमें

गये, जहाँ भगवान् यमराज निवास करते हैं॥४३॥

बातपर बिल्कुल द्विश्वास नहीं करते॥ ३१-३२॥

अर्जनने कहा-बहान् ! मैं बलराम, श्रीकृष्ण अयवा प्रसुप्र नहीं हैं। मैं हैं अर्जुन, जिसका गाण्डीय नामक धनुष विश्वविख्यात है।। ३३।। ब्राह्मणदेवता ! आप मेरे बल-पौरुषका तिरस्कार मत कीजिये। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रमसे भगवान् शङ्करको सन्तृष्ट् कर चुका हूँ। भगवन् ! मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं युद्धमें साक्षात् मृत्युको भी जीतकर आपकी

सन्तान ला दूँगा॥ ३४॥ परीक्षित ! जब अर्जुनने उस ब्राह्मणको इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगोंसे उनके बल-पौरुषका बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नतासे अपने घर लौट गया ॥ ३५ ॥ प्रसर्वका समय निकट आनेपर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुनके पास आया और कहने लगा—'इस बार तुम मेरे बच्चेको मृत्युसे बचा लो'॥ ३६ ॥ यह सुनकर अर्जुनने शुद्ध जलसे आचमन किया, तथा भगवान् शङ्करको नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्रोंका स्मरण किया और गाण्डीव धनुषपर डोरी चढ़ाकर उसे हाथमें ले लिया॥ ३७॥ अर्जुनने बाणोंको अनेक प्रकारके अस्त-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके प्रसवगृहको चारों ओरसे घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सुतिकागृहके ऊपर-नीचे, अगल-बगल बाणोका एक पिजड़ा-सा बना दिया॥ ३८॥ इसके बाद बाह्यणीके गर्भसे एक शिश् पैदा हुआ, जो बार-बार रो रहा था। परनु देखते-ही-देखते वह सशरीर आकाशमें अन्तर्धान हो गया॥ ३९॥ अब वह ब्राह्मण भगवान् श्रीकृष्णके

प्रारव्यने हमसे अलग कर दिया है'॥४२॥

वहाँ उन्हें ब्राह्मणका बालक नहीं मिला। फिर वे शस लेकर क्रमशः इन्द्र, अग्नि, निर्ऋति, सोम, वायु और वरुण आदिकी पुरियोंमें, अतलादि गीचेके लोकोंमें, स्वर्गसे ऊपरके महलोंकादिमें एवं अन्यान्य स्थानोंमें गये ॥ ४४ ॥ परन्तु कहीं भी उन्हें ब्राह्मणका वालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अन्न उन्होंने अग्निमं प्रवेश करनेका विचार किया। परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए कहा— ॥ ४५ ॥ 'भाई अर्जुन ! तुम अपने-आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मणके सब बालक अभी दिखाये देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं, वे ही फिर हमलोगोंकी निर्मल कीर्तिकी स्थापना करेंगे'॥४६॥ सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार समझा-बुझाकर अर्जुनके साथ अपने दिन्य रधपर सवार हुए और पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया॥४७॥ उन्होंने सात-सात पर्वताँवाले सात हीप, सात समुद्र और लोकालोकपर्वतको लॉंघकर घोर अन्यकारमें प्रवेश किया ॥ ४८ ॥ परीक्षित् ! वह अन्धकार इतना घोर था कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्य और बलाहक नामके चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर-उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न या॥४९॥ योगेश्चर्रीके भी परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने घोड़ोंकी यह दशा देखकर अपने सहस्र-सहस्र सुयंकि समान तेजस्वी चक्रको आगे चलनेकी आज्ञा दी॥ ५०॥ सुदर्शन चक्र सामने ही अर्जुनकी निन्दा करने लगा। वह अपने ज्योतिर्मय तेजसे स्वयं भगवान्के द्वारा उत्पन्न उस बोला---'मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसककी घने एवं महान् अन्धकारको चीरता हुआ मनके समान र्डीगभरी बातोंपर विश्वास कर लिया॥४०॥ भला तीव गतिसे आगे-आगे चला। उस समय वह ऐसा जिसे प्रदास, अनिरुद्ध यहाँतक कि बलराम और जान पड़ता था, मानो भगवान् राधका बाण धनुषसे भगवान श्रीकृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करनेमें छटकर राक्षसोंकी सेनामें प्रवेश कर रहा हो॥५१॥ और कौन समर्थ है ? ॥ ४१ ॥ मिध्यावादी अर्जुनको इस प्रकार सुदर्शन चक्रके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे धिकार है ! अपने पुँह अपनी बड़ाई करनेवाले अर्जुनके चलकर रथ अन्धकारकी अन्तिम सीमापर पहुँचा। उस धनुषको धिकार है !! इसकी दुर्वृद्धि तो देखो ! यह अन्धकारके पार सर्वश्रेष्ठ पारावाररहित व्यापक परम मुद्दतावश उस बालकको लीटा लाना चाहता है, जिसे ज्योति जगयमा रही थी। उसे देखका अर्जुनकी

37° 68 1 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आँखें चीधिया गयों और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिये॥ ५२॥ इसके बाद भगवान्के रथने दिव्य जलग्रशिमें प्रवेश किया। बडी तेज आँधी चलनेके कारण उस जलमें बड़ी-मड़ी तरहें उठ रही थीं, जो बहुत ही भली मालुम होती थीं। वहाँ एक वडा सन्दर महल था। उसमें मणियोंके सहस्र-सहस्र खंभे चमक-चमककर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उञ्ज्वल ज्योति फैल रही थी ॥ ५३ ॥ उसी महलमें भगवान् शेवजी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यन्त भयानक और अन्द्रत था। उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक फणपर सुन्दर-सुन्दर पणियाँ जगपगा रही थीं। प्रत्येक सिरमें दो-दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयङ्कर थे। उनका सम्पूर्ण शरीर कैलासके समान धेतवर्णका था और गला तथा जीभ नीले रंगकी थी॥ ५४॥ परीक्षित् ! अर्जुनने देखा कि शेषभगवानुकी सुखामबी शब्बापर सर्वव्यापक महान् प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान् विराजमान हैं। उनके शरीरकी कान्ति वर्षाकालीन मेचके समान श्यामल है। अत्यन्त सुन्दर पीला क्रम धारण किये हुए हैं। मुखपर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े-बड़े नेत्र बहत हो सुहावने लगते हैं ॥ ५५ ॥ बह्म्मूल्य मणियाँसे जटित मुक्ट और कृण्डलोंकी कान्तिसे सहस्रों वैषराली अलके चमक रही हैं। लंबी-लंबी सुन्दर आठ भुजाएँ हैं; गलेमें कौस्तृभ मणि हैं; वक्ष:स्थलपर श्रीवत्सका चिद्ध है और धुटनोंतक वनमाला लटक रही है॥ ५६॥ अर्जुनने देखा कि उनके नन्द-सुनन्द आदि अपने पार्षद, चक्र-सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान् आयुध तथा पृष्टि, श्री, कीर्ति और अजा—ये चारों शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण

ऋदियाँ ब्रह्मादि लोकपालीके अधीश्वर भगवानुकी सेवा

कर रही हैं॥ ५७॥ परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने अपने

ही स्वरूप श्रीअनन्त भगवानुको प्रणाम किया। अर्जुन

उनके दर्शनसे कुछ भयभीत हो गये थे; श्रीकृष्णके बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ

जोडकर खडे हो गये। अब ब्रह्मादि लोकपालोंके

स्वामी भूमा पुरुषने मुसकराते हुए मध्र एवं गम्भीर

मैंने तुम दोनोंको देखनेके लिये ही ब्राह्मणके बालक अपने पास मैंगा लिये थे। तुम दोनोंने धर्मकी रक्षाके लिये मेरी कलाओंक साथ पृथ्वीपर अवतार ब्रहण किया है; पश्चीके भाररूप दैत्योंका संहार करके तुमलोग फिर मेरे पास लौट शीघ्र-से-शीघ्र आओ ॥ ५९ ॥ तम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्णकाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगतको स्थिति और लोकसंग्रहके लिये धर्मका आचरण करों ॥ ६० ॥ जब भगवान् भृमा पुरुषने श्रीकृष्ण और अर्जुनको

वाणीसे कहा—॥५८॥ 'श्रीकृष्ण! और अर्जुन!

इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगोंने उसे खीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनन्दके साथ ब्राह्मण-बालकोंको लेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार आवे थे, उसीसे वैसे ही द्वारकामें लौट आये। ब्राह्मणके बालक अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े हो गये थे। उनका रूप और आकृति वैसी हो थी, जैसी उनके जन्मके समय थी। उन्हें भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुनने उनके पिताको साँप दिया ॥ ६१-६२ ॥ भगवान् विष्णुके उस परमधामको देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवोंमें जो कुछ बल-पौरुष हैं, वह सब भगवान श्रीकृष्णकी हो कृपाका फल है ॥ ६३ ॥ परीक्षत् ! भगवान्ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरतासे परिपूर्ण लीलाएँ कों। लोकदृष्टिमें साधारण लोगोंके समान सांसारिक

आदर्श महापुरुषोंका-सा आन्यरण करते हुए बाह्मण आदि समस्त प्रजावगौंक सारे मनोरच पूर्ण किये, ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्र प्रजाके लिये समयान्सार वर्षा करते हैं॥ ६५॥ उन्होंने बहुत-से अधर्मी राजाओंको स्वयं मार डाला और बहुतोंको अर्जुन आदिके द्वारा मस्वा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओंसे उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वीमें धर्ममर्यादाकी स्थापना करा दी॥ ६६॥

विषयोका भोग किया और बड़े-बड़े महाराजाओंके

समान श्रेष्ठ-श्रेष्ठ यज्ञ किये ॥ ६४ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने

### नब्बेवॉ अध्याय

### भगवान् श्रीकृष्णके लीला-विहारका वर्णन

**ब्रीशुक्डदेवजी कहते हैं—**परीक्षित् ! नगरीको छटा अलौकिक थी। उसकी सड़के मद चुते हुए मतवाले हाथियों, सुसन्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रघोकी भीड़से सदा-सर्वदा भरी रहती थीं । जिधर देखिये, उधर ही हरे-भरे उपवन और उद्यान लहर रहे हैं। पाँत-के-पाँत वृक्ष फूलोसे लंदे हुए हैं। उनपर बैठकर भीरे गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी कलस्व कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे भरपुर थी। जगत्के श्रेष्ठ बीर यदुवंशी उसका सेवन करनेमें अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँकी स्तियाँ सुन्दर वेष-मूबासे विभूषित थीं और उनके अङ्ग-अङ्गसे जवानीको छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलोंमें गेंद आदिके खेल खेलतीं और उनका कोई अङ्ग कभी दीख जाता तो ऐसा जान पडता, मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवानुको यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसीमें वे निवास करते थे। भगवान् श्रीकृष्ण सोलह हजारसे अधिक पश्चियोंके एकमात्र प्राणवल्लभ थे। उन प्रतियाँक अलग-अलग महल भी परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे। जितनी पॉलयॉ थीं, उतने ही अन्द्रत रूप धारण करके वे उनके साथ बिहार करते थे ॥ १-५ ॥ सभी पत्रियोंके महलोमें सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्रेत, लाल आदि भॉति-भॉतिके कमलोंके परागसे मैहकता रहता था। उनमें झेंड-के-झुंड हंस, सारस आदि सुन्दर-सुन्दर पक्षी चड़कते रहते थे। भगवान् श्रीकृष्ण उन जलाशयोंमें तथा कभी-कभी नदियोंके जलमें भी प्रक्षेत्र कर अपनी पतियोकि साथ जल-विहार करते थे। भगवान्के साथ विहार करनेवाली पत्नियाँ जब उन्हें अपने भुजपाशमें बांध लेतीं, आलिङ्गन करतीं, तब प्रणवानके श्रीअङ्गोमें उनके वशःस्थलकी केसर लग जाती थी ॥ ६-७ ॥ उस समय गन्धर्व उनके यशका गान करने लगते और सूत, मागध एवं वन्दीजन बड़े आनन्दसे भ्दङ्ग, ढोल, नगरे और बीणा आदि बाजे बजाने लगते ॥ ८ ॥

पत्नियाँ कभौ-कभी हैसते-हैंसते भगवानकी

पिचकारियोंसे उन्हें भिगो देती थीं। वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान् अपनी पत्रियोंके साथ क्रीडा करते: मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियोंके साथ विहार कर रहे हो ॥ ९ ॥ उस समय भगवान्की पत्नियोके वक्षःस्थल और जंबा आदि अङ्क बस्त्रोके भीग जानेके कारण उनमेंसे ज्ञलकने लगते। उनकी बड़ी-बड़ी चोटियों और जूड़ोंमेंसे गुँथे हुए फूल गिरने लगते, वे उन्हें भिगीते-भिगीते पिचकारी छीन लेनेके लिये उनके पास पहुँच जातीं और इसी बहाने अपने प्रियतमका आलिङ्गन कर लेतीं । उनके स्पर्शसे पत्रियोके हदयमे प्रेम-भावकी अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुखकमल खिल उठता। ऐसे अवसरोपर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती ॥ १० ॥ उस समय भगवान् श्रीकृष्णको वनमाला उन रानियोंके वक्:स्थलपर लगो हुई केसरके रंगसे रँग जाती। विहारमें अत्यन्त मग्न हो जानेके कारण धुँघराली अलके उनुक्त भावसे लहराने लगतीं। वे अपनी रानियोंको बार-बार भिगो देते और रानियाँ भी उन्हें सराबोर कर देतीं। भगवान् श्रीकृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज हथिनियाँसे विरकर उनके साथ क्रीडा कर रहा हो ॥ ११ ॥ भगवान श्रीकृष्ण और उनकी पश्चियाँ क्रीडा करनेके बाद अपने-अपने बस्ताभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियोंको दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना-बजाना ही है ॥ १२ ॥ परीक्षित् ! भगवान् इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल-दाल, बातचीत, चितवन-मुसकान, हास-बिलास और आलिङ्गन आदिसे रानियोंकी चित्तवृत्ति उन्होंकी ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बातका स्मरण ही न होता॥ १३॥ परीक्षित् ! रानियोंके जीवन-सर्वस्व, उनके एकमात्र हदयेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ही थे। वे कमलनयन ज्यामसुन्दरके चिन्तनमें ही इतनी मान हो जातीं कि कई देखक तो चुप हो रहतीं और फिर उत्पत्तके समान असम्बद्ध बातें कहने लगतीं। कभी-कभी तो भगवान् श्रीकृष्णकी उपस्थितिमें ही

प्रेमोन्यादके कारण उनके विरहका अनुभव करने लगतीं।

और न जाने क्या-क्या कारने लगतीं । मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता है ॥ १४ ॥

रानियां कहतीं-अरी कुररी ! अब तो बड़ी रात हो गयी है। संसारमें सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस

समय स्वयं भगवान् अपना अखण्ड बोध छिपाकर सो रहे

हैं और तुझे नींद ही नहीं आती ? तू इस तरह रात-रातभर जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखी! कहीं

कमलनयन भगवानुके मध्य हास्य और लीलाभरी उदार (खोकृतिसूचक) चितवनसे तेरा हृदय भी हमारी ही तरह

विध तो नहीं गया है ?॥ १५॥

अरी चकवी ! तूने रातके समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिये हैं ? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गये हैं

कि तु इस प्रकार करुण स्वरसे पुकार रही है ? हाय-हाय ! तब तो तु बड़ी दु:खिनी हैं । परन्तु हो-न-हो तेरे हदयमें भी

हमारे ही समान भगवानुकी दासी होनेका भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणोपर चढ़ायी हुई पुष्पोंकी माला अपनी चोटियोंमें घारण करना चाहती है ? ॥ १६ ॥

अहो समृद्र ! तुम निरन्तर गरजते ही रहते हो । तुन्हें नींद नहीं आती क्या ? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहनेका रोग लग गया है। परन्तु नहीं-नहीं, हम समझ गर्वी, हमारे प्यारे श्यामसुन्दरने तुम्हारे धैर्य, गाम्भीयं आदि

स्वाभाविक गुण छीन लिये हैं। क्या इसीसे तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, जिसकी कोई दवा नहीं है ? ॥ १७॥

चन्द्रदेव ! तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया

है। इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो ! अरे राम-राम, अब त्य अपनी किरणोंसे अधेरा भी नहीं हटा सकते ! क्या हमारी ही भाँति हमारे प्यारे स्थाम-सन्दरकी मीठी-मीठी रहस्यकी बातें भूल जानेके कारण तुम्हारी बोलती बंद हो

गयी है ? क्या उसीकी चिन्तासे तम मौन हो रहे हो ? ॥ १८॥ मलयानिल ! हमने तेरा क्या बिगाडा है, जो तु हमारे

हृदयमें कामका सञ्चार कर रहा है ? अरे तू नहीं जानता क्या ? भगवानुकी तिरखी चितवनसे हमारा हृदय तो पहलेसे ही घायल हो गया है॥ १९॥

श्रीमन् मेच ! तुम्हारे शरीरका सौन्दर्य तो हमारे प्रियतम-जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश-

ही भाँति प्रेमपाशमें बँधकर उनका ध्यान कर रहे हो ! देखो-देखो ! तुन्हारा हृदय चिन्तासे भर रहा है, तुम उनके लिये अत्यन्त उत्कण्डित हो रहे हो ! तभी तो बार-बार

शिरोमणि भगवान्के परम प्यारे हो। तभी तो तुम हमारी

उनकी याद करके हमारी ही भाँति आँसुकी धारा वहा रहे हो। स्यामघन ! सचमुच घनस्यामसे नाता जोड़ना घर

बैठे पोड़ा मोल लेना है ॥ २० ॥ री कोबल ! तेरा गला बड़ा ही स्ररीला है, मीठी

बोली बोलनेवाले हमारे प्राणप्यारेके समान ही मधर स्वरसे

त् बोलती है। सचमुच तेरी बोलीमें सुधा घोली हुई है, जो प्यारेके विरहसे मरे हुए प्रेमियोंको जिलानेवाली है। तू

ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें ? ॥ २१ ॥

प्रिय पर्वत ! तुम तो बड़े उदार विचारके हो । तुमने ही पृथ्वीको भी धारण कर रक्खा है। न तुम हिलते-डोलते हो और न कुछ कहते-सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मग्न हो रहे हो।

ठोक है, ठोक है; हम समझ गर्यों । तुम हमारो ही भाँति चाहते हो कि अपने स्तनेकि समान बहत-से शिखरॉपर मैं भी भगवान् स्थामसृन्दरके चरणकमल कर्रे ॥ २२ ॥

समुद्रपत्नी नदियो ! यह प्रीष्म ऋतु है । तुम्हारे कुण्ड सुख गये हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलोंका सौन्दर्य नहीं दोखता। तुम बहत दुबली-पतली हो गयी हो। जान पड़ता है, जैसे हम अपने प्रियतम

श्यामसुन्दरकी प्रेमभरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैटी है और अत्यन्त दुबली-पतली हो गयी है, बैसे ही तुम भी मेघोंके द्वारा अपने प्रियतम समुद्रका जल न पाकर ऐसी दीन-हीन हो गयी हो॥ २३॥

हंस ! आओ, आओ ! घले आये, खागत है। आसनपर बैठो; लो, दुध पियो। प्रिय हंस! स्यामसुन्दरकी कोई बात तो सुनाओ । हम समझती हैं कि

तुम उनके दत हो। किसीके वरामें न होनेवाले श्यामसुन्दर सकुशल तो हैं न ? अरे भाई ! उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभद्गर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुन्हीं हमारी परम

प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है ? जाओ,

जाओ; रम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं सुनतीं। जब वे

हमारी परवा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यों मरें ? शहरके दत ! हम उनके पास नहीं जातीं। क्या कहा ? ये हमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही आना चाहते है, अच्छा । तथ उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बाते कराना, परन्तु कहीं लक्ष्मीको साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मीको छोडकर यहाँ नहीं आना चाहते ? यह कैसी बात है ? क्या खियोंमें लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं, जिनका भगवान्से अनन्य प्रेम है ? क्या हममेंसे कोई एक भी वैसी नहीं है ? ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! श्रीकृष्ण-पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णमें ऐसा ही अनन्य प्रेम-भाव रखती थीं। इसीसे उन्होंने परमपद प्राप्त किया ॥ २५ ॥ भगवान् श्रीकृष्णकी लोलाएँ अनेको प्रकारसे अनेको गीतोद्वारा गान की गयी हैं । वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर है कि उनके सुननेमात्रसे स्तिवोंका मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो क्षियाँ उन्हें अपने नेत्रोंसे देखती थीं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है॥ २६॥ जिन बडभागिनी स्तियोने जगदगुरु भगवान् श्रीकृष्णको अपना पति मानकर परम प्रेमसे उनके चरणकमलॉको सहलाया, उन्हें नहलाया-धुलाया, खिलाया-पिलाया, तरह-तरहसे उनकी सेवा की, उनकी तपस्याका वर्णन तो भला, किया ही कैसे जा सकता है।। २७॥

परीक्षित् । भणवान् श्रीकृष्ण सत्पुरुषेके एकमात्र आश्रम हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण करके लोगोंको यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम-साधनका स्थान है॥ २८॥ इसीलिये वे गहस्योचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित् ! मैं तुमसे कह ही सुका है कि उनकी रानियोंकी संख्या थी सोलह हजार एक सी आठ॥ २९॥ उन श्रेष्ठ स्वियोमेसे रुक्ष्मिणी आदि आउ पटरानियों और उनके पुत्रोंका तो मैं पहले ही क्रमसे वर्णन कर चुका हैं॥ ३०॥ उनके अतिरिक्त भगवान् श्रीकृष्णकी और जितनी पत्नियाँ थीं, उनसे भी प्रत्येकके दस-दस पुत्र उत्पन्न किये । यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि भगवान् सर्वशक्तिमान् और सत्यसङ्कल्प है।। ३१।। भगवानुके परम पराक्रमी पुत्रोमें अठारह तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत्में फैला हुआ था। उनके नाम

वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यप्रोधः ॥ ३३-३४ ॥ राजेन्द्र ! भगवान् श्रीकृष्णके इन पुत्रोंमें भी सबसे श्रेष्ट रुक्मिणीनन्दन प्रद्युप्रजी थे। वे सभी

मुझसे सुनो ॥ ३२ ॥ प्रद्युस, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम्ब, प्रधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर,

गुणोंमें अपने पिताके समान ही थे॥३५॥ महारथी प्रदासने रूक्मीकी कन्यासे अपना विवाह किया था। उसीके गर्भसे अनिरुद्धजीका जन्म हुआ । उनमें दस हजार हाथियोंका बल था॥ ३६॥ रुक्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने

अपने नानाकी पोतीसे विवाह किया। उसके गर्भसे क्क्रका जन्म हुआ। ब्राह्मणोंके शापसे पैदा हुए मूसलके द्वारा यदवंशका नाश हो जानेपर एकमात्र वे ही बच रहे थे ॥ ३७ ॥ वजके पुत्र हैं प्रतिबाह्, प्रतिबाह्के सुबाह्, सुबाह्के शान्तसेन और शहन्तसेनके शतसेन॥३८॥

परीक्षित् ! इस वंशमें कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ

जो बहुत-सी सन्तानवाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पाय और अल्पशक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त थे ॥ ३९ ॥ परीक्षित् ! यदुवंशमें ऐसे-ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती भी हजारो वर्षोमें पूरी नहीं हो सकती॥४०॥ मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंशके बालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़

यदुवंशियोंकी संख्या तो बतायी ही कैसे जा सकती है! खर्थ महाराज उप्रसेनके साथ एक नील (१००००००००००००)के लगभग सैनिक रहते

अद्वासी लाख आचार्य थे॥ ४१॥ ऐसी स्थितिमें महात्मा

थे ॥ ४२ ॥ परीक्षित् ! प्राचीन कालमें देवासुरसंप्रामके समय बहुत-से भयद्भुर असुर मारे गये थे। वे ही मनुष्योमें उत्पन्न हुए और बड़े घमंडसे जनताको सताने लगे ॥ ४३ ॥ उनका दमन करनेके लिये भगवानुकी

परीक्षित् ! उनके कुलोंकी संख्या एक सौ एक थी ॥ ४४ ॥ वे सब भगवान् श्रीकृष्णको ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकारसे उन्नति हुई ॥४५॥ यदुवेशियोंका

आज्ञासे देवताओंने ही यदवंशमें अवतार लिया था।

चित इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णमें लगा रहता था कि उन्हें सोने-बैठने, घूमने-फिरने, बोलने-खेलने और नहाने-धोने आदि कामोमें अपने शरीरकी भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनको समस्त शारीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी भाँति अपने-आप होती रहती थीं ॥ ४६ ॥ पर्गाक्षत् ! भगवानुका चरणधोवन गङ्गाजो अवश्य ही समस्त तीर्थोंमें महान् एवं पवित्र हैं। परन्तु जब स्वयं परप्रतीर्थस्वरूप भगवान्ने ही यदुवंशमें अवतार प्रहण

किया, तब तो गङ्गाजलको महिमा अपने-आप ही उनके

सयशतीर्धकी अपेक्षा कम हो गयी। भगवानुके खरूपकी यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करनेवाले भक्त और द्वेष करनेवाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूपको प्राप्त

हुए। जिस लक्ष्मीको प्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता यल करते रहते हैं, वे ही भगवान्की सेवामें नित्य-निरन्तर लगी रहती हैं। भगवानुका नाभ एक बार सुनने अथवा

उच्चारण करनेसे ही सारे अमङ्गलोंको नष्ट कर देता है। ऋषियोंके वंशजोंमें जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। वे अपने हाथमें

कालस्वरूप चक्र लिये रहते हैं। परीक्षित् ! ऐसी स्थितिमें वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन खड़ी बात है॥४७॥ भगवान् श्रीकृष्ण ही समस्त जीवोंके आश्रयस्थान हैं । यद्यपि वे सदा-सर्वदा सर्वत्र उपस्थित हो

रहते हैं, फिर भी कहनेके लिये उन्होंने देवकीजीके गर्भसे जन्म लिया है। यदुवंशी बीर पार्षदोंके रूपमें उनकी सेवा

करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबलसे अधर्मका अन्त

जगतका दःख मिटाते रहते हैं। उनका मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त सुन्दर मुखार्रीवन्द ब्रजबासियों और पुरक्षियोंके इदयमें प्रेम-भावका सञ्चार करता रहता है। वास्तवमें सारे जगत्पर वही विजयी हैं। उन्होंकी जब हो !

कर दिया है। परीक्षित् ! भगवान् स्वभावसे ही चराचर

जय हो !!॥ ४८॥ परीक्षित् ! प्रकृतिसे अतीत परमात्माने अपने द्वारा स्थापित धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये दिव्य लीला-शरीर प्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत

चरित्रोंका अभिनय किया। उनका एक-एक कर्म स्मरण करनेवालोंके कर्मबन्धनोंको काट डालनेवाला है। जो यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी

लीलाओंका ही श्रवण करना चहिये॥४९॥ परीक्षित् ! जब पनुष्य प्रतिक्षण भगवान् श्रीकृष्णको मनोहारिणी लीलाकथाओंका अधिकाधिक श्रवण, कोर्तन और चित्तन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान्के परमधाममें पहुँचा देती है। यद्यपि कालको गतिके परे

कालको दाल नहीं मलतो। वह बहाँतक पहुँच हो नहीं पाता । उसी धामकी प्राप्तिक लिये अनेक सम्राटीने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जंगलकी यात्रा की है। इसलिये मनुष्यको उनकी लोला-कथाका हो

श्रवण करना चाहिये॥ ५०॥

पहुँच जाना बहुत ही कठिन है, परन्तु भगवान्के घाममें

इति दशम स्कन्ध उत्तरार्ध समाप्त

--

हरिः ॐ तत्सत्





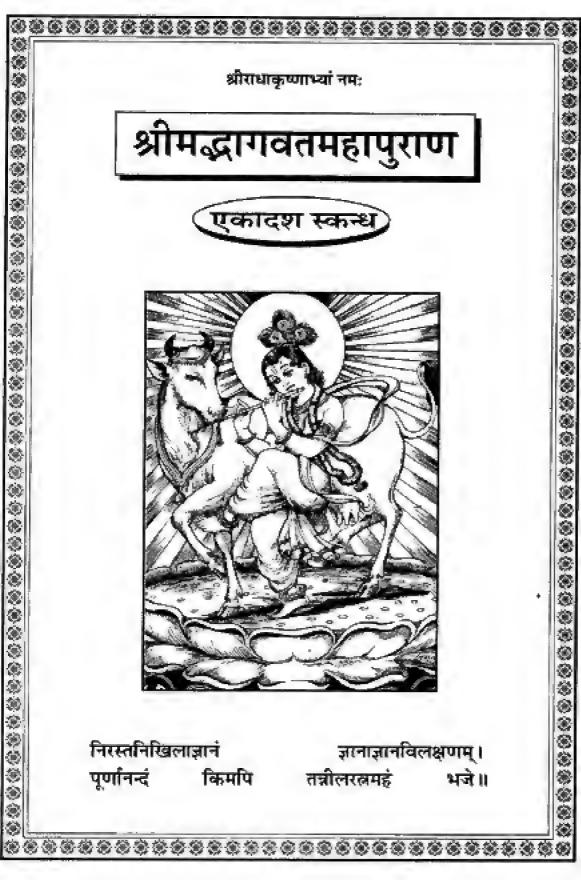

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

एकादश स्कन्ध

--

#### पहला अध्याय

# यदुर्वशको ऋषियोंका शाप

व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुक्रदेकजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजी तथा अन्य यद्वंशियोंके साथ मिलकर बहुत-से दैत्योंका संहार किया तथा कौरव और पाण्डवोमें भी शीघ मार-काट मचानेवाला अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वीका भार उतार दिया॥ १॥ कौरवोंने कपटभूर्ण जुएसे, तरह-तरहके अपमानाँसे तथा द्रीपदीके केश खींचने आदि अत्वाचारोंसे पाण्डवाँको अत्यन्त क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पाण्डवोंको निमित्त बनाकर भगवान् श्रीकृष्णने दोनों पक्षोंमें एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वीकः भार हल्का कर दिया॥ २॥ अपने बाहबलसे सुरक्षित यदुवंशियोंके द्वारा पृथ्वीके भार—राजा और उनकी सेनाका विनाश करके, प्रभाणींके द्वारा ज्ञानके विषय न होनेवाले भगवान श्रीकृष्णने विचार किया कि लोकदृष्टिसे पृथ्वीका भार दूर हो जानेपर भी वस्तुतः मेरी दृष्टिसे अभीतक दूर नहीं हुआ; क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह यदुवंश अभी पृथ्वीपर विद्यमान है ॥ ३ ॥ यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोडे, जनवल, धनवल आदि विशाल वैभवके कारण उच्छ्युल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदिसे भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बाँसके वनमें परस्पर संघर्षसे उत्पन्न अग्निके समान इस यदुवंशमें भी परस्पर कलह खड़ा करके में शान्ति प्राप्त कर सर्कुंगा और इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ राजन् ! भगवान् सर्वशक्तिमान् और सत्यसङ्कल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मनमें निक्षय करके ब्राह्मणोंके शापके यहाने अपने ही वंशका संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाममें ले गये॥ ५॥ परीक्षित् ! भगवान्की वह मृति

त्रिलोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार करनेवाली थी। उन्होंने अपनी सौन्दर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिये थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्यातिदिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवालोके चित्त उन्होंने छीन लिये थे। उनके चरणकमल त्रिलोकसुन्दर थे। जिसने उनके एक चरणियहका भी दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गयी, वह कर्मप्रपञ्चसे ऊपर उठकर उन्होंकी सेवामें लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वीमें अपनी कीर्तिका विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकवियोंने बड़ी ही सुन्दर भाषामें वर्णन किया है। वह इसलिये कि मेरे चले जानेके बाद लोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञानरूप अञ्चकारसे सुगमतया पार हो जायेंगे। इसके बाद परमैश्वर्यशाली भगवान् श्रीकृष्णने अपने धामको प्रयाण किया॥ ६-७॥

राजा परिक्षित्ने पूछा—भगवन्! यदुवंशी बड़े बाह्मणभक्त थे। उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुलबृद्धोंकी नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें लगा रहता था; फिर उनसे ब्राह्मणोंका अपराध कैसे बन गया? और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें शाप दिया?॥८॥ भगवान्के परम प्रेमी विप्रवर! उसे शापका कारण क्या था तथा क्या खरूप था? समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, खामी और प्रियतम एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब ऋषि अद्देतदर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेददृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइये॥ ९॥

श्रीशुकदेवजीने कहा — भगवान् श्रीकृष्णने वह

शरीर धारण करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थीका सन्निवेश था (नेश्रॉमें मृगनयन, कन्धोंमें सिंहरकन्ध, करोमें करि-कर, चरणोंमें कमल आदिका विन्यास था।) पृथ्वीमें मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मीका आचरण किया । ये पूर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । (जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रयतकका दान कर सके वह उदार हैं।) अन्तमें श्रीहरिने अपने कलके संहार—उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि अब पृथ्वीका भार उतरनेमें इतना ही कार्य शेप रह गया था॥ १०॥ भगवान् श्रीकृष्यने ऐसे परम मङ्गलमय और पुण्य-प्रापक कर्म किये, जिनका गान करनेवाले लोगोंक सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान् श्रीकृष्ण महाराज उत्रसेनकी राजधानी द्वारकाप्रीमें वसदेवजीके घर यादवोंका संहार करनेके लिये कालरूपसे ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देनेपर---विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्वारकाके पास ही पिण्डारकक्षेत्रमें जाकर निवास करने लगे थे ॥ ११-१२ ॥

एक दिन यदुवंशके कुछ उद्दण्ड कुमार खेलते-खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रतासे उनके चरणोंमें प्रणाम करके प्रश्न किया॥ १३॥ वे जाम्यवतीनन्दन साम्बको खींके वेषमें सजाकर ले पये और कहने लगे, 'बाह्मणों! यह कजरारी आँखोंबाली सुन्दरी गर्भवतो है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है। परन्तु स्वयं पूछनेमें सकुचातो है। आपलोगोंका ज्ञान अमोष---अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्रकी बड़ी लालसा है और अब प्रसत्तका समय निकट आ गया है। आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या पुत्र ?'॥ १४-१५॥ परीक्षित्! जब उन कुमारोंने इस प्रकार उन अहिंग-मनियोंको धोखा देना चाहा,

तब वे भगवतप्रेरणासे क्रोचित हो उठे। उन्होंने

कहा—'भूखों ! यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी, जो तुम्हारे कुलका नाश करनेवाला होगा' ॥ १६ ॥ मुनियोंकी यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गये। उन्होंने तुरंत साम्बका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहेका मुसल पिला॥ १७॥ अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे—'हम बड़े अभागे हैं। देखी, हमलोगोने यह क्या अनर्थ का डाला ? अब लोग हमें क्या कहेंगे ?' इस प्रकार वे बहुत ही घवरा गये तथा मुसल लेकर अपने निवासस्थानमें गये॥ १८॥ उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे। मुख कुम्हला गये थे। उन्होंने भरी सभामें सब यादवांके सामने ले जाकर वह मसल सब दिया और राजा उपसेनसे सारी घटना कह सुनायी ॥ १९ ॥ राजन् ! जब सब लोगॉने ब्राह्मणोंके शापकी बात सुनी और अपनी आँखोंसे उस मुसलको देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका शाप कभी झुठा नहीं होता ॥ २० ॥ यद्शज उपसेनने उस मुसलको चुरा-चुरा करा डाला और उस चुरे तथा लोहेके बचे हए छोटे टुकड़ेको समुद्रमें फेंकबा दिया। (इसके सम्बन्धमें उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे कोई सलाह न ली; ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी) ॥ २१ ॥

परीक्षित् ! उस लोहेक टुकड़ेको एक मछली निगल गयी और चूरा तरहोंके साथ वह-बहकर समुद्रके किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनोंमे एरक (बिना गाँउको एक घास) के रूपमें उग आया॥ २२॥ मछली मारनेवाले मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछलियोंके साथ उस मछलीको भी पकड़ लिया। उसके पेटमें जो लोहेका टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमें लगा लिया॥ २३॥ भगवान् सब कुछ जानते थे। वे इस शापको उलट भी सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। कालरूपधारी प्रभुने ब्राह्मणोंके शापका अनुमोदन ही किया॥ २४॥



#### दूसरा अध्याय

वसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना और उन्हें राजा जनक तथा नौ योगीसरोंका संवाद सुनाना

श्रीशकदेवजी कहते हैं—कुरुनन्दन ! नारदके मनमें भगवान् श्रीकृष्णकी सात्रिधिमें रहनेकी बड़ी लालसा थी। इसलिये वे श्रीकृष्णके निज बाहुओंसे स्र्राक्षत द्वारकामे --- जहाँ दस आदिके शापका कोई भय नहीं था, बिदा कर देनेपर भी प्नः-पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे ॥ १ ॥ राजन् ! ऐसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो प्राप्त हों और वह मगवानके ऋहा आदि बडे-बडे देवताओंके भी उपास्य चरणकमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर मक्टन्द-रस, अलौकिक रूपमाधुरी, सुकुमार स्पर्श और मङ्गलमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे ? क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही घिरा हुआ है ॥ २ ॥ एक दिनकी बात है, देवर्षि नारद बसुदेवजीके यहाँ पधारे। वसुदेवजोने उनका अभिवादन किया तथा आरामसे बैठ जानेपर विधिपूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुन: प्रणाम करके उनसे यह बात कही ॥ ३ ॥

वस्देवजीने कहा—संसारमं माता-पिताका आगमन पुत्रोंके लिये और भगवान्की ओर अगसर होनेवाले साधु-संतोका पदार्पण प्रपञ्चमे उलझे हए दीन-दिखयोंके लिये बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मङ्गलमय होता है। परन्तु भगधन् ! आप तो स्वयं भगवनम्य, भगवत्स्वरूप है। आपका चलना-फिरना तो समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये ही होता है॥४॥ देवताओंके चरित्र भी कभी प्राणियोंके लिये दःखके हेत्, तो कभी सुखके हेतु बन जाते हैं। परन्तु जो आप-जैसे भगवत्रेमी पुरुष है-जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कछ भगवन्पय हो गया है-उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये ही होती है ॥ ५ ॥ जो लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परळाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फल देते हैं: क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं। परन्त सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं अर्थात् जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६ ॥ ब्रह्मन ! (यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शनसे ही कृतकृत्य हो गये हैं) तथापि आपसे उन

धमॅकि-साधनोके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो इस सब ओरसे भयदायक संसारसे मुक्त हो जाय॥७॥ पहले जन्ममें मैंने मुक्ति देनेवाले भगवान्की आराधना तो की थी, परन्तु इसलिये नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधनाका उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हो। उस समय मैं भगवान्की लीलासे मृग्ध हो रहा था ॥ ८ ॥ सूत्रत ! अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये,जिससे मैं इस जन्म-मृत्युरूप भयायह संसारसे—जिसमें द:ख भी सखका विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं---अनावास ही पार हो जाऊँ ॥ ९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्! बुद्धिमान् वसुदेवजोने भगवानके स्वरूप और गुण आदिके श्रवणके अभिप्रायसे ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनका, भगवानुके अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गणोंके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं आनन्दमें भरकर वसुदेवजीसे बोले ॥ १० ॥

नारदजीने कहा-यदवंशशिरोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि यह भागवत धर्मके सम्बन्धमें हैं, जो सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, पवित्र करनेवाला है॥ ११॥ वस्त्रेवजी! यह भागवतधर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कानोंसे सुनने, वाणीसे उच्चरण करने, चित्तसे स्मरण करने, हृदयसे स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है—चाहे वह भगवानुका एवं सारे संसारका दोही ही क्यों न हो ॥ १२ ॥ जिनके गुण, लीला और नाम आदिका भ्रवण तथा कीर्तन पतितोंको भी पावन करनेवाला है, उन्हीं परम कल्याणस्वरूप मेरे आराध्यदेस भगवान नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया है।। १३ ।। वसदेवजी ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके सम्बन्धमें संत पृष्टव एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है-ऋषभके पत्र नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेहका शुभ संवाद ॥ १४ ॥ तम जानते ही हो कि स्वायम्भूव मन्के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियवत । प्रियवतके आग्नीध, आग्नीश्रके नाभि और नाभिके पुत्र हुए

ऋषभ ॥ १५ ॥ शास्त्रोंने उन्हें भगवान वास्ट्रेवका अंश कहा है। मोक्षधर्मका उपदेश करनेके लिये उन्होंने अवतार ब्रहण किया था। उनके सौ पुत्र थे और सब-के-सब वैदोंके पारदर्शी विद्वान् थे ॥ १६ ॥ उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत । ये भगवान् नारायणके परम प्रेमी भक्त थे । उन्होंके नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले 'अजनामवर्ष' कहलाता था, 'भारतवर्ष' कहलाया । यह भारतवर्ष भी एक

अलौकिक स्थान है।। १७॥ राजर्षि भरतने सारी पश्चीका राज्य-भोग किया, परन् अन्तमें इसे छोड़कर बनमें चले गये । वहाँ उन्होंने तपस्याके द्वारा भगवानकी उपासना की और तीन जन्मोमें वे भगवानुको प्राप्त हुए॥ १८॥

भगवान् ऋषभदंवजीके शेष निन्यानबे एत्रोमें नौ एत्र तो

इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नौ द्वीपोंके अधिपति हए

और इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो गये॥ १९ ॥ शोध नौ संन्यासी हो गये। वे बड़े ही भाग्यवान् थे। उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था और वास्तवमें वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंको परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे-किंव, हरि, अत्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन,

आविहोंत्र, द्रमिल, चमस और करभाजन ॥ २०-२१ ॥ वे

इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगतुको अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर स्वच्छन्द विचरण करते थे ॥ २२ ॥ उनके लिये कहीं भी रोक-टोक न थी। वे जहाँ चाहते, चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागोंके

लोकोमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण

और गौओंके स्थानोंमें वे खच्छन्द विचरते थे । वस्देवजी ! वे सब-के-सब जीवनम्क थे॥ २३॥

एक बारको बात है, इस अजनाथ (भारत) वर्षमें विदेहराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक महान् यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छन्द विचरण करते हुए उनके यज्ञमें जा पहुँचे॥ २४ ॥ वसुदेक्जी ! वे योगीश्वर भगवान्के परम प्रेमी भक्त और सुर्यके समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि.

आख़्वनीय आदि पूर्तिमान् अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब के-सब उनके स्वागतमें खड़े हो गये ॥ २५॥

विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर यथायोग्य आसनोपर बैठाया और प्रेम तथा आनन्दसे

भरकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ वे नवों योगीश्वर अपने अङ्गोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे थे, मानी साक्षात् ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मृनीश्वर ही हों। राजा निमिने विनयसे झककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्र

किया ॥ २७ ॥

विदेहराज निमिने कहा-भगवन् ! मैं ऐसा समझता हैं कि आपलोग मध्सुदन भगवानुके पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान्के पार्षद संसारी प्राणियोंको पवित्र करनेके लिये विचरण किया करते हैं॥ २८॥ जीवोंके लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभद्गर है। इसरितये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें भगवानुके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लम है ॥ २९ ॥ इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ ! हम आपलोगोंसे यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याणका स्वरूप क्या है ? और उसका साधन क्या है ? इस

संसारमें आधे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्येकि लिये परम

निधि है ॥ ३० ॥ योगीश्वरो ! यदि हम सुननेके अधिकारी

हों तो आप कृपा करके भागवत-धर्मोंका उपदेश

कीजिये; क्योंकि उनसे जन्मादि विकारसे रहित, एकरस

भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मोंका पालन

करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आपतकका दान कर डालते हैं ॥ ३१ ॥ देवर्षि नारदजीने कहा—वसुदेवजी ! जब राजा निमिने उन भगवत्येमी संतोंसे यह प्रश्न किया, तब उन लोगोने बड़े प्रेमसे उनका और उनके प्रश्नका सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजेंकि साथ बैठे हुए राजा निमिसे बोले ॥ ३२ ॥

पहले उन नौ योगीसरोंमेंसे कविजीने कहा-राजन् ! भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाले अच्यत भगवानुके चरणोंकी नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसारमें परम कत्याण-आत्यन्तिक क्षेप है और सर्वथा भयशुन्य

है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत् पदार्थेमि अहंता एवं ममता हो जानेके कारण जिन

लोगोंको चित्तवृत्ति उद्भिग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है ॥ ३३ ॥ भगवान्ने भोले-भाले अञ्चानी पुरुषोंको भी सुगमतासे साक्षात् अपनी प्राप्तिके लिये जो उपाय

स्वयं श्रीमुखसे बतलाये हैं, उन्हें ही 'भागवत-धर्म' समझो ॥ ३४ ॥ राजन् ! इन भागवतधमौका अवलम्बन करके मनुष्य कभी विद्योंसे पीड़ित नहीं होता और

नेत्र बंद करके दौड़नेपर भी अर्थात् विधि-विधानमें बुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित ही होता है और न तो पतित--फलसे विञ्चत ही होता है।। ३५॥ (भागवतधर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं

है कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे) वह शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतोंसे स्वभाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष भगवान् नारायणके लिये ही है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे। (यही सरल-से-सरल, सीधा-सा भागवतधर्म है)॥३६॥

ईश्वरसे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही 'मैं देवता हैं. मैं मनुष्य है,' इस प्रकारका प्रम—विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि यन्य वस्तुमें अभिनिवेश, तन्मयता होनेके

कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिये अपने गुरुको ही आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य पक्तिके द्वारा उस ईश्वरका भजन करना चाहिये।।३७॥ राजन्! सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्याके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं !

परन्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति इसका चिन्तन करनेवालेको उसके चित्तनके कारण, उधर मन लगनेके कारण ही होती है—जैसे स्वप्नके समय स्वप्नद्रशको कल्पनासे अथवा जायत्-अवस्थामे नाना प्रकारके

मनोरथोंसे एक विलक्षण ही सृष्टि दीखने लगती है। इसिलये विचारवान् पुरुषको चाहिये कि सांसारिक कर्मोंके अम्बन्धमें सङ्करप-विकल्प करनेवाले मनको रोक -केद कर ले। बस, ऐसा करते ही उसे अभव स्दर्की, परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी॥ ३८॥ संसारमें

भगवान्के जन्मकी और लीलाकी बहत-सी मङ्गलमधी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध है। लाज-संकोच छोडकर उनका गान

करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत—नियम ले लेता है, उसके इदयमें अपने एरम प्रियतम प्रभक्ते

स्वभावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिलखिलाकर

हैंसने लगता है तो कभी फूट-फूटकर रोने लगता है।

कभी ऊँचे स्वरसे भगवानको पुकारने लगता है तो कभी

नाम-कीर्तनसे अनुसगका, प्रेमका अङ्कर उग आता है। उसका चित्र द्रवित हो जाता है। अब यह साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है। लोगोंकी मान्यताओं, धारणाओंसे परे हो जाता है। दम्पसे नहीं,

मधुर स्वरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है। कभी-कभी जब यह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी फ़रने लगता है।।४०॥ राजन् ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र-----सब-के-सब भगवानुके शरीर हैं। सभी रूपोंमें खबं भगवान् प्रकट हैं। ऐसा समझकर बह,जो कोई भी उसके सामने आ जाता है---चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी—उसे अनन्यभावसे—

भगवद्भावसे प्रणाम करता है॥४१॥ जैसे भोजन

करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि (तृप्ति अथवा

सुख), पुष्टि (जीवनशक्तिका सञ्चार) और क्षुधा-निवृत्ति-ये तीनों एक साथ होते जाते हैं; वैसे ही जो मनुष्य भगवानुकी शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवान्के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य बस्तुऑमें वैराग्य—इन तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२ ॥ राजन् ! इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा भगवानुके चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराप्य और अपने प्रियतम

भगवान्के खरूपकी स्फूर्ति—ये सब अवस्य ही प्राप्त

होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है ॥ ४३ ॥

राजा निमिने पूछा—योगीश्वर ! अब आप कृपा करके भगवद्धक्तका लक्षण वर्णन कीजिये। उसके क्या धर्म हैं ? और कैसा खभाव होता है ? वह मनुष्येकि साध व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है ? क्या बोलता है ? और किन लक्षणोंके कारण भगवानुका प्यारा

होता है ? ॥ ४४ ॥

अब नौ योगीधरोंमेंसे दूसरे हरिजी बोले-राजन् ! आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियामि आत्मारूपसे—नियन्तारूपसे स्थित है। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सनाको हो देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मखरूप भगवान्में ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित है, अर्थात् वास्तवमे भगवत्स्वरूप ही है—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवानुका परमप्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये॥ ४५॥ जो भगवान्से प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और अज्ञानियोंपर कृपा तथा भगवान्से द्वेष करनेवालोंकी उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटिका भागवत है॥ ४६॥ और जो भगवानके अर्चा-विव्रह—मूर्ति आदिकी पूजा तो श्रद्धासे करता है, परन्त भगवानुके भक्तों या दूसरे लोगोंकी विशेष सेवा-शृक्ष्या नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवन्द्रक्त है ॥ ४७ ॥ जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोका ग्रहण तो करता है; परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकृत विषयोंसे द्रेष नहीं करता और अनुकृत विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती

है कि यह सब हमारे भगवानुकी माया है—वह पुरुष उत्तम भागवत है ॥ ४८ ॥ संसारके धर्म हैं — जन्म-मृत्यु,

भृद्ध-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और तृष्णा । ये क्रमशः शरीर,

प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो

इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभृत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ॥ ४९ ॥ जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृति और उनके बीज-बासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम

भगवद्भक्त है ॥ ५० ॥ जिनका इस शरीरमें न तो सत्कृलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे हो अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवानुका प्यारा है ॥ ५१ ॥ जो धन-सम्पत्ति अधवा शरीर आदिमे 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेद-भाव

नहीं रखता, समस्त पदार्थीमें समस्वरूप परमात्मको देखता रहता है. समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा सङ्कल्पसे विश्विप्त न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है॥ ५२॥ राजन् ! बड़े-बड़े

देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय

बनाते हुए जिन्हें डूँढ़ते रहते हैं—भगवान्के ऐसे

चरणकमलॉसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी सम्निधि और सेवामें ही संलग्न रहता है; यहाँतक कि कोई सर्थ उसे त्रिमुखनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मतिका तार नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मोकी ओर घ्यान ही नहीं देता; वही पुरुष

वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ एसलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे करनेवाले पाद-विन्यास भारत-भारतके सीन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के चरणेकि अङ्गलि-नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका

ताप नहीं लग सकता॥ ५४॥ विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशिको नष्ट कर देनेवाले स्वयं घगवान् श्रीहर्रि जिसके हदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरण-कमलोंको बाँध रक्खा है, बास्तवमें ऐसा पुरुष ही

विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें

वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका

# तीसरा अध्याय

#### माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोगका निरूपण

राजा निरिनं पूछा—भगवन्! सर्वशिक्तमान् परमकारण विष्णुभगवान्की माया बड़े-बड़े मायावियोंको मी मीहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; (और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है।) अतः अब मैं उस मायाका खरूप जानना चाहता हूँ, आपलोग कृपा करके बतलाइये॥ १॥ योगीश्वरो ! मैं एक मृत्युका शिकार मनुष्य हूँ। संसारके तरह-तरहके तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रक्खा है। आपलोग जो भगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन तापोंको मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसिलये मैं आपलोगोंको इस वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिये॥ २॥

अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा — राजन् ! (भगवानुकी माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिये उसके कार्येकि द्वारा ही उसका निरूपण होता है।) आदि-पुरुष परमाव्या जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोंके कारण बनते हैं और उनके विषय-भोग तथा मोक्षकी सिद्धिके लिये अधवा अपने उपासकोंकी उत्कृष्ट सिद्धिके लिये स्वनिर्मित पञ्चभृतोंके द्वारा नाना प्रकारके देव, मनध्य आदि शरीरोंकी सृष्टि करते हैं, उसीको 'माया' कहते हैं ॥ ३ ॥ इस प्रकार पञ्चमहाभूतोंके द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरोमें उन्होंने अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक मनके रूपमें और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिय-इन इस रूपोमें विभक्त कर दिया तथा उन्होंके ह्यस विषयोंका भीग कराने लगे ॥ ४ ॥ वह देहाभिमानी जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका भोग करता है और इस पञ्चभूतोंके द्वारा निर्मित शरीरको आत्मा-अपना स्वरूप मानकर उसीमें आसक्त हो जाता है। (यह भगवानुकी माया है)॥५॥ अब यह कर्मेन्द्रियोसे सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुध कर्मका फल सुख और अश्भ कर्मका फल द:ख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें भटकने लगता है । यह भगवान्की माया है ॥ ६ ॥ इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमहालमय कर्मगतियोंको, उनके फलोंको प्राप्त होता है और महाभूतेकि प्रलयपर्यन्त विवश होकर जन्मके

बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त होता रहता है—यह भगवानुकी माथा है॥७॥ जब पञ्चभूतोंके प्रलयका समय आता है, तब अनादि और अनन्त काल स्थल तथा सुक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त व्यक्त सृष्टिको अध्यक्तकी ओर, उसके मूल कारणकी ओर खींचता है—यह भगवानुको माया है॥ ८॥ उस समय पृथ्वीपर लगातार सौ वर्षतक भयद्भर सुखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती; प्रलयकालकी शक्तिसे सूर्यकी उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकोंको तपाने लगते है—यह भगवान्की माया है।।९।। उस समय शेषनाग—सदुर्यंणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड लपटें निकलती हैं और वायुकी प्रेरणासे वे लपटें पाताललोकसे जलाना आरम्भ करती है तथा और भी ऊँची-ऊँची होकर चारों ओर फैल जाती हैं—यह भगवानुकी माया है ॥ १० ॥ इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथीकी सुँडके समान मोटी-मोटी घाराओंसे सौ वर्षतक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्माण्ड जलमें डब जाता है—यह भगवानुकी माया है ॥ ११ ॥ राजन् ! उस समय जैसे बिना इँधनके आग बुझ जाती है, बैसे ही विराट पृख्य ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-शरीरको छोड्कर सुक्ष्मस्वरूप अव्यक्तमें लीन हो जाते हैं--- यह भगवानुकी माया है ॥ १२ ॥ वाय पृथ्वीकी गन्ध खींच लेती है, जिससे वह जलके रूपमें हो जाती है और जब वही वाय जलके रसको खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है—यह भगवानकी भाषा है ॥ १३ ॥ जब अन्धकार अग्निका रूप छीन लेता है, तब यह अग्नि वायुमें लीन हो जाती है और जब अवकाशरूप आकाश वायुकी स्पर्श-शक्ति छीन लेता है. तय वह आकाशमें लीन हो जाता है---यह भगवानुकी माया है ॥ १४ ॥ राजन् ! तदनन्तर कालरूप ईश्वर आकाशके शब्द गुणको हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकारमें लीन हो जाता है। इन्द्रियाँ और बुद्धि राजस अहङ्कारमें लीन होती हैं। मन सात्विक अहङ्कारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सालिक अहङ्कारमें प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्योंके साथ अहङ्कार भहतत्त्वमें लीन हो जाता है।

महत्तत्त्व प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्ममें लीन होती है। फिर इसीके उलटे क्रमसे सृष्टि होती है। यह भगवान्की माया है।। १५॥ यह सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सनना चाहते हैं ?॥ १६ ॥ राजा निमिने पूछा—महर्षिजी ! इस भगवानुकी मायाको पार करना उन लोगोंके लिये तो बहुत ही कठिन है, जो अपने मनको वशमें नहीं कर पाये हैं। अब आप कृपा करके यह बताइवे कि जो लोग शरीर आदिमें आत्मबृद्धि रखते हैं तथा जिनको समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं ? ॥ १७ ॥ अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोले—राजन् ! स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्धनोंमें वैधे हुए संसारी मनुष्य सुखको प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष भाषाके पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि उनके कर्मीका फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुखके बदले दःख पाते है और दःख-निवृत्तिके स्थानपर दिनों-दिन दुःख बढ़ता ही जाता है॥ १८॥ एक धनको ही लो। इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाय तो आत्माके लिये तो यह मृत्यस्वरूप ही है। जो इसकी उलझनोंमें पड़ जाता है, वह अपने आपको भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन-सम्बन्धी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान् ही हैं; यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति मिल सकती है ?॥ १९ ॥ इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिये कि मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले लोक-परलोक भी ऐसे ही नाशवान् हैं, क्योंकि इस लोककी वस्तुओंके समान वे भी कुछ सीमित कमीके सोमित फलमात्र है। वहाँ भी पृथ्वीके

ही परब्रहामें परिनिष्ठित तत्त्वशानी भी हों, ताकि अपने अनुभवके द्वारा प्राप्त हुई रहस्यकी बातोंको बता सकें। उनका चित्त शान्त हो, व्यवहारके प्रपञ्जमें विशेष प्रकृत न हो ॥ २१ ॥ जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्टदेव माने । उनकी निष्कपटभावसे सेवा करे और उनके पास रहकर भागवतधर्मकी-भगवान्को प्राप्त करानेवाले भक्तिमानके साधनींकी क्रियात्मक शिक्षा प्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा एवं भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान् प्रसन्न होते हैं॥ २२ ॥ पहले शरीर, सन्तान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे । फिर भगवानुके भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये-यह सीखे। इसके पश्चात् प्राणियोके प्रति यद्यायोग्य दया, मैत्री और विनयको निष्कपट भावसे शिक्षा यहण करे॥ २३॥ मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्टान, सहनशक्ति, मीन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि इन्होंमें हर्ष-विषादसे रहित होना सीखे ॥ २४ ॥ सर्वत्र अर्थात् समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतनरूपसे आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त-सेवन, 'यही मेरा घर हैं'—ऐसा भाव न रखना, गृहस्य हो तो पवित्र क्ख पहनना और त्यागी हो तो फरे-पुराने पवित्र विश्वड़े, जो कुछ प्रारब्धके अनुसार मिल जाय, उसीमें सन्तोष करना सीखे॥२५॥ भगवानकी प्राप्तिका मार्ग जतलानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शासकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कमॉका संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंकी अपने-अपने गोलकोमें स्थिर रखना और मनको कहीं छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरवालीसे होड अथवा लाग-डाँट रहती है, अधिक ऐश्वर्य और सखवालोंके प्रति बाहर न जाने देना सीखे ॥ २६ ॥ राजन् ! भगवान्की लीलाएँ अद्भुत है। उनके जन्म-कर्म और गुण दिव्य है। छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या-देषका भाव रहता है।कम सुख और उन्धेंका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरसे ऐश्वर्यवालीके प्रति घृणा रहती है एवं कमोंका फल पूरा हो जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवानके लिये करना जानेपर वहाँसे पतन तो होता ही है । उसका नाश निश्चित है । सीखे ॥ २७ ॥ यज्ञ, दान, तप अधवा जप, सदाचारका नाशका भय वहाँ भी नहीं छुट पाता ॥ २० ॥ इसलिये जी पालन और स्ती, पृत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो परम कल्याणका जिज्ञास हो , उसे गुरुदेवकी शरण लेनी

चाहिये। गुरुदेव ऐसे हों, जो शब्दब्रह्म-वेदोंके पास्दर्शी

विद्वान हों, जिससे वे ठीक-ठीक समझा सके; और साथ

आपलोग

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कुछ अपनेको प्रिय लगता हो-सब-का-सब भगवानुके चरणोमें निकेदन करना उन्हें सौंप देना सीखे ॥ २८ ॥ जिन संत पुरुषोने सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रोकृष्णका अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो. उनसे प्रेम और स्थायर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा; विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सज्जनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी, करना सीखे ॥ २९ ॥ भगवानुके परम पावन यशके सम्बन्धमे ही एक-दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें प्रेम करना, आपसमें सन्तृष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ॥ ३० ॥ राजन् ! श्रीकृष्ण गशि-संशि पापोंको एक क्षणमें भस्म कर देते हैं। सब उन्होंका स्मरण करें और एक-दसरेको स्मरण करावें। इस प्रकार साधन- मिलका अनुहान करते-करते प्रेम-मिलका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुलक्ति शरीर धारण करते हैं ॥ ३१ ॥ उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अवतक भगवान नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूढ़ें , कौन मुझे उनकी प्राप्त करावे ? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवानुकी लीलाको स्फूर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाली भगवान् गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हैंसने लगते हैं। कभी- कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभृतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवानके साथ बातचीत करने लगते हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान छेड देते हैं और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिज्ञाने लगते हैं। कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढँढने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ राजन ! जो इस प्रकार भागवतधर्मीकी शिक्षा अहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और यह

कठिन है।। ३३॥

कहा-राजन् ! जो इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका निमित्त-कारण और उपादान-कारण दोनों ही है. बननेवाला भी है और बनानेवाला भी—परन्तु स्वयं कारणरहित है; जो स्वप्न, जावत् और सुष्पित अवस्थाओंमें उनके साक्षीके रूपमें विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधिमें भी ज्यों-का-त्यों एकरस रहता है: जिसकी सत्तासे ही सत्तावान होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपना-अपना काम करनेमें समर्थ होते हैं. उसी परम सत्य वस्तको आप 'नारायण' समझिये॥ ३५॥ जैसे चिनगरियाँ न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परमतत्त्वमें---आत्मस्वरूपमें न तो मनकी गति है और न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बृद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पासतक नहीं फटक पातीं। 'नेति-नेति' — इत्यादि श्रतियोंके शब्द भी, वह यह है—इस रूपमें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध करानेवाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्यरूपसे अपना मल-निषेधका मल लखा देते हैं । क्योंकि यदि निषेधके आधारकी, आत्माकी सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेधकों वृत्ति किसमें है—इन प्रश्लोंका कोई उत्तर ही न रहे, निषेधकी ही सिद्धि न हो ॥ ३६ ॥ जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक वही था। सृष्टिका निरूपण करनेके लिये उसीको त्रिगृण (सत्त्व-रज-तम) मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसीको ज्ञानप्रधान होनेसे महत्तत्त्व, क्रियाप्रधान होनेसे संत्रात्म और जीवको उपाधि होनेसे अहङ्गरके रूपमें वर्णन किया गया । वास्तवमें जितनी भी शक्तियाँ है--चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातुदेवताओंके रूपमें हों, चाहे भगवान् नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास इन्द्रियंकि, उनके विषयंकि अथवा विषयंकि प्रकाशके ही पार कर जाता है, जिसके पंजेसे निकलना बहुत ही रूपमें हों----सब- का-सब वह बहा ही है। क्योंकि बहाकी शक्ति अनन्त है। कहाँतक कहें? जो कुछ दुश्य-अदृश्य,

'नारायण' नामसे वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है ?॥ ३४ ॥ पाँचवें योगीश्वर पिप्पलायनजीने अस्त

परमात्माका वास्तविक स्वरूप जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं।

इसलिये मुझे यह बतलाइये कि जिस परब्रह्म परमात्माका

राजा निमिने पृष्ठा-महर्षियो !

कार्य-कारण, सत्य और असत्य है--सब कुछ बहा है। इनसे परे जो कुछ है, वह भी बहा हो है।। ३७॥ वह ब्रह्मस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मस्ता है। वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी

परिवर्तनशील पदार्थ है-चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभावके रूपमें ही क्यों न हों---सबकी पूत,

भविष्यत् और वर्तमान सत्ताका वह साक्षी है। सबमें है। देश, काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है।

वह उपलब्धि करनेवाला अधवा उपलब्धिका विषय नहीं है। केवल उपलब्धिखरूप—ज्ञानखरूप है। जैसे प्राण

तो एक ही रहता है, परन्तु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम

हो जाते हैं-वैसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियंकि सहयोगसे उसमें अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ जगत्में चार प्रकारके जीव होते हैं-अंडा फोड़कर पैदा

होनेवाले पक्षी-साँप आदि, नालमें बैधे पैदा होनेवाले पश्-मनुष्य, धरती फोड़कर निकलनेवाले वृक्ष-वनस्पति और पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले खटमल आदि। इन सभी

जीव-शरीरोमें प्राणशक्ति जीवके पीछे लगी रहती है। शरीरोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एक ही रहता है। सुष्पित-अवस्थामें जब इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं,

अहडूार भी सो जाता है—लीन हो जाता है अर्थात् लिक्सशरीर नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बातकी पीछेसे स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुखसे सोया था । पीछे होनेवाली यह स्पति ही उस

समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है॥ ३९॥ जब भगवान् कमलनाभके चरणकमलोंको प्राप्त करनेकी इंच्छासे तीव्र मिक्त की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी

भाँति गुण और कमॉसे उत्पन्न हुए चित्तके सारे मलांको जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है-जैसे नेत्रोंके निर्विकार हो जानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष अनुभूति

होने लगती है ॥ ४० ॥ राजा निषिने पूछा-योगीधरो ! अब आपलोग

हमें कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शृद्ध होकर मनुष्य शीघातिशीघ परम नैष्कर्म्य अर्थात् कर्तृत्व, कर्म पूछा था, परन्तु उन्होंने सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रश्नका उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे

और कर्मफलकी निवृत्ति करनेवाला ज्ञान प्राप्त करता

है ॥ ४१ ॥ एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज

इक्ष्वाकुके सामने ब्रह्माजीके मानस पुत्र सनकादि ऋषियोंसे

बतलाइये ॥ ४२ ॥

अब छठे योगीश्वर आविहाँत्रजीने कहा — राजन ! कर्म (शास्त्रविहित), अकर्म (निषिद्ध) और विकर्म

(विहितका उल्लब्धन) — ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था लीकिक रीतिसे नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं-ईश्वररूप हैं; इसलिये उनके तात्पर्वका निश्चय करना बहुत कठिन है। इसीसे बड़े-बड़े विद्वान् भी

उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें भूल कर बैठते हैं। (इसीसे तुम्हारे कचपनकी ओर देखकर—तुम्हें अनिधकारी समझकर सनकादि ऋषियोने तुम्हारे प्रश्नका

उत्तर नहीं दिया) ॥ ४३ ॥ यह वेद परोक्षवादात्मक \* है ।

यह कमौंकी निवृत्तिके लिये कर्मका विधान करता है, जैसे

बालकको मिटाई आदिका लालच देकर औषघ खिलाते हैं. वैसे ही यह अनभिज्ञोंको खर्ग आदिका प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं है, वह यदि मनमाने ढंगसे बेदोक्त कमौंका परित्याग कर देता है. तो

वह विहित कर्मोंका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप

अधर्म हो करता है। इसलिये वह मृत्युके बाद फिर

मृत्युको प्राप्त होता है॥४५॥ इसलिये फलकी अभिलाषा छोड़कर और विश्वातम भगवानुको समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोंकी निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदोंमें स्वर्गीदेख्य फलका वर्णन है, उसका तात्पर्य

फलकी सत्यतामें नहीं है, वह तो कमीमें रुचि उत्पन्न

करानेके लिये है ॥ ४६ ॥

राजन् ! जो पुरुष चाहता है कि शोध-से-शीध मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्माकी हृदय-प्रन्थि—मै और मेरेकी कल्पित गाँठ खुल जाय, उसे चाहिये कि वह वैदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोसे भगवानकी आराधना

असमें शब्दार्थ कुछ और मालुम दे और ताल्पर्यार्थ कुछ और हो—उसे परोक्षवाद कहते हैं।

\*\*\*\*\*\*\* करे ॥ ४७ ॥ पहले सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके डारा अनुष्टानकी विधि सीखे; अपनेको पगवानकी जो मृति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पहे, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्की पूजा करे ॥ ४८ ॥ पहले स्त्रानादिसे शरीर और सन्तोष आदिसे अन्तःकरणको शुद्ध करे, इसके बाद भगवान्की मूर्तिके सामने बैठकर प्राणायाम आदिके द्वारा भूतशृद्धि---नाडी-शोधन करे. तत्पश्चात् विधिपूर्वक मन्त्र, देवता आदिके न्याससे अङ्गरक्षा करके भगवानुकी पूजा करे ॥ ४९ ॥ पहले पुष्प आदि पदार्थोंका जन्तु आदि निकालकर, पृथ्वीको सम्मार्जन आदिसे, अपनेको अव्यग्न होकर और भगवानुकी मूर्तिको पहलेहीकी पूजाके लगे हुए पदार्थीके श्वालन आदिसे पुजाके योग्य बनाकर फिर आसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जल छिडककर पाद्य, अर्घ्य आदि पाञोंको स्थापित को । तदनत्तर एकाम्रचित होकर इदयमें भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीमूर्तिमें चिन्तन करे । तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा (हृदयाय नमः,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शिरसे स्वाहा) इत्यादि मन्त्रोंसे न्यास करे और अपने इष्टदेवके मूलमन्त्रके द्वारा देश, काल आदिके अनुकूल प्राप्त पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा आदिमें अथवा हदयमें भगवान्की पूजा करे।। ५०-५१।। अपने-अपने उपास्यदेवके विषड्की इदयादि अङ्ग, आयुधादि उपाङ्ग और पार्षदोंसहित उसके मृलमन्त्रद्वारा पाद्य, अर्च्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त, आधूषण, गन्ध, पुष्प, द्धि-अक्षतके \* तिलक, माला, घूप, दीप और नैवेद्य आदिसे विधिवत् पूजा करे तथा फिर स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान् श्रीहरिको नमस्कार करे ॥ ५२-५३ ॥ अपने आपको भगवन्भय ध्यान करते हए ही भगवानुको मुर्तिका पुजन करना चाहिये। निर्मात्यको अपने सिरपर रक्खे और आदरके साथ भगवद्भिग्रहको यधास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सुर्य, जल,

# चौथा अध्याय

#### भगवान्के अवतारोंका वर्णन

राजा निर्मिने पूछा—योगीश्वरो ! भगवान् स्वतन्त्रतासे अपने भतोंकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अवतार प्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएँ करते हैं। आपलोग कृपा करके भगवान्की उन लीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अवतक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे ॥ १॥

अब सातवें बोगीश्वर द्वृपिलजीने कहा—राजन् ! भगवान् अनन्त हैं। उनके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणोंको गिन लूँगा, यह मूर्ख है, बालक है। यह तो सम्भव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वीके घूलि-कणोंको गिन ले, परन्तु समस्त शक्तियोंके जल, अग्नि, वायु, आकाश—इन पाँच भूतीकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है। वब वे इनके द्वारा विराट् शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमे

आग्रय भगवान्के अनन्त गुणोंका कोई कभी किसी

प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ ॥ भगवान्ने ही पृथ्वी,

अतिथि और अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा

करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ॥ ५५ ॥

लीलासे अपने अंश अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, (भोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्योंके फलस्वरूप जीव ही होता है) तब उन आदिदेव

नारायणको 'पुरुष' नामसे कहते हैं, यही उनका पहला अवतार है ॥ ३ ॥ उन्हेंकि इस विराद ब्रह्माण्ड शारीरमें तीनो

अन्नतार ह ॥ ३ ॥ उन्होंक इस अ्वस्ट् ब्रह्माण्ड शरारम तान लोक स्थित हैं। उन्होंकी इन्द्रियोंसे समस्त देहथारियोंकी

<sup>\*</sup> किप्णुपयकान्त्री पृजामें अक्षतीका प्रयोग केवल तिलकालंकारमें ही करना चाहिये. पृजामे नहीं— 'नावतीरवीयेट् विष्णु न केतक्या महेक्टम् ।'

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ज्ञानेन्द्रियाँ और कमेंन्द्रियाँ बनी हैं। उनके खरूपसे ही स्वतःसिद्धः ज्ञानका सञ्चार होता है। उनके श्वास-प्रश्वाससे सब शरीरोमें बल आता है तथा इन्द्रियोमें ओज (इन्द्रयोंकी शक्ति) और कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंके सत्त्व आदि गुणोंसे संसारको स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराद शरीरके जो शरीरी हैं, वे हो आदिकर्ता नाग्रयण है ॥ ४ ॥ पहले-पहल जगत्की उत्पत्तिके लिये उनके रजोगुणके अंशसे ब्रह्मा हए, फिर वे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने सत्त्वांशसे धर्म तथा ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये। फिर वे ही तमोगुणके अंशसे जगत्के संहारके लिये रुद्र बने । इस प्रकार निरन्तर उन्होंसे परिवर्तनशील प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं ॥ ५ ॥ दक्ष प्रजापतिको एक कन्याका नाम था मूर्ति । वह धर्मको पत्नी थी। उसके गर्भसे भगवानने ऋषिश्रेष्ठ शान्तातमा 'नर' और 'नारायण'के रूपमें अवतार लिया। उन्होंने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले उस भगवदाराधनरूप कर्मका उपदेश किया, जो वास्तवमें कर्मबन्धनसे छुड़ानेवाला और नैष्कर्ग्य स्थितिको प्राप्त करानेवाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्मका अनुष्ठान किया। बड़े-बड़े ऋषि-मृनि उनके चरणकमलॉकी सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बदारकाश्रममें उसी कर्मका आचरण करते हुए विराजमान है ॥ ६ ॥ ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं-इन्द्रने ऐसी आशंका करके सी. वसन्त आदि दल-बलके साथ कामदेवको उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये भेजा। कामदेवको भगवानुको महिपाका ज्ञान न था: इसल्यि वह अप्सरागण, वसन्त तथा मन्द-सृगन्ध वायुके साथ बदरिकाश्रममें जाकर स्त्रियंकि कटाक्ष वाणीसे उहें धायल करनेकी चेष्टा करने लगा॥ ७॥ आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक है, भयसे काँपते हुए काम आदिकोंसे हैंसकर कहा-उस समय उनके मनमें

विघ्न डालते हैं। किन्तु जो लोग केवल कर्मकाण्डमें लगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बलिके रूपमें उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगोंके मार्गमें वे किसी प्रकारका विघ्न नहीं डालते। परन्तु प्रभी ! आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विद्य-बाधाओंसे गिरते नहीं, ब्राल्क आपके कर-कमलोंको छत्रछायामें रहते हुए वे विक्रोंके सिरपर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्यत नहीं होते॥ १०॥ बहुतसे लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी एवं आँधी-पानीके कष्टोंको तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके वेगोंको, जो अपार समद्रोंके समान हैं, सह लेते हैं-पार कर जाते है। परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हैं, जो गायके खुरसे बने यहेके समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है-आत्मनाशक है। और प्रभो ! वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्याको खो बैठते हैं'॥ ११ ॥ जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तृति की तब सर्वशक्तिमान् भगवान्ने अपने योगबलसे उनके सामने बहत-सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलायीं, जो अन्द्रत रूप-लावण्यसे सम्पन्न और विचित्र वस्त्रालङ्कारोंसे सुसज्जित धीं तथा भगवानुकी सेवा कर रही थीं॥ १२ ॥ जब देवराज इन्द्रके अनुवरीने उन लक्ष्मीजीके समान रूपवती खियोंको देखा, तब उनके महान् सीन्दर्यके सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया, वे किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य नहीं था। 'कामदेव, श्रीहीन होकर उनके शरीरसे निकलनेवाली दिव्य सुगन्धसे मलयमारुत और देवाङ्गनाओ ! तुमलोग डरो मत; हमारा मोहित हो गये॥ १३॥ अब उनका सिर झक गया। आतिथ्य स्वीकार करो। अभी यहीं उहरो, हमारा आश्रम देवदेवेश भगवान् नारायण हैंसते हुए-से उनसे सुना मत करो' ॥ ८ ॥ राजन् ! जब नर-नारायण ऋषिने बोले—'तुमलोग इनमेंसे किसी एक स्त्रीको, जो तुम्हारे उन्हें अभवदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव अनुरूप हो, प्रहण कर लो। वह तम्हारे स्वर्गलोककी

आदिके सिर लजासे झक गये। उन्होंने दयाल् भगवान् नर-नारायणसे कहा—'प्रभी ! आपके लिये यह कोई

आश्चर्यकी बात नहीं है: क्योंकि आप मायासे परे और

निर्विकार हैं। बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरत्तर

आपके चरणकमलीमें प्रणाम करते रहते हैं॥९॥

आपके पक्त आपको पक्तिके प्रभावसे देवताओंकी

राजधानी अमरावतीका उल्लब्बन करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं। इसलिये जब वे भजन करने

लगते हैं, तब देवतालोग तरह-तरहसे उनकी साधनामें

शोभा बढानेवाली होगी ॥ १४ ॥ देवराज इन्द्रके अनुचरीने 'जो आज्ञा' कहकर भगवानके आदेशको स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनायी हुई स्त्रियोंपेसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको आगे करके वै स्वर्गलोकमें गये॥ १५॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्त्रार किया तथा भरी सभामें देवताओंके सामने भगवान नर-नारायणके बल और प्रभावका वर्णन किया। उसे सनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त मयभीत और चिंकत हो गये॥ १६॥

भगवान् विष्णुने अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहते हुए भी सम्पूर्ण जगत्के कल्याणके लिये बहुत-से कलावतार ग्रहण किये हैं। विदेहराज ! हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार और हमारे पिता ऋषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्मसाक्षात्कारके साधनोंका उपदेश किया है। उन्होंने ही हयप्रीव-अवतार लेकर मध्-कैटभ नामक अस्रोंका संहार करके उन लोगोंके द्वारा चराये हुए वेदोंका उद्धार किया है ॥ १७ ॥ प्रलयके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मन् सत्यवत, पृथ्वी और ओवधियोंकी—धान्यादिकी रक्षा की और वराहायतार प्रहण करके पृथ्वीका रसातलसे उद्धार करते समय हिरण्याक्षका संहार किया। कुर्माबतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान्ने अमृत-मन्धनका कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्दराचल धारण किया और उन्हीं भगवान् विष्णुने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेन्द्रको प्राहसे छुड़ाया॥ १८॥ एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये थे। वे जब कश्यप ऋषिके लिये समिधा ला रहे थे, तब धककर गायके खुरसे बने हुए गङ्ग्डेमें गिर पड़े, मानो समुद्रमें गिर गये हों। उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान्ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको बहाहत्या लगी और वे उसके भयसे भागकर

छिप गये, तब भगवानने उस हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; और जब असरेनि अनाथ देवाङ्गनाओंको बंदी बना लिया, तब भी भगवानने ही उन्हें असरोंके चंगुलसे छुड़ाया। जय हिरण्यकशिपुके कारण प्रहाद आदि संत पुरुषोंको भय पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करनेके लिये भगवान्ने नसिंहावतार प्रहण किया और हिरण्यकशिपुको मार डाला ॥ १९ ॥ उन्होंने देवताओंकी देवासुर-संप्राममें दैत्यपतियोंका वध किया मन्वन्तरोंमें अपनी शक्तिस कलावतार घारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की। फिर वामन-अवतार प्रहण करके उन्होंने याचनाके बहाने इस पृथ्वीको दैत्यराज बलिसे छीन लिया और अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया॥ २०॥ परश्राम-अवतार ब्रह्ण करके उन्होंने ही पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन किया । परशरामजी तो हैहयवंशका प्रलय करनेके लिये मानी चुगुवंशमें अग्नि-रूपसे ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवानुने रामावतारमें समुद्रपर पुल बाँधा एवं रावण और उसको राजधानी लड्डाको महियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकोंके मलको नष्ट करनेवाली है। सीतापति भगवान् राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र विजयी-ही-विजयी हैं ॥ २१ ॥ राजन् ! अजन्मा होनेपर भी पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही भगवान यदवंशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान् ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे और यज्ञके अनधिकारियोंको यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तर्क-वितकाँसे मोहित कर लेंगे और कलियुगके अन्तमें कल्कि-अवतार लेकर वे ही शुद्र राजाओंका वध करेंगे॥ २२॥ महत्वाह विदेहराज !

भगवानुकी कीर्ति अनन्त है। महात्माओंने जगत्पति

भगवान्के ऐसे-ऐसे अनेको जन्म और कर्मीका प्रचुरतासे

गान भी किया है॥ २३॥

## पाँचवाँ अध्याय

भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवान्की पूजाविधिका वर्णन

राजा निमिने पूछा —योगीश्वरो ! आपलोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान्के परमभक्त है। कृषा करके यह

बतलाइये कि जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं हुई हैं, लौकिक-पारलौकिक भोगोंकी लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं है तथा जो प्रायः

भगवानका भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी क्या गति होती है ?॥ १ ॥ अब आठवें योगीश्वर वयसजीने कहा--राजन् ! विराट् पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भूजाओंसे सत्त्व-रजप्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तमप्रधान वैश्य और चरणोंसे तमःप्रधान शुद्रकी उत्पत्ति हुई है। उन्हींकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हदयसे ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थलसे वानप्रस्थ और मसकसे संन्यास—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वहीं इनके खामी, नियन्ता और आत्मा भी है। इसलिये इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाला जो मनुष्य पगवानका भजन नहीं करता, बल्कि उलटा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन हो जाता है ॥ २-३ ॥ यहत-सी खियाँ और शुद्र आदि भगवानुकी कथा और उनके नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड गये हैं। वे आप-जैसे भगवद्धकोंकी दयांके पात्र हैं। आपलोग उन्हें कथा-कीर्तनकी सुविधा देकर उनका उद्धार करें ॥ ४ ॥ ब्राह्मण, अत्रिय और वैश्व जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारीसे भगवान्के चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं। फिर भी वे वेदोंका असली तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें लगकर मोहित हो जाते हैं॥ ५॥ उन्हें कर्मका रहस्य मालुम नहीं है। भूखी होनेपर भी वे अपनेको पण्डित मानते हैं और अभिमानमें अकड़े रहते हैं। वे मीटी-मीटी बातोंमें भूल जाते हैं और केवल वस्त-शन्य शब्द-माध्रीके मोहमें पड़का चटकोली-भड़कीली बातें कहा करते हैं।। ६ ॥ रजोगुणकी

अधिकताके कारण उनके सङ्कल्प बड़े घोर होते हैं।

कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे साँपका, बनावट और घमंडसे उन्हें प्रेम

होता है। वे पापीलोग भगवानके प्यारे भक्तोंकी हँसी

उड़ाया करते हैं ॥ ७ ॥ वे मुर्ख बड़े-बढ़ोंकी नहीं, खियोंकी

उपासना करते हैं । यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस

घर-गृहस्थीके सम्बन्धमें ही बड़े-बड़े मनसुबे बाँघते हैं,

जहाँका सबसे बड़ा सुख स्ती-सहवासमें ही सीमित है। बे यदि कभी यज्ञ भी करते है तो अन्न-दान नहीं करते, विधिका उल्लङ्गन करते और दक्षिणातक नहीं देते। ये कर्मका एहस्य न जाननेवाले मुर्ख केवल अपनी जीभको सन्तष्ट करने और पेटकी भूख मिटाने---शरीरको पुष्ट करनेके लिये बेचारे पश्आंकी हत्या करते हैं ॥ ८ ॥ धन-वैभव, कलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बल और कर्म आदिके घमंडसे अंधे हो जाते हैं तथा वे दृष्ट उन भगक्येमी संतों तथा ईश्वरका भी अपमान करते रहते हैं॥९॥ राजन् ! बेहोंने इस बातको बार-बार दहराया है कि भगवान् आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियोमें स्थित है। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है। परन्तु वे मूर्ख इस बेदवाणीको तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसमें कहते-सनते रहते. है।। १०॥ (वेद-विधिके रूपमें ऐसे ही कमोंके करनेकी आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्यकी खाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती।) संसारमें देखा जाता है कि मैथून, मांस और महाकी ओर प्राणीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तब उसे उसमें प्रवृत्त करनेके लिये विधान तो हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें विचाह; यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका अर्थ है लोगोंको उच्छ्यल प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादामें स्थापन । वास्तवमें उनकी ओरसे लोगोंको हटाना ही श्रतिको अभीष्ट है ॥ ११ ॥ धनका एकमात्र फल है धर्म; क्योंकि धर्मसे ही परमतत्त्वका ज्ञान और उसको निष्टा-अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठामें ही परम शान्ति है। परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि लोग उस धनका उपयोग घर-गृहस्थीके स्वाथॅमि या कामभोगमें ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्युका शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती ॥ १२ ॥ सौत्रामणि यञ्चामें भी सुराको सुधनेका ही विधान है, पीनेका नहीं। यक्षमें पशुका आलभन (स्पर्शमात्र) ही बिहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नीके साथ पैयुनकी आज्ञा भी विषयभोगके लिये नहीं, घार्मिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सत्तान उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है। परन्त जो लोग अर्थवादके वचनोंमें फैसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विशुद्ध धर्मको जानते ही नहीं ॥ १३ ॥ जो इस विशुद्ध धर्मको नहीं जानते, वे धर्मडी वास्तवमें तो दुष्ट हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ। वे बोखेमें पड़े हुए लोग पश्जोंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद वे पश् ही उन मारनेवालोंको खाते है।। १४॥ यह शरीर मृतक-शरीर है। इसके सम्बन्धी भी इसके साथ ही छुट जाते हैं। जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँउ बाँध लेते हैं और दसरे शरीरोमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान् पगवानसे द्वेष करते हैं, उन मुखोंका अधःपतन निश्चित है।। १५॥ जिन लोगोने आत्मशान सम्पादन करके कैयल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ भी नहीं है, वे अध्ये न इधरके हैं और न उधरके। वे अर्थ, धर्म, काम—इन तीनों पुरुषाधाँमें फैसे रहते हैं, एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरोमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंकी आत्मघाती कहते हैं ॥ १६ ॥ अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके कमौकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोरथॉपर पानी फेरते रहते हैं। इनके इटयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं॥ १७॥ राजन ! जो लोग अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर

करके यह बतलाइये कि भगवान किस समय किस रंगका कौन-सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियोंसे उनकी उपासना करते हैं॥ १९॥

नरकमें जाना पड़ता है। (भगवानुका भजन न करनेवाले

राजा निमिने पूछा—योगीश्वरो ! आपलोग कृपा

विषयी पुरुषोंकी यही गति होती हैं) ॥ १८ ॥

अब नवें योगीश्वर करभाजनजीने कहा---राजन् ! चार युग है-सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। इन युगोंमें भगवानुके अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती है तथा विभिन्न विधियोंसे उनकी पूजा की जाती है।। २०॥ सत्ययगर्मे भगवानुके श्रीवियहका रंग होता है धेत । उनके चार भुजाएँ और सिरपर जटा होती है। तथा वे वल्कलका

ही बस पहनते हैं। काले मृगका चर्म, यज्ञोपकात,

हैं॥ २१ ॥ सत्ययगके मनुष्य बड़े शान्त,परस्पर वैराहित, सबके हितेषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इन्द्रियों और मनको वशमें रखकर ध्यानरूप तपस्याके द्वारा सबके

रुद्राक्षकी माला, दण्ड और कमण्डल धारण करते

प्रकाशक परमात्मको आराधना करते हैं ॥ २२ ॥ वे लोग हंस, सपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके द्वारा भगवानुके गुपा,

लीला आदिका गान करते हैं॥ २३ ॥ राजन् ! त्रेतायुगमें भगवानके श्रीविद्यहका रंग होता है लाल । चार मुजाएँ होती है और कटिभागमें वे तीन मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेदप्रतिपादित यज्ञके

रूपमें रहकर ख़ुक्, ख़ुवा आदि यज्ञ-पात्रींको घारण किया करते हैं॥ २४॥ उस युगके मनुष्य अपने धर्ममें गड़ी निष्ठा रखनेवाले और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बडे प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदत्रयीके द्वारा सर्वदेवस्वरूप देवाधिदेव भगवान् श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २५ ॥ त्रेतायुगमें अधिकांश

जयन्त और उरुगाय आदि नामोंसे उनके गुण और लीला आदिका कौर्तन करते हैं ॥ २६ ॥ राजन् ! द्वापरयुगमें भगवानुके श्रीविग्रहका रंग होता है साँवला । वे पीताम्बर तथा शङ्क, चक्र, गदा आदि अपने आयुध घारण करते है। वश्चःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, भृगुलता, कौस्तुभर्माण

लोग विष्णु, यज्ञ, पृष्ठिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि,

समय जिज्ञास मनुष्य महाराजोंके चिह्न छत्र, चैंयर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवानुकी वैदिक और तान्तिक विधिसे आराचना करते हैं ॥ २८ ॥ वे लोग इस प्रकार भगवानकी स्तृति करते हैं—'हे ज्ञानखरूप भगवान् वास्देव एवं

आदि लक्षणोंसे वे घरताने जाते हैं॥ २७॥ राजन् ! उस

नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्यम अनिरुद्धके रूपमें हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा

भगवानुको हम नमस्कार करते हैं ॥ २९-३० ॥ राजन् !

क्रियाशक्तिरूप सङ्ख्णि ! इम आएको बार-बार

द्वापरवागमें इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान्की स्तुति करते हैं। अब कलियगमें अनेक तन्त्रेंके विधि-विधानसे भगवानुकी जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सनो-- ॥ ३१ ॥

कलियुगमे भगवानुका श्रीविमह होता कष्णवर्ण-काले रंगका । जैसे नीलम मणिमेंसे उञ्चल कान्तिथारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अङ्गकी छटा भी उञ्चल होती है। वे हृदय आदि अङ्ग, कौस्तुभ आदि उपाद्ध, सदर्शन आदि अस्त और सनन्द प्रभृति पार्षदोसे संयुक्त रहते हैं। कलियुगमें श्रेष्ठ युद्धिसम्पन्न पुरुष ऐसे यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण, लीला आदिके कीर्तनकी प्रधानता रहती है।। ३२ ॥ वे लोग भगवानको स्तृति इस प्रकार करते हैं— प्रभो आप शरणागतरक्षक है। आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करनेयोग्य, माया-मोहके कारण होनेवाले सांसारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा भक्तोकी समस्त अभीष्ट चल्लओंका दान करनेवाले कामधेनुस्वरूप हैं। वे तीधाँको भी तीर्थ बनानेवाले स्वयं परम तीर्थस्वरूप है: शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे खीकार कर लेते हैं। सेक्कोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा संसार-सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं। महापुरुष ! मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दोंको वन्दना करता हैं ॥ ३३ ॥ भगवन् ! आपके चरणकमलोकी महिमा कीन कहे ? रामावतारमें अपने पिता दशरधजीके वचनोंसे देवताओंके लिये भी वाज्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीको छोडकर आपके चरण-कमल वन-वन घुमते फिरे ! सचमच आप धर्मनिष्टताको सीमा हैं। और महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बुझकर आपके चरण-कमल मायामुगके पीछे दौड़ते रहे। सचमूच आप प्रेमको सोमा है। प्रभो ! मैं आपके

उन्हीं चरणारविन्दोंको वन्दना करता हैं'॥ ३४॥ राजन्! इस प्रकार विभिन्न युगोंके लोग अपने-अपने युगके अनुरूप नाम-रूपोद्वारा विभिन्न प्रकारसे भगवानकी आराधना करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—सभी पुरुषाधाँक एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीहरि ही है।। ३५॥ कलियुगमें केवल सङ्कीर्तनसे हो सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिये इस युगका गृण जाननेवाले सारमाही श्रेष्ठ पुरुष कलियुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं ॥ ३६ ॥ देहाभिमानी जीव संसारचक्रमें अरादि

कालसे भटक रहे हैं। उनके लिये भगवानुकी लीला, गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है; क्योंकि इससे संसारमें भटकना मिट जाता है और परम शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७ ॥ राजन् ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कॉलयुगमें हो: क्योंकि कलियुगमें कहीं-कहीं भगवान् नारायणके

शरणागत--- उन्होंकि आश्चयमें रहनेवाले बहत-से मक्त

उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह! कलियुगमें द्रविड्देशमे अधिक पक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताप्रपणीं, कृतमाला,

पर्यास्वनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती हैं। राजन् ! ओ मनुष्य इन नदियोंका जल पीते हैं, प्रायः उनका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेक्के भक्त हो जाते हैं ॥ ३८-४० ॥ राजन् ! जो मनुष्य 'यह करना आकी है, वह करना आवश्यक है'---इत्यादि कर्म-वासनाओंका अथवा

भेदबद्धिका परित्याग करके सर्वात्मभावसे शरणागत-

वस्सल, प्रेमके वरदानी भगवान् मुकुन्दकी शरणमें आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों पितरों, प्राणियों,

कटम्बियों और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसीके अधीन, किसीका सेवक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता॥४१॥ जो प्रेमी मक्त अपने प्रियतम भगवान्के चरणकमलोंका अनन्यभावसे—दूसरी भावनाओं, अवस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियोंको होडकर—पजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पापकर्म होते ही नहीं; परन्त यदि कभी किसी प्रकार हो भी जायै तो परमपुरुष भगवान श्रीहर्रि उसके हुदयमें

बैठकर वह सब धो-बहा देते और उसके हदयको शुद्ध

कर देते हैं॥ ४२॥

नारदजी कहते हैं-वसदेवजी ! पिथिलानरेश राजा निमि नौ योगीश्वरोसे इस प्रकार भागवतधर्मीका वर्णन सुनकर बहुत ही आनन्दित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यकि साथ ऋषभनन्दन नव योगीश्वरोंकी पूजा की ॥ ४३ ॥ इसके बाद सब लोगोंके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये। विदेहराज निषिने उनसे सुने हुए भागवतधर्मीका आचरण किया और परमगति प्राप्त

की ॥ ४४ ॥ महाभाग्यवान् वसदेवजी ! मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवतधर्मोका वर्णन किया है, तम भी यदि श्रद्धाके

साध इनका आचरण करोगे तो अन्तमें सब आसक्तियाँसे इटकर भगवानुका परमपद प्राप्त कर लोगे ॥४५॥ चसुदेवजी ! तुशारे और देवकीके यशसे तो सारा जगत् भरपूर हो रहा है; क्योंकि सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्रके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४६ ॥ तुमलोगीने भगवानुके दर्शन, आलिङ्गन तथा वातचीन करने एवं उन्हें सलाने, बैठाने, खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्य-छेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है; तुम परम पवित्र हो गये हो ॥ ४७ ॥ वसदेवजी ! शिशुपाल, पौष्डुक और शाल्व आदि राजाओंने तो वैरभावसे श्रंकृष्णकी चाल-ग्राल, लीला-विलास, चितवन-बोलन आदिका स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, चलते- फिरते--स्वामाविकरूपसे ही। फिर भी उनकी चित्तवृति श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे सारूप्य-मुक्तिके अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेमभाव और अनुग्रमसे श्रीकृष्णका चित्तन करते हैं, उन्हें श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें

कोई सन्देह है क्या ? ॥ ४८ ॥ वस्देवजी ! तुम श्रीकृष्णको केवल अपना पुत्र ही मत समझो । वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी है। उन्होंने लीलाके लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा स्वला है॥ ४९॥ वे पृथ्वीके भारभूत राजवेषधारी असुरोंका नाश और संतोंकी रक्षा करनेके लिये तथा जीबीको परम शान्ति और मुक्ति देनेके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं और इसीके लिये जगत्में उनकी कीर्ति भी गायी जाती है॥ ५०॥

**ब्रीशुकदेवजी कहते हैं**—श्रिय परीक्षित् ! नारदजीके मुखसे यह सब सुनकर परम भाग्यवान वस्देवजी और परम भाग्यवती देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया-मोह अवशेष था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया ॥ ५१ ॥ राजन् ! यह इतिहास परम पवित्र है । जो एकार्अचित्तसे इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥

#### छठा अध्याय

देवताओंकी भगवान्से स्वधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना तथा यादवोंको प्रभासक्षेत्र जानेकी तैयारी करते देखकर उद्भवका भगवान्के पास आना

श्रीश्कदेवजी कहते हैं---परोक्षित् ! जब देवर्षि नारद वसुदेकजीको उपदेश करके चले गये, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियोंके साथ अहाजी, भूतगणोंके साथ सर्वेश्वर महादेवजी और मरुद्गणोंके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये। साथ ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अश्विनोकुमार, ऋभु, अङ्गिरांके वंशज ऋषि, म्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, गुहाक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्तर भी वहीं पहुँचे। इन लोगोंके आगमनका उद्देश्य यह था कि मनुष्यका-सा मनोहर वेष धारण करनेवाले और अपने श्वामसुन्दर विश्रहसे सभी लोगोंका पन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करें: क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविषड प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोमें ऐसी पॉक्स कीर्तिका विस्तार किया है, जो समस्त लोकोंके पाप-

तापको सदाके लिये मिटा देती है।।१-४॥ द्वारकापुर्व सब प्रकारकी सन्पत्ति और ऐसपौसे समृद्ध तथा अलौकिक दीप्तिसे देदीय्यमान हो रही थी। वहाँ आकर उन लोगोने अनुठी छविसे युक्त भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन किये। भगवान्की रूप-माध्रीका निर्निषेष नयनीसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तुप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देरतक उन्हें देखते ही रहे ॥ ५ ॥ उन लोगोंने स्वर्गके उद्यान, नन्दन-वन, चैत्ररथ आदिके दिव्य पुष्पोसे जगरीक्षर भगवान् श्रीकृष्णको हक दिया और चित्र-विचित्र पदों तथा अधौंसे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तृति करने लगे ॥ ६ ॥

देवताओंने प्रार्थना की—स्वामी ! कर्मीक विकट फंटोंसे लूटनेकी इच्छावाले मुमुक्षुजन भक्ति-भावसे अपने हदयमें जिसका चिन्तन करते रहते हैं, आपके उसी चरणकमलको हमलोगोने अपनी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और वाणीसे साक्षात् नमस्कार किया है। अहो ! आश्चर्य

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है ! \* ॥ ७ ॥ अजित ! आप मायिक रज आदि गुणोंमें स्थित. होकर इस अधिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी त्रिगणमयी मायाके द्वारा अपने-आपमें ही रचना करते हैं. पालन करते और संहार करते हैं । यह सब करते हुए भी इन कमौंसे आप लिप्त नहीं होते हैं; क्योंकि आप राग-देवादि दोषोंसे सर्वथा मुक्त है और अपने निरावरण अखण्ड खरूपपत परमानन्दमें मग्न रहते हैं॥८॥ स्तृति करनेयोग्य परमात्मन् ! जिन मनुष्योंकी चित्तवृति राग-द्रेषदिसे कल्षित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कमें भले ही करें; परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती, जैसी श्रयणके द्वारा संपृष्ट शुद्धान्तःकरण सञ्जन पुरुषोकी आपको लीलाकथा, कीर्तिके विषयमें दिनोदिन बढ़कर परिपूर्ण होनेवाली श्रद्धासे होती है ॥ ९ ॥ मननशील मम्भूजन मोक्ष-प्राप्तिके लिये अपने प्रेमसे पित्रले हुए इदयके द्वारा जिन्हें लिये-लिये फिरते हैं, पाञ्चरात्र विधिसे उपासना करनेवाले पक्तजन समान ऐश्वर्यंकी प्राप्तिके लिये वास्देव, सङ्क्षण, प्रद्युप्त और अनिरुद्ध-इस चतुर्व्यहके रूपमें जिनका पूजन करते हैं और जितेन्द्रिय घीरपुरुष स्वर्गलोकका अतिक्रमण करके भगवद्धामकी प्राप्तिके लिये तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों बेदोंके द्वारा बतलायी हुई विधिसे अपने संयत हाथोंने हविष्य लेकर यज्ञकण्डमें आहति देते और उन्होंका चिन्तन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञास् योगीजन इदयके अन्तर्देशमें दहर्रावद्या आदिके द्वारा आपके चरणकमलोंका ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्होंको अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं। प्रभो ! आपके वे ही चरणकमल हमारी समस्त अशभ वासनाओं -- विषयवासनाओंको परम करनेके लिये अग्निस्वरूप हों। वे अग्निके समान हमारे पाप-तापोंको भस्म कर दें॥ १०-११ ॥ प्रभो ! यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षःस्थलपर मुखायी हुई बासी वनमालासे भी सीतकी तरह स्पर्दा रखती हैं। फिर भी आप उनकी परवा न

कर पत्तोंके द्वारा इस बासी मालासे की हुई पूजा भी प्रेमसे स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमल सर्वदा हमारी विषय-वासनाओंको जलानेवाले अग्निस्वरूप हों ॥ १२ ॥ अनन्त ! वामनावतारमें दैत्यराज बलिकी दी हुई पृथ्वीको नापनेके लिये जब आपने अपना एग उठाया था और वह सत्यलोकमें पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था. मानो कोई बहुत बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती हुई गङ्गाजीके जलकी तीन धाराएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमें लगी हुई तीन पताकाएँ फहरा रही हों। उसे देखकर असुरोंकी सेना भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय । आपका वह चरणकमल साध्स्वभाव पृख्योंके लिये आपके धाम वैकुण्डलोकको प्राप्तिका और दुष्टोंके लिये अधोगतिका कारण है। भगवन् ! आपका वही पादपदा हम भजन करनेवालोंके सारे पाप-ताप धो-वहा दे॥ १३॥ ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणोंके परस्पर विरोधी त्रिविध भावोंकी टकरसे जीते-मरते रहते हैं। वे सुख-दु:खके थपेड़ोंसे बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वशमें हैं, जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामीके वशमें होते हैं। आप उनके लिये भी कालस्वरूप हैं। उनके जीवनका आदि, मध्य और अत्त आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और प्रुष्यसे भी परे स्वयं पुरुषोत्तम है। आपके चरणकमल हमलोगोंका कल्याण करें।। १४ ॥ प्रभो आप इस जगतको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके परम कारण है; क्योंकि शास्त्रीने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्तत्त्वके भी नियन्त्रण करनेवाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षाकालरूप तीन नामियाँवाले संवत्सरके रूपमें सबको क्षयकी और ले जानेवाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गम्भीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है।। १५॥ यह पुरुष

आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघवीर्य हो जाता है और फिर

मायाके साथ संयक्त होकर विश्वके महत्तत्वरूप गर्भका

स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्तत्त्व त्रिगुणमयी

<sup>\*</sup> यहाँ साहाङ्क प्रजामसे तालार्य है-

क्दाभ्यां जानुभ्यभुरसा निरसा दृशा।मनसा व्यवसा चेति प्रणामी अष्टाङ्ग ईरिनः॥ हाप्योसे, चरणोसे, पुटनोसे, बक्ष:स्फलसे, शिरसे, नेजोसे, मनसे और वाणीसे—इन आठ अङ्गोरे किया गया प्रणाम साहाकु प्रणाम सहस्वाता है ।

कामबाणोंसे आपका मन तनिक भी न हिंगा सकीं, वे असफल ही रहीं ॥ १८ ॥ आपने त्रिलोकीकी पाप-राशिकों भी बहानेके लिये दो प्रकारकी पवित्र नदियाँ बहा रक्खी हैं—एक तो आपकी अमृतमयी लीलासे भरी कथानदी और दूसरी आपके पाद-प्रश्नालनके जलसे भरी मङ्गाजी। अतः सत्सङ्गसँबी विषेकीजन कानोंके द्वारा आपकी कथा-नदीमें और शरीरके द्वारा मङ्गाजीमें गोता लगाकर दोनों ही तीथोंका सेवन करते हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते

करना चाहती हैं; परंतु फिर भी वे अपने परिपृष्ट

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! समस्त देवताओं और भगवान् शङ्करके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्की स्तृति की । इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाममें जानेके लिये आकाशमें स्थित होकर भगवान्से इस प्रकार कहने लगे ॥ २०॥ ब्रह्माजीने कहा — सर्वात्मन् प्रमो ! पहले हमलोगोंने

आपसे अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना

है।। १९॥

की थी। सो वह काम आपने हमारो प्रार्थनाके अनुसार हो यथोचितरूपसे पूरा कर दिया ॥ २१ ॥ आपने सत्पपरायण साधुपुरुषोंके कत्याणार्थ धर्मकी स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओंमें ऐसी कीर्ति फैला दी, जिसे सुन-सुनाकर सब लोग अपने मनका मैल मिटा देते हैं ॥ २२ ॥ आपने यह सवोत्तम रूप धारण करके यदुर्यशमें अवतार लिया और जगत्के हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी

श्रीमद्धा०-स०-सा० — २८

पंचारिये और अपने सेवक हम लोकपालोंका तथा हमारे लोकोंका पालन-पोषण कीजिये ॥ २७ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा---भहााजी ! आप जैसा कहते हैं, मैं पहलेसे ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आपलोगोंका सब काम पूरा करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २८ ॥ परना अभी एक काम चाको है; वह यह कि यद्वंशी बल-विक्रम, बीरता-शुरता और धन-सम्पत्तिसे

इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रक्खा है, जैसे समुद्रको उसके तटको भूमि॥ २९॥ यदि मैं घमंडी और उच्छृङ्खल यदुवंशियोंका यह विशाल वंश नष्ट किये बिना ही चला जाऊँगा तो ये सब मर्यादाका उल्लङ्कन करके सारे लोकोंका संहार कर डालेंगे॥ ३०॥ निष्पाप ब्रह्माजी! अब ब्राह्मणोंके शापसे इस वंशका नाश प्रारम्भ हो चुका है। इसका अन्त हो जानेपर मैं आपके धाममें होकर जाऊँगा॥ ३१॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब ऑखललोकाविपति भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा,

तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया और देवताओंकि साथ वे

अपने धामको चले गये॥ ३२॥ उनके जाते ही

उन्मत हो रहे हैं । ये सारी पृथ्वीको ग्रस लेनेपर तुले हुए हैं ।

इरकापुरीमें बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर पद्वंशके बड़े-बूढ़े मगवान् श्रीकृष्णके र पास आये। भगवान् श्रीकृष्णने उनसे यह बात कही॥ ३३॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—गुरुजनो! आजकल इरकामें जिघर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आपलोग जानते हो है कि ब्राह्मणोंन

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हमारे वंशको ऐसा शहप दे दिया है, जिसे टाल सकता बहत हो कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हमलोग अपने प्राणीकी रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिये। अब जिलम्ब करनेको आवश्यकता नहीं है। हमलोग आज हो परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल पडें ॥ ३४-३५ ॥ प्रभासक्षेत्रको महिमा बहत प्रसिद्ध है । जिस समय दक्ष प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने प्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोगसे छूट गये। साथ ही उन्हें कलाओंकी अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गयो ॥ ३६ ॥ हमलोग भी प्रभासक्षेत्रमें चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेको गुणवाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करायेंगे। वहाँ हमलोग उन सत्पात्र ब्राह्मणोंको पुरी श्रद्धासे बडी-बडी दान-दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े सङ्कटोंको वैसे ही पार कर जायेंगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समद्र पार

**श्रीशुकदेवजी कहते हैं--**कुलनन्दन ! जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार आजा दी, तब यदवंशियोंने एक मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया और सब अपने-अपने रथ सजाने-जोतने लगे ॥ ३९ ॥ परीक्षित ! उद्धवजी भगवान श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदबंशियोंको यात्रकी तैयारी करते देखा, भगवानुकी आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशक्त देखे. तब वे जगतके एकमात्र अधिपति भगवान् श्रीकृष्णके पास एकान्तमें गये, उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे ॥ ४०-४१ ॥

कर जाय 1/1 3/9-3/2 11

उज्ज्ञजीने कहा - योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके भी अधीक्षर हैं। आपकी लीलाओंके अवण-कीर्तनसे जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं। आप चाहते, तो ब्राह्मणोंके शापको मिटा सकते थे। परन्त आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेटकर अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर देंगे ॥ ४२ ॥ परन्त घँघराली

अलकोवाले स्वामसन्दर ! मैं आधे क्षणके लिये भी

आपके चरणकमलोंके त्यागकी वात सोच भी नहीं सकता । मेरे जीवनसर्वस्व ! मेरे स्वामी ! आप मुझे भी

अपने धाममें ले चलिये॥ ४३॥ प्योर कृष्ण ! आपकी एक-एक लीला मनुष्योंके लिये परम मङ्गलमयी और कानोंके लिये अमृतस्वरूप हैं। जिसे एक बार उस रसका

चसका लग जाता है, उसके भनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभी ! हम तो

उठते-बैठते, सोते-जागते, धुमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया: कहाँतक गिनावें, हमारी एक-एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं: और तो क्या

आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं ?॥४४-४५॥ हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाये हुए चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किये हुए गहनेंसि अपने-आपको सजाते रहे। हम

आपकी जुठन खानेवाले सेवक हैं। इसलिये हम आपकी

मायापर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। (अतः प्रभी !

हमें आपको मायाका हर नहीं है, हर है तो केवल आपके वियोगका) ॥ ४६ ॥ हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहत ही कठिन है। बड़े-बड़े ऋषि-मनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करके अध्यात्मिवद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम करते हैं। इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोंके हृदय निर्मल

धामको प्राप्त होते हैं ॥ ४७ ॥ महायोगेश्वर ! हमलोग तो कर्म-मार्गमें ही भ्रम-भटक रहे हैं। परन्तु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनंकि साथ आपके गुणों और लीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका

हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त बृत्तियोंकी शान्तिरूप

नैष्कर्म्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक

मुसकान-चितवन और हास-परिहासको स्मृतिमें तल्लीन हो जायँगै। केवल इसीसे हम दूसर मायाको पार कर लेंगे। (इसलिये हमें मायासे पार जानेकी नहीं, आपके विरहको चित्ता है। आप हमें छोडिये नहीं, साथ ले

चलिये)॥ ४८-४९॥

स्मरण-कोर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल-ढाल,

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब उद्धवजीने को तब उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना उद्धवजीसे कहा ॥ ५० ॥

# सातवाँ अध्याय

#### अवधूतोपाख्यान—पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओंकी कथा

तुमने मुझसे जो कुछ कहा है भै वही करना चाहता है। ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमें होकर अपने धामको चला जाऊँ ॥ १ ॥ पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा कर चुका। इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैं बलरामजीके साथ अवतीर्ण हुआ था ॥ २ ॥ अब यह यदवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चका है. पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा। आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको हुवो देगा॥ ३॥ प्यारे उद्भव ! जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग कर दुँगा, उसी क्षण इसके सारे मञ्जल नष्ट हो जायेंगे और थोड़े ही दिनोंमें पृथ्वीपर कलियुगका बोलबाला हो जायगा ॥ ४ ॥ जब मैं इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ , तब तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साध् उद्भव ! कलियगमें अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें ही होगी॥५॥ अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बन्धु-बान्धबोंका स्रेह-सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन लगकर समदृष्टिसे पृथ्वीमें खच्छन्द विचरण करो ॥ ६ ॥ इस जगत्में जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। सपनेकी तरह मनका विलास है, इसलिये मायामात्र है, मिथ्या है—ऐसा समझ लो॥७॥ जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागलको तरह अनेकों वस्तुएँ मालम पड़ती हैं: वास्तवमें यह चितका भ्रम ही है। नानात्वका भ्रम हो जानेपर ही 'यह गुण है' और 'यह दोव' इस प्रकारको कल्पना करनी पडती है । जिसकी बद्धिमें

भगवान् श्रीकृष्णने कहा — महाभाग्यवान् उद्भव !

गुण और दोषका भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है. उसीके लिये कर्म \* अकर्म 🕇 और विकर्मरूप 🏗 भेदका प्रतिपादन हुआ है ॥ ८ ॥ इसलिये उद्धव ! तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लो, उनकी बागड़ोर अपने हाथमें ले लो और केवल इन्द्रियोंको ही नहीं, चितको समस्त वृतियोंको भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत् अपने आत्मामें ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्मसे एक है, अभिन्न है॥९॥ जब वेदोंके मख्य भलीभाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें ही आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता शरीरधारियोंके आत्मा हो जाओगे। इसलिये किसी भी विव्रसे तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे; क्योंकि उन विव्रों और विघ्न करनेवालोंकी आत्मा भी तुम्हीं होंगे॥ १०॥ जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, वह बालकके समान निषिद्ध कमेंसे निवृत्त होता है, परन्तु दोष-बृद्धिसे नहीं । वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परन्तु गुणबृद्धिसे नहीं ॥ ११ ॥ जिसने श्रृतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोका हितेषी सुहद् होता है और उसकी वृतियाँ सर्वथा शान्त रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्वकरे मेरा ही स्वरूप--आत्मस्वरूप देखता है: इसलिये उसे कमी जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना पड़ता ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्। जब भगवान्

श्रीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानके

परम प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम करके तत्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे यह प्रश्न किया ॥ १३ ॥

उद्भवतीने बद्धा-भगवन् ! आप ही समस्त योगियोंकी गुप्त पूँजी, योगोंक कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगोंके आधार, उनके कारण और योगस्वरूप भी हैं। आपने मेरे परमकल्याणके लिये उस संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है॥ १४॥ परन्तु अनन्त ! जो लोग विषयोंके चिन्तन और सेवनमें भुल-मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं, उनके लिये विषय-पोगों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। सर्वस्वरूप ! उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वया असम्भव ही है — ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १५ ॥ प्रभो ! मैं भी ऐसा ही हैं; मेरी मति इतनी मुद्र हो गयो है कि 'यह मैं हैं, यह मेरा है' इस भावसे मैं आपकी मायाके खेल, देह और देहके सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, धन आदिमें हुब रहा है। अतः भगवन् ! आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकुँ ॥ १६ ॥ मेरे प्रभो ! आप भूत, र्मावच्य, वर्तमान—इन तीनी कालीसे अवस्थित, एकरस सत्य है। आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खयंप्रकाश आत्मस्वरूप है। प्रमो ! मैं समझता है कि मेरे लिये आत्मतत्त्वका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े-बड़े

देवता है, वे सब शरीराभिमानी होनेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि मायाके क्शमें हो गयी है। यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं। इसीलिये मुझे

चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसे जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया है। आप निर्दोष देश-कालसे अपर्रिच्छन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और

तो आप ही उपदेश कीजिये॥ १७॥ भगवन् ! इसीसे

अविनाशी वैकुण्डलोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण है। (अतः आप ही मुझे कीजिये) ॥ १८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-उद्भव ! संसारमें जो

मनुष्य 'यह जगत् क्या है ? इसमें क्या हो रहा है ?'

इत्यादि बातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको स्वयं अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते हैं॥ १९॥ समस

प्राणियोंका, विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और अहितका उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय

करनेमें पूर्णतः समर्थ है ॥ २० ॥ सांख्ययोगविशास्ट धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, मनःशक्ति आदिके आश्रयपूत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकटरूपसे साक्षात्कार कर लेते हैं॥ २१ ॥ मैंने एक पैरवाले, दो

पैरवाले, तीन पैरवाले, चार पैरवाले, चारसे अधिक पैरवाले और बिना पैरके-इत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोका निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर है॥२२॥ इस मनुष्य-शरीरमे

अनुमानसे अग्राह्म अर्थात् अहङ्कार आदि विषयोसे भिन्न मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वरको साक्षात् अनुभव करते है \*॥२३॥ इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी

एकामचित्र तीक्ष्णवृद्धि पुरुष वृद्धि आदि महण किये

जानेवाले हेत्ओंसे जिनसे कि अनुमान भी होता है,

अवध्र दत्तात्रेय और राजा यद्के संवादके रूपमें है।। २४।। एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यद्ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधृत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया ॥ २५ ॥

राजा यद्देन पूछा--- ब्रह्मन् ! आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपण बृद्धि कहाँसे प्राप्त हुईं ? जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होनेपर भी

<sup>\*</sup> अनुसंभानके दो प्रकार है—(१) एक स्वप्रकाश तस्त्रके बिना बृद्धि आदि जह पदार्थीक प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थायतिके द्वारा और (२) जैसे बसीला आदि औजर फिसी काफि द्वारा प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार यह यदि आदि औजर किसी काफि द्वारा ही प्रमुक्त हो रहे हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आल्या आनुसानिक है। यह तो देहादिसे विलक्षण लं पदार्थके शोधनको विक्रमात है।

बालकके समान संसारमें विचरते रहते हैं ॥ २६ ॥ ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सीन्दर्य-सम्पत्ति आदिकी अभिलापा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अधवा तत्त्व-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं

किसीकी प्रवत्ति नहीं देखी जाती॥ २७ ॥ मैं देख रहा है कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान और निप्ण हैं।

आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणीसे तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़,

उन्पत्त अथवा पिशाचके समान रहते 🐉 न तो कुछ करते है और न चाहते हो हैं ॥ २८ ॥ संसारके अधिकांश लोग

काम और लोभके दावानलसे जल रहे हैं, परन्तु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आपतक

उसको आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वैसे हो जैसे कोई हाथी वनमें दावारित लगनेपर उससे छुटकर गङ्गाजलमें खड़ा हो॥ २९॥ ब्रह्मन् ! आप पुत्र, स्त्री, धन आदि

संसारके स्पर्शसे भी रहित हैं। आप सदा-सर्वदा अपने केवल खरूपमें ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना

चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है ? आप कृपा करके

अवस्य बतलाइये ॥ ३० ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्धव । हमारे पूर्वज महाराज यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हदयमें ब्राह्मण-भक्ति धी । उन्होंने परमभाग्यवान् दत्तात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्रभावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खडे हो गये। अब दत्तावेयजीने कहा ॥ ३१ ॥

ब्रह्मवेत्ता दत्ताप्रेयजीने कहा— राजन् ! मैंने अपनी बुद्धिसे बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा प्रहण करके मैं इस जगत्में मुक्तभावसे खब्छन्द विचरता

हैं। तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे प्रहण की हुई शिक्षा सुनो ॥ ३२ ॥ मेरे गुरुओंके नाम है-पृथ्वी, वायु,

आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबृतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मध्यक्खी, हाथी, शहद

निकरलनेवाला, हरिन, मछली, पिङ्गला बेश्या, कुरर पश्ची, बालक, कुआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्प, मकडी और मुक्की कीट ॥ ३३-३४ ॥ एजन् ! मैंने इन चौबीस

गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्हेंकि आचरणसे इस

नहीं, पृथ्वीका गुण है ! परन्तु वायुको गन्धका वहन गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता। वैसे ही साधकका

लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥ ३५ ॥ वीखर ययातिनन्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हैं, सूनो ॥ ३६ ॥ मैंने पृथ्वीसे उसके धैर्यको, क्षमाको शिक्षा ली है।

लोग पृथ्वीपर कितना आधात और क्या-क्या उत्पात नहीं करते; परन्तु वह न तो किसीसे बदला लेती है और न

रोती-चिल्लाती है। संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, वे समय-समयपर

भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता

समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे। अपने मार्गपर ज्यों-का-त्यों चलता रहे॥ ३७॥ पृथ्वीके ही

विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सर्वदा दूसरेकि हितके लिये

ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये ही हुआ है, साध् पुरुषको चाहिये कि उनको शिष्यता स्वीकार करके उनसे

परोपकारकी शिक्षा ग्रहण करे ॥ ३८ ॥

मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वाय-प्राणवायुसे यह शिक्षा प्रहण को है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही सन्तृष्ट हो जाता है, वैसे

ही साधकको भी चाहिये कि जितने से जीवन-निर्वाह हो

जाय, उतना भोजन कर ले । इन्द्रियोंको तुप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे। संक्षेपमें उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बृद्धि विकत न हो, मन

चञ्चल न हो और वाणी व्यर्थकी बातोंमें न लग जाय ॥ ३९ ॥ शरीरके बाहर रहनेवाले वायसे मैंने यह सीखा है कि जैसे वायुको अनेक स्थानोमें जाना पहता है,

परन्त वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आखश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म और

रहे। किसीके गुण या दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर बैठे॥ ४०॥ गन्ध वायका गुण

स्वभाववाले विषयोंमें जाय, परन् अपने लक्ष्यपर स्थिर

करना पड़ता है। ऐसा करनेपर भी वाय शुद्ध ही रहता है,

जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्याधि-पीड़ा और मुख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है। परन्त अपनेको शरीर नहीं, आत्माके

रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है ॥ ४१ ॥ राजन् ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे

चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें आकाश एक और अपरिच्छित्र (अखण्ड) ही है । वैसे ही चर-अचर जितने भी सुक्ष्म-स्थूल शरीर है, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित होनेके कारण बहा सभीमें है। साधकको चाहिये कि सुतके मनियोंमें व्याप्त सुतके

समान आत्माको अखण्ड और असङ्ग्ररूपसे देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती है। इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी भावना करनी चाहिये॥४२॥ आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायुको प्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं; यह सब होनेपर भी आकाश अछता रहता है। आकाशकी दृष्टिसे यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और मिबक्यके चक्करमें न जाने किन-किन

जिस प्रकार जल स्वभावसे ही स्वच्छ, चिकना, मधर और पबित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीथंकि दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे भी लोग पवित्र हो जाते

नामरूपोकी सष्टि और प्रलय होते हैं: परन्त आत्माके साथ

ठनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ ४३ ॥

है—वैसे ही साधकको भी स्वभावसे ही शृद्ध, स्निन्ध, मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये। जलसे शिक्षा प्रहण करनेवाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे

लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ राजन ! मैंने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि जैसे वह

तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दवा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं- सब कुछ अपने पेटमें रख लेती

है और जैसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे अपराभत, भोजनमात्रका संप्रही और यथायोग्य सभी विषयोका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रक्खे. किसीका दोष अपनेमें न आने दे॥४५॥ जैसे

अग्नि कहीं (लकड़ी आदिमें) अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाय। वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी

उपासना कर सकें। वह अग्निके समान ही मिक्षारूप हवन करनेवालोंके अतीत और भावी अशभको भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न प्रहण करता है ॥ ४६ ॥ साधक

पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि लंबी-चौडी, टेढी-सीधी लकडियोंमें रहकर उनके समान ही सीघी-टेढी या लंबी-चौडी दिखायी पडती है-वास्तवमें वह वैसी है नहीं, वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी

अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारणरूप जगतुमें व्याप्त

होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने लगता है ॥ ४७ ॥ मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण को है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस कालके प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएँ घटती-बढती रहती हैं, तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है:

वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त जितनी भी अवस्थाएँ हैं,

सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं

है।। ४८।। जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लौ क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट होती रहती है-उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता है, परन्तु दीख नहीं पडता-वैसे हो जलप्रवाहके समान वेगवान कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परन्तु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं

पडता ॥ ४९ ॥

राजन् ! मैंने सुर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणोंसे पथ्वीका जल खोँचते और समयपर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोंका ब्रहण करता है और समय आनेपर उनका त्याग--- उनका दान भी कर देता है। किसी भी

समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें आसक्ति नहीं होती ॥ ५० ॥ स्थलबृद्धि पुरुषोको जलके विभिन्न पात्रोमें प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य उन्हींमें प्रविष्ट-सा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है। परन्तु इससे खरूपतः सूर्यं अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चल-अचल उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा अलग-अलग है। परन्तु जिनको ऐसा मालूम होता है, उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान एक ही है। खरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है॥ ५१॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

है।। ५२ ॥ राजन् ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्रेष्ट अथवा आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातन्त्र्य खोकर दीन हो जायगी और उसे कबुतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा ॥ ५२ ॥ राजन् ! किसी जंगलमें एक कबृतर रहता था, उसने एक पेड़पर अपना घोंसला बना रक्खा था। अपनी मादा कबूतरीके साथ वह कई वर्षोतक उसी घोसलेमें रहा॥ ५३॥ उस कबृतरके जोड़ेके इदयमें निरत्तर एक-दूसरेके प्रति खेहकी वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि उन्होंने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, अङ्ग-से-अङ्ग और बृद्धि-से-बृद्धिको बाँध रक्खा था॥ ५४॥ उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया या कि वे निःशङ्क होकर वहाँकी वृक्षावलीमें एक साथ सोते, बैठते, घूमते-फिरते, उहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते-पीते थे॥ ५५॥ राजन् ! कबृतरीपर कबृतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कब्रुतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता; वह कब्रुतरी भी अपने कामक पतिकी कामनाएँ पूर्ण करती ॥ ५६ ॥ समय आनेपर कबृतरीको पहला गर्भ रहा। उसने अपने पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे दिये ॥ ५७ ॥ भगवानुको अचिन्य शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे फूट गये और उनमेंसे हाथ-पैरवाले बच्चे निकल आये। उनका एक-एक अङ्ग और रोएँ अत्यन्त कोमल थे ॥ ५८ ॥ अब उन कब्तर-कब्तरीकी आँखें अपने बच्चोंपर लग गर्यी, वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोंका लालन-पालन, लाइ-प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर-गृँ सुन-सुनकर आनन्दमग्न हो जाते ॥ ५९ ॥ बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं: वे जब अपने सुकुमार पंखोंसे माँ-बापका स्पर्श करते.

कुजते, भोली-भाली चेष्टाएँ करते और फुटक-फुटककर

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अपने माँ-बापके पास दौड़ आते, तब कबृतर-कबृतरी आनन्दमम्म हो जाते॥ ६०॥ राजन् ! सच पूछो तो वे कबुतर-कबुतरी भगवानुकी मायासे मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे बँध रहा था। वे अपने नन्हे-नन्हे बच्चोंके पालन-पोषणमें इतने व्यव रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, लोक-परलोककी याद ही न आती ॥ ६१ ॥ एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने जंगलमें गये हुए थे; क्योंकि अब उनका क्टम्ब बहुत बढ़ गया था। वे चारेके लिये चिरकालतक जंगलमें चारों ओर विचरते रहे॥ ६२॥ इधर एक बहेलिया घूमता-घूमता संयोगवश उनके घोसलेकी ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतरके बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया॥६३॥ कबुतर-कबुतरी बच्चोंको खिलाने-पिलानेके लिये हर समय उत्स्क रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घॉसलेके पास आये।। ६४॥ कबतरीने देखा कि उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जालमें फैसे हुए हैं और दु:खसे चें-चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही। वह रोती-चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी॥ ६५॥ भगवानुको मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्रेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने बच्चोंको जालमें फैसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध न रही और वह खयं ही जाकर जालमें फैंस गयी ॥ ६६ ॥ जब कब्तरने देखा कि मेरे प्राणींसे भी प्यारे बच्चे जालमें फैंस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यन दयनीय थी॥ ६७॥ 'मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ। हाय, हाय ! मेरा तो सत्यानाश हो गया । देखो, देखो, न मुझे अभी तृष्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही पूरी हुई । तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह मृहस्यात्रम ही नष्ट हो गया ॥ ६८ ॥ हाय ! मेरी प्राणप्यारी मुझे हो अपना इष्टदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी. सब तरहसे मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सुने घरमें छोड़कर हमारे सीधे-सादे निश्छल बच्चोंके

साथ स्वर्ग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ मेरे बच्चे मर गये । मेरी

पत्नी जाती रही। मेरा अब संसारमें क्या काम है ? मझ दौनका यह विश्वर जीवन— बिना गुहिणीका जीवन जलनका—व्यथाका जीवन है। अब मैं इस सुने घरमें किसके लिये जीऊँ ?'॥७०॥ राजन् ! कब्तरके बच्चे जालमें फैसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दीख रहा या कि वे मौतके पंजेमें हैं, परना वह मूर्ख कबृतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जान-बृहक्कर जालमें कुद पड़ा ॥ ७१ ॥ राजन् ! वह बहेलिया बड़ा क्रुर था। गृहस्थाश्रमी कबृतर-कबृतरी और उनके बच्चोंक मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई; उसने समझा मेरा

काम बन गया और यह उन्हें लेकर चलता बना ॥ ७२ ॥ जो कटम्बी है, विषयों और लोगोंक सङ्ग-साधमें ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी स्थ-वध खो जैठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती। वह उसी कबुतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता है॥७३॥ यह मनुष्य-शरीर भृतिका खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कब्र्तरकी तरह अपनी घरगृहस्थीमें ही फैसा हुआ है, वह बहुत कॅचेतक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्रकी भाषामें वह 'आरूढ्च्यत' है ॥ ७४ ॥

## आठवाँ अध्याय

#### अवधूतोपाख्यान---अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नौ गुरुओंकी कथा

अवचत दत्तात्रेयजी कहते हैं--राजन् ! प्राणियोंको जैसे बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयत्नके ऐकनेकी चेष्टा करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दःख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्गमें या नरकमें - कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रियसम्बन्धी सुख भी प्राप्त होते ही है। इसलिये सुख और दुःखका रहस्य जाननेवाले बृद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे ॥ १ ॥ बिना माँगे, बिना इच्छा किये स्वयं हो अनायास जो कुछ मिल जाय-वह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या चोड़ा--बृद्धिमान् पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे ॥ २ ॥ यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी प्रकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनींतक पूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रारव्यके अनुसार प्राप्त हुए भोजनमें ही सन्तृष्ट रहे ॥ ३ ॥ उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रियबल और देहबल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निदारहित होनेपर भी सोवा हुआ-सा रहे और कमेंन्द्रियोंके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन् ! मैंने अजगरसे यही शिक्षा यहण को है।। ४॥

समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा

प्रसन्न और गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अधाह, अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ न होना चाहिये। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तरङ्गोंसे रहित शान्त समृद्र ॥ ५ ॥ देखो, समृद्र वर्षाऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण बढ़ता नहीं और न प्रीष्म-प्रश्तमें घटता हो है: वैसे ही भगवत्परायण साधकको भी सांसारिक पदार्थीकी प्राप्तिसे प्रफुल्लित न होना चाहिये और न उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये॥ ६॥

राजन् ! मैंने पतिगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूपपर मोहित होकर आगमें कुद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला पुरुष जब स्त्रीको देखता है तो उसके हाव-भावपर लड्डू हो जाता है और घोर अन्धकारमें, नरकमें गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान या मोक्षकी प्राप्तिसे विश्वत रह जाता है॥७॥ जो मृढ कामिनी-कञ्चन, गहने-कपडे आदि नाशवान् मायिक पदार्थीमें फैसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, वह अपनी विवेकबद्धि खोकर पर्तिगेके समान नष्ट

हो जाता है॥८॥

राजन् ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी

प्रकारका कष्ट न देकर भौरकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे । वह अपने शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ दुकड़े कई घरोंसे माँग ले \* ॥ ९ ॥ जिस प्रकार भौरा

विभिन्न पुष्पोसे—चाहे वे छोटे हो या बड़े—उनका सार

संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि

छोटे-बड़े सभी शास्त्रोंसे उनका सार—उनका रस निचोड़

ले ॥ १० ॥ राजन् ! मैंने मधु-मक्खीसे यह शिक्षा प्रहण की है कि संन्यासीको सायङ्काल अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संबह न करना चाहिये। उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पत्र हो तो केवल हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट। यह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मघुमविखयोंके समान उसका जीवन ही दूमर हो

जायगा ॥ ११ ॥ यह बात खुब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे-शामके लिये किसी प्रकारका संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मध्मविखयोंक समान अपने

संप्रहके साथ ही जीवन भी गैंका बैठेगा॥ १२॥ राजन् ! मैंने हाचीसे यह सीखा कि संन्यासीको कभी पैरसे भी काठकी बनी हुई स्त्रीका भी स्पर्श न करना

चाहिये। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके अङ्ग-सङ्गसे हाथी बैध जाता है, वैसे ही वह भी बैंध जायमा 🕆 ॥ १३ ॥ विवेकी पुरुष किसी भी स्वीको कभी भी भोग्यरूपसे स्वीकार न करे; क्योंकि यह उसकी

मूर्तिमती मृत्य है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाधियोंसे हाथीकी तरह अधिक बलवान् अन्य पुरुषेकि द्वारा मारा जायमा ॥ १४ ॥

मैंने पश् निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका

सञ्चय तो करते रहते हैं, किन्तु वह सञ्चित थन न किसीको दान करते हैं और न खयं उसका उपभोग

ही उनके सञ्चित धनको भी उसकी टोह रखनेवाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है ॥ १५ ॥ तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमिक्खयोंका जोड़ा हुआ मधु उनके खानेसे

करते हैं। बस, जैसे मधु निकालनेवाला

मधुमिक्क्योंद्वारा सञ्चित रसको निकाल ले जाता है, वैसे

ब्रह्मचारी मोगते हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले

वातको शिक्षा उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे

पहले ही साफ कर जाता है; वैसे ही गृहस्थोंके बहुत कठिनाईसे सञ्चित किये पदार्थीको, जिनसे वे सुखमोगकी अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और

अतिथि-अप्यागतोंको भोजन कराकर हो स्वयं भोजन करेगा॥ १६॥

मैंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको कभी विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये। वह इस

मोहित होकर बैध जाता है॥ १७॥ तुम्हें इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋष्यशृङ्ग मुनि क्षियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बनाना, नाचना आदि देख-सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी

कठपतली बन गये थे॥ १८॥

अब मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता है। जैसे मछली काँटेमें लगे हुए मांसके टुकड़ेके लोभसे अपने

प्राण गैंवा देती है, वैसे हो खादका लोभी दुर्बृद्धि मनुष्य भी मनको मधकर व्यकुल कर देनेवाली अपनी जिहाके वशमें हो जाता है और मारा जाता है॥ १९॥ विवेकी

विजय प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय वशमें नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देनेसे और भी प्रबल हो जाती है।। २०॥ मनुष्य और सब इन्डियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर

पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोंपर तो बहुत शीघ्र

भी तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वशमें नहीं कर लेता; और यदि <sup>के</sup> नहीं तो एक ही कमलके गन्धमें आसक्त हुआ धनर जैसे राजिके समय उसमें बंद हो जानेसे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वादधासनाहो

एक ही गृहस्थका अन्न खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमे फेसकर यति भी नष्ट हो जायाना। 🕇 हाथी पकड़नेकाले तिसकारी तके हुए गढ्देपर कागमको हथिती खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहाँ आता है और गड्देमें गिरकर फैस जाता है।

 श्रीमद्भागवत + रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, तब तो मानो सभी छोड़नेकी इच्छा भी नहीं करता॥ २९॥ **चिड्रलाने यह गीत गाया था**—हाय ! हाय ! मैं इन्द्रियाँ बशमें हो गर्यो ॥ २१ ॥ इन्द्रियोंके अधीन हो गयी। मला मेरे मोहका विस्तार नुपनन्दन । प्राचीन कालकी बात है, विदेहनगरी तो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही मिधिलामें एक वेश्या रहती थी। उसका नाम धा नहीं है, विषयसुखकी लालसा करती हूँ । कितने दुःखकी पिङ्गला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा प्रहण की, वह मैं भात है ! मैं सचमुच मूर्ख हूँ II ३० II देखो तो सही, मेरे तुम्हे सुनाता 🐉 सावधान होकर सुनो ॥ २२ ॥ वह निकट-से-निकट इदयमें ही मेरे सच्चे खामी भगवान् स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन विराजमान है। वे वासाविक प्रेम, सुख और परमार्थका राजिके समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके सच्चा धन भी देनेवाले हैं। जगत्के पुरुष अनित्य हैं लिये खूब वन-उनकर उत्तम वस्त्राभूषणोंसे सजकर और वे नित्य है। हाय! हाय! मैंने उनको तो छोड़ बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरवाजेपर खड़ी दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया, जो मेरी रही ॥ २३ ॥ नरस्त्र ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःख-भय, थी और उसके मनमें यह कामना इतनी दुढ़मूल हो गयी आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी थी कि वह किसी भी पुरुषको उधरसे आते-जाते मुर्खताकी हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ॥३१॥ देखकर यही सोचती कि यह कोई धनो है और मुझे धन बड़े खेदकी बात है, मैंने अस्पन्त निन्दनीय आजीविकी देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है ॥ २४ ॥ जब वेश्यावृत्तिका आन्नय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह और मनको क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचायी । मेरा यह शरीर सङ्केतजीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी बिक गया है। लम्पट, लोभी और निन्दनीय मनुष्योंने बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत-सा इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी धन देगा॥ २५॥ उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही शरीरसे धन और रित-सुख चाहती हूँ। मुझे धिकार जाती थी। वह दरवाजेपर बहुत देरतक टैगी रही। है !॥ ३२ ॥ यह शरीर एक घर है। इसमें हिंदुयेंकि इसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती, तो टेडे-तिरछे बाँस और खंभे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गयी॥ २६॥ राजन्! सचमुच आशा और सो भी नाखुनोंसे यह छाया गया है। इसमें नी दरवाजे हैं, धनकी—बहुत युरी है। धनोकी बाट जोहते-जोहते उसका मुँह सुख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अय उसे इस वृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुःख-बुद्धि हो गयी। इसमें सन्देह नहीं कि इस वैरायका कारण चिन्ता ही थी। परन्तु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही

हेतु ॥ २७ ॥ जब पिङ्गलाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाप्रत् हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुन्हें सुनाता हूँ। राजन् ! मनुष्य आशाकी फाँसीपर लटक रहा है। इसको तलवारकी तरह काटनेवाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है।। २८।। प्रिय राजन ! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ोंसे ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता

जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें सिश्चत सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मृत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी॥३३॥ यों तो यह विदेहोंकी—जोवन्मुक्तोंकी नगरी है, परसु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हैं; क्योंकि अकेली मैं ही तो

आत्मदानी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्माको

चित्त ! तू बतला तो सही, जगतके विषयभोगीन और

छोड़कर दूसरे पुरुषको अभिलाया करती हूँ ॥ ३४ ॥ मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितैथी, सुहद्, प्रियतम, स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आपको देकर इन्हें खरीद लुगी और इनके साथ वैसे ही विदंश करूँगी, जैसे लक्ष्मीजी करती हैं॥३५॥ मेरे मूर्ख उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है। और ! वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनध्योंकी भी नहीं; क्या देकताओंने भी भोगोंके द्वारा अपनी पतियोंको सन्तृष्ट किया है ? वे बेचारे तो खयं कालके गालमें पड़े-पड़े कराह रहे हैं॥ ३६॥ अवस्य ही मेरे किसी शुभकर्मसे विष्णुभगवान् मुझपर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देनेवाला होगा ॥ ३७ ॥ यदि मैं मन्द्रभागिनी होती तो मुझे ऐसे दृःख ही न उठाने पड़ते, जिनसे वैराग्य होता है।

यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर खीकार करती है और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण प्रहण करती हैं ॥ ३९ ॥ अब मुझे प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे निर्वाह कर लुँगी और बड़े सन्तोष तथा श्रद्धाके साथ रहेगी। मैं अब किसी दूसरे

मनुष्य वैराप्यके द्वारा ही घर आदिके सब बन्धनोंको काटकर शान्तिलाभ करता है ॥ ३८ ॥ अब मै भगवानका

पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर, आत्मस्त्ररूप प्रभुके साथ ही विहार करूँगी ॥ ४० ॥ यह जीव संसारके कुएँमें गिरा हुआ है। विषयोंने इसे अंधा बना दिया है, कालरूपी अजगरने इसे अपने मुँहमें दबा खखा है। अब भगवान्को छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ है ॥ ४१ ॥ जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिये बड़ी सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा जगत कालरूपी अजगरसे उस्त

अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं---गजन्! पिङ्गला वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिलनेकी लालसाका परिल्याग कर दिया और शान्तभावसे जाकर वह अपनी सेजपर सो रही॥ ४३॥ सचम्च आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि फिङ्गला वेश्याने जब पुरुषकी आशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी॥ ४४॥

# नवाँ अध्याय

है॥४२॥

अवधृतोपाख्यान—कुररसे लेकर भूगीतक सात गुरुऑकी कथा करता है। यह शिक्षा मैंने बालकसे ली है। अतः उसीके

अवधूत दत्ताप्रेयजीने कहा-राजन् । मनुष्योंको जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्टा करना ही उनके दुःखका कारण है। जो बुद्धिमान् पुरुष यह बात समझकर अकिञ्चनभावसे एहता है-शारीरकी तो बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता—उसे अनन्त सुखस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है॥१॥ एक कुररपक्षी अपनी चोचमें मांसका दुकड़ा लिये हुए था। उस समय दूसरे बलवान् पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चाँच मारने लगे। जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला ॥ २ ॥

मुझे मान या अपमानका कोई ध्वान नहीं है और घर एवं परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मामें ही रमता हैं और अपने साथ ही कीड़ा है—एक तो भोलाभाला निश्चेष्ट नन्हा-सा बालक और दुसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥ ४ ॥ एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके लिये कई लोग आये हुए थे। उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाहर गये हुए थे। इसलिये उसने स्वयं ही उनका आतिथ्यसत्कार किया॥५॥ राजन् ! उनको

समान मैं भी मौजसे रहता हूँ ॥ ३ ॥ इस जगत्में दो ही

प्रकारके व्यक्ति निश्चित्त और परमानन्दमें मग्न रहते

भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें धान कटने लगी। उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंखकी चडियाँ जोरसे बज रही थीं ॥ ६ ॥ इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी लज्जा मालूम हुई \* और उसने एक-एक करके सब चुड़ियाँ तोड़ डालीं और दोनों

<sup>\*</sup> करोंकि उससे उसका सर्थ पान कुटना सुचित्र होता था, जो कि उसकी दरिद्रताका होतक था।

हाधोमें केवल दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं॥७॥ अब वह फिर धान कटने लगी। परन्तु वे दो-दो चुड़ियाँ भी बजने लगीं, तब उसने एक-एक चुड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयोंमें केवल एक-एक चुड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी आधाज नहीं हुई ॥ ८ ॥ रिपुदमन ! उस समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके लिये इधर-उधर घुमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा अहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चडीके समान अकेले ही विचरना चाहिये॥ ९-१० ॥

राजन् ! मैंने बाण बनानेबालेसे यह सीखा है कि आसन और श्वासको जीतकर वैराप्य और अभ्यासके द्वारा अपने मनको दशमें कर ले और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक लक्ष्यमें लगा दे।।११।। जब परमानन्दस्वरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीर-धीरे कर्मवासनाओंकी धुलको धो बहाता है। सत्त्वगुणको वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियोंका त्याग करके पन वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे ईंधनके बिना अग्नि ॥ १२ ॥ इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर--- निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर-भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनानेवाला कारीगर बाण बनानेमें इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दलबलके साथ राजाकी सवारी निकल गयी और उसे पतातक न चला॥ १३॥

राजन ! मैंने लीपसे यह शिक्षा अक्ष्म की है कि संन्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये। मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये। वह एक स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, गृह्य आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे पहचाना न जाय। किसीसे सहायता न ले और बहत कम बोले॥ १४॥ इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ और द:खको जड़ है। साँप दूसरोके बनाये घरमें चुसकर बड़े आरामसे अपना समय कारता है।। १५॥

अब मकड़ीसे ली हुई शिक्षा सुनो। सबके

प्रकाशक और अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान् भगवान्ने पूर्वकल्पमे विना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे

रचे हुए जगत्को कल्पके अन्तमें (प्रलयकाल उपस्थित होनेपर) कालशक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया—उसे अपनेमें लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा

स्वगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये। वे सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं; परन्तु स्वयं अपने आश्रय—अपने ही आधारसे रहते हैं, उनका कोई दूसरा

आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगतके आदिकारण परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त्व-रज आदि समसा शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और स्वयं

कैकल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूपसे विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभवस्वरूप और आनन्दघन मात्र हैं। किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है। वे ही प्रभू केवल अपनी शक्ति कालके हारा अपनी

त्रिगुणमयी मायाको क्ष्य करते हैं और उससे पहले

क्रियाशक्तिअधान सुत्र (महत्तत्त्व) की रचना करते हैं। यह

सुत्ररूप महत्तत्व ही तीनों गुणोंकी पहली अभिन्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृष्टिका मूल कारण है। उसीमें यह सारा विश्व, सुतमे ताने-वानेकी तरह ओतप्रोत है और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चकरमें पड़ना पड़ता है॥ १६-२०॥ जैसे मकड़ी अपने हदयसे मुँहके हास

जाला फैलाती है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत्को अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं. उसमें जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं ॥ २१ ॥

राजन ! मैंने भङ्गी (बिलनी) कीड़ेसे यह शिक्षा प्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेषसे अथवा भयसे भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें लगा दे तो उसे उसी वस्तुका स्वरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ राजन ! जैसे भुद्री एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने

उसीका चित्तन करते-करते अपने पहले शरीस्का त्याग किये बिना ही उसी शरीरसे तद्रप हो जाता है 💌 २३ ॥

रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कोड़ा भयसे

\* जब उसी शरीरसे विज्ञान किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है, तब दूसरे शरीरसे तो कहना हो क्या है? इसलिये मनुष्यको आय वस्तुका

राजन ! इस प्रकार मैंने इतने गुरुऑसे ये शिक्षाएँ प्रहण कीं। अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुन्हें बताता हैं, सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ यह शरीर भी

मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराप्यकी शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही

रहता है। इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि

दुःख-पर-दुःख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीरसे तत्त्वविचार करनेमें सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे

अपना कभी नहीं समझता; सर्वदा यही निश्चय रखता है

कि एक दिन इसे सियार-कृते खा जायेंगे। इसीलिये मैं

इससे असङ्ग होकर विचरता हैं।। २५:। जीव जिस

शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रकारकी कामनाएँ

और कर्म करता है तथा खी-पुत्र, धन-दौलत, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई-बन्धओंका विस्तार करते

हुए उनके पालन-पोषणमें लगा रहता है। बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धन-सञ्चय करता है, आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये भी दःखकी

व्यवस्था कर जाता है ॥ २६ ॥ जैसे बहत-सी सीतें अपने एक पतिको अपनी-अपनी और खींबती हैं, वैसे ही जीवको जीभ एक ओर---स्वादिष्ट पदार्थीकी ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर—जलकी ओर; जननेन्द्रिय एक

पेट और कान दूसरी ओर—कोमल स्पर्श, पोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुन्दर

ओर—स्वीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो लचा,

गन्ध सुँघनेके लिये ले जाना चाहती है तो चञ्चल नेत्र कहीं दुसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये। इस प्रकार

कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती रहती

हैं॥ २७॥ वैसे तो भगवान्ने अपनी अचिन्य शक्ति मायासे वृक्ष, सरीस्प (रेंगनेवाले जन्त्) पश्, पश्री, डाँस और मछली आदि अनेकों प्रकारको योनियाँ रचीं: परन

चिन्तन न करके केवल परमात्मका 🖟 चिन्तन करना चाहिये।

उनसे उन्हें सन्तोष न हुआ। तब उहाँने मनुष्य-शरीरकी सृष्टि की। यह ऐसी बृद्धिसे युक्त है, जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत

आनन्दित हुए॥ २८॥ यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही—मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। परनु

इससे परमप्रवार्थको प्राप्ति हो सकती है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर

बृद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि शीघ्र-से-शीघ, मृत्युकं पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर ले। इस जीवनका

मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषयभोग तो सभी योजियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संप्रहमें यह अमृत्य

जीवन नहीं खोना चाहिये॥ २९॥ राजन् ! यही सब सोच-विचारकर मुझे जगत्से वैग्रन्य हो गया । मेरे इदयमें

आन-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहदूगर ही। अब मैं स्वच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीये विचरण करता है।। ३०॥ राजन् ! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और सुदुढ़ जोध नहीं

होता, उसके लिये अपनी बुद्धिसे भी बहत कुछ सोचने-समझनेकी आवश्यकता है। देखो, ऋषियोने एक ही अद्भितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया है। (यदि तुम स्वयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके वास्तविक स्वरूपको कैसे जान सकोगे ?) ॥ ३१ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्यारे उद्धव ! गम्भीर-बुद्धि अवधृत दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश

किया। यदुने उनकी पूजा और वन्दना की, दतावेयजी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार गये ॥ ३२ ॥ हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यद अवधूत

दत्तात्रेयकी यह बात सुनकर समस्त आसक्तियाँसे छुटकारा पा गये और समदर्शी हो गये। (इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग करके समदर्शी हो जाना

चाहिये) ॥ ३३ ॥

## दसवाँ अध्याय

#### लौकिक तथा पारलौकिक भोगोंकी असारताका निरूपण

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्यारे उद्भव! साधकको चाहिये कि सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर (गीता, पाञ्चरात्र आदिमें) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मीका सावधानीसे पालन करे। साथ ही जहाँतक उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्कामभावसे अपने वर्ण, आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान को ॥ १ ॥ निष्काम होनेका उपाय यह है कि स्वधमॉका पालन करनेसे शुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगतुके विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले; परन्त मिलता है दःख ॥ २ ॥ इसके सम्बन्धमें ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्र-अवस्थामें और मनोरथ करते समय जायत-अवस्थामें भी मनुष्य मन-ही-मन अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह सारी कल्पना वस्तुशुन्य होनेके कारण व्यर्थ है। वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली भेदबृद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत् असत्य हो है ॥ ३ ॥ जो पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये। उन कमौंका बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो बहिर्मुख बनानेवाले अथवा सकाम हों। जब आत्मज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये॥४॥ अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये, परन्तु शौच (पवित्रता) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये। जिज्ञासु पुरुषके लिये यम और नियमेकि पालनसे भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे स्वरूपको जाननेवाले और शान्त हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे॥ ५॥ शिष्यको अभिमान न करना चाहिये। वह कभी किसीसे डाह न करे— किसीका बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्यमें कुराल

हो-उसे आलस्य छू न जाय। उसे कहीं भी ममता न हो, गुरुके चरणोमें दुढ़ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ाकर न करे-उसे सावधानीसे पूरा करे। सदा परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये एक्खे । किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और व्यर्थकी बात न करे ॥ ६ ॥ जिज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसलिये वह स्ती-पुत्र, घर-खेत, स्वजन और घन आदि सम्पूर्ण पदार्थीमे एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता न को, उदासीन रहे ॥ ७ ॥ उद्धव ! जैसे जलनेवाली लकड़ीसे उसे जलाने और प्रकाशित करनेवाली आग सर्वथा अलग है। ठीक वैसे ही विचार करनेपर जान पड़ता है कि पञ्चभूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बृद्धि आदि सब्रह तत्त्वोंका बना सुक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है। तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला आत्पा साक्षी एवं खयंप्रकाश है। शरीर अनित्व, अनेक एवं जड हैं। आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान विलक्षणता है। अतएव देहसे आत्मा भिन्न है॥ ८॥ जब आग लकड़ीमें प्रज्वलित होती है, तब लकड़ीके उत्पत्ति-बिनाश, बहाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गृष वह खर्य ग्रहण कर लेती है। परनु सच पूछो, तो लकड़ीके उन गुणोसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तब वह देहके जडता, ऑनल्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणोसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता है ॥ ९ ॥ ईश्वरके हास नियन्त्रित मायाके गुणोने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीरका निर्माण किया है। जीवको शरीर और शरीरको जीव समझ लेनेके कारण ही स्थुल शरीरके जन्म-मरण और सक्ष्मशरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है। जीवको जन्म-मृत्युरूप संसार इसी ध्रम अधवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है। आत्माके स्वरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट जाती है।। १०॥ प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा कारण नहीं,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिये अपने वास्तविक स्वरूपको-आत्पाको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत्से अतीत, द्वैतकी गन्धसे रहित एवं अपने आपमें ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर घीर-घीर स्थूल-शरीर, सुक्ष्म-शरीर आदिमें जो सत्यत्वयुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना चाहिये॥ ११॥ (यञ्जमें जब अर्राणमन्थन करके अपन उत्पन्न करते हैं, तो उसमें नीचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रहती हैं और बीचमें मन्धनकाष्ट रहता है; वैसे हो) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके लिये आचार्य और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरणियाँ है तथा उपदेश मन्धनकाष्ट्र है। इनसे जो ज्ञानारिन प्रज्वलित होती है, वह विलक्षण सुख देनेवाली है। इस यज्ञमें युद्धिमान् शिष्य सद्गुरुके हारा जो अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाको भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि यह संसार बना

हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर जब आत्माके अतिरिक्त और कोई बस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने बास्तविक खरूपमें शान्त

हो जाती है, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती है \*॥ १२-१३॥ प्यारे उद्धव ! यदि तुम कदाचित् कमेंकि कर्ता और सुख-दुखेंकि पोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत, काल,

वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोंकी स्थिति-प्रवाहसे नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे बडा अनर्थ हो जायगा, (क्योंकि इस प्रकार जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-मृत्युके चक्कासे पुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी।) यदि कदाचित् ऐसा खीकार भी कर लिया

होनेवाली जीवोंकी जन्म-मरण आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकेंगी; क्योंकि तुम देहादि पदार्थ

और कालकी नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा, यहाँ भी कमोंका कर्ता तथा सुख-द:खका भोक्त जीव परतन्त्र ही दिखायी देता है; यदि वह स्वतन्त्र हो तो द:खका फल क्यों भोगना चाहेगा? इस प्रकार

सुख-भोगकी समस्या सुलझ जानेपर भी दःख-भोगकी समस्या तो उलझी हो रहेगी। अतः इस मतके अनुसार जीवको कभी मृक्ति या स्थतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । जब जीव स्वरूपतः परतन्त्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा।

जायगा॥ १४-१७॥ (यदि यह कहा जाय कि जो भलीभाँति कर्म करना जानते हैं, वे सखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुःख भोगना पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि) ऐसा देखा जाता है कि बड़े-बड़े कर्मकुशल विद्वानीको भी कुछ सुख नहीं मिलता और मुझेंका भी कभी दुःखसे पाला नहीं पड़ता। इसलिये जो

लोग अपनी बृद्धि या कर्मसे सुख पानेका घमंड करते हैं,

उनका वह अभिमान व्यर्थ है।। १८॥ यदि यह खीकार

कर लिया जाय कि वे लोग सुखकी प्राप्ति और दु:खके

नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना

अर्थात् वह स्वार्थ और परमार्थ दोनोंसे ही वश्चित रह

ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं है, जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मों ही नहीं ॥ १९ ॥ जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी भोग-सामग्री या भोग-कामना है, जो उन्हें सुखी कर सके ? भला जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फुल-चन्दन-स्त्री आदि पदार्थ सन्तृष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं । (अतः पूर्वोक्तः मत माननेवालोकी दृष्टिसे न सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेग्ह) ॥ २० ॥

जाय तो देह और संबत्सरादि कालावयवीके सम्बन्धसे प्यारे उद्धव ! लौकिक सुखके समान पारलीकिक

<sup>🍍</sup> बहरीतक यह बात स्पष्ट हो गयी कि सबसेपकाश ज्ञानस्वरूप नित्य एक ही आत्वा है। कर्तृत्व, पोक्षरव आदि धर्म देहके कारण है। आत्वाके अविरिक्त जो कुछ है, सब अनिल और मामामय है, इसलिये आत्मज्ञान होते हो समस्त विपन्तियोसे मुक्ति मिल जाती है।

बड़े-बड़े विद्वांकी सम्भावना रहती है। जैसे हरी-भरी खेती भी अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते-होते विघाँके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१ ॥ यदि यज्ञ-थागादि धर्म बिना किसी विप्रके परा हो जाय, तो उसके द्वारा जो स्वर्गीद लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार में बतलाता हैं, सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञेकि द्वारा देवताओंको आराधना करके स्वर्गमें जाता है और वहाँ अपने पुण्यकर्मीक द्वारा उपार्जित दिव्य भोगोंको देवताओंके समान भोगता है ॥ २३ ॥ उसे उसके पुण्योंके अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियंकि साथ विहार करता है। गन्धर्वमण उसके गुणोंका गान करते हैं और उसके रूप-लावण्यको देखकर दूसराँका मन लुभा जाता है ॥ २४ ॥ उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है. वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिशाओंको गुज़ारित करती है। वह अपसराओंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विहार-स्थलियोंमें क्रीडाएँ करते-करते इतना बेसध हो जाता है कि उसे इस बातका पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायँगे और मैं यहाँसे तकेल दिया जाऊँगा॥ २५॥ जबतक उसके पण्य शेष रहते हैं, तबतक वह स्वर्गमें चैनकी वंशी बजाता रहता है: परन्तु पृण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर भी उसे नीचे गिरना पडता है, क्योंकि कालकी चाल ही ऐसी है ॥ २६ ॥ यदि कोई मनुष्य दृष्टोंकी संगतिमें पड़कर अधर्मपरायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने-दानेमें कृपणता करने

सख भी दोवयक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी वरावरीवालोंसे

होड़ चलती है, अधिक सुख भोगनेवालेकि प्रति असुया

होती है—उनके गुणोंमें दोष निकाला जाता है और

छोटोंसे घुणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होनेके साथ ही

बहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते हैं और एक

दिन नष्ट हो जाते हैं। यहाँकी कामना पूर्ण होनेमें भी

यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी त्रृटियोंके कारण

आयु भी केवल एक करूप है, इसलिये मुझसे भयभीत रहते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्म भी मुझसे भवभीत रहते हैं: क्योंकि उनकी आयु भी कालसे सीमित—केवल दो पराई है॥ ३०॥ सत्त्व, रज और तम—ये तीनो गुण इन्द्रियोंको उनके कमोमिं प्रेरित करते है और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश संस्व, रज आदि गुणों और इन्द्रियोंको अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किये हुए कमीका फल सुख-दुःख भोगने लगता है।। ३१।। जबतक पुणोंकी विषमता है अर्थात् शरीरादिमें मैं और मेरेपनका अभिमान है; तभीतक आत्माके एकत्वकी अनुभृति नहीं होती—वह अनेक जान पड़ता है: और जबतक आत्माकी अनेकता है, तबतक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसीके अधीन रहना ही पड़ेगा ॥ ३२ ॥ जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपनके भावसे प्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, परतन्त्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करनेवाले कर्मीका ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी प्राप्ति होती है॥ ३३ ॥ प्यारे उद्धव ! जब मायाके गुणोमें क्षोम होता है, तब मुझ आत्मको ही काल, जीव, बेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं। (ये सब मायामय हैं। वास्तविक सस्य मैं आत्मा ही §) II 최저 II ठज्रवजीने पूछा—भगवन् ! यह जीव देह आदि रूप गुणोंमें ही रह रहा है। फिर देहसे होनेवाले कमों या सुख-दुःख आदि रूप फलोमें क्यों नहीं बैधता है ? अथवा यह आत्मा गुणोंसे निर्लिप्त है, देह आदिके लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको सताने लगे और सम्पर्कसे सर्वथा रहित हैं, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति कैसे विधि-विरुद्ध पश्जोंकी बलि देकर भूत और प्रेतोंकी उपासनामें लग जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता होती है ? ॥ ३५ ॥ बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा सर्ताव

धोर अन्यकार, स्वार्थ और परमार्थसे रहित अञ्चनमें ही भटकना पड़ता है ॥ २७-२८ ॥ जितने भी सकाम और बहिर्मख करनेवाले कर्म हैं, उनका फल दृख ही है। जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्होंमें लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और मत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या सुख हो सकता है ? ॥ २९ ॥ सारे लोक और लोकपालोंकी

हो जाता है और अवश्य ही नरकमें जाता है। उसे अन्तमें

करता है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है ? और मल-त्याग आदि कैसे करता है ? कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ? ॥ ३६ ॥ अच्यृत ! प्रश्नका पर्म जानने-

वालोंमें आप श्रेष्ठ हैं। इसलिये आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये-एक ही आत्मा अनादि गुणेकि संसर्गसे नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असङ्ग होनेके कारण नित्यमुक्त भी। इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा है॥ ३७॥

### ग्यारहवाँ अध्याय

बद्ध, मुक्त और भक्तजनोंके लक्षण

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्यारे उद्धव ! आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकारको व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले सत्त्वादि गुणोंकी उपाधिसे ही होता है। वस्तृतः —तत्त्वदृष्टि से नहीं । सभी गुण माम्रामुलक है---इन्द्रजाल हैं—जादुके खेलके समान हैं। इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही है ॥ १ ॥ जैसे स्वप्न बुद्धिका विवर्त है—उसमें बिना हुए ही भासता है— मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दु:ख, शरीरकी उत्पत्ति और मृत्यु--यह सब संसारका बखेडा माया (अविद्या) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥ २ ॥ उद्धव ! शरीरघारियोंको मुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्मविद्या और वन्धनका अनुभव करानेवाली अविद्या—ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं । मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ माई ! तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान् हो, विचार करो---जीव तो एक ही है। वह व्यवहारके लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित हुआ है, बस्तुतः मेरा स्वरूप हो है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्ध। यह अञ्चान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहलाता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार मुझ एक ही धर्मीमें रहनेपर भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीवका भेद मैं बतलाता हैं॥ ५॥ (वह भेद दो प्रकारका है-एक तो नित्यपुक्त ईश्वरसे जीवका भेद, और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद । पहला सुनो)---जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शरीरमें नियन्ता और निर्यात्त्रिके रूपसे स्थित हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक वक्ष है. इसमें हदयका घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर

नामके दो पक्षी रहते हैं। ये दोनों चेतन होनेके कारण समान हैं और कभी न विछडनेके कारण सखा हैं। इनके निवास करनेका कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होनेपर भी जीव तो शरीररूप वृक्षके फल सुख-दुःख आदि भोगता है, परन्तु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्मफल सुख-दःख आदिसे असङ्ग और उनका साक्षीमात्र रहता है। अभोक्ता होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐधर्य, आनन्द और सामर्थ्य आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़कर है ॥ ६ ॥ साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगतको भी जानता है, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और न अपनेसे अतिरिक्तको। इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होनेके कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्यास्वरूप होनेके कारण निल्पमुक्त है॥७॥ प्यारे उद्भव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जैसे स्वप्न टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष स्वप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सुक्ष्म और स्थल-शरीरमें रहनेपर भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी पुरुष वास्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है, जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्रिक शरीरमें बैध जाता है ॥ ८ ॥ व्यवहारादिमें इन्द्रियाँ शब्द-साशींद विषयोंको ग्रहण करती है; क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको प्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मखरूपको समझ लिया है, वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी प्रकारका अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ यह शरीर प्रारक्षके

अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणोकी प्रेरणासे ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झुठमुठ अपनेको उन प्रहण-त्याग आदि कर्गोंका कर्ता मान बैटता है और इसी अभियानके कारण वह बँध जाता है॥ १०॥

प्यारे उद्भव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयोंसे विरक्त रहता है और सोने-बैटने, घुमने-फिरने, नहाने, देखने, छने, सुँघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणोंको ही कर्ता मानता है। गुण हो सभी कमेंकि कर्ता-भोका हैं—ऐसा जानकर बिद्वान् पुरुष कर्मबासना और फलोंसे नहीं बैधते । वे प्रकृतिमें रहकर भी वैसे ही असङ्घ रहते हैं, जैसे स्पर्श आदिसे आकाश, जलकी आर्द्रना आदिसे सुर्य और गन्ध आदिसे वाय्। उनकी विमल बृद्धिकी तलवार असङ्ग-भावनाकी सानसे और भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको काट-कटकर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्रसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्धिके भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं॥ ११-१३ ॥ जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और बृद्धिको समस्त चेष्टाएँ बिना सङ्कल्पके होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं ॥ १४ ॥ उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचायें और चाहे कभी कोई दैवयोगसे पूजा करने लगे—वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी॥ १५॥ जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तृति करते हैं और न बुरे काम करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात सुनकर

प्यारे उद्भव ! जो पुरुष बेदोंका तो पारगामी विद्वान हो, परन्तु परब्रह्मके ज्ञानसे शुन्य हो, उसके परिश्रमका कोई फल नहीं है वह तो वैसा ही है, जैसे जिना दूधकी गायका पालनेवाला ॥ १८ ॥ दध न देनेवाली गाय, व्यभिचारिणी

बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न

सोचते ही है। वे व्यवहारमें अपनी समान वृति रखकर

आत्मानन्दमें ही मग्न रहते हैं और जड़के समान मानो कोई

मुखं हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं ॥ १७ ॥

वस्तुओंकी रखवाली करनेवाला दृ:ख-पर-दु:ख ही भोगता रहता है ॥ १९ ॥ इसलिये उद्धव ! जिस वाणीमें जगतकी दर्यात्त, स्थिति और प्रलयरूप मेरी लोक-पावन लीलाका वर्णन न हो और लीलावतारीमें भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वन्ध्या है। बृद्धिमान् प्रुपको चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एवं श्रवण न करे ॥ २० ॥

स्त्री, पराधीन शरीर, दष्ट पुत्र, सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान

न किया हुआ धन और मेरे गुणोंसे रहित वाणी व्यर्थ हैं । इन

प्रिय उद्धव ! जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकताका भ्रम है, उसे दर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मामें अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसारके व्यवहारोंसे उपराम हो जाय ॥ २१ ॥ यदि तुम अपना मन परव्रहामें स्थिर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो ॥ २२ ॥ मेरी कथाएँ समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाली एवं कल्याणस्वरूपिणी हैं। श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये। बार-बार मेरे अवतार और लोलाओंका गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिये ॥ २३ ॥ मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेवन करना चाहिये। प्रिय उद्धव ! जो ऐसा करता है, उसे मझ अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है॥ २४ ॥ भक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे होती है: जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सान्निध्यका अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतंकि उपदेशकि अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे परमध्दको-वास्तविक खरूपको सहज्ञहीमें प्राप्त हो उसकी सग्रहना करते हैं और न ब्रुग्ने बात सुनकर किसीको जाता है ॥ २५ ॥ हिडकते ही हैं ॥ १६ ॥ जीवन्मृक पुरुष न तो कुछ भला या कडूबजीने पूछा-भगवन |बडे-बडे संत आपकी

> भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते है ? ॥ २६ ॥ भगवन् ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगतुके खामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ । आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य बतलाइये ॥ २७ ॥ भगवन् ! मैं जानता है कि आप प्रकृतिसे परे प्रुषोत्तम एवं चिदाकाशस्वरूप बहा है।

कीर्तिका गान करते हैं। आप कृपया बतलाइये कि आपके

विचारसे संत पुरुषका क्या लक्षण है ? आपके प्रति कैसी

आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने लोलाके लिये खेच्छासे ही यह अलग शरीर धारण करके अबतार लिया है। इसलिये वास्तवमें आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य

बतला सकते हैं ॥ २८ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—ध्यारे उद्भव ! मेरा भक्त कपाकी मृति होता है। वह किसी भी प्राणीसे वैरभाव नहीं रखता और घोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्नतापूर्वक सहता है। उसके जीवनका सार है सत्य, और उसके मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सजका भला करनेवाला होता है॥ २९॥ उसकी बृद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुरस्क्याव और पवित्र होता है। संप्रह-परिग्रहसे सर्वथा दूर रहता है। किसी भी बस्तुके लिये वह कोई बेष्टा नहीं करता। परिमित मोजन करता है और शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मतत्त्वके चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है ॥ ३० ॥ वह प्रमादर्रहत, गम्भीरस्वभाव और धैर्यवान् होता है। भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु—ये छहीं उसके वशमें रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहता, परन्तु दुसरोंका सम्मान करता रहता है । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंको समझानेमें बड़ा निपुण होता है और सभीके साथ भित्रताका व्यवहार करता है। उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। मेरे तत्त्वका उसे यथार्थ ज्ञान

होता है ॥ ३१ ॥ प्रिय उद्धव ! मैंने वेदों और शास्त्रोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया है, उनके पालनसे अन्तःकरणशृद्धि आदि गुण और उल्लङ्कनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं: परन्तु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजनमें लगा रहता है, यह परम संत है ॥ ३२ ॥ मैं कौन हैं , कितना बड़ा हूँ , कैसा है-इन बातोंको जाने, चाहे न जाने;

मेरे परम भक्त हैं ॥ ३३ ॥ प्यारे उद्धव ! मेरी मुर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, स्पर्श, पुजा, सेवा-शश्रुषा, स्तृति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कमीका कीर्तन करे ॥ ३४ ॥ उद्धव ! मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा ध्यान करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे और दास्यभावसे मुझे

किन्तु जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचारसे

चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजोंद्वारा मेरे मन्दिरोमे उत्सव करे-करावे ॥ ३६ ॥ वार्षिक त्यौहारीके दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा करे. जलस निकाले तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे । वैदिक अथवा तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पालन करे ॥ ३७ ॥ मन्दिरोंमें मेरी मृर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्खे । यदि यह काम अकेला न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिये पृष्पवाटिका, बगीचे, क्रीडाके स्थान, नगर और मन्दिर बनवाबे ॥ ३८ ॥ सेवककी भौति श्रद्धाभिकके साथ निष्कपट पावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-शृश्रपा करे-झाडे-ब्हारे, लीपे-पोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके चौक पुरे ।। ३९ ॥ अभिमान न करे, दम्भ न करे । साथ ही अपने शुभ कर्मीका खिंढोस भी न पीटे । प्रिय उद्धव ! मेरे चढ़ाबेकी अपने काममें लगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपकके प्रकाशसे भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे॥४०॥

संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान

पड़े वह मुझे समर्पित कर दे । ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त

वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पुजाके स्थान हैं॥ ४२ ॥ प्यारे उद्धव ! ऋखेद, यजुर्वेद

भद्र !सूर्य, ऑग्न, ब्राह्मण, गी, वैष्णव, आकाश,

फल देनेवाली हो जाती है ॥ ४१ ॥ .

आत्मनिवेदन करे ॥ ३५ ॥ मेरे दिव्य जन्म और कर्मीकी

और सामबेदके मन्त्रोद्वारः सूर्यमें मेरी पूजा करनी चाहिये। हवनके द्वारा अग्निमें, आतिध्यद्वारा श्रेष्ट श्राह्मणमें और इरी-हरी घास आदिके द्वारा गीमें मेरी पूजा करे ॥ ४३ ॥ चाई-बन्धुके समान सत्कारके द्वारा वैध्यवमें, निरन्तर ध्यानमें लगे रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे वायुमें और जल-पृथ्व आदि सामग्रियोद्वारा जलमें मेरी आराधना की जाती है॥४४॥ गुप्तमन्त्री द्वारा न्यास करके मिट्टीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगोंद्वारा आत्मामें और समदृष्टिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरी आराधना करनी चाहिये; क्योंकि मै सभीमें क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपमें स्थित हैं ॥ ४५ ॥ इन सभी स्थानोमें शङ्ख-चक्र-गदा-परा धारण किये चार भुजाओंवाले

शान्तमूर्ति श्रीभगवान् विराजमान है, ऐसा ध्यान करते हुए एकायताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये॥४६॥ इस

प्रकार जो मनुष्य एकाम चित्तसे यज्ञ-यागदि इष्ट और कुआँ-बावलो बनवाना आदि पूर्तकमंकि द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ पक्ति प्राप्त होती है तथा संत-पुरुषोंको सेवा करनेसे मेरे स्वरूपका ज्ञान मी हो जाता है॥४७॥ प्यारे उद्धव! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सङ्ग और पक्तियोग—इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये। प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

संसारसागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा-सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ ॥ ४८ ॥ प्यारे उद्धव ! अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात बतलाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेक्क, हितैयो, सुहद् और प्रेमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९ ॥

----

# बारहवाँ अध्याय

### सत्सङ्गको महिमा और कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्धव ! जगत्में जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता हैं। यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है, वैसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन और न स्वाध्याय । तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँतक कहूँ-वत, यज्ञ, बेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्गके समान मुझे वशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं॥ १-२ ॥ निष्पाप उद्भवजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंको एक-सी बात है। सत्सङ्गके द्वारा ही दैत्य-शक्षस, पश्-पक्षी, गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्यक और विद्याधरोंको मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्योमें वैश्य, शुद्र, स्त्री और अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहत-से जीवॉने मेरा परमपद प्राप्त किया है। सुत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बॉल, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुभान, जाम्बवान, गजेन्द्र, जटाय, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुठ्या, अजकी गोपियाँ, यञ्चपत्रियाँ और दूसरे लोग भी सत्सङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं॥३-६॥ उन लोगोंने न तो वेदोका स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महाप्रूषोंकी उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कुच्छवान्द्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस, केवल सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो मये॥७॥ मोपियाँ, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रजके हरिन आदि पश्, कालिय आदि नाग-ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें सर्वधा ही मुद्धवृद्धि थे। इतने

ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहत हो गये हैं, जिन्होंने

केवल प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गये॥८॥ उद्भव! यहे-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोकी व्याख्या, खाध्याय और संन्यास आदि साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते; परन्तु सत्सङ्गके द्वारा तो मैं अत्यन्त सुलम हो जाता हैं। ९॥ उद्धव ! जिस समय अक्नरजी भैया बलरामजीके साथ मुझे बजसे मधूरा ले आये, उस समय गोपियोंका हृदय गांढ़ प्रेमके कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ था। मेरे वियोगकी तोव्र व्याधिसे वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी॥ १०॥ तुम जानते हो कि मैं हो उनका एकमात्र प्रियतम हैं : जब मैं कृन्दावनमें था, तब उन्होंने बहुत-सी राजियाँ—वे रासकी राजियाँ मेरे साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; परन्तु प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक-एक कत्पके समान हो गयीं॥ ११॥ जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मृनि समाधिमें स्थित होकर तथा गङ्गा आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूप खो देती है, बैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी थीं कि उन्हें लोक-परलोक, शरीर और अपने कड़लानेबाले पति-पुत्रादिकी भी सुघ-बुध नहीं रह गयी थी ॥ १२ ॥ उद्धव ! उन गोपियोमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे वास्तविक स्वरूपको नहीं जानती थीं । वे मझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थीं और जारभावसे पृद्धसे मिलनेकी आकांक्षा किया करती थीं। उन साधनहीन सैकडों, हजारी अबलाओंने केवल

सङ्गके प्रभावसे ही मुझ परबंद्य परमातमाको प्राप्त कर लिया॥ १३॥ इसलिये उद्भव ! तुम श्रृति-स्मृति, विधि-निषेध, प्रवृत्ति-निवृत्ति और सुननेयोग्य तथा सुने हुए विषयका भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियंकि आत्मस्वरूप मुझ एककी ही शरण

सम्पर्ण रूपसे यहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे

तुम सर्वथा निर्भय हो जाओंगे॥ १४-१५॥ उद्भवजीने कहा—सनकादि योगेशरोके भी परमेशर प्रभो ! यों तो मैं आपका उपदेश सून रहा हैं, परन्तु इससे

मेरे मनका सन्देह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्मका पालन करना चाहिये या सब कुछ छोड़कर आफ्को शरण प्रहण

करनी चाहिये, मेरा मन इसी दुविधामें लटक रहा है। आप

कृपा करके मुझे भली-भाँति समझाइये॥ १६॥ घगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव ! जिस

परमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साश्चात् अपरोक्ष---प्रत्यक्ष हो हैं, क्वोंकि वे ही निखिल वस्तुओंको सत्ता-स्फूर्ति—जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही पहले अनाहत नादस्वरूप परा वाणी नामक प्राणके साध मलाधारचक्रमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुरकचक्र (नाभिस्थान) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोमय सुक्ष्मरूप धारण करते हैं। तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित विश्वद्ध नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमें व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुखमें आकर हरव-दीर्घीद मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि स्वर तथा ककारादि वर्णरूप स्थल-वैद्यरी वाणीका रूप प्रहण का लेते हैं॥ १७॥ अग्नि आकाशमें ऊष्मा अथवा विद्यतके रूपसे अव्यक्तरूपमें स्थित है। जब बलपूर्वक

ही मैं भी शब्दब्रह्मस्रस्थिसे क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणीके रूपमें प्रकट होता है ॥ १८ ॥ इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करना, पैरोसे चलना,

काष्ट्रमन्थन किया जाता है, तब वायुकी सहायतासे वह

पहले अत्यन्त सुक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती है और फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे

मृत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मल-मृत्रं त्यागना, सूँचना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बृद्धिसे समझना, अहङ्कारके द्वारा अभिमान करना, महत्तत्त्वके रूपमें सबका ताना-बाना बनना तथा सत्वगण,

रजोग्ण और तमोगुणके सारे विकार; कहाँतक कहं-समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ है।। १९ ॥ यह सबको जीवित करनेवाला

परमेश्वर ही इस त्रिगुणमध ब्रह्माण्ड-कमलका कारण है। यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पादि

अनेक रूप घारण कर लेता है, वैसे ही कालगतिसे मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने लगता है ॥ २० ॥ जैसे तागोंके

ताने-बानेमें वस्त्र ओतप्रोत रहता है, बैसे ही यह सार विश्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है। जैसे सुतके बिना वस्तका अस्तित्व नहीं है; किन्तू स्त वसके विना भी रह सकता

है, बैसे ही इस जगतके न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; किन्तु यह जगत् परमात्मस्वरूप ही है—परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसारवृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है। इसका खरूप ही है-कर्मकी

परम्परा तथा इस बुक्के फल-फुल हैं—मोक्ष और भोग ॥ २१ ॥ इस संसारवृक्षके दो बीज हैं—पाप और

पुण्य । असंख्य बासनाएँ जड़े हैं और तीन गुण तने हैं । पाँच मृत इसकी मोटी-मोटी प्रधान शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषय रस है, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा है तथा जीव और ईश्वर—दो पश्ची इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं । इस वृक्षमें वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी

(इस सूर्यमण्डलका भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमें नहीं पड़ते)॥२२॥ जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि विषयोमें फैसे हुए हैं, वे कामनासे भरे हुए होनेके कारण गीधके समान हैं। वे इस वृक्षका दुःखरूप फल भोगते हैं; क्योंकि वे अनेक प्रकारके

कमोंके बन्धनमें फेंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त हैं, वे इस वृक्षमें राजहंसके समान

है और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव !

छाल है। इसमें दो तरहके फल लगते हैं—सुख और

दु:ख ! यह विशाल वृक्ष सूर्यमण्डलतक फैला हुआ है

वास्तवमें मैं एक ही हैं। यह मेरा जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो केवल मायामय है। जो इस बातको पुरुओंके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त

केदोंका रहस्य जानता है ॥ २३ ॥ अतः उद्धव ! तुम इस

प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वारा अपने 'परमात्मखरूप' होकर उस वृत्तिरूप अखोंको भी ज्ञानकी कुल्हाड़ीको तीखी कर लो और उसके द्वारा घैर्य छोड़ दो और अपने अखण्ड स्वरूपमें ही स्थित एवं सावधानीसे जीवभावको काट डालो। फिर हो रहो॥ २४॥ \*

\*\*\*\*

# तेरहवाँ अध्याय

### हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्धव ! सत्त्व, रज और तम-ये तीनों बुद्धि (प्रकृति) के गुण है, आत्माके नहीं। सत्त्वके द्वारा रज और तम-इन दी गुणांपर विजय प्राप्त कर लेती चाहिये। तदनन्तर सत्त्वगुणकी शान्तवृतिके द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियोंको भी शास कर देना चाहिये॥ १॥ जब सत्वगुणकी वृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप खधर्मको प्राप्ति होती है। निरन्तर सात्त्विक वस्तुओंका सेवन करनेसे ही सत्वगुणकी वृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप खधर्ममें प्रवृति होने लगती है॥२॥ जिस धर्मके पालनसे सस्यगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगण और तमोगणको नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्होंके कारण होनेवाला अधर्म भी शोध ही मिट जाता है।। ३॥ शास्त्र, जल, फ्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार— ये दस वस्तुएँ यदि सान्तिक हो तो सत्त्वगुणकी, राजसिक हो तो रजीगणकी और तामसिक हो तो तमोगुणकी बृद्धि करती हैं ॥ ४ ॥ इनमेसे शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे सास्विक हैं, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं 🛭 ५ 🗵 जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सुक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति न हो, तबतक पनुष्यको चाहिये कि सत्त्वगुणको वृद्धिके लिये सान्तिक शास्त्र आदिका ही सेवन करें; क्योंकि उससे

धर्मको वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है।। ६।। बाँसोंको रगड़से आग पैदा होती है और वह उनके सारे बनको जलाकर शान्त हो जाती है। वैसे हो यह शरीर गुणोंके वैषम्बसे उत्पन्न हुआ है। विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानिन प्रज्वालत होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म करके स्वयं भी शान्त हो जाती है।। ७॥ उद्यक्तीने फल-भगवत । प्रायः सभी मनव्य

उद्भवजीने पूछा—भगवन् ! प्रायः सभी मनुष्य इस बातको जानते हैं कि विषय विषत्तियोंके घर हैं; फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्हींको हो भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? ॥ ८ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा — प्रिय उद्धव ! जीव जल अज्ञानवश अपने स्वरूपको भूलकर इदयसे स्क्ष्म-स्थूलादि शरीरोमें अहंबुद्धि कर बैठता है — जो कि सर्वथा भ्रम ही है — तब उसका सत्त्वप्रधान मन घोर रजोगुणको ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ वस, जहाँ मनमें रजोगुणको प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प-विकल्पोंका ताँता बँध जाता है। अब वह विषयींका चित्तन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धिके कारण कामके फंद्रेमें फँस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कॉटन है ॥ १० ॥ अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कर्म करने लगता है और इन्द्रियोंके वश होकर, यह जानकर भी कि इन कमोंका

के ईश्वर अपनी मायाके हार) प्रपञ्चकपक्ष प्रतीत हो रहा है। इस प्रपञ्चक अध्यासके कारण हो जीवोको अनादि अविद्यासे कर्तापन आदिको आनि होती है। इस प्रपञ्चक प्राप्त होती है। इस 'अना:फल्को प्राृद्धिक लिये कर्म फरो' — यह यात कही जाती है। उस अन्तःकरण शुंद्ध के लिये कर्म फरो' — यह यात कही जाती है। उस अन्तःकरण शुंद्ध के जाती है, तब कर्ममण्याची दुरावह मिटानेके लिये यह बात कही जाती है कि भौतामें विशेष डालनेकाले क्रमीकि प्रति आदश्याय छोड़कर दृद्ध विश्वाससे भवन करो। तलावान से जानेपर कुछ भी कर्तकर शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रस्ताकर अधिवान है।

अस्तिम फल दःख ही है, उन्होंको करता है। उस समय वह रजोगुणके तीव वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है ॥ ११ ॥ यद्यपि विवेकी परुषका चित्त भी कभी-कभी रजोगण और तपोगुणके वेयसे विश्विप्त होता है, तथापि उसकी विषयोंमें दोषदृष्टि बनी रहती है; इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चितको एकाम करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें आसक्ति नहीं होती॥१२॥ साधकको चाहिये कि आसन और

प्राणवायुपर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समयके अनसार बड़ी सावधानीसे धीर-धीर मुझमें अपना मन लगावे और इस प्रकार अध्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तिनक भी ऊचे नहीं, बल्कि और भी उत्साहसे उसीमें जड़ जाय ।। १३ ॥ प्रिय उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोने योगका यही खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खींचकर विराट्

दें॥ १४ ॥ उद्धवजीने कहा-शीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूपसे, सनकादि परमर्थियोको योगका आदेश दिया था, उस रूपको पै जानना चाहता है।। १५।।

आदिमें नहीं, साक्षात् मुझमें ही पूर्णरूपसे लगा

भगवान श्रीकष्णने कहा -- प्रिय उद्भव ! सनकादि परमर्षि बह्माजीके मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पितासे योगकी सक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस प्रकार प्रश्न किया था॥ १६॥ सनकादि परमर्थियोने पृष्ठा—पिताजी ! चित्र गुणों

अर्थात् विषयोमें धुसा ही रहता है और गुण भी चित्रकी एक-एक वृत्तिमें प्रविष्ट रहते ही हैं। अर्थात् चित्त और गुण आपसमें मिले-जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संस्तारसागरसे पार होकर मृक्तिपद प्राप्त करना चाहता हैं, यह इन दोनोंको एक-दूसरेसे अलग कैसे कर सकता है ? ॥ १७ ॥

ब्रह्माजी सब देवताओंके शिरोमणि, स्वयम्थ और प्राणियंकि जन्मदाता है। फिर भी सनकादि परमर्षियंकि इस प्रकार पृछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रश्नका मुलकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बृद्धि कर्मप्रवण थी ॥ १८ ॥ उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! यद्यपि

उत्तर देनेके लिये पक्ति-भावसे मेरा चिन्तन किया।—तब मैं हंसका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट

हुआ ॥ १९ ॥ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी बन्दना करके मुझसे पूछा कि 'आप कौन हैं ?'॥ २०॥ प्रिय

उद्भव ! सनकादि परमार्थतत्त्वके जिज्ञास् थे; इसलिये उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुद्रासे सुनो— ॥ २१ ॥ ब्राह्मणो ! यदि परमार्थरूप

वस्त नानात्वसे सर्वथा रहित है, तब आत्माके सम्बन्धमें आप लोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्तिसंगत हो सकता है ? अथवा में यदि उत्तर देनेके लिये बोलें भी तो किस जाति, गण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर

उत्तर दुँ ? ॥ २२ ॥ देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभुतात्मक होनेके कारण अभित्र ही हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थितिमें 'आप कौन है?' आप लोगोंका यह प्रश्न ही केवल वाणीका व्यवहार है। जिचारपूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है॥ २३॥ मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे

भी जो कुछ प्रतण किया जाता है, वह सब मैं ही हैं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं हैं। यह सिद्धान्त आप लोग

तत्विवचारके द्वारा समझ लीजिये॥ २४॥ पुत्रो ! यह

चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभृत जीवके देह हैं---उपाधि है। अर्थात् आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है।।२५॥ इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो चित्त

विषयोंमें आसक्त हो गया है और विषय भी चितमें प्रविष्ट हो गये हैं, इन दोनोंको अपने वासविकसे अभित्र मुझ परमात्माका साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये ॥ २६ ॥ जाग्रत्, स्वप्न और स्पृप्ति—ये तीनों अवस्थाएँ सत्त्वादि गुणोके अनुसार होती हैं और वृद्धिकी

वतियाँ हैं, सच्चिटानन्दका स्वभाव नहीं। इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धान्त श्रुति, यक्ति और अनुभृतिसे युक्त है।। २७ ॥ क्योंकि बृद्धि-वृत्तियोंके द्वारा होनेवाला यह बन्धन ही

आत्मामे त्रिगणमयी यत्तियोंका द.न करता है। इसलिये

तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तरीय तत्त्वमें स्थित होकर इस बृद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे। तब विषय और चित्त दोनोंका युगपत् त्याग हो जाता है ॥ २८ ॥ यह बन्धन अहङ्कारकी ही रचना है और यही आत्माके परिपूर्णतम सत्य, अखण्डवान और परमानन्दस्वरूपको छिपा देता है। इस बातको जानकर विरक्त हो जाय और अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तरीयस्वरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे ॥ २९ ॥ जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न पदार्थमि सत्यत्वजुद्धि, अहंबुद्धि और ममबुद्धि युक्तियंकि द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह अज्ञानी यद्यपि जामता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है—जैसे स्वप्नावस्थामें जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ॥३०॥ आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपञ्चका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिये उनके कारण होनेवाले वर्णाश्रमादिभेद, स्वर्गीद् फल और उनके कारणभूत कर्म — ये सब-के-सब इस आत्माके लिये वैसे ही मिथ्या हैं; जैसे स्वप्नदर्शी

पुरुषके द्वारा देखे हुए सब-के-सब पदार्थ ॥ ३१ ॥ जो जायत् अवस्थामं समस्त इन्द्रियोके द्वारा बाहर दीखनेवाले सम्पूर्ण क्षणभङ्गर पदार्थोंको अनुभव करता है और स्वप्नावस्थामें हदवमें ही जावनमें देखे हए पदार्थीक समान हो वासनामय विषयोंका अन्भव करता है और सुषुष्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर उनके लयको भी अनुभव करता है, यह एक ही है। जापत् अवस्थाके इन्द्रिय, स्वप्नावस्थाके मन और सूर्पुप्तकी संस्कारवती बद्धिका भी वही स्वामी है; क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। 'जिस मैंने स्वप्र देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हैं —इस स्मृतिके बलपर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओंमें होना सिद्ध ही जाता है।। ३२।। ऐसा विचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे अंशस्वरूप जीवमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें ये निसाल असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, सत्पुरुषोद्वारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञानखड्गके द्वारा सकल संशयंकि आधार अहंकारका छंदन करके इदयमें स्थित मुझ परमात्माका भजन करो॥ ३३॥

यह जगत मनका विलास है, दोखनेपर भी नष्टश्राय

है, अलातचक्र (लुकारियोंकी बनेठी) के समान अत्यन्त चञ्चल है और ध्रममात्र है—ऐसा समझे। ज्ञाता और <u>ज्ञेबके भेदसे रहित एक ज्ञानस्वरूप आत्मा ही अनेक-सा</u> प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर इन्द्रिय और अन्तः-करणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणीके परिणामकी रचना है और स्वप्रके समान मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित

है ॥ ३४ ॥ इसलिये उस देहादिरूप दश्यसे दृष्टि हटाकर

तृष्णारहित इन्द्रियंकि व्यापारसे होन और निरीह होकर

आत्मानन्दके अनुभवमें मग्न हो जाय । यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके समय यह देहादिक प्रपन्न देखनेमें आता

है, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिध्या

समझका छोडा जा जुका है। इसलिये वह पुनः

भ्रान्तिम्लक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ।

देहपातपर्यन्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती है ॥ ३५ ॥ जैसे मदिस पीकर उत्पत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीरपर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने स्वरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारम्भवश खड़ा है, बैटा है या दैववश कहीं गया या आया है—नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डालता ॥ ३६ ॥ प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके अधीन है। इसलिये अपने आरम्भक (बनानेवाले) कर्म जबतक हैं, तयतक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है । परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार करनेवाला तथा समाधिपर्यन्त योगर्मे आरूढ़ पुरुष, स्त्री, पत्र, धन आदि प्रपञ्चके सहित उस शरीरको फिर कभी स्वोकार नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्थाके शरीर आदिको ॥ ३७ ॥ सनकादि ऋषियो ! मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान् हूँ, तुमलोगोंको तत्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही यहाँ आया है, ऐसा समझो॥ ३८॥ वित्रवरे ! मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत (मध्रभाषण), तेज, श्री, कोर्ति और दम (इन्द्रियनिम्रह)—इन सबका परम गति—परम अधिद्वाम है।। ३९ ॥ मैं समस्त गुणींसे रहित हैं और

किसीकी अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असङ्गता

आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझमें ही प्रतिष्टित

है; क्योंकि में सबका हितेषी, सहद, प्रियतम और आत्मा

हूँ । सच पूछो, तो उन्हें गुण कहना भी ठोक नहीं है; क्योंकि स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ ॥ जब उन

वे सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं है और नित्य है ॥ ४० ॥ परमर्षियोंने भलीभाँति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियोंके तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदृश्य होकर अपने धाममें संशय मिटा दिये । उन्होंने परम धक्तिसे पेरी पूजा की और लौट आया ॥ ४२ ॥

\*\*\*

# चौदहवाँ अध्याय

#### भक्तियोगकी महिया तथा ध्यानविधिका वर्णन

उद्धवजीने पूछा—श्रीकृष्ण ! बहायादी महात्मा आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एककी प्रधानता है ? ॥ १ ॥ मेरे स्वामी ! आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र स्वधन बतलाया है; क्योंकि इसीसे सब ओरसे आसक्ति छोड़कर मन आपमें ही तन्मय हो जाता है ॥ २ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव! यह वेदवाणी समयके फेरसे प्रलयके अवसरपर लुप्त हो गयी थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने अपने सङ्कल्पसे ही इसे ब्रह्मको उपदेश किया, इसमें मेरे भगवत्थभंका हो वर्णन है॥ ३॥ ब्रह्मने अपने ज्येष्ठ पुत्र सायम्भुव मनुको उपदेश किया और उनसे भृगु, अङ्गिय, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्य और कतु—इन सात प्रजापति-महर्षियोने ब्रह्म किया॥४॥ तदनन्तर इन ब्रह्मर्षियोकी सन्तान देवता, दानव, गृह्मक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धवं, विद्याधर, चारण, किन्देव \*, कित्रर में, नाग, यक्षस और किन्युरुष ‡ आदिने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियोसे प्राप्त किया। सभी ज्यानयों और व्यक्तियोंक स्वभाव—उनकी वासनाएँ सस्व, रज और तमोगुणके

कारण भिन्न-भिन्न हैं; इसलिये उनमें और उनकी बुद्धिवृत्तियोंमें भी अनेकों भेद हैं। इसलिये वे सभी अपनी-

अपनी प्रकातिके अनुसार उस बेदवाणीका भिन्न-भिन्न अर्थ

बिना किसी विचारके बेदविरुद्ध पाखण्डमतायलम्बी हो जाते हैं ॥ ८ ॥ प्रिय अद्भव ! सभीकी युद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रचिके अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी

एक नहीं अनेको बतलाते हैं ॥ ९ ॥ पूर्वमीमांसक धर्मको,

ग्रहण करते हैं । वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे

विभिन्न अर्थ निकलना स्वामाविक हो है॥ ५-७॥ इसी

प्रकार स्वभावभेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे

मनुष्योंकी बुद्धिमें भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो

साहित्याचार्य यशको, कामशास्त्री कामको, योगवेता सत्य और शमदमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वर्यको, स्यागी त्यागको और लोकायतिक भोणको ही मनुष्य-जीवनका स्वार्थ----परम लाभ बतलाते हैं ॥ १० ॥ कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम-नियम आदिको पुरुषार्थ बतलाते हैं ॥

परन्तु ये सभी कर्म हैं; इनके फलखरूप जो लोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं। कर्मोंका फल समाप्त हो जानेपर उनसे दुःख ही मिलता है और सच पूछो, तो उनकी अन्तिम पति घोर अज्ञान ही हैं। उनसे जो सख मिलता

है, वह तुस्छ है—नगण्य है और वे लोक भौगके समय भी असूया आदि दोषोंके कारण शोकसे परिपूर्ण हैं। (इसलियं इन विभिन्न साधनेकि फेरमें न पड़ना

अप और खेडादि दुर्गश्चमे रहित होनेके कारण जिनके विषयमें 'ये देवना है या मनुष्य' ऐसा मन्देह हो, वे द्वीपालर निवासी मनुष्य ।

मुख नया शरीएकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यके समान क्रमोः।
 कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीन विनेवाले वानगरिः।

हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता नहीं रखता और अपने अन्तःकरणको सब प्रकारसे मडो

्ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दस्वरूप मैं उसकी

आत्मके रूपमें स्फरित होने लगता हैं। इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विषयलोलप प्राणियोंको

किसी प्रकार मिल नहीं सकता ॥ १२ ॥ जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित---अकिञ्चन है, जो अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी हो गया

है, जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे साविध्यका अनुमव करके ही सदा-सर्वदा पूर्ण सन्तोषका अनुभव करता है, उसके लिये

आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भग्र हुआ है ॥ १३ ॥ जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोडकर न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज

इन्द्रका, उसके मनमें न तो सार्वभीम सम्राट बननेकी इच्छा होती है और न वह स्वर्गसे भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना चाहता है। वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियों और

मोक्षतकको अभिलाषा नहीं करता ॥ १४ ॥ उद्धव । मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है, उतने प्रिय मेरे पत्र ब्रह्मा, आत्मा शहर, संगे भाई बलरामजी, स्वयं अर्घाद्विनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं

चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तल्लीन रहता है और राग-द्रेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूल

है।। १५।। जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगतके

उड़कर मेरे ऊपर पड जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ ॥ १६ ॥ जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित है—यहाँतक कि शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो

संसारकी वासनाओंसे शान्त-उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महता-उदारताके कारण स्वभावसे ही समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेपका भाव रखते हैं, किसी प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती.

और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है।। १७॥ उद्भवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो

उन्हें मेरे जिस परमानन्दस्वरूपका अनुभव होता है, उसे

सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते हैं-अपनी ओर खींच लिया करते हैं. वह भी क्षण-क्षणमें बढनेवाली मेरी प्रगल्म भक्तिके प्रभावसे

प्रायः विषयोसे पराजित नहीं होता ॥ १८ ॥ उद्धव ! जैसे धधकती हुई आग लक्डियोंके बड़े देखों भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको पूर्णतया जला डालती है ॥ १९ ॥ उद्धव !

योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तप-त्याग पुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों-दिन बढ़नेवाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति॥ २०॥

मैं संतोका प्रियतम आत्मा हैं, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्तिसे ही पकड़में आता हैं। मुझे प्राप्त करनेका यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगोंको भी पवित्र---जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाल है।। २१।। इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे

वाँद्वत हैं, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त, धर्म और

तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीओंति पवित्र करनेमें असमर्थ है ॥ २२ ॥ जबतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनन्दके आँस आखाँसे छलकने नहीं लगते तथा अन्तरङ्क और बहिस्क र्माक्तको बाढमें चित्त इबने-उतराने नहीं लगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्पावना नहीं है।। २३।। जिसकी वाणी प्रेमसे गट्गद हो रही है, चित्त पिघलकर

एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका ताँता नहीं टुटता, परन्तु जो कभी-कभी खिलखिलाकर हैंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊँचे खरसे गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है, भैया उद्भव ! मेरा वह भक्त न केवल अपनेको बल्कि सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥ २४ ॥ जैसे आगमें तपानेपर सोना मैल छोड देता है—निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूपमें

कर्म-वासनाओंसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है; क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप है॥२५॥ उद्भवजी ! मेरी परमपावन लीला-कथाके श्रवण-कीर्तनसे ज्यों-ज्यों वित्तका मैल धलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सुक्ष्मवस्तुके—वास्तविक तत्त्वके दर्शन होने लगते हैं—बैसे अंजनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सक्ष्य

स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा

बस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने लगती है॥ २६॥

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका चित्त विषयोंमें फैस जाता है और जो मेरा स्मरण

करता है, उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है ॥ २७ ॥ इसलिये तुम दूसरे साधनों और फलोंका चित्तन छोड

दो। ओर भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है हो नहीं, जो

कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न

अथवा मनोरचका राज्य। इसलिये मेरे चिन्तनसे तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पुरी तरहसे-

एकावतासे मुझमें ही लगा दो ॥ २८ ॥ संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे ही छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा ही चित्तन

करे ॥ २९ ॥ प्यारे उद्भव ! स्त्रियोंके सक्तसे और स्रोसङ्गियोकि---लम्पटोंके सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फैसावट

और किसीके भी सङ्गर्स नहीं होती॥३०॥ उद्धवजीने पूछा-कमलनयन स्यामसृन्दर । आप

कृपा करके यह बतलाइये कि मृगुश् पुरुष आपका किस रूपसे. किस प्रकार और किस भावसे

करे ?॥ ३१ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव ! जो न तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही-ऐसे आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैठ जाय, हाधोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नासिकाके अग्रभागपर जमावे ॥ ३२ ॥ इसके बाद पुरक, कुम्भक और रेचक तथा रेचक, कृष्णक और प्रक-इन प्राणायामोके द्वारा नाहियांका शोधन करे। प्राणायामका अभ्यास घीर-घीर बढाना चाहिये और उसके साथ-साध

इन्द्रियोंको जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये॥ ३३॥ इदयमें कमलनालगत पतले सुतके समान ॐ कारका

चिन्तन करे, प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्टानादके समान स्वर स्थिर करे। उस स्वरका ताँता

दस-दस बार ॐकारसहित प्राणायामका अध्यास करे। ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही प्राणवाय वशमें हो

ट्रटने न पावे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय

जाता है ॥ ३५ ॥ इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी इंडी तो ऊपरको ओर है और मुँह नीचेकी ओर । अब ध्यान करना चाहिये कि उसका मुख

कपरकी ओर होकर खिल गया है, उसके आठ दल (पैखडियाँ) हैं और उनके बीचोबीच पीली-पीली

अत्यन्त सकुमार कर्णिका (गदी) है ॥ ३६ ॥ कर्णिकापर क्रमशः सूर्यं, चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना

चाहिये। तदनन्तर अग्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये। मेरा यह स्वरूप ध्यानके लिये बड़ा ही

मङ्गलमय है॥ ३७॥ मेरे अवयवोंकी गठन बड़ी ही

सुडील है। रोय-रोमसे शान्ति टफ्कती है। मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्लित और सुन्दर है। घुटनॉतक लेबी

मनोहर चार भुजाएँ हैं। बड़ी ही सुन्दर और मनोहर

गरदन है। मरकतमणिके समान सुश्चिम्ध कपोल है। मुखपर मन्द-मन्द मुसकानको अनोखो ही छटा है। दोनों ओरके कान बराबर है और उनमें मकराकृत कुण्डल

झिलमिल-झिलमिल कर रहे हैं। वर्षा-कालीन मेघके समान स्वामल शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिद्व वक्षःस्थलपर दायें-बाये विराजमान

है। हाथोमें क्रमशः शङ्क, चक्र, गदा एवं पदा धारण किये हुए हैं। गलेमें बनमाला लटक रही है। चरणोमें नुपुर शोधा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुधमणि जगमगा रही

है। अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजुबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं हदवहारी है। सुन्दर मुख और

प्यारमरी चितवन कृपा-प्रसादकी वर्षा कर रही है। उद्भव ! मेरे इस सुकमार रूपका ध्यान करना चाहिये और अंपने मनको एक-एक अङ्गमें लगाना चाहिये॥ ३८-४१॥

बद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खींच ले और मनको बृद्धिरूप सारथिकी सहायतासे मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गर्भे क्यों न लगे ॥ ४२ ॥ जब सारे शरीरका ध्यान होने लगे.

तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे और अन्य अद्भोंका चिन्तन न करके केवल मन्द-मन्द मुसकानकी छटासे यक्त मेरे मुखका ही ध्यान करे ॥ ४३ ॥

जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे वहाँसे हटाकर आकाशमें स्थिर को । तदमत्तर आकाशका

चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ़ हो जाय और

भीषद्वागवत •

**古金鱼鱼内的肉肉类有水土鱼土大大的产生水土鱼鱼土大大的产生**鱼鱼主大品类中有鱼鱼生物鱼生物鱼种有鱼鱼生物鱼类有为鱼生生物鱼类有种类的大大的 मेरे सिवा किसी भी वस्तुका चिन्तन न करे ॥ ४४ ॥ जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक हो जातो है, वैसे ही अपनेमें मुझे और मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने लगता है ॥ ४५ ॥

जो योगी इस प्रकार तीव ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने चित्तका संबम करता है. उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, त्रसम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिक लिये होनेवाले कमॉका भ्रम शहेश ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥

# पंद्रहवाँ अध्याय

### भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्धव ! जब साधक इन्द्रिय, प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना चित्र मुझमें लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १ ॥

उद्भवजीने कहा-अध्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

ब्रीकृष्णने कहा-प्रिय **धारणायोगके पारमामी योगियोने अठारह प्रकारकी** सिद्धियाँ यतलायी हैं। उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोमें न्यून; तथा दस सत्वगुणके विकाससे भी मिल जाती हैं॥ ३॥ उनमें तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी हैं—'अणिमा','महिमा' और 'लॉबमा' । इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है—'प्राप्ति !' लौकिक और पारलीकिक पदार्थीका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली सिद्धि 'प्राकाम्य' है। माया और उसके कार्योंको इच्छानुसार सञ्चालित करना 'ईशिता' नामकी सिद्धि है ॥ ४ ॥ विषयोमें रहकर भी उनमे आसक्त न होना 'विशिता' है और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमातक पहुँच जाना 'कामावसायिता' नामकी आठवीं सिद्धि है। ये आठों सिद्धियाँ मुझमें स्वभावसे ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हैं उन्होंको अंशतः प्राप्त होती है॥५॥ इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ है। शरीरमें भूख-प्यास आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्त देख लेना और बहुत दूरकी बात सुन लेना, मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो,

वहीं रूप बना लेना; दूसरे शरीरमें प्रवेश करना; जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली देवक्रीड्राका दर्शन, सङ्कल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन—ये दस सिद्धियाँ सत्त्वगुणके विशेष विकाससे होती हैं॥६-७॥ भूत, भविषय और वर्तमानको बात जान लेना; शीत-उष्ण. सुख-दुःख और राग-द्रेष आदि इन्होंके वशमें न होना,

विष आदिको शक्तिको स्तम्भित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना—ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ प्रिय उद्भव ! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया। अब किस घारणासे कीन-सी सिद्धि

कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो ॥ ९ ॥

दूसरेके मन आदिको बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जल,

प्रिय उद्भव ! पञ्चभूतोंको सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही शरीर हैं। जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा देता है अर्थात् भेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चित्तन नहीं करता, उसे 'अणिमा' नामको सिद्धि अर्थात् पत्थरको चट्टान आदिमें भी प्रवेश करनेकी शक्ति—अणुता प्राप्त हो जाती है॥१०॥ महत्तत्वके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ। जो मेरे उस

प्रकार आकाशादि पञ्चभूतोमे—जो मेरे ही शरीर है—अलग-अलग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है, यह भी 'महिमा' सिद्धिके ही अन्तर्गत

रूपमें अपने मनको महत्तत्त्वाकार करके तन्मय कर देता

है, उसे 'महिमा' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, और इसी

\*\*\*\*\*\*

सुश्य हो जाती है, उसे 'दुरदर्शन' नामकी सिद्धि प्राप्त

होती है और वह सारे संसारको देख सकता है।। २०॥

मन और शरीरको प्राणवायके सहित मेरे साथ संयुक्त कर

दे और मेरी घारणा करे तो इससे 'मनोजव' नामकी सिद्धि

37° 84 ] है ॥ ११ ॥ जो योगी वायु आदि चार भूतंकि परमाणुओंको मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे लिबमा' सिद्धि प्राप्त हो जाती है—उसे परमाण्रूप कालके \* समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है।। १२ ॥ जो सात्त्विक अहङ्कारको मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोका अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार 'प्राप्ति' नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है॥ १३॥ जो पुरुष मुझ महत्तत्वाभिमानी सुत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अञ्यक्तज्ञमा (सुत्रात्मा) को 'प्राकाप्य' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है-जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं॥ १४॥ जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मेरे कालस्वरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और जीबोको अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धिका नाम 'ईशित्व' है॥ १५॥ जो योगी मेरे नारायण-खरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान् भी कहते हैं---मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे 'वशिता' नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ १६ ॥ निर्मुण ब्रह्म भी मैं ही हैं । जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्मस्करपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द-स्वरूपिणी 'कामावसायिता' नामको सिद्धि प्राप्त होती है । इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं॥ १७॥ त्रिय उद्भव ! मेरा वह रूप, जो श्वेतद्वीपका स्वामी है, अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह भूख-प्यास, जन्म-मृत्य और शोक-मोह—इन छः उर्जिमंबोसे मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ मैं हो सम्बद्ध-प्राणरूप आकाशात्मा है । जो मेरे इस स्वरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता है, वह 'दूरश्रवण' नामकी सिद्धिसे सम्पन्न हो जाता है और उपकाशमें उपलब्ध होनेवाली विविध प्राणियोंकी बोली सून-समझ सकता है॥ १९॥ जो योगी नेत्रोंको

प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है।। २१।। जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चितको मेरे साथ जोड दिया है ॥ २२ ॥ जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीरमें हूँ। ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप धारण कर लेता है और वह एक फुलसे दूसरे फुलपर जानेवाले भौरेके समान अपना शरोर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता है ॥ २३ ॥ योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एडीसे गुदाद्वारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थल, कण्ड और मस्तकमें ले जाय। फिर ब्रह्मरन्थके द्वारा उसे ब्रह्ममें लीन करके शरीरका परित्याग कर दे॥ २४॥ यदि उसे देवताओंके विहारस्थलोंमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, तो मेरे शुद्ध सल्यमय स्वरूपकी भावना करे। ऐसा कतनेसे सत्वगुणको अंशस्वरूपा सुर-सृन्द्रियाँ विमानपर चढ्कर उसके पास पहुँच जाती है।। २५।। जिस पुरुषने मेरे सत्यसङ्कल्पस्वरूपमे अपना चित्त स्थिर कर दिया है. उसीके ध्यानमें संलग्न है, वह अपने मनसे जिस समय जैसा सङ्कल्प करता है, उसी समय उसका वह सङ्कल्प सिद्ध हो जाता है॥ २६॥ मैं 'ईशित्व' और 'वशिल'—इन दोनों सिद्धियोंका स्वामी हैं; इसलिये कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके उसी भावसे यक हो जाता है, मेरे समान उसकी आजाको भी कोई टाल नहीं सकता ॥ २७ ॥ जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट विषयोंको भी जान

लेती है। और तो क्या-भृत, भविष्य और वर्तमानकी सभी बातें उसे मालुम हो जाती हैं॥ २८ ॥ जैसे जलके द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं होता. वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त पद्ममें लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिद्र और शङ्क-गदा-चक्र-पदा आदि आयुधीसे विभूषित तथा ध्वजा-छव-चैवर आदिसे सम्पन्न मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है ॥ ३० ॥

इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है. उसे वे सभी सिद्धियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है ॥ ३१ ॥ प्यारे उद्धव ! जिसने अपने प्राण, मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही खरूपकी घारणा कर रहा है. उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं॥ ३२॥ परन्त श्रेष्ठ \*\*\*\*

पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि उत्तम योगॉका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे है, उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विष्न ही है; क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दरुपयोग होता है ॥ ३३ ॥ जतग्में जन्म, ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिल जाती हैं; परन्त योगकी अन्तिम सीमा—मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति चिना मुझमें चित्त लगाये किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती ॥ ३४ ॥ ब्रह्मवादियोंने बहत-से साधन बतलाये है—योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र में ही हेत्, स्वामी और प्रभ् हैं॥ ३५॥ जैसे स्थुल पञ्चभूतोंमें बाहर, भीतर सर्वत्र सुक्ष्म पञ्च-महाभूत ही है, सुक्ष्म भूतोंके आंतरिक स्थूल भूतोंकी कोई सचा ही नहीं है, बैसे ही मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्टारूपसे और बाहर दृश्यरूपसे स्थित हैं। मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है; क्योंकि मैं

निरावरण, एक-अद्वितीय आत्मा है ॥३६॥

# सोलहवाँ अध्याय

### भगवान्की विभृतियोंका वर्णन

उद्भवजीने कहा — भगवन् ! आप स्वयं परव्रह्म है, न आपका आदि है और न अन्त । आप आवरणरहित अद्वितीय तत्त्व है। समस्त प्राणियों और पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलयके कारण भी आप हो हैं। आप ऊँचे-नीचे सभी प्राणियोंमें स्थित है: परन्तु जिन लोगोंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेता पुरुष ही करते है।। १-२।। बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विपृतियोंकी परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिये॥ ३॥ समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रभी ! आप समस्त अन्तरात्मा है। आप उनमें अपनेको

गृप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परन्तु जगतुके प्राणी आएकी मायासे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ अचिन्य ऐसर्यसम्पन्न प्रभो ! पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा-विदिशाओंमें आपके प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभृतियाँ हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिये। प्रभो ! मैं आपके उन चरणकमलोंकी वन्दनः करता है, जो समस्त तीर्थोंको भी तीर्थ बनानेवाले हैं॥ ५॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव ! तुम प्रश्नका मर्म समझनेवालोंमें शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्रमें कौरव-पाण्डवोंका युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओंसे युद्धके लिये तत्पर अर्जनने मुझसे यही

प्रश्न किया था ॥ ६ ॥ अर्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि कुर्टाम्बयोंको मारना और सो भी राज्यके लिये, बहत ही निन्दनीय अधर्म है। साधारण पुरुषोके समान वह यह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सोच रहा था कि 'मैं मारनेवाला हैं और ये सब मरनेवाले हैं।'यह सोचकर वह युद्धसे उपरत हो गया ॥ ७ ॥ तब मैंने

रणभूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीर-शिरोमणि

अर्जुनको समझाया था। उस समय अर्जुनने भी मुझसे

यही प्रश्न किया था, जो तुम कर रहे हो ॥ ८ ॥ उद्धवजी !

मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितेषी, सुहद् और

ईश्वर--नियामक हैं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और

पदार्थींक रूपमें हूं और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयका कारण भी है ॥ ९ ॥ गतिशील पदाधोंमें में गति

हूँ। अपने अधीन करनेवालीमें मैं काल हूँ। गुणोमें मैं उनकी मूलस्वरूपा साम्यायस्था हूँ और जितने भी गुणवान्

पदार्थ हैं, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हैं॥ १०॥ गुणयुक्त बस्तुओंमें में क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सुत्रात्मा है और महानोंमें ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम

कार्य महत्तत्त्व हैं। सुक्ष्म वस्तुओंमें मैं जीव हैं और कठिनाईसे वशमें होनेवालोमें मन हैं॥ ११ ॥ मैं वेदोका

अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हैं और मन्त्रोंमें तीन मात्राओं (अ+3+म्) वाला ओंकार है। मैं अक्षरोंमें अकार,

छन्दोंमें त्रिपदा गायत्री है ॥ १२ ॥ समस्त देवताओंमें इन्द्र, आठ वसुओंमें अग्नि, हादश आदित्योंमें क्यिंगू और

एकादश रुद्रोमें नीललोहित नामका रुद्र हुँ ॥ १३ ॥ मैं लहार्षियोमें भृगु, राजर्षियोमें मनु, देवर्षियोमें नारद और गौओंमें कामधेनु हूँ॥ १४॥ मैं सिद्धेश्वरोमें कपिल,

पश्चिमें गरुड़, प्रजापतियोंमें दक्ष प्रजापति और पितरोंमें अर्थमा हैं॥ १५॥ प्रिय उद्धव ! मैं दैत्योंमें दैत्यराज प्रहाद, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, ओषधियोंमें सोमरस एवं

यक्ष-राक्षसोमें कुबेर हूँ—ऐसा समझो॥१६॥ मैं गजराजोमें ऐरावत, जलनिकासियोमें उनका प्रभू वरुण, तपने और चमकनेवालोमें सूर्य तथा मनुष्योमें राजा

हैं॥ १७॥ मै घोड़ोंमें उच्चै:श्रवा, घातओंमें सोना,

दण्डचारियोमें यम और सर्वोमें वास्ति हैं॥ १८॥ निष्पाप उद्धवजी ! मैं नागराजोंमें शेषनाग, सोंग और दाढवाले प्राणियोमें उनका राजा सिंह, आश्रपोमें संन्यास और वर्णीय ब्राह्मण हैं॥ १९॥ मैं तीर्थ और नदियोंमें गङ्गा, जलाशयोंमें समुद्र, अस्त-शस्त्रोमें धनुष तथा धनुर्धरोमें त्रिपुर्सार शहर हैं ॥ २० ॥

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

मैं निवासस्थानोंमें सुमेर, दुर्गम स्थानोंमें हिपालय, वनस्पतियोंमें पीपल और धान्योंमें जी हैं॥ २१ ॥ मैं

प्रोहितोमें वसिष्ठ, वेदवेताओंमें बृहस्पति, समस्त

सेनापतियोमें स्वामिकार्तिक और सन्मार्गप्रवर्तकोमें भगवान ब्रह्मा है।। २२ ॥ पञ्चमहायज्ञोमें ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याययज्ञ) हैं, वर्तीमें अहिंसावत और शुद्ध करनेवाले पदार्थीमें

नित्पश्द वाय्, ऑग्न, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हैं॥२३॥ आठ प्रकारके योगोंमें मैं मनोनिरोधरूप

समाधि हूँ। विजयके इच्छुकोमें रहनेवाला मैं मन्त्र (नौति) वल हैं, कौशलोंमें आत्मा और अनात्माका विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिवादियोमें विकल्प

हुँ॥ २४॥ मैं स्त्रियोंमें मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोंमें स्वायम्पुव मनु, मुनीश्वरोपे नारायण और ब्राह्मचारियोपे

सनत्कुमार है।। २५॥ मैं धर्मोमें कर्मसंन्यास अधवा एषणात्रयके त्यानद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदानरूप

सच्चा संन्यास हैं। अभयके साधनोंमें आत्मखरूपका अनुसन्धान है, अभिप्राय-गोपनके साधनोंमें मधुर बचन एवं मीन हैं और स्त्री-पुरुपके जोड़ोंमें मैं प्रजापति हुँ—जिनके शरीरके दो भागोसे पुरुष और स्रीका पहला

जोड़ा पैदा हुआ ॥ २६ ॥ सदा सावधान रास्कर जागनेवालोमें संबत्सररूप काल मैं हैं, ऋतुओंमें वसना, महीनोंमें मार्गशीर्ष और नक्षत्रोंमें अधिजित् हूँ ॥ २७ ॥ मैं

युगोमें सत्ययुग, विवेकियोमें महर्षि देवल और असित, व्यासोमें श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास तथा कवियोमें मनस्वी शुक्राचार्य हूँ ॥ २८ ॥ सृष्टिको उत्पत्ति और लय,

प्राणियोंके जन्म और मृत्यू तथा विद्या और अविद्याके

जाननेवाले भगवानोंमें (विशिष्ट महाप्रुवोंमें) मैं वास्देव

हूँ। मेरे प्रेमी मक्तोंमें तुम (उद्धव), किम्पुरुवोंमें हनुमान, विद्याधरोमें सुदर्शन (जिसने अजगरके रूपमें नन्दबाबाको प्रस लिया था और फिर भगवान्के पादस्पर्शसे मुक हो

गया था) मैं हैं॥ २९ ॥ स्त्रोमें पदाराग (लाल), सुन्दर वस्तुओंमें कमलकी कली, तृणोंमें कुश और हविष्योंमें

गायका घी है।। ३०॥ मैं व्यापारियोमें रहनेवाली लक्ष्मी.

अंश है ॥ ४० ॥

छल-कपट करनेवालोंमें चुतकोडा, तितिक्षुऑको तितिक्षा (कष्टसिंडण्ता) और सात्त्विक पुरुषोमें रहनेवाला सत्त्वगुण है ॥ ३१ ॥ मैं बलवानोंमें उत्साह और प्रशक्तम तथा भगवद्भकोंमें भक्तियुक्त निष्काम कर्म है। वैष्णवोंकी पूज्य वास्देव, संकर्षण, प्रदाप्त, ऑनरुद्ध, नारायण, हयप्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा—इन नौ मृतियोंमे मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हैं॥ ३२ ॥ मैं गन्धवोमि विश्वावस् और अपसराओंमें ब्रह्माजीके दरबारकी अपसरा पूर्वीचित्ति है। पर्वतोमें स्थिरता और पृथ्वीमें शुद्ध अविकारी गन्ध मैं ही हूँ॥३३॥ मैं जलमें रस, तेर्जास्वयोमें परम तेजस्वी अग्नि: सुर्व, चन्द्र और तारोमे प्रभा तथा आकारामें उसका एकमात्र गुण शब्द है ॥ ३४ ॥ उद्धवजी ! मैं ब्राह्मणभक्तोंमें बॉल, बीरोमे अर्जुन और प्राणियोंमें उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हैं।। ३५,।। मैं ही पैसेमें चलनेकी शक्ति, वाणीमें बोलनेको शक्ति, पायमें मल-त्यागको शक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और जननेन्द्रियमें आनन्दोपभोपकी शक्ति हैं। त्वचामें स्पर्शकी, नेत्रोंमें दर्शनकी, रसनामें स्वाद लेनेकी, कार्नोमें अवणकी और नासिकामें सुघनेकी शक्ति भी मैं ही हैं। समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं

ही हैं॥३६॥ पृथ्वी, वाय, आकाश, जल, तेज,

अहङ्कार, महतत्त्व, पञ्चमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति,

सत्त्व, रज, तम और उनसे परे रहनेवाला ब्रह्म—ये सब

मैं ही हैं॥ ३७ ॥ इन तत्त्वींकी गणना, लक्षणोद्वारा उनका

ज्ञान तथा तत्वज्ञानरूप उसका फल भी मैं ही है। मैं ही

ईश्वर है, मैं ही जीव हैं, मैं ही गुण है और मै ही गुणी

हैं। मैं हो सबका आत्मा है और मै ही सब कुछ हैं।

मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है ॥ ३८ ॥ यदि मैं गिनने लगुँ तो किसी समय परमाण्ओंकी गणना तो कर सकता है, परन्तु अपनी विभृतियोंकी गणना नहीं कर सकता; क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभृतियोंकी गणना तो हो ही कैसे सकती है ॥ ३९ ॥ ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लजा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही

उद्भवजी ! मैंने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार संक्षेपसे विभृतियोंका वर्णन किया । ये सब परमार्थ-वस्तु नहीं हैं, मनोविकारमात्र हैं: क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ (वास्तविक) नहीं होती। उसकी एक कल्पना ही होती है ॥ ४१ ॥ इसलिये तुम वाणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनके सङ्कल्प-विकल्प बंद करो । इसके लिये प्राणोंको बशमे करो और इन्द्रियोंका दमन करो । सात्त्रिक बृद्धिके द्वारा प्रपञ्जाभिमुख बुद्धिको शान्त करो । फिर तुम्हें संसारके जन्म-मृत्युरूप बीहड़ मार्गमें भटकना नहीं पढ़ेगा॥४२॥ जो साधक बृद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमें नहीं कर लेता, उसके बत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़ेमें भरा हुआ जल ॥ ४३ ॥ इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होकर भक्तियुक्त बुद्धिसे वाणी, मन और प्राणींका संयम करे। ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। बह कुतकृत्य हो जाता है।। ४४॥

# सत्रहवाँ अध्याय

### वर्णाश्रम-धर्म-निरूपण

उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवालीके लिये और सामान्यतः मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया था, जिससे आपको भक्ति प्राप्त होती है। अब आप

कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १-२ ॥ प्रभी ! महाबाह माधव ! पहले आपने हंसरूपसे अवतार प्रहण करके बह्याजीको अपने परमधर्मका उपदेश किया था॥३॥ रिपुदमन ! बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मर्त्यलोकमें

प्रायः नहीं-सा रह भया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किये बहत दिन हो गये हैं ॥ ४ ॥ अच्युत ! पृथ्वीमें तथा ब्रह्माकी उस सभामें भी, जहाँ सम्पूर्ण केंद्र मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है, जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्त्तन अथवा संरक्षण कर सके ॥ ५ ॥ इस धर्मके प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक

आप हो हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्यको मारकर वेदोंकी रक्षा की थीं, वैसे ही अपने धर्मकी भी रक्षा कीजिये । स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! जब आप पृथ्वीतलसे अपनी लीला संबरण कर लेंगे, तब तो इस धर्मका लोप ही हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा ? ॥ ६ ॥ आप समस्त धर्मोक वर्मञ्ज हैं; इसलिये प्रापो ! आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपको भक्ति प्राप्त करानेवाला है और यह भी बतलाइये कि किसके लिये इसका कैसा विधान है ॥ ७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---पर्गक्षित् ! जब इस प्रकार भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब भगवान् श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके लिये उन्हें सनातन धर्मोंका उपदेश दिया ॥ ८ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्भव ! तुम्हारा

प्रश्न धर्मपय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्योंको परमकल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें डन धर्मीका डपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो ।। ९ ।। जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था और पहला सत्ययुग चल रहा था, उस समय सभी यनुष्योका 'हंस' नामक एक ही वर्ण था। उस युगमें सब

लोग जन्मसे ही फुतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक नाम कृतयुग भी है।। १०॥ उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चरणोंसे युक्त में ही बुषभरूपधारी धर्म था। उस समयके

निष्पाप एवं परमतपस्वी भक्तजन मुझ इंसस्वरूप शुद्ध परमात्माकी उपासना करते थे॥ ११॥ परम भाग्यवान् उद्धव ! सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका आरम्भ होनेपर **पेरे** हृदयसे श्वास-प्रश्वासके द्वारा ऋग्वेद, सामन्नेद और

श्रीमद्भा०-स०-सा० --- २९

यक्षके रूपसे मैं प्रकट हुआ ॥ १२ ॥ विराट पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य और चरणोंसे शुद्रोंकी उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरणसे होती है ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! विग्रद् पुरुष भी मैं ही हैं; इसलिये मेरे ही ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, इदयसे

यजुर्वेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीविद्यासे

होता, अध्वर्य और उदगाताके कर्मरूप तीन घेदॉवाले

ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षःस्थलसे वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे संन्यासाश्रमको उत्पत्ति हुई है॥ १४॥ इन वर्ण और आश्रमोंके परुषेकि स्वभाव भी इनके जन्मस्थानीके अनसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गये । अर्थात् उत्तम स्थानोसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण और आश्रमोंके स्वभाव उत्तम और

अधम स्थानीसे उत्पन्न होनेवालोंके अधम हए॥ १५॥ शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य— ये ब्राह्मण वर्णके स्वभाव हैं ॥ १६ ॥ तेज, बल, धैर्य, बीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलला, स्थिरता, बाह्मण-भक्ति और ऐश्चर्य—ये सन्निय वर्णके स्वचाव हैं ॥ १७ ॥ आस्त्रिकता.

दानशोलता, दम्महीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना और

धनसञ्चयसे सन्तृष्ट न होना-ये वैश्य वर्णके स्वभाव

हैं।। १८ ॥ ब्राह्मण, गी और देवताओंकी निष्कपटमावसे सेवा करना और उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तष्ट रहना—ये शुद्र वर्णके स्वभाव है।। १९॥ अपवित्रता, **झुठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोककी परवा न** करना, झुठ-मुठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके वशमे रहना-ये अन्यजेकि खभाव है॥२०॥ उद्भवजी ! चारों वर्णों और चारों आश्रमीके लिये साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिसा न करें; सत्यपर दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा लोभसे बचें और जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्नता और उनका भला हो, वही करे ॥ २१ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारीके क्रमसे यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके

पुरुकुलमें रहे और अपनी इन्द्रियोंको वशमें रक्खे। आचार्यके बुलानेपर बेदका अध्ययन करे और उसके अर्थका भी विचार करे ॥ २२ ॥ मेखला, मृगचर्म, वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माला, यज्ञोपक्षेत और कमण्डल धारण करे । सिरपर जटा रक्खे , शौकीनीके लिये दाँत और

वस्त्र न धोवे. रंगीन आसनपर न बैठे और कुश धारण

करे ॥ २३ ॥ स्नान, चोजन, हबन, जप और मल-मूत्र त्यागके समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेन्द्रियके बाल

और नाखनोंको कभी न काटे ॥ २४ ॥ पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे। स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि

स्वप्र आदिमें वीर्य स्वलित हो जाय, तो जलमें स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे॥ २५॥

ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाप्रचित्त होकर अग्नि, सूर्व, आचार्य, गी. बाह्मण, गुरु, वृद्धजन और

देवताओंकी उपासना करनी चाहिये तथा सायङ्काल और प्रात:काल मौन होकर सन्योपासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये॥ २६॥ आचार्यको मेरा हो स्वरूप समझे.

कथी उनका तिरस्कार न करे। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोषदष्टि न करे; क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता

है ॥ २७ ॥ सायङ्काल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्समें मिले वह लाकर गुरुदेवके आगे रख दे। केयल

भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयपसे भिक्षा आदिका यथोषित उपयोग करे ॥ २८ ॥ आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे

चले. उनके सो जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे । थके हों, तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों,तो उनके आदेशकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें

ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-शश्रुपाके द्वारा सदा-सर्वदा आचार्यकी आज्ञामें तत्पर रहे ॥ २९ ॥ जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय,

तवतक सब प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्यव्रत

खण्डित न होने दे॥ ३०॥

यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मुर्तिमान वेदोंके निवासस्थान ब्रह्मलोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचर्य-व्रत प्रहण कर लेना चाहिये। और वेदोंके

स्वाध्यायके लिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवामें ही समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ ऐसा ब्रह्मचारी सचमूच

ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और

समस्त प्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और यह भाव रक्खे

कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान

है ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, और संन्यासियोंको साहिये कि ये स्त्रियोंको देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या

हँसी-पसखरी आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते हुए प्राणियोंपर तो दृष्टिपाततक न करें॥ ३३॥ प्रिय

उद्भव । शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीर्थसेवन, जप, समस्त प्राणियोंने मुझे ही देखना, मन,

वाणी और शरीरका संयम—यह ब्रह्मचारी, गुहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—सभीके लिये एक-सा नियम

है। अस्पृश्योंको न छूना, अभक्ष्य बस्तुओंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे न बोलना—ये नियम भी सबके लिये हैं॥ ३४-३५॥ नैष्ठिक ब्रह्मचारी

बाह्यण इन नियमोंका पालन करनेसे अग्निके समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और यह मेरा भक्त होकर मुझे आप्त कर लेता

प्यारे उद्भव ! यदि नैष्टिक ब्रह्मचर्य प्रहण करनेकी इच्छा न हो—गृहस्थान्नममें प्रवेश करना चाहता हो, तो

विधिपूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन-संस्कार करावे----स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम स्रोड दे॥३७॥ ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ

अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे। किन्तु मेरा

आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर खेच्छाचारमें न प्रकृत हो ॥ ३८ ॥

त्रिय उद्भव ! यदि अहम्चर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम

स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणोंसे सम्पन्न कलीन कन्यासे विवाह करे । वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने ही वर्णकी होनी चाहिये। यदि कामधश अन्य वर्णकी कन्यासे

और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निप्र वर्णको कन्यासे विवाह कर सकता है॥३९॥ यज्ञ-यागादि.

[ e9 46 अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्योंको समानरूपसे है। परन्तु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही है।। ४०॥ बाह्यणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोमें प्रतिग्रह अर्चात् दान लेनेकी वृत्तिको तपस्या, तेज और यशका नाश करनेवाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करे और यदि इन दोनों वृत्तियोमें भी दोषदृष्टि हो-परावलम्बन, दोनता आदि दोष दीखते हों—तो अत्र कटनेके बाद खेतोंमें पड़े हुए दाने बीनकर हो अपने जीवनका निर्वाह कर ले॥४१॥ उद्धव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुर्लभ है। यह इसलिये नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जायें। यह तो जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें अनन्त आनन्दखरूप मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये है ॥ ४२ ॥ जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान् धर्मका निष्कामभावसे पालन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनका सन्तोषपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, यह बिना संन्यास लिये ही परम-शान्तिस्वरूप परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ४३ ॥ जो लोग विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ़ ही समस्त आपत्तियोंसे उसी प्रकार बचा लेता हैं, जैसे समुद्रमें इबते हुए प्राणीको नौका बचा लेती है॥ ४४॥ राजा पिताके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार करे—उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजॉको रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५ ॥ जो गजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ सुख भोगता है ॥ ४६ ॥ यदि ब्राह्मण अध्यापन अधवा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न चला सके, तो वैश्यवृत्तिका आश्रय ले ले, और जबतक विपति दूर न हो जाय तबतक करे । यदि बहत बड़ी आपत्तिका सामना करना पढ़े तो तलवार

उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम चला ले, परन्तु किसी भी अवस्थामें नीचोंकी सेवा-जिसे 'श्वानवति'

प्रजापालन आदिके द्वारा अपने जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यवृत्ति—व्यापार आदि कर ले। बाहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचोंकी सेवा, 'श्वानवृत्ति'का आश्वय कभी न ले ॥ ४८ ॥ वैश्य भी आपत्तिके समय शुद्रोकी वृत्ति—सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शुद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका आश्रय ले ले; परन्तु उद्धव ! ये सारी बातें आपत्तिकालके लिये ही हैं। आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्णीकी वृत्तिसे जीविकोपार्जन करनेका लोभ न करे ॥ ४९ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयञ्ज, तर्पणरूप पितृयञ्ज, हवनरूप देवयञ्ज, काकबलि आदि भृतयञ्च और अन्नदानरूप अतिथियञ्च आदिके द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे ॥ ५० ॥ गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीतिसे उपार्जित अपने शुद्ध धनसे अपने मृत्य, आश्चित प्रजाजनको किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही यज्ञ करे॥ ५१॥ प्रिय उद्भव ! गृहस्य पुरुष कुटुम्थमें आसक्त न हो । बड़ा कुटम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे। बुद्धिमान् पुरुषको यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस लोककी सभी वस्तुएँ नाशवान् हैं, वैसे ही खगींदि परलोकके मोग भी नाशवान ही हैं॥ ५२ ॥ यह जो स्ती-पृत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना जुलना है, यह वैसा हो है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ बटोही इकट्टे हो गये हों। सबको अलग-अलग रास्ते जाना है। जैसे स्बप्न नींद ट्रटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने-जलनेवालोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहनेतक ही रहता है: फिर तो कौन किसको पूछता है।। ५३॥ गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर-गृहस्थीमें फँसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे रहे, मानो कोई ऑतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर

आदिमें अहङ्कार और घर आदिमें ममता नहीं करता, उसे

घर-गृहस्थीके फंदे बाँच नहीं सकते॥ ५४॥ भक्तिमान्

पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कमेंकि द्वारा मेरी आराधना

कहते हैं--- को ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी

करता हुआ घरमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान् हो तो व्यनप्रस्थ आश्रममें चला जाय या संन्यासाक्षम स्वीकार कर ले॥५५॥ प्रिय उद्धव ! जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न बिताकर घर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं, स्वी, पुत्र और धनकी कामनाओंमें फैसकर हाय-हाय करते रहते और

हाय! मेरे माँ-बाप बुढ़े हो गये; पत्नीके बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, अनाच और दुखी हो जार्यंगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा?'॥ ५७ ॥ इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मृदुबुद्धि पुरुष विषयचोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, उन्होंमें उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर मुखतावश स्त्रीलम्पट और कृपण होकर मैं-मेरेके फेरमें पड तमोमय नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ जाते है, वे वैध जाते हैं ॥ ५६ ॥ वे सोचते रहते हैं —'हाय !

# अठारहवाँ अध्याय

#### वानप्रस्थ और संन्यासीके यर्ग

गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोंक हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे॥ १॥ उसे वनके पवित्र कन्द-मूल और फलोंसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये; वसकी जगह बुक्षोंकी छाल पहिने अथवा घास-पात और मगळालासे ही काम निकाल ले।। २।। केश, रोएँ, नख और मूँछ-दादीरूप शरीरके मलको हटावे नहीं । दातुन न करे । जलमें घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरतीपर ही पड रहे ॥ ३ ॥ ब्रीष्म ऋतुमें पञ्चारिन तपे, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें रहकर वर्षांकी बौछार सहे। जाड़ेके दिनोमें गलेतक जलमें डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ ४ ॥ कन्द-मुलोंको केवल आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कुटनेकी आवश्यकता हो तो

ओखलीमें या सिलपर कूट ले, अन्यथा दाँतोंसे ही

चबा-चबाकर खा ले ॥ ५ ॥ वानप्रस्थात्रमीको चाहिये कि

कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये. किस समय लाना

चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकृत हैं—इन

बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये स्वयं ही

धगवान् श्रीकृषा कहते हैं—प्रिय उद्धव ! यदि

आदिसे अनिभन्न लोगोंसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके सञ्चित पदार्थोंको अपने काममें न ले \* ॥६॥ नीवार आदि जंगली अन्नसे ही चर-प्रोडाश आदि तैयार करे और उन्होंसे समयोचित आवयण आदि वैदिक कर्म करे।

वानप्रस्य हो जानेपर वेदिवहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न

करे॥ ७॥ वेदवेताओंने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र,

सब प्रकारके कन्द-मूल-फल आदि ले आवे। देश-काल

दर्श, पौर्णमास और चातुर्पास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोंके लिये हैं ॥ ८ ॥ इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सुख जानेके कारण वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने लगती है। वह इस तपस्पके द्वार <u>पेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके लोकमें जाता है</u>

और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है।। ९ ॥ प्रिय उद्धव ! जो पुरुष यहे कप्टसे किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान् तपस्याको स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोटे फलोंकी प्राप्तिके लिये करत है, उससे बढ़कर मुखं और कौन होगा ? इसलिये

अनुष्ठान

चाहिये ॥ १० ॥ प्यारे उद्भव ! लानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमोंका पालन करनेमें असमर्थ हो जाय, ब्रुहापेक

निष्कामभावसे

ही

+ अर्थात् मृति इस बातको जानकर कि असुक पदार्थ कहाँसे लागा चाहिये, किस समय लागा चाहिये और कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकृष्ट

तपस्याका

<sup>🖟</sup> स्वयं ही नवीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सदाय करे । देश-कालादिसे अनिमन्न अन्य जनीक लाये हुए, अधवा कालानारमें सञ्चय किन हुए पदार्थीक सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्त्रमें निम्न होनेकी आहोका है।

कारण उसका शरीर काँपने लगे, तब यहाग्नियाँको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें लगाकर अग्निमें प्रवेश कर जाय। (यह विधान केवल उनके लिये हैं, जो विरक्त नहीं

है) ॥ ११ ॥ यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि

काम्य कमोंसे उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं. बे नरकोंक समान ही दुःखपूर्ण हैं और मनमें

लोक-पालोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक यशाग्वियोंका परित्याग करके संन्यास ले ले ॥ १२ ॥ जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके

अनुसार आठों प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विजको दे दे। यञ्जारिनयोंको अपने प्राणोंमें लोन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्त और व्यक्तियोंकी अपेक्षा न रखकर

सम्बद्धन्द विचरण करे॥ १३॥ उद्धवजी ! जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तब देवतालोग स्नी-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंका रूप धारण करके उसके संन्यास-

प्रहणमें विघ डालते हैं। वे सोचते हैं कि 'अरे ! यह तो हमलोगोंको अबहेलना कर, हमलोगोंको लाँघकर परमात्माको प्राप्त होने जा रहा है'॥ १४॥ यदि संन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लैगोटी

लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लैगोटी ढक जाय। तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे। यह नियम आपत्तिकालको छोड़कर सदाके लिये है ॥ १५ ॥ नेत्रोंसे

धरती देखकर पैर रक्खे, कपडेसे छानकर जल पिये, मुहसे प्रत्येक बात सत्यपूत—सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक—सोच-विचार कर ही करे॥ १६॥ वाणीके लिये मौन, शरीरके लिये निश्चेष्ट स्थिति और मनके लिये प्राणायाम दण्ड हैं। जिसके

पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केवल शरीरपर बाँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी स्वामी नहीं हो जाता ॥ १७ ॥ संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों वर्णोंकी भिक्षा ले। केवल

अनिश्चित सात घरोंसे जितना मिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले॥ १८॥ इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्तोंके

बाहर जलाशयपर जाय, यहाँ हाथ-पैर घोकर जलके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले; फिर शास्त्रोक्त पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे

मौन होकर खा ले। दूसरे समयके लिये बचाकर न रक्खे और न अधिक माँगकर ही लाये॥ १९॥ संन्यासीको पृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये। उसकी कहीं भी

आसक्ति न हो, सब इन्द्रियाँ अपने वशमें हों। वह अपने-आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकृल-से-प्रतिकृल परिस्थितियोमें भी धैर्य रक्खे और

सर्वत्र समानकपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे ॥ २० ॥ संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-

स्थानमे रहना चाहिये। उसका इदय निरन्तर मेरी भावनासे विज्ञाद बना रहे। यह अपने-आपको मुझसे अधिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन करे ॥ २१ ॥ वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और

मोक्षपर विचार करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विश्विप्त होना—चञ्चल होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ॥ २२ ॥ इसलिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सर्वथा मुँह

करे। इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें विचरता रहे ॥ २३ ॥ केवल भिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्ती या यात्रियोंकी टोलीमें जाय। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमोंसे पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं

मोड़ ले और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव

ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे॥ २४॥ मिक्षा मी अधिकतर वानप्रस्थियंकि आश्रमसे ही महण करे; क्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चितको शुद्ध कर देती है और उससे बचाखुचा मोह दूर होकर

सिद्धि प्राप्त हो जाती है।। २५॥ विचारवान् संन्यासी दृश्यमान जगत्को सत्य वस्त् कभी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशुवान् है। इस जगत्में कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं। इस

लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय ॥ २६ ॥ संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणींका सङ्घातरूप यह जगत है, वह सारा-का-सारा माया ही है। इस विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे।। २७॥ ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुम्क्ष और मोक्षको भी अपेक्षा न रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह्नोंकी छोड़-छाड़कर, वेद-शास्त्रके विधि-निषेधीसे परे होकर स्वच्छन्द विचरे ॥ २८ ॥ वह बृद्धिमान् होकर भी बालकोके समान खेले। निपुण होकर भी जडबत् रहे, विद्वान् होकर भी पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पश्चित्तिसे (अनियत आचारवान्) रहे ॥ २९ ॥ उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाण्ड-भागकी च्याख्यामे न लगे, पाखण्ड न करे, तर्क-वितर्कसे बच्चे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हो रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले ॥ ३० ॥ वह इतना धैर्यवान् हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्देश न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न करे। उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले: किसीका अपमान न करे । प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस शरीरके लिये किसीसे भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पश् करते हैं॥ ३१॥ जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हए विभिन्न पात्रोंमें अलग-अलग दिखायों देता है, वैसे ही एक हो परमात्मा समस्त प्राणियोंमें और अपनेमें भी स्थित है। सबको आत्मा तो एक है ही, पश्चपूतोंसे बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पाछभौतिक ही तो हैं। (ऐसी अवस्थामें किसीसे भी बैर-विरोध करना अपना ही वैर-विरोध है।) ॥ ३२॥

प्रिय उद्धव! संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बरायर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये। उसे चाहिये कि वह धैर्य रक्खे। मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारक्षके अधीन हैं॥ ३३॥ भिक्षा अवस्य मांगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; क्योंकि भिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती है। प्राण रहनेसे ही तत्त्वका विचार होता है और तत्त्विचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति मिलती है॥ ३४॥ संन्यासीको प्रारक्षके अनुसार अच्छी या बुरी—जैसी भी भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट भर ले। वस्न और बिछीने भी जैसे मिल जाय, उसीसे पेट काम चला ले । उनमें अच्छेपन या युरेपनकी कल्पना न करे ॥ ३५ ॥ जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीलासे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हो शौच आदि शास्त्रोक्त नियमोंका पालन करता हूँ, बैसे हो ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका लोलासे ही आचरण करे। वह शास्त्रविधिके अधीन होकर—विधिकद्वर होकर न करे॥ ३६॥

क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी। वदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदको प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक

गयी। यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है।। ३७॥ उद्भवजी! (यह तो हुई ज्ञानवान्की बात, अब केवल वैराग्यवान्की बात सुनो।) जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निश्चथ हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फल

दुःख-हो-दुःख है, तब वह विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राण्तके साधनोंको न जानता हो तो भगविच्चन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुको शरण प्रहण करे॥ ३८॥ वह गुरुकी दृढ़ मक्ति करे, श्रद्धा रवखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही पुरुके रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे॥ ३९॥ किन्तु जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन—इन छहाँपर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी योड़े और बुद्धिरूपी सार्यय विगड़े हुए

है और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदण्डो संन्यासीका वेष धारणकर पेट पालता है तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमें स्थित मुझको उगनेकी चेष्टा करता है। अभी उस

वेषमात्रके संन्यासोको वासनाएँ शोण नहीं हुई है; इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनोंसे हाथ थो बैठता है।।४०-४१॥ संन्यासीका मुख्य धर्म है—शांनि और अहिसा। वानप्रस्थीका मुख्य धर्म है—तपस्या और भगवन्द्राव। गृहस्थका मुख्य धर्म है—प्राणियोंकी

रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है— आचार्यकी संवा॥ ४२॥ गृहस्य भी केवल ऋतुकालमें ही अपनी खीका सहवास करे। उसके लियं भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, सन्तोष और समस्त प्राणियोंके प्रति

यह सदाचाररूप

ऐश्चर्यको—मेरे स्वरूपको जान लेता है और प्रेमभाव--ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो सभीको ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीध ही मुझे प्राप्त कर करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे लेता है॥४६॥ मैंने तुम्हें अपने वर्णाश्रमधर्मके द्वारा मेरी सेवामें लगा रहता है वर्णाश्रमियोंका धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुहानमें और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करता रहता है, मेरी पक्तिका पुट लग जाय, तब तो इससे अनायास ही उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है।। ४४॥ परम कल्याणस्वरूप मोक्षको प्राप्ति हो जाय ॥ ४० ॥ उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र खामी, सबकी साधुरूभाव उद्भव ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, उत्पत्ति और प्रलयका परम कारण ब्रहा हूँ। नित्य-उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि निरन्तर बढनेवाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे अपने धर्मका पालन करनेवाला भक्त मुझ परब्रहा-प्राप्त कर लेता है॥ ४५॥ इस प्रकार वह गृहस्थ स्वरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे

### उन्नीसवाँ अध्याय

### चिक्त, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन

चगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्धवजी ! जिसने उपनिषदादि शास्त्रोंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें — जो केवल परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण द्वैतप्रपञ्च और इसकी निवृतिका साधन वृत्तिशान मायामात्र है, उन्हें मुझमें लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्यामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले ॥ १ ॥ ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदार्थ में ही हूं, उसके साधन-साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हैं। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पटार्थसे वह प्रेम नहीं करता॥२॥ जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक खरूपको जानते हैं। इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे ब्रिय है। उद्धवन्ती ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके हारा निरन्तर भंडो अपने अन्तःकरणपे घारण करता है॥ ३॥ तत्त्वज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरण-शृद्धिके और किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकतो ॥ ४ ॥ इसलिये मेरे प्यारे उद्धव ! तुम ज्ञानके सहित अपने आत्मस्करपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर भक्तिभावसे पेरा भजन करो ॥ ५ ॥

आध्यात्मक, आधिदेशिक और आधिभौतिक—इन तीन विकारोंको समष्टि ही शरीर है और वह सर्वधा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; केवल बोचमें ही दीख रहा है। इसलिये इसे आदुके

बड़े-बड़े ऋषि-मृनियेनि ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा

अपने अन्तःकरणमें मुझ सब यज्ञीके अधिपति आत्माका

यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है।। ६।। उद्धवः !

खेलके समान माया ही समझना चाहिये। इसके जो जन्मना, रहना, बद्धना, बदलना, घटना और नष्ट होना---ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है; क्योंकि

वह स्वयं असत् है । असत् वस्तु तो पहले नहीं थी, बादमें

उद्धवजीने कहा-विश्वरूप परमात्मन् ! आप ही

मी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी उसका कोई अस्तित्व यहीं होता ॥ ७ ॥

विश्वके स्वामी है। आपका यह वैराग्य और विज्ञानसे युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदुद हो जाय, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढुँढ़ा करते हैं ॥ ८ ॥ मेरे स्वामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमें तीनों तापोंके थपेडे खा रहे हैं

और भीतर-बाहर जल-भुन रहे हैं, उनके लिये आपके

अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छाथाके अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दीखता॥ ९॥ महानुभाव ! आपका यह अपना सेवक अधेरे क्र्यमें पड़ा हुआ है, कालरूपो सर्पने इसे इस रक्खा है; फिर भी विषयोंके कुट्र सुख-भोगोंको तीव तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाली वाणीकी सुधा-धारासे इसे सराबोर कर

दीजिये ॥ १० ॥ भगवान् श्रीकृष्याने कहा-उद्भवजो ! जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिरने धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे॥ ११॥ जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्टिर अपने स्वजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विद्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मीका विवरण सुननेके पश्चात् मोक्षके साधनेकि सम्बन्धमे प्रश्न किया था ॥ १२ ॥ उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने हुए मोक्षधर्म मैं तुम्हें सुनाऊँगा; क्योंकि वे ज्ञान, वैराप्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्तिके भावोंसे परिपूर्ण है ॥ १३ ॥ उद्भवजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा---ये नी, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन-ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात् इन अट्टाईस तत्त्वोंको ब्रह्मासे लेकर तुणतक सम्पूर्ण कार्योमें देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्मतत्त्वको अनुगत रूपसे देखा जाता है—वह परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४ ॥ जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोंको पहले देखता था. उनको पहलेके समान न देखे, किन्तु एक परम कारण ब्रह्मको ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान (अपरोक्षञ्चान) कहा जाता है। (इस क्षान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) यह शरीर आदि जितने

भी त्रिपुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति,

उत्पत्ति और प्रलयका क्रियार करे ॥ १५ ॥ जो तत्वयस्त्

सृष्टिके प्रारम्भमें और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है.

वही मध्यमें भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्यसे

प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है। फिर उन

कार्योंका प्रलय अधवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं

अधिष्ठानरूपसे शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ

(महापुरुषोमें प्रसिद्धि) और अनुमान—प्रमाणोमें यह चार मुख्य है। इनकी कसीटीपर कसनेसे दुश्य-प्रपञ्ज अस्चिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, इसलिये विषेको पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा शब्दमात्र प्रपञ्जसे विस्तः हो जाता है॥१७॥ विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह स्वर्गीद फल देनेवाले ब्रह्मलोकपर्यन्त स्वर्गीदं सुख--अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान ही अमद्भल, दृःखदायी एवं नाशवान् समझे ॥ १८ ॥ निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका है, परन्तु उसमें तुन्हारी बाहत ब्रीति है, इसलिये में तुम्हें फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ ॥ १९ ॥ जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो,

वह मेरी अमृतमयी कथामें श्रद्धा रक्खे; निरत्तर मेरे गुण-

लीला और नामोंका सङ्क्षीर्तन करे; मेरी पूजामें अल्यन्त

निष्ठा रक्खे और स्तोत्रोंके द्वारा मेरी स्तुति करे ॥ २० ॥ मेरी

सेथा-पूजामे प्रेम रक्खे और सामने साष्ट्राङ्क लोटकर प्रणाम

करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और

वस्तु है, ऐसा समझे॥१६॥ श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिहा

समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखे॥ २१॥ अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवल मेरे ही लिये करे, वाणीसे मेरे ही गुणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएँ छोड़ दे॥ २२॥ मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त सखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यह, दान, हकन, जप, व्रत और तप किया जाय, वह सब मेरे लिये ही करे॥ २३॥ उद्धवजी! जो मनुष्य इन धर्मीका पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म-निवेदन कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी चक्तिका उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है? ॥ २४ ॥ इस प्रकारके धर्मीका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें लग जाता है, उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ २५ ॥ यह संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा

दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके साथ इधर-उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी बाद आ जाती है, वह असत् वस्तुमें लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लप्त हो ही जाते हैं, यह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी धर बन जाता है ॥ २६ ॥ उद्धव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान हैं; विषयोंसे असङ् — निलेप रहना हो वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं ॥ २७॥ उज्ज्ञवानीने कहा- रिप्स्दन ! यम और नियम

कितने प्रकारके हैं ? श्रीकृष्ण ! शम क्या है ? दम क्या

है ? प्रमो ! तितिक्षा और धैर्य क्या है ? ॥ २८ ॥ आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी स्वरूप बतलाइये। त्याग क्या है ? अभीष्ट धन कौन-सा है ? यज्ञ किसे कहते हैं ? और दक्षिणा क्या वस्तु है ? ॥ २९ ॥ श्रीमान् केशव ! प्रुपका सच्चा बल क्या है ? भग किसे कहते हैं ? और लाम भ्या वस्तु है ? उत्तम किया, लजा, श्री तथा सुख और दुःख क्या है ? ॥ ३० ॥ पण्डित और मुर्खके लक्षण क्या है ? समार्ग और कमार्गका क्या लक्षण है ? स्वर्ग और भरक क्या है ? पाई-बन्ध् किसे मानना चाहिये? और घर क्या है ? ॥ ३१ ॥ धनवान और निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण

कीन है ? और ईश्वर किसे कहते हैं ? मक्तवत्सल प्रभो !

आप मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके

विरोधी भावोंकी भी व्याख्या कीजिये ॥ ३२ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'यम' बारह हैं— अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), असङ्गता, लजा, असञ्जय (आवश्यकतासे अधिक धन आदि न जोडना), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं। शौच (बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता), जप, तप, हबन, श्रद्धा, अतिथिसेचा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष और गुरुसेवा—इस प्रकार 'यम' और 'नियम' दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं। ये सकाम और निष्काम दोनो प्रकारके साधकांकि लिये उपयोगी है। उद्भवजी ! जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं ॥ ३३-३५ ॥ बुद्धिका मुझमें लग जाना ही 'शम' है। इन्द्रियोंके संयमका नाम 'दम' है। न्यायसे प्राप्त दःखके सहनेका नाम 'तितिक्षा' है। जिहा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना 'धैर्य' है ॥ ३६ ॥

किसीसे द्रोह न करना सबको अभय देना'दान' है। कामनाओंका त्याग करना हो 'तप' है। अपनी वासनाओंपर विजय प्राप्त करना ही 'शुरता' है। सर्वत्र रामस्वरूप, सत्यस्वरूप परमात्माका दर्शन हो 'सत्य' है॥ ३७॥ इसी प्रकार सत्य और मध्र भाषणको ही महात्माओंने 'ऋत' कहा है। कमोपि आसक्त न होना ही 'शीव' है। कामनाओंका त्याग ही सच्चा 'संन्यास'

है॥ ३८॥ धर्म हो मनुष्योंका अभोष्ट 'धन' है। मैं

परमेश्वर ही 'यज्ञ' हूँ। ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा' है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ 'यल' है।। ३९ ॥ मेरा ऐश्चर्य ही 'भग' है, मेरी श्रेष्ठ मक्ति ही उत्तम 'लाभ' है, सच्ची 'बिद्या' बही है जिससे ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता है । पाप करनेसे घृणा होनेकर नाम ही 'लब्बा' है ॥ ४० ॥ निरपेक्षता आदि गुण हो शरीरका सच्चा सौन्दर्य—'श्री' है, दुःख और सख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 'सुख' है। विषयभोगोंकी कामना ही 'दु:ख' हैं। जो बन्धन और मोक्षका तस्त्र जानता है, वही 'पण्डित' है।। ४१ ॥ शरीर आदिमें जिसका मैंपन है, वही 'मूर्खा' है। जो संसारको ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता

है, वही सच्चा 'सुमार्ग' है। चित्तकी बहिर्मुखता ही

'कमार्ग' है। सत्वगुणकी वृद्धि ही 'स्वर्ग' और सखे !

तमोगुणको वृद्धि ही 'नरक' हैं। गुरु ही सच्चा 'भाई-बन्ध्'

है और वह गुरु में हूँ। यह मनुष्य-शरीर ही सन्दा 'घर' है तथा सच्चा 'धनी' वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है, जिसके पास गुणोंका खजाना है॥४२-४३॥ जिसके चित्तमें असन्तोव है, अभावका बोध है, वही 'दरिद्र' है। जो जितेन्द्रिय नहीं है, वही 'कृपण' है । समर्थ, खतन्त्र और 'ईश्वर' वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोमें आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही सर्वथा 'असमर्थ' है ॥ ४४ ॥ प्यारे उद्भव ! तुमने जितने प्रश्न पुछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। मैं तृन्हें गुण और दोषोंका लक्षण अलग-अलग कहाँतक बताऊँ ? सबका सारांश

इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोबोंपर दृष्टि जाना ही अपने शान्त निःसङ्करूप खरूपमें स्थित रहे—वही सबसे सबसे बड़ा दोष है और गुणदोबोंपर दृष्टि न जाकर बड़ा गुण है॥४५॥

\*\*\*\*

## बीसवाँ अध्याय

### ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग

उद्भवजीने कहा — कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप सर्वशक्तिमान् है। आफ्की आज्ञा ही बेद है: उसमें कुछ कर्मोंको करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध हैं। यह विधि-निषेध कमोंकि गुण और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है।। १।। वर्णाश्रम-भेद, प्रतिलोग और अनुलोमरूप वर्णसंकर, कमेंकि उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरकके भेदोंका बोध भी बेदोंसे ही होता है ॥ २ ॥ इसमें सन्देत नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परन्तु उसमें विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोषमें भेद करनेवाली दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोंका कल्याण करनेमें समर्थ हो कैसे हो ? ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ! आपकी वाणी येद ही पितर, देवता और मनुष्यंकि लिये श्रेष्ठ मार्ग-दर्शकका काम करता है; क्योंकि उसीके द्वारा स्वर्ग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओंका बोध होता है और इस लोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्या साधन-इसका निर्णय भी उसीसे होता है॥४॥ प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं कि गुण और दोषोमें भेददृष्टि आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं; परन्तु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव ! मैंने हो वेदोमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारिभेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है। वे हैं—ज्ञान, कर्म और भंकि। मनुष्यके परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है॥ ६॥ उद्धवनी ! जो लोग कर्मों तथा उनके फलोंसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके

प्रम मिटाइये ॥ ५ ॥

अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्तमें कमों और उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुःखबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोगके अधिकारी हैं॥७॥ जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पूर्वजन्मके शुभकर्मसे सीभाग्यवश मेरी लीला-कथा आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है। उसे भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है ॥ ८ ॥ कमकि सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार तभीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत् और उसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि सुखोंसे वैग्रग्य न हो जाय अथवा जबतक मेरी लीला-कथाके श्रवण-क्वेर्तन आदिमे श्रद्धा न हो जाय ॥ ९ ॥ उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकुल धर्ममें स्थित रहकर यहाँके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कमोंसे दूर रहकर केवल विहित कमोंका हो आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमें नहीं जाना पडता ॥ १० ॥ अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस शरीरमें रहते-रहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि मलोसे भी मुक्त—पवित्र हो जाता है। इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्काररूप विराद्ध तत्त्वज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी पक्ति प्राप्त होती है ॥ ११ ॥ यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही

लोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी अभिलाया करते रहते हैं:

क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शृद्धि होनेपर ज्ञान

अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, खर्ग अथवा नरकका

भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है।

बुद्धिमान् पुरुषको न तो स्वर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये

और न नरककी ही। और तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी

भी कामना न करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबृद्धि और अधिमान हो जानेसे अपने वास्तविक स्वरूपको प्राप्तिके साधनमें प्रमाद होने लगता है ॥ १२-१३ ॥ यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युप्रस्त हो, परन्तु इसके द्वारा परमार्थकी—सस्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृत्य होनेके पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युके चकरसे सदाके लिये छूट जाय-मृक्त हो जाय॥ १४॥ यह शरीर एक वृक्ष है। इसमें घोंसला बनाकर जीवरूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराजके दत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हए वक्षको छोडका उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोडकर मोक्षका भागो बन जाता है। परन्तु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५॥

त्रिय उद्धव ! ये दिन और रात क्षण-क्षणमे शरीरकी

आयुको क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भयसे काँप

उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतत्त्वका

ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन-मरणसे

निरपेक्ष होकर अपने आत्मामें ही शान्त हो जाता

है।। १६॥ यह मन्ष्य-शरीर समस्त श्रृभ फलॉकी

प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दूर्लभ होनेपर भी अनायास

सुलभ हो गया है। इस संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदुढ़ नौका है। शरण-यहणमात्रसे ही गुरुदेस इसके केवट बनकर पतवारका सञ्चालन करने लगते हैं और स्मरणपात्रसे ही मैं अनुकूल वायके रूपमें इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हैं। इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन-अधःपतन करे रहा है।। १७॥

प्रिय उद्भव ! जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कर्मोंसे उद्भिग और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास-आलान्सन्धानके द्वारा अपना मन मुझ परमात्मामें निश्चलरूपसे धारण करे ।। १८ ॥ जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसलाकर अपने वशमें

कर ले ॥ १९ ॥ इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वशमें रक्खे

एक-एक चाल, एक-एक हरकतको देखता रहे। इस प्रकार सत्त्वसम्पन्न वृद्धिके द्वारा धीर-धीर मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये॥ २०॥ जैसे सवार घोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने मनोभावको पहचान

और मनको एक क्षणके लिये भी स्वतन्त न छोड़े । उसकी

कराना चाहता है— अपनी इच्छाके अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार-बार फुसलाकर उसे अपने बशमें कर लेता है, बैसे ही मनको फुसलाकर, उसे मीडी-मीडी बातें सनाकर वशमें कर लेना भी परम योग है।। २१।।

बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये और जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें लय बताया गया है, उस प्रकार लय-चिन्तन करना चाहिये। यह क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, जबतक मन शास्त—स्थिर न हो जाय॥२२॥ जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे संसारके पदार्थोंमें दु:ख-बुद्धि

हो गयी है, वह अपने गुरुजनोंके उपदेशको भलीभाँति

समझकर बार-बार अपने स्वरूपके ही चित्तनमें संलग्न

रहता है। इस अध्याससे बहत शीघ्र ही उसका मन

अपनी वह चञ्चलता, जो अनात्मा शरीर आदिमें

आत्मबुद्धि करनेसे हुई है, छोड़ देता है।। २३।। यम,

नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,

समाधि आदि योगमागेसि, वस्तृतत्त्वका निरीक्षण-परीक्षण

सांख्यशास्त्रमें प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टिका जो क्रम

करनेवाली आत्मविद्यासे तथा मेरी प्रतिमान्ही उफसनासे---अर्थात् कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता है; और कोई उपाय नहीं है ॥ २४ ॥ उद्धवर्जी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म करता हो नहीं; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जला डाले, कुच्छ-चन्द्रायण आदि दुसरे प्रायशित

कभी न करे ॥ २५ ॥ अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण कहा गया है। इस गुण-दोष और विधि-निषेधके विधानसे यही तात्पर्य निकलता है कि

किसी प्रकार विषयासक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो जन्मसे ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं। शास्त्रका तात्पर्य उनका नियन्त्रण, नियम हो है। जहाँतक हो सके

प्रयुक्तिका संकोच ही करना चाहिये॥ २६॥ जो साधक समस्त कमोंसे विस्क हो गया हो, उनमें दु:खबुद्धि रखता हो, मेरी लीलाकथाके प्रति श्रद्धाल हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ द:खरूप हैं, किन्तु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ले; परन्तु उन्हें सच्चे हृदयसे द:खुजनक समझे और मन-ही-मन उनकी निन्दा करे तथा उसे अपना दर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस द्विधाकी स्थितिसे छुटकारा पानेके लिये श्रद्धा, दुढ् निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे ॥ २७-२८ ॥ इस प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हैं और मेरे विराजमान होते ही उसके इदयकी सारी वासनाएँ अपने संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती है ॥ २९ ॥ इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मका साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हदक्की गाँउ टूट जाती है, उसके सारे संशय क्षित्र-भित्र हो जाते हैं और कर्मवासनाएँ सर्वधा क्षीण हो जाती हैं ॥ ३० ॥ इसीसे जो योगी मेरी पक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मग्न रहता है, उसके लिये ज्ञान अथवा वैराग्यको आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो

प्राय: मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है।। ३१॥ कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, थोगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कत्याणसाधनोंसे जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी बस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे मित्तयोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास प्राप्त कर लेता है॥३२-३३॥ मेरे अनन्यप्रेमी एवं धैर्यवान साध् भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूं तो भी दूसरी वस्तुओंको तो बात ही क्या—वे कैवल्प-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते ॥ ३४ ॥ उद्धवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान् तिःश्रेयस (परम कल्याण) तो निरपेक्षताका ही दुसरा नाम है। इसलिये जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ मेरे अनन्यप्रेमी भक्तोंका और उन समदर्शी महात्माओंका; जो वृद्धिसे अतीत परमतत्त्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे होनेकाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध हो नहीं होता ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्ममार्गीका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणस्वरूपे धामको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे

# इक्कीसवाँ अध्याय

### गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य

भगवान् श्रीकृष्ण कहते है-प्रिय उद्धव ! मेरी प्राप्तिके तीन मार्ग है-- भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मथोग। जो इन्हें छोड़कर चञ्चल इन्द्रियोंके द्वारा भूद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसारके चकामें भटकते रहते हैं॥ १॥ अपने-अपने अधिकारके अनुसार धर्ममें दृढ़ निष्टा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनिधकार चेष्टा करना दोष है । तात्पर्य यह कि गण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २ ॥ वस्तुओंके समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोध और शुभ-अश्भ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका उपदेश किया है॥४॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अभिपाय यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-

परीक्षण हो सके और उनमें सन्देह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित---संकृचित किया जा सके ॥ ३ ॥ उनके द्वारा धर्म-सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठौक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा हो। इससे यह लाम भी है कि मन्ष्य अपनी वासनामृतक सहज प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फैसकर शास्त्रान्सार अपने जीवनको नियन्तित और मनको वशीभृत कर लेता है । निष्पाप उद्धव ! यह आचार मैंने ही मन् आदिका रूप धारण करके धर्मका भार दोनेवाले कर्मजडीके लिये

आकाश—ये पञ्चभत ही ब्रह्मासे लेकर पर्वत-वृक्षपर्यन्त

परब्रहातत्त्वको जान लेते हैं॥ ३७॥

अ\* २१ ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सभी प्राणियोंके शरीरोंके मलकारण हैं। इस तरह वे सब शरीरकी दष्टिसे तो समान हैं हो, सबका आत्मा भी एक ही है।। ५ ।। प्रिय उद्धव ! यद्यपि सकके शरीरोके पञ्चभत समान हैं, फिर भी बेदोने इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप इसलिये बना दिये हैं कि ये अपनी वासना-मूलक प्रवृतियोंको संकृतित करके-नियन्तित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-इन चारी पुरुषार्थीको सिद्ध कर सके ॥ ६ ॥ साधुश्रेष्ठ ! देश, काल, फल, निमिन, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान भी मेरे द्वारा इसोलिये किया गया है कि कमोंमें लोगोंकी उच्छुद्धल प्रवृत्ति न हो, मर्याटाका भट्ट न होने पावे॥ ७॥ देशोंमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों। कृष्णसार मृगके होतेपर भी, केवल उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपनित्र ही है। संस्काररहित और उत्सर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं॥८॥ समय वही पवित्र हैं, जिसमें कर्म करनेयोग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले. आगन्तुक दोषोंसे अथवा स्वामाविक दोषके कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९ ॥ पदार्थोंकी शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त्व अथवा अल्पलसे भी होती है। (जैसे कोई पात्र जलसे शुद्ध और भूत्रदिसे अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तुकी शृद्धि अथवा अशृद्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोंके वचनसे वह शुद्ध हो जाती है अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पदि जल छिड़कनेसे शुद्ध और सुँघनेसे अशुद्ध माने जाते हैं। तंत्कालका पकाया हुआ अत्र शुद्ध और वासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोबर और नदी आदिका जल शुद्ध और छोटे पहाँका अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये।) ॥ १० ॥ शक्ति, अशक्ति, बृद्धि और वैभवके अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रताको व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओंके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है।

(जैसे धनी-दरिद, बलवान्-निर्बल, बुद्धिमान्-मूर्ख,

उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं बृद्धावस्थाके

तब उसको शुद्ध समझना चाहिये॥ १३॥ स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार , कर्म और मेरे स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मोंका आचरण करना चाहिये ॥ १४ ॥ गुरुमुखसे सुनकर भलीभाँति हदयङ्गम कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी शब्दि होती है। उद्धवजी ! इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और कर्म-इन छहाँके शुद्ध होनेसे धर्म और अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है॥ १५॥ कहीं-कहीं शास्त्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण। (जैसे ब्राह्मणके लिये सन्ध्या-बन्दन, गायत्री-जप आदि गुण हैं; परन्तु शुद्रके लिये दोष हैं। और दुध आदिका व्यापार वैश्यके लिये विहित है; परन्तु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध है।) एक ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान गण और दोषोंकी वास्तविकताका खण्डन कर देता है और इससे यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है ॥ १६ ॥ जो लोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ट पुरुषेकि लिये वह सर्वधा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थेकि लिये स्थापाविक होनेके कारण अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं है; परन्तु संन्यासीके लिये घोर पाप है। उद्धवजी ! बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ? वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन क्या होगा ? ॥ १७ ॥ जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो

भेदसे शृद्धि और अशृद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता है।) ॥ ११ ॥ अनाज, लकडी, हाथीदाँत आदि हुड़ी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टीके बने पदार्थ समयपर अपने आप हवा लगनेसे, आगमें बलानेसे, मिट्टी लगानेसे अथवा जलमें धोनेसे शद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्थाके अनुसार कहीं जल-मिट्टी आदि शोधक सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एक-एकसे भी शृद्धि हो जाती है ॥ १२ ॥ यदि किसी वस्तुमें कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और लेप न रहे और वह बस्तु अपने पूर्वरूपमे आ जाय, जाता है, उन्हों वस्तुओंके बन्धनसे वह मृक्त हो जाता है। मनुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्योंकि यही शोक, मोह और भयको मिटानेबाला है ॥ १८॥

उद्भवजी ! विषयोमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होनेसे उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस कामनाकी पूर्तिमें किसी प्रकारकी बाधा पहनेपर लोगोंमें परस्पर कलह होने लगता है ॥ १९ ॥ कलहसे असहा क्रोधको उत्पत्ति होती है और क्रोधके समय अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता. अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञानसे शोध ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय करनेवाली व्यापक चेतनाशक्ति लुप्त हो जाती है ॥ २० ॥ साघो चितनाशक्ति अर्थात् स्मृतिके लुप्त हो जानेपर मनुष्यमें मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शुन्यके समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी हो हो जाती है, जैसे कोई मुर्च्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थितिमें न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१ ॥ विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है। उसका जीवन वक्षोंके समान जड हो जाता है। उसके शरीरमें उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है, जैसे लुहारकी घाँकनीकी हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका। वह सर्वचा आत्मवश्चित हो जाता है॥ २२ ॥

उद्धवजी ! यह स्वर्गीदरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति मनुष्येकि लिये उन-उन लोकोंको परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती; परन्तु बहिर्मुख पुरुषोंके लिये अन्तःकरणशृद्धिके द्वारा परम कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कमोमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चोंसे ओषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक बाक्य कहे जाते हैं। (बेटा! प्रेमसे गिलोयका काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ जायगी) ॥ २३ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि संसारके विषयभोगोंमें, प्राणोंमें और सगे-सम्बन्धियोंमें सभी पनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोत्रतिमें बाधक एवं अनर्थका कारण है ॥ २४ ॥ वे अपने परम प्रूषार्थको नहीं जानते, इसलिये खर्गादिका

जो वर्णन मिलता है, बह ज्यों-का-त्यों सत्य है—ऐसा विश्वास करके देवादि योनियोंमें भटकते रहते हैं और फिर वक्ष आदि योनियोंके घोर अन्यकारमे आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्थामें कोई भी विद्वान् अथवा वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोमें क्यों प्रवृत्त करेगा ? ॥ २५ ॥ दुर्बद्धिलोग (कर्मवादी) वेदोंका यह अभिग्राय न समझकर कर्मा-सक्तिवश पृष्पोंके समान स्वर्गीद लोकोंका वर्णन देखते हैं और उन्होंको परम फल मानकर भटक जाते हैं। परन्तु वेदवेता लोग श्रृतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते ॥ २६ ॥ विषय-वासनाओं पे से हुए दीन-हीन, लोभी पुरुष रंग-बिरंगे पूर्विक समान खर्गादि लोकोंको ही सब कुछ समझ बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि कमीमें ही मुख्य हो जाते हैं। उन्हें अन्तमें देवलोक, पितृलोक आदिकी ही प्राप्ति होती है। दूसरी और भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम आत्मपदका पता नहीं लगता ॥ २७ ॥ ध्यारे उद्धव ! उनके पास साधना है तो केवल कर्मको और उसका कोई फल है तो इन्द्रियोकी तृष्ति । उनकी आंखें धृंधली हो गयी हैं: इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगतुकी उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत्के रूपमें है, वह परमात्मा मैं उनके इदयमें ही हूं ॥ २८ ॥ यदि हिंसा और उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे— यह परिसंख्या 8. स्वाभाविक प्रवृत्तिका संकोच सन्ध्यावन्द्रनादिके समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर विषयलोलप परुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं और दृष्टतावश अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मांससे यह करके देवता, पितर तथा भतपतियोंके राजनका छोग करते हैं ॥ २९-३० ॥

उद्धवजी ! स्वर्गीद परलोक स्वप्नके दृश्योंके समान हैं,वास्तवमें वे असत् हैं, केवल उनकी बातें सुननेमें बहुत मोठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये मन-हो-मन अनेको प्रकारके संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभको आशासे मुलधनको भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञोंद्वारा अपने धनका नाश करते हैं ॥ ३१ ॥ वे स्वयं रजोगुण, सत्त्वगुण या तमोगुणमें

स्थित रहते हैं और रजोगुणी, सन्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं। वे उन्हीं

सामश्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं करते ॥ ३२ ॥ व व अब इस प्रकारकी पुणिता

वाणी---रंग-विरंगी मीठी-मीठी वाते सनते हैं कि 'हमलोग इस लोकमें यज्ञोंक द्वारा देवताओंका यजन करके स्वर्गमें जायेंगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे.

उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कलीन परिवारमें पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे

और हमारा कुटुम्ब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा', तब उनका चित्त शुट्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जतानेवाले

घर्मेंडियोंको मेरे सम्बन्धको बातचीत भी अच्छी नहीं लगती॥ ३३-३४॥

उद्धवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं-कर्म, उपासना और ज्ञान । इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्माकी एकता, सभी मन्त्र और मन्बद्रष्टा ऋषि

इस विषयको खोलकर नहीं, गुप्तभावसे बतलाते हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट है 🍍 ॥ ३५ ॥ वेदोंका भाम है शब्दब्रह्म । वे मेरी मुर्ति हैं,

इसीसे उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है। वह शब्दब्रह्म परा, पश्यन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय है। समुद्रके समान सीमारहित और

गहरा है । उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । (इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान् भी उसके तात्पर्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते) ॥ ३६ ॥ उद्धव ! मैं

अनन्तराक्तिसम्पन्न एवं स्वयं अनन्त ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणीका विस्तार किया है। जैसे कमलनालमें पतला-सा सुत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियोंक अन्तःकरणमें अनाहतनादके रूपमें प्रकट होती है ॥ ३७ ॥

बाईसवाँ अध्याय

तत्त्वोंकी संख्या और पुरुष-प्रकृति-विवेक

विश्वेश्वर ! ऋषियोंने तत्त्वोंकी संख्या कितनी बतलायी है? <u>उद्यक्षजीने</u> कहा—प्रभी !

उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्दके द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही

वे स्पर्श आदि वर्णांका संकल्प करनेवाले मनरूप निमित्त-कारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार अनेकों

भागीवाली वैखरीरूप वेदवाणीको स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदगत

सुक्ष्म ऑकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श ( 'क' से लेकर 'म' तक-२५), स्वर ( 'अ' से 'औ' तक-९), ऊष्मा (श, ष, स. ह) और अन्तःस्थ (य. र. ल. व) — इन वर्णोसे

विभवित है। उसमें ऐसे छन्द हैं, जिनमें उतरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचिन्न भाषाके रूपमें

बह बिस्तुत हुई है॥३८-४०॥ (चार-चार अधिक वर्णीवाले छन्दोमें से कुछ ये हैं—) गायत्री, उष्णिक, अनुष्टप, बहती, पंक्ति, त्रिष्टप, जगती, अतिच्छन्द, अत्यष्टि, अतिजगती और विराट् ॥४१॥ वह वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासनाकाण्डमें किन

देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती है—इन बातोंको इस सम्बन्धमें श्रृतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता ॥ ४२ ॥ मैं तुम्हें स्पष्ट

बतला देता है, सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें मेरा ही विधान करती हैं, उपासना काण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे मुझमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे

मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं.

मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अन्तमें

सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती है और भगवान् हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमृतिं एवं अमृतमय है। केवल अधिष्ठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हैं॥ ४३॥ \*\*\*\*

\* क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं, अत्ताकाण हाद होनेपर ही यह बात समझमें आती है।

हमें बतलाइये ॥ ३ ॥

आपने तो अभी ( उत्रीसवें अध्यायमें) नौ, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात् कुल अड़ाईस तत्त्व गिनाये हैं। यह तो हम सुन चुके हैं॥ १॥ किन्तु कुछ लोग छब्बीस तत्त्व बतलाते हैं तो कुछ पचीस; कोई सात, नौ अथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते हैं तो कोई ग्यारह॥ २॥ इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि-मुनियेंकि मतमें उनकी संख्या सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं। सनातन श्रीकृष्ण! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिन्नायसे बतलाते हैं? आप कृपा करके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भगवान् श्रीकृष्णने कहा---- उद्भवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी टीक है; क्योंकि सभी तत्व सबमें अन्तर्भृत हैं। मेरी मायाको स्वीकार करके क्या कहना असम्भव है ? ॥ ४ ॥ 'जैसा तम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता है, वही यथार्थ है'-इस प्रकार जगत्के कारणके सम्बन्धमें विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों---सत्त्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियोंका रहस्य लोग समझ नहीं पाते: इसलिये वे अपनी-अपनी मनोबत्तिपर ही आग्रह कर बैठते हैं ॥ ५ ॥ सस्व आदि गुणेंके शोधसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपञ्च--जो वस्तु नहीं केवल नाम है--उट खडा हुआ है। यही बाद-विवाद करनेवालीके विवादका विषय है। जब इन्द्रियों अपने वशमें हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट जाते हैं ॥ ६ ॥ पुरुषशिरोमणे ! तत्त्वोंका एक-दुसरेमें अनुप्रवेश हैं, इसलिये वक्ता तत्त्वोंकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है॥ ७॥ ऐसा देखा जाता है कि एक ही तस्वमें बहत-से दूसरे तत्वोंका अन्तर्भाव हो गया है। इसका कोई अध्यन नहीं है कि किसका किसमें अन्तर्भाव हो। कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके कारण मिट्टी-सूत आदिमें, तो कभी मिट्टी-सूत आदिका घट-पट

आदि कार्योमें अत्तर्भाव हो जाता है॥ ८॥ इसलिये

वादी-प्रतिवादियोंमेंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको जिस

कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भत

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ति करके तत्त्वोंकी जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम तो निश्चय ही स्वीकार करते हैं; क्योंकि उनका वह उपपादन त्व युक्तिसङ्गन ही है॥ ९॥ छः उद्धवजी ! जिन लोगोंने स्र्व्वोस संख्या स्वीकार की

है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे प्रस्त हो रहा है। वह स्थयं अपने-आपको नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी अन्य सर्वज्ञकी आवश्यकता है। (इसलिये प्रकृतिके कार्यकारणरूप चौबीस तत्त्व, पचीसवाँ पुरुष और

छब्बीसर्वो ईश्वर—इस प्रकार कुल छब्बीस तत्त्व स्त्रीकार

करने चाहिये) ॥ १० ॥ पचीस तत्व माननेवाले कहते हैं कि इस शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञानकी बात, सो तो सत्त्वारिमका प्रकृतिका गुण है ॥ ११ ॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; इसलिये सत्त्व, रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही है । इन्होंके द्वारा जगतुकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ

गुण सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ इस प्रसङ्गमें सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला ईश्वर हो काल है और सूत्र अर्थात् महत्तत्व ही स्वभाव है। (इसलिये पचीस और छब्बोस तत्त्वोंकी—दोनों ही संख्या

युक्तिसंगृत है) ॥ १३ ॥

करते हैं। इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, प्रकृतिका ही

उद्धवजी ! (यदि तीनों गुणीको प्रकृतिसे अलग मान लिया जाय, जैसा कि उनको उत्पत्ति और प्रलयको देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्त्वोकी संख्या स्वयं ही अट्टाईस हो जाती है। उन तीनोंके अतिरिक्त पचीस ये हैं—) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, आकाश, खायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये नौ तत्त्व मैं पहले ही गिना चका हैं॥ १४॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और

रसना—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्, पाणि, पाद, पायु और

उपस्थ—ये पाँच कमेंन्द्रियाँ; तथा मन, जो कमेंन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों हो हैं। इस प्रकार कुल ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय। इस प्रकार तीन, नी, ग्यारह और पाँच— सब मिलाकर अट्ठाईस तस्त्र होते हैं। कमेंन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म-चलना, बोलना, मल त्यापना, पेशाव करना और काम करना---इनके द्वारा तत्त्वोंकी संख्या नहीं बढ़तो। इन्हें कमेन्द्रियस्वरूप ही मानना चाहिये॥१५-१६॥ सृष्टिके आरम्भमें कार्य (ग्यारह

इन्द्रिय और पञ्चभूत) और कारण (महसत्त्व आदि) के रूपमें प्रकृति ही रहती है। वहीं संख्याण, रजोगण और तमोगुणकी सहायतासे जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और

संहारसम्बन्धी अवस्थाएँ घारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र

बना रहता है ॥ १७ ॥ महत्तत्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय लेकर

उसीके बलसे बहाएडकी सृष्टि करते हैं ॥ १८ ॥ उद्धवजी ! जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सात स्वीकार करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और

पृथ्वी--ये पाँच भृत, छठा जीव और सातवाँ परमात्मा---जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत् दोनोंका अधिष्ठान है—ये ही तत्त्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राणादिकी उत्पत्ति तो पञ्चभूतोसे ही हुई है [ इसलिये वे इन्हें अलग नहीं

गिनते ] ॥ १९ ॥ जो लोग केवल छः तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भृत हैं और छठा है परमपुरुष धरमात्मा । वह परमात्मा अपने बनाये हुए पश्चभूतोंसे युक्त

होकर देह आदिकी सृष्टि करता है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है। (इस मतके अनुसार जीवका परमात्मामें और शरीर आदिका पश्चभृतोमें समावेश हो जाता है) ॥ २० ॥ जो लोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व

स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे तेज, जल और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगतुमें जितने पदार्थ हैं, सब

इन्होंसे उत्पन्न होते हैं। ये सभी कार्योंका इन्होंमें समावेश कर लेते हैं॥ २१ ॥ जो लोग तन्चोंकी संख्या सन्नह बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं--पाँच भूत, पाँच तन्यात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक पन और एक

आत्मा ॥ २२ ॥ जो लोग तत्त्वोकी संख्या सोलह बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अन्तर केवल इतना ही है कि वे आत्मामें मनका भी समावेश कर लेते हैं और

इस प्रकार उनकी तत्त्वसंख्या सोलह रह जाती है। जो लीग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच

और परमात्पा—ये तेरह तत्त्व हैं॥ २३॥ ग्यारह संख्या माननेवालोने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व स्त्रीकार किया है। जो लोग नौ तत्व मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और

भत, श्रोजादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा

मन-वृद्धि अहंकार-ये आठ प्रकृतियाँ और नयाँ पुरुष-इन्होंको तत्त्व मानते हैं ॥ २४ ॥ उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि-मृनियोनि भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्त्वीकी गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्तियुक्त है। जो लोग क्लकानी हैं, उन्हें

किसी भी मतमें बुग्रई नहीं दोखती। उनके लिये तो सब कुछ ठीक ही है।। २५॥

उद्धक्कोने कहा -- श्यामसृन्दर ! यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष--दोनों एक-दूसरेसे सर्वधा भिन्न हैं, तथापि वे आपसमें इतने घल-मिल गये हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो ? ॥ २६ ॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें इनकी भिन्नता और अभिन्नताको लेकर बहुत बड़ा सन्देह है। आप तो सर्वज्ञ है, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका

ज्ञानका नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटानेमें समर्थ है ॥ २८ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा — उद्धवजी ! प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा—इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है।

निवारण कर दीजिये ॥ २७ ॥ भगवन् ! आपकी ही कृपासे

जीवोंको ऋन होता है और आपकी मायाशक्तिसे ही उनके

इस प्राकृत जगत्में जन्म-मरण एवं वृद्धि-हास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणोंके शोभसे ही बना है ॥ २९ ॥ प्रिय मित्र ! मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्त्व, रज आदि गुणोंसे अनेको प्रकारकी भेदबृत्तियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकासत्मक सृष्टिको तीन भागोमें बाँट सकते हैं। वे तीन भाग हैं—अध्यात्म, अधिदेव और अधिमृत॥३०॥ उदाहरणार्थ---नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म हैं, उसका विषय रूप अधिभत है और नेत्रगोलकमें स्थित सर्यदेवताका अंश

\*\*\*\*\* अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध

होते हैं और इसलिये अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत—ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष है। परन्तु आकारामें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंको अपेक्षासे मृक्त

है, क्योंकि वह स्वतःसिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदोंका मुलकारण, उनका साक्षी और उनसे

परे हैं। वही अपने स्वयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थींकी मुलसिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता

है। जिस प्रकार चक्के तीन भेद बताये गये, उसी प्रकार

त्वचा, श्रोत्र, जिह्ना, नासिका और चित्त आदिके भी तीन-तीन भेद हैं 🍍 ॥ ३१ ॥ प्रकृतिसे महतत्त्व बनता है

और महत्तत्वसे अहङ्कार । इस प्रकार यह अहङ्कार गुणेंकि क्षोपसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है। अहङ्कारके तीन भेद हैं—सात्त्विक, तामस और राजस।

यह अहदूर ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूलकारण है ॥ ३२ ॥ आत्मा ज्ञानस्वरूप है; उसका इन पदार्थींसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई विवादकी ही बात है! अस्ति-नास्ति ( है-नहीं),

सगुण-निर्गुण, पाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी वाद-विवाद हैं, संबका मुलकारण भेददृष्टि ही है। इसमें सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सर्वथा व्यर्थ है तथापि जो लोग मुझसे—अपने

वास्तविक स्वरूपसे विमुख है, वे इस विवादसे मुक्त नहीं हो सकते॥ ३३॥

उद्धवजीने पूछा — भगवन् ! आपसे विपुख जीव अपने किये हुए पुण्य-पापेंके फलस्वरूप ऊँची-नीची

योनियोमें जाते-आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकर्ताका कर्म करना और नित्य-बस्तुका जन्य-मरण कैसे सम्भव

है? ॥ ३४ ॥ गोविन्द ! जो लोग आत्यज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयको ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषयके विद्वान् संसारमें प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि

सभी लोग आपको मायाको भूल-भूलैयामे पड़े हुए हैं। इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइये ॥ ३५ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव ! मनुष्यीका

मन कर्म-संस्कारीका पुञ्ज है। उन संस्कारीके अनुसार भोग प्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं। इसीका नाम है लिङ्कशरीर। वही कमेंकि अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे लोकमें

आता-जाता रहता है। आत्मा इस लिङ्गशरीरसे सर्वधा पृथक् है। उसका आना-जाना नहीं होता; परन्तु जब वह अपनेको लिङ्गशरीर ही समझ बैठता है, उसीमें अहङ्कार

कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना प्रतीत होने

लगता है ॥ ३६ ॥ मन कमेंकि अधीन है । वह देखे हए या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता है और

क्षणभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्वीविन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है। धीरे-धीरे उसकी स्पृति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ उन देवादि शरीरोपें इसका इतना अभिनिवेश, इतनी

तल्लीनता हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता । किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है॥ ३८॥ उदार उद्धव ! जब यह जीव किसी भी शारीरको अभेद-भावसे मैं के रूपमें स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं, ट्रोक वैसे

ही जैसे स्वप्रकालीन और मनोरथकालीन शरीरमें अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९ ॥ यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूर्व-देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरधमें स्थित जीव

भी पहलेके स्वप्न और मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथमें पूर्व-सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझता है॥४०॥ इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मवस्तुमें यह उत्तम,

मध्यम और अधमको त्रिविधता भासती है। उनमें

वथा खंक, स्पर्श और वायु ; अवन, शब्द और दिशा; जिहा, रस और वरण; नासिका, गब्ध और अधिकेकुमान; चित, विकासका विषय और वासुदेव; मन, मनका विषय और धन्यमः; अहङ्कार, अहङ्कारका कियय और हट: वृद्धि, समझनेका विथय और बहार —इन सभी शिक्ष वस्त्रीले आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अधिमान करनेसे ही आत्मा बाह्य और आध्यत्तर मेदोंका हेतु मालुम पड़ने लगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आदिके लिये भेदका हेत् हो जाता है ॥ ४१ ॥ प्यारे उद्धव ! कालकी गति सक्ष्म है । उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोंको उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सुक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते ॥ ४२ ॥ जैसे कालके प्रभावसे दियेकी लौ, नदियोंके प्रवाह अथवा वृक्षके फलोंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है ॥ ४३ ॥ जैसे यह उन्हों ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही जल है--ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वैसे ही विषय-चिन्तनमें व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वधा मिथ्या है ॥ ४४ ॥ यद्यपि वह प्रान्त पुरुष भी अपने कमेंकि बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है; वह भी अजन्या और अमर ही है, फिर भी भ्रान्तिसे वह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी है, जैसे कि काष्ट्रसे युक्त अग्नि पैदा

उद्धवजी ! गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड अवस्था, बुढापा और मृत्यु—ये नौ अवस्थाएँ शरीरको ही है ॥ ४६ ॥ यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु वह अज्ञानवश गुणोंके सङ्गसे इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है ॥ ४७ ॥ पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने-अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये। जन्म-मृत्युसे युक्त देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे युक्त शरीर नहीं है ॥ ४८ ॥ जैसे जौ-येहें आदिकी फसल बोनेपर उम आती है और पक जानेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुष उनके उगने और काटनेका जाननेवाला साक्षी है, वह उनसे सर्वधा पृथक है; वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वधा पृथक है ॥ ४९ ॥ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आत्माका विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे

होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता है ॥ ४५ ॥

तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं । इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है॥ ५०॥ जब अविवेकी जीव अपने कमोंके अनुसार जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकने लगता है, तब सात्त्विक कर्मोंकी आसक्तिसे वह ऋषिलोक और देवलोकमें, राजसिक कमौंकी आसक्तिसे मनुष्य और असुरवोनियोमें तथा तामसी कमोंकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पश्-पक्षी आदि योनियोमें जाता है।। ५१॥ जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह खयं भी उसका अनुकरण करने---तान तोडने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धिके गुणोंको देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है।। ५२ ॥ जैसे नदी-तालाब आदिके जलके हिलने या चंचल होनेपर उसमें प्रतिबिध्वित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिलते-डोलते-से जान पडते हैं, जैसे घुमाये जानेवाले नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी धूमती हुई-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये तथा स्वप्नमें देखे गये भोग-पदार्थ सर्वथा अलोक ही होते हैं, वैसे हो हे दाशाई ! आत्माका विषयान्भवरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव ही है ॥ ५३-५४ ॥ विषयोंके सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका हो चिन्तन करता रहता है, उसका यह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता, जैसे स्वप्नमें प्राप्त अनर्ध-परम्परा जागे बिना निवृत नहीं होती ॥ ५५ ॥

प्रिय उद्धव ! इसलिये इन दृष्ट (कभी तृप्त न होनेवाली) इन्द्रियोसे विषयोको मत भोगो। आत्म-विषयक अञ्चानसे प्रतीत होनेवाला सांसारिक भेटमाव भ्रममुलक ही है, ऐसा समझो ॥ ५६ ॥ असाध पुरुष गर्दन पकडकर बाहर निकाल दें, वाणीहारा अपमान करें, उपहास करें, निन्दा करें, मारें-पीटें, बाँघें, आजीविका छीन लें, ऊपर धूक दें, मृत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, निष्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें; उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुव्य न होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका तो पता हो नहीं है। अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेक-वृद्धिद्वारा ही-किसी बाह्य साधनसे नहीं-अपनेको

बचा लेना चाहिये। यस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियोसे बचनेका एकमात्र साधन है॥ ५७-५८ ॥

उद्धवजीने कहा—भगवन्! आप समस्त बकाओंके शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त असहा समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवनमें धारण कर सकूँ, बैसे हमें बतलाइये ॥ ५९ ॥ विश्वासन् ! जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमलोंका ही आश्रय ले लिया है, उन शान्त पुरुषोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टोंके द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन् हैं; क्योंकि प्रकृति अत्यन्त बलवती है ॥ ६० ॥

## तेईसवाँ अध्याय

#### एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वास्तवमें भगवान्की लीलाकषा ही श्रवण करनेबोष्य है। वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता है। जब उनके परमप्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंशविभूषण श्रीभगवान्ने उनके प्रश्नकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवगुरु वृहस्पतिके शिष्य उद्धवजी ! इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्जनोंकी कटुवाणीसे बिंधे हुए अपने हृदयको सँभाल सकें ॥ २ ॥ मनुष्यका हृदय मर्मभेदी वाणीसे विधनेपर भी उतनी पीडाका अनुभव नहीं करता, जितनी पीडा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्वाण पहुँचाते है ॥ ३ ॥ उद्धवजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; मैं बही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मनं लगाकर उसे सुनो ॥ ४ ॥ एक भिश्चकको दुष्टीने बहुत सताया था । उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके कमीका फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किये थे । उन्होंका इस इतिहासमें वर्णन है ॥ ५ ॥

प्राचीन समयको बात है, उज्जैनमें एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती-स्थापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोमी था। क्रोघ तो उसे बात-बातमें आ जाया करता था॥ ६॥ उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको कभी मीठी बातसे भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिलानेकी तो बात हो क्या है। वह धर्म-कर्मसे

रीते घरमें रहता और स्वयं भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सुखो नहीं करता था॥ ७॥ उसकी कृपणता और बुरे खभावके कारण उसके बेटे-बेटी, भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखो रहते और मन-ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया करते थे । कोई भी उसके मनको प्रिय लगनेवाला व्यवहार नहीं करता था ॥ ८ ॥ वह लोक-परलोक दोनोंसे ही गिर गया था। बस, यक्षोके समान धनकी रखवाली करता रहता था। उस धनसे वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनोतक इस प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायञ्चके भागी देवता विगड उठे ॥ ९ ॥ उदार उद्धवजी ! पञ्चमहायञ्जके मागियोंके तिरस्कारसे उसके पूर्व-पृण्योंका सहारा---जिसके बलसे अंबतक धन टिका हुआ था--जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्टा किया था, वह धन उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट-प्रष्ट हो गया ॥ १० ॥ उस नीच भाराणका कुछ धन तो उसके कुट्टियपैनि ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये। कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे पारा गया। कुछ साधारण मनुष्यंनि ले लिया और बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने हड्डप लिया ह ११॥ उद्धवजो ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही । न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके संगे-सम्बन्धियाँने भी उसकी ओरसे मुँह मोड लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिनाने घेर लिया ॥ १२ ॥ धनके नाशसे उसके इंदयमें बड़ी जलन

हुई । उसका मन खेदसे भर गया । आँसुओंके कारण गला है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य है, जो रुध गया । परन्तु इस तरह वित्ता करते-करते ही उसके अनथींके धाम धनके चक्करमें फैसा रहे ॥ २३ ॥ जो मनुष्य मनमें संसारके प्रति महान् दुःखबुद्धि और उत्कट वैराग्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुम्बी और का उदय हो गया ॥ १३ ॥ उनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीं अब वह ब्राह्मण मन-हो-मन कहने लगा—'हाय ! रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह

हाय !! बड़े खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धनके लिये मैंने सरतोड परिश्रम किया, वह न तो धर्मकर्ममें लगा और न मेरे सुखभोगके ही काम आया ॥ १४ ॥ प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषोंको धनसे कभी सुख नहीं मिलता। इस लोकमें तो वे घन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे जलते रहते है और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमें जाते है ॥ १५ ॥ जैसे थोडा-सा भी कोड़ सर्वाङ्कसन्दर स्वरूपको बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक-सा भी लोभ यशस्त्रियोंके शुद्ध यश और गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है।। १६।। धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें---जहाँ देखो वहीं निरत्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और प्रमका ही सामना करना पड़ता है॥ १७॥ चोरी, हिसा, झुठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेदबुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्द्धां, लम्पटता, जुआ और शराब-ये पन्द्रह अनर्थ मनव्यंमें धनके कारण ही माने गये हैं । इसलिये कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थको दरसे ही छोड़ दे॥ १८-१९ ॥ भाई-बन्ध्, स्ती-पृत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेहबन्धनसे वैधका विल्कुल एक हए रहते हैं---सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तूरंत एक-दूसरेके शत्र् बन जाते हैं॥ २०॥

छाड़ द ॥ १८-१९ ॥ भाइ-चन्धु, स्ना-पुत्र, माता-ापता, सगे-सम्बन्धी— जो स्नेहबन्धनसे वैधकर विल्कुल एक हुए रहते हैं—सब-के-सब कोड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शत्रु बन जाते हैं ॥ २० ॥ ये लीग धोड़े-से धनके लिये भी शुख्य और कुद्ध हो जाते हैं । बात-की-बातमें सीहार्ट-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लाग-डाँट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं ॥ २१ ॥ देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ बाह्मणशरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सब्वे स्वार्थ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ यह मनुष्यशरीर मोश्र और स्वर्गका द्वार

है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य है, जो अनथेंकि धाम धनके चकरमें फैसा रहे ॥ २३ ॥ जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुम्बी और उनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यसके समान धनकी रखवाली करनेवाला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ मैं अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैंने प्रमादमें अपनी आयु, धन और बल-पौरुष खो दियो । विवेकीलोग जिन साधनोंसे मोझतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्होंको मैंने धन इकट्टा करनेकी व्यर्थ चेष्टामें खो दिया । अब बुढ़ापेमें मैं कौन-सा साधन करूँगा ॥ २५ ॥ मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान् भी धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं ? हो-न-हो, अवश्य ही यह संसार किसीकी

मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है॥२६॥ यह

मनुष्य-शरीर कालके विकराल गालमें पड़ा हुआ है।

इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे,

भोगवासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालोंसे तथा

पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम कमौसे

लाभ ही क्या है ? ॥ २७ ॥

इसमें सन्देह नहीं कि सर्वदेवस्वरूप भगवान् मुझपर प्रसन्न हैं। तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे जगत्के प्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाके समान है। २८॥ मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभमें ही सन्तुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अपने शरीरको तपस्थाके द्वारा सुखा डालूँगा॥ २९॥ तीनों लोकोंके स्वामी देवगण मेरे इस सङ्खल्पका अनुमोदन करें। अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खदवाङ्गने तो दो घड़ोमें ही भगवद्धामकी प्राप्ति कर ली थी॥ ३०॥
भगवान श्रीकथा कहते हैं—उद्धवजी! उस

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्धवजी ! उस उज्जैननिवासी ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके 'मैं' और 'मेरे' पनकी गाँउ खोल दी । इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो गया ॥ ३१ ॥

अब उसके वित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणींको वशमें कर लिया। वह पृथ्वीपर खच्छन्दरूपसे विचरने लगा। यह भिक्षाके लिये नगर और गाँवोंमें जाता अवस्य था, परन्त इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था॥ ३२॥ उद्भवजी ! वह भिक्षुक अवधृत बहुत युका हो गया था। दृष्ट उसे देखते ही ट्रट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके उसे करते ॥ ३३ ॥ कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र ही झटक ले जाता। कोई कमण्डल उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला और कंबा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लैगोटी और वसको ही इधर-उधर डाल देते ॥ ३४ ॥ कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखलाकर फिर छीन लेते। जब यह अवधृत मध्करी माँगकर लाता और बाहर नदी-तटपर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिरपर मृत देते, तो कभी थुक देते। वे लोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे बोलनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न बोलता तो उसे पीटते ॥ ३५-३६ ॥ कोई उसे चोर कहकर डाँटने-इपटने लगता। कोई कहता 'इसे बांध लो, बांध लो' और फिर उसे रस्सीसे बांधने लगते ॥ ३७ ॥ कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 'देखो-देखो, अब इस कृपणने धर्मका ढोंग रचा है। घन-सम्पत्ति जाती रही, स्त्री-पुत्रीने घरसे निकाल दिया; तब इसने भीखा माँगनेका रोजगार लिया है ॥ ३८ ॥ ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा भिखारी धैर्यमें बड़े भारी पर्वतके समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और दुइनिश्चवी हैं ॥ ३९ ॥ कोई उस अवधृतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधोवायु छोड्ता। जैसे लोग तीता-मैना आदि पालतू पश्चियोंको बाँघ लेते या पिजड़ेमें बंद कर लेते है, बैसे ही उसे भी वे लोग बाँध देते और घरोंमें बंद कर देते ॥ ४० ॥ किन्तु वह सब कुछ चपचाप सह लेता । उसे कभी ज्वर आदिके कारण देहिक पीडा सहनी पड़ती, कभी गरमो-सर्दो आदिसे दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदिके द्वारा उसे भौतिक पीडा

वित पहुँचते; परन्तु भिक्षुकके मनमें इससे कोई विकार न को होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके कमींका रने फल है और इसे मुझे अवस्य भोगना पड़ेगा॥ ४१॥ स्य यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके न धर्मसे गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी हुत दृढ़तासे अपने धर्ममें स्थिर रहता और सान्त्विक धैर्यका और आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया

करता ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण कहता—मेरे सुख अथवा दःखका कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता है, न शरीर है और न यह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रृतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार-चकको चला रहा है॥४३॥ सचमूच यह मन बहुत बलवान् है : इसीने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंको सृष्टि को है। उन वृत्तियोंके अनुसार ही सात्त्विक, राजस और तामस-अनेकों प्रकारके कर्म होते हैं और कमेंकि अनुसार ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं॥ ४४॥ मन ही समस्त चेष्टाएँ करता है। उसके साथ रहनेपर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञानशक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन सखा है और अपने अलुफ ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है। मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मनको स्वीकार करके उसके द्वारा विषयोंका भोक्ता बन बैठता है, तब कमोंके साथ आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बैथ जाता है॥ ४५॥ दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्यांदे श्रेष्ट इत—इन सबका अत्तिम फल यही है कि मन एकाप्र हो जाय, भगवान्में लग जाय । मनका समाहित हो जाना ही परम योग है॥४६॥ जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मोंका फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चञ्चल है अथवा आलस्यसे अभिभृत हो रहा है, उसको इन दानादि श्रमकर्मोसे अबतक कोई लाभ नहीं हुआ॥ ४७॥ सभी इन्द्रियाँ मनके वशमें हैं । मन किसी भी इन्द्रिसके वशमे नहीं है। यह मन बलवान्से भी बलवान, अल्क्ल भयङ्कर देव है। जो इसको अपने वशमं कर लेता है, वही देव-देव—इन्द्रियांका विजेता

रहते हैं ॥ ५० ॥

है।।४८॥ सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असहा है। यह बाहरी शरीरको ही नहीं, हदयादि मर्पस्थानोंको भी बेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्योंको चाहिये कि सबसे पहले इसी शत्रुपर विजय प्राप्त करे; परन्तु होता है यह कि मुर्ख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योसे झुठपुठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत्के लोगोंको ही मित्र-शत्र-उदासीन बना लेते हैं ॥ ४९ ॥ साधारणतः मनुष्योंकी बद्धि अंधी हो रही है । तभी तो वे इस मनःकल्पित शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान बैठते हैं और फिर इस भ्रमके फंदेमें फँस जाते हैं कि 'यह मैं हैं और यह दूसरा।' इसका परिणाम यह

होता है कि वे इस अनन्त अज्ञानास्कारमें ही भटकते

यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण है,

तो भी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि सुख-द:ख पहुँचानेवाला भी मिट्टीका शरीर है और भोगनेवाला भी। कभी भोजन आदिके समय यदि अपने दांतांसे ही अपनी जीभ कर जाय और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किसपंर क्रोध करेगा ? ॥ ५१ ॥ यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी इस दुःखसे आत्माकी क्या हानि ? क्योंकि यदि दःखके कारण देवता हैं, तो इन्द्रियाभिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें है; वे ही दसरेमें भी हैं। ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके किसी एक अङ्गसे दुसरे अङ्गको चीट लग जाय तो भला, किसपर क्रोध किया जायगा ?॥ ५२॥ यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दु:खका कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिध्या है। इसक्तिये न सुख है, न दुःखः; फिर क्रोध कैसा? क्रोधका निपित्त ही क्या ? ॥ ५३ ॥ यदि अहाँको सुख-दःखकः निमित मार्ने, तो उनसे भी अजन्मा आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्म-मृत्युशील शरीरपर ही होता है। अहोकी पीडा तो

उनका प्रभाव प्ररूप करनेवाले शरीरको ही होती है और

आत्मा उन यहाँ और शरीरोंसे सर्वथा परे है। तब भला

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अह किसपर क्रोध करें ?॥ ५४॥ यदि कमोंको ही सुख-दु:खका कारण माने तो उनसे आत्माका क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक पदार्थके जड और चेतन--- उभवरूप होनेपर ही हो सकते हैं।(जो बस्त् विकारयुक्त और अपना हिताहित जाननेवाली होती है, उसीसे कर्म हो सकते हैं; अतः वह विकारयक्त होनेके कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन।) किन्तु देह तो अचेतन है और उसमें

पक्षीरूपसे रहनेवाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और

साक्षीमात्र है। इस प्रकार कर्मोंका तो कोई आधार ही

सिद्ध नहीं होता। फिर कोघ किसपर करें ? ॥ ५५ ॥

यदि ऐसा मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, तो

आत्मापर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आगको नहीं जला सकती और वर्फ वर्फको नहीं गला सकता, वैसे ही आतमस्वरूप काल अपने आत्माको ही सुख-द:ख नहीं पहेँचा सकता। फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दृःख आदि इन्द्रोंसे सर्वथा अतीत है।। ५६।। आत्मा प्रकृतिके स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है। उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे इन्द्रका स्पर्श ही नहीं होता। यह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकनेवाले अरङ्कारको ही होता है। जो इस बानको जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे भयभीत नहीं होता ॥ ५७ ॥ बडे-बडे प्राचीन ऋषि-मृनियोंने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसीका आश्रय ब्रहण करूँगा और मृक्ति तथा प्रेमके दाता भगवान्के चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस दरन अञ्चन-सागरको अनायास ही पार कर लुँगा ।। ५८ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं -- उद्धवनी ! उस बाह्मणका धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दुर हो गया। अब वह संसारसे विरक्त हो गया था और

संन्यास लेकर पृथ्वीमें साच्छन्द विचर रहा था। यद्यपि

दुष्टीने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्ममें

अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय

वह मौनो अबध्रुत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया

करता था॥५९॥ उद्धवजी! इस संसारमें मनुष्यको

कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उसके चित्तका हो जाओ। वस, सारे योगसाधनका इतना ही सार-संप्रह प्रमाप है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, है॥६१॥ यह भिक्षुकका गीत क्या है, मूर्तिमान् उदासीन और शत्रुके भेद अज्ञानकित्पत है॥६०॥ अहाज्ञान-निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाप्रचित्तसे इसे सुनता, इसिलये प्यारे उद्धव! अपनी यृत्तियोंको मुझमें तन्मय कर सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख-दुःखादि दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको इन्द्रोंके वशमें नहीं होता। उनके बीचमें भी वह सिहके वशमें कर लो और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित समान दहाड़ता रहता है॥६२॥

## चौबीसवाँ अध्याय

#### सांख्ययोग

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्यारे उद्धव ! अब मैं तुम्हें सांख्यशास्त्रका निर्णय सुनाता हूँ। प्रचीन कालके बड़े-बड़े ऋषि-मुनियेनि इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भलीभाँति समझ लेता है, तो वह भेदबृद्धि-मूलक सुख-दुःखादिरूप भमका तत्काल त्याग कर देता है ॥ १ ॥ युगोंसे पूर्व प्रलयकालमें आदिसल्ययुगमें और जब कभी मनुष्य विवेकानिपुण होते हैं---इन सभी अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण दृश्य और द्रष्टा, जगत् और जीव विकल्पशृत्य किसी प्रकारके भेदभावसे रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं॥ २ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि अहामें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केवल-अद्वितीय सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें---दृश्य और द्रष्टाके रूपमें --दो भागोंमें विभक्त-सा हो गया॥३॥ उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं। उसीने जगत्में कार्य और कारणका रूप घारण किया है। दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानस्वरूप है, पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ उद्धवजी ! मैंने ही जीवोंक शुभ-अशुभ कमोंके अनुसार प्रकृतिको क्षुव्य किया। तब उससे सत्व, रज और तम—ये तीन गुण प्रकट हुए ॥ ५ ॥ उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्तत्व प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही है। महतत्त्वमें विकार होनेपर अहङ्कार व्यक्त हुआ। यह अहदूतर ही जीवाँको मोहमें डालनेक्षाला हैं ॥ ६ ॥ वह तीन प्रकारका है—सात्त्विक, राजस और

है: इसलिये वह जड-चेतन---उभयात्मक है॥७॥ तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्यात्राएँ और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई तथा राजस अहङ्कारसे इन्द्रियाँ और सात्त्रिक अहङ्कारसे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ग्यारह देवता\* प्रकट हुए॥८॥ वे सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये और इन्होंने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया। यह अण्ड मेरा उत्तम निवासस्थान है॥ ९ ॥ जब वह अण्ड जलमें स्थित हो गया, तब मैं नारायणरूपसे इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति हुई। उसीपर ब्रह्माका आविर्माव हुआ॥ १०॥ विश्वसपष्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भूः, भुवः, स्वः अर्थात् पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्ग — इन तोन लोकॉकी और इनके लोकपालोंकी रचना की ॥ ११ ॥ देवताओं के निवासके लिये खलोंक. भूत-प्रेतादिके लिये भुवलींक (अन्तरिक्ष) और मनुष्य आदिके लिये पूलींक (पृथ्वीलोक) का निश्चय किया गया । इन तीनों लोकोंसे ऊपर महलींक, तपलोक आदि सिद्धोंक निवासस्थान हुए॥१२॥ सृष्टिकार्यमें समर्थ ब्रह्माजीने असुर और नागोंके लिये पृथ्वीकं नीचे अतल, बितल, सुतल आदि सात पाताल बनाये। इन्हीं तीनों लोकोमें त्रिगुणात्मक कमोंकि अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती हैं॥ १३ ॥ योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा

तामस । अहङ्कार पञ्चतन्यात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण

<sup>🌋</sup> पाँच अमेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन—इस प्रकार म्यास्ट इन्द्रियोंक ऑधहाता म्यास्ट देवता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* महलॉक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम धाम मिलता है।। १४।। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारोंसे युक्त है। मैं हो कालुरूपसे कमेंकि अनुसार उनके फलका विधान करता हैं। इस गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी इब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है---कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पृण्यगति---उच्चगति प्राप्त हो जाती है॥१५॥ जगत्में छोटे-

बड़े मोटे-पत्रले--जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही सिद्ध होते हैं ॥ १६ ॥ जिसके आदि और अत्तमें जो है, वही बोचमें भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहारके लिये की हुई कल्पनामात्र है। जैसे कंगन-कृप्डल आदि सोनेके विकार और घड़े-सकोरे आदि मिड़ीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे. बादमें भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे । अतः बीचमें भी वे सोना या मिट्टी ही है । पर्ववर्ती कारण (महत्तस्य आदि) भी जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर (अहंकार आदि) कार्य-वर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमें

विद्यमान रहता है, वही सस्य है॥१७-१८॥ इस

प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है

और इसको प्रकट करनेवाला काल है। व्यवहार-कालकी

यह त्रिविधता वस्तृतः ब्रह्म-स्वरूप है और मैं बही शुद्ध

बहा है ॥ १९ ॥ जबतक परमात्माको ईक्षणशक्ति अपना

काम करती रहती है, जबतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी

रहती है, तबतक जीवोंके कर्मभोगके लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-पुत्रदिके रूपसे यह स्र्रिएचक निरन्तर चलता रहता है ॥ २० ॥ यह विराद् ही विविध लोकोंको सृष्टि, स्थिति और

संहारकी लीलाभूमि है। जब मैं कालरूपसे इसमें व्याप्त

होता हैं, प्रलयका संकल्प करता है, तब यह भुवनेकि साथ विनाशरूप विभागके योग्य हो जाता है॥ २१॥

उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्नमें, अन्न बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्यात्रामें लीन हो जाती है॥ २२ ॥ मन्ध जलमें,

जल अपने गुण रसमें , रस तेजमें और तेज रूपमें लीन हो जाता है।। २३ ॥ रूप वायुमें, वायु स्पर्शमें, स्पर्श आकाशमें तथा आकाश शब्दतन्यात्रामें लीन हो जाता

है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें और अन्ततः राजस अहदूतरमें समा जाती हैं॥ २४॥ हे सौम्य ! राजस अहङ्कार अपने नियत्ता सात्त्रिक अहङ्काररूप मनमें, शब्दतन्मात्रा पञ्चपुतोके कारण तामस अहङ्कारमें और सारे जगत्को मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहङ्कार

महत्तत्त्वमें लीन हो जाता है॥ २५॥ ज्ञानशक्ति और

क्रियाशक्तिप्रधान महसत्त्व अपने कारण गुणोंमें लीन हो

जाता है। गुण अध्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी कालमें लीन हो जाती है॥ २६॥ काल मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आत्मामें लीन हो जाता है। आत्मा किसीमें लीन नहीं होता, वह उपाधिरहित अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है। वह

जगतुकी सृष्टि और लयका अधिष्ठान एवं अवधि

है।।२७॥ उद्धवजो ! जो इस प्रकार विवेकदृष्ट्रिसे

देखता है, उसके चित्तमें यह प्रपद्धका भ्रम हो हो नहीं

सकता। यदि कदाचित् उसकी स्कृति हो भी जाय, तो वह अधिक कालतक हृदयमें ठहर कैसे सकता है ? क्या सुर्योदय होनेपर भी आकाशमें अन्धकार ठहर सकता है ॥ २८ ॥ उद्धवजी ! मै कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी है। मैंने तुम्हें सृष्टिसे प्रलय और प्रलयसे सृष्टितककी सांख्यविधि बतला दी। इससे सन्देहकी गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूपमें

स्थित हो जाता है॥ २९॥

## पचीसवाँ अध्याय

तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण

**भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं---**पुरुषप्रवर उद्धवजी ! प्रत्येक व्यक्तिमें अलग-अलग गुणोंका प्रकाश होता है ।

उनके कारण प्राणियोंके स्वभावमें भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुणसे कैसा-कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानीसे सुनो ॥ १ ॥ सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ है---शम (मनःसंयम), दम (इन्द्रियनिग्रह), तितिक्षा (सहिष्णुता), विवेक, तप, सत्य, दया, स्पृति, सन्तोष, त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लजा (पाप करनेमें स्वाधाविक सङ्खोच), आत्माति, दान, विनय और सरलता आदि॥२॥ रजोगुणकी वृत्तियाँ हैं—इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (असन्तोष), ऐंठ या अकड, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेटबाँड, विषयभोग, युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने यशमें श्रेम, हास्य, पराक्रम और हटपूर्वक उद्योग करना आदि ॥ ३ ॥ तमोगुणकी वृत्तियाँ हैं — क्रोध (असहिष्णुता), लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विवाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि॥४॥ इस प्रकार क्रमसे सत्त्वगुण, रजोगुण और तघोगुणकी अधिकांश वृत्तियोंका पृथक्-पृथक् वर्णन किया गया। अब उनके मेलसे होनेवाली वृत्तियोंका वर्णन सुनो ॥ ५ ॥ उद्धवजी ! 'मैं हूँ और यह मेरा है' इस प्रकारको बृद्धिमें तीनो गुणोंका मिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणीके कारण पूर्वोक्त वृतियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब साल्विक, राजस और तामस है ॥ ६ ॥ जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काममें संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे धनकी प्राप्ति होती है। यह भी गुणोंका मिश्रण ही है।।७॥ जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरणमें अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों पूर्णोकः

मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे सत्त्वगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रखोगुणी पुरुषकी और क्रोध-हिसा आदिसे तमोगुणी पुरुषको पहचान करे ॥ ९ ॥ पुरुष हो, चाहे स्त्री—जब वह निष्काम होकर अपने नित्य-नैमित्तिक कमोद्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे संस्वगुणी जानना चाहिये॥ १०॥ सकामभावसे अपने कमोंके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला रजोगूणी है और जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन-पूजन

मेल ही समझना चाहिये॥८॥

करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये॥ ११॥ सस्य, रज और तम-इन तीनों गृषोंका कारण जीवका चित्त है। उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हीं गुणोंके द्वारा जीव

शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें पड़ जाता है।। १२।। सत्त्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शान्त है। जिस समय वह स्जोपूण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है।। १३।। रजोगुण भेदबुद्धिका कारण

है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय

तमोगुण और सत्त्वगुणको दबाकर रजोगुण बढता है, उस समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश और लक्ष्मीसे सम्पन्न होता है ॥ १४ ॥ तमोगुणका स्वरूप है अज्ञान । उसका स्वभाव है आलस्य और बृद्धिकी मृद्धता। जब वह बढ़कर सत्त्वगुण और रजोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी तरह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा-आलस्यके वशीभृत होकर पड़ रहता है ॥ १५ ॥ जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निर्भय हो और मनमें आसक्ति न हो, तब सत्त्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये। सत्त्वगुण मेरी प्राप्तिका साधन है ॥ १६ ॥ जब काम करते-करते जीवकी

चाहिये कि रजोग्ण जोर पकड रहा है ॥ १७ ॥ जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा शब्दादि विषयोंको ठीक-ठोक समझनेमें असमर्थ हो जाय और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सुना-सा हो जाय तथा अज्ञान और विषादकी वृद्धि हो, तब समझना चाहिये कि तमोगुण वृद्धिपर है ॥ १८ ॥ उद्भवजी! सन्वगुणके बढ्नेपर देवताओका, रजोगुणके बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसोंका बल बढ़ जाता है। (बृत्तियोंमें भी क्रमश:

बृद्धि चञ्चल, ज्ञानेन्द्रियाँ असन्तष्ट, कर्मेन्द्रियाँ विकारयक्त,

पन भान्त और शरीर अस्वस्थ हो जाय, तब समझना

सत्तादि गुणीकी अधिकता होनेपर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्वप्रधान निवृति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो जाती हैं) ॥ १९ ॥ सस्वगुणसे जावत्-अवस्था, रजोगुणसे स्वप्रावस्था और तमोगुणसे सुष्टित-अवस्था होती है। तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है। बही शुद्ध और एकरस आत्मा है ॥ २० ॥ वेदोंके अभ्यासमें तत्पर बाह्मण सत्त्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकोंमे जाते हैं।

और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिलता है।। २१ ॥ जिसकी मृत्यु सत्त्वगुणोंकी वृद्धिके समय होती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है: जिसकी रजोगुणकी वृद्धिके समय होती है, उसे मनुष्यलोक मिलता है और जो तमोगुणकी वृद्धिके समय मरता है, उसे नरककी प्राप्ति होती है। परन्तु जो पुरुष त्रिगुणातीत—जीवन्युक्त हो गये हैं, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ जब अपने धर्मका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्कामभावसे किया जाता है, तब वह साल्विक होता है। जिस कर्मके अनुष्टानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है और जिस कर्ममें किसीको सताने अधवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामसिक होता है ॥ २३ ॥ शुद्ध आत्माका ज्ञान सात्त्विक है। उसको कर्ता-भोत्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनोंसे विलक्षण मेरे स्वरूपका वास्तविक ज्ञान निर्मुण ज्ञान है॥ २४॥ वनमें रहना सान्तिक निवास है, गाँवमें रहना राजस है और जुआधरमें रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निर्गण निवास है ॥ २५ ॥ अनासक्तभावसे कर्म करनेवाला सान्त्रिक हैं, रागान्य होकर कर्म करनेवाला राजसिक है और पूर्वापरविचारसे रहित होकर करनेवाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरणमें रहकर बिना अहङ्कारके कर्म करता है, वह निर्मृण कर्ता है ॥ २६ ॥ आसमज्ञानविषयक श्रद्धा सालिक श्रदा है, कर्मविषयक श्रदा राजस है और जो श्रद्धा अधर्ममें होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रद्धा है, वह निर्मुण श्रद्धा है ॥ २७ ॥ आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन साहितक है। रसनेन्द्रियको रुचिकर और स्वादकी दृष्टिसे युक्त आहार राजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामस अत्तर्मृखतासे—आत्मचित्तनसे होनेवाला सुख सान्त्रिक है। बहिर्मुखतासे-विषयोंसे प्राप्त होनेवाला राजस है तथा अज्ञान और दोनतासे

तमीगुणसे जीवोंक्ये बृक्षादिपर्यन्त अघोगति प्राप्त होती है

प्राप्त होनेबाला सुख तामस है और जो सुख मुझसे मिलता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है।। २९॥ उद्धवजी ! द्रव्य (वस्तु), देश (स्थान), फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य-तिर्यगादि शरीर और निष्ठा—सभी त्रिगुणालस्क है ॥ ३० ॥ नररल ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं—वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे अनुभव किये हुए हों, शास्त्रोंके द्वारा लोक-लोकान्तरेके सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके द्वारा सोचे-विचारे गये हो ॥ ३१ ॥ जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणो और कर्मीक अनुसार ही होती हैं। हे सीम्य ! सब-के-सब गुण चितसे ही सम्बन्ध रखते हैं (इसलिये जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है)। जो जीव उनपर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्टित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है॥ ३२ ॥ यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीरमें तत्त्वज्ञान और उसमें निष्टारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है; इसलिये इसे पाकर बृद्धिमान् पुरुषोंको गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये॥ ३३॥ विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सत्त्वगुणके सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले. इन्द्रियोंको वशमें कर ले और मेरे खरूपको समझकर मेरे भजनमें लग जाय। आसक्तिको लेशमात्र भी न रहने दे॥ ३४॥ योगयुक्तिसे चित्तवृक्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके द्वारा सत्त्वगुणपर मी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणोंसे मृक्त होकर जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है।। ३५॥ जीव लिङ्गशरीररूप अपनी उपाधि जीवत्वसे तथा अन्तःकरणमें उदय होनेवाली सत्त्वादि गुणोंकी वृत्तियाँसे मुक्त होकर मुझ बहाकी अनुभृतिसे एकत्क्दर्शनसे पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी विषयमें नहीं जाता ॥ ३६ ॥

## छब्बीसवाँ अध्याय

#### पुरुरवाकी वैराग्योक्ति

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्धवजी! यह मनुष्यशरीर मेरे स्वरूपज्ञानकी प्राप्तिका-मेरी प्राप्तिका मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित मुझ आनन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है।। १।। जीबोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमधी हैं। जीव ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। सस्त्व-रज आदि गुण जो दीख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं। ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीचमें रहनेपर भी उनके द्वारा व्यवहार करनेपर भी उनसे बँधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है।। २ ॥ साधारण लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो लोग विषयेकि सेवन और उदरपोषणमें ही लगे हुए हैं, उन असत् पुरुषोंका सङ्ग कभी न करें; क्योंकि उनका अनुगमन करनेवाले पुरुषकी वैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अंधेके सहारे चलनेवाले अंधेकी। उसे तो घोर अन्धकारमें ही भटकना पहता है ॥ ३ ॥ उद्धवजी ! पहले तो परम यशस्त्री सम्राट् इलानन्दन पुरूरवा उर्वशीके विरहसे अत्यन्त बेस्थ हो गया था। पीछे शोक हट जानेपर उसे बढ़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायो॥४॥ राजा पुरुरवा नग्न होकर पागलकी भाँति अपनेको छोड़कर भागतो हुई उर्वशीके पीछे अत्यन्त विद्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा—'देवि ! निष्ठुर इदये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत' ॥ ५ ॥ उर्वशीने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृष्ति नहीं हुई थी। वे शुद्र विषयोंके सेवनमें इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोंको रात्रियाँ न जाती मालूम पड़ीं और न तो आती॥६॥ पुरुखाने कहा— हाय-हाय ! भला, मेरी मृढता तो देखो, कामबासनाने मेरे चितको कितना कल्पित कर

दिया ! उर्वशीने अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गला पकड़ा

कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये। ओह ! विस्पृतिकी भी एक सीमा होती है॥७॥ हाय-हाय !

इसने मुझे लुट लिया। सुर्य अस्त हो गया या उदित

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

बहुत-से वर्षिक दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे मालुमतक न पड़ा ॥ ८ ॥ अहो ! आश्चर्य है ! मेरे मनमे इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिखार्मण चक्रवर्ती सप्राट् मुझ पुरूरवाको भी सियोंका क्रोडामुग (खिलीना) बना दिया ॥ ९ ॥ देखो, मैं प्रजाको मर्यादामें रखनेवाला सम्राट् हैं। वह मुझे और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग-धड़ंग रोता-बिलखता उस स्वीके पीछे दौड़ पड़ा । हाय ! हाय ! यह भी कोई जीवन है॥ १०॥ मै गधेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी स्त्रीके पीछे-पीछे दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है ॥ ११ ॥ स्त्रीने जिसका मन चरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्याससे भी कोई लाभ नहीं। और इसमें सन्देह नहीं कि उसका एकान्तसेवन और मीन भी निष्कल है ॥ १२ ॥ मुझे अपने ही हानि-लाभका पता नहीं, फिर भी अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है। मुझ मुर्खको शिकार है। हाय ! हाय ! मैं चक्रवर्ती सम्राट् होकर भी गधे और बैलको तरह स्रीके फंटेमें फैस गया॥ १३॥ मैं वर्षीतक उर्दशीके होठीकी मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी कामवासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियोंसे अग्निकी तुष्ति हुई है ?॥ १४ ॥ उस कुलदाने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन्युक्तोके स्वामी इन्द्रियातीत भगवानुको छोड़कर और ऐसा कौन है, जो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके ॥ १५ ॥ उर्वशीने तो मुझे वैदिक सक्तके वचनोंद्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका वह भयद्भूर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इन्द्रियों ही मेरे हाथके बाहर हो गर्यी, तब मैं समझता भी कैसे॥१६॥ जो रस्सीके स्वरूपको न जानकर उसमें सर्पको कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा है ? इसी प्रकार इस उर्वशीने भी हमारा क्या विगाडा ? क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेन्द्रिय

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हुआ—यह भी मैं न जान सका। बड़े खेदकी बात है कि

34 ॰ २६ ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* होनेके कारण अपराधी हैं॥ १७॥ कहाँ तो यह मैला-कुचैला, दुर्गन्यसे भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुक्मारता, पवित्रता, सृगन्ध आदि पृथोचित गृण ! परन्तु मैंने अज्ञानवश अस्नन्दरमें सुन्दरका आरोप कर लिया ॥ १८ ॥ यह शरीर माता-पिताका सर्वस्व है अथवा पत्नीको सम्पत्ति ? यह स्वामीको मोल ली हुई वस्त् है, आगका ईंधन है अथवा कुते और गीधोंका भोजन ? इसे अपना कहें अथवा सुहद्-सम्बन्धियोंका? बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९ ॥ यह शरीर मल-मुत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है। इसका अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जाये अथवा जला देनेपर यह राखका ढेर हो जाय। ऐसे शरीरपर लोग लट्ट हो जाते हैं और कहने लगते हैं—'अहो ! इस खोका मुखड़ा कितना सुन्दर है। नाक कितनी सुघड़ है और मन्द-पन्द मुसकान कितनी मनोहर है ॥ २० ॥ यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मञ्जा और हांड्रियोंका ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है, तो मल-मूत्रके कीड़ोंमें और उसमें अन्तर ही क्या है।। २१॥ इसलिये अपनी भलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये कि सियों और स्त्रीलम्पट प्रुपोका सङ्ग न करे। विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर ही नहीं है।। २२ ॥ जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें विकार नहीं होता। जो लोग विषयोंक साथ इन्द्रियोंका

संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चल होकर शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ अतः वाणी, कान और मन आदि इन्द्रियोंसे खियों और स्नीलम्पटोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। मेरे-जैसे लोगोंकी तो बात हो क्या, बड़े-बड़े बिद्वानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और पन

विश्वसनीय नहीं है ॥ २४ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते है-उद्धवजी ! राजराजेश्वर पुरूरवाके मनमें जब इस तरहके उदगार उठने लगे, तब उसने उर्वशीलोकका परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोद्य होनेके कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने इटयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षात्कार कर

फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहाँ है। वे सर्दी-गरमी, सुख-दु:ख आदि दुन्द्रोमें एकरस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिप्रह नहीं रखते ॥ २७ ॥ परमभाग्यवान् उद्धवजी ! संतोंके सीभाग्यकी महिमा कौन कहे ? उनके पास सदा-सर्वदा मेरी लीला-कथाएँ हुआ करती हैं। मेरी कथाएँ मनुष्येकि लिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पाय-तापोंको वे घो डालती हैं॥ २८॥ जो लोग आदर और श्रद्धासे मेरी लीला-कथाओंका श्रवण, पान और अनुमोदन करते हैं. वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९ ॥ उद्धवजी ! मैं अनन्त अचिन्य कल्याणमय गुणगणीका आश्रय हैं। मेरा स्वरूप है---केवल आनन्द, केवल अनुभव , विशुद्ध आत्मा । मैं साक्षात् परब्रहा हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है ॥ ३० ॥ उनकी तो बात हो क्या—जिसने उन संत प्रुषोकी शरण प्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजडता. संसारभय और अज्ञान आदि सर्वधा निवृत्त हो जाते हैं। भला, जिसने ऑग्निभगवानुका आश्रय ले लिया उसे शीत, पय अथवा अन्धकारका दृःख हो संकता है ?॥ ३१ ॥ जो इस घोर संसारसागरमें इब-उतरा रहे हैं, उनके लिये ब्रहावेला और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय है, जैसे जलमें डूब रहे लोगोंके लिये दृढ़ नौका ॥ ३२ ॥ जैसे अनसे प्राणियंकि प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं ही दोन-द्खियोंका परम रक्षक है, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही जो लोग

लिया और वह शान्तभावमें स्थित हो गया॥२५॥ इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि पुरुरवाकी भौति

कसङ्ग छोड़कर सत्प्रधोंका सङ्ग करे। संत पुरुष अधने

सद्पदेशोंसे उसके मन्की आसक्ति नष्ट कर देंगे॥ २६॥

संत प्रवॉका लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझमें लगा रहता है।

उनके हृदयमें शान्तिका अगाध समुद्र लहराता रहता है।

वे सदा-सर्वदा सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवानुका

ही दर्शन करते हैं। उनमें अहङ्कारका लेश भी नहीं होता,

संसारसे भवभीत हैं, उनके लिये संतजन ही परम आश्रय हैं॥ ३३॥ जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, बैसे ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवानुको देखनेके लिये अन्तर्दृष्टि देते हैं। संत अनुप्रहशील देवता हैं। संत अपने हितैषी सहद् हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहैं, स्वयं मैं ही संतके रूपमें विद्यमान हैं॥ ३४॥ प्रिय उद्धव ! आत्मसाक्षात्कार होते ही इसानन्दन पुरुरवाको उर्वशीके लोकको स्पृता न रही। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गर्वी और वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीपर विचरण करने लगा ॥ ३५ ॥

## सत्ताईसवाँ अध्याय

#### क्रियायोगका वर्णन

उद्धकजीने पूछा---भक्तवस्पल श्रीकृष्ण ! जिस क्रियायोगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे जिस उद्देश्यसे आपको अर्चा-पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये॥१॥ देवर्षि नारद, भगवान् व्यासदेव और आचार्य बृहर्स्पात आदि बड़े-बड़े ऋषि-मृति यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्योंके परम कल्याणकी साधना है॥ २ ॥ यह क्रियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दसे ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियोंको और भगवान शहरने अपनी अर्ज्जाक्षिनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश किया था ॥ ३ ॥ मर्यादारक्षक प्रभो ! यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारो, गहस्य आदि आश्रमेकि लिये भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता है कि स्ती-शुद्रादिके लिये भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना-पद्धति है ॥ ४ ॥ कमलनयन स्यामस्दर ! आप शहुर आदि जगदीक्षरोंके भी ईश्वर है और मैं आपके चरणोंका प्रेमी भक्त है। आप कृपा करके मुझे यह कर्मबन्धनसे मुक्त करनेवाली विधि बतलाइये ॥ ५ ॥

भगवान् श्रीक्रवाने कहा — उद्धवजी ! कर्मकाण्डका इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इसलिये मैं उसे थोड़ेमें ही पूर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता हैं ॥ ६ ॥ मेरी पुजाको तीन विधियाँ हैं — वैदिक, तान्तिक और मिश्रित। इन तीनोंमेंसे मेरे मक्तको जो भी अपने अनुकुल जान पडे, उसी विधिसे पेरी आराधना करनी

चाहिये॥ ७॥ पहले अपने अधिकासनुसार शास्त्रोतः विधिसे समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर द्विबल्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्तिके साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुझ परमात्माका पुजाकी सामग्रियोंके द्वारा मृर्तिमें , वेदीमें, अग्निमें, सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें — चाहे किसोमें भी आराधना करे॥ ९॥ उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल दत्अन करके पहले शरीरशद्धिके लिये स्नान करे और फिर वैदिक और तालिक दोनों प्रकारके मन्त्रीसे पिड़ी और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे ॥ १० ॥ इसके पश्चात् वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये। उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदुढ़ सुङ्करूप करके वैदिक और तान्त्रिक विधियोंसे कर्मबन्धनोसे छुडानेवाली भेरी पूजा करे ॥ ११ ॥ भेरी मुर्ति आठ प्रकारकी होती है-पत्यस्की, लकड़ीकी, धात्की, मिट्टी और चन्दन आदिको, चित्रमयो, बालकामयो, मनोमयी और मणिमयी ॥ १२ ॥ चल और अचल भेदसे दो प्रकारको प्रतिमा ही मुझ भगवानुका मन्दिर है। उद्भवजी ! अचल प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आबाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये॥ १३॥ चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है। चाहे करे और चाहे न करे। परन् वालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिये। मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको स्नान न कतावे, केवल मार्जन कर दे; परन्त और सबके स्नान कराना चाहिये ॥ १४ ॥ प्रसिद्ध-प्रसिद्ध

हो क्या है ॥ १८ ॥

पदार्थोंसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा को जाती है, परन्तु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थीसे और भावनामात्रसे ही हदयमें मेरी पूजा कर ले॥ १५॥ उद्भवनी ! स्नान, वस्त, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातुको प्रतिसाके पूजनमें हो उपयोगी हैं। बालुकामयी मृति अथवा मिट्टोकी वेदीमें पूजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रोंके द्वारा अङ्ग और उसके प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये। तथा अग्निमें पूजा करनी हो, तो घृतमिश्रित हवन-सामग्रियोसे आहति देनी चाहिये॥ १६॥ सूर्यको प्रतीक पानकर की जानेवाली उपासनामे मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जलमें तर्पण आदिसे मेरी उपासना करनी चाहिये। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे जल भी चढाता है, तब मैं उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता हैं॥ १७ ॥ यदि कोई अभक्त मुझे बहत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं उससे सन्तृष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति-श्रद्धापूर्वक समर्पित जलसे ही प्रसन्न हो जाता हैं, तब गन्ध, पुष्प,

और रहें। तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके पॉवन्नतासे उन कशोंके आसन पर थैठ जाय । यदि प्रतिमा अवल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये। इसके बाद पूजाकार्य प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मुर्तिमें मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्वसर्मार्पत सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जलसे भरे हए कलश और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-एष्य आदिसे करे ॥ २०॥ प्रोक्षणपात्रके जलसे पुजासामग्री और अपने शरीरका

चन्दन, तुलसीदल आदि; अर्घ्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, अक्षत,

जी, कुश, तिल, सरसों और दुव तथा आचमनपात्रमें

जायफल, लॉग आदि डाले।) इसके याद फ्जा

सुक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध ऋषि-मृनि ॐ कारके अकार, उकार, मकार, बिन्द और नाद-इन पाँच कलाओंक अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं ॥ २३ ॥ वह जीवकला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारीसे मन-ही-मन उसको पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर तन्पय होकर मेरा आबाहन करे और प्रतिमा आदिमे स्थापना करे । फिर मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ उद्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियोंकी भाषता करे। अर्थात् आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान, वैराम्य और ऐश्वर्यरूप घृप, दीप और नैकेश आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य-ये चार चारो दिशाओंमें इंडे हैं; सत्त्व-रज-तम-रूप तीन उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्टी कर ले। फिर पटरियोंकी बनी हुई पीठ हैं; उसपर विमला, उत्कर्षिणी, इस प्रकार कुश विछाये कि उनके अगले भाग पूर्वकी ज्ञाना, किया, योगा, प्रद्धी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा—ये नौ शक्तियाँ विराजमान है। उस आसनपर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीली-पीली केसरोंकी छटा निराली ही है। आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनत्तर पोग और मोक्षको सिद्धिके लिये वैदिक और तान्तिक विधिसे मेरी पूजा करे ॥ २५-२६ ॥ सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्य सङ्ख्, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धन्य, हल, मुसल— इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ प्रोक्षण कर ले। तदनत्तर पाध, अर्घ्य और आचमनके दिशाओंमें करे और कौस्तृभर्माण, वैजयन्तीमाला तथा लिये तीन पात्रोंमें कलशमेंसे जल भस्कर रख ले और श्रीवरसचिद्वकी वक्षःस्थलपर यथास्थान पूजा करे ॥ २७ ॥ उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार सामग्री डाले। (पाद्यपात्रमें नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद और कुमदेशण—इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; स्यामाक--साँवेके दाने, दुब, कमल, विष्णुकात्ता और

गरुड़की सापने, दुर्गा, विनायक व्यास और विष्कृक्तेनकी

चारों कोनोंमें स्थापना करके पूजन करे। बार्यों ओर

गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ

करनेवालेको चाहिये कि तीनों पात्रोंको क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन और शिखामनसे अभिमन्त्रि करके अन्तमें

गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे॥२१-२२॥

इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवाय और भावनाओंद्वारा

शरीरस्थ अग्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमलमें परम

लोकपालीको स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि क्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये॥ २८-२९॥

प्रिय उद्धव ! यदि सामध्यं हो तो प्रतिदिन चन्दन, खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंद्वारा स्वासित जलसे मुझे स्नान कराये और उस समय 'सुवर्ण घर्म', इत्यादि स्वर्णघर्मानुवाक, 'जितं ते पृष्डरोकाक्ष' इत्यादि महाप्रविद्या, 'सहस्वशीर्था प्रवः' इत्यादि प्रथस्क और 'इन्द्रं नरो नेपचिता हवन्त' इत्यादि मन्त्रोक्त राजनादि स्तमगायनका पाठ भी करता रहे ॥ ३०-३१ ॥ मेरा भक्त वस्त, यज्ञोपवीत, आभूवण, पत्र, माला, गन्ध और चन्द्रनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत् मेरा शङ्कार करे ॥ ३२ ॥ उपासक श्रद्धांके साथ मुझे पाछ, आचमन, चन्दन, पृष्प, अक्षत, घृप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३३ ॥ यदि हो सके तो गृह, खीर, घृत, पुडी, पुए, लड्ड, हलुआ दही और दाल आदि विविध व्यञ्जनोंका नैवेद्य लगावे॥ ३४॥ भगवानुके विश्रहको दतुअन कराये, उबटन लगाये, पञ्चामृत आदिसे स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थीका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्विक अवसरपर नाचने-गाने आदिका भी प्रवन्ध करे॥ ३५॥ उद्धवजी ! तदननार पृजाके बाद शास्त्रोक्त विधिसे

बने हए कुण्डमें अग्निकी स्थापना करे। वह कुण्ड मेखला, गर्त और वेदीसे शोधायमान हो। उसमें हाथकी हवासे ऑग्न प्रञ्चलित करके उसका परिसमृहन करे. अर्थात् उसे एकत्र कर दे॥ ३६॥ वेदीके चारों ओर कुशकाण्डका करके अर्थात् चारों ओर बीस-बीस कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल छिडके। इसके बाद विधिपुर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रक्खे और प्रोक्षणीपात्रके जलसे प्रोक्षण करे । तदनन्तर अग्निमें पेरा इस प्रकार ध्यान करे ॥ ३७ ॥ 'मेरी मृति तपाये हए सोनेके समान दम-दम दमक रही है। रोम-रोमसे शान्तिकी वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल चार भूजाएँ शोभायमान है। उनमें शङ्क, चक्र, गदा, पदा विराजमान है। कमलकी केसरके समान पीला-पीला वस्त्र फहरा रहा है॥३८॥ सिरपर मुक्ट, कलाइयोमे कंगन, कमरमें करधनी और वाँहोमें बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षःस्थलपर

श्रीवत्सका चिद्व है। गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही है। युटनोंतक वनमाला लटक रही हैं'॥ ३९ ॥ अग्निमें मेरी इस मुर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये। इसके बाद सृखी समिधाओंको पुतमें डुबोकर आहुति दे और आज्यभाग और आधार नामक दो-दो आहर्तियोंसे और भी हवन करे। तदनन्तर घीसे भिगोकर अन्य हबन-सामग्रियोंसे आहति दे॥ ४०॥ इसके बाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसुक्तके सोलह मन्त्रोंसे हवन करे। बृद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके लिये भी विधिपूर्वक मन्त्रोंसे हवन करे और स्विष्टकृत् आहति भी दे॥४१॥

इस प्रकार अग्निमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवानुकी पूजा करके उन्हें नमस्त्रार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंको आठों दिशाओंमें हवनकर्माङ्क बलि दे। तदनत्तर प्रतिमाके सम्मुख बैठकर परब्रह्मस्वरूप भगवान नारायणका स्मरण करे और भगवत्स्वरूप मुलमन्त्र 'ॐ नमो नारायणाय' का जप करे॥४२॥ इसके वाद भगवानुको आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्ववसेनको निवेदन करे । इसके पश्चात् अपने इष्टदेवकी सेवामें सुगन्धित ताम्बुल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पृष्पाञ्जलि समर्पित को ॥ ४३ ॥ मेरी लीलाओंको गाबे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लोलाओंका अधिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मस होकर नाचने लगे। मेरी लॉला-कथाएँ खयं सुने और दूसरोंकी सुनावे । कुछ समयतक संसार और उसके रगझें-झगड़ोंको भुलकर मुझमें हो तन्मय हो जाय॥४४॥ प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनाये हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोंसे मेरी स्तृति करके प्रार्थना करे—'भगवन् ! आप मृहापर प्रसन्न हों । मृहो अपने कृपाप्रसादसे सराबोर कर दे।' तदनत्तर दण्डवत्-प्रणाम करे ॥ ४५ ॥ अपना स्तिर मेरे चरणोपर रख दे और अपने दोनों हाथोंसे—दावेंसे दाहना और वायेंसे बार्यां चरण पकड़का कहे—'भगवन्! इस संसार-सागरमें मैं डूब रहा हूँ। मृत्युरूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपकी शरणमें आया है। प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये ॥४६॥ इस प्रकार

स्तृति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदरके साध अपने सिरपर रक्खें और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिये कि प्रतिमामेंसे एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी इदयस्थ ज्योतिमें लीन हो गयी है। बस, यही विसर्जन है ॥ ४७ ॥ उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रदा हो, तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि मैं सर्वात्मा है और समस्त प्राणियोंमें तथा अपने हदयमें भी स्थित है ॥ ४८ ॥

उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तान्त्रिक क्रियायोगके द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है॥ ४९॥ यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सदुङ मन्दिर वनवाये और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुन्दर-सुन्दर फुलोंके बगीचे लगवा दे: नित्यकी पूजा. पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी व्यवस्था कर

लगातार चलनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ मेरी मुर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकच्छत्र राज्य, मन्दिर-निर्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोक और तीनोंके द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ जो निष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ५३ ॥ जो अपनी दी हुई या दुसरोंकी दी हुई देवता और ब्राह्मणको जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षीतक विष्टाका कीड़ा होता है।। ५४ ॥ जो खोग ऐसे कामोमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फलके भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है ॥ ५५ ॥

दे ॥ ५० ॥ जो मनुष्य पर्वकि उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा

## अट्ठाईसवाँ अध्याय

#### परमार्थ-निरूपण

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्धवजी ! यद्यपि व्यवहारमें पुरुष और प्रकृति---द्रष्टा और दृश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत् जान पड़ता है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठानस्वरूप ही है; इसलिये किसीके शान्त, घोर और मृद्ध स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मोंकी न स्तृति करनी चाहिये और न निन्दा। सर्वदा अद्वैत-दृष्टि रखनी चाहिये॥१॥ जो पुरुष दुसरोके स्वभाव और उनके कमोंकी प्रशंसा अथवा निन्दा करते हैं, वे शीघ हो अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्यूत हो जाते हैं: क्योंकि साधन तो द्वैतके ऑधनियेशका—उसके प्रति सत्यत्व-बृद्धिका निवेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दृढ करती हैं॥२॥ उद्भवजी ! सभी इन्द्रियाँ राजस अहङ्गरके कार्य है । जब वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो जाता है अर्थात् उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह श्रीमद्भार-सर-सार --- ३०

सपनेके झुठे दृश्योंमें भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्युके समान गाउ निद्य:—सूप्रितमे लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्रके समान झुठे दश्योंमें फेंस जाता है अथवा मृत्युके समान अञ्चानमें लीन हो जाता है ॥ ३ ॥ उद्धवजी ! जब हैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बरी है-यह प्रश्न हो नहीं उठ सकता । विश्वको सभी वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये दुख्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है।।४।। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास यद्यपि है तो सर्वधा मिथ्या, परन्त उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय-कम्प आदिका सञ्चार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्त्र्ए है तो सर्वधा मिथ्या ही.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* परन्तु जबतक ज्ञानके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं॥५॥ उद्धवजी ! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है। वही सर्वशक्तिमान् भी है। जो कुछ विश्व-सष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान् ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है , वह भी वे ही हैं ॥ ६ ॥ अवश्य ही व्यवहारदृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भित्र है; परन्त् आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्त् ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है: इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभृत-ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वया निर्मुल ही हैं। न होनेपर भी यों हो प्रतीत हो रही हैं। यह सत्त्व, रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्रष्टा-दर्शन-दुश्य आदिको बिविधता मायाका खेल है॥७॥ उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका

निन्दा। वह जगत्में सूर्यके समान समभावसे विचरता रहता है ॥ ८ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभृति आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि यह जगत् उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगतमें असङ्क्ष्यावसे विचरना चाडिये ॥ ९ ॥

वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान

लेता है, वह न तो किसोकी प्रशंसा करता है और न

उद्धवजीने पूछा--- भगवन् ! आत्मा है द्रष्टा और देह है दुश्य । आत्मा स्वयंप्रकाश है और देह है जह । ऐसी स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है और न आत्माको । परन्तु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे हैं ?॥ १०॥ आतमा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गृणोंसे रहित, शृद्ध, स्वयंप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणोसे रहित है; तथा

शरीर विनाशी, सगण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवत है।

आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन। फिर यह जन्म-मृत्युरूप संस्तर है किसे ?॥ ११ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा--वस्तृतः प्रिय उद्धव ! संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणिक साथ आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फरित होता है ॥ १२ ॥

जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं पर वास्तवमें वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता. वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्यूरूप संसारको निवृत्ति नहीं होती॥ १३॥ जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद ट्रटनेके पहले उसे बडी-बडी

विपत्तियाँका सामना करना पड़ता है; परन्तु जब उसकी

नींद टूट जातो है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वंप्रको

विपत्तियाँ रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह

आदि विकार ॥ १४ ॥ उद्धवजी ! अहद्भार ही शोक, हर्ष, भय,, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता है। आत्मासे तो इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥ १५ ॥ उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा हो जब उनका अभिमान कर बैठता है-उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है-तब उसका नाम 'जीव' हो जाता है। उस सुश्यातिसुश्य आत्माकी पूर्ति है—गुण और कमेंकि। बना हुआ लिङ्गशारीर । उसे ही कहीं सुत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्त्व। उसके और भी बहुत-से नाम हैं। वहीं कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म-मृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है।। १६।। वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहङ्कारके ही कार्य है। यह है तो निर्मुल, परन्त देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें इसीकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी

तलवारको अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके द्वारा

देहाभिमानका—अहङ्कारका मृलोच्छेद करके पृथ्वीमें

निर्द्वन्द्र होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकारकी

आशा-तष्णा नहीं रहती॥ १७॥ आत्मा और अनात्माके

खरूपको पृथक-पृथक भलीभाँति समझ लेना ही ज्ञान है.

क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिट जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* उसका साधन है तपस्यके द्वारा इदयको शुद्ध करके वेदादि शास्त्रोंका श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकुल युक्तियाँ, महापुरुषेकि उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध स्वानुभृति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय, उपाधिशुन्य परमात्मा बीचमें भी है। उसके अतिरिक्त और कोई बस्तु नहीं है।। १८।। उद्भवजी ! सोनेसे कंगन, कृष्डल आदि बहत-से आभूषण बनते हैं: परन्त जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सीना था और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा। इसलिये जब बोचमें उसके कंगन-कण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना हो है। ठीक ऐसे ही जगतका आदि, अन्त और मध्य मैं ही हैं। वास्तवमें मैं ही सत्य तत्त्व हैं॥१९॥ भाई उद्धव ! मनकी तीन अवस्थाएँ होती हैं— जाग्रत, स्वप्न और स्पृप्ति; इन अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण है-सन्त, रज और तम, और जगतुके तीन भेद है-अध्यात्म (इन्द्रियाँ), अधिभृत (पश्चित्यादि) और अधिदैव (कर्ता) । ये सभी त्रिविधताएँ जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती है और समाधि आदिमें यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह त्रीयतत्त्व—इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौधा ब्रह्मतत्त्व हो सत्य है ॥ २० ॥ जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात् भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं — केवल कल्पनामात्र, नाममाव ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसको परमार्थ-सत्ता है-यह मेरा दुढ़ निश्चय है॥ २१॥ यह जो विकारमयी राजस सप्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है। यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म हो है। इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन और पञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप है उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है॥२२॥ ब्रह्मविचारके साधन हैं—श्रवण, मनन, निदिध्यासन और स्वानुमृति। उनमें सहायक है---आत्पज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पटार्थीका निषेध कर देना

चाहिये। इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविषयक सन्देहोंको छिन्न-चिन्न करके अपने आनन्दस्वरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३ ॥ निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होतेके कारण शरीर आत्मा नहीं है। इन्द्रिय, उनके अधिष्ठात्-देवता, प्राण, वाय्, जल, ऑग्न एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, आकाश, पृथ्वी, शन्दादि विषय और गृणोंकी साम्यायस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है; क्योंकि ये सब-के-सब दश्य एवं जड़ हैं॥ २४॥ उद्धवनी ! जिसे मेरे खरूपका भलीमॉिंत ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है ? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, तो उनसे हानि भी क्या है ? क्योंकि अन्त:करण और बाह्यकरण—सभी गुणमय है और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। पला, आकाशमें बादलोंके छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या बनता-बिगड़ता है ? ॥ २५ ॥ जैसे वाय आकाशको सखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल-ध्एँ मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओंके गुण गरमी-सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते-क्योंकि ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव है और आकाश इन सबका एकरस अधिष्ठान है-वैसे ही सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणको वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर पाते; वह तो इनसे सर्वधा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसारमें भटकता है, जो इनमें अहङ्कार कर बैठता है ॥ २६ ॥ उद्धक्जी ! ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों और उनके कार्योका सङ्ग सर्वधा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे सुदुढ़ भक्तियोगके द्वारा पनका रबोगुणरूप मल एकदम निकल न जाय ॥ २७ ॥ उद्धवजी ! जैसे भलीभौति चिकित्सा न करनेपर रोगका समुल नाश नहीं होता, वह बार-बार उधरकर

मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कपोंके संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो स्थी-पूत्र आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको बेधता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर देता है।। २८।।

देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पृत्र आदिके द्वारा किये हुए विघ्रोंसे यदि कदाचित् अध्य योगी मार्गच्यत हो जाय तो भी वह अपने पूर्वाप्यासके कारण पुनः योगाप्यासमें ही लग जाता है। कर्म आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती ॥ २९ ॥ उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्ममें ही लगा रहता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो तत्त्वका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित रहनेपर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें इष्ट-अनिष्ट-बृद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं होता; क्योंकि आनन्दस्वरूप आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसारसम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चकी होती हैं ॥ ३० ॥ जो अपने स्वरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मुत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई खाभाविक कर्म कर रहा है: क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूपमें स्थित—ब्रह्माकार रहती है।। ३१।। यदि ज्ञानी पुरुषको दृष्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो कि असत् हैं, आते भी है तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खान्पृतिसे सिद्ध नहीं होते । जैसे नींद ट्ट जानेपर स्वप्नमें देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थीको कोई सत्य नहीं मानता, बैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थीको सत्य मानते ॥ ३२ ॥ उद्धवजी ! (इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसकी प्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि) अनेको प्रकारके गुण और कर्मोंसे युक्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योंकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिये अज्ञानको निवृत्ति हो अभीष्ट है । निवृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो सकता है और न त्याग ॥ ३३ ॥ जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्येकि नेत्रीक सामनेसं

उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयंप्रकाश है। उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं। वह जन्मरहित है अर्थात् कभी किसी प्रकार भी वृत्तिमें आरूढ नहीं होता। इसलिये अप्रमेय है। ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मामें देश. काल और वस्तुकत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकारकी अनुभृतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मको अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही संजातीय, विजातीय और स्वगत भेदसे शुन्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहारदृष्टिसे उसके स्वरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें निरूपण किया जाता है ॥ ३५ ॥ उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वमें अर्थहीन नामोंके द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस भ्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान-सतामें अध्यक्तको सत्ता है हो नहीं। इसलिये सब कुछ आत्मा ही है।। ३६॥ बहुत-से पण्डिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्चभौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिये सत्य है। परन्त यह तो अर्थहीन वाणीका आडम्बरमात्र है; क्योंकि तत्वतः तो इन्द्रियोंकी पृथक् सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसीको प्रमाणित कैसे करेंगी ? ॥ ३७ ॥ उद्भवजी ! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीड़ित हो, तो उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये॥ ३८॥ गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सुर्य आदिकी धारणाके हारा, वात आदि रोगोंको वाय्घारणायुक्त आसनेकि द्वारा और ग्रह-सर्पादिकत विघ्रोंको तपस्या, मन्त एवं ओषधिके द्वारा नष्ट कर डालना चाहिये॥ ३९॥ काम-क्रोच आदि अन्धकारका परदा हटा देते हैं, किसी नयी बस्तुका विघ्रोंको मेरे चिन्तन और नाम-संकोर्तन आदिके द्वारा नष्ट निर्माण नहीं करते, बैसे ही मेरे खरूपका दढ करना चाहिये। तथा पतनकी ओर ले जानेवाले दम्प-मद

अपरोक्षज्ञान प्रुषके बृद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर

देता है। वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं

कराता ॥ ३४ ॥ उद्धवजी ! आत्मा निस्य अपरोक्ष है.

आदि विधोको धीर-धीर महाप्रयोक्ती सेवाके द्वारा दर कर देना चाहिये॥४०॥ कोई-कोई मनस्वी योगी विविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको सुदृढ़ और युवाबस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके लिये योगसाधन करते हैं, परन्तु बुद्धिमान् पुरुष ऐसे विचारका समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। युक्षमें लगे हए फलके समान इस शरीरका नाश तो अवश्यम्भावी है।।४१-४२।। यदि कदाचित् बहुत दिनोतक निरन्तर

और आदरपूर्वक योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ़ भी हो जाय, तब भी बृद्धिमान् पुरुषको अपनी साधना छोड्कर उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये । उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्तिके लिये ही संलग्न रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाधनामें संलग्न रहता है, उसे कोई भी विश्व-बाधा डिगा नहीं सकती । उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभृतिमें मग्न हो जाता है ॥४४॥

## उनतीसवाँ अध्याय

#### भागवतधमोंका निरूपण और उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमन

उद्धवजीने कहा-अञ्चत ! जो अपना मन वशमें नहीं कर सका है, उसके लिये आपको बतलायी हुई इस योगसाधनाको तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइये, जिससे मनुष्य अनावास ही परमपद प्राप्त कर सके ॥ १ ॥ कमलनयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बार-बार चेष्टा करनेपर भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे वशमें न कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं॥ २॥ परालोचन ! आप विशेशर हैं ! आपके हो द्वारा सारे संसारका नियमन होता है । इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्दवर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधन और कर्मानुष्टानका ऑभमान नहीं होता। परन्तु जो आपके चरणीका आश्रय नहीं लेते. वे योगी और कर्मी अपने साधनके धर्मडसे फुल जाते हैं; अवश्य ही आपकी मायाने उनकी मति हर ली है ॥ ३ ॥ प्रभो ! आप सबके हितैयो सुहद् हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकाँके अधीन हो जायें, यह आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किर्राटोको आपके चरणकमल रखनेकी वीकीपर रगडते रहते

है। आप अपने अनन्य शरणागतोंको सब कळ दे देते हैं। आपने बलि-प्रह्लाद आदि अपने भक्तोंको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड देगा ? यह बात किसी प्रकार बृद्धिमें ही नहीं आती कि भला, कोई विचारवान् विस्मृतिके गर्तमें डालनेवाले तच्छ विषयोंमें ही फँसा रखनेवाले पोगोंको क्यों चाहेगा? हमलोग आपके चरणकमलोंकी रजके उपासक है। हमारे लिये दर्लभ ही क्या है ? ॥ ५ ॥ भगवन् ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बंडे-बंडे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान लंबी आय पाकर भी आपके उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते। उसीसे वे आपके उपकारोंका स्मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते रहते हैं॥६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! पगवान

हैं 🛮 ४ 🗷 प्रभो ! आप सबके प्रियतम, स्वामी और आत्मा

श्रीकृष्ण बहादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। वे ही सत्त्व-रज आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगत्की उत्पत्ति-स्थिति आदिके खेल खेला करते हैं। जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मन्द-मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—प्रिय उद्भव ! अब मैं तुम्हें

अपने उन मङ्गलमय भागवतधर्मांका उपदेश करता हैं, जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसारकप दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है ॥ ८ ॥ उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये ही करे और धीर-धीरे उनको करते समय भेरे स्मरणका अध्यास बढाये। कुछ ही दिनोंमें उसके पन और चित्त मझमें समर्पित हो जायैंगे। उसके पन और आत्मा मेरे ही धर्मोपें रम जायेंगे॥ ९॥ मेरे भक्त साध्जन जिन पवित्र स्थानोमें निवास करते हों, उन्होंमें रहे और देवता, असुर अचवा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य भक्त हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १० ॥ पर्वके अवसरोपर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजीचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके महोत्सव करे ॥ ११ ॥ शुद्धान्त:करण पुरुष आकाशके समान बाहर और भोतर परिपूर्ण एवं आवरणशुन्य मुझ परमात्माको ही समल प्राणियों और अपने हृदयमें स्थित देखे ॥ १२ ॥ निर्मलबुद्धि उद्धवजी ! जो साधक केवल इस ज्ञानदृष्टिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थीमें मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मणभक्त, सुर्य और चिनगारी तथा कृपाल और क्रुरमें समानदृष्टि रखता हैं, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ जय निरन्तर सभी नर-नारियोंमें मेरी ही भावना की जाती है. तब थोड़े हो दिनोंमे साधकके चित्तसे स्पर्द्धा (होड). ईंप्यां, तिरस्कार और अहतूतर आदि दोष दूर हो जाते हैं॥ १५॥ अपने ही लोग यदि ईसी करें तो करने दे, उनकी परवा न करे; 'मैं अच्छा है, वह बरा है' ऐसी देहदृष्टिको और लोक-लजाको छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गधेको भी पृथ्वीपर गिरकर साष्ट्राङ्ग दण्डवत-प्रणाम करे ॥ १६ ॥ जबनक समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना—भगवद्-भावना न होने लगे, तबतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी संकल्पों और कमींद्वारा मेरी उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ उद्धवजी ! जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबृद्धि—ब्रह्मबृद्धिकः अध्यास किया जाता है, तब धोड़े ही दिनोमें उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे संशय-सन्देह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह

सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसारदृष्टिसे उपराप हो जाता है ॥ १८ ॥ मेरी प्राप्तिक जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थोंमें मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९ ॥ उद्धवजी ! यही मेरा अपना भागवतधर्म है; इसको एक बार आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विष्न-बाधासे इसमें रतीभर भी अत्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और खये मैंने हो इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है ॥ २० ॥ भागवतधर्ममें किसी प्रकारकी त्रृटि पड़नी तो दुर रही-यदि इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाली भावना और रोने-पोटने, भागने-जैसा निरर्थक कर्म भी निष्कामभावसे मुझे संमर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते हैं॥ २१॥ विवेकियोंके विवेक और चतुराँकी चतुराईकी पराकाष्टा इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर लें ॥ २२ ॥ उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मिक्द्याका रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तारसे तुम्हें सूना दिया। इस रहस्वकी

समझना मनुष्योंकी तो कौन कहे, देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है।। २३॥ मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके पर्मको जो समझ लेता है, उसके इदयकी संशय-प्रन्थियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ मैंने तुम्हारे प्रश्नका भलीभाँति खुलासा कर दिया; जो पुरुष हमारे प्रश्नेतरको विचारपूर्वक धारण करेगा, वह वेदकि भी परम रहस्य सनातन परब्रह्मको प्राप्त कर लेगा ॥ २५ ॥ जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भलाभाँति स्पष्ट करके समझायेगा, उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे अपना स्वरूपतक दे डालुँगा, उसे आत्मज्ञान करा दुँगा ॥ २६ ॥ उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो परम पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, यह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दर्शन करानेके कारण पवित्र हो जायगा॥ २७॥ जो कोई एकाग्र चितसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा॥ २८॥ प्रिय

सखे ! तुमने भलोभाँति ब्रह्मका स्वरूप समझ लिया न ? और तुम्हारे चितका मोह एवं शोक तो दूर हो गया न ? ॥ २९ ॥ तुम इसे दास्मिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धाल, भक्तिहीन और उद्धत पुरुषको कभी मत् देना॥ ३० ॥ जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो,

प्रेमी हो, साध्स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। यदि शुद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों. तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये॥ ३१॥ जैसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, बैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता ॥ ३२ ॥ प्यारे उद्धव ! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते हैं; परन्तु तुम्हारे-जैसे अनन्य भक्तरेके लिये वह चारों प्रकारका फल केवल मैं ही हैं।। ३३ ।। जिस समय मनुष्य समस्त कमेंका परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस

समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे

उसके जीवल्वसे छुड़ाकर अपृतस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति

करा देता हैं और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो

जाता है ॥ ३४ ॥ भीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अब उद्धवर्जी योगमार्गका पुरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चके थे। भगवान श्रीकृष्णको बात सनकर उनकी आँखोंमें आँस उमड आये । प्रेमकी बाढ्से गला रूँध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गये और वाणीसे कुछ बोला न गया ॥ ३५ ॥ उनका चित्त प्रेमावेशसे विद्वल हो रहा था, उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सीमाप्यशाली अनुभव करते हुए सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके

चरणोंको स्पर्श किया तथा हाथ जोडकर उनसे यह

प्रार्थना की ॥ ३६ ॥

उद्धवजीने कहा-प्रभी ! आप माया और ब्रह्मा आदिके भी मूल कारण हैं। मैं मोहके महान् अन्यकारमें भटक रहा था। आपके सत्सङ्गसे वह सदाके लिये भाग गया। भला, जो अग्निके पास पहुँच गया, उसके सामने क्या शीत, अञ्चकार और इसके कारण होनेवाला भय ठहर सकते हैं ? ॥ ३७ ॥ भगवन ! आपकी मोहिनी

मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया था, परन्तु आपने कुपा करके वह फिर अपने सेवकको लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान् अनुब्रहकी वर्षा की है। ऐसा कौन होगा, जो

आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके चरणकमलोंकी शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले ? ॥ ३८ ॥ आपने अपनी मायासे सृष्टिवृद्धिके लिये

दाशाई, वृष्णि, अन्धक और सात्वतवंशी यादवंकि साथ मुझे सुदृढ स्रेहपाशसे बाँध दिया था। आज आपने

आत्मबोधकी तीखी तलवारसे उस बन्धनको अनायास ही काट डाला ॥ ३९ ॥ महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरणकमलोमें मेरी अनन्य भक्ति

बनी रहे ॥ ४० ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्धवजी ! अब तुम मेरी आज्ञासे बदरीयनमें चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरणकमलोंके धोवन गङ्गाजलका स्नान-पानके द्वारा सेवन करके तम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१ ॥ अलकनन्दाके दर्शनमात्रसे तम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायेंगे । प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ वृक्षोंकी छाल पहनना, वनके कन्द-मूल-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न रखकर निःस्पृह-वृत्तिसे अपने-आपर्पे

मस्त रहना ॥ ४२ ॥ सर्दी-गरमी, सख-द:ख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर सहना। स्थपाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको बशमें रखना। चित्त शास्त्र रहे। बृद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूपके ज्ञान और अनुभवमें इबे रहना॥४३॥ मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दो है, उसका एकान्तमें विचारपूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही लगाये रहना और मेरे बतलाये हुए भागवतधर्ममें प्रेमसे रम जाना। अन्तमें तुम त्रिगण और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली गतियोंको पार करके उनसे परे मेरे परमार्थस्वरूपमें पिल जाओगे ॥ ४४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान संसारके भेदभमको छिन्न-भित्र कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणोपर सिर रख दिया । इसमें सन्देह नहीं कि उद्धवजी

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दःखके जोडेसे परे थे, क्योंकि वे भगवानुके निईन्द्र चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी वहाँसे चलते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर यया। उन्होंने अपने नेत्रोंकी झरती हुई अश्वधारासे भगवानके चरणकमलोंको भिगो दिया ॥ ४५ ॥ परीक्षित् ! भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना सम्भव नहीं है। उन्होंके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कांतर हो गये. उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार विद्वल होकर मुर्च्छित होने लगे। कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी पादकाएँ अपने सिरपर रख लों और बार-बार भगवानके चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ भगवानुके परमध्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छवि धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोषय जीवन व्यतीत करके जगतके एकमात्र हितैषी भगवान् श्रीकृष्णके उपदेशान्सार उनकी स्वरूपभृत

परमगति प्राप्त की ॥ ४७ ॥ भगवान् शहूर आदि योगेक्षर भी सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे अपने परमप्रेमी भक्त उद्भवके लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया । यह ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका सार है। जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है, वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा जगत् मुक्त हो जाता है॥४८॥ परीक्षित् ! जैसे भीरा विभिन्न पृष्पोंसे उनका सार-सार मध् संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञानका सार निकाला है। उन्होंने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके लिये शीरसमृद्रसे अमृत भी निकाला या तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृतिमार्गी और प्रवृत्तिमार्गी भक्तीको पिलाया, वे ही पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण सारे जगत्के मृल कारण हैं । मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हैं ॥ ४९ ॥

## तीसवाँ अध्याय

#### यदुकलका संहार

राजा परीक्षित्ने पूछा — भगवन् ! जब महाभागवत उद्धवजी बदरीवनको चले गये, तब भूतभावन भगवान् श्रीकृष्णने द्वारकामें क्या लीला रची ? ॥ १ ॥ प्रमी ! यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने अपने कुलके ब्रह्मशापग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोके परम प्रिय अपने दिव्य श्रीविमहको लीलाका संवरण कैसे किया ? ॥ २ ॥ भगवन् ! जब स्तियोंके नेत्र उनके श्रीविग्रहमें लग जाते थे, तब वे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती थीं । जब संत पुरुष उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब वह श्रीविद्यह कार्नोके रास्ते प्रयेश करके उनके चित्तमें गड-सा जाता है, वहाँसे हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियोंकी काव्यरचनामें अनुसमका रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है। महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे दादा अर्जुनके रथपर बैठे हुए थे, उस समय जिन योदाओंने उसे देखते-देखते शरीर-त्याग किया; उन्हें सारूप्य मुक्ति सिल गयी। उन्होंने अपना ऐसा

श्रीविप्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया ? ॥ ३ ॥

श्रीशकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें बड़े-बड़े उत्पात—अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभामें उपस्थित सभी यदवंशियोसे यह कही-॥ ४॥ 'श्रेष्ठ यद्विशियो ! यह देखो, द्वारकामें बड़े-बड़े भयङ्कर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात् यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान् अनिष्टके सुचक है। अब हमें यहाँ घडी-दो-घडी भी नहीं ठहरना चाहिये॥५॥ स्तियाँ, बच्चे और बढ़े यहाँसे शंखोद्धारक्षेत्रमें चले जार्य और हमलोग प्रभास क्षेत्रमें चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिमकी और बहकर समुद्रमें जा मिली हैं॥ ६॥ वहाँ हम स्नान करके पाँवत्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाव्रचित्तसे स्रान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा करेंगे॥ ७॥ वहाँ स्वस्तियाचनके बाद हमलोग गौ, भूमि, सोना, बस्त, हाथी, घोडे, रथ और घर

आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका सत्कार करेंगे ॥ ८ ॥ यह विधि सब प्रकारके अमङ्गलोंका नाश करनेवाली और परम मङ्गलको जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियो ! देवता, ब्राह्मण और गौओंकी पूजा ही प्राणियोंके जन्मका परम

लाभ है' ॥ ९ ॥ परिश्चित् ! सभी वृद्ध यदुवंशियोने भगवान् श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर 'तथास्त्' कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओंसे समृद्र पार करके रथोंद्वारा प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की ॥ १० ॥ वहाँ पहेँचकर यादवीने यद्वंशशिरोपणि भगवान् श्रीकृष्णके आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी सब प्रकारके महत्त्वकृत्य किये ॥ ११ ॥ यह सब तो उन्होंने किया; परन्तु दैवने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिराका पान करने लगे, जिसके नशेसे बृद्धि प्रष्ट हो जाती है। वह पीनेमें तो अवस्य मीठी लगती है, परन्तु परिणाममें सर्वनाश करनेवाली है॥ १२॥ उस तीव्र मदिसके पानसे सब-के-सब उन्पत्त हो गये और वे धंमडी बीर एक-दूसरेसे लडने-झगडने लगे। सच पछो तो श्रीकष्णकी मायासे वे मृद्ध हो रहे थे॥ १३॥ उस समय वे क्रोधसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने लगे और धनुष-बाण, तलकार, भाले,गदा, तोमर और ऋष्टि आदि अख-शखोंसे वहाँ समुद्रतटपर हो एक-दूसरेसे भिड गये ॥ १४ ॥ मतवाले यदवंशी स्थाँ, हाथियों, घोडों, गधों, ऊँटों, खच्चरें, बैलों, भैंसों और मनुष्योपर भी सवार होकर एक-दूसरेको वाणीसे घायल करने लगे-मानो जंगली हाथी एक-दूसरेपर दाँतोंसे चोट कर रहे हों। सबकी सर्वारवीपर ध्वजाएँ फहरा रही थीं, पैदल सैनिक भी आपसमे उलझ रहे थे॥ १५॥ प्रदुष साम्बसे, अकुर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुभद्र संप्रामीजत्से, भगवान् श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे और स्मित्र स्रथसे युद्ध करने लगे। ये सभी बडे भयद्वर योद्धा थे और क्रोधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुल गये थे॥ १६॥ इनके अतिरिक्त निशाट, उल्पृक, सहस्रजित्, रातजित् और भान् आदि यादव भी एक दुसरेसे गुँथ गये। भगवान् श्रीकृष्णको मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर ही रक्खा था, इधर मदिराके नशेने भी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इन्हें अंघा बना दिया था ॥ १७ ॥ दाशार्ह, वृष्णि, अन्यक, भोज, सात्वत, मध्, अर्ब्द, माथ्र, शुरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि वंशोंके लोग सौहार्द और प्रेमको भुलाकर आपसमें मार-काट करने लगे॥ १८॥ मृद्धतावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, नाती नानाका, मित्र मित्रका, सुहद् सुहद्का, चाचा मतीजेका तथा एक गोत्रवाले आपसमें एक-दुसरेका खुन करने लगे ॥ १९ ॥ अन्तमें जब उनके सब बाण समाप्त हो गये, धनुष इट गये और शस्त्रास्त्र नष्ट-श्रष्ट हो गये तब उन्होंने अपने हाथोंसे समृद्रतटपर लगी हुई एरका नामकी घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी, जो ऋषियोंके शापके कारण उत्पन्न हुए लोहमय मुसलके चुरेसे पैदा हुई थी।। २०॥ हे राजन् ! उनके हाथोंमें आते ही वह घास बज्रके समान कठोर मृद्गरोंके रूपमें परिणत हो गयी। अब वे रोपमें भरकर उसी धासके द्वारा अपने विपक्षियोंपर प्रहार करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें मना किया, तो उन्होंने उनको और बलरामजोको भी अपना शत्रु समझ लिया । उन आततायियोंकी बृद्धि ऐसी मृद्ध हो रही थी कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर दौड़ पड़े ॥ २१-२२ ॥ कुरुनन्दन ! अय भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी भी क्रोधमें भरकर युद्धभूमिमें इधर-उधर विचरने और मुद्री-की-मुद्री एरका यास उखाइ-उखाइकर उन्हें मारने लगे । एरका घास की मुद्दो हो मृद्गरके समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ जैसे बॉसोंकी रगड़से उत्पन्न होकर दावानल वॉसॉको ही भएन कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशापसे प्रस्त और भगवान् श्रीकृष्णकी मायासे मोहित यदुर्वशियोंके स्पर्द्धामुलक क्रोधने उनका ध्वंस कर दिया ॥ २४ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदवंशियोंका संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर सन्तोषको साँस लो कि पृथ्वीका बचा-खुचा भार भी उत्तर गया ॥ २५ ॥ परीक्षित् ! बलरामजीने सपुद्रतटपर बैठकर

एकाप्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मस्वरूपमें हो स्थिर कर लिया और मनुष्यशरीर छोड दिया ॥ २६ ॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई बलरामजी परमपदमें लीन हो गये, तब वे एक पीपलके पेड़के तले जाकर चुपचाप धरतीपर ही बैठ गये॥ २७॥ भगवान् श्रीकृष्णने उस समय अपनी

अङ्गुकान्तिसे देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रक्खा था और घुमसे रहित अग्निके समान दिशाओंको अन्धकार-रहित-प्रकाशमान बना रहे थे।। २८॥ वर्षाकालीन मेचके समान साँवले शरीरसे तपे हुए सोनेके समान ज्योति निकल रही थी। वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिद्व शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बरकी घोतो और वैसा ही दुपट्टा धारण किये हुए थे। बढ़ा ही मङ्गलमय रूप था ॥ २९ ॥ मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलॉपर नोली-नोली अलके बड़ी हो सुहावनी लगती थीं। कमलके समान सुन्दर-सुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानोंमें भकरस्कृत कुण्डल झिलमिला रहे थे॥ ३०॥ कमरमें करधनी, कंधेपर यज्ञोपजीत, माधेपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, बाँहोंमें बाजुबंद, वक्षःस्थलपर हार, चरणोमें नृपर, अंगुलियोमें अंगुडियाँ और गलेमें कौसूभर्मण शोभायमान हो रही थी॥३१॥ घटनोतक वनमाला लटकी हुई थी। शङ्क, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान् होकर प्रभुकी सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान् अपनी दाहिनी जाँघपर बायाँ चरण रखकर बैठे हए थे। लाल-लाल तलवा रक्त कमलके समान चमक रहा था ॥ ३२ ॥

परीक्षित् ! जरा नामका एक बहेलिया था। उसने मूसलके बचे हुए दुकड़ेसे अपने बाणको गाँसी बना ली थी। उसे दूरसे भगवानुका लाल-लाल तलवा हरिनके मुखके समान जान पडा। उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाणसे बींघ दिया ॥ ३३ ॥ जब वह पास आया, तब उसने देखा कि 'अरे ! ये तो चतुर्पज पुरुष हैं।' अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये डरके मारे कॉफ्ने लगा और दैत्यदलन भगवान् श्रीकृष्णके चरणोपर सिर रखकर धरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ उसने कहा—'हे मध्सदन ! मैंने अनजानमें यह पाप किया है। सचमुच मैं चहत बड़ा पापी हैं; परन्तु आप परमयशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ३५ ॥ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् प्रापो ! महात्मालोग कहा करते हैं कि आपके स्मरणमावसे मनुष्योंका अज्ञानान्यकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेदकी बात है कि मैंने स्वयं आपका हो अनिष्ट कर दिया ॥ ३६ ॥ वैकुण्डनाथ ! मैं निरपराध हरिणोको मारनेवाला महापापी

है। आप मुझे अभी-अभी मार डालिये, क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी आप-जैसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूँगा ॥ ३७॥ भगवन् । सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका विलास नहीं समझ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आवृत है। ऐसी अवस्थामें हमारे-जैसे पापयोनि लोग उसके विषयमें कह ही क्या सकते 着 ? || ほん ||

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे जरे ! तृ इर मत् उठ-उठ ! यह तो तुने मेरे मनका काम किया है । जा, मेरी आज्ञासे तू उस स्वर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े प्ण्यवानोंको होती है॥ ३९॥

**बीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्!** भगवान्। श्रीकृष्ण तो अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याधको यह आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन बार पॉक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर सवार होकर स्वर्गको चला गया॥४०॥

भगवान् श्रीकृष्णका सार्राध दारुक उनके स्थानका पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसीकी गन्धसे युक्त बायु सुँधकर और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी और गया॥ ४१ ॥ दारुकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण पीपलके वृक्षके नीचे आसन लगाये बैठे हैं। असहा तेजवाले आयुष मुर्तिमान् होकर उनको सेवामे संलग्न हैं। उन्हें देखकर दास्कके हृदयमें प्रेमकी बाद आ गयी। नेत्रोंसे औसुओंकी धारा बहने लगी। वह रथसे कृदकर भगवानुके चरणोंपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ उसने भगवानुसे प्रार्थना की-'प्रभो ! एत्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो अनेपर सह चलनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है,आपके चरणकमलोंका दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गयी है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अधेरा छ। गया है। अब न तो मुझे दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे इदयमें शान्ति ही हैं'॥ ४३ ॥ परीक्षित् ! अभी दारुक इस प्रकार कह हो रहा था कि उसके सामने ही भगवानुका गरूडध्वज रथ पताका और घोडोंके साथ आकाशमें ठड गया ॥ ४४ ॥ उसके पीछे-पीछे भगवानके दिव्य आयध भी चले गये। यह सब देखकर दारुकके आश्चर्यकी सीमा

न रही। तब भगवानने उससे कहा—॥४५॥ 'दाहक ! अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यद्वंशियोंके पारस्परिक संहार, भैया बलरामजोकी परम गति और मेरे स्वधामगमनकी बात कही '॥४६॥ उनसे कहना कि 'अब तुमलोगोंको अपने परिवारवालोके साथ द्वारकामें नहीं रहना चाहिये। मेरे न रहनेपर समृद्र उस नगरीको डुबो देगा ॥ ४७ ॥ सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, क्टम्ब और मेरे माता-पिताको लेकर अर्जनके संरक्षणमें

इन्द्रप्रस्थ चले जायै॥४८॥ दारुक! तुम मेरे द्वारा उपिंदष्ट भागवतधर्मका आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दुश्यको मेरी मायाको रचना समझकर शान्त हो जाओ'॥४९॥ भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी पिक्रमा की और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर वारंबार प्रणाम किया । तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये चल पड़ा ॥ ५० ॥

## इकतीसवाँ अध्याय

#### श्रीभगवानुका खधामगमन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित ! दास्कके चले जानेपर ब्रह्मजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बडे-बडे ऋषि-मृनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व-विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किञ्चर-अप्सराई तथा गरुड़लोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि बाह्मण भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये बड़ी उत्सुकतासे वहाँ आये। वे सभी भगवान् श्रीकृष्णके जन्म और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानोंसे साथ आकाश भर-सा गया था। वे बडी भक्तिसे भगवान्पर पृथ्वोंकी वर्षा कर रहे थे॥ १-४॥ सर्वव्यापक भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभृतिस्वरूप देवताओंको देखकर अपने आत्माको स्वरूपमें स्थित किया और कमलके समान नेत्र बंद कर लिये ॥ ५ ॥ भगवानका श्रीविग्रह उपासकाँके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय आधार और समस्त लोकोंक लिये परम रमणीय आश्रय है; इसलिये उन्होंने (योगियोंके समान) अग्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये॥ ६॥ उस समय स्वर्गमें नगारे बजने लगे और आकाशसे पृथ्योकी वर्षा होने लगी । परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे सत्य,धर्म, धेर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गर्यो ॥ ७ ॥ भगवान् श्रीकृष्णको गति मन और वाणीके परे हैं; तभी तो जब भगवान अपने धाममें प्रवेश करने लगे. तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न टेख सके। इस

घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ ॥ ८ ॥ जैसे विजली मेचमण्डलको छोड़कर जब आकाशमें प्रवेश करती है. तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, बैसे ही बड़े-बड़े देवता भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके ॥ ९ ॥ ब्रह्माजी और भगवान शहर आदि देवता भगवानको यह परमयोगमयो गति देखकर बडे विस्मयके साथ उसकी प्रशंसा करते अपने-अपने लोकमें चले गये ॥ १० ॥

परीक्षित् ! जैसे नट अनेकों प्रकारके स्वाँग बनाता है, परन्तु रहता है उन सबसे निर्लेप; वैसे ही भगवानुका मनुष्यंकि समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संबरण कर लेना उनकी मायाका विलासमात्र है-अभिनयमात्र है। वे स्वयं ही इस जगतकी सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्तमें संहार-लीला करके अपने अनन्त महिमामय स्वरूपमे ती स्थित हो जाते हैं ॥ ११ ॥ सान्दोपनि गुरुका पत्र यमपुरी चला गया था, परन्तु उसे वे मनुष्य-शरीरके साथ लीटा लाये। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्माखसे जल चका था; परन्तु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तवमें उनकी शरणागतवत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहै, उन्होंने कालोंके महाकाल भगवान शङ्करको भी युद्धमें जीत लिया और अत्यन्त अपराधी—अपने शारीरपर ही प्रहार करनेवाले व्याधको भी सदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित् ! ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने शरीरको सदाके

लिये यहाँ नहीं रख सकते थे ? अवश्य ही रख सकते थे॥ १२ ॥ यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्की

स्थिति. उत्पत्ति और संहारके निरपेक्ष कारण है और सम्पर्ण शक्तियोंके धारण करनेवाले हैं

उन्होंने अपने शरीरको इस संसारमें बचा रखनेकी इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस

मनुष्य-शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ? आत्मनिष्ट पुरुषोंके

लिये यही आदर्श है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा न करें ॥ १३ ॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान्

श्रीकृष्णके परमधामगमनकी इस कथाका एकाग्रता और

मक्तिके साथ कोर्तन करेगा, उसे भगवानुका वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा ॥ १४ ॥

इधर दारुक भगवान् श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल होकर द्वारका आया और वस्देक्जी तथा उपसेनके

चरणींपर गिर-गिरकर उन्हें आँसुओंसे लगा ॥ १५ ॥ परीक्षित् ! उसने अपनेको सँभालकर यद्वीशयोंके विनाशका पूरा-पूरा विवरण कह सुनाया।

उसे सुनकर लीग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोकके मृच्छित हो गये॥ १६॥ भगवान् श्रीकृष्णके वियोगसे

विद्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहाँ तूरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्याण होकर पड़े हुए थे॥ १७॥

देवकी, रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और बलरामको न देखकर शोकको पौडासे बेहोश हो गये॥ १८॥ उन्होंने भगबद्धिरहसे व्याकुल होकर वहीं

अपने प्राप्य छोड दिये। स्थियोंने अपने-अपने पतियोंके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे लगा लिया और उनके साध

चितापर बैठकर भस्म हो गर्यो ॥ १९ ॥ बलरामजीकी पतियाँ उनके शरीरको, वसुदेवजीकी पत्नियाँ उनके शवको और भगवानुकी पुत्रवधुएँ अपने पतियोंकी

लाशोंको लेकर अग्निमें प्रवेश कर गयीं। भगवान् श्रीकृष्णकी स्रविमणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यानमें

मग्न होकर अग्निमें प्रविष्ट हो गयीं॥ २०॥ परोक्षित् ! अर्जून अपने प्रियतम और सखा भगवान् श्रीकृष्णके विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकृल हो गये; फिर उन्होंने उन्होंके गीतोक्त सद्पदेशोंका स्मरण

करके अपने मनको सैभाला॥ २१॥ यदुवंशके मृत व्यक्तियोमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था. उनका श्राद्ध अर्जुनने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया॥ २२ ॥

महाराज ! भगवान्के न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान् श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोड्कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका डुबो दी॥२३॥ भगवान् श्रीकष्ण वहाँ अब भी

सदा-सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोका नाश करनेवाला और सर्वमङ्गलोंको भी मङ्गल बनानेवाला है॥ २४॥ प्रिय परीक्षित्!

पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची स्त्रियों, बच्चों और बुढ़ोंको लेकर अर्ज्न इन्द्रप्रस्थ आये। वहाँ सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्धके पुत्र बज्रका राज्याभिषेक कर दिया॥ २५॥ राजन् ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि

पाण्डवोंको अर्ज़िनसे ही यह बात मालूम हुई कि यद्वंशियोका संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमालयकी वीरयात्रा की ॥ २६ ॥ मैंने तुम्हें देवताओंके

आराध्यदेव भगवान् श्रीकृष्णको जन्मलीला कर्मलीला सुनायी। जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २७ ॥ परीक्षित् ! जो मनुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी

निखिल सौन्दर्यमाधुर्यनिधि श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार-

सम्बन्धी रुचिर परक्रम और इस श्रीमद्भागवत महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित परमानन्दमयी बाललीला, कैशोरलीला आदिका सङ्गीर्तन करता है, वह परमहंस मुनीन्द्रेकि अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्यके चरणोमे पराभक्ति प्राप्त करता है ॥ २८ ॥

॥ इति एकादश स्कन्ध समाप्त ॥

।। इरि: ॐ तत्सत् ॥



# श्रीमद्भागवतमहापुराण

द्वादश स्कन्ध

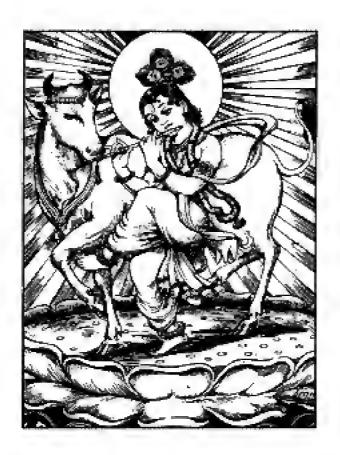

सगुणो निर्गुणो भावः शून्याशून्यात्मकस्तथा। लीलाविलासो यस्यैव तं वन्दे बालवत्सपम्॥

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

## श्रीमद्भागवतमहापुराण

-:o:-

### द्वादश स्कन्ध

-:o:-

### पहला अध्याय

#### कलियुगके राजवंशोंका वर्णन

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण जब अपने परमधास पधार गये, तब पृथ्वीपर किस वंशका राज्य हुआ ? तथा अब किसका राज्य होगा ? आप कृषा करके मुझे यह बतलाइये ॥ १ ॥

श्रीशुक्तदेकजीने कहा—प्रिय परीक्षित् ! मैंने तुम्हें नवें स्कन्धमें यह बात बतलायी थी कि जरासन्थके पिता बृहद्रथके बंशमें अन्तिम राजा होगा पुरक्तय अथवा रिपुजय। उसके मन्त्रीका नाम होगा शुनक। वह अपने त्वामीको मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योतको राजसिंहासनपर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योतका पुत्र होगा पालक, पालकका विशाखयूप, विशाखयूपका राजक और राजकका पुत्र होगा नन्दिवर्द्धन। प्रद्योतवंशमें यही पाँच नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी 'प्रद्योतन'। ये एक सौ अङ्तीस वर्षतक पृथ्वीका उपभोग करेंगे॥ २—४॥

इसके पश्चात् शिशुनाग नामका राजा होगा। शिशुनागका काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्माका पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ ॥ ५ ॥ क्षेत्रज्ञका विधिसार, उसका अजातशञ्ज, फिर दर्भक और दर्भकका पुत्र अजय होगा ॥ ६ ॥ अजयसे नन्दिवर्द्धन और उससे महानन्दिका जन्म होगा। शिशुनाग-वंशमें ये दस राजा होंगे। ये सब मिलकर कलियुगमें तीन सौ साठ वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेगे। प्रिय परीक्षित् ! महानन्दिकी शृद्धा पत्नीके गर्भसे नन्द नामका पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान् होगा। महानन्दि 'महापदा' नामक निधिका अधिपति होगा। इसीलिये लोग उसे 'महापदा' भी कहेंगे। यह क्षत्रिय राजाओंके विनाशका कारण बनेगा। तभीसे राजालोग प्रायः शृद्ध और अधार्मिक हो जायैंगे॥७—९॥

महापदा पृथ्वीका एकच्छत्र शासक होगा। उसके शासनका उल्लह्न कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियोंके विनाशमें हेतु होनेकी दृष्टिसे तो उसे दूसरा परश्राम हो समझना चाहिये॥ १०॥ उसके सुमाल्य आदि आठ पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और सौ वर्षतक इस पृथ्वीका उपभोग करेंगे॥ ११॥ कौटिल्य, वालयायन तथा चाणक्यके नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नन्द और उनके सुमाल्य आदि आठ पुत्रोंका नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जानेपर कलियुगमें मौर्यवंशी नरपति पृथ्वीका राज्य करेंगे॥ १२॥ वही ब्राह्मण पहले-पहल चन्द्रगुप्त मौर्यको राजाके पटपर अभिषिक्त करेगा। चन्द्रगुप्तका पुत्र होगा वारिसार और वारिसारका अशोकवर्द्धन ॥ १३ ॥ अशोकवर्द्धनका पत्र होगा सुयश । सुयशंका सङ्गत, सङ्गतका शालिशुक और शालिशुकका सोमशर्मा ॥ १४ ॥ सोमशर्माका शतधन्या शतधन्त्राकः पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंशविभूषण परीक्षित् ! मौर्यवंशके ये दस 🍍 नरपति कलियुगमें एक सौ सैतीस वर्षतक पृथ्वीका उपमोग करेंगे। बृहद्रथका सेनापति होगा पुष्यमित्र शुक्त । वह अपने स्वामीको मारकर खयं राजा बन बैठेगा। पृष्यमित्रका अग्निमित्र और अग्निमित्रका सुञ्चेष्ठ होगा॥१५-१६॥ सुञ्चेष्ठका वस्पित्र, वस्पित्रका भद्रक और भद्रकका पुलिन्द, पुलिन्दका घोष और घोषका पुत्र होगा वज्रमित्र ॥ १७ ॥

मैं मीयोंकी संख्या चन्द्रापुतको मिलाकर नी ही होतो है। किणुकुल्यादिमें चन्द्रपुत्रसे पाँचवें दत्तरण नामके एक और मीर्यवंशी राज्यका उल्लेख मिलाक है। उसीको लोकर कहाँ दस संख्या समझती चाहिये।

वज्रमित्रका भागवत और भागवतका पुत्र होगा देवभूति । शुङ्गवंशके ये दस नरपति एक सौ बारह वर्षतक पृथ्वीका पालन करेगे ॥ १८ ॥

परीक्षित् ! शृङ्खवंशी नरपतियोंका राज्यकाल समाप्त होनेपर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियोंके हाथमें चली जायमी। कप्यवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओंकी अपेक्षा कम गुणवाले होंगे। शङ्कवंशका अन्तिम नरपति देवभृति बड़ा ही लम्पट होगा। उसे उसका मन्त्री कण्ववंशी वस्देव मार डालेगा और अपने बृद्धिबलसे स्वयं राज्य करेगा। वसदेवका एत्र होगा भूमित्र, भूमित्रका नारायण और नारायणका सुरामा । सुशामां बडा यशस्त्री होगा ॥ १९-२० ॥ कण्ववंशके ये चार नरपति काण्वायन कड़लायेंगे और कलियुगमें तीन सौ पैतालीस वर्षतक पृथ्वीकः उपभोग करेंगे॥ २१॥ प्रिय परीक्षित् । कण्ववंशी सुशर्माका एक शुद्र सेवक होगा—बली। वह अन्यजातिका एवं बड़ा दृष्ट होगा । यह सुशर्माको मारकर कुछ समयतक स्वयं पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ २२ ॥ इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्णका पुत्र औरगन्तकर्ण और उसका पौर्णमास होगा॥२३॥ पौर्णमासका लम्बोदर और लम्बोदरका पुत्र चिबिलक होगा। चित्रिलकका मेघस्वाति, मेघस्वातिका अटमान, अटमानका ऑनष्टकर्मा, अनिष्टकर्माका हालेय, हालेयका तलक, तलकका प्रीयभीरु और प्रीयभीरुका पत्र होगा राजा सुनन्दन ॥ २४-२५ ॥ परीक्षित् ! सुनन्दनका पूत्र होगा चकोर; चकोरके आठ पुत्र होंगे, जो सभी 'बह' कहलायेंगे। इनमें सबसे छोटेका नाम होगा शिवस्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओंका दमन करेगा। शिवस्वातिका गोमतीपुत्र और उसका पुत्र होगा प्रोमान् ॥ २६ ॥ प्रोमान्का मेदःशिशः, मेदःशिएका शिवस्कन्द, शिवस्कन्दका यज्ञश्री, यज्ञश्रीका विजय और विजयके दो पुत्र होंगे—चन्द्रविज्ञ और लोमधि ॥ २७ ॥ परीक्षित् ! ये तीस राजा चार सौ छप्पन वर्षतक पृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ २८ ॥

परीक्षित् ! इसके पक्षात् अवभृति-नगरीके सात आभीर, दस गर्दभी और सोलह कडू पृथ्वीका राज्य करेंगे। ये सब-के-सब बड़े लोभी होंगे॥ २९॥ इनके बाद आठ यवन और चौदह तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद दस गुरुष्ड और ग्यारह मौन नरपति होंगे॥ ३०॥ मौनंकि अतिरिक्त ये सब एक हजार निन्यानवे वर्धतक पृथ्वीका उपभोग करेंगे। तथा ग्यारह मीन नरपति तीन सी वर्षतक पृथ्वीका शासन करेंगे । जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जायगा, तब किलिकिला नामकी नगरीमें भूतनन्द नामका राजा होगा । भूतनन्दका बह्निरि, बह्निरिका भाई शिश्निन्द तथा यशोनन्दि और प्रवीरक—ये एक सौ छः वर्षतक राज्य करेंगे ॥ ३१-३३ ॥ इनके तरह पुत्र होंगे और वे सब-के-सब बाह्रिक कहलायेंगे। उनके पश्चात् पृथमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पत्र दर्पित्रका राज्य होगा ॥ ३४ ॥ परीक्षित् ! बाह्विकवंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशोंमें राज्य करेंगे। उनमें सात अन्य देशके तथा सात ही कोसलदेशके अधिपति होंगे, कुछ विदर-भृमिके शासक और कुछ निषधदेशके स्वामी होंगे ॥ ३५ ॥

इनके बाद मगध देशका राजा होगा विश्वस्कृर्जि। यह पूर्वोक्त प्रश्नयके अतिरिक्त द्वितीय पुरञ्जय कहलायेगा। यह बाह्मणादि उच्च वर्णोंको पुलिन्द, यद् और मंद्र आदि म्लेच्छप्राय जातियोंके रूपमें परिणत कर देगा॥ ३६॥ इसकी बुद्धि इतनी दृष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाश करके शुद्रप्राय जनताकी रक्षा करेगा। यह अपने बल-वीर्यसे क्षत्रियोंको डजाड़ देगा और पदावती पुरीको राजधानी बनाकर हरिद्वारसे लेकर प्रयागपर्यन्त सुरक्षित पृथ्वीका राज्य करेगा 🛭 ३७ ॥ परीक्षित् ! ज्यां-ज्यां घोर कलियग आता जायगा, त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवन्ती, आभीर, शुर, अर्ब्ट और मालव देशके ब्राह्मणगण संस्कारशन्य हो जायँगे तथा राजालोग भी सूद्रतुल्य हो जायँगे॥ ३८॥ सिन्धुतट, चन्द्रभागाका तटवर्ती प्रदेश, कौन्तीपुरी काश्मीरमण्डलपर प्रायः शुद्रोंका संस्कार एवं ब्रह्मतेजसे हीन नाममात्रके द्विजोंका और म्लेच्होंका होगा ॥ ३९ ॥

परीक्षित् ! ये सब-के-सब राजा आचार-विचारमें म्लेच्छप्राय होंगे। ये सब एक ही समय भित्र-भित्र प्रान्तोंमें राज्य करेंगे। ये सब-के-सब परले सिरेके झुटे. अधार्मिक और खल्प दान करनेवाले होंगे। छोटी-छोटी वातोंको लेकर ही ये क्रोधके मारे आगवबुला हो जाया

करेंगे ॥ ४० ॥ ये दष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, बाह्मणोंको मारनेमें भी नहीं हिचकेंगे। दसरेकी स्त्री और घन हथिया लेनेके लिये ये सर्वदा उत्सक रहेंगे। न तो इन्हें बढते देर लगेगी और न तो घटते। क्षणमें रुष्ट तो क्षणमें तुष्ट। इनकी शक्ति और आय थोड़ी होगी॥४१॥ इनमें परम्परागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य-कर्पका पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुणसे अंधे बने

रहेंगे। राजाके बेषमें वे म्लेच्छ ही होंगे। वे लुट-खसोटकर अपनी प्रजाका खुन चुसँगे॥४२॥ जब ऐसे लोगोंका शासन होगा, तो देशकी प्रजामें भी वैसे ही स्वभाव, आकरण और भाषणकी वृद्धि हो जायगी। राजालोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपसमें भी एक दुसरेको उत्पीड़ित करेंगे और अन्ततः सब-के-सब नष्ट हो जायेंगे॥ ४३॥

## दूसरा अध्याय

#### कलियुगके धर्म

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! समय यड़ा बलवान् है; ज्यों-ज्यों घोर कल्यिम आता जायगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरणशक्तिका लोप होता जायगा॥१॥ कलियगमें जिसके पास धन होगा, उसको लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे । जिसके हाथमे शक्ति होगी वही धर्म और न्यायकी व्यवस्था अपने अनुकुल करा सकेगा।।२।। विवाह-सम्बन्धके लिये कुल-शील-योग्यता आदिकी परख-निरख नहीं रहेगी, यवक-युवतीकी पारस्परिक रुचिसे ही सम्बन्ध हो आयगा। व्यवहारको निप्णता, सच्चाई और ईमानदारीमें नहीं रहेगी: जो जितना छल-कपट कर सकेगा, वह उतना ही व्यवहारकुशल माना जायगा । स्वी और परुपको श्रेष्टताका आधार उनका शोल-संयम न होकर केवल रतिकौशल ही रहेगा। ब्राह्मणकी पहचान उसके गुण-स्वधावसे नहीं यज्ञोपवीतसे हुआ करेगी॥३॥ वस्त, दण्ड-कमण्डल आदिसे ही ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि आश्रमियोंकी पहचान होगी और एक-दूसरेका चिह्न स्वीकार कर लेना ही एकसे दूसरे आश्रममें प्रवेशका स्वरूप होगा। जो घुस देने या धन खर्च करनेमें असमर्थ होगा. उसे अदालतींसे ठीक-ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोल-चालमें जितना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा पण्डित माना जायमा ॥ ४ ॥ असाध्ताकी—दोषी होनेकी एक ही पहचान रहेगी—गरोब होना। जो जितना अधिक दम्भ-पाखण्ड कर सकेगा, उसे उतना ही बड़ा

साध् समझा जायगा। विवाहके लिये एक-दूसरेकी स्बीकृति ही पर्याप्त होगी, शास्त्रीय विधि-विधानकी---संस्कार आदिकी कोई आवश्यकता न समझी जायगी। बाल आदि सँवारकर कपड़े-लतेसे लैस हो जाना ही स्नान समझा जायगा ॥ ५ ॥ लोग दुरके तालाबको तोर्थ मार्नेगे और निकटके तीर्थ गङ्गा-गोमती, माता-पिता आदिकी उपेक्षा करेंगे । सिरपर बड़े-बड़े बाल—काकुल रखाना ही शारीरिक सौन्दर्यका चिह्न समझा जायगा और जोवनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा---अपना पेट भर लेना। जो जितनी दिठाईसे बात कर सकेगा, उसे उतना ही सच्चा समझा जायगा॥६॥ योग्यता-चतुराईका सबसे बडा लक्षण यह होगा कि मन्ध्य अपने कुटम्ब्रका पालन कर ले । धर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा । इस प्रकार जब सारी पृथ्वीपर दृष्टींका बोलबाला हो जायगा, तब राजा होनेका कोई नियम न रहेगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरुष अथवा शुद्रोंमें जो बली होगा, वही राजा वन वैठेगा। उस समयके नीच राजा अत्यन्त निर्दय एवं कुर होंगे; लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और ल्टेरोमें कोई अन्तर न किया जा सकेगा। वे प्रजाकी पूँजी एवं पत्नियांतकको छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलोंमें भाग जायगी। उस समय प्रजा तरह-तरहके शाक, कन्द-मुल, मांस, मध्, फल-फुल और बोज-गृठली आदि खा-खाकर अपना पेट भरेगी ॥ ७-९ ॥ कभी वर्षा न होगी---सुखा पड़ जायगा; तो कभी कर-पर-कर लगाये जायँगे। कभी कडाकेकी

सर्दी पडेगी, तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गरमी पड़ेगी, तो कभी बाद आ जायगी। इन उत्पातींसे तथा आपसके सङ्घर्षसे प्रजा अत्यन्त पीड़ित होगी, नष्ट हो जायगी॥ १०॥ लोग भुख-प्यास तथा नाना प्रकारकी चिन्ताओंसे दुखी रहेंगे। रोगोंसे तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलियुगमें मनुष्येंकी परमाय् केवल बीस या तीस वर्षकी होगी॥ ११॥

परीक्षित् ! कलिकालके दोषसे प्राणियोके शरीर छोटे-छोटे, श्लीण और रोगयस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमॉका धर्म बतलानेवाला वेद-मार्ग नष्ट्रप्राय हो जायगाः ॥ १२ ॥ धर्ममे पाखण्डकी प्रधानता हो जायगी : राजे-महाराजे डाकु-ल्टेरोंके समान हो जावेंगे। मनुष्य चौरी, झुठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकारके कुकमोंसे जीविका चलाने लगेंगे॥ १३॥ चारो वर्णीक लोग शुद्रोंके समान हो जायेंगे। गीएँ बकारयोंको तरह छोटो-छोटो और कम दूध देनेवाली हो जायँगी। वानप्रस्थी और संन्यासी आदि विरक्त आश्रमबाले भी वर-गृहस्यी जुटाकर गृहस्योंका-सा व्यापार करने लगेंगे : जिनसे वैवाहिक सम्बन्ध है, उन्होंको अपना सम्बन्धी माना जायगा ॥ १४ ॥ धान, जौ, गेहैं आदि धान्योंके पौधे छोटे-छोटे होने लगेंगे। वृक्षोमें अधिकांश शमीके समान छोटे और कॅटीले बुक्ष ही रह जायँगे। बादलोंमें विजली तो बहुत चमकेगी, परन्तु वर्षा कम होगी। गृहस्थोंके घर अतिथि-सत्कार या वेदध्वनिसे रहित होनेके कारण अथवा जनसंख्या घट जानेके कारण सुने-सुने हो जायेंगे॥१५॥ परीक्षित् ! अधिक क्या कहें— कलियुगका अन्त होते-होते मनुष्योंका स्वभाव गर्धो-जैसा दुःसह बन जायमा, लोग प्रायः गृहस्थीका भार ढोनेवाले और विषयी हो जायैंगे। ऐसी स्थितिमें धर्मकी रक्षा करनेके लिये सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान् अवतार प्रहण करेंगे॥ १६॥

प्रिय परीक्षित् ! सर्वव्यापक भगवान् विष्णु सर्वशक्तिमान् हैं। वे सर्वस्वरूप होनेपर भी चराचर जगत्के सच्चे शिक्षक—सद्गृह हैं। वे साध्—सज्जन पुरुषेकि धर्मकी रक्षाके लिये, उनके कर्मका बन्धन काटकर उन्हें जन्म-मृत्युके चक्रसे छडानेके लिये अवतार

ब्रहण करते हैं॥ १७॥ उन दिनों शम्भल-ब्राममें विष्णुयश नामके एक श्रेष्ठ बाह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवद्धक्तिसे पूर्ण होगा। उन्हींके घर कल्किभगवान अवतार ग्रहण करेंगे॥ १८॥ श्रीभगवान् ही अष्ट्रसिद्धियोंके और समस्त सदगुणेंकि एकमात्र आश्रय है। समस्त चराचर जगतुके वे ही रक्षक और स्वामी है। वे देवदत्त नामक शीघगामी घोड़ेपर सवार होकर दृष्टोंको तलवारके घाट उतारकर ठीक करेंगे ॥ १९ ॥ उनके रोम-रोमसे अतुलनीय तेजकी किरणे छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोडेसे पृथ्वीपर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजांके वेषमें छिपकर रहनेवाले कोटि-कोटि डाक्ओका संहार करेंगे॥ २०॥

प्रिय परीक्षित् ! जब सब डाकुओंका संहार हो चुकेगा, तब नगरकी और देशको सारी प्रजाका हृदय पवित्रतासे भर जायगा; क्योंकि भगवान् कल्किके शरीरमें लगे हए अङ्गरागका स्पर्श पाकर अत्यन्त पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान्के श्रीविग्रहकी दिव्य गन्ध प्राप्त कर सकेंगे॥ २१॥ उनके पवित्र हृदयोमें सत्त्वमूर्ति भगवान् वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी सन्तान पहलेकी भौति हष्ट-पृष्ट और बलवान होने लगेगी॥२२॥ नयन-मनोहारी हरि ही धर्मके रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान् जब किल्कके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सत्ययुगका प्रारम्भ हो जायगा और प्रजाकी सन्तान-परम्परा स्वयं ही सत्वगुणसे युक्त जायगी ॥ २३ ॥ जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्रके प्रथम पलमें प्रवेश करते हैं, एक राशिपर आते हैं, उसी समय सत्ययुगका प्रारम्भ होता है ॥ २४ ॥

परीक्षित् ! चन्द्रवंश और सूर्यवंशमें जितने राजा हो गये हैं या होंगे, उन सबका मैंने संक्षेपसे वर्णन कर दिया ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर राजा नन्दके अभिषेकतक एक हजार, एक सौ पंद्रह वर्षका समय लगेगा ॥ २६ ॥ जिस समय आकाशमें सप्तर्षियोंका उदय होता है, उस समय पहले उनमेंसे दो ही तारे दिखायी पडते हैं। उनके बीचमें दक्षिणोत्तर रेखापर समभागमें

अश्विनी आदि नक्षत्रोमेंसे एक नक्षत्र दिखायी पडता है॥ २७॥ उस नक्षत्रके साथ सप्तर्षिगण मनुष्योकी

गणनासे सौ वर्षतक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्मके समय और इस समय भी मन्ना नक्षत्रपर स्थित हैं॥२८॥

खयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् भगवान् ही शुद्ध सत्त्वमय विग्रहके साथ श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हुए थे।

वे जिस समय अपनी लोला संवरण करके परमधामको पंचार गये, उसी समय कलियुगने संसारमें प्रवेश किया। उसीके कारण मनुष्योंकी मति-गति पापकी ओर इलक गयी॥ २९॥ जञ्जतक लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण अपने चरणकमलोंसे पृथ्वीका स्पर्श करते रहे,

तबतक कलियुग पृथ्वीपर अपना पैर न जमा परीक्षित् ! जिस समय मघा-नक्षत्रपर विचरण करते रहते हैं, उसी समय

कलियुगका प्रारम्भ होता है। कलियुगकी आय् देवताओंकी वर्षगणनासे बारह सौ वर्षोंकी अर्चात मनुष्योंकी गणनाके अनुसार चार लाख, बतीस हजार वर्षकी है ॥ ३१ ॥ जिस समय सप्तर्षि मचासे चलकर

पूर्वाषादा-नक्षत्रमें जा चुके होंगे, उस समय राजा नन्दका राज्य रहेगा। तभीसे कलियुगकी वृद्धि शुरू होगी ॥ ३२ ॥ पुरातस्ववेता ऐतिहासिक विद्वानोंका कहना है कि जिस दिन भगवान् श्रीकृष्णने अपने परम-

भामको प्रयाण किया, उसी दिन, उसी समय कलियुगका प्रारम्भ हो गया॥३३॥ परीक्षित् ! जब देवताओंकी वर्षगणनाके अनुसार एक हजार वर्ष बीत चुकेंगे, तत्र कलियुगके अन्तिम दिनोंमें फिरसे कल्किभगवानुकी कुपासे मनुष्योंके मनमें सान्विकताका

सञ्चार होगा, लोग अपने वास्तविक खरूपको जान सकेंगे और तभीसे सत्ययुगका प्रारम्भ भी होगा॥ ३४॥ परीक्षित् ! मैंने तो तुमसे केवल मनुबंशका, सो

भी संक्षेपसे वर्णन किया है। जैसे मनुवंशकी गणना होती है, वैसे हो प्रत्येक युगमें ब्राह्मण, वैश्य और शुद्रोंकी भी वंशपरम्परा समझनी चाहिये॥ ३५॥ राजन् ! जिन पुरुषों और महात्याओंका वर्णन मैंने तमसे

किया है, अब केबल नामसे ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा रह गयी है।

अब उनको कीर्ति ही पृथ्वीपर जहाँ-तहाँ सुननेको मिलती है।। ३६॥ भीष्यपितामहके पिता राजा शन्तन्के भाई देवापि और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप-

प्राममें स्थित है। वे बहुत बड़े योगबलसे युक्त है।। ३७॥ कलियुगके अन्तमे कल्किभगवानुकी

आज्ञासे वे फिर यहाँ आयेंगे और पहलेकी भाँति ही वर्णाश्रमधर्मका विस्तार करेंगे॥ ३८॥ सत्ययग, त्रेता द्वापर और कलियग—ये ही चार घुग हैं: ये पूर्वोक्त क्रमके अनुसार अपने-अपने समयमे पृथ्वीके प्राणियोपर

अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं॥ ३९॥ परीक्षित् ! मैंने तुमसे जिन राजाओंका वर्णन किया है, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वीको 'मेरी-मेरी' करते रहे, परन् अन्तमें मरकर धूलमें मिल गये॥४०॥ इस शरीरको भले ही कोई राजा कह ले:

ही परिणत होगा. राख ही होकर रहेगा। इसी शरीरके या इसके सम्बन्धियोंके लिये जो किसी भी प्राणीको सताता है, वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न तो परमार्थ: क्योंकि प्राणियोंको सताना तो नरकका द्वार है।। ४१।। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे

परन्तु अन्तमें यह कीड़ा, विष्ठा अथवा राखके रूपमें

दादा-परदादा इस अखण्ड भूमण्डलका शासन करते थे; अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे-पोते. मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें ॥ ४२ ॥ वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टीके शरीरको अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े

अन्तमें वे शरीर और पृथ्वी दोनोंको छोड़कर स्वयं ही अदृस्य हो जाते हैं॥४३॥ प्रिय परीक्षित् ! जो-जो नरपति बड़े उत्साह और बल-पौरुषसे इस पृथ्वीके उपभोगमें लगे रहे. उन सबको कालने अपने विकराल गालमें घर दबाया। अब केवल इतिहासमें उनकी कहानी ही शेष रह गयी है॥ ४४॥

अभिमानके साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है।

## तीसरा अध्याय

#### राज्य, युगधर्म और कलियुगके दोषोंसे बचनेका उपाय—नामसङ्कीर्तन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझपर विजय प्राप्त करनेके लिये उतावले हो रहे हैं, तब वह ईसने लगती है और कहती है—''कितने आश्चर्यको बात है कि ये राजा लोग, जो स्वयं मौतके खिलाँने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं॥ १॥ राजाओंसे यह बात छिपी नहीं है कि वे एक-न-एक दिन मर जायँगे, फिर भी वे व्यर्थमें ही मुझे जीतनेकी कामना करते हैं। सचम्ब इस कामनासे अंधे होनेके कारण ही वे पानीके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गर शरीरपर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं॥ २ ॥ वे सोचते है कि 'हम पहले मनके सहित अपनी पाँचों इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करेंगे-अपने भीतरी शत्रुओंको वशमें करेंगे; क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रओंको जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रुके मन्त्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेनाको भी वशमें कर लेंगे। जो भी हमारे किजय-मार्गमें काँटे बोयेगा, उसे हम अवश्य जीत लेंगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार धीरे-धीर क्रमसे सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जायगी और फिर तो समृद्र ही हमारे राज्यकी खाईका काम करेगा।' इस प्रकार वे अपने मनमें अनेकों आशाएँ बाँध सेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सुझती कि उनके सिरपर काल सवार है ॥ ४ ॥ यहाँतक नहीं, जब एक द्वीप उनके वशमें हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीपपर विजय करनेके लिये बडी शक्ति और उत्साहके साथ समुद्रयात्रा करते हैं । अपने मनको, इन्द्रियोंको वशमें करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परन्त ये लोग उनको वसमें करके भी थोड़ा-सा भुभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयमका यह कितना तुच्छ फल है !''॥ ५ ॥ परीक्षित् ! पृथ्वी कहतो है कि "बड़े-बड़े मन् और उनके वीर एवं मुझे ज्यों-की-त्यों छोडकर जहाँसे आये थे, वहीं खाली हाथ लौट गये, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मुखं राजा मुझे युद्धमें जीतकर वशमें करना चाहते हैं॥६॥ जिनके चित्तमें यह बात दृद्धमूल हो गयी है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दृष्टोंके राज्यमें मेरे लिये पिता-पुत्र और भाई-घाई भी आपसमें

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

लड़ बैठते हैं॥७॥ वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि 'ओ मुद्र ! यह सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं , इस प्रकार राजालोग एक-दूसरेको कहते-सुनते हैं, एक-दूसरेसे स्पर्दा करते हैं, मेरे लिये एक-दूसरेको मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं ॥ ८ ॥ पृथ्, पुरूरवा, गांधि, नहृष, भरत, सहस्रवाह, अर्जुन, मान्धाता, सगर, राम, खदबाङ्ग, धन्धमार, रघ, तणबिन्द, ययाति, शर्याति, शन्तन्, गय, भगीरथ, कृवलयाश्च, ककृत्स्थ, नल, नग, हिरण्यकशिप्, वृत्रास्र्र, लोकद्रोही रावण, नम्चि, शम्बर, भौमास्र, हिरण्याक्ष और नारकास्र तथा और बहत-से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गये। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शुर थे, सभीने दिष्किजयमें दुसरोंको हरा दिया; किन्तु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परन्तु सब-के-सब मृत्युके ग्रास बन गये । राजन् ! उन्होंने अपने पुरे अन्तःकरणसे मृझसे ममता की और समझा कि 'यह पृथ्वी मेरी हैं । परन्तु विकराल कालने उनको लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल-पौरुष और शरीर आदिका कुछ पता ही नहीं है। केवल उनकी कहानी-मात्र शेष रह गयो है ॥ ९-१३ ॥

परीक्षित् ! संसारमें बड़े-बड़े प्रतापी और महान् पुरुष हुए हैं। ये लोकोंमें अपने यशका विस्तार करके यहाँसे चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराप्यका उपदेश करनेके लिये ही उनकी कथा सुनायी है। यह सब वाणीका विलास मात्र है। इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है ॥ १४ ॥ भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुबाद समस्त अमङ्गलोंका नाश करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करते रहते हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवान्के दिव्य गुणान्वादका ही श्रवण करते रहना चाहिये॥ १५॥

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् ! मुझे तो कलियुगमें राशि-संशि दोष ही दिखायी दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपायसे उन दोषोंका नाश करेंगे। इसके अतिरिक्त युगोंका स्वरूप, उनके धर्म, कल्पकी

स्थिति और प्रलयकालके मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् भगवान्के कालरूपका भी यथावत् वर्णन क्वीजिये ॥ १६-१७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! सत्ययुगर्मे धर्मके चार चरण होते हैं; वे चरण है—सत्य, दया, तप और दान। उस समयके लोग पूरी निष्ठाके साथ अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवानुका स्वरूप है॥ १८॥ सत्वयुगके लोग बड़े सन्तोषी और दयाल होते हैं। वे सबसे पित्रताका व्यवहार करते और शान्त रहते हैं। इन्द्रियाँ और मन उनके वशमें रहते हैं और सुख-द:ख आदि द्वन्द्वोंको वे समान भावसे सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्मारम होते हैं और बाकी लोग स्वरूपस्थितिके लिये अभ्यासमें तत्पर रहते हैं॥१९॥ परीक्षित्! धर्मके समान अधर्मके भी चार चरण है-असत्य, हिंसा, असन्तोष और कलह । त्रेतायगर्मे इनके प्रभावसे धीर-धीर धर्मके सत्य आदि चरणोंका चतुर्थाश श्लीण हो जाता है ॥ २० ॥ राजन् ! उस समय वर्णोमें बाह्मणोंकी प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगोमें अत्यन्त हिसा और लम्पटताका अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकाण्ड और तपस्यामें निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं कामरूप त्रिवर्गका सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्मप्रतिपादक वेदोंके पारदर्शी विद्वान् होते हैं ॥ २१ ॥ द्वापरवृगमें हिसा, असन्तोष, झठ और द्वेष---अधर्मके इन चरणोंकी वदि हो जाती है एवं इनके कारण धर्मके चारों चरण---तपस्या, सत्य, दया और दान आधे-आधे श्लीण हो जाते हैं॥ २२ ॥ उस समयके लोग बड़े यशस्त्री, कर्मकाण्डी और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े तत्पर होते हैं। लोगोंके कुटुम्ब बड़े-बड़े होते हैं, प्रायः लोग घनाट्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णीमें क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णोंकी प्रधानता रहती है।। २३।। कलियुगमें तो अधर्मके चारों चरण अत्यन्त बढ़ जाते हैं।

**जु**ठमूठ एक-दूसरेसे बैर मोल ले लेते हैं लालसा-तृष्णाको तरङ्गोमें बहते रहते हैं। उस समयके अभागे लोगोंमें शुद्र, केवट आदिको ही प्रधानता रहती है।। २५ ॥ सभी प्राणियोमें तीन गुण होते हैं---सत्त्व, रज और तम । कालकी प्रेरणासे समय-समयपर शरीर, प्राण और मनमें उनका हास और विकास भी हुआ करता है॥२६॥ जिस समय पन, बुद्धि और इन्द्रियाँ सत्त्वगुणमें स्थित होकर अपना-अपना काम करने लगती है, उस समय सत्ययुग समझना चाहिये। सत्वगुणकी प्रधानताके समय मनुष्य ज्ञान और तपस्यासे अधिक प्रेम करने लगता है॥२७॥ जिस समय मनुष्योंकी प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक-पारलौकिक सुख-भोगोंकी ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इन्द्रियाँ रजोगुणमें स्थित होकर काम करने लगती है—बुद्धिमान् परीक्षित् ! समझना चाहिये कि उस समय त्रेतायुग अपना काम कर रहा है॥ २८॥ जिस समय लोभ, असन्तोष, अभिमान, दम्भ और मत्सर आदि दोषोंका बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचिके साथ सकाम कर्मोमें लगना चाहे, उस समय द्वापरवृग समझना चाहिये। अवस्य हो रजोगुण और तमोगुणकी मिश्रित प्रधानताका नाम ही द्वापरयुग है ॥ २९ ॥ जिस समय झट-कपट, तन्द्रा-निद्रा, हिसा-विपाद, शोक-मोह, भय और दीनताकी प्रधानता हो, उसे तमोगुण-प्रधान कलियुग समझना चाहिये ॥ ३० ॥ जब कलियगका राज्य होता है, तब लोगोंकी दृष्टि शुद्र हो जाती है; अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यन्त निर्धन, परन्तु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मन्द और चित्तमें कामनाएँ होती हैं बहुत बड़ी-बड़ी। स्त्रियोंमें दुष्टता और कुलटापनकी वृद्धि हो जाती है।। ३१।। सारे देशमें, गाँव-गाँवमें लुटेरोंकरे प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखण्डी लोग अपने नये-नये मत चलाकर उनके कारण धर्मके चारों चरण शीण होने लगते हैं और मनमाने ढंगसे वेदोंकः तात्पर्य निकालने लगते हैं उनका चतुर्थाश ही क्य रहता है। अन्तमें तो उस और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा चतुर्थीशका भी लोप हो जाता है।। २४॥ कलियगमें कहलानेवाले लोग प्रजाकी सारी कमाई इंडपकर उन्हें लोग लोभो, दुरावारी और कटोरहृदय होते हैं। वे चुसने लगते हैं। ब्राह्मणनामधारी जीव पेट भरने और

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जननेन्द्रियको तप्त करनेमें ही लग जाते हैं॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यव्रदसे रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्य दूसरोंको भिक्षा देनेके बदले स्वयं भीख माँगने लगते हैं, वानप्रस्थी गाँबोंमें बसने लगते हैं और संन्यासी धनके अत्यन्त लोभी-अर्थीपशाच हो जाते हैं॥ ३३ ।। स्त्रियोका आकार तो छोटा हो जाता है, पर भुख बढ़ जाती है। उन्हें सन्तान बहुत अधिक होती है और वे अपनी कुल मर्यादाका उल्लङ्घन करके लाज-ह्या--जो उनका भूषण है--छोड़ बैठती है। वे सदा-सर्वदा कडवी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपटमें बड़ी निपृण हो जाती हैं । उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है ॥ ३४ ॥ व्यापारियोंके हृदय अस्यन्त शुद्र हो जाते है। वे कौड़ी--कौड़ीसे लिपटे रहते और छदाम-छदामके लिये घोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या— आपत्तिकाल न होनेपर तथा धनी होनेपर भी वे निम्न-श्रेणीके व्यापारोंको, जिनकी सत्पुरुष निन्दा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं ॥ ३५ ॥ खामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हों--जब सेवकलोग देखते हैं कि इसके पास धन-दौलत नहीं रही, तब इसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पराना क्यों न हो---परन्त जब यह किसी विपत्तिमें पड जाता है, तब खामी उसे छोड देते हैं । और तो क्या, जब गीएँ बकेन हो जाती हैं—दूध

देना बन्द कर देती है, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं ॥ ३६ ॥ प्रिय परीक्षित् ! कलियुगके मनुष्य बड़े ही लम्पट हो जाते हैं, वे अपनी कामवासनाको तुप्त करनेके लिये ही किसीसे प्रेम करते हैं। वे विषयवासनाके वशीभृत होकर

इतने दीन हो जाते हैं कि माला-पिता, भाई-बन्ध् और मित्रोंको भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालोंसे ही सलाह लेने लगते हैं॥ ३७॥ शृद्ध तपस्वियोंका वेप बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्मका रतीभर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊँचे सिंहासनपर विराजमान होकर धर्मका उपदेश करने लगते हैं ॥ ३८ ॥

अत्यन्त भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष

और दूसरे शासकोंकी कर-वृद्धि ! प्रजाके शरीरमें केवल

अस्थिपञ्चर और मनमें केवल उद्देग शेष रह जाता है। प्राण रक्षाके लिये रोटीका इकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है॥ ३९॥ कलियुगमें प्रजा शरीर ढकनेके लिये वस्त और पेटकी ज्वाला शान्त करनेके लिये रोटी, पीनेके लिये पानी और सोनेके लिये दो हाथ जमीनसे भी विश्वत हो जाती है। उसे दाम्पत्य-जीवन, स्नान और आभवण पहननेतककी सुविधा नहीं रहती। लोगोंकी आकृति, प्रकृति और चेष्टाएँ पिशाचोंकी-सी हो जाती है ॥ ४० ॥ कलियुगमें लोग, अधिक धनकी तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियोंके लिये आपसमें वैर-विरोध करने लगते और बहुत दिनोंके सद्भाव तथा मित्रताको तिलाङ्गलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी-दमड़ीके लिये अपने सगे-सम्बन्धियोतककी हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्राणोंसे भी हाथ धो बैठते हैं ॥ ४१ ॥ परीक्षित् ! कलियुगके क्षुद्र प्राणी केवल कापवासनाकी पूर्ति और पेट भरनेकी धुनमें ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने जूहे मा-बापकी भी रक्षा--पालन-पोषण ऋहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निप्ण-से-निप्ण, सब कामोंमें योग्य पुत्रोंकी भी परवा नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं ॥ ४२ ॥ परीक्षित ! श्रीभगवान ही चराचर जगतुके परम पिता और परम गुरु हैं। इन्द्र-ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरणकमलोंमें अपना सिर झकाकर सर्वस्य समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनन्त है और वे एकरस अपने स्वरूपमें स्थित है। परन्त कलियुगमें लोगोंमें इतनी भूढ़ता फैल जाती है, पाखण्डियोंके कारण लोगोंका चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और पावनाओंक द्वारा भगवानुकी पुजासे भी विमृख हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवानुके किसी एक नामका उच्चारण कर ले. तो उसके सारे कर्मबन्धन छित्र-भित्र हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त होती है। परन्तु हाय रे कलियुग ! कलियुगसे प्रिय परीक्षित् ! कलियुगको प्रजा सुखा पडनेके कारण प्रभावित होकर लोग उन भगवानुकी आराधनासे भी

विमुख हो जाते हैं॥४४॥

परीक्षित् ! कलियुगके अनेकों दोष है। कुल

\*\*\* वस्त्एँ दुपित हो जाती हैं, स्थानोंमें भी दोषकी प्रधानता हो जाती है। सब दोषोंका भूल स्रोत तो अन्त:करण है ही, परन्तु जब पुरुषोतम भगवान हृदयमें आ विराजते हैं, तब उनकी सक्षिपिमात्रसे ही सब-के-सब दोष नष्ट हो जाते हैं॥४५॥ भगवानुके रूप, गूण, लीला, घाम और नामके श्रवण, सङ्गीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं। और एक-दो जन्मके पापोंकी तो बात ही क्या, हजारों जन्मेंकि पापके ढेर-के-ढेर भी क्षणभरमें भस्म कर देते हैं।। ४६ ॥ जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धी मिलिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके हदयमें स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अश्भ संस्कारोंको सदाके लिये मिटा देते हैं॥४७॥ परीक्षित् ! विद्या, तपस्या, प्राणायाम्, समस्त प्राणियोंके पति मित्रभाव, तीर्थस्त्रान, वत, दान और जप आदि किसी भी साधनसे मन्त्यके अन्तःकरणको वैसी वास्तविक शृद्धि नहीं होती, जैसी शृद्धि भगवान पुरुषोत्तमके हदयमें विराजमान हो जानेपर होती है ॥ ४८ ॥

परीक्षित् ! अब तुम्हारी मृत्युका समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्तिसे और अन्तःकरणकी सारी वृत्तियोसे भगवान् श्रीकृष्णको अपने **इदयसिंहासनपर बैठा लो। ऐसा करनेसे अवश्य ही तुन्हें** परमगतिकी प्राप्ति होगी॥ ४९ ॥ जो लोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे परम ऐश्वर्यशाली भगवानुका ही ध्यान करना चाहिये। प्यारे परीक्षित् ! सबके परम आश्रय और सर्वातम भगवान अपना ध्यान करनेवालेको अपने खरूपमें लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं॥ ५०॥ परीक्षित् ! यों तो कलियुग दोषोंका खजाना है, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलियुगमें केवल भगवान् श्रीकृष्णका सङ्कोर्तन करनेपात्रसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है॥ ५१॥ सत्ययुगमें भगवानुका ध्यान करनेसे, त्रेतामें बडे-बडे यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पुजा-सेवासे जो फल मिलता है, वह कलियुगमें केवल भगवत्रामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो जाता है ॥ ५२ ॥

## चौथा अध्याय

#### चार प्रकारके प्रलय

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! स्कन्धमें) परमाण्से लेकर द्विपरार्धपर्यन्त कालका स्वरूप और एक-एक युग कितने-कितने वर्षोंका होता है, यह मै तुम्हें बतला चुका हैं। अब तुम कल्पकी स्थिति और उसके प्रसम्बद्ध वर्णन भी सुनो ॥ १ ॥ राजन् ! एक हजार चतुर्बुगीका ब्रह्माका एक दिन होता है । ब्रह्माके इस दिनको ही करूप भी कहते हैं। एक कल्पमें चौदह मन् होते हैं॥ २ ॥ कल्पके अन्तमें उतने ही समयतक प्रलय भी रहता है। प्रलयको ही ब्रह्माकी रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है॥ ३॥ इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस अवसरपर सारे विश्वको अपने अंदर समेटकर-लीन कर बहा। और तत्पश्चात् शेषशायी भगवान् नारायण भी शायन कर जाते हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार

रातके बाद दिन और दिनके बाद रात होते-होते जब ब्रह्माजीकी अपने मानसे सौ वर्षकी और मनुष्योंकी दृष्टिमें दो परार्द्धकी आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्तत्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा—ये सातों प्रकृतियाँ अपने कारण मूल प्रकृतिमें लीन हो जाती हैं॥ ५॥ राजन् ! इसीका नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलयमें प्रलयका कारण उपस्थित होनेपर पश्चभृतीके पिश्रणसे बना हआ अह्याण्ड अपना स्थल रूप छोड़कर कारणरूपमें स्थित हो जाता है, घुल-मिल जाता है ॥ ६ ॥ परीक्षित् ! प्रलयका समय आनेपर सौ वर्षतक मेघ पृथ्वीपर वर्षा नहीं करते। किसीको अत्र नहीं मिलता। उस समय प्रजा भृख-प्याससे व्याकुल होकर एक-दूसरेको खाने लगती है ॥ ७ ॥ इस प्रकार कालके उपद्रवसे पीडित होकर धीर-धीर सारी प्रजा श्लीण हो जाती है। प्रलक्कालीन

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणोसे समृद्र, प्राणियोंके शरीर और पथ्वीका सारा रस खींच-खींचकर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदाकी भाँति पृथ्वीपर बरसाते नहीं । उस समय सङ्घीण भगवानुके मुखसे प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है ॥ ८-९ ॥ वायुके वेगसे वह और भी वह जाती है और तल-अतल आदि सातों नीचेके लोकोंको भस्म कर देती है। वहाँके प्राणी तो पहले ही सर चुके होते हैं नीचेसे आगको करारी लपटें और ऊपरसे सर्वकी प्रचण्ड गरमी । उस समय ऊपर-नीचे, चारों ओर यह ब्रह्माण्ड जलने लगता है और ऐसा जान पडता है, मानो गोबरका उपला जलकर अंगारेके रूपमें दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यन्त प्रचण्ड सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षोतक चलतो रहती है। उस समयका आकाश धुएँ और धलसे तो भग ही रहता है, उसके बाद असंख्यों रंग-बिरंगे बादल आकाशमें मेंडराने लगते हैं और बड़ो भयङ्करताके साथ गरज-गरजकर सैकड़ों वर्षेतिक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्माण्डके भीतरका सारा संसार एक समृद्र हो जाता है, सब कुछ

जलमग्न हो जाता है॥ १०-१३॥ इस प्रकार जब जल-प्रलय हो जाता है, तब जल पृथ्वीके विशेष गुण पन्धको यस लेता है--अपनेमें लीन कर लेता है। गन्ध गुणके जलमें लीन हो जानेपर पध्वीका प्रलय हो जाता है, वह जलमें बुल-मिलकर जलरूप बन जाती है ॥ १४ ॥ राजन् ! इसके बाद जलके गुण रसको तेजस्तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेजमें समा जाता है। तदनन्तर वाय तेजके गण रूपको प्रस लेता है और तेज रूपरहित होकर वायमें लीन हो जाता है। अब आकाश वायुके गण स्पर्शको अपनेमें मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाशमें शान्त हो जाता है। इसके बाद तामस अहङ्कार आकाशके गुण शब्दको प्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहङ्कारमें लीन हो जाता है। इसी प्रकार तैजस आहुकूर इन्द्रियोंको और वैकारिक (सात्त्विक) अहङ्कार इन्द्रियाधिष्ठातु-देवता और इन्द्रियवृत्तियोंको अपनेमें लीन कर लेता है ॥ १५-१७ ॥ तत्पक्षात् महत्तत्त्व अहङ्कारको और सत्त्व आदि गुण महत्तत्वको यस लेते हैं। परीक्षित् ! यह सब कालकी महिमा है। उसीकी प्रेरणासे अव्यक्त

जगत्का मूल कारण है। यह अध्यक्त, अनादि, अनन्त, नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्योंको लीन करके प्रलयके समय साम्यावस्थाको प्राप्त हो जाती है, तब कालके अवयव वर्ष, मास, दिन-रात क्षण आदिके कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकारके विकार नहीं होते॥ १९॥ उस समय प्रकृतिमें स्थुल अथवा सुक्ष्मरूपसे वाणी, मन, सत्वगुण, खोगुण, तमोगुण, महत्तत्त्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टिके समय रहनेवाले लोकोंकी कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती ॥ २० ॥ उस समय स्वप्न, जायत् और सुष्पि —ये तीन अवस्थाएँ नहीं रहतीं। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोये हएके समान शुन्य-सा रहता है। उस अवस्थाका तर्कके द्वारा अनुमान करना भी असम्भव है। उस अव्यक्तको ही जगत्का मुलभृत तत्त्व कहते हैं ॥ २१ ॥ इसी अवस्थाका नाम 'प्राकृत प्रलय' है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनोंकी शक्तियाँ कालके प्रभावसे क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल-स्वरूपमें लीन हो जाती है ॥ २२ ॥ परीक्षित् ! (अब आत्यन्तिक प्रस्तव अर्थात् मोक्षका खरूप बतलाया जाता है।) बृद्धि, इन्द्रिय और उनके विषयोंके रूपमें उनका अधिष्ठान, ज्ञानस्वरूप वस्तु हो भाँसित हो रही है। उन सचका तो आदि भी है और अन्त भी । इसलिये वे सब सत्य नहीं है । वे दृश्य है और अपने अधिष्ठानसे भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है। इसलिये वे सर्वथा मिथ्या-मायामात्र हैं॥ २३॥ जैसे दीपक, नेत्र और रूप—ये तीनों तेजसे भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बृद्धि इन्द्रिय और इनके विषय तन्मात्राएँ भी अपने अधिद्वान स्वरूप ब्रह्मसे पिन्न नहीं है-यद्यपि वह इनसे सर्वथा भित्र है; (जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानमें अध्यस्त सर्प अपने

अधिष्टानसे पृथक नहीं है, परन्तु अध्यस सर्पसे अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध नहीं है।)॥ २४॥ परीक्षित् !

जायत्, स्वप्न और सुष्पित—ये तीनों अवस्थाएँ बृद्धिकी

ही है। अतः इनके कारण अन्तरात्मामें जो विश्व, तैजस

और प्राइरूप नानात्वकी प्रतीति होती है, वह केवल

प्रकृति गुणोंको प्रस लेती है और तब केवल

प्रकृति-ही-प्रकृति शेष रह जाती है ॥ १८ ॥ यही चराचर

मायामात्र है। बुद्धिगत नानात्वका एकमात्र सत्य आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है॥२५॥ यह विश्व उत्पत्ति और प्रलयसे प्रस्त है, इसलिये अनेक अवयवोंका समृह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्ममें होता है और कभी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आकाशमें मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती॥ २६॥ परीक्षित् ! जगत्के व्यवहारमें जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके न होनेपर भी उनके भिन्न-भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं। क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वहरूप अवयवीके न होनेपर भी उसके कारणरूप सुतका अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगत्के अभावमें भी इस जगतके कारणरूप अवयवकी स्थिति हो सकती है ॥ २७ ॥ परन्तु ब्रह्ममें यह कार्य-कारणपाव भी वास्तविक नहीं है। क्योंकि देखों, कारण तो सामान्य वस्त् है और कार्य विशेष वस्तु । इस प्रकारका जो भेद दिखायी देता है, वह केवल भ्रम ही है। इसका हेत् यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित है। विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके बिना विशेषकी स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारणभावका आदि और अन्त दोनों ही मिलते हैं, इसलिये भी वह स्वाप्तिक भेद-भावके समान सर्वथा अवस्तु है॥ २८॥ इसमे सन्देह नहीं कि यह प्रपञ्जरूप विकार खाप्रिक विकारके समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्मासे भित्र नहीं है। कोई चाहे भी तो आसासे भिन्न रूपमें अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मासे पृथक् इसको सत्ता मानी भी जाय तो यह भी चिद्रुप आत्माके समान स्वयंप्रकाश होगा और ऐसी स्थितिमें वह आत्माकी भौति ही एकरूप सिद्ध होगा ॥ २९ ॥ परन्तु इतना तो सर्वधा निश्चित है कि परमार्थ-सत्य वस्तुमें नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ-सत्य वस्तमें नानात्व स्वीकार करता है. तो उसका वह मानना वैसा ही है, जैसा महाकाश और घटाकाशका,

बाह्य वायु और आन्तर वायुका भेद मानना॥ ३०॥ जैसे व्यवहारमें मन्ष्य एक ही सोनेको अनेको रूपोमें गढ़-गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुण्डल,

आकाशस्थित सूर्य और जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यका तथा

कहा आदि अनेकों रूपोंमें मिलता है; इसी प्रकार व्यवहारमें निप्ण विद्वान् लौकिक और वैदिक वाणीके द्वारा इन्द्रियातीत आत्मखरूप भगवानका भी अनेकों रूपोंमें वर्णन करते हैं ॥ ३१ ॥ देखो न, बादल सुर्यसे उत्पन्न होता है और सर्वसे हो प्रकाशित । फिर भी वह सुर्यके हो अंश नेजोंके लिये सूर्यका दर्शन होनेमें बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहुङ्कार भी ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता, ब्रह्मसे ही प्रकाशित होता और ब्रह्मके अंश जीवके लिये ब्रह्मस्वरूपके साक्षात्कारमें बाधक बन बैठता है ॥ ३२ ॥ जब सर्वसे प्रकट होनेवाला बादल तितर-वितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्यका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही, जब जीवके हदयमें जिज्ञासा जगती है. तब आत्माकी उपाधि अहङ्कार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूपका साक्षात्कार हो जाता है।। ३३ ॥ प्रिय परीक्षित् ! जब जीव विवेकके खड्गसे मायामय अहङ्कारका बन्धन काट देता है, तब यह अपने एकरस आत्मस्वरूपके साक्षात्कारमें स्थित हो जाता है। आत्माकी यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय कहो जाती है ॥ ३४ ॥ हे शत्रुदमन ! तत्त्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मासे

लेकर तिनकेतक जितने आणी या पदार्थ है, सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं। अर्थात् नित्यरूपसे उत्पत्ति और प्रखय होता ही रहता है ॥ ३५ ॥ संसारके परिणामी पदार्थ नदी-प्रवाह और दीप-शिखा आदि क्षण-क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओंको देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी कालरूप सोतेके वेगमें बहते-बदलते जा रहे हैं। इसलिये क्षण-क्षणमें उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है ॥ ३६ ॥ जैसे आकाशमें तारे हर समय चलते ही रहते है, परन्तु उनकी गति स्पष्टरूपसे नहीं दिखायी पडती, वैसे हो भगवानुके स्वरूपभृत अनादि-अनन्त कालके कारण प्राणियोंकी प्रतिक्षण होनेवाली उत्पत्ति और प्रलयका भी पता नहीं चलता॥ ३७॥ परीक्षित् ! मैंने तुमसे चार प्रकारके प्रलयका वर्णन किया: उनके नाम है--नित्य प्रसय, नैमित्तिक प्रसय, प्राकृतिक प्रसय और आत्यन्तिक प्रलय । वास्तवमें कालकी सुक्ष्म गति ऐसी ही है ॥ ३८ ॥

हे कुरुश्रेष्ट ! विश्व-विधाता भगवान् नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियोंके आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेपसे कहा है, वह सब उन्होंकी लीला-कथा है। भगवानुको लीलाओंका पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मजी भी महीं कर सकते ॥ ३९ ॥ जो लोग अत्यन्त दस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके द:ख-दावानलसे दग्ध हो रहे हैं, उनके लिये पृषोत्तम भगवानुकी लीला-कथारूप रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध

कर सकते हैं॥४०॥ जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद्रागवतपुराण है। इसे सनातन ऋषि नर-नारायणने पहले देवर्षि नारदको सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्णद्वैपायनको ॥ ४१ ॥ महाराज ! उन्हीं बदरीवनविहारी भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने प्रसन्न होकर मुझे इस वेदतुल्य श्रीभागवतसंहिताका किया ॥ ४२ ॥ कुरुश्रेष्ठ ! आगे चलकर जब शीनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्रमें बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करनेपर पौराणिक वक्त्र श्रीसृतजी उन लोगोंको इस संहिताका अवण करायेंगे ॥ ४३ ॥

## पाँचवाँ अध्याय

#### श्रीशुकदेवजीका अन्तिम उपदेश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षत् ! इस श्रीमद्भागवत महाप्राणमें बार-बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान् श्रीहरिका ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्रीहरिसे पृथक नहीं हैं, उन्होंकी प्रसाद-लीला और क्रोध-लोलाको अभिव्यक्ति हैं ॥ १ ॥ हे राजन् ! अब त्य यह पश्ऑकी-सी अविवेकमुलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूँगा; जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जायगा, बैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे—वह बात नहीं है ॥ २ ॥ जैसे बीजसे अङ्कुर और अङ्कुरसे बीजकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देहरों दूसरे देहकी और दूसरे देहसे तीसरेकी उत्पत्ति होती है। किन्तु तुम न तो किसीसे उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र-पौत्रादिकाँके शरीरके रूपमें उत्पन्न होओगे। अजी, जैसे अग़ग लकडीसे सर्वथा अलग रहती है---लकडीकी उत्पत्ति और विनाशसे सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदिसे सर्वथा अलग हो ॥ ३ ॥ स्वप्नावस्थामें ऐसा मालुम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग इमशानमें जला रहे हैं; परन्त् ये सब शरीरकी ही अवस्थाएँ दीखती हैं, आत्माकी नहीं। देखनेवाला तो उन अवस्थाओंसे सर्वधा परे, जन्म और मृत्युसे रहित, शृद्ध-बृद्ध परमतस्वस्वरूप हैं ॥ ४ ॥ जैसे घडा पृद्ध जानेपर आकाश

पहलेकी ही भाँति अखण्ड रहता है, परन्त घटाकाशताकी निवृत्ति हो जानेसे लोगोंको ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाशसे मिल गया है--वास्तवमें तो वह मिला हुआ था ही, बैसे ही देहपात हो जानेपर ऐसा मालूम पड़ता है, मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तवमें तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अबद्यता तो प्रतीतिमात्र थी॥५॥ मन ही। आत्माके लिये शरीर, विषय और कमौंकी कल्पना कर लेता है; और उस मनकी सृष्टि करती है माया (अविद्या) । वास्तवमें माया ही जीवके संसार-चक्रमें पडनेका कारण है ॥ ६ ॥ जब्दतक तेल, तेल रखनेका पात्र, बत्ती और आगका संयोग रहता है, तभीतक दीपकमें दीपकपना है: वैसे ही उनके ही समान जबतक आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है तभीतक उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें भटकता पड़ता है और रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है ॥ ७ ॥ परन्तु जैसे दीपकके बुझ जानेसे तत्त्वरूप तेजका विनाश नहीं होता. वैसे ही संसारका नाश होनेपर भी खयंप्रकाश आत्माका नाश नहीं होता। क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है. वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनन्त है। सचम्च आत्माको उपमा आत्मा

前意用之11

हे राजन्! तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धिको परमात्माके चिन्तनसे भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अन्तरमें स्थित परमात्माका साक्षात्कार करो॥ १॥ देखो, तुम मृत्युओंकी भी मृत्यु हो। तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मणके शापसे प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी, तक्षककी तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओंका समृह भी तुम्हारे पासतक न फटक सकेंगे॥ १०॥ तुम इस प्रकार अनुसंधान—चिन्तन करो कि 'मैं ही सर्वीधिष्ठान परब्रहा हूँ। सर्वीधिष्ठान ब्रह्म मैं ही

हूँ।' इस प्रकार तुम अपने-आपको अपने वास्तविक एकरस अनन्त अखण्ड स्वरूपमें स्थित कर लो ॥ ११ ॥ उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठोंके कोने चाटता हुआ तक्षक आये और अपने विषपूर्ण मुखोंसे तुम्हारे पैरोंमें इस ले—कोई परवा नहीं। तुम अपने आत्मखरूपमें स्थित होकर इस शरीरको— और तो क्या, सारे विश्वको भी अपनेसे पृथक् न देखोंगे॥ १२ ॥ आत्मखरूप बेटा परीक्षित् ! तुमने विश्वारमा भगवान्की लीलाके सम्बन्धमें जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?॥ १३ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

#### छठा अध्याय

#### परीक्षित्की परभगति, जनमेजयका सर्पसत्र और वेदोंके शाखाभेद

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! व्यासनन्दन श्रीशुंकदेव मुनि समस्त चराचर जगत्को अपनी आत्माके रूपमें अनुभव करते हैं और व्यवहारमें सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान्के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित्ने उनका सम्पूर्ण उपदेश बड़े ध्यानसे श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणोंके तनिक और पास खिसक आये तथा अञ्चलि बाँधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे॥ १॥

राजा परीक्षित्ने कहा — भगवन् ! आप करुणां के मूर्तिमान् स्वरूप हैं। आपने मुझपर परम कृपा करके अनादि-अनन्त, एकरस, सत्य भगवान् श्रीहरिके स्वरूप और लीलाओंका वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपासे परम अनुगृहीत और कृतकृत्य हो गया हूँ ॥ २ ॥ संसारके प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थके ज्ञानसे शून्य हैं और विभिन्न प्रकारके दुःखोंके दावानलसे दग्ध हो रहे हैं। उनके कपर भगवन्य महालाओंका अनुग्रह होना कोई नयी घटना अथवा आश्चर्यकी बात नहीं है। यह तो उनके लिये स्वाभाविक हो है॥ ३ ॥ मैंने और मेरे साथ और बहुत-से लोगोंने आपके मुखारविन्दसे इस श्रीमद्भागवत महापुराणका श्रवण किया है। इस पुराणमें पर-परपर भगवान् श्रीहरिके उस स्वरूप और उन लीलाओंका वर्णन

हुआ है, जिसके गानमें बड़े-बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं ॥ ४ ॥ भगवन् ! आपने मुझे अभयपदका, बहा और आत्माको एकताका साक्षात्कार करा दिया है । अब मैं परम शान्तिस्वरूप ब्रह्ममें स्थित हूँ । अब मुझे तक्षक आदि किसी भी भृत्युके निमित्तसे अथवा दल-के-दल मृत्युओंसे भी भय नहीं है । मैं अभय हो गया हूँ ॥ ५ ॥ ब्रह्मन् ! अब आप मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ हो कामनाओंके संस्कारसे भी रहित चिक्को इन्द्रियातीत परमात्माके संस्कारसे हो जानेसे मेरा अज्ञान सर्वदाके लिये नष्ट हो गया। आपने भगवान्के परम कल्याणमय संस्कपका मुझे साक्षात्कार करा दिया है ॥ ७ ॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! राजा परीक्षित्ने भगवान् श्रीशुकदेवजीसे इस प्रकार कहकर बड़े प्रेमसे उनकी पूजा की । अब वे परीक्षित्से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं, भिक्षुओंके साथ वहाँसे चले गये ॥ ८ ॥ राजर्षि परीक्षित्ने भी बिना किसी बाह्य सहायताके स्वयं ही अपने अन्तरात्माको परमात्माके चिन्तनमें समाहित किया और ध्यानमग्न हो गये । उस समय उनका श्वास-प्रश्नास भी नहीं चलता था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बुक्षका ठूँठ हो ॥ ९ ॥ उन्होंने गङ्गाजीके तटपर कुशोंको इस प्रकार बिछा खखा था. जिसमें उनका अग्रभाग पूर्वकी ओर हो और उनपर स्वयं उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे। उनको आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्माकी एकतारूप महायोगमें स्थित होकर ब्रह्मस्वरूप हो गये॥ १०॥

शौनकादि ऋषियो ! मुनिकुमार शृङ्गीने क्रोधित होकर परीक्षित्को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित्को इसनेके लिये उनके पास चला। रास्तेमें उसने कश्यप नामके एक ब्राह्मणको देखा ॥ ११ ॥ कश्यप ब्राह्मण सर्पविषकी चिकित्सा करनेमें बड़े निपुण थे। तक्षकने बहुत-सा-धन देकर कश्यपको वहींसे लौटा दिया, उन्हें राजाके पास न जाने दिया। और स्वयं ब्राह्मणके रूपमें छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित्के पास गया और उन्हें इस लिया ॥ १२ ॥ राजुर्षि परीक्षित तक्षकके इसनेके पहले ही ब्रह्ममें स्थित हो चुके थे। अब तक्षकके विषकी आगसे उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया।। १३ ॥ पथ्वी, आकाश और सब दिशाओंमें बड़े जोरसे 'हाब-हाब' की ध्वनि होने लगी। देवता, असूर, मनुष्य आदि सब-के-सब परीक्षितकी यह परम गति देखकर विस्मित हो गये॥ १४॥ देवताओंकी दुन्दभियाँ अपने-आप बज उठीं। गन्धर्व और अपसग्रह गान करने लगीं । देवतालोग 'साध-साध' के नारे लगाकर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥ १५ ॥

जब जनमेजयने सुना कि तक्षकते मेरे पिताजीको इस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह आराणोंके साथ विधिपूर्वक सर्पोंका अगिनकृण्डमें हवन करने लगा॥१६॥ तक्षकने देखा कि जनमेजयके सर्प-सत्रकी प्रज्वलित अग्निमें बड़े-बड़े महासर्प भस होते जा रहे हैं, तब वह अत्यन्त प्रयभीत होका देवराज इन्द्रकी शरणमें गया ॥ १७ ॥ बहुत सपॅकि भस्म होनेपर भी तक्षक न आया, यह देखकर परीक्षितनन्दन राजा जनमेजयने ब्राह्मणीसे कहा कि 'ब्राह्मणी! अवतक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है ?'॥ १८ ॥

ब्राह्मणॉने कहा-'राजेन्द्र ! तक्षक इस समय इन्द्रकी शरणमें चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षकको स्तम्भित कर दिया है, इसीसे वह अग्निकण्डमें गिरकर भस्म नहीं हो रहा है'॥१९॥ परीक्षित्नन्दन जनमेजय बड़े ही बुद्धिमान् और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणोंकी बात सुनकर ऋत्विजोंसे कहा कि 'ब्राह्मणो ! आपलोग इन्द्रके साथ तक्षकको क्यों नहीं ऑग्नमें गिरा देते ?'॥ २०॥ जनमेजयकी बात सुनकर ब्राह्मणीने उस यज्ञमें इन्द्रके साथ तक्षकका अग्निकुण्डमें आबाहन किया। उन्होंने कहा—ी तक्षक! तु मरुद्गणके सहचर इन्द्रके साथ इस अग्निक्ण्डमें शोध पड़'॥ २१॥ जब बाह्मणीन इस प्रकार आकर्षणमन्त्रका पाठ किया, तब तो इन्द्र अपने स्थान-स्वर्गलोकसे विचलित हो गये। विमानपर बैठे हुए इन्द्र तक्षकके साथ ही बहुत घवड़ा गये और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा॥ २२॥ ऑक्स्पनन्दन बुहस्पतिजीने देखा कि आकाशसे देवराज इन्द्र विमान और तक्षकके साथ ही अग्निकण्डमें गिर रहे हैं: तब उन्होंने राजा जनमेजयसे कहा— ॥ २३ ॥ 'नरेन्द्र ! सर्पराज तक्षकको मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है। इसलिये यह अजर और अमर है ॥ २४ ॥ राजन् ! जगतुके प्राणी अपने-अपने कर्मके अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते है। कर्मके अतिरिक्त और कोई भी किसीको सख-द:ख नहीं दे सकता॥ २५॥ जनमेजय ! यों तो बहत-से लोगोंको मृत्यु सांप, चोर, आग, विजली आदिसे तथा भुखः प्यास, रोग आदि निमित्तोंसे होती है; परन्त यह तो कहनेकी बात है। वास्तवमें तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध-कर्मका ही उपभोग करते हैं ॥ २६ ॥ राजन् ! तुमने बहत-से निरपराध सपौँको जला दिया है। इस अभिचार-यज्ञका फल केवल प्राणियोंकी हिंसा ही है। इसलिये इसे बन्द कर देना चाहिये। क्योंकि जगतके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारुधकर्मका हो भोग कर रहे है॥ २७॥ सुतजी कहते हैं-शीनकादि ऋषियो ! महर्षि

बृहस्पतिजीकी बातका सम्मान करके जनमेजयने कहा कि 'आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।' उन्होंने सर्प-सत्र बंद कर

क्रोध आया, राजाको शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जनमेजयको क्रोध आवा, सर्प मारे गये) यह वही भगवान् विष्णुकी महामाया है। यह अनिर्वचनीय है, इसीसे भगवान्के स्वरूपभृत जीव क्रोधादि गुण-वृत्तियोंके द्वारा शरीरोमें मोहित हो जाते हैं, एक दूसरेको दुःख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्नसे इसको निवृत्त नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ (विष्णुभगवानके स्वरूपका निश्चय करके उनका भजन करनेसे ही मायासे निवृत्ति होती है; इसलिये उनके स्वरूपका निरूपण सुनो---) यह दम्भी है, कपटी है—इत्याकारक बृद्धिमें बार-बार जो टम्प-कपटका स्फरण होता है, वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मवर्चा करने लगते हैं, तब वह परमात्माके खरूपमें निर्भय रूपसे प्रकाशित नहीं होती; किन्तु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूपमें उसका प्रतिपादन किया गया है। मायाके आश्रित नाना प्रकारके विवाद, मतवाद भी परमात्माके स्वरूपमें नहीं हैं; क्योंकि वे विशेषविषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल बाद-विवादकी तो बात ही क्या, लोक-परलोकके विषयोकि सम्बन्धमें सङ्ग्रूल्य-विकल्प करनेवाला मन भी शान्त हो जाता है ॥ ३० ॥ कर्म, उसके सम्पादनकी सामग्री और उनके द्वारा साध्यकर्म—इन तीनोंसे अन्वित अहङ्कारात्मक जीव—यह सब जिसमें नहीं हैं, वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसीके द्वारा वर्तधत होता है और न तो किसीका विरोधी हो है। जो पुरुष उस परमपदके खरूपका विचार करता है, वह मनकी मायामयी लहरों, अहङ्कार आदिका बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूपमें विद्वार करने लगता है ॥ ३१ ॥ जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त वस्तुका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग हो, वहीं विष्णु-भगवान्का परमपद है; यह बात सभी महात्मा और

श्रृतियाँ एक मतसे स्वीकार करती हैं। अपने चित्तको

एकाप्र करनेवाले पुरुष अन्तःकरणको अशुद्धियोको,

अनात्म-भावनाओंको सदा-सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य

दिया और देवगुरु बृहस्पतिजीकी विधिपूर्वक पूजा

की ॥ २८ ॥ ऋषिगण ! (जिससे विद्वान् ब्राह्मणको भी

आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा जाते हैं॥३२॥ विष्ण्-भगवानका यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम-पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है, जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न तो इसके सम्बन्धी गृह आदि पदार्थीमें ममता ही। सचमुच जगत्को वस्तुऑमे मैंपन और मेरेपनका आरोप बहत बड़ी दुर्जनता है॥ ३३॥ शौनकजी ! जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह दूसरोंकी कट् वाणी सहन कर ले और बदलेमें किसीका अपमान न करे। इस क्षणभङ्गर शरीरमें अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कभी वैर न करे॥ ३४॥ भगवान् श्रीकृष्णका ज्ञान अनन्त है। उन्हींके चरणकमलोके ध्यानसे मैंने इस श्रीमद्भागवत महाप्राणका अध्ययन किया है। मैं अब उन्होंको नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता है॥ ३५॥ शौनकजीने पूछा—साध्विरोमणि सुतजी !

वेदव्यासजीके शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और

वेदोंके आचार्य थे। उन लोगोंने कितने प्रकारसे वेदोंका

विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें

सनाडये ॥ ३६ ॥

प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके द्वारा उसी परमपदका

सुतजीने कहा — ब्रह्मन् ! जिस समय परमेही ब्रह्माजी पूर्वसृष्टिका ज्ञान सम्पादन करनेके लिये एकाप्र-चित्त हुए, उस समय उनके हृदयाकाशसे कण्ड-ताल् आदि स्थानोंके सङ्गर्यसे रहित एक अस्यन्त विलक्षण अनःइत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियोंको रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाटका अनुभव होता है॥ ३७॥ शौनकजी ! बड़े-बड़े योगी उसी अनाहत नादकी उपासना करते हैं और उसके प्रभावसे अन्तःकरणके द्रव्य (अधिभृत), क्रिया (अध्यात्म) और कारक (अधिदैव) रूप मलको नष्ट करके वह परमगतिरूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म-मृत्युरूप संसारचक्र नहीं है ॥ ३८ ॥ उसी अनाहत नादसे 'अ' कार, 'ड' कार और 'म' काररूप तीन मात्राओंसे युक्त ॐकार प्रकट हुआ। इस ॐकारकी शक्तिसे ही प्रकृति अव्यक्तसे व्यक्तरूपमें परिणत हो जाती है। ॐकार स्वयं भी अध्यक्त एवं अनादि है और

परमात्मस्वरूप होनेके कारण स्वयंप्रकाश भी है। जिस परम वस्तको भगवान ब्रह्म अथवा परमात्माके नामसे कहा जाता है, उसके स्वरूपका बोध भी ॐकारके द्वारा ही होता है ॥ ३९ ॥ जब श्रवणेन्द्रियको शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ॐकारको—समस्त अर्थोको प्रकारित करनेवाले स्कोट तत्त्वको जो सुनता है और सुबुप्ति एवं समाधि-अवस्थाओंमे सबके अभावको भी जानता है. वही परमात्माका विशुद्ध खरूप है। वही ॐकार परमात्मासे हृदयाकाशमें प्रकट होकर वेदरूपा वाणीको अभिव्यक्त करता है॥४०॥ ॐकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रहाका साक्षात् वाचक है। और ॐकार ही सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद् और वेदोंका बीज है ॥ ४१ ॥

शौनकजी ! ॐकारके तीन वर्ण हैं — 'अ', 'उ', और 'म'। ये ही तीनों वर्ण सत्त्व, एज, तम—इन तीन गुणों; ऋक, यजः, साम-इन तीन नामों; भः, भवः, तीन वृत्तियोंके रूपमें तीन-तीनकी संख्यावाले भावोंको घारण करते हैं॥४२॥ इसके बाद सर्वशक्तिमान् ब्रह्माजीने ॐकारसे ही अन्तःस्य (य. र. ल. व), ऊष्प (श, प, स, ह), स्वर ('अ' से 'औ' तक), स्पर्श ('क' से 'म' तक) तथा इस्व और दीर्घ आदि लक्षणींसे यक्त अक्षर-समाम्राय अर्थात् वर्ण-मालाको रचना की ॥ ४३ ॥ उसी वर्णमालाद्वारा उन्होंने अपने चार मुखाँसे होता. अध्वर्य, उदगाता और ब्रह्मा-इन चार ऋखिजेंकि कर्म बतलानेके लिये ॐकार और व्याहतियोंके सहित चार बेद प्रकट किये और अपने पत्र ब्रह्मार्थि मरीचि आदिको वेदाध्ययनमें कुशल देखकर उन्हें बेदोकी शिक्षा दी। वे सभी जब धर्मका उपदेश करनेमें निपण हो गये, तब उन्होंने अपने पुत्रोंको उनका अध्ययन कराया ॥ ४४-४५ ॥ तदमत्तर, उन्हों लोगोंक नैष्टिक ब्रह्मचारी शिष्य-प्रशिष्यंकि द्वारा चारों यूगोमें सम्प्रदायके रूपमें वेदोंकी रक्षा होती रही। द्वापरके अन्तमे महर्षियाँने उनका विभाजन भी किया॥४६॥ उस्य ब्रह्मवेता ऋषियोंने देखा कि समयके फेरसे लोगोंकी आय. शक्ति और बृद्धि क्षीण हो गयी है, तब उन्होंने अपने हृदय-देशमें विराजमान परमात्माकी प्रेरणासे वेटोंक अनेकॉ

विभाग कर दिये ॥ ४७ ॥

शौनकजी ! इस वैवस्वत मन्वन्तरमें भी ब्रह्मा-शङ्कर आदि लोकपालोंकी प्रार्थनासे अखिल विश्वके जीवनदाता भगवानुने धर्मको रक्षाके लिये महर्षि पराशरद्वारा सत्यवतीके गर्भसे अपने अंशोश-कलाखरूप व्यासके रूपमें अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान शौनकजो ! उन्होंने हो वर्तमान युगमें वेदके चार विभाग किये हैं ॥ ४८-४९ ॥ जैसे मणियोंके समहमेंसे विभिन्न जातिकी मणियाँ छाँटकर अलग-अलग कर दी जाती हैं. वैसे ही महापति भगवान व्यासदेवने मन्त्रसम्दायमेंसे भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके अनुसार मन्त्रांका संग्रह करके उनसे ऋग्, यजः, साम और अधर्य-ये चार संहिताएँ बनायीं और अपने चार शिष्योंको बुलाकर प्रत्येकको एक-एक संहिताकी शिक्षा दी॥५०-५१॥ उन्होंने 'बहबुच' नामकी पहली ऋकुसंहिता पैलको, 'निगद' नामकी दूसरी यज्ञःसंहिता वैशम्पायनको, सामन्नतियोंकी 'छन्दोगसंहिता' जैमिनिको और अपने शिष्य सुमन्तुको 'अथर्जाङ्गिरस-संहिता' का अध्ययन कराया ॥ ५२-५३ ॥ शौनकजी ! पैल मनिने अपनी संहिताके दो विभाग करके एकका अध्ययन इन्द्रप्रमितिको और दूसरेका बाष्कलको कराया। बाष्कलने भी अपनी शाखाके चार विभाग करके उन्हें अलग-अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्बय, पराशर और अग्निमित्रको पढाया। परमसंयमी इन्द्रप्रमितिने प्रतिभाशाली माण्डकेय ऋषिको अपनी संहिताका अध्ययन कराया। माण्डकेयके शिष्य थे—देवपित्र । उन्होंने सौभरि आदि ऋषियोंको बेदोंका अध्ययन कराया ॥ ५४-५६ ॥ माण्डकेयके पत्रका नाम था शाकल्य । उन्होंने अपनी संहिताके पाँच विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुदगल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिव्योंको पढ़ाया॥ ५७॥ शाकत्यके एक और शिष्य थे-जातुकर्ण्य मृति । उन्होंने अपनी संहिताके तीन विभाग करके तत्सम्बन्धी निरुक्तके साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बैताल और विरजको पढाया॥ ५८॥ वाष्कलके पत्र बाष्कलिने सब शाखाओंसे एक 'बालखिल्य' नामकी शाखा रची । उसे बालायनि, भज्य एवं कासारने महण किया ॥ ५९ ॥ इन ब्रह्मर्षियेनि पूर्वोक्तः सम्प्रदायके अनुसार ऋग्वेदसम्बन्धी बहवच शाखाओंको

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* धारण किया। जो मनुष्य यह वेदोंके विभाजनका इतिहास उद्भिण्य—चार प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हदयदेशमें

श्रवण करता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है॥ ६०॥

शीनकजी ! वैशम्पायनके कुछ शिष्योंका नाम धा चरकाध्यर्यु । इन लोगीने अपने गुरुदेवके ब्रह्महत्या-जनित पापका प्रायश्चित करनेके लिए एक बतका अनुष्टान किया । इसीलिये इनका नाम 'चरकाध्वर्य' पडा ॥ ६१ ॥ वैशम्पायनके एक शिष्य याज्ञवल्वय मृनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेवसे कहा---'अहो भगवन् ! ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ो शक्ति रखते हैं। इनके व्रतपालनसे लाभ ही कितना है ? मैं आपके प्रायश्चित्तके लिये बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा'॥६२॥ याज्ञवल्क्यमुनिकी यह बात सुनकर वैशाणायनमुनिको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा—'बस-बस, चुप रहो। तुम्हारे-जैसे ब्राह्मणोका अपमान करनेवाले शिव्यको मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अबतक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र-से-शीघ्र त्याग कर दो और यहाँसे चले जाओ' ॥ ६३ ॥ याज्ञबल्क्यजी देवरातके पुत्र थे। उन्होंने गुरुजीकी आज्ञा पाते ही उनके

पढ़ाये हुए यजुर्वेदका वमन कर दिया और वे वहाँसे चले गये। जब मृनियोंने देखा कि याज्ञवल्क्यने तो यज्ञवेंटका वमन कर दिया, तब उनके चित्तमें इस बातके लिये बड़ा लालच हुआ कि हमलोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर

लें। परन्तु ब्राह्मण होकर उगले हुए मन्त्रोंको ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गये और उस संहिताको चुग लिया । इसीसे यजुर्वेदकी वह परम रमणीय

शाखा 'तैत्तिरीय' के नामसे प्रसिद्ध हुई॥ ६४-६५॥

शीनकजी ! अब याज्ञवल्क्यने सोचा कि मैं ऐसी श्रृतियाँ प्राप्त करूँ, जो मेरे गुरुजीके पास भी न हों। इसके लिये वे सूर्यभगवान्का उपस्थान करने लगे ॥ ६६ ॥

याज्ञवल्क्यजी इस प्रकार उपस्थान करते हैं—मैं ॐकारस्वरूप भगवान् सूर्यको नमस्कार करता हूँ। आप

सम्पूर्ण जगत्के आत्मा और कालखरूप हैं। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और और बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधिके धर्मोसे असङ्ग रहनेवाले अद्वितीय भगवान् ही

हैं। आप ही क्षण, लब, निमेष आदि अवयवाँसे सङ्गटित

संवत्सरोंके द्वारा एवं जलके आकर्षण-विकर्षण— आदान-प्रदानके द्वारा समस्त लोकोंकी जीवनयात्रा चलाते

हैं॥ ६७॥ प्रभो ! आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद-विधिसे आपकी उपासना

करते हैं, उनके सारे पाप और दु:खोंके बीजोंको आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव ! आप सारी सृष्टिके मूल कारण एवं समस्त ऐश्वयंकि स्वामी हैं। इसलिये हम आपके इस

तेजोमय मण्डलका पूरी एकाग्रताके साथ ध्यान करते हैं ॥ ६८ ॥ आप सबके आत्मा और अन्तर्यामी हैं । जगत्में जितने चराचर प्राणी है, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इन्द्रिय और प्राणींक

प्रेरक हैं \* ॥६९॥ यह लोक प्रतिदिन अन्धकाररूप अजगरके विकराल मुँहमें पड़कर अचेत और मूर्दा-सा हो जाता है। आप परम करुणाखरूप हैं, इसलिये कपा करके अपनी दृष्टिमात्रसे ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याणके साधन समय-समयके धर्मानुष्टानीमे लगाकर

आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दृष्टोंको भवभीत करता

हुआ अपने राज्यमें विचरण करता है, वैसे ही आप चोर-जार, आदि दुष्टोंको भयभीत करते हए विचरते रहते हैं॥७०॥ चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान-स्थानपर अपनी कमलकी कलीके समान अञ्चलियोंसे आपको उपहार समर्पित करते हैं॥ ७१॥ भगवन् ! आपके दोनों

चरणकमल तीनों लोंकोंके गुरु-सदश महानुभावोंसे भी

वन्दित है। मैंने आपके युगल चरणकमलोंकी इसलिये

शरण सी है कि मुझे ऐसे यजुर्वेदकी प्राप्ति हो, जो

अबतक किसीको न मिला हो॥ ७२॥ स्तजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! याञ्चवल्क्य मुनिने भगवान् सूर्यको इस प्रकार स्तृति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूपसे प्रकट हुए

拳 ६७, ६८, ६९, इन तीले वाक्योद्वारा क्रमशः गावधीयन्त्रके 'तत्तावितुवरिष्यम्', 'भगों देवस्य चीपहि' और 'चियो यो २: प्रचोदवात्'—इन तीन चरणीको व्याख्या करते हुए भगवान् सूर्यकी स्तृति की गयी है।

और उन्हें यज्ञवेंदके उन मन्तोंका उपदेश किया, जो अवतक किसीको प्राप्त न हुए थे॥ ७३॥ इसके बाद याज्ञवल्क्य मृतिने यज्वेंदके असंख्य मन्त्रोंसे उसकी पंदह शाखाओंकी रचना की। वहीं वाजसनेय शाखाके नामसे प्रसिद्ध है । उन्हें कण्य, माध्यन्दिन आदि ऋषियोने प्रहण किया ॥ ७४ ॥

यह बात मैं पहले ही कह चूका हूँ कि महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायनने जैमिनि मृनिको सामसंहिताका अध्ययन कराया । उनके पुत्र थे सुमन्तु मृति और पौत्र थे सुन्वान् । जैमिनि मुनिने अपने पुत्र और पौत्रको एक-एक संहिता पढ़ायी ॥ ७५ ॥ जैमिनि मुनिके एक शिष्यका नाम था सुकर्मा। वह एक महान् पुरुष था। जैसे एक वक्षमें बहुत-सी डालियाँ होती हैं, वैसे ही सुकमनि सामवेदकी

एक इजार संहिताएँ बना दीं॥ ७६॥ सकमकि शिष्य क्रोसलदेशनिवासी हिरण्यनाभ, पौष्यञ्ज ब्रह्मबेताओंमें श्रेष्ट आक्त्यने उन शाखाओंको ग्रहण किया ॥ ७७ ॥ पौष्यक्षि और आवन्यके पाँच सौ शिष्य थे। वे उत्तर दिशाके निवासी होनेके कारण औदीच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्होंको प्राच्य सामवेदी भी कहते है। उन्होंने एक-एक संहिताका अध्ययन किया॥ ७८॥ पौष्यञ्जिके और भी शिष्य थे-लौगक्षि, मञ्जलि, कुल्य, कुसीद और कुक्षि । इसमेंसे प्रत्येकने सौ-सौ संहिताओंका अध्ययन किया ॥ ७९ ॥ हिरण्यनाभका शिष्य था-कृत । उसने अपने शिष्योंको चौबीस संहिताएँ पढ़ायीं। शेष संहिताएँ परम संयमी आवत्त्यने अपने शिष्योंको दीं । इस प्रकार सामवेदका विस्तार हुआ॥ ८०॥

\*\*\*\*

## सातवाँ अध्याय

#### अथर्ववेदकी शाखाएँ और पुराणोंके लक्षण

सुतजी कहते हैं--- शौनकादि ऋषियो ! मैं कह चुका हैं कि अथर्ववेदके ज्ञाता सुमन्तु मृति थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कवन्यको पढायी। कवन्धने उस संहिताके दो भाग करके पथ्य और वेददर्शको उसका अध्ययन कराया॥१॥ वेददर्शके चार हए-- शौल्कायनि, ब्रह्मबलि, मोदोध और पिप्पलायनि । अब पथ्यके शिष्योंके नाम सुनो ॥ २ ॥ शौनकजी ! पथ्यके तीन शिष्य थे-कुम्द, शुनक और अधर्ववेता जाजित । अङ्गिरा-गोत्रोत्पन्न शूनकके दो शिष्य थे—बभ् और सैन्यवायन। उन लोगोने दो संहिताओंका अध्ययन किया। अधर्ववेदके आचार्योमें इनके सैन्धवायनादिके शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्रकरूप. शान्ति, कश्यप, आङ्गिरस आदि कई विद्वान् और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकोंके सम्बन्धमें सुनाता 裏川 3-8 川

शौनकजी ! पुराणोंके छः आचार्य प्रसिद्ध है— त्रस्यार्शण, कश्यप, सार्वार्ण, अकृतक्षण, वैशापायन और हारीत ॥ ५ ॥ इन लोगोंने मेरे पिताजीसे एक-एक प्राण-संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजीने स्वयं पगवान् व्याससे उन संहिताओंका अध्ययन किया था। मैंने उन छहाँ आचार्यांसे सभी संहिताओंका अध्ययन किया था॥ ६॥ उन छः संहिताओंके अतिरिक्त और भी चार मृल संहिताएँ थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णि, परश्रामजीके शिष्य अकृतव्रण और उन सबके साथ मैंने व्यासजीके शिष्य श्रीरोमहर्षणजीसे, जो मेरे पिता थे. अध्ययन किया था॥७॥

शौनकजी ! महर्षियोने वेद और शास्त्रोंके अनुसार प्राणिक लक्षण बतलाये हैं। अब तुम खस्थ होकर सावधानीसे उनका वर्णन सुनो ॥ ८॥ शौनकजी ! पुराणेंकि पारदर्शी विद्वान् बतलाते हैं कि पुराणेंकि दस लक्षण हैं — विश्व-सर्ग, विसर्ग, वृति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था (प्रलय), हेतु (ऊति) और अपाश्रय । कोई-कोई आचार्य पुराणोंके पाँच ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महाप्राणोंमें दस लक्षण होते हैं और छोटे प्राणोमें पाँच। विस्तार करके दस बतलाते हैं और संक्षेप करके पाँच ॥ ९-१० ॥(अब इनके लक्षण सुनो) जब मुल प्रकृतिमें लीन गुण क्षुट्य होते हैं, तब महत्तत्वकी उत्पत्ति होती है। महत्तत्वसे

**为南京市内东方南京市方向文字南南京市内市大市方向文字为南京市**为南京大方南京文字南京文字南京文字由文字为南京文字为及文字南京文字为及文字和文字 तामस. राजस और वैकारिक (सात्त्विक)—तीन प्रकारके अहङ्कार बनते हैं। त्रिविध अहङ्कारसे ही पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और विषयोंको उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति-क्रमका नाम 'सर्ग' है॥ ११॥ परमेश्वरके अनुबहसे सृष्टिका सामर्थ्य प्राप्त करके महत्तस्व आदि पूर्वकर्मिक अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओंकी प्रधानतासे जो यह चराचर रारीरात्मक जीवकी उपाधिकी सृष्टि करते हैं, एक बीजसे दूसरे बीजके समान, इसीको विसर्ग कहते हैं ॥ १२ ॥ चर प्राणियोंकी अचर-पदार्थ 'वृति' अर्थात् जीवन-निर्वाहकी सामग्री है। चर प्राणियोंके दुग्ध आदि भी। इनमेंसे मनुष्येनि कुछ तो स्वभाववश कामनाके अनुसार निश्चित कर ली है और कुटने शासके आज्ञानुसार ॥ १३ ॥ भगवान् युग-युगमें पश्-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदिके रूपमे अवतार प्रहण करके अनेकों लीलाएँ करते हैं। इन्हीं अवतारोंमें वे बेदधर्मके विरोधियोंका संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार-लीला विश्वकी रक्षाके लिये ही होती है. इसीलिये उसका नाम 'रक्षा' है॥ १४॥ मनु, देवता, मन्पत्र, इन्द्र, सप्तर्षि और भगवानके अंशावतार—इन्हीं छः बातेंकी विशेषतासे युक्त समयको 'मन्त्रन्तर' कहते हैं॥ १५॥ ब्रह्माजीसे जितने राजाओंकी सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमानकालीन सन्तानपरम्पराको 'बंश' कहते हैं। उन राजाओंकि तथा उनके वंशधरोके चरित्रका नाम 'वंशान्चरित' है ॥ १६ ॥ इस विश्ववद्याण्डकः स्वभावसे ही प्रलय हो जाता है। उसके चार भेद हैं—नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक। तत्वज्ञ विद्वानीने इन्होंको 'संस्था' कहा है॥ १७॥ प्राणोंके लक्षणमें 'हेत्' नामसे जिसका व्यवहार होता है, वह जीव ही है; क्योंकि वास्तवमें वही सर्ग-विसर्ग आदिका हेत् है और अविद्यावश अनेको प्रकारके कर्मकलापमें उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्यप्रधानकी दृष्टिसे देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात् प्रकृतिमें शयन करनेवाला कहते हैं; और जो उपधिकी दृष्टिसे कहते हैं, वे उसे अव्याकृत अर्थात् प्रकृतिरूप कहते हैं ॥ १८ ॥ जीवकी वृत्तियोंके तीन विभाग हैं-

जापत, स्वप्न और सुष्पित । जो इन अवस्थाओंमें इनके अभियानी विश्व, तैजस और प्राज्ञके मायामय रूपोंमें प्रतीत होता है और इन अयस्थाओंसे परे त्रीयतत्त्वके रूपमें भी लक्षित होता है, वही बहा है; उसीको यहाँ 'अपाबय' शब्दसे कहा गया है ॥ १९ ॥ नामविशेष और रूपविशेषसे युक्त पदार्थींपर विचार करें, तो वे सतामात्र वस्तुके रूपमें सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएँ लुप्त हो जाती हैं। असलमें वह सत्ता ही उन विशेषताओंके रूपमें प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्यायसे शरीर और विश्वबद्धाण्डकी उत्पत्तिसे लेकर मृत्यू और महाप्रलयपर्यन्त जितनी भी विशेष अवस्थाएँ हैं, उनके रूपमें परम सत्यस्वरूप ब्रह्म हो प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक् भी है। यही बाक्य-भेदसे अधिष्ठान और साक्षीके रूपमें ब्रह्म ही प्राणीक्त आश्रयतत्त्व है॥२०॥ जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यासके द्वारा सत्त्वगुण-रजोगुण-तमोगुण सम्बन्धी व्यावहारिक वृत्तियों और जाप्रत्-स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियोंका त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शान्तवृत्तिमें 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंके द्वारा आत्मज्ञानका उदय होता है। उस समय आत्मवेता प्रूप अविद्याजनित कर्म-वासना और कर्मप्रवानसे निवत हो जाता है।। २१॥ शौनकादि ऋषियो ! प्रातत्त्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानीने इन्हीं लक्षणोंके द्वारा प्राणोंकी यह पहचान बतलायी है। ऐसे लक्षणीसे युक्त छोटे-बडे अठारह पुराण हैं॥ २२ ॥ उनके नाम ये हैं—बहाप्राण, पदापुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण, गरुडपुराण, नारदपुराण, भागवतपुराण, अग्निपुराण, स्कन्दपुराण, मिक्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, मार्कण्डेयपुराण, वामनपुराण, वसहपुराण, मत्स्वपुराण, कूर्मपुराण और ब्रह्माण्डपुराण यह अठारह हैं॥ २३-२४॥ शौनकजी ! व्यासजीको शिष्य-परम्पराने जिस प्रकार वेदसंहिता और पराणसंहिताओंका अध्ययन-अध्यापन, विभाजन आदि किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसङ्ग सुनने और पदनेवालोंके ब्रह्मतेजकी अभिवृद्धि करता है ॥ २५ ॥

## आठवाँ अध्याय

#### मार्कण्डेयजीकी तपस्या और वर-प्राप्ति

शीनकजीने कहा-साध्शिरोमणि सत्तजी ! आप आयुभान् हों । सचमुच आप वक्ताओंके सिरमौर हैं । जो लोग संसारके अपार अन्धकारमें भूल-भटक रहे हैं, उन्हें आप वहाँसे निकालकर प्रकाशस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करा देते हैं। आप क्या करके हमारे एक प्रश्नका उत्तर दीजिये ॥ १ ॥ लोग कहते हैं कि मुकण्ड-ऋषिके पुत्र मार्कण्डेय ऋषि चिराय हैं और जिस समय प्रलयने सारे जगतको निगल लिया था. उस समय भी वे बचे रहे ॥ २ ॥ परन्तु सुतजी ! वे तो इसी कल्पमें हमारे ही वंशमें उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगु-वंशी है और जहाँतक हमें मालूम है, इस कल्पमें अबतक प्राणियोंका कोई प्रलय नहीं हुआ है ॥ ३ ॥ ऐसी स्थितिमें यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय कालीन समुद्रमें डूब गयी थी, उस समय मार्कण्डेयजी उसमें इब-उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवटके पतेके दोनेमें अत्यन्त अद्भुत और सोये हुए बालमुकुन्दका दर्शन किया ॥ ४ ॥ सुतजी । हमारे मनमे वडा सन्देह है और इस बातको जाननेकी बडी उत्कण्टा है। आप बडे योगी हैं, पौराणिकोमें सम्मानित हैं । आप कृपा करके हमारा यह सन्देह मिटा दांजिये॥ ५॥

स्तजीने कहा—शौनकजी ! आपने बड़ा सुन्दर प्रश्न किया। इससे लोगोंका भ्रम मिट जायगा। और सबसे बड़ी जात तो यह है कि इस कथामें भगवान् नारायणकी महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके सारे कॉलमल नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ शौनकजी ! मृकण्ड ऋषिने अपने पुत्र मार्कण्डेयको सभी संस्कार सभय-समयपर किये। मार्कण्डेयजी विधिपूर्वक वेदोंका अध्ययन करके तपस्या और स्वाच्यायसे सम्पन्न हो गये थे ॥ ७ ॥ उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्यका व्रत ले रक्खा था। शान्तभावसे रहते थे। सिरपर जटाएँ कहा रक्खा था। शान्तभावसे रहते थे। सिरपर जटाएँ कहा रक्खा था। क्षान्तभावसे उनकी ये ने स्थान स्थानका चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश-यही उनकी पूँजी

थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य-ब्रतकी पर्तिके लिये ही महण किया था। वे सायङ्काल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सुर्योपस्थान, गृहवन्दन, बाह्यण-सत्कार, मानस-पूजा और 'में परमात्माका खरूप ही हैं' इस प्रकारको भावना आदिके द्वारा भगवान्छी आराधना करते ॥ ९ ॥ सायं-प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेवके चरणोंमें निवेदन कर देते और मौन हो जाते । गुरुजीकी आहा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते॥ १०॥ मार्कण्डेयजीने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्यायमें तत्पर रहकर करोड़ों क्योंतक भगवानकी आराधना की और इस प्रकार उस मृत्युपर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी कठिन है।। ११॥ मार्कण्डेयजीकी पृत्य-विजयको देखकर बह्या, भृगु, राङ्कर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यन्त विस्मित हो गरे ॥ १२ ॥ आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रतधारी एवं योगी मार्कण्डेयजी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदिके द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशोंको मिटाकर शुद्ध अन्तःकरणसे इन्द्रियातीत परमात्माका ध्यान लगे ॥ १३ ॥ योगी मार्कण्डेयजी महायोगके द्वारा अपना चित्त भगवानुके स्वरूपमें जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते-करते बहुत समय—छः मन्वन्तर ब्यतीत हो गये ॥ १४ ॥ ब्रह्मन् ! इस सातवे मन्यन्तरमे जब इन्द्रको इस बातका पता चला, तब तो वे उनकी तपस्यासे शंकित और भवभीत हो गये। इसलिये उन्होंने उनकी तपस्यामें विञ्च डालना आरम्भ कर दिया॥ १५॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

शौनकजी ! इन्द्रने मार्कण्डेयजीकी तपस्यामें विप्न डालनेके लिये उनके आश्रमपर गन्धर्व, अप्सराएँ, काम, बसन्त, मलयानिल, लोभ और मदको भेजा । १६॥ भगवन्! वे सब उनकी आज्ञाके अनुसार उनके आश्रमपर गये । मार्कण्डेयजीका आश्रम हिमालयके उत्तरकी ओर है । यहाँ पुष्पभद्रा नामकी नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नामकी एक शिला है ॥ १७॥ शौनकजी ! मार्कण्डेयजीका आश्रम बड़ा ही पचित्र है । चारों ओर

हरे-भरे पवित्र वृक्षोंकी पंक्तियाँ हैं, उनपर लताएँ लहलहाती रहती है। वृक्षींके झूरमुटमें स्थान-स्थानपर पुण्यातमा ऋषिणण निवास करते हैं और वडे ही पवित्र एवं निर्मल जलसे भरे जलाशय सब ऋतुओंमें एक-से ही रहते हैं ॥ १८ ॥ कहीं मतवाले और अपनी सङ्गीतमयी मृजारसे लोगोंका मन आकर्षित करते रहते हैं तो कहीं मतवाले कोकिल पञ्चम स्वरमें 'कुह-कुह' कुकते रहते हैं; कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पश्चियोंका झंड खेलता रहता है।। १९॥ मार्कण्डेय मृतिके ऐसे पवित्र आश्रममें इन्द्रके भेजे हुए वायने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनोंकी नन्हीं-नन्हीं फूहियाँ संब्रह कीं। इसके बाद सुगन्धित पुष्पोका आलिङ्गन किया और फिर कामभावको उत्तेजिन करते हुए धीरे-धीरे बहने लगा ॥ २० ॥ कामदेवके प्यारे सख्त वसत्तने भी अपनी माया फैलायो । सन्ध्याका समय था । चन्द्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणोंका विस्तार कर रहे थे। सहस्र-सहस्र डालियाँवाले वृक्ष लताओंका आलिङ्गन पाकर घरतीतक झुके हुए थे। नयी-नयी कोंपलों, फलों और फुलोंके गुच्छे अलग ही शोभावमान हो रहे थे ॥ २१ ॥ वसन्तका साम्राज्य देखकर कापदेवने भी वहाँ प्रवेश किया। उसके साथ गाने-बजानेवाले गन्धर्व झंड-के-झंड चल रहे थे, उसके चारों ओर बहत-सी स्वर्गीय अपसरएँ चल रही थीं और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथमें पृष्पीका धन्ष और उसपर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे॥ २२॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उस समय मार्कण्डेय मुनि ऑग्नहोत्र करके भगवान्की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे, मानो स्वयं ऑग्नदेव ही मृर्तिमान् होकर बंदे हों! उनको देखनेसे ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर संकना बहुत ही कठिन है। इन्द्रके आज्ञाकारी सेवकोनि मार्कण्डेय मुनिको इसी अवस्थामें देखा ॥ २३ ॥ अब अप्सराएँ उनके सामने नाचने लगों। कुछ गन्धर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदङ्ग, बीणा, बोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वरमे बजाने लगे॥ २४ ॥ शीनकजी! अब कामदेवने अपने पृष्यनिर्मित धनुषपर पष्टमुख बाण चढ़ाया। उसके बाणके पाँच मुख हैं—

शोषण, दोपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय यह निशाना लगानेकी ताकमें था, उस समय इन्द्रके सेवक वसन्त और लोभ मार्कण्डेय मुनिका मन विचलित करनेके लिये प्रयत्नशील थे॥ २५॥ उनके सामने ही पुज़िकस्थली नामकी सुन्दरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तर्नोके भारसे बार-बार उसकी कमर लचक जाया करती थी । साथ ही उसकी चोटियोमें गुँथे हुए सुन्दर-सुन्दर पुष्प और मालाएँ बिखरकर धरतीपर गिरती जा रही थीं ॥ २६ ॥ कभी-कभी वह तिरछी चितवनसे इधर-उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंदके साथ आकाशकी ओर जाते, कभी धरतीकी ओर और कभी हथेलियोंकी ओर। वह वडे हाव-भावके साथ गेंदकी ओर दीड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी ट्रंट गयी और वायुने उसकी झीनी-सी साडीको शरीरसे अलग कर दिया ॥ २७ ॥ कामदेवने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कण्डेय मृनिको मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा । परन्त् उसकी एक न चली। मार्कण्डेय मुनिपर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गवा---डीक वैसे ही, जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषेकि प्रयत्न विफल हो जाते हैं॥ २८॥ शौनकजी ! मार्कण्डेय मृति अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसन्त आदि आये तो थे इसलिये कि उन्हें तपस्यासे भ्रष्ट कर दें; परन्त् अब उनके तेजसे जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गये, जैसे छोटे-छोटे बच्चे सोते हुए साँपको जगाकर भाग जाते हैं ॥ २९ ॥ शीनकजी ! इन्द्रके सेवकॉन इस प्रकार मार्कण्डंयजीको पराजित करना चाहा, परन्त वे रत्तीभर भी विचलित न हए। इतना ही नहीं, उनके मनमें इस वातको लेकर तनिक भी अहङ्कारका भाव न हुआ। सच है, महापुरुषोके लिये यह कौन-सी आश्चर्यकी बात है ॥ ३० ॥ जब देवराज इन्द्रने देखा कि कामदेव अपनी सेनाके साथ निस्तेज—हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कण्डेयजी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें यड़ा हो आश्चर्य हुआ॥३१॥

\*\*\*\*\*\*\*

शौनकजी ! मार्कण्डेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवान्में चित्त समानेका प्रयत्न करते रहते थे। अब उनपर कृपाप्रसादको वर्षा करनेके लिये मुनिजन-नयन-मनोहारी नरोत्तम नर

और भगवान नारायण प्रकट हुए॥ ३२॥ उन दोनोंमें एकका शरीर गौरवर्ण था और दूसरेका श्याम । दोनेंकि हो नेत्र त्रंतके खिले हुए कमलके समान कोमल और विशाल थे। चार-चार भुजाएँ थीं। एक मृगचर्म पहने हुए थे, तो दूसरे वृक्षकी छाल । हाथोंमें कुश लिये हुए थे और गलेमें तीन-तीन सुतके बज्ञीपधीत शोभायमान थे। बे कमण्डल और बॉसका सीधा दण्ड ग्रहण किये हए थे ॥ ३३ ॥ कमलगड़ेकी माला और जीवोंको हटानेके लिये वसकी कुँची भी रक्खे हुए थे। ब्राह्म, इन्द्र आदिके भी पुज्य भगवान् नर-नारायण कुछ ऊँचे कदके थे और बेद धारण किये हुए थे। उनके शरीरसे चमकती हुई बिजलीके समान पीले-पीले रंगको कान्ति निकल रही थी। वे ऐसे मालुम होते थे, मानो स्वयं तप ही मृर्तिमान् ही गया हो॥ ३४॥ जब मार्कण्डेय मृनिने देखा कि भगवानुके साक्षात् स्वरूप नर-नारायण ऋषि पचारे हैं, तब वे बड़े आदरभावसे उठकर खड़े हो गये और घरतीपर दण्डवत् लोटकर् साष्ट्राङ्क प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ भगवानुके दिव्य दर्शनसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उनका रोम-रोम, उनको सारी इन्द्रियाँ एवं अन्त:करण शान्तिके समुद्रमें गीता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया । नेत्रोमें आँस् उमड आये, जिनके कारण वे उन्हें भर आँख देख भी न सकते ॥ ३६ ॥ तदनन्तर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हए। उनका अङ्ग-अङ्ग भगवानके सामने झका जा रहा था। उनके हृदयमें उत्सकता तो इतनी थी, मानो वे भगवानका आलिङ्गन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया, गदगद बाणीसे केबल इतना ही कहा— 'नमस्कार ! नमस्कार' ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होंने दोनोंको आसनपर बैठाया, बड़े प्रेमसे उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चन्दन, धूप और माला आदिसे उनकी पूजा करने लगे ॥ ३८ ॥ भगवान् नर-नारायण सुखपूर्वक आसनपर विराजमान थे और मार्कण्डेयजीपर कृपा-प्रसादको वर्षा कर रहे थे। पूजाके अनन्तर मार्कण्डेय मृनिने उन सर्वश्रेष्ठ मृनिवेषधारी नर-नारायणके चरणोंमें प्रणाम किया और यह स्तृति की ॥ ३९ ॥

मार्कण्डेय मुनिने कहा—भगवन् ! मैं अल्पन्न जीव भला, आपको अनन्त महिमाका कैसे वर्णन करूँ ? आपकी प्रेरणासे ही सम्पूर्ण प्राणियो--अद्धा, शङ्कर तथा

मेरे शरीरमें भी प्राणशक्तिका सञ्चार होता है और फिर उसीके कारण वाणी, मन तथा इन्द्रियोंमें भी बोलने, सोचने-विचारने और करने-जाननेकी शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम खतन्त्र होनेपर भी आप अपना भजन करनेवाले भक्तोंके प्रेम-बन्धनमें वैधे हए हैं॥ ४०॥ प्रमो ! आपने केवल विश्वकी रक्षाके लिये ही जैसे मत्त्य-कुर्म आदि अनेकों अवतार प्रहण किये हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकीके कल्याण, उसकी द:ख-निवृत्ति और विश्वके प्राणियोंको मृत्युपर विजय प्राप्त करानेके लिये ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं. मकडीके समान अपनेसे ही इस विश्वको प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपनेमें ही लीन भी कर लेते हैं ॥ ४१ ॥ आप चराचरका पालन और नियमन करनेवाले हैं। मैं आपके चरणकमलोंमें प्रणाम करता हैं। जो आपके चरणकमलोंकी शरण यहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और कालव्यनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते । बेदके मर्मज्ञ ऋषि-मुनि आपको प्राप्तिके लिये निरन्तर आपका स्तवन, वन्दन, पूजन और ध्यान किया करते हैं ॥ ४२ ॥ प्रभो ! जीवके चारों ओर भय-ही-भयका बोलबाला है। औरोंकी तो बात ही क्या, आएके कालरूपसे खयं बहा। भी अत्यन भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी सोमित—केवल दो परार्थको है। फिर उनके बनाये हए भौतिक शरीरवाले प्राणियोंके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है। ऐसी अबस्थामें आपके चरणकमलोंकी शरण प्रहण करनेके अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा स्ख-शान्तिका उपाय हमारी समझमें नहीं आता; क्योंकि आप स्वयं ही मोक्षस्वरूप है॥४३॥ भगवन् ! आप समस्त जीवोंके परम गुरु, सबसे श्रेष्ट और सत्य ज्ञानस्वरूप है। इसलिये आत्मस्वरूपको उक देनेवाले देह-गेह आदि निष्फल, असंस्य, नाशवान् और प्रतीतिमात्र पदार्थीको त्याग कर मैं आपके चरणकमलोंकी ही शरण ब्रहण करता हैं। कोई भी प्राणी यदि अवपकी शरण ब्रहण कर लेता है, तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है ॥ ४४ ॥ जीवोंके परम सहद प्रभो ! यहापि सन्त, रज और तम---ये तीनों गुण आपको ही मृति

हैं—इन्हेंकि द्वारा आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति, लय

आदि अनेकों भाषामयी लोलाएँ करते हैं फिर भी आपकी

हृदयमे भी विद्यमान है तो भी आफ्की मायासे जीवकी सत्वगृणमयी मृति ही जीर्वाको शान्ति प्रदान करती है। बृद्धि इतनी मोहित हो जाती है---वक जाती है कि वह रजोगुणी और तमोगुणी मुर्तियोंसे जीवोंको शान्ति नहीं मिल्, सकती। उनसे तो दःख, मोह और भवकी बृद्धि निष्फल और झुठी इन्द्रियोंके जालमे फैसकर आपकी झाँकीसे बिश्चत हो जाता है। किन्तु सारे जगतुके गुरु तो ही होती है ॥ ४५ ॥ भगवन् ! इसलिये बृद्धिमान पुरुष आप ही हैं। इसलिये पहले अज्ञानी होनेपर भी जब आपकी और आपके भक्तोंकी परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर-नारायणकी ही उपासना करते हैं । पाञ्चरात्र-सिद्धान्तके आपकी कृपासे उसे आपके ज्ञान-भण्डार वेदोंकी अनुयायी विश्वाद्ध सत्त्वको ही आपका श्रीविग्रह मानते हैं। उसीकी उपासनासे आपके निल्पधाम वैकुण्डकी प्राप्ति होती है। उस धामकी यह विलक्षणता है कि वह लोक होनेपर भी सर्वथा भयरहित और भोगयक्त होनेपर भी आत्मानन्दसे परिपूर्ण है। वे रजोगूण और तमोगूणको आपकी मृति स्वीकार नहीं करते ॥ ४६ ॥ भगवन ! आप अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगदगुरु परमाराध्य और शुद्धस्वरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेदमार्गके प्रवर्तक है। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिकर नासयणको नमस्कार करता है।। ४७ ॥ आप यद्यपि प्रत्येक जीवकी इन्द्रियों तथा उनके विषयोंमें, प्राणोंमें तथा

प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात् दर्शन कर लेता है ॥ ४८ ॥ प्रभो ! बेटमें आपका साक्षात्कार करानेवाला वह ज्ञान पूर्णरूपसे विद्यमान है, जो आपके स्वरूपका रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बडे-बडे प्रतिभाशाली मनीपी उसे प्राप्त करनेका यख करते रहनेपर भी मोहमें पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीलाविहारी हैं कि विभिन्न मतवाले आपके सम्बन्धमें जैसा सोचते-विचारते हैं, वैसा ही शील-स्वभाव और रूप प्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तवमें आप देह आदि समस्त उपाधियोंमें छिपे हुए विश्द विज्ञानधन ही है। हे प्रयोत्तम ! मैं आपकी वन्दना करता है।। ४९॥

## नवाँ अध्याय

#### मार्कण्डेयजीका माया-दर्शन

सुतजी कहते हैं--जब ज्ञानसम्पन्न मार्कण्डेय मृतिने इस प्रकार स्तृति को, तब भगवान नर-नारायणने प्रसन्न होकर मार्कण्डेयजीसे कहा ॥ १ ॥

भगवान् नारायणाने कहा-सम्मान्य ब्रह्मर्षि-शिरोमणि ! तुम चित्तकी एकग्रता, तपस्या, स्थाध्याय, संयम और मेरी अनन्य पक्तिसे सिद्ध हो गये हो॥२॥ तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्यव्रतकी निष्ठा देखकर हम त्मपर बहुत हो प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो ! मैं समस्त वर देनेवालोका स्वामी हैं। इसलिये तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे भाँग लो ॥ ३ ॥

मार्कण्डेय मुनिने कहा-देवदेवेश ! शरणागत-भयहारी अच्युत ! आपकी जय हो ! जय हो ! हमारे लिये बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने क्या करके अपने मनोहर स्वरूपका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ ब्रह्मा-शङ्कर

आदि देवगण योग-साधनाके द्वारा एकाय हुए मनसे ही आपके परम स्न्दर श्रीचरणकमलोंका दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गये हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रीके सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है ॥ ५ ॥ पवित्रकीर्ति महानुभावीके शिरोमणि कमलनयन ! फिर भी आपकी आज्ञाके अनुसार में आपसे वर माँगता है। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हैं, जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममें अनेकों प्रकारके भेद-विभेद देखने लगते हैं॥ ६॥

सुतजी कहते है-शीनकजी! जब इस प्रकार मार्कण्डेय मुनिने भगवान् नर-नारायणको इच्छानुसार स्तृति-पूजा कर सी एवं बरदान माँग लिया, तब उन्होंने म्सकराते हुए कहा—'ठीक है, ऐसा ही होगा।' इसके बाद वे अपने आश्रम बदरीवनको चले गुवे॥ ७॥

मार्कण्डेय मनि अपने आश्रमपर ही रहकर निरत्तर इस वातका चिन्तन करते रहते कि मुझे मायाके दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अन्तःकरणमें -- और तो क्या, सर्वत्र भगवानुका ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओंसे उनका पूजन करते रहते। कभी-कभी तो उनके हृदयमें प्रेमकी ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाहमें डूबने-उतराने लगते. उन्हें इस बातको भी याद न रहती कि कब कहाँ किस प्रकार भगवानुकी पूजा करनी चाहिये ?॥ ८-९ ॥

शौनकजो ! एक दिनकी बात है, सन्ध्याके समय पुष्पभद्रा नदीके तटपर मार्कण्डेय मृनि मगवानकी उपासनामें तन्भय हो रहे थे। ब्रह्मन् ! उसी समय एकाएक बड़े जोरकी आँधी चलने लगी॥ १०॥ उस समय आंधीके कारण बड़ी भयदूर आवाज होने लगी और बड़े विकरास बादल आकाशमें मैंडराने लगे। बिजली चमक-चमककर कड़कने लगी और रथके धुरेके समान जलकी मोटी-मोटी धाराएँ पृथ्वीपर गिरने लगीं॥ ११॥ यही नहीं, मार्कण्डेय मृनिको ऐसा दिखायी पड़ा कि चारों ओरसे चारों समुद्र समुची पृथ्वीको निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आँधीके वेगसे समुद्रमें बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही है, बड़े भयदूर भैंवर पड़ रहे हैं और भयदूर ध्वनि कान फाडे डालती है। स्थान-स्थानपर बड़े-बड़े मगर उछल रहे है।। १२।। इस समय बाहर-भीतर, चारों ओर जल-ही-जल दीख़ता था। ऐसा जान पहता था कि उस जलराशिमें पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है; ऊपरसे बड़े बेगसे आँधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे सम्पूर्ण जगत् संतप्त हो रहा है। जब मार्कण्डेय मुनिने देखा कि इस जल-प्रलयसे सारी पथ्वी इब गयी है, उद्भिज, खेदज, अण्डज और जरायुज-चारों प्रकारके प्राणी तथा खाये वे भी अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गये और साथ ही अत्यत्त भयभीत भी॥१३॥ उनके सामने ही प्रलयसमुद्रमें भयङ्कर लहरें उठ रही थीं, आँधीके वेगसे जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल अरस-वरसकर समुद्रको और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्रने द्वीप, वर्ष और पर्वतंकि साथ सारी पृथ्वीको डुवा दिया॥ १४॥ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ज्योतिर्मण्डल (प्रह, नक्षत्र एवं तारॉका समृह) और दिशाओंक साथ तीनों लोक जलमें इब गये। बस, उस समय एकमात्र महामृति मार्कण्डेय ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधेके समान जटा फैलाकर यहाँसे वहाँ और वहाँसे यहाँ भाग-भागकर अपने प्राण बचानेकी चेष्टा कर रहे थे॥ १५॥ वे मुख-प्याससे व्याकृत हो रहे थे। किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े तिमिङ्गिल मच्छ उनपर टूट पड़ते। किसी ओरसे हवाका झोंका आता, तो किसी ओरसे लहरोंके थपेड़े उन्हें घायल कर देते । इस प्रकार इधर-उधर भटकते-भटकते वे अपार अज्ञानान्धकारमें पड़ गये—बेहोश हो गये और इतने थक गये कि उन्हें पृथ्वी और आकाशका भी ज्ञान न रहा ॥ १६ ॥ वे कभी बड़े भारी भैवरमें पड जाते, कभी तरल तरङ्गोंकी चोटसे चञ्चल हो उठते। जब कभी जलजन्त आपसमें एक-दसरेपर आक्रमण करते. तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते॥ १७॥ कहीं शोकप्रस्त हो जाते, तो कहीं मोहप्रस्त। कभी दु:ख-ही-दु:खके निम्ति आते, तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता । कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, तो कभी तरह-तरहके रोग उन्हें सताने लगते॥ १८॥ इस प्रकार मार्कण्डेय मृनि विष्णुभगवानुकी मायाके चकरमें मोहित हो रहे थे। उस प्रलयकालके समृद्रमें भटकते-भटकते उन्हें सैकडों-हजारों ही नहीं, लाखों-करोड़ों वर्ष बीत गये ॥ १९ ॥

> शीनकजी ! मार्कण्डेय मुनि इसी प्रकार प्रलयके जलमें बहुत समयतक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वीके एक टीलेपर एक छोटा-सा बरगदका पेड़ देखा। उसमें हरे-हरे पत्ते और लाल-लाल फल शोभायमान हो रहे थे ॥ २० ॥ बरमदके पेडमें ईशानकोणपर एक डाल थी, उसमें एक पत्तींका दोना-सा बन गया था। उसीपर एक बड़ा ही सुन्दर नन्हा-सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीरसे ऐसी उञ्ज्वल छटा छिटक रही थी, जिससे आस-पासका अधेरा दूर हो रहा था॥ २१॥ वह शिशु मरकतमणिके समान सांवल-सांवला था। मुखकमलपर सारा सौन्दर्य फुटा पड़ता था। गरदन शङ्कके समान उतार-चढ़ाववाली थी । छाती चौड़ी थी । तोतेकी चोचके समान सुन्दर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थीं ॥ २२ ॥ काली-काली धैंघएली

अलके कपोलोपर लटक रही थीं और श्रास लगनेसे कभी-कभी हिल भी जाती थीं। शङ्कके समान घृमावदार कानोमें अनारके लाल-लाल फुल शोधायमान हो रहे थे। मुँगेके समान लाल-लाल होटोंकी कान्तिसे उनकी सुधामयी श्रेत मुसकान कुछ लालिमामिश्रित हो गयी थी॥ २३॥ नेत्रोंके कोने कमलके भीतरी भागके समान तनिक लाल-लाल थे। मुसकान और चितवन बरबस हृदयको पकड लेती थी। बडी गष्पीर नाभि थी। छोटी-सी तोंद पीपलके पतेके समान जान पड़ती और श्वास लेनेके समय उसपर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी॥ २४॥ नन्हे-नन्हे हाथोंमें बडी सुन्दर-सुन्दर अगुलियाँ थीं। वह शिश् अपने दोनों करकमलोसे एक चरणकमलको मुखमें डालकर चस रहा था। मार्कण्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये॥ २५॥

हृदय-कमल और नेत्रकमल खिल गये। शरीर प्लकित हो गया। उस नन्हे-से शिश्के इस अन्द्रत भावको देखकर उनके मनमें तरह-तरहकी शङ्काएँ—'यह कौन है' इत्यादि-आने लगीं और वे उस शिशसे ये बातें पछनेके लिये उसके सामने सरक गये ॥ २६ ॥ अभी मार्कण्डेयजी पहुँच भी न पाये थे कि उस शिशके श्वासके साथ उसके शरीरके भीतर उसी प्रकार घुस गये, जैसे कोई मच्छर किसीके पेटमें चला जाय। उस शिश्के पेटमें जाकर उन्होंने सब-को-सब वहीं सृष्टि देखी, जैसी प्रलयके पहले उन्होंने देखी थी। ये वह सब विचित्र दश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गये । वे मोहवश कुछ सोच-विचार भी

न सके॥ २७॥ उन्होंने उस शिश्के उदरमें आकाश,

अन्तरिक्ष, ज्योतिर्पण्डल, पर्वत, समृद्र, द्वीप, वर्ष,

दिशाएँ, देवता, दैस्य, वन, देश, नदियाँ, नगर, खानें,

शौनकजी ! उस दिव्य शिशको देखते ही मार्कण्डेय

मुनिकी सारी थकावट जाती रही। आनन्दसे उनके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* किसानोंके गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ, आश्रम, वर्ण, उनके आचार-व्यवहार, पञ्चमहाचृत, पृतोंसे बने हए प्राणियोंके शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पेंक भेदसे युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केयल इतना हो नहीं जिन देशों, वस्तुओं और कालोंके द्वारा जगत्का व्यवहार सम्पन्न होता है, यह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँतक कहें, यह सम्पूर्ण विश्व न होनेपर भी वहाँ सत्यके समान प्रतीत होते देखा ॥ २८-२९ ॥ हिमालय पर्वत, वही पृष्यभद्रा नदी, उसके तटपर अपना आश्रम और वहाँ रहनेवाले ऋषियोंको भी मार्कण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देखा । इस प्रकार सम्पूर्ण विश्वको देखते-देखते ही वे उस दिव्य शिशुके श्वासके द्वारा ही बाहर आ गये और फिर प्रलय-कालीन समुद्रमें गिर पड़े॥ ३०॥ अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्रके बीचमें पृथ्वीके टीलेपर वही बरगदका पेष्ट ज्यों-का-त्यों विद्यमान है और उसके पसेके दोनेमें वही शिश सोया हुआ है। उसके अधरोंपर प्रेमामृतसे परिपूर्ण मन्द-मन्द मुसकान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवनसे वह मार्कण्डेयजीकी ओर देख रहा है ॥ ३१ ॥ अब मार्कण्डेय मुनि इन्द्रियातीत भगवानुको, जो शिशुके रूपमें क्रीडा कर रहे थे और नेत्रोंके मार्गसे पहले ही हृदयमें विराजमान हो चुके थे, आलिङ्गन करनेके लिये बडे श्रम और कठिनाईसे आगे बढ़े॥ ३२॥ परन्त् शीनकजी ! भगवान् केवल योगियांके ही नहीं, स्वयं योगके भी स्वामी और सबके हदयमें छिपे रहनेवाले हैं। अभी मार्कण्डेय मृनि उनके पास पहुँच भी न पाये थे कि के तुरंत अन्तर्धान हो गये — ठीक वैसे ही, जैसे अधागे और असमर्थ पुरुषोंके परिश्रमका पता नहीं चलता कि वह फल दिये बिना ही क्या हो गया ?॥ ३३ ॥ शौनकजी ! उस शिशुके अन्तर्धान होते ही

वह बरगदका बुक्ष तथा प्रलयकालीन दुख्य एवं जल भी

तत्काल लीन हो गया और मार्कण्डेय मृनिने देखा कि मैं तो

पहलेके समान ही अपने आश्रममें बैठा हुआ हूँ ॥ ३४ ॥

## दसवाँ अध्याय

मार्कण्डेयजीको भगवान् शङ्करका वरदान

सुतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! मार्कण्डेय भूनिने इस प्रकार नारायण-निर्मित योगमाया-वैभवकः

अनुभव किया। अय यह निश्चय करके कि इस मायासे मुक्त होनेके लिये मायापति भगवानुकी शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हींकी शरणमें स्थित हो गये॥ १ ॥

मार्कण्डेयजीने मन-ही-मन कहा--प्रभी ! आपकी माया वास्तवमें प्रतीतिमात्र होनेपर भी सत्य-ज्ञानके समान प्रकाशित होती है और बड़े-बड़े विद्वान भी उसके खेलोंमे मोहित हो जाते हैं। आपके श्रीचरणकमल ही शरणागतोंको सब प्रकारसे अभयदान करते हैं। इसलिये मैंने उन्होंकी शरण बहण की है॥ २ ॥

सुतजी कहते हैं—मार्कण्डेयजी इस शरणागतिकी भावनामें तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान् शङ्कर भगवती पार्वतीजीके साथ नन्दीपर सञार होकर आकाशमार्गसे विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कण्डेयजीको उसी अवस्थामें देखा। उनके साथ बहुतसे गण भी थे॥३॥ जब भगवती पार्वतीने मार्कण्डेय मृनिको ध्यानको अवस्थामे देखा, तब उनका हृदय बात्सल्य-स्रेहसे उमड आया। उन्होंने शहुरजीसे कहा--'भगवन् ! तनिक इस ब्राह्मणकी ओर तो देखिये । जैसे तुफान शान्त हो जानेपर समृद्रकी लहरें और मरुलियाँ शान्त हो जाती है और समृद्र घीर-गप्भीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मणका शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण शान्त हो रहा है। समस्त सिद्धियोंके दाता आप हो हैं। इसलिये कृपा करके आप इस ब्राह्मणको तपस्याका प्रत्यक्ष फल दीजिये' ॥ ४-५ ॥

भगवान् शङ्करने कहा-स्टेवि ! ये ब्रह्मर्षे लोक अथवा परलोककी कोई भी वस्त नहीं चाहते। और तो क्या, इनके मनमें कभी मोक्षको भी आकाङ्क्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के चरणकमलोमें इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुको है ॥ ६ ॥ प्रिये ! यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवस्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा; क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीवमात्रके लिये सबसे बडे लाभकी बात यही है कि संत पुरुषोंका समागम प्राप्त हो ॥ ७ ॥

सुतजी कहते हैं—शौनकजो ! भगवान् शृङ्कर समस्त विद्याओंक प्रवर्तक और सारे प्राणियोंके हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी प्रभृ है। जगतके जितने भी संत हैं, उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती

पार्वतीसे इस प्रकार कहकर भगवान शहूर मार्कण्डेय मुनिके पास गये ॥ ८ ॥ उस समय मार्कण्डेय मृनिको समस मनोवृत्तियाँ भगवद्भावमें तन्मय थीं । उन्हें अपने शरीर और जगत्का बिल्कुल पता न था । इसलिये उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्वके आत्मा खयं भगवान् गौरी-शङ्कर पधारे हुए हैं ॥ २ ॥ शौनकजी ! सर्वशक्तिमान् भगवान् कैलासपतिसे यह बात छिपी न रही कि मार्कण्डेय मृनि इस समय किस अवस्थामे हैं। इसलिये जैसे वाय् अवकाशके स्थानमें अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे हो वे अपनी योगमायासे मार्कण्डेय म्निके हृदयाकाशमें प्रवेश कर गये ॥ १० ॥ मार्कण्डेय मुनिने देखा कि उनके हृदयमें तो भगवान शङ्करके दर्शन हो रहे हैं। शबूरजीके सिरपर बिजलीके समान चमकोली पीसी-पीली जटाएँ शोभायमान हो रही हैं । तीन नेत्र हैं और दस भूजाएँ । लंबा-तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी है ॥ ११ ॥ शरीरपर बाषाबर धारण किये हए हैं और हाथोमें शुल, खट्बांग, ढाल, रुद्राक्ष-माला, डमरू, खणर, तलवार और धनुष लिये हैं ॥ १२ ॥ मार्कण्डेय मृनि अपने हृदयमें अकस्मात् भगवान् शङ्करका यह रूप देखकर विस्पित हो गये। 'यह क्या है ? कहाँसे आया ?' इस प्रकारकी वृत्तियोंका उदय हो जानेसे उन्होंने अपनी सपाधि खोल दी॥ १३॥ जब उन्होंने आँखें खोलीं, तब देखा कि तीनों लोकोंके एकमात्र गुरु भगवान् शबुर श्रीपार्वतीजी तथा अपने गणोंके साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणोंमें माथा टेककर प्रणाम किया ॥ १४ ॥ तदनन्तर मार्कण्डेय मुनिने खागत, आसन, पाद्य, अर्च्य, गन्य, पृष्यपाला, धृप और दीप आदि उपचारोंसे भगवान् शङ्कर, भगवती पार्वती और उनके गणोंकी पूजा की ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् मार्कण्डेय मृति उनसे कहने लगे—'सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान् प्रभो ! आप अपनी आत्मान्भति और महिमासे ही पूर्णकाम है। आपकी शान्ति और सखसे ही सारे जगत्में सुख-शान्तिका विस्तार हो रहा है, ऐसी अवस्थामें मैं आपको क्या सेवा करूँ ?॥ १६ ॥ मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूपको और सत्वगणसे युक्त शान्तस्वरूपको नमस्कार करता है । मैं आपके रजोगुणयुक्तः सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तपोगुणयुक्त अधोर स्वरूपको नमस्कार करता हैं'॥ १७॥

सृतजी कहते हैं—शीनकजी ! जब मार्कण्डेय मुनिने संतंकि परम आश्रप देवाधिदेव धगवान् शङ्करकी इस प्रकार स्तृति की, तथ वे उनपर अत्यन्त सन्तृष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्तसे हैंसते हुए कहने लगे॥ १८॥

भगवान् सङ्करने कहा--पार्कण्डेयजी ! ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं—हम तीनों ही वरदाताओंके स्वामी हैं, हम-लोगोंका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमलोगोंसे ही मरणशांल मनुष्य भी अमृतत्वकी प्राप्ति कर लेता है। इसलिये तुम्हारी जो इच्छा हो, बही बर मुझसे माँग लो ॥ १९ ॥ ब्राह्मण स्वभावसे ही परोपकारी, शान्तचित एवं अनासक होते हैं। वे किसीके साथ वैरभाव नहीं रखते और समदर्शी होनेपर भी प्राणियोंका कष्ट देखकर उसके निवारणके लिये पूरे हृदयसे जूट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं ॥ २० ॥ सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणोंको बन्दना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों; मैं, भगवान् ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात् ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवामें संलग्न रहते हैं ॥ २१ ॥ ऐसे शान्त महापुरुष मुझमें, विष्णुभगवानुमें, बहुगमें, अपनेमें और सब जीबोंमें अणुमात्र भी भेद नहीं देखते । सदा-सर्वदा, सर्वत्र और सर्वथा एकरस आत्माका ही दर्शन करते हैं। इसलिये हम तुम्हारे-जैसे महात्माओंकी स्तृति और सेवा करते हैं ॥ २२ ॥ मार्कण्डेयजी ! केवल जलमय तीर्थ हो तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड मुर्तियाँ ही देवता नहीं होतीं। सबसे बड़े तीर्थ और देवता ती तुम्हारे-जैसे संत हैं; क्योंकि वे तीर्य और देवता बहुत दिनोमें पश्चित्र करते हैं, परन्तु तमलोग दर्शनमात्रसे ही प्रवित्र कर देते हो ॥ २३ ॥ हमलोग तो ब्राह्मणॉको ही नमस्कार करते हैं; क्योंकि वे चित्तको एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, घारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा हमारे वेदमय शरीरको धारण करते हैं ॥ २४ ॥ मार्कण्डेयजी ! बड़े-बड़े महापापी और अन्त्वज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषोंक चरित्रश्रवण और दर्शनसे ही शुद्ध हो जाते हैं: फिर वे तमलोगोंके सम्भाषण और सहवास आदिसे शुद्ध हो जायै, इसमें तो कहना ही क्या है ॥ २५ ॥

सूतजी कहते हैं—शीनकादि ऋषियो ! चन्द्रभूषण भगवान् शङ्करकी एक-एक बात धर्मके गुप्ततम रहस्यसे परिपूर्ण थी। उसके एक-एक अक्षरमें अमृतका समुद्र भरा हुआ था। मार्कण्डेय मुनि अपने कानोंके द्वारा पूरी तन्मयताके साथ उसका पान करते रहे; परन्तु उन्हें तृष्ति न हुई॥ २६॥ वे चिरकालतक विष्णुभगवान्की मायासे भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान् शिवकी कर्त्याणी वाणीका अमृतपान करनेसे उनके सारे क्लेश नष्ट हो गये। उन्होंने भगवान् शक्कुरसे इस प्रकार कहा॥ २७॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पार्कण्डेयजीने कहा—सचम्च सर्वशक्तिमान् भगवानुकी यह लीला सभी प्राणियोकी समझके परे हैं। थला, देखो तो सही-ये सारे जगत्के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहनेवाले मेरे-जैसे जीवोंकी बन्दना और सांति करते हैं॥२८॥ धर्मके प्रवचनकार प्रायः प्राणियोंको धर्मका रहस्य और खरूप समझानेके लिये उसका आचरण और अनमोदन करते हैं तथा कोई धर्मका आचरण करता है, तो उसको प्रशंसा भी करते हैं ॥ २९ ॥ जैसे जादगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलोंसे उसके प्रभावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजनमोहिनी मायाकी वित्तयोंको स्वीकार करके किसीकी बन्दना-स्तृति आदि करते हैं तो केवल इस कामके द्वारा आपकी महिमामें कोई बृटि नहीं आती ॥ ३० ॥ आपने स्वप्रद्रष्टाके समान अपने मनसे ही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि को है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होनेपर भी कर्म करनेवाले गुणोंके द्वारा कराकि समान प्रतीत होते हैं॥३१॥ भगवन्! आप त्रिगणस्वरूप होनेपर भी उनके परे उनकी आत्माके रूपमें स्थित है। आप ही समस्त ज्ञानके मूल, केवल, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता है।। ३२ ॥ अनन्त ! आपके श्रेष्ठ दर्शनसे बढकर ऐसी और कौन-सी वस्त् है, जिसे में वरदानके रूपमें मॉर्गे ? मनुष्य आपके दर्शनसे ही पूर्णकाम और सत्यसङ्कल्प हो जाता है ॥ ३३ ॥ आप स्वयं तो पूर्ण है ही, अपने भक्तोंकी भी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। इसलिये मैं अएका दर्शन प्राप्त कर लेनेपर भी एक वर और माँगता हूँ। यह यह कि भगवान्में, उनके शरणागत भक्तोंमें और आपमें मेरी अविचल भक्ति सदा-सर्वदा वर्ना रहे॥ ३४॥

सूतजी कहते हैं-शीनकजी! जब मार्कण्डेय

मृतिने सुमध्र वाणीसे इस प्रकार भगवान् शङ्करकी स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वतीकी प्रसद्ध-प्रेरणासे यह बात कही॥ ३५॥ महर्षे ! तृम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण हों। इन्द्रियातीत परमात्मामें तुन्हारी अनन्य भक्ति सदा-सर्वदा बनी रहे। कल्पपर्यन्त तृष्ट्वारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ ॥ ३६ ॥ अहान् ! तुम्हारा ब्रह्मतेज तो सर्वदा अक्षण्ण रहेगा ही। तुम्हें भृत, भविष्य और वर्तमानके समस्त विशेष ज्ञानोंका एक अधिष्ठानरूप ज्ञान और वैराग्ययुक्त स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति हो जाय । तुम्हे प्राणका आचार्यत्व भी प्राप्त हो॥ ३७॥

सुतजी कहते हैं-शीनकजी ! इस प्रकार त्रिलीचन भगवान् शहुर मार्कण्डेय मुनिको वर देकर भगवती पार्वतीसे मार्कण्डेय मुनिकी तपस्या और उनके प्रलय-सम्बन्धी अनुभवोंका वर्णन करते हुए वहाँसे चले गये॥ ३८॥ भृगुवंशशिरोमणि मार्कप्डेय मुनिको उनके महायोगका परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवानके

अनन्यप्रेमी हो गये। अब भी वे भक्तिभावभरित हदयसे पृथ्वीपर विचरण किया करते हैं ॥ ३९ ॥ परम ज्ञानसम्पन्न मार्कण्डेय मुनिने भगवानुकी योगमायासे जिस अन्द्रत लीलाका अनुभव किया था, वह मैंने आपलोगोंको सुना दिया ॥ ४० ॥ शौनकजी ! यह जो मार्कण्डेयजीने अनेक कल्पोंका---सृष्ट्रिप्रलयोंका अनुभव किया, वह भगवानुकी मायाका ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हेंकि लिये था, सर्वसाधारणके लिये नहीं । कोई-कोई इस मायाकी रचनाको न जानकर अनादिकालसे बार-बार होनेवाले सृष्टि-प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। (इसलिये आपको यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि इसी कल्पके हमारे पूर्वज मार्कण्डेयजीकी आयु इतनी लम्बी कैसे हो गयी?) ॥४९॥ भृगुवंशशिरोमणे ! मैंने आफ्को यह जो मार्कण्डेयचरित्र सुनाया है, वह भगवान् चक्रपाणिके प्रभाव और महिमासे भरपुर है । जो इसका श्रवण एवं कोर्तन करते हैं, वे दोनों हो कर्प-वासनाओंके कारण प्राप्त होनेवाले आवागमनके चकरसे सर्वदाके लिये छट जाते हैं ॥ ४२ ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

भगवान्के अङ्ग, उपाङ्ग और आयुपोंका रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणोंका वर्णन

शौनकजीने कहा-सतजी! आप भगवानके परमभक्त और बहुज़ोमें शिरोमणि हैं। हमलोग समस्त शास्त्रोंके सिद्धान्तके सम्बन्धमें आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ है॥ १॥ हमलोग क्रियायोगका यथावत् ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं; क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक टीक-ठीक आचरण करनेसे मरणधर्मा पुरुष अभरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइये कि पाञ्चरात्रादि तन्त्रोंकी विधि जाननेवाले लोग केवल श्रीलक्ष्मीपति भगवानको आराधना करते समय किन-किन तत्त्वोसे उनके चरणादि अङ्ग, गरुडादि उपाङ्ग, सदर्शनादि आयध और कौस्तुभादि आभूषणोंकी कल्पना करते हैं ? भगवान आपका कल्याण करें ॥ २-३ ॥

सूतजीने कहा-शीनकजी ! ब्रह्मादि आचार्यनि, वेदीने और पाञ्चराजादि तन्त्र-प्रन्थीने विष्णभगवानकी

जिन विभृतियाँका वर्णन किया है, मैं श्रीगुरुदेवके चरणोंमें नमस्कार करके आपलोगोंको वही सुनाता है ॥ ४ ॥ भगवान्के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूपमें यह त्रिलोकी दिखायी देती है, वह प्रकृति, स्त्रात्मा, महतत्त्व, अहङ्कार और पञ्चतन्यात्रा—इन नौ तत्त्वींके सहित ग्यारह इन्द्रिय तथा पञ्चभूत—इन सोलह विकारोंसे बना हुआ है ॥ ५ ॥ यह भगवान्का ही पुरुषरूप है। पृथ्वी इसके चरण हैं, स्वर्ग मस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है और दिशाएँ कान हैं॥ ६॥ प्रजापति लिङ्ग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालयण भुजाएँ है, चन्द्रमा मन है और यमराज भींहें हैं॥७॥ लजा ऊपरका होठ हैं, लोभ नीचेका होठ है, चन्द्रमाकी चाँदनी दत्तावली है, भ्रम मुसकान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराद् पुरुषके सिरपर उमे हुए बाल हैं ॥ ८ ॥ शौनकजी ! जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाणसे सात बित्तेका है, उसी प्रकार

वह समाँष्ट पुरुष भी इस लोकसंस्थितिके साथ अपने सात

वित्तेका है।। ९॥ स्तयं भगवान् अजन्या है। वे कौस्तुभमणिके बहाने जीव-चैतन्यरूप आत्मज्योतिको ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभाको ही वक्षःस्थलपर श्रीवत्सरूपसे, ॥ १० ॥ वे अपनी सत्त्व, रज आदि गुणींवाली मायाको वनमालाके रूपसे, छन्दको पोताम्बरके रूपसे तथा अ+3+म्---इन तीन मात्रावाले प्रणवको यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करते हैं॥ ११॥ देवाधिदेव भगवान् सांख्य और योगरूप मकराकृत कुण्डल तथा सब लोकोंको अभय करनेवाले ब्रह्मलोकको ही मुकटके रूपमें धारण करते हैं॥ १२॥ मुलप्रकृति हो उनकी शेषशय्या है, जिसपर वे विराजमान रहते हैं और धर्म-ज्ञानादियुक्त सत्वगुण ही उनके नाभिकमलके रूपमें वर्णित हुआ है ॥ १३ ॥ वे मन, इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धी शक्तियोंसे युक्त प्राणतत्त्वरूप कौमोदकी गदा, जलतत्त्वरूप

पाञ्चजन्य शङ्ख और तेजस्तन्तरूप सुदर्शननक्रको धारण करते हैं॥१४॥ आकाशके समान निर्मल आकारा-खरूप खड्ग, तमोमय अज्ञानरूप ढाल,

कालरूप शाईधन्व और कर्मका ही तरकस धारण किये हए हैं ॥ १५ ॥ इन्द्रियोंको ही भगवानके बाणीके रूपमें कहा गया है। क्रियाशक्तियुक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएँ

रथके बाहरी भाग है और वर-अभय आदिकी महाओंसे उनकी वरदान, अभयदान आदिके रूपमें क्रियाशीलता प्रकट होती है।। १६॥ सुर्यमण्डल अथवा अग्नि-

मण्डल ही भगवानुकी पूजाका स्थान है, अन्तःकरणकी शृद्धि हो मन्त्रदोक्षा है और अपने समस्त पापाँको नष्ट कर देना ही भगवान्की पूजा है।। १७॥

ब्राह्मणो ! समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मो, जान और वैराग्य-इन छः पदार्थोंका नाम हो लोला-कमल

है, जिसे भगवान अपने करकमलमें धारण करते हैं। धर्म और यशको क्रमशः चैवर एवं व्यजन (पंखे) के रूपसे तथा अपने निर्मय धाम वैकुण्डको छन्नरूपसे धारण

किये हुए हैं। तीनों वेदोंका ही नाम गरुड़ है। वे ही अन्तर्यामी परमात्माका वहन करते हैं।। १८-१९ ॥

आत्मस्वरूप भगवानको उनसे कभी न विद्यंडनेवाली

नायक विश्वविश्रुत विष्वक्सेन पाञ्चरात्रादि आगमरूप है। भगवानके स्वाभाविक गण अणिया, महिमा आदि

आत्मशक्तिका ही नाम लक्ष्मी है। भगवानके पार्षदोंके

अष्टसिद्धियोंको ही नन्द-सुनन्दादि आठ द्वारपाल कहते है॥२०॥ शौनकजो ! स्वयं भगवान् ही बासुदेव, सङ्घर्षण, प्रद्युप्त और अनिरुद्ध---इन चार मृर्तियोंके रूपमें

अवस्थित हैं; इसलिये उन्होंको चतुर्व्यहके रूपमें कहा जाता है।। २१।। वे हो जाग्रत-अवस्थाके अभिमानी

'विश्व' बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयोंको प्रहण करते और वे ही स्वप्रावस्थाके अभिमानी 'तैजस' बनकर

बाह्य विषयोंके बिना ही मन-ही-मन अनेक विषयोंको

देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुष्पित-अवस्थाके अभिमानी 'प्राज्ञ' बनकर विषय और मनके संस्कारींसे यक्त अज्ञानसे इक जाते हैं और वही सबके साक्षी 'त्रीय' रहकर समस्त ज्ञानोंके अधिष्ठान रहते हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध और आभृषणींसे युक्त तथा वासदेव, सङ्घर्षण, प्रद्युप्न एवं अनिरुद्ध—इन चार

मृतियोके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ही क्रमशः विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं तुरीयरूपसे प्रकाशित होते है।। २३ ॥ शौनकजी ! वही सर्वस्वरूप भगवान वेदोंके मल

कारण हैं, वे स्वयंप्रकाश एवं अपनी महिमासे परिपूर्ण हैं। वे अपनी मायासे ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामोसे इस विश्वको सृष्टि, स्थिति और संहार सम्पन्न करते हैं। इन सब कमीं और नामोंसे उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता । यद्यपि शास्त्रोमें भिन्नके समान उनका वर्णन हुआ

है अवश्य, परन्तु वे अपने मन्त्रोंको आत्मसरूपसे ही प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप अर्जुनके सखा है। आपने बदबंशशिरोमणिके रूपमें अवतार प्रहण करके पृथ्वीके डोही भूपालोंको भस्म कर दिया है। अग्रपका पराक्रम सदा एकरस रहता है।

व्रजकी गोपबालाएँ और आपके नारदादि प्रेमी निरन्तर आपके पवित्र यशका गान करते रहते हैं। गोविन्द ! आपके नाम, गुण और लीलादिका श्रवण करनेसे हो जीवका महत्त्व हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृषा करके हमारी रक्षा कीजिये॥ २५॥

पुरुषोत्तम भगवान्के चिह्नभूत अङ्ग, उपाङ्ग और आयुध आदिके इस वर्णनका जो मनुष्य भगवान्में ही चित्र लगावस पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे संबके इदयमें रहनेवाले ब्रह्मस्वरूप परमात्मका ज्ञान हो जायमा ॥ २६ ॥

शौनकजीने कहा—सुतजी ! भगवान् श्रीशुकदेव-जीने श्रीमद्धागवत-कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित्से (पञ्जम स्कन्धमें) कहा था कि ऋषि, गन्धर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओंका एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीनेमें बदलते रहते हैं। ये बारह गण अपने स्वामी द्वादश आदित्योंके साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अन्तर्गत व्यक्तियोंके नाम क्या हैं ? सूर्यके रूपमें भी स्वयं भगवान् ही हैं; इसलिये उनके विभागको हम बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके कहिये॥ २७-२८॥

सुतजीने कहा — समस्त प्राणियोंके आत्मा भगवान् विष्ण् ही है। अनादि अविद्यासे अर्थात् उनके वास्तविक खरूपके अज्ञानसे ही समस्त लोकोंके व्यवहार-प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमण्डलका निर्माण हुआ है। वही लोकोंमें भ्रमण किया करता है॥ २९॥ असलमें समस्त लोकोंके आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अन्तर्यामीरूपसे सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि अरुषियोने उनका बहुत रूपोमें वर्णन किया है, वे ही समस्त बैदिक क्रियाओंके मुल है।। ३०॥ शौनकजी ! एक भगवान् ही मायाके द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, खुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेदमन्त्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फलरूपसे नौ प्रकारके कहे जाते हैं ॥ ३१ ॥ कालरूपधारी भगवान् सूर्य लोक्वेंका व्यवहार ठीक-ठीक चलानेके लिये चैत्रादि बारह महीनोंमें अपने भिन्न-भिन्न बारह गणेकि साथ चक्कर लगाया करते है।। इर ॥

शौनकजी ! धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति सक्षस, वासुकि सर्प, रथकृत् यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बरु गन्धर्व-ये चैत्र मासमें अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते हैं॥ ३३॥ अर्थमा सूर्य, पुलह ऋषि, अर्थाजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पश्चिकस्थली अपसरा, नारद

गन्धर्व और कच्छनीर सर्प--ये वैशाख मासके कार्यनिर्वाहक है ॥ ३४ ॥ मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व और रथस्वन यक्ष--ये ज्येष्ठ मासके कार्यनिर्वाहक हैं ॥ ३५ ॥ आषादमें वरुण नामक सुर्यके साथ वॉसष्ट ऋषि, राष्पा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहू गन्धर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने-अपने कार्यका निर्वाह करते है।। ३६ ।। श्रावण मास इन्द्र नामक सूर्यका कार्यकाल है। उसके साथ विश्वावस् गन्धर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अक्रिस ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्यका सम्पादन करते हैं॥३७॥ भाद्रपदके सूर्यका नाम है विवस्तान् । उनके साथ उपसेन गन्धर्व, व्याघ्न राक्षस, आसारण यक्ष, भूग् ऋषि, अनुम्लोचा अपसरा और शृह्वपाल नाम रहते हैं॥ ३८॥ शौनकजो ! पाघ मासमें पृषा नामके सूर्य रहते हैं । उनके साथ धनञ्जय नाग, वात राक्षस, सुषेण गन्धर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गीतम ऋषि रहते हैं ॥ ३९ ॥ परल्युन मासका कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्यका है। उनके साथ कृत् यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित् अप्सरा, विश्व गन्धर्व और ऐरावत सर्प रहते है।।४०॥ मार्गशीर्ष मासमे सुर्यका नाम होता है अंशु। उनके साथ करयप ऋषि, ताक्ष्य यक्ष, ऋतसेन गन्धर्व, उर्वशी अपसर, विद्युच्छत्र राक्षस और महाशङ्क नाग रहते है।।४१।। पौष मासमें भग नामक सुर्यके साथ स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमि गन्धर्व, ऊर्ण यक्ष, आय् ऋषि, पर्वचित्ति अपसरा और ककोंटक नाग रहते हैं.॥ ४२ ॥ आश्विन मासमे त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बल नाग, तिलोतमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, शतजित् यक्ष और घतराष्ट्र गन्धर्वका कार्यकाल है ॥ ४३ ॥ तथा कार्तिकमें विष्णु नामक सूर्यके साथ अश्वतर नाग, रामा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित् यक्ष, विश्वापित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना-अपना कार्य सस्पत्र करते हु ।। द्रद्र ।।

शौनकजी ! वे सब सूर्यरूप भगवानुकी विभृतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रात:काल और सायङ्काल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ४५ ॥

ये सुर्यदेव अपने छः गणोंके साथ बारहों महोने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोकमें विवेकबृद्धिका विस्तार करते हैं॥४६॥ सूर्यभगवानुके गणोमें ऋषिलोग तो सर्यसम्बन्धी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंद्वारा उनकी स्तृति करते है और गंधर्व उनके सूयशका गान करते रहते हैं। अप्सराएँ आगे-आगे नृत्य करती चलती हैं ॥ ४७ ॥ नागगण रस्तीकी तरह उनके

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* रचको कसे रहते हैं। यक्षगण रचका साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछेसे ढकेलते हैं ॥ ४८ ॥ इनके सिवा वालिखल्य नामके साठ हजार निर्मलस्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्यकी ओर मुँह करके उनके आगे-आगे स्तृतिपाठ करते चलते हैं॥ ४९॥ इस प्रकार अनादि, अनन्त, अजन्म भगवान श्रीहरि ही कल्प-कल्पमें अपने खरूपका विभाग करके लोकोंका पालन-पोषण करते-रहते हैं॥ ५०॥

## बारहवाँ अध्याय

#### श्रीपद्भागवतकी संक्षिप्त विषय-सूची

सुतजी कहते हैं-भगवद्मित्ररूप महान् धर्मको नमस्कार है। विश्वविधाता भगवान् औकृष्णको नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणोंको नमस्कार करके श्रीमद्भागवतीक्त सनातन धर्मोंका संक्षिप्त विवरण सुनाता हैं॥१॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोगोने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णुका यह अस्त्रत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्योंके श्रवण करनेयोग्य है॥ २॥ इस श्रीमद्भागवतप्राणमें सर्वपापापहारी स्वयं भगवान् श्रीहरिका ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदयमें विराजमान, सबकी इन्द्रियोंके खामो और प्रेमी भक्तोंक जीवनधन है ॥ ३ ॥ इस श्रीमद्रागवतपुराणमें परम रहस्यमय---अत्यन्त गोपनीय ब्रह्मतत्त्वका वर्णन हुआ है। उस ब्रह्ममें ही इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है। इस पुराणमें उसी परमतस्वका अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्तिके साधनोंका स्पष्ट निर्देश है ॥ ४ ॥

शीनकजी । इस महाप्राणके प्रथम स्कन्धमे भक्तियोगका भलोभाँति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्तियोगसे उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखनेवाले वैराप्यका भी वर्णन किया गया है। परीक्षित्को कथा और व्यास-नारद-संवादके प्रसङ्गसे नारदचरित्र भी कहा गया है ॥ ५ ॥ राजर्षि परीक्षित् ब्राह्मणका शाप हो जानेपर किस प्रकार गङ्गतटपर अनशन-व्रत लेकर बैठ गये और ऋषिप्रवर श्रीशुकदेवजीके साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारम्भ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कन्धमें ही है ॥ ६ ॥ योगधारणाके द्वारा शरीरत्यागकी विधि, बहा और नारदका संवाद, अवतारोंकी संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्व आदिके क्रमसे प्राकृतिक सृष्टिकी उत्पत्ति आदि विषयोंका वर्णन द्वितीय स्कन्धमें हुआ है ॥ ७ ॥

तीसरे स्कन्धमें पहले-पहल विदरजी और उद्धवजीके, तदनन्तर विदुर तथा मैत्रेयजीके समागम और संवादका प्रसङ्घ है। इसके पश्चात प्राणसंहिताके विषयमें प्रश्न है और फिर प्रलयकालमें परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है॥८॥ गुणोंके क्षोभसे प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्व आदि सात प्रकृति-विकृतियोंके द्वारा कार्य-सृष्टिका वर्णन है। इसके बाद ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुषको स्थितिका स्वरूप समझाया गया है ॥ ९ ॥ तदनन्तर स्थूल और सुक्ष्म कालका स्वरूप, लोक-पद्मकी उत्पत्ति, प्रलय-समद्रसे पृथ्वीका उद्धार करते समय वराहभगवानके द्वारा हिरण्याक्षका वधः देवता, पश्, पक्षी और मनुष्योंकी सृष्टि एवं रुड़ोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्घ है। इसके पश्चात् उस अर्द्धनारी-नरके स्वरूपका विवेचन है, जिससे स्वायम्ब मनु और स्तियोकी अत्यन्त उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपाका जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापतिका चरित्र, उनसे मृनिपलियोंका जन्म, महात्मा भगवान् कपिलका अवतार और फिर कपिलदेव तथा उनकी माता देवहतिके संवादका प्रसङ्घ आता है।। १०-१३।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

चौथे स्कन्धमें मरीचि आदि नौ प्रजापतियोकी उत्पत्ति, दक्षयक्षका विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथुका चरित्र तथा प्राचीनबर्हि और नारदजीके संवादका वर्णन है। पाँचवें स्कन्धमें प्रियव्रतका उपाख्यान; नाभि, ऋषभ और भरतके चरित्र; द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियोंका वर्णन; ज्योतिशक्कके विस्तार एवं पाताल तथा नरकोंको स्थितिका निरूपण हुआ है॥ १४-१६॥

शौनकादि ऋषियो ! छठे स्कन्धमे ये विषय आये है—प्रचेताओंसे दक्षकी ठत्पत्ति; दक्ष-पुत्रियोंकी सन्तान देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियोंका जन्म-कर्म; वृत्रासुरकी उत्पत्ति और उसकी परम गति। (अब सातवे स्कन्धके विषय बतलाये जाते हैं—) इस स्कन्धमें मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्षके जन्म-कर्म एवं दैत्यशिरोमणि महात्मा प्रद्वादके उत्कृष्ट चरित्रका निरूपण है॥ १७-१८॥

आठवे स्कन्धमें मन्यत्तरोंको कथा, गजेन्द्रपोक्ष, विभिन्न मन्वत्तरोंमें होनेवाले जगदीश्वर भगवान विष्णुके अवतार---कूर्य, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, हयप्रीव आदि; अमृत-प्राप्तिके लिये देवताओं और दैत्योका समुद्र-मन्धन और देवासुर-संप्राम आदि विषयोंका वर्णन है। नवें स्कन्धमें मुख्यतः राजवंशोंका वर्णन है। इक्ष्वाकुके जन्य-कर्म, वंश-विस्तार, महात्मा सुद्युप्न, इला एवं ताराके उपाख्यान—इन सबका वर्णन किया गया है। सुर्यवंशका वृतात्त, शशाद और नग आदि राजाओंका वर्णन, स्कन्याका चरित्र, शर्याति, खट्वाङ्ग, मान्धाता, सौभरि, सगर, बृद्धिमान् ककृतस्थ और कोसलेन्द्र भगवान्। रामके सर्वपापहारी चरित्रका वर्णन भी इसी स्कन्धमें है। तदगत्तर निमिका देह-त्याग और जनकोंको उत्पत्तिका वर्णन है ॥ १९-२४ ॥ भृगुवंशशिरोमणि परश्रामजीका क्षत्रियसंहार, चन्द्रवंशी नरपति पुरूरवा, ययाति, नहव, दुष्यन्तनन्दन भरत, शन्तन् और उनके पत्र भीष्य आदिकी संक्षिप्त कथाएँ भी नवम सकश्यमें ही हैं। सबके अन्तमें ययातिके बड़े लड़के यदका वंशविस्तार कहा गया है।। २५-२६॥

शौनकादि ऋषियो ! इसी यदुवेशमें जगत्पति भगवान् श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण किया था । उन्होंने

अनेक अस्रोका संहार किया । उनकी लीलाएँ इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी दशम स्कन्धमें उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वस्देवकी पत्नी देवकीके गर्भसे उनका जन्म हुआ । गोकुलमें नन्दबाबाके घर जाकर बद्धे । पुतनाके प्राणींको दुखके साथ पी लिया । बचपनमें ही छकड़ेको उलट दिया॥ २७-२८॥ तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासूरको पीस डाला। सपरिवार धेनुकासूर और प्रलम्बासुरको मार डाला ॥ २९ ॥ दाबानलसे घिरे गोपोंकी रक्षा को। कालिय नागका दपन किया। अजगरसे नन्दबाबाको छुड़ाया॥३०॥ इसके बाद गीपियाँनै भगवानुको पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये व्रत किया और भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया । भगवान्ने यज्ञपनियोपर कृपा की। पतियों — ब्राह्मणोंको बड़ा पश्चताप हुआ ॥ ३१ ॥ गोवर्द्धनधारणकी लीला करनेपर इन्द्र और कामधेनुने आकर भगवानुका यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतुकी रात्रियोमें ब्रजसुन्दरियोके साथ रासक्रीड़ा की ॥ ३२ ॥ दृष्ट शङ्कचुड, ऑरष्ट, और केशीके वधकी लीला हुई। तदनत्तर अक्रुरजी मधुरासे वृन्दावन आये और उनके साथ भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलरामजीने मधुराके लिये प्रस्थान किया ॥ ३३ ॥ उस प्रसंगपर क्रज-सन्दरियोनि जो विलाप किया था, उसका वर्णन है। एम और श्वामने मधरामें जाकर बहाँकी सजाबट देखी और कुबलवापीड हाथी. मुष्टिक, चाण्र एवं कंस आदिका संहार किया॥ ३४॥ सान्दीपनि गुरुके यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रको लौटा लाये। शौनकादि ऋषियो ! जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण मथुरामें निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्भव और बलरामजीके साथ यदबंशियोंका सब प्रकारसे प्रिय और हित किया॥३५॥ जरासन्य कई बार बड़ी-बड़ी सेनाएँ लेकर आया और भगवान्ने उनका उद्धार करके पृथ्वीका भार हल्का किया। कालयवनको मुचुकुन्दसे भस्य करा दिया । द्वारकापुरी बसाकर रातों-रात सबको वहाँ पहुँचा दिया॥ ३६॥ स्वर्गसे कल्पवृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आये। भगवान्ने दल-के-दल शत्रुओंको युद्धमें पराजित करके रुक्मिणीका हरण किया।। ३७॥

वाणासुरके साथ युद्धके प्रसङ्घमें महादेवजीपर ऐसा बाण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* छोड़ा कि वे जैभाई लेने लगे और इधर बाणासरकी भजाएँ काट डालीं । प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी भौमासुरको मारकर सोलह हजार कन्याएँ प्रहण की ॥ ३८ ॥ शिशुपाल, पौण्डुक, शाल्ब, दुष्ट दत्तवक्त्र, शम्बरास्र, द्विविद, पीठ, मुर, पञ्जन आदि दैत्योंके बल-पौरुषका वर्णन करके यह बात बतलायी गयी कि भगवान्ने उन्हें कैसे-कैसे मारा। भगवान्के चक्रने काशीको जला दिया और फिर उन्होंने

भारतीय युद्धमें पाण्डवीको निमित्त बनाकर पृथ्वीका बहुत बड़ा भार उतार दिया ॥ ३९-४० ॥

शौनकादि ऋषियो ! म्यारहवे स्कन्धमें इस बातका वर्णन हुआ है कि भगवानुने ब्राह्मणोंके शाएके बहाने किस प्रकार यदुवंशका संहार किया। इस स्कन्धमें भगवान् श्रीकृष्ण और उद्धवका संबाद यहा ही अद्भुत है ॥ ४१ ॥ उसमें सम्पूर्ण आत्मज्ञान और धर्म-निर्णयका निरूपण हुआ है और अत्तमें यह बात बतायी गयी है कि भगवान श्रीकृष्णने अपने आत्मयोगके प्रभावसे किस प्रकार मर्त्यलोकका परित्याग किया॥ ४२॥ बारहवें स्कन्धमें विभिन्न युगोके लक्षण और उनमें रहनेवाले लोगोंक व्यवहारका वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलियुगमें मनुष्योंको गति विपरीत होती है। चार प्रकारके प्रलय और तीन प्रकारकी उत्पत्तिका वर्णन भी इसी स्कन्धमें है ॥ ४३ ॥ इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित्के शरीरत्यागकी बात कही गयी है। तदनन्तर वेदोंके शास्त्रा-विभाजनका प्रसङ्ग आया है। पार्कण्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगवान्के अङ्ग-उपाङ्गोका स्वरूपकथन और सबके अन्तमें विश्वात्मा भगवान् सुर्यके

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते अथवा छोंकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल उठता है—'हरये नमः', वह सब पापोसे मृक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिष्ठित्र भगवान् श्रीकृष्णके नाम, लीला, गुण आदिका सङ्गीर्तन

गणोका वर्णन है॥ ४४॥ शौनकर्तद ऋषियो !

आपलोगोंने इस सत्सक्तके अवसरपर मुझसे जो कुछ पूछा

था, उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि

इस अबसरपर मैंने हर तरहसे भगवानकी लीला और

उनके अवतार-चरित्रोंका ही कीर्तन किया है ॥ ४५ ॥

किया जाय अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं ही हदयमें आ विराजते हैं और

क्षवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दृ:ख मिटा देते है—ठीक वैसे हो जैसे सुर्य अन्यकारको और आँघी

बादलोंको तितर-बितर कर देती है ॥ ४७ ॥ जिस वाणीके द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के माम, लीला, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह बाणी भावपूर्ण

होनेपर भी निरर्धक है-सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है और उतमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी असत्कथा है। जो वाणी और वचन भगवान्के गुजोसे परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही

मङ्गलमय है और वे ही परम सत्य है॥४८॥ जिस वचनके द्वारा भगवानुके परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है। उससे अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुपृति होती रहती है। मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह

समुद्रके समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचनके

प्रभावसे सदाके लिये सुख जाता है॥४९॥ जिस

वाणीसे—चाहे वह रस, माव, अलङ्कार आदिसे युक्त ही क्यों न हो--जगतुको पवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है। मानससरोवर-निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्चरणार्यवन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हदयवाले साधुजन तो

वहाँ निवास करते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं॥ ५०॥

इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो

व्याकरण आदिको दृष्टिसे दुषित शब्दोंसे युक्त भी है, परन्तु जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवानुके सुयशसूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देती हैं; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही क्षणीका श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं ॥ ५१ ॥ वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी

प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवानुकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोषा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवानुको अर्पण नहीं किया गया है—वह चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो---सर्वदा अमङ्गलरूप, दःख देनेवाला

है, उसका फल है-केवल यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परन्तु भगवानके गुण, लीला, नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोकी अविचल स्मृति प्रदान करता है ॥ ५३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमङ्गलोको नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवानुकी र्याक प्राप्त होती है एवं परवैराम्बसे वक्त भगवान्के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है।। ५४।। शौनकादि ऋषियो ! आपलोग बडे पाम्यवान हैं। धन्य हैं, धन्य हैं ! क्योंकि आपलोग बड़े प्रेमसे निरत्तर अपने हृदयमें सर्वोत्तर्यामी, सर्वोत्मा, सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके आराध्यदेव एवं स्वयं दूसरे आराध्यदेवसे रहित नारायण भगवानुको स्थापित करके भजन करते रहते है।। ५५।। जिस समय राजर्षि परीक्षित् अनशन करके बड़े-बड़े ऋषियोंको भरो सभामें सबके सामने श्रीशुकदेवजी महाराजसे श्रीमद्भागवतकी कथा सन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परपर्षिक पृखसे इस आत्मतत्त्वका श्रवण किया था। आपलोगीन उसका स्मरण कराकर मुझपर बड़ा अनुप्रह किया । मैं इसके लिये आपलोगोंका बड़ा ऋणी है॥ ५६॥

लीला सर्वदा श्रवण-कोर्तन करनेयोग्य है। मैंने इस प्रसङ्गमें उन्होंकी महिपाका वर्णन किया है; जो सारे अश्भ संस्कारीको धो बहाती है ॥५७॥ जो मनुष्य एकाप्रचित्तसे एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धांके साथ इसका श्रवण करता है. वह अवश्य ही शरीरसहित अपने अन्तःकरणको पवित्र थना लेता है ॥ ५८ ॥ जो एरुष हुएदशी अथवा एकादशीके दिन इसका अवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयमपूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहलेके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पापकी प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य इन्द्रियों और अन्त:करणको

शौनकादि ऋषियो ! भगवान् वास्देवको एक-एक

ही है; वह तो शोभन--वरणीय हो ही कैसे सकता अपने वशमें करके उपवासपूर्वक पूष्कर, मधुर अथवा द्वारकामें इस पुराण-संहिताका पाठ करता है, वह सारे है ? ॥ ५२ ॥ वर्णाश्रमके अनुकृतः आचरण, तपस्या और अध्ययन आदिके लिये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता भयोसे मुक्त हो जाता है।। ६०॥ जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तनसे देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति सन्तुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ६१ ॥ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके पाठसे बाह्यणको मधुक्त्या, घृतकृत्या और

> प्रकारकी सुख-समृद्धि) की प्राप्ति होती है। वहीं फल श्रीमद्भागवतके पाठसे भी मिलता है॥ ६२॥ जो द्विज संयमपूर्वक इस प्राणसंहिताका अध्ययन करता है, उसे उसी परमपदकी प्राप्ति होती हैं, जिसका वर्णन स्वयं भगवानने किया है॥ ६३॥ इसके अध्ययनसे ब्राह्मणको ऋतम्भर प्रज्ञा (तत्वज्ञानको प्राप्त करानेवाली बृद्धि) की प्राप्ति होती है और क्षत्रियको समृद्रपर्यन्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेरका पद प्राप्त करता है और शुद्र सारे पापोंसे छुटकारा पा जाता है॥ ६४ ॥

भगवान् ही सबके स्वामी है और समृह-के-समृह

कॉलमलोंको ध्वंस करनेवाले हैं। यो तो उनका वर्णन

पय:कुल्या (मध्, घी एवं दुघकी नदियाँ अर्थात् सब

करनेके लिये बहत-से प्राण हैं, परन्तु उनमें सर्वत्र और निरन्तर भगवानुका वर्णन नहीं मिलता। श्रीमदागवत महापुराणमें तो प्रत्येक कथा-प्रसङ्गमें पद-पदपर सर्वस्वरूप भगवान्का ही वर्णन हुआ है।।६५॥ वे जन्म-मृत्यु आदि विकारोंसे रहित, देशकालादिकृत परिच्छेदोसे मुक्त एवं स्वयं आत्मतस्व हो है। जगत्की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय करनेवाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूपभृत ही हैं, पिन्न नहीं। ब्रह्मा, शहुर, इन्द्र आदि लोकपाल भी उनको स्तृति करना लेशमात्र भी नहीं जानते । उन्हीं एकतस सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूं॥ ६६॥ जिन्होंने अपने स्वरूपमें ही प्रकृति आदि नौ शक्तियोंका सङ्कल्प करके इस चराचर जगतुकी सृष्टि की है और जो इसके अधिष्टानरूपसे स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभृतिखरूप है, उन्हीं देवताओंके आराष्यदेव सनातन भगवानके चरणोंमें मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६७ ॥

श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमें ही निमान

थे। इस अखण्ड अद्वैत स्थितिसे उनकी भेददृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुस्लीमनोहर स्यामसुन्दरकी मधुमयी, मृङ्गलमयी, मनोहारिणी लीलाओंने उनकी वृतियोंको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने

जगत्के प्राणियोपर कृपा करके भगवतस्वको प्रकाशित करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापहारी व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें नमस्कार करता है ॥ ६८ ॥

# तेरहवाँ अध्याय

#### विभिन्न पुराणोंकी श्लोक-संख्या और श्रीमद्भागवतकी महिमा

सुतजी कहते हैं--ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तृतियोंके द्वारा जिनके गुण-गानमें संलग्न रहते हैं; साम-सङ्गीतके मर्मज्ञ ऋषि-मृनि अङ्ग, पद, क्रम एवं उपनिषदेकि सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते रहते हैं; योगीलोग ध्यानके द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मनसे जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किन्तू यह सब करते रहनेपर भी देवता, दैत्य, मनुष्य-कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूपको पूर्णतया न जान सका, उन स्वयंप्रकाश परमात्माको नमस्कार है॥ १॥ जिस समय भगवान्ने कच्छपरूप धारण किया था और उनकी पीठपर बड़ा भारी मन्दराचल मथानीकी तरह घूम रहा था, उस समय मन्दराचलकी चट्टानोंकी नोकसे खजलानेके कारण भगवानुको तनिक सुख मिला। वे सो गये और श्रासकी गति तनिक बढ गयी। उस समय उस श्रासवायसे जो समुद्रके जलको थका लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी धासवायुके धपेड़ोंके फलस्वरूप ज्वार-भाटेंकि रूपमें दिन-रात चढ़ता-उत्तरता रहता है, उसे अबतक विश्राम न मिला । भगवान्की वही परमप्रभावशाली श्वासवाय् आपलोगोंकी रक्षा करे ॥ २ ॥

शौनकजो ! अब प्राणोंकी अलग-अलग श्लोक-संख्या, उनका जोड़, श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सनिये। इसके दानकी पद्धति तथा दान और पाठ आदिकी महिमा भी आपलोग श्रवण कीजिये ॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराणमें दस हजार श्लोक, पद्मपुराणमें पचपन हजार, श्रीविष्णुप्राणमें तेईस हजार और शिवप्राणको श्लोकसंख्या चौबीस हजार है॥४॥ श्रीमद्भागवतमें अठारह हजार, नारदपुराणमें पच्चीस हजार, मार्कण्डेयपुराणमें नौ हजार तथा अग्निपुराणमें पन्द्रह हजार चारसौ श्लोक हैं॥५॥ भविष्यपुराणकी श्लोक संख्या चौदह हजार पाँच सौ है और ब्रह्मवैवर्तपुराणकी अठारह हजार तथा लिङ्गपुराणमें ग्यारह हजार श्लोक हैं॥६॥ क्राहपुराणमें चौबीस हजार, स्कन्धप्राणको स्लोक-संख्या इक्यासी हजार एक सौ है और वामनपुराणकी दस हजार॥७॥ कुर्मपुराण सत्रह हजार श्लोकोंका और मत्स्यपुराण चौदह हजार श्लोकोंका है। मरुड्पुराणमें उत्रीस हजार श्लोक हैं और ब्रह्माण्डपुराणमें बारह हजार ॥ ८ ॥ इस प्रकार सब प्राणोंकी श्लोक संख्या कुल मिलाकर चार लाख होती है। उनमें श्रीमद्भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चका है, अठारह हजार श्लोकोंका है॥ ९॥

शौनकजो ! पहले-पहल भगवान विष्णुने अपने नाभिकमलपर स्थित एवं संसारसे भवभीत ब्रह्मापर परम करुणा करके इस पुराणको प्रकाशित किया था॥ १०॥ इसके आदि, मध्य और अन्तमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली बहुत-सी कथाएँ हैं। इस महापुराणमें जो भगवान् श्रीहरिकी लीला-कथाएँ हैं, वे तो अभृत स्वरूप हैं ही; उनके सेवनसे सत्पृष्य और देवताओंको बढ़ा ही आनन्द मिलता है॥ ११॥ आपलोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदोंका सार है ब्रह्म और अख्याका एकत्वरूप अद्वितीय सद्वस्त् । वही श्रीयन्द्रागवतका प्रतिपाद्य विषय इसके निर्माणका प्रयोजन ş कैन्नस्य-मोक्ष ॥ १२ ॥

जो पुरुष भाद्रपद मासकी श्रीमद्भागवतको सोनेके सिंहासनपर रखकर उसका दान

देवर्षि नारदको उपदेश किया और नारदजीके रूपसे करता है, उसे परमगति प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ संतोंकी सभामें तभीतक दूसरे पुराणोंकी शोभा होती है, जबतक भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासको । तदनन्तर उन्होंने ही सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमदागवत महापुराणके दर्शन नहीं व्यासरूपसे योगोन्द्र शुक्रदेवजीको और श्रीशुक्रदेवजीके रूपसे अत्यन्त करुणावश राजर्षि परीक्षित्को उपदेश होते ॥ १४ ॥ यह श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषदोंका सार है। जो इस रस-स्थाका पान करके छक चुका है, वह किया । वे भगवान् परम शुद्ध एवं मायामलसे रहित हैं। किसी और पुराण-शास्त्रमें रम नहीं सकता ॥ १५ ॥ जैसे शोक और मृत्यु उनके पासतक नहीं फटक सकते। हम नदियोंमें गङ्गा, देवताओंमें विष्णु और वैष्णवामि सब उन्हों परम सत्यश्यरूप परमेश्वरका ध्वान करते श्रीशङ्करजी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणोंमें श्रीमन्द्रागवत हैं ॥ १९ ॥ हम उन सर्वसाक्षी भगवान बास्रदेवको है ॥ १६ ॥ शौनकादि ऋषियो ! जैसे सम्पर्ण क्षेत्रोंमें काशी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलापी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणोंमें श्रीमद्भागवतका स्थान सबसे ब्रह्माजीको इस श्रीमद्भागवत महाप्राणका उपदेश ऊँचा है।। १७ ।। यह श्रीमदागवतपुराण सर्वथा निर्दोष किया॥ २०॥ साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मस्वरूप है। भगवानके प्यारे भक्त वैष्णव इससे बडा प्रेम करते हैं। श्रीशकदेवजीको भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस पुराणमें जीवप्मृक्त परमहंसोंके सर्वश्रेष्ठ, आहुतीय एवं श्रीमद्भागवत महापूराण सुनाकर संसार-सर्पसे उसे हुए मायाके लेशसे रहित ज्ञानका गान किया गया है। इस राजर्षि परीक्षित्को मृक्ष किया॥ २१॥ देवताओंके गन्थकी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैकार्य आराध्यदेव सर्वेश्वर ! आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं अर्थात् क्रमोंको आत्यन्तिक निवृत्ति भी ज्ञान-वैराग्य एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कोजिये कि बार-बार भक्तिसे युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने जन्म प्रहण करते रहनेपर भी आपके चरणकमलोमें हमारी लगता है, उसे भगवान्की भक्ति प्राप्त हो जाती है और अविचल भक्ति बनी रहे ॥ २२ ॥ जिन भगवान्के नामोंका बह मुक्त हो जाता है।। १८॥ सङ्गीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवानुके चरणोंमें आत्मसमर्पण, उनके चरणोंमें

यह श्रीमद्भागवत भगवतत्वज्ञानका एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलनामें और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले-पहल स्वयं भगवान् नारायणने ब्रह्माजीके लिये प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्माजीके रूपसे

॥ बारहवाँ स्कन्ध समाप्त ॥

करता है ॥ २३ ॥

प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंको शान्त कर

देती है, उन्हीं परमतत्त्वस्वरूप श्रीहरिको में नमस्कार

सम्पूर्ण ग्रन्थ समाप्त

खदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्गिकमले रति मे वच्छ शाश्चतीम्॥



# श्रीमद्भागवतमाहात्म्य

### पहला अध्याय

परीक्षित् और वज्रनाभका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखसे भगवान्की लीलाके रहस्य और व्रजभूमिके महत्त्वका वर्णन

महर्षि व्यास कहते हैं—जिनका खरूप है सिव्चदानन्दयन, जो अपने सौन्दर्य और माधुर्याद गुणोंसे सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा-सर्वदा अनन्त सुखकी वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्तिसे इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं—उन भगवान् श्रीकृष्णको हम मित्तरसका आस्वादन करनेके लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

नैमिषारण्यक्षेत्रमें श्रीसूतजी स्वस्थ चित्तसे अपने आसनपर बैठे हुए थे। उस समय भगवान्की अमृतमयी लीलाकथाके रसिक, उसके रसाखादनमें अत्यन्त कुशल शौनकादि ऋषियोंने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया॥ २॥

ऋषियोंने पूछा—सृतजी ! धर्मराज युधिष्ठिर जब श्रीमथुरामण्डलमें अनिरुद्धनन्दन वज्रका और हस्तिनापुरमें अपने पीत्र परीक्षित्का राज्याभिषेक करके हिमालयपर चले गये, तब राजा वज्र और परीक्षित्ने कैसे-कैसे कौन-कौन-सा कार्य किया ॥ ३ ॥

स्तजीने कहा—भगवान् नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वतो और महर्षि व्यासको नमस्कार करके शुद्धचित होकर भगवतत्त्वको प्रकाशित करनेवाले इतिहासपुराणरूप 'जय'का उच्चारण करना चाहिये॥४॥ शौनकादि ब्रह्मियो ! जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पाण्डवगण स्वर्गारोहणके लिये हिमालय चले गये, तब सम्राट् परीक्षित् एक दिन मधुरा गये। उनकी इस यात्राका उद्देश्य इतना ही था कि बहाँ चलकर बन्ननामसे मिल-जुल आये॥५॥ जब बन्ननामको यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पितातुल्य परीक्षित् मुझसे मिलनेके लिये आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेमसे भर गया। उन्होंने नगरसे आगे

बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणोंमें प्रणाम किया और बड़े प्रेमसे उन्हें अपने महत्वमें ले आये ॥ ६ ॥ बीर परीक्षित् भगवान् श्रीकृष्णके परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य-निरत्तर आनन्द्यन श्रीकृष्णकर्म ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके प्रपीत्र वजनाभका बड़े प्रेमसे आलिङ्गन किया। इसके बाद अन्तःपुरमें जाकर भगवान् श्रीकृष्णकी रोहिणी आदि पत्रियोंको नमस्कार किया॥ ७ ॥ रोहिणी आदि श्रीकृष्ण-पत्रियोंने भी सम्राट् परीक्षित्का अत्यन्त सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आरामसे बैठ गये, तब उन्होंने वजनाभसे यह बात कही॥ ८ ॥

राजा परीक्षित्ने कहा—'हे तात ! तुम्हारे पिता और पितामहोंने मेरे पिता-पितामहको बडे-बड़े सङ्टॉसे बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है ॥ ९ ॥ प्रिय बज्जनाभ ! यदि मैं उनके उपकारोंका बदला चुकाना चाहै तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता । इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता है कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाजमें लगे रहो ॥ १० ॥ तुम्हें अपने खुजानेकी, सेनाकी तथा शत्रुओंको दबाने आदिकी तनिक भी चिन्ता न करनी चाहिये। तुम्हारे लिये कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही; यह यह कि तुन्हें अपनी इन माताओंकी खूब प्रेमसे भली-भाँति सेवा करते रहना चाहिये॥११॥ यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति-विपत्ति आये अथवा किसी कारणवश तुन्हारे हृदयमें अधिक क्लेशका अनुभव हो, तो मुझसे बताकर निश्चित्त हो जाना; मैं तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर कर दुँगा।' सम्राट् परीक्षित्की यह बात सुनकर क्यनापको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित्से कहा---॥ १२॥

वज्रनाभने वहा-'महाराज! आप मुझसे जो

कुछ कह रहे हैं, वह सर्वधा आपके अनुरूप है। आपके पिताने भी मुझे धनुर्वेदकी शिक्षा देकर मेरा महान् उपकार किया है ॥ १३ ॥ इसलिये मुझे किसी बातकी तनिक भी चिन्ता नहीं है; क्योंकि उनकी कृपासे में क्षत्रियोचित श्रुरवीरतासे भली-भाँति सम्पन्न हैं। मुझे केवल एक बातकी बहुत बड़ी चिन्ता है, आप उसके सम्बन्धमें कुछ विचार कीजिये ॥ १४ ॥ यद्मपि मैं मध्रामण्डलके राज्यपर अभिषिक्त हैं, तथापि मैं यहाँ निर्जन बनमें ही रहता है। इस कातका मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँकी फ्रजा कहाँ चली गयी; क्योंकि राज्यका सुख तो तभी है, जब प्रजा रहे'॥ १५॥ जब बजनाभने परीक्षितसे यह बात कही, तब उन्होंने वजनाभका सन्देह मिटानेके लिये महर्षि शाण्डिल्यको बुलवाया । ये ही महर्षि शाण्डिल्य पहले नन्द आदि गोपीके प्रोहित थे ॥ १६ ॥ परीक्षितका सन्देश पाते ही महर्षि शाण्डिल्य अपनी कृटी छोड़कर बहाँ आ पहुँचे। क्यनाभने विधिपर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया और वे एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए॥१७॥ राजा परीक्षित्ने वजनाभको बात उन्हें कह सुनायी। इसके बाद महर्षि शाष्टिल्य बड़ी प्रसन्नतासे उनको सान्त्वना देते हुए कहने लगे—॥ १८॥

शाण्डित्यजीने कहा—'प्रिय परीक्षित् और वज्रनाभ ! मैं तुमलोगोंसे वजभूमिका रहस्य बतलाता हैं। तुम दत्तचित होकर सुनो । 'बज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति । इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भृषिका नाम 'त्रज' पड़ा है ॥ १९ ॥ सत्त्व, रज, तम---इन तीन गुणोंसे अतीत जो परकार है, वही व्यापक है। इसलिये उसे 'श्रज' कहते हैं। वह सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन्यक पुरुष उसीमें स्थित रहते हैं॥२०॥ इस परब्रह्मस्वरूप व्रजधाममें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है। उनका एक-एक अंग सच्चिदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और आप्तकाम है। प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते हैं॥ २१॥ भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा है---राधिका; उनसे रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके

मर्मञ्ज ज्ञानी पुरुष उन्हें 'आत्माराम' कहते हैं।। २२ ॥

'काम' शब्दका अर्थ है कामना—अभिलाषा। ब्रजमें

भगवान् श्रीकृष्णके बाव्छित पदार्थ है—गौएँ, म्वालबाल,

यह रहस्य-लीला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव करते हैं॥ २४॥ प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलामें ही रजोग्ण, सत्त्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवानुकी लीला दो प्रकारकी है-एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी ॥ २५ ॥ वास्तवी लीला खसंवेद्य है---उसे स्तयं भगवान् और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवंकि सामने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है। वास्तवी लीलाके बिना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परन्त् व्यावहारिकी लीलाका वास्तविक लीलाके रुज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ तम दोनों भगवानुकी जिस लीलाको देख रहे हो, यह व्यावहारिकी लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीलाके अन्तर्गत है। इसी पृथ्वीपर यह मधुरामण्डल है॥ २७॥ यहीं वह ब्रजभूमि है, जिसमें भगवानुकी वह वास्तवी रहस्य-लीला गुप्तरूपसे होती रहती है। वह कभी-कभी प्रेमपूर्ण हृदयवाले रसिक पत्त्रोंको सब ओर दीखने लगती है॥ २८॥ कभी अद्राईसवे द्वापके अन्तमें जब भगवानुकी रहस्य-लीलाके अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान् अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोंके साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतारका यह प्रयोजन होता है कि रहस्य-लीलाके अधिकारी भक्तजन भी अन्तरङ्क परिकरीके साथ सम्मिलित होकर लीला-रसका आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवानुके अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर अवतार लेते हैं॥ २९-३०॥ अभी-अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान्

अपने सभी प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ पूर्ण करके अब

अन्तर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ

पहले तीन प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे; इसमें सन्देह

नहीं है ॥ ३१ ॥ उन तीनोंमें प्रथम तो उनकी श्रेणी है, जो

गोपियाँ और उनके साथ लीला-विहार आदि; वे

सव-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसीसे श्रीकृष्णको

'आप्तकाम' कहा गया है॥ २३॥ भगवान् श्रीकृष्णकी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* भगवानके नित्य 'अन्तरङ्ग' पार्थद हैं—जिनका भगवानसे कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं, जो एकमात्र भगवानुको पानेकी इच्छा रखते हैं--- उनको अन्तरङ्ग-लीलामें अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणीमें देवता आदि हैं। इनमेंसे जो देवता आदिके अंशसे अवतीर्ण हए थे. उन्हें भगवानने ब्रजभूमिसे हटाकर पहले ही द्वारका पहुँचा दिया था॥ ३२॥ फिर भगवान्ने ब्राह्मणके शापसे उत्पन्न मुसलको निमित्त बनाकर यदकुलमें अवतीर्ण देवताओंको स्वर्गमें भेज दिया और पुनः अपने-अपने अधिकारपर स्थापित कर दिया। तथा जिन्हें एकमात्र भगवान्को ही पानेकी इच्छा थी, उन्हें प्रेमानन्दस्तरूप बनाकर श्रीकृष्णने सदाके लिये अपने नित्य अन्तरक् पार्षदीमें सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद है, वे यद्यपि यहाँ गुप्तरूपसे होनेवाली नित्यलीलामें सदा ही रहते हैं, परन्तु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुषोंके लिये वे भी आदृश्य हो गये हैं ॥ ३३-३४ ॥ जो लोग व्यावहारिक लोलामें स्थित हैं, वे नित्यलीलाका दर्शन पानेके अधिकारी नहीं है; इसलिये यहाँ आनेवालोंको सब ओर निर्जन वन-स्ना-ही-स्ना दिखायी देता है; क्योंकि वे वास्तविक लीलामें स्थित

इसलिये वजनाभ ! तुम्हें तनिक भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। तुम मेरी आज्ञासे यहाँ बहत-से गाँव बसाओ; इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथोंकी सिद्धि

भक्तजनोंको देख नहीं सकते॥ ३५॥

होगी ॥ ३६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने जहाँ जैसी लीला को है, उसके अनुसार उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेको गाँव बसाओ और इस प्रकार दिव्य वजभूमिका भली-भाँति सेवन करते रहो ॥ ३७ ॥ गोवर्धन, दीर्घपुर (डीग), मध्रा, महावन (गोकल), नन्दिग्राम (नन्दर्गांव) और वृहत्सानु (बरसाना) आदिमें तुम्हें अपने लिये छावनी बनवानी चाहिये॥ ३८॥ उन-उन स्थानोमें रहकर भगवानकी लीलाके स्थल नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कण्ड तथा कुझ-वन आदिका सेवन करते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे तुन्हारे राज्यमें प्रजा बहुत ही सम्पन्न होगी और तुम भी अत्यन्त प्रसन्न रहोगे ॥ ३९ ॥ यह क्रजभूमि सन्विदानन्दमयी है, अतः तुन्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमिका सेवन करना चाहिये। मैं आशीर्वाद देता हैं; मेरी कृपासे भगवानुकी लीलाके जितने भी स्थल हैं, सबकी तुन्हें ठीक-ठीक पहचान हो जायगी ॥ ४० ॥ वजनाभ ! इस ब्रजभूमिका सेवन करते रहनेसे तुम्हें किसी दिन उद्धवजी मिल जायेंगे। फिन तो अपनी माताओंसहित तुम उन्होंसे इस भूमिका तथा भगवानकी लीलाका रहस्य भी जान लोगे॥ ४१॥

मुनिवर शाण्डिल्यजी उन दोनोंको इस प्रकार समझा-बुझाकर भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए अपने आश्रमपर चले गये। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित् और वजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हर् ॥ ४२ ॥

\*\*\*\*

## दूसरा अध्याय

यपुना और श्रीकृष्णपत्रियोंका संवाद, कीर्तनोत्सवमें उद्धवजीका प्रकट होना

ऋषियोंने पूछा — सतजी ! अब यह बतलाइये कि परीक्षित् और वजनाभको इस प्रकार आदेश देकर जब शाण्डिल्य मुनि अपने आश्रमको लौट गये, तब उन दोनों कैसे-कैसे और कौन-कौन-सा काम राजाओंने किया ?॥ १ ॥

· सुतजी कहने लगे—तदनत्तर महाराज परीक्षित्ने इन्द्रमस्थ (दिल्ली) से हजारों बड़े-बड़े सेटोंको ब्रुलबक्तर मथुरामें रहनेकी जगह दी॥२॥ इनके

अतिरिक्त सम्राट् परीक्षित्ने मधुरामण्डलके ब्राह्मणी तथा प्राचीन वानरोंको, जो भगवानुके बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदरके योग्य समझकर मधुरानगरीमें बसाया॥ ३ ॥ इस प्रकार राजा परीक्षित्की सहायता और महर्षि शाण्डिल्यकी कृपासे वजनाभने क्रमशः उन सभी स्थानीकी खोज की, जहाँ भगवान् श्रीकृष्य अपने प्रेमी गोप-गोपियोंके साथ नाना प्रकारकी लीलाएँ करते थे। लीलास्थानोंका बोक-ठीक निश्चय हो

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जानेपर उन्होंने वहाँ-वहाँकी लीलाके अनुसार उस-उस स्थानका नाम-करण किया, भगवान्के लोलाविग्रहोंकी स्थापना की तथा उन-उन स्थानीपर अनेको गाँव बसाये। स्थान-स्थानपर भगवान्के नामसे कुण्ड और कुएँ खुदवाये। कुन्न और बगीचे लगवाये, शिव आदि देवताओंकी स्थापना की॥४-५॥ गोकिन्ददेव, हरिदेव आदि नामोंसे भगवद्विष्ठह स्थापित किये। इन सब शुभ कमेंकि द्वारा कड़नाभने अपने राज्यमें सब ओर एकमात्र श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार किया और बड़े हो आनन्दित हुए॥६॥ उनके प्रजाजनोंको भी बड़ा आनन्द था, वे सदा भगवान्के मधुर नाम तथा लीलाओंके कीर्तनमें संलग्न हो परमानन्दके समृद्रमें डुबे रहते थे और सदा ही क्वनायके राज्यकी प्रशंसा किया करते थे॥७॥

एक दिन भगवान् श्रीकृष्णकी विरह-वेदनासे व्याकुल सोलह हजार एनियाँ अपने प्रियतम पतिदेवकी चतुर्थ पटरानी कालिन्दी (यमुनाजी) को आनन्दित देखकर सरलभावसे उनसे पूछने लगीं। उनके मनमे सीतियाडाह लेशमात्र भी नहीं था ॥ ८ ॥

श्रीकृष्णकी रानियोंने कहा-वित कालिन्दी ! जैसे हम सब श्रीकृष्णको धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तम भी तो हो। हम तो उनकी विरहाग्निमें जली जा रही हैं, उनके वियोग-द:खसे हमारा हृदय व्यधित हो रहा है: किन्त तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो। इसका क्या कारण है ? करन्याणी ! कुछ बताओ तो सही ॥ ९ ॥

उनका प्रश्न सुनकर यमुनाजी हैंस पड़ीं । साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतमको पत्नी होनेके कारण ये भी मेरी ही बहिनें हैं, पिघल गयीं; उनका हृदय दयासे द्रवित हो उठा। अतः ये इस प्रकार कहने लगीं॥ १०॥

यमुनाजीने कहा-अपनी आत्मामें ही रमण करनेके कारण भगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं और उनकी आत्मा है-श्रीराधाजी ! मैं दासीको भाँति राधाजीकी सेवा करती रहती हैं; उनको सेवाका ही यह प्रभाव है कि विरष्ट हमारा स्पर्श नहीं कर सकता।। ११॥ भगवान् श्रीकृष्णकी जितनी भी रानियाँ हैं, सब-की-सब श्रीराधाजीके ही अंशका विस्तार हैं । भगवान् श्रीकृष्ण और राधा सदा एक-दूसरेके सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य-संयोग है; इसलिये ग्रधाके स्वरूपमें अंशतः विद्यमान जो

श्रीकृष्णको अन्य रानियाँ हैं, उनको भी भगवानुका नित्य-संयोग प्राप्त है ॥ १२ ॥ श्रीकृष्ण ही राधा है और राधा ही श्रीकृष्ण है। उन दोनोंका प्रेम ही वंशी है। तथा राधाकी प्यारी सखी चन्द्रावली भी श्रीकृष्ण-चरणेकि नखरूपी चन्द्रमाओंको सेवामें आसक्त रहनेके कारण ही

श्रीकृष्णको सेवामें उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन ै; इसीलिये वह कोई दुसरा खरूप धारण नहीं करती। मैंने यहीं श्रीराधामें ही रुक्मिणी आदिका समावेश देखा

है॥ १४॥ तुमलोगोंका भी सर्वाशमें श्रीकृष्णके साथ

वियोग नहीं हुआ है, किन्तु तुम इस रहस्यको इस रूपमें

'चन्द्रावली' नामसे कही जाती है॥ १३॥ श्रीराधा और

जानती नहीं हो, इसीलिये इतनी व्याकुल हो रही हो ॥ १५ ॥ इसी प्रकार पहले भी जब अक्रुर श्रीकृष्णको नन्दर्गावसे मधुरामें ले आये थे, उस अवसरपर जो गोपियोंको श्रीकृष्णसे विरहकी प्रतीति हुई थी, यह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरहका आधास था। इस बातको जबतक वे नहीं जानती थीं, तबतक उन्हें बड़ा कष्ट था; फिर जब उद्धवजीने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बातको समझ सर्की ॥ १६ ॥ यदि तुन्हें

सुतजी कहते हैं—ऋषिगण ! जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्रीकृष्णकी प्रतियाँ सदा प्रसन्न रहनेवाली यमुनाजीसे पुनः बोलीं। उस समय उनके हदयमें इस बातको बड़ी लालसा थी कि किसी उपायसे उद्धवजीका दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतमके नित्य-संयोगका सौभाग्य प्राप्त हो सके॥ १८॥

भी उद्धवजीका सत्संग प्राप्त हो जाय तो तुम सब

भी अपने प्रियतम श्रीकृष्णके साथ नित्यविहारका सुख

प्राप्त कर लोगी ॥ १७ ॥

श्रीकृष्णपत्रियोने कहा—सखी ! तुम्हारा ही जीवन धन्य हैं; क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथके वियोगका दुःख नहीं घोगना पड़ता । जिन श्रीराधिकाजीकी कुपासे तुम्हारे अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हुई है, उनकी अब हमलोग भी दासी हुई ॥ १९ ॥ किन्तु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्भवजीके मिलनेपर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे: इसलिये कालिन्दी ! अब ऐसा कोई उपाय बताओ. जिससे उद्धवजी भी शीघ्र ही मिल जाये॥ २०॥

सुतजी कहते हैं-श्रीकष्णकी सनियोंने जब

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* यम्नाजीसे इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्रीकृष्णचन्द्रकी सोलह कलाओंका चिन्तन करती हुई उनसे कहने लगीं--- ॥ २१ ॥ "जब भगवान् श्रीकृष्ण अपने परमधामको पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मन्त्री उद्धवसे कहा—'उद्धव! साधना करनेकी भूमि है

बदरिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करदेके लिये तुम वहीं जाओ।' भगवानुकी इस आञ्चाके अनुसार उद्धवजी इस समय अपने साक्षात् खरूपसे बदरिकाश्रममें

विराजमान हैं और वहाँ जानेवाले जिज्ञासुलोगोंको भगवान्के बताये हुए ज्ञानका उपदेश करते रहते हैं॥ २२ ॥ साधनको फलरूपा भूमि है—ब्रजभूमि; इसे भी इसके रहस्योंसहित भगवान्ते पहले ही उद्धवको दे

दिया था। किन्तु वह फलभूमि यहाँसे भगवानुके अन्तर्धान होनेके साथ ही स्थल दृष्टिसे परे जा चकी है; इसीलिये इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पहते ॥ २३ ॥ फिर

गोवर्धन पर्वतके निकट भगवानुकी लीलासहचरी गोपियोंकी विहार-स्थली है; वहाँकी लता, अङ्कर और बेलोंके रूपमें अवस्य ही उद्धवजी वहाँ निवास करते हैं। लताओंके रूपमें उनके रहनेका यही उद्देश्य है कि

भी एक स्थान है, जहाँ उद्धवजीका दर्शन हो सकता है।

भवधानुकी प्रियतमा गोपियोंकी चरणरज उनपर पडती रहे ॥ २४ ॥ उद्धवजीके सम्बन्धमें एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान्ने अपना उत्सव-स्वरूप प्रदान

किया है। भगवानुका उत्सव उद्धवजीका अंग है, वे उससे

अलग नहीं रह सकते; इसलिये अब तुमलोग वज्रनाचको साथ लेकर वहाँ जाओ और कसुमसरोवरके पास ठहरो ॥ २५ ॥ भगवद्धकाँकी मण्डली एकत्र करके बीणा,

वेण् और मृदङ्क आदि बाजेंकि साथ भगवानुके नाम और लीलाओंके कीर्तन, भगवत्सम्बन्धी काव्य-कथाओंके श्रवण तथा भगवद्गुणगानसे युक्त सरस संगीतोंद्वारा

महान् उत्सव आरम्भ करो॥ २६॥ इस प्रकार जब उस महान् उत्सवका विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ

उद्धवजीका दर्शन मिलेगा वे ही मली-भाँति तुम सब लोगोंके मनोरथ पूर्ण करेंगे"॥ २७॥

सुतजी कहते हैं-यमुनाजीकी बतायी हुई बाते सुनकर श्रीकृष्णकी सनियाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यम्नाजीको प्रणाम किया और वहाँसे लौटकर वजनाभ तथा परीक्षित्से वे सारी बातें कह सुनार्यी ॥ २८ ॥ सब

बातें सुनकर परीक्षित्को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वजनाभ तथा श्रीकृष्णपत्रियोंको उसी समय साथ ले उस स्थानपर पहेंचकर तत्काल यह सब कार्य आएभ करवा दिया, जो कि यमुनाजीने बताया था॥ २९॥ गोवर्धनके

निकट वृन्दावनके भीतर कुस्मसरोवरपर जो संख्यिंकी विहारस्थली है, वहाँ ही श्रीकृष्णकीर्तनका उत्सव आरम्भ

हुआ ॥ ३० ॥ वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजी तथा उनके प्रियतम श्रीकृष्णको वह लीलाभूमि जब साक्षात् सङ्गीर्तनकी शोभासे सम्पन्न हो गयी, उस समय वहाँ रहनेवाले सभी भक्तजन एकाय हो गये; उनकी दृष्टि,

उनके मनकी वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी॥३१॥ तदनत्तर सबके देखते-देखते वहाँ फैले हए तुण, गुल्म और लताओंके समुहसे प्रकट होकर श्रीउद्धवजी सबके

सामने आये । उनका शरीर स्थामवर्ण था, उसपर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गलेमें वनमाला और गुंजाकी माला

धारण किये हुए थे तथा मुखसे बारबार गोपीवल्लभ श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंका गान कर रहे थे। उद्भवजीके आगमनसे उस सङ्कीर्तनोत्सवकी शोभा कई गुनी बढ़

गयी । जैसे स्फटिकमणिकी बनी हुई अट्टालिकाकी छतपर चाँदनी छिटकनेसे उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती हैं। उस

समय सभी लोग आनन्दके समुद्रमें निमन्न हो अपना सब कुछ भूल गये, सुध-बुध खो बैठे ॥ ३२-३४ ॥ थोडी देर

बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोकसे नीचे आयी, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धवजीको भगवान श्रीकृष्णके

ह्वरूपमें उपस्थित देख, अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेके कारण प्रसन्न हो, वे उनकी पूजा करने लगे ॥ ३५ ॥

### तीसरा अध्याय

श्रीमद्भागवतकी परम्परा और उसका माहात्य, भागवतश्रवणसे श्रोताओंको भगवद्भामकी प्राप्ति

सुतजी कहते हैं—उद्धवजीने वहाँ एकत्र हुए सब लोगोंको श्रीकृष्णकीर्तनमें लगा देखकर सभीका सत्कार किया और राजा परीक्षितको हृदयसे लगाकर कहा ॥ १ ॥

उद्धवजीने कहा---राजन् ! तुम धन्य हो, एकमात्र श्रीकृष्णकी भक्तिसे ही पूर्ण हो ! क्योंकि श्रीकृष्ण-सङ्घीतंत्रके महोत्सवमें तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है।। २।। वडे सौभाग्यकी बात है कि श्रीकृष्णकी प्रतियोंके प्रति तम्हारी भक्ति और वजनाभपर तम्हारा प्रेम है। तात ! तुम जो कुछ कर रहे हो, सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्रीकृष्णने ही तुम्हे शरीर और वैभव प्रदान किया है; अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्रपर प्रेम होना स्वाभाविक ही है ॥ ३ ॥ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि समस्त द्वारकावासियोंमें ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें क्रजमें निवास करानेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको आज्ञा की थी॥४॥ श्रीकृष्णका पनरूपी चन्द्रमा राधाके मुखकी प्रभारूप चाँदनीसे युक्त हो उनकी लीलाभूमि वृन्दावनको अपनी किरणोंसे सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र नित्य परिपूर्ण हैं, प्राकृत चन्द्रमाकी भाँति उनमें वृद्धि और क्षयरूप विकार नहीं होते। उनकी जो सोलह कलाएँ हैं. उनसे सहस्रों चिन्मय किरणे निकलती रहती हैं; इससे उनके सहस्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओंसे युक्त, नित्य परिपूर्ण श्रीकृष्ण इस वजभूमिमें सदा ही विद्यमान रहते हैं; इस भूमिमें और उनके स्वरूपमें कुछ अन्तर नहीं है॥६॥ राजेन्द्र परीक्षित् ! इस प्रकार विचार करनेपर सभी ब्रजवासी भगवान्के अक्रमें स्थित हैं। शरणागतींका भय दूर करनेवाले जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें है॥ ७॥ इस अवतारमें भगवान श्रीकृष्णने इन सबको अपनी योगमायासे अभिभृत कर लिया है, उसीके प्रभावसे ये अपने खरूपको भूल गये हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्सन्देह ऐसी ही है।। ८ ॥ श्रीकृष्णका प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसीको भी अपने खरूपका बोध नहीं हो सकता। जीवोंके अन्तःकरणमें जो श्रीकष्णतन्त्रका

प्रकाश है, उसपर सदा माथाका पर्दा पड़ा रहता है ॥ ९ ॥ अड्डाईसवें द्वापरके अन्तमें जब भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी मायाका पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवॉको उनका प्रकाश प्राप्त होता है॥ १०॥ किल् अब वह समय तो बीत गया; इसलिये उनके प्रकाशकी प्राप्तिके लिये अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है, सनो ! अहाईसबें द्वापरके अतिरिक्त समयमें बदि कोई श्रीकृष्णतस्वका प्रकाश पाना चाहे, तो उसे वह श्रीमद्भागवतसे ही प्राप्त हो सकता है ॥ ११ ॥ भगवानुके भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद्भागवत शास्त्रका कोर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान् श्रीकृष्ण साक्षात्रूपसे विराजमान रहते हैं॥१२॥ श्रीमद्भागवतके एक या आधे स्लोकका ही पाठ होता है, वहाँ भी श्रीकृष्ण अपनी त्रियतमा गोपियोंके साथ विद्यमान रहते हैं ॥ १३ ॥ इस पवित्र भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाकर भी जिन लोगोंने पापके अधीन होकर शीमद्रागयत नहीं सना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली ॥ १४ ॥ जिन बङ्भागियोने प्रतिदिन श्रीमद्भागयत शासका सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी--तीनोंके ही कुलका मली-भाँति उद्धार कर दिया ॥ १५ ॥ श्रीमद्भागवतके स्वाध्याय और श्रवणसे ब्राह्मणोंको विद्याका प्रकाश (बोध) प्राप्त होता है, क्षत्रियलोग शत्रुऑपर विजय पाते हैं, वैश्योंको धन मिलता है और शुद्र स्वस्थ--नीरोग बने रहते हैं॥ १६॥ स्त्रियों तथा अन्यज आदि अन्य लोगोंकी भी इच्छा श्रीमद्भागवतसे पूर्ण होती है; अतः कौन ऐसा भाग्ववान् पुरुष है, जो श्रीमद्भागवतका निस्य ही सेवन न करेगा ॥ १७ ॥ अनेकों जन्मोतक साधना करते-करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद्भागवतकी प्राप्ति होती है । भागवतसे भगवानुका प्रकाश मिलता है, जिससे भगवद्धक्ति उत्पन्न होती है॥ १८॥ पूर्वकालमें सांख्यायनकी कृपासे श्रीमद्भागवत बृहस्पतिजीको मिला और बृहस्पतिजीने मुझे दिया; इसीसे मैं श्रीकृष्णका प्रियतम सखा हो सका है।।१९।। परीक्षित्!

बहस्पतिजीने मुझे एक आख्यायिका भी सुनायी थी, उसे तम सनो। इस आख्यायिकासे श्रीमद्भापवत-श्रवणके

सम्प्रदायका क्रम भी जाना जा सकता है।। २०॥ वृहस्पतिजीने कहा बा-अपनी मायासे प्रत्यरूप धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने जब सृष्टिके लिये संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रहसे तीन पुरुष प्रकट हए। इनमें रजोग्णकी प्रधानतासे ब्रह्मा, सत्त्वगुणकी प्रधानतासे विष्णु और तमोगुणकी प्रधानतासे रुद्र प्रकट हए। भगवान्ते इन तीनोंको क्रमशः जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेका अधिकार प्रदान किया ॥ २१-२२ ॥ तब भगवानके नाभि-कमलसे उत्पन्न पुर ऋषाजीने उनसे अपना मनोभाव यो प्रकट किया।

ब्रह्मजीने कहा-परमात्मन् ! आप नार अर्थात् जलमें शयन करनेके कारण 'नारायण' नामसे प्रसिद्ध है, सबके आदिकारण होनेसे आदिपुरुष हैं; आपको नमस्कार है।। २३ ।। प्रभो ! आपने मुझे सृष्टिकर्ममें लगाया है, मगर भुझे भय है कि सृष्टिकालमें अत्यन्त पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृतिमें कहीं बाधा न डालने लग जाय। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बतायें, जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे ॥ २४ ॥

बृहस्पतिजी कहते हैं — जब ब्रह्माजीने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्वकालमें भगवानुने उन्हें श्रीमद्रागवतका उपदेश देकर कहा-- 'ब्रह्मन् ! तम अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये सदा ही इसका सेवन करते रहों ॥ २५॥ ब्रह्माजी श्रीमद्भागवतका उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीकृष्णकी नित्य प्राप्तिके लिये तथा सात आवरणोंका मंग करनेके लिये श्रीमद्रागवतका सप्ताह-पारायण किया ॥ २६ ॥ सप्ताह-यज्ञकी विधिसे सात दिनोतक श्रीमद्भागवतका सेवन करनेसे ब्रह्माजीके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। इससे वे सदा भगवतस्मरण-पूर्वक सृष्टिका विस्तार करते और बारबार सप्ताह-यज्ञका अनुष्टान करते रहते हैं ॥ २७ ॥ ब्रह्माजीकी ही भाँति विष्ण्ने भी अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये उन परमपुरुष परमात्पासे प्रार्थना की; क्योंकि उन पुरुषोत्तमने विष्णुको भी प्रजा-पालनरूप कर्ममे नियुक्त किया था ॥२८॥

विष्णुने कहा-देव ! मैं आपकी आज्ञाके अनुसार

कालक्रमसे जब-जब धर्मको हानि होगी, तब-तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्मकी स्थापना करूँगा ॥ ३० ॥ जो भोगोंकी इच्छा रखनेवाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किये हुए यञ्जादि कमोंका फल अर्पण करूँगा: तथा जो संसारबन्धनसे मक्त होना चाहते हैं, विरक्त है, उन्हें उनके इच्छनुसार पाँच प्रकारकी मुक्ति भी देता रहेंगा॥ ३१॥ परन्तु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूँगा—यह बात समझमें नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मीजीकी भी रक्षा कैसे कर सकुँगा, इसका उपाय भी बताइये॥ ३२॥

विष्णुकी यह प्रार्थना सुनकर आदिपुरुष श्रीकृष्णने

उन्हें भी श्रीमद्भागवतका उपदेश किया और कहा—'तुम

कर्म और ज्ञानके उद्देश्यसे प्रवृत्ति और निवृत्तिके द्वारा

यथोचित रूपसे प्रजाओंका पालन कर्रूणा॥ २९॥

अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये इस श्रीमद्भागवत-शासका सदा पाठ किया करो' ॥ ३३ ॥ उस उपदेशसे विष्णुभगवानुका चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मीजीके साथ प्रत्येक मासमें श्रीमद्भागवतका चिन्तन करने लगे। इससे वे परमार्थका पालन और यथार्थरूपसे संसारकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए॥ ३४॥ जब भगवान् विष्ण् स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मीजी प्रेमसे श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवतकथाका श्रवण एक मासमें ही समाप्त होता है ॥ ३५ ॥ किन्तु जब लक्ष्मीजी स्वयं अक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवतकथाका रसास्वादन दो मासतक होता रहता है; उस समय कथा बड़ी सुन्दर, बहुत ही रुचिकर होती है।। ३६।। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ हैं, उन्हें जगतुके पालनकी चिन्ता करनी पड़ती है; पर लक्ष्मीजी इन झंझटोंसे अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिल है। इसीसे लक्ष्मीजीके मृखसे भागवतकथाका रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात् रुद्रने भी, जिन्हें भगवानने पहले

रुद्धने कहा-मेरे प्रभु देवदेव ! मुझमें नित्य, नैमितिक और प्राकृत संहारकी शक्तियाँ तो हैं, पर आत्यन्तिक संहारकी शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे

संहार-कार्यमें लगाया था, अपनी सामर्थ्यकी वृद्धिके लिये

उन परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ॥ ३७-३८ ॥

लिये बड़े दुःखकी बात है। इसी कमीकी पूर्तिके लिये मैं आपसे प्रार्थना करता हैं॥ ३९-४०॥

बृहस्पतिजी कहते हैं—स्ट्रकी प्रार्थना सुनकर नारायणने उन्हें भी श्रीमद्भागवतका ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्रने एक वर्षमें एक पारायणके क्रमसे भागवतकथाका सेवन किया। इसके सेवनसे उन्होंने तमोगुणपर विजय पायी और आत्यन्तिक संहार (मोक्ष) की शक्ति भी प्राप्त कर ली ॥ ४१-४२ ॥

उद्भवनी कहते हैं-श्रीमद्भागवतके माहात्यके सम्बन्धमें यह आख्यायिका मैंने अपने श्रीबृहस्पतिजीसे सूनी और उनसे भागवतका उपदेश प्राप्त कर उनके चरणोमें प्रणाम करके मैं बहुत ही आनन्दित हुआ ॥ ४३ ॥ तत्पश्चात् भगवान् विष्णुकी रीति खोकार करके मैंने भी एक मासतक श्रीमद्भागवतकथाका भली-भाँति रसास्वादन किया॥४४॥ उतनेसे ही मैं भगवान् श्रीकृष्णका प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात् भगवान्ते मुझे व्रजमे अपनी त्रियतमा गोर्पियोंकी सेवामें नियुक्त किया॥ ४५॥ यद्यपि भगवान् अपने लीलापरिकरोंके साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिये योपियोंका श्लोकष्णसे कभी भी वियोग नहीं होता; तथापि जो प्रयसे विरहवेदनाका अनुभव कर रही थीं, उन गोपियोंके प्रति भगवान्ते मेरे मुखसे भागवतका सन्देश कहलाया ॥ ४६ ॥ उस सन्देशको अपनी बृद्धिके अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तरन्त ही विरहवेदनासे मुक्त हो गयीं। मैं भागवतके इस रहस्यको तो नहीं समझ सका, किन्तु मैंने उसका चमस्कार प्रत्यक्ष देखा॥४७॥ इसके बहुत समयके बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवानसे अपने परमधाममें पधारनेकी प्रार्थना करके चले गये, उस समय पीपलके वृक्षकी जड़के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान्ने श्रीमद्भागवत-विषयक उस रहस्यकः स्वयं हो उपदेश किया और मेरी बृद्धिमें उसका दुढ़ निश्चय करा दिया। उसीके प्रभावसे मैं वदस्किश्रममें रहकर भी यहाँ ब्रजको लताओं और बेलोंमें निवास करता हैं ॥ ४८-४९ ॥ उसीके बलसे यहाँ नारदकुण्डपर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान्के भक्तीकी श्रीमन्द्रागवतके सेवनसे श्रीकृष्ण-तत्त्वका प्रकाश प्राप्त हो सकता है।। ५०।। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए

इन सभी भक्तजनोंके कार्यको सिद्धिके लिये मैं श्रीमदागवतका पाठ करूँगा; किन्तु इस कार्यमें तुन्हें ही सहायता करनी पड़ेगी॥ ५१ ॥

सुतजी कहते हैं—यह सुनकर राजा परीक्षित् उद्धवजीको प्रणाम करके उनसे बोले।

परीक्षितने कहा—हरिदास उद्धवजी ! निश्चिन्त होकर श्रीमद्भागवत-कथाका कीर्तन करें ॥ ५२ ॥ इस कार्यमें मुझे जिस प्रकारकी सहायता करनी आवश्यक हो, उसके लिये आज्ञा दें।

सुतजी कहते हैं—परीक्षित्का यह वचन सुनकर उद्भवजी भन-ही-भन बहुत प्रसन्न हुए और बोले ॥ ५३ ॥

उद्धवजीने कहा-राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णने जबसे इस पृथ्वीतलका परित्याग कर दिया है, उबसे यहाँ अत्यन्त बलवान् कलिय्गका प्रभूख हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्भ हो जायगा, बलवान् कलियुग अवश्य ही इसमें बहुत यहा विव डालेगा ॥ ५४ ॥ इसलिये तुम दिग्विजयके लिये जाओ और कॉलयुगको जीतकर अपने वशमें करो। इधर मैं तन्हारी सहायतासे वैष्णवी रीतिका सहारा लेकर एक महोनेतक यहाँ श्रीमद्भागवतकथाका रसाखादन कराऊँगा और इस प्रकार भागवतकथाके रसका प्रसार करके इन सभी श्रोताओंको भगवान् मधुसूदनके नित्य गोलोकधाममें पहुँचाऊँगा ॥ ५५-५६ ॥

सुतजी कहते हैं-- उद्धवजीकी वात सुनकर राजा परीक्षित् पहले तो कलियुगपर विजय पानेके विचारसे बड़े ही प्रसन्न हुए; परन्तु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवतकथाके श्रवणसे विश्वत ही रहना पडेगा, चिन्तासे व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्भवजीसे अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया॥ ५७ ॥

राजा परीक्षित्ने काव—हे तात ! आपकी आझके अनुसार तत्पर होकर मैं कॉलयुगको तो अवश्य ही अपने वशमे करूँगा, मगर श्रीमद्भागवतकी प्राप्ति मुझे कैसे होगी॥ ५८॥ मैं भी आपके चरणोंकी शरणमें आया है, अतः मुझपर भी आपको अनुब्रह करना चारिये ।

सुनजी कहते हैं-अनके इस वचनको सुनकर उद्भवजी पुनः बोले ॥ ५९ ॥

उज्ज्वजीने कहा-एजन् ! तुम्हें तो किसी भी बातके लिये किसी प्रकार भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये: क्योंकि इस भागवत शासके प्रधान अधिकारी तो तुन्हीं हो ॥ ६० ॥ संसारके मनुष्य नाना प्रकारके कर्मोंमें रखे-पचे हए हैं. ये लोग आजतक प्रायः भागवत-भ्रवणकी बात भी नहीं जानते ॥ ६१ ॥ तुम्हारे ही प्रसादसे इस भारतवर्षमें रहनेवाले अधिकांश मनुष्य श्रीमन्द्रागवतकथाकी प्राप्ति होनेपर शाश्वत सख प्राप्त करेंगे ॥ ६२ ॥ महर्षि भगवान श्रीशुकदेवजी साक्षात् नन्दनन्दन श्रीकृष्णके स्वरूप हैं, वे ही तुम्हें श्रीमन्द्रागवतकी कथा सुनायेगे; इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है। ६३॥ राजन् ! उस कथाके अवणसे तुम जजेश्वर श्रीकृष्णके नित्यधामको प्राप्त करोगे । इसके पश्चात् इस पृथ्वीपर श्रीमद्भागवतकथाका प्रचार होगा ॥ ६४ ॥ अतः राजेन्द्र परीक्षित् ! तुम जाओ और कलियगको जोतकर अपने वशमें करो।

सतजी कहते हैं---उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर राजा परीक्षित्ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्वजयके लिये चले गये ॥ ६५ ॥ इधर कड़ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहको अपनी राजधानी मधराका राजा बना दिया और माताओंको साथ लेकर उसी स्थानपर, जहाँ उद्धकजी प्रकट हुए थे, जाकर श्रीमद्भागवत सुननेकी इच्छासे रहने लगे n ६६ ॥ तदनन्तर उद्धवजीने वुन्दावनमें गोवर्धनपर्वतके निकट एक महीनेतक श्रीमद्भागवतकथाके रसकी धारा बहायी॥ ६७॥ उस रसका आखादन करते

समय प्रेमी श्रोताओंकी दृष्टिमें सब ओर भगवानकी सच्चिदानन्दमयी लीला प्रकाशित हो गयी और सर्वत्र श्रीकणाचन्द्रका साक्षात्कार होने लगा ॥ ६८ ॥ उस समय सभी श्रोताओंने अपनेको भगवान्के स्वरूपमें स्थित देखा। क्षप्रनाभने श्रीकृष्णके दाहिने चरणकमलमें अपनेको स्थित देखा और ब्रीकृष्णके विरहशोकसे मुक्त होकर उस स्थानपर अत्यन्त सुशोधित होने लगे। बज़नाभकी वे रोहिणी आदि माताएँ भी रासकी रजनीमें प्रकाशित होनेवाले श्रीकृष्णरूपी चन्द्रमाके विप्रहमें अपनेको कला और प्रभाके रूपमें स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राणप्यारेकी विरह-वेदनासे छटकारा पाकर उनके परमधाममें प्रविष्ट हो गर्यो ॥ ६९-७१ ॥ इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे, वे भी भगवानुकी नित्य अत्तरकुलीलामें सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यावहारिक जगत्से तत्काल अन्तर्धान हो गये॥ ७२॥ वे सभी सदा ही गोवर्धन-पर्वतके कुञ्ज और झाड़ियोंमें, कुन्दावन-काम्यवन आदि वनोंमें तथा वहाँकी दिव्य गीओंके बीचमें श्रीकृष्णके साथ विचरते हुए अनन्त आनन्दका अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्रीकणके प्रेममें मग्न हैं, उन भावक भक्तोंको उनके दर्शन भी होते हैं॥ ७३॥

सुतजी कहते हैं--जो लोग इस भगवत्प्राप्तिकी कथाको सनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जायेंगे और उनके दःखोंका सदाके लिये अन्त हो जायगा॥ ७४॥

# चौथा अध्याय

श्रीमद्धागवतका खरूप, प्रमाण, श्रोता-वक्ताके लक्षण, श्रवणविधि और माहात्य

शौनकादि ऋषियोने कहा-सतजी ! हमलोगोंको बहुत अच्छी बात बतायी। आपकी आयु बढ़े, आप चिरजीवी हों और चिरकालतक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हमलोगोंने आएके मुखसे श्रीमद्भागवतका अपूर्व माहात्म्य सुना है ॥ १ ॥ सृतजी ! अब इस समय आप हमें यह बताइये कि श्रीपद्धागवतका स्वरूप क्या है ? उसका प्रमाण—उसकी श्लोक-संख्या कितनी है ? किस विधिसे उसका श्रवण करना चाहिये ?

तथा श्रीमद्भागवतके वक्ता और श्रोताके क्या लक्षण हैं ? अभिप्राय यह कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिये ॥ २ ॥

सुतजी कहते हैं--ऋषिगण ! श्रीमद्भागवत और श्रीभगवानुका स्वरूप सदा एक ही है और वह है सिच्चदानन्दमय ॥ ३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णमे जिनकी लगन लगी है, उन भायुक भक्तीके हदयमें जो भगवानके माध्यी भावको अभिव्यक्त करनेवाला, उनके दिव्य माधर्यरसका

आस्वादन करानेवाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमदागवत समझो ॥ ४ ॥ जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अङ्गपुत साधनचत्ष्टयको प्रकाशित करनेवाला है तथा जो मायाका मर्दन करनेमें समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमदागवत समझो ॥ ५ ॥ श्रीमदागवत अनन्त, अक्षरस्वरूप है; इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है ? पूर्वकालमें भगवान् विष्णृने ब्रह्माजीके प्रति चार श्लोकोमें इसका दिग्दर्शनमञ्ज कराया था॥६॥ विप्रगण ! इस भागवतकी अपार गहराईमें हुबकी लगाकर इसमेसे अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेमें केवल बहा, विष्ण् और शिव आदि ही समर्थ हैं; दूसरे नहीं ॥ ७ ॥ परन्तु जिनकी बृद्धि आदि वृत्तियाँ परिमित हैं, ऐसे मनुष्योंका हितसाधन करनेके लिये श्रीव्यासजीने परीक्षित और शुकदेवजीके संवादके रूपमें जिसका गान किया है, उसीका नाम श्रीमद्भायवत है। उस ग्रन्थकी स्लोकसंख्या अठारह हजार है। इस भवसागरमें जो प्राणी कॉलरूपी आहसे अस्त हो रहे हैं, उनके लिये वह

श्रीमन्द्रागवत ही सर्वोत्तम सहारा है ॥ ८-९ ॥ अब भगवान् श्रीकृष्णको कथाका आश्रय लेनेवाले श्रोताओंका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं—प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम) ॥ १०॥ प्रवर श्रोताओंके 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई भेद हैं। अवरके भी 'वृक', भूरुण्ड', 'वृष' और 'उट्ट' आदि अनेको भेद बतलाये गये है।। ११॥ 'सातक' कहते हैं पपीहेको । वह जैसे बादलसे बरसते हए जलमें ही स्पृहा रखता है, दुसरे जलको छुता ही नहीं—उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोडकर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रोंके अवणका व्रत ले लेता है, यह 'चातक' कहा गया है ॥ १२ ॥ जैसे हंस दुधके साथ मिलकर एक हए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको होड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेको शास्त्रोकः श्रवण करके भी उसमेंसे सारभाग अलग करके प्रहण करता है, उसे 'हंस' कहते हैं ॥ १३ ॥ जिस प्रकार भली-भाँति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मैहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें प्नः सुना देता और व्यास एवं अन्यान्य

श्रोताओंको अत्यत्त आनन्दित करता है, यह 'शुक' कहलाता है ॥ १४ ॥ जैसे शीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुष्य पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है ॥ १५ ॥ (ये प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये हैं, अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जाते हैं।) 'वृक' कहते हैं भेड़ियेको। जैसे भेडिया वनके भीतर वेणकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मुगोंको डरानेबाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उद्भिग्न करता हुआ बीच-बीचमें जोर-बोरसे बोल उठता है, वह 'वृक' कहलाता है ॥ १६ ॥ हिमालयके शिखरपर एक भूरुप्ड जातिका पश्ती होता है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता । इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखाये पर स्वयं आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'पूरुण्ड' कहते हैं।। १७ ॥ 'युष' कहते हैं बैलको । उसके सामने मीठे-मीठे अंगुर हो या कडवी खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ब्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अधी---असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमको ही पत्ती चवाता है, उसी प्रकार जो भगवानुकी मध्य कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातोंमें रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं॥ १९॥ ये कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकारके होताओंक 'भ्रमर' और 'गदहा' आदि बहतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये॥ २०॥ जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवानकी लीला-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रक्खे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्न हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्यभावसे उपदेश महण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास एक्खे:

इसके सिवाय, जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता (सात्त्विक, राजस और तामस) अथवा निर्गण सेवन रहे-जो बात समझमें न आये, पूछे और पवित्र अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये। तात्पर्य यह कि

भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता

हो-ऐसे ही श्रोताको वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते

हैं ॥ २१ ॥ अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं---जिसका मन सदा भगवान्में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका सहुद और दीनोंपर दया

करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतर हो, उसी वक्ताका मनिलोग भी सम्मान

करते हैं ॥ २२ ॥ विप्रगण ! अब मैं भारतवर्षकी भूमिपर श्रीमद्भागवत-

कथाका सेवन करनेके लिये जो आवश्यक विधि है, उसे बतलाता हैं: आप स्नें। इस विधिके पालनसे श्रोताकी सुख-परम्पराका विस्तार होता है ॥ २३ ॥ श्रीमद्भागवतका

सेवन चार प्रकारका है-सात्त्विक, राजस, तामस और निर्मुण ॥ २४ ॥ जिसमें यज्ञकी भाँति तैयारी की गयी हो, बहुत-सी पूजा-सामग्रियोंके कारण जो अत्यन्त शोभासम्पन्न दिखायी दे रहा हो और बडे ही परिश्रमसे

बहत उतावलीके साथ सात दिनोंमें ही जिसकी समाप्ति

की जाय, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद्भागवतका

सेवन 'राजस' है ॥ २५ ॥ एक या दो महीनेमें धीर-धीर कथाके रसका आस्वादन करते हुए बिना परिश्रमके जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनन्दको बढ़ानेवाला 'सास्विक' सेवन कहलाता है ॥ २६ ॥ तामस सेवन वह है जो कभी

भूलसे छोड़ दिया जाय और याद आनेपर फिर आरम्भ कर दिया जाय, इस प्रकार एक वर्षतक आलस्य और अश्रद्धांके साथ चलाया जाय। यह 'तामस' सेवन भी न

करनेकी अपेक्षा अच्छा और सख ही देनेवाला है ॥ २७ ॥ जब वर्ष, महोना और दिनोंके नियमका आग्रह छोड़कर

सदा ही प्रेम और भक्तिके साथ श्रवण किया जाय, तब वह सेवन 'निर्गुण' माना गया है॥ २८॥ राजा परीक्षित् और शुकदेवके संवादमें भी जो भागवतका सेवन हुआ था,

वह निर्मृण ही बताया गया है। उसमें जो सात दिनोंकी बात आती है, वह राजाकी आयुके बचे हए दिनोंकी संख्याके अनुसार है, सप्ताह-कथाका नियम करनेके लिये

नहीं ॥ २९ ॥

भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें भी त्रिगुण

श्रीकष्णकी लीलाओंके ही श्रवण, कीर्तन एवं रसाखादनके लिये लालायित रहते और मोक्षकी भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद्भागवत ही धन है॥ ३१॥ तथा जो

संसारके दःखोंसे घबराकर अपनी मृक्ति चाहते हैं, उनके लिये भी यही इस भवरोगकी ओषधि है। अतः इस कलिकालमें इसका प्रयत्नपूर्वक सेवन करना

चाहिये ॥ ३२ ॥ इनके अतिरिक्त जो लोग विषयोंमें ही रमण करनेवाले हैं, सांसारिक सुखोंकी ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिये भी अब इस कलियुगमें सामर्थ्य, धन और विधि-विधानका ज्ञान न होनेके कारण कर्ममार्ग

जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद्रागवतका सेवन,

उसका श्रवण करना ही चाहिये॥३०॥ जो केवल

(यज्ञादि) से मिलनेवाली सिद्धि अत्यत्त दर्लभ हो गयी है। ऐसी दशामें उन्हें भी सब प्रकारसे अब इस भागवतकथाका ही सेवन करना चाहिये॥ ३३-३४॥ यह श्रीमद्भागवतकी कथा धन, पत्र, स्त्री, हाथी-घोडे आदि

वाहन, यश, मकान और निष्कण्टक राज्य भी दे सकती

है ॥ ३५ ॥ सकाम भावसे भागवतका सहारा लेनेवाले

मनुष्य इस संसारमें मनोवाञ्चित उत्तम भोगोंको भोगकर

अन्तमें श्रीमद्भागवतके ही सङ्क्ष्मे श्रीहरिके परमधामको प्राप्त हो जाते हैं॥ ३६॥ जिनके यहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा-वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथाके श्रवणमें लगे रहते हों, उनकी

सेवा और सहायता अपने शरीर और धनसे करनी चाहिये॥ ३७॥ उन्हींके अनुग्रहसे सहायता करनेवाले पुरुषको भी भागवतसेवनका पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो बस्तुओंकी होती है-श्रीकृष्णकी और धनकी। श्रीकृष्णके सिवा जो कुछ भी चाहा जाय, यह सब धनके

अन्तर्गत है; उसकी 'धन' संज्ञा है॥ ३८॥ श्रोता और

वक्ता भी दो प्रकारके माने गये हैं, एक श्रीकृष्णको चाहनेवाले और दूसरे धनको । जैसा वक्ता, वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथामें रस मिलता है, अतः सखकी वृद्धि होती है॥ ३९॥ यदि दोनों विपरीत विचारके हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फलकी हानि होती है। किन्तु-

जो श्रीकृष्णको चाहनेवाले वक्ता और श्रोता है, उन्हें

विलम्ब होनेपर भी सिद्धि अवश्य मिलती है ॥ ४० ॥ पर धनार्थीको तो तभी सिद्धि मिलती है, जब उनके अनुष्ठानका विधि-विधान पूरा उत्तर जाय । श्रीकृष्णको चाह रखनेवाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधिमें कुछ कमी रह जाय तो भी, यदि उसके इदयमें प्रेम है तो, वही उसके लिये सर्वोत्तम विधि है ॥ ४१ ॥ सकाम पुरुषको कथाकी सम्माप्तिके दिनतक स्वयं सावधानीके साथ सभी विधियोंका पालन करना चाहिये । (भागवतकथाके श्रोता और वक्ता दोनोंके ही पालन करनेयोग्य विधि यह है—) प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्यकर्म पूरा कर ले । फिर भगवान्का चरणामृत पीकर पूजाके सामानसे श्रीमन्द्रागवतकी पुस्तक और गुरुदेव (व्यास)का पूजन करे । इसके पश्चात् अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्रीमन्द्रागवतकी कथा स्वयं कहे अथवा सुने ॥ ४२-४३ ॥ दूध या खीरका

मौन मोजन करे। नित्य ब्रह्मचर्यका पालन और भूमिपर शयन करे, क्रोध और लोभ आदिको त्याग दे॥ ४४॥ प्रतिदिन कथाके अन्तमें कीर्तन करे और कथासमाप्तिके दिन रित्रमें जागरण करे। समाप्ति होनेपर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे सन्तुष्ट करे॥ ४५॥ कथावाचक गुरुको वस्त, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि-विधान पूर्ण करनेपर मनुष्यको स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो-जो उसे अभीष्ट होता है, वह सब मनोवाञ्चित फल प्राप्त होता है। परन्तु सकामभाव बहुत बड़ी विडम्बना है, वह श्रीमद्भागवतकी कथामें शोभा नहीं देता॥ ४६-४७॥ श्रीशुकदेवजीके मुखसे कहा हुआ यह श्रीमद्भागवतशास्त्र तो कलियुगमें साक्षात् श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला और नित्य प्रेमानन्दरूप फल प्रदान करनेवाला है॥ ४८॥

\*\*\*\*

#### श्रीमद्भागवतमाहात्म्य समाप्त

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥



#### ।। श्रीहरिः ॥

# श्रीमद्भागवतकी आरती

अतिपावन पुरानकी। आरति धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी महापुरान भागवत निरमल। शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल । परमानन्द-सुधा-रसमय कल । लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ आ॰ कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि। जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । सेवत सतत सकल सुखकारिनि। सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी ॥ आ॰ विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि विमल विराग विवेक विकाशिनि। भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रकाशिनि । परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ आ॰ परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि । रसिक-हृदय रस-रास-विलासिनि । भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम सुदासिनि। कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी ॥ आ॰

। नोपिस्त । किमाह किन्नावनको आस्ती अतिपातन पुरानकी। धर्म-अन्त-विज्ञान-ग्यानकी न भागवत निरमलः। खि-विमालित निमाम-फिल-फिल क्रमान्य-गर्धान-इन

11

Dr. A-11565 त्याभया अंदर्भ खीवांडमेम

वलास-विगात-विगामां मनि विगम विवेक चित्राणिनि। ख-रहस्य खनाजितः। पर्मा ज्योति प्रमान्य-ज्ञानकी ॥ अगः

-पान-पन डल्लामिन । हेटय एस-एस-जिलासिनि